\* श्रीसीताराम \*

# मानस-पीयूष

खण्ड-१

प्रथम सोपान (बालकाण्ड भाग-१)

### सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक

श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामकुमारजी, पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज ( व्यास ), श्रीरामायणी रामबालकदासजी एवं श्रीमानसी बंदन पाठकजी आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाव; बाबा श्रीरामचरणदासजी (श्रीकरुणासिन्धुजी महाराज), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, श्रीकाष्ट्रजिह्व श्रीदेवतीर्थ स्वामीजी, बाबा हरिहरप्रसादजी (सीतारामीय), बाबा श्रीहरिदासजी, श्रीपांडे रामबख्शजी, ( मुं० रोशनलालकृत टीका ), पं० श्रीशिवलालजी पाठक, श्रीबैजनाथजी, संत उन्मनी श्रीगुरुसहायलालजी आदि पूर्वमानसाचार्यों, टीकाकारोंके भाव, मानसराजहंस पं० विजयानन्दजी त्रिपाठीकी अप्रकाशित एवं प्रकाशित टिप्पणियाँ, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीकी टिप्पणियाँ; आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी गौड़ एम्० एस्-सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शुक्ल, पं० यादवशंकरजी जामदार रिटायर्ड सबजज, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीनागाबाबा परमहंसजी (बाबा श्रीअवधिबहारीदासजी) और जयरामदासजी 'दीन' आदि स्वर्गीय तथा वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी आधुनिक मानसविज्ञोंकी आदि आलोचनात्मक व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह।

सम्पादक

श्रीअंजनीनन्दनशरण

### प्रकाशकीय वक्तव्य

गोस्वामी श्रीतुलसीदासकृत रामचिरतमानस हिंदी भाषाकी विलक्षण रचना है। इसकी गिरमा और श्रेष्ठताके विषयमें कुछ कहना सूरजको दीपक दिखाने जैसा है। रामचिरतमानस एक काव्यग्रंथ है—ऐसा काव्य जिसकी टक्करका अन्य काव्यग्रंथ विश्व साहित्यमें है कि नहीं—कहना कठिन है। रामचिरतमानस एक धर्मग्रंथ है जिसमें हिंदू समाजके लिये धर्मका सूक्ष्मिनरूपण और विस्तृत विवेचन तो है ही यदि कोई विश्व-मानवकी अवधारणा संभव हो तो उस विश्वमानवके लिये आचरणीय धर्मकी पर्याप्त व्याख्या है। रामचिरतमानस एक पारायणग्रंथ है जिसके पारायणसे कोटि-कोटि लोग आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। रामचिरतमानस हिंदू धर्म और हिंदू समाजिकताकी एनसाइक्लोपीडिया है। रामचिरतमानस कालकी सीमा तो पहले ही लाँघ चुका था अब भौगोलिक सीमा भी लाँघकर योरोप, अमेरिका जैसे दूरवर्ती देशोंमें समादर प्राप्त कर रहा है। रामचिरतमानसमें निगमोंकी नैगिमकता, पुराणोंकी पौराणिकता, अध्यात्मरामायणकी भिक्त, योगवासिष्ठका दर्शन, महाभारतका पराक्रम और वाल्मीकिका दिव्यमानवके मानवीय जीवनके उतार-चढावका सम्यक् समावेश है।

स्वाभाविक है कि ऐसे ग्रंथ रत्नपर टीकाओं और तिलकोंकी रचना होगी। उसी दिशामें साकेतवासी महात्मा श्रीअंजनीनन्दनशरणजीका मानस-पीयूष एक अभिनन्दनीय तिलक (विस्तृत टीका) है। जीवनभरकी सतत साधना और स्वाध्याय, अन्य महात्माओं, विद्वानों तथा साधकोंका सत्संग, अयोध्यावास, सरयू-स्नान, रामभिक्त—इन सभी तत्त्वोंका एकत्रीभूत फल है 'मानस-पीयूष'। इसके प्रणयनमें टीकाकारने समस्त उपलब्ध सामग्रीका समुचित और सिववेक प्रयोग किया है साथ ही शब्दोंके अपव्ययसे बचते रहे हैं।

टीकाकी शैली कथावाचकोंकी है। अतः कथाकी विस्तृत व्याख्या स्वाभाविक है। कथाशिल्प या काव्य सौष्ठव जैसे विंदु स्वभावतः चिंतन-परिधिसे बाहर रह गये हैं। रामभिक्तकी व्याख्या और उसका प्रचार-प्रसार टीकाका मूल उद्देश्य रहा है। उसमें टीकाकार पूर्णरूपसे सफल हुए हैं।

ग्रंथकारने कृपापूर्वक पुस्तक-प्रकाशनका सर्वाधिकार गीताप्रेसको सौंपा और गीताप्रेसने इस गुरुतरभारको सहर्ष वहन करते हुए इसे सात खंडोंमें प्रकाशित किया है। पहले इसका प्रकाशन लेटर प्रेससे हुआ था जिसमें अनेक किमयाँ थीं। इस बार इलेक्ट्रानिक कंपोजिंगके साथ ऑफसेट मशीनपर छपाई उत्तमताके साथ हुई है। इसीलिये पाठकोंके आग्रहके बावजूद छपाईमें विलम्ब हुआ। एतदर्थ हम अपने पाठकोंसे क्षमा प्रार्थी हैं।

अंतमें प्रस्तुत पुस्तकको अपनी ओरसे प्रभुके चरणोंमें समर्पित करते हुए यह आशा करते हैं कि पाठक इसे पूर्ण सहजतासे अपनायेंगे साथ ही पुस्तक 'सुर सिर सम सब कहँ हित होई' को शब्दश: चरितार्थ करेगी।

—प्रकाशक

#### \* श्रीसीताराम \*

## समर्पण

श्रीमद्रामचिरतमानसके निर्माणकर्ता जगदाचार्य भगवान् श्रीशंकरजी, श्रीरामचिरतके अनन्य रिसक और श्रोता श्रीसीताराम-गुणग्राम-पुण्यारण्य-विहारी मंगलमूर्ति पवनपूत रामदूत श्रीहनुमान्जी, श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज जिनके द्वारा आज जगत्में वह चिरत प्रकाशित होकर लोगोंको श्रीरामसम्मुख कर रहा है, वैष्णवरत्न परम कृपालु श्री १०८ श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद श्रीरूपकलाजी जिनकी आज्ञाने ही स्वयं ''मानस-पीयूष'' रूप धारण किया। स्वामी श्री १०८ पं०रामवल्लभाशरणजी महाराज व्यास जिन्होंने इस ग्रन्थका नामकरण किया एवं इस तिलकके प्रेमी पाठक—

आपही सब महाभागवतोंके करकमलोंमें ''मानस-पीयूष'' सादर सिवनय समर्पण करके प्रार्थी हूँ कि इसे स्वीकार करें और इस दीनको अपना शिशु और जन जानकर इसको श्रीसीतारामजीके चरणकमलोंमें वह अनूठा सहज अविरल अमल अटल एकरस निरन्तर अनुराग और दृढ़ श्रद्धा-विश्वास प्रदान करें, जिससे प्रभु तुरत द्रवित होते हैं।

> आपका शिशु— **श्रीअंजनीनन्दनशरण**

#### ॥ श्रीगुरवे नमः॥

### निवेदन

यद्यपि श्रीरामचरितमानस दार्शनिक सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ नहीं है, किन्तु भिक्तमार्ग-(अर्थात् भगवान् श्रीरामजीके चरित्र और यश-) का प्रतिपादन ही उसका प्रधान विषय है तथापि प्रसंगवशात् जो कुछ वेदान्तविषयप्रतिपादक वचन मिलते हैं, उनसे इस ग्रन्थके सिद्धान्तके विषयमें लोगोंमें मतभेद है। कुछ लोगोंका कहना है कि मानसमें अद्वैत-सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है। इस विषयमें उनका यह कथन है कि—''अद्वैतसिद्धान्तमें ब्रह्मको निर्गुण, निर्विकार, निरवयव, नामरूप-रहित, मन-वाणीके अगोचर अर्थात् अनिर्वचनीय माना जाता है और जीव ब्रह्मका अंश है, अत: दोनोंमें अभेद है तथा जगत् रज्जुसर्पवत् मिथ्या है।'' जगत्के मिथ्यात्वके विषयमें शुक्ति-रजत, मृगजल और स्वप्न आदि दृष्टान्त दिये जाते हैं। उपर्युक्त विषय आदि उपनिषद्-पुराणादिमें आवें तो विशिष्टाद्वैती या द्वैती अपने सिद्धान्तानुसार उसका प्रतिपादन करेंगे, परन्तु उनके खास निजके साम्प्रदायिक ग्रन्थोंमें ब्रह्म, जीव और जगत्के विषयमें उपर्युक्त प्रकारका कथन अद्वैती छोड़ प्राय: अन्य कोई भी सिद्धान्त नहीं करता। श्रीरामचरितमानसमें उपर्युक्त प्रकारका कथन अनेक प्रसंगोंमें आया है। यथा—'कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव' (६। ११३। छंद १), 'बिनु पद', 'बिनु कर', 'आननरहित' (१।११८। ५-६), 'अकल अनीह अरूप अनामा', 'मनगोतीत अमल अबिनासी। निर्विकार' (७। १११। ५-६), इत्यादि—ये ब्रह्मविषयक कथन हुए। इसी तरह '*ईश्वर अंस जीव* अबिनासी'(७।११७।२), 'सो तैं ताहि तोहि नहिंभेदा'(७।१११।६) आदि जीवविषयक कथन हैं। और 'यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः।' (१। मं० श्लो० ६), 'रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकर बारि। जदिप मृषा तिहुँ काल ""।'(१।११७) इत्यादि जगिद्वषयक कथन हैं। इन वाक्योंको लेकर अद्वैतमतानुयायी श्रीरामचरितमानसको अद्वैतसिद्धान्तपरक ग्रन्थ बताते हैं। द्वैतसाधक वाक्योंके विषयमें वे यह कहते हैं कि ज्ञानके अनिधकारियोंको चित्तशुद्धिके लिये वेदोंमें कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड बताया गया है, परन्तु उसका वास्तविक ध्येय अद्वैत ही है, उसी प्रकार मानसमें भी जो कर्म या उपासनाके कारण द्वैतसाधक वाक्य आये हैं, उनकी भी वही व्यवस्था है, अत: उपर्युक्त कथनमें कोई बाधा नहीं है।

कोई कहते हैं कि ''यहाँ तो द्वैतका ही प्रतिपादन है; क्योंकि यह तो चिरित्र है, प्रभुका गुणगान है। निर्गुणका गुणगान कैसा? 'यत्पादप्लव' से सावयवत्व दिखाया, 'रामाख्य' से नाम बताया, 'यन्मायावश' से ब्रह्म, माया और जीव (ब्रह्मादिदेवासुरा) का पृथक् अस्तित्व और भेद कहा। यह तो प्रथमारम्भकी बात है। आगे 'जीव कि ईस समान' (७। १११), 'माया बस परिछिन्न जड़ जीव' (७। १११), 'मायाबस्य जीव' (७। ७८), 'मायाप्रेरक सीव' (३। १५), 'जो जस करइ'''" (२। २१९) आदि वाक्योंसे स्पष्ट जगत्–सत्यत्व झलकता है। अतः मानसका सिद्धान्त द्वैत ही है।'' अद्वैतसाधक वाक्योंके विषयमें ''परमात्मा अचिन्त्य शिक्तमान् 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ' है, उसमें सब सम्भव है'' इत्यादि युक्तियोंसे काम लेकर वे उन वाक्योंको लगाकर अपनी बात सिद्ध करते हैं।

श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव महात्मा तो गोस्वामीजीको अपने सम्प्रदायका होनेसे इस ग्रन्थको अपनी निजी सम्पत्ति ही मानते हैं। उनका कहना है कि इस ग्रन्थमें अद्वैतका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। यहाँ तो आदिसे अन्ततक 'समन्वय सिद्धान्त' ही ओतप्रोत भरा हुआ है। उनका कथन है कि अन्य साम्प्रदायिकोंको अपने सिद्धान्तानुसार इस ग्रन्थको लगानेमें बहुत खींचातानी करनी पड़ती है, परन्तु इस मतमें दोनों विरोधी वाक्य सरलतासे लगते हैं। इस सिद्धान्तका तात्पर्य है—'कार्य–कारणका अभेद' अर्थात् चिदचिद्विशिष्ट स्थूल ब्रह्म

और चिदचिद्विशिष्ट सूक्ष्म ब्रह्मका अभेद। स्थूल कार्य है, सूक्ष्म कारण है। परंतु वे दोनों हैं एक ही। अतः अद्वैतसाधक वाक्य सूक्ष्मपरक और द्वैतसाधक वाक्य स्थूलपरक माननेसे कोई अड़चन नहीं पड़ती। इस प्रकार समन्वय करनेका ढंग वा नियम भी इसी ग्रन्थमें बताया है। 'निर्गुण' का अर्थ है—'अव्यक्त'। यथा—''कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव''(६। ११२)। ब्रह्मके निर्गुण और सगुण दो स्वरूप हैं। यथा—''अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा''(१। २३)। इन दोनोंमें अभेद है। यथा—''सगुनिह अगुनिह निह कछु भेदा''(१। ११६)। यह निर्गुण ही सगुण होता है। यथा—'अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।'(१। ११६)।— इसका दृष्टान्त भी इसी चौपाईके आगे दिया है। यही बात अन्यत्र भी कही है। यथा—''एक अनीह अरूप अनामा। अज सिच्चिदानंद परधामा। ''र्या तेहिं धिर देह चिरत कृत नाना।''(१।१३)।''सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही स्थूल हुआ है''—इस बातको गोस्वामी तुलसीदासजी इतना प्रसिद्ध मानते हैं कि उन्होंने दृष्टान्तके वास्ते उसका प्रयोग किया है। यथा—'फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा॥' (४। १७) दृष्टान्त प्रसिद्ध बातका ही दिया जाता है।

एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जहाँ कहीं भी ग्रन्थमें 'निर्गुण' शब्दका प्रयोग किया गया है, प्राय: वहाँ साथ ही 'सगुण' शब्द भी रखा गया है। यथा—'जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही' (३। ३२ छंद), 'निर्गुन सगुन बिषम सम रूपं' (३। ११), 'अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर' (६। ११४), 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप भूपिसरोमने।' (७।१३) क्या इस प्रकारकी बातें कोई अन्य साम्प्रदायिक कह सकता है? अतएव श्रीरामचिरतमानसका सिद्धान्त 'समन्वय' ही है।

यद्यपि पूर्वोक्त दोनोंकी अपेक्षा इस पक्षका कथन गम्भीर और सयुक्तिक जान पड़ता है तथापि ग्रन्थका विषय और प्रतिपादनका ढंग देखनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ किसी एक सम्प्रदाय या जातिके लिये बनाया गया है। किन्तु इसका निर्माण मानवमात्रके कल्याणके लिये हुआ है और यह मानवमात्रकी सम्पत्ति है।

ध्य यद्यपि श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव थे और इसिलये उनका सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत ही है तथा यह बात उन्होंने समय-समयपर दिश्ति भी कर दी है, तथापि अन्य साम्प्रदायिकोंके सिद्धान्तप्रतिपादक दृष्टान्त, युक्तियाँ आदि बहुत बातोंका भी उल्लेख इस ग्रन्थमें बहुत खूबीके साथ किया गया है। इसका यथार्थ कारण तो प्रभु ही जानें या स्वयं ग्रन्थकर्त्ता ही; परन्तु अनुमानसे यह बात कह सकते हैं कि यदि यह ग्रन्थ साम्प्रदायिक ढंगपर लिखा जाता तो सम्भवतः अन्य संस्कृत-ग्रन्थोंकी तरह यह ग्रन्थ भी सम्प्रदायमें ही सीमित रह जाता है, सर्वसाधारण जनतामें इसका प्रचार उतना न होता जितना कि आजतक और इस समय हुआ है तथा होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी ध्यान देने योग्य जान पड़ती है कि इस ग्रन्थके निर्माणके समय जिस प्रकारकी भाषाशैली रही होगी, विषयप्रतिपादन तथा विषयप्रतिपादक दृष्टान्त आदिकी जो रीति लोकव्यवहारमें प्रचित्तत थी, उसीका अनुसरण हमारे पूज्य किवने भी किया और यही रीति साधारणतया पुराणोंमें भी देखी जाती है।

अपनेको अद्वैतमतानुयायी कहलानेवाले कुछ मायामोहित जीव भिक्तिमार्गको तुच्छ समझकर वैष्णवोंका विरोध करते थे और अभी भी कुछ करते हैं तथा 'अहं ब्रह्मास्मि' मैं ही ब्रह्म हूँ, जगत् मिथ्या है इत्यादि बातें कहकर देहाभिमान और विषयवासनाओंमें लिप्त रहते हैं। इन लोगोंके आचरणसे साधारणतया वैष्णवसमुदाय यही समझता है कि अद्वैती भिक्तिमार्गके विरोधी हैं, परंतु वस्तुत: ऐसी बात है नहीं। अद्वैत सम्प्रदायके आद्य उत्पादक (जीणोंद्धारक) स्वामी श्रीशंकराचार्यजी महाराज भी भिक्तमार्गके विरोधी न

थे। उनके—'लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्', 'भज गोविन्दम्', 'अविनयमपनय विष्णो' आदि स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। अद्वैतसिद्धिकार श्रीस्वामी मधुसूदनसरस्वतीजी भी बड़े भक्त थे। महाराष्ट्रके श्रीज्ञानेश्वर महाराज, श्रीएकनाथ महाराज, श्रीनामदेवजी, श्रीतुकारामजी महाराज, श्रीसमर्थरामदासजी महाराज आदि महात्मा, अद्वैतप्रतिपादक होनेपर भी बहुत उच्च श्रेणीके भक्त थे। समर्थ रामदासजी महाराज तो कहते हैं कि 'मुक्तपणें रामनामा चा अव्हेर, तरी तो गवाँर मुक्त नोहें 'अर्थात् मुक्तपनेके अभिमानसे कोई रामनामका अनादर करता है तो वह गवाँर है, मुक्त नहीं है। अद्वैती होनेपर भी भिक्तमार्गके भाव किस प्रकार आ सकते हैं, उसका उदाहरण अध्यात्मरामायण है। अद्वैतियोंमें जो रामभक्त हैं उनका तो कहना है कि वास्तविक भिक्त तो अद्वैती ही कर सकता है, क्योंकि वह अपनेको भगवान्में मिलाके मिटा देता है, उसके लिये संसारमें भगवान्के सिवाय और कुछ है ही नहीं।—ऐसे अद्वैती इस ग्रन्थका आदरपूर्वक मान करेंगे ही।

विशिष्टाद्वैतियोंमें श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवोंका तो यह सर्वस्व है, प्राण है, जीवनधन ही है।

इन दोनोंके सिवा अन्य सिद्धान्तानुयायी लोग कुछ उपासनाभेद और कुछ भावाभेद आदिके कारण प्राय: इस ग्रन्थकी ओर कम झुकेंगे। इनके अतिरिक्त एक साधारण वर्ग है जो किसी सम्प्रदाय, द्वैत या अद्वैतके झगड़ोंमें नहीं पड़ता, वह केवल भगवच्चरित्र आदि समझकर इस ग्रन्थरत्नका आदर करता है।

अतः अन्य सिद्धान्तोंकी ओर विशेष दृष्टि न डालकर हमने 'मानस-पीयूष' में 'अद्वैत' और 'समन्वय' सिद्धान्तानुसार अर्थ और भावार्थोंके प्रतिपादनका प्रयत्न किया है । पर औरोंने भी जो लिखा है वह भी इसमें दिया गया है।

गोस्वामीजीने 'नाना पुराण निगमागमसंमतं '''' रघुनाथगाथा निबन्ध ''''' की रचनाकी प्रतिज्ञा की है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि पुराण, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र आदिका जो सिद्धान्त है वही मानसका सिद्धान्त है। भगवान् श्रीस्वामी शंकराचार्यजी, भगवान् श्रीस्वामी रामानन्दाचार्यजी, भगवान् श्रीस्वामी पध्वाचार्यजी आदि आचार्योंने जिस प्रकार उपर्युक्त ग्रन्थोंसे ही अपना–अपना सिद्धान्त सिद्ध किया है, उसी प्रकार सब कोई अपने–अपने सिद्धान्तके अनुसार मानसका अर्थ लगा सकते हैं।

इसपर यह कहा जा सकता है कि—''किसी भी कारणसे हो, परंतु गोस्वामीजीने अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तके विरुद्ध प्रतिपादन किया, यह बात देखनेमें ठीक नहीं जँचती, उनको ऐसा न करना था।'' तो उसका समाधान यह है कि गोस्वामीजीने कोई ऐसा विषय नहीं कहा जो उपनिषद्, पुराण आदि प्राचीन सर्वमान्य ग्रन्थोंमें न हो। अर्थात् मानसमेंका प्रतिपादित सब विषय प्राचीन सर्वमान्य ग्रन्थोंमें मिलता है। उस विषयकी संगति जिस प्रकार सर्वसम्प्रदायोंके आचार्योंने अपने–अपने सिद्धान्तानुसार लगायी है, उसी प्रकार इस ग्रन्थके विरोधी वचनोंकी संगति भी लग सकती है।

किन्तु श्रीगोस्वामीजी भगवान् बोधायनके समन्वय-सिद्धान्तके पूर्ण अनुयायी हैं। उस समन्वय-सिद्धान्तका विशिष्टाद्वैतिसिद्धान्त नाम पड़नेपर ही लोगोंमें परस्पर भेदभाव मालूम पड़ने लगा है। भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने आचार-व्यवहारोंसे उस व्यापक सिद्धान्तसे जनसमुदायको अपनाया। उन्होंके शिष्य-प्रशिष्योंमें श्रीगोस्वामीजी हैं। अतः उनके रचित इस मानसमें भी उसी तरह व्यापक शब्दोंके प्रयोग भरे पड़े हैं, जिससे लोगोंको अद्वैतिसिद्धान्त-प्रतिपादनकी भावना होती है और बहुत-सी टीकाओंमें भी इसीकी झलक आती है। कुछ टीकाकारोंने समन्वयसिद्धान्त (विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त) पर प्रकाश डाला है, परन्तु वह बहुत ही अधूरा-सा जान पड़ता है।

इधर कुछ दिनोंसे यहाँके धुरंधर विद्वान् दार्शनिक सार्वभौम श्रीवासुदेवाचार्यजीसे इस विषयपर

समयानुसार सत्संग होने लगा और होते-हुआते यह निश्चित हुआ कि इस ग्रन्थमें जो साधारणतया अद्वैतप्रतिपादक वचन जान पड़ते हैं, उनका समन्वयसिद्धान्तपरक कैसा अर्थ होता है यह भी इस नये संस्करणमें संगृहीत होना चाहिये। दार्शनिक आश्रममें मुझे इन गम्भीर विषयोंपर उपर्युक्त दार्शनिकजीके प्रवचन समय-समयपर सुननेको मिले।

इन प्रवचनोंके आधारपर 'मानस-पीयूष' के इस परिवर्धित, संशोधित तथा नये कलेवरके लगभग बिलकुल नये संस्करणमें समन्वयसिद्धान्तका विषय भी लिखा गया है।

व्याकरण-साहित्याचार्य पं॰ रूपनारायण मिश्रसे साहित्य और अन्य बहुत विषयोंमें हमें बहुत सहायता मिली है। इन उपर्युक्त विद्वान् महानुभावोंने जो अपना अमूल्य समय देकर सहायता की है उसके लिये हम उनके बहुत आभारी हैं।

जो बात जिसके सत्संगसे प्राप्त हुई, उसको, जैसा कुछ मैंने ग्रहण किया है वैसा पाठकोंको भेंट करता हूँ। जो कुछ जिसके सत्संगका लाभ है, वह मैंने बिना उनको दिखाये, उनके नामसे दिया है। इनमें जो त्रुटियाँ हों वह मेरी समझकी त्रुटियाँ समझनी चाहिये और इनमें जो भूषण है वह उन्हीं महानुभावोंका है— 'यदत्र दूषणं किञ्चित्तन तेषां ममैव तत्। यदत्र भूषणं किञ्चित् तत्तु तेषां न वै मम॥'

गोस्वामी तुलसीदासजी महात्मा होते हुए भी 'देशके नेता और समाजसुधारक भी थे।' उनके ग्रन्थोंमें यह विलक्षण प्रभाव है कि उनके बारम्बार अध्ययनमात्रसे मनुष्य मनुष्य हो जाता है— 'दुश्चिरित्र सुचिरित्र, पापी पुण्यात्मा, क्रोधी शान्त, निर्दय दयालु और उद्धत नम्र हो जाता है। यहाँतक कि महानास्तिक भी परम आस्तिक हो गये हैं और अब भी हो सकते हैं।' ऐसे ग्रन्थके होते हुए जो उससे हठात् दूर रहते हैं वे अभागे ही हैं:—'ते कायर किलकाल बिगोए।' एक बड़ी विचित्रता इस ग्रन्थमें यह है कि जिस मनुष्यकी जैसी बुद्धि है, वह इससे वैसा ही आनन्द पाता है। षट्-दर्शनी इसका पाठ करता है तो उसको षट्शास्त्रोंके गूढ़ तत्त्वोंके ज्ञानका आनन्द प्राप्त होता है।—यही विलक्षणता देखकर साधारण वर्ग भी इसकी ओर अधिक संख्यामें झुक रहा है। अत: मेरी समझमें यह ग्रन्थरत्न मानवमात्रकी सम्पत्ति है।

मानवमात्रकी सम्पत्ति होनेका प्रमाण एक यह भी है कि प्राय: सभी प्रसिद्ध मानव-भाषाओं में इस पुस्तकरत्नका अनुवाद होता जाता है, सभी इसे अपनाते जाते हैं। हालमें ही रूसी भाषामें भी यह पुस्तक प्रकाशित की गयी है। राष्ट्रसंघटनके सारे मूल सिद्धान्त बुनियादी उसूल इसमें उपस्थित मिलते हैं, इससे सब राष्ट्रनेता इसको सम्मान दे रहे हैं। श्रीरहीम साहब खानखानाका कहना है कि यह हिन्दुओं को वेद है और यवनों को प्रत्यक्ष कुरान है। अर्नेस्टवर्डजी कहते हैं कि यह लेटिन और ग्रीकके साहित्यसे किसी प्रकार कम नहीं है—'It weighs favourably with the classics of Latin and Greek' प्रोफेसर टामसन साहब लिखते हैं कि अखलाककी तालीमके लिये तो दूसरी ऐसी पुस्तक ही नहीं It is singularly a moral book. हिन्दूधर्मावलिम्बयों को तो यह ग्रन्थ—'लोकलाहु परलोक निबाहू' के लिये एकमात्र सुगमातिसुगम साधन है। षट्-दर्शनके पंडितों का भी यही एकमात्र 'विश्रामस्थान' है—यहीं आकर वे विश्राम पाते हैं। हमारे ऐसे पामर कुटिल जीवों के लिये तो यह एकमात्र सुगम तरणोपाय है। जैसे (मेरी समझमें) गोस्वामीजीने यह ग्रन्थ सर्वसाधारणके लिये लिखा है, वैसे ही मैंने भी टीका लिखनेमें तथा उसके पुनः संस्करण करनेमें उन्हीं का अनुसरण किया है, अर्थात् यथाशिक्त मैंने 'मानस–पीयूष' में सभी मतों का संग्रह किया है। तथाि ग्रन्थकर्त्ता स्वयं विशिष्टाहैत–सम्प्रदायके हैं और यद्यि इस सम्प्रदायके अनुयािययोंने इस

ग्रन्थको विशेष अपना लिया है तो भी विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तानुसार इसका अर्थ अप्रसिद्ध है—अतः हमने इस संस्करणमें विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तपरक अर्थ और भाव भी देनेका प्रयत्न किया है।

#### पाठ

प्रथम संस्करणमें हमने नागरीप्रचारिणीसभाके प्रथम संस्करणका ही पाठ प्राय: रखा था। उस समय मुझे सं० १६६१ के बालकाण्डका पता भी नहीं था। प्रथम भागके दूसरे संस्करणमें हमने सं० १६६१ का पाठ रखा था। अब इस नये संस्करणमें हमने पुन: पाठोंपर विशेष विचार किया है। जो पाठ सं० १६६१ का है वह हमने जैसा उस पोथीमें है वैसा ही दिया है, उसमें हेर-फेर नहीं किया। जहाँ हमने उसका पाठ नहीं लिया है, उसका कारण दिया है।

पं० शम्भुनारायण चौबे, पूर्वपुस्तकालयाध्यक्ष, काशीनागरी-प्रचारिणीसभाने जो १७२१, १७६२, लाला छक्कनलालजी, कोदोरामजी और काशीनरेशकी सं० १७०४ की प्रतिके पाठ पत्रिकामें छपाये थे, उससे हमने पूरी सहायता ली। १६६१ के पाठ उसमें कई जगह अशुद्ध मिले, इसिलये १६६१ वाली प्रतिका पाठ हमने असली प्रतिसे ही लिया। शेषका पाठ जो इस संस्करणमें दिया गया है, वह हमने चौबेजीसे ही लिया है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं, क्योंकि वह उन्होंने मेरे पास स्वयं भेज दी थी।

रिसर्चस्कालरोंको सं० १६६१ की पोथी देखनेका विशेष कष्ट न उठाना पड़े, इसलिये हमने १६६१ का पाठ ज्यों-का-त्यों और आवश्यकतानुसार अपने टिप्पणोंसिहत दिया है। हमने अपनी ओरसे अनुस्वार अथवा उकारके चिह्न नहीं दिये हैं। पोथीमें अर्धचन्द्र-बिंदु केवल एक जगह देखनेमें आया, नहीं तो सर्वत्र ऐसा—ही है। हमने इस संस्करणमें १६६१ के पाठमें—ऐसा ही दिया है। जहाँ अनुस्वार हमने आवश्यक समझकर अपनी ओरसे बढ़ाये हैं वहाँ हमने अर्धचन्द्र भी दिया है, जिसमें पाठक जान लें कि यह मूल प्रतिका नहीं है, किंतु सम्पादकका है।

१६६१ में एक प्रकरणके प्रकरणमें अनेक स्थानोंमें तालव्यी शकार 'श' आया है। अन्य लोगोंने सम्भवत: उसे लेखप्रमाद समझकर वहाँ भी 'स' छपाया है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसिलये मैंने उन स्थानोंपर 'श' ही दिया है, जैसा पोथीमें है और उसका कारण भी जो अपनी तुच्छ बुद्धिमें आया दिया है। अन्य पाठक भी उसपर विचार करें।

'ष' का प्रयोग 'ख' की जगह प्राय: प्राचीन सभी पोथियों में मिलता है। 'ख' को कभी 'रव' भी पढ़ लिया जाता है और 'रव' को 'ख'। सम्भव है कि इस दोषके बचाने के लिये 'ष' ही लिखा जाता रहा हो अथवा और कोई कारण हो। उच्चारणमें भेद न होने से समस्त साहित्यज्ञों ने अब 'ष' की जगह 'ख' रखा है। हमने भी इस संस्करणके मूल पाठमें 'ख' का ही प्रयोग किया है। प्राचीन पोथीमें जहाँ 'ए' है वहाँ हमने 'ए', जहाँ 'य' है वहाँ 'य' और जहाँ 'ये' है वहाँ 'ये' दिया है। प्राचीन पोथियों में 'ड़' की जगह भी 'ड' ही है। हमने सुविधाके लिये 'ड़' लिखा है।

पूर्व संस्करण छपाते समय हमें यह बोध न था कि दोहेके पूर्वकी चौपाइयाँ उस दोहेका अंग हैं। यह बात हमें प्राचीन पोथियोंके देखनेसे कई वर्ष पीछे ज्ञात हुई। अतः इस संस्करणमें हमने दोहेका अंक जो प्रत्येक पृष्ठके ऊपर रहता है उसे ठीक कर दिया है और पुस्तकमें भी जहाँ-जहाँ ग्रन्थके उदाहरण दिये गये हैं वहाँ सर्वत्र पुनः पुस्तकसे मिलाकर दोहोंके अंक ठीक कर दिये हैं।

इस संस्करणमें जहाँतक स्मरणशक्ति काम दे रही है, हमारा प्रयत्न यह है कि पुनरुक्तियाँ न होने

पावें। जिस शब्दका अर्थ एक बार आ गया उसका अर्थ फिर न दिया जाय। जो कथा एक बार लिख दी गयी वह फिर न दुहरायी जाय। जो विशेष भाव किसी वाक्यका एक जगह लिख दिया गया वह फिर दूसरी जगह न लिखा जाय। जहाँतक स्मरण रहता है हम पूर्व दोहा-चौपाईका संकेत कर देते हैं, जहाँ पूर्व वह विषय आ चुका है। जिस शब्दका भाव लिखा गया है, उसपर जिस-जिसने जो लिखा है वह सब एकत्र ही उस-उसके नामसे दिया गया है, जिसमें एक साथ ही सबके भाव पाठकको मिल जायँ। पूर्वके महात्माओंने जो लिखा है उसे (कहीं-कहीं) न समझनेपर भी दे दिया है, क्योंकि यह तिलक (Encylopoedia) एनसाइक्लोपीडिया ही है।

'टिप्पणी' शब्दसे पं० रामकुमारजीके भाव हमने सूचित किये हैं।

'मानस-पीयूष' में रुपयेमें बारह आना भावार्थ आदि साकेतवासी प्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामकुमारजीके हैं, चार आनेमें समस्त उपलब्ध टीकाकारों, साहित्यज्ञों, रामायणिवज्ञों आदिके भाव हैं। बालकाण्डके प्रथम संस्करणके समय श्रीपंडितजीके कथाके लिये तैयार किये हुए साफ हस्तिलिखित खरें हमको केवल सत्तर (७०) दोहेतकके प्राप्त थे, शेष सब सुन्दरकाण्ड छपनेके पश्चात् प्राप्त हुए थे। वे सब इस संस्करणमें दिये जा रहे हैं। संस्कृत खरें भी पीछे ही प्राप्त हुए थे। उनका भी समावेश इसमें किया गया है। यह सब खरें हमारे पास मौजूद हैं और उनकी एक प्रतिलिपि भी, जो छावनीके रामायणी श्री ६ रामसुन्दरदासजीके पास है।

पं॰ रामकुमारजीके खरोंके टिप्पणसे कहीं –कहीं असम्मत होनेपर मैंने स्पष्ट असम्मति लिख दी है। मेरी समझमें ऐसा आता है कि किसी समय वैसा विचार उनके ध्यानमें आया, उन्होंने उसे टीप लिया कि पीछे इसपर विचार करेंगे, परन्तु वह वैसा ही रह गया। असम्मत होनेपर भी उसको देनेका कारण यह है कि सम्भव है कि मेरी समझमें नहीं आया, पर अन्य पाठक प्रेमी उसे लगा सकें तो लगा लें।

पं० रामकुमारजीके हस्तलिखित टिप्पण हमें श्रीपुरुषोत्तमदत्त व्यास-(श्रीरामनगर, काशी-) से मिले। हम उनके परम आभारी हैं और पाठकोंको भी उन्हींका कृतज्ञ होना चाहिये। श्रीबैजनाथजी, श्रीकाष्ठजिह्नस्वामीजी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी, श्रीपंजाबी सन्तसिंहजी, बाबा श्रीजानकीदासजी, बाबा हरीदासजी, मुं० रोशनलालजी आदि कितपय प्राचीन टीकाकारोंकी टीकाओंको इस संस्करणके लिये मैंने फिरसे अध्ययन करके उनके भावार्थोंमें जो त्रुटियाँ पूर्व संस्करणमें आ गयी थीं उनको ठीक करके लिखा है। उनकी पुरानी जटिल भाषा प्रथम बार इतनी अच्छी तरह नहीं समझा था।

श्रीकरुणासिंधुजी आदि प्राचीन टीकाकारोंकी टीकाओंसे जो संस्कृत-श्लोकोंका संग्रह इस संस्करणमें किया गया है, उसमें अशुद्धि मिलनेपर जहाँतक हो सका उसके सुधारनेका प्रयत्न मूल ग्रन्थोंसे खोज-खोजकर किया गया है। फिर भी कहीं-कहीं संशोधन करना नितान्त असम्भव प्रतीत होनेपर निरुपायसे श्लोक ज्यों-का-त्यों दिया गया है।

इस संस्करणमें पूर्व संस्करणकी अपेक्षा टीकाकारोंके मतोंपर कुछ विशेष आलोचना की गयी है। प्रथम संस्करणमें हमारा उद्देश्य केवल संग्रह कर देनेका था, किसीपर कोई आलोचना करनेका विचार कदापि न था। परन्तु कई ग्राहक प्रेमियोंने मुझे टीकाकारके कर्त्तव्य लिखे और यह लिखा कि अपना मत आलोचनाद्वारा अवश्य देना चाहिये। इसीसे प्रथम संस्करणमें आगे चलकर कहीं-कहीं आलोचना की गयी थी।

इस संस्करणमें बालकाण्डके प्रारम्भसे ही हमने प्राचीन-से-प्राचीन टीकाकारोंसे लेकर आधुनिक टीकाकारोंतकके लेखोंमें जहाँ भी कोई बात हमें खटकी उसका हमने सोपपत्तिक निराकरण जहाँतक हो सका कर दिया है। जहाँ कोई बात हमारे समझमें नहीं आयी वहाँ हमने वैसा स्पष्ट कह दिया।

निराकरण करनेमें जो लिखा गया है उसको देखकर सम्भव है कि कोई लोग उसे खण्डन समझकर अनुचित मानें तो उसके विषयमें मेरी सिवनय प्रार्थना है कि मैंने जो कुछ लिखा है वह कुछ खण्डन करनेके उद्देश्यसे नहीं, िकंतु सिद्धान्तका समर्थन करनेके लिये ही लिखा है। हमने स्वयं जो प्रथम संस्करणमें लिखा है, उसमें भी जो भी हमारे अपने विचार हमको इस समय ठीक नहीं जान पड़े उनका भी हमने सोपपित्तक निराकरण किया है। पं० श्रीरामकुमारजीकी टिप्पणी जो मानस-पीयूषका मुख्य आधार है, उसमें भी यह बात हुई है। हमें अवश्य शोक होता है परन्तु टीकाकारका यह कठोर एवं सत्य कर्तव्य हमें निरुपायसे करना पड़ा—इसके लिये पाठक आदि सभी महानुभावोंसे मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

श्रीस्वामी शंकराचार्यजी महाराजने ब्रह्मसूत्रके दूसरे अध्यायके दूसरे पादके प्रथम सूत्रपर लिखा है कि—
''मुमुक्षुको सम्यक् ज्ञान होनेके लिये केवल अपने पक्षका प्रतिपादन करना तो ठीक है, परंतु दूसरेसे द्वेष
करनेवाला जो परपक्षनिराकरण है उससे क्या प्रयोजन है?'' यह शंका उठाकर उन्होंने उसका समाधान
यह किया है कि बड़े सर्वज्ञ और सिद्ध महर्षियोंके बनाये हुए पूर्ण युक्तियोंसे प्रतिपादित सांख्यादि सिद्धान्तोंको
देखकर सामान्य बुद्धिवाले मनुष्योंको उनपर श्रद्धा न हो जाय और वे उनका ग्रहण न कर लें, इसलिये वे
दोषयुक्त हैं, उनका ग्रहण न करना चाहिये, यह दिखानेके लिये उन सिद्धान्तोंका खण्डन करना आवश्यक
है। यथा—(भाष्य) 'ननु मुमुक्सूणां मोक्ससाधनत्वेन सम्यग्दर्शनिक्षपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्त्तं
युक्तं किं परपक्षनिराकरणेन परद्वेषकरेण? बाढमेवं तथापि महाजनपरिगृहीतानि महान्ति सांख्यादितन्त्राणि
सम्यग्दर्शनापदेशेन प्रवृत्तान्युपलभ्य भवेत्केषांचिन्मन्दमतीनामेतान्यिप सम्यग्दर्शनायोपादेयानीत्यपेक्षा। तथा
युक्तिगाढत्वसम्भवेन सर्वज्ञभाषितत्त्वाच्य श्रद्धा च तेषु, इत्यतस्तदसारतोपपादनाय प्रयत्यते।'

इसीकी टीकामें द्वादश दर्शनाचार्य वाचस्पित मिश्रजी अपने 'भामती' टीकामें लिखते हैं कि विरक्तोंकी कथा–वार्ताका प्रयोजन तत्त्वनिर्णयमात्र होता है, परन्तु परपक्षके निराकरण बिना तत्त्वनिर्णय ठीकसे नहीं हो सकता, इसिलये विरक्तद्वारा भी परपक्षके दोष दिखाये जाते हैं। वह कुछ शत्रुका पक्ष समझकर वा द्वेषभावसे नहीं। अतः ऐसे प्रतिपादनसे विरक्ततामें कोई हानि नहीं। 'तत्त्वनिर्णयावसाना वीतरागकथा न च परपक्षदूषणमात्रेण तत्त्वनिर्णयः शक्यः कर्तुमिति तत्त्वनिर्णयाय वीतरागेणापि परपक्षो दूष्यते। न तु परपक्षतयेति न वीतरागकथात्वव्याहितिरित्यर्थः।'

पौष कृष्ण २, सं० २००७

—अंजनीनन्दनशरण

### ॥ श्रीगुरवे नमः॥

## इस भागमें आये हुए प्रकरणोंकी सूची

| प्रकरण                                                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठांक                                                         | प्रकरण                                                                                                                                                                                                                                                  | पृष्ठांक |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| १- मंगलाचरणके श्लोक<br>१- भाषाका मंगलाचरण<br>३- देववन्दना<br>४- श्रीगुरुवन्दना<br>५- श्रीमहिसुरवन्दना<br>६- श्रीसन्तसमाज एवं सन्तवन्दन<br>७- खलवन्दना<br>८- सन्त-असन्त (सुसंग-कुसंग,<br>वन्दना<br>१- कार्पण्ययुक्तवन्दना<br>१०- कविवन्दना | ३८—८४८४—११०१०५—१३२१३२-१३३ Т१३३—१६५१६५—१८४ गुण-दोष)१८४—२०८१०९—२७२ | ११-समिष्टिवन्दना<br>१२- श्रीसीताराम-धाम-रूप-पा<br>१३- श्रीरामनामवन्दना<br>१४- निज कार्पण्य तथा श्रीर<br>१५- मानसकी परम्परा<br>१६- श्रीरामचिरतमानसमाहात्म<br>१७- श्रीरामनाम और श्रीरामचिरत<br>१८- मानसका अवतार,<br>कथा-प्रबन्धका 'अथ'<br>१९- मानस-प्रकरण |          |
| •                                                                                                                                                                                                                                         | , , , ,                                                          | / ) × 1                                                                                                                                                                                                                                                 | ( (      |

## प्रथम भागके संकेताक्षरोंकी तालिका

| संकेताक्षर | विवरण                           | संकेताक्षर         | विवरण                           |
|------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| अ०         | अयोध्याकाण्ड, अध्याय            | उ० ११५,            | उत्तरकाण्डका दोहा ११५ या उसकी   |
| अ० मं०     | अलंकारमंजूषा; अयोध्याकाण्डका    | ૭. <b>१</b> १५  🕽  | चौपाई                           |
|            | मंगलाचरण -                      | क०                 | कवितावली                        |
| अ० २०५     | अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ या      | क० ७               | कवितावलीका उत्तरकाण्ड           |
|            | उसकी चौपाई                      | कल्याण             | गीताप्रेस, गोरखपुरका मासिक पत्र |
| २. २०५     | अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ या      | करु० े             | महन्त श्री १०८ रामचरणदासजी      |
|            | उसकी चौपाई                      | श्रीकरुणासिंधुजी , | महाराज करुणासिंधुजीकी           |
| अ० दी०     | मानस-अभिप्रायदीपक               |                    | 'आनन्दलहरी' टीका जो सं०         |
| अ० दी० च०  | मानस-अभिप्रायदीपकचक्षु (श्री-   |                    | १८७८ में रची गयी और नवल-        |
|            | जानकीशरणजी)                     |                    | किशोरप्रेससे बैजनाथजीकी टीका–   |
| अ० रा०     | अध्यात्मरामायण                  |                    | से पहले प्रकाशित हुई।           |
| अमर        | श्रीअमरसिंहकृत 'अमरकोश'         | कठ (कठोप०)         | कठोपनिषद् प्रथम अध्याय          |
| अलंकार-मं० | लाला भगवानदीनजीरचित             | १.२.२०             | द्वितीय वल्ली श्रुति २०         |
|            | 'अलंकारमंजूषा'                  | का०, १७०४          | काशिराजके यहाँकी सं० १७०४       |
| आ० रा०     | आनन्दरामायण                     |                    | की लिखी पोथी                    |
| अ०         | अरण्यकाण्ड                      | काष्ठजिह्नस्वामी   | रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीर्थ- |
| अ० २.      | अरण्यकाण्डका दूसरा दोहा या      |                    | स्वामीजी                        |
| ३. २.      | उसकी चौपाई                      | कि०                | किष्किन्धाकाण्ड                 |
| आज         | इस नामका एक दैनिक पत्र          | कि० मं०            | किष्किन्धाकाण्ड मंगलाचरण        |
| उ०         | उत्तरकाण्ड; उत्तरखण्ड (पुराणों- | केन० ३.१२          | केनोपनिषद् तृतीय खण्ड श्रुति१२  |
|            | का); उत्तरार्ध, उपनिषद्         | को० रा०            | कोदोरामजीका गुटका               |
|            | (प्रसंगानुकूल लगा लें)।         | खर्रा              | पं० रामकुमारजीके प्रथमावस्थाके  |
|            |                                 |                    | -                               |

संकेताक्षर विवरण संकेताक्षर विवरण लिखे हुए टिप्पण नं० प०, (श्री) नंगे ] बाबा श्रीअवधविहारीदासजी, गणपति उपाध्याय उनकी मानसतत्त्वप्रकाश-शंकावली 🕽 बाँधगुफा, प्रयाग परमहंसजी गी० गीतावली ना०प्र०स०,ना०प्र० नागरीप्रचारिणीसभाका मूल गीता श्रीमद्भगवद्गीता नोट— इससे पं० रामकुमारजीके अतिरिक्त अन्य महानुभावोंके विशेष भाव तथा संपादकीय गौड़जी, प्रोफेसर श्रीरामदास गौड, एम्० विचार सूचित किये गये हैं। जो भाव जिस एस० सी० (स्वर्गीय) श्रीसुदर्शनसिंहजी (श्री-महानुभावके हैं उनका नाम कोष्ठकमें दे दिया महात्मा (श्री) चक्रजी 'संकीर्तन'. गया है। जहाँ किसीका नाम नहीं है वह प्राय: सम्पादक चक्र). 'मानसमणि' संपादकीय टिप्पण हैं। श्रीसंत्रसिंह पंजाबीजीके 'भाव-चौ० चौपाई (अर्धाली) पं० लाला छक्कनलालजीकी पोथी पंजाबीजी | प्रकाश' टीकाके भाव। यह टीका छ० छान्दोग्योपनिषद् अध्याय ३ खण्ड भी १८७८ वि॰ में तैयार हुई और छां० ३.१३.७. सन् १९०१ में प्रकाशित हुई। १३ श्रुति ७ प० पु० जाबालो० जाबालोपनिषद् पद्मपुराण पं० श्रीरामकुमारजीके हस्तलिखित टिप्पणी प० पु० उ० पद्मपुराण उत्तरखण्ड मुं० रोशनलालकी टीका जिसमें कथाके लिये तैयार किये हुए पां०, पाँडेजी टिप्पण जो स्वर्गीय पुरुषोत्तमदत्त-पं० श्रीरामबख्श पांडेजी रामायणीके जी (श्रीरामनगरलीलाके व्यास) भाव हैं। पां० गी० से प्राप्त हए। पाण्डवगीता त्० प० तुलसीपत्र मासिक पत्रिका जो सं० पा० पाणिनिव्याकरण पूर्वार्ध; पूर्व १९७७ तक महात्मा श्रीबालकराम पृ० प्र०सं०(मा०पी० मानस-पीयूष प्रथम संस्करण विनायकजीके सम्पादकत्वमें श्री-अयोध्याजीसे निकली और फिर प्र० सं०) प्रेम-संदेश एक मासिक पत्रिका मानस-पीयूषमें सम्मिलित हो गयी **बा**० ३; १.३ बालकाण्डका दोहा ३ या उसकी तैत्ति० (तै०)२.४ तैत्तिरीयोपनिषद् वल्ली २ चौपाई अनुवाक ४ श्रीहनुमानबाहुक बाहुक तैत्तरीय शिक्षोपनिषद् तैत्ति० शिक्षोप० वि०, विनय विनयपत्रिकाका पद वै० सं०, वैराग्यसं० द्विवेदीजी महामहोपाध्याय श्रीसुधाकर वैराग्यसंदीपिनी द्विवेदीजी व्यासजी पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी (श्री-श्रीभगवानदीन साहित्यज्ञ दीनजी जानकीघाट; श्रीअयोध्याजी) लाला हिंदीके लेक्चरार, ब्रह्मवै० पु० ब्रह्मवैवर्तपुराण हिंदुविश्व-श्रीनाभास्वामीरचित भक्तमाल विद्यालय, काशी, जिनकी 'भिक्त भक्तमाल भवानी ' 'श्रीरामचरणचिह्न ' भट्टजी पं० रामेश्वरभट्टजीकी टीका भगवद्गुणदर्पण-] बैजनाथजीकी टीकामें भगवद्-'अलंकारमंजूषा' आदि र्गुणदर्पण ग्रन्थके उद्धृत श्लोक प्रसिद्ध हैं और जो ना० प्र० सभा-भ० गु० द० के एक मुख्य सदस्य थे। श्रीभगवद्गुणदर्पण श्रीविष्णुसहस्रनामपर श्रीभगवद्-गुणदर्पणभाष्य दो० दोहा; दोहावली भाष्य दो० १५९ दोहावलीका १५९वाँ दोहा श्रीभागवतदासजीकी पोथी भा० दा०

| संकेताक्षर     | विवरण                                  | संकेताक्षर       | विवरण                                   |
|----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| भा० स्क०       | श्रीमद्भागवत स्कन्ध                    | मा० मा०          | बाबा श्रीजानकोशरण-(स्नेहलता-)           |
| भक्तिरसबोधिनी- | - श्रीप्रियादासजीकृत गोस्वामी श्री-    |                  | जीकृत मानसमार्तण्ड नामक                 |
| टीका           | नाभाजीकृत भक्तमालकी टीका               |                  | बालकाण्डके प्रथम ४३ दोहोंका             |
|                | कवित्तोंमें                            |                  | तिलक जो दस-बारह वर्ष हुए                |
| मं०            | मंगलाचरण                               |                  | छपा था।                                 |
| मं० श्लो०      | मंगलाचरणका श्लोक                       | मानसरहस्य        | यह अलंकारोंकी एक छोटी                   |
| मं० सो०        | मंगलाचरणका सोरठा                       |                  | पुस्तिका थी।                            |
| मनु०           | मनुस्मृति                              | मानसांक          | गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित           |
| महारा०         | महारामायणके अध्याय और श्लोक            |                  | मानसका प्रथम संस्करण (टीका–             |
| महाभा०         | महाभारत                                |                  | सहित) जो विशेषांकके रूपमें              |
| महाभा० शां०प०  | महाभारत शान्तिपर्व                     |                  | प्रकाशित हुआ था।                        |
| (डॉक्टर) माता- | - उनकी रची हुई 'तुलसीदास'              | मा० शं०          | श्रीमन्मानस <sup>्</sup> शंकावली        |
| प्रसाद गुप्त   | नामक पुस्तक                            | मा०स०,मा०सं०     | मानस–पीयूषका सम्पादक                    |
| मा० अ० दी०     | मानस-अभिप्रायदीपक                      | मार्क० पु०       | मार्कण्डेयपुराण                         |
| मा० त० वि०     | संत उन्मनी श्रीगुरुसहायलालजीकी         | मिश्रजी          | पं० सूर्यप्रसाद मिश्रजी साहित्योपाध्याय |
|                | बालकाण्डकी टीका                        | मुक्तिको०        | मुक्तिकोपनिषद्                          |
| मानसदीपिका     | काशीजीके बाबा रघुनाथदास-               | मुण्डक० १.२.१    | २ मुण्डकोपनिषद् प्रथम मुण्डक,           |
|                | (रामसनेही-) कृत टीका                   |                  | द्वितीय खण्ड, द्वादश श्रुति             |
| मा० प०         | ''मानसपत्रिका'' (महामहोपाध्याय         | यजु०३१.१९.१      | यजुर्वेदसंहिता अध्याय ३१                |
| मा० पत्रिका 🕽  | श्रीसुधाकर द्विवेदीजी तथा              |                  | कण्डिका १९ मन्त्र १                     |
|                | साहित्योपाध्याय श्रीसूर्यप्रसाद मिश्र- | (पं०)रा०गु०द्वि० | मिरजापुरनिवासी साकेतवासी                |
|                | द्वारा सम्पादित मासिक पत्रिका          |                  | प्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामगुलामजी     |
|                | जो काशीजीसे लगभग सं०१९७०               |                  | द्विवेदी। इनके द्वारा संशोधित           |
|                | तक निकली)                              |                  | बारह ग्रन्थोंके गुटकाके संस्करणोंमें-   |
| मानस-प्रसंग 🕽  | मानसराजहंस श्रीविजयानन्दजी             |                  | से सं० १९४५ में काशीके छपे              |
| मा० प्रसंग ∫   | त्रिपाठी-(काशी-) की रचित मानस-         |                  | हुए गुटका तथा मानसी बन्दन               |
|                | प्रकरणकी टीका।                         |                  | पाठकजीकी हस्तलिखित प्रति-               |
| मा० प्र०       | बाबा श्रीजानकीदासजी महाराज,            |                  | लिपिमें दिया हुआ पाठ जो पं०             |
|                | श्रीअयोध्याजीकी प्रसिद्ध बाल-          |                  | श्रीरामवल्लभाशरणजीके यहाँ है।           |
|                | काण्डके आदिके ४३ दोहोंकी टीका          | (पं०)रा०चं०शुक्ल | न पं० श्रीरामचन्द्र शुक्ल, प्रोफेसर     |
|                | 'मानसपरिचारिका'। बाबा माधो-            |                  | काशीहिन्दूविश्वविद्यालय                 |
|                | दासजी इन्हींके शिष्य थे। श्री-         | रा० ता०          | श्रीरामतापनीयोपनिषद्                    |
|                | अयोध्याजीके रामायणियोंकी परम्परा       | रा० उ० ता०       | _ `                                     |
| _              | इन्हींसे चली।                          | रा० ता० भाष्य    |                                         |
| मानसमणि        | एक मासिक पत्रिका जो 'रामवन'            |                  | जानकीघाट, श्रीअयोध्याजीका               |
|                | जिला सतनासे निकलती है।                 |                  | श्रीरामतापनीयोपनिषद्पर भाष्य            |
| मा० म०         | पं० श्रीशिवलाल पाठकजीविरचित            |                  | - ) श्रीजानकीघाटनिवासी पण्डितजी         |
|                | 'मानसमयंक' की बाबू इन्द्रदेव-          | शरणजी,           | जो श्रीमणिरामजीकी छावनीके               |
|                | नारायणसिंहजीकृत टीका और मूल।           | पं० रा० व० श     | ० 🕽 व्यास थे।                           |

| संकेताक्षर      | विवरण                               | संकेताक्षर         | विवरण                                |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| रा० बा० दा०,    | बाबा रघुनाथदासजीकी छावनी,           |                    | पेन्शनर जबलपुर विरचिता               |
| रामायणीजी       | श्रीअयोध्याजीके रामायणी श्री-       |                    | 'विनायकी टीका' सं० १९७६, दूसरा       |
|                 | रामबालकदासजी (साकेतवासी)            |                    | संस्करण।                             |
| रा० प०          | 'रामायणपरिचर्या' टीका (श्री-        | वि० पी०,           | विनयपत्रिकाका 'विनयपीयूष'            |
|                 | काष्ठजिह्वदेवतीर्थ स्वामीकृत सं०    | विनयपीयूष          | नामक तिलक, सन् १९४७ में              |
|                 | १९५५ की छपी)                        |                    | प्रकाशित                             |
| रा० प० प०       | काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायण-    | वि० पु० ६.५        | विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय ५           |
|                 | सिंहजीकृत 'रामायणपरिचर्या-          | वीर, वीरकविजी      | पं० महाबीरप्रसाद मालवीयकृत           |
|                 | परिशिष्ट' सं० १९५५ की छपी।          |                    | टीका, जिसमें अलंकारोंको विशेष-       |
| रा० प्र०        | श्रीसीतारामीय बाबा हरिहरप्रसाद-     |                    | रूपसे दिखाया है। प्रयागसे सं०        |
|                 | जीकृत 'रामायणपरिचर्या परि-          |                    | १९७९ में प्रकाशित हुई।               |
|                 | शिष्टप्रकाश' सं० १९५५ का छपा।       | वे० भू०            | वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं०          |
| रा० पू० ता०     | श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्           | वे०भू० पं० रा०     | श्रीरामकुमारदासजी, मानसतत्त्वान्वेषी |
| रा० प्र० श०     | बाबा रामप्रसादशरणजी (दीन),          | कु० दा०            | रामायणी, श्रीअयोध्याजी               |
|                 | मानसप्रचारक, साकेतवासी              | वै०                | श्रीवैजनाथदासजीकृत 'मानस–            |
| (वे०शि०)श्री    | श्रीवृन्दावन हरिदेवमन्दिरके         |                    | भूषण' नामक तिलक प्रथम                |
| रामानुजाचार्यजी | सुप्रसिद्ध वेदान्तशिरोमणि श्री-     |                    | संस्करण १८९० ई०                      |
|                 | रामानुजाचार्यजी महाराज।             | बृह०(बृहदा-        | बृहदारण्यकोपनिषद् तृतीयाध्याय        |
| श्रीरूपकलाजी    | वैष्णवरत्न अखिलभारतीय श्रीहरि-      | रण्यक) ३.७.१५      | सप्तम ब्राह्मण श्रुति १५             |
|                 | नामयश–संकीर्त्तन–सम्मेलन तथा        | शं० ना०,           | मानसमराल स्वर्गीय पं० शम्भु-         |
|                 | श्रीप्रेमाभक्ति-सम्मेलनके प्रवर्तक, | शं० चौ०            | नारायण चौबे, बी० ए०, एल्-            |
|                 | संचालक तथा श्रीनाभास्वामी-          |                    | एल्० बी०, पुस्तकालयाध्यक्ष काशी      |
|                 | रचित भक्तमाल और भक्तिरस–            |                    | ना० प्र० सभा। (नागरीप्रचारिणी        |
|                 | बोधिनी टीकाके प्रसिद्ध तिलककार      |                    | पत्रिका वै० १९९९ में उनके 'मानस–     |
|                 | साकेतवासी अनन्तश्री सीताराम-        |                    | पाठभेद' नामक लेखसे मानस-             |
|                 | शरण भगवानप्रसादजी (श्रीरूप-         |                    | पीयूषके इस संस्करणमें सं०१७२१,       |
|                 | कलाजी), श्रीअयोध्याजी।              |                    | १७६२, छ०, को० रा० और                 |
| (पां० मुं०)रोशन | लाल प्रयागनिवासी श्रीरामबख्श        |                    | १७०४ के पाठभेद दिये गये हैं)         |
|                 | पांडेजीके भाव जो मुं०               | (बाबू)श०सु०दा      | ) बाबू श्यामसुन्दरदासजी, सभापति      |
|                 | रोशनलालजीने लिखकर छपाये             |                    | काशी नागरीप्रचारिणीसभाकी टीका        |
| लं० १०३,७.१०३   | ह लंकाकाण्डका दोहा १०३ या उसकी      | श० सा०             | नागरीप्रचारिणीसभाद्वारा प्रकाशित     |
|                 | चौपाई                               |                    | हिन्दी शब्दोंका कोश शब्दसागर         |
| लिं० पु० पू०    | लिंगपुराण पूर्वीर्ध                 |                    | (प्रथम बृहत् संस्करण)                |
| वाल्मी०         | वाल्मीकीय रामायण                    | शिला               | जिला रायबरेली, ग्राम पूरे बबुरहा-    |
| वि०, विनय       | विनयपत्रिकाका पद                    |                    | निवासी स्वर्गीय बाबा श्रीहरीदासजी-   |
| श्रीबिन्दुजी    | ब्रह्मचारी संत श्रीबिन्दुजी(साकेत-  |                    | रचित 'शीलावृत्ति' नामक टीका,         |
|                 | वासी), सम्पादक 'कथामुखी', श्री-     |                    | द्वितीय संस्करण सन् १९३५ ई०          |
|                 | अयोध्याजी।                          | पं ० श्रीशुकदेवलाल | न इनकी टीका जो नवलिकशोर-             |
| वि॰ टी॰         | श्रीविनायकराव कवि 'नायक'            |                    | प्रेससे प्रकाशित हुई थी, जिसमें      |

| संकेताक्षर              | विवरण                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|
|                         | उन्होंने प्रत्येक दोहेमें केवल आठ       |
|                         | चौपाइयाँ (अर्धालियाँ) रखीं और           |
|                         | सब काट-छाँट डालीं।                      |
| श्लो <b>०</b>           | श्लोक                                   |
| श्वे० (श्वे० श्व        | ) श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्याय ६           |
|                         | मन्त्र २३                               |
| श्रीभाष्य               | ब्रह्मसूत्रपर भगवान् श्रीरामानुजाचार्य- |
|                         | जीका प्रसिद्ध भाष्य                     |
| सं०                     | संस्कृत, संहिता, संवत्                  |
| स०                      | सर्ग                                    |
| संत उन्मनी टीक          | । मा० त० वि० में देखिये                 |
| संत श्रीगुरुसहायत       | नालजी ,, ,,                             |
| शतपंचार्थप्रकाश         | बाबा सरयूदास-(श्रीअयोध्याजी-)           |
|                         | की नामपरक एक सौ पाँच                    |
|                         | चौपाइयोंकी टीका                         |
| सत्योप० पू० अ०          | सत्योपाख्यान पूर्वार्ध अध्याय           |
| सा० द०                  | साहित्यदर्पण                            |
| सि॰ कौमुदी              | सिद्धान्तकौमुदी                         |
| सि॰ ति॰                 | 'सिद्धान्ततिलक' नामकी टीका              |
|                         | पं० श्रीकान्तशरणजी (अयोध्या)            |
|                         | कृत जो श्रीरामलोचनशरणजीने               |
|                         | पुस्तकभण्डार लहरियासरायसे सं०           |
|                         | २००१ में प्रकाशित की और जिसका           |
|                         | छपना तथा प्रकाशन जुलाई १९४७             |
|                         | से सुलहनामाद्वारा और पटना हाई-          |
|                         | कोर्टबेंचके फैसला ता० ११ मई             |
|                         | १९५१से भी बन्द कर दिया गया।             |
| सिद्धान्तदीपिका         | श्रीबालअलीजी विरचिता (अप्राप्य)         |
| सी०रा०प्र०प्र०          | श्री१०८ महाराज युगलानन्य-               |
|                         | शरणजी लक्ष्मणिकला, श्रीअयोध्या-         |
| सी० नाम प्र०प्र०        |                                         |
|                         | प्रकाश' नामक नामपरत्वके                 |
|                         | प्रमाणोंका अपूर्व संग्रह।               |
| सुं० १०                 | सुन्दरकाण्ड दोहा १० या उसकी             |
| - e - e, ,              | चौपाई                                   |
| सुंाद्व०,सुंाद्ववेदी    | काशीके स्वर्गीय महामहोपाध्याय           |
| ( <del>2) - ( c</del> · | पं० सुधाकरजी द्विवेदी।                  |
| ( श्रा ) सुदशनासह       | जी मानसमणिमें निकले हुए महात्मा         |
|                         | श्रीसुदर्शनसिंह-(श्रीचक्र-) जी-         |

| संकेताक्षर        | विवरण                               |
|-------------------|-------------------------------------|
|                   | के लेख।                             |
| सु० र० भां०       | सुभाषितरत्नमाला भाण्डागार           |
| सू० मिश्र,सू०प्र० | साहित्योपाध्याय पं० सूर्यप्रसाद     |
| मिश्र             | मिश्र, काशी।                        |
| स्कं० पु०         | स्कन्दपुराण                         |
| स्कं०पु०ना०उ० )   | स्कन्दपुराण नागरखण्ड उत्तरार्ध      |
| १७६               | স০ १७६                              |
| बाबा हरीदास       | 'शिला' में देखिये। भाष्यकार         |
|                   | श्रीहरिदासाचार्यजी।                 |
| हारीत             | हारीतस्मृतिकार; हारीतस्मृति         |
| rg                | स्मरण रखने योग्य विशेषभाव           |
|                   | अर्थात्                             |
| १७०४,१७२१,        | इन संवतोंकी हस्तलिखित पोथियोंके     |
| १७६२              | पाठ जो शं० ना० चौबेजीने             |
|                   | नागरीप्रचारिणी-पत्रिकामें प्रकाशित  |
|                   | कराये थे।                           |
| १६६१              | संवत् १६६१ की हस्तलिखित             |
|                   | बालकाण्डकी पोथी जो श्रावण-          |
|                   | कुंज, श्रीअयोध्याजीमें सुरक्षित     |
|                   | है। इसकी एक प्रतिलिपि हमने          |
|                   | स्वयं लिख ली है जो हमारे पास        |
|                   | है। इसमें हमने पाठके लेखपर          |
|                   | अपने नोट्स (notes) भी दिये हैं।     |
| [ ] ( )           | कोष्ठकान्तर्गत लेख प्रायः सम्पादकीय |
|                   | हैं जहाँपर किसीका नाम नहीं दिया     |
|                   | गया है।                             |
| (१) स्मरण रहे र्  | के बालकाण्डमें हमने बालकाण्डका      |

- (१) स्मरण रहे कि बालकाण्डमें हमने बालकाण्डका सांकेतिक चिह्न 'बाo' अथवा '१' न देकर बहुत जगह (बालकाण्डके सातवें दोहेके आगेकी संख्या बतानेके लिये) केवल दोहेका नम्बर या दोहेकी संख्या और साथ ही बिन्दु बीचमें देकर अथवा कोष्ठकमें अर्धालीका नम्बर दिया है। जैसे, (३६१)=दोहा ३६१ या उस दोहेकी चौपाई। १३ (२), १३.२ वा १३। २=दोहा १३ की दूसरी अर्धाली इत्यादि।
- (२) बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, लंका और उत्तरकाण्डोंके लिये क्रमसे १, २, ३, ४, ५, ६ और ७ सूचक अंक दिये गये हैं।
- (३) प्रत्येक पृष्ठके ऊपर दोहा और उसकी चौपाइयोंका नम्बर दिया गया है, जिससे पाठकको देखते ही विदित हो जाय कि उस पृष्ठपर उन चौपाइयोंकी व्याख्या है।

## ग्रन्थोंके नाम जो इस भागमें आये हैं

| १ अनर्घराघव-नाटक           | कोश—                       | ५३ निर्णयसिन्धु           | ८१ भक्तिरसबोधिनी टीका       |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| २ अनेकार्थशब्दमाला         | ४ ,, अमर                   | ५४ निरुक्ति (विष्णुसहस्र- | ८२ भर्तृहरिशतक              |
| ३ अभियुक्त सारावली         | १० ,, अव्यय                | नामकी श्लोकबद्ध टीका)     | ८३ भूषणग्रन्थावली           |
| ४ अमरकोश                   | ३४ ,, पद्मचन्द्र           | ५५ नैषध (हर्षकवि)         | ८४ भोजप्रबन्धसार            |
| ५ ,,भानुदीक्षितकृत टीका    | ३५ ,, मेदिनी               | ५६ पञ्चदशी                | ८५ मन्त्रप्रभाकर            |
| ६ अमरविवेकटीका             | ३६ ,, श्रीधरभाषाकोश        | ५७ परमलघुमञ्जूषा          | ८६ मनुस्मृति                |
| ७ अलंकार-मंजूषा            | ३७ ,, विश्वकोश             | ५८ पाणिनीय शिक्षा         | ८७ मयूरचित्र                |
| ८ अवतारमीमांसा             | ३८ ,, हिंदी-शब्दसागर       | ५९ पाणिनीय व्याकरण        | ८८ महाकालसंहिता             |
| ९ अवतारसिद्धि              | ३९ ,, हैमकोश गीता—         | पुराण—                    | ८९ महिम्न:स्तोत्र (मधुसूदनी |
| १० अव्ययकोश                | ४० गुरुगीता                | ६० कालिका                 | टीका)                       |
| ११ आचारमयूख                | ४१ श्रीमद्भगवद्गीता        | ६१ कूर्म                  | ९० मानस–अभिप्रायदीपक        |
| १२ 'आज' (दैनिक पत्र)       | ४२ पाण्डवगीता              | ६२ गरुड़                  | ९१ मानस–अभिप्रायदीपक        |
| १३ आह्निकसूत्रावली         | ४३ गीतारहस्य (श्रीबाल-     | ६३ नारदीय                 | चक्षु                       |
| १४ उत्तररामचरित            | गंगाधर तिलक)               | ६४ पद्म                   | ९२ मानसतत्त्वप्रकाश         |
| उपनिषद्—                   | ४४ (क) गीतावली             | ६५ बृहद्विष्णु            | ९३ मानसतत्त्वविवरण          |
| १५ कठ; १६ केन;             | (तुलसीरचनावली)             | ६६ ब्रह्म                 | ९४ मानसदीपिका               |
| १७ छान्दोग्य; १८ जाबाल;    | ४४ चन्द्रालोक              | ६७ ब्रह्मवैवर्त           | ९५ मानसपत्रिका              |
| १९ तैत्तिरीय; २० तैत्तिरीय | ४५ छन्दप्रभाकर             | ६८ भविष्योत्तर            | ९६ मानसप्रसंग               |
| शिक्षा; २१ बृहदारण्यक; २२  | ४६ तुलसीपत्र               | ६९ भागवत                  | ९७ मानसमणि                  |
| ब्रह्म; २३ मुण्डक; २४      | ४७ तुलसीग्रन्थावली         | ७० मत्स्य                 | ९८ मानसमयंक                 |
| मुक्तिक; २५ श्रीराम-       | (ना० प्र० स०)              | ७१ महाभारत                | ९९ मानसमार्तण्ड             |
| तापनी; २६ श्वेताश्वतर;     | ४८ तुलसीरचनावली (श्री-     | ७२ मार्कण्डेय             | १०० मानसरहस्य               |
| २७ श्रीसीतोपनिषद्।         | सीतारामप्रेस, काशी)        | ७३ विष्णु                 | (अलंकारपुस्तिका)            |
| २८ (क) कवितावली            | ४९ (क) देवीभागवत           | ৩४ शिव                    | १०१ मानससुधा                |
| (तु० रचनावली)              | ४९ दोहावली                 | ७५ स्कन्द                 | १०२ मानसांक                 |
| २८ कामन्दक                 | ५० दोहावली                 | ७६ हरिवंश                 | १०३ मानसागरी                |
| २९ काव्यप्रकाश             | (लालाभगवान-                | ७७ प्रसंगरत्नावली         | १०४ माहेश्वरसूत्र           |
| ३० किरातार्जुनीय           | दीनजीकी टीका)              | ७८ प्रसन्नराघवनाटक        | १०५ मिताक्षरा               |
| ३१ कीर्त्तिसंलापकाव्यक     | ५१ धर्मसिन्धु              | ७९ ब्रह्मसूत्र            | १०६ मुहूर्त्तचिन्तामणि      |
| ३२ कुमारसंभव               | ५२ नाना शास्त्रीकृत प्रति- | ८० भक्तमाल (श्रीनाभा-     | १०७ याज्ञवल्क्यस्मृति       |
| ३३ कुवलयानन्द              | वार्षिक पूजाकथासंग्रह      | स्वामीकृत)                | १०८ योगवासिष्ठ              |

| १०९ योगशास्त्र           | (तु॰ रचनावली)            | सिंधुजीकृत              | ४३ दोहोंकी टीका)          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ११० युगल अष्टयामसेवा     | १२७ वाग्भट्टालंकार       | १४४ श्रीसंतिसंह-        | इत्यादि-इत्यादि           |
| (श्रीरामटहलदासकृत)       | १२८ वसिष्ठसंहिता         | पंजाबीजीकृत             | १५५ श्रुतबोध              |
| १११ रघुवंश               | १२९ विजयदोहावली          | १४५ मुं० रोशनलालकृत     | १५६ संगीतमकरन्द           |
| ११२ रसेन्द्रसारसंग्रह    | १२९ (क)विनयपत्रिका       | (श्रीरामबख्श पांडेजी)   | १५७ सतसई (तुलसी)          |
| ११३ रामचन्द्रिका         | १३० विष्णुसहस्रनाम-भाष्य | १४६ श्रीबैजनाथजीकृत     | १५८ सत्संगविलास           |
| ११४ रामसुधा (काष्ठजिह्न- | १३१ विहारीसतसई           | १४७ रामायणपरिचर्या,     | १५९ सत्योपाख्यान          |
| स्वामी)                  | १३२ वैराग्यसंदीपनी       | परिशिष्ट, प्रकाश        | १६० सरस्वती-कण्ठाभरण      |
| ,, (क) रामस्तवराज        | १३३ बृहत्-ज्योतिषसार     | १४८ बाबा हरीदासजीकृत    | १६१ सांख्यशास्त्र         |
| रामायण—                  | १३४ वृद्धचाणक्य          | १४९ पं० रामेश्वरभट्टकृत | १६२ साहित्यदर्पण          |
| ११५ अद्भुत               | १३५ बृहद्विष्णुपुराण     | १५० विनायको टीका        | १६३ सिद्धान्तकौमुदी       |
| ११६ अध्यात्म             | १३५ (क)वृद्धसुश्रुत      | १५१ बाबू श्यामसुन्दर-   | १६४ सिद्धान्ततत्त्वदीपिका |
| ११७ आनन्द                | १३५ (ख)बृहद्दैवज्ञरंजन   | दासकृत                  | (श्रीस्वामी बालकृष्ण-     |
| ११८ आश्चर्य              | १३५ वैद्यरहस्य           | १५२ पं० महाबीरप्रसाद    | दासकृत)                   |
| ११९ महारामायण            | १३६ (क) भावप्रकाश        | मालवीयकृत               | १६५ सिद्धान्त-शिरोमणि     |
| वाल्मीकीय—               | १३६ शतदूषणी              | १०२ मानसांक             | ( श्रीस्वामी-             |
| १२० ,, चन्द्रशेखर        | १३७ शाबरभाष्यपर          | १५३ सिद्धान्ततिलक       | भास्कराचार्यकृत)          |
| शास्त्रीकी टीका          | श्लोक-वार्त्तिक          | ९३ मानसतत्त्वविवरण      | १६६ श्रीसीतामन्त्रार्थ    |
| १२१ ,, द्वारकाप्रसाद     | १३८ शार्ङ्गधर            | संत-उन्मनी टीका         | १६७ श्रीसीतारामनाम–       |
| चतुर्वेदीकी टीका         | १३९ शास्त्रसार           | (यह केवल बाल-           | प्रतापप्रकाश              |
| १२२ ,, रूपनारायण पांडेकी | १४० शिवसंहिता            | काण्डकी है)।            | १६८ श्रीसीताशृंगारचम्पू   |
| टीका                     | १४१ शैवागम               | १५४ मानसपरिचारिका       | १६९ सुन्दरीतन्त्र         |
| १२३ ,, रामाभिरामी टीका   | १४२ श्रीभाष्य            | (यह केवल प्रथम          | १७० सुदर्शनसंहिता         |
| १२४ ,, शिरोमणि टीका      | श्रीरामचरित-             | ४३ दोहोंकी है)।         | १७१ सुभाषितरत्न भाण्डागार |
| १२५ सत्योपाख्यान         | मानसकी संगृहीत           | ९५ मानसपत्रिका (यह      | १७२ स्तवपंचक              |
| १२६ रुद्रयामल अयोध्या-   | कुछ छपी टीकाएँ-          | केवल प्रथम ६०           | १७३ स्तोत्ररत्नावली       |
| माहात्म्य                | १४३ श्री १०८ रामचरण      | दोहोंकी है)।            | (गी०प्रे०)                |
| १२७ (क) बरवै             | दास करुणा-               | ९९ मानसमार्तण्ड (प्रथम  | १७४ हनुमानबाहुक           |
|                          | ı                        | ı                       |                           |

## स्मरणीय कुछ विषयों और शब्दोंकी अनुक्रमणिका

| विषय                            | दोहा-चौपाई आदि                          | विषय दोहा-चौपाई आदि                |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| -<br>अंग (काव्यके)·····         | ८.६,१०.७—१०                             | अनुबन्धचतुष्टयमं० श्लो० ७          |
| अंजन·····                       | γ                                       | अनुभाव९.१०                         |
| अन्तर्जप और जिह्वाजप·····       | २२.५—७                                  | अनुराग१.१                          |
| अन्तर्यामीके मूर्त और अमूर्त रू | प२३.१                                   | अनुष्टुप् छन्दःमं० श्लो० १         |
| अन्तर्यामीके चार भेद·····       |                                         | अनुसरना                            |
| अक्रमातिशयोक्ति                 | मं० सो० १                               | अन्योक्ति अलंकार ३.१               |
| (श्री) अगस्त्यजी·····           | 3.३                                     | अपडर २९.२                          |
| अग्निके धर्म·····               | ४.५                                     | अपना दोष कहनेसे पाप घटता है ४.८    |
| अगुण और सगुण                    | २३.१                                    | अमंगल साज २६.१                     |
| अज                              | १३.३                                    | " " का कारण,,                      |
| अजामिल                          | २६.७                                    | अभ्यास (काव्य)८.४-५                |
| अणिमा आदि·····                  | ·····मं० सो० १,२२.४                     | अमियमूरि (कायाकल्पका चूर्ण) १.२    |
| अतद्गुण अलंकार·····             | ·····3.९-१o                             | अमृतके गुण २०.७                    |
| अतिथि                           | 3२.८                                    | अमृषामं० श्लो० ६                   |
| अतिपावन                         | १०.१                                    | (श्री) अयोध्या (नाम मानसमें)१६.१   |
| अधम शरीर रामसेवासे पवित्र ह     | हो जाता है१८.२                          | " के दो स्वरूप ३५.३                |
| अधिकारीम                        | io श्लोo ७; ९.५—७                       | '' विष्णुचक्रपर                    |
| अनिधकारी                        | • ,, ,,                                 | बसी है १६.१                        |
| अधिक अभेदरूपक                   | *************************************** | " की स्थिति ३५.३                   |
| अधिक तद्रूपालंकार               | १.२                                     | " शब्दकी व्याख्या १६.१             |
| 'अनन्त' नामकी व्युत्पत्ति·····  | १९.१                                    | '' नित्यसिच्चदानन्दरूपिणी ····· ,, |
| ,, (अनादि अनन्त,                |                                         | " धाम ३५.३                         |
| सादि अनन्त, सादि सान्त)         | ٧.٥٤                                    | '' की (सप्तपुरियोंमें              |
| अनाम                            | १३.३                                    | विशेषता) ३५.४                      |
| अनीह                            | १३.३                                    | '' अंशी हैं, (गो-                  |
| अनु·····                        | १.१ नोट ३,४१.३                          | लोकादि अंशसे हैं)१६.१              |
| अनुकम्पा गुण                    | 58                                      | " में मुक्ति ३५.४                  |
| अनुगुण अलंकार                   | 3.१,३.९,११.२                            | " निवासी जगन्नाथरूप ····· १६.२     |
| अनुजसे भरत, लक्ष्मण या          |                                         | अरणी ३१.६                          |
| शत्रुघ्नमेंसे एक या चारोंका     |                                         | अरण्य (पुण्य वनोंके नाम) श्लो० ४   |
| प्रसंगानुसार ग्रहण है           | ४१.५                                    | अरुण कमलसम नेत्रसो० ३              |

| विषय दोहा-चौपाई आदि                                    | विषय दोहा-चौपाई आदि                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| अरूप १३.३                                              | अलौकिकता (कथाकी) ३३.४                          |
| अर्चाविग्रहके चार भेद१९.८                              | अवगुण २८ हैं४.५                                |
| अर्थ (समझनेके आठ प्रकार) ३०.८                          | अवतार भक्तोंके लिये१३.४                        |
| " (शब्द या वाक्यका) श्लोक १,९.९                        | " चार प्रकारकेमं० सो०१                         |
| '' आधिभौतिक, आधिदैविक                                  | " से ब्रह्ममें न्यूनता आती है१३.५              |
| और आध्यात्मिक ३७.६                                     | " का हेतु कृपा १३.५                            |
| " अभिधा आदि तीन शक्तियोंसे                             | 🥠 श्रीसीताजीकी कृपा१३.४                        |
| होता है ३७.६                                           | " के प्रमाण ····· १३.३-४                       |
| " वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ३७.६                        | अवतारोंके अवतारी श्रीराम १३.७                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | अवध१६.१                                        |
| '' तीन प्रकारके अर्थकी दृष्टिसे                        | अवध, काशीमें मुक्ति१९.३,३५.४,४६.३              |
| मानसकी रचना ३७.६                                       | अवधवासियोंपर ममत्व१६.३                         |
| '' (धन-धामादि) की शुद्धिके                             | अवधवाससे जीव श्रीरामजीका                       |
| छ: उपाय ३७.९ नोट ३                                     | प्रिय हो जाता है ३९                            |
| " पंचक ···· श्लो० ६-७                                  | अवरेव ···· ३७.८                                |
| " प्रसंगानुकूल बचाकर कर लेना चाहिये… ६.८-९             | अश्विनीकुमार ३२.३                              |
| अर्थार्थी ····· २२.४                                   | अश्रद्धासे सब कार्य व्यर्थ हो जाते हैं २.१२    |
| अलंकार ९.९                                             | असंका १२.८                                     |
| " (मानसमें आये हुए कुछ अलंकार) ३७.३                    | असंगति २.२,४.२                                 |
| — <del></del>                                          | असुरसेन ३१.९                                   |
| कुछ अलंकारोंके नाम—                                    | अक्षयवट २.११                                   |
| अक्रमातिशयोक्ति, अतद्गुण, अधिक अभेद                    | आकर (चार)८.१                                   |
| रूपक, अनुगुण, तद्गुण और उल्लासके भेद,                  | आँखें कई प्रकारकी हैं जिनसे लोग देखते हैं ३७.१ |
| अनुज्ञा, अन्योन्यालंकार, अर्थान्तरन्यास, असंगति,       | आखर९.९                                         |
| आत्मतुष्टि, उदाहरण, उन्मीलित, उल्लास, उल्लेख,          | आख्यान (मानसकी लोपक्रियाका) ····· मं० श्लो० ७  |
| एकावली, कारणमाला, काव्यार्थापत्ति, काव्यलिंग,          | आख्यान (वरणीका) ३.११                           |
| तद्गुण, तुल्ययोगिता, दृष्टान्त, निदर्शना, निषेधाक्षेप, | आगम ·····मं० श्लो० ७                           |
| परम्परितरूपक, परिकर, पर्याय, पर्यायोक्ति, पूर्णोपमा,   | आत्मा (जैसी उच्चकोटिकी                         |
| प्रतिवस्तूपमा, प्रतिषेध, भिन्नधर्मामालोपमा,            | वैसे ही उच्चकोटिके चरित्र) ३५.११               |
| मुद्रालंकार, यथासंख्य, रूपक और उसके भेद,               | आदिकवि (कहलानेके कारण)१९.५                     |
| विक्स्वर, विपर्यय, विषम, व्यंग्य, व्यतिरेक,            | आमलक (करतलगत) और 'विश्व कर                     |
| व्याघात, सांगरूपक इत्यादि।                             | बदर' के भाव और भेद ३०.७                        |

| विषय                           | दोहा-चौपाई आदि                         | विषय दोहा-चौपाई आदि                      |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| आवरण (जीव और                   |                                        | कथन (व्याख्या) छ:                        |
| ईश्वरके बीचमें)                | २२.३                                   | प्रकारसे होता है ३०.८                    |
| आशा हृदयको मलिन                |                                        | कथाके कथन-श्रवण-                         |
| और दु:ख-दोष                    |                                        | मननके फल— ····· १५.११,३९.३               |
| उत्पन्न करती है                | २४.५                                   | '' वक्ता-श्रोता                          |
| इंदु समानके भाव                | सो० १                                  | आदिको आशीर्वाद११                         |
| इन्द्रियोंपर देवताका निवास     | ६.७                                    | '' नाना प्रकारसे                         |
| इतिहास                         | ····· <i>ξ.</i> ૪                      | समझना कैसे होता है ३०.८                  |
| ईश                             | ····· श्लो०६                           | " सादर सुननी चाहिये ३८.२,३९.६            |
| उज्ज्वलताके छः भेद             | ····· सो० ४,३६.५                       | '' मुक्त, मुमुक्षु, विषयी                |
| उत्तमता और अधमता               |                                        | सबका कल्याण करती है ३१.५                 |
| चार प्रकारसे देखी जाती है      | ३९.१३टि०३                              | ·· को नदीकी उपमा                         |
| उदय                            | ······ ૪.ξ                             | देनेका भाव····· ३९.१३                    |
| उदार                           | . १०.१,२४.३,२२.६                       | " का बाधक काम है ४३.५                    |
| उदासीन                         | ······ ×                               | कथा-प्रसंग ३७.१५,११२.७                   |
| उपकारी (के प्रति क्या भावना चा | हिये) ···· २६(६)                       | कपट दंभ पाखंड ३२                         |
| उपपुराण                        | ····· श्लो० ७                          | कमल (के गुण)सो० ५,१.१                    |
| उपमा ·····                     | ३७.३                                   | " (चार रंगके) ३७.५                       |
| उपवेद                          | ····· श्लो०७                           | '' (का कौन रंग किस                       |
| उपाधि                          | २१.२                                   | चरितका है) ४०                            |
| उपाय                           | ζ.ξ                                    | " और भ्रमरकी उपमाके भाव २०.८, ४०         |
| उमा                            | ·····सो०४                              | कर (लेनेका प्रयोजन) ४.३                  |
| उमारमण                         | ······································ | करुणा ····· सो० ४,२५.१-२                 |
| उर्मिलाजीके सम्बन्धमें         |                                        | कर्म तीन प्रकारके ७.२—४                  |
| कवि वनगमन-समय                  |                                        | " में दस प्रकारकी शुद्धियाँ ······२.८—११ |
| क्यों चुप रहे ·····            | १८(७) ३८                               | '' द्विजातियोंके ····· २७.६-७            |
| ऋतु                            | ······ १ <i>९,</i> ४२.१                | कर्मनाशा ····· ६.८                       |
| ऋतुओंके मासोंके नाम            |                                        | कला ····· ९.८                            |
| और उनके कारण                   | ४२.१                                   | कलिमें कर्मादि नहीं हैं २७.७             |
| एक                             | १३.३,२३.६                              | " सब युगोंसे कराल है १२.१                |
| ओम् (ॐ) के मात्राओंकी संख्या   | १९.२                                   | किलमें नाम ही उपाय है २२.८               |
| कच्छपभगवान्का                  |                                        | कल्प                                     |
| पृथ्वीको धारण करना             | ७.०५                                   | कल्पवृक्ष ३२.११                          |

| विषय दोहा-चौपाई आदि              | विषय दोहा-चौपाई आदि              |
|----------------------------------|----------------------------------|
| कविका अर्थ ३.११,९.८, १४          | काव्यमें किन बातोंकी             |
| कविकी तीन आवश्यकताएँसो०१         | आवश्यकता है ९.९नोट १             |
| " और काव्य९.८                    | " कलाका चमत्कार १.५              |
| " के १७ गुण९.११                  | " पुरुषके अंग १०.७               |
| कवित रस १०.७                     | काशीमें मुक्तिके लिये            |
| कवित विवेक ९.११                  | 'राम' नामका उपदेश १९.३           |
| कविताकी तीन वृत्तियाँ १४         | किन्नर ७                         |
| कविताकी उपमा प्रायः              | कीर्त्ति १४.९                    |
| पावन निदयोंसे १०                 | कुंदसो० ४                        |
| ·· के गुण ····· ९.१०,३७.८        | कु २८.१                          |
| " की जाति ३७.८                   | कुतर्क कुपथ कुचालि ३२ (क)        |
| कहँ कहँ कहँ नोट १                | कुमुद ३२ (ख)                     |
| काकका स्वभाव ३.१,१२.१,३८.३       | कुलक्षण २८ हैं४.५                |
| काम, क्रोध, लोभ                  | कुबेर "                          |
| नरकके द्वार हैं ३२.७             | कुसंगसे मति-कीर्ति आदिका नाश ३.५ |
| कामसे क्रोध और                   | कृपा १३.५,२८.३                   |
| क्रोधसे मोह४३.५                  | कृष्ण-नामकी व्युत्पत्ति १९.१     |
| कामना (भगवत्-सम्बन्धी)           | केतु ४.६                         |
| कामना नहीं है २२.४               | केतु शुभ और अशुभ "               |
| '' के अनुसार भिन्न–              | कोविद ३.११,१४(ग)                 |
| भिन्न ध्यान २२.४                 | क्रोध और अभिमान                  |
| कामीकी मति, कीर्त्ति             | पापके मूल हैं ३९.१३ टि०१         |
| आदिका नाश ····· ३.५              | क्लेश (पाँच हैं) श्लो० ५,२.१२,   |
| काल २७.१                         | खल (व्युत्पत्ति)४.१-२ नोट ६      |
| काल कर्म स्वभाव७.२               | खानि१.८                          |
| '' (समय) अत्यन्त                 | " (जीवकी ४ खानियाँ)८.१           |
| प्रबल है,,,                      | गंगा (किसी कल्पमें)              |
| कालादिसे बचनेकी युक्ति "         | भगवान्की पत्नी १५.१              |
| कालकूट (समुद्रमन्थनकथा) १९.८     | " और शारदाका प्रेम "             |
| " नामप्रभावसे अमृत हो गया "      | " " में समानता "                 |
| काव्य ९.८,१०.७                   | " " के धाम "                     |
| " का प्रयोजन २८.२,३१.५—९         | गंगा और सरयू ४०.१                |
| " के तीन कारण८.४ नोट १,८.६ नोट २ | गंगा-सरयू-संगम-माहात्म्य ४०.४    |

| विषय दोहा-चौपाई                | आदि             | विषय दोहा-चौपाई आदि                        |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| गंगा-सरयू-स्नान सब ऋतुओंमें    | ४२.१            | गुणगण १.४                                  |
| गण्डको                         | ४०.२            | गुरु (अर्थ और लक्षण)शलो० ३, सो० ५          |
| गंधर्व                         | و               | " (गुसाईंजीके तीन गुरु)सो० ५               |
| गजेन्द्र ३.४—६                 | ,२६.७           | " शंकरजी हैं श्लो० ३                       |
| गणका विचारमं० श्ल              | नो० १           | '' (का नाम लेना                            |
| 😗 दोष कहाँ नहीं                |                 | निषेध है)सो०५, श्लो०७                      |
| देखा जाता ····· श              | लो०१            | " में नरबुद्धि न करेसो० ५                  |
| '' मांगलिक और अमांगलिक         | ,,              | गूढ़ गति २२.३                              |
| '' के देवता·····               | ,,              | गोसाईं (नाम क्यों पड़ा) श्लो०३, १८ पाद टि० |
| गणिका ····                     | २६.७            | '' जी अनन्य                                |
| गणेशजी · · · · · र             | गो० १           | रामोपासक वैष्णव ३.६                        |
| 😗 के प्रथमपूज्य होनेकी कथाएँ   | १९.४            | गोसाईंजीकी शैली १७.५,३४.६                  |
| '' और वाल्मीकिजीकी             |                 | " के काव्यका आदर१४ (ख)                     |
| एक-सी दशा                      | १९.५            | गोस्वामीजीका आशीर्वाद१५.११                 |
| गणेशजीकी ब्रह्महत्याका         |                 | " की मानसगुरुपरम्परा ३० (क)                |
| राम-नामसे छूटना ·····          | १९.५            | " " प्रीति नाम नामीमें २०.४                |
| गति ३.४—६,                     | २१.७            | " का शाप ४३.७-८                            |
| गया, गयासुर·····               | ३१.९            | ग्रन्थ अनुबन्ध चतुष्टय श्लो० ७             |
| गरीब १३.७,                     | २५.२            | " का ध्येय ····· श्लो० ६,१९.१,२८.२         |
| गरीबनिवाजीके उदाहरण            | १३.७            | ग्रन्थ अनुबन्ध चतुष्टका ध्येय              |
| गहन ·····मं० स्                | गो० २           | विषय, सिद्धान्तश्लो०६,श्लो०७,              |
| गाना ····                      | ३३.२            | ग्रह ७                                     |
| गिरापति श्रीरामजी श्लो० १,११.६ | €,-७ <u>,</u> ७ | ग्रहका कुयोग-सुयोगसे                       |
| गीध (गृध्रराज)                 | <i>२</i> ४      | बुरा-भला होना७                             |
| गुण (सत्पुरुषोंके छ: गुण)मं० स | गो० १           | ग्राह २६.७                                 |
| " (चतुर्दश) ·····              | ,,              | ग्लानि २६.५                                |
| " (काव्यके)                    |                 | घटजोनी ३.३                                 |
| तीन प्रकारके ·····             | 9.80            | घन ····· १७                                |
| " दस "                         | 9.80            | चकोर ३२                                    |
| गुण (कविके १७ गुण)             | 9.88            | चतुष्टय विग्रह१-२                          |
| " (काव्यके) ९.१०               | <i>ک.ف</i> ۶,   | चरणवन्दना १७.३,५                           |
| " (संतके) ·····                | 5.8             | चरित २.५,१५.१                              |

| विषय                              | दोहा-चौपाई आदि        | विषय                         | दोहा-चौपाई आदि      |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| चरित (पठन-श्रवणसे प्रेम)          | ····· ३२.४            | जीव और परमात्माके            |                     |
| '' से मन-बुद्धि-                  |                       | बीचमें आठ आवरण               | २२.३                |
| चित्तका उपकार                     | ३२(ख)                 | जीवन्मुक्त, जीवन्मुक्ति····· | ····· ३१.११         |
| चातुर्यगुण                        | २५.३-४                | जोंक ····                    | ٠ ५.५               |
| चिन्तामणिके गुण                   | ३२.१                  | जोना ·····                   | २०.१                |
| चित्रकाव्य                        | 33.7                  | तप (के स्वरूप)               | ०१.७६               |
| चित्रकूटमें नित्य विहार           | ३१                    | तर्क-कुतर्क                  | ····· ३२            |
| चौपाई ····                        | ४.७६                  | तिलक                         | ٧.۶                 |
| चौरासी लक्ष योनियाँ               | ۶-۶.ک                 | तीर्थोंका आना–जाना           | ३४. <i>६</i>        |
| छन्द                              | श्लो०१,९.९            | तुलसी-माहात्म्य              | ····· ३१.१२         |
| " (मानसमें आये हुए)               | ३७.५                  | " क्यों प्रिय है             |                     |
| <sup>,,</sup> कौन छन्द किस        |                       | त्रिताप                      | ३९.६,४०.४           |
| रंगका कमल है                      | ३७.५                  | त्रिलोक ·····                | २७.१                |
| <sup>&gt;&gt;</sup> बैठानेके लिये |                       | त्रिशंकु                     | ··· ६.८(कविनाशामें) |
| अक्षरका संकोच                     | ξ.૮                   | दंडक वन·····                 | २४.७                |
| छिबका सारभाग                      |                       | दंभ                          | ····· ३२            |
| सीयस्वयंवरमें                     | ४१.१                  | दया ····                     | ······ २४.७, २८.४   |
| जगजाल                             | ૨૭.५                  | (श्री) दशरथजीकी रानियाँ      | ····· १६.७          |
| जगदीश ·····                       | <i>६.</i> ७           | दिनदानी                      | १५.३                |
| जड़-चेतन ·····                    | o                     | दिशा (दस)                    | २८.१                |
| जनक नाम ·····                     | १७.१                  | दीन                          | १८                  |
| जप ·····                          | २२.५                  | दीनताके लक्षण                | १३.७                |
| '' (अनुलोम-                       |                       | दु:ख तीन प्रकारके            | ३५.१०               |
| प्रतिलोमविधिसे) ·····             | २०.६                  | देखिअहिं                     | २१.४                |
| '' (मन और                         |                       | देह (सबको प्रिय होती है)     | १६                  |
| जिह्वाजपके फल)                    | ····· २१,२२. <i>५</i> | दोष (काव्यके)                | ९.१०                |
| जपके प्रकार                       | ३७.१०,८४.७            | दोष तीन प्रकारके             | ३५.१०               |
| जलजके गुण ·····                   | ٠ ५.५                 | धनुष-बाण धारण करनेके भाव     | १८.१०               |
| जागना और सोना (परमार्थमें)        | २२.१                  | धर्म                         | ३७.९                |
| जाति (कविताकी)                    | ১.৶६ ·····            | धामके अर्थ ·····             | सो० ३, ३५.३         |
| जीवके प्रकार                      | ७                     | धूएँसे मेघोंका बनना          | ७.१२                |
| '' की चार खानियाँ                 | ८.१                   | (जैसा) धूआँ वैसा मेघोंका फल  | ····· ७.१२          |

| विषय दोहा-चौपाई आदि                  | विषय दोहा-चौपाई आदि                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| धोरी१२.४                             | नाम, रूप, लीला, धाम                     |
| ध्यान (कामनानुसार) २२.४              | " चारोंका माहात्म्य एक-सा ३५.४          |
| ध्रुवजी २६.५                         | 😗 पावन और पावनकर्त्ता ५०.३-४            |
| ध्रुवतारा                            | नाममंगलभवन ११२.४                        |
| ध्विन और व्यंग्य ३७.८                | 😗 की बड़ाई क्रमसे                       |
| नतः और नमःश्लो० ५                    | की गयी है ३४.३                          |
| नतः और वन्दे श्लो० ६                 | '' '' वक्ताओंने प्रणाम                  |
| नद सात हैं ४०.२                      | करके की ३४.३                            |
| नदीका प्राय: पर्वतसे                 | " मुक्तिदाता ····· ३५.४                 |
| निकलना और समुद्रसे                   | '' को शिवजी हृदयमें                     |
| संगम कहा करते हैं ३८.९,४०.५          | बसाये हैं ४६                            |
| (मानससे निकली हुई                    | , के सम्बन्धमें तीनों                   |
| नदीका उद्गम पर्वतसे                  | श्रोताओंके प्रश्न ''                    |
| नहीं कहते) ३९.११                     | नारायण नामकी व्युत्पत्ति १९.१           |
| नर-तन धरनेका भाव २४.१                | निज गुण–दोष कह                          |
| नर-नारायण ····· २०.५                 | देनेसे प्रभु रीझते हैं २९ (ग)           |
| '' का भाईपना ····· ,,                | 😗 धर्ममें अटल रहना चाहिये २.११          |
| नरक ३१.९                             | " धर्म क्या है "                        |
| " के तीन द्वार ३२.७                  | निधान ····· १                           |
| नर्मदा शिवजीको क्यों प्रिय हैं ३१.१३ | निधियोंके नाम और व्याख्या ३१.१३, १३५.१, |
| नवरस ····· श्लोक १                   | २२०.२                                   |
| " (का कोष्ठक) ९.१०                   | निमि-वसिष्ठ-शाप१७.१,३.१—३               |
| नवरसके उदाहरण ३७.१०                  | नियम दस हैं ३७.१४                       |
| " के लक्षण१०४.१—३                    | निर्गुण २३.१                            |
| नाग ७                                | 🗤 से जगत्का उपकार                       |
| नाम (किसका न                         | नहीं होता २०.५                          |
| लेना चाहिये) ····· श्लो०७, सो०५      | " को बिना जाने                          |
| '' जप अर्थकी भावना                   | सगुणोपासनामें मोह २१                    |
| करते हुए ३४                          | निर्गुण-सगुण दोनोंको                    |
| <sup>,,</sup> जप ध्यानयुक्तका        | जानकर उपासना करे २१                     |
| लाभ                                  | निषाद (उत्पत्ति)४.९                     |
| नाम, रूप, लीला, धाम चारों—           | निहारना और लखनामें भेद४.४               |
| '' सिच्चदानन्दिवग्रह ····· ३४.६      | नील कमलकी उपमामं० सो० ३                 |

| विषय                              | दोहा-चौपाई आदि               | विषय           | दोहा-चौपाई आदि                          |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| नील कमल, मणि                      |                              | पुराणोंका      | सिद्धान्त श्रीरामचरित कैसे ····· श्लो०७ |
| और जलद ·····                      | सो० ३                        | पुँल्लिंग      | स्त्रीलिंग ····· १४                     |
| नेम-व्रतका फल रामपदप्रेम          | ४७.४                         | पृथिवी (       | की व्युत्पत्ति) ४.८-९                   |
| पंगु                              | ·····सो० २                   | ,, को शे       | ोष, कमठ आदि धारण किये हैं······ २०.७    |
| " तीन प्रकारके·····               | सो० २                        | पृथुराज ··     | ······ ४.९                              |
| पंचीकरण                           | सो० २                        | पै             | પ્                                      |
| पताका                             | १७.६                         | प्रकृति (      | स्वभाव) नहीं बदलती ३.१—३                |
| पदका अर्थ                         | १७.३                         | प्रताप····     | ····· १०.७—१०, २४.६                     |
| पद (वन्दन)                        | ···· सो० ५,१७.३,१७.५         | प्रतिलोम-      | -क्रमसे मन्त्र–जपके अधिकारी······ २०.६  |
| पदकंज (कमलकी                      |                              | प्रतिज्ञा ···· | श्लोक ७                                 |
| उपमाके भाव)                       | ·····सो० ५                   | प्रतिवस्तूप    | मा अलं॰६.१-२                            |
| पर                                | ٧.२,४.९                      | गणेशजीव        | <b>ही</b> प्रथम                         |
| परधाम                             | ٧-۶.۶۶                       | वन्दनावे       | त कारण ·····ः श्लो०१, सो०१              |
| परनारिसंगसे बुद्धि आदिका ना       | श ३.४—६                      | प्रथम संर      | स्करणपर विचार७३,१७०-१७१ इत्यादि         |
| पररूपके दो भेद                    | २३.१                         | प्रपंच ····    | ······६.३-४, नोट ३, २२.१                |
| परिजन                             | १७.१                         | प्रबंध ९.      | ९९.९ नोट १,३२.२,३७.१                    |
| पर्व                              | ७.,४४                        | प्रभुता (व     | के उदाहरण) ····· १२.१२                  |
| पर्वमें स्त्रीप्रसंगादिका निषेध … | ७.,४४                        | प्रह्लादजीव    | को नारदका उपदेश २६.४                    |
| पर्वत (मुख्य सात हैं)             | ······ १३                    | ,, भक्ति       | शरोमणि ····· २६.४                       |
| पवनकुमार                          | १७                           | प्राकृत ····   | ······१४.४— <i>६</i>                    |
| पश्यन्ति                          | •••••• श्लो० २               | ,, भाषा ·      | ,                                       |
| पाखंड (कपट, दंभ)                  | ३२                           | प्राण ·····    | १९.२                                    |
| पाप तीन प्रकारके                  | सो० २ टि० १,३५.१०            | प्रीतिके उ     | आठ अंग ·····२५.५—८                      |
| " का फल दु:ख है                   | ३५.१०                        | प्रेत ·····    | <i>.</i>                                |
| पावन निदयोंकी उपमा कवित           | को दोहा१०                    | प्रेमके ल      | क्षण २.४                                |
| पितृ, पितर                        | o                            | ,, की ब        | गरहवीं दशा ८.२                          |
| पुण्यारण्य (नौ अरण्य मुक्तिदा     | ता) ····· श्लो० ४            | ,, (गूढ़)      | १७.१                                    |
| पुण्य तीन अरण्य, तीन वन…          | ••••• श्लो० ४                | ,, (सत्य       | .) १६                                   |
| पुनरुक्ति                         | ······ १८.७-८, <i>५.१-</i> २ | प्रेमाभक्ति    | ३६.६                                    |
| पुर-ग्रामादिकी कल्पना कबसे        | हुई४.८-९                     | प्रेमाभक्ति    | के १४ भेद                               |
| पुराण                             | श्लोक ७                      | वाल्मी         | किजीके १४ स्थान ····· ३६.६              |
| पुराण अधिकारीभेदसे निर्मित        | हैं २७.२                     | प्रेमभक्तिवे   | के उदाहरण ३६.६                          |

| विषय                         | दोहा-चौपाई आदि     | विषय दोहा-चौपाई आदि               |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| प्रेमभक्तिकी दशाएँ           | ····· ३६.६         | बहुरि४.१                          |
| " अनिर्वचनीय है              | ,                  | बाएँ,                             |
| प्रेम (रामजीमें )            |                    | वाक्य (तीन प्रकारके) श्लो० १      |
| सुकृतों, साधनोंका फल         | १७.४               | वाक्य-दोष ९.१०                    |
| प्रेमी निष्काम भक्तका        |                    | वाणी श्लो० १                      |
| भी ज्ञानीमें अन्तर्भाव ····· | २२                 | वाणीपति श्लो० १,११.७              |
| फल (चार)                     | γ                  | वाणीके परा-पश्यन्ती आदि स्थान११.४ |
| फुर                          | १५                 | वाणीकी सफलता१३.८                  |
| व और ब                       |                    | वारदोष कब नहीं लगता ३४.४-५        |
| बक (स्वभाव)                  | ······ ३.१,३८.३    | वारप्रवृत्ति किस प्रकार होती है७  |
| वक्र चंद्रमा                 | ····· श्लो० ३      | वाल्मीकिजी ३.३,१४(घ)१९.५          |
| वट (अक्षय)                   | २.११               | י का आश्रम श्लो० ४                |
| वट और विश्वास शंकररूप हैं …  | २.११               | ·/ प्रतिलोमक्रमसे जपके            |
| 'बतकही' का प्रयोग ·····      | 9.7                | अधिकारी ····· २०.६                |
| बत्तीस अक्षरवाले छन्द        | श्लो० १            | " के मुखसे वेद रामायणरूपसे        |
| वन (के अर्थ)                 | १, ३१              | निकले १४ (ङ)                      |
| वनमालमें तुलसी भी            |                    | वासुदेव नामकी व्युत्पत्ति १९.१    |
| रहती है                      | ३१.१२              | विचित्र ३३.२                      |
| वरदाता रामनामसे ही सिद्ध हुए | दो० २५             | विदेह (जनक) नाम१७.१-२             |
| वर्ण                         | श्लो० १            | विद्या चौदह हैं ९.८               |
| " संख्या ·····               | ,                  | विधि निषेध २.९                    |
| '' (आठों वर्गोंके वर्ण       |                    | विबुध वैद्य ३२.३                  |
| सरस्वतीके अंग हैं)           | ···· श्लो० १, २०.१ | विभाव · · · · ९.१०                |
| वर्णोंकी चार क्रियाएँ        | १९.२               | विभावना अलंकार १३.१,१८.२          |
| वर्तमानके समीपमें भूत-       |                    | विभूति १.३, ५.७                   |
| भविष्यक्रियाका प्रयोग        | २७.१               | बिलगाना ५.५, २०.४                 |
| वर्ष (संवत्सर) का आरम्भ      |                    | विवेक (कविताका) ९.११              |
| अगहन या चैत्रसे              | 87.7               | विशेष २१.५                        |
| बल ·····                     | १३.९               | विश्वरूप१३.३-४, १९.१              |
| बलगुण ·····                  |                    | विश्वास श्लो० २                   |
| वसन्ततिलकावृत्त ·····        |                    | विष्णुनामकी व्युत्पत्ति १९.१      |
| वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण   | … सो०४ टि०१(ग)     | विज्ञान (और ज्ञान) श्लो० ४,१८.५   |

| विषय                           | दोहा-चौपाई आदि               | विषय दोहा-चौपाई आदि               |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| बीज                            | ३२.४                         | ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रीय ····· सो० ५ |
| वीर्य (गुण)                    | ····· २४.४-५                 | ब्रह्म युगलस्वरूप है१७.१          |
| बुद्धिके आठ अंग                | सो० १,३६.८                   | ब्रह्मका वास हृदयमें है २३.६-७    |
| ,, ,, गुण······                | ······3 <i>६.</i> १—३        | ब्रह्मविचार · · · · २.८           |
| " दो रूप ·····                 | सो० १,३६.१                   | ब्रह्माकी पूजा-प्रतिष्ठा          |
| बुद्धि-सिद्धि गणेशशक्ति हैं    | ·····सो० १                   | वर्जित होनेके कारण सो० ५,१४ (च)   |
| वेद श्लो०                      | ६,७, ६.३-४ (धातु)            | ब्राह्मणोंके नौ कर्म २७.६         |
| " के छः अंग                    |                              | भक्तिके प्रकार ३७.१३              |
|                                | ६ (गौड़जी)                   | भक्तिपर भगवान् क्यों              |
| ·· रघुवरयश वर्णन करते हैं ···  | ····· १४ (ङ)                 | सानुकूल रहते हैं२०.६, टि० १       |
| " का सिद्धान्त रामचरित कैसे    | इलो० ७                       | भक्तोंके हितार्थ अवतार १३.५,२४.१  |
| वेद, पुराण और संत              |                              | भगवद्भक्तपर देव-                  |
| तीनकी साक्षीका भाव             | २७.२                         | पितृ आदिका ऋण                     |
| वेद आदिका मत रामप्रेम          | २७.२                         | नहीं रह जाता८.३                   |
| " रामायणरूपमें                 | ····· १४ (ङ)                 | भगवान् १३.४-५                     |
| वेदों-श्रुतियोंमें नामकी महिमा | २२.८                         | भगवान्के पाँच रूप २३.१            |
| बेनी (त्रिवेणी)                | २.१०                         | " वाणीके पति श्लो० १, ११.७        |
| वैराग्य (चार प्रकारका)         | ३७.१०                        | भगवान्के रिझानेके                 |
| वैष्णवोंमें अग्रगण्य शिवजी     | १९.३                         | लिये हृदय अच्छा हो २९.४           |
| वैष्णवमन्त्रकी दीक्षा          |                              | भगवान्का वास हृदयमें २३.७         |
| विवाहिता स्त्री भी             |                              | भरणी ३१.६                         |
| ले सकती है                     | १९.६                         | भवरजनी १.७                        |
| व्यंग्य                        | 4.3-8                        | भवरुज, भवरुजपरिवार१.२             |
| " (तुल्य प्रधान गुणीभूत)       | ११,२४.३                      | भवसागर सात वा चार२५.४             |
| व्यापक ·····                   | ······ १३.३–४,२३. <i>६</i>   | ·· में जल, जंतुरत्न               |
| व्याल और सर्प                  | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲.۶   | आदि क्या हैं १४                   |
| व्यासजी                        | १४.२                         | <sup>77</sup> के मथनेवाले         |
| व्युत्पत्ति (काव्य)            | ۷.ک                          | नवग्रह हैं                        |
| ब्रह्म ·····                   | १९.१                         | भाई ८.१३,१३.१०, ३९.८              |
| ब्रह्म-जीवका सदा साथ ······    | ٧.٥۶ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | भाव ९.१०                          |
| ब्रह्म-जीव साथी हैं तब         |                              | भूतोंकी पंचीकरणद्वारा             |
| जीवका ब्रह्मको प्राप्त होना    |                              | स्थिति भृगु, भृगुनाथ ····· ४१.४   |
| कैसे कहा                       | ,                            | भ्रम श्लो० ६                      |

| विषय दोहा-चौपाई आदि           | विषय दोहा-चौपाई आदि                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| भ्रमरकी उपमाके भाव१०.६        | मन लाई (मन लगाकर                    |
| " और कमलके भाव१७.४            | सुननेसे उत्तम फल                    |
| मंगल मोद १.३,२.७              | मिलता है) ३५.१३                     |
| ,, ,, (मंजुल और मलिन)१.३      | मनोरथ (पुँल्लिंग,                   |
| मंगलाचरण ····· श्लो०१         | स्त्रीलिंग)१४                       |
| ,, करनेपर भी निर्विघ्न        | मय (तद्रूप, विकार,                  |
| समाप्तिका नियम नहीं,,,        | प्राचुर्य)१, १९.२, ७                |
| ,, की आवश्यकता १लो० १         | मर्दनमयन ····· सो० ४                |
| ,, सात श्लोकोंमें             | महाकाव्यमें क्या-क्या               |
| करनेका भाव १लो० ७             | होना चाहिये ३९.११                   |
| ,, नमस्कारात्मक और            | महामोहसो० ५                         |
| वस्तुनिर्देशात्मक ····· सो० ४ | महिषेश ४.५                          |
| मंजु मनमें मैल आ              | महिसुर २.३                          |
| जाता है १.४, टि० १            | माणिक्य १.८,११.१                    |
| मंजु मन क्या है १.४, टि० १    | माताका गौरव पितासे                  |
| मंजुल मंगल मोद१.३             | अधिक ····ः श्लो० ५                  |
| मन्त्र और नाममें अभेद १९.३    | मानसका उद्देश्य २८.२, नोट ३,३१(५—९) |
| मन्त्रका अर्थ और जप ३४        | मानसरोवरमें कमल                     |
| ,, फलप्रद होनेके लिये         | आदि कैसे खिले? ३७                   |
| चार बातें आवश्यक१५.५-६        | मानसका प्रारम्भ संशयसे २.३          |
| मंदािकनी ३१                   | मानससे गोस्वामीजी,                  |
| मग (मगह) ····· ६.८            | पार्वतीजी और गरुड़जी-               |
| मित अनुहारी ३६.२              | को विश्राम मिला २५.७                |
| मणि१.८,११.१, २१               | मानस मुक्त, मुमुक्षु                |
| मणिदीप११                      | और विषयी तीनोंको                    |
| मद पाँच प्रकारका ३८.९         | हितकर ३५.८                          |
| मधु २०.८                      | मानसको रचना कब                      |
| मधुकर१०.५–६,२०.८              | हुई और पार्वतीजीसे                  |
| मन शुद्ध-अशुद्ध               | कब कहा गया ३५.११                    |
| दो प्रकारका ३६.९              | मानसकी रचनाका रहस्य १९.१            |
| मन-बुद्धि-चित्त               | मानस छ: बातोंसे                     |
| " का मल क्या है १.४,४३.२      | अगम, तीनसे अति                      |

| विषय                             | दोहा-चौपाई आदि    | विषय दोहा-चौपाई आदि          |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| अगम और तीनसे सुगम                | ξ                 | और 'एक अनीह…'                |
| मानसका पथप्रदर्शक                |                   | १३.३-४ से मिलान।             |
| संत ही है                        | 3८                | (श्री) कौसल्याजी             |
| मानसके उपासकोंको                 |                   | और पूर्व दिशा                |
| भोग पुनर्जन्मका                  |                   | ,, ,, श्रीदेवकीजी            |
| कारण नहीं होता                   | ३२.७              | गीता ७.१५—१८ से              |
| मालादीपक अलंकार                  | २६.३              | २२.६-७ 'रामभगत'              |
| (द्वादश) मासोंके द्वादश स्वामी … | ····· ४२.२        | जग चारि प्रकारा…'            |
| मिथिलेश नाम                      | १७.१              | का मिलान                     |
| मिला (सना) हुआ                   |                   | श्रीरामचरित्र और             |
| तीन प्रकारका होता है             | ξ.૪               | श्रीनामचरित्र                |
| मिलान (पृष्ठोंके क्रमसे)—        |                   | गोस्वामीजी और                |
| भा० मं० 'जन्माद्यस्यः''          |                   | श्रीसुग्रीव-विभीषणजी         |
| और मं०                           | ····· श्लो० ६     | दो० २९                       |
| विष्णुस्वरूप और सो० ३            |                   | श्रीरामनाम और श्रीरामचरित    |
| श्रीरामावतार-श्रीगुरु-अवतार      |                   | श्रीरामचन्द्रजी और           |
| गुप्त और प्रगट चरित              |                   | श्रीरामचरितमानस              |
| रज और नखप्रकाश                   |                   | चारों संवादोंके वक्ता,       |
| कपास और साधु चरित                |                   | श्रोता और                    |
| तीर्थराज और संतसमाज,             |                   | संवादस्थान ३५.१३             |
| संतसमाजकी प्रयागसे               | ····· ३.४−५ और    | मानससर और                    |
| विशेषता                          | ······ सुं०३८.५−६ | रामचरितमानस ३९.७-८           |
| संत और खल-स्वभाव                 |                   | मानससर और पम्पासर ३९.७-८     |
| वर्णनमें कविकी                   |                   | रामचरितमानससर और             |
| उक्तियोंकी एकता                  |                   | कीर्ति सरयू ४३               |
| नव रसोंका कोष्ठक                 |                   | मुक्ता ११.१                  |
| नाम-रूप-लीला-                    |                   | ,, (की उत्पत्तिके नौ स्थान), |
| धाम—चारोंका मिलान                |                   | मुद २.७                      |
| सरित और कवितासरित                |                   | मूक चार प्रकारकेसो० २        |
| हृदय सिंधु मित                   |                   | 'मूल गुसाईं चरित' के         |
| सीपका सांगरूपक                   |                   | सम्बन्धमें मतभेद             |
| विष्णुपु० अंश ६ अ० ५             |                   | मूल (तीन प्रकारका) १.२       |

| विषय दोहा-चौपाई आदि           | विषय दोहा-चौपाई आदि              |
|-------------------------------|----------------------------------|
| मृगतृष्णाजल ४३.८              | रघुकुलके स्वामी)१९.१             |
| मैं पुनि ३० (क) टि० १         | रघुबरसे लक्ष्मण एवं              |
| मोतीकी उत्पत्तिके स्थान ११.१  | चारों भाइयोंका भी ग्रहण४०.८      |
| मोद (मंगल)१.३                 | रघुबीर २४.४-५                    |
| मोहादिका छूटना                | रज (ग्रन्थमें तीन बार            |
| कृपासाध्य है ३९.५             | रजसेवन तीन प्रयोजन-              |
| मोह, महामोह, भ्रम,            | से कहा गया) ३४.२                 |
| संशय सो०५                     | रजक (सियनिंदक)१६.२               |
| मोहकी उत्पत्ति,               | रविकरवारि ४३.८                   |
| मोक्ष बिना नरशरीरके           | रविनंदिन २.८—११                  |
| नहीं होता ८.१-२               | रस                               |
| यम (संयम ५,१०, १२ हैं) ३७.१४  | रस काव्यका आत्मा है१०.७          |
| यम (राज) १४ हैं ४.५           | रस (नव) नवरसमें देखिये           |
| यम-नियमके प्रकार              | रसभेद ९-१०,१०.७                  |
| और अर्थ ३७.१४                 | राजा नामकी व्युत्पत्ति४.९        |
| यमद्वितीयाको बहिनके           | ,, ईशका अंश है२८.८               |
| यहाँ भोजन २.९                 | ,, का कर्त्तव्य४.३               |
| यमुना २.९                     | ,, में त्रिलोचनका अंश१५.४        |
| यमुनाको यमका वरदान २.९, ३१.१० | ,, का प्रियत्व प्रजामें          |
| यशका रंग १० (घ)               | कैसा होना चाहिये१६.३             |
| यश और कीर्त्तिमें भेद १७.६    | ,, के आठ अंग ३२.६                |
| यज्ञ पाँच प्रकारके२७.१—५      | ,, के आठ अंगोंमें                |
| याज्ञवल्क्यजी ३०.१            | मन्त्री और सेना प्रधान,          |
| युक्ति ३७.४,११                | ,, के प्रधान दोनों               |
| योग ३७.१०                     | अंगोंका उल्लेख मानसमें ३२.६      |
| योगी (चार प्रकारके) २२.१      | राजीव १८.९-१०                    |
| ,, का जागना क्या है,,,        | ,, विशेष प्राय:                  |
| ,, (ज्ञानीके बदले योगी        | दु:खनिवारण-प्रसंगोंमें १८.१०     |
| कहनेका भाव) २२                | रामसे पत्थर जुड़ गये २०.४        |
| रंग (यशका) १० (घ)             | 'राम' के अर्थ २१.८               |
| ,, (सरस्वतीका)२.८—११          | ,, नित्य द्विभुज नराकार हैं २४.१ |
| रघुपति (जीवमात्र तथा          | ,, का शबरी और गीधमें             |

| विषय दोहा-चौपाई आदि          | विषय दोहा-चौपाई आदि            |
|------------------------------|--------------------------------|
| माता-पिताका भाव २४           | अविनाशी २६.१                   |
| (श्री) रामको वश              | रामनामके प्रतापसे अमंगलसाजमें  |
| करनेका उपाय २६.६             | मंगलराशि                       |
| (श्री)रामगुणगणस्मरणसे        | रामप्रभुताई १२.१२              |
| प्रेम और रक्षामें            | 'राम' शब्दमें                  |
| विश्वास ···· ३६.५            | अतिव्याप्ति १९.१               |
| रामचरितमानसका                | 'राम रघुबर' में                |
| मुख्य कारण१४(ङ)              | मानसकी रचनाका रहस्य१९.१        |
| रामचरित और                   | श्रीरामजीका ध्यान              |
| रामनामका ऐक्य ३२             | धनुर्बाणयुक्त                  |
| (श्री) रामजन्म दिन ३४.६      | करनेका विधान १८.१०             |
| ,, जन्मोत्सवमें देवता        | श्रीरामजीका 'निज धाम'          |
| अयोध्यामें आते हैं,          | अयोध्या ३५.३                   |
| श्रीरामजन्मपर नहीं आते ३४.७  | राममय७                         |
| (श्री) रामके अंशसे           | रामायणमें श्रीसीताचरित         |
| अन्य अवतार १३.७              | प्रधान है ४२.७                 |
| ,, के अतिरिक्त अन्य          | ,, शतकोटि कौन है २५            |
| नाम गुण-                     | ,, (शतकोटि) का                 |
| क्रियावाचक हैं१९.१           | बटवारा                         |
| ,, नामकी अन्य                | रामावतार एक कल्पमें            |
| नामोंसे विशेषता,             | एक बार ३६                      |
| रामनाम अनादि है श्लो० ५      | सहु ४.३                        |
| रामनामसे काशीमें मुक्ति १९.३ | राहु सूर्यको कब ग्रसता है ४१.७ |
| ,, और प्रणव १९.१             | रूपक ३६.३                      |
| ,, से प्रणवको सिद्धि१९.२     | ,, के तीन प्रकार               |
| ,, और राममन्त्रमें अभेद १९.३ | लखना ४.४,१४ (ग)                |
| ,, ,, सबके लिये है २०.२      | लय २२.४                        |
| ,, में सत्-चित्-आनन्द        | (श्री) लक्ष्मणजीके             |
| तीनोंका अभिप्राय १९.१        | तीन रूप१७.७                    |
| ,, रामायणका सार ····· २५     | " नारायण हैं,,,                |
| ,, साधन और साध्य दोनों २०.८  | ग नाना त्रिदेवोंके कारण १७.७   |
| ,, के प्रतापसे शिवजी         | " का १२ वर्ष                   |

| विषय                            | दोहा-चौपाई आदि   | विषय दोहा-चौपाई आदि        |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| निद्रादिका त्याग ·····          | १७.७             | शील ····· २९               |
| (श्री) लक्ष्मणजी श्रीरामजीका अप | गमान             | शुकदेवजी १८.५,२६.२         |
| नहीं सह सकते                    | १७.६             | शेषजी ४.८                  |
| ,, जीवोंके आचार्य               | ১.৬१             | शैली (ग्रन्थकारकी) ३४.६    |
| लहना                            |                  | शौर्यगुण २४.८              |
| लोक तीन हैं                     | २७.१             | श्रद्धा                    |
| शक्ति (काव्य)                   | ८.४-५            | श्रद्धा सब धर्मींके लिये   |
| शठ और खलमें भेद                 | <i>۷.ک.</i>      | अत्यन्त हितकर है २.१२      |
| शतकोटि रामचरित                  | ····· २५,३३.६    | श्रद्धाहीनके सब कर्म       |
| शनिश्चरको शाप                   | ·····सो० १       | व्यर्थ,,                   |
| शब्द और अर्थमें तादात्म्य       | १८               | 'श्री ' बीजके अर्थ         |
| शबरीजी                          | 28               | 'श्री' शब्द किन            |
| शरणागतके पापोंका नाश            | ••••• १३.६       | धातुओंसे सम्पन्न           |
| ,, पर (श्रीरामजी)               |                  | होता है श्लो०५             |
| क्रोध नहीं करते।                |                  | श्रोता तीन प्रकारके        |
| उसके अपकारोंका                  |                  | (उत्तम-मध्यम-निकृष्ट,      |
| स्मरण नहीं करते                 | ••••• १३.६       | आर्त-अर्थार्थी-जिज्ञासु,   |
| शरीर अधम क्यों                  |                  | तामस-राजस-                 |
| कहा गया                         | १८.२             | सात्त्विक)                 |
| शशिसमाज                         | १५.९             | श्रोता चार प्रकारके ९.३—७  |
| शाबरमन्त्र                      | १५.५             | षट् शरणागति                |
| शारदाके धाम और स्थान            | १५.२             | संघात ७.१२                 |
| शार्दूलविक्रीडित छन्द           | श्लो० ६          | संचारी भाव ९.१०            |
| शालि                            | १९               | संजीवनी १.२, ३१.७          |
| (श्री) शिवजी                    |                  | संतसे तीर्थका उद्धार       |
| भगवान्की आज्ञासे                |                  | संत, सुजन और               |
| अशुभ वेष बनाये                  |                  | साधुमें भेद २.४            |
| रहते हैं                        | २६.१             | संतृप्त दशा (प्रेमकी)८.१-२ |
| शिवजी वैष्णवोंमें               |                  | संदेह-मोह, भ्रम ३१.४       |
| अग्रगण्य हैं                    | १९.३             | ,, चारों श्रोताओंने ये     |
| ,, को कालकूट                    |                  | तीनों अपने-                |
| अमृत हो गया                     | ٥۶۶ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | में कहे हैं४७.१            |

| विषय दोहा-चौपाई आदि              | विषय दोहा-चौपाई आदि            |
|----------------------------------|--------------------------------|
| सम्बन्ध (अनुबन्धचतुष्टय) श्लो० ७ | आदिके वाससे                    |
| संवाद और बतकही ९.२               | अधिक है ३५.२                   |
| संवाद · · · ३६                   | सरल ३                          |
| ,, (गोस्वामीजीका किससे है) ३६    | ,, स्वभावके उदाहरण १३.७        |
| 'स' उपसर्ग १.१                   | सरस१.१                         |
| सकृत ८.१४                        | सरस्वती (स्वरूप) श्लो० १       |
| सगुणको जाने बिना                 | ,, से वर्णोंकी उत्पत्ति श्लो०१ |
| निर्गुणोपासनामें कष्ट २१         | ,, के नाम                      |
| सिच्चदानंद१३.३, २३.६-७           | ,, के धाम १५.१-२               |
| सजीवनमूरि ३१.७                   | ,, के पति                      |
| सितभाए ४.१                       | सरोज (पशु-पक्षीके              |
| सत्पुरुषोंके छ: गुण७             | चरणोंकी उपमाके भाव) १८.४       |
| सत्य प्रेम१६                     | सहज संघाती २०.४                |
| सत्संग कृपासाध्य है ३.७-८        | सहज प्रेम और वैर१४             |
| सद्गुण कौन-कौन हैं ३१.१४         | सहसबाहु ४.३                    |
| सद्गुरु ३२.३                     | सादर                           |
| सनकादिजी १८.५,२६.२               | ३३.८,३५.१३                     |
| सप्तपुरी (मोक्षदायिका) १६.१      | साधु-सुजन-संतमें भेद २.४,२.७   |
| सप्तपुरियोंके स्थान              | सिद्ध१                         |
| भगवान्के अंगोंमें १६.१           | सिद्धावस्था और                 |
| सम (अलंकार) ५.७-८                | व्यवहार १७                     |
| समानचित · · · ३                  | सिद्धियोंके नाम सो०१,२२.४      |
| समुझिहं (कथाको                   | सिद्धान्त समस्त वेद-           |
| अनेक प्रकारसे समझे) ३०.८         | शास्त्रोंका रामचरित            |
| समुद्र (सात) २५.३-४              | ही है श्लो०७                   |
| ,, मंथन १९.८,३१.१०               | (श्री) सीताजीका परम            |
| ,, ,, से १४ रत ३१.१०             | दयालुत्व१८.७                   |
| समुद्र-शोषण ३२.६                 | सीता शब्दकी व्युत्पत्ति श्लो०५ |
| (श्री) सरयूजी१६.१,३९.९,          | " " सिद्धि और अर्थ"            |
| ४०.१                             | " के अर्थ श्लोक ५ में"         |
| ,, दर्शनका माहात्म्य             | " त्यागपर विचार १६.३           |
| काशी, मथुरा                      | " नाम अनादि है श्लो० ५         |

| विषय                        | दोहा-चौपाई आदि        | विषय दोहा-चौपाई आदि                          |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| सीतापति, सीतानाथ            | २८                    | सौमित्रि १७.८                                |
| श्रीसीताजी श्रीरामजीको      |                       | स्थान शुद्धि (उत्तम                          |
| करुणानिधान सम्बोधन          |                       | कार्यके लिये) ३५.५                           |
| करती हैं                    | ७.১१                  | स्थायी भाव ९.१०                              |
| श्रीसीताजीकी बहिनोंकी       |                       | स्थालीपुलाकन्याय १२.५                        |
| वन्दना ····                 | ১-৩.১۶                | स्नेहका भाव २७.२                             |
| सुअंजन ·····                | γ                     | स्वभाव अमिट है ३.१-२                         |
| सुकवि                       | ३२.१२                 | स्वयंवरके प्रकार ४१.१                        |
| सुकृत                       | १.३,२७.२, ३६.७        | स्वरूपाभिनिवेश वन्दना१४ (घ)                  |
| " फल श्रीरामपदप्रेम         | ····· १७.४,२७.२       | स्वातीके जलसे                                |
| सुकेतसुता                   | २४.४                  | पात्रानुसार भिन्न-भिन्न                      |
| सुगति                       | 78                    | पदार्थ उत्पन्न होते हैं ११.८-९               |
| (श्री) सुग्रीव, हनुमान्जी   |                       | स्वामी-सेवककी प्रीति २१.१                    |
| आदि प्रात:स्मरणीय हैं       | १८.२                  | हंसकी उपमाके भाव१४ (ग), ३७.७                 |
| सुधा सम ·····               | <i>ξ.υξ</i>           | יי तीन प्रकारके ······ং (ग),३७.७             |
| सुधा, सुधाकरके धर्म         | ५ <u>.</u> ७–८        | (श्री) हनुमान्जी१७.१०                        |
| सुमति                       | ३६.१                  | " का आश्रम श्लो०४                            |
| सुरसरि सम हित               | १४.९                  | " (नाम) १७                                   |
| <sup>77</sup> के धर्म······ | २.८—११                | " के तीन रूप १७                              |
| " सब तीर्थमयी हैं           | ,                     | 🕠 रुद्रावतार २६.७                            |
| सुरा                        | ४.१०                  | ·· का श्रीरामनामस्मरण······ २६.६-७           |
| सुवाणीके लक्षण              | 7.8                   | ग हर-भरतादि रामस्वभावके जानकार हैं ······ १७ |
| सुभाव                       | ३७.६, नोट १,४         | हरि श्लो० ६,१९.१                             |
| सुसंगसे मति-कीर्त्ति        |                       | " के १४ अर्थ श्लो० ६                         |
| आदिकी प्राप्ति              | <i>ξ.</i> γ– <i>ξ</i> | हरिगीतिका छन्द १०                            |
| सूकरखेत                     | ····· ३० (क)          | हरिभक्तके लक्षण                              |
| सेवक स्वामि सखा             | १५.४                  | ज्ञान श्लो० ४,३७.७—९                         |
| सुस्वामी श्रीरामजी ही हैं   | ٧۶                    | (सब) ज्ञान सत्य है                           |
| सोनभद्र ·····               | ٧٥.٦                  | " विज्ञान र श्लो० ४                          |
| सृष्टि पूर्व कल्पवत्        |                       | ग वैराग्य नेत्रके दोष ····· २.२              |
| होती है                     | <i>६.३-</i> ४         | " की साम्यावस्था … १७                        |

#### राम-दरबार

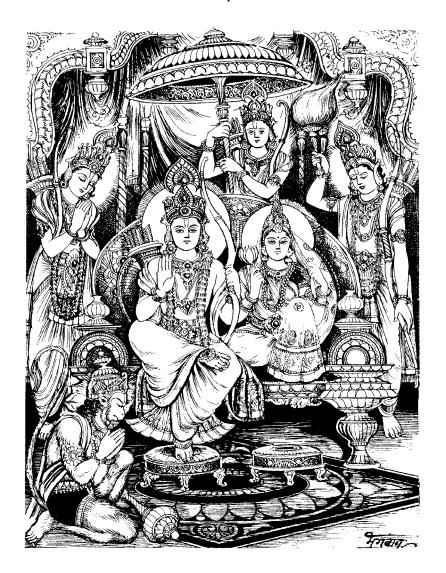

श्री सिहत दिनकर बंस भूषन काम बहु छिब सोहई। नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥ ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्य्याय।
श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामचन्द्राय नमः।
ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचार्य्यायै श्रीरूपकलादेव्यै।
श्रीसन्तगुरुभगवच्चरणकमलेभ्यो नमः।
ॐ नमो भगवते मंगलमूर्त्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय
श्रीरामदूताय सर्वविघ्नविनाशकाय क्षमामन्दिराय
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय श्रीहनुमते।
ॐ साम्बशिवाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः।
परमाचार्याय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः।
श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तृभ्यो नमः।
श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावसूचकमहात्मभ्यो नमः।
श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावाधारग्रन्थकर्तृभ्यो नमः।
सुप्रसिद्धमानसपण्डितवर्य्यश्रीसाकेतवासिश्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः।

# मानस-पीयूष

निधानं कलिमलमथनं कल्याणानां पावनं पावनानां यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य। पाथेयं विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां भूतये बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां रामनाम॥१॥ श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून्। प्रणमामि प्रेम्णा पुनः पुन: ॥ २ ॥ वाक्कायमनसा

जय श्रीसिय सियप्राणिप्रय सुखमाशीलिनधान।
भरतशत्रुहन जनसुखद रामानुज हनुमान॥१॥
श्रीगुरुचरनसरोजरज निज मन मुकुर सुधारि।
बरनउँ रघुबर बिसद जस जो दायक फलचारि॥२॥
बंदउँ तुलसीके चरन जिन्ह कीन्हों जग काज।
किल समुद्र बूड़त लखेउ प्रगटेउ सप्त जहाज॥३॥

#### श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासकृत

# श्रीरामचरितमानस

# प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खण्ड १ )

#### श्रीजानकीवल्लभो विजयते।

(श्लोकाः)

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामि। मंगलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ॥१॥

शब्दार्थ—वर्णानामर्थसंघानाम्=वर्णानाम्-अर्थ-संघानाम्=अक्षरोंके और अर्थसमूहोंके। छन्दसामिप=छन्द-साम्-अपि=छन्दोंके भी। कर्त्तारी=करनेवाले (दोनों)। 'वर्णानाम्' से 'मंगलानाम्' तक (केवल 'अपि' को छोड़कर) सब शब्द सम्बन्धकारक (अर्थात् षष्ठी विभक्तिके) हैं।

अन्वय—( अहम् ) 'वर्णानां छन्दसां अर्थसंघानां रसानां च मंगलानामपि कर्तारौ वाणीविनायकौ वन्दे।'

अर्थ—(मैं) अक्षरोंके, छन्दोंके, अर्थसमूहोंके, रसोंके और मंगलोंके भी करनेवाले श्रीसरस्वतीजी और श्रीगणेशजीकी वन्दना करता हूँ॥ १॥

नोट—१ हमने यहाँ अन्वयमें वर्णींके पश्चात् छन्दोंको लिया है, क्योंकि छन्दोंका सम्बन्ध वर्णींसे है, अर्थसे नहीं।

#### मंगलाचरण

ग्रन्थके निर्विघ्न समाप्ति और मंगलकारी होनेके लिये मंगलाचरण किया जाता है। आदि, मध्य और अन्तमें मंगलाचरण करना अति कल्याणकारी है। पातंजल महाभाष्य 'भूवादयो धातवः।' अष्टाध्यायी-सूत्र (१।३।१) में लिखा है कि 'मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि चाऽध्येतारश्च मंगलयुक्ता यथा स्युरिति॥' अर्थात् जिन शास्त्रोंके आदि-मध्य-अन्तमें मंगलाचरण किया जाता है वे सुप्रसिद्ध होते हैं अर्थात् निर्विघ्न समाप्त भी होते हैं, तथा उसके अध्ययन करनेवाले (अर्थात् वक्ता, श्रोता) आयुष्मान्, वीर और मंगलकल्याणयुक्त होते हैं।

'मध्य' का अर्थ यहाँ ग्रन्थका बिलकुल ठीक बीचोबीच नहीं है; वरंच आदि और अंतके बीचमें कहीं ऐसा अर्थ समझना चाहिये। दो-एक टीकाकारोंने इस प्रसंगपर प्रमाणरूपमें निम्न श्लोक दिया है और महात्माओंने भी इसे अपनाया है। श्लोक यथा, 'आदिमध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम्। तत्पठनं पाठनाद्वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्॥' परन्तु यह उद्धरण किस ग्रन्थसे लिया गया है, इसका उल्लेख किसीने नहीं किया और यह श्लोक अशुद्ध भी है। पर यदि किसी ऋषिप्रणीत ग्रन्थमें हो तो माननीय ही है।

'तर्कसंग्रहदीपिका' में मंगलके विषयमें यह प्रश्न उठाया है कि 'मंगल करना चाहिये, इसका प्रमाण क्या है?' और उसके उत्तरमें यह बताया है कि एक तो शिष्टाचार [अर्थात् वेदोक्ततत्त्वज्ञानपूर्वक वेदविहित करनेवाले शिष्ट पुरुष ऐसा आचरण (मंगल) करते चले आये हैं।] दूसरे 'समाप्तिकामो मंगलमाचरेत्' ऐसी श्रुति है। उसी ग्रन्थमें यह भी शंका की गयी है कि 'मंगलाचरण करनेपर ग्रन्थकी अवश्य निर्विघ्न समाप्ति होती है और मंगल न करनेपर समाप्ति नहीं होती, ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अनुभव ऐसा है कि मंगल होनेपर भी कादम्बरी आदि ग्रन्थ समाप्त नहीं हुए तथा मंगलाचरण न होनेपर भी किरणावली आदि ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हुए हैं ?' और इसका समाधान यह किया है कि (क) कादम्बरी आदि ग्रन्थोंकी समाप्ति न होनेका कारण यह हो सकता है कि मंगलाचरणोंकी अपेक्षा विघ्नकारक प्रारब्ध अधिक था। (ख) किरणावली आदिके सम्बन्धमें यह हो सकता है कि प्रथम मंगलकारक भगवत्स्मरणादि करके ग्रन्थारम्भ किया हो। परन्तु उस मंगलस्मरणका उल्लेख ग्रन्थारम्भमें नहीं किया। ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हुआ, इसीसे ऐसा अनुमान होता है।

वस्तुतः यह नियम भी तो नहीं है कि प्रत्येक ग्रन्थकारका विघ्नकारक प्रारब्ध कम होना ही चाहिये। जिसका विघ्नकारक प्रारब्ध नहीं है उसका ग्रन्थ मंगल न होनेपर भी निर्विघ्न समाप्त हो सकता है। इसीसे तो नास्तिकोंके ग्रन्थ मंगल न होनेपर भी समाप्त होते देखे जाते हैं। बाधक प्रारब्ध सर्वसाधारण लोग नहीं जानते, इसिलये ग्रन्थारम्भके समय यथासम्भव सबको ही मंगलाचरण करना चाहिये। यदि बाधक प्रारब्ध हुआ तो इससे निवृत्त हो ही जायगा और यदि न हुआ तो मंगलाचरण करनेसे कोई हानि नहीं है। इसीसे तो प्राचीन महात्माओंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें मंगलाचरण किया है, जिससे इसे देखकर आगे भी लोग इसका अनुकरण करें।

श्रीमद्गोस्वामीजीने भी इसी सिद्धान्तानुसार प्रत्येक काण्डके आदिमें नमस्कारात्मक एवं वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। यों तो गोस्वामीजीने समस्त रामचिरतमानसमें अपनी अनुपम प्रतिभा दिखायी है और उसे अनेकों रसोंसे अलंकृतकर भिक्त कूट-कूटकर उसमें भर ही दी है। उसी पूज्य रामायणके मंगलाचरणमें आपने जिन उत्कृष्ट भावोंका निर्देश किया है, जिस भिक्तभावका परिचय दिया है और जिस मंगलकार्यकी कामना की है, वे सब बातें सहज ही मनको आकर्षित किये लेती हैं। आपने मंगलाचरणको अनुष्टुप् छन्दमें देकर अपने हृदयकी अनुपम भिक्तको छहरा दिया है।

जितना मंगलाचरण गोस्वामीजीने इस ग्रन्थके प्रारम्भमें किया है, जो बालकाण्डके लगभग दशांशके बराबर होगा, उतना मंगलाचरण अर्वाचीन संस्कृत भाषा अथवा किसी भाषामें सुननेमें नहीं आता है। यही तो कारण है कि जितना मानवजातिने इसे अपनाया उतना कदाचित् ही किसी और ग्रन्थको अपनाया होगा।

#### श्लोकका छन्द

यह मंगलाचरण अनुष्टुप् छन्दमें है। अनुष्टुप् छन्दका स्वरूप इस प्रकार है। 'श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम्। द्विचतुष्पादयोर्ह्सवं सप्तमं दीर्घमन्ययोः॥' (श्रुतबोध १०) अर्थात् इसके चारों चरणोंमें आठ-आठ वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरणका पंचम वर्ण लघु और छठा गुरु, दूसरे और चौथे चरणोंके सप्तम वर्ण भी लघु और पहले तथा तीसरे चरणोंके सातवें वर्ण गुरु होते हैं।

अनुष्टुप् छन्दसे मंगलाचरण प्रारम्भ करनेके अनेकों भाव कहे जाते हैं, जिनमेंसे एक यह है कि प्रथम यही छन्द रचा गया। वाल्मीकिजी आदिकिव हुए। उनके मुखारविन्दसे भी यही छन्द प्रथम निकला था। यथा— 'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत्क्रौंचिमथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥' (वाल्मीकि० १। २। १५) अर्थात् हे व्याध! कामपीड़ित क्रौंचके जोड़ेमेंसे तूने एकको मारा, अतएव अब संसारमें बहुत दिन न रहेगा। अर्थात् तेरा शीघ्र नाश हो। (कथा यह है कि एक बार जब भरद्वाजजीके साथ वे तमसा नदीपर स्नानको गये हुए थे, उसी समय एक व्याधने एक क्रौंच पक्षीको, जो अपनी मादाके साथ जोड़ा खा रहा था, मारा, जिससे वह छटपटाकर मर गया और मादा करुणस्वरसे चिल्लाने लगी। यह दृश्य देख उन्होंने व्याधको शाप दिया। पर वह शाप उनके मुखसे अकस्मात् छन्दोबद्ध श्लोकके रूपमें निकला। इसके पूर्व इस लोकमें कभी छन्दोबद्ध वाणी उपलब्ध नहीं थी।) इसीसे वाल्मीकिजी यहाँके

'आदिकिवि' कहलाते हैं। वाल्मीकीय रामायणका मंगलाचरण भी इसी छन्दमें है। अतः पूर्वजन्मके संस्कारवश उसी छन्दसे मानसका मंगलाचरण किया गया है। गोस्वामी तुलसीदासके समकालीन सुप्रसिद्ध भक्तमालरचिंयता श्रीमद्गोस्वामी नाभा नारायणदासजीने भी उनको वाल्मीिकजीका अवतार कहा है। यथा—'किल कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीिक तुलसी भयो।' (छप्पय १२९) तथा— 'वाल्मीिकस्तुलसीदासः कलौ देवि भविष्यित।' (यह श्लोक भविष्यपुराणमें कहा जाता है।) और भाव ये कहे जाते हैं—(२) अनुष्टुप् छन्दके चारों चरण सम हैं, इसी प्रकार श्रीरघुनाथजी भी सम हैं। (३) इसमें बत्तीस वर्ण होते हैं और श्रीरघुनाथजी बत्तीस लक्षणोंसे युक्त हैं वा श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोनों १६-१६ कलाके पूर्ण अवतार हैं। अन्य किसी छन्दमें ३२ वर्ण नहीं होते। [वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त माणवकाक्रीड (भ त ल ग), नगस्वरूपिणी (ज र ल ग) और विद्युन्माला (म म ग ग), ये तीन छन्द और हैं जिनमें भी ३२ ही वर्ण होते हैं। हाँ, बत्तीस वर्णवाले छन्दोंमें अनुष्टुप् आदि (प्रथम) छन्द है।] (४) इसमें आठ-आठ वर्ण नहीं हैं वरंच ये मानो अष्ट अंग हैं जिससे किवने देवगणको साष्टांग प्रणाम किया है। (५) श्रीअयोध्याजीमें अष्टचक्र हैं। यथा, 'अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।' (अथवंवेद संहिताभाग, दशमकाण्ड, प्रथम अनुवाक, द्वितीय सूक्तमें) और, अनुष्टुप्में भी आठ ही वर्ण-संख्या है। धामके भावसे इस छन्दके प्रथम धरा इत्यादि अनेक भाव कहे गये हैं। पर ये सब भाव विलष्ट कल्पनाएँ हैं।

#### गणका विचार

किसी काव्यके प्रारम्भमें जो गण होता है उसीके अनुसार प्राय: काव्यका फल होता है। छन्दका नियम बतानेके लिये वर्णवृत्तोंमें तीन-तीन वर्णोंका एक-एक गण निश्चित किया गया है। इनमें लघु और गुरुके भेदसे गणोंके कुल आठ भेद होते हैं। मगण (ऽऽऽ म), यगण (।ऽऽ य), रगण (ऽ।ऽ र), सगण (॥ऽ स), तगण (ऽऽ।त), जगण ( ।ऽ । ज), भगण ( ऽ ॥ भ) और नगण ( ।।। न) । यथा, **'आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम् । यरता लाघवं** यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम् ॥' (श्रुतबोध ३) अर्थात् आदि, मध्य और अन्तमें 'भ, ज, स' में यथानुक्रम गुरु वर्ण होता है। (अर्थात् भगणका आदि वर्ण गुरु होता है, शेष दोनों लघु। जगणका मध्य गुरु, शेष दो लघु। सगणका अन्तिम वर्ण गुरु और प्रथमवाले दोनों लघु होते हैं।) इसी प्रकार 'य, र, त' में क्रमसे आदि, मध्य और अन्तका वर्ण लघु होता है, शेष दो गुरु होते हैं। मगणमें सब वर्ण गुरु और नगणमें सब लघु होते हैं। इनमेंसे चार मांगलिक हैं और चार अमांगलिक। यथा— 'मो भूमिः श्रियमातनोति यो जलं वृद्धिं रचाग्निर्मृतिम्। सो वायुः परदेशदुरगमनं तव्योमशून्यं फलम्।। जः सूर्यो रुजमाददाति विपुलं भेन्दुर्यशो निर्मलम्। नो नाकश्च सुखप्रदः फलमिदं प्राहुर्गणानां बुधाः॥' (श्रुतबोधके अन्तमें)। अर्थात् मगणकी देवता भूमि है जो मंगलश्रीका विस्तार करती है। यगणकी देवता जल है जो वृद्धिकारक है। रगणकी देवता अग्नि है जो मृत्युकारक है। सगणकी देवता वायु है जिसका फल है 'बहुत दूर परदेशमें जाना'। तगणकी देवता आकाश है और फल शून्य। जगणकी देवता सूर्य और फल रोग है। भगणकी देवता चन्द्रमा और फल निर्मल यश है। नगणकी देवता स्वर्ग और फल सुख है। गणविचारके कुशल पण्डित ऐसा कहते हैं। इस श्लोकके अनुसार चार गणों—रगण, सगण, तगण और जगणका जो फल बताया गया है वह अशुभ है, इसीसे ये चार गण अमांगलिक माने गये हैं। पिंगलशास्त्रमें '।' और 'ऽ' क्रमसे लघु और गुरुके बोधक चिहन माने गये हैं। दुष्ट गणोंको आदिमें न देना चाहिये। यथा—'दुष्टा रसतजा यस्माद्धनादीनां विनाशकाः । काव्यस्यादौ न दातव्या इति छन्दविदो जगुः ॥' ( छन्दप्रभाकरसे उद्धत ।) स्मरण रहे कि वर्णवृत्त छन्दों और देवकाव्यमें गणका दोष नहीं देखा जाता। यथा—'दोषो गणानां शुभदेव्यवाच्ये न स्यात्तथैवाक्षरवृत्तसंज्ञे। मात्रोत्थपद्ये तु विचारणीयो न्यासाद्गुरोश्चैव लघोरनित्यात्॥' (छन्दप्रभाकरसे) तो भी गोस्वामीजीने ग्रन्थारम्भके समस्त सोपानोंके मंगलाचरणमें शुभगणका ही प्रयोग

किया है और वह भी सर्वत्र 'मगण' का ही। जैसे कि (१) वर्णानाम् (ऽऽऽ), (२) यस्यांके (ऽऽऽ),

(३) मूलं धर्म (ऽऽऽ), (४) कुन्देन्दी (ऽऽऽ), (५) शान्तं शा (ऽऽऽ), (६) रामं का (ऽऽऽ), (७) केकी कं (ऽऽऽ)।

इस श्लोकके आरम्भमें मगण पड़ा है जिसकी देवता भूमि है, जो दिव्य गुणोंको उपजाती और मंगलश्रीका विस्तार करती है। मा० मा० कार यह प्रश्न उठाकर कि 'मगण गणसे ही क्यों प्रारम्भ किया जब कि नगण, भगण और यगण भी तो शुभगण हैं?' उसका उत्तर यह लिखते हैं कि 'मगणकी देवता पृथ्वी है और पृथ्वीकी सुता श्रीजानकीजी हैं। स्त्री-जातिको मातृसम्बन्ध विशेष प्रिय होता है। श्रीकिशोरीजी इस सम्बन्धसे अधिक प्रसन्न होकर कृपा प्रदान करेंगी, तब मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। वही हुआ भी।' वस्तुत: ग्रन्थकार जिस भी गणसे प्रारम्भ करते उसीमें शंका हो सकती है।

इन्हीं मंगलकामनाओंसे श्रीतुलसीदासजीने इस मंगलाचरणको एक विशेष रूप देकर अपने गम्भीर भावों और गुरुतर विचारोंका उचित रूपसे विकास किया है।

# 'वर्णानामर्थसंघानाम्' इति।

टिप्पणी—(पं॰ रामकुमारजी)—'*आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिधाना।। भाव भेद रस* भेद अपारा। किवत दोष गुन बिबिध प्रकारा॥'(१।९।१०-११) इन सबोंके कर्ता वाणी-विनायक हैं। 'क' से लेकर 'ह' तक तैंतीस वर्ण व्यंजन हैं और अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ—नौ स्वर हैं। ये सब बयालीस अक्षर हैं। एक-एक अक्षरके अनेक अर्थ हैं।

नोट— २ पण्डितजीने यहाँ जो संख्या दी है 'माहेश्वरचतुर्दशसूत्र' में भी उतने ही वर्ण संगृहीत हैं। परंतु 'पाणिनीय शिक्षा' में लिखा है कि शिवजीके मतसे संस्कृत भाषा और वेद दोनोंमें मिलकर तिरसठ या चौंसठ वर्ण ब्रह्माजीने स्वयं कहा है। 'अ, इ, उ, ऋ' इनमेंसे प्रत्येकके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीन–तीन स्वरूप होनेसे ये बारह स्वर हुए। 'ए, ऐ, ओ, औ' इनके दीर्घ और प्लुत दो भेद होनेसे ये आठ और एक 'लृ' इस तरह कुल इक्कीस स्वर हैं। (क, च, ट, त, प,) पंचवर्गके पचीस वर्ण हुए जो 'स्पर्श' कहलाते हैं। य, र, ल, व, श, ष, स और ह आठ वर्ण ये हैं। वेदोंमें चार 'यम' भी वर्णोंमें गिने जाते हैं। अनुस्वार (०), विसर्ग (०), जिह्वामूलीय (००), उपध्मानीय (००) ये चार हुए। विसर्गके आगे 'क' होनेसे 'जिह्वामूलीय' और 'प' होनेसे 'उपध्मानीय' कहा जाता है। ऋग्वेदमें एवं मराठी भाषामें 'दुःस्पृष्ट' नामसे एक। 'लृ' का प्लुत–भेद भाष्यकारके मतसे हैं, पाणिनिके मतसे नहीं। इसीसे पाणिनिके मतसे तिरसठ और भाष्यकारके मतसे चौंसठ वर्ण हुए। यथा—'त्रिषष्टिश्चतुःषष्टिवां वर्णाः शम्भुमते मताः। प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा॥ स्वरा विश्वतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशितः। यादयश्च स्मृता हुष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः॥ अनुस्वारो विसर्गश्च ४ क ४ पौ चापि पराश्रितौ। दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च॥ (पाणिनीय शिक्षा ३—५)

गौड़जी कहते हैं कि यहाँ वर्णोंसे यदि अकारादि ग्रहण किये जायँ तो संस्कृतके नाते माहेश्वर-सूत्रोंमें जो वर्ण दिये हैं उनके सिवा ह्रस्व ए, ओ, अय्, अव्, ड़, ढ़ आदिको शामिल करना होगा, एवं संस्कृतका अंश नाममात्र होनेसे और प्राकृतकी बहुलताके कारण ऋ, लृ, ङ, ज, ण, श, ष (मूर्द्धन्य षकार), ज्ञ आदि अक्षरोंका अभाव समझना पड़ेगा। परन्तु मानस ध्वन्यात्मक काव्य है। इसिलये यहाँ वर्णोंका लाक्षणिक अर्थ सम्पूर्ण शिक्षा वेदांग है, जिसमें वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, वर्ण, स्वर, उदात्त, अनुदात्तस्विरत, ताल, ग्राम, द्रुत, अणुद्रुत आदि सम्पूर्ण गान्धवंवेद शामिल हैं।

३—इस श्लोकमें 'छन्दसाम्' तक चार स्वतन्त्र विषय देखनेमें आते हैं। वर्ण, अर्थ, रस और छन्द। वर्णसे शब्द बनता है और शब्दसे वाक्य बनता है। वाक्यके अन्तर्गत तीन भेद हैं। साधारण, मिश्र और संयुक्त। फिर इनके भी कई भेद हैं इत्यादि। 'वर्ण' शब्दसे यह सब बता दिया। शब्दालंकार भी जो वाक्यमें आते हैं उनका भी ग्रहण 'वर्ण' में हो गया। 'अर्थ' से शब्दार्थ, वाक्यार्थ, ध्वन्यार्थ इत्यादि और सब अर्थालंकारोंका ग्रहण हो गया। 'रस' और 'छन्द' पर आगे देखिये।

४—'रसानाम्' इति। जब मनोविकारोंका वर्णन कारण, कार्य, सहकारियोंसिहत किव करते हैं तो वे विकार पढ़नेवालेके मनमें भी जागृत होकर एक प्रकारकी उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। इसीको 'रस' कहते हैं। काव्यमें इसके नौ भेद हैं। शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्त। नाट्यशास्त्र तथा अमरकोशमें आठ ही रस माने गये हैं। शान्तरसको रस नहीं माना है। यथा— 'शृंगारवीरकरुणाद्धुतहास्यभयानकाः। बीभत्सरौद्रौ च रसाः।' (अमर० १।७।१७), 'शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः। बीभत्साद्धुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः॥' (अमरकोश-टीका) 'रस' से समस्त काव्यरस, समस्त भक्तिरस और उनके भेद-प्रभेदके समस्त काव्य-ग्रन्थोंका ग्रहण होगा। कोई-कोई भक्तिके वात्सल्य, सख्य और दास्य रसोंको भी इन नौ रसोंके साथ मिलाकर बारह रस कहते हैं। रस और छन्दोंके स्वरूप ठौर-ठौरपर यथोचित स्थानोंपर लिखे गये हैं।

५—जब पदोंकी रचनामें वर्ण या मात्रा या दोनोंकी संख्या, विराम और गित नियमानुसार होते हैं तब उस रचनाको 'छन्द' कहते हैं। 'छन्दस्' शब्द सबसे पहले अथर्ववेदके लिये पुरुषसूक्तमें प्रयुक्त हुआ है और बादको साधारणतया 'छन्दस्' से वेद ही समझे जाने लगे। वेदोंमें 'छन्दस्' गायत्री, अनुष्टुभादि वृत्तोंके लिये आम तौरपर प्राय: आया करता है। परन्तु यह मन्त्रोंका अंग नहीं है। उसके आगे छन्द:शास्त्रके अनुसार वृत्तविभागका निर्देश है (गौडजी)। 'छन्द' शब्दसे समस्त पिंगलशास्त्रका भी ग्रहण हो गया।

### 'वर्णानामर्थसंघानां कर्त्तारौ' इति।

(१) गौड़जी—वेदके छ: अंग—शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छन्दस् हैं। इतिहास, पुराण, स्मृति और न्याय उपांग हैं। चारों वेद 'ऋग्यजु:, साम तथा अथर्वण' में ही चार उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा अथर्ववेद) भी शामिल हैं। वर्णोंमें शिक्षा और अर्थसंघोंमें व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, इतिहास, पुराण और उपवेद सभी शामिल हैं। रसोंमें समस्त काव्यग्रन्थ और छन्दोंके ग्रन्थोंमें वेदोंसे लेकर शेष सभी विद्याएँ आ गयीं। इन सबोंकी परम कर्जी भगवती वाणी हैं। यहाँ भगवती सरस्वतीकी पूर्ण मूर्तिका ध्यान करते हैं। आगे चलकर 'सारद सुरसरिता' की वन्दनामें एक तो शारदाकी वन्दना है, दूसरे एकमात्र कविताके ही अंगका प्रसंग है। मंगलके कर्तार एकमात्र गणेशजी हैं।

पं० रामकुमारजी—यहाँ मूर्तिरूप सरस्वतीकी वन्दना करते हैं। इसीसे कहते हैं कि वे वर्णादिकी कर्त्री हैं। आगे वाणीरूप सरस्वतीकी वन्दना करेंगे। यथा—'पुनि बंदउँ सारद सुरसिरता। जुगल पुनीत मनोहर चिरता॥ मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका॥' (१। १५) यहाँ गणेशजीकी मूर्तिके साथ सरस्वतीजीकी मूर्तिकी वन्दना की और दोहा १५ में प्रवाहरूपा गंगाजीकी वन्दनाके साथ जब वन्दना की तब वाक्प्रवाहरूपा सरस्वतीजीकी वन्दना की।

(२) इस श्लोकमें श्रीसरस्वतीजीको वर्णादिकी कर्त्री कहा है। यह शंका होती है कि 'वाणी वर्णादिकी कर्त्री क्योंकर हुई?'

इस विषयमें यह रहस्य है—(१) श्रीसरस्वतीजीने प्रणव (ॐ) से पचास वर्ण पाँच स्थानों (कण्ठ, मूर्धा, तालु, दन्त, और ओष्ठ) से उत्पन्न किये। यथा— 'व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत्स्वराश्चैव चतुर्दश। अनुस्वारो विसर्गश्च जिह्वामूलीय एव च॥ गजकुम्भाकृतिर्वर्णा प्लुतश्च परिकीर्तितः। एवं वर्णादिपंचाशन्मातृकायामुदाहृताः॥' (महाकाल संहिता१-२) अर्थात् तैंतीस व्यंजन, चौदह स्वर [अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, लृ, (३ प्लुत), ए, ऐ, ओ, औ], अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वामूलीय—इस प्रकार पचास वर्ण महाकालसंहितामें माने गये हैं। (ॐ 'गजकुम्भाकृतिर्वर्ण' शब्दसे लृकार सूचित किया है। क्योंकि इसका आकार हाथीके गण्डस्थलके सदृश

होता है।) ये पचासों वर्ण और इनके भेद-प्रभेद भगवती सरस्वतीके शरीरके अगणित अवयव हुए। इन्हीं वर्णोंके पद और प्रत्ययसे अर्थोंके समूह, रस और छन्द प्रकट हुए। 'बरन बिलोचन जन जिय जोऊ।' (१।२०।१) (२) दूसरे, जबतक सरस्वतीजीकी कृपा न हो तबतक वाणी स्फुरित नहीं हो सकती, इससे भी इन सबोंपर आपहीका अधिकार जान पड़ता है। किवत्वशिक्त इन्हींसे प्राप्त होती है। यथा—'सद्यः किवत्वफलदां सद्यो राज्यफलप्रदाम्। भवाब्धितरणीं तारां चिन्तयित्वा न्यसेन्मनुम्॥' [ब्रह्मवैवर्तपुराणमें इनको श्रुतियों, शास्त्रों और विदुषोंकी जननी और किवयोंकी इष्टदेवता कहा है। यथा, 'वागिधष्ठातृदेवी सा किवीनां इष्टदेवता।""स्वष्ट्री श्रुतीनां शास्त्राणां विदुषां जननी परा॥' (१।३।५५)]

### 'वाणी' इति।

श्रीमद्भागवतमें श्रीमैत्रेयजीने श्रीविदुरजीसे कहा है कि हमने सुना है कि एक बार अपनी परम सुन्दरी कन्या वाणीको देखकर ब्रह्माजीका चित्त कामवश हो गया। ऐसा संकल्प देख उनके पुत्रों मरीचि आदिने समझाया कि कन्या-गमनरूपी पाप आपके पहलेके किसी ब्रह्मा आदिने नहीं किया। यह कार्य आप-सदृश तेजस्वी पुरुषोंको शोभा नहीं देता इत्यादि। यह सुनकर ब्रह्मा लिज्जत हुए और उन्होंने अपना वह शरीर उसी समय त्याग दिया। (भा० ३। १२। २८—३३) इसमें वाणीके लिये 'वाचं दुहितरे' शब्द आये हैं जिससे सरस्वतीका ब्रह्माकी कन्या होना स्पष्ट कहा है। महाकिव हर्षके 'नैषध' की भूमिकामें जो उनका और सरस्वतीका वाद-विवाद लिखा है उससे यह स्पष्ट है कि सरस्वतीजी अपनेको 'कुमारी कन्या' कहती हैं। नैषध० सर्ग (११। ६६) में जो उन्होंने लिखा है, 'देवी पवित्रितचतुर्भुजवामभागा वागालपत् पुनिरमां गरिमाभिरामाम्। अस्यारिनिष्कृपकृपाणसनाधपाणेः पाणिग्रहादनुगृहाण गणं गुणानाम्॥' अर्थात् जिसने विष्णुभगवान्का वामभाग पवित्र किया है, वह वाग्देवी दमयन्तीजीसे बोली कि शत्रुओंके लिये दयारहित कृपाण जिसने धारण किया है, ऐसे इस राजाके पाणिग्रहणसे गुणसमूहोंको अनुगृहीत करो। इसपर वाणीने 'हर्ष' से कृपित होकर कहा कि तुमने मुझे विष्णुपत्नी कहकर लोकप्रसिद्ध मेरा कन्यात्व लुप्त कर दिया। इसका उत्तर उन्होंने दिया कि मुझपर क्यों कोप करती हो? एक अवतारमें तुमने नारायणको अपना पित बनाया है ऐसा व्यासजीने फिर क्यों कहा? 'किमर्थमेकिस्मिन्वतारे नारायणं पितं चकृषे त्वम्, पुराणेष्विप विष्णुपत्नीति पठ्यसे। ततः सत्ये किमिति कुप्यिमा'

कन्याका जबतक ब्याह नहीं होता तबतक वह पिताके घरमें ही रहती है। सरस्वतीका ब्रह्मलोकमें ही रहना पाया जाता है। यथा—'भगित हेतु बिधिभवन बिहाई। सुमिरत सारद आवत धाई॥'(१।११) इससे वह कुमारी कही जा सकती है।

ये ब्रह्माजीकी कन्या हैं। यह बात पद्मपुराण सृष्टिखण्ड पुष्करक्षेत्रमें ब्रह्माजीके यज्ञके समय पुलस्त्यजीके वचनोंसे भी स्पष्ट है। भगवान् विष्णुने सरस्वतीजीसे वडवानलको ले जाकर दक्षिण समुद्रमें डालनेको कहा तब सरस्वतीने कहा, 'मैं स्वाधीन नहीं हूँ। आप इस कार्यके लिये मेरे पिता ब्रह्माजीसे अनुरोध कीजिये। पिताकी आज्ञा बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती।' तब देवताओंने ब्रह्माजीसे कहा—'पितामह! आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है। उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया है।' देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्माजीने सरस्वतीको बुलाकर गोदमें बिठाकर मस्तक सूँघा और कहा, 'बेटी! तुम समस्त देवताओंकी रक्षा करो'। इससे भी 'कन्या' और 'कुमारी' होना सिद्ध हुआ।

महाकिव हर्षके कथनका प्रमाण खोजते-खोजते ब्रह्मवैवर्तमें मिला। उसके ब्रह्मखण्ड अ० ३ में एक कल्पमें सरस्वतीजीका जन्म परमात्माके मुखसे लिखा है और प्रकृतिखण्डमें इनको भगवान्की एक स्त्री भी कहा है जो गंगाके शापसे और भगवान्के फैसलेसे मर्त्यलोकमें अपने एक अंशसे सरस्वती नदी हुईं और एक अंशसे ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माकी स्त्री हुईं। यथा—'लक्ष्मी: सरस्वती गंगा तिस्त्रो भार्या

हरेरिप।' (२। ६। १७) 'गंगाशापेन कलया भारतं गच्छ भारित। स्वयं च ब्रह्मसदनं ब्रह्मणः कामिनी भव॥' (२।६।५३) 'भारती यातु कलया सिरद्रूपा च भारतम्। अर्द्धांशा ब्रह्मसदनं स्वयं तिष्ठतु मद्गृहे॥' (२।६।८५) इस तरह किसी कल्पमें सरस्वतीका भगवान्की स्त्री होना और किसीमें ब्रह्माकी स्त्री होना भी पाया जाता है। इसीसे भगवान्को 'वागीश' एवं 'वाचस्पित' भी कहा गया है और सरस्वतीको ब्रह्माणी भी कहा गया है। कल्पभेद होनेसे शंका नहीं रहती।

यहाँ 'वाणी' से अधिष्ठातृ देवता हस्तपादादियुक्तमूर्त्ति अभिप्रेत है। 'ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती।' (अमरकोश ६।१) ये सरस्वती देवीके नाम हैं। ब्रह्मवैवर्त पु० ब्रह्मखण्ड अ० ३ में इनको शुक्लवर्णा, पुस्तकधारिणी, अत्यन्त रूपवती, श्रुतियों, शास्त्रोंकी स्रष्ट्री और विद्वानोंकी श्रेष्ठ जननी, वागिधष्ठातृदेवी कहा गया है। और, पौराणिक नानाशास्त्रीविरचित प्रतिवार्षिक पूजाकथा-संग्रह द्वितीय भाग (काशीज्योतिषप्रकाश सं० १९९०) में सरस्वतीके स्वरूपका उल्लेख इस प्रकार है—'प्रणवासनसंरूढा, अंकुश-अक्षसूत्र-पाशपुस्तकधारिणी, चन्द्रार्धकृतशेखरा, जटाकलापसंयुक्ता, त्रिलोचना, महादेवी' इत्यादि।

#### ८ वन्दना (वन्दे वाणीविनायकौ) इति

(१) मंगलाचरणकी भाँति प्रात:स्मरणीय श्रीगोस्वामीजीने वन्दनामें भी लोकोपकारहेतु एक परम्परा स्थापित की है। परन्तु जिस प्रकार एक योग्य कुलाल साधारण मृत्पिण्डसे अनेकों प्रकारके पात्रोंको अपनी इच्छानुसार निर्माण करता है, उसी प्रकार इस मानवमानसशास्त्रवेत्ता ऋषिने लोक और वेदके उत्तम नियमोंको किस चतुरता और साधुताके साथ अपने इच्छानुसार भक्ति और श्रद्धारूपमें प्रकट किया है, इसे कोई चतुर भक्त ही चिन्तन कर सकता है।

'वर्णानाम्' आदिका कर्त्ता कहकर गोस्वामीजीने वन्दनाका आरम्भ किया है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि उनके इस ग्रन्थमें वर्ण, अर्थ, रस और छन्द अच्छे-अच्छे होवें (अर्थात् अक्षर मधुर हों, मैत्रीयुक्त हों, प्रसादगुणयुक्त हों। थोड़े ही अक्षरोंमें बहुत और विलक्षण अर्थ भर दिये जायँ। शृंगारादि रस अपने अनुभाव, विभाव, संचारी और स्थायी अंगोंसे परिपूर्ण हों। छन्द लिलत हों इत्यादि।) और यह ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हो तथा स्वयं ग्रन्थकर्ताको एवं इस ग्रन्थके कहने-सुननेवाले वक्ताओं और श्रोताओं तथा पठन-पाठन करनेवालोंको मंगलकारी हो। अर्थात् सबको मंगलदाता हो। सरस्वतीजीका मुख्य धर्म वर्णादिका देना है और श्रीगणेशजीका मुख्य धर्म मंगल देना है। वर्णादि एवं छन्दादिकी दात्री श्रीसरस्वतीजी हैं और मंगलके दाता गणेशजी हैं। यथा—'मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता।' (विनय० १) पुन:, कवित्वशिक्ति दात्री भी श्रीसरस्वतीजी ही हैं। एवं श्रीगणेशजी विघ्नविनाशक और मंगलकर्ता हैं। प्रमाण यथा—'सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याण त्वत्यसादादगणाधिप॥ ……ये भजन्ति च त्वां देवं तेषां विघ्नं न विद्यते॥ सर्वमंगलकार्येषु भवान् पूज्यो जनैः सदा। मंगलं तु सदा तेषां त्वत्यादे च धृतात्मनाम्॥' (सत्योपाख्याने पू० अ० २३ ११, १३-१४) इसी अभिप्रायसे उन्होंने वर्णादिकी कर्त्री एवं दात्री और कवित्वशिक्त प्रदान करनेवाली सरस्वतीजीकी और 'विघ्नविनाशक मंगलदाता' गणेशजीकी वन्दना आदिमें की।

बाबा रामप्रसादशरणजीके मतानुसार वर्ण, छन्द और काव्यके नवों रसोंकी चाह छन्दार्णव पिंगलके ज्ञाता किवयोंको, अर्थकी पण्डितोंको, भिक्तके पंचरसकी प्रेमियोंको और मंगलकी जीवमात्रको होती है। श्रीरामचिरतमानसमें इन्हीं पाँचोंकी निर्विघ्न समाप्तिकी आशा मनमें रखकर श्रीगोस्वामीजी 'वन्दे वाणी-विनायको' ऐसा कहते हैं।

ा सारांश यह कि वाणी-विनायककी वन्दनाद्वारा इस ग्रन्थको चौदहों विद्याओंका निचोड़ और समस्त मंगलोंकी खानि बनानेकी प्रार्थना अभिप्रेत है। (गौडजी)

- (२) प्रथम कार्य है रामचरित्रका बनाना। अत: प्रथम सरस्वतीजीकी वन्दना की। सरस्वतीजी श्रीरामचरित्रकी दात्री हैं। तत्पश्चात् उसके विघ्ननिवारणार्थ गणेशजीकी वन्दना की। (पं० रामकृमारजी)
- 'वाणी' को 'विनायक' के पहले रखने तथा उनकी गणेशजीके साथ वन्दना करनेके भाव महानुभावोंने अनेक कहे हैं जिनमेंसे कुछ ये हैं—(क) वाणी और भिक्त नारीवर्ग और विनायक और ज्ञान पुरुषवर्ग हैं। 'वाणी' को प्रथम रखकर दर्शाया है कि इस ग्रन्थमें भिक्तकी प्रधानता होगी। (ख) प्रथम वाणीकी वन्दना करके उनसे गणेशजीकी वन्दनाके हेतु वाचाशिक्त प्राप्त की। (ग) आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी लिखते हैं कि 'काव्यं रामायणं कृत्सनं सीतायाश्चिरतं महत्।' (वाल्मी० १। ४। ७) अर्थात् रामायणमें श्रीसीताजीका ही महान् चिरत है। (मं० श्लो० ५ देखिये) गोस्वामीजी भी कहते हैं, 'सती सिरोमिन सियगुनगाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा॥' (१। ४२) इसीसे उन्होंने सर्वत्र श्रीसीताजीकी वन्दना श्रीरामजीसे पहले की हैं। सरस्वतीजी विशेष रूपसे श्रीजीकी सेवा करती हैं। यथा—'लहकौरि गौरि सिखाव रामिंहं सीय सन सारद कहें।' (१। ३२७) निष्कर्ष यह कि रामचिरतमें श्रीजीका चिरत प्रधान है और वाणीजी प्रधान रूपसे श्रीजीकी सेविका हैं; इसीसे प्रथम वाणीकी वन्दना की।
- (३) वाणी और विनायक दोनोंकी एक साथ वन्दना करनेके भाव—(क) दोनों मंगल आदिके कर्त्ता हैं। (ख) वाणीसे गुणोंकी उत्पत्ति करके गणेशजीको उनका रक्षक साथ-ही-साथ कर दिया है। (ग) दोनों श्रीरामोपासक हैं। यथा—'**प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ।**'(१।१९) '**एकटक रही रूप अनुरागी**'(१।३४९) '**भगति हेतु बिधिभवन** विहाई'''' । ११) अनुराग अपने ही इष्टमें होता है। इसीसे तो सरस्वती मनोहर जोडीको एकटक देखते ही रह गयीं और जब कोई कवि रामचरित कहलानेके लिये स्मरण करता है तब ब्रह्मभवन छोडकर चली आती हैं। गणेशजी भी रामोपासक हैं, यह एक तो इसीसे स्पष्ट है कि वे रामनामके प्रभावसे प्रथम पूजित हुए। दूसरे सत्योपाख्यानमें उनको स्पष्ट हरिभक्त कहा है। यथा—'विष्णुभक्तो गणाधीशो हस्ते परशुधारकः।'(घ) जैसे श्रीरामचरित-सम्भाषणमें श्रीसरस्वतीजी अद्वितीय हैं, वैसे ही श्रीगणेशजी लिखनेमें। जो उनके मुखारविन्दसे निकला उसे गणेशजीने तुरंत लोकप्रवृत्तिके लिये स्पष्ट अक्षरोंमें लिखकर दृष्टिगोचर कर दिया, इसीसे उनका परस्पर सम्बन्ध भी है (तु॰ प॰ ४।७।१५०-१५१) (ङ) वाणी श्रीकिशोरीजीकी और गणेशजी श्रीरामजीके सम्बन्धी हैं। श्रीसीतारामजीके सम्बन्धसे दोनोंको साथ रखा। (च) श्रीसरस्वतीजीका वास कवियोंके अन्त:करणमें रहता है और श्रीसरकार (श्रीरामजी) की आज्ञानुसार जैसी ये प्रेरणा करती हैं वैसे ही शब्द उनके मुखारविन्दसे निकलते हैं। भृत, भविष्य और वर्तमानमें श्रीरामयशगानका कवियोंने जो साहस किया है और करेंगे वह इन्हींकी कृपासे। ये समस्त श्रीरामचरित्रकी ज्ञात्री ठहरीं, क्योंकि जिस देश-कालमें जो कुछ जिससे कहलाया वह इन्हींने ही। गोस्वामीजीको श्रीरामचरित कथन करना है, अत: उनकी वन्दना सबसे प्रथम उचित ही है। यह कर्मभृमि है। जो वेदविहित कर्म हैं, उनमें सबसे प्रथम पुज्य श्रीगणेशजी ही हैं। इसीसे इनकी वन्दना करते हैं। (रा० प्र० श०)
- (४) अब प्रश्न होता है कि 'जब श्रीसरस्वतीजी ही समस्त रामयशकी कहलानेवाली हैं तो सब किवयोंके मुखारिवन्दसे एक ही अक्षर और एक ही भाव निकलने चाहिये। परन्तु सबका काव्य समान नहीं। किसीने कुछ कहा, किसीने कुछ। यह सब भेद क्यों?' इसका उत्तर यह है कि प्रभु श्रीरामजीने जब जहाँ जैसा चाहा कहलाया; क्योंकि श्रीरामजी ही उसके नियामक हैं। यथा—'सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी।', 'सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी॥ जेहि पर कृपा करिहं जन जानी। किब उर अजिर नचाविहं बानी॥' (१। १०५) श्रीसरस्वतीजी सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होकर महाप्रलयपर्यन्त रहती हैं। इनके रहतेभरमें जो लीला हुई उसकी ज्ञात्री वे अवश्य हैं; परन्तु इनके पूर्व या परकी जो लीला है, उसका ज्ञान इनको नहीं। वह जिनकी लीला है वे ही जब अपनी कृपासे जो बतलाते हैं तब उसीके अनुकूल वे किवयोंके हृदयमें प्रकाश करती हैं। इसीसे श्रीरामचिरतमें भेद देखनेमें आता है। कौन जाने किस किससे

किस कल्पकी लीला कथन करायी गयी है? इसी परस्पर भेदसे ग्रन्थकार कहते हैं, 'राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन्ह के बिमल बिचार॥' (१। ३३)

नोट-९ यहाँ कोई-कोई महानुभाव यह शंका करते हैं कि 'अपने इष्टदेवको' छोडकर 'वाणी-विनायक' की वन्दना आदिमें क्यों की गयी?' इस शंकामें ही दूषण है। इसमें यह मान लिया गया है कि अनन्य उपासक अपने इष्टदेवके सिवा किसी औरकी वन्दना नहीं करता। यह भारी भूल है। अनन्यताका यह अर्थ नहीं है कि वह अपने इष्टदेवको परिच्छिन्न बना देता है। शैतानने इसी तरह अपने इष्टदेवको परिच्छिन्न बनाया और पितत हुआ। अनन्य उपासक सम्पूर्ण जगत्को 'सियाराममय' देखता है और सबकी वन्दना करता है। वह माता, पिता, गुरुको ही नहीं वरंच अपनेसे छोटे-से-छोटेकी भी वन्दना करता है। फिर गणेशजीकी तो बात ही क्या? उपर्युक्त शंकाका समाधान यों भी किया जाता है कि—(१) काव्यरचनाके लिये सरस्वतीजीके स्मरण और मंगल तथा विघ्नविनाशनके लिये श्रीगणेशजीके स्मरणकी रीति सदासे ही व्यवहृत होती आती है। श्रीरामजीकी ओरसे जो जिस कार्यके अधिकारपर नियुक्त है, उस कार्यके लिये उसकी प्रार्थना करनेमें हानि नहीं है। उपर्युक्त रीतिकी वन्दनासे उनके अनन्यभावमें कुछ न्यूनता नहीं आती। विनय-पत्रिकामें भी श्रीमद्गोस्वामीजीने इसी भावसे श्रीविष्नविनाशक शुभमूर्ति गणेशजीकी वन्दना प्रथम ही की है। (२) श्रीरामभक्तिके नातेसे 'वाणी-विनायक' की वन्दना की गयी है। श्रीगणेशजी रामभक्त हैं। वे श्रीरामनामके प्रतापसे ही प्रथम पूजनीय हुए। यथा— 'प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ' (१।१९) और श्रीसरस्वतीजीकी भक्ति इससे स्पष्ट है कि 'भगति हेतु विधिभवन बिहाई। सुमिरत सारद आवित धाई॥ रामचिरितसर बिनु अन्हवाए। सो श्रम जाइ न कोटि उपाए॥'(१।११।४-५) (३) अनन्यके लक्षण तो श्रीरामजीने श्रीहनुमानुजीसे ये बताये हैं कि 'सो अनन्य जाके असि मित न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥'(४।३) और श्रीशिवजी भी कहते हैं कि 'उमा जे रामचरनरत बिगत काम मद क्रोध। निज-प्रभ-मय देखिहं जगत केहि सन करिहं बिरोध॥'(७। ११२) श्रीगोस्वामीजीका भी प्रभुके प्रति यही भाव है। उन्होंने निज इष्टकी वन्दना सर्वरूप-रूपी, सर्वशरीर-शरीरी, सर्व-अंश-अंशी, सर्वनाम-नामी, सर्वप्रकाश्य-प्रकाशक इत्यादि भावोंसे ही की है। जैसा कि उनके 'जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंदउँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्ब। बंदउँ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व।। ""सीयराममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी।। जानि कृपाकर किंकर मोहू।' (१। ६—८) 'मोह' शब्द भी यह कह रहा है कि आप सब श्रीरामजीके किंकर हैं और मैं भी हूँ। रामकिंकर तथा श्रीसीताराममय जानकर ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार भी वन्दना उनकी अनन्यताके परिपुष्टकारी भावका ही द्योतक है। (४) 'सीतांशसम्भवां वाणीं रामांशेन विनायकम्। श्रीसीतारामांशसम्भूतौ वन्दे वाणीविनायकौ॥' (अज्ञात)। यह श्लोक भी वन्दनाके श्लोकमें अनन्यताका विश्वसनीय साक्षी है। (श्रीशुकदेवलाल) (५) और भी भाव वा समाधान मं० श्लोक ६ और मं० सोरठा १ में दिये गये हैं। ग्रन्थकारने इन सबोंकी वन्दना करके श्रीरामनाम, श्रीरामरूप, श्रीरामचरित इत्यादिकी महिमा दिखायी है। परात्पर ब्रह्म प्रभू श्रीसाकेतविहारीजीतक पहुँचनेका मार्ग दर्शाया है। (६) 'इस ग्रन्थमें श्रीरामचरितके वर्णन करनेवाले तीन वक्ता और हैं। उन सबोंने अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजीका ही मंगलाचरण किया है। यथा—श्रीयाज्ञवल्क्यजी, '*प्रनवउँ सोइ कृपाल रघुनाथा।* बरनडँ बिसद तासु गुनगाथा॥'(१।१०५।७) श्रीशिवजी—'बंदौं बालरूप सोइ राम्।'''''द्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ किर प्रनाम रामिह त्रिपुरारी । हरिष सुधा सम गिरा उचारी ॥ '(१ | ११२) श्रीभुशुण्डिजी- 'भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहै खपति गुन गाहा॥ प्रथमहि अति अनुराग भवानी। रामचरितसर कहेसि बखानी॥'(७।६४) तब भला गोस्वामीजी अपने इष्टदेवको छोड़कर क्यों वाणी-विनायककी वन्दना करने लगे?' ऐसा सोचकर कोई-कोई रामानन्य महानुभाव इस शंकाके निराकरणमें 'वाणी' का अर्थ सरस्वती न करके 'श्रीसीताजी' ऐसा अर्थ करते हैं और 'विनायक'का अर्थ 'श्रीरघुनाथजी' करते हैं। इस तरहसे कि 'सुन्दरी तन्त्र' वाले

'श्रीजानकीसहस्रनाम' में वाणी भी श्रीसीताजीका एक नाम दिया गया है। यथा—'ब्रह्माणी बृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूता भयाविनः', 'वाणी चैव विलासिनी' और 'विनायक' का अर्थ 'विशेष नायक' करते हैं। श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके नायक वा स्वामी हैं। यथा, '*सिव बिरंचि सुर जाके सेवक।*'(६।६२) '*सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई।* चाहत जास चरन सेवकाई॥'(६।२२)(७) बाबा रामप्रसादशरणजी (दीन) कहते हैं कि श्रीगोस्वामीजीकी प्रतिज्ञा है कि 'मुनिन्ह प्रथम हरिकीरित गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई॥'(१।१३) 'वाणी-विनायक' की वन्दना करता हूँ यह पुराणोंकी रीतिसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ। पुन:, इसीमें वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। ग्रन्थमें जो प्रतिपाद्य विषय है उसको परमात्मासे अभेद कथन करके उसकी वन्दना करना वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण है। यद्यपि नाम, रूप, लीला और धाम—इन चारोंका यथार्थ स्वरूप इस ग्रन्थमें कथन किया गया है, तथापि अधिकतर सुगम नामको जानकर 'विषय' नामहीको कहते हैं। यथा—'*एहि महँ रघुपति नाम उदारा।* अति पावन पुरान श्रुतिसारा॥'(१।१०) सुगमताके कारण नामके प्रसंगमें नामकी महिमा रूपसे अधिक कही गयी है, परन्तु वास्तवमें नाम-रूपमें अभेद है। श्रीरामनाम ही ग्रन्थका विषय है; इससे ग्रन्थकर्ता नामहीकी वन्दना यहाँ कर रहे हैं, इस तरह कि 'वन्दे वाणीविनायको'=वाणीके वि (विशेष) दोनों नायक। अर्थात् रकार और मकार दोनों वर्ण जो वाणीके विशेष नायक हैं, उनकी वन्दना करता हूँ। 'विशेष नायक' का भाव यह है कि सामान्य नायक ब्रह्माजी हैं और विशेष श्रीरामजी हैं। यथा—'सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी॥ जेहि पर कृपा करहिं जन जानी। किब उर अजिर नचाविहं बानी॥'(१।१०५) 'विनायक' का यह अर्थ लेनेसे श्लोकके अर्थ दो प्रकारके हैं—(क) वाणीके विशेष नायक दोनों वर्ण 'रा', 'म' जो वर्णसमूह, अर्थसमूह, रससमूह, छन्दसमूह और मंगलसमूहके करनेवाले हैं; उनकी वन्दना करता हूँ। अथवा, (ख) वाणीके स्वामी 'रा', 'म' जिनमें वर्णसमूह (अर्थात् रेफ, रकारकी अकार, दीर्घाकार इत्यादि षट् कलाएँ) हैं, अर्थसमूह हैं (इसीसे प्रणव और त्रिदेवकी उत्पत्ति है), जिनसे सब रसों और गायत्री आदि छन्दोंकी उत्पत्ति है, उनकी मैं वन्दना करता हूँ। नोट—१० प्राचीन ग्रन्थकर्ताओंकी रचनाओंमें यत्र-तत्र देखा जाता है कि प्रारम्भमें ही ग्रन्थकार सुक्ष्म रीतिसे ग्रन्थके विषयका परिचय दे देता है। उसी रीतिके अनुसार, श्रीमानसीवन्दन पाठकजीका मत है कि श्रीरामचरितमानसके इस प्रारम्भिक प्रथम श्लोकमें इस ग्रन्थके सप्त सोपानोंके विषयका परिचय मिलता है। इस तरह कि—(क) 'वर्णानाम्' से बालकाण्डकी कथाका परिचय दिया। क्योंकि जिसकी कोई जाति नहीं, वह ब्रह्म क्षत्रिय 'वर्ण' हुआ और उसी सम्बन्धसे श्रीविश्वामित्रजीका आगमन, अहल्योद्धार, यज्ञरक्षा और विवाह आदि व्यवहार हुए। (ख) 'अर्थसंघानाम्' से अयोध्याकाण्डकी कथा जनायी; क्योंकि इसमें पहले श्रीदशरथमहाराजके रामराज्याभिषेकमनोरथसिद्ध्यर्थ, फिर देवमनोरथसिद्ध्यर्थ, फिर भरतराज्यार्थ, श्रीरामसंगवनगमनार्थ, श्रीरामजीके पुनरयोध्यागमनार्थ इत्यादि अर्थसमृहोंके साधन हुए। (ग) 'रसानाम्' से अरण्यकाण्डकी कथाका संकेत किया। क्योंकि 'रस' का अर्थ 'पराक्रम' भी है। यथा, 'श्रृंगारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः।' (अमरकोश ३। ३। २२६) वीर्य और पराक्रम-पर्याय हैं। और इस काण्डमें खर-दूषण, त्रिशिरा, रावणसमान बली वीर और देवता-मनुष्यादिसे अमर सेनापितयों तथा जनस्थानमें रहनेवाले उनके चौदह हजार राक्षसोंको श्रीरामजीने अकेले अपने ही पराक्रमसे नाश किया। (घ) 'छन्दसाम्' से किष्किन्धाकी कथा सूचित की; क्योंकि छन्द करोडों जातिके हैं और यहाँ वानरी सेना भी करोडों जातिकी एकत्र हुई है। पुन:, 'छन्दस्' का अर्थ 'स्वच्छन्द', 'स्वतन्त्र' भी है; यथा, 'छन्दः पद्ये च वेदे च स्वैराचाराभिलाषयोः।' इति मेदिनी। 'छन्दः पद्येऽभिलाषे च' (अमरकोश ३। ३। २३९)। और छन्दका अर्थ 'आधीन' भी है। यथा, 'अभिप्रायवसौ छन्दौ।' (अमरकोश ३।३।८८)। अबतक (अरण्यकाण्डमें) श्रीरामजी स्वयं श्रीजानकीजीको खोजते-फिरते रहे थे। अब सुग्रीव तथा सारी वानरी सेना उनके अधीन हो जानेसे वे सीताशोधके कार्यसे निश्चिन्त हुए, यह कार्य अब सुग्रीवके द्वारा होगा। इस तरह शत्रुको जीतनेके लिये

श्रीरामजी सेनासिंहत 'स्वतन्त्र' हुए। (ङ) 'अपि' से सुन्दरकाण्ड। क्योंकि इस काण्डमें श्रीसीताजीका लंकामें होना निश्चित हुआ। 'अपि' निश्चयवाचक है। (च) 'मंगलानाम्' से लंकाकाण्ड कहा, क्योंकि रावणादिके वधसे जगत्का मंगल हुआ। (छ) 'कर्त्तारी' से उत्तरकाण्ड जनाया, क्योंकि इसमें श्रीरामजीने चक्रवर्ती राजा होकर हुकूमत की और राजाका 'कर्तव्य' पालन किया।

११ इसी प्रकार मानसप्रचारक श्रीरामप्रसादशरणजीका मत है कि ग्रन्थके आदिमें किव वेदोंके छहों अंगों—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिषका ग्रहण करते हैं। (शिक्षा आदिका तात्पर्य, यथा—'वेद पठनकी विधि सबै 'शिक्षा' देत बताय। सब कर्मनकी रीति जो 'कल्प' हि दे दर्शाय॥ शब्द शुद्धाशुद्धको ज्ञान 'व्याकरण' जान। कठिन पदनके अर्थको करै 'निरुक्त' बखान॥ अक्षर मात्रा वृत्तको ज्ञान 'छन्द' सो होय। 'ज्योतिष' काल ज्ञान इिम वेद षडंग गनोय॥') 'वाणी' से शिक्षाका ग्रहण हुआ; क्योंकि विद्या और जितनी उसकी विधि है, वह भी इन्होंकी कृपासे प्राप्त होती है। ऐसे ही 'विनायक', कर्मकाण्डके आदिमें पूज्य श्रीगणेशजीको 'कल्प' को संज्ञा किया, क्योंकि 'कल्प' से कर्मोंकी रीति मालूम होती है। 'वर्णानाम्' से व्याकरणको लिया, क्योंकि इससे शब्दके शुद्धाशुद्धका ज्ञान होता है। 'अर्थसंघानाम्' से निरुक्त, क्योंकि इनसे ही कठिन पदोंके अर्थका ज्ञान होता है। 'छन्दसाम्' से छन्द और 'मंगलानां च कर्त्तारों' (अर्थात् तीनों कालोंमें मंगल करनेवाले) से 'ज्योतिष' (कालज्ञान) का ग्रहण हुआ। 'रस' का ग्रहण सबके साथ है। जब वेदके समस्त अंगोंका ग्रहण हुआ तो सब वेद इसमें आ गये। (तु० प० ४। ७। १५४)

१२ सूक्ष्म रीतिसे इस श्लोकसे षट्शास्त्रोंका भी ग्रहण करते हैं। इस तरह कि 'वर्णानाम्' से 'न्याय'; क्योंकि जैसे शुद्धाशुद्ध शब्दका ज्ञान पाण्डित्यका कारण है, वैसे ही न्यायको जाने बिना वकृत्वका विशेष अभ्यास कठिन है। ग्रन्थमें न्याय आदिका मत कहेंगे। यथा—'*तरिक न सकिहं सकल अनुमानी।*'(१। ३४१) 'अर्थसंघानाम्' से वेदान्तका ग्रहण हुआ। जितने भी इतिहास, पुराण आदि हैं, उन सबोंमें तीन ही प्रकारके वाक्य हैं-रोचक, (स्वर्गादिका लालच दिखाकर वेदविहित कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाले), भयानक (नरकादिका भय दिखाकर निषिद्ध कर्मोंसे निवारण करनेवाले) और यथार्थ (जीव, माया और ईश्वरके यथार्थ स्वरूप दिखाकर निजानन्दकी, सच्चे सुखकी प्राप्ति करानेवाले)। 'अर्थसंघानाम्' से वेदान्तको लिया; क्योंकि कहीं ध्विन अवरेबद्वारा, कहीं गौण रीतिसे और कहीं मुख्य तात्पर्यसे अर्थसमृह निश्चय करके मोहजनित भ्रमको अन्त:करणसे निर्मुल करके अपने सहज स्वरूपकी प्राप्ति करा देना ही इसका अभिप्राय वा उद्देश्य है। 'रसानाम्' से पातंजल 'योगशास्त्र' का ग्रहण हुआ; क्योंकि रसका वास्तविक अनुभव चित्तकी एकाग्रताहीमें हो सकता है और चित्तकी वृत्तिका निरोध ही योग है। 'छन्दसाम्' से 'सांख्य'; क्योंकि जैसे गायत्रीमें परमात्मासे प्रार्थना है कि हमारी बुद्धिको प्रेरणा कर शुभकार्यमें लगावें (परमात्माकी ही प्रेरणासे बुद्धि शुभ कर्म करती है), वैसे ही सांख्यका मत है कि पुरुषकी प्रेरणासे प्रकृति सब काम करती है। 'मंगलानाम्' से वैशेषिक; क्योंकि वैशेषिकका मत है कि 'समय एव करोति बलाबलम्'। अर्थात् कालकी प्रेरणासे जीव नाना प्रकारके सुख-दु:ख भोगता है। 'कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता।'(७।४१) और जब श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग हो गया तब तो फिर चाहे जहाँ रहे सर्वदा मंगल-ही-मंगल होता रहता है। कालका जोर (प्रभाव) जैसा सब जीवोंपर है वैसा ही हरिभक्तोंपर नहीं रहता। यथा—'*आन जीव इव संसृत नाहीं।*'(७।७८) 'वन्दे वाणीविनायकौ' (अर्थात् मैं वाणीके दोनों विशेष नायक दोनों वर्ण 'रा', 'म' की वन्दना करता हूँ। नाम-नामीमें अभेद है।) इससे जैमिनिमुनिकृत पूर्वमीमांसा इसमें आ गया। क्योंकि चारों भ्राताओंने एक-एक धर्म ग्रहण किया है। श्रीरघुनाथजीने श्रुति-स्मृति अनुकूल सामान्य धर्म, लक्ष्मणजीने श्रीभगवत्-सेवाधर्म जो मुख्य धर्म है, श्रीभरतजीने भगवदाज्ञाप्रतिपालनधर्म और श्रीशत्रुघ्नजीने भागवत-सेवाधर्म ग्रहण किया। (रा० प्र० श०)

१३ कुछ महानुभावोंने यह शंका की है कि 'गोस्वामीजीके इष्ट 'रामनाम' हैं। यथा, 'रामकी सपथ

सरबस मेरें रामनाम।' (क॰ ७। १७८) 'संकर साखि जो राखि कहीं कछु तौ जिर जीह गरो। अपनो भलो राम-नामिह ते''''' (विनय॰ २२६) तो 'व' अक्षरसे ग्रन्थका आरम्भ क्यों किया?

यह शंका भी व्यर्थ-सी ही जान पड़ती है, क्योंकि ऐसी ही शंका अन्य अक्षरोंमें भी हो सकती है। पर महानुभावोंने इसके भी अनेक भाव कहे हैं जिनमेंसे कुछ यहाँ दिये जाते हैं—(१) 'वर्ण' प्रथम शब्दमें रेफ है ही जो किवको इष्ट है।(२) ग्रन्थको समाप्तिमें भी 'व' ही अक्षर देकर (यथा, 'दह्यन्ति नो मानवा:।') ग्रन्थको सम्पुटित किया है। मंगलाचरणके प्रथम श्लोकमें 'वाणी' और 'विनायक' की वन्दना है और इन दोनोंके प्रथम वर्ण 'व' हैं। इसिलये इन्हीं दोनोंके आदिम अक्षरोंका सम्पुट देकर मानो ग्रन्थको इनसे प्रसादित किया है।(३) 'वाणी और विनायक' दोनोंका बीज वकार है। बीजयुक्त मन्त्र बड़ा प्रभावशाली होता है। यथा—'मंत्र सबीज सुनत जनु जागे।' (२। १८४) वह परिपूर्ण फल देता है और शीघ्र। अतएव बीजसे ग्रन्थको प्रारम्भ करके बीजपर ही समाप्त किया। (पं० रामकुमारजी)(४) तन्त्रशास्त्रानुसार 'व' अमृत बीज है। इसका सम्पुट देकर सूचित किया है कि इस ग्रन्थके अध्ययन और श्रवण करनेसे अमरपदरूपिणी श्रीरामभिक्त प्राप्त होती है। (पं० रामवल्लभाशरणजी)(५) इस ग्रन्थका वैष्णवीय ग्रन्थ होना, ग्रन्थकर्ताका वैष्णव और ब्राह्मणवर्ण होना जनाया।(६) 'व' से प्रारम्भ करके अपनेको वाल्मीकिजीका अवतार सूचित किया।(७) इस सोपानका 'बालकाण्ड' नाम है। इसमें 'बाल', 'विवाह' लीला वर्णन करेंगे, अतएव काण्डके आदिमें इनका 'व' अक्षर दिया।

१४ मानसीवन्दनपाठकजी लिखते हैं कि जैसे वाल्मीकीय रामायण गायत्री २४ (चौबीस) अक्षर और मंगलाचरण द्वादशाक्षर मन्त्रार्थपर रचे गये, वैसे ही श्रीरामचिरतमानस श्रीराम-षडक्षर ब्रह्मतारक मन्त्रपर है, परन्तु गुप्तार्थ है। 'वर्णानाम्' से मकार, अकार बिन्दुसहित रामबीज है। शेष पाँच अक्षर पाँच काण्डोंमें हैं। रहा अन्तका विसर्ग, सो उत्तरकाण्डमें है। [यह युक्ति ठीक-ठीक समझमें नहीं आती। अनुमान होता है कि 'वर्णानाम्' में रेफ है और अन्तमें 'आ' और 'म्' है इसीसे 'रां' बीज सूचित किया।]

## भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्॥२॥

शब्दार्थ—**याभ्यां**=जिन दोनोंके। **पश्यिन्त**=देखते हैं। **सिद्धाः**=सिद्धलोग। स्वान्तःस्थमीश्वरम्=स्व-अन्तःस्थम्-**ईश्वरम्**=अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको।

अन्वय—<mark>अहं श्रद्धाविश्वासरूपिणौ भवानीशंकरौ वन्दे याभ्यां विना सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरं न पश्यन्ति।</mark> अर्थ—१ मैं श्रद्धाविश्वासरूपी श्रीपार्वतीजी और श्रीशंकरजीकी वन्दना करता हूँ (कि) जिनके बिना सिद्धलोग भी अपने अन्त:करणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख सकते हैं॥२॥

अर्थ—२ जिनके बिना अपने हृदयमें स्थित ईश्वरको सिद्धलोग भी नहीं देख सकते, ऐसे (जो) श्रद्धा-विश्वास (हैं उन) के (मूर्तिमान्) रूप भवानी-शंकरकी वन्दना करता हूँ॥२॥

नोट—१ यह वन्दना किसकी है? श्रद्धा-विश्वासकी या भवानी-शंकरजीकी? इसमें मतभेद है। कारण कि उत्तरार्धमें जो महत्त्व दर्शाया गया है, वह तो श्रद्धा-विश्वासका है और 'रूपिणो' शब्दका प्रयोग किया गया है, जिससे प्रधानता श्रद्धा-विश्वासकी पायी जाती है। इसीसे हमने दो प्रकारसे अर्थ किया है। अर्थ १ में श्रद्धा-विश्वासकी प्रधानता है, उन्हींको भवानी-शंकर मानकर वन्दना की गयी है। अर्थ २ में भवानी-शंकरकी वन्दना है, उन्हींको श्रद्धा-विश्वासमय बताया गया है।

२ वाणी और विनायकजीकी वन्दना प्रथम श्लोकमें कर लेनेके पीछे दूसरे ही श्लोकमें श्रद्धा-विश्वासरूप भवानी-शंकरकी वन्दना की गयी है, इसका कारण यह है कि अज्ञानका नाश और ज्ञानकी प्राप्ति बिना श्रद्धा और विश्वासके असम्भव है, जैसा भगवान् श्रीकृष्णने भी गीतामें कहा है। यथा, 'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्।' (४। ३९) अर्थात् श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है। अथवा, 'अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥' (४।४०) अर्थात् अज्ञानी, श्रद्धारिहत और संशययुक्त पुरुष नाशको प्राप्त होता है और संशययुक्त पुरुषके लिये न सुख है न इहलोक है और न परलोक ही है। (डॉक्टर माताप्रसाद गुप्त) महाभारत शान्तिपर्व तुलाधार-जाजिलसंवादमें कहा है कि यदि कर्मोंमें वाणीके दोषसे मन्त्रका ठीक उच्चारण न हो सके और मनकी चंचलताके कारण इष्टदेवके ध्यानमें विक्षेप आ जाय तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोषको दूर कर देती है। किन्तु श्रद्धाके न रहनेपर केवल मन्त्रोच्चारण और ध्यानसे ही कर्मकी पूर्ति नहीं होती। श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धा सुष्य साक्षात् धर्मका स्वरूप है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पापसे मुक्त करनेवाली है। श्रद्धा सबकी रक्षा करती है। उसके प्रभावसे विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है। ध्यान और जपसे भी श्रद्धाका महत्त्व अधिक है। यथा, 'वाग्वृद्धं त्रायते श्रद्धा मनोवृद्धं च भारत। श्रद्धावृद्धं वाङ्मनसी न कर्म त्रातुमहित॥' '\*\*\*\* पुचेरश्रद्धानस्य श्रद्धानस्य चाशुचेः॥ देवा वित्तममन्यन्त सदृशं यज्ञकर्मणा।' '\*\*\*\* अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचनी। जहाति पापं श्रद्धावान् सर्पो जीर्णिमिव त्वचम्॥' (महाभा० शा० प० अ० २६४। ९, १०, ११, १५)। पद्मपुराण भूमिखण्ड अ० ९४ में कहा है कि श्रद्धा देवी धर्मकी पुत्री हैं, विश्वको पवित्र एवं अध्युदयशील बनानेवाली हैं, सावित्रीके समान पावन, जगत्को उत्पन्न तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली हैं। आत्मवादी विद्वान् श्रद्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हैं। अकिंचन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। यथा— 'श्रद्धा धर्मसुता देवी पावनी विश्वभाविनी। सावित्री प्रसवित्री च संसारार्णवतारिणी। श्रद्धा ध्यायते धर्मी विद्विद्धश्चात्मवादिभिः॥ निष्किचनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः।' (४४—४६)

३ (क) श्रीमद्गोस्वामीजीको श्रद्धा और विश्वासकी आवश्यकता है; क्योंकि इनके बिना श्रीरामचिरतमानस एवं श्रीरामभिक्तका मिलना दुर्लभ है। यथा—'जे श्रद्धासंबल रहित निह संतन्ह कर साथ। तिन्ह कहँ मानस अगम अति """।'(१।३८) 'बिनु बिस्वास भगित निह तेहि बिनु द्रविहं न राम।'(७।९०) अतएव श्रद्धा–विश्वासरूपी कहकर, श्रद्धा–विश्वासरूपसे भवानी–शंकरजीकी सहेतुक वन्दना की। (ख) पं० रामकुमारजी खरेंमें लिखते हैं कि इनकी वन्दना ग्रन्थसिद्धिहीके हेतु है; क्योंकि ये श्रद्धा–विश्वासरूप हैं और कोई सिद्धि बिना विश्वासके नहीं होती। यथा—'कविने रिसिद्ध कि बिनु बिस्वासा।'(७।९०) (ग) श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि वन्दनाका अभिप्राय यह है कि श्रीरामजी मेरे हृदयमें बसते तो हैं परन्तु उनका नाम, रूप, लीला, धाम और धारणा—ये तत्त्व यथार्थ दिर्शत नहीं होते, श्रद्धा–विश्वासरूपसे आपके मेरे हृदयमें बसनेसे मैं सांगोपांग इन तत्त्वोंको जान जाऊँगा। [ये सब भाव प्रथम अर्थके अनुसार कहे गये। आगेके भाव अर्थ २ के अनुसार कहे जाते हैं।] (घ) श्रीशिवजी मानसके आचार्य हैं और श्रीपार्वतीजीकी कृपासे जगत्में उसका प्रचार हुआ। यथा—'संभु कीन्ह यह चिरत सुहावा। बहुरि कृपा किर उमिहं सुनावा॥'(१।३०) रिच महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमड सिवा सन भाषा॥'(१।३५) 'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी॥'(१।११२) (ङ) ये गोस्वामीजीके इष्टदेवके परम प्यारे हैं। यथा—'कोड निहं सिव समान प्रिय मोरें।असि परतीति तजहु जिन भोरें॥'(१।१३८) 'वैष्णवानां यथा शम्भुः'(भा०१२।१३।१६)।

## 'श्रद्धाविश्वासरूपिणौ' इति।

१ (क) शब्दसागरमें 'श्रद्धा' का अर्थ यह है—'एक प्रकारकी मनोवृत्ति जिसमें किसी बड़े वा पूज्य व्यक्तिके प्रति एवं वेदशास्त्रों और आप्त पुरुषोंके वचनोंपर भिक्तपूर्वक विश्वासके साथ उच्च और पूज्य भाव उत्पन्न होता है।' विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि किसी बातकी गूढ़ता और विचित्रतासे आकर्षित हो वेद, शास्त्र या गुरुसे उसके जाननेकी उत्कट इच्छाको 'श्रद्धा' कहते हैं। और श्रीगौड़जी कहते हैं कि किसी सद्गुण वा अच्छाईपर मन खिंचकर उसे स्वयं अपनेतक अथवा अपनेको उसतक पहुँचाना चाहे वा वैसा ही होनेकी कामना करे तो इस अभिलाषाको 'श्रद्धा' कहते हैं। (ख) इसी तरह, 'विश्वास'=वह धारणा जो मनमें किसी व्यक्तिके प्रति उसका सद्भाव, हितैषिता, सत्यता, दृढ़ता आदि अथवा किसी सिद्धान्त

आदिकी सत्यता या उत्तमताका ज्ञान होनेके कारण होती है=िकसीके गुणों आदिका निश्चय होनेपर उसके प्रति उत्पन्न होनेवाला मनका भाव। (श० सा०)।=िकसी बातपर अथवा किसी व्यक्ति आदिपर पूरा भरोसा हो जाना, उसपर मनका बैठ जाना। (गौड़जी, वि० टी०)

२ (क) यहाँ पार्वतीजी श्रद्धारूपा हैं, क्योंकि ईश्वरकोटिमें होनेके कारण एक छोटी-सी भूलपर महाभयानक पितिवयोगका कघ्ट और अश्रुत अभूतपूर्व घोर तपस्या करके श्रीपार्वतीजीने एक लाख वर्षोंके लगभग बिताकर, स्वयं मूर्तिमती श्रद्धा बनकर मूर्तिमान् विश्वास भगवान् शंकरको पाया। श्रद्धासे ही 'उर उपजा अति दारुन दाहा', श्रद्धासे ही वियोग-कघ्ट झेलती रहीं, श्रद्धासे ही देहत्याग किया, श्रद्धासे ही तपस्या की और सप्तर्षियोंकी एवं स्वयं भगवान् शंकरकी परीक्षामें खरी उतरीं। 'श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्द्धः स एव सः॥' (अर्थात् पुरुष श्रद्धामय है, जिस विषयमें जिसकी श्रद्धा होगी वह उसी विषयका रूप बन जाता है। (गीता १७।३) इसीका जगत्के लिये अप्रतिम उदाहरण उपस्थित किया। श्रद्धासे ही सकल-लोक-हितकारी कथा पूछी। 'मैं वन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हिह सुनाई॥'(१।१०९) उसी समय श्रद्धाका उद्रेक हुआ था। 'तब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥'(१।१०९) इस श्रद्धासे ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई। भगवान् शंकर कहते हैं, 'तुम रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिह प्रश्न जगत हित लागी॥'(१।११२) उनके भ्रमभंजन वचन सुन उन्हें 'भइ रघुपित पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥'(१।११९) सारे तन्त्रग्रन्थ, सम्पूर्ण रामकथा, इतिहास, पुराण इन्हीं भगवती श्रद्धाको जिज्ञासाओंपर भगवान् विश्वासके उत्तर हैं, वही महेश्वर हैं। श्रद्धा उमा हैं। कोई विद्या नहीं जो उमामहेश्वरसंवादमें न आयी हो।

पं॰ रामकुमारजी—श्रीपार्वतीजीको श्रद्धा कहा। यथा—'**या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै** नमस्तस्यै नमा नमः॥' (मार्कण्डेयपुराण ८२। २४) 'निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति' अर्थात् वेद और गुरुवाक्यमें भक्ति श्रद्धा है, वैसे ही श्रीशिववाक्यमें श्रीपार्वतीजीकी भक्ति श्रद्धा है।

- ३ 'श्रद्धा-विश्वासरूपी' कहनेका तात्पर्य यह निकला कि (क) ये ईश्वरको प्राप्त करानेवाले हैं। यथा—'करिं जोग जोगी जेिंह लागी।''''नयन बिषय मो कहुँ भयेउ सो समस्त सुखमूल। सबइ लाभ जग जीव कहँ भए ईसु अनुकूल॥'(१। ३४१) 'जनक सुकृत मूरित बैदेही। दसस्थ सुकृत रामु धरे देही॥ इन्ह सम काहु न सिव अवराधे। काहु न इन्ह समान फल लाधे॥'(१। ३१०) (ख) श्रद्धा और विश्वास नाममात्र दो हैं, वैसे ही श्रीभवानी-शंकरजी नाममात्र दो हैं। भवसागरमें पड़े हुए जीवोंके उद्धारहेतु एक श्रद्धारूप और दूसरे विश्वासरूप हो उपदेशमें प्रविष्ट हुए। (ग) श्रद्धा और विश्वास उमा और महेश्वरके स्वरूप हैं। यह कहकर जनाया कि जैसे भवानी-शंकरकी प्राप्त दुर्लभ है, यथा—'दूराराध्य पे अहिंह महेसू' वैसे

ही श्रद्धा-विश्वास भी दुर्लभ हैं। पर वे महादेव-पार्वतीजीकी कृपासे, उनकी वन्दनासे प्राप्त हो जाते हैं। (घ) 'बिना इनके नहीं देख सकते' कहकर यह भी जनाया कि देखनेके उपाय यह हैं कि गुरुवाक्य, वेदवाक्यमें श्रद्धा हो कि ये ठीक कहते हैं और तदनुकूल अपने कर्तव्यपर विश्वास हो कि इससे अवश्य मेरा मनोरथ सिद्ध होगा।

४ गौड्जी—(क) चेतनामात्रमें व्यापनेवाली श्रद्धा और समस्त जडमें व्यापनेवाली बुद्धिकी शक्ति सम्पूर्ण विश्वमें विकासका कारण है। जड-चेतनमें धृति, धारणा तथा दृढ्ता विश्वासके ही व्यापनेसे देख पड़ती है। इस प्रकार समस्त विश्वमें श्रद्धा देवी और विश्वास महेश्वर व्यापकर उसे धारण किये हुए हैं। श्रद्धा-विश्वासरूपी उमा-महेश्वरके बिना अपने अन्तरतममें उपस्थित ईश्वरको सिद्ध भी नहीं लख पाते। श्रद्धा-विश्वास और उमा-महेश्वरमें अभेद है। (ख) भगवान् शंकर विश्वासरूप हैं और भगवती पार्वतीजी श्रद्धारूपिणी हैं। भगवान् शंकरका दिव्य शरीर विश्वास पदार्थका बना हुआ है और भगवतीका दिव्य शरीर श्रद्धा पदार्थका बना हुआ है। श्रद्धा, दया, क्षमा, धी, श्री, ह्री—सभी भगवतीके विविध रूप हैं और देवीके नामोंमें आये हैं। यत्किंचित् श्रद्धा, दया, क्षमा आदि जो जीवोंके शरीरमें वा हृदयमें पायी जाती है, वह प्रकृतिका अंश ही है। परन्तु प्रकृतिके जो विविध रूप हैं उनमें श्रद्धा भी एक विशेष रूप है। यह रूप श्रद्धामय है। अर्थात् इस रूपके अणु-अणु श्रद्धाके ही बने हुए हैं। वस्तुत: जीवका मानसिक शरीर मनोमयकोश श्रद्धाका ही बना हुआ होता है। 'श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्रः स एव सः।' (गीता १७।३) 'अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति।' अर्थात् यह पुरुष क्रियामय है, वह जो कुछ इस लोकमें करता है तदनुसार ही मरनेपर वह होता है। (छां॰ ३। १४। १) यह पुरुष श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा करता है वह वैसा ही होता है। विश्वासदेवताकी श्रद्धा ही शक्ति है। भगवान् शंकर विश्वास हैं और उमा श्रद्धा हैं। इन्हींसे मनोमय सृष्टिका विकास होता है। भगवान् तो कृटस्थ हैं, अचल हैं, ध्रुव हैं, जो त्रिलोकमें व्यापकर उसका भरण करते हैं और अन्त:करणमें भी निरन्तर मौजूद हैं। जीवको उनतक अन्तर्मुख करनेवाली शक्ति श्रद्धा है और वह स्वयं विश्वास हैं, कूटस्थ हैं, अचल हैं, ध्रुव हैं। श्रद्धारूपी किरणें विश्वाससे ही बिखरती हैं। उन्हींकी डोरीको थामकर जीव विश्वास-सूर्यतक पहुँचता है। स्वान्तःस्थ ईश्वरको सिद्धलोग भी (अर्थात् जिन्होंने अणिमादि सिद्धियोंको वशीभूत कर लिया है, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है वे भी) बिना श्रद्धा-विश्वासद्वारा अन्तर्मुख हुए कृटस्थ परमात्माको नहीं देख सकते।

नोट—४ 'पश्यन्ति' इति। इस श्लोकमें 'पश्यन्ति' पद दिया है। अन्तर्यामीरूप तो दिखायी नहीं देता, उसका तो अनुभव करना ही कहा जाता है। यथा— 'कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव।' (इन्द्रकृत श्रीरामस्तुति ६।११२) 'जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभवगम्य भजिहं जेहि संता॥' (३।१३। अगस्त्यकृत रामस्तुति) तब 'पश्यन्ति' कैसे कहा? इस शंकाका समाधान यह किया जाता है कि (क) श्रीमद्गोस्वामीजी 'पश्यन्ति' शब्द देकर दर्शाते हैं कि हृदयमें स्थित ईश्वर साकार श्रीरामजी ही हैं, कोई दूसरा नहीं। यथा— 'परिहरि हृदय-कमल रघुनाथिह, बाहेर फिरत बिकल भयो धायो॥' (विनय॰ २४४) 'दीनबंधु उर अंतरजामी।'(२।७२) 'अंतरजामी रामु सिय।'(२।२५६) (ख) 'पश्यन्ति' से दिखाया कि निर्गुण ब्रह्म सिद्धों आदिको दिखायी नहीं पड़ता; पर यदि वे श्रद्धा और विश्वाससे ईश्वरका भजन करें, (वे तर्क और ज्ञानसे काम लेकर ब्रह्मका भजन करते हैं, श्रद्धासे नहीं। और वह तो तर्कातीत है, ज्ञानातीत है। यथा— 'ब्यापक ब्रह्म अलखु अबिनासी। चिदानंदु निरगुन गुनरासी॥ मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिहं सकल अनुमानी॥'(१।३४१) तो वही निर्गुण ब्रह्म उनके लिये सगुणरूप होकर दृष्टिका विषय हो जाय। यथा— 'अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥'(१।११६) 'नयन बिषय मो कहुँ भएउ सो "" । (श्रीजनक वचन १।३४१) भाव यह है कि ज्ञानके अहंकारियोंको उपदेश है कि यदि स्वान्तःस्थ ईश्वरको देखना चाहते हो तो तर्क-वितर्कको छोड़ श्रद्धा-विश्वाससे काम लेकर भजन करो। इसलिये 'पश्यन्ति' शब्द भावगर्भित यहाँ दिया गया। (लाला भगवानदीनजी) (ग) 'पश्यन्ति' का प्रयोग 'ध्यानमें मनसे देखना, अनुभव करना,

समझना, विचारना' के अर्थमें भी होता है। आत्मा आँखोंसे देखनेकी वस्तु नहीं है। उसका अनुभव ही होता है। पर उसके लिये भी 'पश्यन्ति' का प्रयोग गीतामें मिलता है। यथा— 'आश्चर्यवत्पश्यित किश्चिदेनम्' (गीता २। २९) आत्माके विषयमें ही यह वाक्य है और आत्माका स्वरूप नहीं होता। पुनश्च 'पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः॥' (गीता १५। १०) 'यः पश्यित तथात्मानमकतींर स पश्यित॥' (गीता १३। २९) 'ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यित्त यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥' (भा० १२। १३। १) हिन्दीभाषामें भी 'देखना' का अर्थ 'समझना, विचारना, अनुभव करना' होता है। यथा— 'देखेंड किर बिचार मन माहीं।' (५। ३२) 'देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी॥' (५। २२) अतएव 'पश्यन्ति' के प्रयोगमें वस्तुतः कोई शंका ही नहीं उठ सकती। (घ) वेदान्तभूषणजीका मत है कि शास्त्रोंमें मूर्त और अमूर्त-भेदसे दो प्रकारसे अन्तर्यामीकी स्थित सबके अन्तःकरणमें दिखायी गयी है। जिस तरह काष्ठमें अगिन, पुष्पमें गन्ध व्याप्त रहता है, उसी तरह व्यापक अन्तर्यामीको अमूर्त कहते हैं और भक्तोंके भावनानुकूल विग्रहविशेषसे हृदयमें रहनेवाले ईश्वरको 'मूर्त' कहते हैं। अन्तर्यामीके इसी मूर्त-अमूर्तरूपको गोस्वामीजीने 'सम' 'विषम' कहा है। यथा— 'तदिष करिहं सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा॥' (२। २१९) परन्तु वह विग्रह निग्रह-विशेषसे हृदयप्रदेशमें स्थित ईश्वर भी बिना सुदृढ़ श्रद्धा और विश्वासके दिखायी नहीं देता। अमूर्त अनुभवकी वस्तु है और मूर्त दिखायी देनेवाला है, इसीसे यहाँ 'पश्यन्ति' पद रखा गया और अद्वैतमतमें तो साकारको ही 'ईश्वर' कहते हैं, अतः उनके मतसे भी 'पश्यन्ति' ठीक है।

५—श्रीशिवपार्वतीजी तो समस्त कलाओं और गुणोंके धाम हैं। यथा—'प्रभु समरथ सर्बग्य सिव सकल कला गुन धाम। जोग ग्यान बैराग्य निधि""।" (१। १०७) 'सुता तुम्हारि सकल गुन खानी।" (१। ६७) (नारदवाक्य हिमाचलप्रति।) तब यहाँ केवल श्रद्धा-विश्वासरूप कहकर क्यों वन्दना की गयी? इसका मुख्य कारण लोकव्यवहारमें नित्य देखनेमें आया करता है। जब किसीसे कोई वस्तु माँगनेकी इच्छा होती है, तब उसकी वन्दनामें वही विशेषण दिये जाते हैं जिससे जाना जाय कि वह वस्तु उसके अधिकारमें है। श्रीमद्गोस्वामीजीको श्रद्धा और विश्वास इन्हीं दोनोंकी आवश्यकता है। श्रीरामचिरतमानस एवं भिक्तकी प्राप्ति बिना इनके दुर्लभ है। (नोट ३ देखिये)

६—'भवानीशंकरो वन्दे' इस तरह वन्दना तो श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीकी करते हैं और महत्त्व दिखाया श्रद्धा और विश्वासका। यह क्यों? यह प्रश्न उठाकर बाबा जानकीदासजी उसका उत्तर यह देते हैं कि ऐसा करके किवने यह सूचित किया कि जब विशेषणमें ये गुण हैं तब विशेष्यका न जाने कितना महत्त्व होगा। (मा० प्र०) वस्तुत: 'रूपिणो' यह सूचित कर रहा है कि इस वन्दनामें श्रद्धा-विश्वास ही प्रधान हैं। भवानी-शंकरको उन्हींकी मूर्ति मानकर उन्हींकी वन्दना की गयी है। अत: महत्त्व भी उन्हींका दिखाया है। पुन:, ऐसा करके किवने श्रद्धा-विश्वास और उमा-महेश्वरमें अभेद सूचित किया है। (विशेष गौड़जीकी टिप्पणी देखिये।)

## वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते॥३॥

शब्दार्थ—**बोधमयम्**=ज्ञानस्वरूप। **नित्यम्**=नाशरहित। **यमाश्रितः=यम्-आश्रितः**=जिनके आश्रित (होकर)। **हि**=निश्चय ही। **वक्रोऽपि=वक्र:-अपि**=टेढ़ा भी। **वन्द्यते**=वन्दना किया जाता है।

अन्वय—( **अहं ) शंकररूपिणं बोधमयं नित्यं गुरुं वन्दे यमाश्रितः हि वक्रः अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।** अर्थ—मैं शंकररूपी ज्ञानस्वरूप, नित्य श्रीगुरुदेवजीकी वन्दना करता हूँ (कि) जिनके आश्रित (शरण) होनेसे निश्चय ही टेढा भी चन्द्रमा सर्वत्र वन्दित होता है॥३॥

नोट—१ यह मंगलाचरण 'गुरुं शंकररूपिणम्' कहकर किया गया है। 'शंकररूपिणम्' कहनेसे प्रधानता शंकरजीकी पायी जाती है। इसीसे उत्तरार्ध भी 'शंकरका ही विशेषण है। 'शंकररूपिणम्' कहनेसे यह

आशय निकलते हैं—(क) इस श्लोकमें जब श्रीगुरुदेवजीकी वन्दना करने लगते हैं तो उनकी समताके लिये भगवान् शंकरका ही ध्यान आता है; अत: 'गुरुं शंकररूपिणम्' कहा। (ख) शंकरजीको गोस्वामीजीने अपना गुरु कई स्थलोंमें कहा है। यथा—'गुरु पितु मातु महेस भवानी।'(१।१५)। 'हित उपदेस को महेस मानो गुरु कै।'(बाहुक ४३) 'बंधु गुरु जनक जननी बिधाता', 'मेरे माय बाप गुरु संकरभवानिए'(क॰ ७।१६८) इत्यादि। श्रीरामचिरतमानसके सम्बन्धसे श्रीशंकरजी गोस्वामीजीके दादा-गुरु हैं। भगवान् शंकरने श्रीनरहर्यानन्दजीको रामचरितमानस सुनाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे उसे तुलसीदासको पढ़ा दें, जब उनकी बुद्धि उसको ग्रहण करनेयोग्य हो। यथा—'**प्रिय शिष्य अनन्तानन्द हते। नरहरियानन्द सुनाम छते॥ बसैं रामसुशैल कुटी करि कै।** तल्लीनदसा अति प्रिय हरि कै।। तिन्ह कहँ दर्शन आप दिए। उपदेशह दै कृतकृत्य किए।। प्रिय मानसरामचरित्र कहे। पठए तहँ जहँ द्विजपुत्र रहे।। लै बालक गवनह अवध, विधिवत मन्त्र सुनाय। मम भाषित रघुपतिकथा, ताहि प्रबोधह जाय॥' (बाबा वेणीमाधोदासरचित मूल गुसाईंचरितसे) इस तरह यह गोस्वामीजीकी विद्यागुरुपरम्परा वा मानसगुरुपरम्परा है। यह परम्परा शंकरजीसे चली है। पुन:, यदि नरहर्यानन्दजीका पढ़ाना वैसा ही समझें, जैसे भुशुण्डीजीको लोमशजीका मानस देना तो हम यह कह सकते हैं कि शंकरजीने मानस गोस्वामीजीको दिया; जैसे लोमशद्वारा देनेपर भी ग्रन्थकार उनके विषयमें लिखते हैं कि 'सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा।' (१। ३०) इस प्रकार शंकरजी उनके मानसगुरु कहे जा सकते हैं।\* इन कारणोंसे भी 'गुरुं शंकररूपिणम्' कहकर वन्दना की है। (ग) (पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि गुरुको शास्त्रोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं ब्रह्म कहा गया है।) यथा, 'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।' (गुरुगीता ४३) 'शंकर' का अर्थ है 'कल्याण करनेवाले'। इसीसे यहाँ शंकररूपी कहकर वन्दना की। (क्योंकि रामचरितमानस लिखने बैठे हैं।) इनकी वन्दनासे गोस्वामीजी अपना और इस ग्रन्थके वक्ता और श्रोता सबका कल्याण चाहते हैं। आगे मंगलाचरण सोरठा ५ में हरिरूपी कहकर वन्दना करते हैं। [और 'राखै गुर जौं कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता॥'(१।१६६) 'बिधाता' से बड़ा कहा है। इस प्रकार त्रिदेवरूप तथा उनसे बड़ा भी कहा।] २—श्रीगुरुमहाराजका मंगलाचरण करनेका हेतु यह है कि—(क) श्रीमद्गोस्वामीजीको यह श्रीरामचरितमानस

२—श्रीगुरुमहाराजका मंगलाचरण करनेका हेतु यह है कि—(क) श्रीमद्गोस्वामीजीको यह श्रीरामचरितमानस अपने गुरुमहाराजसे प्राप्त हुआ है। यथा—'मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत।''''तदिपि कही गुर बारिहं बारा।' (१। ३०-३१) (ख) गुरुमहाराज ज्ञान, विश्वास और भिक्तके देनेवाले हैं।

नोट—३ 'बोधमयं नित्यं गुरुम्' इति। (क) गुरु वह है जो शिष्यके मोहरूपी अन्धकारको दूर करे। यथा—'गु शब्दस्त्वन्धकारोऽस्ति रु शब्दस्तिनरोधकः। अन्धकारिनरोधत्वाद्गुरुित्यिभधीयते॥' (गुरुगीता श्लोक १२) 'महामोह तम पुंज जासु बचन रिबकर निकर।' (मं० सोरठा ५) 'बिनु गुर होइ कि ज्ञान' (७।८९) गुरु ज्ञानके देनेवाले हैं। (ख) शास्त्रोंमें गुरुको सिच्चदानन्दरूप ही कहा गया है और गुरुका ध्यान जो वर्णन किया गया है उसमें उनको 'ज्ञानमूर्ति' और 'नित्य' कहा गया है। यथा—'ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरिहतं सद्गुरुं तं नमामि॥' (गुरुगीता ६७) उपनिषदोंमें भी गुरुके प्रति जिसकी वैसी ही श्रद्धा है जैसी भगवान्के प्रति, उसीको तत्त्वका अधिकारी कहा गया है। यथा—'यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते किथता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥' (श्वे० श्व० ६। २३) जो अपनेको निरन्तर नित्य, ज्ञानस्वरूप,

<sup>\*</sup> सम्भव है कि इसी कारण 'तुलसीदासजी' 'गोसाईं' कहलाये। नहीं तो श्रीरामानन्दीय वैष्णव 'गोसाईं' नहीं कहलाते। इसका प्रमाणस्वरूप वल्लभसम्प्रदाय है, जो रुद्रसम्प्रदायके माने जाते हैं। वे भी मानते हैं कि शंकर बिना भक्ति नहीं। उनके सम्प्रदायके परमाचार्य रुद्रभगवान् हैं। वे सब गोसाईं कहलाते हैं, वैसे ही तुलसीदासजी भी कहलाये। वल्लभाचार्यस्वामी और गोस्वामीजी समकालीन थे। गोस्वामीजी उस सम्प्रदायके गोपाल-मन्दिर काशीमें बहुत दिन रहे भी और वहीं उन्होंने विनयकी रचना की। यह भी 'गोसाईं' कहलानेका कारण हो सकता है।

चेतन, अमल, सिच्चदानन्दस्वरूप मानता है वास्तवमें वही 'गुरु' कहलाने योग्य है। इसीसे ज्ञानप्राप्तिके लिये 'श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ' गुरुके पास जानेका उपदेश किया गया है। यथा—'तिद्वज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् सिमत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्॥' (मुण्डक० १। २। १२) इसीके अनुसार गोस्वामीजीने ये विशेषण यहाँ दिये हैं।

प्रश्न-गुरुजी तो मनुष्य हैं, उनका पांचभौतिक शरीर तो नश्वर है, तब उनको 'नित्य' कैसे कहा? उत्तर—(१) श्रीगुरुमहाराज और ईश्वरमें अभेद मानकर। यथा—'भिक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक।' (भक्तमाल श्रीनाभास्वामीकृत) भगवान् नित्य हैं, अतः गुरुमहाराज भी नित्य हैं। पुनः, (२) गुरुको '**शंकररूपिणम्**' कहा है और शंकरजी 'नित्य' अर्थात् अविनाशी हैं। यथा—*'नाम प्रसाद संभु अबिनासी* '(१।२६) अतएव इस सम्बन्धसे गुरुको भी 'नित्य' कहा। पुनः, (३) 'शंकररूपिणम्' तथा उत्तरार्धके 'यमाश्रितो ......' से यहाँ प्रधानतया शंकररूपमें गुरुकी वन्दना होनेसे 'नित्य' कहा है। पुनः, (४) श्रीरामप्रसादशरणजी कहते हैं कि यद्यपि 'बोधमयम्' और 'नित्यम्' श्रीगुरुमहाराजके विशेषण हैं, परन्तु आपने अपने काव्यमें तीन गुरु माने हैं। प्रथम श्रीरामचरितमानसको। यथा—*'सद्गुर ज्ञान बिराग जोग के'* (१।३२) दूसरे, श्रीशिवजीको। यथा—*'गुर पितृ* मातु महेस भवानी।' तीसरे, अपने मन्त्रराज उपदेष्टा श्रीनरहर्यानन्दजीको जिनके लिये कहते हैं कि 'मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत।'(१।३०) 'बोधमयम्, नित्यम्, गुरुम्' मेंसे 'बोधमयम्' श्रीरामचरित्रके लिये है; क्योंकि ये ज्ञानादिके सद्गुरु हैं। 'नित्यम्' शिवजीके वास्ते है, क्योंकि शिवजी अविनाशी हैं। यथा—'नाम **प्रसाद संभु अबिनासी।**'(१।२६) और तीसरा शब्द **'गुरुम्**' अपने निज गुरुमहाराजके लिये है। तीनों गुरु शंकररूप अर्थात् कल्याणकर हैं। इन्हीं तीनोंके आश्रित होनेसे इनका काव्य वक्रचन्द्रवत् सर्वत्र वन्दनीय होगा। इन तीनों गुरुओंके स्वरूप एक होनेसे इन तीनोंके कर्तव्य भी एक ही हैं। (उदाहरणके लिये मं० सोरठा ५ '*बंदउँ गुरपदकंज* "" नोट १ देखिये) (५) श्रीबैजनाथजीका मत है कि श्रीरामनाममें विश्वास होनेसे '**बोधमयम्**' कहा; क्योंकि गुरुसे श्रीराममन्त्र मिलनेपर बोध हो जाता है, अन्यसे सुननेसे नहीं।

नोट—४ 'यमाश्रितो हिः…' इति। (क) 'हि' का प्रयोग प्रायः निश्चय अथवा कारणका बोध करानेके लिये होता है। यथा—'हि हेताववधारणे।' (अमरकोश ३।३।२५६) 'निश्चय' अर्थमें इसका अन्वय 'सर्वत्र वन्द्यते' के साथ होगा। 'कारण' अर्थमें इसका सम्बन्ध 'वन्दे' से होगा। क्यों वन्दना करते हैंं? इस कारणसे कि 'यमाश्रितोः……'। (ख) 'वक्रोऽपि चन्द्रः' इति। यहाँ 'वक्र चन्द्रमा' से शुक्लपक्षकी द्वितीयाका चन्द्रमा अभिप्रेत है। टेढ़ेसे सब डरते हैंं। देखिये कि राहु भी टेढ़े चन्द्रमाको नहीं ग्रसता। यथा, 'बक्र चंद्रमहि ग्रसै न राहू।' (१।२८१) पर शिवजीके आश्रित हो जानेसे, उनकी शरण लेनेसे, शंकरजीके उसे ललाटपर धारण कर लेनेसे टेढ़े चन्द्रमाको भी सब प्रणाम करते हैं। द्वितीयाका चन्द्रमा ही वन्दनीय होता है, अन्य तिथियोंका नहीं; यथा—'दुइज न चंदा देखिए उदौ कहा भिर पाखा' (दोहावली ३४४) (ग) 'चन्द्रमा' नाम यहाँ 'वक्र' के साथ बहुत ही उपयुक्त है। यह शब्द लिखनेमें भी टेढ़ा और उच्चारणमें भी टेढ़ा है। इसी तरह 'बक्र चंद्रमहि ग्रसै न राहू' और 'अवगुन बहुत चंद्रमा तोही' में भी 'चन्द्रमा' शब्दका ही प्रयोग हुआ है। भगवान् शंकरने इसमें 'रकार' देखकर इसे मस्तकपर रखा। यह शंकरजीके 'रकार-मकार' में विश्वासका बोधक है।

टिप्पणी—इन विशेषणोंका भाव यह है कि श्रीगुरुदेवजी ज्ञानदाता हैं, अविनाशीकर्ता हैं, वन्दनीय कर्ता हैं। जैसे शिवजीके आश्रित होनेसे दुईजचन्द्र वन्दनीय हो गया, वैसे ही गुरुजीके आश्रित वक्रजन (शिष्य) वन्दनीय हो जाता है। [मेरी लघु एवं टेढ़ी बुद्धि श्रीगुरुकृपासे श्रीरामयश कथन करनेमें ऐसी समर्थ हो जावे कि सभी लोग इस ग्रन्थका आदर करें और मैं भी वन्दनीय हो जाऊँ, यह किव चाहते हैं।] जैसे भुशुण्डिजी वक्र थे, पर गुरुकृपासे वन्दनीय हो गये। यथा—'रघुपित चरन उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते॥ बंदउँ पदसरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥'(१।१८) वैसे ही गोस्वामीजी और उनकी किवता भी शंकररूपी गुरुके आश्रयसे जगत्–वन्दनीय हो गयी। यथा—'भिनिति मोरि सिवकृपा बिभाती।'(१।१५)

'तुलसी गुसाईं भयउ।' (बाहुक), 'रामनामको प्रभाउ, पाउ, महिमा, प्रतापु, तुलसी-सो जग मनिअत महामुनी सो॥' 'मेरे माय बाप गुरु संकर भवानिये' (क० ७। ७२, १६८) (इन्होंके द्वारा मन्त्र मिला।)

नोट— ५ (क) उपर मंगलाचरणके श्लोक १ एवं २ में और पुनः आगे श्लोक ४ में दो-दोकी वन्दना (अर्थात् वाणी-विनायक, श्रद्धा-विश्वासरूपी भवानी-शंकर और कवीश्वर-कपीश्वरकी वन्दना) साथ-साथ की गयी है, परन्तु यहाँ अकेले गुरुमहाराजकी वन्दना है। ऐसा करके गुरुदेवजीका अद्वितीय होना सूचित किया है। अर्थात् जनाया है कि ये परब्रह्मके तुल्य हैं, इनकी समताका दूसरा कोई नहीं है। पुनः, (ख) वाणी-विनायक, श्रद्धा-विश्वासरूपी भवानी-शंकर इन चारकी वन्दना प्रथम की और अन्तमें कवीश्वर-कपीश्वर और श्रीसीता-रामजी इन चारकी की और इनके बीचमें श्रीगुरुदेवजीकी वन्दना की गयी। इसमें भाव यह है कि गुरुजी रत्नस्वरूप हैं, अतः इनको डब्बेके बीचमें रत्नकी नाई रखा है। पुनः, (ग) ऐसा करके इनकी प्रधानता दर्शित की है। यन्त्रराजके पूजनमें प्रधान देवता बीचमें पधराये जाते ही हैं। गुरुका दर्जा (पद, महत्त्व) ईश्वरसे भी बड़ा है। यथा—'तुम्ह ते अधिक गुरिह जिय जानी। सकल भाव सेविहं सनमानी॥'(२। १२९) 'राखइ गुर जौं कोप विधाता। गुर विरोध निहं कोउ जग त्राता॥' (१। १६६)

# सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ

1

#### वन्दे विशुद्धविज्ञानौ

कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ ४॥

शब्दार्थ—गुणग्राम=गुणोंका समूह, कथा, सुयश। पुण्यारण्य=पुण्य अरण्य, पवित्रवन, पुण्योंका वन। विहारिणौ=विहार करनेवाले दोनों, विचरनेवाले। विशुद्ध=विशेष शुद्ध, अत्यन्त निर्मल।

अन्वय—( अहं ) श्रीसीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ वन्दे।

अर्थ—मैं श्रीसीतारामजीके गुणग्रामरूपी पुण्य वनमें विहार करनेवाले विशुद्ध विज्ञानी श्रीवाल्मीकिजी और श्रीहनुमान्जी दोनोंको प्रणाम करता हूँ।४।

टिप्पणी— १ 'सीताराम""विहारिणौ' इति। (क) अरण्यका रूपक इसलिये दिया कि ये दोनों वनवासी हैं। [वाल्मीकिजीका एक आश्रम दक्षिणमें चित्रकूटके निकट है जहाँ श्रीरामजी गये थे। दूसरा आश्रम विठ्रमें था जहाँ श्रीसीताजी भेजी गयी थीं और जहाँ उनके दो जुड़वाँ पुत्र श्रीलवजी और श्रीकुशजी हुए थे। और श्रीहनुमान्जी गन्धमादनपर्वतपर एक केलेके वनमें रहा करते हैं। यहीं भीमसेनको श्रीहनुमान्जीका दर्शन प्रथम-प्रथम हुआ था। (महाभारत वनपर्व अ० १४५)] अथवा, वनसे चरितकी अपारता भी जनायी। श्रीसीतारामजीके चरित अपार हैं ही। यथा—'रामचरित सत कोटि अपारा।' (७। ५२) (ख) 'पुण्यारण्यविहारिणौ' कहकर जनाया कि ये दोनों सामान्य अरण्यके वासी नहीं हैं वरंच पुण्य वनके निवासी हैं। (ग) श्रीसीतारामजीके गुणग्रामको पुण्यारण्य कहा, क्योंकि सब वन पवित्र नहीं होते और श्रीसीतारामजीके गुणग्राम पवित्र हैं। यथा—'पावन गंगतरंगमालसे।' (१। ३२) 'रघुपतिकृपा जथा मित गावा। मैं यह पावन चरित सुहावा॥'(७। १३०) 'मन क्रम बचन जिनत अघ जाई। सुनिहं जे कथा श्रवन मन लाई॥'(७।१२६) वा गुणग्राम पवित्र हैं, अत: इस अरण्यको पवित्र कहा। नौ अरण्य मुक्तिदाता कहे गये हैं। [यथा— 'दण्डकं सैन्धवारण्यं जम्बूमार्गश्च पुष्करम्। उत्पलावर्तमारण्यं नैमिषं कुरुजांगलम्। हिमवानर्बुदश्चैव नवारण्याश्च मुक्तिदाः।' (रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्य अ०३०५५-५६) स्कन्दपुराणके नागरखण्ड अ०१९९ में ये श्लोक हैं—'एकं तु पुष्करारण्यं नैमिषारण्यमेव च। धर्मारण्यं तृतीयं तु तेषां संकीर्त्यते द्विजाः।।""वृन्दावनं वनं चैकं द्वितीयं खाण्डवं वनम्। ख्यातं द्वैतवनं चान्यत् तृतीयं धरणीतले।' (१३, १७) इस प्रसंगमें 'संसारमें साढे तीन करोड तीर्थ हैं, उनका स्नान मनुष्य कैसे कर सकता है?' इस शंकाके उत्तरमें बताया है कि भूतलमें तीन क्षेत्र, तीन अरण्य, तीन पुरी, तीन वन, तीन ग्राम, तीन तीर्थ, तीन पर्वत और तीन महा निदयाँ अत्यन्त पिवत्र हैं। इन आठ त्रिकोंमेंसे किसी त्रिकके

एकमें स्नान करनेसे उस त्रिकका फल मिलता है और किसी एक त्रिकमें स्नान करनेसे आठों त्रिकोंका फल मिलता है और आठों त्रिकोंमें स्नान करनेसे समस्त तीथोंके स्नानका फल मिलता है। उन्हींमेंसे दो त्रिक ऊपर उद्भृत किये गये।] [अथवा, ये मर्यादापुरुषोत्तमके चिरत्र हैं, अतः पुण्यारण्यका रूपक दिया। औरोंकी लीलामें अपवित्रताकी शंका भी होती है जिसके लिये 'तेजीयसां न दोषाय वहनेः सर्वभुजो यथा', 'समस्थ कहँ निहंं दोष' कहकर समाधान किया जाता है। (१। ६९—१, ७०। १ देखिये] इससे यह भी जनाया कि जिसके बड़े पुण्य उदय हों वही इस वनमें विहार कर सकता है। यथा—'अति हरिकृपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एहि मारग सोई॥'(७। १२९) पुनः, (घ) श्रीवाल्मीकिजी एवं श्रीहनुमान्जी दोनोंने केवल श्रीरामयश गाया है। इन दोनोंको उत्तरार्धमें 'विशुद्ध विज्ञानी' कहा है जिससे यह समझा जा सकता है कि इन्होंने निर्गृण ब्रह्मका यश गाया होगा। यथा—'ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा॥ अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा॥ मन गोतीत अमल अबिनासी। निर्विकार निरवधि सुखरासी॥'(७। १११) इत्यादि ये गुण निर्गृण रामके हैं, जो सबमें रमण करते हैं। यही गुण इन्होंने भी गाये होंगे। इस बातका निराकरण करनेके लिये और सन्देह निवारणार्थ 'सीतारामगुणग्राम' (अर्थात् सगुण ब्रह्मके चिरत) में विहार करना कहा।

नोट— १ 'विहारिणौ' इति। (क) 'विहार' शब्द आनन्दपूर्ण विचरणका द्योतक है। इसमें भय, शंका आदिका लेश भी नहीं होता। ये दोनों इस पुण्यारण्यकी प्रत्येक वस्तुओंको देख और उनका पूर्णत: ज्ञान प्राप्त करके परमानन्दरसमें मग्न होनेवाले हैं। (भगवतीप्रसादिसंह मुख्तार) (ख) हनुमानुजी सदा सुनते हैं इसके प्रमाण तो बहुत हैं। वाल्मीकिजी सदा उसीमें विहार करते हैं, इसका प्रमाण एक यह है कि कलियुगमें वे ही (हनुमान्जीके शापवश) तुलसीदास हुए और यह चरित गाया है। यह बात भक्तमाल तथा गुसाईंचरितसे स्पष्ट है और गोस्वामीजीने स्वयं भी कहा है। यथा—'**जनम जनम जानकीनाथके गुनगन तुलसिदास गाये'**(गीतावली ६। २३) 'जनम जनम' से सदा श्रीरामगुणग्राममें निरन्तर विहार करना स्पष्ट है। अथवा, यावज्जीवनविहार करनेसे 'विहारी' कहे गये। श्रीसीतारामजीके गुणग्राममें ही अपना सारा जीवन लगा दिया। श्रीहनुमान्जी तो चिरजीवी हैं, इससे वे अबतक विहार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और वाल्मीकिजी जबतक रहे तबतक करते रहे। अथवा, 'विहारी' से जनाया कि जो यत्र-तत्र क्वचित् गुणगान करनेवाले हैं वे 'विहारी' नहीं हैं। क्योंकि 'विहारी' शब्दका अर्थ ही होता है, 'विहरित तच्छील:' अर्थात् विहार करना ही जिसका स्वभाव है, वही 'विहारी' कहलाता है और जिसका जो स्वभाव होता है वह उसके साथ आजीवन रहता ही है। श्रीहनुमान्जीने तो श्रीरामराज्याभिषेकके समय श्रीरामजीसे यह वरदान ही माँग लिया था कि जबतक आपका चरित सुनता रहूँ तभीतक जीवन रहे। यथा—'यावद् रामकथा वीर चरिष्यति महीतले। तावच्छरीरे वतस्यन्तु प्राणा मम न संशयः॥' (वा॰ रा॰ ७। ४०। १७) इसीसे अप्सराएँ और गन्धर्व श्रीरामजीके चिरत्र उन्हें नित्य गाकर सुनाया करते हैं, यह बात उन्होंने भीमसेनसे कही है। यथा— 'तिदहाऽप्सरसस्तात गन्धर्वाश्च सदाऽनघ। तस्य वीरस्य चिरतं गायन्तो रमयन्ति माम्॥' (महाभा० वन० १४८। २०) और यह तो प्रसिद्ध ही है कि वे सर्वत्र रामचरित सुनने जाते हैं।

२—'विशुद्धविज्ञानो' इति। (क) विज्ञानी=परमार्थतत्त्वका यथार्थ ज्ञाता। 'विशुद्धविज्ञानो' कहनेका भाव कि परमार्थतत्त्व यथार्थ जाननेका विषय नहीं है। यथा—'मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिह सकल अनुमानी॥'(१। ३४१) 'यतो वाचो निवर्तन्ते' (ब्रह्मोपनिषद्)। परन्तु उस परमतत्त्वको ये दोनों प्रभुके कृपासे यथार्थ जानते हैं। (ख) कामादि विज्ञानीके मनमें भी क्षोभ प्राप्त कर देते हैं। यथा—'तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि बिज्ञानधाम मन करिहं निमिष महुँ छोभ॥'(३। ३८) अतः 'विशुद्ध' विशेषण देकर जनाया कि इनका विज्ञान सदा एकरस रहता है, ये दोनों मूर्तिमान् विशुद्ध विज्ञान हैं, केवल विज्ञानधाम या विज्ञानी नहीं हैं। ३— 🕮 'ज्ञान' और 'विज्ञान' ये दोनों शब्द इस ग्रन्थमें आये हैं। कहीं-कहीं तो ज्ञानसे ही विज्ञानका अर्थ

ग्रहण किया जाता है और कहीं-कहीं ज्ञानसे विज्ञानको अधिक कहा है। यथा—'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥' (३। १५) 'सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई।" दुर्लभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी।' (७। ५४), 'ज्ञानिहु ते अति प्रिय बिज्ञानी।' (७। ८६) 'ज्ञान बिबेक बिरित बिज्ञाना।' (७। ८४) इत्यादि। ज्ञान और विज्ञानकी व्याख्या श्रीशंकराचार्यजीने गीताभाष्यमें इस प्रकार की है, 'ज्ञानं शास्त्रोक्तपदार्थानां परिज्ञानम्। विज्ञानं तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथैव स्वानुभवकरणम्।' अर्थात् शास्त्रोक्त (वेदान्त आदि शास्त्रोंका) ज्ञान 'ज्ञान' कहलाता है। शास्त्रसे ज्ञात विषयका अनुभव करना 'विज्ञान' है। गोस्वामीजी भी 'ब्रह्मलीन, ब्रह्मपरायण' को विज्ञानी कहते हैं। 'विशुद्ध विज्ञानी' शब्द सम्भवतः मानसमें इसी स्थानपर है। श्रीपार्वतीजीने जो कहा है कि 'धर्मसील बिरक्त अरु ज्ञानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी॥ सब ते सो दुर्लभ सुरराया। रामभगतिरत गत मद माया॥' (७। ५४) हो सकता है कि अनन्य रामभक्त होनेसे 'विशुद्ध विज्ञानी' कहा हो।

+ श्रीहनुमान्जीके लिये इस ग्रन्थमें यहाँ 'विशुद्ध विज्ञानी', आगे दोहा १७ में 'ज्ञानघन', कि दोहा ३० (४) में '*बिज्ञान निधान'* और सुं॰ मं॰ में 'ज्ञानिनामग्रगण्यम्' विशेषण आये हैं। इनपर आगे विचार किया जायगा। ४—'क्वीश्वरकपीश्वरौ' इति। श्रीवाल्मीकिजी और श्रीहनुमानुजीकी एक साथ वन्दना करनेके कारण ये कहे जाते हैं—(क) निरन्तर कीर्तन और श्रवणके सहधर्मसे दोनों साथ रखे गये। वाल्मीकिजीने 'शतकोटिरामायण' लिखी। यथा—'*रामचरित सतकोटि महँ लिय महेस जिय जानि।*'(१। २५) '*रामचरित* सतकोटि अपारा।' (७। ५२) (१। २५ देखिये) और श्रीहनुमान्जीने भी श्रीरामचरितसम्बन्धी एक महानाटक लिखा। यथा—'महानाटक-निपुन-कोटि-किबकुलितलक-गान-गुण गर्व-गंधर्व-जेता।' (विनय २९), 'काव्य-कौतुक-कला-कोटि सिंधो।' (विनय २८) और ये रामयशके ऐसे अनन्य श्रोता हैं कि जहाँ-जहाँ श्रीरामचरित होता है वहाँ-वहाँ आप बड़े आदरसे सुनने जाते हैं। यथा—'जयित रामायण-श्रवण-संजात- रोमांच; लोचन सजल, सिथिल बाणी।' (विनय २९), 'यत्र यत्र रघुनाथकोर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम्। वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं **मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्।** (वाल्मीकीय रामायणके मंगलाचरणमें संगृहीत उद्धरणोंसे।) अर्थात् जहाँ-जहाँ श्रीरघुनाथजीका कीर्तन होता है, वहाँ-वहाँ हाथ जोड़े हुए, नतमस्तक, नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भरे हुए खड़े रहनेवाले, राक्षसोंके नाशक श्रीहनुमान्जीको प्रणाम कीजिये। (ख) वाल्मीकिजी कीर्तनकर्ता हैं और श्रीहनुमान्जी श्रोता हैं। (ग) मुनि और वानर दोनों वनवासी हैं। अत: दोनोंको साथ रखा। (घ) (किसी-किसीका मत है कि) कविने हनुमन्नाटक और वाल्मीकीयसे भी सहायता ली है, इससे उनके कर्ताओंकी वन्दना की है। अथवा, (ङ) इससे कि कलियुगमें मानसकी रचना दोनोंने मिलकर की है। (गौड़जी)

किसी-किसीने 'कपीश्वर' से सुग्रीवका अर्थ लिया है; परन्तु यहाँ जो विशेषण दिये गये हैं वे हनुमान्जीमें ही पूर्णरूपसे घटित होते हैं, श्रीसुग्रीवजीमें नहीं। यथा—'प्रनवउँ पवनकुमार खलबनपावक ज्ञानघन।'""(१।१७) 'पवनतनय बल पवन समाना। बुधि बिबेक बिज्ञान निधाना॥'(४।३०) सुग्रीवजीने रामचिरतपर कोई ऐसा काव्य नहीं रचा जो प्रसिद्ध हो। फिर हनुमान्जीको 'कपीश्वर' कुछ यहीं नहीं कहा गया, अन्यत्र भी कहा गया है। यथा—'ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणिनधानं वानराणामधीशम्। (सुं० मं०३) 'नव तुलिसिका बृंद तहँ देखि हरष किपराइ।'(५।५) 'कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्।' यह भी स्मरण रहे कि श्रीहनुमान्जीहीने तो सुग्रीवजीको 'कपिपित' बनवाया। यथा, 'जयित गतराजदातार हंतार संसार-संकट, दनुज-दर्पहारी।' (विनय० २८), 'नतग्रीव-सुग्रीव दुःखैक बंधो।' (विनय० २७) 'जयित सुग्रीव ऋक्षादि रक्षन-निपुन, बालि बलसालिबध मुख्य हेतू।' (विनय० २५) श्रीसीताशोधसमय तथा श्रीसीताजीका पता लगाकर वानरोंके प्राणों और सुग्रीवके प्रतिज्ञाकी रक्षा की। यथा—'राखे सकल किपन्ह के प्राना।'(५।२९) इन कारणोंसे इनको 'कपीश्वर' कहा। 'ईश्वर' का अर्थ 'समर्थ' श्रेष्ठ भी होता है जब वह समस्त पदोंमें आता है। समस्त वानरोंमें ये सर्वश्रेष्ठ हैं ही।

# उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्॥५॥

शब्दार्थ—**उद्भव**=उत्पत्ति, पैदा करना। स्थिति=पालन-पोषण। संहार=नाश। श्रेयस्करीं=श्रेय:-करीं=कल्याण करनेवालीको। नतोऽहं=नतः-अहं=अहं नतः अस्मि=मैं नमस्कार करता हूँ।

अन्वय—**अहं उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं श्रीरामवल्लभां श्रीसीतां नतः (अस्मि)।** अर्थ—मैं उत्पत्ति-पालन-संहारकी करनेवाली, क्लेशोंकी हरनेवाली, सम्पूर्ण कल्याणोंकी करनेवाली, श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिया, श्रीसीताजीको प्रणाम करता हूँ। ५।

- नोट— १ श्रीरामतापनीयोपनिषद्में इससे मिलती-जुलती श्रुति यह है, 'श्रीरामसान्निध्यवशाज्जगदानन्ददायिनी। उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणीं सर्वदेहिनाम्॥' (३।३) और भगवान्के विषयमें एक ऐसा ही श्लोक रघुवंश सर्ग १० में यह है, 'नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनु विभ्रते। अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने॥' (१६)
- २ रामतापनीके 'सर्वदेहिनाम्', 'जगदानन्ददायिनी' और 'श्रीरामसान्निध्यवशात्' की जगह यहाँ 'सर्वश्रेयस्करीम्', 'क्लेशहारिणीम्' और 'रामवल्लभाम्' हैं। 'उद्भवस्थितिसंहारकारिणीम्' दोनोंमें हैं।
- ३ विशेषणोंके भाव—(क) उद्भव, स्थिति और संहार त्रिदेवके कर्म हैं। इनका कारण मूलप्रकृति है। इन विशेषणोंसे आपमें 'मूलप्रकृति' का भ्रम हो सकता था; अत: 'क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीम्' कहा। पुन:, 'संहारकारिणीम्' के साथ 'क्लेशहारिणीम्' इससे कहा कि मरण या संहारसे देहजनित सारे क्लेश और यातनाएँ मिट जाती हैं और जीवका बड़ा उपकार होता है, कल्याण एवं श्रेय होता है तथा सृष्टिका क्रम चलता रहता है।
- (ख) श्रीगौड़जी कहते हैं कि जन्ममें जितना क्लेश है उससे कम स्थितिमें, स्थितिसे कम संहारमें। पूर्वका क्लेश हरनेको ही परघटना क्रमश: होती है। क्रमसे उत्तरोत्तर क्लेशहरण होता है और जीवके उत्तरोत्तर विकासका यह मार्ग जब प्रशस्त रहता है, तब वह अन्तमें पूर्ण विकसित हो इस चक्रसे निवृत्त हो 'परमश्रेय रामपद' को पहुँचता है। यह 'परमश्रेय' कभी-न-कभी समस्त सृष्टिको इस जगल्लीला-अभिनेत्री रामवल्लभाद्वारा मिलता है; इसीसे 'सर्वश्रेयस्करी' कहा।
- (ग) किसीका मत है कि उद्भवादिसे जनाते हैं कि संतोंके हृदयमें वैराग्यादि उत्पन्न करके उनको स्थित करती हैं और कामादि विकारोंका संहार करती हैं। इन विशेषणोंसे कवि ज्ञान एवं भक्तिकी प्राप्ति और स्थिति तथा अविद्याका नाश चाहते हैं।
- (घ) 'क्लेशहारिणीम्' इति। योगशास्त्रमें क्लेशके पाँच भेद हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन पाँचोंके मिटे बिना जीवका कल्याण नहीं होता। अत: 'क्लेशहारिणीम्' कहकर तब 'सर्वश्रेस्करीम्' कहा। कल्याणके बहुत प्रकार कहे गये हैं।
- ४ 'सीताम्' इति। 'सीताम्' पद 'षिञ् बन्धने' धातु में 'क्त' प्रत्यय लगनेसे बनता है। 'सीता' नाम केवल हल जोतनेके समय प्रकट होनेसे ही नहीं है। यह तो 'राम' नामकी तरह अनादि है। निर्गुण ब्रह्ममें उसकी नित्या उत्तमा शक्ति बँधी, इसीसे वह सगुण ब्रह्म हुआ, नहीं तो ब्रह्ममें विकार कहाँ? सृष्टि कहाँ? जगत् कहाँ? 'श्रीसीताजी ही ब्रह्मके बँधनेका कारण हुईं', वह सगुण हुआ, प्रेमपाशमें बँधा, राम हुआ, इसीलिये आगे कहते हैं 'रामवल्लभाम्'। फिर वह राम कौन हैं, यह अगले श्लोकमें कहते हैं। (गौड़जी)

श्रीरामजी तथा उनका नाम अनादि है। रघुकुलमें अवतीर्ण होनेके पूर्व भी 'रामनाम' था। प्रह्लादजी सत्ययुगमें उसे जपते थे पर जब वे ही रघुकुलमें अवतरे तब अनुभवी ब्रह्मर्षि विसष्ठने उनका वही नामकरण यहाँ किया। वैसे ही 'सीता' नाम अनादि है। मनु-शतरूपाजीको जब ब्रह्मने दर्शन दिया तब भी 'श्रीसीताराम'

रूपसे। अनादि 'सीता' नामकी व्युत्पत्ति गौड़जीने ऊपर बतायी। वही 'सीता' जब श्रीजनकपुरमें अवतरीं तब उनका वही नाम यहाँके अनुभवी मुनिने रखा। परन्तु यहाँ उस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार हुई कि महाराज सीरध्वज जनकजी पुत्रप्राप्तिके लिये यज्ञभूमिको जब हलसे जोत रहे थे, उस समय हलके अग्रभागसे कन्या श्रीसीताजी प्रकट हुईं। यथा—'तस्य पुत्रार्थं यजनभुवं कृषतः सीरे सीता दुहिता समुत्पना॥' (विष्णु पु॰ अंश ४ अ॰ ५।२८) 'द्वितीया भूतले हलाग्रे समुत्पना' (श्रीसीतोपनिषद्) 'अथ मे कृषतः क्षेत्रं लांगलादुत्थिता ततः॥' 'क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता।' (वाल्मी॰ १।६६।१३-१४) अर्थात् श्रीजनकमहाराज श्रीविश्वामित्रजीसे कह रहे हैं कि हलसे क्षेत्रको जोतते समय 'सीता' नामकी कन्या मुझको मिली। श्रीमहारानीजीने अनुसूयाजीसे वाल्मी॰ अ॰ ११८।२८ में यही बात कही है। इन उद्धरणोंसे यह नहीं सिद्ध होता कि इसी कारणसे 'सीता' नाम पड़ा। परन्तु आनन्दरामायण सारकाण्ड अ॰ ३ में इसी कारणसे 'सीता' नाम होना कहा है। यथा—'सीराग्रानिर्गता यस्मात् सीतेत्यत्र प्रगीयते॥' (७४) अर्थात् हलके अग्रभागसे उनका प्राकट्य हुआ, अतएव लोग उनको 'सीता' कहते हैं। (इसका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि हलसे जो लकीर खेतमें पड़ती है उसका नाम 'सीता' है और ये वहीं लकीरसे हलाग्रद्वारा प्रकट हुई हैं, इससे 'सीता' नाम पड़ा।

'सीता' नामसे वन्दना करनेके और भाव ये कहे जाते हैं कि (क) यही प्रधान नाम है। जब मनु-शतरूपाजीके सामने प्रथम-प्रथम आपका आविर्भाव हुआ तब यही नाम प्रकट किया गया था। यथा—'राम बाम दिसि सीता सोई।' (ख) यह ऐश्वर्यसूचक नाम है। जहाँ-जहाँ ऐश्वर्य दर्शित करना होता है, वहाँ-वहाँ इस नामका प्रयोग होता है।

५ छः विशेषण देनेके भाव—(१) उद्भवस्थितिसंहार मूलप्रकृतिके कार्य हैं। इससे इनमें मूलप्रकृतिका भ्रम निवारण करनेके लिये 'क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीम्' कहा। मूलप्रकृतिमें ये गुण नहीं हैं। वह तो दुष्टा दुःखरूपा और जीवको भवमें डालनेवाली है। यथा—'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा॥' (३। १५) पर ये गुण 'क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीम्' विद्यामाया एवं महालक्ष्मीके भी हैं और श्रीसीताजी तो ब्रह्मस्वरूपिणी एवं समस्त मायाओंकी परम कारण हैं। यथा—'गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। बंदउँ सीतारामपदः ॥' (१८) 'जासु अंस उपजिहें गुन खानी। अगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी॥ भृकुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥' (१। १४८) 'उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता॥ जगदंबा । (१। २४) 'जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहतः (७। २४) 'माया सब सिय माया माहूँ।' (२। २५२); इसिलये 'रामवल्लभा' कहा। यहाँ 'रामवल्लभा'='अतिशय प्रिय करुणानिधान की।' आगे 'रामाख्यमीशां हिरम्' की वन्दना है। उन्हीं 'राम' की वल्लभा कहकर जनाया कि ये वही 'सीता' हैं कि जिनके अंशमात्रसे असंख्यों उमा, रमा, ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं और यह कि इनकी कृपा बिना श्रीरामरूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरह पूर्व विशेषणोंमें जो 'अतिव्याप्ति' थी वह 'रामवल्लभा' कहनेपर दूर हो गयी। (पं० रामकुमारजी) (२) छः विशेषण देकर षडैश्वर्यसम्पन्ना, श्रीरामरूपा अर्थात् अभेद जनाया। विशेष दोहा १८ में देखिये। (३) 'सीता' नाम भी अनेक अर्थोंका बोधक है। यथा, 'लक्ष्मी सीता उमा सीता सीता सीता मंदािकनी मता। इन्दौरघुस्तथा सीता सीतोक्ता जानकी बुधैः॥' (अनेकार्थे)। अतः 'रामवल्लभा' कहा। (पं० रामकुमार)

६ (क) इस श्लोकमें श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीजानकी षडक्षर-मन्त्रका भाव ही दर्शित किया है। वहाँ 'नमः' शब्द होनेसे 'नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड् योगाच्य' (पाणिनी० २। ३। १६), इस सूत्रसे 'सीता' शब्दसे चतुर्थी हुई है। पर यहाँ उस 'नमः' के बदले 'नतः' है, अतः 'सीता' शब्दसे चतुर्थी न होकर द्वितीया हुई है। परन्तु दोनोंका अर्थ एक ही है। (ख) यहाँ श्रीसीताजीके जो छः विशेषण दिये हैं, इसमें किवका परम कौशल झलक रहा है। पाणिनिव्याकरणके अनुसार 'सीता' शब्दकी सिद्धि तथा अर्थ जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे होते हैं, वे सब भाव इन विशेषणोंसे प्रकट किये गये हैं। कहनेका आशय यह है

कि ये विशेषण 'सीता' शब्दकी व्याख्या ही समझिये। इस तरह कि (१) "सूयते (चराचरं जगत्) इति सीता', अर्थात् जो जगत्को उत्पन्न करती है उसका नाम 'सीता' है। यह 'सीता' शब्द 'षूङ् प्राणिप्रसवे' इस धातुसे बनता है। इससे 'उद्भवकारिणी' अर्थ प्रकट हुआ। (२) 'सवित इति सीता।' अर्थात् जो ऐश्वर्ययुक्त होती है उसका नाम 'सीता' है। यह सीता शब्द 'षु प्रसवैश्वर्ययोः' इस धातुसे बनता है। इससे 'स्थितिकारिणी' अर्थात् पालन, रक्षण करनेवाली यह अर्थ प्रकट हुआ; क्योंकि जो ऐश्वर्यसम्पन्न होता है वही पालन-पोषण कर सकता है। (३-४) 'स्यित इति सीता।' अर्थात् जो संहार करती है वा क्लेशोंका हरण करती है उसका नाम 'सीता' है। यह 'सीता' शब्द 'षोउन्त कर्मणि' इस धातुसे बनता है। इसमें 'संहारकारिणी' एवं 'क्लेशहारिणी' का भाव आ गया। (५) 'सुवित इति सीता।' अर्थात् भक्तोंको सद्बुद्धिकी प्रेरणाद्वारा कल्याण करनेवाली होनेसे 'सीता' नाम है। यह 'सीता' शब्द 'षू प्रेरणे' इस धातुसे बनता है। इससे 'सर्व-श्रेयस्करी' का अर्थ प्रकट हुआ। (६) 'सिनोति इति सीता।' अर्थात् अपने दिव्य गुणोंसे परात्पर ब्रह्म श्रीरामजीको बाँधनेवाली (वशमें करनेवाली) होनेसे 'सीता' नाम है। यह 'सीता' शब्द '**षिञ् बन्धने**' इस धातुसे बनता है। इससे 'रामवल्लभा' विशेषण सिद्ध हुआ। (ग) कुछ पंडित 'सीता' शब्दको तालव्यादि भी मानते हैं। यथा—'शीता नमः सरिति लांगलपद्धतौ च शीता दशाननरिपोः सहधर्मिणी च' इति तालव्यादौ धरिणः॥' (अमरकोष भानुदीक्षितकृत टीका।) इसके अनुसार '**श्यायते इति शीता**' अर्थात् जो भक्तरक्षणार्थ सर्वत्र गमन करती है तथा सर्वगत अर्थात् व्यापक है अथवा चिन्मयी ज्ञानस्वरूपिणी है। यह 'शीता' शब्द 'श्येङ् गतौ' धातुसे बनता है। इसमें ये सूत्र लगते हैं। 'गत्यर्थाकर्मकo' (३।४।७२) इति क्तः 'द्रवमूर्ति०' (६।१।२४) इति संप्रसारणं 'हलः' (६।४।२) इति दीर्घः (गति=ज्ञान। ये गत्यर्थाः ते ज्ञानार्थाः)। इस तालव्यादि 'शीता' शब्दको भी 'पृषोदरादित्व' से दन्त्यादि 'सीता' शब्द बना सकते हैं। उपर्युक्त सब 'सीता' शब्दोंकी सिद्धि 'पृषोदरादित्व' से ही होती है। (घ) पं० श्रीकान्तशरणजीका कथन है कि श्रीसीतामन्त्रका प्रथमाक्षर बिन्दुयुक्त श्रीबीज है, वह श्रीशब्द 'शू-विस्तारे', 'श्रण दाने गतौ च', 'शू हिंसायाम्' 'श्रु श्रवणे' और 'श्रिञ् सेवायाम्' धातुओंसे निष्पन्न होकर क्रमसे सृष्टि विस्ताररूप उत्पत्ति, स्थिति, संहारकारिणी, श्रीरामजीको जीवोंकी प्रार्थना सुनकर रक्षा करनेसे क्लेशहारिणी और चराचरमात्रसे सेवित होकर उनका कल्याण करनेसे सर्वश्रेयस्करी ये पाँच अर्थ देता है। 'श्री' का अर्थ शोभा भी है। अपनी शोभासे श्रीरामजीको वश करनेसे उनकी वल्लभा हैं। अत: 'रामवल्लभा' श्रीका छठा अर्थ है। श्री \* बीजके अतिरिक्त शेष चतुर्थीसहित सीता शब्द इस श्लोकके 'सीताम्' से और मन्त्रका अन्तिम 'नमः' शब्द यहाँके 'नतः' से अर्थमें अभेद है। अत: यह श्लोक श्रीसीतामन्त्रका अर्थ ही है।

श्रीपं० रामटहलदासजी 'युगल अष्टयाम सेवा' नामक पुस्तिकामें श्रीजानकीमन्त्रका अर्थ करते समय 'श्री' बीजके विषयमें लिखते हैं कि 'यह श्री शब्द चार धातुओंसे बनता है जैसे 'श्रिञ् सेवायाम्। शृ-विस्तारे। शृ हिंसायाम्। और श्रृ श्रवणे।""।'

श्रीजानकीमन्त्रका अर्थ प्राचीन ग्रन्थोंमें बहुत खोज करनेपर भी नहीं मिल रहा है। श्रीअग्रस्वामीजीने 'रहस्यत्रय' में केवल षडक्षर ब्रह्मतारक श्रीराममन्त्रका अर्थ किया है। श्रीजानकीमन्त्रका अर्थ उन्होंने भी नहीं किया है। श्रीअग्रस्वामीजीने जिस प्रकार श्रीराममन्त्रके बीजका अर्थ कर सकते हैं। तदनुसार शकार श्रीजानकीजीका और रकार श्रीरामजीका वाचक है। [ध्यान रहे कि ये दोनों 'श' और 'र' लुप्त चतुर्ध्यन्त हैं। अर्थात् 'श'=श्रीसीताजीके लिये और 'र'=श्रीरामजीके लिये।] 'ईकार' का अर्थ है 'अनन्य' अर्थात् यह जीव श्रीसीतारामके लिये ही है, दूसरे किसीके लिये नहीं। [यह शब्द लुप्त प्रथमान्त है।] 'मकार' का अर्थ है जीव। महात्माओंसे इस बीजके

<sup>\*</sup> यहाँ 'श्रीं' बीज ऐसा सम्भवतः होना चाहिये पर पुस्तकमें 'श्री' ही है। बीज बिन्दुयुक्त होता है, सम्भवतः हस्तदोषसे बिना बिन्दुके लिख गया।

अर्थके विषयमें एक श्लोक यह सुना जाता है। 'शकारार्थस्सीता सुछिबकरुणैश्वर्यविभवा, इकारार्थो भिक्तः स्वपितवशयुक्त्युञ्च्वलरसा। सुरेफार्थो रामो रमणरसधामः प्रियवशो, मकारार्थो जीवो रिसकयुगसेवा सुखरतः।'(१) यह श्लोक अगस्त्यसंहिताका बताया जाता है; परन्तु उपलब्ध अगस्त्यसंहितामें नहीं मिलता। यह अर्थ भी उपर्युक्त अर्थसे मिलता-जुलता है। श्रीरामटहलदासजी भी प्रथम व्याकरण धातुओंके द्वारा सिद्धि बताकर फिर 'अभियुक्तसारावली' का प्रमाण देकर यही बताते हैं। यथा—'प्रोक्ता सीता सकारेण रकाराद्राम उच्यते। ईकारादीश्वरो विद्यान्मकाराजीव ईरितः॥ श्रीशब्दस्य हि भावार्थः सूरिभिरनुमीयते।' (अ० ५। ५२) चित्रकूटके परमहंस श्रीजानकीवल्लभदासजीने भी अपने 'श्रीसीतामन्त्रार्थ' (सं० १९९९ वि०) में भी लगभग ऐसा ही लिखा है।

'श्रीं' बीजके उपर्युक्त अर्थके अनुसार हमारे विचार यह हैं—(१) इस बीजका एक-एक वर्ण लुप्त-विभक्तिके और स्वतन्त्र अर्थका वाचक है। उपर्युक्त धातुओंसे बना हुआ जो 'श्री' शब्द है, उसके एक-एक वर्णका स्वतन्त्र कोई अर्थ नहीं होता। (२) उपर्युक्त धातुओंसे बने हुए 'श्री' शब्दके किसी विभक्तिका रूप 'श्रीं' ऐसा नहीं होगा। (३) पूरे मन्त्रका समूचा अर्थ उसके बीजमें हुआ करता है जैसा कि षडक्षरब्रह्मतारक मन्त्रके अर्थमें 'रहस्यत्रय' में दिखाया गया है। यदि 'श्रीं' बीजके जो भाव ('उद्भवस्थिति' आदि छ: विशेषणोक्त) पं० श्रीकान्तशरणजीने लिखे हैं उनको ठीक माना जाय तो फिर वह मन्त्रका बीज कैसे माना जा सकेगा। क्योंकि 'श्रीसीतारामजीके लिये जीव अनन्य है' यह मुख्य अर्थ उसमें नहीं आया। ध्यान रहे कि जो 'श्री' शब्द श्रीजानकीजी अथवा श्रीलक्ष्मीजीका वाचक है वह यहाँ नहीं है। केवल वर्णानुपूर्वीसदृश होनेसे 'श्रीं' बीजमें व्युत्पन्न 'श्री' शब्द मानकर ऐसी कल्पना की गयी है।

७ श्रीरामजीके पहले श्रीसीताजीकी वन्दनाके भाव—(१) हमारे शास्त्रोंका सिद्धान्त यह है कि परमात्माका ज्ञान भगवतीके अनुग्रहसे ही हो सकता है, अन्य किसी तरहसे नहीं। केनोपनिषद्में जो यज्ञका प्रसंग आता है उसमें कथा-सन्दर्भ यह है कि इन्द्रादि देवता असुरोंको हराकर, यह न जानकर कि भगवानुके दिये हुए अनेक प्रकारके बलोंसे यह विजय प्राप्त हुई है, अहंकारी हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि हमने अपने ही बलसे असुरोंको हरा दिया है, तब उनके इस गर्वको भंग करके उनको यथार्थ तत्त्व सिखानेके लिये भगवान् एक बड़े भयंकर यक्षरूपसे प्रकट होते हैं और उनको पता नहीं लगता है कि यह कौन है। पश्चात् भगवच्छक्तिरूपिणी भगवती आकर उनको वास्तविक सिद्धान्त सिखाती हैं। (२) लौकिक व्यवहारकी दृष्टिसे भी स्वाभाविक ही है कि बच्चे तो केवल मॉंको जानते हैं और उससे उनको पता लगता है कि हमारा पिता कौन है। 'मातुदेवो भव। पितुदेवो भव। आचार्यदेवो भव।' (तैत्ति॰ शिक्षोप॰ ११। २) 'मातृमान् पितृमानाचार्य्यवान् पुरुषो वेद।' (स्मृतिवाक्य), इत्यादि मन्त्रोंमें माताको ही सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसका भी कारण यही है कि माता ही आदिगुरु है और उसीकी दया और अनुग्रहके ऊपर बच्चोंका ऐहिक, पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण निर्भर रहता है। (३) वैष्णवादि सब उपासनाग्रन्थोंमें यह नियम मिलता है कि भगवती जगन्माताके ही द्वारा भगवान् जगत्पिताके पास पहुँचा जा सकता है। (श्रीभारती कृष्णतीर्थ स्वामीजी।) श्रीसीताजीका पुरुषकार-वैभव हमने विनय पद ४१ 'कबहुँक अंब, अवसर पाइ।'में विस्तारपूर्वक दिखाया है और आगे इस ग्रन्थमें भी दोहा १८ (७) में लिखा गया है। (४) सरकारी दरबारमें पहुँचनेके लिये ये वसीला हैं। यही क्रम विनयमें भी है और आगे चलकर इस ग्रन्थमें भी है। यथा—'जनकसुता जगजनि जानकी।'''''पुनि मन बचन कर्म रघुनायक।''''' (१।१८) (५) यह सनातन परिपाटी है कि पहले शक्तिका नाम आता है तब शक्तिमानुका। जैसे गौरी-शंकर, उमा-शिव, पार्वती-परमेश्वर, राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण। (६) नारदीयपुराणमें कहा है कि प्रथम श्रीसीताजीका ध्यान करके तब श्रीराम-नामका अभ्यास करें। यथा—'आदौ सीतापदं पुण्यं परमानन्ददायकम्। पश्चाच्छीरामनामस्य अभ्यासं च प्रशस्यते॥' (पं॰ रा॰ कु॰) (७) लीलाविभूतिकी आदिकारण आप ही हैं। (८) (भूषणटीकाकार वाल्मी० १।४।७) 'काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्।' की व्याख्या करते हुए उसका भाव यह लिखते हैं कि सम्पूर्ण रामायण श्रीसीताजीका ही महान् चिरत्र है और इस अर्थके प्रमाणमें श्रीगुणरत्नकोशका यह प्रमाण देते हैं, 'श्रीमद्रामायणमिं परं प्राणिति त्वच्चिरत्रं।' इस भावके अनुसार भी प्रथम स्तृति योग्य ही है। (९) श्लोक ६ वन्दनाका अन्तिम श्लोक है अतः 'अशेषकारणपरम्' की वन्दना भी अन्तमें ही उचित है। (१०) पितासे माताका गौरव दसगुणा कहा गया है। यथा—'पितुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते।' (मनुस्मृति) (११) बच्चे पहले माँको ही जानते हैं। दूसरे, माताका स्नेह दूसरेको नहीं होता। श्रीगोस्वामीजी श्रीसीतारामजीमें माता-पिताका भाव रखते हैं। यथा—'कबहुँक अंब, अवसर पाइ।' (विनय ४१) 'कबहुँ समय सृधि द्यायबी, मेरी मातु जानकी।' (विनय ४२) 'बाप! आपने करत मेरी घनी घटि गई।' (विनय २५२) इत्यादि। (१२) प्रथम सीताजीको वन्दना कर निर्मल मित पाकर तब पिता (श्रीरामजी) की वन्दना करेंगे। यथा—'ताके जुग पद कमल मनावौं। जासु कृपा निर्मल मित पावौं (१८। ८)

यन्मायावशवर्त्ति विश्वमिखलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः। यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्॥६॥

शब्दार्थ—वशवर्ति=वशमें रहनेवाला; आज्ञानुसार चलनेवाला; अधीन। वर्ति=स्थित रहने, बरतने वा चलनेवाला। विश्वमखिलम्=अखिलं-विश्वम्=सारा जगत्। ब्रह्मादिदेवासुरा=ब्रह्मादि देव-असुरा:=देवता और असुर (दैत्य, दानव, राक्षस)। यत्सत्त्वादमृषैव=यत्-सत्त्वात् (जिसकी सत्तासे)+अमृषा (यथार्थ)+एव (ही) सत्त्व=सत्ता; अस्तित्व; होनेका भाव। भाति=भासता है, प्रतीत होता है, जान पड़ता है। रज्जौ=रज्जु (रस्सी) में। यथाऽहेभ्रंमः=यथा—अहे:-भ्रमः=जैसे साँपका भ्रम। भ्रम=सन्देह; विपरीत ज्ञान; अन्यथा प्रतीति; किसी पदार्थको कुछ-का—कुछ समझना। यत्पादप्लव=यत्-पाद-प्लव=जिनकी चरण नाव (हैं)। एक=एकमात्र। एव=केवल (यही)+हि=िनश्चय ही। भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां=भव-अम्भोधे:-तितीर्षावतां। भव=संसार (अर्थात् संसारमें बारम्बार जन्मना—मरना)। अम्भोधिः=जलका अधिष्ठान=समुद्र। तितीर्षावताम्=तरने वा पार जानेकी इच्छा करनेवालोंको। तमशेषकारणपरम्=तम्-अशेष-कारण-परम्=सम्पूर्ण कारणोंसे परे उन=सब कारणोंका कारण, जिसका फिर कोई कारण नहीं है, जहाँ जाकर कारणोंका सिलसिला समाप्त हो जाता है और जो पर (सबसे श्रेष्ठ परम तत्त्व ब्रह्म) है उन। रामाख्यमीशं=राम-आख्यं-ईशम्=रामनामवाले समर्थ। हिरम्=पापरूपी दुःखों, क्लेशोंके तथा भक्तोंके मनको हरनेवाले भगवान्। 'हरिहरिति पापानि', 'दुःखानि पापानि हरतीति हरिः'।

अन्वय—'अखिलं विश्वं यन्मायावशवर्त्ति (अस्ति तथा) ब्रह्मादिदेवासुराः यन्मायावशवर्त्तिनः (सन्ति)। अमृषा सकलं यत्सत्त्वात् एव भाति यथा रज्जौ अहेर्भ्रमः। भवाम्भोधेः तितीर्षावतां हि एक एव यत्पादप्लव (अस्ति) अशेषकारणपरं ईशं हिरं रामाख्यं तं अहं वन्दे।'

अर्थ—सारा विश्व जिनकी मायाके वशमें है और ब्रह्मादि देवता तथा असुर (भी) जिनकी मायाके वशवर्ती हैं, (यह) सत्य जगत् जिनकी सत्तासे ही भासमान् है, जैसे कि रस्सीमें सर्पकी प्रतीति होती है, भवसागरके तरनेकी इच्छा करनेवालोंके लिये निश्चय ही एकमात्र जिनके चरण प्लव (नौकारूप) हैं, जो सम्पूर्ण कारणोंसे परे (अथवा जो सबका कारण और पर (श्रेष्ठ) है), समर्थ, दु:खके हरनेवाले, 'श्रीराम' यह जिनका नाम है, उनकी मैं वन्दना करता हूँ। ६।

नोट—१ प्रथम चरणके अन्वयमें हमने 'वशवित्ति' को दो बार लिया है। कारण यह है कि 'विश्वमिखलम्' नपुंसक लिंग एक वचन है, उसके अनुसार 'वशवित्ति' ठीक है। परन्तु आगेके 'ब्रह्मादिदेवासुराः' पुँल्लिंग बहुवचन हैं; इसलिये इनके अनुसार अन्वय करते समय 'वशवित्तिनः' ऐसा वचन और लिंगका विपर्यय करना पड़ा।

टिप्पणी—१ 'यन्मायावशवर्त्तिं देवासुराः' इति। ब्रह्मा आदि सभी श्रीरामजीकी मायाके वशवर्ती हैं।

यथा—'जो माया सब जगिह नचावा। जासु चिरित लिख काहु न पावा॥' (७। ७२) 'सिव चतुरानन जािह डेराहीं। अपर जीव केिह लेखे माहीं॥' (७। ७१) 'जासु प्रबल मायाबस सिव बिरंचि बड़ छोट।' (६। ५०) 'जीव चराचर बस के राखे' (१। २००) पुन:, 'अखिल विश्व' से मर्त्यलोक, 'ब्रह्मादि देव' से स्वर्गलोक और 'असुराः' से पाताललोक, इस प्रकार तीनों लोकोंको मायावशवर्त्ती जनाया। ['विश्वमिखलम् से सम्भव है कि लोग चराचरके साधारण जीवोंका अर्थ लें; इसीसे इसे कहकर ईश्वरकोटिवाले ब्रह्मादिको तथा विशेष जीव जो देवता और असुर हैं उनको भी जना दिया। 'यन्माया' से श्रीरामजीकी माया कही। देवताओं और असुरोंकी मायासे ब्रह्मादिकी माया प्रबल है और ब्रह्मादिकी मायासे श्रीरामजीकी माया प्रबल है। यथा—'विधिहरिहरमाया बिड़ भारी। सोउ न भरत मित सकइ निहारी॥' (२।२९५) 'सुनु खग प्रबल राम के माया। ''जन्माया कर अमित प्रभावा। बिपुल बार जेिह मोिह नचावा॥ '''मिव बिरंचि कहँ मोहई को है बपुरा आन॥' (७। ६२)। इसीने सतीजीको नचाया था।] पुन:, 'यन्मायावशवर्त्ति विश्वमिखलम्' से सन्देह होता है कि माया चेतन वस्तु है जो सबको अपने अधीन करती है। अत: आगे 'यत् सत्त्वादमृषेव '''' कहकर जनाते हैं कि माया जड है, वह स्वत: शक्तिमान् नहीं है किन्तु निर्वल है, वह श्रीरामजीकी प्रेरणासे, उनकी सत्तासे, उनका आश्रय पाकर ही परम बलवती होकर सब कार्य करती है और भासती है। यथा—'लव निमेष महँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया॥' (१।२२५) 'सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल विरचित माया॥' (५।२१)

# यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं "" इति।

'अमृषा सकलम्' इति। जगत्को अमृषा (सत्य) कहनेका कारण यह है कि पूर्व चरणमें इसको मायावशवर्ती कहा है और कुछ आचार्य लोग इसको मायिक अर्थात् मिथ्या कहते हैं। उसका निराकरण करनेके लिये ग्रन्थकार यहाँ 'अमृषा' विशेषण देते हैं।

यद्यपि वह स्वयं सत्य है तथापि उसके प्रकाशके लिये ब्रह्मसत्ताकी अपेक्षा है। अत: 'यत्सत्त्वादेव भाति' कहा। इस विषयको समझनेके लिये कुछ सिद्धान्त बता देना आवश्यक है। वह यह है कि सृष्टिके पूर्व यह जगत् सूक्ष्मरूपसे ब्रह्ममें स्थित था और ब्रह्म उसमें व्याप्त था। ब्रह्ममें 'एकोऽहं बहु स्याम्' आदि सृष्टिकी इच्छा हुई, तब सूक्ष्म जगत्में परिवर्तन होने लगा और अन्तमें वह सूक्ष्म जगत् वर्तमान स्थूलरूपमें परिवर्तित होकर हमारे अनुभवमें आया।

इस सिद्धान्तसे स्पष्ट है कि यदि ब्रह्मकी सत्ता इस जगत्में न होती तो वह स्वयं जड होनेके कारण न तो उसमें परिवर्तन हो सकता और न वह स्थूलरूपमें आकर हमारे अनुभवमें आ सकता था। अतः जगत्के अनुभवका कारण ब्रह्मकी सत्ता ही है। इसीसे 'यत्सत्त्वादेव भाति' कहा। स्मरण रहे कि यहाँ 'अस्ति' शब्द न देकर 'भाति' शब्द दिया गया। अर्थात् वह सत्य तो है ही पर उसका अनुभव (प्रकाश) ब्रह्मकी सत्तासे होता है। श्रुति भगवती भी कहती हैं, 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्विमदं बिभाति।' (श्वेताशव० अ० ६ मन्त्र १४) अर्थात् उसके प्रकाशसे यह सब प्रकाशित हो रहा है। मानसमें भी यही कहा है। यथा—'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू।' (१। ११७) एक वस्तु सत्य होनेपर भी दूसरेकी सत्तासे उसका अनुभव होता है, इस बातके दृष्टान्तके लिये 'रज्जौ यथाऽहेभ्रंमः' कहा। सब ज्ञान सत्य है। यथा—'यथार्थं सर्विज्ञानिमिति वेदविदां मतम्। श्रुतिस्मृतिभ्यः सर्वस्य सर्वात्मत्व्यत्रतीतितः।' (श्रीभाष्य १।१।१ सत्व्यातिसमर्थन)। अर्थात् सब ज्ञान यथार्थ ही है, क्योंकि यावद्वस्तुओंमें सर्वात्मत्वका ज्ञान श्रुति–स्मृति (तथा सद्युत्तियों) से सिद्ध है। ऐसा वेदवेत्ताओंका सिद्धान्त है। वह कभी मिथ्या नहीं होता। इसलिये यहाँ भी जो सर्पका ज्ञान है वह भी सत्य ही है। अतएव जब यह सर्पका ज्ञान सत्य है तब इस ज्ञानका विषय सर्प सत्य ही है। यद्यपि सर्प और सर्पका यह ज्ञान सत्य है तथापि यहाँपर जो सर्पका अनुभव हो रहा है,

वह रज्जुके होनेसे ही हो रहा है। यदि रज्जु यहाँपर न होती तो सर्पका अनुभव कदापि न होता। जब हमारा सर्पका ज्ञान सत्य ही है, तब रज्जुपर सर्पके अनुभवको 'भ्रम' क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि रज्जु भी सत्य है, सर्प भी सत्य है; परन्तु 'रज्जु' का जो सर्परूपसे भान होता है यह भ्रम है। इसीको शास्त्रमें 'विपरीत ज्ञान' कहा है। जिस प्रकार हम यह नहीं जानते कि रज्जुकी सत्तासे हमें सर्पका अनुभव हो रहा है; वैसे ही हम यह नहीं जानते कि ब्रह्मकी सत्तासे हमें जगत्का अनुभव हो रहा है। किन्तु हम यह समझते हैं कि वह अपने ही सत्तासे अनुभवमें आ रहा है। यही हमारा 'विपरीत ज्ञान' अर्थात् भ्रम है।

इस प्रसंगमें सर्पकी सत्यता किस प्रकार है, इसका विवरण आगे दोहा ११२ (१) में देखिये। पं० श्रीकान्तशरणजीने 'सिद्धान्ततिलक' के उपोद्घातमें लिखा है कि 'श्रीरघुवराचार्यजीने सम्पूर्ण मानसकी विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तपरक टीका लिखनेकी मुझे आज्ञा दी।' (पृष्ठ २) 'इस तिलकका मुख्य उद्देश्य श्रीरामचरितमानसमें निहित विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त दिखानेका है।' (पृष्ठ ४) इससे सिद्ध होता है कि सिद्धान्ततिलकमें विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तपर अर्थ और भाव ही कहे गये हैं।

इस श्लोकके दूसरे चरणका अन्वय और अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया है— अन्वय—'यत्सत्त्वात् सकलं (विश्वं) अमृषा इव भाति। यथा रज्जौ अहेः भ्रमः।'

अर्थ—'जिनकी सत्यतासे सम्पूर्ण जगत् सत्य-सा जान पड़ता है, जैसे रस्सीमें साँपका भ्रम हो।' इस अर्थसे यह सिद्ध होता है कि जगत्की अपनी सत्ता नहीं है, किन्तु परमात्माकी सत्तासे वह 'सत्य-सा' जान पड़ता है। अर्थात् वह सत्य नहीं है किन्तु मिथ्या है। पर विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त जगत्को सत्य मानता है। तब उपर्युक्त अर्थ विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तके अनुसार कैसे माना जा सकता है? आगे इसीके 'विशेष'में 'सकलम्'की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है। 'यहाँ जगत्की नानात्व (अनेकत्व) सत्ताको 'सकलम्' शब्दसे जनाया है। जो 'सुत-वित-देह-गेह-नेह (स्नेह) इति जगत्' रूपमें प्रसिद्ध है।……श्रीरामजी सुत-कुटुम्बादि, चर और पृथिवी आदि अचर जगत्में वासुदेवरूपसे व्यापक हैं। 'उनकी प्रेरणा एवं सत्तासे ही' सब नातोंका बर्ताव एवं गन्ध-रसादिकी अनुभूति होती है।'

इस ग्रन्थ (सि० ति०) से जान पड़ता है कि 'सकलम्' शब्दसे जड-चेतन सब पदार्थ न लेकर केवल उनके धर्म और गुण ही ग्रहण किये गये हैं जो वस्तुत: 'सकलम्' शब्दका ठीक अर्थ नहीं होता। क्योंकि यहाँपर ब्रह्मको छोड़कर जड-चेतन सब पदार्थ और उनके गुण-धर्मादिका ग्रहण होना चाहिये। 'जिनकी प्रेरणा एवं सत्तासे' यह अर्थ जो 'यत्सत्त्वात्' का किया गया है, उसमें 'सत्त्व' शब्दका अर्थ 'प्रेरणा' किस आधारसे किया गया है, यह नहीं बताया गया है। 'नातोंके बर्ताव एवं गन्ध-रसादिकी अनुभूति होती है' यह व्याख्या चरणके किस शब्दकी है, यह समझ नहीं पड़ता। 'सत्य-सा जान पड़ता है' अर्थमें आये हुए इन शब्दोंकी तो वह व्याख्या हो नहीं सकती। यहाँका विषय देखनेसे उनके (पं० श्रीकान्तशरणके) कथनका आशय यह जान पड़ता है कि जगत्की नानात्वसत्ताके अनुभवका कारण श्रीरामजीकी सत्ता है। परन्तु वस्तुत: इसका कारण अविद्या है न कि परमात्माकी सत्ता और आगे चलकर उन्होंने भी यही कहा है। 'अविद्याके दोषसे भगवानुके शरीररूप जगत्में सुत-वित-गेह-स्नेहरूप नानात्व सत्ताकी भ्रान्ति होती है।'

'रज्जौ यथाऽहेभ्रीमः' के भावमें उन्होंने कूपके भीतर जल भरनेकी रस्सीपर मेंढकको सर्पका भ्रम होना विस्तारसे लिखा है। परन्तु रज्जुपर तो साधारण सभीको सर्पका भ्रम हो जाता है। इसके वास्ते इतनी विशेष कल्पनाकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। 'तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा।' (भा० १ मं०) की व्याख्या वे इस प्रकार करते हैं।—'जैसे तेजस् (अग्नि) में जल और काँच आदि मिट्टीका विनिमय (एकमें दूसरेका भ्रम) हो, उसी तरह जहाँ (भगवान्के शरीररूपमें) मृषा त्रिसर्ग (त्रिगुणात्मिका सृष्टि) अमृषा (सत्य) है, अर्थात् उनके शरीररूपमें तो सत्य है, अन्यथा मृषा है। जैसे काँचमें जलकी, अग्निमें काँचकी और जलमें अग्निकी भ्रान्ति दृष्टिदोषसे हो, वैसे अविद्याके दोषसे भगवान्के शरीररूप चराचर जगत्में

सुत-वित-देह-गेह-स्नेहरूप नानात्वकी सत्ताकी भ्रान्ति होती है।'—इसमें वे 'अग्निमें जल और जलमें अग्निकी भ्रान्ति दृष्टिके दोषसे हो' ऐसा लिखते हैं, परन्तु अग्निमें जल और जलमें अग्निका भ्रम अप्रसिद्ध है। इसको प्रसिद्ध दृष्टान्तसे समझाना था।

नोट—२ अद्वैतसिद्धान्तके अनुसार **'यत्सत्त्वादमृषैव भाति**""" इस दूसरे चरणका अन्वय और अर्थ निम्न प्रकारसे होगा।

अन्वय—यत्सत्त्वात् एव सकलं अमृषा भाति यथा रज्जौ अहेर्भ्रमः (भवति)।

अर्थ—जिनकी सत्तासे ही यह सारा जगत् सत्य प्रतीत होता है, जैसे कि रस्सीमें सर्पका भ्रम होता है। प्राय: टीकाकारोंने यही अर्थ लिखा है। इसके अनुसार भाव ये हैं—

## 'यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं "" इति।

(अद्वैतसिद्धान्तके अनुसार भावार्थ)

(क) 'जिनकी सत्तासे यह सारा विश्व सत्य जान पड़ता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत्में जो सत्यत्व है वह परब्रह्मका ही सत्यत्व है, जगत्का नहीं। इसपर यह शंका होती है कि 'जब वह सत्य है नहीं, तब वह हमें सत्य क्यों भासता है?' इसका उत्तर गोस्वामीजी प्रथम चरणसे सूचित करते हैं। वह यह कि सारा विश्व मायाके वशवर्ती है। अर्थात् यह मायाके कारण सत्य भासता है। 'भास सत्य इव मोह सहाया।'(१।११७)

ब्रह्मका स्वरूप तो निर्गुण-निराकार कहा गया है। यथा—'एक अनीह अरूप अनामा। अज सिच्चिदानंद परधामा॥'(१।१३) 'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुरभूपा॥'(१।१४१) निर्गुण- निराकार ब्रह्मपर सगुण-साकार जगत्का भ्रम कैसे सम्भव है? इसका समाधान यह है कि जैसे आकाशका कोई रूप नहीं है, परन्तु देखनेसे उसका रंग नीला कहा जाता है तथा उसका रूप औंधे (उलटे) कड़ाहका-सा दीख पड़ता है; वैसे ही रूपरहित ब्रह्मपर जगत्का भ्रम सम्भव है। इसपर शंका करनेवालेका यह कथन है कि पंचीकरणके कारण आकाशमें जो अष्टमांश पृथिवीका तत्त्व है, उसीके कारण यह भ्रम है, ब्रह्ममें ऐसा कोई तत्त्व नहीं है, जिसके कारण उसपर जगत्का भ्रम हो सके। इसपर उत्तरपक्षवाले कहते हैं कि यह ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे पृथिवीमें आकाशतत्त्व होनेसे इसमें भी आकाशका भ्रम हो सकता है पर ऐसी बात प्रसिद्ध नहीं है। अच्छा, मन तो अपंचीकृत भूतोंके सत्त्वगुणोंसे बना है और रूपरहित भी है पर स्वप्न और मनोरथ आदिमें सब जगत्-व्यवहार अनुभवमें आ जाता है। अतः अगुण, अरूप ब्रह्मपर जगत्का भ्रम होना असम्भव नहीं है।

'जो चीज कभी देखी-सुनी नहीं होती उसका भ्रम नहीं होता। अर्थात् जैसे किसीने सर्प नहीं देखा है तो उसे रस्सीपर सर्पका भ्रम नहीं होगा। उसी प्रकार जीवने पूर्व कभी जगत्को देखा है तभी तो उसे उसी जगत्का भास होता है? इससे भी जगत्का अस्तित्व सिद्ध होता है?' इस शंकाका समाधान यह है कि यह ठीक है कि जो देखा-सुना होता है उसीका भास होता है; पर यह आवश्यक नहीं है कि वह देखा हुआ पदार्थ सत्य ही हो। जैसे कि रबर या मिट्टी आदिका सर्प देखने और सर्पके दोष सुननेपर भी रस्सीपर सर्पका भ्रम और उससे भय आदि हो सकते हैं, उसी प्रकार पूर्वजन्ममें जगत् पूर्व देखा-सुना हुआ होनेसे संस्कारवशात् इस जन्ममें भी जीवको जगत्का भ्रम होता है और पूर्वजन्ममें जो जगत्का अनुभव किया था, वह भी मिथ्या भ्रम था। इसी प्रकार पूर्वजन्ममें जो भ्रमसे जगत्का अनुभव हृदयमें बैठा हुआ है वही आगेके जन्ममें होनेवाले जगत्–अनुभवरूपी भ्रमका कारण है और संसार अनादि होनेसे प्रथम-प्रथम भ्रम कैसे हुआ यह प्रश्न ही नहीं रह जाता।

'रज्जुमें जो सर्पका भ्रम था, वह प्रकाश होनेपर नष्ट हो जाता है। अर्थात् फिर वह सर्प नहीं रह

जाता, उसी प्रकार ज्ञान होनेपर जगत् भी न रह जाना चाहिये और तब उनके द्वारा अज्ञानियोंका उपदेशद्वारा उद्धार आदि व्यवहार भी न होना चाहिये। इस तरह संसारसे मुक्त होनेका मार्ग ही बन्द हो जाता, पर ऐसा देखनेमें नहीं आता।' इस शंकाका समाधान एक तो पंचदशीमें इस प्रकार किया है—'उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते। इत्याहुस्तार्किकास्तद्वदस्माकं किन्न संभवेत्॥' (६। ५४) अर्थात् उपादान कारण नष्ट होनेपर भी उसका कार्य (किसी प्रसंगमें) क्षणभर रह जाता है। इस प्रकार नैयायिकोंने कहा है, वैसा ही हमारा क्यों न सम्भव होगा? यह नैयायिकोंका सिद्धान्त है। इसके अनुसार यहाँपर भी अज्ञानरूपी कारण नष्ट होनेपर भी यह जगत्–रूपी कार्य कुछ समयतक रह जाता है। युक्तिसे भी यह बात सिद्ध होती है। जैसे रज्जु–सर्प-प्रसंगमें रज्जुके ज्ञानसे सर्पके अभावका निश्चय होनेपर भी उसका कार्य स्वेद, कम्प आदि कुछ देरतक रहता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानसे अज्ञान और तत्कार्य जगत्का बाध होनेपर भी कुछ समयके लिये उसकी अनुवृत्त (आभास वा अनुभव) होती है। इसीको कहीं–कहीं 'बाधितानुवृत्त' कहते हैं।

दूसरा समाधान यह है कि 'भ्रम' दो प्रकारका है। एक सोपाधिक, दूसरा निरुपाधिक। रबड़के सर्पपर जो भ्रम होता है वह 'सोपाधिक' है और रज्जुमें जो सर्पका भ्रम है वह निरुपाधिक है। निरुपाधिक भ्रममें जो पदार्थ भ्रमसे अनुभवमें आता है, वह विचार आदिके द्वारा भ्रमिनवृत्ति होनेपर देखनेमें नहीं आता; परन्तु सोपाधिक भ्रममें वैसी बात नहीं है। उसमें ज्ञानोत्तर भ्रमकी निवृत्ति होनेपर भी सर्पका आकार वैसा ही दीख पड़ता है। रज्जुसर्पका वैसा नहीं समझ पड़ता। इसी प्रकार भ्रमसे जो जगत्का अनुभव होता है वह सोपाधिक भ्रम है, इसीलिये ज्ञानोत्तर जगत् भी पूर्ववत् अनुभवमें आता है। ब्रह्ममें जो अनन्त शक्तियाँ हैं, उन्हींके प्रकट होनेसे जगत् अनुभवमें आता है और शक्तियाँ शक्तसे पृथक् नहीं मानी जातीं।

- (ख) 'यन्मायावश'''''' इस चरणमें हमें बताया है कि ब्रह्मादिसे लेकर सारा चराचर जगत् श्रीरामजीकी मायाके वश है। वह माया श्रीरामजीकी है अर्थात् माया श्रीरामजीके अधीन है। इसका निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मादि भी रामजीके वश हैं और श्रीरामजी न तो मायाके वश हैं और न ब्रह्मादिके वशमें। सारा विश्व मायाके वशवर्ती है। इस कथनसे सिद्ध होता है कि यह सारा विश्व सत्य है। '*एहि बिधि जग हिर आश्रित रहई। जदिप असत्य* देत दुख अहई ॥'(१।११८) 'जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकै कोउ टारि।'(१।११७) 'तुलिसदास सब बिधि प्रपंच जग, जदिप झूठ श्रुति गावै।' (विनय॰ १२१) 'तुलिसदास कह चिद-बिलास जग बुझत बुझत बुझै।' (विनय० १२४) इत्यादिमें माया एवं मायाकार्य जगतु सब असत्य है ऐसा कहा गया है। दोनों वाक्योंमें परस्पर विरोध जान पड़ता है। इस सन्देहके निराकरणार्थ दूसरे चरणमें, 'यत्सत्त्वाद् '''' कहा। अर्थात् जगत्प्रपंच सत्य नहीं है किन्तु श्रीरामजीके अस्तित्वसे, उनके आश्रित होनेसे, यह सत्य भासता है। जो पूर्व चरणमें 'विश्वमिखलं ब्रह्मादिदेवासुराः' कहा था, उसीको यहाँ 'सकलम्' से कहा गया है। दोनों पर्याय हैं। 'अमृषैव भाति' से आशय निकला कि सत्य है नहीं। जब सत्य नहीं है तो हमें उसपर विचार करनेकी आवश्यकता ही क्या? यह प्रश्न उठता है। इसका उत्तर 'रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः' से लक्षित कराया है। अर्थात् जबतक हम उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते, उसको सत्य समझ रहे हैं, जबतक भ्रम रहेगा तबतक वह दु:ख देता ही रहेगा, जैसे जबतक रस्सीको हम सर्प समझे रहेंगे तबतक हमें भय रहेगा। यथा—'स्नग महँ सर्प बिपुल भयदायक, प्रगट होइ अबिचारे। बहु आयुध धरि, बल अनेक करि हारिहं, मरइ न मारे॥ निज भ्रम ते रिबकर-सम्भव सागर अति भय उपजावै"" '(विनय० १२२) 'जदिप असत्य देत दुख अहई।' (१। ११८) अतः उस दु:खकी निवृत्तिका इस संसाररूपी सागरके पार जानेका उपाय करना आवश्यक हुआ। तीसरे चरणमें वह उपाय बताते हैं—'यत्पादप्लव एक एव हिः…ः।' वे कौन हैं और उनके प्राप्तिका साधन क्या है? यह चौथे चरणमें बताया। 'अशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्' से नाम बताया और 'वन्दे' यह साधन बताया। 'सकृत प्रनाम किये अपनाये।'यह चारों चरणोंके क्रमका भाव हुआ।
  - (ग) 'यत्सत्त्वादमृषैव<sup>......</sup>' इति। यथा—'जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह

सहाया॥'(१।११७) 'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥'(१।११२) 'यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमादध्यासमित्याहुरमुं विपश्चितः। असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरं जगत्॥' (अध्यात्मरा० ७।५।३७) अर्थात् बुद्धिके भ्रमसे जो अन्य वस्तुमें अन्य वस्तुकी प्रतीति होती है उसीको पण्डितलोगोंने अध्यास कहा है। जैसे असर्परूप रज्जु (रस्सी) आदिमें सर्पकी भ्रान्ति होती है वैसे ही ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है। (पं० रामकुमारजी)।

(घ) बिना अधिष्ठानके भ्रमरूप वस्तुकी प्रतीति नहीं होती। अधिष्ठानके ज्ञान बिना करोड़ों उपाय करे परन्तु मिथ्या प्रतीति और उसके उत्पन्न हुए दु:ख आदिकी निवृत्ति कदापि सम्भव नहीं। श्रीगोस्वामीजी सर्पका अधिष्ठान रस्सीके यथार्थ ज्ञानसे उस भ्रमकी निवृत्ति कहते हैं। दृष्टान्तमें रज्जु और सर्प, दार्ष्टान्तमें श्रीरामजी और विश्व हैं। रस्सीकी सत्यता ही मिथ्या सर्पकी प्रतीतिका कारण है। श्रीरामजीकी सत्यता ही संसारको सत्यवत् प्रतीति करा रही है। जिसको रस्सीका यथार्थ ज्ञान है उसको मिथ्या सर्प अथवा तज्जन्य भय कदापि सम्भव नहीं। ऐसे ही जिसको श्रीरामजीकी सत्यताका दृढ़ विश्वास है, उसको संसार कदापि दु:खद नहीं। (तु० प०)

नोट—३ 'यत्पादप्लव' इति। प्लवका अर्थ प्रायः लोगोंने 'नाव' किया है। अमरकोशमें 'उडुपं तु प्लवः कोलः॥' (१। १०। ११) प्लवके तीन नाम गिनाये हैं। इसपर कोई टीकाकार 'त्रयोऽल्प नौकायाः' ऐसा कहते हैं। अर्थात् ये तीनों छोटी नौकाके नाम हैं। छोटी नौकामें यह शंका होती है कि सागरमें नावके डूबनेका भय है वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो। नाव नदीके कामकी है। भट्टोजिदीक्षितात्मज भानुजी दीक्षित उसका अर्थ, 'त्रयं तृणादिनिर्मितं तरणसाधनस्य' अर्थात् 'तृण आदिसे बनाया हुआ तैरनेका साधन', ऐसा करते हैं। इस तरह 'प्लव' का अर्थ 'बेड़ा' जान पड़ता है। बेड़ाको डूबनेका भय नहीं होता।

४—'एक एव हि' का भाव यह है कि यही एकमात्र उपाय है, दूसरा नहीं। यथा—'सब कर मत खगनायक एहा। किरिय रामपद पंकज नेहा।। रघुपित भगित बिना सुख नाहीं ""। रामबिमुख न जीव सुख पावै ""। बिमुख राम सुख पाव न कोई। बिनु हिरभजन न भव तिरय यह सिद्धांत अपेल।।""हिर नरा भजिन्त येऽतिदुस्तरं तरिन्त ते।' (७।१२२) यह उपसंहारमें कहा है। पुन: यथा—'भव-जलिध-पोत चरनारबिंद जानकीर मण आनंद कंद॥' (विनय० ६४) 'त्वदंघि मूल ये नरा:। भजित हीनमत्सरा:॥ पतंति नो भवार्णवे। वितर्क बीचि संकुले॥' (३।४) यह ग्रन्थके मध्यमें कहा है।

५—'यत्पादप्लव एक एव हि' इति। यहाँपर शंका हो सकती है कि 'जब संसारसे तरनेके लिये एकमात्र यही साधन है तब श्रुतिवाक्य 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः', 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्' की संगित कैसे होगी? समाधान यह है कि यद्यपि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, यह सर्वमान्य है, तथापि सर्वसाधारणको बिना श्रीरामजीकी कृपाके ज्ञान हो नहीं सकता और यि हो भी जाय तो वह ठहर नहीं सकता। यथा—'बिनु सतसंग बिबेक न होई। रामकृपा बिनु सुलभ न सोई॥' (१।३) 'ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन किन न मन कहुँ टेका॥ करत कष्ट बहु पावइ कोऊ।' (७।४५) 'जे ज्ञान मान बिमत्त तव भव हरिन भिक्त न आदरी। ते पाइ सुरदुर्लभ पदादिप परत हम देखत हरी॥' (वेदस्तुति ७।१३) 'जिमि थल बिनु जल रिह न सकाई। कोटि भाँति कोउ करइ उपाई॥ तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रिह न सकइ हरिभगिति विहाई॥' (७।११९) इसीलिये 'पादप्लव' कहकर सगुणोपासनाहीको संसार-तरणका प्रधान साधन बताया है। अर्थात् सगुणोपासना करनेपर ज्ञान, वैराग्य आदि जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होगी वह सब इसीसे प्राप्त हो जायगी। यथा—'राम भजत सोइ मुकृति गोसाईं। अनइच्छित आवइ बिरआईं॥……भगित करत बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अबिद्या नासा॥ भोजन किरअ तृपिति हित लागी। जिमि सो असन पचवै जठरागी॥ (७।११९) 'बिश्वास किर सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। जिप नाम तव बिनु श्रम तरिह भव नाथ सो समरामहे॥' (७।१३) अध्यात्मरामायणमें भी यही कहा है; यथा—'अज्ञानात्र्यस्यते सर्वं त्विय रज्ञौ भुजंगवत्। त्वर्ज्ञानात्र्यस्यते सर्वं तस्मार्ज्ञानं सदाभ्यसेत्॥ त्वत्वत्वादिक्तानां विज्ञानं भवित क्रमात्।

तस्मात्त्वद्भिक्तियुक्ता ये मुक्तिभाजस्त एव हि॥' (२। १ २८-२९) अर्थात् रज्जुमें सर्प-भ्रमके समान अज्ञानसे ही आपमें सम्पूर्ण जगत्की कल्पना की जाती है, आपका ज्ञान होनेसे वह सब लीन हो जाती है, आपके चरण-कमलोंकी भिक्तिसे युक्त पुरुषको ही क्रमशः ज्ञानकी प्राप्ति होती है, अतः जो पुरुष आपकी भिक्तिसे युक्त हैं वे ही वास्तवमें मुक्तिके पात्र हैं। यह देविषि नारदने श्रीरामजीसे कहा है।

६—पाठपर विचार—पं० रामगुलाम द्विवेदीजीकी गुटका सं० १९४५ वि० की छपी हुईमें 'फ्लव एक एव हि' पाठ है। मानसमार्तण्डकारने 'फ्लवमेव भाति' पाठ दिया है जो कोदोरामजीकी पुस्तकमें है और नंगे परमहंसजीने भी वही पाठ रखा है। सं० १६६१की पोथीमें प्रथम चार पन्ने नहीं थे। वे चार पन्ने पं० शिवलाल पाठकजीकी प्रतिसे लिखे गये हैं। उसमें 'फ्लवमेकमेव हि' पाठ है। यह पाठ संस्कृत व्याकरणके अनुसार अशुद्ध है क्योंकि अमरकोशमें 'उडुपं तु फ्लव: कोल:।' (१। १०। ११) ऐसा लिखा है। 'फ्लव:' पुँक्लिंग है, 'उडुपम्' नपुंसकलिंग है। यदि 'फ्लव' नपुंसकलिंग होता है तो 'फ्लवम्' ठीक होता पर नौकाके अर्थमें वह पुँक्लिंग ही है। प्लवका अर्थ जब 'खस या तृण' होता है तभी वह नपुंसक होता है। पुँक्लिंग होनेसे 'फ्लव एक एव' ही पाठ शुद्ध होगा।

७—इस ग्रन्थका ध्येय क्या है? यह इस श्लोकके इस चरणसे ग्रन्थकारने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें भवतरणोपाय बताया है और वह उपाय है श्रीरघुनाथजीकी भिक्त। यही बात मध्यमें श्रीसुतीक्ष्णजीके प्रसंगसे और अन्तमें श्रीभुशुण्डिजीके प्रसंगसे पुष्टि की गयी है। दोनों जगह ज्ञान और विज्ञान आदिकी अवहेलनापर भगवान्की प्रसन्नता दिखायी गयी है। भगवान्ने ज्ञान आदि वर माँगनेको कहा। जब उन्होंने भिक्त माँगी तब भगवान्ने उनको 'चतुर' विशेषण दिया है। इस तरह ग्रन्थकारने अपने सिद्धान्तपर बड़े पुरातन भक्तों और भगवान्की मृहर—छापें लगवा दी हैं।

८—(क) यहाँ गोस्वामीजीने माया, जीव और ब्रह्म—तीनोंके स्वरूप दिखाये हैं। मायाके वश होना जीवका स्वरूप है। यथा—'ईश्वर अंस जीव अबिनासी।""सो माया बस भयउ गोसाई॥'(७। ११७) 'देखी माया सब बिधि गाढ़ी।""देखा जीव नचावे जाही॥'(१। २०२) वशमें करना मायाका स्वरूप है और बन्धनसे छुड़ाना ब्रह्मका स्वरूप है। यथा—'बंध मोच्छप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव॥'(३। १५) (पं० राम कु०) [अथवा (ख) यों कह सकते हैं कि यहाँ क्रमशः प्रथम चरणमें जीव, दूसरेमें माया और पिछले दोनों चरणोंमें ब्रह्मके लक्षण भी ब्याजसे कहे हैं। जो मायाके वश है वह जीव है। यथा—'माया बस्य जीव सचराचर।'(७। ७८) और जो भ्रममें डालकर सबको वशमें किये हुए है वह माया है। जो ईश है और माया या भवसागरसे जीवको उबारता है वही ब्रह्म है।] (ग) इस श्लोकमें कर्म, ज्ञान और उपासना वेदके काण्डत्रय दिखाये हैं।'यन्मायावशवर्ति "" से कर्म, 'रज्जौ यथाहेभ्रमः' से ज्ञान और 'यत्पादप्लव—' से उपासना दिखायी। (और कोई कहते हैं कि यहाँ प्रथम चरणमें विशिष्टाहैत, दूसरेमें अहैत और तीसरेमें हैत सिद्धान्तका स्वरूप है।)

९—'वन्देऽहम्' इति। पूर्व 'वन्दे वाणीविनायको', 'भवानीशंकरौ वन्दे', 'वन्दे बोधमयं'''', 'वन्दे विशुद्ध-विज्ञानौ'''''' कहा गया और श्रीसीताजी तथा श्रीरामजीकी वन्दना करते हुए कहते हैं—'नतोऽहं रामवल्लभाम्' 'वन्देऽहं तमशेष'''''।' यद्यपि 'वन्दे' का अर्थ ही 'अहं वन्दे' है तथापि पूर्वके चार श्लोकोंमें 'अहम्' के न होनेसे और इन दोमें 'अहम्' शब्दका भी प्रयोग होनेसे यह भाव निकलता है कि भक्तको अपने इष्टमें अभिमान होना ही चाहिये। यथा—'अस अभिमान जाइ जिन भोरे। मैं सेवक रघुपित पित मोरे॥' (३। ११) इससे यह भी जनाया है कि श्रीसीतारामजी हमारे इष्टदेव हैं, अन्य नहीं।

१०—'अशेषकारणपरम्' इति। अर्थात् संसारमें जहाँतक एकका कारण दूसरा, दूसरेका तीसरा इत्यादि मिलते हैं, उन समस्त कारणोंके कारण जो श्रीरामजी हैं और जिनका कोई कारण नहीं, जो सबसे 'पर' हैं, यथा, 'बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवध पति सोई॥ जगत प्रकास्य प्रकासक रामू॥' (१। ११७) 'यस्यांशेनैव ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा अपि

जातो महाविष्णुर्यस्य दिव्यगुणाश्च एकः कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामो दाशरिथर्बभूव॥' पुनः, अशेषकारण-परम्=अनन्त ब्रह्माण्डोंका कारण और 'पर' (अर्थात् सर्वश्रेष्ठ)। यथा—'जन्माद्यस्य यतः' (ब्रह्मसूत्र १। १। २) 'अशेषकारणपरम्' कहकर सबके योगक्षेमके लिये समर्थ, सबके शरण्य, सर्वशक्तिमान् और जीवमात्रके स्वामी आदि होना सूचित किया। यथा—'जेहि समान अतिसय निहं कोई।'

११—'रामाख्यमीशं हिरम्' इति। 'हिर' शब्द अनेक अर्थींका बोधक है। अमरकोशमें इसके चौदह अर्थ दिये हैं, यम, पवन, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, विष्णु, सिंह, किरण, घोड़ा, तोता, सर्प, किप, मेढक और पिंगल वर्ण। यथा—'यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंहांशुवाजिषु। शुकाहिकिपिभेकेषु हिर्नाकिपिले त्रिषु॥'(३।३।१७४) और 'ईश' विशेषत: शिवजीका वाचक है। यहाँ 'रामाख्यम्' शब्द देकर सूचित करते हैं कि यहाँ 'हिर' और 'ईश' के उपर्युक्त अर्थोमेंसे कोई भी अर्थ किवका अभिप्रेत नहीं है। यहाँ 'ईश' और 'हिर' दोनों ही 'राम'के विशेषण हैं। 'ईश' विशेषणसे जनाया कि ये चराचरके कारणमात्र ही नहीं हैं किन्तु उनकी स्थिति, पालन और संहारको अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और महेशोंके समान अकेले ही समर्थ हैं, सबके प्रेरक, रक्षक, नियामक, नियन्ता सभी कुछ हैं। यथा—'विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई॥ बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता। कद्र कोटिसत सम संहर्ता॥' (७। ९२) 'अंब ईस आधीन जग काहु न देइअ दोषु।' (२। २४४) 'हिर' से जनाया कि जीवोंके समस्त क्लेशोंके, समस्त पापोंके तथा समस्त जीवोंके मनको हरनेवाले हैं। 'क्लेशं हरतीति हिरः', 'हरिर्हरित पापानि'।

पं० रामकुमारजीका मत है कि 'हरि' शब्दके अनेक अर्थ हैं। यथा—'हरिरिन्द्रो हरिर्भानुः' इत्यादि। अतः 'रामाख्य' कहा। 'राम' शब्दसे दाशरिथ राम, परशुराम, बलराम आदिका बोध होता है। (विशेष दोहा (१९।१) 'बंदौं नाम राम रघुबर को' में देखिये।) अतः अतिव्याप्तिके निवृत्यर्थ 'ईश' पद दिया। 'ईश' अर्थात् परम ऐश्वर्यवान्, परमेश्वर, ब्रह्मादिके भी नियन्ता हैं। यथा—'बिधि हरि हर सिस रिब दिसिपाला। माया जीव कर्म कुलि काला॥ अहिप महिप जहँ लिग प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ करि बिचार जिय देखहु नीके। राम रजाइ सीस सब ही के॥'(२।२५४) 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥' (गीता १८।६१) अर्थात् शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मानुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। 'ईश' कहकर जनाया कि वही एकमात्र सबका शरण्य है, उसीकी शरण जाना योग्य है। यथा—'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यिस शाश्वतम्॥' (गीता १८।६२) सर्वभावेन उसीकी शरण जानेसे परम शान्ति और परमधामकी प्राप्ति होगी। यह सब भाव 'ईश' विशेषण देकर जनाये। प्रथम आवरण देवताओं वा परिकर एवं परिवारका पूजन होता है तब प्रधान देवका। (श्रीसीतारामार्चन–विधि तथा यन्त्रराजपूजन–विधि देखिये।) इसी भावसे श्रीरामजीकी वन्दना अन्तमें की गयी।

१३—यह श्लोक ग्रन्थके सिद्धान्तको बीजरूपसे दिखा रहा है। इसका वर्ण्य विषय 'अशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हिरम्' है। ये 'राम' विष्णु नहीं हैं वरंच करोड़ों ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके अंशमात्रसे उत्पन्न होते हैं। ये करोड़ों विष्णुसे भी अधिक पालनकर्ता हैं। 'यत्पादप्लव एक एव हिं…..' से ग्रन्थकार बता देते हैं कि इस ग्रन्थमें भिक्तका ही प्राधान्य है। भिक्त ही भगवत्प्राप्ति एवं मोक्षकी हेतु बतायी गयी है। इन्हीं दोकी चाह 'भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम्' को होती है। श्रीरामचरणमें प्रेम अथवा मोक्ष दोनों श्रीरामजीके चरणोंकी भिक्तसे प्राप्त होते हैं। इस युगमें एकमात्र उपाय यही है। यही इस ग्रन्थका विषय है। यथा— 'जेहि महँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥'(७। ६१) 'एहि महँ रघुपित नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा॥' (१। १०) 'रामचरनरित जो चह अथवा पद निर्वान। भाव सिहत सो यह कथा करउ श्रवनपुट पान॥'(७। १२८)

वेदान्तभूषणजीका मत है कि इस श्लोकसे ग्रन्थमें आये हुए दार्शनिक सिद्धान्त 'अर्थपंचक' का वर्णन संक्षिप्तरूपसे दिग्दर्शन कराया गया है। 'रामाख्यमीशं हरिम्' से 'प्राप्यब्रह्म' का स्वरूप, 'वशवर्त्तिविशव""स्रा'

से 'प्राप्ता प्रत्यगात्मा' (जीव) का स्वरूप, 'यत्पादप्लव एक एव हि' से भगवच्चरणानुराग 'उपायस्वरूप', 'भवाम्भोधेः' से भवतरण 'फलस्वरूप' और 'यन्माया' से माया 'विरोधी स्वरूप' कहा गया। क्योंकि माया ही स्वरूपको भुलवा देती है। यथा—'मायाबस स्वरूप बिसरायो। तेहि भ्रमतें दारुन दुख पायो।।' (विनय० १३६) इस प्रकार भी यहाँ 'वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण' है।

'इस प्रकार वन्दना करके किव चाहता है कि संसारमात्र उसके रचे हुए इस काव्यके वशवर्ती होकर एकमात्र उसीको भवसागरसे तार देनेकी नाव और समस्त अभीष्टोंका दाता समझकर इसके आश्रित हो।'

गौड़जी—वन्दनामें चतुर किव अपने प्रतिपाद्य विषयका भी निर्देश करता है। इस वन्दनामें मानसके प्रतिपाद्य विषयका निर्देश बहुत उत्कृष्ट रीतिसे किया गया है। 'पुराणरत्न' विष्णुपुराण एवं भक्तितत्त्वप्रतिपादक श्रीमद्भागवतमें विष्णुपरत्वका प्रतिपादन है। श्रीरामचिरतमानसमें परात्पर ब्रह्म रामका प्रतिपादन है। 'उपजिंह जासु अंस ते नाना। संभु बिरंचि बिस्नु भगवाना॥' परन्तु साथ ही विष्णु, नारायण और ब्रह्ममें अभेद भी माना है। अद्वैत वेदान्त सृष्टि-स्थिति—संहारके कर्त्ता ईश्वरको कुछ घटा हुआ पद देता है और परब्रह्मको निर्गुण एवं परे मानता है। मानसकारने वैष्णविसद्धान्त वेदान्तको लेकर सगुण और निर्गुणमें अभेद माना है और ईश्वरके सभी रूपोंको और समस्त विभूतियोंको एक रामका ही अवतार माना है। श्रीमद्भागवतमें भी 'अवतारा असंख्येयाः' कहकर विष्णुके असंख्य अवतार माने हैं, परन्तु श्रीमद्भागवत विष्णुपरत्वका प्रतिपादक है। परब्रह्मको विष्णुरूपमें ही मानता है।

मानसके इस शार्दूलविक्रीडित छन्दके भाव श्रीमद्भागवतके मंगलाचरणवाले शार्दूलविक्रीडित 'जन्माद्यस्यः''''धोमहि' से बहुत मिलता है। हम वह मंगलाचरण यहाँ तुलनाके लिये देते हैं।

```
पदार्थोंमें सम्बन्ध और विच्छेदसे जिसके द्वारा इस
जन्माद्यस्य यतो-
                                  अखिल विश्वका जन्म, पालन और संहार है।
ऽन्वयादितरतश्चार्थे-
ष्विभज्ञः स्वराट्—जो (पदार्थींके विषयमें) सर्वज्ञ है और स्वतः ज्ञानसिद्ध है।
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये
                                  आदिकवि (ब्रह्मा) के लिये जिसने हृदयद्वारा वह वेद फैलाया।
मुह्यन्ति यत्सूरयः — जिसमें विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं।
                                  जैसे तेजस् जल और काँचादि मिट्टीका विनिमय
तेजोवारिमुदां यथा विनिमयो
                                   (एकमें किसी दूसरेका भासना) है।
                                  उसी तरह जहाँ मृषा त्रिसर्ग
यत्र त्रिसर्गोऽमृषा
                                   (त्रिगुणात्मिका सृष्टि) (अमृषाकी तरह भासता) है।
                                  अपने प्रकाशसे त्रिकालमें (जो) माया-मुक्त (है)।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
(ईशं) सत्यं परं धीमहि—(उस) सत्यका (उस) परेका हम ध्यान करते हैं।
```

मानसकारके दूसरे चरणमें ठीक वही बात कही गयी है जो श्रीमद्भागवतके तीसरे चरणमें है। 'सकलम्' में 'त्रिसर्गका' और 'रज्जौ यथाहेर्भ्रमः' में 'तेजोवारिमृदां यथा विनिमयः' का अन्तर्भाव है। काँचमें जलका और जलमें काँचका भ्रम तेज और जल वा तेज और काँचकी सत्ताको स्वीकार करता है, इस तरह यह अन्योन्याध्यास है, द्वैत सत्ताका परिचायक है। रज्जुमें साँपके भ्रममें एक रज्जुकी ही सत्ता माननी पड़ती है। इस तरह मानसकारका दृष्टान्त अधिक उत्कृष्ट है। रज्जु ब्रह्म है, जगत् साँप है, माया भ्रम है। भागवतकारके पहले दो चरणोंका अधिकांश अन्तर्भाव मानसकारके पहले चरणमें हो जाता है। श्रीमद्भागवतवाले मंगलाचरणमें सीधे उसी 'पर' और 'सत्यको' स्रष्टा, पालक और संहर्त्ता उहराया है। परन्तु मानसकारने 'ब्रह्मादिदेवासुराः' अखिल विश्वको उसकी मायाके वशावर्ती दिखाया है अर्थात् सृष्टि – पालन – संहार क्रियाके करनेवाले देव और असुर भी उसीकी मायाके वशीभूत हो सारे व्यापार करते हैं और वेदज्ञान, एवं अखिल विश्वकी बुद्धि तथा चेतना भी उसी मायाके वशवर्ती हैं, कोई बचा नहीं है, यह दरसाया है। अतः जहाँ भागवतकार ईश्वरको ही 'सत्यं परंध्येयम्' मानते हैं वहाँ मानसकार उस 'अशेषकारणपरम् ईशम्' को जगत्कर्त्री मायाका नाथ मानते हैं। भागवतकारके दूसरे चरणमें 'अर्थेष्विभिज्ञः स्वराट्' अर्थात् उसी जन्मादिके कारणको 'सर्वज्ञ' और

'स्ववश' बताया है और 'धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्' अपने प्रकाशसे मायान्धकारसे मुक्त दिखाया है। भाव यह है कि जीव (चित्) अल्पज्ञ, माया (अचित्) वश और मोहित है और ईश्वर सर्वज्ञ, स्ववश और मायामुक्त है। इस तरह भागवतकार ईश्वरका ही प्रतिपादन करके उसे 'सत्यं परम्' मानते हैं। मानसकार परात्पर ब्रह्मका प्रतिपादन करके ईश्वरत्व उसके अधीन मानते हैं और 'सत्यं परम्' की जगह 'अशेषकारणपर' कहकर परसत्यकी अधिक व्यापक और उचित व्याख्या कर देते हैं। 'ईश्गम्' कहकर वह उस 'अशेषकारणपरम्' को उस मायाका स्वामी बताते हैं जिसके वशवर्ती ब्रह्मादि चराचर हैं। स्वामीके मायामुक्त होनेका प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि उसके मायाबद्ध होनेकी ही कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मादि तो मायावश हैं। 'सिव बिरंचि कहँ मोहइ' को है बपुरा आन', रमा समेत रमापित मोहे॥' ईश्वरकोटि तो मायावशवर्ती है। वह 'अशेषकारणपर' तो 'बिष्नुकोटिसम पालन कर्त्ता। रुद्र कोटिसतसम संहर्ता॥' है। जो माया ऐसी प्रबला होकर भी उस 'ईश' की दासी है उसका रूप दूसरे चरणमें दिखाया है जो भागवतकारके वर्णनके अनुरूप ही है। तात्पर्य यह कि मायाका रूप जो भाँति-भाँतिके अध्यासोंसे वेदान्तमें उदाहत किया है वह भागवतकार और मानसकारका एक-सा है परन्तु दृष्टान्त मानसकारका अधिक उपयुक्त है।

भागवतकारके 'अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्' के एवं 'धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्' के अर्थोंसे भी अधिक भावोंकी व्याप्ति मानसकारके 'ईशं हरिम्' में है क्योंकि ईशत्वमें न केवल सर्वज्ञता और स्वाधीनता है, वरन् मायापितत्व है, दासोंका, भक्तोंका आश्रय है, और मोह हर लेने (हरिम्) उपासकोंको मायामुक्त कर देनेकी भी सामर्थ्य है। साथ ही 'ईशं हरिम्' कहकर यह भी सूचित किया कि वह ईश, वह हरि, शिव और विष्णुसे अभिन्न है। यद्यपि अंशी और अंशका, अंगी और अंगका, अवतारी और अवतारका सम्बन्ध है। यह तेहरा अभेद रामचिरतमानसमें साद्यन्त प्रतिपादित है। एक बातमें श्रीमद्भागवतका मंगलाचरण अधिक उत्तम कहा जा सकता है कि उसकी भाषा द्वैत और अद्वैतवादियोंके पक्ष-पोषक अर्थोंके घटित करनेमें भी समर्थ है, परन्तु मायाको स्पष्टरूपसे प्रतिपन्न करके मानसकारने जहाँ द्वैतवादका निरसन किया है वहाँ अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैतका पोषण भी बहुत उत्तम हुआ है। किन्तु इस परवर्ती दृष्टिसे तो मानसकारकी ही विधि उत्कृष्ट जान पड़ेगी, क्योंकि भागवतकार जहाँ जान-बूझकर सबके लिये गुंजाइश छोड़ देते हैं और 'सत्यं परम्' को व्यावहारिक अर्थमें 'निरस्तकुहकम्' नहीं रखते, वहाँ मानसकार जिस पक्षको सत्य समझते हैं उसे असंदिग्ध और स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त करते हैं, जिन्हें तोड़-मरोड़कर किसीके लिये अर्थका अनर्थ करना सम्भव नहीं है।

भागवतकारने अपने मंगलाचरणको गायत्रीमन्त्रके भावोंमें ग्रथित किया है, जो श्रीमद्भागवतकी विशेषताको सूचित करता है और 'धोमहि' में गुरु-शिष्य वा वक्ता-श्रोता उभयपक्षसूचक बहुवचन है जो ठीक गायत्रीमन्त्रमें प्रयुक्त क्रियापद है, जो वैदिक व्याकरणके ही रूपमें ज्यों-का-त्यों दिया गया है। परन्तु मानसकारका यह अपना मंगलाचरण है, मानसके श्रोता-वक्ताका नहीं, अतः इसमें 'वन्दे' एक वचन क्रियापद है और जहाँ भागवतकारने निर्गुणरूपका ध्यान किया है वहाँ मानसकारने सगुणब्रह्मके चरणोंकी वन्दना की है। 'परं सत्यम्' की पूरी व्याख्या 'अशेषकारणपरम्' से ही हो सकती है। क्योंकि सबसे परे नित्य-सत्य वही हो सकता है, जो सबसे परे, सब कारणोंका कारण हो, जहाँ जाकर कारणोंका सिलसिला खतम हो जाता हो। 'परं ब्रह्म परं तत्त्वं परं ज्ञानं परं तपः। परं बीजं परं क्षेत्रं परं कारणकारणम्॥'\* 'रामाख्यम्' शब्द तो रामचिरतमानसके सम्पूर्ण ग्रन्थका बीजमन्त्र ही है। 'राम' शब्दका अर्थ है, 'जो आनंदिसंधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक्य सुपासी॥ सो सुखधाम राम अस नामा।' उस 'ईशम्' की मैं वन्दना करता हूँ जिनका ऐसा 'राम' नाम है, जिन्होंने अखिल लोकोंको विश्राम देनेके लिये ईश होते हुए भी मायामानुषरूप धारण किया है। 'रामक्ललभाम्' वाले रामकी ही व्याख्या इस सम्पूर्ण छन्दमें वन्दनाके व्याजसे विर्णित है।

<sup>\*</sup> गोस्वामीजीने क० सु० २५ में श्रीरामजीको 'विराट्रूप भगवान्'का भी रक्षक कहा है। यथा, 'रावन सो राजरोग बाढत बिराट उरः''।'

निदान भागवतकारके चारों चरणोंके भाव मानसकारने अपने मंगलाचरणमें व्यक्त कर दिये। साथ ही इतना करके भी मानसकारने वह बात और दी है जो भागवतकारने स्पष्टरूपसे इस छन्दमें व्यक्त नहीं कर पायी और जो दूसरे ढंगपर उसके आगेके शार्दूलविक्रीडितमें उन्होंने दी है। मानसकारने 'पादप्लवम्' कहकर सगुणरूपका ध्वन्यात्मक प्रतिपादन भी किया है और भक्तोंके भवसागर पार होनेके लिये स्तुतिके व्याजसे उपासना–मार्गका भी उपदेश किया है। ध्वनिसे पहले चरणमें कर्म और दूसरेमें ज्ञान कहकर तीसरेमें उपासनाद्वारा उद्धारकी विधि दिखायी है, बडी चमत्कारिक रीतिसे तीनों विधियोंके ध्येय भगवान् रामचन्द्रकी वन्दना की है।

गोस्वामीजीने श्रीमद्भागवतकी छाया अनेक स्थलोंपर ग्रहण की है, परन्तु भाविचत्रण बिलकुल निजी ढंगपर किया है जिससे भावापहरणका दोष उनपर नहीं लग सकता। उन्होंने 'नानापुराणिनगमागमसम्मत' लिखा ही है, परन्तु मूल स्रोत चाहे जो हो उन्होंने अपनी अमृतप्रसिवनी लेखनीसे उसमें नयी जान डाल दी है। भागवतकारका मंगलाचरण जितना क्लिष्ट है, मानसकारका उतना ही प्रसादगुणपूरित है जिसमें उन्होंने व्यंजनासामर्थ्यसे अपनी रचनाको मूलरूप और भागवतके मंगलाचरणको छाया बना डाला है। मंगलाचरणवाला यह शार्दूलिवक्रीडित उनकी उन अनुपम रचनाओं मेंसे है, जिसके आश्योंकी गम्भीरतामें जितने ही डूबिये उतने ही अर्थ-गौरवके रत्न मिलते हैं।

नोट—१४ (क) यह श्लोक शार्दूलिवक्रीडित छन्दमें है। शार्दूल अर्थात् सिंह श्रेष्ठ पराक्रमशाली होता है। इसी विचारको लिये हुए शार्दूलिवक्रीडित छन्दमें अपने उपास्य इष्टदेवका मंगलाचरण करके किवने सूचित किया है कि श्रीरामजीके समान पराक्रमवाला चौदहों भुवनोंमें कोई नहीं है। (ख) गोस्वामीजी इस ग्रन्थमें सर्वमतोंका प्रतिपादन करते हुए भी किस चतुरता और खूबीसे अपनी उपासनाको दृढ़ गहे हुए हैं, यह बात इस श्लोकमें भी विचार कर देखिये। (ग) छन्दका स्वरूप यह है। 'आद्याश्चेद्गुरवस्त्रयः प्रियतमे! षष्ठस्तथा चाष्टमो नन्वेकादशतस्त्रयस्तदनुचेदष्टादशाद्यौ ततः। मार्तण्डैर्मुनिभिश्च यत्र विरितः पूर्णेन्दुबिम्बानने! तद्वृत्तं प्रवदित काव्यरिसकाः शार्दूलिविक्रीडितम्॥' (श्रुतबोधः ४२) इसके प्रत्येक चरणमें १९ अक्षर होते हैं और चरणका स्वरूप यह है कि क्रमशः 'मगण सगण जगण सगण तगण' के वर्ण आते हैं और प्रत्येक चरणके अन्तका वर्ण गुरु होता है। यहाँ 'यन्माया' मगण (=तीनों वर्ण गुरु) 'वश्वव' सगण (=अन्त वर्ण गुरु), 'त्तिविश्व' जगण (=मध्य वर्ण गुरु), 'मिखलम्' सगण, 'ब्रह्मादि' और 'देवासु' दोनों तगण (=अन्त वर्ण लघु) के स्वरूप हैं, अन्त वर्ण 'रा' गुरु है। इसी तरह आगेके तीनों चरणोंमें देख लीजिये।

#### मंगलाचरणके श्लोकोंके क्रमका भाव

१ पं० रामकुमारजी—'प्रथम गणेशजी पूजनीय हैं, इस वचनको सिद्ध किया। जिस कामके लिये वन्दना है उसके आचार्य शंकरजी हैं। इससे गणेशजीके बाद शिवजीकी वन्दना की। फिर गुरुदेवकी वन्दना की, क्योंकि 'मैं पुनि निज गुरुसन सुनी।' पुन: रामचिरतके मुख्यकर्ता वाल्मीकिजी और श्रीहनुमान्जी हैं। पुन:, इस चिरत्रके प्रतिपाद्य श्रीसीतारामजी हैं। अत: उनकी इष्टरूपसे वन्दना की। इसके पश्चात् उन (श्रीसीतारामजी)- की कथा की जो उनका मुख्य वर्ण्य विषय है, प्रतिज्ञा की।

२—श्रीबैजनाथदासजी—प्रथम पाँच श्लोकोंमें 'नाम, लीला, धाम, रूप' का प्रचार पाया जाता है। अतः उनके अधिकारियोंकी वन्दना की। प्रथम श्लोकको विचार कर देखिये तो रेफ ( ' ) और अनुस्वार ( ' ) ही दिखायी देगा, श्रीरामनामके ये दोनों वर्ण वाणीके विशेष स्वामी हैं, ऐसा अर्थ 'वाणीविनायको' का करनेसे प्रथम श्लोकमें श्रीरामनामकी वन्दना हुई। श्रीरामनामके परम तत्त्वज्ञ एवं अधिकारी श्रीभवानी-शंकरकी वन्दना श्लोक २ में है। गुरु शंकररूप अर्थात् विश्वासरूप हैं। श्रीरामनाममें विश्वास कराते हैं। इस तरह ये तीन श्लोक नामसम्बन्धी हुए। श्लोक ४ में 'ग्राम' और 'अरण्य' से धाम और 'गुण' से लीला सूचित की। अस्तु, इनके अधिकारी श्रीहनुमान्जी और श्रीवाल्मीकिजीकी वन्दना की। रूपकी अधिकारिणी

श्रीसीताजी हैं। इनके द्वारा श्रीरामरूपकी प्राप्ति होती है। अत: उनके बाद श्रीरामजीके ऐश्वर्य एवं माधुर्यरूपकी वन्दना की। सातवें श्लोकमें काव्यका प्रयोजन कहा।

३—वर्ण और अर्थकी सिद्धि किसी भी किव या ग्रन्थकारकी सहज ही इष्ट होती है, वह उसका परम प्रयोजनीय विषय है। अतः किवने किवपरम्परानुकूल वाग्देवताकी, अक्षर-ब्रह्मकी, शिक्तकी वन्दना की। जैसे श्रीसरस्वतीजी श्रीरामचिरित्र सम्भाषणमें अद्वितीय हैं वैसे ही श्रीगणेशजी लिखनेमें। जो उनके मुखसे निकला आपने लोकप्रवृत्तिके निमित्त उसको लिखकर दृष्टिगोचर कर दिया। इसी परस्परके सम्बन्धसे दोनोंकी योजना प्रथम श्लोकमें की। पुनः भूत-भिवष्य-वर्तमानमें श्रीरामयशगान करनेका किवयोंने जो साहस किया है वह आपहीकी कृपासे तो! गोस्वामीजीको श्रीरामचिरित्रकथन करना है और वह जब जिसने कहा है तब इन्हींकी कृपासे तो! अतः इनकी वन्दना प्रथम उचित ही है।

श्रीरामचिरतमानसके श्रवण और कीर्तनके आदिकारण श्रीउमाशंकर ही हैं एवं कथाश्रवण और नामस्मरणमें मुख्य श्रद्धा और विश्वास ही हैं जिनके बिना उनका वास्तविक रस प्रतीत ही नहीं होता। यदि श्रद्धा-विश्वास बिना ही कथाश्रवण अथवा नामस्मरण किया तो फल तो अवश्य होगा, परंतु यथार्थ स्वाद उसका अपनी आत्माको अनुभव नहीं होगा। जैसे चित्तकी एकाग्रता बिना कोई वस्तु पाये तो भूख-निवृत्ति और शरीरकी पुष्टि आदि जो गुण उस पदार्थके हैं वे तो अवश्य ही होंगे, परंतु स्वाद उसका जैसा है वैसा कदापि प्रतीत न होगा।

अब यह देखना है कि श्रद्धा और विश्वास होनेपर और तो किसीकी अपेक्षा नहीं? उसका समाधान तीसरे श्लोकसे करते हैं। श्रद्धा-विश्वासयुक्त होकर श्रीगुरुमहाराजके शरणमें यदि जावे तो कुटिल होनेपर भी वन्दनीय होगा। यह टेढ़ा काव्य भी जो श्रीगुरुमहाराजके आश्रित होकर कह रहा हूँ सर्वत्र वन्दनीय होगा। क्या और भी कोई इसके श्रवण-कीर्तनके रिसक हैं? इसपर चौथा श्लोक कहा। दोनों महानुभाव श्रीवाल्मीकिजी और श्रीहनुमान्जी श्रीसीतारामजीके चारु-चिरत्रके परम ऋषि एवं किव हैं। अतः उनके चिरत्रकी सिद्धिके लिये उनका स्मरण परम वांछनीय कर्तव्य है। अन्तमें इन दोनों श्लोकोंमें उनके इष्ट देवताद्वयकी वन्दना की।

वन्दनाके ६ श्लोक हैं। पाँच श्लोकोंमें 'वन्दे' शब्द दिया है और श्रीसीताजीके निमित्त 'नतः' पद दिया है। इसी तरह आगे भी श्रीमद्गोस्वामीजीने अन्य सब देवादिकी वन्दना 'बंदउँ' ही पदसे की है। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं तो भी कुछ महानुभावोंका मत है कि केवल यहाँ शब्द बदलकर रखनेमें कुछ विलक्षण अभिप्राय अवश्य है और वह यह है कि इस पदका प्रयोग करके माताके प्रति प्रीत्याधिक्यता दर्शाया है।

## नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति॥७॥

शब्दार्थ—१ पुराण=भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यासजीने अठारह पुराण बनाये हैं। पुराणका लक्षण श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार है, 'सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च। वंशो वंशानुचिरतं संस्थाहेतुरपाश्रयः॥९॥ दशिभलंक्षणैयुंक्तं पुराणं तिद्वदो विदुः।' (१०) (१२। ७) अर्थात् सर्ग (महत्तत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंचमहाभूत, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मनकी उत्पत्ति), विसर्ग (जीवोंसे अनुगृहीत सूक्ष्म रचनाके वासनामय चर और अचर सृष्टिकी रचना), वृत्ति, रक्षा (अच्युतभगवान्के अवतारकी चेष्टा), मन्वन्तर (मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, ऋषि और श्रीहिरके अंशावतार—ये छः प्रकार), वंश (ब्रह्माप्रसूतराजाओंकी त्रैकालिक अन्वय), वंशानुचिरत (वंशको धारण करनेवाले प्रधान पुरुषोंके चिरत), संस्था (नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक चार प्रकारके लय), हेतु (सृष्टि आदिका अविद्याद्वारा करनेवाला जीव) और अपाश्रय (मायामय जीवोंकी वृत्तियोंमें और जाग्रत्, स्वप्न, सुष्पि अवस्थाओंमें जिसका व्यतिरेकान्वय हो वह ब्रह्म) इन दस

लक्षणोंसे युक्त ग्रन्थको पुराण कहते हैं। उनके नाम इस श्लोकमें सूक्ष्मरीतिसे हैं। 'मद्वयं भद्वयं श्रेवं वत्रयं ब्रत्रयं तथा। अ ना प लिंग कू स्कानि पुराणानि पृथक् पृथक्॥' (महिम्नस्तोत्र मधुसूदनीटीका) मकारवाले दो 'मत्स्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण', भकारवाले दो 'भविष्य, भागवत', शिवपुराण, व वाले तीन विष्णु, वाराह, वामन; ब्र वाले तीन 'ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त', अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कन्द। इसी प्रकार अठारह उपपुराण भी माने जाते हैं; जिनके नाम गरुड़पुराण अ० २२७ श्लोक १—४ में ये हैं। आदिपुराण, नृसिंह, कुमारका बनाया हुआ स्कन्द, नन्दीशका शिवधर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, वामन, औशनस, ब्रह्माण्ड, वारुण, कालिका, महेश्वर, साम्ब, सौर, पाराशर, मारीच और भास्कर। २—निगम=वेद। वेद चार हैं। ऋग् , यजु:, साम और अथर्व। इनके चार उपवेद भी हैं। ऋग्वेदका उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेदका धनुर्वेद, सामवेदका गान्धर्ववेद और अथर्वका अर्थशास्त्र उपवेद है। उपवेदोंके भी अनेक भेद हैं। वेद षडंगयुक्त हैं अर्थात् इनके छ: अंग माने गये हैं; वेदोंको समझनेके लिये इन छहों अंगोंका जानना परमावश्यक है। ये छ: अंग ये हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादिसे युक्त स्वर और व्यंजनात्मक वर्णींके उच्चारण-विशेषका ज्ञान कराना 'शिक्षा' का प्रयोजन है। क्योंकि इनके यथार्थ ज्ञानके बिना मन्त्रोंका अनर्थ ही फल होता है। यह पाणिनिने ही प्रकाशित किया है। वेदके पदोंकी शुद्धताको जान लेनेके लिये 'व्याकरण' प्रयोजनीय है। पाणिनिने आठ अध्यायोंका सूत्रपाठ बनाया है जो 'अष्टाध्यायी' नामसे प्रसिद्ध है। इसीपर कात्यायनमुनि वररुचिने वार्त्तिक और पतंजलिने महाभाष्यकी रचना की है। इन्हीं मुनित्रयके बताये हुए व्याकरणको वेदांग अथवा माहेश्वरव्याकरण कहा जाता है। अन्य लोगोंके व्याकरण वेदांग नहीं हैं। इसी तरह वेदके मन्त्रपदोंका अर्थ जाननेके लिये यास्कमुनिने तेरह अध्यायोंमें 'निरुक्त' की रचना की है। इसमें पदसमृहोंका—नाम, आख्यात, निपात और उपसर्गके भेदसे चार प्रकारका निरूपण करके वैदिक मन्त्रपदोंका अर्थ दिखलाया है। निघंदु, अमरसिंह एवं हेमचन्द्रादिके कोष भी निरुक्तहीके अन्तर्गत हैं। ऋग्वेदके मन्त्र पादबद्ध छन्दिवशेषसे युक्त हैं और किसी-किसी अनुष्ठानमें छन्दिवशेषहीका विधान किया गया है। अतएव छन्दोंका जानना भी आवश्यक हुआ, क्योंकि बिना उसके ज्ञानके कार्यकी हानि और निन्दा होती है। इसीलिये भगवान् पिंगलनागने आठ अध्यायोंमें सूत्रपाठ बनाया है, जिसका नाम 'पिंगलसूत्र' है। इसके तीन अध्यायोंमें गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् और जगती—इन सातों वैदिक छन्दोंको अवान्तर भेदोंके साथ सविस्तर वर्णन किया है। फिर पाँच अध्यायोंमें पुराण-इतिहासादिके उपयोगी लौकिक छन्दोंका वर्णन है। वैदिक कर्मों के अंग दर्श (पौर्णमासी) इत्यादि काल जाननेके लिये ज्योतिष भी आवश्यक है, जिसे भगवान् सूर्यनारायण तथा गर्गादि अठारह महर्षियोंने बहुत प्रकारसे विरचा है। यों ही भिन्न-भिन्न शाखाके मन्त्रोंको मिलाकर वैदिक अनुष्ठानोंके विशेष कर्मोंको समझनेके लिये 'कल्पसूत्र' बने हैं। ३—**आगम='आगतं शिववक्त्रेभ्यो** गतं च गिरिजाश्रतौ। मतं च वासदेवस्य तस्मादागम उच्यते॥' (पद्मचन्द्रकोष और श्रीधरभाषाकोष) अर्थात् शिवजीके मुखसे निकला हुआ और पार्वतीजीके कानोंमें पड़ा हुआ और वासुदेवभगवान्का जिसमें सम्मत है उसको 'आगम' कहते हैं। — तन्त्रशास्त्र। पुन:, तन्त्र और अतन्त्र दोनों 'आगम' कहलाते हैं। तन्त्र तीन प्रकारके होते हैं-शैव, बौद्ध और कपिलोक्त। अतन्त्र अनेक हैं। तन्त्र और अतन्त्रका अटकल लगाया जाय तो ढाई हजार (२५००) से अधिक होंगे। यह तो हुआ कोशोंके अनुसार। गोस्वामीजीने अनेक स्थलोंमें प्रमाणमें आगम, निगम और पुराण—इन तीनोंको दिया है। यथा—'सारद सेष महेस बिधि आगम निगम पुरान।' (१। १२) किह नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥'(१।५१) 'आगम निगम प्रसिद्ध पुराना।'(१।१०३) 'धरम न दुसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना।' (२। ९५) 'सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान।' (२।२३७) '*आगम निगम प्रसिद्ध पुराना।*'(२।२९३) इत्यादि। श्रीरामायणजीकी आरतीमें गोस्वामीजी लिखते हैं, 'गावत बेद पुरान अष्टदस, छओ शास्त्र सब ग्रंथनको रस।' इसमें वेद, पुराण और छहों शास्त्रोंका इस रामायणमें होना कहते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने 'आगम' को षड्शास्त्र वा षड्दर्शनका पर्याय

माना है। अतएव आगम=षड्दर्शन। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, जगत्के नियामक धर्म, जीवनके अन्तिम लक्ष्य इत्यादिका जिस शास्त्रमें निरूपण हो उसे 'दर्शन' कहते हैं। उपनिषदोंके पीछे इन तत्त्वोंका ऋषियोंने सूत्ररूपमें स्वतन्त्रतापूर्वक निरूपण किया। इस तरह छ: दर्शनोंका प्रादुर्भाव हुआ। वे ये हैं—सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा (वेदान्त)। 'सांख्यमें' सृष्टिकी उत्पत्तिके क्रमका विस्तारसे जितना विवेचन है उतना और किसीमें नहीं है। उसके अनुसार आत्मा अनेक हैं। उसमें परमात्माका प्रतिपादन नहीं है। सृष्टिको प्रकृतिकी परिणामपरम्परा माननेके कारण यह मत 'परिणामवाद' कहलाता है। 'योग' में मोक्षप्राप्तिके निमित्त यम, नियम, प्राणायाम, समाधि इत्यादिके अभ्यासद्वारा ध्यानकी परमावस्थाकी प्राप्तिक साधनोंका ही विस्तारसे वर्णन है। इसमें क्लेश, कर्मविपाक और आशयसे रहित एक ईश्वर माना है। 'न्याय' में ईश्वर नित्य, इच्छा ज्ञानादि गुणयुक्त और कर्त्ता माना गया है। जीव कर्ता और भोक्ता दोनों माना गया है। इसमें तर्क करनेकी प्रणाली खंडन-मंडनके नियम मिलते हैं, जिनका मुख्य विषय प्रमाण और प्रमेय है। 'वैशेषिक' में द्रव्यों और उनके गुणोंका विशेष निरूपण है। न्यायसे इसमें बहुत कम भेद है। ये दोनों सृष्टिका कर्त्ता मानते हैं; इसीसे इनका मत 'आरम्भवाद' कहलाता है। 'पूर्वमीमांसा' का मुख्य विषय वैदिक कर्मकाण्डकी व्याख्या है। 'उत्तरमीमांसा' वेदान्त है। ब्रह्मजिज्ञासा ही इसका विषय है। सांख्यके आचार्य कपिलदेवजी, विषय प्रकृति-पुरुष-विवेक और दुःखनिवृत्ति प्रयोजन हैं। योगके आचार्य पतंजलमुनि और चित्तका निरोध प्रयोजन है। वैशेषिकके आचार्य कणाद ऋषि, पदार्थ विषय और उसका ज्ञान प्रयोजन है। न्यायके आचार्य गौतमजी हैं, पदार्थज्ञान प्रयोजन है। पूर्वमीमांसाके आचार्य जैमिनिजी, कर्मकाण्डधर्म विषय और धर्मका ज्ञान प्रयोजन है। वेदान्तके आचार्य व्यासजी, ब्रह्मका ज्ञान विषय और अज्ञानकी निवृत्ति, परमानन्दकी प्राप्ति प्रयोजन है। ४—**सम्मत**=राय, सिद्धान्त, जिसकी राय मिलती हो; सहमत। **यद्रामायणे**=यत् ( जो वा जिस) रामायणमें। **निगदितं**=कथित; कहा हुआ। **क्वचिद्दन्यतोऽपि=क्वचित्-अन्यतः अपि**=कुछ किसी और स्थानसे वा कहीं औरसे भी। स्वान्तः=स्व-अन्तः=अपने अन्तः:करणके । **निबंधमितमञ्जलमातनोति=निबन्धं-अति-मञ्जलं-आतनोति**=अत्यन्त सुंदर निबन्ध विस्तार करता है अर्थात् बनाता है। निबन्ध=वह व्याख्या (काव्य) जिसमें अनेक मतोंका संग्रह हो।

नोट—१ इस श्लोकका अर्थ कई प्रकारसे लोग करते हैं। अतएव मैं यहाँ कुछ प्रकारके अन्वय और उनके अर्थ तथा उनपर टिप्पणी देता हैं।

अन्वय—१ यद्रामायणे (यस्मिन् रामायणे) नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदितं (अस्ति) क्वचित् अन्यतः अपि निगदितं (अस्ति) तत् तुलसी स्वान्तःसुखाय अति मञ्जुलं श्रीरघुनाथगाथाभाषानिबन्धमातनोति।

अर्थ—१ जिस रामायणमें अनेक पुराण, वेद और शास्त्रोंका सम्मत कहा गया है और कुछ अन्यत्रसे भी कहा गया है, उस रामायणको तुलसीदास अपने अन्त:करणके सुखके लिये अत्यन्त सुन्दर रघुनाथगाथाभाषानिबन्ध (काव्यरूप) में विस्तारसे कहते हैं।

नोट—२ इस अन्वयके अनुसार गोस्वामीजी कोई नयी रामायण लिखने नहीं बैठे, किन्तु किसी रामायणकी भाषाकाव्यमें करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं जिसमें यह सब कथा है। वह रामायण कौन है इसपर आगे लेखमें विचार किया गया है।

अन्वय—२ यद्रामायणे (यस्मिन् रामायणे) नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदितं (अस्ति) क्वचित् अन्यतः अपि निगदितम् (अस्ति) अति मञ्जुलं रघुनाथगाथाभाषानिबन्धं तत् तुलसी स्वान्तःसुखाय आतनोति।

अर्थ—२ जिस रामायणमें नाना पुराण, वेद और शास्त्रोंका सम्मत कहा गया है और कुछ अन्यत्रसे भी कहा गया है ऐसी अति सुन्दर श्रीरघुनाथकथा भाषाकाव्य रामायण तुलसीदास अपने अन्त:करणके सुखके लिये अति सुन्दर विस्तारसे बनाता है।

नोट—३ इस अन्वयके अनुसार गोस्वामीजी कहते हैं कि हमने इस रामचरितमानसमें जो कहा है, वह नाना पुराणनिगमागमसम्मत है और इनके अतिरिक्त भी इसमें कुछ और भी कहा गया है। अन्वय—३ यत् रामायणे निगदितं (अस्ति) यत् नानापुराणनिगमागमसम्मतं (अस्ति) तत् क्वचिदन्यतः अपि तुलसी स्वान्तःसुखाय अतिमञ्जुलं रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमातनोति।

अर्थ—३ जो रामायणमें कहा गया है और जो नाना पुराणनिगमागमसम्मत है, उसको और कुछ अन्यत्रसे भी (लेकर) तुलसीदास अपने अन्त:करणके सुखके लिये अत्यन्त सुन्दर रघुनाथगाथाभाषाकाव्यमें विस्तार करता है।

नोट—४ 'रामायण' शब्द जब अकेला आता है तो प्राय: उससे वाल्मीकीय रामायणका बोध कराया जाता है। मानसमें भी वाल्मीकिजीकी वन्दनामें 'रामायन' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यथा—'बंदौं मुनिपदकंज रामायन जेहि निरमयेड।'(१।१४) इसलिये यहाँ भी 'रामायणे'से वाल्मीकीयका अर्थ लेकर अन्वय किया गया है। इसके अनुसार गोस्वामीजी कहते हैं कि वाल्मीकीयमें जो कहा गया है, वह नाना पुराणनिगमागमसम्मत है; हम उस कथाको देते हैं और अन्यत्रसे भी कुछ प्रसंग लिये हैं वह भी देते हैं।

अन्वय—४ यत् नानापुराणसम्मतम्, यत् निगमसम्मतम्, यद् आगमसम्मतम्, यद् रामायणे निगदितं (एवं) क्वचिद् अन्यतः अपि यन्निगदितम्, तत् सम्मतम्, तुलसी (दासः) स्वान्तःसुखाय अतिमञ्जुलं रघुनाथगाथाभाषानिबन्ध-मातनोति। (पं० रामकुमारजी)

अर्थ—(इसका अर्थ मेरी समझमें वही है जो अन्वय ३ का है।)

अन्वय ५—यत् रामायणे निगदितं तत् तुलसी स्वान्तःसुखाय, क्वचिद् अन्यतः अपि, नानापुराणनिगमागमसम्मतं अतिमञ्जुलम्""।

अर्थ—४ जो रामायणमें कहा गया है उसे तुलसीदास अन्त:करणके सुखके लिये और कुछ अन्यत्रका भी लेकर नाना पुराणनिगमागमसम्मत अत्यन्त सुन्दर·····।

नोट—५ इस अन्वयके अनुसार वे कहते हैं कि जो रामायणमें है वह मैं कह रहा हूँ और अन्यत्रके भी प्रसंग कहे हैं; ये सब नाना पुराणनिगमागमसम्मत हैं।

नोट—६ 'नानापुराणनिगमागमसम्मतं कार्य इति। (क) पं० रामवल्लभाशरणजी लिखते हैं कि, कोई वस्तु हो बिना दृष्टान्तके उसका यथार्थ स्वरूप समझमें नहीं आता। दृष्टान्तके निमित्त राजाओंके त्रिगुणात्मक चरित पुराणोंमेंसे इसमें कहे गये हैं। जैसे—'सिबि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहिंह बखानी॥' (२।४८),'सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू। केहि न राजमद दीन्ह कलंकू॥'(२।२२९), 'ससि गुरतियगामी नहुषु चढ़ेउ भूमिसूर जान। लोक बेद ते बिमुख भा अधम न बेन समान॥'(२। २२८) इत्यादि। ऐसे ही और भी बहुत-सी कथाएँ पुराणोंसे आयीं। धर्माधर्मके विवेचनमें स्मृतियोंका आशय लिया गया है। यथा—'*नारिधरम* सिखवहिं मृदु बानी।' (१। ३३४), 'कहिं बिसष्टु धरम इतिहासा। सुनिंहं महीसु सिहत रिनबासा॥' (१। ३५९), 'निगमागमसम्मतम्' अर्थात् चारों वेदों, चारों उपवेदों और छओं शास्त्रोंका सम्मत भी इसमें है। वेद कर्म, उपासना और ज्ञानमय त्रिकाण्डात्मक हैं। उसके विषयोंके उदाहरण कर्मकाण्ड, यथा—'करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥'(२।२१९), 'कठिन करम गति जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥' (२। २८२), 'कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता। सुभ अरु असुभ कर्मफल दाता॥' (७। ४१) उपासना, यथा—'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। भजहु रामपदपंकज अस सिद्धांत बिचारि॥' (७। ११९), 'तथा मोच्छसुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरिभगति बिहाई॥' (७। ११९), 'बारिमथें घृत होइ बरु सिकता तें बरु तेल। बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल॥', 'विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥' (७। १२२), 'भगित सुतंत्र सकल सुखखानी।' (७। ५) ज्ञानकाण्ड, यथा—'सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा। बारि बीच इव गाविहें बेदा॥' (७। १११), 'ज्ञान मान जहँ एकउँ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥'(३। १५) (तु० प० १९७४)।

प्रश्न—पुराणोंमें तो श्रीरामावतारसम्बन्धी चरित अत्यन्त अल्प अंशमें मिलता है। इसी तरह उपलब्ध

उपनिषदों में से केवल दो-चारके अतिरिक्त और किसी में रामचिरतकी चर्चा ही नहीं है। वेदान्तदर्शन (ब्रह्मसूत्र)-में तो 'राम' शब्द भी नहीं है। गीता में केवल एक जगह विभूतिवर्णन में राम' शब्द आया है। 'रामः शस्त्रभृतामहम्।'(१०।३१) यह 'राम' शब्द भी 'परशुराम' के ही लिये समझा जायगा, क्यों कि भागवत में 'भागवो शस्त्रभृतां विरिष्ठः।' परशुरामजी के लिये आया है। प्रस्थानत्रयीकी तरह अन्य दर्शनों का भी यही हाल है। इतिहास में केवल वाल्मीकीय रामायण में प्रधानरूप से श्रीरामचिरत है इत्यादि। तब यह कैसे कहा जाता है कि नाना पुराणादिका सिद्धान्त एक मात्र 'श्रीरामचिरत' ही है।

उत्तर—हमारे पूर्वज स्वात्माराम महर्षियोंने अनुभव करके यह बतलाया है कि समस्त वेद, वेदांग और वेदवेदांगिवद् महर्षि 'भिक्त या ज्ञानािदद्वारा प्राप्य ब्रह्म, उपायद्वारा ब्रह्मको प्राप्त करनेवाले जीव, ब्रह्मप्राप्तिक उपाय, ब्रह्मप्राप्तिसे जीवको क्या फल मिलेगा और ब्रह्मप्राप्तिमें बाधा डालनेवाले विरोधीके स्वरूपों' अर्थात् इन्हीं पाँच अर्थींको कहते हैं। यथा—'प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधि च॥ वदिन्त सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो वेदवेदांगवेदिनः॥' (महर्षि हारीतजी) इतिहास—पुराणािदमें अनेक कथाएँ कहकर उपर्युक्त पाँचों बातें ही समझायी गयी हैं और प्रस्थानत्रयीमें तो केवल इन्हीं पाँचों अर्थोंका ही विवरण है अन्य नहीं, परन्तु क्रमशः महाभारत स्वर्गारोहणपर्वमें भी कहा है कि 'वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। आदौ मध्ये तथा चान्ते हिरः सर्वत्र गीयते॥' इसका भी तात्पर्य यह है कि समस्त सच्छास्त्रोंमें उपक्रम, अभ्यास और उपसंहार (आदि, मध्य और अन्तमें) श्रीहरिको ही कहीं उपायरूपसे और कहीं उपेयरूपसे कहा गया है; न कि उनमें अवतार–विशेषका चिरत्र ही चित्रण किया है।

नोट—७ अन्वय और अर्थ एकके अनुसार 'यद्गामायणे' से कौन रामायण अभिप्रेत है, हमें इसपर विचार करना है। इस श्लोकमें प्राय: पण्डितोंसे यह अर्थ कहते सुना है कि 'यद्रामायणे' से श्रीमद्गोस्वामीजी इस (अपने) रामायणको सूचित करते और कहते हैं कि हमने इसमें नाना पुराण, वेद, शास्त्रका सम्मत कहा है। पर यदि रामचरितमानसमेंके गोस्वामीजीके इस विषयके वचनपर ध्यान दिया जावे तो यह स्पष्ट देख पड़ेगा कि गोस्वामीजी स्वयं वेद-पुराण-शास्त्रसे चुनकर कोई नवीन रामचरितमानस नहीं कह रहे हैं; बल्कि जो रामचिरतमानस श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे वर्णन किया था और जो उनके गुरुमहाराजको श्रीशिवजीसे प्राप्त हुआ, वही रामचरितमानस अपने गुरुमहाराजसे सुना हुआ वे अब भाषाबद्ध करते हैं। यथा—'संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमिह सुनावा॥' <sup>......</sup> मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरखेत।' (१। ३०) ''''''''तदिप कही गुर बारिह बारा। समुझि परी कछु मित अनुसारा॥' 'भाषाबद्ध करिब मैं' सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई॥'(१।३१)'रामचरितमानस मुनिभावन। बिरचेउ संभु सुहावन पावन॥—'रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा।।— करौं कथा सोइ सुखद *सुहाई।* (१। ३५) जिसमें अनेकों पुराणों, वेदशास्त्रोंका निचोड भी आ गया है। उसीको वे (कवि) रामायण (यद्रामायणे) कहते हैं। श्रीपार्वतीजीकी प्रार्थना शिवजीसे है कि 'बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥' (१।१०९) ग्रन्थके अन्तमें किव कहते हैं, 'यत्पूर्वं प्रभुणाकृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्'॥ (उ०) अर्थात् जो श्रीरघुनाथजीके नामसे युक्त रामायण पहले श्रेष्ठ कवि स्वामी थ्रीशिवजीने दुर्गम रची थी उस मानसको अपने अन्त:करणके अन्धकारको दूर करनेके लिये भाषाबद्ध किया।

उपर्युक्त उपक्रम, अभ्यास और उपसंहारके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो गया कि गोस्वामीजीका '**यद्रामायणे**' से उसी उमामहेश्वरसंवादमय रामचिरतमानसका तात्पर्य है। तुलसीपत्र 'श्रीरामचिरतमानसकी आविर्भावना' शीर्षक निम्न लेख भी हमारे मतका पोषक है।

'कोई भी आप्त पुरुष अपने एक प्रवाहमें दो प्रकारकी बातें नहीं कहेगा, फिर भला गोस्वामीजी कैसे कहेंगे? यदि उन्होंने इसको अन्य ग्रन्थोंसे संग्रह किया है तो इन बातोंको उसी मानसमें उन्होंने क्यों स्थान दिया? पुनः कहा है कि 'जेहि यह कथा सुनी निहं होई। जिन आचरज करइ सुनि सोई॥' 'कथा अलौकिक सुनिहं जे ज्ञानी।'(१।३३) इत्यादि। यह कथा 'अलौकिक' है। यदि प्राचीन विख्यात ग्रन्थोंके संग्रहका भण्डार ही मानसका रूप है तो फिर यहाँ उसको 'अलौकिक' क्यों कहते? अस्तु। इसको अन्य शास्त्रोंका संग्रह कहना भूल है। इसको भगवान् शंकरजीने रचा है और श्रीतुलसीदासजीके द्वारा जगत्में इसका प्रचार हुआ है। जैसे गीताज्ञान प्रथमहीसे संसारमें प्रचलित था परन्तु उसका जीणोंद्धार स्वयं भगवान्ने अर्जुनके प्रति किया और कल्पके आदिमें जैसे अन्तरिहत वेदों और शास्त्रोंको महर्षियोंने तपद्वारा ग्रहण किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान् शंकरजीकी कृपारूपी तपस्याद्वारा श्रीगोस्वामीजीने इसे अनुभव कर पाया, इसको उन्होंने यहाँ स्पष्ट कहा है। मानसकारकी प्रतिज्ञाओंसे निर्भान्त सिद्ध है कि यह रामायण उन्होंने संग्रहद्वारा नहीं बनायी।

'जिस रामायणका गोस्वामीजी उल्लेख करते हैं वह अवश्य ही उमामहेश्वरसंवादात्मक होगी। ऐसी कुछ अंशोंमें अध्यात्मरामायण है। पर इसमें स्पष्ट ही सिद्धान्तिवरोध है। महारामायणके बारेमें भी सुननेमें आता है कि वह भी बहुत कुछ वैसी ही है। पर वह सर्वथा उपलब्ध नहीं है। अत: निश्चयरूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी टूटी-फूटी समझमें तो यह मानसचिरत हृदयमें (सीना ब सीना) चला आया, लेखबद्ध कभी नहीं हुआ था और न सबको मालूम था। इस रूपमें इसका प्रथम आविर्भाव श्रीगोस्वामीजीद्वारा इस जगत्में हुआ, जैसे मनु-शतरूपाद्वारा श्रीसाकेतिबहारी परात्परतर प्रभु श्रीसीतारामजीका आविर्भाव हुआ था।' (तु॰ प॰)

सारांश यह कि गोस्वामीजी शंकररिवत मानसरामायण ही लिखनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं जिसमें पुराणों और श्रुतियोंका सारिसद्धान्त है, इसके अतिरिक्त संतोंसे सुना हुआ एवं निजानुभव किया हुआ भी कुछ कहेंगे, यह भी नाना पुराणिनगमागमसम्मत ही है। बालकाण्डके प्रथम ४३ दोहे 'शंकररिवतमानस' के बाहरके हैं। 'स्वान्त:सुखाय' लिखा और उन्हें सुख हुआ भी, यह बात ग्रन्थकी समाप्तिमें स्वयं उन्होंने कही है। 'पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥' मा० मा० कार यह प्रश्न उठाकर कि 'नाना पुराणादि, रामायणादि तथा रहस्यादिके अवलोकनसे उनको सुख नहीं हुआ? क्या भाषाकाव्य रचनेसे ही सुख होगा?' उसका उत्तर देते हैं कि किलग्रिसित लोगोंको परम दु:खी देखकर उन्हें महादु:ख है, उस दु:खके निवारणार्थ शंकरजीने उन्हें भाषाकाव्य रचनेकी आज्ञा दी 'जिससे सबका कल्याण होगा'। यथा—'जे एहि कथिह सनेह समेता। किहहिंह सुनिहिंह समुद्धि सचेता॥ होइहिंह रामचरन अनुरागी। किलमलरिहत सुमंगल भागी॥'लोगोंका कल्याण होनेसे किवके अन्त:करणमें भी सख होगा।

८ 'क्विचिद्न्यतोऽपि' इति। जब रामचिरतमानसमें नाना पुराणिनगमागमसम्मत सब आ गये तब फिर और रह ही क्या गया जो 'क्विचिद्न्यतः अपि' से सूचित करते हैं? उत्तर—(क) अन्वय और अर्थ (१) के अनुसार। 'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सब सपना॥' (३। ३९), 'औरो एक कहौं निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मित तोरी॥' (१।१९६) श्रीकाकभुशुण्डिगरुड़-संवाद कैसे हुआ? भुशुण्डीजीने काकतन क्यों पाया? इत्यादि। श्रीपार्वतीजीके प्रश्न और उत्तर एवं भुशुण्डीगरुड़-संवाद इत्यादि। जो श्रीरामचिरतमानसकी समाप्तिपर उत्तरकाण्डमें दोहा ५३ (८) 'तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागभुशुंडि गरुड़ प्रति गाई॥' से प्रारम्भ होते हैं, इत्यादि, श्रीशिवरचितमानसमें 'क्विचद्व्यतोऽिप' हैं। (ख) अन्वय और अर्थ २, ३, ५ के अनुसार यह शब्द गोस्वामीजी अपने लिये कहते हैं। इसके अनुसार बालकाण्डके आदिके ४३ दोहेतक जो अपनी दीनता, चार संवादोंका संविधान, अपना मत (यथा—'मोरें मत बड़ नाम दुहूँ ते') आदि कहे हैं, वह उनका निजका है। फिर 'सतीमोह और तनत्याग', 'श्रीपार्वती तथा श्रीशिवचिरत' यह शिवपुराण, कुमारसम्भव, पद्मपुराण, मत्स्यपुराण आदिसे लिया है। बीच-बीचमें चिरत्रोंपर जो याज्ञवल्क्यजी अथवा ग्रन्थकारने स्वयं टीका-टिप्पणी की है, जैसे कि 'भरद्वाज कौतुक सुनहु हिर इच्छा बलवान॥'(१।१९७), 'जल पय सिरस बिकाइ देखह प्रीति कि रीति भिला। बिलगु होइ रस् जाइ कपट खटाई परत पृनि॥'(१।५७),

'को न कुसंगित पाइ नसाई। रहइ न नीच मतें चतुराई॥' (२। २४) और इसी तरह श्रीभुशुण्डिजीके टिप्पणी जो बीच-बीचमें हैं वे। यथा—'मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना॥' (३। २), 'गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही।""" (५।५) इत्यादि। पुनः, अपने मनके उपदेशके व्याजसे लोकको जो ठौर-ठौर शिक्षा दी गयी है इत्यादि, सब बातें जो उमाशंभुसंवादके बाहरकी हैं, 'क्वचिदन्यतोऽिप' में आ सकती हैं। बड़े-बड़े जो अनेक रूपक, लोकोक्तियाँ, उपमाएँ, उत्प्रेक्षाएँ आदि हैं वह भी किवके ही हो सकते हैं। (ग) पं० रामकुमारजीका मत है कि उपपुराण, वेदके छः अंग, नाटक (श्रीहनुमन्नाटक, प्रसन्नराघव), रघुवंश, कुमारसम्भव, उत्तररामचरित, इतिहास, संहिताएँ, पांचरात्र आदि जितने छोटे-बड़े ग्रन्थ हैं, वे सब 'क्वचिदन्यतोऽिप' में समा जाते हैं। पंजाबीजी कहते हैं कि वेद, पुराण और रुद्रयामल, ब्रह्मयामलादि तन्त्रमें सब कुछ है, अतः श्लोकका आशय यह है कि नाना पुराणिनगमागमसम्मत जो रामायण वाल्मीकिजीने बनाया है उसमें उन निगमागमोंके बहुतेरे आशय वाल्मीकिजीने नहीं लिखे और वह प्रसंग मेरे मनको अच्छे लगे वह जो मैंने दिये हैं वह 'क्वचिदन्यतोऽिप' है। जैसे कि 'भानुप्रताप' वाला प्रसंग। पाँडेजीका मत है कि 'निज अनुभव' ही 'क्वचिदन्यतः' है। यथा—'प्रौढ सुजन जन जानिईं जनकी। कहहुँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की॥', 'आरित बिनय दीनता मोरी। लघुता लितत सुबारि न खोरी॥' (१। २३, १। ४३) वे० भू० पं० रा० कु० दासजीका मत है कि गोस्वामीजीने अर्थपंचकका ज्ञान कहीं सूक्षमरूपसे और कहीं विस्तारसे जो दिया है वह 'क्वचिदन्यतोऽिप' है। तापसप्रसंग भी उसीमें आता है।

९ 'स्वान्तःसुखाय''''' इति। यहाँ 'स्वान्तःसुखाय' कहा और ग्रन्थके अन्त (उपसंहार) में 'स्वान्तस्तमः शान्तये, कहा है। दोनों बातें एक ही हैं; क्योंकि जब अन्तःकरणका मोहरूपी तम दूर होता है तभी 'शान्ति' या 'सुख' मिलता है। 'स्वान्तःसुखाय' की कामना जो आदिमें की गयी, उसकी सिद्धि अन्तमें दिखायी है; यथा, 'जाकी कृपा लवलेस ते मितमंद तुलसीदासहूँ। पायो परम बिश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥' (७। १३०)

१० 'तुलसी' इति। ग्रन्थकारने अपना नाम यहाँ लिखा है। पर स्मृतिमें अपना, अपने गुरुका, कृपणका, जेठे पुत्र और धर्मपत्नीका नाम लेना निषेध है। यथा—'आत्मनाम गुरोनांम नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः॥' यह शंका उठाकर बाबा स्वरूपदासजीने यह समाधान लिखा है कि जन्मसे बारहवें दिन जो नाम पिता पुत्रका रखता है, उस नामके लेनेका निषेध है, अन्य नामोंका नहीं। 'तुलसीदास' नाम पिताका रखा नहीं किंतु गुरुदत्त नाम है, अतः यह नाम लेना दोष नहीं है। इसी दोषके निवारणार्थ महाभाष्यकार पतंजिलने अपना यह नाम छोड़ दूसरा यौगिकनाम 'गोनर्दीय' लिखा है। अथवा कूपखानकन्यायसे समाधान कर लें। जैसे कुआँ खोदनेमें अनेक जीवोंकी हिंसा होती है और खोदनेवालेके शरीरमें कीचड़ लग जाती है, वह सब दोष उसीके जलसे मिट जाते हैं। जब अनेक जीव उसके जलको पीकर सुख पायेंगे तब उस पुण्यसे उसके हिंसाके पाप मिट जाते हैं और कीचड़ तो तुरंत उसी जलसे धुल जाता है। इसी तरह यदि नाम लेनेसे पाप हुआ तो वह रामचिरतके पठन-पाठनसे जो पुण्य होता है उससे मिट गया। अथवा नामोच्चारण करनेका निषेध है, लिखनेका नहीं। इसीसे अनेक ग्रन्थकार अपना नाम लिखते हैं। इससे दोष नहीं। (शंकावली)

११ 📭 प्रथम दो संस्करणोंमें हमने 'रघुनाथगाथा' और 'भाषानिबन्धम्' को दो पद मानकर 'तत् रघुनाथगाथा स्वान्त:सुखाय तुलसीदासः भाषानिबन्धम् आतनोति' ऐसा भी अन्वय और उसके अनुकूल 'उस रघुनाथजीकी कथाको तुलसीदासजी अपने अन्त:करणके सुखके लिये भाषारचनामें विस्तार करते हैं' ऐसा अर्थ किया था। परन्तु विचार करनेपर यह ज्ञात हुआ कि यह एक सामासिक पद है। अतः इसके बीचमें दूसरा अन्य शब्द आना उचित नहीं है, अतएव अन्वय 'रघुनाथगाथाभाषानिबन्धं 'क्या गया। यद्यपि भावार्थ दोनोंका एक ही है पर व्याकरणानुसार अन्वय और अर्थमें त्रुटि देख पड़ती है।

१२ 'अतिमञ्जुलमातनोति' इति। 'अतिमञ्जुलम्', 'रघुनाथगाथाभाषानिबन्धम्' का विशेषण हो सकता है

और 'आतनोति' का क्रियाविशेषण भी हो सकता है। भाषाकाव्यको 'अतिमञ्जुल' कहा, क्योंकि एक तो श्रीहनुमान्जीकी प्रेरणासे लिखा गया, उनकी कृपासे निबन्ध रचा गया। यथा—'जस कछु बुधि बिबेक बल मोरें। तस किहहीं हिय हरिके प्रेरें॥'(१।३१) उसपर श्रीशिवकृपासे ऐसा बना। यथा—'भिनिति मोरि सिवकृपा बिभाती। सिससमाज मिलि मनहु सुराती॥'(१।१५), 'संभुप्रसाद सुमित हिय हुलसी। रामचिरतमानस किब तुलसी॥'(१।३६) श्रीजानकीजीकी कृपासे निर्मल मिली। इत्यादि कारणोंसे यह निबन्ध 'अति सुन्दर' हुआ। मानसरूपक, चार सुन्दर संवादरूपी घाटों तथा भाषाके षडंगोंसे परिपूर्ण होनेके सम्बन्धसे 'अतिमंजुल'है। प्रारम्भमें कहा है, 'सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि।।'(१।३६) और अन्तमें कहा है कि 'एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना।'

(७। १२९) एवं 'सतपंच चौपाई मनोहर'(७। १३०) इस तरह सारा ग्रन्थ आदिसे अन्ततक मनोहर है। यदि 'आतनोति' का क्रियाविशेषण मानें तो भी हो सकता है। यथा—'करइ मनोहर मित अनुहारी।'(१। ३६) काष्ठजिह्नस्वामीजी लिखते हैं कि इसमें देश-देशान्तरोंकी सुन्दर-सुन्दर भाषा चुन-चुनके बहुत सुन्दर बनाया है। इसमें मिथिला, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, फारसी, अर्बी, बुन्देलखण्डी, उदयपुरी, सरयूपारी आदि प्रान्तोंकी भाषाएँ आयी हैं। जैसे कि 'नेब' मिथिलाकी, 'धुआँ देखि' बुन्देलखण्डकी, 'राउर' (महल) उदयपुरकी, 'रउरा' सरयूपारीकी, 'म्हाँको' जयपुरी, 'थाको, थिक, थके' बँगलाकी इत्यादि।

१३ 'भाषानिबन्धम्' इति। श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीशिवरचित मानसरामायणको भाषामें करनेको कहते हैं तो फिर उन्होंने मंगलाचरण यहाँ और प्रत्येक सोपानके आदिमें संस्कृतमें क्यों किया? यह शंका उठाकर उसका समाधान लोगोंने यों किया है कि (१)संस्कृत देववाणी है इसिलये मांगलिक और परम पिवत्र है। अतः मंगलाचरणके लिये उसको उपयुक्त समझा और उसका सम्मान किया। पुनः, (२) सम्भव था कि लोग संदेह करते कि वेद-पुराणका सम्मत इसमें होना लिखते हैं पर वे संस्कृत तो जानते ही न थे, वेद-पुराणका सम्मत वे क्या जानें? यदि संस्कृत जानते होते तो उसी भाषामें रचना करते, इस सन्देहके निवारणार्थ। (३) दोनों भाषाओंमेंसे जनताको अधिक स्वाद किसमें मिलता है, यह दोनोंके एकत्र होनेहीपर जाना जा सकेगा इस विचारसे संस्कृतमें मंगल किया। अथवा (४) देववाणी प्रभावोत्पादक होती है, अतएव ग्रन्थारम्भमें रचनाका यह नियम सदासे प्रचलित है कि व्याख्यानदाता, कथावाचक जनताके कल्याणार्थ भाषाहीमें उपदेश करते हैं परन्तु उपदेशके पूर्व देववाणीमें भगवान्, गुरु तथा देवताओंके दो-चार मंगलाचरण कर लेते हैं। (मा॰ मा॰)

वेणीमाधवजीकृत मूलगुसाईं चिरतसे स्पष्ट है कि काशीमें प्रह्लादघाटपर उन्होंने संस्कृतमें मानसका वर्णन प्रारम्भ किया। परंतु दिनमें जो वह रचते रातमें वह लुप्त हो जाता था। सात दिनतक यह लोपक्रिया जारी रही। पूज्यकिव बड़े चिन्तित रहते थे कि क्या करें। आठवीं रातको स्वप्नमें शिवजीने आज्ञा दी कि अपनी मातृभाषामें काव्यकी रचना करो और फिर जागनेपर शिक्तसिहत प्रकट भी हुए और 'शिव भाषेउ भाषामें काव्य रचो। सुरबानि के पीछे न तात पचो॥ सबकर हित होइ सोई करिये। अरु पूर्व प्रथा मत आचरिये॥ तुम जाइ अवधपुर वास करो। तहुँई निज काव्य प्रकाश करो॥ मम पुण्य प्रसाद सों काव्यकला। होइहैं सम साम ऋचा सफला॥ सो०—कहि अस संभु भवानि अन्तर्धान भये तुरत। आपन भाग्य बखानि चले गोसाईं अवधपुर॥'(१०)

इस विषयपर तुलसीपत्रमें यह आख्यायिका निकली थी कि गोस्वामीजीने चैत्र शु॰ ७ रिववारको ६ श्लोक रचे और सिरहाने रखकर सो गये। एक वृद्ध ब्राह्मण उसे आकर ले गया। इससे दुःखी हो आप अनशन व्रत करने लगे। अष्टमीकी रातको उसी वृद्ध ब्राह्मणरूपधारी भगवान् शिवने आकर इनसे कहा कि 'यिद तुम संस्कृतमें ही फिर रामायण बनाओगे तो कोई उपकार न होगा। क्योंकि इस समय यवनोंके अत्याचारसे संस्कृत अप्रचलित हो गयी है। अतः संस्कृतमें 'रामायणकी' रचना भूखे मर्कटको मोती देनेके समान है। तुम उसी मानस रामायणको भाषाबद्ध करो जिसका प्रचार करनेके लिये संसारमें

तुम्हारा अवतार हुआ है।' श्रीमद्गोस्वामीजी इसपर बोले कि 'प्रथम तो उस शिवमानसविहारी मानसके प्रबन्धका मुझे क्योंकर अनुभव होगा? दूसरे भाषामें होनेसे पण्डित लोग उसका आदर न करेंगे।'

भगवान् (शिव) बोले 'हे रामानन्यवर! तुम्हारे उस भाषानिबन्धकी महिमा किसी अलौकिक ग्रन्थसे कम न होगी, बिल्क उसका प्रचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। रहा मानसकी कथाको विशेषरूपसे जानना, सो उसका अनुभव मैं तुम्हें स्वयं करा दूँगा।' गोस्वामीजीने पूछा, 'आप कौन हैं और वह मानस आपको कैसे मिला?' इसपर शिवजीने अपना परिचय दिया और साक्षात् होकर श्रीगोस्वामीजीकी पाद्यार्घ्य-पूजा ग्रहण कर उनको आश्वासन दे अन्तर्धान हो गये। इस आख्यायिकाका प्रमाण बा० १५ में मिलता है। यथा—'सपनेहु साँचेहु मोहि पर जौ हरगौरि पसाउ। तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ॥' नवमीके प्रात:काल फिर श्रीहनुमान्जीका स्मरण कर उन्होंने उनसे उसी दिन मानसके रचनेकी सम्मति ली। आज्ञा पाकर उसी दिन कर्क लग्नमें मानसका आरम्भ कर अपने पूर्वरचित श्लोकोंमें नीचे इस (सातवें) श्लोककी रचनाकर भाषा-अनुबन्ध करने लगे। (तुलसीपत्र १९७२) बाबा श्रीजानकीदासजीकृत मानसपरिचारिकामें लगभग यही आख्यायिका है। अन्तर इतनामात्र है कि आप महात्माओंसे ऐसा सुनना कहते हैं कि श्रीगोस्वामीजीने प्रथम श्रीअयोध्याजीमें मानसरामायण जैसा गुरुमहाराजसे सुना था संस्कृतमें लिखा, फिर आपको यह करुणा हुई कि संस्कृत सबको हितकर न होगी, भाषामें हो तो सबका हित होगा। ऐसा विचारकर काशीमें शिवजीकी सम्मति लेने गये। शिवजी दण्डीका रूप धारणकर वह संस्कृत रामायण माँग ले गये। फिर न लौटाया। अनशन व्रत करनेपर अपना परिचय देकर शिवजीने भाषामें करनेकी आज्ञा दी।

१४ ग्रन्थके आदिमें सात श्लोक देनेके अनेक भाव कहे जाते हैं। एक तो यही कि सात श्लोक ही लिखे थे जब शिवजीने उनको लुप्त कर दिया था। इसीसे उतने श्लोक ज्यों-के-त्यों बने रहे। आगे भाषामें मंगलाचरण प्रारम्भ किया गया। दूसरे, इन श्लोकोंमें सूक्ष्मरीतिसे इस ग्रन्थका विषय और प्रयोजन आदि बताया है। तीसरे, सात संख्यासे सूचित किया कि इस ग्रन्थमें सप्त सोपान (वा काण्ड) हैं। यथा— 'एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना।' (७। १२९) प्रत्येक सोपानके लिये क्रमसे एक-एक मंगलाचरणका श्लोक आदिमें भी दे दिया है। चौथे, सातकी संख्या विषम अतएव मांगलिक है और सृष्टिमें अधिक प्रचलित है। जैसे कि दिन सात हैं, प्रधान सागर भी सात हैं। इसी तरह सप्त द्वीप, सप्त ऋषि इत्यादि हैं। पाँचवें रामायणी श्रीरामबालकदासजी लिखते हैं कि (क) सात श्लोक देकर जनाया कि कलिके कुटिल जीवोंको पार करनेके लिये हम इसमें सप्तसोपानरूपी सप्त जहाज बनावेंगे। यथा—'सृठि सप्त जहाज तयार भयो। भवसागर पार उतारन को॥' (मूलगुसाईं चरित) मानससरमें सात सीढ़ियाँ हैं। यथा—'सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना। ज्ञाननयन निरखत मन माना॥' (१। ३७) (ख) दिन सात हैं, अत: सात श्लोक देकर जनाया कि सातों दिन अर्थात् निरन्तर इस ग्रन्थका पठन-पाठन वा श्रवण करना चाहिये। यथा—'*तजि* सकल आस भरोस गाविह सुनिह संतत सठ मना'। (५। ६०) ऐसा करनेसे श्रीरामभक्ति प्राप्त होगी। यथा—'मुनि दुर्लभ हरिभगति नर पाविहं बिनिहं प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनिहं मानि बिश्वास॥' (७। १२६) (ग) मोक्षदायक पुरियाँ भी सात ही हैं, अत: सात श्लोक देकर जनाया कि ये सातों काण्ड जीवोंको मुक्ति देनेके लिये सप्तपुरियोंके समान हैं। इसका श्रवण, मनन, निदिध्यासन ही पुरीका निवास है। 'रघुपतिभगति केर पंथाना।' (७। १२९)

१५ यह श्लोक 'वसन्तितलकावृत्त' छन्दमें है। इस वृत्तके चारों चरण चौदह-चौदह अक्षरके होते हैं। इसके प्रत्येक चरणका स्वरूप यह है। तगण (अन्तलघु), भगण (आदिगुरु), जगण (मध्यगुरु), जगण अंतके दोनों वर्ण गुरु। श्रुतबोधमें इसके लक्षण इस प्रकार कहे गये हैं—'आद्यं द्वितीयमिप चेद्गुरु तच्चतुर्थं यत्राष्टमंच दशमान्त्यमुपान्त्यमन्त्यम्। कामांकुशांकुशितकामिमतंगजेन्द्रे कान्ते वसन्तितलकां किल तां वदन्ति॥'(३७)

अर्थात् पहला, दूसरा, चौथा, आठवाँ, दसवाँ और अन्तके दोनों वर्ण गुरु होते हैं। श्रीरामचरितमानसमें यह वृत्त दो ही काण्डोंमें और वह भी एक-ही-एक आया है। एक यहाँ और दूसरा सुन्दरकाण्डमें।

#### ग्रन्थ-अनुबन्ध-चतुष्टय

मंगल, प्रतिज्ञा और अनुबन्ध-चतुष्टय इन तीनोंका प्रत्येक ग्रन्थके आरम्भमें होना आवश्यक है। मंगलके सम्बन्धमें प्रथम श्लोकमें पूरा विषय लिखा जा चुका है। ग्रन्थकार रचनेकी जो प्रतिज्ञा करता है जिसमें साथ-ही-साथ भरसक अपना और ग्रन्थका नाम भी देता है, उसीको हमने 'प्रतिज्ञा' नाम दिया है। 'अनुबन्ध' का अर्थ होता है 'अनु बध्नाति (लोकान्)' अर्थात् जो लोगों (श्रोताओं)-को बाँध लेता है। तात्पर्य कि जिसको जाननेपर ग्रन्थमें श्रोताओंको रुचि (प्रवृत्ति) होती है। अनुबन्ध चार हैं। विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी। विषय अर्थात् ग्रन्थमें जिसका प्रतिपादन किया गया है। प्रयोजन दो प्रकारका होता है, एक तो ग्रन्थका, दूसरा विषयका। ग्रन्थका प्रयोजन विषयप्रतिपादन करना है और विषयसे क्या लाभ होगा? यह विषयका प्रयोजन है। सम्बन्ध तीन प्रकारका है। प्रयोजन और ग्रन्थका, विषय और ग्रन्थका और प्रयोजन और विषयका। ग्रन्थ और प्रयोजनका सम्बन्ध यह है कि ग्रन्थ प्रतिपादक है और प्रतिपादन प्रयोजन है। ग्रन्थ और विषयका सम्बन्ध यह है कि ग्रन्थ प्रतिपादक है और ग्रन्थको चाहनेवाला, ग्रन्थके अध्ययनके अनुकूल बुद्धि आदि आवश्यक गुणोंसे युक्त तथा शास्त्रद्वारा अनिषद्धको 'अधिकारी' कहा जा सकता है।

इनमेंसे प्रतिज्ञा तो ग्रन्थकार ही स्पष्ट शब्दोंसे ग्रन्थारम्भमें प्रायः कर दिया करता है। परन्तु अनुबन्धचतुष्टय केवल सूचितमात्र करनेकी प्रणाली चली आयी है, जिसको टीकाकार अथवा अध्यापक प्रकट करते हैं। इनके विषयमें कोई आर्षप्रमाण बहुत खोज करनेपर भी नहीं मिला। केवल प्रयोजन और सम्बन्धके विषयमें कुमारिलभट्टकृत 'अथातो धर्मिजज्ञासा' के शाबरभाष्यपर 'श्लोक-वार्तिक' में कुछ उल्लेख मिलता है। यथा—'सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्। यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते॥' सिद्धिःश्रोतृप्रवृत्तीनां सम्बन्धकथनाद्यतः। तस्मात्सर्वेषु शास्त्रेषु सम्बन्धः पूर्वमुच्यते॥'(१२, १९) अर्थात् 'जबतक किसी शास्त्र अथवा कर्मका प्रयोजन नहीं कहा जाता तबतक उसको कौन ग्रहण करेगा?। श्रोताओंके प्रवृत्तिकी सिद्धि प्रायः सम्बन्धकथनसे होती है। अतः सब शास्त्रोंमें प्रथम सम्बन्ध कहा जाता है।'(१९)

शेष बातोंका प्रमाण न मिलनेपर भी उनका फल प्रसिद्ध होनेसे ग्रन्थकर्ता इन सबोंका उल्लेख करते आये हैं। जिससे ग्रन्थके आरम्भमें ही ग्रन्थका सामान्य परिचय हो जाता है और मनुष्य उसके अध्ययनमें प्रवृत्त हो जाता है।

इन्हीं बातोंको लक्ष्य करके पण्डितलोग कहा करते हैं, 'अधिकारी च विषयः सम्बन्धश्च प्रयोजनम्। ग्रन्थादावश्यकर्त्तव्या कर्त्रा श्रोतृप्रवृत्तये॥' प्रायः ग्रन्थारम्भके मंगलाचरणके साथ ही उपर्युक्त बातोंका उल्लेख किया जाता है। यथा—'सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्। विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मंगलं नैव शस्यते॥'

श्रीरामचिरतमानसके प्रारम्भिक छ: श्लोक वन्दनात्मक मंगलाचरण हैं। अब इस अन्तिम श्लोकमें प्रतिज्ञा करते हैं और साथ-ही-साथ अनुबन्ध-चतुष्टय भी सूचित करते हैं।

(१) 'रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमातनोति' यह प्रतिज्ञा है। ग्रन्थकर्ताका नाम 'तुलसी' तो स्पष्ट ही है। 'यद्रामायणे निगदितम्' से सामान्यतः ग्रन्थका नाम 'रामायण' है, यह सूचित किया। ठीक-ठीक नाम आगे भाषाकी चौपाइयोंमें कहेंगे। यथा—'रामचिरतमानस एहि नामा।' (१। ३५, ७) (२) 'रघुनाथगाथा' विषय है। यथा—'बरनौं रामचिरत भव मोचन।' (१। २), 'करन चहउँ रघुपित गुनगाहा। लघु मित मोरि चिरत अवगाहा॥' (१।८), 'तेहि बल मैं रघुपित गुन गाथा। किहहउँ नाइ रामपद माथा॥' (१।१३) इत्यादि। (३) श्रीरामचिरतका प्रतिपादन करना यह 'ग्रन्थका प्रयोजन' है और 'स्वान्तःसुखाय' यह श्रीरघुनाथगाथारूपी

'विषयका प्रयोजन' है। ग्रन्थमें अन्ततक जो-जो इस ग्रन्थकी फलश्रुतियाँ कही गयी हैं वे सब साक्षात् विषयके और परम्परासे ग्रन्थके प्रयोजन हैं। यथा—'जे एहि कथिंह सनेह समेता। किहिहिंह सुनिहिंह समुङ्गि सचेता॥ होइहिंह रामचरन अनुरागी। किलमल रिहत सुमंगल भागी॥' (१। १५। १०-११) 'सुनत नसािंह काममददंभा।'\*\*\* सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा॥' (१। ३५। ६-७) 'रामकथा गिरिजा मैं बरनी। किलमल समित मनोमल हरनी॥' से 'ते गोपद इव भविनिध तरहीं।' (७। १२९) इत्यादि। ये सब इस श्लोकमें सूक्ष्मरूपसे 'स्वान्त:सुखाय' पदसे सूचित कर दिये गये हैं। (४) प्रतिपादक प्रतिपाद्य, साधक साध्य इत्यादि उपर्युक्त व्याख्यामें कथित सम्बन्ध 'सम्बन्ध' है। (५) भाषामें और विशेषकर श्रीरामचिरतमानसकी श्रीरघुनाथगाथा तथा स्वान्त:सुखाका चाहनेवाला 'अधिकारी' है। ऐसे अधिकारियोंके लक्षण विस्तारसे ग्रन्थमें प्रथम और सप्तम सोपान (बाल और उत्तरकाण्ड) में आये हैं। यथा, 'सदा सुनिहं सादर नर नारी। ते सुर बर मानस अधिकारी॥' (१। ३८), 'रामकथा के ते अधिकारी।' से 'जाहि प्रान प्रिय श्रीरघुराई।' (७। १२८) तक। इत्यादि सब इस श्लोकमें 'स्वान्त:सुखाय', 'रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमातनोति' इन शब्दोंसे सूक्ष्म रीतिसे जनाया है। ऊपर अधिकारीके लक्षणोंमें 'शास्त्रसे अनिषद्ध' भी एक लक्षण बताया गया है। मानसके सप्तम सोपानके दोहा १२८ में 'यह न कहिअ सठही हठसीलहिः ।' इत्यादि लक्षण जो अनिधकारीके बताये गये हैं, उनसे रहित होना 'शास्त्रसे अनिषद्ध' से अभिप्रेत है।

#### भाषा मंगलाचरण सोरठा

### जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करि-बर-बदन। करउ अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ-गुन-सदन॥१॥

शब्दार्थ—जो=जिसे, जिसको। यथा—'जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदासु।'(१।२६), 'जो बिलोिक अनुचित कहेउँ छमहु महा मुनिधीर।'(१।२७३), 'सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करिं बखान।'(१।१४), 'जो अवलोकत लोकपित लोकसंपदा थोरि।' (१।३३३), 'जो अवलोिक मोर मनु छोभा।'(२।१४) इत्यादि। सुमिरत=स्मरणमात्रसे, स्मरण करते ही। सिधि=सिद्धि, कामनाकी पूर्ति वा प्राप्ति। गन नायक=गणोंके स्वामी, गणेशजी। किरि=हाथी। बर=श्रेष्ठ, सुन्दर। बदन (वदन)=मुख । बुद्धिरासि=बुद्धिके भण्डार। राशि=ढेर, भण्डार। बुद्धि=अन्त:करणकी चार वृत्तियोंमेंसे दूसरी वृत्ति। वालमीकीयमें अंगदजीके विषयमें कहा गया है कि उनमें बुद्धिके आठों अंग हैं। यथा—'बुद्ध्या ह्यष्टांगया युक्तं चतुर्बलसमन्वितम्। चतुर्दशगुणं मेने हनूमान् वालिनः सुतम्॥' (४।५४।२) वे आठ अंग ये हैं। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थ, विज्ञान और तत्त्वज्ञान। सुभ गुन सदन=कल्याणकारी गुणोंके घर। गुण चौदह हैं। 'चतुर्दश गुणम्'—देशकालका ज्ञान, दृढ्ता, कष्टसहिष्णुता, सब विज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मन्त्रगुप्ति, एकवाक्यता, शूरता, भिक्तज्ञान, कृतज्ञता, शरणागतवत्सलता, अमर्षित्व और अचापल। (चन्द्रशेखरशास्त्री वाल्मी० टीका) (भा० ४।३।१७) में 'विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल'—ये छः गुण सत्पुरुषोंके कहे गये हैं। एक वासनात्मिका, दूसरी व्यवसायात्मिका। पहलीसे बाहरी वस्तुका ज्ञान होता है और दूसरीसे हम ज्ञान होनेके उपरान्त निर्णय करते हैं।

अर्थ—जिनके स्मरणमात्रसे सिद्धि प्राप्त होती है, जो गणोंके स्वामी हैं (गणेश जिनका नाम है) और सुन्दर हाथीके समान श्रेष्ठ मुखवाले हैं, वे बुद्धिकी राशि और शुभगुणोंके धाम (मुझपर) कृपा करें॥ १॥ नोट—१ इस सोरठेके अर्थ कई प्रकारसे लोगोंने किये हैं। कुछ यहाँ उद्धृत किये जाते हैं।

अर्थ—२ हे गणनायक! हे करिवर-बदन! हे बुद्धिराशि! हे शुभगुणसदन! जिसे स्मरण करनेसे सिद्धि होती है वह मुझे कृपा कीजिये। इसमें वस्तुका नाम नहीं दिया, क्योंकि गणेशजी इसे भली प्रकार जानते हैं। यथा, 'मिहमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ॥' (१।१९) दूसरे, लोक-वेदमें प्रसिद्ध है कि श्रीरामनामसे ही काशीजीमें शंकरजी सबको मुक्ति देते हैं। तत्कालसिद्धि देनेवाला इसके समान दूसरा नहीं है। अत: ग्रन्थकारने इशारामात्र कर दिया। गोस्वामीजी व्यंगसे रामनाम माँगते हैं।

अर्थ—३ गणनायक, गजसमान श्रेष्ठ मुखवाले गणेशजी, जिसके नामके स्मरण करनेसे सिद्ध होते हैं (अर्थात् प्रथम पूजे जाते हैं), वे सद्गुणसदन बुद्धिराशि (श्रीरघुनाथजी) मुझपर दया करें। (सु० द्विवेदीजी)

'गोस्वामीजी श्रीरामजीके अनन्य भक्त हैं, इससे और 'होइ' शब्दसे भी यह आशय विदित होता है कि यह सोरठा गणेशजीके लिये नहीं है। यह तो श्रीरघुनाथजीसे प्रार्थना है कि मुझपर कृपा कीजिये। श्रीरामजी परब्रह्म हैं, जिसे सांख्यशास्त्रमें 'अव्यक्त' नामसे कहा है। यह अव्यक्त ही बुद्धिका उत्पादक है। इसलिये 'बुद्धिराशि' कहा। 'बुद्धि' शब्दसे शिक्तसिहत श्रीरामजीकी प्रार्थना की गयी।' (सु० द्विवेदीजी) इसमें आपित्त यह पड़ती है कि 'सिधि' का अर्थ 'सिद्ध कैसे होगा? पर उन्होंने पाठ 'सिध होइ' रखा है, उसके अनुसार अर्थ ठीक है। हमको 'सिध' पाठ कहीं मिला नहीं। 'सिधि होइ' पाठसे ऐसा अर्थ कर सकेंगे कि 'गन नायक '' कि (मन) रथकी) सिद्धि होती है वे '' ।'

अर्थ—४ जिन (श्रीरामजी) के स्मरणमात्रसे सिद्धि होती है, जो (श्रीब्रह्मादि) गणोंके स्वामी हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ (अर्थात्) बड़ा मुख किया (कि जिसमें भुशुण्डिजीने प्रवेशकर अनन्त ब्रह्माण्ड देखे) वे बुद्धिराशि और शुभगुणसदन मुझपर अनुग्रह करें।

'करिबर बदन' का अर्थ 'जो प्राणियोंके मुखोंको उज्ज्वल करनेवाले अर्थात् प्राणियोंको यश देनेवाले' ऐसा विनायकी टीकाने किया है। शेष सब यही है।

नोट—२ बैजनाथजी लिखते हैं कि इस ग्रन्थमें विष्णुभगवान्, क्षीराब्धिनिवासी भगवान् और श्रीसाकेतिबहारीजीके अवतारोंकी कथाएँ हैं। इसीसे प्रथम सोरठेमें गुप्तरूपसे श्रीसाकेतिबहारीजीका, दूसरेमें विष्णुका और तीसरेमें क्षीराब्धिवासीजीका वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया।

#### भाषाका मंगलाचरण

मं० श्लोक ७ में 'रघुनाथगाथाभाषानिबन्ध' रचनेकी जो प्रतिज्ञा की थी उसीके अनुसार अब भाषाके मंगलाचरणसे प्रारम्भ करते हैं। भाषाका सब मंगलाचरण सोरठामें क्यों किया? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर महानुभावोंने दिया है। यद्यपि कोई भी छन्द होता उसीमें ऐसा प्रश्न उठ सकता है, इसिलये शंकाकी बात नहीं है, तथापि 'सोरठा' के प्रयोगके भाव ये हो सकते हैं—

- (१) इस ग्रन्थकी दिनोदिन उन्नित हो, दिनोदिन इसका प्रचार बढ़ता ही जाय और इसका पठन-पाठन, वक्ता और श्रोता दोनोंके लिये कल्याणकारक हो, इस विचारसे सोरठामें मंगलाचरण किया गया। सोरठा छन्दके पहले और तीसरे चरणमें ११-११ मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथेमें १३-१३ अर्थात् सोरठेमें वृद्धिक्रम है। यह बात दोहा, चौपाई या छन्दमें नहीं पायी जाती। दोहेमें हासक्रम है। उसमें पहले चरणमें १३ मात्राएँ हैं और दूसरेमें ११, अर्थात् उच्च पदसे नीचेको गिरना होता है। और चौपाई और छन्दमें समान चरण होते हैं। वृद्धिक्रम इसीमें मिला, अतः अपनी अभिलाषाकी पूर्ति विचारकर इसीसे मंगलाचरण प्रारम्भ किया।
  - (२) 'सोरठा' में इष्टदेव श्रीसीतारामजीके नामोंके प्रथम अक्षर मिले।
- (३) श्रीमहात्मा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'सोरठा' छन्द मेघरागके अन्तर्गत है, जो वर्षा-ऋतु श्रावण, भादोंमें गाया जाता है और ग्रन्थकारने आगे कहा भी है कि 'बरषारितु रघुपतिभगति तुलसी सालि सुदास। रामनाम बर बरन जुग सावन भादों मास॥' अतः मंगलमयीरामभक्तिपरिचायक 'सोरठा' का प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त हुआ है।

- (४) कीना योगीजीके मतानुयायी कहते हैं कि आचार्यने सोरठा छन्दका प्रयोग इसलिये किया है कि इसमें ११, १३ की विधि लगी है और उसके अनुसार तान्त्रिकलोग सुगमतापूर्वक अपने लौकिक एवं पारलौकिक अनुष्ठानोंमें उसका प्रयोग कर सकते हैं।
- (५) पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि सोरठा 'भोर' (प्रात:काल) का सूचक है, कहने-सुननेवालोंकी अविद्या-रात्रिका नाशक होकर यह ग्रन्थ उनमें विज्ञानरूपी सबेरेका उदय करायेगा।

नोट—३ यहाँ शंका की जाती है कि 'जकार' दग्धाक्षर है। इससे प्रारम्भ होनेसे मंगल कैसे हो सकता है? पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ दग्धाक्षर भूषणयुक्त है, अतः दोष नहीं। यहाँ मात्रा 'ज' का भूषण है। केवल 'ज' न चाहिये। ['मंगल सुरवाचक शब्द गुरु होवे पुनि आदि। दग्धाक्षर को दोष नहिं अरु गण दोषहु बादि॥' छन्दप्रभाकरके इस प्रमाणानुसार दग्धाक्षरका दोष यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि एक तो यह मंगल है, दूसरे यहाँ आदि वर्ण गुरु है। छन्दप्रभाकरके अनुसार 'ज' दग्धाक्षर नहीं है।] फिर यहाँ मित्रगण पड़े हैं जो सिद्धिदाता हैं और इसमें सिद्धिदाताकी ही वन्दना है। [ग्रन्थकारने प्रथम सर्वनाम 'जो' के प्रयोगसे प्रियदेवकी प्रसिद्ध सूचित की। 'सर्वनाम प्रसिद्धार्थिमित।' (सू॰ प्र॰ मिश्रजी)]

नोट—४ 'जो सुमिरत' इति। मानस-पीयुषके प्रथम संस्करणमें 'जेहि' और 'जो' दोनों पाठ दिये गये थे और उन पाठोंपर विचार भी किया गया था। वह विचार विशेषत: नागरीप्रचारिणी सभाके प्रथम संस्करणके आधारपर किया गया था। क्योंकि उसमें कोई पाठान्तर इस स्थानपर नहीं दिया गया है और सम्पादक मानस-पीयूषने प्राय: उसीका पाठ रखना उचित समझा था। अब कतिपय प्राचीन लिपियोंको स्वयं देखा है। इसीसे बालकाण्डकी प्रथम जिल्दके दुसरे संस्करणमें 'जो' पाठ रखा और वही इस तीसरे संस्करणमें रखा है। १६६१ वाली पोथीके प्रथम चार पत्रे (पन्ने) सं० १६६१ के लिखे नहीं हैं। वे पं० शिवलालपाठकजीकी पोथीसे उतारे गये हैं जिसमें भी 'जो' पाठ है। आरेकी मिठयामें एक पोथी दो सौ साठ वर्षसे अधिक पुरानी लिखी हुई है। उसमें भी 'जो' पाठ है। मिरजापुर निवासी श्री ६ पं॰ रामगुलाम द्विवेदीजीने सर्वप्रथम महानु परिश्रम करके एक संशोधित पोथी द्वादशग्रन्थोंकी तैयार की जो उनके पीछे कई प्रेसोंमें छपी। श्रीरामचरितमानसकी एक प्रति गुटकाके रूपमें काशीजीमें संवत् १९४५ वि० में प्रकाशित हुई। सुना जाता है कि उसमें भी 'जो' पाठ है। प्राय: इसीके आधारपर लाला छक्कनलालजी, भागवतदासजी मानसी वन्दनपाठकजीने अपनी-अपनी पोथियाँ लिखी हैं। इनमें तथा पं० श्रीशिवलालपाठकजीकी पोथीमें भी 'जो' पाठ है। सं० १७०४, १७२१, १७६२ में यही पाठ है। पंजाबीजीकी सं० १८७८ की पोथीमें 'जिहं' पाठ है। कई प्राचीन टीकाकारोंने भी 'जिहि', 'ज्यहि', 'जेहि' पाठ दिया है। आधुनिक छपी हुईमें नागरीप्रचारिणीसभा (प्रथम संस्करण), विनायकीटीकाकार और वीरकविजीने भी 'जेहि' पाठ दिया है। गोस्वामीजीका क्या पाठ है यह निश्चय नहीं कहा जा सकता। सम्भव है कि 'जेहि' पाठ रहा हो. पीछे ग्रन्थकारने स्वयं बदलकर 'जो' किया हो। अथवा. पण्डितोंने मात्राओंकी संख्याके विचारसे 'जेहि' का 'जो' कर दिया हो। दोनों पाठ शुद्ध माने जा सकते हैं।

'जेहि' पाठमें यह दोष कहा जाता है कि 'जेहि' पदसे सोरठेके प्रथम चरणमें ग्यारहके बदले बारह मात्राएँ हो जाती हैं, जिससे प्रस्तारके विरुद्ध होनेसे 'यितभंग' दोष आ जाता है। संस्कृतभाषाके अनुसार 'जे' दीर्घ है परन्तु हिन्दीभाषाके महाकिव श्रीमद्गोस्वामीजीने उच्चारणके अनुसार इसको जहाँ-तहाँ लघु ही माना है। यथा—'जस मानस जेहिं बिधि भयेउ जग प्रचार जेहिं हेतु।'(१। ३५), 'जरत सकल सुरबृंद बिषम गरल जेहि पान किय।'(४ मं०), 'करब सोइ उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपित।'(२। १५१), 'जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद।'(७। ८८) इत्यादि। ठौर-ठौरपर 'जेहि' शब्द गोस्वामीजीने दिये हैं। इनमें दोषकी निवृत्ति फिर कैसे की जायगी?

'जो' पाठ पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी (श्रीजानकीघाट) और रामायणी श्रीरामबालकदासजी आदि श्रीअयोध्याके महात्माओंने स्वीकार किया है। अत: हमने भी वही पाठ रखा है। यदि 'जे' को उच्चारणके अनुसार लघु मानें तो भाषाके मंगलाचरणमें 'नगण' गण पड़ेगा और यदि यह मानें कि 'जे' गुरु ही माना जायगा चाहे उच्चारण करनेमें उसे ह्रस्व ही पढ़ें तो 'भगण' गण पड़ेगा। 'जो 'पाठसे भी 'भगण' गण ही होगा। नगणका देवता स्वर्ग और फल सुख है। भगणका देवता चन्द्रमा और फल निर्मल यश है। (मं० श्लो० १ देखिये।)

टिप्पणी—१ 'जो सुमिरत—'इति। 'जो सुमिरत—'का भाव कि—(क) जप, तप, पूजन आदिका अधिकार सबको नहीं होता और स्मरणका अधिकार सब वर्णाश्रमोंको है। आपके स्मरणमात्रसे ही सिद्धि मिलती है। इस पदको देकर सबको स्मरणका अधिकारी जनाया। 'जो 'अर्थात् कोई भी वर्णाश्रमवाला हो, अथवा वर्णबाह्य अन्त्यज हो एवं चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, वृद्ध, युवा, बालक कोई भी हो जो भी स्मरण करे वह मनोरथ सिद्ध कर ले। (ख) 'सुमिरत' अर्थात् स्मरण करते ही कामनाकी सिद्धि होती है, स्मरणहीकी देर है, सिद्धिमें देरी नहीं। प्रस्थान करनेमें आपका केवल स्मरण ही तो किया जाता है। (ग) [पं० सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि 'सुमिरत'से जनाया कि अभी मैं आपकी वन्दनाके योग्य नहीं हूँ। आप कृपा करें और मैं रामचिरतमानस लिखूँ तब वन्दनाके योग्य होऊँ।]

२ 'सिधि होइ' इति। गोस्वामीजी यहाँ यह नहीं लिखते कि क्या सिद्धि होती है। इसका कारण यह है कि यदि कोई एक-दो नाम दे देते तो इति हो जाती। नाम न देकर सूचित किया कि सब मनोरथ सिद्ध होते हैं अर्थात् मन, कर्म और वचन तीनों सिद्ध होते हैं; सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। [भगवत् या योगसम्बन्धी आठ सिद्धियाँ ये हैं—(१) अणिमा (यह प्रथम सिद्धि है जिससे अणुवत् सूक्ष्मरूप धारण कर सकते हैं, जिससे किसीको दिखायी नहीं पड़ते और कठिन-से-कठिन पदार्थमें प्रवेश कर जाते हैं)। (२) महिमा (इससे योगी अपनेको बहुत बडा बना लेता है)। (३) गरिमा (=गुरुत्व, भारीपन। इससे साधक अपनेको चाहे जितना भारी बना लेता है)। (४) लिघमा (इससे जितना चाहे उतना हलका बन जाता है)। (५) प्राप्ति (इच्छित पदार्थकी प्रापक है)। (६) प्राकाम्य (इससे मनुष्यकी इच्छाका व्याघात नहीं। इच्छा करनेपर वह पृथ्वीमें समा सकता, आकाशमें उड़ सकता है)। (७) ईशित्व (इससे सबपर शासनका सामर्थ्य हो जाता है)। और (८) विशत्व (इससे दूसरोंको वशमें किया जाता है)। इनके अतिरिक्त दस सामान्य सिद्धियाँ हैं; यथा— '**अणिमा महिमा** मूर्तेर्लिघमा प्राप्तिरिन्द्रियै:। प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता॥ गुणेष्वसंगो वशिता यत्कामस्तदवस्यित॥', 'अनुर्मिमत्त्वं देहेऽस्मिन्दुरश्रवणदर्शनम्। मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्॥' स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनम्। यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता गतिः॥'(भा० ११। १५। ४—७) (अर्थात् इस शरीरमें छ: ऊर्मियों भूख-प्यासादिका न होना, दूरकी बात सुन लेना, दूरकी घटना देख लेना, मनके समान शीघ्र गति होना, अभिलषित रूप धर लेना, पर-कायामें प्रवेश करना, स्वेच्छा-मृत्यु, देवताओंकी क्रीडाका दर्शन, संकल्पसिद्धि, आज्ञा (जिसका उल्लंघन न हो सके) और अप्रतिहतगित—ये दस सामान्य सिद्धियाँ सत्त्वगुणके उत्कर्षसे होती हैं)। इनके अतिरिक्त पाँच क्षुद्र सिद्धियाँ हैं। त्रिकालज्ञता, शीतोष्ण आदि द्वन्द्वोंसे अभिभूत न होना, पराये मनकी जान लेना, अग्नि-सूर्य-जल आदिकी शक्तिको बाँध लेना और पराजित न होना। यथा—'त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं परचित्ताद्यभिज्ञता। अग्नयर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः॥'(भा० ११।१५।८)

बिनयपत्रिकामें 'जो सुमिरत सिधि होइ' की जगह 'सिद्धिसदन' विशेषण है। इससे दोनोंका भाव साम्य समझकर हमने 'सिद्धियों' का वर्णन यहाँ किया है। इस तरह 'जो सुमिरत सिधि होइ' में यह भाव होता है कि योगसाधनद्वारा जो कष्टसे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वह गणेशजीके 'सुमिरन' मात्र साधनसे सुलभ हो जाती हैं।]

३ 'गननायक करिबर बदन' इति। (क) गणोंके स्वामी कहनेका भाव कि शिवजीके गण क्रूर-स्वभाव, उपद्रवी और विघ्नकारक होते हैं। आपकी वन्दना करनेसे वे विघ्न न करेंगे, क्योंकि आप उनके स्वामी हैं। (ख) प्रथम कहा कि जिनके स्मरणसे 'सिद्धि' प्राप्त होती है, वे कौन हैं? उनके क्या नाम, रूप आदि हैं? यह 'गन नायक'''' से बताया। गननायक (अर्थात् गणेशजी) उनका नाम है। पर गणनायक

और भी हैं जैसे कि कार्तिकेय आदि। यथा—'स्कन्दश्च सेनापितः', 'सेनानीनामहं स्कन्दः' (गीता १०। २४) तथा 'आनन्दकन्दाय विशुद्धबुद्धये शुद्धाय हंसाय परावराय। नमोऽस्तु तस्मै गणनायकाय श्रीवासुदेवाय महाप्रभाय॥' (पद्मपु० भूमिखण्ड ९८। १३) अर्थात् जो आनन्दके मूलस्रोत, विशुद्धज्ञानसम्पन्न, शुद्ध हंसस्वरूप हैं, कार्य-कारण-जगत् जिनका स्वरूप है, जो सम्पूर्ण गणोंके स्वामी और महाप्रभासे परिपूर्ण हैं, उन श्रीवासुदेवको नमस्कार है। (इसमें वासुदेवको 'गन नायक' कहा है)। अतः इस अतिव्याप्तिके निवारणार्थ 'करिबर बदन' कहा। अथवा, 'करिबर बदन' कहनेसे पशुत्वदोष आरोपण होता, अतएव उसके निवारणार्थ 'बुद्धिरासि सुभ गुन सदन' कहा। 'करिबर बदन' होनेका कारण आगे गणेशजीकी कथामें दिया गया है।

४ 'बुद्धि रासि सुभ गुन सदन' इति। (क) गणेशजीकी दो शक्तियाँ हैं, सिद्धि और बुद्धि (प्रथम चरणमें सिद्धिका नाम दिया और अन्तिममें बुद्धिका)। यथा—'**ॐकारसन्निभाननिमन्दुभालं मुक्ताग्रविन्दुममलं द्युतिमेकदन्तम्।** लम्बोदरं कलचतुर्भुजमादिदेवं ध्यायेन्महागणपतिं मतिसिद्धिकान्तम्॥' अर्थात् ॐकारसदृश हाथीके-से मुखवाले, जिनके ललाटपर चन्द्रमा और बिन्दुतुल्य मुक्ता विराजमान हैं, जो बडे तेजस्वी और एक दाँतवाले हैं, जिनका उदर लम्बायमान है, जिनकी चार सुन्दर भुजाएँ हैं उन बृद्धि और सिद्धिके स्वामी आदिदेव गणेशजीका ध्यान करें। पुनश्च, 'गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदर स्वानुभवप्रकाशिन्। वरिष्ठ सिद्धिप्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीती:॥' (स्तोत्ररत्नावली गी० प्रे०) अर्थात् हे गणेश! हे हेरम्ब! हे गजानन! हे महोदर! हे स्वानुभवप्रकाशिन्! हे वरिष्ठ! हे सिद्धिप्रिय! हे बुद्धिनाथ! ऐसा कहते हुए आप-लोग डर छोड़ दें। (स्तोत्र० ६० श्लोक १०) [पुन: भाव कि राशि (ढेरी) बाहर रहती है, सबको सुगमतासे प्राप्त होती है अत: 'बुद्धिराशि' कहकर जनाया कि आप सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। विनयपत्रिकामें '*बुद्धिविधाता*' का भाव 'बुद्धिराशिमें' है अर्थात् आप बुद्धिके उत्पन्न, विस्तार या विधान करनेवाले हैं, बुद्धिके दाता या प्रकाशक हैं। 'शुभगुणोंके सदन' कहनेका भाव कि सदनमें पदार्थ गुप्त रहता है। कोई 'अति संकोची' (अधिकारी) ही पाता है। यहाँ भगवत्-प्राप्ति करानेवाले गुण 'शुभगुण' हैं। ये गुप्त पदार्थ हैं। ये पदार्थ अधिकारीको ही देते हैं। इसीसे 'अनुग्रह' करनेको कहा। अर्थात् यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूँ तो भी आप कृपा करके दे सकते हैं। (रा॰ प्र॰ से) ] (ख) 'सिद्धि', 'बुद्धि' दोनोंको कहकर व्यंजित किया कि यहाँ शक्तिसहित गणेशजीकी वन्दना की गयी है। (ग) ['गणनायक' के साथ 'बुद्धि रासि सुभ गुन सदन' विशेषण देनेका तात्पर्य यह है कि उनमें गणोंके राजा होनेके पूर्ण गुणधर्म वर्तमान हैं। अत: वे अपने पदके सुयोग्य पात्र और अधिकारी हैं।] 'जो सुमिरत सिधि होइ' से गणेशजीका प्रभाव कहा। 'गन नायक' से नाम, 'करिबर बदन' से रूप, और 'बुद्धि रासि सुभ गुन सदन' से गुण सूचित किये। 'जो सुमिरत सिधि होइ' प्रथम कहा और 'बुद्धि रासि सुभ गुन सदन' पीछे कहा, यह 'मुद्रालंकार' हुआ। (खर्रा) 'जो सुमिरत सिधि होइ'में 'अक्रमातिशयोक्ति है। यथा—'कारण और कारज दहुँ जो बरनिय एक संग। अक्रमातिशय उक्ति सो भूषण कविता अंग ॥''अक्रमातिशयोक्तिस्यात्सहत्वे हेतुकार्ययोः ।' 'सूच्यार्थसूचने मुद्राप्रकृतार्थपरैः पदैः ॥' (कुवलयानन्द १४०, १३९) अर्थात् जब हेत् और कार्य साथ ही कहा जाता है तब वहाँ 'अक्रमातिशयोक्ति' अलंकार होता है॥ १४०॥ शब्दोंसे साधारण अर्थ जो प्रकट हो रहा है उसके अतिरिक्त उन्हीं शब्दोंसे जहाँ कवि अपने हृदयका लक्षित अन्य भाव सूचित करता है वहाँ 'मुद्रा अलंकार' होता है।

६-इस सोरठेमें स्पष्टरूपसे नाम नहीं दिया क्योंकि प्रथम पूज्य होनेसे नाम प्रसिद्ध ही है।

#### विशेष भाव

पं॰ रामकुमारजी—(क) गणेशजी श्रीरामनामके प्रभावसे प्रथम पूजनीय हैं । वे तो श्रीरामजीके स्वरूप ही हैं। (ख) 'रामस्य नामरूपं च लीलाधाम परात्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्॥' (विसिष्ठसंहिता) इस श्लोककी सब बातें सोरठेमें हैं, जैसे कि 'नाम'—गननायक। 'रूप'—करिबरबदन। 'लीला'—'सुमिरत

सिधि होइ', और 'धाम'—सुभ गुन सदन। इस प्रकार इस मंगलाचरणमें गणेशजीका 'नाम-रूप-लीला-धामात्मक' स्मरण है। (ग) इस सोरठेमें तीन बातें कहीं। सिद्धि, बुद्धि और शुभगुण। क्योंिक किवतामें इन तीनोंकी आवश्यकता है। गोस्वामीजी चाहते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध हो, ग्रन्थकी सिद्धि हो, रामचिरत रचनेमें हमें उसके योग्य बुद्धि प्राप्त हो और इसमें काव्यके सब समीचीन गुण आ जावें। [प्रत्येक किवको तीन वस्तुओंकी चाह एवं जरूरत होती है। एक तो विघ्नबाधाओंसे रक्षा; क्योंिक बिना विक्षेपरहित मनके किसी लोकोपयोगिनी कीर्तिका संस्थापन नहीं हो सकता। अत: 'निर्विघ्नता' के लिये 'जो सुमिरत सिधि होइ' कहा। दूसरे प्रतिभा, मेधा, बुद्धि—इसके लिये 'बुद्धि रासि' कहा। तीसरे दिव्य गुणोंकी एकत्रता; क्योंिक इसमें मन पक्षपातरिहत हो जाता है। अत: दिव्य गुणोंके सम्पादनके लिये 'सुभ गुन सदन' का उल्लेख किया। (पं० रामगुलाम द्विवेदी, लाला छक्कनलाल)]

#### गणनायक श्रीगणेशजी

(१) ये स्मार्तोंके पंचदेवोंमेंसे एक हैं। वैवस्वतमन्वन्तरके इन गणेशजीका सारा शरीर मनुष्यका-सा है पर सिर हाथीका-सा, चार हाथ और एक दाँत हैं, तोंद निकली हुई, सिरपर तीन आँखें और ललाटपर अर्द्धचन्द्र है।

श्रीगणेशजीकी उत्पत्तिकी कथा ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणेशखण्डके अध्याय ७ में भी है। प्रथम षष्टाध्यायमें पार्वतीजीका पुत्रप्राप्तिक यज्ञ करनेका वर्णन है; जिसमें समस्त देवता, मुनि, महर्षि आदि आये थे। शिवजीने उस महासभामें विष्णुभगवान्से प्रार्थना की। जिसे सुनकर भगवान्ने पार्वतीजीको व्रतादिका उपदेश किया। फिर व्रताराधनासे सन्तुष्ट हो पार्वतीजीपर कृपा करके श्रीकृष्णभगवान्का प्रकट होना और वर देना वर्णन किया गया है। (अध्याय ९ श्लोक० १६) अष्टमाध्यायपर्यन्त गणेशजीका रूप वर्णन किया गया है।

'किरिबर बदन' इति। हस्तिमुखप्राप्तिकी कथा इस प्रकार वर्णन की गयी है। शंकरजीके पुत्रोत्सवमें आमिन्त्रित सब देवताओंने आकर बालक गणेशजीको आशीर्वाद देकर विष्णु-विधि-शिवादिसहित सभी महासभामें सुखपूर्वक विराजमान हुए। तदनन्तर सूर्यपुत्र शनैश्चर आये और त्रिदेवको प्रणामकर उनकी आज्ञासे पार्वतीजीके महलमें गणेशजीके दर्शनार्थ गये। 'एतिसमन्तरे तत्र द्रष्टुं शंकरनन्दनम्। आजगाम महायोगी सूर्यपुत्रः शनैश्चरः॥ अत्यन्तनप्रवदन ईषन्पुदितलोचनः।' (अ० ११। ५, ६) इनको नीचे मस्तक किये हुए देख पार्वतीजी बोलीं कि हमको और हमारे पुत्रको क्यों नहीं देखते हो? मुख नीचे क्यों किये हो? 'कथमानप्रवक्रसत्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। किं न पश्यिस मां साधो बालकं वा ग्रहेश्वर॥'(१८) शनैश्चरने अपनी पत्नीसे प्राप्त शाप इसमें कारण बताया कि हमारी दृष्टि जिसपर पड़ेगी उसका नाश हो जायगा। शापकी कथा सुनकर भी पार्वतीजीने न माना और कुतूहलसे कहा कि तुम निःशंक होकर मुझको और मेरे पुत्रको देखो। (अ० १२। २) बहुत समझानेपर भी न माननेपर शनिने धर्मको साक्षीकर ज्यों ही नेत्रके कोरसे सौम्यदृष्टि शिशुके मुखपर डाली, दृष्टिमात्रसे उसका सिर कट गया। 'सव्यलोचनकोणेन ददर्श च शिशोर्मुखम्॥ शनैश्चरदृष्टिमात्रण चिच्छेद मस्तकं मुने। विवेश मस्तकं कृष्णे गत्वा गोलोकमीप्सितम्॥'(५, ७) और वह छिन्न मस्तक अपने अंशी श्रीकृष्णभगवान्में प्रविष्ट हो गया\*। पार्वतीजी पुत्रशोकसे मूर्च्छित हो गयीं। कैलासपर कोलाहल मच गया। सब देवता विस्मित हो गये; सबको मुर्च्छत देख भगवान्ने गरुडपर सवार हो पुष्पभद्र। नदी–तीर

<sup>\*</sup> शनैश्चरकी पत्नी चित्ररथ गन्धर्वकी कन्या थी। यह बड़े उग्र स्वभावकी थी। एक बार शनि भगवद्ध्यानमें मग्न थे। उसी समय वह शृंगार किये मदमाती इनके पास गयी। ध्यानावस्थित होनेसे इन्होंने उसकी ओर नहीं देखा। उसीपर उसने शाप दे दिया। 'हरे: पादं ध्यायमानं पश्यिन्त मदमोहिता। मत्समीपं समागत्य सिस्मता लोललोचना॥ शशाप मामपश्यन्तमृतुनाशाच्च कोपत:। बाह्यज्ञानिवहीनञ्च ध्यानसंलग्नमानसम्॥ न दृष्टाहं त्वया येन न कृतमृतुरक्षणम्। त्वया दृष्टं च यद्वस्तु मूढ सर्वं विनश्यित॥' (२९—३१)

जाकर देखा कि वनमें गजेन्द्र हथिनीसहित सो रहे हैं और उनका सुन्दर बच्चा अलग पड़ा हुआ है। तुरन्त सुदर्शनसे उसका मस्तक काटकर गरुड़पर रखकर वे वहाँ आये जहाँ शिशुका धड़ गोदमें लिये हुए पार्वतीजी बैठी थीं और उस मस्तकको शिशुके धड़पर लगाया। सिरपर लगते ही बालक जी उठा और उसने हुंकार की, 'रुचिरं तिच्छरस्सम्यग्योजयामास बालकम्॥ ब्रह्मस्वरूपो भगवान् ब्रह्मज्ञानेन लीलया। जीवयामास तं शीघ्रं हुंकारोच्चारणेन च॥ पार्वती बोधियत्वा तु कृत्वा क्रोडे च तं शिशुम्। बोधयामास तां कृष्ण आध्यात्मिकविबोधनै:॥' (अ० १२। २०—२२)

- (२) कल्पभेदसे गणेशजीके चिरत्र अनेक प्रकारके हैं। उनकी उत्पत्ति, गणनायकत्व, हस्तिमुखत्व, प्रथमपूज्यत्व आदिकी कथाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। शनैश्चरकी दृष्टि पड़नेसे शिरोच्छेदन होने और हाथीका मुख जोड़े जानेकी कथा ब्रह्मवैवर्तपुराणकी कही गयी। शिवपुराण रुद्रसंहिता कुमारखण्डमें वह कथा है जिसमें शिवजीने ही उनका सिर काट डाला था। यह कथा श्वेतकल्पकी है और इस प्रकार है—
- (क) श्रीपार्वतीजीकी जया और विजया सिखयाँ एक बार आपसमें विचार करने लगीं कि जैसे शंकरजीके अनेक गण हैं वैसे ही हमारे भी आज्ञाकारी गण होने चाहिये, क्योंकि शिवगणोंसे हमारा मन नहीं मिलता। एक समय श्रीपार्वतीजी स्नान करती थीं। नन्दीश्वर द्वारपर थे। उनके मना करनेपर भी शिवजी भीतर चले आये। यह देख पार्वतीजीको सिखयोंका वचन हितकारी एवं सुखदायक समझ पडा। अतएव एक बार परम आज्ञाकारी अत्यन्त श्रेष्ठ सेवक उत्पन्न करनेकी इच्छा कर उन्होंने अपने शरीरके मैलसे सर्वलक्षणसम्पन्न एक पुरुष निर्माण किया जो सर्वशरीरके अवयवोंमें निर्दोष तथा सर्वावयव विशाल, शोभासम्पन्न महाबली और पराक्रमी था। उत्पन्न होते ही देवीने उसको वस्त्राभूषणादिसे अलंकृत कर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। गणेशजी बोले कि आज आपका क्या कार्य है? मैं आपकी आज्ञा पूरी करूँगा। श्रीपार्वतीजीने कहा कि मेरे द्वारपाल हो। द्वारपर रहो। कोई भी क्यों न हो उसे भीतर न आने देना। द्वारपर बिठाकर वे सिखयोंसिहत स्नान करने लगीं। इतनेहीमें शिवजी आये। भीतर जाने लगे तो गणेशजीने रोका और न माननेपर उनपर छड़ीसे प्रहार किया। भीतर नहीं ही जाने दिया। तब गणेशजीपर क्रुद्ध होकर उन्होंने गणोंको आज्ञा दी कि इसे देखो 'यह कौन है ? क्यों यहाँ बैठा है ?' और बाहर ही बैठ गये। (अ० १३) शिवगणों और गणेशजीमें बहुत वाद-विवाद हुआ। वे शिवाज्ञापालनपर आरूढ और ये माताकी आज्ञापालनपर आरूढ़। आखिर शिवजीने युद्धकी आज्ञा दी। (अ॰ १४) गणेशजीने अकेले ही समस्त गणोंको मारकर भगा दिया। तब ब्रह्माजी शिवजीकी ओरसे शान्ति कराने आये। आपने ब्रह्माकी दाढ़ी-मूँछ उखाड़ ली, साथके देवताओंको मारा, सब भाग गये। फिर भगवान् विष्णु , शिवजी, इन्द्रादि देवता, कार्त्तिकेय आदि संग्रामको आये, पर कोई गणेशजीको जीत न सका। अन्तमें जब विष्णुसे युद्ध हो रहा था उसी बीचमें शिवजीने त्रिशुलसे गणेशजीका सिर काट डाला। नारदजीने पार्वतीजीको समाचार देकर कलह बढ़ायी। (अ० १५, १६) पार्वतीजीने एक लक्ष शक्तियोंको निर्माण कर सबका नाश करने भेजा। वे जाकर सबको भक्षण करने लगीं। हाहाकार मच गया तब नारदको आगे कर सब देवता दीनतापूर्वक पार्वतीजीके पास आकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। पार्वतीजीने कहा कि यदि मेरा पुत्र जी जाय और तुम सबोंके मध्यमें पूजनीय हो तभी संहार रुक सकता है। यथा—'मृतपुत्रो यदि जीवेत् तदा संहरणं न हि। यथा हि भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति॥' (१७।४) सबोंने इसे स्वीकार किया। शिवजीने देवताओंसे कहा कि आप उत्तर दिशामें जाइये। जो पहले मिले उसका सिर काटकर गणेशजीके शरीरमें जोड दीजिये। एक दाँतवाला हाथी उनको प्रथम मिला। उसका सिर काट लाकर उन्होंने गणेशजीके सिरपर लगा दिया। फिर जलको अभिमन्त्रित कर उनपर छिडका जिससे बालक जी उठा। इस कारण 'करिबर बदन'वा 'गजानन'नाम पड़ा। (अ० १७) पुत्रको जीवित देख माताने प्रसन्न होकर बहुत आशीर्वाद दिये और कहा कि जो तुम्हारी सिन्दूर, चन्दन, दूर्वा आदिसे पूजा कर नैवेद्य, आरती, परिक्रमा तथा प्रणाम करेगा उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी और पूजनसे विघ्न दूर होंगे। यथा—'तस्य वै सकला सिद्धिर्भविष्यति

न संशयः। विघ्नान्यनेकरूपाणि क्षयं यास्यन्त्यसंशयम्॥' (१८।१२) देवताओंने बालकको शिवजीकी गोदमें बिठा दिया और उन्होंने इन्हें अपना दूसरा पुत्र स्वीकार किया। तब गणेशजीने पिताको तथा भगवान् विष्णु, ब्रह्मा आदिको प्रणाम कर क्षमा माँगते हुए कहा कि मनुष्योंमें मान ऐसा ही होता है। त्रिदेवने एक साथ वर दिया कि यह हमारे समान पूजनीय होगा, इसकी पूजा बिना जो हमारी पूजा करेगा उसको पूजाका फल न मिलेगा। यह गणेश विघ्नहर्ता और सब कामनाओं एवं फलोंको देनेवाला होगा। यथा—'गणेशो विघ्नहर्ता हि सर्वकामफलप्रदः॥' (१८।२२) इस प्रकार गणेशजी विघ्नविनाशन और सबकामनाओंके देनेवाले हैं। शिवजीने वर दिया कि विघ्न हरनेमें तुम्हारा नाम सदा श्रेष्ठ होगा। तुम मेरे सब गणोंके अध्यक्ष और पूजनीय होगे। इसीसे 'सुमिरत सिधि होइ' और 'गणनायक' हुए। यथा—'त्वन्नाम विघ्नहर्तृत्वे श्रेष्ठं चैव भवत्विति। मम सर्वगणाध्यक्षः सम्पूज्यस्वं भवाधुना॥' (१८।३१) गणेशजीकी उत्पत्ति भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीको चन्द्रोदयके समय हुई थी।

- (ख) अब सिद्धि-बुद्धिके साथ विवाहकी कथा सुनिये। विवाहके योग्य होनेपर दोनों पुत्रोंका विवाह करनेका विचार होने लगा। दोनों पुत्र कहने लगे कि पहले हमारा ब्याह करो। माता-पिताने यह युक्ति निकाली कि तुममेंसे जो प्रथम सम्पूर्ण पृथ्वीकी पिरक्रमा करके आयेगा उसीका ब्याह पहले होगा। कार्तिकेय प्रदिक्षणांके लिये चल दिये। गणेशजीने बारम्बार बुद्धिसे विचारकर यथायोग्य स्नान कर घरमें आ माता-पितासे बोले कि मैं आपको सिंहासनासीन कर आपकी पूजा करना चाहता हूँ। उन्होंने पूजा ग्रहण करना स्वीकार किया। गणेशजीने पूजन कर सात बार पिरक्रमा की और प्रेमपूर्वक हाथ जोड़ स्तुति कर विनय की कि आप मेरा विवाह शीघ्र कर दें। उन्होंने कहा कि पृथ्वीकी परिक्रमा कर आओ। तब गणेशजी बोले कि मैंने तो सात परिक्रमाएँ कर लीं। वेद, शास्त्र, धर्मसंचयमें लिखा है कि जो माता-पिताका पूजन कर उनकी परिक्रमा करता है उसको पृथ्वीकी परिक्रमाका फल होता है। जो माता-पिताको घरमें छोड़ तीर्थको जाता है, उसे उनको मारनेका पाप लगता है। यथा—'पित्रोशच पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति यः। तस्य वैपृथिवीजन्यफलं भविति निश्चित्तम्॥'(१९।३९) अतएव मेरा शीघ्र विवाह कीजिये, नहीं तो वेदशास्त्रोंको असत्य कीजिये। गणेशजीके वचन सुनकर दोनों प्रसन्न हुए। उसी समय विश्वरूप प्रजापित आ गये। उन्होंने अपनी 'सिद्धि', 'बुद्धि' नामकी दोनों कन्याओंको विवाह देनेकी प्रार्थना की। अतः धूमधामसे ब्याह कर दिया गया। सिद्धिसे क्षेम और बुद्धिसे लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। कार्तिकेयजीको नारदजीने हुस्का दिया जिससे वे रुप्ट होकर माता-पिताको प्रणाम कर क्रींचपर्वतपर चले गये और फिर उन्होंने विवाह भी नहीं किया।
  - (ग) प्रथम पूज्य होनेकी कथा दोहा १९ की अर्धाली ४ में दी गयी है।
- (३) पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें पुलस्त्यजीने भीष्मिपतामहजीसे गणेशजीके जन्मकी कथा इस प्रकार कही है। एक समयकी बात है कि गिरिजाजीने सुगन्धित तैल और चूर्णसे अपने शरीरमें उबटन (अंगराग) लगवाया। उससे जो मैल गिरा उसे हाथमें उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी, जिसका मुख हाथीके समान था। फिर खेल करते हुए श्रीपार्वतीजीने उसे गंगाजीके जलमें डाल दिया। गंगाजी अपनेको पार्वतीजीको सखी मानती थीं। उसके जलमें पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वतीजीने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगाजीने भी पुत्र सम्बोधित किया। देवताओंने गांगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओंके द्वारा पूजित हुए। ब्रह्माजीने उन्हें गणोंका आधिपत्य प्रदान किया। इस कल्पकी कथाके अनुसार 'किरिबरबदन' वे जन्मसे ही थे। (अ० ४५। ४४५—४४९) सृष्टिखण्डमें ही संजयजीसे जो कथा व्यासजीने कही है उसमें लिखा है कि श्रीपार्वतीदेवीने शंकरजीके संयोगसे स्कन्द और गणेश नामके दो पुत्रोंको जन्म दिया। (अ० ६५। ५)
- (४) श्रीकाष्ठजिह्वास्वामीजीने यह शंका उठाकर कि 'खण्डितरूप (अर्थात् एक ही दाँत) धारण करनेका क्या हेतु है?' इसका समाधान यह किया है कि 'पूर्व जन्मके अभिमानी पशुयोनि पाते हैं। वह

अभिमान शृंगरूपसे देख पड़ता है। हाथी विद्याभिमानी था, इसीसे उसका शृंग उसके मुखकी राह निकला। अभिमान दो प्रकारका है। एक तो अपनेको बड़ा मानना, दूसरा भक्ताभिमान। यथा—'अस अभिमान जाइ जिन भोरे। मैं सेवक रघुपित पित मोरे॥' (३। ११) भक्ताभिमान कल्याणकारी है। यह दक्षिण दन्त है। परम मंगलहेतु गणेशजीका वामदन्त तोड़ डाला गया। अत: एकदन्त हैं।'

## मंगलाचरणमें गणेशजीकी स्तुति

गोस्वामीजीके इष्ट श्रीरामजी हैं, तब प्रथम मंगलाचरणमें गणेशजीकी स्तुति कैसे की? संस्कृत मंगलाचरण श्लोकमें भी कुछ इस विषयपर लिखा जा चुका है। कुछ यहाँ भी लिखा जाता है—

- (१) इस ग्रन्थके आदिमें श्रीगणेशजीका मंगलाचरण किया है। इस तरह गोस्वामीजीने अपने अतिप्रसिद्ध बारह ग्रन्थोंमेंसे छ:में गणेशवन्दना की है और छ: में नहीं की। ऐसा करके उन्होंने पूर्वाचार्योंकी दोनों रीतियाँ दिखायी हैं। वह यह कि कोई आचार्य गणेशवन्दना करते हैं और कोई नहीं भी करते। (पं० रा० कु०। विनय-पीयूषसे)
- (२) आरम्भमें श्रीगणेशजीकी वन्दना करनेका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि गणेशजी अद्वितीय लेखक थे। अठारहों पुराणोंके मननशील द्रुतलेखक श्रीगणेशजी ही हैं। किसी भी कार्यको निर्विघ्न समाप्त करनेकी कामनासे सिद्धिदाता गणेशजीका स्मरण-पूजन प्रारम्भमें किया जाता है। आस्तिक हिन्दू लेखकोंका विश्वास है, दृढ़ धारणा है कि सिद्धिदाता श्रीगणेशजी प्रसिद्ध और अद्वितीय लेखक हैं। अत: ग्रन्थारम्भके पूर्व इनका स्मरण अवश्य करते हैं। ऐसा करनेसे ग्रन्थसमाप्तिमें विघ्नकी सम्भावना नहीं रहती।
- (३) भगवान्के चार प्रकारके अवतार शास्त्रोंमें कहे गये हैं। आवेश, अंश, कला और पूर्ण। जिसमें उपचित पुण्य विशेष हो ऐसे जीवात्माके अन्दर शक्ति आवेश होकर कार्य करनेवाला आवेशावतार। जैसे, ब्रह्मावतार, इन्द्रावतार, शिवावतार, इत्यादि। इन्हीं आवेशावताररूप अधिकारी पुरुषोंमें श्रीगणेशावतार भी है। अत: 'वसवोऽष्टौ त्रयः काला रुद्रा एकादशस्मृताः। तारकादश चैवांशास्त्वमेव रघुनन्दनः॥' इत्यादि प्रमाणानुसार श्रीगोस्वामीजी 'गणपित, रुद्र, शक्ति और सूर्यादि देवताओंके अन्दर आवेशावतार श्रीजानकीवल्लभ ही तत्त्व-दैवतरूपमें है,' ऐसा समझकर स्तुति करते हैं। अत: अनन्यताका भंग न समझना चाहिये। (वे० शि० श्रीरामानुजाचार्यजी)
- (४) प्रभुको छोड़ भक्तकी वन्दना की; क्योंकि उससे अनहोनी बात भी हो सकती है, प्रभु अपने उपासकको इतना मानते हैं। साक्षात् गणेश नाम न दिया, क्योंकि नामजपके कारण किव उनको गुरु समझते थे। (सू० मिश्र) (पृष्ठ ५३ टि० ६ भी देखिये।)
- (५) पं॰ जगन्नाथधर दूबेने पाँड़े रामबख्शके भावको यों कहा है—'इस सोरठामें गुसाईंजीने श्रीगणेशजीकी वन्दना करके सनातन परम्पराका निर्वाहमात्र किया है, ऐसा कहनेका साहस नहीं होता। एक बार पाठ करनेके अनन्तर यदि हम अपनी ही आत्मासे पूछें तो हमें कुछ और ही उत्तर मिलेगा। उस स्पष्ट उत्तरमें श्रीपरमाचार्य गुसाईंजीकी ऋषिगणसुलभ उदारता, भक्तोचित प्रेमकी पराकाष्ठा और सन्तजनसुलभ सम्यक् ज्ञानकी गरिमाका दिव्य दर्शन होगा। अपने इष्टमें तल्लीन रहते हुए भी उन्होंने प्रथमपूज्य श्रीगणेशजीकी वन्दना उसी उत्साह और प्रेमसे की है जैसा कि कोई परमानन्य गाणपत्य कर सकता है। श्रीरामभिक्तरूपी वर्षा-ऋतुसे पंचदेवोपासनारूपी इतर पंच-ऋतुओंका पोषण किया है।'
- (६) श्रीवन्दनपाठकजीकी समालोचना तु॰ प॰ में यों दी है—'लोकवत्-लीलाके वर्णनमें किवका हार्द, चाहे उस काव्यमें कहीं भी दृष्टि डालिये, अथसे इतितक, सब कहीं चन्द्रमाकी सुधामयी किरणोंकी तरह ज्यों-का-त्यों एकरस अपनी छटा दिखलाता है। उसमें कैवल्यपादकी झलक रहती है। वन्दनामें तो उसका सजीव चित्र उतरा हुआ रहता है।'
  - (७) पुनः, श्रीजहाँगीर अलीशाह औलियाके 'तुलसीचौपाई' का अनुवाद तु० प० में यों दिया है कि

इस सोरठाके भावकी विनयपत्रिकाके गणपित-वन्दनासे तुलना करनेपर हमें साफ-साफ मालूम हो जाता है कि श्रीगुसाईंजी अपने अभिप्रेत वस्तुका क्या मूल्य रखते हैं। वे बहुदेववाद और पंचदेववादको बर्तते हुए भी सिर्फ व्यभिचार अर्थात् अपने और इष्टके बीचमें किसी औरको स्थान देनेकी गन्ध भी नहीं लगने देते। जैसे कमल इस बातका जाज्वल्य उदाहरण है कि वह पानीमें रहकर भी पानीसे अलग अपनी स्थिति रखता है, उसी तरह गुसाईंजी भी आध्यात्मिक जगत्में इस बातके एक ही और सच्चे उदाहरण हैं कि बहुदेववाद, पंचदेववाद और कहाँतक कहें प्रेत-पितर-गन्धर्व एवं चराचरवादका आश्रय लेते हुए भी वे अपने इष्टके अनन्य भक्त बने रहे। 'सेये न दिगीस, न दिनेस, न गनेस, गौरी, हित के न माने बिधि हरिउ न हरु।' (विनय० २५०) यह उनकी निष्कामताका प्रमाण और परिणाम है। सबकी स्तुति करके वे क्या माँगते हैं? उसे उन्हींके मधुर शब्दोंमें सुनिये। 'माँगत तुलसीदास कर जोरें। बसहुँ रामिसय मानस मोरें॥' उनकी यह प्रार्थना तुरन्त स्वीकृत हुई। श्रीरामजीने उनके रचित काव्य 'मानस' में सचमुच वास किया। इस बातकी गवाही वह घटघटवासी प्रभु स्वयं मधुसूदनसरस्वतीकी जुबानपर बैठकर दे रहा है। 'आनन्दकानने ह्यस्मिन् जंगमस्तुलसीतरुः। कविता मंजरी यस्य रामभ्रमरभूषिता॥'

(८) श्रीस्वामीजी देवतीर्थ (काष्ठजिह्न) 'मानससुधा' में कहते हैं कि रामचरितमानस मन्त्ररामायण है और मन्त्रोंके आदिमें प्रणव (ॐ)का होना जरूरी है। इसलिये प्रणवस्वरूप गणेशजीकी वन्दना ग्रन्थके आदिमें की गयी है। (तु० प०)

#### सोरठेमें सातों काण्डोंका अभिप्राय

आदि श्लोक और सोरठेमें सप्त सोपानोंका भाव कहा गया है। प्रथम श्लोकमें यह बात दिखला आये हैं। अब प्रथम सोरठेमें दिखलाते हैं।\*

- (१) 'सुमिरत सिधि' से बालकाण्ड। क्योंकि इसमें श्रीशिवपार्वतीजी, श्रीनारदजी, श्रीमनुशतरूपाजी, इत्यादिका स्मरण करना और कामनाकी सिद्धि होनेका वर्णन है। यथा—'सुमिरत राम हृदय अस आवा।'(१।५७), 'मन महुँ रामिहं सुमिर सयानी।'(१।५९), 'पितपद सुमिरि तजेउ सबु भोगू।'(१।७४), 'सुमिरत हिरिह श्रापगित बाधी।'(१।१२५), 'सुमिरिहं ब्रह्म सिच्चदानंदा बिस्वबास प्रगटे भगवाना'। (१।१४४—१४६) 'सुमिरत' का प्रयोग इस काण्डमें बहुत हुआ है। पुनः, श्रीदशरथजी महाराजकी पुत्रकामना, श्रीविदेहजी महाराजकी धनुभँगप्रतिज्ञा, श्रीविश्वामित्रजीकी यज्ञरक्षा इत्यादिकी सिद्धिके विस्तृत भाव भी इन दोनों शब्दोंमें आ जाते हैं।
- (२) 'होइ' और 'गननायक' से अयोध्याकाण्ड। क्योंकि इसमें श्रीअवधपुरवासियोंसिहत चक्रवर्ती महाराजकी इच्छा हुई कि श्रीरामजी युवराज 'हों', देवताओंने चाहा कि वनगमन 'हो', राज्यका त्याग 'हो', मन्थरा और श्रीकैकेयीजीने चाहा कि श्रीभरतजी प्रजाके स्वामी 'होवें' इत्यादि । अन्तमें श्रीरामजीकी चरण-पादुकाएँ राजसिंहासनपर पधरायी गयीं।
- (३) 'करिबरबदन' से अरण्यकाण्ड। क्योंकि श्रीरामजीके 'बर बदन' से निशाचरवधका संकल्प और श्रीगणेश यहीं हुआ। यथा—'निसिचरहीन करउँ मिह भुज उठाइ पन कीन्ह।' (३। ९), 'मिला असुर बिराध मग जाता। आवत ही रघुबीर निपाता।' (३। ७) पुन:, प्रभु श्रीरामजी श्रेष्ठ प्रसन्न मुखसे वनमें विचरते रहे। यहाँतक कि शूर्पणखा और खरदूषणादि भी आपका सुन्दर मुख देखकर मोहित

<sup>\*</sup> नोट—यह क्लिष्ट कल्पना है। परन्तु महात्मा श्रीहरिहरप्रसादजी, श्रीसन्तसिंहजी, पंजाबीजी, पाठकजी इत्यादि कई प्रसिद्ध महानुभावोंके अनुभवसे ये भाव निकले और रामायणीसमाजमें पसन्द किये जाते हैं; इसीसे इस ग्रन्थमें भी उनका संग्रह किया गया है।

हो गये। यथा—'देखि बिकल भइ जुगल कुमारा।' (३। १७), 'जद्यपि भिगनी कीन्हि कुरूपा। बध लायक निर्हे पुरुष अनुपा।' (३। १९)

- (४) 'करउ अनुग्रह सोइ' से किष्किन्धाकाण्ड। 'सोइ' से पूर्व परिचय जनाया, जैसा कि 'प्रभु पहिचानि परेउ गिह चरना' में 'पिहचानि' शब्दसे सूचित होता है। श्रीहनुमान्जी, सुग्रीवजी, बालि, तारा, अंगदजी, वानर और वृक्ष सबपर अनुग्रह किया गया। यथा 'तब रघुपित उठाइ उर लावा……।' (कि॰ ३), 'सोइ सुग्रीव कीन्ह किपिराऊ।' (४। १२), 'राम बालि निज धाम पठावा', 'दीन्ह ज्ञान हर लीन्ही माया।' (४। ११) 'निरखि बदन सब होहिं सनाथा।' (४। २२) इत्यादि।
- (५) 'बुद्धिरासि' से सुन्दरकाण्ड। क्योंकि इसमें हनुमान्जी, जाम्बवन्तजी तथा विभीषणजीकी बुद्धिकी चतुरता और श्रीहनुमान्जीकी बुद्धिकी परीक्षा एवं वरदानका वर्णन है। यथा—'जानइ कहुँ बल बुद्धि बिसेषा॥ सुरसा नाम अहिन्ह कै माता। पठइन्हिः (सुं० २) 'जामवंत कहः सोइ बिजई बिनई गुनसागरः ।' (५। ३०) 'मैं रघुबीर सरन अब जाउँ देह जिन खोरि॥' (५। ४१) इत्यादि।
- (६) 'सुभ गुन' से लंकाकाण्ड। क्योंकि निशाचरोंकी गति, देवताओंका बन्दीखानेसे छूटना, विभीषणजीको राज्य, जगत्में 'शुभ गुणोंका' फिरसे प्रचार, प्रभु श्रीरामजीका निशाचरोंमें भी 'शुभ गुण' देखते रहना, इत्यादि 'शुभ' घटनाओंका उल्लेख इस काण्डमें हुआ है।
- (७) 'सदन' से उत्तरकाण्ड। क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीको अपने सदन (धाम) श्रीअवधको तथा वानर, ऋक्ष और विभीषणादिका अपने-अपने स्थानोंको लौटना, देवताओंका सुखपूर्वक अपने-अपने लोकोंमें जा बसना इत्यादिका उल्लेख इस काण्डमें हुआ है।

## मूक होहि बाचाल, पंगु चढ़ै गिरिबर गहन। जासु कृपा सो<sup>१</sup> दयाल, द्रवौ सकल कलिमलदहन॥२॥

शब्दार्थ—**मूक**=गूँगा। **बाचाल**=(सं. वाचा+अल) वाणीको समर्थ, बहुत बोलनेवाला; वक्ता, वाणीभूषण। यथा—'अलं भूषणपर्याप्ति शक्तिवारणवाचकम्।' (अव्यय कोश) पंगु (सं)=जिसके पैर न हों। जो पैरसे चल न सकता हो;। गिरिबर=बड़े-बड़े पर्वत। गहन=गम्भीर, अति विस्तर।=वन; यथा, 'अग्यान-गहन-पावक प्रचंड॥' (विनय० ६४)।=दुर्गम। गिरिबर गहन=बड़े दुर्गम पर्वत।=वनसंयुक्त बड़े पर्वत।

अर्थ—जिनकी कृपासे गूँगा भी प्रबल वक्ता वा वाणीभूषण हो जाता है और पंगु भी बड़े दुर्गम पर्वतपर चढ़ जाता है, वे कलिके समस्त पापोंको जला डालनेवाले दयालु मुझपर दया करें॥२॥<sup>२</sup>

प्रश्न—यहाँ किसकी वन्दना की गयी है?

उत्तर—कोई-कोई महानुभाव यहाँ विष्णुभगवान्की वन्दना होना कहते हैं और कोई-कोई सूर्यनारायणकी और कोई-कोई इसमें श्रीरामजीकी वन्दना मानते हैं। अपने-अपने पक्षका पोषण जिस प्रकार ये सब महानुभाव करते हैं, वह नीचे दिया जाता है।

## विष्णुपरक सोरठाके कारण

(१) श्री पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि —(क) 'पापनाशन' भगवान् विष्णुका एक नाम है। 'पापनाशन' और 'कलिमलदहन' एक ही बातें हैं। पुनः, भगवान् विष्णु पाँव (चरण) के देवता हैं। यथा—'पादौ च निरिभद्येतां गितस्ताभ्यां ततो हिरः।' अर्थात् चरण प्रकट होनेपर उनमें गित और पादेन्द्रियके अभिमानी विष्णु स्थित हुए। (भा॰ ३। २६। ५८) इसलिये इनकी कृपासे पंगु बड़े-बड़े दुर्गम पर्वतोंपर चढ़ जाते

१- सुदयाल—१७०४, रा० प्र०, वै०।

२- दूसरा अर्थ अन्तमें नोट ४ में दिया गया है।

हैं। भगवान् वाणीके पति हैं। यथा, '**ब्रह्म, वरदेश, वागीश, व्यापक, विमल** "" (विनय० ५४), '**वेद-विख्यात** वरदेश, वामन, विरज, विमल, वागीश, वैकुंठस्वामी।' (विनय ५५), 'वरद, वनदाभ, वागीश, विश्वात्मा, विरज, वैकुंठ-मंदिर-विहारी।' (विनय॰ ५६) मं॰ श्लोक १ में भी देखिये। अतः गूँगेको वाचाशक्ति प्रदान करते हैं। जैसे ध्रुवने जब भगवान् हरिकी स्तुति करनी चाही पर जानते न थे कि कैसे करें तब अन्तर्यामी श्रीहरिने अपना शंख उनके कपोलपर छुआ दिया जिससे उनको दिव्य वाणी श्रीहरिकृपासे प्राप्त हो गयी। यथा—'कृतांजिलं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले॥' स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः॥'( भा० ४। ९। ४-५) अतएव '*जासु कृपा'*,'*मूक होहि बाचाल', 'पंगु चढ़ै गिरिबर'* तथा '*कलिमलदहन'* तीनों विशेषण भगवान् विष्णुमें घटित होते हैं। (ख) 'मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्॥' यह श्लोक स्वामी श्रीधरजीने श्रीमद्भागवतकी टीकामें मंगलाचरणमें दिया है जिसमें 'परमानन्दमाधवम्' नाम देकर वन्दना की है। यह सोरठा अक्षरश: इस श्लोकका प्रतिरूप है; अन्तर केवल इतना है कि श्लोकके 'तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।' के स्थानपर सोरठेमें 'सो दयाल द्रवौ सकल कलिमलदहन' है। सब जानते हैं कि ये गुण किस देवविशेषके हैं; क्योंकि न जाने कबसे 'मुकं करोति .....' यह श्लोक सब सुनते आ रहे हैं। इसी कारणसे किसी देवविशेषके नामका उल्लेख इस सोरठेमें नहीं किया गया। [नोट—बैजनाथजीका भी यही मत है । श्रीनंगे परमहंसजी कहते हैं कि 'यहाँपर लगभग किसी सोरठेमें स्पष्ट किसीका नाम नहीं लिखा गया है। सबको विशेषणोंद्वारा ही सूचित किया है। जैसे कि 'गननायक' और 'करिबरबदन' विशेषणोंके नामसे ही गणेशजीकी वन्दना सूचित की, '*क्षीरसागरसयन'* विशेषणसे श्रीक्षीरशायी विष्णुकी, '*उमारमन'*, 'मर्दनमयन' विशेषणोंसे शिवजीकी तथा 'कुपासिंध' इत्यादिसे निज गुरुकी वन्दना सूचित की। वैसे ही इस सोरठेमें 'मूक होइ बाचाल' आदि विष्णुके विशेषण हैं।'] (ग) यहाँ वैकुण्ठवासी विष्णुका मंगलाचरण किया। आगे क्षीरशायी विष्णुका मंगलाचरण करते हैं। क्योंकि आगे दोनोंके अवतारोंकी कथा कहनी है। जय, विजय एवं जलन्थरके अर्थ वैकुण्ठवासी विष्णुका अवतार है और रुद्रगणोंके लिये क्षीरशायी विष्णुका अवतार है। इस तरह मंगलाचरणमें समस्त ग्रन्थकी कथा दिखायी है। [ग्रन्थमें चार कल्पोंकी कथा है। उनमेंसे ये तीन इन दो मंगलाचरणोंमें दिखाये, चौथा तो दिखाया नहीं, तब यह कैसे कहा कि समस्त ग्रन्थकी कथा दिखायी है ? सम्भवत: पण्डितजीका आशय यह है कि ग्रन्थमें प्रधानतया अज-अगुण-अरूप-ब्रह्म श्रीरामजीकी कथा है, उसके अतिरिक्त इन तीनों अवतारोंका भी वर्णन इस ग्रन्थमें है; यह इन दो सोरठोंसे सूचित किया है। अज अगुण-अरूप ब्रह्मका अवतार गुप्त है, इससे उसे सोरठोंमें नहीं दिखाया। वेदान्तभूषणजीका मत आगे 'श्रीरामपरक' में देखिये।] (घ) 'गणेशजीके पश्चात् भगवान् विष्णुकी वन्दना इससे की कि इन दोनोंका स्वरूप एक ही है।'

## सूर्यपरक होनेके कारण

(१) बाबा जानकीदासजी लिखते हैं कि—(क) सोरठेमें किसीका नाम नहीं है। गुणक्रियाओंद्वारा नाम जाना जाता है पर यहाँ जो गुणक्रियाएँ दी हैं वे भगवान् और सूर्य दोनोंमें घटित होती हैं। विष्णुपरक माननेमें यह आपित्त आती है कि एक तो आगे सोरठेमें विष्णुकी वन्दना है ही। दूसरे, यदि दोनों सोरठोंमें विष्णुकी वन्दना मानें तो क्रिया एक ही होनी चाहिये पर दोनोंमें अलग–अलग दो क्रियाएँ हैं। 'सो दयाल द्रवों' और 'करौं सो मम उर धाम।' एक पदमें एक कर्मके साथ दो क्रियाएँ नहीं होतीं। तीसरे, यदि स्थानभेदसे यहाँ 'रमावैकुण्ठ' की और आगे 'क्षीरशायी श्रीमन्नारायण' की वन्दना मानें तो यह अड्चन पड़ती है कि श्रीगणेशजी और श्रीमहेशजीके बीचमें विष्णुकी वन्दना नहीं सुनी जाती। इनकी वन्दना या तो ब्रह्मा और शिवके बीचमें या पंचदेवोंके बीचमें सुनी है। (ख)—श्रीगोस्वामीजीने इस ग्रन्थको श्रीअवधमें प्रारम्भ कर समाप्त किया। श्रीअवधवासियोंका मत साधन–सिद्ध दोनों अवस्थाओंमें पंचदेवकी उपासना (पूजन)

है। साधनदेशमें श्रीसीतारामजीकी प्राप्तिके लिये और सिद्धदेशमें प्राप्त वस्तुको कायम (स्थिर) रखनेके लिये। यथा— 'किर मजन पूजिंह नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी।। रमारमन पद बंदि बहोरी। बिनविंह अंजुलि अंचल जोरी।। राजा राम जानकी रानी ''' (२। २७३)। इसी तरह श्रीगोस्वामीजी पंचदेवकी स्तुति कर श्रीसीताराम— यशगानकी शिक्त माँगते हैं। अत: सूर्यपरक सोरठा माननेसे पंचदेवकी पूर्ति तथा पंचदेवका मंगलाचरण हो जाता है। (ग) बालक जन्मसमय मूक और पंगु दोनों रहता है। सूर्यभगवान् अपने दिनोंसे इन दोनों दोषोंको दूर करते हैं। इनका सामर्थ्य आदित्यहृदय, वाल्मीकीय, महाभारत, विष्णुपुराण आदिमें स्पष्ट है। यथा—'विस्फोटककुष्ठानि मण्लानि विचर्चिका। ये चान्ये दुष्टरोगाश्च ज्वरातीसारकादयः॥ जपमानस्य नश्यिनः '' (भविष्योत्तर आदित्यहृदय। वै०) अर्थात् चेचक, कोढ़, दाद, ज्वर, पेचिश आदि दुष्ट रोग जपसे नष्ट हो जाते हैं। 'एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापितः।' (वाल्मी० ६। १०५) अर्थात् सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापित आदि हैं। 'सर्वरोगैर्विरिहताः सर्वपापविवर्जिताः। त्वद्भावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः॥' (महाभारत वनपर्व ३। ६७) अर्थात् सूर्यके भक्त सब रोगोंसे रहित, पापोंसे मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं इत्यादि।

- (२) विनयपत्रिकामें भी गणेशजीकी स्तुतिके पश्चात् सूर्यभगवान्की स्तुति की गयी है, जिसमें यहाँके सब विशेषण दिये गये हैं। यथा—'दीन-दयालु दिवाकर देवा।''' दहन दोष-दुख-दुरित-रुजाली।'' सारिध-पंगु, दिब्य रथ-गामी। हिर-संकर-विधि-मूरित-स्वामी॥' (पद २) उस क्रमके अनुसार यहाँ भी सूर्यपरक सोरठा समझना चाहिये। विनयमें एवं वाल्मीकीय आदिमें सूर्यभगवान्को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनोंका रूप माना है। इस तरह इनमें विष्णुभगवान्के ही नहीं, वरंच ब्रह्माजी और शिवजीके भी गुण आ गये। सूर्यपरक सोरठा लेनेसे अधिक सौष्ठव और श्रेष्ठता जान पड़ती है।
- (३) 'मूकं करोति"" को यदि विष्णुसम्बन्धी माना जाय तो इसके विशेषणोंको लेकर सूर्यकी वन्दना किवके करनेमें कोई दोष नहीं। क्योंकि विष्णु और सूर्यमें अत्यन्त घनिष्ठता है। दोनोंके नाम भी एक-दूसरेके बोधक हैं। वेदोंमें सूर्यको विष्णु कहा है। लोकमें भी सूर्यको 'नारायण' कहते हैं। विष्णुका भी व्यापक अर्थ है और सूर्यका भी तथा विष्णुका एक स्वरूप भास्कर भी है। (तु० प० भाष्य)
- (४) सूर्यदेव रघुकुल-गुरु भी हैं। यथा—'*उदउ करहु जिन रिब रघुकुल गुरु।*'(२। ३७)। इनकी कृपासे श्रीरघुनाथजीके चरित जाननेमें सहायता मिलेगी। यथा—'*कुलरीति प्रीति समेत रिब किह देत सब्* ......'(१। ३२३)

नोट— पं॰ रामकुमारजीके संस्कृत खरोंमें 'पंगु चढ़ें' पर यह श्लोक है। 'रथस्यैकं चक्रं भुजगयिमताः सप्त तुरगा निरालम्बो मार्गश्चरणरिहतः सारिथरिप। रिवर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसित महतां नोपकरणे॥'(भोजप्रबन्धे श्लोक १६८) अर्थात् जिनके रथमें एक ही चक्र है, सात घोड़े हैं, जो सर्पोंसे उसमें बँधे हुए हैं, जिनका मार्ग निराधार है और सारथी भी चरणरिहत है। इतना होनेपर भी वे सूर्यभगवान् अगाध अपार आकाशको पूरा कर देते हैं। इससे यह सारांश निकलता है कि बड़ोंकी कार्यसिद्धि उनके बलपर रहती है न कि किसी साधनपर।

## श्रीरामपरक होनेके कारण

वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि इस ग्रन्थमें श्रीरामजीके अवतारी (पर) रूपका वर्णन है और अवतारोंका भी। इस सोरठेमें अवतारी श्रीरामजीकी वन्दना है। प्रथम कारणस्वरूपकी वन्दना करके तब कार्यस्वरूपकी वन्दना की गयी। मूक वाचाल तब होता है जब उसकी जिह्वापर सरस्वतीका निवास होता है। यथा— 'मूक बदन जस सारद छाई।' शारदाके स्वामी (नियन्ता) श्रीरामजी हैं। अतः बिना उनकी आज्ञाके सरस्वती प्रचुररूपसे किसी मूककी जिह्वापर नहीं जा सकतीं। पंगुको पर्वतपर चढ़नेकी शक्ति श्रीरामजी ही देते हैं। सम्पाती पंख जलनेसे पंगु हो गया था। श्रीरामकृपासे ही उसके पंख जमे, पंगुता नष्ट हुई। यथा, 'मोहि बिलोकि धरह

मन धीरा। रामकृपा कस भयउ सरीरा॥' (४। २९) श्रीरामजी बिना कर्मफल भोगाये तथा बिना किसी प्रकारका प्रायश्चित्त कराये सम्मुखतामात्रसे समस्त 'किलमल' दहन कर देते हैं। यथा— 'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासिहं तबहीं॥' (५। ४४) कैसेउ पामर पातकी जेहि लई नामकी ओट। गाँठी बाँध्यो राम सो परख्यो न फेरि खर खोट।' (विनय०)। यह स्वभाव श्रीरामजीका ही है, अन्यका नहीं। देखिये, जब नारदजीने क्षीरशायी भगवान्से कहा कि 'मैं दुर्बचन कहे बहुतेरें। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे॥' (१। १३८) तब उन्होंने यही कहा कि 'जपहु जाइ संकर सतनामा'। श्रीरामजी सम्मुखप्राप्त जीवको कभी अन्यकी शरणमें जानेको नहीं कहते। अत: यह सोरठा सर्वतोभावेन श्रीरामजीके लिये है।

टिप्पणी—१ 'मूक होइ बाचाल'…" 'इति। (क) मूक और पंगु होना पापका फल है। बिना पापके नाश हुए गूँगा बोल नहीं सकता और न पंगु पर्वतपर चढ़ सके। इसीसे आगे 'सकल किलमलदहन' विशेषण देते हैं। जिसमें यह सामर्थ्य है वही जब कृपा करे तब पापका नाश हो, अतः कहा कि 'सो दयाल द्रवी।' (ख) पर्वतकी दुर्गमता दिखानेके लिये वनसिहत होना कहा। पाप मन, वचन, कर्म तीन प्रकारके होते हैं। यथा—'जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन भव किब कहहीं॥' (२।१६७) 'मन क्रम बचन जिनत अघ जाई।' (७।१२६) 'सकल किलमल' से तीनों प्रकारके छोटे—बड़े सब पाप सूचित किये। (ग) मूकका वाचाल होना और पंगुका पर्वतपर चढ़ना भारी पुण्यका फल है। अतः 'मूक होइ …… जासु कृपा' कहकर जनाया कि आपकी कृपासे पाप नाशको प्राप्त होते हैं और भारी पुण्य उदय होते हैं अर्थात् बड़े—बड़े पापी आपकी कृपासे पुण्यका फल भोगते हैं।

नोट—१ मूक और पंगु मन एवं बुद्धिकी असमर्थताके सूचक हैं। श्रीमद्गोस्वामीजी अपनेको श्रीरामचिरित्रवर्णनमें मूक, पंगु और किलमलग्रसित ठहराकर विनय करते हैं। यथा—'निज बुधिबल भरोस मोहि नाहीं। ताते बिनय करउँ सब पाहीं॥ करन चहउँ रघुपित गुन गाहा। लघुमित मोरि चिरित अवगाहा॥ सूझ न एकौ अंग उपाऊ। मन मित रंक मनोरथ राऊ॥ मित अति नीच ऊँचि रुचि आछी।" (१।८) 'श्रोता बक्ता ज्ञानिधि कथा राम कै गूढ़। किमि समुझौं मैं जीव जड़ किलमलग्रसित बिमूढ़॥' (१।३०) इस सोरठेमें इष्ट परोक्ष है।

गोस्वामीजी कहते हैं कि जिस दयालुमें मूकको वाचाल, पंगुको गहन पर्वतपर चढ़ाने और सकल किलमलोंके दहन करनेकी शक्ति है उससे अपना सम्बन्ध जानकर मैं विनती करता हूँ कि वह मुझे वक्ता, मेरी किवताको सबका सिरमौर (जिससे संसारभरमें इसका आदर हो) और मुझको निष्पाप करे। यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार' है। यहाँ 'गिरिबर गहन' क्या हैं? उत्तर—पं० रामकुमारजीके मतानुसार श्रीरामचिरतका लिखना पहाड़ है। उसे लिखनेमें वाणीसे तो मूक हूँ और मेरी बुद्धि पंगु है। श्रीरामयशगानका सामर्थ्य हो जाना तथा रामचिरतमानस ग्रन्थकी समाप्ति निर्विघ्न हो जाना उसका पर्वतपर चढ़ जाना है। बाबा हिरहरप्रसादजी हिरयशको पर्वत और रामचिरत कहने और रामचिरित्रके पार जानेके सामर्थ्यको पर्वतपरका चढ़ जाना कहते हैं। और, बैजनाथजीका मत है कि वेद-पुराणादि पर्वत हैं अर्थात् वेद-पुराणादिमें रामचिरत गुप्त है जैसे पर्वतपर मिणमाणिक्यकी खानें गुप्त हैं। यथा—'पावन पर्वत बेद पुराना। रामकथा रुचिराकर नाना॥'(७। १२०) वेदादिसे चिरत्र निकालकर वर्णन करना पहाड़पर चढ़ना है।

नोट-२ 'सो दयाल द्रवौ अर्थात् मुझे रामचरित लिखनेका सामर्थ्य दीजिये।

नोट—३ दहन करना तो अग्निका कार्य है और द्रवना जलका धर्म है तब 'द्रवउ' और 'किलिमलदहन' का साथ कैसा? अग्नि और जल एकत्र कैसे? यह शंका उठाकर उसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि—(क) जलमें दोनों गुण हैं। 'दाहक' धर्म भी है। पाला भी जल है पर फसलपर पड़ता है तो उसे जला डालता है। खेती मारी जाती है। कमलको झुलसा डालता है। यथा—'सिओं बचन सूखि गए कैसें। परसत तुहिन तामरसु जैसें॥'(२। ७१) इस प्रकार जलमें भी दाहक शक्ति है। काष्ठजिह्वा स्वामीजी लिखते हैं कि 'महाभारतके 'कक्षघन: शिसिरघ्नश्च' इस श्लोकमें शिसि अग्निका नाम प्रसिद्ध है'। (रा० प्र०)

पुनः (ख) वेदान्तानुसार प्रत्येक स्थूलभूतमें शेष चार भूतोंके अंश भी वर्तमान रहते हैं। भूतोंकी यह स्थूल स्थित पंचीकरणद्वारा होती है जो इस प्रकार होता है। पहले पंचभूतोंको दो बराबर भागोंमें विभक्तकर फिर प्रत्येकके प्रथमार्धके चार-चार भागकर जो बीस भाग हुए उनको अलग रखा। अन्तमें एक-एक भूतके द्वितीयार्द्धमें इन बीस भागोंमेंसे चार-चार भाग फिरसे इस प्रकार रखे कि जिस भूतका द्वितीयार्द्ध हो उसके अतिरिक्त शेष चार भूतोंका एक-एक भाग उसमें आ जाय। इस प्रकार जलमें अष्टम अंश अग्निका रहता ही है। (ग) श्रीमान् गौड़जी यहाँ दोनों शब्दोंकी संगतिके विषयमें यह भाव कहते हैं कि जिस वस्तुको नष्ट करना होता है उसके लिये उनका प्रचण्ड प्रताप दाहक है। किलमलको जलाकर नष्ट कर डालनेमें ही हमारा कल्याण है। परन्तु आपका हृदय जो नाश करनेके लिये वज्रसे भी अधिक कठोर है 'वज्रादिप कठोराणि' वह आपके उसी प्रचण्ड तापसे हमारे कल्याणके लिये 'द्रव' कर कोमल हो जाय। यह भाव है। अत: 'दहन' और 'द्रवण' असंगत नहीं हैं।

नोट-४ कोई-कोई महानुभाव इस सोरठेके पूर्वार्द्धका अर्थ यह भी करते हैं कि (अर्थ-२) 'जिनकी कृपासे (जीव) मूक होते हैं, वक्ता होते हैं, पंगु होते हैं और बड़े गम्भीर पर्वतोंपर चढते हैं।' और इसके भाव यह कहते हैं कि—(क) मूक चार प्रकारके हैं। (१) वचनमूक जैसे ज्ञानदेवजीने भैंसेसे वेद पढ़वाया। (भक्तिरसबोधिनीटीका क॰ १७९) (२) बधिरमूक वा अज्ञानमूक जैसे ध्रुवजी और प्रह्लादजी। (३) धर्ममूक जो किसी कार्यके निमित्त किसीसे कुछ कहनेका अवसर पाकर भी किसीसे धर्मविचारसे कुछ न कह सके। (४) ज्ञानमुक जैसे जडभरतजी, दत्तात्रेयजी जो परमार्थके तत्त्वोंको प्राप्त करके मौन ही हो गये। इसी तरह—(ख) पंगु भी तीन प्रकारके हैं। (१) स्थूलपंगु जैसे 'अरुण' जो सूर्यके सारथी हैं और 'गरुडजीके पंख' जिन्हें सूर्यने सामवेद पढाया कि भगवानुकी सवारीमें उनको सामवेद सुनाते रहें। कोई महात्मा गरुड्पक्षको 'नियत मूक' कहते हैं। (मा॰ प्र॰) (२) कर्मपंगु जैसे श्रीशवरीजी और श्रीजटायुजी एवं कोलभील। (३) सुमितपंगु। जिनकी बुद्धि श्रीरामपरत्वमें कुण्ठित हो गयी है वे कूटस्थ क्षेत्रज्ञभावको प्राप्त होते हैं। (ग) अर्थ २ में 'होहि' को मूक, पंगु और वाचाल तीनोंके साथ माना गया है। मूक होते हैं अर्थात् निन्दादि वार्ता छोड़ देते हैं। वाचाल होते हैं अर्थात् भगवन्नामयशादि-कीर्तन करने लगते हैं। पंगु होते हैं अर्थात् इधर-उधर कुत्सित स्थानोंमें जाना छोड़ देते हैं। गम्भीर पर्वतोंपर चढ़ते हैं अर्थात् राज्य-सम्पत्ति छोड वनों और पर्वतोंपर जाकर भजन करते हैं। (घ) (अर्थ-३) वाचाल (कृत्सित बोलनेवाले) मूक होते हैं (कुत्सित बोलना छोड़ देते हैं) और गिरिवरगहनपर जो चढ़ा करते हैं (चोर-डाकू आदि) वे पंगु होते हैं अर्थात् दुष्ट कर्म छोड़ देते हैं। (ङ) अर्थ २ और ३ क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं। (रा० प्र०)

## नील सरोरुह स्याम, तरुन अरुन बारिज नयन। करौ सो मम उर धाम, सदा छीरसागर सयन॥३॥

शब्दार्थ—सरोरुह (सर+रुह=सरसे उत्पन्न)=कमल (योगरूढ़ि)। स्याम (श्याम)=श्याम साँवला वर्ण। तरुन (तरुण)=युवा अवस्थाका अर्थात् तुरन्तहीका पूरा खिला हुआ। अरुन (अरुण)=लाल। श्रीसंतिसंह पंजाबीजी लिखते हैं कि 'अरुणो व्यक्तरागः स्यादिति विश्वकोषे' के प्रमाणसे यहाँ अरुणताका भाव लेना चाहिये। अर्थात् अरुणता उस ललाईको कहते हैं जो प्रकट न हो; नेत्रोंमें किनारे-किनारे लाल डोरोंके सदृश जो ललाई होती है। बारिज (वारि+ज=जलसे उत्पन्न)=कमल (योगरूढ़ि)। उर=हृदय। छीरसागर (क्षीरसागर)=दूधका समुद्र। यह सप्त प्रधान समुद्रोंमेंसे एक माना जाता है। इसमें भगवान् श्रीमन्नारायण शयन करते हैं। सयन (शयन)=सोनेवाले।

अर्थ—(जिनका) नील कमल-समान श्याम (वर्ण है), नवीन पूरे खिले हुए लाल कमल-समान नेत्र हैं और जो सदा क्षीरसागरमें शयन करते हैं, वे (भगवान्) मेरे हृदयमें 'धाम' करें॥३॥

नोट-१ 'नील सरोरुह स्याम' इति। नील कमल-समान श्याम कहनेका भाव कि (क) कमल कोमल

और आर्द्र होता है वैसे ही प्रभु करुणायुक्त मृदुलमूर्ति हैं। यथा—'करुनामय रघुबीर गोसाई। बेिंग पाइअहिं पीर पराई॥'(२। ८५) 'बारबार मृदुमूरित जोही। लागिहि तात बयारि न मोही॥'(२। ६७) 'मृदुल मनोहर सुंदर गाता।'(४। १) (ख) श्याम रंग, श्यामस्वरूप भगवान्के अच्युत भावका द्योतक है। इस रंगपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, यह सदा एकरस बना रहता है, वैसे ही भगवान् शरणागतपर एकरस प्रेम रखते हैं, चूक होनेपर भी शरणागतको फिर नहीं त्यागते।

नोट—२ 'तरुन अरुन बारिज नयन' इति। (क) तरुणसे युवावस्थाका रूप सूचित किया। पुनः, 'तरुन' 'बारिज' का भी विशेषण है। अर्थात् पूर्ण खिले हुए कमलके समान। नेत्रोंकी उपमा कमलदलसे दी जाती है। नेत्र कमलदलके समान लम्बे हैं, कर्णपर्यन्त लम्बे हैं। यथा—'अरुन-कंजदल-लोचन सदा दास अनुकूल॥'(गीतावली ७। २१) 'कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्।' (स्तवपंचक) पुनः 'तरुण' कहकर जनाया कि भक्तोंके दुःख हरण करनेमें आपको किंचित् भी आलस्य कभी नहीं होता। क्योंकि युवावस्थामें आलस्य नहीं होता। (ख) 'अरुण' इति। नेत्रोंकी अरुणता राजस गुणका द्योतक है और योगनिद्रासे जगे हुए महापुरुषके भक्तभयहारी भावको दर्शित कर रहा है। (देवतीर्थस्वामी) 'अरुण' से जनाया कि ऊपर, नीचे और कोनोंमें लाल-लाल डोरे पड़े हुए हैं; यह नेत्रोंकी शोभा है। पूरा नेत्र लाल नहीं होता। यह ललाई दुःखहरण स्वभावका द्योतक है।

नोट—३ 'करौं सो मम उर धाम' इति। 'धाम' का अर्थ 'घर', 'स्थान', 'पुण्यतीर्थस्थल', 'तेज', 'प्रकाश' इत्यादि है। मेरे हृदयमें घर बनाइये, मेरे हृदयको पुण्यतीर्थ कर दीजिये, मेरे हृदयमें प्रकाश कीजिये; ये सब भाव 'करौं धाम' में हैं। एवं 'धाम करो' अर्थात् घर बनाकर निवास कीजिये। विशेष आगे शंका—समाधानमें देखिये।

टिप्पणी—१ 'सदा छीर सागर सयन' इति। (क) 'छीरसागर सयन' कहकर 'श्रीसीता-राम-लक्ष्मण' तीनोंको उरमें बसाया। पयपयोधिमें श्रीलक्ष्मीजी, श्रीमन्नारायण और शेष तीनों श्रीसीता-राम-लक्ष्मणजी ही हैं। यथा—'पयपयोधि तजि अवध बिहाई। जहँ सिय लखन रामु रहे आई ॥'(२।१३९) (पं० रामकुमारजी)

- (ख) हरिको हृदयमें बसाया जिससे हृदयमें प्रेरणा करें। यथा—'जस कछु बुधि बिबेक बल मोरें। तिस किहिहों हिय हरिके प्रेरं॥'(१।३१) (पं० रामकुमारजी) [क्षीरशायी भगवान् श्रीरामजीके नामरूप-लीलाधामका परत्व यथार्थ जानते हैं। वे स्वयं भी श्रीरामावतार ग्रहणकर श्रीरामजीकी लीला किया करते हैं, अत: वे श्रीरामचरित भलीभाँति जानते हैं। हृदयमें बसेंगे तो यथार्थ चरित कहला लेंगे। (वन्दन पाठकजी) नोट ८ पृष्ठ ६६ भी देखिये।
- (ग) भगवान् विष्णुके स्वरूपको व्यासजीने ऐसा वर्णन किया है, 'शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यांनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥' इस स्वरूपवर्णनमें 'कमलनयनम्, गगनसदृशम्, मेघवर्णम्' कहे और बड़ाईके विशेषण दिये हैं। 'नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन' कहकर फिर 'छीरसागर सयन' कहनेसे ही 'भुजगशयन, लक्ष्मीकान्त, पद्मनाभ आदि सभी विशेषणोंका ग्रहण हुआ। (पं० रामकुमारजी)
- (घ) बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यह लोकरीति है कि राजाके शयनागारमें बाहरके लोगोंका तो कहना ही क्या, घरके भी लोग इने-गिने ही जाने पाते हैं। यहाँ काम-क्रोधादि बाहरके लोग हैं और अपने लोगोंमें शुष्क ज्ञान और वैराग्य हैं जो भीतर नहीं जाने पाते। यह भी सूचित किया कि भक्ति सदा पास रहनेवाली है।
- (ङ) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि दुर्वासा ऋषिके कोपसे श्रीलक्ष्मीजी क्षीरसागरमें लुप्त हो गयी थीं; वैसे ही कलियुगरूपी दुर्वासाके कोपसे भक्तिरूपी लक्ष्मी लुप्त हो गयी हैं। क्षीरसमुद्र मथनेपर लक्ष्मीजी प्रकट हुईं। वैसे ही आप मेरे हृदयरूपी क्षीरसागरको मथन कराके जगत्के उद्धारहेतु श्रीरामभक्तिको प्रकट कराइये। यह भाव क्षीरसागर-शयनसे धाम करनेकी प्रार्थनाका है। यहाँ हृदय क्षीरसागर है, विवेकादि देवता और अविवेकादि

दैत्य हैं, मनोरथ मन्दराचलरूपी मथानी है, विचार वासुकीरूपी रस्सी है, प्रभुकी कृपासे काव्यरूप चौदह रत्न प्रकट होंगे। मोह कालकूट है जिसे नारदरूपी शिव पान करेंगे, नरनाट्य वारुणी है जिसे अविवेकी दैत्य पानकर मतवाले हुए, श्रीरामरूप अमृत है जिसे पाकर सन्तरूपी सुर पुष्ट हुए, हिरयश अश्व है जो विवेकरूपी सूर्यको मिला, माधुर्य्य लीला सबको मोहित करनेवाली अप्सरा है। इसी तरह धर्म ऐरावत, रामनाम कल्पवृक्ष, ऐश्वर्यके चिरत कामधेनु, धाम चन्द्रमा, सुकर्म धन्वन्तिर, अनुराग शंख, कीर्तिमणि, श्रीरामराज्यमें जो प्रताप है वही धनुष है। काकभुशुण्डिप्रसंगमें जब भिक्तरूपिणी लक्ष्मी प्रकट हुईं तब सब जगका पालन हुआ। इत्यादि कारणोंसे 'श्रीरसागर शयन' कहकर हृदयमें धाम करनेको कहा।

- (च) क्षीरसागर शुद्ध धर्म (सद्धर्म) का स्वरूप है, अत: वैसा ही धाम बनानेको कहा। (रा० प०)
- (छ) आप ऐसे समर्थ हैं कि आपने जलमें धाम बनाया है जो सर्वथा असम्भव कार्य है। यथा, 'चहत बारिपर भीति उठावा।' और इतना ही नहीं वरंच शेषशय्यापर आपका निवास है। आपके संगसे विषधर सर्प भी निरन्तर प्रभुका यश गान करते हैं। मेरे हृदयरूपी समुद्रमें कामादि सर्प हैं। आप हृदयमें बसेंगे तो आपकी कृपासे वह भी श्रीरामयशगानमें समर्थ हो जायगा।

नोट—४ विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'कहा जाता है कि सोरठा २ और ३ में यह गूढ़ आशय भरा है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर अवतरे और तीनों गुणोंके अनुसार गोस्वामीजीने यहाँ तीन विशेषण दे तीन ही बातें अपने लिये माँगी हैं। वह इस तरह कि 'छीरसागर सयन'को सतोगुणरूप मान उनसे 'मूक होइ बाचाल'यह सतोगुणी वृत्ति माँगी। 'तरुण अरुण बारिज नयन'से रजोगुणीरूपी मान उनसे 'पंगु चढ़ै गिरिबर गहन'यह रजोगुणरूपी वृत्ति माँगी। और, 'नील सरोरुह स्याम'से तमोगुणवाले समझ 'किलमलदहन' करनेकी प्रार्थना की।' [इससे सूचित होता है कि इस भावके समर्थक दोनों सोरठोंको वे क्षीरशायीपरक मानते हैं।]

शंका—श्रीमद्गोस्वामीजी तो श्रीरामजीके अनन्य उपासक हैं। यथा—'का बरनों छिब आजकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बान लो हाथ॥' उन्होंने प्राय: सर्वत्र श्रीरामजीको ही हृदयमें बसनेकी प्रार्थना की है। यथा, 'मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं।' (विनय॰ ४५) 'बसिहं रामिसय मानस मोरे।' (विनय॰ १) 'माधुरी-बिलास-हास, गावत जस तुलिसदास, बसित हृदय जोरी प्रिय परम प्रानकी॥' (गीतावली २। ४४) इत्यादि। तो यहाँ क्षीरशायी भगवानुको बसनेको कैसे कहा?

समाधान—(१) गौड़जी—त्रिपाद विभूतिके भगवान् द्विभुजी सीतारामलक्ष्मण प्रत्येक एकपाद विभूतिवाले विश्वकी रचनामें श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी और शेषका रूप धारण करते हैं। विश्वकी रचनाके लिये अनन्त देश और अनन्तकालमें विस्तीर्ण उज्ज्वल क्षीरसागरमें विराजते हैं। यह नारायणावतार है जिसे महाविष्णु भी कहते हैं। गोस्वामीजी यहाँ सोरठेके पहले आधेमें अपने प्रभु रामकी ही वन्दना करते हैं जो 'नील सरोकह स्याम' हैं, जिनके 'तरुण अरुण बारिज नयन' हैं, जो (एकपाद विभूतिमें 'धाम' करनेको क्षीरसागरमें शयन करते हैं और इस अनन्त उज्ज्वलता और अनन्त विस्तारमें ही 'सदा' शयन करते हैं, इससे कममें नहीं।) आप समर्थ हैं। मेरे हृदयमें विराजनेके लिये उसके अन्धकारको दूरकर अनन्त उज्ज्वलता प्रदान कीजिये और उसकी छुटाई और संकोचको दूर करके उसे अनन्त विस्तार दीजिये कि आप उसमें समा सकें। 'अर्जो समा कहाँ तेरी वसअतको पा सके। मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके॥' 'क्षीरसागर-शयन' से लोग चतुर्भुजी रूपके ध्यानकी बात जो कहते हैं, वह किसी तरह ठीक नहीं है। क्योंकि यद्यपि 'क्षीरसागरशयन' से ध्विन बहुत-सी निकलती है, जैसे नारायणका चतुर्भुजरूप, शेषपर शयन, नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति इत्यादि-इत्यादि, तथापि ध्विन भी शब्दोंसे नितान्त असम्बद्ध नहीं होती। क्षीरसागरशयन कहा, शेषशय्याशयन नहीं कहा, जो कि अनुप्रासकी दृष्टिसे भी सुन्दर होता और अधिक ठीक होता क्योंकि भगवान् तो क्षीरसागरमें नहीं वरन् शेषशय्यापर सोते हैं। यदि यह कहो कि गंगाघोषकी तरह यहाँ क्षीरसागरशयन

भी है तो यह तब ठीक होता जब शेषको व्यक्त करना प्रयोजनीय होता। 'क्षीरसागर' कहना अवश्य प्रयोजनीय है। वह प्रयोजन अनन्त उज्ज्वलता और अनन्त विस्तार है। चतुर्भुजता नहीं है। हृदयको उज्ज्वल और उदार बनाना इष्ट है। 'चतुर्भुज' की कल्पनासे क्या प्रयोजन सधेगा? साथ ही गोस्वामीजी महाविष्णुको रामजीका अवतार होना भी यहाँ इंगित करते हैं और नारायण तथा राममें अभेद दिखाते हैं।

- (२) टिप्पणी (१) देखिये और भी समाधान टीकाकारोंने किये हैं।
- (३) हमारा हृदय किलमलग्रसित है। जबतक स्वच्छ न होगा श्रीसीतारामजी और उनके चिरित्र उसमें वास न करेंगे। यथा—'हिर निरमल, मलग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तहँ आवत॥' (वि० १८५) श्रीमन्नारायणके निवास करनेसे यह भी क्षीरसागरके समान स्वच्छ हो जावेगा, इसिलये प्रार्थना है कि वास कीजिये। अथवा, क्षीरसमुद्रके सदृश हमारे हृदयमें स्वच्छ और पिवत्र घर बना दीजिये जिसमें श्रीसीतारामजी आकर नित्य वास करें। अवध धाम अथवा घर बनानेको कहा है, बसनेको नहीं। (वन्दनपाठकजी)
- (४) अगस्त्यसंहिता, विसष्ठसंहिता, रामतापनी-उपनिषद् और सुन्दरी तन्त्रादि ग्रन्थोंमें क्षीरशायी भगवान्को पीठदेवता कहा है। ऐसा मानकर इनको प्रथम वास दिया। पीठदेवताका प्रथम पूजन सर्वसम्मत है, पीछे प्रधानपूजन होता है। (रा० प्र०)
- (५) यह लोकरीति है कि जहाँ सरकारी पड़ाव पड़नेको होता है वहाँ परिकर प्रथम जाकर डेरा डालते हैं, सफाई कराते हैं, तत्पश्चात् सरकारकी सवारी आकर वहाँ निवास करती है। वही रीति यहाँ भी समझ लें। इत्यादि।

नोट—५ 'श्रीमनुशतरूपाजीको दर्शन देनेको जब प्रभु प्रकट हुए तब 'नील सरोरुह नीलमिन नील-नीरधर स्याम।'(१।१४६) ये तीन उपमाएँ श्याम छिबकी दी गयी हैं। श्रीमन्नारायणको इसमेंसे एक अर्थात् 'नीलसरोरुह' हीकी उपमा क्यों दी?' यह शंका उठाकर उसके समाधानमें श्रीरामगुलामजी द्विवेदी कहते हैं कि कैवल्यके अन्तर्गत महाकारण और कारण–शरीरोंकी जहाँ उपनिषदोंमें व्याख्या है वहाँ कारणकी उपमा नील कमलसे दी है। कमलहीसे ब्रह्माकी उत्पत्ति है और उनसे जगत्की। महाकारण शरीरके लिये 'नीलमिण' की उपमा सार्थक है एवं कैवल्यके लिये 'नीलनीरधर' की। सगुण ब्रह्मके प्रतिपादनमें इन तीनों सूक्ष्मातिसूक्ष्म शरीरोंकी प्रधानता है। श्रीरामभद्रके परस्वरूपमें तीनोंका समावेश है और श्रीमन्नारायणमें दोका परोक्ष भावसे ग्रहण होता है और कारणका प्रत्यक्ष भावसे। क्योंकि वे जगत्के प्रत्यक्ष कारणस्वरूप हैं'। (तु०प०)

नोट—६ 'नील सरोरुह' उपमान है, 'श्यामता' धर्म है, वाचक और उपमेय यहाँ लुप्त हैं; इससे 'वाचकोपमेयलुप्तोपमा अलंकार' हुआ। तरुण अरुण-धर्म है, वारिज उपमान है, नयन उपमेय है, वाचक नहीं है; इससे इसमें 'वाचकलुप्तोपमा अलंकार' हुआ। गुण और निवासस्थान कहकर क्षीरशायी विष्णुका परिचय कराना किन्तु नाम न लेना 'प्रथम पर्य्यायोक्ति अलंकार' है।

नोट—७ (क) श्रीनंगे परमहंसजी—'सोरठा २ में एकपादिवभूतिस्थ त्रिदेवान्तर्गत रमावैकुण्ठनाथ विष्णुकी वन्दना है जिनका पालन करना कार्य है। इस वैकुण्ठमें ब्रह्मादि देवताओंका भी आना-जाना होता है और सोरठा ३ में क्षीरशायी विष्णुकी वन्दना है जो गुणातीत तथा अनेक ब्रह्माण्डोंके नायक हैं। त्रिदेवगत विष्णुभगवान्की वन्दनामें तो और देवताओंकी भाँति 'द्रवड'अर्थात् कृपा करनेकी ही प्रार्थना की है जैसे गणेशजीसे 'करड अनुग्रह'और भगवान् शिवसे 'करहु कृपा'मात्र ही विज्ञापन है। और परमप्रभु क्षीरशायीको अपने उरमें धाम बना लेनेकी प्रार्थना की है। त्रिपादिवभूतिस्थ क्षीरशायी ही एकरूपसे एकपादिवभूतिस्थ क्षीरसागरमें भी रहते हैं, दोनों एक ही हैं।'

(ख) प्रश्न—त्रिदेवगत विष्णु और क्षीरशायी विष्णुकी अलग-अलग वन्दना क्यों की? उत्तर—'त्रिदेवविष्णु भी पुज्यदेव और पालनके अधिष्ठाता ब्राह्माण्डके नायक हैं। जब सब देवताओंकी वन्दना हुई है तब इनकी भी होनी आवश्यक थी और इस एक सोरठेको छोड़ और कहीं इनकी वन्दना है भी नहीं। अत: सब देवोंकी भाँति इनसे भी दया चाही गयी है। परन्तु क्षीरशायी सरकार तो अवतारी-अवतार-अभेदतासे अपने इष्ट ही हैं। इसीसे उन्हें वन्दना करके अपने हृदयमें धाम ही बनानेकी भिक्षा माँगते हैं।' (श्रीनंगे परमहंसजी)

नोट—८ मानसमयंककारका मत है कि मानसमें स्थानभेदसे दोनोंके अधिष्ठाता वैकुण्ठाधिपित विष्णु और क्षीरशायी विष्णुका अवतार वर्णन किया गया है। परमेश्वर एक ही है, स्थान अनेक हैं। इस हेतु दोनोंकी वन्दना की। परतम श्रीरामचन्द्रजी कारण हैं और श्रीमन्नारायण कार्य हैं। ये श्रीरामचन्द्रजीके चिरतको यथार्थ जानते हैं। यथा—'परो नारायणो देवोऽवतारी परकारणम्। यथार्थ सोऽपि जानाति तत्त्वं राघवसीतयोः॥' वे हृदयमें निवास करेंगे तो उनकी प्रेरणासे मेरे हृदयसे रामचिरतमानसका यथार्थ कथन होगा।

#### कुंद इंदु सम देह, उमारमन करुना-अयन। जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन-मयन॥४॥

शब्दार्थ—कुंद=कुन्दका फूल। कुन्द जुहीकी तरहका एक पौधा है जिसमें श्वेत फूल होता है। यह कुआरसे चैततक फूलता रहता है। इसका फूल उज्ज्वल, कोमल और सुगन्धित होता है। इंदु=चन्द्रमा। सम=समान, सदृश, सरीखा। उमारमन=उमारमण=पार्वतीपित=शिवजी। करुना (करुणा)=मनका वह विकार जो दूसरेका दु:ख देखकर वा जानकर उत्पन्न होता है और उसके दु:खके दूर करनेकी प्रेरणा करता है। यथा—'दु:खदु:खित्वमार्त्तानां सततं रक्षणत्वरा। परदु:खानुसन्धानाद्विह्वली भवनं विभोः॥', 'कारुण्याख्यगुणो ह्येष आर्त्तानां भीतिवारकः।', 'आश्रितात्यींगिनना हेम्नो रिक्षतुर्हृद्वयद्रवः। अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपातादिकृद्भवेत्।' (भगवद्गुणदर्पणभाष्य) अयन=घर, स्थान। नेह=स्नेह, प्रेम। मर्दन=नाश करनेवाले। मयन=कामदेव।

अर्थ—कुन्दपुष्प और चन्द्रमाके समान (गौर) शरीरवाले, करुणाके धाम, जिनका दीनोंपर स्नेह है, कामको भस्म करनेवाले (उसका मान-मर्दन करनेवाले) और उमामें रमण करनेवाले (श्रीशिवजी)! मुझपर कृपा कीजिये॥४॥

नोट—१ इस सोरठेमें साधारणतया श्रीशिवजीकी वन्दना है। पं. रामकुमारजी एवं नंगे परमहंसजी इसमें शिवजीकी ही वन्दना मानते हैं। पंजाबीजी, बैजनाथजी और रामायणपरिचर्य्याका भी यही मत है। श्रीकरुणासिन्धुजी, पं० शिवलाल पाठकजी, बाबा श्रीजानकीदासजी (मानस-परिचारिकाके कर्ता) आदि महात्माओंकी सम्मतिमें इस सोरठेमें ध्वनि-अलंकारसे श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीकी अर्थात् 'शक्तिविशिष्ट शिव' की वन्दना पायी जाती है। भगवान् शंकर अर्द्धनारीश्वर हैं। अर्थात् उमाजी श्रीशिवजीकी अर्धांगिनी हैं और एक ही अंग (वामभाग)-में विराजती हैं। अतएव 'उमारमन' कहकर 'उमा' और 'उमारमण' दोनोंका बोध कराया है और एक ही सोरठेमें दोनोंकी वन्दना करके विलक्षणता दिखायी है।

नोट—२ 'कुंद इंदु सम देह' इति। (क) यहाँ गौर वर्णकी दो उपमाएँ देकर दोनोंके पृथक्-पृथक् गुण शिवजीके शरीरमें एकत्र दिखाये। इन दो विशेषणोंको देकर शरीरकी विशेष गौरांगता दर्शाते हुए उसका कुन्दसमान कोमल और सुगन्धित होना और चन्द्रमासमान स्वच्छ, प्रकाशमान, तापहारक और आह्लादकारक होना भी साथ-ही-साथ सूचित किया है। ये विशेषण शिवजीके लिये अन्यत्र भी एक साथ आये हैं। यथा—'कुंद इंदु दर गौर सरीरा।'(१। १०६), 'कुंदइंदुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्।'(७। मं० श्लो० ३), 'कंबु-कुंदेंदु-कर्णूर-विग्रह रुचिर' (विनय० १०) इत्यादि। (ख) ये दोनों उपमाएँ साभिप्राय हैं। ग्रन्थकार चाहते हैं कि हमारा हृदय कुन्दसमान कोमल और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान हो जावे। (पंजाबीजी)

(ग) कुदि धातुका अर्थ उद्धार है और इदि धातुका अर्थ परम ऐश्वर्य है। ये दोनों भाव दरसानेके लिये दो दृष्टान्त दिये। (काष्ठजिह्वा स्वामी) (घ) कुन्दकी कोमलता और उज्ज्वलता तो शरीरमें प्रकट देख पड़ती ही है, सुगन्धता अंगमें भी है और कीर्तिरूप हो देश-देशमें प्रकट है, फैली हुई है। चन्द्रमा उज्ज्वल, अमृतस्रावी और औषधिपोषक है। श्रीशिवजीके अंगमें ये गुण कैसे कहे? इस तरह कि श्रीरामचिरतामृतकी वर्षा जो आपके मुखारविन्दसे हुई यही चन्द्रमाका अमृतस्राव गुण है। मुख चन्द्रमा है। यथा—'नाथ तवानन सिस स्रवत कथा सुधा रघुबीर। श्रवन पुटन्हि मन पान किर निहंं अघात मित धीर॥'(७। ५२) श्रीरघुनाथजीके उपासक औषधिरूप हैं, उनको भित्तमें दृढ़ करना औषधिका पोषण करना है। (रा० प्र०) (ङ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'उज्ज्वलतामें छ: भेद हैं। तमोगुणरिहत निर्मलता, कुज्ञानरिहत स्वच्छता, रजोगुणरिहत शुद्धता, भक्ष्याभक्ष्यरिहत सुख, अजरिद चेष्टारिहत देदीप्यमान, सदा स्वतन्त्र इत्यादि' 'परसे परस न जानिये' यहीं कोमलता है। सदा दया चन्द्रमाकी शीतलता है, सबको सुखदाता होना यह चन्द्रमाकी आह्लादकता है, कृपा अमृत है, जीवमात्र औषि हैं, जिनका आप पोषण करते हैं। प्रकाश प्रसिद्ध है। ये सब गुण निर्हेतु परस्वार्थके लिये हैं; अत: मुझपर भी निर्हेतु कृपा करेंगे।

नोट—३ 'कुंद इंदु' को शिवजीके विशेषण मानकर ये भाव कहे गये। यदि इस सोरठेमें श्रीउमाजी और श्रीशिवजी दोनोंकी वन्दना मानें तो इन विशेषणोंके भाव ये होंगे।—(क) शुद्धार्त्त जिज्ञासारूपा भवानीकी छटा कुन्दपुष्पके सदृश सुकोमल, सरस और सुरिभत (विनयान्वित) है और शुद्धबोधमय भगवान् शंकरकी छिब चन्द्रवत् प्रकाशमान शीतल और अमृतमय अखण्ड एकरस है, क्योंकि 'उमा' नाम शुद्धार्त्त जिज्ञासाका भी है। उस शुद्ध सात्त्विक मनको देवदेवने अपने उपदेशसे श्रीरामचिरतमें रमाया है, उसे 'परमतत्त्व' का बोध कराया है। (तु० प०) (ख) कुन्द और इन्दुमें सनातन प्रणय–सम्बन्ध है और श्रीशिव–पार्वतीजीका चिरत प्रणयरससे पूर्ण है। अत: यह उक्ति वा उपमा सार्थवती होती है। (तु० प०) (ग) पीत कुन्दके समान 'कोमल, सुगन्ध मकरन्दमय उमाजीका शरीर है।' 'श्वेत प्रकाश अमृतमय उमारमनका तन है।' (मा० प्र०)

### 'उमारमन' इति।

पं० रामवल्लभाशरणजी—'*उमारमन*' विशेषण देकर किवने अभिन्नताभावको गर्भित करते हुए उनमें शिक्तको विशिष्टताको स्वीकार किया है। इस तरह इसमें ब्रह्मविशिष्टरूपसे शिक्तको भी वन्दना हो गयी। श्रीजहाँगीरअली शाह औलिया—'अर्द्धांग भवानी-शंकरकी छिब भिक्त-ज्ञानकी जोड़ी है।' अर्थात् यहाँ ज्ञान और भिक्तका एकीकरण दिखाया है।

गौड़जी—'उमारमन' में विशेष प्रयोजन है। उमा महाविद्या हैं। यथा—श्रुति 'स तिस्मन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमाँ हैमवतीं ता होवाच किमेतद्यक्षमिति॥' (केन० ३। १२) 'सा ब्रह्मोति होवाच।' (केन० ४। १) उमा महाविद्या ही ब्रह्मविद्या है। वही ब्रह्मज्ञान देती हैं। उमा—महेश्वर—संवादसे ही श्रीरामचिरत प्राप्त हुआ है। भगवान् शंकर उसी महाविद्यामें रममाण हैं। किवका अभिप्राय यही है कि आप उमामें प्रीति करते हैं, अवश्य ही मुझे रामकथा कहनेकी शक्ति प्राप्त होगी। और कथाकी प्राप्ति उमाद्वारा हुई भी है। पहले उमा बालक रामबोलाको भोजन करा जाती थीं। उन्हींकी प्रेरणासे भगवान् शंकरने रामबोलाका पालन ही नहीं कराया, वरन् गुरुके द्वारा रामचिरतमानस भी दिया। इसीसे तो 'उमारमन', 'करुनाअयन' भी हैं। करुणा करके अहैतुक ही रामबोलाको जगत्प्रसिद्ध किव तुलसीदास बना डाला। 'दीनपर ऐसा नेह' है।

नोट— ४ (क) उमारमण (पार्वतीजीके पित) कहनेका भाव कि पार्वतीजी करुणारूपा हैं इसीसे उन्होंने प्रश्न करके विश्वोपकारिणी कथा प्रकट करायीं। आप उनके पित हैं अतएव 'करुनाअयन' हुआ ही चाहें। सब जीवोंपर करुणा करके रामचरित प्रकट किया, इसीसे शिवजीको 'करुनाअयन' कहा। (वै०, रा० प्र०) 'करुनाअयन' यथा— 'पान कियो बिषु, भूषन भो, करुनाबरुनालय साइँ-हियो है॥' (क० ७। १५७) वीरमणिका संकट देख उसकी ओरसे शत्रुघ्नजीसे लड़े, वाणासुरके कारण श्रीकृष्णजीसे लड़े इत्यादि 'करुनाअयन'

के उदाहरण हैं। (वै०) (ख) 'दीन पर नेह' यथा—'सकत न देखि दीन करजोरें॥' (विनय० ६) काशीके जीवोंको रामनामका अन्तकालमें उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं, देवताओंको दीन देखकर त्रिपुरका नाश किया; इत्यादि इसके उदाहरण हैं। (ग) 'दीन पर नेह' कहकर कि शिवजीसे अपना नाता 'दीनता' से लगाते हैं। (खर्रा) भाव कि मैं भी दीन हूँ, अतएव आपकी कृपाका अधिकारी हूँ, मुझपर भी कृपा कीजिये। (घ) 'मर्दनमयन' इति। जैसे किलमलदहनके लिये सूर्य या विष्णुभगवान्की वन्दना की और हृदयकी स्वच्छताके लिये 'छीरसागर सयन' की वन्दना की; वैसे ही यहाँ कामके निवारणार्थ 'मर्दनमयन' शिवजीकी वन्दना की है। जबतक काम हृदयमें रहता है तबतक भगवत्–चिरतमें मन नहीं लगता और न सुख ही होता है। यथा—'क्रोधिह सम कामिह हिरकथा। उसर बीज वयं फल जथा॥' (६। ५८)

टिप्पणी—१ (क) यहाँके सब विशेषण ('उमारमन', 'करुनाअयन', 'जाहि दीनपर नेह' और 'मर्दनमयन') चरितात्मक हैं। मयनका भस्म करना, रितकी दीनतापर करुणा करके उसको वर देना, देवताओंपर करुणा करके उमाजीको विवाहना, फिर उमाजीपर करुणा करके उनको रामचिरत सुनाना, यह सब क्रमसे इस ग्रन्थमें वर्णन करेंगे। इसीको सूचित करनेवाले विशेषण यहाँ दिये गये हैं। (ख) 'दीन पर नेह' और 'मर्दनमयन' को एक पंक्तिमें देकर सूचित किया कि कामको जलानेपर रित रोती हुई आयी तो उसकी दीनतापर तरस खाकर उसे आपने वरदान दिया कि 'बिन् बप् ब्यापिहि सबिहें पनि सुन् निज मिलन प्रसंग।'(१।८७)। इस प्रकार 'मर्दनमयन'पद 'दीन पर नेह'का और '*उमारमन*' पद 'करुनाअयन' का बोधक है। (ग) यहाँतक चार सोरठोंमें वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया। अर्थात् इन सोरठोंमें सूक्ष्मरीतिसे आगे जो कथा कहनी है उसका निर्देश किया है। इस तरह कि गणेशजी आदिपुज्य हैं, इससे प्रथम सोरठेमें उनका मंगलाचरण किया। यथा—'*प्रथम पुजिअत नाम प्रभाऊ।*'भगवान् विष्णु, श्रीमन्नारायण और शिवजीका मंगलाचरण किया, क्योंकि आगे इस ग्रन्थमें तीनोंकी कथा कहनी है। 'क*हों सो मित* अनुहारि अब उमा संभुसंबाद।'(१।४७) से 'प्रथमिह मैं किह सिवचरित बूझा मरमु तुम्हार।'(१।१०४) तक शिवचरित है फिर उमा-शम्भु-संवाद है, तदन्तर्गत 'द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ।'(दोहा १२२।४) से 'एक जनम कर कारन एहा '(१२४।३) तक विष्णुसम्बन्धी कथा है और 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा '(१२४।५) से 'एक कलप एहिं *हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।* (१३९) तक क्षीरशायी भगवान्-सम्बन्धी कथा है। (घ) पाँचवें सोरठेमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया। 'विद अभिवादनस्तृत्योः'। उसमें 'बंदउँ' शब्द आया है जो नमस्कार सूचित करता है। (ङ) इसपर यह प्रश्न होता है कि आगे मंगलाचरणका स्वरूप क्यों बदला? स्वरूप बदलकर सुचित करते हैं कि एक प्रकरण चौथे सोरठेपर समाप्त हो गया। आगे श्रीगुरुवन्दनासे दूसरा प्रकरण चलेगा।

नोट—५ यदि 'उमारमण' से यहाँ उमाजी और उमापित शिवजी दोनोंकी वन्दना अभिप्रेत है तो यह शंका होती है कि उमाजीमें 'मर्दनमयन' विशेषण क्योंकर घटेगा?' बाबा जानकीदासजी इसका समाधान यह करते हैं कि शिवजीने तो जब कामदेवको भस्म किया तब 'मर्दनमयन' कहलाये और श्रीपार्वतीजी तो बिना कामको जलाये अपने अलौकिक और अपूर्व त्यागसे पूर्वहीसे कामको मर्दन किये हुए हैं। इसका प्रमाण बालकाण्डके ८९वें दोहेमें मिलता है। जब सप्तिष्व आपकी परीक्षाके लिये दूसरी बार आपके समीप गये और बोले कि 'अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ काम महेस।' तब आपने उत्तर दिया कि 'तुम्हरें जान काम अब जारा। अब लिंग संभु रहे सिबकारा। हमरें जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी। जौं मैं सिव सेए अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन बानी।।"" ।' (१। ९०) इन वचनोंसे श्रीपार्वतीजीका भी 'मर्दनमयन' होना प्रत्यक्ष है। मानसमार्तण्डकार लिखते हैं कि जैसे कुन्दसे उमाकी और इन्दुसे शिवजीकी उपमा दी, इसी प्रकार आगे चलकर दो विशेषणोंसे दोनोंको एक रूपमें भूषित किया। 'करुनाअयन' जगन्माता पार्वतीजीको और 'जाहि दीन पर नेह' शंकरजीको कहा।

नोट—६ '*उमारमन*'का अर्थ 'उमा और उमारमण' लेनेकी क्या आवश्यकता जान पड़ी ? इसका कारण हमें

एकमात्र यह देख पड़ता है कि भारतमें पंचदेवोपासना बहुत कालसे चली आती है। यथा— 'किर मजन पूजिहंं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी॥ रमारमनपद बंदि बहोरी। बिनविहंं अंजुलि अंचल जोरी॥' (२। २७३) इसी आधारपर पं० शिवलाल पाठकजीका मत है कि भाषाके मंगलाचरणके पाँच सोरठोंमें पंचदेवका मंगलाचरण है और श्रीजानकीदासजीका मत है कि यहाँतक चार सोरठोंमें पंचदेवोंकी वन्दना है। प्रथम सोरठेमें गणेशजी, दूसरेमें सूर्य, तीसरेमें रमारमण और यहाँ उमा और उमारमणकी वन्दना है। मयंककार दूसरे सोरठेमें विष्णुकी वन्दना मानते हैं, अतः वे पाँचवें सोरठेमें सूर्यकी वन्दनाका भाव मानते हैं। गौरि और त्रिपुरारि (वा, शक्ति और शिव) के बिना पाँचकी पूर्ति नहीं हो सकती; अतः दोनोंको 'उमारमण' से इन दोनोंका अर्थ लेना पड़ा। इस पक्षका समर्थन करनेमें कहा जाता है कि उमा शब्द श्लेषात्मक है, अतएव उमा और उमारमणका ग्रहण है; क्योंकि रूपका रूपक दो है, कुन्द और इन्दु। कुन्दके समान उमाजीका शरीर है और इंदुके समान अत्यन्त उज्ज्वल उमारमणका शरीर है। परन्तु इसके उत्तरमें 'कुंद इंदु दर गौर सरीरा।'(१।१०६) और 'कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं '' 'उन्ह मंठ स्वेत करो वे दो उदाहरण इसी ग्रन्थके उपस्थित किये जा सकते हैं।

नोट—७ उमारमण और मर्दनमयन ये दोनों विशेषण परस्पर विरोधी हैं। क्योंकि जो कामको भस्म कर चुका वह स्त्रीमें रमण करनेवाला कैसे कहा जा सकेगा? इन परस्पर विरोधी विशेषणोंको देकर बोधित कराया है कि भगवान्का विहार दिव्य और निर्विकार है। यह ब्रह्मानन्दका विषय है। (तु॰ प॰ भाष्यसे उद्धृत) गौड़जी कहते हैं कि 'मर्दनमयन' तो अन्तमें प्रार्थनामात्र है कि मेरे हृदयको निष्काम बना दीजिये। अत: उसमें कोई असंगति नहीं है।

प्रथम प्रकरण ('देववन्दना' प्रकरण) समाप्त हुआ। बंदउँ गुरपदकंज, कृपासिंधु नररूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रिब-कर-निकर॥५॥

शब्दार्थ—**कंज**=कमल। **महामोह**=भारी मोह। **मोह**=अज्ञान। **तम**=अन्धकार। **पुंज**=समूह। रि**ब**=सूर्य। **कर**=िकरण। निकर=समूह।

अर्थ—१ मैं श्रीगुरुमहाराजके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ जो कृपाके समुद्र हैं, नररूपमें 'हिर' ही हैं और जिनके वचन महामोहरूपी समूह अन्धकारके (नाशके) लिये सूर्यिकरणके समूह हैं॥ ५॥ नोट—१ 'बंदउँ गुरपदकंज' इति। (क) श्रीमद्गोस्वामीजीने अपने इस काव्यमें तीन गुरु माने हैं। एक तो श्रीशिवजीको, दूसरे अपने मन्त्रराजोपदेष्टा श्री १०८ नरहरिजी (श्रीनरहर्य्यानन्दजी)-को जिनसे उन्होंने वैष्णवपंचसंस्कार और श्रीरामचिरतमानस पाया और तीसरे श्रीरामचिरतको। विशेष मं० श्लोक ३ पृष्ठ १९ प्रश्नोत्तर (४) में लिखा जा चुका है वहाँ देखिये। (ख) इन तीनोंके आश्रित होनेसे इनका काव्य सर्वत्र वन्दनीय हुआ और होगा।

प्रमाण—(१) श्रीशिवजीके आश्रित होनेसे। यथा, 'भिनिति मोरि सिवकृपा बिभाती। सिससमाज मिलि मनहुँ सुराती॥'(१।१५) (२) निज गुरुके आश्रित होनेसे। यथा—'तदिप कही गुर बारिह बारा। समुझि परी कछु मिति अनुसारा। भाषाबद्ध करिब मैं सोई। "करीं कथा भवसिता तरनी। बुधिबश्राम सकल जनरंजिन। "'(१।३१), 'वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽिप चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते॥' (मं० श्लोक ३) (३) श्रीरामचिरतके आश्रय वा संगसे। यथा—'प्रभु सुजस संगित भिनित भिलि होहिह सुजनमनभावनी। "प्रिय लागिहि अति सबिह मन भिनित रामजस संग।'(१।१०) (ग) तीनों गुरुओंका कर्तव्य एक ही है, भवसागर पार करना। तीनोंके क्रमसे उदाहरण। यथा—'गुणागारसंसारपारं नतोऽहं।'(७।१०८) (शिवजी) 'गुरु बिनु भविनिध तरइ न कोई। (७।१३) (मन्त्रोपदेष्टा गुरु) 'भवसागर चह पार जो पावा। रामकथा ता कहँ दृढ़ नावा॥'(७।५३)

(घ) यहाँ 'नररूपहरि' कहकर गुरुदेवजीकी वन्दना करनेसे मन्त्रोपदेष्टा तथा श्रीरामचरितमानस पढानेवाले निज गुरु श्रीनरहर्यानन्दजीकी वन्दना सुचित की।

नोट—२ बाबा जानकीदासजी तथा बाबा हरिहरप्रसादजीने 'कृपासिंधु नररूप हरिः''' को 'पदकंज' का विशेषण माना है और विनायकीटीकाकारने भी। उसके अनुसार अर्थ यह होगा।—

अर्थ—२ मैं श्रीगुरुमहाराजके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ जो (चरण) दयाके समुद्र हैं, नर-शरीरके हर लेनेवाले हैं अर्थात् आवागमनके छुड़ानेवाले हैं और सूर्यिकरणसमूह (समान) हैं जिससे महामोहरूपी अन्धकारसमूह 'बच न' (बच नहीं सकता)।

स्मरण रहे कि प्राय: गुरुजनों आदिकी वन्दनामें '**पदकंज**' की ही वन्दना होती है। यथा—'**बंदउँ मुनिपदकंज**', '**बंदउँ बिधिपद रेनु**' इत्यादि। परन्तु वह वन्दना गुरुजनोंकी ही मानी जाती है और विशेषण भी गुरुजनोंके ही होते हैं न कि पदकंजके। पदकंजका विशेषण माननेसे '**जासु**' का अर्थ 'जिससे', 'नररूपहरि' का अर्थ 'नरशरीर हरनेवाले अथवा नरके समान पद हैं पर वास्तवमें हिर अर्थात् दु:खहर्त्ता हैं' और '**बचन**' का 'बच न' अर्थ करना पड़ता है।

नोट—३ 'कंज' इति। भगवान्, देवता, मुनि, गुरु तथा गुरुजनोंके सम्बन्धमें कमलवाची शब्दोंकी उपमा प्राय: सर्वत्र दी गयी है। कभी कोमलता, कभी आर्द्रता, कभी विकास, कभी रंग, कभी सुगन्ध, कान्ति और सरसता, कभी उसके दल, कभी माधुरी और कभी आकार आदि धर्मोंको लेकर उपमा दी गयी है। इसलिये कमलके गुणोंको जान लेना आवश्यक है। वे ये हैं। 'कमलं मधुरं वर्ण्यं शीतलं कफिपत्तिजत्। तृष्णादाहास्त्रविस्फोटविषसपीवनाशनम्॥' अर्थात् कमल मधुर, रंगीन, शीतल, कफ और पित्तको दबानेवाला, प्यास, जलन, चेचक तथा विषसर्प आदि रोगोंका नाशक है। (वि० टी०)

#### नररूप हरिके भाव

'नररूप हरि' से सूचित किया कि—(१) गुरुका नाम लेना निषेध है। (मं० श्लोक ७ पृष्ठ ४५ देखिये)। इसलिये गोस्वामीजीने 'रूप' शब्द बीचमें देकर अपने गुरुकी वन्दना की। आपके गुरु नरहरिजी हैं। यथा—'अनंतानंद पद परिस के लोकपालसे ते भये। गयेश करमचन्द अल्ह पयहारी ॥ सारीरामदास श्रीरंग अविध गुण मिहमा भारी। ितनके नरहिर उदित' (भक्तमाल छप्पय ३७) छप्पयमें 'तिनके' से कोई 'अनन्तानन्दजी' का और कोई 'रंगजी' का अर्थ करते हैं। पयहारीजीके शिष्य अग्रदेवजी हैं जिनके शिष्य नाभाजी हुए, नाभाजी और गोस्वामीजी समकालीन थे। इससे ये 'नरहिरजी' ही गोस्वामीजीके गुरु सिद्ध होते हैं। श्रीवेणीमाधवदासजीके 'मूलगुसाईंचरित' से भी श्रीमद्गोस्वामीजीके गुरु श्री १०८ अनन्तानन्द स्वामीजीके ही शिष्य प्रमाणित होते हैं। यथा—'प्रिय शिष्य अनन्तानन्द हते। नरहर्य्यानन्द सुनाम छते॥' छप्पयके 'नरहिर' ही 'नरहर्य्यानन्द' जी हैं।

- (२) गुरु भगवान् ही हैं जो नररूप धारण किये हैं। जैसे मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंहरूप हिर हैं। वैसे ही गुरु नररूप हिर हैं; अर्थात् नर-अवतार हैं। यथा—'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥' (गुरुगीता ४३) (श्री पं० रा० कु०) अग्रदासजी कहते हैं कि 'गुरुन बिषे नरबुद्धि शिलासम गनै विष्णुतन। चरणामृत जल जान मंत्र बंदै बानी सम॥ महाप्रसादिहं अन्न, साधुकी जाति पिछाने। ते नर नरकै जाँय वेद स्मृत बखानै। अग्र कहें यह पाप घर अतिमोटो दुर्घट बिकट। और पाप सब छुटै पै ये न मिटें हिरिनामरट॥'
  - (३) (शिष्य के) नररूप (=शरीर) के हरनेवाले हैं अर्थात् आवागमन छुड़ा देते हैं।
- (४) 'हरि' इससे कहा कि 'क्लेशं हरतीति हरिः।' आप जनके पंचक्लेश और मोहादिको हरते हैं या यों किहये कि प्रेमसे मनको हर लेते हैं इससे 'हरि' कहा। (श्रीरूपकलाजी)

- (५) 'हिर' का अर्थ 'सूर्य' भी होता है। मानसमयंककारने 'सूर्य' अर्थ लिया है। 'सूर्य' अर्थसे यह भाव निकलता है कि जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करते हैं; उसी प्रकार गुरु शिष्यको उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत्को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। यथा—'सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्यः प्रकाशकः। गुरुः प्रकाशकस्तद्विष्ठिष्याणां बुद्धिदानतः॥' (पद्मपुराण भूमिखण्ड ८५। ८) सूर्य दिनमें प्रकाश करते, चन्द्रमा रात्रिमें प्रकाशित होते और दीपक केवल घरमें प्रकाश करता है; परन्तु गुरु शिष्यके हृदयमें सदा ही प्रकाश फैलाते हैं। वे शिष्यके अज्ञानमय अन्धकारका नाश करते हैं, अतः शिष्योंके लिये गुरु ही सर्वोत्तम तीर्थ हैं। गुरु सूर्य हैं और उनके वचन किरणसमूह हैं।
- (६) बैजनाथजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीके गुरु इतने प्रसिद्ध नहीं थे जैसे कि ये प्रसिद्ध हुए। इसलिये उनका नाम प्रसिद्ध करनेके लिये 'रूप' शब्द नर और हरिके मध्यमें रखकर इस युक्तिसे उनका नाम भी प्रकट कर दिया।

नोट-४ 'कृपासिंधु नररूप हरि' इति। अर्थमें हमने 'कृपासिन्धु' को 'गुरु' का विशेषण माना है; परन्तु इसको 'हरि' का भी विशेषण मान सकते हैं। अर्थात् दयासागर हरि ही नररूपमें हैं। 'सिंधु' के सम्बन्धसे एक भाव यह भी निकलता है कि एक हरि क्षीरसिन्धुनिवासी हैं जो नररूप धारण करते हैं और गुरु हरि-कृपारूपी समुद्रके निवासी हैं जो साधनरहित जीवोंका उद्धार करनेके लिये नररूप धारण कर शिष्यका उद्धार करते हैं। मैं सब प्रकार साधनहीन दीन था, मुझपर सानुकूल हो मेरे लिये प्रकट हुए। यथा, 'सो तो जानेउ दीनदयाल हरी। मम हेतु सुसंतको रूप धरी॥' (मूलगुसाईंचरित) सानुकूलता इससे जानी कि अपने वचनोंसे मेरा महामोह दूर कर दिया। यदि 'हिरि' का अर्थ 'सूर्य' लें तो यह प्रश्न उठता है कि सूर्य और सिन्धुका क्या सम्बन्ध? पं० रामकुमारजी एक खरेंमें लिखते हैं कि 'सिन्धुमें सूर्यका प्रवेश है और सिन्धुहीसे सूर्य निकलते हैं यह ज्योतिषका मत है।' [ज्योतिषियोंसे परामर्श करनेपर ज्ञात हुआ कि यह मत ज्योतिषका नहीं है। क्योंकि सूर्य तो पृथ्वीसे सहस्रों योजन दूर है और सिन्धु तो पृथ्वीपर ही है। हाँ! ऐसी कल्पना काव्योंमें की हुई मिलती है। यथा— 'विधिसमयनियोगाद्दीप्तिसंहारजिह्यं शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ। रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः॥' (किरातार्जुनीय १। ४६) श्रीद्रौपदीजी युधिष्ठिरमहाराजसे कह रही हैं कि समयके कारण जिनके प्रकाशका नाश होनेसे जो उदास हो गये हैं तथा जिनके किरण शिथिल हो गये हैं, अगाध समुद्रमें डूबे हुए ऐसे सूर्यको जिस प्रकार दिनके आरम्भमें अन्धकाररूपी शत्रुका नाश करके उदय होनेपर लक्ष्मी, शोभा, तेज और कान्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रारब्धवशात् जिनका प्रताप संकुचित हो गया है और जिनका सब धन, राज्य आदि नष्ट हो गया है तथा जो अगाध विपत्तिरूपी समुद्रमें डूबे हुए हैं शत्रुका नाश करके अभ्युदय करनेवाले आपको राज्यलक्ष्मी प्राप्त हो। इस श्लोककी टीकामें श्रीमल्लीनाथ सूरिजी लिखते हैं कि 'सूर्योऽपि सायं सागरे मज्जित परेद्युरुन्मज्जतीत्यागमः' अर्थात् सूर्य सायंकाल समुद्रमें डूबता है ऐसा आगम है। सम्भवत: इसी आधारपर पं० रामकुमारजीने यह भाव लिखा हो। पीछे न लिया हो।] जैसे सूर्योदयसे अथवा हरि-अवतारसे जीवोंका कल्याण होता है, वैसे ही गुरुके प्रकट होनेपर ही शिष्यका कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। यथा—'गुरु बिनु भवनिधि तरइ न कोई। जौं बिरंचि संकर सम होई॥' (७। ९३)

टिप्पणी—१ 'कृपासिंधु', 'नररूपहरि', 'जासु बचन रिबकर निकर' ये विशेषण क्रमसे देनेका तात्पर्य यह है कि श्रीगुरुदेवजीको हरिका नर-अवतार कहा है। अवतारके लिये प्रथम कारण उपस्थित होता है तब अवतार होता है और अवतार होनेपर लीला होती है। यहाँ ये तीनों (अवतारका कारण, अवतार और लीला) क्रमसे सूचित किये हैं। अवतारका हेतु 'कृपा' है। यथा—'जब जब होइ धरम कै हानी। बाइहिं असुर अधम अभिमानी।""तब तब प्रभु धिर बिबिध सरीरा। हरिहं कृपानिधि सज्जन

पीरा।।""कृपासिंधु जन हित तन धरहीं।'(१।१२१-१२२); 'भए प्रगट कृपाला"'' (१।१९२), 'गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपासिंधु मानुष तनु धारी॥'(५।३९) 'कृपासिंधु' पद देकर 'नररूप हिर' अर्थात् नर अवतारका कारण कहा। 'नररूप हिर' कहकर अवतार होना सूचित किया। और 'महामोहतमपुंज जासु बचन रिबकर 'नेकर' से अवतार होनेपर जो लीला होती है सो कही। अर्थात् श्रीगुरुमहाराज कृपा करके महामोहरूपी अन्धकारसमूहको अपने वचनरूपी किरणसे नाश करते हैं, यह लीला है।

आगे चौपाइयोंमें श्रीगुरुचरणरजसे भवरोगका नाश कहना चाहते हैं। मोह समस्त रोगोंका मूल है। यथा—'मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजिहं बहु सूला॥' (७। १२१) इसलिये पहले यहाँ मोहका नाश कहा गया।

# श्रीरामावतार और श्रीगुरु-अवतारका मिलान

#### श्रीरामचन्द्रजी

श्रीरामावतार संत, गो, द्विज आदिकी रक्षा हेतु उनपर कृपा करके रावणवधके लिये हुआ। श्रीरामजीने बाणसे रावणका वध किया।

श्रीरामजीके बाणको 'रवि' की उपमा दी गयी है। यथा, 'रामबान रवि उए जानकी' (५। १६)

#### श्रीगुरुदेवजी

- १. श्रीगुरुदेवावतार शिष्यों वा आश्रितोंपर कृपा करने तथा उनके महामोहके नाशके लिये हुआ। महामोह ही रावण है। यथा 'महामोह रावन बिभीषन ज्यों हयो है'। (वि॰ १८१)
- श्रीगुरुजीने वचनरूपी बाणोंसे शिष्यका
   महामोह दूर किया। वचन बाण हैं। यथा,
   'जीभ कमान बचन सर नाना' (२।४१।२)
- इ. श्रीगुरुजीके वचनोंको 'रिब-कर-निकर' की उपमा दी गयी।

४.श्रीगुरुदेवावतारमें यह विशेषता है कि जिस रावणको श्रीरामजीने मारा था वह रावण, यद्यपि उसने चराचरको वशमें कर लिया था, पर स्वयं मोहके वश रहा, मोहको न जीत सका था और श्रीगुरुदेवजीने महामोह ऐसे प्रबल शत्रु रावणका नाश किया।

नोट—५ 'महामोह तमपुंजः'' 'इति। (क) गीतामें मोहकी उत्पत्ति इस प्रकार बतायी है। 'ध्यायतो विषयान्युंसः संगस्तेषूपजायते। संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥ क्रोधाद्भवित संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥' (अ०२।६२-६३) अर्थात् मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन करते रहनेसे विषयोंमें आसिक्त हो जाती है जिससे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है। कामनाकी प्राप्तिमें विघ्न पड़नेसे क्रोध और क्रोधसे 'सम्मोह' होता है जिससे स्मरणशिक्त भ्रमित हो जानेसे बुद्धि (ज्ञानशिक्त) का नाश होता है। बुद्धिके नाशसे मनुष्य अपने श्रेयसाधनसे गिर जाता है। (ख) निज स्वरूपकी विस्मृति, परस्वरूपकी विस्मृति, देहमें आत्मबुद्धि, निजपर-बुद्धि, मायिक विषयों, सांसारिक पदार्थों, देहसम्बन्धियोंमें ममत्व और उनमें ही सुख मान लेना इत्यादि 'मोह' है। यह मोह जब दृढ़ हो जाता है, अपनी बुद्धिसे दूर नहीं हो पाता तब उसीको 'विमोह' 'संमोह' 'महामोह' कहते हैं।

नोट—'महामोह' इति। ईश्वरके नाम, रूप, चिरत्र, धाम, गुण इत्यादिमें संदेह होना 'महामोह' है। यथा— 'भव बंधन ते छूटिहं नर जिप जाकर नाम। खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम॥' (७। ५८) इसीको आगे चलकर नारदजीने 'महामोह' कहा है। यथा—'महामोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न बेगि कहें खग मोरे॥'(७। ५९) पुनः, पार्वतीजीके प्रश्न करनेपर शिवजीने कहा है कि 'तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरिहं मुनि ध्याना॥ कहिं सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच।'(१।११४) इसीको आगे चलकर 'महामोह'कहा है। यथा—'जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा किरअ निहं काना॥'(१।११५)

पूर्व संस्करणमें हमने यह भाव लिखा था, पर पुनर्विचार करनेपर हमें यही मालूम हुआ कि वस्तुत: 'महामोह' शब्द 'भारी मोह' के अर्थमें है। उपर्युक्त दोनों प्रसंगोंमें तथा अन्यत्र भी महामोह, मोह, विमोह, भ्रम आदि शब्द पर्यायवाचीकी तरह प्रयुक्त हुए हैं। यथा—'भयउ मोह बस तुम्हरिहिं नाई' (७। ५९), 'जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बिरआई बिमोह मन करई॥' (७। ५९), 'निहं आचरज मोह खगराजा' (७। ६०), 'बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग॥' (७। ६१), 'होइहि मोह जिनत दुख दूरी।' (७। ६२), 'एक बात निहं मोहि सोहानी। जदिप मोह बस कहेउ भवानी॥' (१। ११४), 'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रिबकर बचन मम।' (१। ११५), 'सिस कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥' (१। १२०), 'नाथ एक संसउ बड़ मोरें। ' अस बिचारि प्रगटौं निज मोहू। '' अस संसय मन भयउ अपारा।' (१। ५१), 'भएउ मोह शिव कहा न कीन्हा।' (१। ९८) इत्यादि। गरुड़जीने भुशुण्डीजीसे जो कहा है कि 'मोहि भयउ अति मोह प्रभुबंधन रन महँ निरिखा।' (७। ६८) वही 'अति मोह' यहाँ महामोहका अर्थ है।

'महामोह' शब्द कहीं कोशमें भगवत्-विषयक मोहका ही वाचक नहीं मिलता। एक तो 'महामोह' शब्द ही कोई स्वतन्त्र शब्द कहीं कोशोंमें नहीं मिलता है और न ऐसा उल्लेख ही मिलता है कि महामोहसे भगवत्-विषयक मोह ही लिया जाता है। इस सोरठेमें बताते हैं कि गुरु भगवत्-सम्बन्धी एवं अन्य वैषयिक (अर्थात् स्त्री, पुत्र आदि विषयक) सभी प्रकारके दृढ़ मोहके नाशक हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'जास बचन' का भाव कि गुरु वस्तुत: वही है जिसका वचन सूर्यिकरणके समान (महामोहान्धकारका नाशक) है और वहीं भगवान्का अवतार है। (ख) '*रबिकर निकर'* का भाव यह है कि किरणें चन्द्रमामें भी हैं पर उनसे अन्धकारका नाश नहीं होता। यथा—'*राकापित षोडस उअहिं* तारागन समुदाइ। सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिनु रबि राति न जाइ॥' (७। ७८) अत: 'रबिकर' कहा, 'निकर' कहा। क्योंकि सूर्यिकरण हजारों हैं, इसीसे सूर्य 'सहस्रांशु' कहे जाते हैं। यथा, 'पंचमस्तु सहस्रांशुः'। जैसे सूर्यके हजारों किरणें हैं वैसे ही गुरुके वचन अनेक हैं। [(ग) मोह तम है। यथा—'जीव हृदय तम मोह बिसेषी।' (१। ११७) उसके नाशके लिये गुरुका एक वचन किरण ही पर्याप्त होता; पर यहाँ 'महामोह' रूपी 'तमपुंज' है जो एक-दो वचनोंसे नाशको प्राप्त होनेवाला नहीं है। उसके नाशके लिये गुरुके अनेक वचनोंकी आवश्यकता होती है जैसा कि शिवजीके गरुड्जीप्रति कहे हुए वचनोंसे सिद्ध है। यथा—'*मिलेह गरुड् मारग महँ मोही। कवन* भाँति समुझावौं तोही।। तबिह होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा।'(७। ६१) अतएव 'तमपुंज' के सम्बन्धसे 'रिबकर निकर' कहा गया। (घ) 'गुरुजीके वचनको 'रिबकर निकर' कहा तो यहाँ सूर्य और ब्रह्माण्ड क्या हैं?' यह प्रश्न उठाकर दो-एक टीकाकारोंने रूपककी पूर्ति इस प्रकार की है कि ज्ञान सूर्य है। यथा— 'जासु ज्ञानु रिव भव निसि नासा। बचन किरन मुनि कमल बिकासा।' (२।२७७) मं० श्लोक ३ में गुरुजीको 'बोधमय' कहा है। अर्थात् उनको ज्ञानका ही पुतला वा ज्ञानस्वरूप कहा ही है। तात्पर्य यह कि उनके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश सदा बना रहता है। इस तरह हृदय ब्रह्माण्ड है जहाँ ज्ञानरूपी सूर्य सदा उदित रहते हैं, कभी उनका अस्त नहीं होता। पं० रामकुमारजीका मत है कि 'हरि' सूर्यको भी कहते हैं अत: गुरु सूर्य भी हैं और उनके वचन सूर्यिकरणसमूह हैं।] (ङ) 'महामोह तमपुंज' के लिये गुरुवचनोंको 'रिबकर निकर' कहकर 'गुरु' शब्दका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि जो शिष्यके मोहान्धकारको मिटा दे वही 'गुरु' है। यथा— 'गुशब्दस्त्वन्थकारस्यादुकारस्तन्निरोधकः । अन्थकारनिरोधत्वादगुरुरित्यभिधीयते ॥' (गुरुगीता) अर्थात् 'गु' शब्दका अर्थ 'अन्धकार' है और 'रु' शब्दका अर्थ है 'उस अन्धकारका नष्ट करना'। मोहान्धकारको दूर करनेसे ही 'गुरु' नाम हुआ।

नोट—६ यहाँ जो 'महामोह तमप्ंजः निकर' विशेषण दिया गया है यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'तम' शब्द रूपकके वास्ते आया है; क्योंकि उधर '*रबिकर निकर'* कहा है, उसीके सम्बन्धसे यहाँ 'अन्धकारका समृह' कहा गया। परंत् 'तम:प्ञ्ज' कहनेसे मोहका कारण जो अज्ञान है उसका भी ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह भाव यह होता है कि गुरुमहाराज अपने वचनोंसे कारण और कार्य दोनोंका नाश कर देते हैं। क्योंकि यदि कार्य नष्ट हुआ और कारण बना रहा तो फिर भी कार्यकी उत्पत्ति हो सकती है। इसी अभिप्रायसे श्रीमद्भागवतमें गुरुके लक्षण ये बतलाये हैं कि वह शब्दशास्त्र और अनुभव दोनोंमें पारंगत हो। यथा—'तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्॥' (११। ३। २१) अर्थात् उत्तम श्रेय:साधनके जिज्ञासुको चाहिये कि वह ऐसे गुरुकी शरण जाय जो शब्दब्रह्म (वेद) में निष्णात, अनुभवी और शान्त हो। श्रुति भी ऐसा ही कहती है। यथा—'**तद्विज्ञानार्थं स** गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्॥' (मुण्डक १।२।१२) उपनिषद्में जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ कहा है उसीको भागवतमें 'शाब्दे' और 'परे निष्णातम्' कहा है। दोनों गुणोंका होना आवश्यक है। केवल श्रीत्रिय हुआ, अनुभवी न हुआ तो वह गुरु होनेयोग्य नहीं; क्योंिक केवल वाक्-ज्ञानमें निपुण होनेसे महामोहको न हटा सकेगा। और केवल अनुभवी होगा तो वह समझा न सकेगा; जब शिष्य समझेगा ही नहीं तब महामोह कैसे निवृत्त होगा? इसीसे तो कहा है कि 'शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि। श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः॥' (भा० ११। ११। १८) अर्थात् जो शब्दब्रह्म (वेद) का पारंगत होकर ब्रह्मनिष्ठ न हुआ अर्थात् जिसने ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं कर लिया उसे दुग्धहीना गौको पालनेवालेके समान वेदपठनके श्रमके फलमें केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। जान पडता है कि 'महामोह तमपुंज "' ये विशेषण इन्हीं भावोंको लेकर लिखे गये हैं। बिना ऐसे गुरुके दूसरेके वचनसे महामोह नष्ट नहीं हो सकता।

नोट—७ 'यहाँ भाषामें गुरुवन्दना किस प्रयोजनसे की गयी?' यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर यह दिया जाता है कि श्लोकमें बोध और विश्वासके निमित्त वन्दना की थी और यहाँ 'महामोह' दूर करनेके लिये की है। श्लोकमें गुरुको शंकररूप अर्थात् कल्याणकर्ताका रूप कहा और यहाँ हरिरूप कहा। ऐसा करके जनाया कि गुरु सम्पूर्ण कल्याणोंके कर्ता हैं और जन्म-मरणादिको भी हर लेनेवाले हैं। पुन: एक बार शंकररूप और दूसरी बार हरिरूप कहनेका कारण यह भी है कि गुरु तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनोंके रूप माने गये हैं। यथा—'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर:।' यहाँ शंका हो सकती है कि हरि और हररूप मानकर वन्दना की, ब्रह्मारूप मानकर भी तो वन्दना करनी चाहिये थी? इसका समाधान यह है कि ब्रह्माजीकी प्रतिष्ठा, पूजा आदि वर्जित हैं, इससे 'विधिरूप'न कहा। उनकी पूजा क्यों नहीं होती? यह विषय 'बंदउँ बिधियदरेनु----'(१।१४) में लिखा गया है। प्रमाणका एक श्लोक यहाँ दिया जाता है। यथा—'तदा नभो गता वाणी ब्रह्माणं च शशाप वै। मृषोक्तं च स्वया मंद किमर्थं बालिशेन हि॥ ----तस्माद् यूयं न पूज्याश्च भवेयु: क्लेशभागिन:।' (शिवपुराण माहेश्वरखडान्तर्गत केदारखण्ड अ० ६। ६४)

### भाषा-मंगलाचरण पाँच सोरठोंमें करनेके भाव

पाँच सोरठोंसे पंचदेव 'गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और गौरि (=शक्ति)' की वन्दना की गयी है। यथा—'बहुरि सोरठा पाँच किह सुन्दर मधुर सुलोन। पंच देवता बंदेऊ जाहि ग्रन्थ सुभ होय॥' (गणपित उपाध्याय)। यही मत और भी कई महानुभावोंका है।

इसमें कोई टीकाकार फिर यह शंका उठाकर कि 'पाँचवें सोरठेमें तो गुरुकी वन्दना है तब पंचदेवकी वन्दना पाँचों सोरठोंमें कैसे कहते हैं?' उसका समाधान यह करते हैं कि गुरु हरिरूप हैं और मं० श्लोक ३ में उनको शंकररूप भी कहा है। पुन:, हिर सूर्यको भी कहते हैं। तीनों प्रकार वे पंचदेवमें आ जाते हैं।

पं० शिवलाल पाठकजीके मतानुसार दूसरे सोरठेमें विष्णुकी वन्दना है और पाँचवेंमें सूर्यकी। वे लिखते हैं कि 'अपने प्रयोजनयोग्य सूर्यमें कोई गुण न देखकर गुरुहीकी सूर्यवत् वन्दना की, क्योंकि सूर्यमें तमनाशक शिक्त है वैसे ही गुरुमें अज्ञानतमनाशक शिक्त है और ग्रन्थकारको अज्ञानतम-नाशका प्रयोजन है। अतः गुरुकी सूर्यवत् वन्दना की गयी है, जिससे पंचदेवकी भी वन्दना हो गयी और अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो गया' (मानस-अभिप्रायदीपक)।

बाबा जानकीदासजीके मतानुसार प्रथम चार सोरठोंमें पंचदेवकी वन्दना है। सोरठा ४ पर देववन्दनाका प्रकरण समाप्त हो गया।

नोट—८ प्रायः सभी प्राचीन पोथियोंमें 'नररूप हरि' ही पाठ मिलता है, पर आधुनिक कुछ छपी हुई प्रतियोंमें 'नररूप हर' पाठ लोगोंने दिया है। श्री १०८ गुरुमहाराज सीतारामशरणभगवानप्रसादजी (श्रीरूपकलाजी) श्रीमुखसे कहा करते थे कि पं॰ रामकुमारजी 'हर' पाठ उत्तम मानते थे, क्योंकि 'हर' और 'निकर' में वृत्यानुप्रास है। ऊपरके सोरठोंमें अनुप्रासका क्रम चला आ रहा है वही क्रम यहाँ भी है।

श्रावणकुंजकी पोथीका पाठ देखनेके पश्चात् वे 'हरि' पाठ करने लगे थे।

#### चौ० — बंदौं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा॥१॥

शब्दार्थ—**पदुम (पद्म)**=कमल। **परागा (पराग)**=(कमलके सम्बन्धमें) वह रज या धूलि जो फूलोंके बीच लम्बे केसरोंपर जमा रहती है। =पुष्परज। इसी परागके फूलोंके बीचके गर्भकोशोंमें पड़नेसे गर्भाधान होता है और बीज पड़ते हैं।=(गुरुपदके सम्बन्धसे) तलवेमें लगी हुई धूलि=रज। **सुरुचि**=सुन्दर, रुचि=दीप्ति, कान्ति वा चमक।=(प्राप्तिकी) इच्छा; चाह, प्रवृत्ति। यथा—'रुचि जागत सोवत सपने की' (२। ३०१) =स्वाद; यथा—'तब तहँ किह सबरीके फलिनकी रुचि माधुरी न पाई॥' (विनय० १६४) सुवास=सुन्दर वास। वास=सुगन्ध।=वासना, कामना, सरस=(स+रस)=रससहित।=सुरस। 'स' उपसर्ग 'सहित' अर्थ देता है और 'सु' के स्थानपर भी आता है जैसे सपूत=सुपूत। सरस=सरसता है, बढ़ता है। सरस=सुन्दर। सरस अनुराग।=अनुराग सुन्दर रस है।=अनुराग करके सरस है।=अनुराग रसयुक्त।=सुन्दर अनुराग=अनुराग सरसता है। पुन: सरस=सम्यक् प्रकारका रस। (मा० प्र०)

इस अर्धालीका अर्थ अनेक प्रकारसे टीकाकारोंने किया है। अर्थमें बहुत मतभेद है। प्राय: सभी अर्थ टिप्पणियोंसहित यहाँ दिये जाते हैं।

अर्थ—१ मैं श्रीगुरुचरणकमलके परागकी वन्दना करता हूँ, जिस (पराग) में सुन्दर रुचि, उत्तम वास (सुगन्ध) और श्रेष्ठ अनुराग है।

नोट—१ यह अर्थ श्रीपंजाबीजी और बाबा जानकीदासजीने दिया है। केवल भावोंमें दोनोंके अन्तर है। (क) पंजाबीजीका मत है कि उत्तम रुचि अर्थात् श्रद्धा, उत्तम वासना और श्रेष्ठ प्रेम—ये तीनों श्रीगुरुपदकमलके रजमें रहते हैं। जो मधुकरसिरस शिष्य कमलपरागमें प्रेम करनेवाले हैं, पदरजका स्पर्श करते हैं, उन्हें ये तीनों प्राप्त होते हैं और जो श्रीगुरुपदरजके प्रेमी नहीं हैं उनको नहीं मिल सकते। (ख) बाबा जानकीदासजी (मानसपिरचारिकाकार) लिखते हैं कि सोरठा ५ में पदकमलकी वन्दना की; तब यह सोचे कि श्रीगुरुपदको कमलकी उपमा क्या कहें, पदकमलमें कमलके धर्म क्या कहें, जब कि उस धूलिहीमें कमलके धर्म आ गये जो कहींसे श्रीगुरुपदमें लपट गयी है। ऐसा सोच-समझकर पदरजमें कमलके धर्म दिखाये। (ग) धर्म किसे कहते हैं? गुण, स्वभाव और क्रिया तीनोंका मेल 'धर्म' कहलाता

है। अर्थात् किसी वस्तुके गुण, स्वभाव और क्रिया तीनों मिलकर उसका धर्म कहलाते हैं। यहाँ 'सुरुचि' गुण है, 'सुवास' स्वभाव है और 'रस' क्रिया है। (मा० प्र०) (घ) अब यह प्रश्न होता है कि ये तीनों वस्तु धूलिमें कहाँ हैं? उत्तर—कमलमें सुरुचि वर्ण (दीप्तिमान् रंग) है, गुरुपदरजमें 'सुरुचि' है यह गुणधर्म है। सुन्दर सुगन्ध स्वभाव है। कमलमें रस है और रजमें जो श्रेष्ठ अनुराग है यही क्रिया धर्म है। ये तीनों धर्म आगेकी तीन अर्धालियोंमें क्रमसे दिखाये गये हैं। (मा० प्र०)

अर्थ—२ मैं श्रीगुरुपदपरागकमलकी वन्दना करता हूँ, जिसमें सुरुचिरूपी सुवास और अनुरागरूपी सुन्दर वा सम्यक् प्रकारका रस है।

नोट-२ (क) पिछले अर्थमें 'पदुम' को दीप-देहलीन्यायसे 'पद' और 'पराग' दोनोंका विशेषण माना था और धर्मके तीन प्रकार कहे गये। अब इस अर्थमें '*पदुम*'का अन्वय '*पराग*'के साथ किया है और कमलके दो धर्म सुवास और मकरन्द लिये हैं। पदरजमें जो सुरुचि और अनुराग है वही सुवास और रस है। (मा० प्र०) (ख) बैजनाथजीने भी ऐसा ही अर्थ किया है। वे लिखते हैं कि कमलमें पीत पराग होता है और भूमि (मिट्टी)-का रंग भी पीत माना जाता है। रंग तो प्रसिद्ध है ही, अत: अब केवल गन्ध और रस कहते हैं। पदरजमें शिष्यकी जो सुन्दर रुचि है वही सुगन्ध है। गुरुपदमें सारे जगतुकी एकरस रुचि (चाह) होती है, अन्य इष्ट नामोंमें सबकी एकरस रुचि नहीं होती। इसी प्रकार रजमें जो एकरस अनुराग है वही रस है। [अनुरागमें नेत्रोंसे जल निकल पड़ता है, इसी विचारसे अनुरागको सुन्दर रस कहा। यथा—'राम-चरन-अनुराग-नीर बिनु मल अति नास न पावै॥'(विनय॰ ८२)] (ग) पंजाबीजीने यह दूसरा अर्थ दिया है और मानसमयंककारने भी। 'सम्यक् प्रकारका' ये शब्द इनमें नहीं हैं। 'अनुराग रस है' ऐसा अर्थ इन दोनोंने किया है। पंजाबीजी लिखते हैं कि श्रीसद्गुरुपदकमलरज, जिसमें भक्तोंकी सुष्ठु रुचिरूपी सुगन्ध और भक्तोंका प्रेमरूपी रस है, उसकी मैं वन्दना करता हूँ। पं० शिवलाल पाठकजीका मत है कि श्रीगुरुपदरजमें ये दोनों सदा रहते हैं। जो बडभागी शिष्य मन मधुकरको इसमें लुब्ध कर देता है, उसमें भी सुरुचि और भगवत्-चरणोंमें अनुराग उत्पन्न हो जाते हैं। मानसमयंककारका मत है कि शिष्यकी रुचि और शिष्यके अनुरागको पद-परागके वास और रस माननेसे सर्वथा असंगति होगी। क्योंकि सुगन्ध और रस तो परागमें स्थित हैं, कहीं बाहरसे नहीं आये हैं। तब सुरुचि और अनुराग दूसरेका कैसे माना जा सकता है ? अतएव यहाँ भावार्थ यह है कि श्रीगुरुपदपद्म-परागमें जो भगवत्-भागवतमें श्रद्धा और अनुराग उत्पन्न करानेवाला गुण है, जिसके सेवनसे शिष्यके हृदयमें श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है, उस शक्तिजन्य श्रद्धा और प्रेमसे सुवास और रसका रूपक है। 'सुरुचि'=श्रद्धा (मा॰ मा॰) (घ) यहाँ 'रज' का प्रताप कहते हैं। जिसके पास जो चीज होती है वही वह दूसरेको दे सकता है। सन्त सदा भगवदनुरागमें छके रहते हैं। वे श्रद्धाविश्वासके रूप ही हैं। फिर गुरुदेव तो ब्रह्मरूप ही हैं तब उनके रजमें यह प्रभाव क्यों न हो ? रजमें 'सुरुचि और अनुराग' मौजूद हैं; इसीसे सेवकको प्राप्त होते हैं। (शिला)। कमलपरागसे पदपरागमें यहाँ विशेषता यह है कि यह अपने गुणधर्म सेवकमें उत्पन्न कर देता है। कमलपरागमें यह गुण नहीं है। पदरजसेवनसे शिष्यमें भी भक्ति-भक्त-भगवंत-गुरुके प्रति सुन्दर रुचि हो जाती है, गुरुके साथ-साथ शिष्यकी भी सराहना होने लगती है यही 'सुवास' है। गुरुपदरजसेवनसे वह श्रेष्ठ अनुराग जो श्रीगुरुमें भगवान्के प्रति है, शिष्यमें भी आ जाता है। इस प्रकार यहाँ अधिकतद्रूपकालंकार भी है। कमलमें रुचि और रस है। पदरजमें 'सुरुचि' और 'सरस अनुराग' है। पदरज परमार्थका देनेवाला है यह विशेषता है। 'संत-दरस-परस-संसर्ग' का यह फल होता ही है। यथा— 'जबहिं राम् कहि लेहिं उसासा । उमगत प्रेम मनहुँ चहुँ पासा॥ द्रवहिं बचन सुनि कुलिस पषाना। पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥'(२। २२०)

अर्थ—३ मैं श्रीगुरुपदकमलपरागकी वन्दना करता हूँ जो सुरुचि (सुन्दर प्रकाश वा दीप्ति), सुवास और रस-युक्त है और जिसमें रंग भी है। (रा० प०, रा० प० प०) नोट—३ इस अर्थमें 'सरस' के 'स' को सुरुचि, सुवास और रस तीनोंके साथ लेना होगा। 'अनु' उपसर्गका अर्थ 'सदृश' और 'साथ' श० सा० में मिलता है। 'राग' का अर्थ 'रंग' है। इस तरह 'अनुराग' का अर्थ 'रंगसहित' हो सकता है। काष्ठजिह्वास्वामीजी लिखते हैं कि कमलमें ये चार गुण हैं, रुचि, वास, रस और रंग। वे ही सब गुण परागमें हैं। इसपर रा० प० प० कार लिखते हैं कि किसी चीजमें सुगन्ध है, पर रुचि नहीं होती, जैसे चोवामें। किसीमें रुचि है पर गन्ध नहीं, जैसे सुवर्णमें। किसीमें सुवास, रुचि और रस भी होता है पर रंग नहीं, जैसे शिखरनमें। पर पदपरागमें वे सब गुण हैं। रामायणीजीने 'अनु' का अर्थ 'किंचित्' किया है।

अर्थ—४ मैं सुन्दर रुचि, सुन्दर वासना और सरस अनुरागसे गुरुजीके चरणकमलोंके परागकी वन्दना करता हूँ। (रा॰ प्र॰ बाबा हरिहरप्रसादजी)

नोट—४ यह अर्थ सीधा है। इसमें वे कोई शंकाएँ नहीं उठतीं जो औरोंमें की गयी हैं। पर रूपक नहीं रह जाता।

अर्थ—५ मैं गुरुजीके कमलरूपी चरणोंकी परागसदृश धूलिकी वन्दना करता हूँ जो धूलि परागकी ही नाई रुचिकर, सुगन्धित, रसीली और रंगीली है। (वि॰ टी॰)

नोट-५ यह अर्थ रा० प० वाला ही लगभग समझिये।

अर्थ—६ मैं श्रीगुरुजीके चरणकमलोंके परागकी वन्दना करता हूँ जिसमें (मेरी) सुन्दर रुचि ही सुगन्ध है (जिसके कारण हृदयमें) अनुराग सरसता है। (पं० विश्वनाथ मिश्र)

नोट-६ पं० विश्वनाथ मिश्रका लेख हमने अन्तमें दिया है।

अर्थ—७ मैं श्रीगुरुपदपद्मके परागकी वन्दना करता हूँ जो अच्छी रुचि, अच्छी वासना और अनुरागको सरस करनेवाली अर्थात् बढ़ानेवाली है। (अर्थात् जिनके पदपरागका ऐसा प्रताप है।) (श्रीनंगे परमहंसजी)

अर्थ—८ मैं गुरुमहाराजके चरणकमलोंके रजकी वन्दना करता हूँ; जो सुरुचि (सुन्दर स्वाद), सुगन्ध तथा अनुरागरूपी रससे पूर्ण है। (मानसांक)

नोट—७ रजकी इतनी बड़ाई किस हेतुसे की? उत्तर—चरणमें अंगुष्ठ शेषनाग हैं, अँगुलियाँ दिग्गज हैं, पदपृष्ठ कूर्म हैं, तलवा सगुण ब्रह्म है और रज सत्तास्वरूप है। इसीसे पदरजकी इतनी बड़ाई की। (काष्ठजिह्वास्वामी)

टिप्पणी—(१) यहाँ चार विशेषण अर्थात् सुरुचि, सुवास, सरस और अनुराग दिये हैं जिसका अभिप्राय यह है कि रजके सेवनसे चारों फल प्राप्त होते हैं। सुरुचिसे अर्थकी प्राप्ति कही; क्योंकि रुचि नाम चाहका भी है, सुवाससे धर्मकी प्राप्ति कही; क्योंकि धर्ममें तत्पर होनेसे यशरूपी सुगन्ध फैलती है। सरससे कामकी प्राप्ति कही; क्योंकि काम भी रससहित है और अनुरागसे भक्ति देनेवाली सूचित किया; क्योंकि 'मिलिहें न रघुपित बिनु अनुरागा।' (खर्रा)। (२) 'चार विशेषण देनेका भाव यह है कि कमलमें चार गुण हैं वही गुण परागमें हैं। तात्पर्य यह है कि जो गुण चरणमें हैं वह रजमें भी हैं'।

नोट—८ मं० श्लोक ३ में गुरुकी, सोरठा ५ में गुरुपदकी और फिर यहाँ पदरजकी वन्दना करनेके भाव ये कहे जाते हैं—

- (क) श्लोकमें शंकररूप कहकर स्वरूपकी वन्दना की, फिर सोचे कि हम स्वरूपके योग्य नहीं हैं तब चरणकी वन्दना की। उसका भी अधिकारी अपनेको न समझा तब रजकी वन्दना की। (रा० प्र०)
- (ख) गुरुकी वन्दना करके अपनेको उनके आश्रित किया। पदवन्दनासे अपनेको सत् समीप बैठने योग्य बनाया, जैसे द्वितीयाका टेढ़ा चन्द्रमा शंकरजीका आश्रय लेनेसे वन्दनीय हुआ। तब गुरुवचनद्वारा महामोहका नाश हुआ। अब पदरजकी वन्दनासे भवरोगको परिवारसहित नाश करना चाहते हैं। (रा॰ प्र॰)

नोट-९ श्रीविश्वनाथप्रसाद मिश्र-इस चौपाईका अर्थ कुछ टीकाकार इस प्रकार करते हैं- 'श्रीगुरुजीके

चरणकमलोंके परागकी वन्दना करता हूँ, जिसमें सुन्दर प्रकाश है [सुरुचि], सुन्दर गन्ध है, जो रसयुक्त है और जिसमें अनुराग [प्रेम-भक्ति] उत्पन्न होता है।'

सभी लोग जानते हैं कि 'पराग' धूलिको कहते हैं। उसको 'सरस' (रसयुक्त) मानना अनुचित है, क्योंकि 'पराग' (धूलि) में रस नहीं होता और न साहित्यमें परागका विशेषण कभी 'सरस' हुआ ही है। इसी कारण कुछ लोग दूसरे ढंगसे अर्थ करते हैं। वे 'सरस' का अर्थ 'बढ़कर' लेते हैं। जैसा कि अयोध्याकाण्डमें गोस्वामीजीने लिखा है, 'सीय सासुप्रति बेष बनाई। सादर करइ सरस सेवकाई॥'

यहाँपर जिस प्रकार 'सरस' का अर्थ बढ़कर, अधिक बिढ़या है उसी प्रकार उक्त चौपाईके 'सरस' का अर्थ बढ़कर लेते हैं और 'सरस अनुरागा' का अर्थ करते हैं 'बिढ़या प्रेम होता है।' किंतु 'सरस अनुरागा' शब्दमात्रसे इतना अर्थ नहीं होगा। 'होता है' के लिये कोई क्रिया अवश्य चाहिये पर यहाँ क्रिया नहीं है। यदि 'अनुरागा' को क्रिया मानें जैसा कि निम्निलिखित चौपाईमें है, 'प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन माँगा॥' तो 'अनुरागा' का अर्थ 'अनुरक्त हो गया' लेना पड़ेगा। ऐसी दशामें 'सरस अनुरागा' का अर्थ होगा 'अधिक अनुरक्त हो गया'। पर क्या अनुरक्त हो गया उसका पता नहीं चलता। 'अनुरागा' क्रियाका कर्ता वैसी दशामें 'परागा' ही होगा, जो हो नहीं सकता। अतएव यह अर्थ भी असमर्थ है।

कुछ व्यासलोग 'अनुरागा' का अर्थ 'रक्तवर्ण' भी करते हैं पर साहित्य-संसारमें कमल परागका रंग 'पीला' ही माना जाता है 'लाल' नहीं, इससे यह अर्थ भी ठीक नहीं जँचता।

वस्तुत: इस चौपाईमें कोई क्रिया 'बंदउँ' के अतिरिक्त नहीं है और अगली चौपाईसे भी इस चौपाईकी क्रियाके लिये कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी चौपाईमें तो दूसरी बात ही आरम्भ हो जाती है। 'अमिय मूरि मय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू॥' आदि।

यद्यपि नीचेकी सब चौपाइयाँ 'गुरु पदपदुम परागा' का ही विशेषण हैं या उससे ही सम्बन्ध रखनेवाली हैं पर 'सुरुचि सुवास सरस अनुरागा' से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। 'सुरुचि सुवास सरस अनुरागा' का सम्बन्ध केवल 'गुरुपदपदुम परागा' से ही है। इसलिये चौपाईका यह एक पद अपने अर्थके लिये स्वतन्त्र है। किन्तु इसमें कोई क्रिया नहीं है। हमारे विचारसे 'सरस' शब्दको क्रिया मानकर अर्थ करना चाहिये तभी इसका ठीक-ठीक अर्थ लग सकेगा। अन्यथा व्यर्थकी खींचातानी करनी पड़ेगी और अर्थ भी ठीक न होगा। सुतरां 'सरस' का अर्थ होगा 'सरसता है' 'बढ़ता है'। 'सरसाना' का अर्थ 'बढ़ाना' बराबर होता है। 'सरसना' क्रियाका प्रयोग भी कम नहीं होता।

यहाँपर 'सरसना' क्रियाकी सार्थकताके लिये अवधीके व्याकरणकी इसी सम्बन्धकी एक-दो बातें भी बता देना उचित होगा। अवधी और व्रजभाषामें संज्ञाके आगे 'ना' लगाकर तुरत क्रिया बना लेते हैं। इससे किवतामें बहुत कुछ सुविधा होती है जैसे आनन्दसे 'आनंदना', निन्दासे 'निंदना' आदि। क्रियाके इस रूपमेंसे 'ना' को अलग कर जब शब्दको क्रियाके लिये प्रयुक्त करते हैं तो वैसी दशामें क्रियाके उस रूपका प्रयोग सदा सामान्य वर्तमान कालमें होता है। जैसे, १ 'पूँछ' रानि निज सपथ देवाई। २ पीपर पात सिरस मन 'डोला'। ३ जौं सिय भवन रहइ 'कह' अंबा। ४ का निहं पावक जारि 'सक'। आदि।

ठीक इसी प्रकार, जैसे पूँछ, डोल, कह और सकका प्रयोग सामान्य वर्तमान कालकी दशामें हुआ है, 'सरस' भी सामान्य वर्तमान कालकी अवस्थामें प्रयुक्त होकर 'सरसता है' अर्थ देगा। अस्तु। हमारे विचारसे उक्त चौपाईका अर्थ इस प्रकार होना चाहिये। 'मैं (तुलसीदास) श्रीगुरुजीके चरणकमलोंके परागकी वन्दना करता हूँ, जिसमें (मेरी) सुन्दर रुचि ही सुगन्ध है [जिसके कारण हृदयमें] अनुराग सरसता है (बढ़ता है)। यहाँपर यदि 'सुरुचि' का अर्थ सुन्दर चमक या प्रकाश किया जाय तो साहित्यिक दृष्टिसे

कोई चमत्कार नहीं होगा। क्योंकि जब चरणोंको कमल बनाया, चरणोंकी धूलिको 'पराग' कहा [उक्त चौपाईमें 'पराग' शब्द शिलष्ट समझना चाहिये, जिसका अर्थ कमलके पक्षमें 'पुष्परज' और चरणोंके पक्षमें 'धूलि' होगा] तो 'सुवास' का भी किसीके साथ रूपक होना चाहिये। तभी 'रूपक' अलंकार पूर्ण होगा। इसिलये 'सुरुचि' का अर्थ सुन्दर रुचि लेना होगा। जिस प्रकार 'सुगन्ध' के कारण कमलके पास जानेकी इच्छा होती है उसी प्रकार सुन्दर रुचि होनेसे ही गुरुके चरणोंमें प्रेम बढ़ता है। यदि हृदयमें रुचि न होगी तो गुरुके चरणोंमें 'प्रेम' कदाचित् न बढ़ेगा। इसिलये 'सुरुचि' का अर्थ हृदयकी सुन्दर 'रुचि' ही लेना अधिक उपयुक्त और समीचीन है ['आज' गुरुवार सौर २६ ज्येष्ठ सं० १९८४, वै०]।

### अमियमूरिमय चूरन चारू। समन सकल भवरुज-परिवारू॥२॥

शब्दार्थ—अमिय (सं० अमृत। प्रा० अमिअ)=अमृत। अमियमूरि=अमरमूर; अमृतवटी; संजीवनी बूटी। मय=संस्कृतभाषामें यह तद्धितका एक प्रत्यय है (जिसे शब्दके अन्तमें लगाकर शब्द बनाते हैं) जो 'तद्रूप, विकार और प्राचुर्य' अर्थमें शब्दोंके साथ लगाया जाता है। यहाँ 'विकार' के अर्थमें है। (श० सा०) चूरन (चूर्ण)-सूखी पिसी हुई औषि, जड़ी वा बूटी=धूल। चारू (चारु)=सुन्दर। समन (शमन)=शान्त करने, दबाने वा नाश करनेवाला। भवरुज=भवरोग=बारम्बार जन्ममरण, आवागमन होना। परिवार=कुटुम्ब। 'भवरुजपरिवार'काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, ममता, मत्सर, दम्भ, कपट, तृष्णा, राग, द्वेष इत्यादि जो मानसरोग हैं, जिनका वर्णन उत्तरकाण्ड दोहा १२१ में है वे ही भवरोगके कुटुम्बी हैं।

अर्थ—(श्रीगुरुपदरज) अमृतमूरिमय सुन्दर चूर्ण है जो भवरोगके समस्त परिवारका नाश करनेवाला है॥२॥

# 'अमियमूरिमय चूरन' के भाव

नोट—१ यहाँ 'अमियमूरिमय चूरन' और 'पदपराग' का रूपण है। शारीरिक रोगोंके लिये चूर्ण बनता है। संजीवनी बूटीसे मृतप्राय भी जीवित हो जाते हैं। जैसे लक्ष्मणजी संजीवनीसे जी उठे। पर पदपरागरूपी चूर्णसे शारीरिक और मानसिक दोनों रोग दूर होते हैं। इत्यादि विशेष गुण रजमें दिखानेसे यहाँ 'अधिक अभेद रूपक-अलंकार' है।

पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि समुद्रमन्थनपर जो अमृत निकला वह जहाँ-जहाँ पड़ा वहाँ-वहाँ जो औषिधयाँ जमीं वे सब संजीवनी हो गयीं। सजीवनमूरि जिलाती है और रोग हरती है। और यहाँ 'रामिवमुखजीव' मानो मृतक हैं। उनको रज रामसम्मुख करती है, यही जिलाना है। (शीला)

नोट—२ श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि वैद्यक ग्रन्थमें अमरमूरिका चूर्ण खानेसे देवरूप और सिद्ध हो जाना कहा है; क्योंकि वह जड़ी अमृतमय है (अर्थात् वह जड़ीरूपमें अमृत ही है)। श्रीगुरुचरणरज-रूपी चूर्ण मोक्षरूपी अमृतमय है [अर्थात् जीवन्मुक्त कर देता है और अन्तमें चारों मुक्तियोंका देनेवाला है। दिव्य रामरूप (सारूप्य) की प्राप्ति कराता है। जन्म-मरण आदिका नाशक है]। यह विशेषता पदरजमें है।

नोट—३ अमृत मृतकको जिला देता है और रज असाध्य भवरोगका नाश कर जीवको सुखी करता है।

नोट-४ अमृत देवताओं के अधीन है और गुरुपदरज सबको सुलभ है।

नोट—५ बैजनाथजी लिखते हैं कि औषिधयोंके पंचांगों (मूल, त्वचा, दल, फूल, फल) में मूल ही सबसे श्रेष्ठ है। मूल तीन प्रकारका होता है। विषवत्, मध्यस्थ और अमृतवत्। अमृतवत् मूलसे हानि नहीं होती, इसीको 'अमियमूरि' कहा है। अथवा, जो विशेष अमृतवत् है, जिनसे कायाकल्प आदि होते

हैं। यथा—'असितितलिविमिश्रं भृंगराजस्य चूर्णं सिवतुरुदयकाले भक्षयेद्यः पलार्द्धम्। स भवित चिरजीवी चक्षुषा गृधतुल्यो भ्रमरसदृशकेशः कामरूपो द्वितीयः॥' इत्यादि चूर्ण खानेसे देह अमरवत् हो जाता है। श्रीगुरुपदरजरूपी अमियमय चूर्ण भगवत्प्राप्तिरूपी अमरत्व प्रदान करता है। उस प्राकृत चूर्णके कूटने, पीसने आदिमें कष्ट, खानेमें कष्ट और यह चूर्ण बिना कष्टका है।

टिप्पणी—(१) 'अमियमूरिमय' से खानेमें मधुर, 'चारु' से देखनेमें सुन्दर और 'समन सकल भवरुज परिवारू' से उसका गुण जनाया। (२) यहाँ 'अधिक तद्रूपकालंकार' है। अर्थात् उपमान (अमियमूरिमय प्राकृत चूर्ण) से उपमेय (पदरजरूपी पारमार्थिक चूर्ण) में बहुत अधिक श्रेष्ठता है। औषिध शारीरिक रोग दूर करती है, पदरज भवरोग और उसके परिवारको भी नाश करता है। वह औषिध एक-दो रोगोंको दूर करती है और यह अगणित असाध्य परमार्थपथके बाधक रोगोंको दूर करता है। 'भवरुज परिवार' असाध्य बहुत-से रोग हैं। यथा—'एक व्याधि बस नर मरिहं ए असाधि बहु व्याधि। पीड़िहं संतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि॥' (७। १२१ क) असाध्यता यह है कि नियम, धर्म, जप, तप, ज्ञान, दान, यज्ञ आदि उपाय चाहे जितने करो भवरोग जाते नहीं। यथा—'नेम धरम आचार तप ज्ञान जग्य जप दान। भेषज पृनि कोटिन्ह निहं रोग जाहिं हरिजान॥' (७। १२१ ख) ऐसे असाध्य रोग भी पदरज-चूर्णसे दूर होते हैं। इससे यह जनाया कि श्रीगुरुपदरजसेवा सबसे अधिक श्रेष्ठ है। (३) इस अर्धालीमें परमार्थकी सिद्धि कही; आगे इसीसे स्वार्थकी सिद्धि कहते हैं। अर्थात् श्रीगुरुपदरज-सेवनसे लोक-परलोक दोनोंका बनना कहा।

नोट—६ इससे यह उपदेश मिलता है कि अन्य सब साधनोंको छोड़कर श्रीगुरुनिष्ठ हो जाना समस्त साधनोंसे सुलभ और अति श्रेयस्कर उपाय भवनाश और भगवत्प्राप्तिका है। गुरुनिष्ठभक्त श्रीपादपद्मजी, तत्त्वाजीवाजी, घाटमजी आदिके चरित प्रसिद्ध हैं।

नोट—७ बाबा जानकीदासजी कहते हैं कि पूर्व जो 'सुरुचि' गुण धर्म कहा था उसीको यहाँ 'अमिय<sup>…</sup> परिवारू' रजके इस विशेषणमें कहते हैं। अर्थात् भवरुजपरिवारका नाश करनेको वह रज 'रुचि' (दीप्ति वा प्रकाश) है।

नोट—८ भवरोगका परिवार कामादि तो बड़े सूक्ष्म हैं। यथा—'मिले रहैं, मार्खो चहैं कामादि संघाती। मो बिनु रहैं न, मेरिये जारें छल छाती।। बड़े अलेखी लिख परें, परिहरें न जाहीं। (विनय॰ १४७) और रज स्थूल है। स्थूलसे सूक्ष्मका नाश कैसे होगा? उत्तर यह है कि (क) यहाँ जिस गुरुपदरजका वर्णन हो रहा है वह बुद्ध्यस्थ गुरुपदरज है और वह भी सूक्ष्म है। अत: सूक्ष्म-से-सूक्ष्मके नाशमें शंका नहीं रह जाती। अथवा (ख) जैसे मन्त्रजाप, यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि स्थूल साधनोंसे सूक्ष्म मनकी शुद्धि की जाती है, इनसे मनकी मिलनता और पाप दूर होते हैं, वैसे ही पदरजसे कामादिका नाश होता है (रा॰ प्र॰)।

नोट—९ 'प्रथम रोगहीसे भूमिका बाँधी, सो क्यों?' अर्थात् ग्रन्थको रोगहीके प्रसंगसे प्रारम्भ करनेका क्या भाव है? यह प्रश्न उठाकर रा० प्र० कारने उसका उत्तर लिखा है कि श्रीरामचिरत कहना एक बड़ा भारी मन्दिर बनाना है। मन्दिर बनानेमें शरीरका पुरुषार्थ लगता है। ग्रन्थकार अपने शरीरको भवरोगग्रसित जानकर प्रथम ही रोग छुड़ानेका विचारकर श्रीगुरुपदरजकी वन्दना करते हैं और उस अमियमूरिमयचूर्णसे अपने शरीरको नीरोग करते हैं। शरीर नीरोग होकर पुष्ट हो तब मन्दिर बने। (रा० प्र०) विनायकीटीकाकार भी लिखते हैं कि 'धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलकारणम्।' धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभीकी सिद्धिके लिये आरोग्यता मुख्य कारण है। यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाय तो कोई भी कार्य ठीक-ठीक न बन पड़ेगा। इस हेतु वैद्यक-शास्त्रको मुख्य मान उसीके आधारसे ग्रन्थका आरम्भ करते हैं, जैसा कि कुमारसम्भवमें कहा है, 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।' (५। ३३)।

### सुकृत संभुतन बिमल बिभूती। मंजुल मंगल मोद प्रसूती॥ ३॥

शब्दार्थ—**सुकृत**=पुण्य।=धर्मशील।=जो उत्तम रूपसे किया गया हो। (श० सा०)। **तन**=शरीर; देह। बिमल=निर्मल; उज्ज्वल। बिभूती=अंगमें चढ़ानेकी राख। भस्म। मंजुल=सुन्दर। मंगल मोद=नोटमें दिया गया है। प्रसूती=जननेवाली; माता।

इस अर्धालीके पूर्वार्द्धका अर्थ भिन्न-भिन्न टीकाकारोंने भिन्न-भिन्न किया है; उनमेंसे कई-एक यहाँ दिये जाते हैं। टिप्पणियाँ भी साथ ही दी गयी हैं।

अर्थ—१ श्रीगुरुपदरज सुकृतरूपी शम्भुके शरीरकी निर्मल विभूति है। सुन्दर मंगल और आनन्दकी जननी (उत्पन्न करनेवाली) है॥३॥

- नोट—१ (क) मा० प्र० कार लिखते हैं कि यहाँ विपर्यय-अलंकारसे कहते हैं। जैसे शिवजीके शरीरमें लगकर श्मशानकी विभूति सुशोभित होती है वैसे ही गुरुचरणरज विभूतिमें लगकर समस्त सुकृतरूपी शम्भुतन सुशोभित होते हैं। भाव यह कि जिस पुण्यमें गुरुचरणरज नहीं पड़ा वह सुकृत तो है पर शोभित नहीं है। 'तनु विमल विभूती' का अर्थ वे 'तनुको निर्मल करनेको विभूति है' ऐसा करते हैं। (मा० प्र०)
- (ख) यहाँ सुकृतमें शम्भुतनका आरोप और गुरुपदरजमें निर्मल विभूतिका आरोपण है। प्रथम रूपकके अन्तर्गत दूसरा रूपक उत्कर्षका हेतु होनेसे 'परम्परित' है। (वीरकवि)
- (ग) इस अर्धालीमें अधिकतद्रूपकालंकारसे यह भाव निकलता है कि श्रीशिवजीके शरीरमें लगनेवाली विभूति (चिताकी भस्म) तो महा अपावन है; पर शिवजीके अंगके संगसे वह विमल अर्थात् शुद्ध और पावन हो जाती है। यथा—'भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहाविन पावनी।'(१।१०) 'तदंगसंसर्गमवाप्य कल्पते धुवं चिताभस्मरजो विशुद्धये। तथा हि नृत्याभिनयिक्रयाच्युतं विलिप्यते मौलिभिरम्बरौकसाम्॥' (कुमारसम्भव ५। ७९)। और श्रीगुरुपदरजविभूतिसे तो सुकृतरूपी शिवतन ही निर्मल हो जाता है। पदरजसे सुकृतोंके निर्मल होनेका भाव यह कि जब श्रीगुरुजीके आश्रित होकर श्रीगुरुपदरजका आश्रय लेकर धर्म किये जाते हैं, तब सुकृत बढ़ने लगते हैं और तभी उनकी शोभा है। कर्तृत्वाभिमान मल है जो छूट जाता है।
- (घ) गुरु शम्भु हैं, गुरुका तन (=शिवका तन) सुकृत है। ऐसा मानकर यह भावार्थ कहा जाता है कि सुकृतरूपी शिवतनमें ही निर्मल विभूति है, अर्थात् गुरुके तनमें लगनेसे निर्मल हो गयी है, इसीसे मंजुल मंगलमोदको देनेवाली है।
- (ङ) बैजनाथजी लिखते हैं कि ऐसा माहात्म्य सुनकर कोई सन्देह करे कि न जाने कहाँकी अपावन धूलि पैरोंमें लगी है, वह कैसे पिवत्र हो सकती है? इसपर कहते हैं कि 'सुकृत संभुतन ''! अर्थात् जैसे चिताकी अपावन भस्म शिवतनमें लगनेसे पिवत्र हो गयी, वैसे ही सुकृतरूप शिवका तन पाकर गुरुपदमें लगी हुई धूलि पिवत्र हो गयी। गुरुके भजनप्रतापसे वह शुद्ध हो गयी। तात्पर्य कि यह सुकृतियोंके समाजका माहात्म्य है, कुछ अधर्मियोंके समाजकी बात नहीं है।

अर्थ—२ यह (श्रीगुरुपदरजरूपी) निर्मल विभूति सुकृतरूपी शम्भुतनके लिये सुन्दर मंगल और आनन्दको उत्पन्न करनेवाली है।

अर्थ—३ 'श्रीगुरुपदरज शिवजीके शरीरमें सुन्दर लगी हुई निर्मल भस्म (के समान है)<sup>.....</sup>'। यहाँ 'सुकृत'=सुन्दर लगी हुई।

<sup>\*</sup> श्रावणकुंजकी पोथीमें 'सुकृति' पाठ है। परन्तु पं० शिवलालपाठकजीकी किसी पुस्तकमें यह पाठ नहीं है। मानसमयंक, अभिप्रायदीपक आदिमें भी 'सुकृत' ही पाठ है और १७०४, १७२१, १७६२, छ०, भा० दी० सबमें 'सुकृत' ही है। अत: मूल आधारका ही पाठ रखा गया। 'सुकृति' (सं०)=पुण्य। (श० सा०)।

नोट—२ भाव यह कि जैसे शिवतनमें लगी हुई विभूति उनके शरीरके संगसे ऐसी विशुद्ध हो जाती है कि नृत्य करते समय उनके शरीरसे गिरी हुई रजको देवता लोग मस्तकपर लगाते हैं और उसके स्मरणसे मंगलमोद होता है, वैसे ही श्रीगुरुपदमें लगनेसे कैसी ही अपावन रज हो वह पावन और मुद मंगल करनेवाली है। यहाँ समरूपक है।

अर्थ—४ सुकृती पुरुषरूपी शिवके शरीरपरकी गुरुपदरजरूपी निर्मल विभूति सुन्दर मंगलमोदको उत्पन्न करनेवाली है। (पं०, रा० प्र०)

नोट—३ पंजाबीजी और बाबा हरिहरप्रसादजीने 'सुकृत' का अर्थ 'सुकृती साधु' किया है और श्रीनंगे परमहंसजीने भी यह अर्थ दिया है। यहाँ 'सुकृती' और शिवका एक रूपक है। भाव यह कि चिताभस्म तो श्रीशिवजीके अंगमें लगनेसे निर्मल हुई और रज विभृति सुकृतीरूपी शिवको निर्मल करती है। (रा० प्र०)

नोट—४ अर्धाली ३ और ४ 'सुकृत संभुतनः बस करनी' में जो श्रीगुरुपदरजके सम्बन्धमें कहा गया है वही श्रीशिवजीके तथा सुकृतियोंके विषयमें कहा गया है। यथा—'सुकृतिनामिव शम्भुतनो रजः सुविमलं मृदुमंगलमोदकृत्। जनमनो मुकुरस्य मलापहं तिलकमस्य गुणौघवशीकरम्॥' (अर्थात् सुकृती पुरुषोंके समान श्रीशिवजीके शरीरकी विभूति अत्यन्त निर्मल, कोमल, मंगलमोद करनेवाली, भक्तके मनरूपी दर्पणके मैलका नाश करनेवाली है और उसका तिलक समस्त गुणोंको वश कर देनेवाला है।) पं० रामकुमारजीने अपने संस्कृत खर्रेमें यह श्लोक दिया है पर पता नहीं कि कहाँका है। इसके आधारपर एक अर्थ और हो सकता है।

अर्थ—५ 'सुकृती पुरुषों एवं श्रीशिवजीके तनकी निर्मल विभूति (के समान) हैः…' दोनोंको कहनेमें भाव यह होगा कि सुकृती सन्तोंके पदकी निर्मल रज और शिवके तनकी अपावन चिताभस्म दोनोंका प्रभाव श्रीगुरुपदरजमें है।

अर्थ—६ यह विभूति (रज) सुकृतरूपी शम्भुके तन (के स्पर्श)-से निर्मल हो गयी और सुन्दर मोद मंगलकी उपजानेवाली है।

नोट-५ यहाँ गुरुको शिव और उनके तनको सुकृत मानकर अर्थ किया है।

अर्थ—७ (यह रज) सुकृतरूपी शम्भुतनको निर्मल करनेकी विभूति है और सुन्दर मंगल और मोदको उत्पन्न करनेवाली (माता) है।

# 'सुकृत' को 'शंभुतनु' कहनेके भाव

- (१) श्रीशिवजी सुकृतरूप हैं। यथा, 'मूलं धर्मतरोः' (३। मं० श्लोक १) इसिलये 'शिवतन' को सुकृत कहा। पुनः जो फल सुकृतसेवनका है वह शिवसेवासे भी प्राप्त होता है। सुकृतका फल श्रीरामपदप्रेम है। यथा—'सकल सुकृतफल राम सनेहू।' (१। २७) और श्रीशिवसेवाका फल भी यही है। यथा—'सिवसेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगित रामपद होई॥' (७। १०६)
- (२) 'रज'-लाभ बहुत सुकृतोंका फल है। जो सुकृती होगा वही श्रीगुरुपदरजके आश्रित रहेगा, दूसरा नहीं। अतएव रजके कल्याणकारी धर्मको लेकर 'शम्भु' की उपमा दी। 'शम्भु' का अर्थ ही है 'कल्याणकर्ता'। (रा॰ प॰)
- (३) भस्म और शिवतनका नित्य संयोग है, वैसे ही रज और सुकृतका नित्य संयोग है, रजविहीन सुकृती होती ही नहीं। (रा॰ प्र॰)
- (४) 'सुकृत' का अर्थ 'सुकृती' लें तो शिवतनको वा शिवजीको सुकृती कहा, क्योंकि दोनोंके रजका एक-सा महत्त्व है। नोट ४ देखिये।

नोट—६ 'बिमल बिभूती' इति। (क) 'बिमल' कहनेका भाव यह है कि जो भस्म शिवजीके तनपर है वह मिलन है और गुरुपदरज 'बिमल' (निर्मल) है। (पं॰ रामकुमार) (ख) पूर्व जो 'सुवास' धर्म रजमें कहा था वह यहाँ दिखाया। सुकृतोंको निर्मल कर उज्ज्वल मंगलमोदरूपी ऐश्वर्य देना यही 'सुवास' है। 'मोद' का अर्थ 'सुगन्ध' भी है ही। (मा॰ प्र॰) (ग) गुरुपदरजको, ऐश्वर्यरूप होनेके कारण यहाँ 'विभूति' कहा।

नोट—७ 'मंजुल मंगल मोदः'' इति। (क) मंगल=अभीष्टकी सिद्धि। =कल्याण। मोद=आनन्द (श० सा०)। पुनः, 'पुत्रोत्सवादि' मंगल हैं और तज्जनित आनन्द मोद है। (रा० प्र०)। बाह्योन्द्रियोंद्वारा जो सुख हो वह 'मंगल' है; जैसे शुद्ध सात्त्विकी भगवत्सम्बन्धी कर्म अथवा प्रिय वस्तुका देखना, पुत्रजन्म आदि। 'मोद' वह सुख है जो अन्त:करणके विचारसे उत्पन्न हो; जैसे अन्त:करणसे परमेश्वरका विचार करना अथवा प्यारी वस्तुके मिलनेसे जो आनन्द होता है, जैसे भगवानुका जन्मोत्सव, कथा-श्रवण, साधुओंको भोजन देना। (वि० टी॰) वा, मंगल=बाह्यानन्द। मोद=मानसी आनन्द। (ख) 'मंजुल' से पाया जाता है कि कोई-कोई मंगलमोद मिलन भी होते हैं ? हाँ, जो कामक्रोधादिद्वारा निन्दित कर्मों या विचारोंसे सुख उत्पन्न होते हैं वे 'मिलन मंगलमोद' हैं। जैसे दूसरेको दुखाकर अपनेको जो सुख मिले वह 'मिलन' है। सुन्दर नहीं है। अथवा, सांसारिक विषयोंद्वारा जो बाह्य वा आन्तरिक सुख होते हैं वे मिलन हैं और परमात्मतत्त्वप्राप्तिसे वा भगवत्प्राप्ति आदिसे जो बाह्यान्तर सुख होते हैं वे 'मंजुल' हैं। (मा॰ प्र॰) वा, रजोगुण-तमोगुणसम्बन्धी मंगलमोद मलिन हैं, शुद्ध सात्त्विक मंगलमोद मंजुल हैं। अथवा, 'मंगल'को 'मोद'का विशेषण मान लें तो भाव यह होगा कि सब आनन्द मांगलिक नहीं होते। जैसे कि विषयानन्द भी आनन्द है, पर वह नित्यके अनुभवसे सबको ज्ञात है कि वह अन्तमें दुःखदायी ही होता है। क्षणिकमात्रका सुख होता है और अनेक रोगादि उत्पन्न करके वही दु:खका कारण बनता है। यज्ञादिसे उत्पन्न सुख भी अस्थिर हैं, स्वर्गादि पाकर भी फिर गिरना पड़ता है, इसीसे श्रीवचनामृत है कि '*एहि तन कर* फल बिषय न भाई। स्वर्गंड स्वल्प अंत दुखदाई॥ नर तन पाइ बिषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं॥' (७।४४) इनसे बारम्बार जन्म-मरण होता है और 'जनमत मरत दुसह दुख होई।'अतएव 'मंगल' विशेषण देकर उसका निरास किया। तब मांगलिक कौन हैं ? ब्रह्मानन्द, ज्ञानानन्द, योगानन्द आदि मांगलिक हैं जो आवागमनको छुड़ानेवाले हैं। इसपर प्रश्न होगा कि 'मंजुल' विशेषणकी आवश्यकता क्या रह गयी? गोस्वामीजी ब्रह्मानन्द आदिको 'मंजुल' नहीं कहते। इस आनन्दको छोड्कर भी जिस आनन्दकी इच्छा श्रीजनकमहाराज, शंकरजी, सनकादि करते हैं वही 'मंजुल' है।

नोट—८ यहाँ तनकी सेवा जनाई और आगे मनकी। (पं० रामकुमारजी)

### जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किये तिलक गुन गन बस करनी॥ ४॥

शब्दार्थ—जन=दास। मंजु=सुन्दर।=(यहाँ मुकुरके सम्बन्धसे) स्वच्छ। मुकुर=दर्पण; मुख देखनेका शीशा; आइना। मल=मैल; विकार। यहाँ मोहादि विषयजनित मैलापन या 'मोरचा (जंग) अभिप्रेत है। यथा— 'मोहजनित मल लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई। जनम जनम अभ्यास, निरत चित, अधिक अधिक लपटाई॥ नयन मिलन परनारि निरिख, मन मिलन बिषय सँग लागे'(विनय० ८२) 'काई विषय मुकुर मन लागी॥ "मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना।'(१।११५) तिलक=टीका। वह चिह्न जिसे गीले चन्दन, केसर, कस्तूरी आदिसे मस्तक आदि अंगोंपर साम्प्रदायिक संकेत वा शोभाके लिये लगाते हैं। तिलक करना=मस्तक आदिपर टीकाके रूपमें लगाना या धारण करना।=शिरोधार्य करना।

अर्थ—(श्रीगुरुपदरज) जनके सुन्दर मनरूपी दर्पणके मलको हरनेवाली है। तिलक करनेसे गुणसमूहोंको वशमें करनेवाली है॥४॥

टिप्पणी—१ 'जन मन मंजु मुकुर मल' इति। मंजु मनमें मल कैसा? उत्तर—(क) जन (भक्त) का मन

है; इसलिये मंजु है। निर्मल रहना उसका स्वाभाविक गुण है। यथा—'*बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इव* परिहरि सब आसा॥'(४। १६) पर विधिवश कुसंगमें पड जानेसे विषयका संग पाकर उसपर मैल आ जाता है। यथा—'बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं।' (१।३) 'काल सुभाउ करम बरिआई। भलेउ प्रकृति बस चुकड़ भलाई ॥'(१।७) 'बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदयका नर बापुरे॥'(७।१२२) 'बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पाँवर पसु कपि अति कामी॥' (४। २१) देखिये, देवर्षि भक्तप्रवर श्रीनारदजीका मन स्वाभाविक निर्मल है। यथा—'सहज बिमल मन लागि समाधी।'(१।१२५) सो उनका मन दैवयोगसे कामजित् होनेके अहंकारवश फिर विश्वमोहिनीको देख कामवश हो गया और उसकी प्राप्ति न होनेपर वे क्रोधवश हो गये। उनके निर्मल मनमें गर्व, काम और क्रोधरूपी मल लग गया था। यथा— 'जिता काम अहमिति मन माहीं।' (१। १२७) 'उर अंकुरेड गर्बतरु भारी।'(१।१२९) 'देखि रूप मुनि बिरित बिसारी।''''जप तप कछू न होइ तेहि काला। हे बिधि मिलै कवन बिधि बाला॥'(१।१२७, १२९, १३१) 'बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हिहं सराप दीन्ह अति गाढ़ा।।"...सुनत बचन उपजा अति क्रोधा।'(१।१३५,१३६) (पं० रा० कु०) (ख) बाबा जानकीदासजीका मत है कि अपने-अपने वर्णाश्रम धर्ममें रत रहना मनकी मंजुता है और भगवत्-भागवत-धर्मसे विमुख होना '*मल*' है। (मा॰ प्र॰) (ग) [स्मरण रहे कि निर्मल वस्तु, जैसे दर्पण आदिमें ही मैल जब पड़ता है तब तुरंत झलकने लगता है जैसे स्वच्छ वस्त्रपर धब्बा। जो सर्वथा मैला है, उसमें मैल क्या देखा जायगा। भक्तके मनरूपी दर्पणमें विषयरूपी स्नेह (चिकनाई)-से मैल बैठ जानेपर वह गुरुपदरजसेवनसे दूर हो जाता है, जैसे विभृतिसे चिकनाहट दूर हो जाती है। जो भक्त नहीं है वरंच भगविद्वमुख है वह गुरुके पास जायगा ही कब? वह तो स्वयं अपनेको गुरु समझता है। उसके मतमें तो गुरुकी आवश्यकता ही नहीं। तब उसके हृदयका मैल कब छूट सकता है? यथा, 'मुरुख हृदय न चेतः'' ]

नोट—१ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि विचारसिंहत मन 'मंजु मन' है। ऐसा 'मंजु मन' ही दर्पण है। दर्पणमें अपना मुख दीखता है और विचारसिंहत मनरूप दर्पणमें अपना आत्मस्वरूप देख पड़ता है। यथा—पद्मपुराण किपलगीता 'विचारं दर्पणं यस्य अवलोकनमीक्षितम्। दृश्यते तत्स्वरूपं च तत्रैव पृथकं निहा। हृदयं दर्पणं यस्य मनस्तत्रावलोकयन्। दृश्यते प्रतिबिम्बेन आत्मरूपं च निश्चिते॥' मनदर्पणमें रज कैसे लग सकती है ? पादोदक पीनेसे रज मनतक पहुँच जाता है, उससे अन्तःकरण शुद्ध होकर सिंद्धचार उत्पन्न होते हैं। यथा—गुरुगीता 'शोषणं पापपंकस्य दीपनं ज्ञानतेजसाम्। गुरोः पादोदकं सम्यक् संसाराणवतारकम्॥' (श्लोक २३) अर्थात् गुरुका चरणोदक पापरूपी कीचड़को सुखानेवाला, ज्ञानरूपी तेजका प्रकाशक और सम्यक् प्रकारसे संसारसमुद्रसे तारनेवाला है।

नोट—२ यहाँतक चार अर्धालियोंमें गुरुपदरजका माहात्म्य दिखाकर यह भी जनाया है कि यह 'विषयी, साधक और सिद्ध' जो तीन प्रकारके जीव हैं यथा—'बिषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग बेद बखाने॥' (२। २७७) उनके सेवनयोग्य है। 'जन मन मंजु मुकुर मल हरनी' से विषयीके लिये जरूरी दिखाया; क्योंकि वे विषयासक्त होनेसे भवबन्धनमें पड़े हैं। रजसेवनसे उनका विषयरूपी मल दूर हो जायगा। 'समन सकल भवरुज परिवारू' से साधक (मुमुक्षु) के लिये जरूरी दिखाया; क्योंकि साधकको साधन करनेमें मानसरोगोंसे विष्नका डर है। 'मंजुल मंगल मोद प्रसूती' से सिद्धोंके भी कामका बताया। सिद्ध (अर्थात् मुक्तकोटिवाले जीव) को 'मंजुल मुद मंगल' स्थित रखनेके लिये रजका सेवन जरूरी है।

नोट—३ 'किये तिलक गुनगन बस करनी' इति। (क) जैसे तन्त्रशास्त्रकी रीतिसे वशीकरण-मन्त्रसे मन्त्रित करके नामके अनुकरणसे जो तिलक जिसके उद्देश्यसे किया जाता है, वह वशमें हो जाता है। तिलककर पुरुष स्त्रियोंको वशमें करते हैं, राजतिलकसे प्रजा वशमें होती है और द्वादश वैष्णव तिलक करनेसे देवताओंसहित श्रीरघुनाथजी वशमें होते हैं, इत्यादि, वैसे ही श्रीगुरुपदरजके तिलकसे गुणगण वशमें हो जाते हैं। यथा—'जे गुरुचरनरेनृ सिर धरहीं। ते जनु सकल बिभव बस करहीं॥' (२।३) (रा० प्र०)

(ख) रज-तिलकमें विशेषता दिखाते हैं कि वहाँ वशीकरणप्रयोगके तिलकमें मन्त्र, तिथि, बार आदिका विचार करना पड़ता है और यहाँ बिना मन्त्र, तिथि, बार आदिके विचारके गुरुपदरजके तिलकमात्रसे गुणगण वशमें होते हैं। (रा० प्र०) (ग) रहूगणसे जडभरतजीने महत्पुरुषोंके चरणरजके विषयमें ऐसा ही कहा है। यथा—'रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा। नच्छन्दसा नैव जलाग्निसूर्येविना महत्पादरजोऽभिषेकम्॥' (भा० ५। १२। १२) अर्थात् हे रहूगण! इस प्रकारका ज्ञान महापुरुषोंके चरणरजको सिरपर धारण करनेके सिवा तप, यज्ञ, दान, गृहस्थोचित धर्मोंके पालन, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे प्राप्त नहीं हो सकता।' (घ) 'गुणगण' से यहाँ ज्ञान, वैराग्य, विवेक, शान्ति, दया, क्षमा, शील, सन्तोष, आदि दिव्य गुण अभिप्रेत हैं। बिना इन गुणोंके भिक्तको प्राप्ति नहीं हो सकती। यथा—'शान्तः समानमनसा च सुशीलयुक्तः तोषक्षमागुणदयाऋजुबुद्धियुक्तः। विज्ञानज्ञानिरतः परमार्थवेत्ता निर्धामकोऽभयमनाः स च रामभक्तः॥' (महारामायण ४९। ९) अतः शुभगुणोंका वश करना कहा गया। (मा० प्र०, वै०)

नोट—४ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि जीवके कल्याणके तीन मार्ग हैं। कर्म, ज्ञान और उपासना। 'सुकृत संभुतनः" में कर्मदेश कहा, क्योंकि तीर्थादिमें सुकृतोंकी वृद्धि होती है। वैसे ही गुरुपदरजका स्मरण कर कर्म करनेसे सुकृतकी वृद्धि होती है। यथा—'सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः। गुरोः पादाम्बुजौ स्मृत्वा जलं शिरिस धारयेत्॥' (गुरुगीता २२) 'जनमनमंजुः" से ज्ञानदेशमें और 'किये तिलकः" से उपासनामें सहायक दिखाया।

नोट—५ पं० रामकुमारजी, पांडेजी—चार चौपाइयोंमें 'मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण' चारों प्रयोगोंका रजसेवनसे भी सिद्ध होना सूचित किया। 'समन सकल भवरुज परिवारू' अर्थात् भवरोगनाशक है, यह 'मारण' हुआ। सुकृत संभुतनमें लगनेसे शोभा करती है, सब मंगल मोहित हो जाते हैं, यह 'मोहन' है 'जन मन मंजु मुकुर मल हरनी' से 'उच्चाटन' कहा। और, 'गुनगन बस करनी' से 'वशीकरण' प्रयोग सिद्ध हुआ।

नोट—६ पं॰ रामकुमारदास (मणिपर्वत, श्रीअयोध्याजी)—गुरुचरणरजको 'प्रसूती', 'बस करनी' और 'मल हरनी' विशेषण देकर सूचित किया है कि गुरुमहाराज परब्रह्म हैं, गुरुपदरज आद्याशक्ति है जो उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों क्रियाओंसे युक्त है। प्रसूतीसे सृष्टि, उत्पत्ति क्रिया, बसकरनीसे पालनशक्ति क्रिया और मलहरनीसे संहार क्रिया सूचित की है।

नोट—७ ग्रन्थकारको ग्रन्थके रचनेमें मानसरोगका डर था, दूसरे रामचिरतमानस रचनेके लिये सद्गुणोंसे युक्त होनेकी भी आवश्यकता है। इसलिये केवल मारण और वशीकरणको प्रकट कहा है।

नोट—८ पं॰ रा॰ कु॰—(क) व्याकरणमें पुँल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग—ये तीन लिंग कहे गये हैं। गोस्वामीजीने तीनों लिंगोंमें परागका यश गाया है। 'बंदउँ गुरुपद पदुम परागा' पुँल्लिंगका स्वरूप है, 'सुकृत संभुतन बिमल बिभूती' स्त्रीलिंगका स्वरूप है। 'चूरन' और 'भवरुजपरिवार' पुँल्लिंग है, तथा 'पराग' भी पुँल्लिंग है; इसलिये चूर्णको पुँल्लिंगकी उपमा दी। 'बिभूती' स्त्रीलिंग है; इसलिये 'प्रसूती, मल हरनी, बस करनी' कहा। 'रज' नपुंसकलिंग है इसलिये उसके सम्बन्धमें आगे २ (१) में 'अंजन' कहा है।

(ख) यहाँतक यह बताया कि रजकी वचनसे वन्दना करे, यथा—'बंदड गुरु पद पदुम परागा'; चूर्णरूपसे उसे खाय और अंगमें लगावे। पुन: उसमें मनको लगावे; क्योंकि 'जनमन मंजु मुकुर मल हरनी' है, उसका तिलक करे क्योंकि 'किये तिलक गुन गन बस करनी' है और नेत्रमें लगावे; यथा— 'गुरुपदरज मृदु मंजुल अंजन'। इस तरह गुरुपदरजके आश्रित होकर वचन, तन और मनसे सेवन करे। (पं० रा० कु०)

नोट—९ पूर्व जो श्रेष्ठ अनुराग-रस गुण कहा था, वह यहाँ दिखाया। मनरूपी दर्पणका मैल हर लेना और गुणोंको वश कर देना यही अनुराग-रस है। (मा० प्र०)

### श्रीगुरुपदनख मनिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती॥ ५॥

शब्दार्थ—नख=नाखून। मिनगन (मिणगण)=मिणयोंका समूह। जोती (ज्योति)=प्रकाश। दिव्य दृष्टि=(नेत्रोंकी) दिव्य ज्योति=देखनेकी अलौकिक शक्ति। शुद्ध बुद्धिमें ज्ञानका प्रकाश। यथा—'दिव्यं ददािम ते चक्षुः' (गीता ११।८) हियँ=हृदय।

अर्थ—श्रीगुरुमहाराजके चरणनखरूपी मणिगणके प्रकाशको सुमिरते ही हृदयमें दिव्य दृष्टि (उत्पन्न) होती है। (मैं उनकी वन्दना करता हूँ)॥ ५॥

नोट—१ जब हृदय शुद्ध हुआ और उसमें शान्ति, क्षमा, दया आदि गुण हुए तब वह ध्यान करने योग्य हुआ, उसमें बिढ़या प्रकाशवाली वस्तुके पानेकी इच्छा हुई। अत: अब ध्यान बताते हैं जिससे दिव्य प्रकाश मिले। (वै०, रा० प्र०)

नोट—२ बाबा जानकीदासजी लिखते हैं कि (क) गोस्वामीजीने पहले गुरुकी वन्दना, फिर गुरुपदकंजकी और तब गुरुपदकमलपरागकी वन्दना की। यथा—'वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुम्', 'बंदौं गुरुपदकंज' और 'बंदौं गुरुपद पदुम परागा।' उसी परम्परासे वे यहाँ भी 'बंदौं श्रीगुरुपदनख' कहते हैं, यद्यपि पदमें 'बंदौं' नहीं है। (ख) यहाँ 'बंदौं' पद न देनेमें भी अभिप्राय है कि वे 'गुरु' शब्दके साथ सर्वत्र 'श्री' विशेषण देना चाहते थे। अर्थात् वे 'बंदौं श्रीगुरुपदकंज', 'बंदौं श्रीगुरुपदपदुम परागा' कहना चाहते थे और उसी तरह यहाँ 'बंदौं श्रीगुरुपदनख' लिखना चाहते थे; परन्तु छन्दोभंगके विचारसे वे 'बंदौं' और 'श्री' दोनों सर्वत्र न लिख सके। तब उन्होंने यह चमत्कार किया कि आदिमें 'पद' और 'पराग' के साथ 'बंदौं' दिया और 'श्री' यहाँ प्रसंगके बीचमें दे दिया जिससे पाठक समझ लें कि 'बंदौं' और 'श्री' सबके साथ हैं। (मा० प्र०) इस चमत्कारके उदाहरण और भी ग्रन्थमें मिलेंगे। यथा—'सौंपे भूप रिषिष्टि सुत बहु बिधि देइ असीस। जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस॥'(१। २०८) इसमें राजाको प्रणाम करना नहीं लिखा केवल राजाका आशीर्वाद देना कहा गया और इसी तरह माताको प्रणाम करना लिखा गया है, पर माताका आशीर्वाद देना नहीं लिखा। एक-एक कार्य एक-एक जगह लिखकर दोनों जगह दोनों शिष्टाचारोंका होना जना दिया है।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि नखकी वन्दना नहीं करते; क्योंकि गुरुपदकी वन्दना कर चुके हैं। नख पदसे भिन्न नहीं हैं, अत: पद ही हैं। 'रज' पदसे भिन्न है। इसीसे 'रज' के साथ 'बंदों' शब्द दिया गया और 'नख' के साथ नहीं दिया गया। [नख पदसे भिन्न नहीं हैं, तथापि 'पद' से प्राय: तलवेका भाव लिया जाता है। रज तलवेमें होती है, चरणचिह्न तलवेके लिये जाते हैं, इत्यादि। हो सकता है कि इस प्रकार नखको पदसे पृथक् मानकर वन्दना की गयी हो।]

टिप्पणी—१ 'प्रथम 'गुरुपदरजकी वन्दना करके फिर पदनखकी महिमा कहनेका भाव यह है कि रजके सेवनसे मन भवरोगसे रहित हुआ, पुन: विषयसे रहित हुआ। विषय ही मल है, यही कुपथ्य है। यथा—'विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे।' विषयरहित होनेपर मन नख-प्रकाशके सुमिरनका अधिकारी हुआ। 'दलन मोह तम' तक मनकी सफाई कही है।'

टिप्पणी—२ 'श्रीगुरपदनखः—'इति। (क) पदनखको मिणगण कहा है और मिणगण लक्ष्मीजीके कटाक्ष हैं। इसिलये 'नख' के साथ 'श्री' पद दिया। [ऐश्वर्य या शोभासे युक्त होनेसे 'श्री' विशेषण दिया। (रा॰ प्र॰) बैजनाथजी 'श्री' को गुरुका विशेषण मानते हैं। अर्थात् ऋद्धि-सिद्धि, यश, प्रताप, गुण, कीर्ति, भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान, भिक्त आदि ऐश्वर्ययुक्त ऐसे श्रीमान् जो गुरु हैं उनके पदनख।]

(ख) 'मिनगन जोती' इति। पैरोंमें कई नख हैं, इसीसे 'मिणगण' की उपमा दी। क्योंकि दीपावलीमें तेल

बत्तीके समाप्त होने और पतंगे, पवन इत्यादिसे बाधाका भय रहता है, और वह हिंसा और उष्णतायुक्त भी है। और मिणमें अखण्ड, एकरस, शीतल, स्वत:प्रकाश रहता है तथा उसमें उपर्युक्त (दीपकवाली) बाधाओंका भय भी नहीं रहता। यथा— 'परम प्रकासरूप दिन राती। निहें कछु चहिअ दिया घृत बाती॥'(७।१२०)

- (ग) 'जोती सुमिरतः" इति। यहाँ 'नखों' का स्मरण करना नहीं कहते। नख तो अलग रहे, यहाँ केवल नखोंकी 'ज्योति' का स्मरण करनेका माहात्म्य कहते हैं। यहाँ 'सुमिरे' न कहकर 'सुमिरत' कहा; क्योंकि 'सुमिरत' से तत्काल वा शीघ्र फलकी प्राप्ति सूचित होती है और 'सुमिरे' से अन्तमें फलकी प्राप्ति समझी जाती है। पुन:, 'सुमिरत' शब्द देकर मणिगणसे इसमें विशेषता दर्शित की। (रा० प्र०)
- (घ) 'दिव्य दृष्टि हियँ होती 'इति। 'दिव्य दृष्टि 'हृदयमें होती है अर्थात् ज्ञान, वैराग्य, निरावरण, भगवत्स्वरूपका विचार एकरस हृदयमें रहता है, कभी मन्द नहीं पड़ता। (रा० प्र०) 'हियँ होती 'कहनेका भाव यह है कि बाहरसे भी दिव्य दृष्टि होती है; जैसे कि ज्योतिष, यन्त्र, मन्त्र, सिद्धि अथवा किसी देवताकी उपासना इत्यादिसे। पर उससे हृदयके नेत्र नहीं खुलते। इसी तरह सिद्धांजन लगानेसे बाहरकी दृष्टि अधिक हो जाती है भीतरकी नहीं; और नखप्रकाशके स्मरणसे हृदयके नेत्रोंमें दिव्य दृष्टि हो जाती है। (पं० रामकुमार)
- नोट—३ 'रजका प्रसंग तो आगे दोहासे फिर उठाया है। यहाँ बीचमें रजका प्रसंग अधूरा छोड़कर नखका माहात्म्य क्यों कहने लगे?' इस शंकाको उठाकर बाबा जानकीदासजी उसका उत्तर यह देते हैं कि रजसे कामादि रोगोंका नाश हुआ, सुकृत शोभित हुए, मंजुलमंगल मोद उत्पन्न हुए, मल दूर हुआ और गुणगण वश हुए; परन्तु प्रकाश न देख पड़ा तब रजके निकट नखोंका प्रकाश देख नखोंकी वन्दना प्रकाशप्राप्तिके हेतु करने लगे। नख और रजका आगे मेल दिखाकर दोनोंका प्रसंग एक साथ समाप्त करेंगे। पहले पृथक्-पृथक् इनके गुण दिखाये। नखज्योतिसे आँखें खुलेंगी तब फिर आँखके लिये रज अंजनकी जरूरत होगी। यही क्रम लेकर रज, फिर नख, फिर रजके प्रकरण लगाये हैं।

रजका पूरा प्रकरण न समाप्त करनेसे भी यह बात पुष्ट होती है कि 'बंदों' और 'श्री' पदरज और पदनख दोनोंके साथ समझे जायँ। (मा० प्र०)

### दलन मोह तम सो-सु-प्रकासू। बड़े भाग उर आविह जासू ॥ ६॥

शब्दार्थ—दलन=नाश करनेवाला। सो सु प्रकासू=वह सुन्दर प्रकाश। सोसु प्रकासू=सूर्यका प्रकाश। सोसु=सहस्रांशु=सूर्य। भाग=भाग्य=नसीब; किसमत।

अर्थ—१ वह सुन्दर प्रकाश (श्रीगुरुपदनखज्योति) मोहरूपी अन्धकारका नाशक है। (वह नखप्रकाशका ध्यान) जिसके हृदयमें आवे उसके बड़े भाग्य हैं॥६॥ (पं०, वै०, रा० प्र०)

- नोट—१ (क) श्रीगुरुपदनखज्योतिसे दिव्य दृष्टिका होना पूर्व कहा अब यह दूसरा गुण बताते हैं कि उससे मोहान्धकार भी नष्ट हो जाता है। 'सु' प्रकाशका भाव यह है कि दीपकमें ऊपर काजल रहता है, अग्नि, सलाई, तेल, बत्ती, आदिके संयोगसे ही उसमें प्रकाश रहता है, बाधाका भय रहता है, फिर रात्रिहीमें और थोड़ी ही दूर उसका प्रकाश रहता है। सूर्यका प्रकाश तप्त, फिर उसमें धूम, धूलि, मेघ, ग्रहण आदिकी बाधाएँ रहती हैं और फिर वह दिनभर ही रहता है रात्रिमें नहीं। यदि कहें कि मणिमें प्रकाश थोड़ा होता है सो बात नहीं है। स्यमन्तक आदि ऐसी मणि हैं जिनमें सूर्यके समान प्रकाश होता है। मणिका प्रकाश दिन और रात दोनोंमें अखण्ड एकरस रहता है, शीतल है, इत्यादि कारणोंसे उसके प्रकाशको 'सुप्रकाश' कहा। अथवा, मणिमें प्रकाश होता है और गुरुपदनखमें 'सुप्रकाश' है, क्योंकि इसमें पारमार्थिक गुण है और मणिमें केवल प्राकृतिक बाह्य प्रकाश है। (वै०, रा० प०)
- (ख) 'बड़े भाग''''''''''' इति। इस कथनसे भी 'सुप्रकास'' पाठ सिद्ध होता है; क्योंकि सूर्यका प्रकाश सबको सुलभ है और 'नखप्रकाश' के लिये कहते हैं कि 'बड़े भाग''''।' स्यमन्तक आदि मणियाँ सबको

प्राप्त नहीं होतीं, बड़े ही भाग्यवान्को मिलती हैं। वैसे ही श्रीगुरुपदनखमें सब सुलभता है। एक यही बड़ी कठिनाई है कि जब बड़े भाग्य उदय हों तब श्रीगुरुपदमें भक्ति और उनके पदनखप्रकाशका ध्यान हृदयमें आता है। लाखोंमें कोई एक ऐसे बड़भागी होते हैं। गुरुपदानुरागी बड़भागी कहे जाते हैं। यथा— 'जे गुरुपद अंबुज अनुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ बड़भागी॥' (२। २५९)

(ग) 'उर आविहं' कथनसे सूचित करते हैं कि ले आनेवालेके बसकी बात नहीं है। हृदयमें ले आना उसके अख्तियारके बाहर है। इससे आनेवालेकी इच्छा प्रधान बतायी। अथवा, 'जिसके उरमें आवे उसके बड़े भाग्य हैं' इस अर्थमें भागी या अभागीका कोई नियम नहीं, जैसे 'गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा किर चितवा जाही'॥ (खर्रा)

अर्थ—२ (श्रीगुरुपदनख-प्रकाश) मोहान्धकारके नाशके लिये सूर्यके प्रकाशके समान है। जिसके हृदयमें आवे उसके बड़े भाग्य हैं॥ ६॥ (मा० प्र०, मा० म०)

नोट—२ पूर्व नखमें मिणगणवत् प्रकाश कहा और अब सूर्यवत् प्रकाश कहते हैं। मिणवत् प्रकाशसे दिव्य दृष्टि हुई, हृदयके ज्ञान, वैराग्यरूपी नेत्रोंमें देखनेकी शक्ति तो हुई पर रात्रिके अन्धकारके कारण नेत्र बन्द ही रहे। जैसे आँखें कैसी ही नीरोग हों पर रात्रिमें उन्हें सूझता नहीं, इसीसे मनुष्य आँखें बन्द किये पड़े रहते हैं। वैसे ही दिव्य दृष्टि होनेपर भी मोहान्धकारके कारण सूझता नहीं; अतः ज्ञान, वैराग्य नेत्र खुले नहीं, बन्द पड़े रहे। अतः मोहान्धकारके नाशके लिये नखको सूर्यकी उपमा दी। क्योंकि मिणप्रकाशसे रात्रिका नाश नहीं होता, रात्रि तो बिना सूर्योदयके नहीं जाती। यथा— 'बिनु रिब राति न जाइ', 'तुलसी कबहुँक होत निहं रिब रजनी इक ठाम।' यहाँ नख सूर्य हैं, शिष्यका हृदय आकाश है, हृदयकी अविद्या अन्धकार रात्रि है। अतएव यह अर्थ समीचीन है। (मा० प्र० अभिप्रायदीपक) (ख) 'सोसु' यहाँ क्रिया नाम है। सूर्य सर्व रसोंके शोषण करनेवाले हैं, इसीसे 'सोसु'नाम है। (मा० प्र०)

नोट—३ शंका—गुरुपदवन्दनासे '*महामोह तमपुंज'* का नाश तो कर चुके तब यहाँ '*दलन मोह तम'* फिर कैसे कहा?

समाधान—(क) महामोह राजा है। गुरुवचनसे उसका नाश किया। मोह उस राजाका परिवार वा सेवक वा सेना है, उसके लिये वचनकी आवश्यकता नहीं, नख भी नहीं केवल नखप्रकाशमात्र उसके नाशके लिये पर्याप्त (काफी) है। या यों कहें कि मुखियाको मुखसे और प्रजाको चरणसे जीता। (ख) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'यहाँ ग्रन्थकारके अक्षर धरनेकी सावधानता है।' पंचपर्वा अविद्यामें मोह और महामोह दोनों नाम गिनाये गये हैं। इसीसे गोस्वामीजीने दोनोंका नाश भी पृथक्–पृथक् कहा। पुन: यह बताते हैं कि नखके प्रकाशमें बहुत गुण हैं। मोहान्थकारका नाश करनेमें गुरुके वचन अधिक हैं, यह सूचित किया। (पं० रामकुमारजी)

#### उघरहिं बिमल बिलोचन ही के। मिटहिं दोष दख भव-रजनी के॥७॥

शब्दार्थ—**उघरना**=आवरणरिहत होना; खुलना। **बिलोचन**=दोनों नेत्र। **ही**=हिय=हृदय। **बिलोचन ही के**=हृदयके दोनों नेत्र; हियकी आँखें। अर्थात् ज्ञान और वैराग्य। यथा—'ज्ञान बिराग नयन उरगारी।' (७। १२०) भव रजनी=संसाररूपी रात्रि।

अर्थ—(श्रीगुरुपदनखप्रकाशसे) हृदयके (ज्ञान-वैराग्यरूपी) निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसाररूपी रात्रिके दोष और दु:ख मिट जाते हैं॥७॥

नोट—१ 'उघरिहं बिमल''''' इति। (क) 'उघरिहं' से पहले उनका बन्द होना पाया जाता है। हृदयके नेत्र तो 'दिव्य दृष्टि' पाकर पहले ही निर्मल थे तो बन्द क्यों रहे? समाधान यह है कि—(१) अन्धा देख नहीं सकता चाहे सूर्यका भी प्रकाश क्यों न हो! यथा—'मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखिहं किमि दीना॥'(१। ११५) अतएव मनमुकुरके मलका हरण कहकर नेत्रोंमें (दिव्य दृष्टि) का होना कहा, तत्पश्चात् नखप्रकाशसे अविद्यारात्रिका अन्त कहा। अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश होनेपर ज्ञानप्रकाशरूपी प्रभात

हुआ तब निर्मल नेत्रोंका खुलना कहा। (२) नेत्र निर्मल भी हों तो क्या? रात्रिमें तो उन्हें भी कुछ सूझता नहीं तब बन्द ही भले, खुलकर क्या करें? जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि मिट जाती है, उजाला होते ही मनुष्य सोतेसे जाग उठते हैं; नेत्र आप-ही-आप खुल जाते हैं; वैसे ही नखप्रकाशसे संसाररूपी रात्रि मिटते ही मोहान्धकार दूर हुआ, ज्ञान-वैराग्यरूपी नेत्र स्वयं खुल गये। (३) नेत्रके देवता सूर्य हैं और ज्ञान-वैराग्यरूपी नेत्रोंके देवता श्रीगुरुपदनखरूपी सूर्य हैं। बिना देवताके इन्द्रियोंमें प्रकाश नहीं होता। इसीलिये हृदयके नेत्र बन्द पड़े रहे। जब श्रीगुरुपदनखरूपी सूर्यदेवताका प्रकाश मिला तब खुले। (ख) 'बिमल बिलोचन' इति। 'बिमल' कहनेका तात्पर्य यह है कि ज्ञान, वैराग्यका जो रूप है वह सदा निर्मल रहता है। अथवा भाव यह है कि जबतक भवरजनीके मोहान्धकार रूपी दोष और (विचारका न सूझना रूपी) दु:खसिहत रहे तबतक किसी वस्तुकी यथार्थ पहचान न होती थी। (पं० रामकुमारजी) (ग) प्रथम विषय है तब इन्द्रियाँ। इसीसे प्रथम 'सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती' कहकर दृष्टिकी शुद्धता कही तब विषयेन्द्रिय 'लोचन' को शुद्धता कही गयी। (पं० रामकुमार) (घ) 'मिटिहं' से फिर न आना सूचित किया। (पं० रा० कु०)

नोट—२ 'दोष दुख भव रजनी के' इति। (क) श्रीबैजनाथदासजी कहते हैं कि मर्यादारिहत काम करनेसे दोष होता है और उसका फल दुःख होता है। जैसे परस्त्रीगमन, चोरी आदि दोष रात्रिमें ही होते हैं जिसका फल अपयश और राजदण्ड आदि दुःख होता है। वैसे ही भवरात्रिमें इन्द्रियोंके विषय जैसे कानोंसे परिनन्दा या कामवार्ता सुनना, त्वचासे परस्त्रीका स्पर्श करना, नेत्रोंसे स्त्री आदिको देखना, रसनासे परदोष गाना, भक्ष्याभक्ष्य खाना इत्यादि दोष हैं। मन विषयोंमें लगकर बुद्धिको भ्रष्ट कर देता है जिससे अनेक योनियोंमें भ्रमना होता है। इत्यादि दोष हैं। जन्म, जरा, मरण, त्रयताप, नरक, गर्भवास आदि दुःख हैं। (ख) बाबा जानकीदासका मत है कि रात्रिमें अन्धकार दोष है। (मा० प्र०, रा० प०) चोर, सर्प, बिच्छू आदिका भय [व दुःस्वप्न। (रा० प०)] दुःख हैं वैसे ही भवरजनीका दोष अविद्या, अज्ञान आदि हैं जिससे जीव आत्मस्वरूप भूल गया और कामक्रोधादि सर्प आदिका भय (तथा मोहादिके कारण सूझ न पड़ना) दुःख है। (मा० प्र०) [अथवा, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुःख हैं। (रा० प्र०)]

नोट—३ विनय-पत्रिकाके पद ७३, ७४ 'जागु, जागु, जागु जीव जोहै जग-जामिनी। '''''''' और 'जानकीसकी कृपा'''''' से इस अर्धालीके भाव बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। वहाँ भी संसाररूपी रात्रिका ही प्रसंग है। रात्रिमें मनुष्य स्वप्न देखता है कि उसका सिर काट लिया गया, वह राजासे रंक हो गया इत्यादि, जिससे उसे बहुत कष्ट होता है। वैसे ही संसाररूपी रात्रिमें मोहवश मनुष्य सुत, वित्त, कलत्र, देह, गेह, नेह आदिको सत्य जानकर उसीके कारण त्रिताप सहता है। यह संसाररात्रि मोहमय है। यथा— 'देह-गेह-नेह जानि जैसे घन-दािमनी।। सोवत सपनेहूँ सहै संसृति-संताप रे। बूड्यो मृग-बारि खायो जेवरी-के साँप रे।।'''' दोष-दु:ख सपनेके जागे ही पै जाहिं रे।। तुलसी जागे ते जाय ताप तिहूँ ताय रे''''' (पद ७३। १—४) मोहमयरूपी भवरात्रि अपना स्वरूप भुला देती है। वासना, मोह, द्वेष आदि भवनिशाका निविड़ अन्धकार है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मान आदि निशाचरों और चोरोंका भय रहता है। सबेरा होना ज्ञानरूपी सूर्यका उदय है। इससे अन्धकार मिट जाता है, चोर आदि भाग जाते हैं, त्रयताप दूर हो जाता है। यथा—'अब प्रभात प्रगट ग्यान-भानुके प्रकाशु बासना, सराग मोह-द्वेष निबंड़ तम टरे।। भागे मद-मान चोर भोर जानि जातुधान काम-कोह लोभ-छोभ, निकर अपडरे। देखत रघुबर-प्रताप, बीते संताप-पाप-ताप त्रिबिध।''''' (पद ७४)

नोट—४ मा॰ प्र॰ में चोर, सर्प, बिच्छू आदिसे दु:ख कहा है। भवरात्रिमें मत्सर, मान, मद, लोभ आदि चोर हैं। यथा—'मत्सर मान मोह मद चोरा।'(७। ३१) 'मम हृदय भवन हृिर तोरा। तहँ बसे आइ बहु चोरा॥ "तम, मोह, लोभ, अहँकारा। मद, क्रोध, बोध-रिपु मारा॥' (विनय॰ १२५। २, ४) संशय अथवा रागादि सर्प हैं। यथा—'संसय सर्प ग्रसन उरगादः।' (३। ११) 'रागादि-सर्पगन-पन्नगारि।' (विनय॰ ६४)

भोगादि बिच्छूके डंक हैं। यथा—'*भोगौघ वृश्चिक-विकारं॥*'(विनय० ५९) मोह अन्थकार है। यथा—'**प्रबल** अविद्याकर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपारा॥'(७। ११८)

नोट—५ यहाँ नखप्रकाशमें फिर विशेषता दिखाते हैं कि वहाँ तो फिर रात्रि आती है, अन्धकार छा जाता है, नेत्र बन्द हो जाते हैं और दु:स्वप्न होता है इत्यादि। पर श्रीगुरुपदनखप्रकाशसे जो प्रभात होता है वह सदा बना रहता है, निर्मल नेत्र फिर बन्द नहीं होते और न अज्ञानादि तम और त्रयताप आदि दोष दु:ख होते हैं। पुन: सूर्य बहिरंग-प्रकाशक है और नख अन्तरंग-प्रकाशक हैं, यह विशेषता है। (रा० प्र०)

नोट—६ नखमणिसे नेत्रोंमें दिव्य दृष्टि हुई। अब रात बीतनेपर नेत्र खुले। प्रभात होनेसे सब वस्तुएँ सूझने लगती हैं यही आगे कहते हैं।

#### सूझिंह रामचिरत मिन मानिक। गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥८॥

शब्दार्थ — सूझना=देख पड़ना; दिखायी देना। मिन=बहुमूल्य रत्न। जवाहिर। जैसे — हीरा, पन्ना, मोती आदि। यह कई प्रकारकी होती है। गजमणि, सर्पमणि इत्यादि। यथा — 'मिन मानिक मुकुता छिब जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी॥' (१। ११), 'मिन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हिं अधीना॥' (१। १५१) इन उद्धरणोंमें सर्पमणिको मणि, गजमणिको मुक्ता और पर्वतसे प्राप्तको माणिक्य कहा है। पर उत्तरकाण्डमें पर्वतसे निकले हुए रत्नको भी मणि कहा गया है। यथा — 'सो मिन जदिष प्रगट जग अहई। ""पावन पर्वत बेद पुराना। रामकथा रुचिराकर नाना॥" पाव भगित मिन सब सुख खानी॥' (७। १२०) मानिक (माणिक्य)=लाल रंगका एक रत्न जो 'लाल' कहलाता है। पद्मराग; चुन्नी; याकूत। गुपुत (गुप्त)=छिपा हुआ। खानिक=खान; खदान।=खानका। खानि (सं०)=वह स्थान जहाँसे धातु, पत्थर, रत्न आदि खोदकर निकाले जाते हैं। खान; उत्पत्तिस्थान।

अर्थ—१ श्रीरामचरित्ररूपी मणिमाणिक्य गुप्त या प्रकट जहाँ जो जिस खानिमें हैं, दिखायी देने लगते हैं॥ ८॥

अर्थ—२ श्रीरामचरितरूपी मणिमाणिक्य जो जहाँ और जिस खानिमें गुप्त हैं (वे सब) प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। (भाव यह कि मणि और माणिक्य दोनों ही गुप्त होते हैं सो वे दोनों प्रकट हो जाते हैं।)

नोट—१ 'रामचिरत मिन मानिक' इति। श्रीरामचिरतमें मिण और माणिक्य दोनोंका आरोप है। कारण यह कि— (क) चिरत गुप्त और प्रकट दो तरहके कहे गये हैं इसीसे मिण और माणिक्य दोसे रूपक दिया गया। मिण गुप्त है, माणिक्य प्रकट है। मिण हाथींके मस्तकके भीतर गुप्त है, सर्पके मस्तकमें गुप्त है। गज और सर्प (जिनमें मिण होती है) यद्यपि संसारमें हैं तथापि दैवयोगसे भले ही मिल जायँ, भेदीका वहाँ गम्य नहीं है। वैसे ही अनुभवी सन्तरूपी मिणसर्प या गज संसारमें हैं जिनके हृदयमें अनुभव किया हुआ श्रीरामचिरत्र गुप्त है; पर वे श्रीरामकृपासे ही मिलते हैं। यथा—'संत बिसुद्ध मिलिहं पिर तेही। चितविहं राम कृपा किर जेही॥'(७। ६९), 'बिनु हिर कृपा मिलिहं निहं संता।' (५।७) भिक्तमिणके विषयमें जैसा कहा है कि 'सो मिन जदिप प्रगट जग अहुई। रामकृपा बिनु निहं कोउ लहुई॥' (७। १२०) वैसा ही यहाँ श्रीरामचिरतमिण संसारमें होनेपर भी दैवयोगसे ही मिलता है।

माणिक्य पर्वत और खानोंमें होता है। पर्वत प्रकट है। भेदी जानते हैं। वैसे ही वेदपुराणरूपी पर्वतोंमें श्रीरामचिरत गुप्त है। सज्जन पण्डित इसके मर्मी हैं। यथा—'पावन पर्वत वेद पुराना। रामकथा रुचिराकर नाना॥ मर्मी सज्जन सुमित कुदारी। ज्ञान बिराग नयन उरगारी॥ भाव सिहत खोजइ जौ प्रानी। पाव भगित मिन सब सुखखानी॥'(७। १२०) माणिक्य भेदीसे मिलता है इसीसे उसे 'प्रगट' कहा। इसी तरह बाह्यचिरित्ररूपी माणिक्य विद्वान् सज्जनोंसे मिलता है।

'मणि' प्रथम है तब 'माणिक्य', वैसे ही दूसरे चरणमें प्रथम 'गुपुत' है तब 'प्रगट'। इस प्रकार यहाँ 'यथासंख्य वा क्रमालंकार' है। मणि गृप्त है, माणिक्य प्रकट है। (ख) (पं॰ शिवलालपाठकजीके मतानुसार) सगुण और निर्गुण दो प्रकारके चिरतोंके लिये दो उपमाएँ दीं। सगुणयश माणिक्यवत् वेदपुराणरूपी पर्वतोंमें है; यह प्रकट है। और निर्गुण ब्रह्म सब संसारमें व्यापक है। निर्गुणका चिरत मणिवत् संसाररूपी सर्पमें स्थित है। यह गुप्त है। (मा॰ म॰)

नोट—२ '*गुपुत प्रगट जहँ जो'* इति। 'गुप्त' चरित कौन हैं और 'प्रगट' कौन; इसमें भी कुछ मतभेद है।

#### गुप्त

- १ ऐश्वर्य वा रहस्यके चिरत गुप्त हैं। यथा—

  'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ।'''''

  (१।१९५) 'जो जेहि भाय रहा अभिलाषी। तेहि

  तेहि के तिस तिस रुख राखी॥ (२।२४४) 'मुनि

  समूह महँ बैठे सन्मुख सब की ओर।'(३।१२)

  'सीता प्रथम अनल महुँ राखी।''''प्रभुचिरत काहु न लखे

  नभ सुर सिद्ध मुनि देखिहं खरे॥ (६।१०७-१०८)

  'अमित रूप प्रगटे तेहि काला।'''''उमा मरम यह काहु

  न जाना।'(७।६) (पाँ०, वै०)
- २ वेद-पुराणादिमें जो संक्षेपसे कहे गये हैं। (पं०)
- ३ अनेक बारके अवतार गुप्त हैं। (वै०, रा० प्र०)
- ४ अनुभवसे उत्पन्न जो चरित हैं वे गुप्त हैं। (मा॰ प्र॰)
- ५ कौसल्या अम्बा तथा भुशुण्डिजीको एवं सतीजीको जो अद्भुत दर्शन कराया वह गुप्त।
- ६ पुण्यपर्वतरूपी हृदयगुफाके निर्गुण ब्रह्म-का यश गुप्त। (मा० म०)

#### प्रकट

- १ माधुर्यचिरत प्रकट हैं जो सब देखते हैं। दशरथनन्दनरूपसे जन्म, बाल आदि अवस्थाएँ, विवाह, वनवास आदि सब प्रकट हैं; सब जानते हैं।
- २ वेद-पुराणोंमें जो विस्तारसे कहे हैं।
- ३ जय-विजय, जलन्धर, हरगण और भानुप्रताप रावणके लिये जो अवतार हुए वे 'प्रकट' हैं।
- ४ वेद-पुराणमें जो चरित हैं।
- ५ दशरथ-अजिरमें खेलना प्रकट।
- ६ सगुण यश जो वेद-पुराणोंमें है वह प्रकट।

नोट—३ 'जो जेहि खानिक' इति। (क) श्रीरामचरित कई खानिके हैं। कहीं तो धर्मोपदेशरूपमें, कहीं योग, ज्ञान, वैराग्योपदेशरूपमें और कहीं लोकसम्मित उपदेशरूपमें हैं। सबको मिला न दे, अलग–अलग ही रखे। (रा॰ प॰) (ख) (मुं॰ रोशनलालजी लिखते हैं कि) 'खानि' से अर्थ उन अनेक रसके रंगोंका है जिनमें श्रीरामजीके चिरत्रोंका वर्णन किया गया है। जैसे शृंगाररस श्याम, करुणरस पीत, वीररस लाल और शान्तरस श्वेत है इत्यादि। (ग) 'जो जेहि खानिक' अर्थात् जो जहाँ जिस रंगके थे। तात्पर्य कि जैसे मिण–माणिक्य अनेक रंगके होते हैं वैसे ही प्रभुके चिरत अनेक रंगोंके हैं। कहीं शृंगाररसका चिरत है जैसे पुष्पवाटिकामें। कहीं करुणरसके चिरत हैं जैसे श्रीलक्ष्मणजीको शिक्त लगनेपर। इत्यादि ठौर–ठौरपर अनेक रसोंके चिरत हैं। (घ) 'सूझाहिं' अर्थात् श्रीगुरुनखप्रकाश हृदयमें आनेसे सब गुप्त एवं प्रकट चिरत जो जहाँ भी और जिस रसमें हैं प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं।

टिप्पणी—(अ) पूर्व प्रकाशका होना कहा था और इस अर्धालीमें 'प्रकाश हुएका रूप' दिखाया गया। (आ) इस प्रकरणमें सात आवृत्तियाँ हैं। (१) यह मुक्त, मुमुक्षु, विषयी त्रिविध प्रकारके जीवोंद्वारा सेव्य है। (२) तन-मन-वचनसे सेव्य है। (३) मोहन, वशीकरण, मारण और उच्चाटन चारों प्रयोग इसीसे सिद्ध हो जाते हैं यह बताया गया। (४) रजमें सात गुण कहे गये और सात ही गुण नखप्रकाशमें कहे। यथा, 'समन सकल

१ भवरुज परिवारू।' 'सुकृत संभुतन २ बिमल बिभूती।' 'मंजुल मंगल ३ मोद ४ प्रसूती।' 'जन मन मंजु मुकुर मल ५ हरनी', 'किए तिलक गुनगन ६ बस करनी।' और 'नयन अमिय दूग दोष ७ बिभंजन। ये रजके सात गुण हैं। तथा 'सुमिरत दिव्य १ दृष्टि हियँ होती।' 'दलन मोह तम' २, 'उघरिंहं ३ बिमल बिलोचन ही के।' 'मिटिंहं दोष ४ दुख ५ भव रजनी के।' और 'सूझिंहं रामचिरत मिन मानिक।' (गुपुत ६ प्रगट ७) ये नखप्रकाशके सात गुण हैं। (५) रजकी मिहमा पुँल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकिलंग तीनों लिंगोंमें गायी गयी। (६) रजका छः प्रकारसे सेवन बताया गया। (क) मुखमें खाये। यथा—'अमियमूरिमयचूरन चारू।' 'चूर्ण' खाया जाता है। (ख) देहमें लगाये। यथा—'सुकृत संभुतन बिमल बिभूती।' भस्म देहमें लगायी जाती है। (ग) मनसे ध्यान करे। यथा—'जन मन मंजु मुकुर मल हरनी।' मनसे ध्यान करेनसे मल दूर होता है। (घ) तिलक करे। यथा—'किये तिलक गुनगन बस करनी।' (ङ) नेत्रमें लगाये। (यह आगे कहते हैं) यथा—'नयन अमिअ दृगदोष बिभंजन।' (च) स्तुति करे। यथा—'तेहि किर बिमल बिबेक बिलोचन। बरनींंःःः।' यह उसकी प्रशंसा हुई। (७) रजसे भवरोगका मिटना कहा, नखप्रकाशसे भवरजनीके दोष एवं दुःखका दूर होना कहा, रामचिरतका सूझना कहा जिससे भव भी मिटा। इति सप्तमावृत्तिः।

### दो०—जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान॥१॥

शब्दार्थ—अंजन=आँखोंकी रोशनी ठीक रखनेके लिये पलकोंके किनारेपर लगानेकी वस्तु। सुरमा; काजल। सुअंजन=सुन्दर अंजन=सिद्धांजन। तन्त्रशास्त्रमें अनेक सिद्धांजन लिखे हैं जिन्हें आँखमें लगा लेनेसे पर्वतमें रत्नोंकी खानें, वनमें ओषधियाँ, पृथ्वीमें गड़ी हुई वस्तु, खजाना आदि, घर-गाँव इत्यादिमें अनेक कौतुक सहज ही दीखने लगते हैं। अंजि (आँजि)=आँजकर; लगाकर। दूग=नेत्र। साधक=साधन करनेवाला। सिद्ध=जिसका साधन पूरा हो चुका; सिद्धिको प्राप्त प्राणी। कौतुक=तमाशा।=सहज ही। सैल (शैल)=पर्वत। बन=जंगल; जल। भूतल=पृथ्वीतल=पृथ्वीमें। भूरि=बहुतसे। निधान=वह स्थान जहाँ जाकर कोई वस्तु लीन हो जाय; लयस्थान।=जिस पात्रमें धन रखकर पृथ्वीमें छिपा दिया जाता है उस पात्रको 'निधान' कहते हैं। यथा—'द्रव्यं निधाय यत्पात्रं भूमौ संस्थाप्य गोपयेत्। तत्पात्रं च निधानं स्यादित्युक्तं कोशकोविदैः॥' (पं० रामकुमारजी)=गड़ा हुआ खजाना वा धन।=निधि। (श० सा०; रा० प्र०; पं०)

अर्थ—१ जैसे नेत्रोंमें सिद्धांजन लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वत, वन और पृथ्वीतलमें समूह-निधान कौतुक ही (अर्थात् साधारण ही, सहज ही, अनायास) देख लेते हैं॥१॥

नोट—१ इस दोहेके अर्थ भी अनेक प्रकारसे टीकाकारोंने लिखे हैं। 'साधक सिद्ध सुजान' के और अर्थ लोगोंने ये किये हैं—(क) साधक और सिद्ध जो सुजान अर्थात् प्रवीण हैं। (पं०) (ख) साधक लोग सुजान सिद्ध होकर (वै०)। (ग) ज्ञानवान् कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले सिद्धलोग। (वि० टी०) (घ) चतुर साधक सिद्ध हो जाते हैं। इसी तरह 'कौतुक देखिहें' और 'भूरि निधान' के भिन्न-भिन्न अर्थ लेनेसे कई अर्थ हो गये हैं।

अर्थ—२ जैसे नेत्रोंमें सिद्धांजन लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वत, वन और भूतलपर अनेक लयस्थानोंमें कौतुक देखते हैं।\*

नोट—२ ऊपर कहा है कि श्रीगुरुपदनखप्रकाशसे हृदयके नेत्र खुल जाते हैं और जहाँ भी जो श्रीरामचिरत मणि-माणिक्य हैं वे देख पड़ते हैं। कैसे देख पड़ते हैं? यह विशेषसे समता दिखाकर बताते हैं कि जैसे

<sup>\*</sup> ३ पंजाबीजी एवं बाबा हरिहरप्रसादजीने इस दोहेका अर्थ यह भी दिया है कि 'गुरुपदरजके प्रभावसे साधक सिद्ध पदवीको प्राप्त होते हैं और शैल, वन, पृथ्वी और बढ़िया अनेक निधियोंको मायाका कौतुक जानकर देखते हैं अर्थात् मिथ्या जानते हैं।' ४ मा० मा० में उत्तरार्धका यह अर्थ है—'पृथ्वीके पूर्णनिधि (स्वरूप) कौतुकोंको (यथार्थ) देखते हैं।'

'साधक सिद्धः'''। इस तरह यहाँ 'उदाहरण अलंकार' है। 'यथा' का सम्बन्ध इस प्रकार पूर्वसे है। पुनः, 'यथा' का सम्बन्ध आगे 'रज, अंजन' से भी है। अर्थात् 'यथा सुअंजन अंजि'''' तथा 'गुर पदरज मृदु मंजुल अंजन।'''' तेहि किर बिमल बिबेक बिलोचन। बरनौं रामचिरत'''''॥ पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'यहाँतक चार चौपाइयों (अर्धालियों) में रजका माहात्म्य और चारहीमें नखके प्रकाशका माहात्म्य कहा। अब दूसरी बात कहते हैं। वह यह है कि जैसे साधक आदि सुअंजन लगाकर पृथ्वीका द्रव्य देखते हैं, वैसे ही मैं गुरुपदरजरूपी अंजनसे विवेकरूपी नेत्रोंको साफ करके रामचिरत वर्णन करता हूँ।' इस तरह 'यथा सुअंजन'''' उपमान वाक्य हुआ और 'गुरु पदरज'''' उपमेय वाक्य हुआ। 'यथा'''' यह वाक्य दीप-देहली-न्यायसे इस प्रकार दोनों ओर है। ऐसा करके किवने पदनखप्रकाश और पदरज दोनोंका यहाँ मिलाप कराया। इस प्रसंगसे मिलता हुआ एक श्लोक पण्डितजीने संस्कृत खरेंमें यह दिया है। 'तद्वत्सारस्वतीं चक्षुः समुन्मीलतु सर्वदा। यत्र सिद्धाञ्जनायन्ते गुरुपादाब्जरेणवः॥' अर्थात् जैसे ब्रह्मविद्यारूपी अंजन हृदयके नेत्रोंको खोल देता है वैसा ही समझकर सिद्ध लोग श्रीगुरुचरणकमलकी रजको अंजनवत् लगाते हैं।

## 'साधक सिद्ध सुजान' इति।

पं० रामकुमारजी—'साधक, सिद्ध, सुजान तीन ही नाम क्यों दिये? साधकको प्रथम क्यों रखा?' उत्तर—जीव तीन प्रकारके हैं। मुक्त, मुमुक्षु (वैराग्यवान् परमार्थतत्त्वका इच्छुक) और विषयी। यथा—'सुनिहं विमुक्त बिरत अरु बिषई।' (७। १४) 'बिषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव"" ।' (२। २७७) इसीसे यहाँ तीन नाम दिये। इससे यह सूचित किया कि जैसे सिद्धांजन लगानेमें मनुष्यकी योग्यता आदिका कोई नियम नहीं है, कोई भी हो जो लगायेगा उसको अंजनसे दीख पड़ेगा; वैसे ही तीनों प्रकारके जीवोंमें कोई भी हो, सभी रजके अधिकारी हैं। नखके प्रकाशके अधिकारी भाग्यवान् ही हैं, सब नहीं। साधकको प्रथम रखा, क्योंकि द्रव्यके देखनेमें साधक (जो अर्थार्थी होते हैं) मुख्य हैं।

पं० शिवलाल पाठकजी—कर्म, ज्ञान और उपासना तीन भेदसे तीन नाम दिये। संसारमें कर्मकाण्डी, ज्ञानी और उपासक तीन प्रकारके लोग हैं। कर्मकाण्डी साधक हैं, ज्ञानी सिद्ध हैं और उपासक सुजान हैं। पुन: इस ग्रन्थमें चार संवाद हैं। याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद, शिव-उमा-संवाद, भुशुण्डि-गरुड़-संवाद और तुलसी-सन्त-संवाद। इनमेंसे याज्ञवल्क्यजी कर्मकाण्डी हैं, कर्मकाण्डके आचार्य हैं, अत: ये साधक हैं। श्रीशिवजी ज्ञानी हैं अत: ये सिद्ध हैं और श्रीभुशुण्डिजी उपासक हैं अत: ये सुजान हैं। जैसे ये तीनों श्रीरामचिरतमणिमाणिक्यको शैल, वन और भूतलमें देखते हैं और इन्होंने चिरत कहा, वैसे ही मैं श्रीगुरुपदरज-अंजन लगाकर सन्तोंसे कहूँगा।

# 'सैल, वन, भूतल भूरिनिधान' इति।

- (१) यहाँ रामचिरतके सम्बन्धमें 'शैल, वन, भूतल' क्या हैं? उत्तर—(क) वेद-पुराणिद शैल हैं। यथा—'पावन पर्बत बेद पुराना। रामकथा रुचिराकर नाना॥' (७। १२०)। संसार ही वन है जिसमें अन्तर्यामीरूपसे श्रीरामजीके अनेक चिरत हुआ करते हैं। यथा—'संसार, कांतार अति घोर, गंभीर, घन""।' (विनय० ५९)। अनुभवी सन्तों, भक्तोंका हृदय भूतल है। यथा—'संकर-हृदय-भगित-भूतलपर प्रेम-अछयबट भ्राजै॥'(गीतावली ७। १५) [सन्तसमाज वा सत्संग भूतल है। (मा० म०, वै०)] अथवा, (ख) चित्रकूट, सुबेल आदि पर्वत हैं, दण्डकारण्य आदि वन हैं और श्रीअवध-मिथिला आदि भूतल हैं, जहाँ-जहाँ प्रभुके चिरत हुए हैं वहाँ-वहाँ जैसे-जैसे चिरत्र और जब-जब हुए सब देख पड़ते हैं। (पं०)
  - (२) सिद्धांजन लगानेसे पर्वतमें रत्नोंकी खानें, वनमें दिव्य ओषिधयाँ, (वनका अर्थ जल लें तो जलमें

मुक्तावाली सीप जहाँ होती है उसे देख लेते हैं), और भूतलमें गड़ा हुआ धन देखते हैं। वैसे ही श्रीगुरुपदरजअंजन लगानेसे वेद-पुराणादिमें माणिक्यरूप सगुण यश, संसाररूपी वनमें जीवमात्ररूपी सर्पमें गुप्त मणिवत् अगुण रामचरित और सन्तसमाजरूपी भूतलमें सगुण-निर्गुण-मिश्रित गुप्त एवं प्रकट चरित्र देखते हैं। (अ० दी०)

- (३) पं० शिवलाल पाठकजीका मत है कि 'कर्मकाण्डीको केवल मीमांसा और वेदरूपी पर्वतका अधिकार है, ज्ञानी संसार-वनके अधिकारी हैं और उपासकोंको सत्संग भूतल ही आधार है। सुतरं कर्मकाण्डीको पावन पर्वत वेदमें माणिक्यवत् श्रीरामचिरत, ज्ञानी ज्ञानके अवलम्बसे संसारवनमें जीवमात्रमें गुप्तमणिवत् निर्गुण रामचिरत और उपासक भिक्तके अवलम्बसे सन्तसमाजरूपी भूतलमें सगुण एवं निर्गुण मिण-माणिक्यवत् गुप्त और प्रकट दोनों प्रकारके चिरत देखते हैं।' (मा० मा०) यहाँ यथासंख्याक्रमालंकार है। कर्मकाण्डी लौकिक-तत्त्व, ज्ञानी वैदिक-तत्त्व और उपासक सत्संग-तत्त्व देखते हैं।
- (४) पं० रामकुमारजी कहते हैं कि शैल, वन और भूतल तीनहीका नाम देनेका भाव यह है कि जगत्में तीन स्थान हैं। नभ, जल और थल (भूतल)। शैलसे नभ, वनसे जल और भूतलसे थल (भूमि) कहा। तात्पर्य यह कि सब जगहके द्रव्य दीख पडते हैं। अतएव ये तीन आकर कहे।
- (५) बाबा हरिहरप्रसादजी 'भूरि निधान' का अर्थ 'सम्पूर्ण ऐश्वर्य' करते हैं। श्रीरामचरितसम्बन्धमें 'नित्य-नैमित्य-लीला' अर्थ है। (रा० प्र०)

# गुरुपदरज<sup>१</sup> मृदु मंजुल अंजन । नयन अमिय दृग दोष बिभंजन ॥ १ ॥ तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन । बरनौं रामचरित भवमोचन ॥ २ ॥

शब्दार्थ—**मृदु**=कोमल। **नयन**=नेत्र। **नयन अमिय**=नयनामृत। **बिभंजन**=पूर्णरूपसे नाश करनेवाला, नाशक। **बिबेक**=सत्-असत्का ज्ञान करानेवाली मनकी शक्ति।=ज्ञान। **मोचन**=छुड़ानेवाली।

अर्थ—(वैसे ही) श्रीगुरुपदरज कोमल-सुन्दर 'नयनामृत' अंजन है जो नेत्रोंके दोषोंको पूर्णरूपसे नाश करनेवाला है॥१॥ उससे विवेकरूपी नेत्रोंको निर्मल करके (अथवा, उसे निर्मल विवेकरूपी नेत्रोंमें लगाकर<sup>3</sup>) भव (संसार, आवागमन)-को छुड़ानेवाला श्रीरामचरित वर्णन करता हूँ॥ २॥

टिप्पणी—१ 'मृदु मंजुल अंजन।"" इति। (क) प्राकृत अञ्जन जो ओषधियोंसे बनता है और श्रीगुरुपदरज-अंजन इन दोनों सिद्धियोंको तोलते हैं। ओषधि-अंजन प्राय: कटु होता है, आँखोंमें लगता है और प्राय: श्याम रंगका होता है जिससे चंचलता उत्पन्न होती है। रज-अंजन 'मृदु 'अर्थात् कोमल है, कर्कश और नेत्रोंको दु:खदाता नहीं है। तथा 'मंजुल' अर्थात् नेत्रोंको सुन्दर करनेवाला है। पुनः, 'मृदु मंजुल' कहकर लगानेमें 'मृदु ' और देखनेमें सुन्दर सूचित किया। (ख) 'नयन अमिय' इति। जैसे अंजनका कुछ-न-कुछ नाम होता है, वैसे ही इस रज-अंजनका भी कुछ नाम होना चाहिये। वही यहाँ बताते हैं। अर्थात् इसका नाम 'नयनामृत' है। तात्पर्य कि विवेकरूपी नेत्रोंके लिये यह अमृतके समान है। (मा० प्र०)। [अथवा, लौकिक व्यवहारमें भी एक 'नयनामृत' नामका अंजन है जो शोधा सीसा, पारा और उतना सुरमा तथा उन सबोंका दशांश भाग भीमसेनी कपूर मिलाकर घोटनेसे बनता है वह आँखोंमें लगता नहीं। रजकी उससे समता दी। (वै०)] (ग) 'दृग दोष विभंजन' इति। 'नयनामृत' नाम बताकर उसका गुण बताया कि 'दृग्दोषको दूर करनेवाला' है। बाह्य-नेत्रोंके दोष, धुन्ध, माड़ा, फूली, मोतियाबिन्द, तिमिर आदि हैं जो प्राकृत अंजनसे दूर होते हैं। श्रीगुरुपदरजसे 'विवेक

१- गुरुपद मृदु मंजुल रज—१७२१, १७६२, भा० दा०। गुरुपदरज मृदु मंजुल-१७०४, छ०, को० रा० पं० शिवलाल पाठक।

२- (१) कोष्ठकान्तर्गत अर्थ इस भावसे होगा कि पूर्व नखप्रकाशसे निर्मल विवेक नेत्र खुल चुके हैं, अब, केवल उनमें रज-अंजन लगाना है। यह अर्थ श्रीनंगे परमहंसजीका है। प्राय: और सबोंने दूसरा अर्थ दिया है। उसका भाव टिप्पणीमें पं० रामकुमारजीने दिया है। (२) विनायकीटीकाकारने 'नयन अमिय' का अर्थ 'जो नेत्रोंको अमृतके समान है अर्थात् हृदयको शीतलता और विवेकको स्थिरता देनेवाला है' ऐसा लिखा है।

बिलोचन' को निर्मल करना आगे कहते हैं, उसके सम्बन्धसे विवेक-(अथवा ज्ञान-वैराग्य-) रूपी नेत्रोंमें क्या दोष है? बाबा जानकीदासजीका मत है कि अहं-मम-बुद्धि ज्ञान-वैराग्य नेत्रोंके दोष हैं; मैं ज्ञानी हूँ, मैं वैराग्यवान् हूँ ये दोष ज्ञानियोंमें आ जाते हैं। काष्ठजिह्वास्वामीका मत है कि किसीको भला जानना, किसीको बुरा यही दोष है जिसे रज मिटा देता है। बाबा हरिदासजी कहते हैं कि इसे नयनामृत कहा है। अमृत मृतकको जिलाता है। यहाँ और-का-और सूझना, असत्में सत्यका और सत्यमें असत्का भासना, परदोष देखना इत्यादि दोष मृतक दृष्टिके हैं। इनको मिटाकर शिष्यको दिव्य निर्मल दृष्टि प्रदान करना जिससे वह जगत्को निजप्रभुमय देखने लगता है, परदोष-दृष्टि जाती रहती है यही रज-अमृतांजनका जीवन देना है। ओषधि अंजनमें ये गुण नहीं हैं। रजमें विशेषता दिखायी।

टिप्पणी—२ रजके प्रकरणसे यह चौपाई भिन्न क्यों लिखी? समाधान—प्रथम श्रीगुरुपदरजका माहात्म्य कहा। फिर श्रीगुरुपदरज और श्रीगुरुपदनख (प्रकाश)-का माहात्म्य कहकर दोनोंका माहात्म्य (दोनोंके गुण) एकही-सा सूचित किया। गोस्वामीजी रजसे ही विवेक-नेत्रको निर्मल करके रामचिरत वर्णन करते हैं। ऐसा करके वे जनाते हैं कि हम रजके अधिकारी हैं, नखके नहीं।

नोट—१ गोस्वामीजीने रज-अंजन लगाया जो 'मृदु, मंजु और नयन अमियः' गुणोंसे युक्त है। इसीसे उनका भाषाकाव्य अन्य रामायणोंसे अधिक मृदु, मंजुल आदि गुण विशिष्ट हुआ। कविने वाल्मीकीय रामायणको भी 'सुकोमल-मंजु-दोषरहित' कहा है पर इस भाषाकाव्यको 'अतिमंजुल' कहा है। यथा, 'भाषानिबन्धमितमंजुलमातनोति'। (मं० श्लो० ७। वे० भू०)।

टिप्पणी—३ 'तेहि किर बिमल—'इति।(क) विवेक-नेत्रोंको निर्मल करना कहा; क्योंकि श्रीरामचरित ज्ञान-नेत्रसे ही देख पड़ता है। यथा—'ज्ञान नयन निरखत मन माना।'(१।३७)।(ख) 'जथा सुअंजन अंजि—'' से लेकर यहाँतक दृष्टान्तालंकार है। यथा—'चेद्विम्बप्रतिविम्बत्वं दृष्टान्तस्तदलंकृतिः।' (कुवलयानन्द ५२), 'वर्न्य अवर्न्य दुहनको भिन्न धर्म दरसाइ। जहाँ बिम्ब प्रतिबिम्ब सो सो दृष्टांत कहाइ॥'(संस्कृत खर्रा) अर्थात् जहाँ उपमान और उपमेय वाक्योंमें बिम्ब-प्रतिबिम्बभावसे भिन्न धर्म दर्शित किये जाते हैं वहाँ दृष्टान्तालंकार होता है। (ग) 'अबतक अन्योक्ति कह आये। अब अपने सिन्निध अर्थात् अपने ऊपर कहते हैं 'तेहि किर बिमल—।' फिर दूसरे चरणमें विमलताका धर्म कहते हैं; 'बरनौं रामचिरत भवमोचन।' (खर्रा, रा० प्र०)

टिप्पणी—४ दृग्दोष अर्थात् अज्ञानका नाश हुआ, विवेक खुला। 'तोह किरि' का भाव यह है कि विवेकनेत्र नखप्रकाशसे भी विमल होते हैं, परन्तु हमने रज-अंजनसे उसे विमल किया। तात्पर्य यह है कि सिद्धांजनसे बाहरके नेत्र विमल होते हैं और गुरुपदरज-अंजनसे विवेकनेत्र विमल होते हैं, यह गुरुपदरज-अंजनमें विशेषता है। उससे विवेकनेत्र विमल करके रामचरित वर्णन करता हूँ, इस कथनका तात्पर्य यह है कि जो कार्य नखके प्रकाशसे होता है वही कार्य रजसे भी होता है।

#### दोनोंका मिलान

रज

- १ रजसे विवेक-नेत्र निर्मल होते हैं। यथा—'*तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन।*'
- २ रज-अंजन लगाकर रामचरित्र वर्णन करते हैं। यथा—'*बरनौं रामचरित भवमोचन।*'
- ३ रजसे भवरोग मिटते हैं। यथा—'समन सकल भवरुजपरिवारू।'

#### नख-प्रकाश

नख-प्रकाशसे विवेकनेत्र उघरते हैं।
यथा—'उघरहिं बिमल बिलोचन ही के।'
नखप्रकाशसे रामचरित सूझता है।
यथा—'सूझिहं रामचरित मिन मानिक।'
नखप्रकाशसे भवरजनीके दु:ख-दोष मिटते हैं।
यथा—'मिटहिं दोष दुख भव रजनी के।'

नोट— २ (क) रजरूपी चूर्णसे भवरोग मिटा। यथा, 'समन सकल भवरुज परिवारू।' नखसे भवके दोष-दु:ख दूर हुए। यथा—'मिटिहं दोष दुख भव रजनी के' और रामचिरत्रसे साक्षात् भवका ही नाश हुआ। (ख) 'भवमोचन'; यथा—'करौं कथा भवसिरता तरनी।' (१।३१) 'श्रीमद्रामचिरत्रमानसिमदं भक्त्यावगाहिन्त ये। ते संसारपतंगघोरिकरणैर्दद्धान्ति नो मानवाः॥' (समाप्तिपर) (ग) अंजन लगाया आँखमें और काम किया 'रामचिरत्र वर्णन' इसको 'असंगित अलंकार' कहते हैं। असंगित तीन प्रकारकी होती है। यथा—'तीन असंगित काज अरु, कारण न्यारे ठौर। और ठौर ही कीजिये और ठौरको काम॥ और काज आरिम्भये और कीजिये दौर॥' (मानसरहस्य) यहाँ 'तीसरी असंगिति' है। (घ) श्रीगुरुजीकी तथा उनके पद, पदरज, पदनखप्रकाशकी वन्दनाके व्याजसे यहाँतक श्रीगुरुदेव तथा श्रीगुरुभिक्तका महत्त्व दिखाया है कि एकमात्र इसी साधनसे सब कुछ सहज ही प्राप्त हो सकता है।

॥ इति श्रीरामचरितमानसान्तर्गत श्रीगुरुवन्दनाप्रकरण समाप्त॥

### श्रीसन्तसमाजवन्दनाप्रकरण

### बंदौं प्रथम महीसुर चरना। मोहजनित संसय सब हरना॥३॥

शब्दार्थ—महीसुर=ब्राह्मण। चरना=चरण; पद। जनित=उत्पन्न। संसय=(संशय)=सन्देह। हरना=हरनेवाले। अर्थ—मैं प्रथम ब्राह्मणोंकी वन्दना करता हूँ (जो) मोहसे उत्पन्न हुए सब सन्देहोंके हरनेवाले हैं॥३॥ नोट—(१) 'प्रथम महीसूर' इति। अनेक वन्दनाएँ (श्रीवाणी-विनायक, श्रीभवानीशंकर, श्रीवाल्मीकिजी, श्रीहनुमान्जी, श्रीसीतारामजी, पंचदेव, श्रीगुरु, श्रीगुरुपद, श्रीगुरुपदरज, श्रीगुरुपदनखप्रकाशकी) पूर्व कर आये तब यहाँ 'बंदौं प्रथम' कैसे कहा? यह प्रश्न उठाकर उसका समाधान महानुभावोंने अनेक प्रकारसे किया है।— (क) '**प्रथम**' शब्द प्रकरणके साथ है। अर्थात् पहले वाणी-विनायकसे लेकर प्रथम चार सोरठोंतक देवताओंकी (जिनसे चरितमें सहायता मिली इत्यादि) और पंचदेवोंकी वन्दना की। फिर पाँचवे सोरठेसे लेकर '*बरनों* रामचरित भवमोचन।'(२।२) तक दूसरा प्रकरण (श्रीगुरुदेववन्दनाप्रकरण) हुआ। अब इस चौपाईसे तीसरा प्रकरण प्रारम्भ किया। उसमें विप्रपदकी वन्दना करते हैं क्योंकि चारों वर्णोंमें ये प्रथम वर्ण हैं। (मा॰ प्र॰) वा, (ख) यहाँ ब्राह्मणके लिये 'महीसुर' पद देकर सूचित किया है कि अभीतक 'स्वर्ग' के देवताओं वा ईश्वरकोटिवालोंकी वन्दना की थी। 'शंकररूपिणम्' और 'नररूप हरि' कहकर श्रीगुरुदेवजीकी गणना भी देवकोटिमें की और उन्हींके साथ उनको रखा। अब भूतलके जीवोंकी वन्दना प्रारम्भ करते हैं। इनमें विप्र 'महीसुर' अर्थात् पृथ्वीके देवता हैं। अतः भूतलके जीवोंमें प्रथम भूदेवकी वन्दना की। 'महीसुर' शब्द देकर उनको पृथ्वीके जीवोंमें सर्वश्रेष्ठ और प्रथम वन्दनायोग्य जनाया। वा, (ग) 'प्रथम' शब्द 'बन्दौ' के साथ नहीं है किंतू 'महीसुर' के साथ है। *प्रथम*=प्रथम पूजनीय (जो विप्र हैं)। पर प्रथम पूजनीय तो गणेशजी हैं? ठीक है। पर वे भी तो ब्राह्मणोंद्वारा ही पूजनीय हैं। जब जन्म होता है तब प्रथम ब्राह्मण ही नामकरण करते हैं, नक्षत्रका विचारकर पुजवाते हैं तब गणेशजीका पूजन होता है। इस प्रकार ब्राह्मण सर्वकार्यमें सर्वस्थानोंमें सबसे मुख्य हैं। सर्वकर्मोंमें प्रथम इन्हींका अधिकार है। अत: ब्राह्मणको प्रथम पूजनीय कहा। (मा० प्र०) वा, (घ) *प्रथम*=मुख्य; जैसे कि वसिष्ठ आदि जिन्होंने स्मृतियाँ बनायीं; ऐसे भाग्यवान् कि श्रीरामजी उनके शिष्य हुए। (रा० प०) (ङ) *प्रथम महीसुर*=जो ब्राह्मण सबसे प्रथम हुए।=ब्रह्मा वा ब्रह्माके मानसपुत्र श्रीसनकादि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। पर इसमें आपत्ति यह है कि ब्रह्मा और सनकादिकी वन्दना तो आगे कविने की ही है। दूसरे, (बाबा हरिदासजी कहते हैं कि) ऐसा अर्थ करनेसे अन्य ब्राह्मणोंकी न्यूनता होती है कि वे वन्दनायोग्य नहीं हैं। (च) ब्राह्मण जगत्-विभृतिमें एवं नरोंमें आदि हैं, मैं उनके चरणोंकी वन्दना करता हूँ। (शीला) (छ) ब्राह्मण ऋषियोंसे प्रथम ही हैं अत: 'महीसूर'के साथ 'प्रथम'शब्द दिया। (मा॰ मा॰) अथवा (ज) अबतक तो देवताओं

और गुरुकी वन्दना की, अब रामचिरतवर्णनके आरम्भमें महीसुरकी वन्दना करते हैं। (वि॰ टी॰) वा (झ) साधुओंके पहले ब्राह्मणकी वन्दना की अत: 'प्रथम' कहा। (रा॰ प्र॰) वा (ञ) महीसुर=भृगु। प्रथम=विष्णुभगवान्। प्रथम महीसुर चरना=भगवान्के (वक्ष:स्थलपरके) भृगुचरणको। (रा॰ प्र॰)

नोट— २ 'महीसुर' क्यों कहलाते हैं। इसकी कथा स्कन्दपु० प्रभासखण्डमें है कि एक समय देवताओं के हितार्थ समुद्रने ब्राह्मणोंके साथ छल किया जिसको जानकर ब्राह्मणोंने उसको अस्पृश्य होनेका शाप दिया था। शापकी ग्लानिसे वह सूखने लगा तब ब्रह्माजीने आकर ब्राह्मणोंको समझाया। ब्राह्मणोंने उनकी बात मान ली। तब उनका वचन रखने और समुद्रकी रक्षा भी करनेके लिये यह निश्चय किया कि पर्वकाल, नदीसंगम, सेतुबन्ध आदिमें समुद्रके स्पर्श, स्नान आदिसे बहुत पुण्य होगा और अन्य समयोंमें वह अस्पृश्य रहेगा और ब्राह्मणोंको वरदान दिया कि आपलोग आजसे पृथ्वीपर 'भूदेव' के नामसे प्रसिद्ध होंगे।

यहाँ 'महीसुर' कहकर यह दिखाया कि 'मह्मां सुष्ठु राजन्ते' अर्थात् जो पृथ्वीपर अच्छी प्रकारसे 'दीप्त' (प्रकाशित) हों उनको महीसुर कहते हैं। जैसे स्वर्गमें इन्द्रादि प्रकाशित हैं वैसे ही पृथ्वीपर ब्राह्मण। (न्या० वे० आ० पं० अखिलेश्वरदासजी)

नोट—३ 'मोहजनित संसय सब हरना' इति। (क) पूर्व तो 'महीसुर' कहकर वन्दना की और अब विशेषण देकर जनाते हैं कि जिनकी वन्दना करते हैं वे देवतातुल्य हैं अर्थात् वे दिव्य हैं, उनका ज्ञान दिव्य है, वे श्रोत्रिय एवं अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ हैं तभी तो 'सब' संशयोंके हरनेवाले हैं। विशेष श्रीगुरुवन्दनामें 'महामोह तमपुंजः 'मं० सोरठा ५ देखिये। (ख) मोहसे ही संशय होता है, मोह कारण है, संशय कार्य है। इसीसे 'मोहजनित संसय' कहा। मायावश ज्ञानका ढक जाना और अज्ञानका छा जाना 'मोह' है। यथा— 'प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम *छावा ।* भएउ मोहबस तुम्हरिहिं नाईं।' (७। ५९) (ग) ये विशेषण साभिप्राय हैं। इसमें ग्रन्थके वर्णित वस्तुका निर्देश है। अर्थात् यह जनाते हैं कि यह ग्रन्थ मोहजनित संशयोंसे ही प्रारम्भ हुआ है, प्रत्येक संवाद जो इसमें आये हैं उनका मूल 'संशय' ही है और उसीकी निवृत्ति इसमें कही गयी है। श्रीरामचरित श्रीभरद्वाजजीके संशयसे प्रारम्भ हुआ। यथा—'*नाथ एक संसउ बड़ मोरे।*'(१।४५) इसकी निवृत्तिके लिये पार्वतीजीका संशय और उसका श्रीशिवद्वारा निवारण कहा गया। यथा, 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरे।'(१।१०९) श्रीपार्वतीजीके संशयके निवारणमें श्रीगरुड्जीका संशय और भुशुण्डिजीद्वारा उसका निवारण कहा गया। यथा—'*भयउ मोह बस तुम्हरिहिं* नाईं।"" कहेसि जो संसय निज मन माहीं।' (७।५९) 'तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ।'(१।१२०) 'तव प्रसाद सब संसय गयऊ।'(७।६९) 'तव प्रसाद संसय सब गयऊ।'(७।१२५) 'भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन *सज्जन प्रिय एहा।* (७। १३०) में भरद्वाजजीके संशयकी निवृत्ति ध्वनित है। बस यहीं श्रीरामचरितकी समाप्ति कवि करते हैं। 'सब संसय' शब्द जो यहाँ है वही उपर्युक्त दो संवादोंमें भी है। ये विशेषण देकर गोस्वामीजी प्रार्थना करते हैं कि मैं यह कथा सन्देह, मोह, भ्रम हरणार्थ लिखता हूँ, आप कृपा करें कि जो कोई इसे पढ़े या सुने उसके भी संशय दूर हो जायँ। बैजनाथजी लिखते हैं कि गोस्वामीजी कहते हैं कि जहाँ कहीं आप इस कथाको कहें वहाँ इस मेरी प्रार्थनाको समझकर, आप संशय करनेवालोंके संशय शीघ्र हर लिया करें। पुन:, यह विशेषण इससे दिया कि ब्रह्मज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि सबके ज्ञाता ब्राह्मण ही होते आये हैं। पुन:, कथा भी प्राय: ब्राह्मणोंसे ही सुनी जाती है; अत: जो संशय कथामें होते हैं उनका समाधान भी प्राय: उन्हींके द्वारा होता है। (घ) इस विशेषणसे ब्राह्मणोंके लक्षण और कर्तव्य बताये गये जैसा कि महाभारत, भागवत, पद्मपुराणादिमें कहे गये हैं। पहलेके ब्राह्मण ऐसे ही होते थे। (वि॰ टी॰) इससे आजकलके ब्राह्मणोंको उपदेश लेना चाहिये।

### सुजन समाज सकल गुन खानी। करौं प्रनाम सप्रेम सुबानी॥४॥

शब्दार्थ—सुजन=सज्जन, साधु, सन्त। समाज=समुदाय। सप्रेम=प्रेमसहित। प्रेमके लक्षण, यथा—'अन्तर

प्रीति उमाँग तन रोम कंठ भिर होइ। बिह्वलता जल नेत्रमें प्रेम कहावै सोइ।।' (वै०) अर्थात् रोमांच, गद्गदकण्ठ, विह्वलता, प्रेमाश्रु इत्यादि प्रेमके लक्षण हैं। सुबानी=सुन्दर (मधुर-मिष्ठ) वाणीसे। 'सुबानी' के लक्षण ये हैं। मीठी, कानोंको सुखद, सत्य, समय सुहावनी और थोड़े अक्षरोंमें बहुत भाव लिये हुए जो वाणी होती है वह 'सुबानी' है। यथा—'अर्थ बड़ो आखर अलप मधुर श्रवण सुखदानि। साँची समय सोहावनी कहिये ताहि सुबानि॥' (वै०)

अर्थ—समस्त गुणोंकी खानि सज्जन-समाजको मैं प्रेमसहित सुन्दर वाणीसे प्रणाम करता हूँ॥४॥ टिप्पणी—१ 'सुजन समाजः—'इति। (क) यहाँ 'सुजन' शब्द दिया। आगे इन्होंको 'साधु', 'सन्त' कहा है। सुजन (सज्जन), साधु और सन्त पर्यायवाची हैं फिर भी इनके प्रयोगमें कुछ भेद यहाँ दिखाते हैं। वे ये कि 'सकल गुन खानी' होनेसे 'सुजन' कहा और पराया काज साधनेके सम्बन्धसे 'साधु' तथा मुद-मंगलका विस्तार करनेके सम्बन्धसे 'सन्त' कहा है। (ख) 'सकल', 'गुन खानी' इति। इससे जनाया कि जो गुण ग्रन्थारम्भसे यहाँतक कह आये उन सबोंकी खानि हैं। (खर्रा)। ['सकल गुन खानी' से वे सब गुण यहाँ सूचित कर दिये जो इस काण्डमें आगे दिये हैं तथा जो अरण्यकाण्डमें 'सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ।'से 'मुनि सुनु साधुन्हके गुन जेते।'(दोहा ४५-४६) तक एवं उत्तरकाण्डमें 'संतन्ह के लच्छन सुनु भाता' से 'गुनमंदिर सुखपुंज' (दोहा ३७, ३८) तक और ग्रन्थमें जहाँ–तहाँ भी कुछ कहे गये हैं। (ग) गुणखानि कहनेका भाव यह है कि जैसे खानिसे सोना, चाँदी, मणि, माणिक्य आदि निकलते हैं, वैसे ही शुभगुण सुजनसमाजमें ही होते हैं, अन्यत्र नहीं। जो इनका संग करे उसीको शुभ गुण प्राप्त हो सकते हैं। पुनः, 'खानी' कहकर यह भी जनाया कि इनके गुणोंका अन्त नहीं, अनन्त हैं, कितने हैं कोई कह नहीं सकता। यथा— 'मुनि सुनु साधुन्हके गुन जेते। किह न सकिहं सारद शुित तेते॥'(३।४६)] (घ) यहाँ मन, वचन और कर्म तीनोंसे प्रणाम सूचित किया। 'सप्रेम'से मन, 'सुबानी'से वचन और 'करों' से कर्मपूर्वक प्रणाम जनाया।

टिप्पणी-२ पहले गुरुजीकी वन्दना की, फिर ब्राह्मणोंकी, तब सन्तोंकी। इस क्रमका भाव यह है कि—(क) विप्र श्रीरामरूप हैं। यथा—'*मम मूरति महिदेवमई है।*' (विनय० पद १३९) और गुरु श्रीरामजीसे भी विशेष हैं। यथा—'तुम्ह तें अधिक गुरिह जिय जानी। सकल भाय सेविह सनमानी।।' (२। १२९) यही क्रम ग्रन्थमें चरितार्थ भी है। अर्थात् कर्तव्यद्वारा दिखाया गया है। यथा—'पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मृदित मृनिवर उर लाए॥ बिप्र बुंद बंदे दुहुँ भाई।' (१। ३०८) यहाँ प्रथम गुरु विसष्ठको प्रणाम करना कहा है तब ब्राह्मणोंको। पुन: यथा—'कुल इष्ट सरिस बिसप्ट पूजे बिनय करि आसिष लही। कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही।। बामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित महीस।'(१। ३२०) यहाँ दोनों गुरुओंको प्रथम पूजकर तब ब्राह्मणोंका पूजन है। पुन: यथा—'पूजहु गनपति गुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भृमिस्र सेवा।।' (२।६) इसमें भी पहले गुरुपुजाका उपदेश है तब ब्राह्मण-सेवाका। पुनश्च 'ग्र पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक'''''॥' (७। १२८) इसमें भी प्रथम गुरुको कहा है तब द्विजको। (ख) विप्रपदपूजनका फल सन्त-मिलन है, इसलिये प्रथम विप्रचरणकी वन्दना की, तब सन्तकी। यथा—'प्रय एक जग महुँ निहं दूजा। मन क्रम बचन बिप्रपद पूजा।।' (७। ४५) जब ऐसे पुण्योंका समूह एकत्र होता है, तब सन्त मिलते हैं। यथा—'*पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता।*' (७। ४५) इसका चरितार्थ (पात्रोंद्वारा अनुकूल आचरण) भी श्रीरामचिरतमानसमें है। यथा—'बिप्र साधु सुर पूजत राजा। करत रामहित मंगल काजा॥'(२।७) 'मुनि महिदेव साधु सनमाने।'(२।३१९) (ग) विप्रवन्दना कारणरूप है, साधुवन्दना कार्यरूप है। कारणके अनन्तर कार्य होता है। विप्रवन्दनाके पीछे साधुवन्दनाका यही कारण है। मंगलाचरणके द्वारा उपदेश दिया है। (पं० रा० कु०) [(घ) मानसमें श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मणजीसे जो भक्तिके साधन कहे हैं, उनमें प्रथम विप्रपद-प्रीति साधन कहा है और सन्तपदप्रेम पीछे। इसी भावसे यहाँ सन्तके पहले विप्रवन्दना की। यथा, 'प्रथमिह बिप्रचरन अति प्रीती।"" संतचरनपंकज अति प्रेमा।' (३। १६) अथवा (ङ) बहुधा

ब्राह्मणेतर ही भगवद्भक्त होते हैं। उनकी ब्राह्मणोंमें कभी अनादरबुद्धि न होने पावे, इस विचारसे सन्तके पहले ब्राह्मणको रखा।]

नोट—१ सुजनसमाज सकल गुणोंकी खानि है, यह कहकर आगे उनके गुण कहते हैं। २ 'गुनखानी'। यथा—'जाड्यं धियो हरित सिञ्चित वाचि सत्यं मानोन्नितं दिशित पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयित दिश्चु तनोति कीर्तिं सत्संगितः कथय किं न करोति पुंसाम्॥' (भर्तृहरिनीतिशतक २३) अर्थात् सज्जनोंकी संगति बुद्धिकी जडता (अज्ञान) को नाश करती है, वाणीको सत्यसे सींचती है, मानकी उन्नित करती है, पाप नष्ट करती है, चित्तको प्रसन्न करती है और दिशाओंमें कीर्तिको फैलाती है। कहिये तो वह मनुष्योंके लिये क्या नहीं करती?

### साधु चरित<sup>१</sup> सुभचरित<sup>२</sup> कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू॥५॥

शब्दार्थ—चिरत=आचरण; रहन-सहन; जीवन। सुभ (शुभ)=सुन्दर; उत्तम; कल्याणकारी। 🖙 यहाँ तथा आगेके सब विशेषण श्लिष्ट हैं अर्थात् दोहरे अर्थवाले हैं। कपास तथा साधुचरित दोनोंमें इनके श्लेष अर्थ लगते हैं। ये अर्थ टिप्पणियोंमें तथा आगे दोनोंके मिलानमें दिये गये हैं।

अर्थ—साधुका चरित कपासके चरितसे (वा, चरितके समान) शुभ है, जिसका फल नीरस, उज्ज्वल और गुणमय है॥५॥

नोट—१ 'सुभ' इति। मंगलमय, कल्याण, परोपकारपरायणताके भावसे 'शुभ' कहा। समानता यह है कि दोनों परोपकार करते हैं। सन्तोंके सब कार्य परोपकारार्थ ही हुआ करते हैं। यथा, 'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥' (७। १२१। ८) 'परोपकाराय सतां विभूतयः।' पुनः, 'शुभ' का अभिप्राय यह है कि वे अशुभ कर्म कभी नहीं करते।

नोट—२ पं० रामकुमारजी—कपासके फलका रूपक करते हैं। कपासके फलमें तीन भाग होते हैं; इसीसे यहाँ तीन विशेषण दिये। 'फल' भी शिलष्ट है। साधुपक्षमें, 'फल' कर्मका परिणाम। कपासपक्षमें, 'फल' ओषिधका विकार। निरस =नीरस=रसरिहत। (कपासपक्षमें) अर्थात् बेलज्जत है, किसी रसका धर्म उसमें नहीं है। रूखा। विषयरसरिहत होनेसे रूखे। (साधुपक्षमें) बिसद=उज्ज्वल। (कपासपक्षमें) = निर्मल, मद-मोह-कामादिरिहत होनेसे उज्ज्वल। (साधुपक्षमें) गुनमय=सूत्र वा तन्तुयुक्त (कपासपक्षमें) माइक्रोस्कोपसे देखें तो कपासमें सूतके रेशे वा डोरे देख पड़ते हैं। सांख्यशास्त्रका सिद्धान्त है कि कारणमें कार्य सूक्ष्मरूपसे रहता है। साधुपक्षमें, गुनमय=सद्गुणयुक्त।

नोट—३ बैजनाथजी लिखते हैं कि कपास खेतमें बोया जाता है, सींचा जाय, निराया जाय इत्यादि। साधुप्रसंगमें खेत, बीज, सींचना, निराना, वृक्ष, फल आदि क्या हैं?

उत्तर—सुमित भूमि, सत्संग बीज, उपदेश अंकुर, यम-नियमादि सींचना-निराना, निवृत्ति वृक्ष और विवेक फल हैं। विवेक फलके अन्तर्गत शान्ति, सन्तोषादि अनेक गुण हैं। (वै०)

नोट—४ कपास उज्ज्वल है, पर और रंग उसपर चढ़ जाते हैं। साधुचरित सदा स्वच्छ रहता है जिसपर 'चढ़ै न दूजो रंग, यह विशेषता है। जहाँ भी साधु रहेंगे, वहीं 'फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं'।

१, २—चिरत—१७२१, १७६२ छ०, भा० दा०, पं० राम गु० द्वि०। १६६१ में इस पन्नेका पाठ पं० शिवलाल पाठकजीकी पोथीसे लिया गया है, पर अभिप्रायदीपक और मा० मा० में 'साधु सिरस सुभ चिरत कपासू' पाठ है जिसका अर्थ श्रीजानकीशरणजीने यह दिया है। 'कपासके शुभचिरत्र–सदृश (सच्चिरत्र) साधु हैं।'यही पाठ रामायणपिरचर्य्यामें छपा हुआ है। पंजाबीजी, बैजनाथजी, बाबा जानकीदासजी आदिने 'साधुचिरत सुभ सिरस कपासू' पाठ दिया है। इस पाठके अनुसार 'साधुचिरत' उपमेय, 'कपास' उपमान, 'सिरस' वाचक और 'शुभ' साधारण धर्म होनेसे 'पूर्णोपमा अलंकार' होगा। अर्थ यह है, 'साधुका चिरत कपासके समान शुभ है।' [वा, सुन्दर कपासके समान है। (नंगे परमहंसजी)]......' 'साधुचिरत सुभचिरत कपासू' पाठमें 'साधुचिरत' उपमेय है और 'कपासचिरत' उपमान है। 'चिरतकपासू' पाठ से तद्रूपकालंकारद्वारा साधुचिरतमें विशेषता भी दिखायी जा सकती है। यह पाठ १६६१ में भी है जहाँसे भी लिया गया हो।

नोट—५ मिलान कीजिये, '**नीरसान्यिप रोचन्ते कार्पासस्य फलानि मे। येषां गुणमयं जन्म परेषां गुद्ध** गुप्तये॥' (सु० र० भा० ५। १८४) अर्थात् कपासके फल नीरस होनेपर भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका गुणमय-जन्म लोगोंके गुद्धगोपनके लिये ही है।

### जो सिंह<sup>१</sup> दुख पर-छिद्र दुरावा। बंदनीय जेहि जग जसु पावा॥६॥

शब्दार्थ—**दुरावा**=छिपाया, ढाँक दिया। **बंदनीय**=वन्दना, प्रशंसा वा आदर करनेयोग्य। **जसु** (यश)=कीर्ति; नाम। अर्थ—जो (स्वयं) दु:ख सहकर पराये दोषोंको ढाँकते हैं, जिससे जगत्में वन्दनीय और यश (वा, वन्दनीय यश वा वन्दनीय होनेके यश) को प्राप्त हैं॥ ६॥<sup>२</sup>

अर्धाली ५, ६ का रूपक निम्न मिलानसे स्पष्ट हो जायगा।

### कपासचरित्र और साधुचरित्रका मिलान

कपार

नीरस है अर्थात् इसमें रस नहीं होता।

विशद अर्थात् उज्ज्वल है।

गुण (सूत्र, तन्तु) मय होता है।

कपासके ढेढ़में तीन फाल (भाग, फाँक), छिलका, बिनौला, और रूई होती है। साधु

- १ काम-क्रोधादि विकारोंसे रहित और इन्द्रियोंके विषयभोगोंमें न लिप्त होना 'नीरसता' है। यथा, 'बिगत कामः'', 'बिषय अलंपट'(७।३८), 'तौ नवरस षटरस रस अनरस है जाते सब सीठे।'(विनय० १६९) साधुचरितका फल नीरस है। अर्थात् उनमें विषयासक्ति नहीं है। अनासक्तिभावसे किये होनेसे वे कर्मफलका भोग नहीं करते।
- २ साधुके कर्म निष्काम, नि:स्वार्थ और भगवत्-सम्बन्धी होते हैं, उनका हृदय अज्ञानान्धकार तथा पापरहित निर्मल होता है और चिरत्र उज्ज्वल होते हैं। यही 'विशदता' (स्वच्छता) है। यथा, 'सिरता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा।......बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हिरजन इव परिहरि सब आसा॥' (४। १६)
- ३ साधु भी गुण (सद्गुण) मय होते हैं। यथा, 'सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ।'(३।४५) से लेकर 'मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकिह सारद श्रुति तेते।'(४६) तक।
- ४ तीन गुण (सत्त्व, रज, तम) और तीन अवस्थाएँ (जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति) तीनों फाल और छिलके हैं। तीनों गुण और तीनों अवस्थाएँ आत्मासे स्फुरित होती रहती हैं [ये अवस्थाएँ मनकी वृत्तिको लेकर हैं और मन स्वभावत: जड है। अत: जब वह आत्मद्वारा चैतन्य हो जाता है तभी अवस्थाओं और वृत्तियोंका अनुभव होता है] सात्त्विक, राजस और तामस जो भिन्न-भिन्न प्रकारके अभिमान हैं और ममत्व हैं ये ही बिनौले हैं। जब ये अनेक प्रकारके अहं, मम निकल गये तब शुद्ध तुरीयावस्थारूपी रूई रह गयी।

१-दु:ख सहि-रा. प.।

२-अर्थान्तर—'जिससे जगतुके लोग वन्दना योग्य हो जाते हैं और सब सराहते हैं। जगतुमें उनकी शोभा होती है।' (पं०)।

#### कपास

'सिंह दुख'—कपास ओटी
जाय, रूई धुनी जाय, उसका
रेशा-रेशा अलग किया जाय,
फिर काती जाय, सूत बटा जाय,
पीटा जाय, बुना जाय, वस्त्ररूप होनेपर
सुईसे छेदा जाय। काटा जाय,
फाड़ा जाय। चीथड़ा होनेपर जलाया जाय, भस्म होनेपर
बरतनोंपर रगड़ा जाय,
सड़ाकर पाँस बनाया जाय।
इत्यादि दु:ख सहती है।

साधु

५ साधुका जन्म गृहस्थीमें हुआ। पहले तो उसे कुटुम्ब एवं घरका ममत्व त्याग करनेमें कष्ट, फिर गुरुकी शरण जानेपर वहाँ खूब कसे जानेका कष्ट (जैसा पीपाजी और टोड़ेके राजाकी कथा भक्तमाल-टीका क० २८३-५, २९६ से स्पष्ट है)। ज्ञानमार्गपर चले तो 'ज्ञान अगम प्रत्यृह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका॥''करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। '(७।४५) भक्तिमें भी कठिनाइयाँ हैं, 'रघुपति भगति करत कठिनाई। **कहत सुगम करनी अपार जानै सोइ जेहि बनि आई।**'(विनय०१६७) वैराग्य और त्याग करके इन्द्रिय मन आदिके साधनोंमें कष्ट, तीर्थाटनमें वर्षा, शीत-घामका कष्ट, भिक्षामें दूसरोंके कटु वचनोंका कष्ट, परिहतमें कष्ट इत्यादि दु:ख सन्त सहते हैं। यथा—'खल के बचन संत सह जैसे।' (४। १४) 'भूरजतरु सम संत कृपाला। परिहत निति सह बिपति बिसाला॥' (७। १२१) 'संत सहिहं दुख पर हित लागी।'(७। १२१) (दधीचिजी, शिबिजी, श्रीरंतिदेवजी आदिकी कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं।) देखिये उन्होंने परहितके लिये कितना कष्ट उठाया।

- १ कपासको ओटकर रूई लेना, साधुपक्षमें क्रमसे १ 'असार छोड़ना, सार ग्रहण करना, संसारसे वैराग्य',
- २ धुनकना,
- ३ कातना,
- ४ बैनना,
- ५ बीनना
- ६ वस्त्र धोना और
- ७ शुद्ध स्वच्छ वस्त्र '*परछिद्र दुरावा'*—
- (क) पर (शत्रु) रूपी सुईके किये हुए छेदको अपना

धागारूप तन देकर ढकता है। (ख) छिद्र=गोपनीय इन्द्रियाँ; लज्जाकी जगह। वस्त्र देकर लज्जाको ढकती है।

- २ इन्द्रियोंका दमन,
- ३ शम अर्थात् वासनाका त्याग,
- ४ उपराम (साधनसहित सब कर्मोंका त्याग, विषयोंसे भागना, स्त्री देख जीमें ग्लानि होना उपरामके लक्षण हैं)
- ५ समाधान (मनको एकाग्र कर ब्रह्ममें लगाना),
- ६ मुमुक्षुता,
- ७ शुद्ध अमल ज्ञान हैं। (वै०)
  - (क) खलोंके अपकार सहकर भी सन्त उनके साथ उपकार ही करते हैं यथा— 'काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई॥' (७।३७) (ख) परछिद्र=दूसरोंके दोष। दूसरेमें जो अवगुण हैं वे ही 'छिद्र' हैं उनको ढाँक देते हैं, जिनसे वे फिर देख न पड़ें। ज्ञान वा उत्तम शिक्षारूपी वस्त्र देकर अवगुणको ढक देते हैं। यथा, 'गुन प्रगटें अवगुनिह दुरावा।'(४।७) वा, पर=विराट। परछिद्र=विराटकी। अधगो= नरक। यथा—'उदर उदिध अधगो जातना।' (लं०। १५) अर्थात् दूसरोंको नरकसे बचाते हैं। वा, (ग) इन्द्रियोंका विषयासक्त होना ही 'छिद्र'है। यथा—'इंद्रीद्वार झरोखा नाना। ''आवत देखिहंं बिषय बयारी।' (७।११८) जो विषयासक्त हैं उनको ज्ञान और भक्तिरूपी वस्त्र पहना देते हैं। विषयरूप लज्जा, गुप्त बातों वा पापोंको ढाँक देते हैं यथा—'पापानिवारयित योजयते हिताय गुह्यानिगृहित गुणान् प्रकटीकरोति। '''''' (भर्तृहिर-नीतिशतक ७३)।

नोट-१ (क) 'सिंह दुखः.....' अर्थात् दोनों (कपास और साधु) अपने ऊपर दु:ख सहकर भी परोपकार करते हैं। कपास वस्त्र और अपने सूतसे परछिद्र ढकता है और सन्त अपना तन, धन, ज्ञान, भक्ति आदि वस्त्र देकर दूसरोंके अवगुणोंको ढकते हैं। अर्थात् सन्त दीन-हीन-मलिनबुद्धिपुरुषोंका सदा कल्याण करते रहते हैं; दु:ख सहकर भी उनको सुधारते हैं। यथा—'महद् विचरणं नृणां गृहीणां दीनचेतसाम्। निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्।।' अर्थात् महान् पुरुषोंका परिभ्रमण दीन-हीन-गृहस्थ पुरुषोंके कल्याणके लिये होता है। अतः आपका दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता। पुनश्च यथा— 'यः स्नातोऽसितिधयो साधुसंगतिगंगया। किं तस्य दानै: किं तीर्थै: किं तपोभि: किमध्वरै:॥' (योगवासिष्ठ) अर्थात् जिस अस्वच्छ (मलिन) बुद्धिवाले पुरुषने भी साधुसंगरूपी गंगामें स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञादि करनेका क्या प्रयोजन? अर्थात् सन्तसंगसे ये सब प्राप्त हो जाते हैं। (ख) 'बंदनीय जेहि जग .....' अर्थात् बिना अपने किसी स्वार्थके स्वयं दु:ख सहकर भी परोपकार करते हैं इसीसे दोनोंकी प्रशंसा जगत्में हो रही है। यही वन्दनीय होना है। यथा—'श्लाघ्यं कार्पासफलं यस्य गुणैरन्ध्रवन्ति पिहितानि।' (शार्ङ्गधर। स्० र॰ भा॰ ५। १८५) अर्थात् कपासका फल इसलिये प्रशंसनीय है कि वह अपने गुणों (तन्तुओं, तागों) से दूसरोंके छिद्र ढका करता है। कपास कैसा-कैसा कष्ट उठाता है यह भी किसी कविने यों लिखा है। यथा—'निष्पेषोऽस्थि च यस्य दुःसहतरः प्राप्तस्तुलारोहणम्। ग्राम्यस्त्रीनखचुम्बनव्यतिकरस्तन्त्रीप्रहारव्यथा॥ मातंगोक्षितमण्डवारिकणिका पानं च कूर्चाहतिः। कार्पासेन परार्थसाधनविधौ किं किं न चांगीकृतम्॥' अर्थात् कपास अपनी अस्थिसमूहको कुटवाता है, तुलापर चढ़ाया जाता है, ग्रामीण स्त्रियोंद्वारा नखोंसे उधेड़ा जाता है, फिर धुनियेद्वारा धुनका जाता है, फिर नीच जुलाहोंके हाथका माँड उसे पीना पड़ता है और कूँचियों द्वारा ताड़ित होता है। अब स्वयं देख लीजिये कि परोपकारके लिये उसने कौन-कौन कष्ट नहीं सहे। (ग) 'बन्दनीय' यथा— 'काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई॥' 'ताते सुर सीसन्ह चढ़त जगबल्लभ श्रीखंड।' (७। ३७) 'परिहत लागि तजै जो देही। संतत संत प्रसंसिहं तेही।।' (१। ८४) (घ) साधुचरितमें विशेषता यह है कि कपास तो इन्द्रियोंकी लज्जा ढाँककर लोकमें मर्यादा बढ़ाता है और साधु निज गुण देकर परछिद्र दुराकर उसकी परलोकमें मर्यादा बढ़ाते हैं। श्रीकाष्ठजिह्नस्वामीजी लिखते हैं कि कपासने जगत्में यश पाया और सन्तसे जगत्ने यश पाया अर्थात् यद्यपि असार है, मिथ्या है तथापि 'संसार' (जिसमें बडा सार हो) यह नाम पडा।

नोट—२ साधुका जीवन और उनके कर्म परोपकारके लिये ही होते हैं। यथा—'संत बिटप सिरता गिरि धरनी। परिहत हेतु सबिन्ह के करनी॥'(७।१२५) 'नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्।' (भा०१।१९।२३) अर्थात् आपका इहलोक-परलोकमें स्वभावतः परोपकारके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है। अतः यह शंका होती है कि 'तब उनका उद्धार कैसे होता है?' इसका समाधान यह है कि सन्तोंके सब काम निःस्वार्थ निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर एवं भगवदर्पण होते हैं; भगवान्की प्रसन्नताके लिये, भगवान्के ही लिये तथा समस्त जीवोंमें प्रभुको ही अनन्यभावसे देखते हुए वे सब जीवोंके हितसाधनमें लगे रहते हैं। 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'। प्रभुके बताये हुए इस अनन्यभावसे जन-जनार्दनकी सेवा करते हैं। अतः वे तो सदा प्रभुको प्राप्त ही हैं और शरीरान्तपर भी भगवान्को ही प्राप्त होते हैं। यथा—'ते प्राप्नुविन्त मामेव सर्वभूतिहते रताः॥' (गीता १२।४) अर्थात् जो सम्पूर्ण जीवोंके हितमें रत हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। पुनश्च, 'ये तु सर्वाणि कर्माण मिय संन्यस्य मत्यराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि निचरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्॥' (गीता १२।६०) अर्थात् जो सब कर्मोंको मुझमें अर्पण करके अनन्य ध्यानयोगसे मेरे परायण होकर मेरी उपासना करते हैं ऐसे मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंको मैं शीघ्र ही मृत्यरूप संसारसमुद्रसे उद्धार करनेवाला

होता हूँ। पुनः, यथा—'मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥'(११।५५) अर्थात् जो पुरुष केवल मेरे ही लिये, सब कुछ मेरा समझता हुआ कर्तव्य-कर्मोंको करता है, मुझमें परायण है, मेरा भक्त है और आसक्तिरहित है तथा किसीसे उसको वैर नहीं है, वह मुझको प्राप्त होता है।

### मुद मंगल मय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू॥७॥

शब्दार्थ—**मुद**=मानसी आनन्द। (१। ३) 'मंगल मोद' देखिये। पुनः, **मंगल**=प्रसिद्ध उत्सव जैसे भगवान्के जन्म, विवाह आदि, कीर्तन आदि एवं इनसे जो सुख होता है। (वै०) **जंगम**=चलता-फिरता।=चलनेवाला। **मय**=प्रचुर। **तीरथराज्** (तीर्थराज)=प्रयाग।

अर्थ—सन्त-समाज मुदमंगलमय है, जो जगत्में चलता-फिरता प्रयागराज है॥ ७॥

- नोट—१ (क) '*मुद मंगल मय*' है अर्थात् आनन्द-मंगलसे परिपूर्ण है। भक्ति और ज्ञान-सम्बन्धी आनन्दसे परिपूर्ण होनेसे '*मुदमय*' और भक्तिसम्बन्धी बाह्योत्सवादि प्रचुररूपमें करनेसे '*मंगल मय*' कहा।
- (ख) पूर्व 'साधु' को कहा, अब सन्त-समाजको कहते हैं। 'साधु' वे हैं जो साधन कर रहे हैं और सन्त वे हैं जिनका साधन पूर्ण हो गया, जो पहुँचे हुए हैं, भगवान्को प्राप्त हैं। (वै०, रा० प०) विशेष (२।४) में देखिये। 'जंगम तीरथराजू' का भाव कि प्रयाग एक ही स्थानपर स्थित वा अचल है, जब वहाँ कोई जाय तब शुद्ध हो और सन्त चल तीर्थराज हैं, जो जाकर सबका कल्याण करते हैं। 'जंगम' विशेषण देकर सन्त-समाजरूपी प्रयागमें विशेषता दिखायी है।
- (ग) सन्त तीर्थस्वरूप हैं। यथा—'भविद्वधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो।' (भा० १। १३। १०) श्रीयुधिष्ठिरजी श्रीविदुरजीसे कह रहे हैं कि आप-जैसे महात्मा स्वयं तीर्थस्वरूप हैं। यदि कहो कि वे स्वयं तीर्थस्वरूप हैं तो फिर वे तीर्थीमें क्यों जाते हैं। तो उत्तर यह है कि पापियोंके संयोगसे तीर्थीमें जो मिलनता आ जाती है—वह सन्तोंके पदस्पर्शसे दूर होती है। यथा—'तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता॥' (भा० १। १३। १०) अर्थात् अपने अन्तःकरणमें स्थित हृषीकेशद्वारा तीर्थको भी पवित्र करते हैं। पुनश्च, यथा—'प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः॥' (भा० १। १९। ८ परीक्षित्ववाक्य) अर्थात् सन्तलोग प्रायः तीर्थयात्राके बहाने उन तीर्थस्थानोंको स्वयं पवित्र किया करते हैं।

यहाँसे सन्तसमाज और प्रयागका सांगरूपक कहते हैं।

रामभक्ति जहँ सुरसिर धारा । सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा॥ ८॥ बिधि निषेधमय कलिमल हरनी । करम कथा रिवनंदिन बरनी॥ ९॥ हरिहर कथा बिराजित बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी॥ १०॥ बटु बिस्वास अचल निज धर्मा । तीरथराज\* समाज सुकर्मा॥ ११॥

शब्दार्थ—सुरसिर=देवनदी=गंगा। धारा=बहाव, प्रवाह। सरसइ=सरस्वती। ब्रह्म बिचार प्रचारा=ब्रह्मविद्याका प्रचार=ब्रह्मिक्पण। (गौड़जी) वा, ब्रह्म जो सदा स्वतन्त्र, एकरस, अमल, प्रकाशमय, अन्तरात्मा, अन्तर्यामी-रूपसे स्थित है, उसका विचार अर्थात् ज्ञान 'ब्रह्म विचार' है। उस ब्रह्मज्ञानका प्रचार 'ब्रह्मविद्या' है। (वै०) प्रचारा (प्रचार)=निरंतर व्यवहार। (श० सा०)=कथन; यथा—'लागे करन ब्रह्म उपदेसा।'(७।१११) (पं० रामकुमारजी)

<sup>\*</sup> साज—१७२१, १७६२। साज-समाज=सामग्री=ठाट-बाट। तीर्थराजका साज-समाज उसके मन्त्री, कोश, सेना-सिपाही आदि हैं। यथा—'सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। सेन सकल तीरथ बर बीरा। संगम सिंहासनु सुठि सोहा। ''''''''''(२। १०५) सन्त-समाजमें शुभ कर्म हैं। अथवा शंख, घण्टा, घड़ी, झण्डी आदि साज हैं। (रा० प्र०) अथवा, 'तीरथराज सुकर्मा समाज' है, ऐसा अर्थ करें। साज=ठाट-बाट, सेना आदि। समाज=समुदाय, समूह।

श्रीजानकीशरणजी इसका अर्थ 'प्रचार करनेवाली बृद्धि' लिखते हैं। बिधि=वेदोंमें जिन कर्मोंके करनेकी आज्ञा है=ग्रहणयोग्य कर्म। पूर्वमीमांसामें 'वियोग' का नाम '*बिधि'* है। अर्थात् जो वाक्य किसी इष्ट फलकी प्राप्तिका उपाय बताकर उसे करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न करे, वही '*बिधि*' है। यह दो प्रकारका है, प्रधान और अंग। निषेध=वह कर्म जिनके त्यागकी आज्ञा है, त्यागयोग्य कर्म। कलिमल हरनी=कलिके पापोंका नाश करनेवाली। करम कथा=कर्मकाण्ड। रिबनंदिन=सूर्यकी पुत्री=यमुना। यह नदी हिमालयके यमुनोत्तरी स्थानसे निकलकर प्रयागमें गंगाजीसे मिली है। पुराणानुसार यह यमकी बहिन यमी है जो सूर्यके वीर्यसे संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न हुई थी और जो संज्ञाको सूर्यद्वारा मिले हुए शापके कारण पीछेसे नदीरूप हो गयी थी। यमने कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको अपनी बहिनके यहाँ भोजन किया और उसके प्रसादमें यह वरदान दिया कि जो इस दिन तुम्हारे जलमें स्नान करेगा वह यमदण्डसे मुक्त हो जायगा। इसीको भैयाद्रज कहते हैं। उस दिन बहिनके यहाँ भोजन करना और उसको कुछ देना मंगलकारक और आयुवर्धक माना जाता है। हिर हर=भगवान् और शंकरजी।=भगवत् और भागवत। शंकरजी परम भागवत हैं। यथा, 'वैष्णवानां यथा शम्भः।' (श्रीमद्भागवत १२। १३। १६) **बिराजित**=सुशोभित है; विशेष शोभित है। **बेनी** (वेणी)=त्रिवेणी=गंगा, यमुना और सरस्वतीका संगम। बट्=बरगदका वृक्ष। अक्षयवट जो प्रयागमें है; इसका नाश प्रलयमें भी नहीं होता ऐसा पुराणोंमें कहा गया है। प्रयागमें किलेमें अब एक ठूँठ-सा है। निज धर्मा=अपना (साध्) धर्म=वेदसम्मत धर्म=अपने गुरुका अपनेको उपदेश किया हुआ धर्म। अर्थात् गुरुके उपदेशसे किसी एक निष्ठाको ग्रहणकर जो कर्म करना चाहिये वह 'निज धर्म' है। यथा—'ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जहँ लिंग धर्म कहे श्रुति सज्जन।।'(७।४९) 'जप तप नियम जोग निज धर्मा।' (७। ४९) सुकर्मा=सुन्दर (शुभ) कर्म। यथा—'श्रुतिसंभव नाना सुभ कर्मा।' (७। ४९) समाज=परिकर, परिषद।

अर्थ—जहाँ (उस सन्त-समाजरूपी प्रयागमें) श्रीरामभक्ति गंगाजीकी धारा है। ब्रह्मविचारका कथन सरस्वतीजी हैं॥८॥ विधिनिषेधसे पूर्ण कलिके पापोंको हरनेवाली कर्मकथा श्रीयमुनाजी हैं॥९॥ भगवान् और शंकरजीकी कथा त्रिवेणीरूपसे सुशोभित है\* (जो) सुनते ही सम्पूर्ण आनन्द और मंगलोंको देनेवाली है॥ १०॥ 'निज धर्म' में अटल विश्वास अक्षयवट है। और शुभकर्म ही तीर्थराज प्रयागका समाज है॥ ११॥

नोट—१ गंगा और रामभिक्तसे ही सांगरूपकका आरम्भकर दोनोंकी श्रेष्ठता दिखायी। प्रयागमें गंगाजी प्रधान हैं और सन्त-समाजमें श्रीरामभिक्त ही प्रधान है यह दरसानेके लिये इनको आदिमें रखा। प्रयागमें गंगा, सरस्वती, यमुना, त्रिवेणी, अक्षयवट और पिरकर हैं, सन्त-समाजमें ये क्या हैं, यह यहाँ बताते हैं। रूपकके भाव नीचे मिलानसे स्पष्ट हो जायँगे।

टिप्पणी—१ 'रामभिक्त जहँ सुरसिरधारा' इति। (क) 'जहँ' का भाव यह है कि अन्यत्र रामभिक्त नहीं है, सन्त-समाजहीमें है। (ख) 'धारा' कहकर जनाया कि यहाँ श्रीरामभिक्तका प्रवाह है, भिक्तका ही विशेषरूपसे कथन होता है। पुनः, 'धारा' शब्द देकर यह भी सूचित किया कि जैसे धारा गंगाजीकी ही कहलाती है चाहे जितनी निदयाँ और नद उसमें मिलें; वैसे ही कर्म और ज्ञान उपासनामें मिलनेसे उपासना (भिक्त) ही कहलाते हैं। यथा—'जुग बिच भगित देवधुनि धारा। सोहित सिहित सुबिरित बिचारा॥' (१। ४०) 'सुरसिर धार नाम मंदािकिनि।' (२। १३२) [गंगा, यमुना, सरस्वती तीनोंमें गंगाकी धारा

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—२ 'रामभिक्त, कर्मकथा और ज्ञान' रूपी त्रिवेणी हरिहरकथासे शोभित होती है'। (पं० रामकुमारजी) ३ 'हरिहरकथारूपी भूमिमें गंगा, यमुना और सरस्वतीरूपी भिक्त आदि त्रिवेणीका संगम हुआ।' अर्थात् जो एक साथ इन तीनोंमें स्नान करना चाहता है वह सन्त-समाजमें हरिहरकथाको श्रवण करे क्योंकि यहाँ हरिहरकथाके बहाने भिक्त आदि तीनोंका वर्णन होता है।' (मा० म०, मा० त० वि०) ये अर्थ लोगोंने इस शंकासे किये हैं कि 'हरि' और 'हर' तो दो ही हैं, त्रिवेणीमें तो तीन चाहिये? ४ जहाँ हरिहरकथारूप विराजत (प्रत्यक्ष) वेणी है। (नंगे परमहंसजी)

ही प्रबल है, वैसे ही सन्त-समाजमें श्रीरामभक्ति ही प्रबल है। संगम होनेपर फिर 'गंगा' नाम ही हो गया। वैसे ही कर्मकथा और ब्रह्मविचारका प्रचार श्रीरामभक्तिके प्रवाहमें मिलनेपर अपना नाम खो बैठे, श्रीरामभक्तिका अंग वा रूप हो गये।]

#### तीर्थराज प्रयाग और सन्त-समाजका मिलान

१ प्रयागमें गंगाजी हैं, सन्त-समाजमें श्रीरामभक्ति है। दोनोंमें समानता यह है कि (१) दोनों सर्वतीर्थमयी हैं। यथा—सर्वतीर्थमयी गंगा' 'तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ज्ञान निपुनाई॥' 'नाना कर्म धर्म ब्रत दाना। संजम दम जप तप मख नाना॥' 'भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या विनय विवेक बड़ाई॥ जहँ लिंग साधन बेद बखानी। सबकर फल हरिभगित भवानी।।' (७। १२६) 'तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर फल यह संदर॥' (७। ४९) (२) दोनोंकी उत्पत्ति भगवान्के चरणोंसे हुई। गंगाजी भगवान्के दक्षिण चरणसे निकलीं। यथा—'जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी।' (१ | २११) 'मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि''''' (१ | ३२४) 'बिस्नु-पद-सरोजजासि', (विनय॰ १७) 'धर्मद्रवं ह्यपां बीजं वैकुण्ठचरणच्युतम्' (प॰ पु॰ स्वर्ग॰ ३१। ७५) और भक्ति भी भगवच्चरणके ध्यानसे उपजती है। इस तरह दोनोंका उत्पत्तिस्थान एक ही है। (३) दोनों ऊँच-नीच, मध्यम सभीको पावन करते हैं और अपना स्वरूप बना लेते हैं। यथा—'**कर्मनासजल सुरसरि** परई। तेहि को कहहु सीस निहं धरई।। 'श्वपच सबर खस जमन जड़ पाँवर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात।।' (२। २९४) 'पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ मना।' (७। १३०)....'बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ।।' (२। २१७) अर्थात् भक्तमें भी वही गुण आ जाता है जो भक्तिमें है। (४) दोनों एक स्थलमें प्राप्त हैं, दोनोंने समान आदर पाया है। गंगाजी शिवजीके सिरपर विराजती हैं और भक्ति उनके हृदयमें विराजती है। यथा—'देवापगा मस्तके' (अ॰ मं॰ श्लो॰ १) 'संकर-हृदय-भगित-भूतल' (गीतावली ७। १५) (५) गंगा उज्ज्वल। यथा—'सोभित ससि धवलधार' (विनय० १७) 'भ्राज विबुधापगा आप पावन परम, मौलि-मालेव शोभा विचित्रं।' (विनय० ११) भक्तिका भी सत्त्वगुणमय शुद्ध स्वरूप है। यथा—'अबिरल भगति *बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव।*' (७। ८४) (६) प्रयागमें गंगाजीका प्रवाह अधिक प्रबल है वैसे ही सन्त-समाजमें श्रीरामभक्तिका प्रवाह अधिक है। (७) गंगाजल बिगड़ता नहीं वैसे ही भक्ति भी क्रिया नष्ट होनेपर भी निर्मल रहती है। (वि॰ टी॰)

२ प्रयागमें सरस्वती, वैसे ही सन्त-समाजमें ब्रह्मविचारका प्रचार। दोनोंमें समानता यह है कि (क) दोनोंका उत्पत्तिस्थान एक ही है। सरस्वतीजी ब्रह्माकी कन्या हैं जो देवताओंकी रक्षाके लिये एवं गंगाके शापसे नदीरूप हुईं। (मं० श्लो० १ देखिये) ब्रह्मविद्या भी प्रथम ब्रह्माजीने अपने बड़े पुत्र अथवीसे कही। यथा—'ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह।।' (मुण्डकोपनिषद् १। १) (ख) गंगा-यमुनाके मध्यमें सरस्वती गुप्त रहती हैं वैसे ही कर्मकाण्ड और भक्तिके बीचमें ब्रह्मविचारका कथन गुप्त है। यथा—'गंगा च यमुना चैव मध्ये गुप्ता सरस्वती। तदग्रभागो निःसरित सा वेणी यत्र शोभते।।' (प्रयागमाहात्म्ये) तथा 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।' श्रुतिः। (तैत्ति० २। ४; २। ९। ब्रह्मोप०, पं० रामकुमारजी) सरस्वतीका रंग श्वेत है और ज्ञान भी प्रकाशरूप है (यह समता पंजाबीजीने दी है। पर सरस्वतीका वर्ण लाल कहा गया है; यथा—'स्यामबरन पद-पीठ, अरुन तल, लसित बिसद नखस्त्रेनी। जनु रिब-सुता सारदा-सुरसिर मिलि चली लितत त्रिबेनी।' (गी० ७। १५)

नोट—२ 'सरसङ् ब्रह्म बिचार प्रचारा।' इति। (क) ब्रह्मविचार-प्रचारको सरस्वती कहा क्योंकि जैसे प्रयागमें सरस्वती गुप्त हैं वैसे ही सन्त-समाजमें ब्रह्मविद्याका प्रचार गुप्त है। गुप्त कहनेका भाव यह है कि सन्त-समाजमें 'ब्रह्मविद्याका प्रचार है, परन्तु सन्त-समाजके बाहर नहीं है, भीतर ही गुप्तरूपसे उसका प्रचार है। कारण कि सन्त-समाज ही उसका अधिकारी है, उससे बाहरका इसका अधिकारी नहीं है। श्रीरामभक्तिका अधिकारी सारा विश्व है। जैसे गंगाजलके सहारे यमुना और सरस्वतीके जलका पान सबको सुलभ है वैसे ही भिक्तिके सहारे ब्रह्मविद्या भी सबको सुलभ है।' (प्रोफे० गौड़जी) (ख) बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि गंगा और रामभक्तिसे अनेकोंका उपकार होता है, यमुना और कर्मकाण्डसे थोड़े लोगोंका उपकार होता है पर ज्ञानरूपी सरस्वतीसे तो घुनाक्षरन्यायेन ही किसीकी भलाई होती है। ये भाव प्रकट करनेके लिये रामभिक्तको सुरसरिधारा और ब्रह्मविचारको सरस्वती कहा। (रा० प्र०) (ग) वे० भू० जीका मत है कि 'प्रचारा' शब्द देकर सन्त-समाज, प्रयागमें यह विशेषता दिखाते हैं कि यहाँ प्रयागमें तो सरस्वती प्रकट नहीं हैं पर यहाँ सन्त-समाजमें 'ब्रह्मविचार' का प्रचार है, ब्रह्मविचाररूपी सरस्वती प्रकट है, अर्थात् यहाँ भगवद्गुणकथनोपकथनमें ब्रह्मनिरूपण सर्वप्रथम होता है। यथा, 'ब्रह्मिनरूपम धर्मबिध बरनिहंं—"।' (१। ४४)।

नोट-- ३ प्रयागमें यमुनाजी हैं, सन्त-समाजमें कर्मकथा है। नदी प्रवाहरूपा है और कथा भी प्रवाहरूपा है। इसलिये कथाको नदीका रूपक कहा। दोनोंमें समानता यह है कि (क) दोनोंका वर्ण श्याम है। यमुना श्याम हैं। यथा—'सिबिधि सितासित नीर नहाने।'''देखत श्यामल धवल हलोरे।' (२। २०४) कर्ममें स्थल, काल, वस्तु, देह आदि दस या अधिक प्रकारकी शुद्धियोंकी आवश्यकता होती है। अशुद्धियाँ ही कालापन है अथवा, कर्मोंमें जो कुछ-न-कुछ अहंकार रहता ही है वही कालापन है। (ख) यमुनाजी सूर्यकी कन्या हैं। यथा—'कालिन्दी सूर्यतनया (अमरकोश १। १०। ३२) 'चले ससीय मुदित दोउ भाई। रिवतनुजा कड़ करत बड़ाई।।' (२। ११२) और कर्मोंका अधिकार अधिकतर सूर्योदयसे ही होता है। यथा—'यस्योदयेनेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये। ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मंगलं रविः॥' (भविष्योत्तरपुराण) (पं॰ रामकुमारजी) अर्थात् जिनके उदयसे जगत् जागता है और अखिल कर्मोंमें प्रवृत्त होता है और जो ब्रह्मा, इन्द्र, नारायण तथा रुद्रसे वन्दित हैं, वे सूर्य सदा हमारा मंगल करें। दोनों कलिमल हरती हैं। यथा—'जमुना किलमलहरिन सुहाई।'(६। ११९) 'दुरस्थेनापि यमुना ध्याता हिन्त मनःकृतम्। वाचिकं कीर्तिता हन्ति स्नाता कायकृतं ह्यघम्।।' (पद्मपुराण) अर्थात् दूरसे ही यमुनाजीका ध्यान करनेसे मनके पाप, नामस्मरणसे वाचिक पाप और स्नानसे शारीरिक पाप दूर होते हैं। 'नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्' (श्रुति:) अर्थात् नित्य और नैमित्तिक कर्मोंसे पापका क्षय करता हुआ (मुक्त हो जाता है)। गीतामें भगवान् भी कहते हैं, 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।' अर्थात् इस प्रकार जनकादि भी कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। (३।२०) (४) (विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि) कृष्णजीने बहुत-से शुभकर्म यमुनातटपर ही किये हैं जैसे अग्निभक्षण, कालीनागनाथन, गोपियोंको उपदेश आदि। इसीसे यमुनाजीसे मिलान कर्मकथासे करना अति उत्तम है।

नोट—४ प्रयागमें त्रिवेणी हैं, सन्त-समाजमें हरिहरकथाएँ हैं। दोनोंमें समानता यह है कि (१) गंगा, यमुना और सरस्वती जहाँ मिलती हैं उस संगमको त्रिवेणी कहते हैं। इसी तरह श्रीरामभक्ति, कर्मकथा और ब्रह्मविचारका प्रचार इन तीनोंका हरिहरकथामें संगम होता है। भाव यह है कि जैसे गंगा, यमुना, और सरस्वती इन तीनोंके संगमका इन तीनोंसे पृथक् एक 'वेणी' या 'त्रिवेणी' नाम पड़ा, वैसे ही यहाँ भक्ति, कर्म और ज्ञान इन तीनोंके संगमका नाम तीनोंसे पृथक् 'हरिहरकथा' नाम कविने दिया है। जैसे त्रिवेणीमें तीनोंका स्नान एक ही स्थलपर प्राप्त है, अन्यत्र नहीं; वैसे ही भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनोंका

श्रवणरूपी स्नान हरिहरकथामें ही प्राप्त है, अन्यत्र नहीं। (२) दोनों मुदमंगलको देनेवाली है। यथा—एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी।'(२। १०६) 'कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं।'(१। १०३) 'मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तिज गावा।।'(७। १२९) श्रवणमात्रसे आनन्दमंगल देनेवाली होना यह विशेषता है।

नोट-५ यहाँ पंजाबीजी, करुणासिन्धुजी तथा बैजनाथजीने हरिहरकथाको वेणी कहनेमें शंका की है और अपने-अपने ढंगसे उत्तर दिये हैं। करुणासिन्धुजीने जो उत्तर लिखा है प्राय: उसीको बढ़ाकर बैजनाथजीने रखा है। 'सरस्वती और यमुनाका गंगामें संगम होना वेणी है वैसे ही यहाँ ज्ञान और कर्मका भक्तिमें संगम होना कहना चाहिये था। हरिहरकथाको वेणी कहनेसे पूर्वप्रसंग कैसे आवे?' (वै०) उत्तर— (क) हरिहरकथामें जहाँ कर्म, ज्ञान, भक्ति मिलकर एक हुए हैं वह वेणी है। वह कहाँ है? याज्ञवल्क्यजीने प्रथम शिवचरित कहा। उसमें सतीके मोहवश सीतारूप धारण करनेपर सतीमें श्रीजानकीभाव ग्रहण करना '*बिधि'* है, सतीतनमें प्रीतिका त्याग '*निषेध'* है; यह विधिनिषेधमय कर्मकथा 'यमुना' हैं। '*हरि इच्छा* भावी बलवाना', 'राम कीन्ह चाहिहं सो होई', इत्यादि विचारोंको हृदयमें धारण करनेसे शान्ति होना यह ब्रह्मविचार है। श्रीजानकीजीमें स्वामिनीभाव भक्ति है। इस तरह तीनोंका संगम है। (करु०) (ख) भरद्वाज-याज्ञवल्क्यसंवाद कर्ममय है, उसके अन्तर्गत उमा-शम्भु-संवाद ज्ञानमय है और इसका श्रीरामचिरतरूपी भक्ति गंगामें संगम हुआ। सती-मोह, पार्वती-विवाह कर्मकथा है, उमाशिव-संवादमें ब्रह्मका वर्णन 'आदि अंत कोउ जासु न पावा।''''बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु करम करै बिधि नाना॥' 'महिमा जास जाइ नहि बरनी।' (१। ११८) यह ज्ञान है......और 'जेहि इमि गावहिं बेद ब्र्ध जाहि धरिहं मुनि ध्यान। सोइ दसरथसुत भगतिहत कोसलपित भगवान।।' (१। ११८) यह भक्तिगंगामें उनका संगम है। इस प्रकार हरिहरकथा तीनोंका संगम 'त्रिवेणी' है। (बै०) (ग) पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'हरि' से सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिये। सगुणसे भक्तिरूप गंगा, निर्गुणसे गुप्त ब्रह्मविचार सरस्वती, 'हर' से महादेव और उनके यमसदृश गणोंकी कथा यमुना है। इनके संगमसे त्रिवेणी सोहती है; ऐसी व्याख्या करनी चाहिये। ऐसी व्याख्या न करनेसे पहली चौपाई 'रामभक्ति जहँ सुरसरि धारा।""" 'इत्यादिसे असंगति होती है। (घ) पंजाबीजी 'विराज' से 'पक्षिराज' भुशुण्डिजी, एवं '*विराजित'* से हंसपर शोभित ब्रह्माजी ऐसा अर्थ करके शंकाका समाधान करते हैं जो बहुत क्लिप्ट कल्पना है। पं॰ रामकुमारजी और पं॰ शिवलाल पाठकजीके अर्थ पूर्व अर्थकी पादटिप्पणीमें दिये गये हैं। (ङ) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'हरिहर' कहनेका भाव यह है कि इनमें लोग कुतर्क करते हैं। यथा—'हरिहरपद रित मित न कतरकी। .....।'

नोट—६ प्रयागराजमें अक्षयवट है, सन्त-समाजमें 'निजधर्ममें अटल विश्वास'। समानता यह है कि (क) अक्षयवटका प्रलयमें भी नाश नहीं, इससे उसका नाम 'अक्षय' है। मार्कण्डेयजीने प्रलयमें इसीके पत्तेपर 'मुकुन्द' भगवान्के दर्शन पाये थे। और कितना ही विघ्न एवं कष्ट क्यों न हो सन्तका विश्वास अचल बना रहता है। यथा, 'आपन जानि न त्यागिहिंह मोहिं रघुबीर भरोस।' (२। १८३) कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग।' (६। ३३) गीतामें भी यही उपदेश है कि अपने धर्ममें मरना भला है। यथा—'स्वधर्में निधनं श्रेयः परधर्मों भयावहः।' (३। ३५) (ख) वट और विश्वास दोनों शंकररूप हैं। यथा—'प्राकृतहूँ बट-बूट बसत पुरारि हैं।' (क० ७। १४०) 'भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ' (मं० श्लो० २) (ग) प्रलयमें अक्षयवटपर भगवान् रहते हैं वैसे ही विश्वासमें श्रीरामजीकी प्राप्ति होती है, यथा—'सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा। ता पर राम पेम सिसु सोहा॥' 'चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु। बूड़त लहेउ बाल अवलंबनु॥' (२। २८६) 'बिनु बिस्वास भगित निहं तेहि बिनु द्रविहं न रामु।।' (७। ९०) पुनश्च,

यथा— 'यत्र चैकार्णवे शेते नष्टे स्थावरजंगमे। सर्वत्र जलसम्पूर्णे वटे बालवपुर्हिरिः॥, (पद्मपुराण प्रयागमाहात्म्य)। तथा, 'वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारणम्॥' एवंच 'न चलित निजवर्णधर्मतो यः सममितरात्मसुहृद्विपक्षपक्षे। न हरित न च हिन्त किञ्चिदुच्चैः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्।' (विष्णुपुराण। पं० रामकुमारजी) अर्थात् प्रलयकालमें स्थावर-जंगमके नष्ट हो जानेपर जिस वटपर बालरूप हिर सोते हैं। वर्णाश्रमपर चलनेवाला पुरुष ही भगवान्का आराधन कर सकता है, उनको प्रसन्न करनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो अपने वर्ण-धर्मसे विचलित नहीं होता, शत्रु-मित्रको एक-सा मानता है। किसीका कुछ हरण नहीं करता, न किसीको दुःख देता है और शुद्धहृदय है वही हरिभक्त है। पुनश्च यथा—'स चाक्षयवटः ख्यातः कल्पान्तेऽपि च दृश्यते। शेते विष्णुर्यस्य पत्रे अतोऽयं अव्ययः स्मृतः॥' (पद्मपु० उत्तरखण्ड अ० २४ श्लोक ८) अर्थात् वह प्रसिद्ध अक्षयवट कल्पान्तमें भी देख पड़ता है कि जिसके पत्तेपर भगवान् शयन करते हैं। इसीसे वह अव्यय (अक्षय) है।

प्रयागमें तीर्थराजसमाज है। यथा—'त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुिकम्। वन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्॥' (वि॰ टी॰) इनमेंसे त्रिवेणी और अक्षयवटको कह आये। शेष परिकर यहाँ 'तीर्थराज समाज' हैं। ये प्रयागके गौण देवता हैं। सन्त-समाजमें शुभकर्मींका यथायोग्य आचरण राजसमाज है। (रा॰ प्र॰) अथवा समाजभरके जो स्वाभाविक शास्त्रोक्त शुभकर्म (शुद्ध भगवत्-कर्म) हैं, वे राजसमाज हैं (करु॰) अथवा भगवत्पूजा माधव हैं, नामस्मरण सोमेश्वर हैं, सद्वार्ता भरद्वाज हैं, एकादशी आदि व्रत वासुिक हैं, कथाकीर्तन आदि शेषजी हैं। (वै॰) इत्यादि 'सुकर्म' हैं, यहाँ सिद्धावस्थाके कर्मोंको समाज कहा है। (वै॰)

नोट—७ यहाँ लोग यह शंका उठाते हैं कि वेद-शास्त्रोंमें कर्मज्ञान, उपासना क्रमसे कहे गये हैं, यहाँ ग्रन्थकारने व्यतिक्रम क्यों किया? इसका समाधान यों किया जाता है कि (१) यहाँ सन्त-समाजका रूपक प्रयागसे बाँधा गया है न कि वेदशास्त्रोंसे। प्रयागराजमें तीनों निदयोंके प्रवाहके अनुसार रूपक बाँधा गया है। वहाँ गंगाजी प्रधान, यहाँ 'भिक्ति' प्रधान, इत्यादि। (२) सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि पहले भिक्त, फिर ज्ञान तब कर्म लिखनेका कारण यह है कि पहले कर्मकाण्डसे शरीरको शुद्ध करना चाहिये; क्योंकि कर्मकाण्डमें जो दान, धर्म, तपादि कहे हैं उनका यही काम है कि शरीरको शुद्ध करें जिससे मनुष्योंकी अव्याहत गित हो जाती है। मनुष्य कर्मकाण्डद्वारा इस लोकमें सुख भोगकर स्वर्ग पाता है पर जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब वह पुनः मर्त्यलोकमें गिराया जाता है। जन्ममरणप्रवाह नहीं छूटता। अतएव कर्मकाण्डसे बढ़कर भिक्त है। रहा ज्ञान, उसकी दशा यह है कि बिना पदार्थज्ञानके मुक्ति नहीं। इस ग्रन्थमें तो परमार्थभूत श्रीमद्रामचन्द्रजी निरूपण किये गये हैं, उनकी प्राप्ति बिना भिक्तके नहीं होती, क्योंकि वे भक्तवत्सल हैं और ज्ञानका फल यही है कि उनके चरणोंमें भिक्त हो। यथा—'धर्म ते बिरित जोग तें ज्ञाना।' से 'मिलइ जो संत होइ अनुकूला' तक (३। १६) अतः भिक्त ज्ञानकाण्डसे बढ़कर है। इसीसे उसका उल्लेख पहले हुआ।

नोट—८ 'कर्म कथा' को यमुना और 'सुकर्म' को तीर्थराजका समाज कहा। इसमें 'पुनरुक्ति नहीं है। यमुनाजी कर्मशास्त्र हैं जिसमें कर्मोंका वर्णन है कि कौन कर्म-धर्म करनेयोग्य हैं और कौन नहीं, और शुभकर्मोंका यथायोग्य आचरण ही राजसमाज है। (रा० प्र०) (२) सू० प्र० मिश्र—(क) 'सुकर्माका अर्थ यह है कि दैवी सम्पदारूप जो शुभकर्म हैं उनका एकत्र होना यही समाज है। तीर्थका अर्थ यही है कि जहाँ बड़े लोग बैठकर ईश्वरका भजन करें वह स्थान उन्होंके नामसे कहा जाता है।' (ख) ग्रन्थकारने प्रथम विश्वास पद रखा तब अचल। कारण यह कि बिना विश्वासके अचल हो ही नहीं सकता, अचलताका कारण विश्वास है। (मा० पित्रका)

### सबिह सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ १२ ॥ अकथ अलौकिक तीरथराऊ । देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—सेवत=सेवा वा सेवन करनेसे, सेवन करते ही। कलेसा=(क्लेश)=दुःख, संकट। पातंजल- योगसूत्रमें क्लेश पाँच प्रकारके कहे गये हैं। 'अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः' अर्थात् अविद्या (मोह, अज्ञान) अस्मिता (मैं हूँ, ऐसा अहंकार), राग, द्वेष और अभिनिवेश (मृत्युका भय)। अकथ=अकथ्य, जो कहा न जा सके। अलौकिक=लोकसे परे; जिसकी समानताकी कोई वस्तु इस लोकमें नहीं। देइ=देता है। सद्य=तुरत, शीघ्र।

अर्थ—(सन्त-समाज प्रयाग) सभीको, सब दिन और सभी ठौर प्राप्त होता है। आदरपूर्वक सेवन करनेसे क्लेशोंको दूर करनेवाला है॥ १२॥ (यह) तीर्थराज अलौकिक है। (इसकी महिमा) अकथनीय है। इसका प्रभाव प्रसिद्ध है कि यह तुरत फल देता है॥ १३॥

नोट—(१) अब सन्त-समाजमें प्रयागसे अधिक गुण दिखलाते हैं। यहाँ 'अधिक अभेद रूपक' है; क्योंकि उपमानसे उपमेयमें कुछ अधिक गुण दिखलाकर एकरूपता स्थापित की गयी है।

#### सन्त-समाज

- रंगम है। अर्थात् ये सब देशोंमें सदा विचरते रहते हैं।
- २. 'सबिह सुलभ सब दिन सब देसा' अर्थात् (१) ऊँच-नीच, धनी-निर्धन इत्यादि कोई भी क्यों न हो, सबको सुलभ है। पुन:, (२) इसका माहात्म्य सब दिन एक-सा रहता है। पुन:, (३) सत्संग हर जगह प्राप्त हो जाता है। यथा—'भरत दरस देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भाग। जनु सिंघलबासिन्ह भयउ विधिबस सुलभ प्रयाग॥'(२।२२३)
- ३. इसकी महिमा और गुण अकथनीय हैं। यथा— बिधि हरिहर किब कोबिद बानी। कहत साधु मिहमा सकुचानी॥'(बा॰ ३) 'सुनु मुनि साधुनके गुन जेते। किह न सकिहं सारद श्रुति तेते॥'(३। ४६)
- ४. जैसा इनका कथन है, भाव है, कर्म, निष्ठा, विश्वास इत्यादि हैं, वैसा कोई कहकर बता नहीं सकता और न आँखसे देखा जा सकता।
- ५. इसकी समताका कोई तीर्थ, देवता आदि लोकमें नहीं है। सन्त-समाजके सेवन करनेवाले सन्तस्वरूप हो जाते हैं। यह फल सबपर प्रकट है। वाल्मीकिजी, प्रह्लादजी, अजामिल इत्यादि उदाहरण हैं।
- ६. सन्त-समाजके सादर सेवनसे चारों फल इसी तनमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं और जीते-जी मोक्ष मिलता है। अत: इसका प्रभाव प्रकट है। सत्संगसे जीवन्मुक्त हो जाते हैं, यही 'अछत तन' मोक्ष मिलना है। तुरत फल इस प्रकार कि सत्संगमें महात्माओंका उपदेश सुनते ही मोह, अज्ञान मिट जाता है।

#### प्रयाग

स्थावर है। अर्थात् एक ही जगह स्थित है (१) सबको सुलभ नहीं, जिसका शरीर नीरोग हो, रुपया पास हो, जिससे वहाँ पहुँच सके इत्यादि ही लोगोंको सुलभ है। (२) इसका विशेष माहात्म्य केवल माघमें है जब मकर राशिपर सूर्य होते हैं। (३) स्थानविशेषमें है।

इसका माहात्म्य वेदपुराणोंमें कहा गया है। यथा—'*बंदी बेद पुरानगन कहिहं बिमल गुनग्राम।*' (अ० १०५) अर्थात् महिमा कथ्य है।

इसके सब अंग देख पड़ते हैं।

लोकमें इसके समान ही नहीं, किन्तु इससे बढ़कर पंचप्रयाग हैं। अर्थात् देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। हृषीकेशमें भी त्रिवेणी हैं, गालव मुनिको सूर्यभगवान्के वरदानसे यहीं त्रिवेणीस्नान हो गया था, उसका माहात्म्य विशेष है।

इससे भी चारों फल प्राप्त होते हैं। यथा— 'चार पदारथ भरा भंडारू।' (अ० १०५) पर कालान्तरमें अर्थात् मरनेपर ही मोक्ष मिलता है; इसीसे इसका प्रभाव प्रकट नहीं है। नोट—२ 'देइ सद्य फल' से यह भी जाना जाता है कि और सब तीर्थ तो विधिपूर्वक सेवनसे कामिक अर्थात् इच्छित फल देते हैं पर सन्त-समाजका यह प्रभाव प्रकट है कि चाहे कामिक हो या न हो पर यही फल देता है जिससे लोक-परलोक दोनों बनें। (सू० प्र० मिश्र)

नोट—३ 'सेवत सादर समन कलेसा' इति। (क) अविद्या आदि पंचक्लेशोंको दूर करनेके लिये योगशास्त्रका आरम्भ है। परन्तु यह सब क्लेश अनायास ही दूर हो जाते हैं, यदि सन्त-समाजका सादर सेवन किया जाय। (ख) 'सादर' से श्रद्धापूर्वक स्नान करना कहा। यथा—'अश्रद्दधानः पुरुषः पापोपहत-चेतनः। न प्राप्नोति परं स्थानं प्रयागं देवरिक्षतम्॥' (मत्स्यपुराण) अर्थात् जिनकी बुद्धि पापोंसे मिलन हो गयी है, ऐसे श्रद्धाहीन पुरुष देवोंद्वारा रिक्षत परम श्रेष्ठ स्थान प्रयागकी प्राप्ति नहीं कर सकते। स्कन्दपुराण ब्राह्मखण्डान्तर्गत ब्रह्मोत्तरखण्ड अ० १७ में श्रद्धाके सम्बन्धमें कहा है कि 'श्रद्धा तु सर्वधर्मस्य चातीव हितकारिणी। श्रद्धयेव नृणां सिद्धिर्जायते लोकयोर्द्वयोः॥' श्रद्धया भजतः पुंसः शिलापि फलदायिनी। मूर्खोऽपि पूजितो भक्त्या गुरुर्भविति सिद्धिदः॥' श्रद्धया पठितो मन्त्रस्त्वबद्धोऽपि फलप्रदः। श्रद्धया पूजितो देवो नीचस्यापि फलप्रदः॥' (३—५) अर्थात् सब धर्मोके लिये श्रद्धा ही अत्यन्त हितकारक है। श्रद्धाहोसे लोग इहलोक और परलोक प्राप्त करते हैं। श्रद्धासे मनुष्य पत्थरकी भी पूजा करे तो वह भी फलप्रद होता है। मूर्खकी भी यदि कोई श्रद्धासे सेवा करे तो वह भी सिद्धिदायक गुरुतुल्य होते हैं। मन्त्र अर्थरहित भी हो तो भी श्रद्धापूर्वक जपनेसे वह फलप्रद होता है। और नीच भी यदि श्रद्धासे देवताका पूजन करे तो वह फलदायक होता है। पुनः, अध्याय १७ में कहा है कि मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, ओषधि और गुरुमें जिसकी जैसी भावना होती है, वैसा उसको फल मिलता है। यथा, 'मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ। यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्थवित तादृशी॥' (स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तरखण्ड ८)

अतएव तीर्थादिका 'सादर' सेवन करना कहा। 'सादर' में उद्धरणोंका सब आशय जना दिया। अश्रद्धा वा अनादरपूर्वक सेवनसे फल व्यर्थ हो जाता है, इसीसे किवने सर्वत्र 'सादर' शब्द ऐसे प्रसंगोंमें दिया है। यथा—'सादर मज्जन पान किये तें। मिटिहं पाप परिताप हिये तें।।' (१। ४३) 'सादर मज्जिहं सकल त्रिबेनी।' (१। ४४) 'सदा सुनिहं सादर नर नारी। तेइ सुरबर मानस अधिकारी॥' (१। ३८) 'सादर सुनिहं बिबिध बिहंगबर।' (७। ६२) इत्यादि। (ग) 'जंगम', 'सबिहं', 'सब दिन', 'सेवत', 'अकथ', 'अलौकिक' और 'सद्य' शब्द सन्त-समाजकी विशेषता दिखाते हैं।

नोट—४ इन चौपाइयों (६ से १३ तक) से मिलते हुए निम्न श्लोक पं० रामकुमारजीने अपने संस्कृत खरेंमें दिये हैं। यथा— 'यत्र श्रीरामभिक्तलंसित सुरसरिद्भारती ब्रह्मज्ञानम्। कालिन्दी कर्मगाथा हरिहरचरितं राजते यत्र वेणी॥ विश्वासः स्वीयधर्मेऽचल इव सुवटो यत्र शेते मुकुन्दः। सेव्यः सर्वैः सदासौ सपदि सुफलदः सत्समाजः प्रयागः॥' अर्थात् जहाँ श्रीरामभिक्तरूपी गंगा शोभित होती हैं तथा ब्रह्मज्ञानरूपी सरस्वती और कर्म-कथारूपी यमुना स्थित हैं। जहाँ हरिहरचरितरूपी त्रिवेणी और जिसपर मुकुन्दभगवान् शयन करते हैं, ऐसा स्वधर्ममें विश्वासरूपी सुन्दर वट विराजते हैं, ऐसा तत्काल फलप्रद सत्समाजरूपी प्रयाग सबसे सदा सेव्य है।

# दो०—सुनि समुझिहँ जन मुदित मन, मज्जिहँ अति अनुराग। लहिहँ चारि फल अछत तनु, साधुसमाज प्रयाग॥२॥

शब्दार्थ—जन=प्राणी, लोग, भक्त। मुदित=प्रसन्न, आनन्दित। मज्जिहं=स्नान करते हैं, नहाते हैं। लहिहं=लाभ वा प्राप्त करते हैं। फल=शुभकर्मींके परिणाम जो संख्यामें चार माने जाते हैं और जिनके नाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हैं। अछत ('अछना' का कृदन्तरूप जो क्रि॰ वि॰ के रूपमें प्रयुक्त होता है। सं॰ अस॰, प्रा॰ अच्छ=होना। मराठीमें 'असते'=रहते हुए। 'स' और 'छ' का अदल-बदल हो जाता है। जैसे, 'अपसरा' से 'अपछरा' इत्यादि रीतिसे 'असते' से 'अछत' हुआ हो)=रहते हुए; जीते-जी। यथा—'तुम्हिहं

अछत को बरनै पारा।' (१। २७४) साधुसमाज=सन्तसमाज। यहाँ 'साधु' शब्द देकर इसे 'सन्त' का पर्याय जनाया।

अर्थ—१ जो लोग (या भक्त जन) साधुसमाजप्रयाग (के उपर्युक्त माहात्म्य) को आनन्दपूर्वक सुनकर समझते हैं और प्रसन्न मनसे अत्यन्त अनुरागसे इसमें स्नान करते हैं, वे जीते-जी इसी शरीरमें चारों फल प्राप्त कर लेते हैं॥ २॥

टिप्पणी—'सुनि समुझिहं'<sup>……''</sup> इति। यथा—'कहत सुनत हरषिहं पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥' (१। ४१)' 'कासी बिधि बिस तनु तजें हिठ तनु तजें प्रयाग। तुलसी जो फल सो सुलभ राम नाम अनुराग॥' (दोहावली १४)

नोट—(१) इस दोहेमें सन्त-समाजप्रयागके स्नानकी तीन सीढ़ियाँ लिखते हैं। 'सुनना' यही किनारे पहुँचना है, 'समझना' धारामें प्रवेश करना है और जो समझनेसे आनन्द, अनुराग होता है यही डुबकी (गोता) लगाना है। इस विधानसे सन्त-समाजप्रयागके स्नानसे इसी तनमें चारों फल मिलते हैं। (पाँड़ेजी) पुनः (२) इस दोहेसे श्रवण, मनन और अभ्यास अथवा यों कहें कि दर्शन-स्पर्श और स्नान (समागम) ये तीन बातें आवश्यक बतायी हैं। यथा—'जेहि दरस-परस-समागमादिक पापरासि नसाइए।—'(विनय॰ १३६) 'मुख दीखत पातक हरै, परसत कर्म बिलाहिं। बचन सुनत मन मोहगत पूरुब भाग मिलाहिं।।' (वैराग्यसं॰ २४) 'सुनि' से सन्तवचन श्रवण करना, 'समुझिहंं' से मनन करना और 'मज्जिहंं' से निदिध्यासन नित्य निरन्तर अभ्यास कहा गया। बैजनाथजी लिखते हैं कि सिवाय सत्संगके और कुछ न सुहाना अति अनुरागसे मज्जन करना है। करुणासिंधुजीका मत है कि 'मुदितमन' से निदिध्यासन और अति अनुरागसे (मज्जिहं अर्थात्) साक्षात् हो।' सम्भवतः आशय यह है कि इन्द्रियद्वारा जो मन बाहर हो रहा है उसका थिर होकर अन्तरमुख हो जाना अति अनुरागपूर्वक मज्जन है। (रा॰ प॰) (३) 'अछत तनु' कहकर जनाया कि प्रयाग चारों फल शरीर रहते नहीं देता। यथा— 'दर्शनात्स्पर्शनात्स्नानाद्गंगायमुनसंगमे। निष्पापो जायते मर्त्यः सेवनान्मरणादिप।।' (पं॰ रामकुमार सं॰ खर्रा)

दूसरा अन्वय—'साधुसमाजप्रयागको जे जन मुदित मनसे सुनि समुझिहं ते अति अनुराग ते मज्जिहं' (तथा) 'अछत तनु चारि फल लहिहं'।

अर्थ—२ सन्त-समाजरूपी प्रयागके त्रिविधवचन मुदित मनसे जो जन सुनते और समझते हैं, वे ही बड़े अनुरागसे इसमें स्नान करते हैं और शरीरके रहते ही चारों फल प्राप्त करते हैं॥२॥ (गौड़जी, रा॰ प्र॰)

नोट—२ यहाँ 'प्रयाग' से त्रिवेणी लक्षित है। **हरिहरकथा**=त्रिवेणी। इस अर्थके अनुसार सन्त-समाजमें 'हरिहरकथा' को सुनकर समझना ही त्रिवेणीका स्नान है। पंजाबीजीका मत है कि सुनकर समझने अर्थात् श्रवण-मनन करनेसे जो प्रसन्तता होती है वही प्रेमसहित मज्जन है।

मज्जन फल पेखिय ततकाला । काक होहिँ पिक बकउ मराला ॥ १ ॥ सुनि आचरज करै जिन कोई । सतसंगति महिमा निहँ गोई ॥ २ ॥ बालमीक नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—**पेखिय** (सं० प्रेक्षण)=दिखायी देता है; देख लीजिये; देख पड़ता है। **ततकाला**=उसी समय। **काक**=कौवा। **पिक**=कोयल, कोकिल। **बकउ=बक**+उ=बगुला भी। **मराल**=हंस। जिन=मत, नहीं। आचरज=आश्चर्य, अचम्भा। गोई=छिपी हुई, गुप्त। **घटजोनी** (घटयोनि)=कुम्भज, घड़ेसे जो उत्पन्न हुए, अगस्त्यजी। मुखिन=मुखोंसे। होनी=उत्पत्ति और फिर क्या-से-क्या हो गये। जीवनका वृत्तान्त।

अर्थ—(सन्त-समाजप्रयागमें) स्नानका फल तत्काल देख पड़ता है। (कि) कौवे, कोकिल और बगुले भी हंस हो जाते हैं॥ १॥ यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे। सत्संगतिका प्रभाव छिपा नहीं है॥ २॥ श्रीवालमीकिजी, श्रीनारदजी और श्रीअगस्त्यजीने अपने—अपने मुखोंसे अपना—अपना वृत्तान्त कहा है॥ ३॥ टिप्पणी—१ 'मज्जन फल पेखिय ततकाला' इति। (क) ऊपर दोहेमें 'लहिं चारि फल अछत तनु' अर्थात् शरीरके रहते जीते—जी चारों फलोंकी प्राप्ति कही। इस कथनसे फलके मिलनेमें कुछ विलम्ब पाया गया, न जाने कितनी बड़ी आयु हो और उसमें न जाने कब मिले? इस सन्देहके निवारणार्थ यहाँ 'ततकाला' पद दिया। अर्थात् सत्संगका फल तुरन्त मिलता है। पुनः, (ख) 'ततकाला' से यह भी जनाया कि प्रयाग 'तत्काल' फल नहीं देता, मरनेपर ही (मोक्ष) देता है। (ग) 'ततकाला' देहली—दीपक है, 'मज्जन फल पेखिय' और 'काक होतिंहं पिक बकउ मराला' दोनोंके साथ है। मज्जनका फल तत्काल देख पड़ता है और तत्काल ही काक पिक हो जाते हैं, बगुला हंस हो जाता है। (घ) यहाँ 'अन्योक्ति अलंकार' है। काक—पिकके द्वारा दूसरोंको कहते हैं, अर्थात् दृष्ट शिष्ट हो जाता है तथा कटुभाषी मिष्टभाषी हो जाता है।

टिप्पणी—२ 'काक होहिं पिक बकउ मराला' इति। (क) काक और बक कृत्सित पक्षी हैं। यथा— 'जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल।' (२। २८१) 'तेहि कारन आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे।।'(१।३८) 'जेहि सर काक कंक बक सूकर' क्यों मराल तहँ आवत॥' (विनय॰ १८५) पिक और हंस उत्तम पक्षी हैं। [काक चाण्डाल, हिंसक, कठोर बोलनेवाला, मिलनभक्षी, छली और शंकित-हृदय होता है। काकसे काकसमान कुजाति, हिंसक, मिलनभक्षी, कटुकठोरवादी, छली, अविश्वासी इत्यादि मनुष्य अभिप्रेत हैं। यथा—'काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥' (२। ३०२) 'होहि निरामिष कबहुँ कि कागा।' (१।५) 'सत्य बचन बिश्वास न करही। बायस इव सबहीं ते डरही।'(७। ११२) 'मृढ मंदमित कारन कागा'(३।१) काकके विपरीत कोकिल सुन्दर रसालादिका खानेवाला, मंगल (शुभ) जाति और मधुरभाषी इत्यादि होता है। काक पिक हो जाता है अर्थात् काकसमान जो हिंसक, कटुवादी, कुजाति, छली, मिलन इत्यादि दुर्गुणोंसे युक्त हैं वे पिकसमान सुजाति, उत्तम वस्तुओं (भगवत्-प्रसाद आदि)-का सेवन करनेवाले, स्वच्छ शुद्ध हृदयवाले, विश्वासी एवं गुरु, सन्त और भगवान् तथा उनके वाक्योंपर विश्वास करनेवाले 'मधुरभाषी (भगवत्-कीर्तन, श्रीरामनामयशके गान करनेवाले एवं मिष्ट) प्रिय और सत्य बोलनेवाले हो जाते हैं। इसी तरह बगुला हिंसक, विषयी, दम्भी (जलाशयोंके तटपर आँख मूँदा हुआ-सा बैठा देख पड़ता है, पर मछलीके आते ही तुरन्त उसको हड़प कर जाता है) होता है। हंस विवेकी होता है। वह सार दूधको ग्रहण कर लेता है और असार जलको अलग करके छोड देता है।] '**बकउ मराला होहिं**' अर्थात् जो दम्भी, कपटी और विषयी हैं, वे कपट, दम्भ आदि छोड़कर हंससमान विवेकी और सुहृद् हो जाते हैं। यथा—'संत हंस गुन गहिहं पय परिहरि बारि *बिकार।*' (१। ६) (ख) बाह्य और अंतरशुद्धि दिखानेके लिये काक और बक दो ही दुष्टान्त दिये। बाहरकी शुद्धि दिखानेके लिये काक-पिककी उपमा दी और अन्तरशुद्धिके लिये बक-हंसकी। 'काक होहिं पिक' अर्थात् सन्तोंका जैसा ऊपरका व्यवहार देखनेमें आता है, वैसा वे भी बरतने लगते हैं। मधुरभाषी हो जाते हैं। (प्रथम मिष्ट वाक्य बोलने लगते हैं यह सन्तोंके बाह्यव्यवहारका ग्रहण दिखाया। फिर अन्तरसे भी निर्मल हो जाते हैं, यह '**बकउ मराला**' कहकर बताया।) '**बकउ मराला**' अर्थात् विवेकी हो जाते हैं [विशेष भाव (क) में ऊपर दिये गये हैं]। सत्संगसे प्रथम तो सन्तोंका-सा बाह्यव्यवहार होने लगता है, फिर अन्त:करण भी शुद्ध हो जाता है। [भाव यह है कि सन्त-समाजप्रयागमें स्नान करनेसे केवल चारों फलों (अर्थ-धर्मादि)-की ही प्राप्ति नहीं होती, किन्तु साथ-ही-साथ स्नान करनेवालोंके हृदयोंमें अनेक सदुगुण भी प्राप्त हो जाते हैं, रूप वही बना रहता है। वा (ग) विषयी, कामी ही बक, काक हैं।

यथा—'अति खल जे बिषई बक कागा।' (१। ३८) अतः काक, बककी उपमा देकर अत्यन्त विषयी दुष्टोंका भी सुधरना कहा।

नोट— १ 'बकउ मराला' इति। पं॰ रामचरण मिश्रजी लिखते हैं कि 'बकमें लगे उकारसे अद्भृतरस प्रगटात। दंभी हिंसक कुटिलहू ज्ञानी हंस लखात॥' तथा च काक-पिकका सम्बन्ध भी है; क्योंिक काक ही कोयलको पोसता है (कोयल अपना अण्डा कौवेके घोंसलेमें रख देती है, कौवा उसे अपना जानकर सेता है, वहीं उसमेंसे बच्चा निकलता है)। यहाँ काकमें केवल क्रूरभाषिताका दूषण दिखाकर पिककी मधुरभाषितामें सम्बन्ध मिलाया है। बक और हंसमें बड़ा अन्तर है। दोनोंकी बोल-चाल, चरण-चोंचका रंग और निवास तथा भोजन एक-दूसरेसे भिन्न हैं। किवने इनके केवल अन्तरंगभावका मिलान किया है, बाहरी आकृति आदिका नहीं। बकमें अन्तरंग मिलनता आदि अनेक दोष देख 'बक' शब्दमें 'उ' लगाकर उसके दोषोंको सूचित कर हंसके सद्गुणोंमें सम्बन्धित किया है। यहाँ उकार आश्चर्यका द्योतक है कि न होनेयोग्य बात हो गयी।'

नोट—२ सन्त-समाजमें आनेपर भी जब वही पूर्व शरीर बना रहता है तब कौवेसे कोयल होना कैसे माना जाय? उत्तर यह है कि कौवा और कोकिलकी आकृति एक-सी होती है। कौवेमें कोयलकी वाणी आ जाय तो वह कोयल कहा जाता है। अत: शरीर दूसरा होनेका कोई काम नहीं। इसी तरह जब बगुलेमें हंसका गुण आ जाता है तब वह हंस कहा जाता है; दोनोंकी शक्ल भी एक-सी होती है। वैसे ही मनुष्य जब मायाबद्ध रहता है तब कौवेके समान कठोर वाणी बोलता है, सन्त-समाजमें आनेपर वही कोकिलकी बोली बोलने लगता है, उसमें दया-गुण आ जाता है और हिंसक-अवगुण चला जाता है। उस समय वह काकसे पिक और बकसे हंस हो जाता है। (नंगे परमहंसजी)

नोट—३ यहाँ 'प्रथम उल्लास अलंकार' है। यथा—'और वस्तुके गुणन ते और होत बलवान।' 'अनुगुण' अलंकार नहीं है, क्योंकि 'अनुगुण' का लक्षण है 'अपने पूर्व गुणका दूसरेके संगसे और अधिक बढ़ना'। ११ (१-२) 'मिन मानिकः—'देखिये। और 'तद्गुण' भी नहीं है क्योंकि इसमें 'गुण' का अर्थ केवल रंग है और उल्लास तथा अवज्ञामें 'गुण' का अर्थ 'धर्म' अथवा 'दोष' का विरोधी भाव है। (अलंकार मं०)

टिप्पणी—३ 'सुनि आचरज करै जिन कोई' इति। (क) कौवे कोयल हो जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर आश्चर्य हुआ ही चाहे। क्योंकि स्वभाव अमिट है। यथा—'*मिटइ न मिलन सुभाउ अभंगू।*' (१।७) 'सदुशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिप। प्रकृतिं यान्ति भूतानि भूतानि । ३३) अर्थात् सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, अपने स्वभावसे परवश हुए कर्म करते हैं; ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। नीतिवेत्ताओंने इस बातको तर्क-वितर्क करके खूब दृढ़ किया है। यथा, 'काक: पद्मवने रितं न कुरुते हंसो न कृपोदके। मूर्खः पण्डितसंगमे न रमते दासो न सिंहासने॥ कुस्त्री सज्जनसंगमे न रमते नीचं जनं सेवते। या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते॥' (सु० र० भा० स्वभाववर्णन श्लोक २१) अर्थात् कौवा कमलवनमें नहीं रमता, हंस कूपोदकमें नहीं रमते। मूर्ख पण्डितोंके संग नहीं रमते और न दास सिंहासनपर। कुत्सित स्त्रियाँ सज्जनसंगमें न रमणकर नीच पुरुषोंका ही सेवन करती हैं। क्योंकि जिसकी जो प्रकृति होती है वह उसे कदापि नहीं छोड़ता। अत: सन्देह हुआ कि जब स्वभाव अमिट है तो कविने बहुत बढ़ाकर कहा होगा, वस्तुत: ऐसा है नहीं। इस सन्देह और आश्चर्यके निवारणार्थ कहते हैं कि 'सुनि आचरज करै जिन कोई।''प्राप्तौ सत्यां निषेध:।' जब किसी प्रसंगकी प्राप्ति होती है तभी उसका निषेध किया जाता है। यहाँ कोई आश्चर्य कर सकते हैं, इसीसे उसका निषेध किया गया है। (ख) 'सतसंगित महिमा निहं गोई' इति। यहाँसे सत्संगकी महिमा कहते हैं। भाव यह है कि जो बात अनहोनी है (जैसे काकका पिक, बकका हंस-स्वभावका बदल जाना) वह भी सत्संगतिसे हो जाती है। इसीको दृढ़ करनेके लिये कहते हैं 'महिमा निहं गोई', महिमा छिपी नहीं है, प्रसिद्ध है। महिमा प्रसिद्ध है; इसीसे जो महात्मा जगत्प्रसिद्ध हैं, उन्हींका क्रमसे उदाहरण देते हैं। वाल्मीकिजीको प्रथम कहा; क्योंकि 'काक होहिं पिक' और 'बकउ मराला' को क्रमसे घटाते हैं। वाल्मीकिजी काकसे पिक हुए। यथा— 'कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुद्ध किवताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्॥' (वाल्मीकीयके संगृहीत मंगलाचरणसे) कठोरभाषी व्याधा आदि दुर्गुणयुक्त थे, सो मधुरभाषी, ब्रह्माके पुत्र और ब्रह्मिष हो गये। नारदजी और अगस्त्यजी बकसे मराल हो गये। (ग) इनको महात्मा होनेका उदाहरण देकर आगे उनको पदार्थकी प्राप्ति होनेका उदाहरण देते हैं।

नोट—४ 'बालमीक नारद घटजोनी। निज निज मुखनिःः'' 'इति। (क) यहाँ तीन दृष्टान्त और वह भी बड़े-बड़े महात्माओंके दिये गये—यही तीन दृष्टान्त दिये; क्योंकि ये तीनों महात्मा प्रामाणिक हैं। सारा जगत् इनको जानता और इनके वाक्यको प्रमाण मानता है, इससे ये प्रमाण पुष्ट हुए। (ख) 'निज निज मुखनि।' से सूचित किया कि दूसरा कहता तो चाहे कोई सन्देह भी करता परन्तु अपने-अपने मुखसे कहा हुआ अवश्य प्रमाण माना जायगा। (ग) कब, किससे और कहाँ इन महात्माओंने अपने-अपने जीवन-वृत्तान्त कहे? महर्षि वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीसे अपना वृत्तान्त कहा था जब वे वनवासके समय आपके आश्रमपर पधारे थे। यह बात अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ६ में लिखी हुई है। श्रीरामनामके प्रभावके सम्बन्धमें यह कथा कही गयी है। आपके नामके प्रभावसे ही मैं ब्रह्मर्षि हुआ यह कहकर उन्होंने अपनी कथा कही है।

श्रीनारदजीने व्यासजीसे अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहा। श्रीमद्भागवत स्कन्द १, अध्याय ५ एवं ६ में यह कथा है कि जब व्यासजीने, इस विचारसे कि स्त्री, शूद्र, अन्त्यज वेदत्रयीके पढ़ने-सुननेके अधिकारी नहीं हैं और कलिमें अल्पबृद्धि लोग होंगे जो उन्हें समझ भी न सकेंगे, वेदोंका सारांश भारत उपाख्यान रचा, सत्रह पुराण रच डाले, इतना परोपकार करनेपर भी जब उनका चित्त शान्त न हुआ तब वे चिन्तामें निमग्न हो गये, मन-ही-मन चिन्तन करने लगे कि 'इतनेपर भी मेरा जीवात्मा अपने स्वरूपको अप्राप्त-सा जान पड़ता है। क्या मैंने अधिकतर भागवतधर्मोंका निरूपण नहीं किया ?......'। इसी समय नारदजी इनके पास पहुँच गये। कुशल-प्रश्न करते हुए अन्तमें कहने लगे कि ऐसा जान पड़ता है कि आप अकृतार्थकी भाँति शोचमें मग्न हैं सो क्यों? व्यासजीने अपना दु:ख कहकर प्रार्थना की कि चित्तको सुखी करनेवाला जो कार्य मुझे करना शेष है वह आप मुझे बताइये। नारदजीने उन्हें हरियश-कथनका उपदेश दिया और यह कहते हुए कि कवियोंने भक्तिपूर्वक हरिगुणगान करना ही सर्वधर्मोंका एकमात्र परम फल कहा है, अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहने लगे। शिवजी सत्संगके लिये अगस्त्यजीके पास जाया ही करते थे। यथा, 'एक बार त्रेताजुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं॥' (१।४८) श्रीसनकादि ऋषियोंका भी उनके सत्संगके लिये जाना पाया जाता है यथा—'तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहँ घटसंभव मुनिवर ज्ञानी॥''(७। ३२) श्रीरामजीका वनवासके समय उनके यहाँ जाना अरण्यकाण्डमें कहा गया है। राजगद्दीपर बैठनेके समय अगस्त्यजीका श्रीरामजीके पास आना और श्रीरामजीके प्रश्नोंके उत्तरमें श्रीहनुमान्जी, मेघनाद आदिके चरितका कहना वाल्मीकीयमें पाया जाता है। राजगद्दीके पश्चात् भी श्रीरामजीका महर्षि अगस्त्यजीके यहाँ जाना वाल्मीकीयमें एवं पद्मपुराण आदिमें है, जब महर्षिने उन्हें एक आभूषण भेंट किया और उसका सब वृत्तान्त कहा। इन्हीं प्रसंगों या अवसरोंपर अगस्त्यजीने सम्भवत: श्रीशिवजी, श्रीसनकादिजी या श्रीरामजीसे अपनी 'होनी' का वृत्तान्त कहा होगा।

नोट— ५ पं० शिवलाल पाठकका मत यह है कि यहाँ 'वाल्मीकि और नारदके लिये काक-पिक और बक-मरालसे रूपक दिया है; परन्तु अगस्त्यजीके लिये कोई रूपक नहीं है, अत: 'घटजोनी' शब्दका अर्थ नीच योनि है। अर्थात् घटयोनिज (नीच योनीसे उत्पन्न) वाल्मीकि और नारद सत्संगसे सुधरे हैं....ऐसा अर्थ इस चौपाईका है।'—(मानसअभिप्रायदीपक) उसी परम्पराके महादेवदत्तजीका भी यही मत है। यथा—'बाल्मीकि नारद युगल जाके युगल प्रमान। काक कोयली हंस बक घट जू इन कहँ जान॥' बैजनाथजी लिखते हैं कि बगुले दो प्रकारके होते हैं, एक सफेद, दूसरे मैले। इसी प्रकार विषयी भी दो प्रकारके

होते हैं, एक विषयासक्त, दूसरे भीतरसे विषयासक्त परन्तु सत्यासत्य-विवेक होनेसे ऊपरसे मैली क्रिया नहीं करते। इसलिये बकके दो दृष्टान्त दिये गये।

यह जरूरी नहीं है कि जितने कर्म कहे जायँ उतने ही उदाहरण भी दिये जायँ। कभी कई कर्मोंके लिये किव एक ही दृष्टान्त पर्याप समझते हैं, कभी अधिक महत्त्व दिखानेके लिये एक ही धर्मके कई दृष्टान्त देते हैं। यथा—'लिख सुबेष जग बंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥''उघरिहं अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥' (१।७) 'कियेहुँ कुबेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामवंत हनुमानू।' (१।७) 'संत सुधा सिस धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी।'(१।१४) इत्यादिमें। प्रथम साधारण बात कह दी गयी कि 'काक होहिं पिक बकउ मराला' और फिर इसीको अधिक पुष्ट करनेके लिये 'बाल्मीक नारद घटजोनी' उदाहरण विशेषरूपसे दिये गये; इतना ही नहीं वरन् फिर आगे कहते हैं कि 'जलचर थलचर नभचर नाना'। अर्थात् ये सब सत्संगकी महिमाहीके उदाहरण हैं, नाम कहाँतक गिनाये जायँ।

'घटजोनी' शब्द गोस्वामीजीने अ० २३२ (२) में भी अगस्त्यजीहीके लिये प्रयुक्त किया है। यथा— 'गोपद जल बूड़िहं घटजोनी।' अन्य अर्थमें कहीं नहीं आया है। पंजाबीजी, करुणासिंधुजी, बैजनाथजी, बाबा जानकीदासजी, बाबा हरिहरप्रसादजी एवं प्राय: सभी आधुनिक टीकाकारोंने 'घटजोनी, से श्रीअगस्त्यजीका ही अर्थ लिया है।

श्रीजानकीशरण नेहलताजीने पं० शिवलाल पाठकजीके अर्थपर जो उपर्युक्त विचार मानस-पीयूष-प्रथम संस्करणमें प्रकट किये गये थे उनका खण्डन इस प्रकार किया है—'इसपर मेरा निजी सिद्धान्त है कि एक धर्मके हजारों दृष्टान्त आये हैं। परन्तु 'बाल्मीक नारद घटजोनी' इस चौपाईमें सारे उदाहरणोंके घटानेसे नहीं बनेगा। इस प्रसंगमें दोके उदाहरणसे क्रमालंकार होता है और अर्थ भी सरल प्रकारसे लगता है। शब्दोंकी खींच-खाँच नहीं करनी पड़ती। अगस्त्यजीका अर्थ नहीं करनेसे कुछ बिगड़ता नहीं है।—'घटजोनी' का अर्थ अगस्त्यजीका एक स्थलपर आया है—'गोपद जल बूड़िहंं घटजोनी॥' अब इस प्रमाणसे 'घटजोनी' का अर्थ दूसरा करना मना है। इसपर में सहमत नहीं हूँ।—मानसमें हिर शब्दका अर्थ सैकड़ों स्थलोंपर विष्णुभगवान् है और किष्किन्धाकाण्डमें, 'कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा'में 'हिर' का अर्थ वानर कैसे किया जाता है? मानसभरमें एक ही स्थानपर वानरका अर्थ लगता है। पुनि 'हिर हित सिहत राम जब जोहें'में 'हिर' का अर्थ 'घोड़ा' यह भी एक ही स्थानपर वानरका अर्थ लगता है। पुनि 'हिर हित सिहत राम जब जोहें'में 'हिर' का अर्थ 'घोड़ा' यह भी एक ही स्थानपर है। इसी प्रकार 'घटजोनी' का अर्थ एक स्थानपर अगस्त्यजीका लगानेपर दूसरे स्थानमें उसीका अर्थ (नीच योनि) अलग नहीं है।—वाल्मीिक और नारदजीके इतिहाससे स्पष्ट है कि दोनों पापाचरण करते हुए सत्संगद्वारा महात्मा बन गये परन्तु अगस्त्यजीके इतिहाससे यह बात प्रकट नहीं होती।—अगस्त्यजीका कौन भ्रष्टाचरण प्रसिद्ध था जिससे सुधरना माना जाय। जैसे विसष्टजीका सत्संग अगस्त्यजीको हुआ उसी प्रकार अगस्त्यजीका सत्संग विसष्टजीको हुआ तो विसष्टजीका सुधरना भी कहा जा सकता है। अगस्त्यजीकी उत्पत्ति वरुणतेजसे हुई। जन्म भी उत्तम और पश्चात् आचरणका भ्रष्ट होना भी विणित नहीं। इससे उपर्युक्त दोनों (वाल्मीिक, नारद) हीके सुधरनेकी संगति ठीक बैठती है।'

नोट—६ शब्दसागरमें लिखा है कि 'घट' शब्द विशेषण होकर 'बढ़' के साथ ही अधिकतर होता है। अकेले इसका क्रियावत् प्रयोग 'घटकर' ही होता है, जैसे वह कपड़ा इससे कुछ घटकर है। (श॰ सा॰) 'घट' इस अर्थमें हिन्दी शब्द ही है, संस्कृत नहीं। 'घटयोनि' 'घटयोनिज' समास इस अर्थमें बन नहीं सकता। घटज, कुम्भज, घटसम्भव और घटजोनी श्रीअगस्त्यजीके ये नाम ग्रन्थकारने स्वयं अपने सभी ग्रन्थोंमें प्रयुक्त किये हैं। वाल्मीकिजी नीच योनिमें उत्पन्न नहीं हुए। वे प्रचेता ऋषि अथवा वल्मीकिजीके पुत्र थे। नारदजी दासीपुत्रमात्र थे; दुराचारी वा 'पापाचरण' वाले न थे जैसा भागवतसे स्पष्ट है। श्रीविसिष्ठजी पूर्वसे ही बड़े महात्मा थे और ब्रह्माजीके पुत्र ही थे। निमिके शापोद्धारके लिये ब्रह्माने उन्हें अयोनिज होनेका उपाय बताया था। अगस्त्यजी पूर्व क्या थे किसी टीकाकारने भी इसपर प्रकाश नहीं डाला है।

हमने जो खोज अबतक की है वह आगे दी गयी है। ग्रन्थकार आगे यह भी कहते हैं कि 'जलचर थलचर नभचर' में जहाँ भी जो बड़ा महात्मा हुआ वह सत्संगसे ही। इससे भी अगस्त्यजी भी यदि सत्संगसे बढ़े हों तो आश्चर्य क्या?

इस दीनका कोई हठ नहीं है। दोनों विचार लिखे हैं। जिसको जो भावे वह ले सकेगा। वीरकविजी लिखते हैं कि वाल्मीकिजी बिलसे, नारदजी दासीसे और अगस्त्यजी घड़ेसे उत्पन्न हैं। इनकी उत्पत्तिके योग्य एक भी कारण पर्याप्त न होना 'चतुर्थ विभावना अलंकार' है।

महर्षि वाल्मीकिजी—अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ६ (श्लोक ६४ से ८८ तक) में लिखा है कि वाल्मीकिजीने अपना वृत्तान्त रामचन्द्रजीसे यों कहा था कि हे रघुनन्दन! मैं पूर्वकालमें किरातोंमें बालपनेसे पलकर युवा हुआ, केवल जन्ममात्रसे तो मैं विप्रपुत्र हुँ; शूद्रोंके आचारमें सदा रत रहा। शूद्रास्त्रीसे मेरे बहुत-से पुत्र हुए। तदनन्तर चोरोंका संग होनेसे मैं भी चोर हुआ। नित्य ही धनुष-बाण लिये जीवोंका घात करता था। एक समय एक भारी वनमें मैंने सात तेजस्वी मुनियोंको आते देखा तो उनके पीछे 'खडे रहो, खडे रहो' कहता हुआ दौड़ा। मुनियोंने मुझे देखकर पूछा कि 'हे द्विजाधम! तू क्यों दौड़ा आता है?' मैंने कहा कि मेरे पुत्र, स्त्री आदि बहुत हैं, वे भुखे हैं। इसलिये आपके वस्त्रादिक लेने आ रहा हूँ। वे बिकल न हुए किन्तु प्रसन्न मनसे बोले कि तु घर जाकर सबसे एक-एक करके पूछ कि जो पाप तूने बटोरा है इसको वे भी बटावेंगे कि नहीं ? मैंने ऐसा ही किया; हर एकने यही उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पापके भागी नहीं, वह पाप तो सब तुझको ही लगेगा। हम तो उससे प्राप्त हुए फलको ही भोगनेवाले हैं।—'पापं तवैव तत्सर्वं वयं तु फलभागिन:।।' (७४) ऐसे वचन सुन मेरे मनमें निर्वेद उपजा, अर्थात् खेद और ग्लानि हुई। उससे लोकसे वैराग्य हुआ और मैं फिर मुनियोंके पास गया। उनके दर्शनसे निश्चय करके मेरा अन्त:करण शुद्ध हुआ। मैं दण्डाकार उनके पैरोंपर गिर पड़ा और दीन वचन बोला कि 'हे मुनिश्रेष्ठ! मैं नरकरूप समुद्रमें आ पड़ा हूँ, मेरी रक्षा कीजिये।' मुनि बोले 'उठ, उठ, तेरा कल्याण हो। सज्जनोंका मिलना तुझको सफल हुआ। हम तुझे उपदेश देंगे जिससे तू मोक्ष पावेगा'। मुनि परस्पर विचार करने लगे कि यह अधर्मी है तो क्या, अब शरणमें आया है, रक्षा करनी उचित है। और फिर मुझे 'मरा' 'मरा' जपनेका उपदेश दिया और कहा कि एकाग्र मनसे इसी ठौर स्थित रहकर जपो, जबतक फिर हम लौट न आवें। यथा—'इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम्। एकाग्रमनसात्रैव मरेति जप सर्वदा।।' (८०) (अर्थात् हे राम! ऐसा विचारकर उन्होंने आपके नामाक्षरोंको उलटा करके मुझसे कहा कि तु इसी स्थानपर रहकर एकाग्रचित्तसे सदा, 'मरा, मरा' जपा कर।) मैंने वैसा ही किया, नाममें तदाकार हो गया, देहसुध भूल गयी, दीमकने मिट्टीका ढेर देहपर लगा दिया, जिससे वह बाँबी हो गयी। हजार युग बीतनेपर वे ऋषि फिर आये और कहा कि बाँबीसे निकल। मैं वचन सुनते ही निकल आया। उस समय मुनि बोले कि तु 'वाल्मीकि' नामक मुनीश्वर है, क्योंकि तेरा यह जन्म बल्मीकसे हुआ है। रघुनन्दन! उसीके प्रभावसे मैं ऐसा हुआ कि श्रीसीता-अनुज-सहित साक्षात् घर बैठे आपके दर्शन हुए। विशेष दोहा १४ '*बंदौं मृनि पद*र्र्णा 'में देखिये।

देवर्षि श्रीनारदजी—इन्होंने अपनी कथा व्यासजीसे इस प्रकार कही है कि 'मैं पूर्वजन्ममें वेदवादी ब्राह्मणोंकी एक दासीका पुत्र था। चातुर्मास्यमें एक जगह रहनेवाले कुछ योगी वहाँ आकर ठहरे। मैं बाल्यावस्थाहीमें उनकी सेवामें लगा दिया गया। बालपनेसे ही मैं चंचलतासे रहित, जितेन्द्रिय, खेलक्रूदसे दूर रहनेवाला, आज्ञाकारी, मितभाषी और सेवापरायण था। उन ब्रह्मर्षियोंने मुझपर कृपा करके एक बार अपना उच्छिष्ट सीथ प्रसादी खानेको दिया—'उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्तिकिल्बिषः।' (भा० १। ५। २५) जिसके पानेसे मेरा सम्पूर्ण पाप नष्ट और चित्त शुद्ध हो गया तथा भगवद्धर्ममें रुचि उत्पन्न हो गयी। मैं नित्यप्रति भगवत्कथा सुनने लगा जिससे मनोहरकीर्तिवाले भगवान्में मेरी रुचि और बुद्धि निश्चल हो गयी तथा रजोगुण और तमोगुणको नष्ट करनेवाली भिक्तका प्रादुर्भाव हुआ।

जब वे मुनीश्वर वहाँसे जाने लगे तब उन्होंने मुझे अनुरागी, विनीत, निष्पाप, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय और अनुयायी जानकर उस गुह्यतम ज्ञानका उपदेश किया जो साक्षात् भगवान्का ही कहा हुआ है। 'ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्साक्षाद्भगवतोदितम्।' (भा० १। ५। ३०) जिससे मैंने भगवान्की मायाका प्रभाव समझा और जिस ज्ञानके प्राप्त होनेपर मनुष्य भगवान्के धामको प्राप्त होता है। (भा० १। ५। २३—३१)

ज्ञानोपदेश करनेवाले भिक्षुओंके चले जानेपर मैं माताके स्नेहबन्धनके निवृत्त होनेकी प्रतीक्षा करता हुआ ब्राह्मणपरिवारमें ही रहा, क्योंकि मेरी अवस्था केवल पाँच वर्षकी थी। एक दिन माताको सर्पने डाँस लिया और वह मर गयी। इसे भगवान्का अनुग्रह समझकर मैं उत्तर दिशाकी ओर चल दिया। अन्तमें एक बड़े घोर भयंकर वनमें पहुँचकर नदीके कुण्डमें स्नान-पानकर थकावट मिटायी। फिर एक पीपलके तले बैठकर जैसा सुना था उसी प्रकार परमात्माका ध्यान मन-ही-मन करने लगा। जब अत्यन्त उत्कण्ठावश मेरे नेत्रोंसे आँसू बहने लगे तब हृदयमें श्रीहरिका प्रादुर्भाव हुआ—'औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शर्नेहिरिः॥ (भा० १।६।१७) थोड़ी ही देरमें वह स्वरूप अदृश्य हो गया। बहुत प्रयत्न करनेपर भी जब वह दर्शन फिर न हुआ तब मुझे व्याकुल देख आकाशवाणी हुई कि 'तुम्हारा अनुराग बढ़ानेके लिये तुमको एक बार यह रूप दिखला दिया गया। इस जन्ममें अब तुम मुझे नहीं देख सकते। इस निन्द्य शरीरको छोड़कर तुम मेरे निज जन होगे, तुम्हारी बुद्धि कभी नष्ट न होगी। तत्पश्चात् मैं भगवान्के नाम, लीला आदिका कीर्तन-स्मरण करता कालकी प्रतीक्षा करता हुआ पृथिवीतलपर विचरने लगा। काल पाकर शरीर छूट गया। कल्पान्त होनेपर ब्रह्माजीके श्वासद्वारा मैं उनके हृदयमें प्रविष्ट हुआ। फिर सृष्टि होनेपर मरीचि आदिके साथ मैं भी ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुआ। भगवान्की कृपासे मेरी अव्याहत गित है। भगवान्की दी हुई वीणाको बजाकर हिरगुण गाता हुआ सम्पूर्ण लोकोंमें विचरता हूँ। चिरत गाते समय भगवान्का बराबर दर्शन होता है। यह मेरे जन्म-कर्म आदिका रहस्य है। (भा० १।५।६)

महर्षि श्रीअगस्त्यजी—प्राचीन कालमें किसी समय इन्द्रने वायु और अग्निदेवको दैत्योंका नाश करनेकी आज्ञा दी। आज्ञानुसार इन्होंने बहुत-से दैत्योंको भस्म कर डाला, कुछ जाकर समुद्रमें छिप रहे। तब इन्होंने उनको अशक्त समझकर उन दैत्योंकी उपेक्षा की। वे दैत्य दिनमें समुद्रमें छिपे रहते और रात्रिमें निकलकर देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्यादिका नाश किया करते थे। तब इन्द्रने फिर अग्नि और वायुको आज्ञा दी कि समुद्रका शोषण कर लो। ऐसा करनेमें करोड़ों जीवोंका नाश देख, इस आज्ञाको अनुचित जानकर उन्होंने समुद्रका शोषण करना स्वीकार न किया। इन्द्रने कहा कि देवता धर्म-अधर्मके भागी नहीं होते, वे वहीं करते हैं जिससे जीवोंका कल्याण हो, तुम्हीं दोनों ज्ञान छाँटते हो, अतः तुम दोनों एक मनुष्यका रूप धारणकर पृथ्वीपर धर्मार्थशास्त्ररिहत योनिसे जन्म लेकर मुनियोंकी वृत्ति धारण करते हुए जाकर रहो और जबतक तुम वहाँ चुल्लूसे समुद्रको न पीकर सुखा लोगे तबतक तुम्हें मर्त्यलोकमें ही रहना पड़ेगा। इन्द्रका शाप होते ही उनका पतन हुआ और उन्होंने मर्त्यलोकमें आकर जन्म लिया।

उन्हीं दिनोंकी बात है कि उर्वशी मित्रके यहाँ जा रही थी, वे उसको उस दिनके लिये वरण कर चुके थे, रास्तेमें उसे जाते हुए देख उसके रूपपर आसक्त हो वरुणने उसको अपने यहाँ बुलाया तब उसने कहा कि मैं मित्रको वचन दे चुकी हूँ। वरुणने कहा कि वरण शरीरका हुआ है तुम मन मेरेमें लगा दो और शरीरसे वहाँ जाना। उसने वैसा ही किया। मित्रको यह पता लगनेपर उन्होंने उर्वशीको शाप दिया कि तुम आज ही मर्त्यलोकमें जाकर पुरुरवाकी स्त्री हो जाओ। मित्रने अपना तेज एक घटमें रख दिया और वरुणने भी उसी घटमें अपना तेज रखा। एक समय निमिराजा जब स्त्रियोंके साथ जूआ खेल रहे थे श्रीविसिष्ठजी उनके यहाँ गये। जूएमें आसक्त राजाने गुरुका आदर, सत्कार नहीं किया। इससे श्रीविसिष्ठजीने उनको देहरित होनेका शाप दिया। पता लगनेपर राजाने उनको भी वैसा ही शाप दिया। दोनों शरीररिहत होकर ब्रह्माजीके पास गये। उनके आज्ञानुसार राजा निमिको लोगोंकी पलकोंपर निवास मिला और विसिष्ठजीने उपर्युक्त मित्रावरुणके तेजवाले घटसे आकर जन्म लिया। इधर वायुसिहत अग्निदेव भी उसी घटसे विसष्टजीके पश्चात्, चतुर्बाहु, अक्षमाला

मानस-पीयूष ]

कमण्डलधारी अगस्त्यरूपसे उत्पन्न हुए। इसके पश्चात् उन्होंने स्त्रीसिहत वानप्रस्थिवधानसे मलयपर्वतपर जाकर बड़ी दुष्कर तपस्या की। इस दुष्कर तपस्याके पश्चात् उन्होंने समुद्रको पान कर लिया, तब ब्रह्मादिने आकर इनको वरदान दिया। (पद्मपुराण सृष्टिखण्ड अ० २२ श्लोक ३—४८)

इस कथासे ये बातें ध्विनत होती हैं कि (१) अग्नि और वायु इन्द्रकी आज्ञामें रहनेवाले सामान्य देवता थे। (२) शापसे मनुष्य हुए। (३) 'मलयस्यैकदेशे तु वैखानसिवधानतः। सभार्यः संवृतो विप्रैस्तपश्चके सुदुष्करम्॥'(४०) इस श्लोकसे जान पड़ता है कि जिन ब्राह्मणोंके साथ वे तपश्चर्या करने गये, वे अवश्य उच्चकोटिके महिष होंगे और उन्हींके सत्संगद्वारा वे तपश्चर्यामें तत्पर होकर ऐसे समर्थ महिष हुए कि इन्द्रादिको उनसे आ–आकर अनेक प्रसंगोंके आनेपर सहायताकी प्रार्थना करनी पड़ी। शंकरजी-ऐसे ईश्वर उनके सत्संगको जाते थे। एक अप्सरापर आसक्त होनेपर उसके नामसे जो तेज:पात हुआ उससे उत्पत्ति हुई। धर्मार्थशास्त्ररिहत योनिसे जिनकी उत्पत्ति हुई, शापद्वारा जो मर्त्यलोकमें उत्पन्न हुए वे ही कैसे परम तेजस्वी और देवताओं तथा ऋषियोंसे पृज्य हुए? यह सत्संगका प्रभाव है।

कोई-कोई महात्मा अगस्त्यजीके पूर्वजन्मकी कथा इस प्रकार कहते हैं कि किसी समय सप्तर्षियोंके यज्ञमें अग्निदेव साक्षात् प्रकट हुए, तब ऋषियोंकी स्त्रियोंको देख वे काममोहित हो गये। अनुचित समझकर उन्होंने अपने मनको बहुत रोका पर वह वशमें न हुआ। तब वे वनमें चले गये और वहाँ जानेपर मूर्च्छित हो गये। जब सप्तर्षियोंको यह बात मालूम हुई तब उन्होंने अग्निदेवको शाप दिया कि जाकर मर्त्यलोकमें मनुष्य-योनिको प्राप्त हो। वही कुम्भसे अगस्त्यरूपसे प्रकट हुए। परन्तु बहुत खोज करनेपर भी यह कथा हमको अबतक नहीं मिली। केवल इस ढंगकी एक कथा कार्त्तिकेयजन्मप्रसंगमें महाभारत वनपर्व अ० २२४—२२६ और स्कन्दपुराण माहेश्वरखण्डान्तर्गत कौमारखण्ड अ० २९ में मिलती है। परन्तु अग्निको शापका दिया जाना और तदनुसार अगस्त्यरूपसे जन्म होनेकी कथा इन प्रसंगोंमें नहीं मिलती।

वाल्मीकीय रामायण उत्तरकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे वह कथा यों कही है कि 'राजा निमिके शापसे विसष्टजी देहरिहत हुए तब उन्होंने ब्रह्माजीसे जाकर प्रार्थना की कि देहहीनकी संसारी क्रिया नष्ट हो जाती है। 'बिनु तनु बेद भजन निहं बरना।' हमको देह दीजिये। तब ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि मित्रावरुणसे जो तेज जायमान है उसमें जाकर तुम निवेश करो, तुम अयोनिज रहोगे। विसष्टजीने ऐसा ही किया। एक समयकी बात है कि उर्वशी षोडश शृंगार किये हुए मित्रके आश्रमको जा रही थी। वरुण उसे देखकर कामातुर हुए और उससे भोगकी इच्छा प्रकट की। वह बोली कि मैं मित्रसे प्रथम ही स्वीकृत हो चुकी हूँ। वरुण कामातुर हो बोले कि हम अपना तेज इस देवताओंसे निर्मित कुम्भमें तुम्हारे नामसे स्थापित करते हैं, यह सुन उर्वशी प्रसन्न हो बोली कि ऐसा ही हो, हमारा हृदय और भाव आपमें रहेगा और यह शरीर मित्रहीका रहेगा। वरुणने अपने अग्निसमान तेजवाले रेतको कुम्भमें स्थापित किया। इस कुम्भसे पहले अगस्त्यजी उत्पन्न हुए फिर विसष्टजी।' कुम्भमें विसष्टजीका सत्संग अगस्त्यजीको हुआ। वह घट कहाँ और कैसे निर्माण हुआ, उसकी कथा यह है कि मित्रावरुणने एक बार यज्ञ किया जिसमें अनेकों देवता, ऋषि–मुनि–सिद्ध एकत्रित हुए थे; सबने मिलकर घट स्थापित किया और उस घटमें अपनी–अपनी शक्तियाँ—तेज या प्रताप स्थापित किया था।

नोट—७ 'बालमीक नारद घटजोनी' इति। 'घटजोनी' का अर्थ 'महर्षि अगस्त्यजी' करके ऊपर अगस्त्यजीको कथा यित्कंचित् जो अबतक मालूम हुई वह दी गयी। उन्होंने कथा अपनी किससे कही? इसका उल्लेख नाना पुराण निगमागममेंसे किसमें है, इसका पता मालूम नहीं है। इसी तरह भानुप्रताप आदिकी कथाओंका भी ठीक पता अभीतक नहीं मिला है।

जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥४॥ मित कीरित गित भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥५॥

# सो जानब सतसंग प्रभाऊ।लोकहु बेद न आन उपाऊ॥६॥

शब्दार्थ—जलचर=जलमें बिचरने या रहनेवाले। थलचर=पृथ्वीपर रहनेवाले। नभचर=आकाशमें विचरनेवाले। 'नभचर' का प्रयोग इतने अर्थीमें होता है, 'मेघे वाते ग्रहे देवे राक्षसे व्योमचारिणी। विहंगमे विद्याधरेऽपि च'। जड़ चेतन='जड़ चेतन जग जीवः' दोहा ७ में देखिये। जहान (फा०)=संसार। गित=शुभ गित; मोक्ष; परमपद। भृति=वैभव, वृद्धि, सिद्धियाँ। भलाई=कल्याण, सौभाग्य, अच्छाई, श्रेष्ठता। जानब=जानिये।

अर्थ—जलमें रहनेवाले, पृथ्वीपर चलनेवाले और आकाशमें विचरनेवाले अनेक प्रकारके जड वा चेतन जो भी जीव संसारमें हैं॥४॥ (उनमेंसे) जब कभी, जिस किसी यत्नसे, जहाँ कहीं भी जिसने बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य या भलाई, बड़प्पन पाया है॥५॥ वह सब सत्संगका ही प्रभाव जानना चाहिये। लोकमें और वेदोंमें भी (इनकी प्राप्तिका) दूसरा उपाय है ही नहीं॥६॥

नोट—१ 'जलचर थलचर—सतसंग प्रभाऊ' कहकर जनाया कि श्रीवाल्मीकिजी, नारदजी और अगस्त्यजी तो मनुष्य थे, जो उसी देहमें सत्संगसे सुधर गये। पर सत्संगितकी मिहमा इससे भी अधिक है। उसका प्रभाव पशु, पक्षी एवं अन्य चेतन जीवहीपर नहीं वरंच जड पदार्थींपर भी पड़ता है; वे भी सुधरते आये हैं। ब्रह्माण्डभरमें जो भी सुधरा वह सत्संगसे ही सुधरा। अतएव जिसे भी मित-कीर्ति आदिकी चाह हो उसके लिये इनकी प्राप्तिका एकमात्र सुलभ साधन यही है।

टिप्पणी—१ 'जलचर थलचर—'इति। (क) सृष्टिके आदिमें प्रथम जल है, तब थल, फिर नभ, जड और चेतन। उसी क्रमसे यहाँ लिखा गया। (ख) 'जे जड़ चेतन—' अर्थात् ये ही तीन नहीं, वरंच जहानभर, जो बना सत्संगसे बना। (यहाँ जड-चेतन 'जलचर थलचर नभचर' तीनोंके विशेषण हैं।)

नोट—२ जल, थल और नभमें रहनेवाले जड, चेतन जिन्होंने 'मित कीरितिः'' पायी वे अनेक हैं। कुछके नाम उदाहरणार्थ यहाँ लिखे जाते हैं।

- (क) जलचरमें—(१) जड जैसे मैनाकपर्वत। इसे इन्द्रके भयसे बचानेके लिये पवनदेवने समुद्रमें लाकर छिपा दिया था, सो पूर्व पवनदेवके संगसे और फिर समुद्रके संगसे उसे 'सुमिति' उपजी कि पवनसूत श्रीहनुमान्जीको विश्राम दे।
- (२) चेतन जैसे मकरी, ग्राह, राघवमत्स्य और सेतुबन्धन होनेपर समुद्रके समस्त जलचरोंको सुमित उपजी। मकरीको श्रीहनुमान्जीके स्पर्श एवं दर्शनसे सुमित उपजी, तब उसने कालनेमिका कपट बता दिया। 'मृनि न होइ यह निसिचर घोरा'। जिससे उसे लोकमें भलाई मिली और दिव्यरूप धर वह देवलोकको गयी, यह सद्गित मिली। 'ग्राह' को गजेन्द्रके संगसे सुमित उपजी कि इसका पैर पकड़नेसे मेरा उद्धार हो जायगा और सद्गित मिली तथा गजेन्द्रके साथ-साथ उसका भी नाम विख्यात हुआ। राघवमत्स्यको, मंजूषामें कौसल्याजीको देख सुमित उपजी कि इसके पुत्रसे श्रीरामजीका अवतार होगा जिससे रावणादिका नाश होकर जीवोंको सुख होगा, जिससे उसने उन्हें कोशलराजको दे दिया। सेतुके पास श्रीराम-लक्ष्मणजीका दर्शन पानेसे जलचर आपसका वैर भूल गये और सेनाको पार उतारनेको पुल-सरीखा बन गये। यथा, 'देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा।''प्रगट भए सब जलचर बृंदा॥'.....प्रभृहि बिलोकिह टरिह न टारें गा''अपर जलचरिह ऊपर चिढ़ चिढ़ पारिह जाहिं।'(६।४)
- (ख) थलचरमें—(१) जड जैसे वृक्ष, वन, पर्वत, तृण आदि। श्रीरामजीका दर्शन पा सुमित उपजी और वे श्रीरामजी तथा उनके भक्तोंके लिये उपकारमें तत्पर हुए तथा उनके संगसे उन्होंने कीर्ति पायी। यथा—'सब तरु फरे रामिहत लागी। रितु अरु कुरितु काल गित त्यागी॥'(६।५) 'मंगलरूप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापित जब ते॥'(४।१३) 'धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहँ जहँ नाथ पाउँ तुम्ह धारा॥'(२।१३६) 'उदय अस्त गिरि अरु कैलासू। चित्रकूट जस गाविहं तेते॥' 'बिंधि मुदित मन सुखु न समाई। श्रमिबनु बिपुल बड़ाई पाई॥' (२।१३७) गुरु अगस्त्यजीके संगका यह फल विन्ध्याचलको मिला। 'परिस चरनरज अचर सुखारी। भये परम पद के अधिकारी।।' (२।१३९)

- (२) चेतन, जैसे शबरी, कोल, किरात, भील, पशु, वानर, विभीषण, शुक आदि। शबरीजीको मतंग ऋषिके संगसे श्रीरामदर्शनकी लालसा, पम्पासरको शुद्ध करनेकी कीर्ति और श्रीरामजीके दर्शन तथा योगियोंकी दुर्लभ गित एवं प्रेम-पहुनाईका यश मिला। कोल, किरात, भील, वनवासी जीव श्रीरामजीके संगसे हिंसा व्यापार छोड़ प्रेम करने लगे। यथा— 'किर केहिर किप कोल कुरंगा। बिगत बैर बिचरिहं सब संगा॥'(२।१३८) 'धन्य बिहग मृग काननचारी। सफल जनम भए तुम्हिहं निहारी॥'(२।१३६) सुग्रीवजीको श्रीहनुमान्जीके संगसे श्रीरामजीके सहायक, सखा, पंचम भ्राता इत्यादि होनेकी कीर्ति और सद्गित मिली। समस्त वानर, भालुओंको अविचल यश और सद्गित मिली। विभीषण और शुक-सारन निशाचरवंशोद्भव भक्तोंकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। सभीको कीर्ति, सद्गित और सुमित मिली।
- (ग) नभचरमें—(१) जड, जैसे मेघ, वायु आदि। इन्होंने भक्तराज श्रीभरतजीका दर्शनरूपी संग पाया। यथा—'किये जाहिं छाया जलद सुखद बहड़ बर बात। तस मगु भएउ न राम कहँ जस भा भरतिहं जात॥' (२। २१६) (२) चेतन, जैसे सम्पातीको चन्द्रमा ऋषिके संगसे सुमित उपजी। यथा—'मुनि एक नाम चंद्रमा ओही।—बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देहजनित अभिमान छुड़ावा॥'……'तिन्हिह देखाइ देहेसु तैं सीता॥……।' (४। २८) जिससे उसने वानरोंका उत्साह बढ़ाया, आशीर्वादसे सहायता की, श्रीरामजीके दर्शन, कीर्ति और सद्गित पायी। यथा—'राम हृदय धिर करहु उपाई।' (४। २९) 'बचन सहाइ करिब मैं पैहहु खोजहु जाहि।' (४। २७) इसी तरह भुशुण्डिजीको विप्र और लोमशके संगसे सब कुछ मिला।

नोट—३ 'जड चेतन' को 'जलचर, थलचर, नभचरके विशेषण मानकर उपर्युक्त भाव एवं उदाहरण दिये गये। मुं० रोशनलालका मत है कि जलचर, थलचर, नभचर, जड और चेतन—ये पाँच हैं, उसी तरह मित, कीरित, गित, भूति और भलाई भी पाँच हैं, अतः इन चौपाइयोंकी एकवाक्यता है। क्रमसे एकके साथ एकको लेकर पहली अर्धाली 'जलचर—' का अन्वय अगलीके साथ करनेसे यह अर्थ होता है कि 'जलचरने मित, थलचरने कीर्ति, नभचरने गित, जड़ने भूति और चेतनने भलाई पायी।' राघवमत्स्यको सुमित उपजी, गजेन्द्रको कीर्ति मिली। उसका गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र प्रसिद्ध है, जटायुको सद्गित मिली, जड अहल्या अपने पितकी विभूतिको प्राप्त हुई और श्रीसुग्रीव, श्रीहनुमान्जी आदि वानरोंको इतनी भलाई प्राप्त हुई कि भगवान्ने अपनेको उनका ऋणी माना। इस तरह 'यथासंख्या क्रमालंकार' है। [गजेन्द्र पूर्व जन्ममें इन्द्रद्युम्न नामक राजा था। अगस्त्यजीके शापसे गजेन्द्र हुआ, हिरके दर्शन–स्पर्शसे उसका अज्ञान दूर हुआ और मुक्ति पायी। 'गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद्विमुक्तोऽज्ञानबन्धनात्।' (भा० ८। ४।६) जटायु पूर्व दशरथमहाराजका सखा था। शनैश्चरके युद्धमें जटायुजीने श्रीदशरथमहाराजकी सहायता की थी। पूर्व संगके प्रभावसे तथा श्रीसीतारामजीके दर्शन–संगके प्रभावसे उसमें श्रीसीताजीकी रक्षा करनेकी बुद्धि हुई और अपूर्व अलौकिक गित पायी।] किसीने इसपर यह दोहा कहा है 'जलचर थलचर ग्राह गज नभचर कहे जटायु। जड मुनितिय चेतन कही एक विशेषण राउ॥'

टिप्पणी—२ ऊपर यह दिखा आये कि सबोंने 'मित, कीर्ति, गित, भूति, भलाई' सत्संगसे पायी। मित, कीर्ति, गितका क्रम भी साभिप्राय है। सत्संगमें विवेककी प्राप्ति मुख्य है। यथा—'बिनु सतसंग बिबेक न होई' यही बात आगे कहते हैं। विवेक बुद्धिमें होता है। इसीसे प्रथम 'मित' का होना कहा, पीछे कीर्तिका और तब गितका होना कहा।

टिप्पणी—३ इस चौपाईका जोड़ सुन्दरकाण्डमें है। यथा—'जो आपन चाहड़ कल्याना। सुजस सुमित सुभगित सुख नाना।।' 'सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउथि के चंद कि नाई॥' (५। ३८) दोनों जगह एक ही पाँच वस्तुओंका वर्णन हुआ है।

मित, कीरित, गित, भूति, भलाई। 'जलचर थलचर' से 'जहाना' तक। सुमित, सुजस, सुभगित, सुख, कल्यान। जो चाहइ। उपर्युक्त मिलानसे स्पष्ट है कि वहाँ 'जो चाहइ' जो कहा है, उसीको यहाँ 'जलचर'''' जहाना 'कहा है और जो वहाँ सुयश, सुमित आदि कहा है वहीं यहाँ मित, कीर्ति आदि कहा है। भूति=सुख। भलाई=कल्याण। 'जो चाहइ'से सूचित करते हैं कि प्रत्येक जीवको ये पाँचों पदार्थ सत्संगसे प्राप्त हो सकते हैं। यह बात इस काण्डमें सन्त-संगके प्रसंगमें दिखायी। और कामी रावणके प्रसंगमें इन्हीं पाँचोंका 'परनारि लिलार' के संगसे नष्ट होना दिखाया है। कामी पुरुषकी मित, कीर्ति आदि सबका नाश हो जाता है। मितका नाश, यथा—'बृधि बल सील सत्य सब मीना। बंसी सम त्रिय कहिं प्रबीना।।'(३।४४) कीर्तिका नाश, यथा—'अकलंकता कि कामी लहई।'(१।२६७) 'कामी पुनि कि रहिं अकलंका।'(७।११२) गितका नाश, यथा—'सुभगित पाव कि पर त्रिय गामी।'(७।११२) भूतिका नाश, यथा—'धरम सकल सरसीरुह बृंदा। होइ हिम तिन्हिह दहइ सुखमंदा।।'(३।४४) भलाईका नाश, यथा—'अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि॥'(३।४४) सारांश यह कि सुमित, कीर्ति आदिका कुसंगसे नष्ट होना कहकर उन्हींका सुसंगसे प्राप्त होना सूचित किया है।

### बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥ ७॥ सतसंगत मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥ ८॥

अर्थ—बिना सत्संगके विवेक नहीं होता और वह (सत्संग) श्रीरामजीकी कृपाके बिना सहजमें प्राप्त नहीं होता॥ ७॥ सत्संगति आनन्द-मंगलकी जड़ है। उसकी सिद्धि (प्राप्ति) फल है [वा, वही (सत्संगति ही) सिद्धिरूप फल है। (मा॰ प्र॰)]\* और सब साधन फूल हैं॥८॥

टिप्पणी—१ यदि कोई कहे कि 'जब सत्संगसे 'मित, कीर्ति आदि सब मिलती हैं तो सब सत्संग क्यों नहीं करते?' तो उसका उत्तर देते हैं कि 'रामकृपाo'। अर्थात् श्रीरामकृपा ही सत्संगका साधन है, नहीं तो सभी कर लें। यथा—'जब द्रवै दीनदयालु राघव, साधु-संगित पाइये।' (विनय० १३६) 'बिनु हिरकृपा मिलिहें निहं संता' (सुं० ७) 'संत बिसुद्ध मिलिहें पिर तेही। रामकृपा किर चितविहं जेही॥' (७। ६९) 'सतसंगित दुरलभ संसारा"निज जन जानि राम मोहिं संतसमागम दीन्ह॥' (उ० १२३) (रा० प्र०)।

टिप्पणी—२ पहले कहा कि 'सबिह सुलभ सब दिन सब देसा' (२।१२) अब कहते हैं कि 'रामकृपा बिनु सुलभ न सोई।' प्रथम कहा कि 'मित कीरित' सब सत्संगसे होते हैं, अन्य उपायसे नहीं; और अब कहते हैं कि ये सब ज्ञानसे भी होते हैं। भाव यह है कि रामकृपासे सत्संग, सत्संगसे विवेक और विवेकसे गिति है। यथा—'बिनु बिबेक संसार घोर निधि पार न पावड़ कोई।'

नोट—१ यदि कोई कहे कि मोक्षके लिये तो वेदोंमें विवेकका होना आवश्यक कहा है तो उसपर ग्रन्थकार कहते हैं कि मोक्षका कारण जो विवेक है, वह सत्संग बिना नहीं हो सकता। 'रामकृपा बिनुo' का भाव यह कि भगवत्कृपा बिना सज्जनोंके वाक्योंमें रुचि और विश्वास नहीं होता। (पंo) भाव यह कि 'नाना साधनोंके और फल मिलते हैं, सत्संगति–लाभ केवल राम–अनुग्रहहीके अधीन है।'

अलंकार—सत्संग कारण, विवेक कार्य और फिर सत्संग कार्य और रामकृपा उसका कारण कहा गया। अत: 'द्वितीय कारणमाला अलंकार' हुआ। यथा—'कारजको कारण जु सो कारज है जाय। कारणमाला ताहिको कहैं सकल कविराय।।'(अ॰ मं॰)

नोट—१ जब 'सिद्धि' का अर्थ 'प्राप्ति' लेते हैं तब 'सोइ फल सिधि फूला' का भाव यह है कि 'मुदमंगलरूपी वृक्षमें जब जप-तप, विप्रपदपूजा आदि अनेक साधनरूपी फूल लगते हैं तब सत्संग-प्राप्तिरूपी फल मिलता है।' अर्थात् जन्म पाकर यदि सत्संग न मिला तो जन्म व्यर्थ गया। इसीसे ग्रन्थकारने सिद्धिको फल कहा और साधनको फूल। (पं० सू० प्र० मिश्र)

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—३—'वही सत्संगित सब सिद्धिका फल है' (नंगे परमहंसजी)। ४— 'वही सिद्धि फल है (अर्थात् सिद्ध-अवस्थाका सत्संग फलरूप है। वै०। वीरकवि। मा० म०)। ५—(यावत् भगवत्सम्बन्धी) सिद्धियाँ (हैं) वही फल हैं। (बाबा हरिदासजी)

मानस और विनयमें गोस्वामीजीने 'सत्संग' शब्दसे क्या भाव सूचित किया है, यह उनके उद्धरणोंसे ही जाना जा सकता है। अतएव कुछ उद्धरण दिये जाते हैं। (क) वे विनयमें प्रार्थना करते हैं 'देहि सतसंग निज-अंग श्रीरंग! भवभंग-कारण शरण-शोकहारी। ये तु भवदंग्विपल्लव-समाश्रित सदा, भिक्तरत, बिगतसंशय मुरारी।।' (५७) इसके अन्तमें कहते हैं 'यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकर्मवश भ्रमत जगजोनि संकट अनेकं। तत्र त्वद्भिक्त, सज्जन-समागम, सदा भवतु मे राम विश्राममेकं।।""" 'संत-भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमिप मित मिलन कह दासतुलसी॥' इससे 'सत्संग' का अर्थ 'सन्तों-सज्जनोंका संग वा समागम' स्वयं किवने कर दिया है।

- (ख)—विनय॰ १३६ में कहते हैं 'बिनु सतसंग भगित निहं होई। ते तब मिलैं द्रवैं जब सोई॥' 'जब द्रवै दीनदयालु राघव, साधु-संगित पाइये। जेहि दरस-परस-समागमादिक, पापरासि नसाइये॥' 'जिनके मिले दुख-सुख समान, अमानतादिक गुन भये……।' यहाँ भी 'सत्संग' से सन्तोंका संग, उनका दर्शन, स्पर्श और समागम ही बताया।
- (ग)—मानसमें श्रीहनुमान्जीका दर्शन और स्पर्श आदि होनेपर लंकिनीने कहा है—'*तात स्वर्ग अपवर्ग* सुख धरिय तुला इक अंग। तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग।।' इसके पश्चात् उत्तरकाण्डमें जब श्रीसनकादिजी भगवान् श्रीरामजीके दर्शनार्थ उपवनमें आये हैं, उस समय भगवान् कहते हैं—'**आज़** धन्य मैं सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहिं अघ खीसा॥' 'बड़े भाग पाइअ सतसंगा। बिनहि प्रयास होइ भवभंगा॥' 'संतसंग अपबर्ग कर कामी भव कर पंथा' यहाँ ऋषियोंके दर्शनमात्रको ही 'सत्संग' कहा है, आगे चलकर गरुड्जीको मोह होनेपर जब उन्हें नारदजी, ब्रह्माजीके और उन्होंने शंकरजीके पास भेजा तब श्रीशिवजी कहते हैं—'मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही। कविन भाँति समुझावौं तोही।।''तबिहं होइ सब संशय भंगा। जब बहु काल करिय सतसंगा।।' 'सुनिय तहाँ हरिकथा सुहाई।' '=====िबनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग।' यहाँ 'सत्संग' का अर्थ सन्तोंका साथ, उनके साथ रहकर हरिकथा आदि श्रवण करना। गरुडजीको देवर्षि नारद-जैसे सन्तका तथा ब्रह्माजी और शंकरजीका दर्शन हुआ, पर दर्शनमात्रसे क्लेश न गया। हाँ, इन्होंने मार्ग बताया और उससे मोह छूट गया। भुशुण्डिजीके आश्रमके दर्शनसे मोह दूर हो गया। बहुत कालके समागमके अन्तमें भुशुण्डिजी कहते हैं—'**कहेउँ नाथ हरिचरित अनूपा।**——''**पूछेहु रामकथा अति पावनि। सुक सनकादि** संभु मन भाविन ॥''सतसंगति दुर्लभ संसारा। निर्मिष दंड भिर एकउ बारा।।—''आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब *बिधि हीन। निज जन जानि मोहि प्रभु संत समागम दीन्ह।।*' इससे श्रीरामकथा आदिकी चर्चा सन्त-मिलन होनेपर होनेको 'सत्संगति' कहा है। क्योंकि संवादके अन्तमें 'आज़' और 'सन्तसमागम' शब्द कहे गये हैं। यहाँ गरुड़जीका समागम सन्तसमागम कहा गया और गरुड़जी भुशुण्डिजीको सन्त कहते हैं। गरुड़जीके चले जानेके बाद श्रीशिवजी कहते हैं 'गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछ आन॥' अर्थात् सन्त-मिलन और उनके दर्शन, कथा-वार्ता आदिका उनसे श्रवण इत्यादि 'समागम' है। यही अर्थ श्रीयाज्ञवल्क्यजीके शब्दोंसे सिद्ध होता है। वे श्रीशिवचरितकथनके पश्चात् कहते हैं 'सुनु मुनि आजु समागम तोरे। किह न जाइ जस सुख मन मोरे॥' स्मरण रहे कि सन्त जिनका दर्शनमात्र सत्संग कहा गया है, वे श्रीहनुमान्जी, श्रीभुशुण्डिजी-सरीखे सन्त हैं, जिनमें वे लक्षण हों, जो मानसमें कहे गये हैं। सन्त-भगवन्तमें भेद नहीं है। सन्त बिना भगवत्कृपाके नहीं मिलते और भगवान् बिना सन्तकृपाके नहीं मिलते।

ाक्ष्य सत्संगकी सिद्धावस्थाका फल भी सत्संग है; इसीलिये तो भक्त सदा सन्तसमागम चाहते हैं। यथा—'यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकर्मवश भ्रमत जगजोनि संकट अनेकं। तत्र त्वद्भक्ति, सज्जन-समागम सदा भवतु मे राम विश्राममेकं।' (विनय॰ ५७) 'बार बार बर माँगउ हरिष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगित सदा सत्संग।।' (७। १४)

टिप्पणी—३ इस प्रसंगमें 'मुदमंगल' पद तीन बार दिया गया है। यथा, 'मुदमंगलमय

संतसमाजू' (२।७) 'सुनत सकल मुदमंगल देनी' (२।१०) और 'सतसंगित मुद मंगल मूला' (३।८) ऐसा करके सन्तोंके सम्बन्धमें तीन बातें सूचित की हैं। सन्त मुदमंगलके स्वरूप हैं। सुननेवालेको मंगलमोद देते हैं और सन्तका संग मुदमंगलका मूलक अर्थात् उत्पन्न करनेवाला है।

नोट—२ बाबा जानकीदासजी '**बिनु सतसंग बिबेक न होई**'का अर्थ यह करते हैं कि 'बिना सत्संग (उपर्युक्त बातका) विवेक नहीं होता।' अर्थात् जो ऊपर कहा है कि मित–कीर्ति आदि पाँचों सत्संगके प्रभावसे मिलते हैं यह ज्ञान (इसका जानना) भी सत्संगसे ही होता है। अर्थात् सत्संगका प्रभाव सत्संगसे ही जाना जाता है।

नोट—३ 'सतसंगत मुद मंगल मूला। 'इति। (क) 'मूल' कहनेका भाव यह है कि सत्संग जड़ है, मुदमंगल वृक्ष है। जैसे बिना जड़के वृक्ष नहीं रह सकता, वैसे ही बिना सत्संगके मुदमंगल नहीं रह सकते। वृक्षमें फूल और फल होते हैं। यहाँ सब साधन फूल हैं और साधनोंसे जो सत्संग प्राप्त हुआ वही फल है। (ख) यहाँ मूल और फल दोनोंको एक ही बताकर दिखाया कि मूल और फलका सम्बन्ध है। यही जड़ है और यही फल है। देखिये, पिरपक्व फल (बीज) पृथ्वीमें बोया जाता है। तब वह जड़रूपमें पिरणत हो जाता है। उसीसे फिर वृक्ष, फूल और फल होते हैं। फल जब पिरपक्व हो जाता है तब वही बीज होता है। (ग) बैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ सत्संगको दो कार्योंका मूल कहा। एक तो विवेकका, दूसरे मुदमंगलका। 'मूला' शब्दसे 'विवेक' और 'मुद मंगल' दोनोंको वृक्षरूप बताया। विवेकरूपी वृक्षके सर्वांग ये हैं। सिद्ध—अवस्थाका सत्संग फलरूप है जो भूमिमें बोये जानेसे मूल होकर सब वृक्ष हो जाता है। यहाँ 'सुमिति' भूमि है। सत्संग उपदेश बीज मूल अंकुर है। शम—दम दोनों दल हैं। श्रद्धा फुनगी है। उपराम, तितिक्षा बढ़ना है। समाधान हिरयाली है। विवेक वृक्ष है, वैराग्य उसकी सेवा (शाखा) है। मुमुक्षा फूल है, ज्ञान फल है। सत्संग बीज है।

नोट—४ (क) ग्रन्थमें सत्संगके दो साधन बताये गये हैं। एक तो यहाँ 'रामकृपा' बताया गया। अन्यत्र भी ऐसा ही कहा है, जैसा टिप्पणी १ में लिखा गया है। दूसरा साधन उत्तरकाण्डमें विप्रपदपूजासे उत्पन्न पुण्यपुंज। यथा— 'पुण्यपुंज बिनु मिलिह न संता। सतसंगित संसृति कर अंता॥' 'पुन्य एक जग महँ निहं दूजा। मन क्रम बचन बिप्रपद पूजा।' (७।४५) (ख) 'सतसंगत मुद मंगल मूला।' 'सब साधनोंको फूल कहा है। 'सब' से जनाया कि साधन अनेक हैं जैसे फूल अनेक। बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि जप, तप आदि सब साधन फूल हैं। फूलसे फल होता है। परिपक्व फल ही पुनः बीज होता है। अतः 'सोइ फल सिधि' कहा। (ग) किसी–किसीका कहना है कि 'रामकृपा' का सम्बन्ध 'विवेक'–वाले सत्संगसे है अर्थात् रामकृपा जिसका साधन है उस सत्संगका कार्य विवेक है और अन्य (पुण्यपुंज आदि) साधनोंसे जो सत्संग होता है उसका कार्य मुदमंगल है। कोई इसीको इस प्रकार कहते हैं कि सत्संग दो प्रकारका है, एक कृपासाध्य, दूसरा साधनसाध्य। 'कृपासाध्यका सदसिद्वेक फल है और साधनसाध्यका मुदमंगल फल है।

इसपर शंका होती है कि 'क्या श्रीरामकृपा बिना केवल साधनसे सत्संगकी प्राप्ति हो सकती है? यदि हो सकती है तो फिर मनुष्यको श्रीरामकृपाकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अत: यही कहना होता है कि विप्रपदपूजाद्वारा जो सत्संग प्राप्त होता है उसके लिये भी कृपा आवश्यक है। श्रीरामकृपा स्वतन्त्र ही बिना साधन कराये भी सत्संग दे सकती है, जैसे विभीषणजीको। और चाहे साधन कराके दे, पर सत्संग प्राप्त करानेवाली रामकृपा ही है। दूसरा प्रश्न यह होता है कि 'क्या साधनद्वारा जो सत्संग होगा उससे सदसद्विवेक न होगा?' मेरी समझमें गोस्वामीजीका तात्पर्य यह नहीं है कि एक सत्संगसे विवेक होगा, दूसरेसे नहीं। तीसरी शंका यह होती है कि क्या रामकृपासे विवेक ही होगा, मुदमंगल न होगा?

सठ सुधरिंहं सतसंगति पाई। पारस परस<sup>\*</sup> कुधात सुहाई॥ ९॥ विधिबस सुजन कुसंगत परहीं। फनिमनि समनिज गुन अनुसरहीं॥ १०॥

<sup>\*</sup> परसि—छ०, १७०४। परस—१६६१, १७२१, १७६२।

शब्दार्थ—सठ (शठ)=मूर्ख; जडबुद्धिवाले; लुच्चे। पारस=एक पत्थर जिसके विषयमें प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उसमें छुलाया जाय तो सोना हो जाता है। परस (स्पर्श)=छूना। कुधात (कुधातु)=बुरी धातु।=लोहा। सुहाई=सुहावनी, अच्छी वा शोभित हो जाती है। बिधि=दैव। बिधिबस=दैवयोगसे। फिन (फिणि)=सर्प। अनुसरना=पीछे वा साथ-साथ चलना; अनुकूल आचरण करना; (के) अनुसार चलना, बरतना, अनुसरण करना।

अर्थ—शठलोग सत्संग पाकर सुधर जाते हैं (जैसे) पारसके स्पर्शसे लोहा शोभित हो जाता है। (सुन्दर सोना बन जाता है)॥ ९॥ दैवयोगसे (यदि कभी) सज्जन कुसंगतमें पड़ जाते हैं (तो वे वहाँ भी) साँपके मणिके समान अपने गुणोंका ही अनुसरण करते हैं॥ १०॥

नोट—१ 'सठ सुधरिहं सतसंगित पाई।—'इति। (क) 'सत्संगको सिद्ध फल कहा। अब उसका प्रमाण देते हैं कि साधनहीन केवल संगमात्रसे सिद्धता होती है।' (वै०) (ख) 'सुधरिहं' का भाव यह है कि उनकी मिहमा बढ़ जाती है। इस लोकमें शोभा होती है और परलोकमें गित मिलती है। (पं०) (ग) 'पारस परस—' इति। चाँदी, सोना, ताँबा, पीतल, लोहा आदि सब 'धातु' हैं। इनमें लोहा सबसे कुत्सित और सोना उत्तम समझा जाता है। इसीलिये शठको कुधातुकी उपमा दी। भाव यह है कि जैसे पारसके स्पर्शमात्रसे निकृष्ट धातु उत्तम धातु हो जाती है, वैसे ही सत्संगकी प्राप्तिमात्रसे, सत्संगके प्रारम्भ होते ही शठ सुधरकर सुन्दर हो जाते हैं। सत्संग पूरा होनेपर तो वह पारस ही हो जाता है, दूसरोंको सोना बना देता है। जैसे पारस लोहेको सोना बनाता है, वैसे ही सन्त शठको सज्जन बना देते हैं। (घ) 'सुहाई' से जनाया कि रूप सुन्दर हो जाता है और मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह शठका आचरण सुन्दर हो जाता है और उसका सर्वत्र मान होने लगता है। वह पवित्र हो जाता है।

स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तरखण्ड अ० १५ में इस विषयपर बहुत सुन्दर लिखा है। यथा— 'यथा चिन्तामणिं स्पृष्ट्वा लोहं काञ्चनतां व्रजेत्। यथा जम्बूनदीं प्राप्य मृत्तिका स्वर्णतां व्रजेत्।।' यथा मानसमभेत्य वायसा यान्ति हंसताम्। यथामृतं सकृत्पीत्वा नरो देवत्वमाण्नुयात्।।' तथैव हि महात्मानो दर्शनादिभिः"""। सद्यः पुनन्त्यघोपेतान्सत्संगो दुर्लभो ह्यतः।' (१२—१४) अर्थात् जैसे चिन्तामणिके स्पर्शसे लोहा और जम्बूनदीमें पड़नेसे मिट्टी सोना हो जाती है, जैसे मानसरोवरमें रहनेसे कौवा हंस हो जाता है और एक बार अमृत पीनेसे मनुष्य देवत्वको प्राप्त हो जाता है वैसे ही महात्मा दर्शन-स्पर्शन आदिसे पापियोंको तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ है। ये श्लोक इस प्रसंगकी जोड़के हैं। यह सभी भाव चौपाइयोंमें हैं।

नोट—२ 'सठ सुधरिहं सतसंगित पाई' यह उपमेयवाक्य है और 'पारस परस कुधात सुहाई' उपमानवाक्य है। बिना वाचकपदके दोनों वाक्योंमें बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव झलकता है। अतः यहाँ 'दृष्टान्त अलंकार' है। मा० मा० कारका मत है कि यहाँ 'अनुगुण' अलंकार है। वे भाषाभूषणका प्रमाण देते हैं। 'अनुगुण संगित ते जबै पूरण गुण सरसात। मुक्तमाल हिय हास्य ते अधिक सेत है जात॥' पर औरोंके मतसे यहाँ 'अनुगुण' नहीं है क्योंकि अनुगुणका लक्षण है 'अपने पूर्व गुणका दूसरेके संगसे और अधिक बढ़ना।' यहाँ 'उल्लास' है क्योंकि और वस्तु पारस (सन्त-संग) के गुणसे और वस्तु कुधातु (शठ) गुणवान् हुई है। संसर्गसम्बन्धसे यहाँ सत्संगितिका गुण दूसरेमें वर्णन किया गया है। (अ० मं०। वीरकिव)

नोट—३ सन्त और पारसमें तो बहुत अन्तर है। यथा—'पारस सन्तहु महँ बहु अन्तर जान। वह लोहा सोना करें यह कर आप समान॥' तो फिर पारसकी उपमा क्यों दी गयी? यह शंका उठाकर उसका उत्तर महानुभावोंने यह दिया है—(१) जो शठ नहीं हैं, उनको तो अपने समान कर लेते हैं और शठको अति नीचसे अति उत्तम बना देते हैं। (२) सत्संगमें किंचित् भी कपट हुआ तो सुधार न होगा, जैसे लोहे और पारसके बीचमें महीन कागज वा कपड़ा भी हुआ तो सोना न होगा। यही भाव वैराग्यसन्दीपिनी दोहा १८ में दर्शित किया गया है। यथा—'निज संगी निज सम करत दुर्जन को सुख दून। मलयाचल

हैं संत जन तुलसी दोष बिहून॥' (३) अभी 'मज्जन फल पेखिय ततकाला' का प्रसंग चल रहा है, इसीसे पारस-लोहेका दुष्टान्त दिया, क्योंकि पारसके स्पर्शमात्रसे लोहा स्वर्ण हो जाता है।

नोट—४ शठ सन्तका संग पाकर सुधर जाते हैं यह सुनकर सन्देह हो सकता है कि इसी प्रकार सज्जन कुसंग पाकर बिगड़ जाते होंगे। यथा—'संत संग अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ।' (७। ३३) इसपर कहते हैं 'बिधि बस"""।'

टिप्पणी—१ '*बिधिबस सुजन'''''* इति। (क) '*बिधिबस*' का भाव यह है कि सज्जन अपने वशभर तो कुसंगतिमें पड़ते ही नहीं, परन्तु प्रारब्ध प्रबल है। यदि शठके यहाँ उनका अवतार हुआ या उनसे सम्बन्ध हो गया, जैसे मणिकी उत्पत्ति सर्पके यहाँ हुई; इस तरह यदि वे कुसंगमें भी पड जाते हैं ....। (ख) 'परहीं' से सूचित किया कि जन्मभर भी पड़े रह जाते हैं, जैसे मिण सप्में जीवनपर्यन्त रहती है, तो भी वे नहीं बिगडते। जैसे, श्रीप्रह्लादजी और श्रीविभीषणजी। पुन:, इससे यह भी जनाया कि यद्यपि विधिवशसे उनकी संगतिमें पड़ते हैं तथापि उनकी संगति नहीं करते। (ग) 'फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं' इति। भाव यह कि मिण सर्पके मस्तकमें रहती है और विष भी। पर मिणमें विषका मारक गुण नहीं आने पाता। सर्पका संसर्ग पाकर भी मिण उसके विषको ग्रहण नहीं करती। प्रत्युत मिण विषको मारती है। वैसे ही सन्त यदि दुष्टोंके बीचमें पड जाते हैं तो भी दुष्टोंकी दुष्टता उनमें नहीं आने पाती, दुष्टोंके संगका प्रभाव उनपर नहीं पड़ता। [पुन:, जैसे मणि अपने सहज गुण प्रकाशको नहीं छोड़ती वैसे ही सज्जन दुष्टोंके साथ रहनेपर भी दुष्टोंको प्रकाश ही देते हैं। पुन:, मिण अपना अमृतत्वगुण नहीं छोड़ती, सर्पके विषको वह मारती है। वैसे ही जिनपर दुष्टोंका प्रभाव पड़ गया उनको वे सज्जन सुधार देते हैं।] (घ) पारस और लोहेका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि दूसरोंको बना देते हैं, जैसे पारस लोहेको स्पर्श करते ही स्वर्ण बना देता है। और मणिका दृष्टान्त देकर जनाया कि आप नहीं बिगड़ते। यथा—'अहि अघ अवगुन निहं मिन गहई। हरइ गरल दुख दारिद दहई।।'(२।१८४) (ङ) कुसंगका दोष न ग्रहणकर अपने ही गुणोंका अनुकरण करना 'अतद्गुण' अलंकार है। यथा, 'रहे आन के संगह गुन न **आन को होय।**' (वीरकवि)

# बिधि-हरि-हर किब कोबिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ ११ ॥ सो मो<sup>१</sup> सन किह जात न कैसे । साक बिनक मिन-गुनगन<sup>२</sup> जैसे ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—किब=काव्य करनेवाला। विधि-हिर-हर आदिके साहचर्यसे यहाँ 'किवि' से उशना शुक्राचार्य आदि अभिप्रेत हैं। यथा— 'किवीनमुशना किवि:।' (गीता १०। ३७) 'किबि' का अर्थ 'शुक्राचार्य' कोशोंमें भी मिलता है। बैजनाथजी 'किबि' से 'अनन्त, आदिका अर्थ करते हैं। कोबिद=पण्डित, विद्वान्; जैसे बृहस्पित आदि। बानी (वाणी)—सरस्वती।=वाक्शिक्त। कैसे=िकस प्रकार, किस तरह। साक (शाक)=साग, भाजी, तरकारी, पत्ती, फूल, फल आदि जो पकाकर खाये जाते हैं सब 'साक' कहलाते हैं। 'शाकाख्यं पत्रपुष्पादि।' (अमरकोश)।=काँचकी पोत। (विश्वकोश। वै०; मा० प्र०) बिनिक (विणिक)=बिनया; व्यापार करनेवाला। साक बिनिक=साग-भाजीका बेचनेवाला कुँजड़ा।=पोत बेंचनेवाला।

अर्थ—श्रीब्रह्मा, विष्णु, महेश (त्रिदेव), (शुक्राचार्य आदि) किव, (देवगुरु बृहस्पित आदि) विद्वान् पण्डितोंकी वाणी (भी) साधुमिहमा कहनेमें सकुचा गयी॥ ११॥ वह (साधुमिहमा) मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-भाजी बेचनेवाले कुँजड़े या पोतके बेचनेवालेसे मणिके गुणसमूह नहीं कहे जा सकते॥ १२॥

१. मोहि सन-रा० प०, १७०४।

२. गन गुन—१७०४, १७२१, १७६२, छ० को० राम। गुन गन—१६६१ (गन गुन पहले था। गुनके (ु) पर हरताल लगाकर 'गुन गन' पाठ बनाया गया है। (मा० प्र०)

३. 'सकुचानी' स्त्रीलिंग है; इसीसे ऐसा अर्थ किया जाता है। पुन: यों भी अर्थ हो सकता है कि 'विधि हरिहर, कवि,

टिप्पणी १—'बिधि हरिः''' सकुचानी'इति। (१) पं० सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि 'सकुचानी' का रहस्य पं० परमेश्वरीदत्त व्यासजीने यों कहा था कि किसी दिन स्वर्गमें देवताओं की एक सभा हुई और उसमें सब देवता इकट्ठे हुए, तब साधु-मिहमा कहने की वरणी ब्रह्माकी हुई। कहते-कहते बहुत दिन बीत गये तब तो सरस्वती उदास हो बोलीं, 'मेरे पित कबतक कहते रहेंगे अब यह वरणी महादेवजीको देनी चाहिये, क्योंकि ये पाँच मुखवाले हैं।' फिर तो महादेवजी प्रसन्न हो कहने लगे। निदान देवताओंने देखा कि बहुत दिन हो गये और अन्त न हुआ तब तो कार्त्तिकेयजीको वरणी दी गयी। इन्होंने बहुत कुछ कहा और अन्त न हुआ तब तो पार्वतीजी बोल उठीं, देखो! देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, मेरा बालक कबतक कहता रहेगा, बहुत दिन बीत गये, अब नहीं कहेगा। तब तो देवताओंने मिलकर वह वरणी शेषनागको दी क्योंकि इनको सहस्र मुख और दो सहस्र जिह्वा हैं! ये बहुत जल्द साधु-मिहमा कह लेंगे। इनको भी कहते-कहते कई कल्प बीत गये तब तो ये हार मानकर लाचार हो पाताल-लोकमें जा माथा झुकाकर बैठ गये, सो उसी लज्जाके कारण आजतक बैठे ही हैं। प्रमाण—'सहस्रास्थः शेषः प्रभुरिप हिया क्षितितलमगात्' (स्कन्दपुराण) सो ग्रन्थकारने 'सकुचानी' पद लिखा तो क्या?'

(२) क्यों सकुचती है ? इसके सम्बन्धमें अनेक समाधान किये जाते हैं—(क) 'सकुच, इससे कि इतने बड़े—बड़ोंकी वाणी होकर भी न कह सके, आश्चर्य ही तो है'। (पं० रा० कु०) (ख) 'भगवद्—भक्त ही सच्चे साधु हैं। भगवद्भक्तके अधीन सेवकके सदृश विष्णु रहते हैंं……। इसिलये जिस साधुकी सेवा स्वयं विष्णु करते हैं उसकी मिहमा कौन कह सकता है ? (द्विवेदीजी) (ग) ब्रह्माजी रजोगुणके वश हो सृष्टिरचनाकी चिन्तामें, शिवजी तमोगुणवश संहारकी चिन्तामें और हिर सतोगुणके वश खलोंके नाश और भक्तोंकी रक्षामें मग्न रहते हैं, सन्त—मिहमाकी ओर ध्यान देने तथा कहनेका अवकाश नहीं है। (मा० म०) (घ) त्रिदेव त्रैगुणाभिमानमें, किव मानवश उपमानमें, कोविद क्रिया—कर्म—कर्ताके फेरमें पड़े हैं, इससे उनकी वाणी शुद्ध नहीं, फिर सन्तोंके विमल गुण कैसे कह सकें ? गोस्वामीजीने वैराग्यसन्दीपनीमें भी कहा है कि 'क्यों बरने मुख एक तुलसी मिहमा संतकी। जिन्हके बिमल बिबेक सेष महेस न किह सकत॥'(३४)

यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार' है, क्योंकि विधिहरिहर इत्यादि योग्य वक्ताओंको अयोग्य ठहराकर अतिशय बड़ाई कर रहे हैं। 'सो मो सन किह जात-जैसे' में 'उदाहरण अलंकार' है; क्योंकि पहले साधारण बात कहकर उसकी विशेष बातसे समता वाचकपदद्वारा दिखायी गयी है।

नोट—१ 'साक बिनक मिन गुनगन जैसे' इति। भाव यह कि ईश्वरकोटिवाले सन्तरूपी मिणके जौहरी हैं, जब ऐसे बड़े-बड़े जौहरी ही इस रत्नके परखनेमें अशक्तिमान् हैं तो उनकी मिहमा कुँजड़ा वा पोत बेंचनेवाला कैसे कह सकेगा? गोस्वामीजी अपनी समता कुँजड़ेसे देते हैं।

नोट—२ पं० सूर्यप्रसाद मिश्र लिखते हैं कि 'गोसाईंजी अपना अभिमान दूर करते हैं। ..... अहंकार पापका मूल है और अमंगलकारी है, अतएव ग्रन्थकारने उसका त्याग किया। इससे सिद्ध होता है कि ये सब कुछ करेंगे। ..... 'साकबिनक' पद देनेसे यह भी जाना जाता है कि जैसे जवाहिरका चाहनेवाला शाकके बाजारमें जाकर पूछे कि आजकल जवाहिरका भाव क्या है तो उसको जवाहिरका भाव शाकबाजारसे कभी न मालूम होगा। उसको तभी मालूम होगा जब वह जौहरी-बाजारमें जायगा। .....गोसाईंजीने अपनेको साधुसमाजके सामने तुच्छ और अत्यन्त दीन दिखाया है। ......'

कोविद और सरस्वतीजी साधुमिहमा कहनेमें सकुचा गयीं'। यहाँ 'बानी' अन्तिम शब्द है, इसीलिये इसके अनुसार स्त्रीलिंग क्रिया भी दी गयी। पुनः, तीसरी प्रकार इस तरह भी भावार्थ निकलता है कि विधिहरिहर किव कोविदवाणी (सब मिलकर भी) साधुमिहमा कहनेमें सकुचाते हैं। सब मिलकर भी सन्तोंका महत्त्व नहीं कह सकते। महारामायणमें शिवजीका वाक्य है कि 'अहं विधाता गरुडध्वजश्च रामस्य बाले समुपासकानाम्। गुणाननन्तान् कथितुं न शक्तांस्सर्वेषु भूतेष्विप पावनास्ते॥' इसीके अनुसार यहाँ भाव है कि सन्तोंके गुण अनन्त हैं, उन्हें सारे जीव एवं ब्रह्मादि ईश्वर-कोटिवाले सब मिलकर भी नहीं कह सकते।

# दो० — बंदौं संत समान चित हित अनहित निहं कोउ <sup>१</sup>। अंजिलगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोउ॥ संत सरलचित जगतिहत जानि सुभाउ सनेहु। बाल बिनय सुनि किर कृपा रामचरन रित देहु॥ ३॥

शब्दार्थ—समान चित=सबके लिये एकही-सा चित्त है जिनका, शत्रु-मित्र सबको चित्तमें समान माननेवाले। यथा—'सत्रु न काहू किर गनै, मित्र गनै निहं काहि। तुलसी यह मत संतको बोलै समता माहि॥' (वै॰ सं॰ १३)।=रागद्वेषरिहत। हित=मित्र। अनिहत=शत्रु। अंजिल=दोनों हाथोंकी हथेली एक ओर जोड़नेसे 'अंजिल' कही जाती है।=अँजुरी। गत=(में) प्राप्त। सुभ=शुभ और सुगन्धित। सुमन=फूल। सम=बराबर। कर=हाथ। कर=करता है। सरल=सीधा-सादा, निश्छल। यथा—'सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं।'रित=प्रीति, प्रेम।

अर्थ—मैं सन्तोंको प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त समान है (अर्थात् जिनके चित्तमें समताभाव है), जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलिमें प्राप्त सुन्दर (सुगन्धित) फूल दोनों हाथोंको बराबर सुगन्धित करता है। (वैसे ही सन्त मित्र और शत्रु दोनोंमें ही समानभाव रखकर दोनोंका भला करते हैं।') सन्त सरलचित्त और जगत्के हितकारी होते हैं ऐसा (उनका) स्वभाव और स्नेहको जानकर मैं विनय करता हूँ । मेरी बाल-विनय सुनकर कृपा करके मुझ बालकको श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम दीजिये॥ ३॥

नोट—१ 'संत समान चित —' इति। 'समान चित' में गीतामें कहे हुए 'समदु:खसुख: स्वस्थ: समलोष्टाश्मकांचनः। तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यिनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः।' (अ० १४। २४-२५) इस श्लोकके सब भाव हैं। अर्थात् जो निरन्तर अपनी आत्मामें स्थित रहकर दु:ख-सुखको समान समझता है, मिट्टी-पत्थर और सुवर्णको समान समझता है, प्रिय और अप्रियको एक-सा मानता है और अपनी निन्दा एवं स्तुतिमें समान भाव रखता है, मान और अपमानमें सम है एवं मित्र और शत्रुके पक्षमें भी सम है। ये सब भाव 'समान चित' में हैं। 'समान चित' और 'जगतहित' कहकर भगवान्की परा भक्तिको प्राप्त सन्तोंकी वन्दना सूचित की। यथा, 'सम: सर्वेषु भूतेषु मद्भित्तं लभते पराम्।' (गीता १८। ५४)

नोट—२ (क)—पूर्वार्धमें 'संत समान चित''''कोड' कहकर उत्तरार्धमें उदाहरण देते हैं। शत्रु-मित्रमें समान व्यवहार करना कहा, यह 'चतुर्थ तुल्ययोगिता अलंकार' है। उत्तरार्ध 'अंजिलगत''' में 'उदाहरण अलंकार' है। दोनोंमें अंगांगीभाव है। पूर्वार्धमें जो कहा उसीको उत्तरार्धमें 'सम सुगंध कर दोड' कहकर दिखाया। शत्रु-मित्र, उदासीन सभीका कल्याण करते हैं।

- (ख) मिलान कीजिये, 'अञ्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्। अहो सुमनसां प्रीतिर्वामदक्षिणयोः समा॥' (प्रसंगरत्नावली) (सुभा० र० भा० सज्जनप्रशंसा ३) अर्थ दोहेके उत्तरार्धसे मिलता है।
  - (ग) 'अंजिलगत .....' इति। भाव यह कि जैसे एक हाथसे फूल तोड़कर दूसरे हाथमें रखा जाता है, तो

१-कोइ-१६६१ (पं॰ शिवलाल पाठक)। पं॰ अन्य सबोंमें 'कोउ' है।

२-दूसरा अर्थ—'और जो अंजलिमें प्राप्त सुन्दर फूलकी तरह (दाहिने-बायें) दोनों (हाथों) को बराबर सुगन्धित करते हैं।' (मा० पीयूष प्रथम संस्करण)

तीसरा अर्थ—(श्रीजानकीशरणजी पं॰ शिवलाल पाठकजीका परम्परागत एक अर्थ यह लिखते हैं) 'जिनके चित्तमें 'समान' अर्थात् प्रवेश किया है हित, (अनिहत निहं कोउ) उनकी दृष्टिमें उनका कोई अनिहत अर्थात् शत्रु नहीं।' इस तरह दोहेके पूर्वार्थका अन्वय 'चित्तमें हित समान' ऐसा किया गया जान पड़ता है। 'समान' को क्रिया माना है। पाठक विचार कर लें। गोस्वामीजीने यह अर्थ पढ़ाया हो इसमें सन्देह होता है।

३-'जानि सुभाउ सनेह' का अर्थ लोगोंने यों किया है—(क) 'ऐसा अपना स्वभाव जानकर मेरे उरमें प्रभुपदमें

जिस हाथसे तोड़ा गया वह शत्रु और जिसमें ग्रहण किया गया वह मित्र हुआ। फूल शत्रु-मित्रका विचार न करके दोनों हाथोंको बराबर सुगन्धित करता है, एकको कम दूसरेको अधिक ऐसा नहीं। ऐसा ही स्वभाव सन्तका है। यथा—'काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई।।' (७। ३७) वे अपना गुण अपकार करनेवालेको भी देते हैं, जैसे चन्दन काटनेवाले कुल्हाड़ेको भी सुगन्ध दे देता है।

(घ) 'कर' शिलष्ट है। देहलीदीपकन्यायसे 'सुगंध' और 'दोउ' दोनोंके साथ है। अन्वय 'सम सुगंध कर दोउ'=दोउ कर (को) सम सुगन्ध कर।=दोनों हाथोंको समान सुगन्धित करता है।

टिप्पणी—१(क) पहले सन्त-समाजकी वन्दना की थी—'सुजनसमाज सकल गुन खानी। करौं प्रनाम करम मन बानी॥'(२।४) अब यहाँ 'सन्त' की वन्दना करते हैं—'बंदौं संत समानचित—।'(ख) सन्त-वन्दना-प्रकरण यहाँ सम्पुट हुआ। 'सुजनसमाज—।'(२ ।४) उपक्रम है और 'बंदौं संत समानचित—' 'संत सरलचित—'' उपसंहार है।

टिप्पणी—२ 'संत सरलचित जगतिहत<sup>......</sup>'इति। (क) प्रथम 'सरलचित जगतिहत' विशेषण देकर तब 'जानि सुभाउ सनेहु' लिखनेका तात्पर्य यह है कि सन्त स्वभावसे सरलिचत्त हैं, सरलिचत्त होनेसे सबपर निश्छल स्नेह रखते हैं, राग-द्वेषरहित हैं 'हित अनहित नहिं कोड 'इसीसे जगन्मात्रके हितैषी हैं। पुन: (ख) ये विशेषण सहेतुक हैं, साभिप्राय हैं, सरलचित्त हैं अर्थात् निश्छल हैं और सबपर प्रेम करते हैं। यथा—'सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं।'(१।२३७) 'नाथ सुहृद सुठि सरलचित सील सनेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिअ आपु समान।।' (२। २२७) इसलिये हमारे दोष न देखिये। 'जगतहित' हैं, अत: मेरा भी हित कीजिये। जैसे आपका चित्त निर्विकार है. मेरा चित्त भी वैसा ही कर दीजिये। जैसे आपमें श्रीरामपदरित (पराभिक्त) है वैसी ही प्रीति, भिक्त मुझको दीजिये। (ग) ['**बाल बिनय**' का भाव यह है कि मैं बच्चा हूँ, आप मेरे माता-पिता हैं। मेरे वचन बालकके तोतले वचनके समान हैं। जैसे माता-पिता बच्चेके तोतले वचनोंको प्रसन्न मनसे सुनते हैं और उसका आशय समझ लेते हैं, जो कुछ वह माँगता है, वह उसे देते हैं। वैसे ही मेरी टूटी-फूटी देशी-भाषामें जो यह वन्दना है उसकी अटपट वाणीपर ध्यान न दीजिये, अपनी ओरसे कृपा करके श्रीरामपदप्रीति दीजिये। पुनः, भाव कि बालकोंकी सामान्य बातपर सबका छोह रहता है, यदि विनयमय ठहरे तो कहना ही क्या? (सू० प्र॰ मिश्र) पुन:, भाव कि बालकका वचन सबको प्रिय लगता है, चाहे वह किसी अवस्थामें क्यों न हो और चाहे वह माननेलायक हो या न हो, उसका प्रभाव तो दूसरेपर पड़ता ही है। (सू॰ प्र॰ मिश्र) (घ) 'किर कृपा' का भाव कि मैं इस योग्य नहीं हुँ , आप अपनी ओरसे कुपा करके दीजिये। बिना आपकी कुपाके श्रीरामपदरित नहीं मिल सकती। यथा—'सब कर फल हरिभगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई॥' (७। १२०) (ङ) 'रामचरनरित देहु' कहकर जनाया कि आपलोग श्रीरामपदरितके मालिक या खजांची हैं, बिना आपके वह किसीको मिल नहीं सकती।]

प्रीति विचारकर' (वै०)। (ख) 'मेरा दीन स्वभाव और भगवान्के यशमें प्रेम जानकर' (पं०)। (ग) 'और परोपकारमें स्नेह रखते हैं, उनका ऐसा स्वभाव जानकर' (वीरकवि)। (घ) 'उस (सरल चित्त जगत्हितकारी) स्वभावसे स्नेह करके' (बाबा हरीदासजी)। (ङ) 'ऐसा परोपकारी स्वभाव जानकर मैं स्नेहसे वन्दना करता हूँ। (पं० रामकुमारजी) यह अर्थ भी ठीक बैठता है।

२ बाबा जानकीदासजीके मतानुसार 'बंदौं' शब्द जो इन दोनों दोहोंके आदिमें आया है वह दोनों दोहोंके साथ है। अर्थ करते समय दोनोंके साथ लगा लेना चाहिये। 'बंदौं संत समानचित<sup>्</sup>'', 'बंदौं संत सरलचित<sup>्</sup>'। उत्तरार्धमें 'बाल बिनय सुनि' होनेसे हमने 'विनय करता हूँ शब्द 'बालविनय' में ध्वनित समझकर अर्थ किया है जैसे कि वीरकविजीने किया है। बिना 'बंदौं' और विनय करता हूँ के भी अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं।

अर्थ—२ 'हे सरलचित्त जगत्हित सन्तो! मेरे (अथवा अपने) स्वभाव और स्नेहको समझकर मुझ बालककी बालविनय सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम दीजिये।' टिप्पणी—३ उत्तरकाण्ड दोहा १२१ में जो 'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥' (१४) यह कहा है, उसे यहाँ 'सुजनसमाजवन्दनाप्रकरणमें' चिरतार्थ (घटित) कर दिखाया है। 'हरिहरकथा विराजित वेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी॥' में वचन, 'संत समान चित', 'संत सरल चित' में मन और 'जो सिह दुख पर छिद्र दुरावा' में कायासे परोपकार दर्शाया।

सन्तसमाज एवं सन्तवन्दना-प्रकरण समाप्त हुआ।

### खल-वन्दना-प्रकरण

### बहुरि बंदि खलगन सतिभाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु \* बाएँ॥ १॥

शब्दार्थ—**बहुरि**=(सन्तवन्दनाके पश्चात्) अब; इसके उपरान्त; पीछे; अनन्तर। **खलगन**=खल समाज, दुष्टसमूह। सितभाएँ (सतभाव) सच्चे भावसे, सद्भावसे; कपट-छल बनावट या आक्षेपसे नहीं; सन्तस्वभाव-से=उचित रीतिसे (सू० प्र० मिश्र)। काज=प्रयोजन, मतलब, अर्थ, उद्देश्य। बिनु काज=बिना प्रयोजनके; व्यर्थ ही; अकारण ही। अर्थात् ऐसा करनेसे उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कुछ भला नहीं होता तो भी। दाहिनेहु=अनुकूल; जो हितमें प्रवृत्त है; हितैषी। बाएँ=प्रतिकूल; शत्रु।

अर्थ—(सन्तवन्दनाके अनन्तर) अब मैं सद्भावसे खलगणकी वन्दना करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही जो अपने हितैषी हैं उनके भी प्रतिकूल हो जाते हैं॥१॥

टिप्पणी—१ (क) गोस्वामीजीने पहले सन्त-समाजकी वन्दना की, फिर सन्तकी। यथा 'सुजन समाज सकल गुनखानी। करों प्रनाम—', 'बंदों संत समानचित।' वहीं क्रम उन्होंने खलवन्दनामें रखा है। पहले 'खलगण' की वन्दना करते हैं, आगे 'खल' की करेंगे। अर्थात् प्रथम समिष्टवन्दना करके फिर व्यष्टि—वन्दना करते हैं। (ख) खलोंकी वन्दनासे गोस्वामीजीकी साधुता दिर्शित होती है। सन्त समानचित्त हैं, यह वे अपने इस कर्तव्यसे दिखा रहे हैं। सन्त समानचित्त हैं, उनका न तो कोई हित है न अनिहत; अतः उन्होंने सन्तोंकी वन्दना की और खलोंकी भी की। सन्तोंकी सद्भावसे वन्दना की। यथा—'करों प्रनाम सप्रेम सुबानी।'(२।४) वैसे ही खलोंकी 'सितभाएँ' वन्दना करते हैं। पुनः, [सन्तवन्दनाके पश्चात् खलवन्दनाका भाव यह कि भगवद्भक्तोंको दुष्टोंसे द्वेष न रखना चाहिये। यथा—'हित सन हित रित राम सन, रिपु सन वैर बिहाय। उदासीन संसार सन, तुलसी सहज सुभाय॥'(सतसई) (मा० म०)] अथवा खलके विपर्ययमें साधुके लक्षण देख पड़ते हैं। इसिलये खलवन्दना की।

नोट—१ 'खलोंकी वन्दना किस अभिप्रायसे की गयी?' इस प्रश्नको लेकर टीकाकारोंने अनेक भाव लिखे हैं; जिनमेंसे कुछ ये हैं—(क) वे न हों तो सन्तोंका महत्त्व ही न प्रकट हो। यथा—'जिते प्रतिकूल मैं तो मानौं अनुकूल, याते संतनप्रभावमणि कोठरीकी ताली है।' (भिक्तरसबोधिनीटीका कवित्त २६५) (ख) खल-परिहासके डरसे साधु साधुता बनाये रखते हैं। (ग) काष्ठजिह्वास्वामीजी लिखते हैं कि 'जगत्को तीरथ तारैं जलथल प्रभाव, औ मुनिहु किए आदर ए पाव तीनि बलन को। तीरथको साधू तारै रामभगति के प्रभाव, लोक वेद संमत जे धरे चाल चलन को। सर्वस अपनो बिगारि सिर धरि जमदूत मार, सब प्रकार खल धोवैं साधुन के मलन को। महाब्रतधारी बिनु हेतु उपकारी ए, ऐसी जिय जानि प्रणाम किये खलन को॥'

गोस्वामीजीने इस सम्भावित शंकाका उत्तर स्वयं ही आगे दिया है कि 'खल अघ अगुन साधु गुन

<sup>\*</sup> दाहिने—(रा० प्र०) दाहिनहु–१७०४। दाहिनेहु—१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। १६६१ में 'हु' पर हरतालका भास–सा है पर लख नहीं पड़ता।

गाहा। उभय अपार उदिध अवगाहा॥' 'तेहि तें कछु गुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥' (६। १-२) अर्थात् गुण-अवगुणका वर्णन लोकशिक्षात्मक है। सन्तवन्दनाके बहाने सन्तोंके गुण दिखाकर व्यंगसे परलोकमार्ग दर्शित किया है और अब खलवन्दनाके व्याजसे उनके संगको भवसागरमें डूबनेका मार्ग बताया। सन्तगुण बताये जिसमें लोग इनका संग करें। खलोंके लक्षण भी बताये जिसमें लोग इन्हें पहचानकर इनसे बचें, अलग रहें। खलोंकी पहचान बहुत कठिन है, यदि उनके लक्षण न लिखे जाते तो उनका त्याग असम्भव था।

नोट—२ 'बहुरि बंदि' इति। 'बंदि' अपूर्ण क्रिया है। इसका अर्थ है 'वन्दना करके'। यथा—'बंदि बंदि पग सिय सबही के। आसिरबचन लहे प्रिय जी के।।' (२। २४३) 'प्रभु पद पदुम बंदि दोड भाई। चलें ""।' (२। ३१८) 'फिरे बंदि पग आसिष पाई।' (२। ३१९) 'मन महुँ चरन बंदि सुख माना। (३। २८) 'बंदि चरन बोली कर जोरी।' (१। २३५) 'सतानंदपद बंदि प्रभु बैठे गुर पिहं जाइ।' (१। २३९) इत्यादि। अपूर्णिक्रया देनेका भाव यह है कि अभी 'खलगण' की समध्य वन्दना करके आगे खलकी वन्दना करेंगे। इस अपूर्ण क्रियाकी पूर्ति 'बन्दौं खल जस सेष सरोषा।' (४।८) पर होती है। बीचमें 'जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ' से लेकर 'जिमि हिम उपल कृषी दिल गरहीं॥' तक 'खलगण' के विशेषण दिये गये हैं। अर्थात् जिनमें ऐसे गुण हैं उनकी सद्भावसे वन्दना करके फिर खलकी वन्दना करेंगे। अपूर्ण क्रिया माननेसे प्रथम चरणका अर्थ होता है कि अब सद्भावसे खलगणकी वन्दना करके कि जो—।' (यह अर्थ प्रथम संस्करणमें दिया गया था।) परन्तु समस्त टीकाकारोंने यहाँ 'बंदि' का अर्थ 'वन्दना करता हूँ' लिखा है। अतः हमने भी इस संस्करणमें वही अर्थ दिया है। किसी-किसी महानुभावका मत है कि अभी सन्तवन्दना समाप्त नहीं हुई है, आगे फिर वन्दना करेंगे। यथा—'बंदउँ संत असण्जन चरना।' (५।३) इसीसे यहाँ अपूर्ण क्रिया दी गयी।

नोट—३ 'खल गन सितभाएँ' इति। (क) 'खल' शब्दकी व्युत्पत्ति सुभाषितरत्नभाण्डागारमें यों बतायी है। 'विशिखव्यालयोरन्त्यवर्णाभ्यां यो हि निर्मितः। परस्य हरित प्राणान्नैतिच्चित्रं कुलोचितम्॥' (दुर्जनिनिन्दा श्लोक ३) अर्थात् विशिख और व्यालके अन्तिम अक्षरों (ख, ल) से जो शब्द बना है वह यदि दूसरोंके प्राणोंको हरण करता है तो आश्चर्य ही क्या? कुलके योग्य ही तो करता है। बाण और सर्प दोनों ही प्राण हर लेते हैं। कारणसे कार्य किठन होता ही है। अतः खल विशिख और व्यालसे भी अधिक हुआ ही चाहे। (ख) 'सितभाएँ' सच्चे भावसे। अर्थात् जैसे सन्तोंकी वन्दना मन, कर्म, वचनसे की थी, वैसे ही खलोंकी वन्दना सद्भावसे करता हूँ। यदि इनकी वन्दनामें 'सितभाएँ' न कहते तो निन्दा और कुभाव सूचित होता। जिस उत्साहसे सन्तोंके गुण कहे; उसी उत्साहसे खलोंके गुण और स्वरूप कहेंगे, न्यूनाधिक नहीं। (पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'सितभाएँ' कहनेका अभिप्राय यह है कि मेरी बातोंसे वे अवश्य बुरा मानेंगे तथापि भीतर उनकी आत्मा यही कहेगी कि तुलसी सच कहता है। इससे 'सत्ये नास्ति भयं क्विचत्' इस वाक्यको दृढ़ प्रमाण कर ग्रन्थकार खलवन्दनामें प्रवृत्त हुए। विशेष दोहा ४ में 'बिनती करइ सग्रीति' में देखिये।

नोट—४ 'बिनु काज'=व्यर्थ ही। अर्थात् ऐसा करनेसे उनको कोई लाभ नहीं होता, उनका कोई काम नहीं निकलता।

नोट—५ 'दाहिनेहु बाएँ' इति। जो अपने हितैषी हैं, अपने अनुकूल हैं, अपने साथ भलाई ही करते हैं, उनके भी ये प्रतिकूल हो जाते हैं, उनके साथ भी बुराई ही करते हैं।

यही अर्थ पं॰ रामकुमारजी और प्रो॰ रामदास गौड़जी करते हैं और यही सबसे उत्तम जँचता है। इसी अर्थमें खलोंका गौरव है। जहाँ सन्त आप दु:ख सहकर बुराई करनेवालोंसे भी भलाई करते हैं, वहाँ खल बिना प्रयोजन ही अपने हितुओंके साथ भी बुराई करते हैं। यथा—'बैर अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनिहत ताहू सों॥' (७। ३९) बामके साथ तो प्राय: सभी बाम होते हैं, पर ये दाहिनेके साथ भी बाम होते हैं। यथा—'खल बिन् स्वारथ पर अपकारी।' (७। १२१)

'दाहिनेहु बाएँ' के अन्य भाव ये कहे गये हैं कि (१) दाहिने भी बाएँ भी वा दहिने-बायें। अर्थात् कभी इस पक्षमें कभी उस पक्षमें, कभी इस पक्षसे उस पक्षमें और उस पक्षसे इस पक्षमें, यों इधर-उधर आना-जाना खलोंका स्वभाव जगत् प्रसिद्ध है। (द्विवेदीजी) ग्रन्थकार खलोंका स्वभाव दिखाते हैं। जगत्का तो स्वभाव है कि लोग अपनी गरजसे भले-बुरे होते हैं, पर खल तो बिना कामहीके भले-बुरे बने रहते हैं। (२) दाहिने अर्थात् पहले अनुकूल होते हुए भी फिर बायें अर्थात् प्रतिकूल हो जाते हैं। (३) 'दाहिने बाएँ' मुहावरा है। अर्थात् जबरदस्ती किसीके काममें कूद पड़ते हैं। (पर इन अर्थीमें कोई गौरव नहीं दीखता।) (४) पाँडेजी कहते हैं कि 'बिनु काज' भलाई करनेवाले और बुराई करनेवाले दोनोंसे सम्बन्धित हैं। वे 'सितभाएँ को 'खलगन' का विशेषण मानकर अर्थ करते हैं कि 'जिनकी सत्य भावना है बिना प्रयोजन भलाई करनेवालोंसे बुराई करते हैं।' (५) (पंजाबीजी लिखते हैं कि) यदि ये मार्गमें चले जाते हों और उधरसे कोई पुरुष किसी कार्यकी सिद्धिके लिये आ रहा है और उसको दाहिने देकर चलनेसे उसका मंगल होगा और इनका कुछ बिगड़ता नहीं तो भी उसको दाहिना न देकर उसके बाएँ हो जाते हैं। (६) 'परमार्थमार्ग त्यागकर दाहिने-बाएँ चलते हैं। दाहिने यह कि कदाचित् कोई उत्तम कार्य किया तो अभिमानसे नामके लिये अथवा किसी अन्य स्वार्थसिद्धिके लिये जिसमें परमार्थ किंचित् छू भी न जाय और 'बाएँ' का भाव तो आगे प्रसिद्ध है।' (वै०) (७) दाहिनेहु बाएँ=भले-बुरे काम करनेमें लगे रहते हैं अर्थात् अनेक भले काम भी केवल दिखावटी और बनावटी होते हैं। (वि० टी०)

### परिहत हानि लाभ जिन्ह केरे। उजरे हरष बिषाद बसेरे॥ २॥

शब्दार्थ—पर=पराये; दूसरेके। **हित=**भलाई। **केरे=का। उजरे** (उजड़े)=नष्ट, बरबाद वा वीरान होनेसे; किसी भी प्राणीके न रह जानेसे। **बसेरे**=घर बस जानेसे। आबाद होनेसे। **बिषाद**=दु:ख, शोक।

अर्थ—पराये हितकी हानि ही जिनका लाभ है। (दूसरेके) उजड़नेमें जिनको हर्ष और बसनेमें दु:ख होता है॥ २॥

नोट—१ भाव यह है कि (१) दूसरेका नुकसान होनेसे उनको चाहे कुछ न मिले, पर वे इसीमें सुख मानते हैं कि दूसरेका भला किसी तरह न होने पावे। दूसरेकी हानि देखनेसे उनको जो सुख होता है, उसे वे परमलाभ ही होनेके कारण सुखके बराबर समझते हैं। (२) 'उजरे हरष' अर्थात् जैसे किसीके घर आग लगी, सब सम्पत्ति घरबार जल गया, उसका तहस-नहस हो गया इत्यादि विपत्तिका आना, उसके बने-बनाये खेलका बिगड़ जाना सुनकर उनको आनन्द प्राप्त होता है। यथा—'जब काहू के देखिहं बिपती। सुखी भये मानहुँ जगनृपती।।' (उ० ४०) (३) 'बिषाद बसेरे' अर्थात् बसा हुआ देखकर दु:ख होता है। भाव यह कि किसीका फूला-फला घर देखा तो उनको दु:ख होता है। यथा, 'काहू की जो सुनिहं बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई॥' (उ० ४०) 'खलन्ह हृदय अतिताप बिसेषी। जरिहं सदा परसंपति देखी॥' (उ० ३९)

नोट—२ बैजनाथजी एवं बाबा हरिहरप्रसादजी 'उजरे हरष विषाद बसेरे' का दूसरा अर्थ यह करते हैं कि इसीसे उनके हृदयका 'हर्ष उजड़ गया और विषादने यहाँ बसेरा लिया है।' पंजाबीजी यह भाव लिखते हैं कि 'लोगोंके हृदयरूपी पुरको भगवत्-विमुख देख प्रसन्न होते हैं और हिरपरायण देखकर शोक करते हैं'।

नोट—३ अलंकार—'प्रथम असंगति'। कार्य और कारण न्यारे-न्यारे ठौर हैं, हानि किसीकी कहीं हुई, यह कारण, और उससे भला दूसरेका यह कार्य।

नोट-४ सज्जन परिहतमें अपना हित मानकर हिषत होते हैं और परायी हानिमें हानि मानते हैं।

यथा—'परदुख दुख सुख सुख देखे पर।' (७ । ३८) 'परदुख द्रविह संत सुपुनीता।' (७। १२५) साधारण लोग अपने लाभमें लाभ और अपनी हानिमें हानि मानते हैं। और खल इन दोनोंके विपरीत परिहतहानिको ही लाभ मानते हैं, कैसे भी दूसरेका हित नष्ट हो, बस इसीमें उनको हर्ष होता है।

नोट—५ एक खरेंमें पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि हानि, लाभ, हर्ष और विषाद—ये चार बातें व्यवहारमें सार हैं। खलके साथ वे चारों बातें कहीं। 'परिहत हानि' को दो आवृत्ति अर्थमें पढ़नेसे अर्थ होगा कि 'परिहत' हानि (है) 'परिहत हानि' लाभ (है)। अर्थात् पराया हित होना जिनकी हानि है और पराये हितकी हानि जिनका लाभ है। इस तरह इस चरणमें हानि और लाभ दो बातें कही गयीं। दूसरेमें दो स्पष्ट हैं।

टिप्पणी—१ यहाँ दिखाया कि खलोंका लोक बिगड़ा और आगे 'हरिहर जस राकेस राहु से।—' में इनका परलोक बिगड़ना सूचित करके बताते हैं कि इनका लोक और परलोक दोनों बिगड़ता है। भगवान् और भक्तसे विरोधका यही फल है।

नोट—६ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने ये विशेषण देकर यह सिद्ध किया है कि खल-स्वभाव अव्यवस्थित है। अर्थात् उनके वचन और कर्मका कुछ विश्वास न करना चाहिये। इनके समान कोई नीच नहीं है। भर्तृहरिजी नीतिशतकमें कहते हैं, 'एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये, सामान्यास्तु परार्थमुद्धमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। तेऽमी मानुषराक्षसाः परिहतं स्वार्थाय निघ्नित ये, ये विघ्नित निरर्थकं परिहतं ते के न जानीमहे॥' (७५) अर्थात् जो अपना स्वार्थ त्यागकर दूसरोंका कार्य सम्पादन करते हैं वे सत्पुरुष हैं। जो अपने अर्थमें विरोध न पड़नेपर दूसरोंके कार्यमें उद्यम करते हैं वे सामान्य पुरुष हैं। जो अपने हितके लिये दूसरेका काम बिगाड़ते हैं वे राक्षस हैं। परन्तु जो बिना प्रयोजन पराये हितकी हानि करते हैं, उनको क्या नाम दिया जाय यह हम नहीं जानते। इन्हीं अन्तिमको गोस्वामीजीने 'खल' कहा है।

### हरिहर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से॥३॥

शब्दार्थ—जस (यश)=गुणगान, कथा। **राकेस**=(राका=पूर्णिमा+ईश=स्वामी)=पूर्णचन्द्र। **अकाज**=कामका बिगाडना। **से**=समान।

अर्थ—हरिहरयशरूपी पूर्णचन्द्र (को ग्रसने) के लिये राहुके समान हैं। पराया काम बिगाड़नेमें सहस्रबाहुके समान योधा हैं॥ ३॥

टिप्पणी—१ (क) 'हिरिहर जस' इति। हिर और हर दोनोंका यश जब कहें तब यशकी पूर्णता होती है, अतएव दोनोंका यश पूर्णचन्द्र है'। जैसे गोस्वामीजीने शिवचिरत कहा और रामचिरत भी। औरोंके यश तारागण हैं, हिरहरयश राकेश हैं। (ख) [हिरहरयशको पूर्णचन्द्र कहनेका कारण यह है कि चन्द्रका धर्म कथामें है। दोनों आह्वादके करनेवाले हैं। चन्द्र शब्द 'चिद्र आह्वादने' धातुसे बना है। उसका अर्थ है 'चन्द्रयित अमृतरसेन सर्वा भुवं क्लिनां करोति वा आह्वादयित इति चन्दः।' अर्थात् जो जगन्मात्रको अपनी अमृतमय किरणोंसे आह्वादित करता है, उसका नाम 'चन्द्र' है। इसी प्रकार कथा भी जगन्मात्रका ज्ञानामृत—सम्प्रदानसे उपकार करती है। (सू० प्र० मिश्र)]

नोट—१ 'राकेस राहु से' इति। (क) पूर्णचन्द्रसे राहुका सहज वैर है। राहु उसीको ग्रसता है। अन्य तिथियोंके चन्द्रमाको नहीं ग्रसता। यथा, 'बक चंद्रमिह ग्रसै न राहू।' (१। २८१) इसी प्रकार खलोंका हिरहरयशसे वैर है। यथा—'करिहं मोहबस द्रोह परावा। संतसंग हिरकथा न भावा।।' (७। ४०) यदि कोई भोले-भाले पण्डित कथा कहते हैं तो ये जाकर अटपट प्रश्न करके वा तर्क-कुतर्क करके कथामें

विघ्न डालते हैं, यही ग्रहणका लगना है। कथा बन्द हो गयी, तो समझो कि पूर्ण वा सर्वग्रास हो गया। जैसे पूर्णचन्द्रको कुछ कालके लिये राहु छिपा देता है, उसी प्रकार किसी समाजमें खल लोग भी हरिहरयशको छिपा देते हैं। (सु॰ द्विवेदीजी) (ख) जैसे राहु हर पूर्णिमाको नहीं ग्रसता, सन्धि पाकर ग्रसता है। यथा—'ग्रसै राहु निज संधिहि पाई'(१। २३८) वैसे ही खल मौका पाकर विघ्न डालते हैं। यदि कोई पण्डित टेढ़े हुए जो वक्रोक्तिसे कथा कहते हैं, तो वे वहाँ नहीं बोलते। (ग) खल कथासे वैर मानते हैं क्योंकि कथामें उनकी निन्दा है। राहु चन्द्रसे वैर मानता है क्योंकि समुद्रमन्थनसे अमृत निकलनेपर जब भगवान्ने मोहिनीरूप धारणकर अपने सौन्दर्य और कुटिल भृकुटिकटाक्षों एवं मनोहर वाणीसे दैत्योंको मोहित कर लिया और असुरोंने उन्हें ही अमृतका घड़ा अमृत बाँटनेके लिये दे दिया और वे देवताओंको ही अमृत पिलाने लगे थे तब राहने यह देख कि यह स्त्री तो सब अमृत देवताओंको ही पिलाये देती है, देवताओंका वेष धारणकर देवसमाजमें घुसकर अमृत पी लिया; उस समय चन्द्रमा और सूर्यने इशारेसे मोहिनीरूप भगवानुको यह बात बता दी। यथा—'देवलिंगप्रतिच्छनः स्वर्भानुर्देवसंसदि। प्रविष्टः सोममिपबच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः॥' (भा॰ ८। ९। २४) भगवान्ने अमृत-पान करते समय ही चक्रसे उसका सिर काट लिया। अमृतका संसर्ग न होनेके कारण उसका धड़ प्राणहीन होकर गिर पड़ा, किन्तु सिर अमर हो गया। तब ब्रह्माजीने उसे भी एक 'ग्रह' बना दिया। पूर्व वैरके कारण वह चन्द्रमा और सूर्यपर अब भी पूर्णिमा-अमावस्यामें आक्रमण किया करता है। यथा— 'यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कावभिधावित वैरधी:॥' (भा० ८। ९। २६) अमृत राहुके कण्ठके नीचे न उतर पाया था, इसीसे सिरमात्र अमर हुआ। राह हिरण्यकशिपुकी लडकी सिंहिकाका पुत्र था।

'सहसबाहु' इति। इसके अन्य नाम सहस्रार्जुन, अर्जुन, कार्तवीर्य और हयहय भी हैं। यह राजा कृतवीर्यका पुत्र था, जिसकी राजधानी माहिष्मती नगरी थी। (जो नर्मदातटपर दक्षिणमें थी। अनूपदेशकी यह राजधानी थी। कोई मण्डलाको माहिष्मती बताते हैं, पर पुराणोंसे इसका नर्मदातटपर होना पाया जाता है।) यह पहले बहुत धार्मिक एवं पवित्र विचारवाला था। कृतवीर्यके मरनेपर जब इसको मन्त्रियों आदिने राज्यपर बिठाना चाहा तब इसने उत्तर दिया कि 'राज्य भविष्यमें नरकमें ले जाता है। जिस उद्देश्यसे प्रजासे कर लिया जाता है, यदि उसका पालन न किया जा सके तो राज्य लेना व्यर्थ है। व्यापारी वाणिज्यके लिये यात्रा कर सकें, लूटेरोंद्वारा लूटे न जायँ, प्रजाकी रक्षा हो, चोर आदि उनकी सम्पत्ति न लें, इत्यादिके लिये ही कर लिया जाता है। यदि राजा कर लेकर रक्षा नहीं कर सकता तो इसका पाप राजाको होता है। यदि राजा वैश्योंसे आयका अधिकांश भाग ले ले तो वह चोरका कर्म करता है, उसके इष्ट और पूर्त कर्मोंका नाश होता है। इसलिये जबतक मैं तपस्या करके पृथिवीके पालनकी शक्ति न प्राप्त कर लूँ जिससे अपने उत्तरदायित्वका पूर्ण निर्वाह कर सकूँ और पापका भागी न रहूँ तबतक मैं राज्य ग्रहण नहीं कर सकता।' यह सुनकर महर्षि गर्गने उससे कहा कि राज्यका यथावत् पालन करनेके लिये यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो दत्तात्रेयभगवान् जो सह्यपर्वतकी गुफामें रहते हैं उनकी आराधना करो। (मार्कण्डेयपुराण, अ० १८) गर्गमुनिके आज्ञानुसार सहस्रार्जुन श्रीदत्तात्रेयजीके आश्रमपर जाकर उनकी आराधना करने लगा। उनके पैर दबाता, उनके लिये माला, चन्दन, सुगन्ध, जल, फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता; भोजनके साधन जुटाता और जूठन साफ करता था। उसने दस हजार वर्षोंतक दुष्कर तपस्या करके दत्तात्रेयजीकी आराधना की। पद्मपुराणसृष्टिखण्ड अ० १२ में लिखा है कि पुरुषोत्तम दत्तात्रेयजीने उसे चार वरदान दिये। (१) पहले तो राजाने अपने लिये एक हजार भुजाएँ माँगी। (२) दूसरे, यह माँगा कि 'मेरे राज्यमें लोगोंको अधर्मकी बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्मके मार्गसे हट जायँ' (३) तीसरे यह कि मैं युद्धमें पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक बलका संग्रह करूँ।' (४) चौथे वरके रूपमें उसने यह माँगा कि 'संग्राममें लडते-लडते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीरके हाथसे मारा जाऊँ।' (पुलस्त्यवाक्य भीष्म प्रति) और मार्कण्डेयपुराणमें दस वरदानोंका पाना लिखा है। (१) ऐश्वर्य-शक्ति जिससे प्रजाका पालन करे और पापका भागी न हो। (२) दूसरेके मनकी बात जान ले। (३) युद्धमें कोई सामना न कर सके। (४) युद्धके समय हजार भुजाएँ प्राप्त हो जायँ। (५) पर्वत, आकाश, जल, पृथिवी और पातालमें अव्याहतगित हो। (६) वध अधिक श्लेष्ठके हाथसे हो। (७) कुमार्गमें प्रवृत्ति होनेपर सन्मार्गका उपदेश प्राप्त हो। (८) श्लेष्ठ अतिथिकी प्राप्ति। (९) निरन्तर दानसे धन न घटे। (१०) स्मरणमात्रसे राष्ट्रमें धनका अभाव दूर हो जाय। भक्ति बनी रहे। यथा— 'यदि देव प्रसन्नस्त्वं तत्प्रयच्छिद्धमृत्तमाम्॥ यथा प्रजां पालयेयं न चाधर्ममवाण्नुयाम्। परानुस्मरणज्ञानमप्रतिद्वन्द्वतां रणे॥' 'सहस्त्रमाप्तुमिच्छामि बाहूनां लघुता गुणम्। असंगा गतयः सन्तु शैलाकाशाम्बुभूमिषु॥' पातालेषु च सर्वेषु वधश्चाप्यधिकान्नरात्। तथाऽमार्गप्रवृत्तस्य सन्तु सन्मार्गदेशिकाः॥' सन्तु मेऽतिथयः श्लाघ्या वित्तवान्यत्तथाक्षयम्। अनष्टद्रव्यताराष्ट्रे ममानुस्मरणेन च। त्विय भक्तिश्च देवास्तु नित्यमव्यभिचारिणी॥' (मार्कण्डेय पु०, अ० १८। १४—१८)

महाभारत वनपर्वमें लिखा है कि महर्षि दत्तात्रेयजीकी कृपासे उसे एक सोनेका विमान मिला था। पृथ्वीके सभी प्राणियोंपर उसका प्रभुत्व था। उसके रथकी गतिको कोई भी रोक नहीं सकता था। यथा— 'दत्तात्रेयप्रसादेन विमानं काञ्चनं तथा। ऐश्वर्यं सर्वभूतेषु पृथिव्यां पृथिवीपते।।''अव्याहतगितश्चैव रथस्तस्य महात्मनः।'(अ०१९५।१२) वह महान् तेजस्वी राजा था। अश्वमेधयज्ञमें उसने बाहुबलसे जीती हुई सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणोंको दे दी। एक बार अग्निदेवने उससे भिक्षा माँगी और उसने अपनी सहस्रभुजाओंके पराक्रमके भरोसे भिक्षा दी। उसके बाणोंके अग्रभागसे प्रकट होकर अग्निन अनेकों ग्रामों, देशों, नगरों, गोशालाओंको भस्म कर दिया। उन्होंने महात्मा आपव (विसष्ठ)\* मुनिके आश्रमको भी जला दिया, जिससे मुनिने उसको शाप दिया कि तेरी भुजाओंको परशुराम काट डालेंगे। अर्जुनने शापपर ध्यान न दिया। (महाभारत, शान्तिपर्व, अ०४९ श्लोक ३५—४५। पद्मपु०, सृष्टि० अ०१२) आश्वमेधिकपर्वके ब्राह्मण—ब्राह्मणी—उपाख्यानमें कार्तवीर्य और समुद्रका संवाद है। एक दिन कार्तवीर्य समुद्रके किनारे विचरता हुआ बलके घमण्डमें आकर सैकड़ों बाणोंकी वर्षासे उसने समुद्रको ढक दिया। तब समुद्रने प्रकट होकर प्रार्थना की 'बाणवर्षा न कीजिये, इससे मेरे अन्दर रहनेवाले प्राण्योंकी हत्या हो रही है। उन्हें अभय दीजिये और जो आपकी आज्ञा हो उसका मैं पालन करूँ। उसने कहा कि मेरे समान धनुर्धर योद्धा वीर जो मेरा मुकाबला कर सके यदि कोई हो तो उसका पता बता दो। समुद्रने तब उससे जमदिग्न ऋषिके आश्रमपर जानेको कहा और कहा कि उनका पुत्र परशुराम तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकता है। (अ०२९)

यज्ञोंमें देवता इसे प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। वर्षाकालमें यह समुद्रका वेगतक रोक देता था। एक बार वह पंच बाणोंसे ही अभिमानी रावणको उसकी सेनासिहत मूर्च्छित करके बाँध ले गया था। इच्छा करते ही इसके हजार भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं। (पद्मपुराण सृष्टिखण्ड) युद्ध करते समय हजार भुजाएँ हो जाती थीं जिनमें बहुत बल होता था पर जो बहुत हलकी होती थीं, जिससे शरीरपर भार न पड़ता था। (मार्कण्डेयपुराण) हिरवंशपुराणमें भी इसकी कथा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि उसकी सदा दो भुजाएँ रहती थीं पर जब-जब लड़ता था तब उसकी हजार भुजाएँ हो जाती थीं। यथा—'तस्य बाहु सहस्रं तु युद्धतः किल भारत। योगाद्योगेश्वरस्येव प्रादुर्भवित मायया॥' (अ० ३३ श्लोक १४) पीछे यह बहुत उदण्ड हो गया। रथ और वरके प्रभावसे वीर, देवता, यक्ष और ऋषि सभीको कुचलने लगा। सभी प्राणी उसके द्वारा पीड़ित होने लगे। उसके पुत्र भी बली, घमण्डी और क्रूर थे। शापवश वे ही अपने पिताके वधके कारण हुए। (महाभारत वन० ११५। १४, १५; शान्तिपर्व अ० ४९) यह तन्त्रशास्त्रका आचार्य माना जाता है। पचासी हजार वर्ष इसने राज्य किया। परशुरामजीके हाथों मारा गया। शेष कथाएँ परशुरामगर्वहरण और अंगद-रावण तथा हनुमान्-रावणसंवादमें दी गयी हैं। यहाँ उनका प्रयोजन नहीं है।

<sup>\*</sup> ये वरुणके पुत्र थे। पीछे ये विसष्ठ नामसे विख्यात हुए। (ब्रह्मपुराण ययातिवंशवर्णनमें।) सम्भव है कि वरुणके तेजसे घटसे उत्पन्न होनेपर विसष्ठजीका ही नाम हुआ हो।

इसकी प्रशंसा ब्रह्मपुराणमें भी इस प्रकार वर्णित है। यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्रज्ञानमें कोई राजा इसकी स्थितिको नहीं पहुँच सकता था। वह योगी था; इसिलये सातों द्वीपोंमें ढाल, तलवार, धनुष-बाण और रथ लिये सदा चारों ओर विचरता दिखायी देता था। वर्षाकालमें समुद्रमें क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओंसे रोककर उसकी जलराशिके वेगको पीछेकी ओर लौटा देता था। वह जब अपनी सहस्रों भुजाओंको जलपर पटकता था उस समय पातालिनवासी महादैत्य निश्चेष्ट हो जाते थे। ब्रह्मवैवर्त-पुराणके गणेशखण्ड अ० २३—२७ में भी इसकी कथा है।

नोट—२ उपर्युक्त कार्तवीर्यचिरतसे मिलान करनेपर 'पर अकाज भट सहसबाहु से' के ये भाव निकलते हैं कि (क) इनकी दो ही भुजाएँ हैं पर उनसे दूसरोंको हानि पहुँचानेमें इतना परिश्रम करते हैं मानो हजार भुजाओंसे काम कर रहे हों। (ख) सहस्रबाहु प्रजाके घर, उसके मनमें पर अकाजका विचार उठते ही जा खड़ा होता था, प्रजा काँप उठती थी, वैसे ही ये ज्यों ही किसीका काम बनते सुनते हैं, वहाँ जा खड़े होते हैं जिससे उसे विघ्नका भय हो जाता है। (ग) उसने हजार भुजाओंसे दुष्टता की, जमदिग्न मुनिकी गौ छीनी और ये दूसरेकी वस्तु हरने एवं काम बिगाड़नेमें वैसी ही बहादुरी करते हैं। (घ) सहस्रबाहु 'पर अकाज' अर्थात् शत्रुको हानि पहुँचानेमें भट था और ये 'पर' अर्थात् दूसरेके कार्यमें हानि पहुँचानेमें भट। लड़ाईमें कार्तवीर्यके सहस्र भुजाएँ हो जाती थीं और पर अकाज करनेमें इनकी भुजाओंमें वैसा ही बल आ जाता है। (मा॰ प॰) (ङ) सहस्रबाहु बल पाकर देवता, ऋषि, मुनि आदिको भी पीड़ित करने लगा था, वैसे ही खल बल, ऐश्वर्य पाकर उदासीन और मित्रोंका भी अहित करते हैं। (च) उसने किपला गौ न देनेपर जमदिग्नऋषिको मार डाला, वैसे ही खल परायी वस्तु सीधे न मिलनेपर वस्तुके मालिकको मार ही डालते हैं इत्यादि।

नोट—३ यहाँ उपमेय एक ही है 'खल'; पर उसके लिये अनेक उपमान कहे जा रहे हैं। पृथक्-पृथक् धर्मोंके लिये पृथक्-पृथक् उपमा दी गयी है। अतएव यहाँसे 'उदय केतु सम' तक 'भिन्नधर्मामालोपमा अलंकार' है। २० (८) देखिये। इनके धर्म शब्दोंके भावोंके साथ लिखे गये हैं।

इन चौपाइयोंसे मिलता हुआ श्लोक प्रसंगरत्नावलीमें यह है, 'परवादे दशवदनः पररन्ध्रनिरीक्षणे सहस्राक्षः। सद्वृत्तवित्तहरणे बाहुसहस्रार्जुनो नीचः॥' (सु॰ र॰ भा॰) में 'सहस्रार्जुनः पिशुनः' पाठ है (दुर्जनप्रशंसा १२९)। अर्थात् परिनन्दा करनेमें रावणके तुल्य दसमुखवाले, परिछद्रिनरीक्षणमें इन्द्रके समान सहस्र आँखोंवाले, सदाचारियोंकी सम्पत्ति हरण करनेमें नीच सहस्रार्जुनके समान हजार बाहुवाले हैं।

### जे पर दोष लखिंह सहसाखी। पर हित घृत जिन्ह के मन माखी॥ ४॥

शब्दार्थ—लखना (सं० लक्ष)=लक्षण देखकर समझ लेना; ताड़ना; यथा—'लखन लखेउ रघुबंसमिन ताकेउ हर कोदंड।'(१।२५९) 'लखइ न रानि निकट दुख कैसे।'(२।२२) 'लखन लखेउ भा अनरथ आजू।'(२।७६) 'लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारू।'(२।२२७)=देखना। सहसाखी—टिप्पणी एवं नोटमें दिया गया है। घृत=घी। माखी (सं० मिक्षका)=मक्खी।

अर्थ—जो पराये दोषोंको 'सहसाखी' देखते हैं। जिनके मन पराये हितरूपी घीमें मक्खी (की तरह जा पडते) हैं॥४॥

नोट—१ 'जे पर दोष लखिंह' इति 'परदोष लखिंह' कहकर जनाया कि पराये छिपे हुए दोषोंको जो राई-सरसोंसमान छोटे हैं उनको भी ढूँढ़ निकालते हैं और अपने दोषोंको, चाहे वे पर्वतसमान बड़े क्यों न हों, नहीं देखते।

नोट—२ 'लखिहं सहसाखी' इति। (क) यहाँ 'सहसाखी' के चार प्रकारसे अर्थ किये जाते हैं। (१) सहस आँखी=हजार नेत्रोंसे। (२) सह साखी=साक्षीसिहत; गवाहको साथ ले जाकर। (३) सहसा आखी=एकदमसे आँखसे। (४) सहस आखी=व्यंगपूर्ण हँसती हुई आँखोंसे।

(१) पं० रामकुमारजी, पंजाबीजी, सुधाकर द्विवेदीजी आदि कई महानुभावोंने प्रथम अर्थ लिया है।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि खलोंके हजार नेत्र नहीं हैं, परन्तु वे परदोषोंमें बहुत (सूक्ष्म) दृष्टि रखते हैं, इसीसे सहस्र नेत्रोंसमान कहा। दो ही नेत्रोंसे हजार नेत्रोंका-सा काम करते हैं। इसीके विपरीत 'सहस नयन' होनेपर भी भरतजीके भावको न लखनेसे इन्द्रको बिना लोचनका कहा है। यथा—'बचन सुनत सुरगुर मुसुकाने। सहसनयन बिनु लोचन जाने॥' इस अर्थमें बैजनाथजी आदि कुछ टीकाकार पुनरुक्ति दोष बताते हैं क्योंकि आगे अर्धाली ११ में 'सहस नयन पर दोष निहारा' में फिर 'सहस नयन' आया है। पं० रामकुमारजी कहते हैं कि इसमें पुनरुक्ति नहीं है क्योंकि वहाँ परदोषको 'निहारना' कहा है। 'निहारना' प्रत्यक्ष वस्तुके देखनेको कहते हैं। यथा—'भिर लोचन छिब लेहु निहारी।' (१। २४६) 'जो न मोह यह रूप निहारी'। (१। २२१) 'प्रभु सनमुख कछु कहन न पारिहं। पुनि पुनि चरन सरोज निहारिहं॥' (७। १७) वहाँ 'निहारा' कहकर जनाया है कि परदोष खलोंको अत्यन्त प्रिय लगता है, अतः वे हजार नेत्रोंसे उसे देखते हैं। और, 'लखना' छिपी हुई वस्तुको देख लेनेको कहते हैं। 'हजार नेत्रोंसे परदोषको लखते हैं, कहकर जनाया कि कोई उनसे छिपाना चाहे तो छिपा नहीं सकता; ये उसे ढूँढ़ निकालते हैं। पुनः, यहाँ 'खलगन' (खलसमाज) का लक्षण कहते हैं कि ये 'परदोष लखिहं सहसाखी' और वहाँ खलका लक्षण कह रहे हैं। यथा—'बंदउँ खल जस सेष सरोषा।'''' 'सहस नयन पर दोष निहारा।' यहाँ खलगणका प्रसंग है। अलग-अलग दो प्रसंग होनेसे पुनरुक्ति नहीं है। दो हैं, इसलिये दो कहे।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि 'सूक्ष्मदर्शक-यन्त्रोंसे स्पष्ट है कि मिक्खयोंको हजारों आँखें होती हैं। वे प्राणियोंके व्रणमलोंको हजारों आँखोंसे देखकर तुरन्त उनपर टूट पड़ती हैं और उस मलके साथ अपना कृमिमय मल और मिला देती हैं जिससे प्राणीको और भी कष्ट भोगना पड़ता है। खल लोग भी ठीक इसी प्रकार बड़े चावसे दूसरोंके दोष देखते हैं।' इस तरह 'माखी' के सम्बन्धसे 'सहस आँखी' कहा गया।

दूसरा दोष यह कहा जाता है कि 'सहस आखी' पाठ माननेसे 'आ' पर अपनी ओरसे अनुस्वार लगाना पड़ता है। बिना अनुस्वार 'आखी' का अर्थ 'नेत्र' नहीं होता। इसका उत्तर यह दिया जाता है कि 'माखी' के जोड़के लिये यहाँ 'आखी' लिखा गया। फिर कोशमें 'आखना' का अर्थ 'देखना' मिलता है।

- (२) 'सह साखी' पाठमें पुनरुक्ति आदिका प्रश्न ही नहीं उठता। 'सह साखी' का भाव यह है कि स्वयं देखते हैं और दूसरोकों साथ ले जाकर दिखाते हैं कि गवाह रहना। इसका कारण यह है कि दुष्ट होनेके कारण इनका कोई विश्वास नहीं करेगा। अत: साक्षी भी साथ ले जाते हैं।
- (३) 'सहसा आखी।' इस पाठका भावार्थ यह है कि 'सहसा' (एकदमसे, एकाएक) आँख डालकर (वा, आखी=देखकर) लख लेते हैं अर्थात् बहुत शीघ्र देख लेते हैं। एवं बिना दोष निर्णय किये हुए ही दोषदृष्टि करते हैं। (वि॰ टी॰, रा॰ प॰)
  - (४) सहसा आखी= हँसते हुए (आँखसे) देखते हैं।

मेरी समझमें 'सहसाखी' शब्द देकर ग्रन्थकारने उपर्युक्त सभी भाव एक साथ सूचित किये हैं। खल पराये दोषोंको इस प्रकार लख लेते हैं कि मानो उनके हजारों नेत्र हैं कि उनसे कोई भी छिद्र बच नहीं सकता। इतना ही नहीं, वरंच वे शीघ्र ही दोषको ढूँढ़ निकालते हैं और दूसरोंको भी दिखाते हैं और हँसी भी उड़ाते हैं। एक दोषको वे हजारगुणा करके देखते हैं। 'लखिहें' से जनाया कि उनकी इतनी तेज सूक्ष्मदृष्टि है कि जो दोष अभी मनमें ही गुप्त हैं उनको भी ढूँढ़ निकालते हैं।

टिप्पणी—१ इस प्रकरणमें 'परदोष' के सम्बन्धमें चार बातें दिखायी हैं। (क) परदोष लखते हैं। (ख) परदोष कहते हैं। यथा, 'सहस बदन बरने परदोषा।।' (८) (ग) परदोष सुनते हैं। यथा, 'पर अघ सुनइ सहस दस काना॥' (९) (घ) परदोष निहारते हैं। 'सहस नयन परदोष निहारा॥' (११) खलोंके ये लक्षण बताकर भलोंको उपदेश देते हैं कि इन चारों दोषोंसे बचे रहें।

नोट—३ 'परिहत घृत जिन्ह के मन माखी'इति। (क) ग्रन्थकारने 'हित'को 'घृत' की उपमा दी, सो बहुत

ही ठीक है; क्योंकि 'घी' से बढ़कर कोई वस्तु शरीरके लिये उपकारक नहीं है — श्रुति भी कहती है 'घृतमायुः'। अन्यत्र भी कहा है, 'आयुर्वे घृतं भवित।' घृत परम उपकारक है। आयुका वर्द्धक है और मनुष्यको आयुसे बढ़कर प्रिय वस्तु नहीं। (सू० प्र० मिश्र) (ख) भाव यह है कि जैसे घीमें मक्खी गिरती है तो उसके पैर, पंख सब लिपट जाते हैं, उसका अंगभंग हो जाता है। घीको कोई खराब (अपवित्र) नहीं समझता, मक्खीको लोग निकाल फेंकते हैं। वैसे ही खलोंके मन पराया हित बिगाड़नेमें नित्य लगे रहते हैं। जो हितकी हानि न हुई तो उनका परिश्रम व्यर्थ हुआ, मनोरथ पूर्ण न होनेसे मनको दु:ख हुआ, उदासी छा गयी, यही अंगभंग होना है, लोग उलटे इन्हींको दोष देने लगते हैं। अथवा घी मक्खीका नाशक है, उसके लिये विष है, उसमें गिरते ही वह मर जाती है, पर हजारों आँखें होते हुए भी वह अपने नाशपर ध्यान नहीं देती, उसे बिगाड़नेके लिये उसमें कूद पड़ती है और प्राण दे देती है। वैसे ही खल लोग दूसरेका हितरूपी घृत बिगाड़नेके लिये आग-पानी कुछ नहीं समझते, उसके बने-बनाये कामको बिगाड़नेके लिये प्राण भी दे देते हैं। (द्विवेदीजी; सू० प्र० मिश्र) अथवा परहित (परोपकार) के समान कोई धर्म नहीं है। यथा— 'परिहत सिरस धर्म निहं भाई।' (७। ४१) और घी भी परमोपकारक है, अत: परिहतको घृत कहा। जैसे मक्खीके लिये घी विष है, वैसे ही परोपकार करना उनके मनरूपी मक्खीके लिये विष है; यदि कहीं किसीका उपकार हो गया तो उनके मनको मरणातुल्य दु:ख हो जाता है।

यहाँ खलोंको मक्खी नहीं कहा, उनके मनको मक्खी कहा है। अत: भाव यही होता है कि उनका मन सदा परिहतके बिगाडनेमें मक्खीकी तरह लगा रहता है।

### तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥ ५॥

शब्दार्थ—तेज=प्रचण्डता, ताप । कृसानु (कृशानु)=अग्नि। रोष=क्रोध। मिहषेस=यमराज।=मिहषासुर। यथा, 'महामोह मिहषेसु विसाला।' (१।४७) अघ=पाप। धनी=धनवान्, धनाढ्य, मालदार। धनेसा (धनेश)=धनके स्वामी; कुबेर। ये विश्रवा मुनिके पुत्र और रावणके सौतेले भाई थे। ब्रह्माजीने इन्हें देवता बनाकर उत्तर दिशाका अधिकारी बना दिया था। संसारभरके धनके स्वामी इन्द्रकी नवनिधियोंके भण्डारी और श्रीशिवजीके मित्र कहे जाते हैं। पूर्वजन्ममें ये ही गुणनिधि द्विज थे।

अर्थ—जो तेजमें अग्नि और क्रोधमें 'महिषेश' के समान हैं; पाप और अवगुणरूपी धनमें कुबेरके समान धनी हैं॥ ५॥

नोट—१ (क) 'तेज कृसानु' इति। तेजसे यहाँ बल-वैभव आदिकी प्रचण्डतासे तात्पर्य है। अर्थात् बल-वैभव आदि पाकर जो उनमें दूसरोंको जलानेवाला प्रचण्ड ताप है वह अग्निके समान है। अग्निका तेज बड़ा प्रचण्ड होता है, वह सभी कुछ जला डालनेको समर्थ है। यथा—'काह न पावकु जारि सक।' (२।४७) खलोंके तेजको अग्नि कहनेका भाव यह है कि (१) जैसे आग स्वयं तप्त है और दूसरोंको भी अपनी आँचसे तप्त कर देती है, वैसे ही यदि इनके वैभव और बल हुआ तो ये उसे दूसरेके जलाने, सन्तप्त करनेके ही काममें लाते हैं। (२) जैसे अग्नि अपने तेजसे बुरी-भली सभी वस्तुओंको जला डालता है, वैसे ही ये मित्र, शत्रु, उदासीन सभीको अपने तेजसे संताप पहुँचाते, जलाते वा उजाड़ते हैं, किसीको नहीं छोड़ते। (३) बात-बातमें जैसे अग्नि (घी, ईंधन, पवन, कपूर, गुग्गुल, राल आदिकी आहुतियाँ पा-पाकर) अधिक प्रचण्ड होता है और शुभाशुभ सभी वस्तुओंको भस्म करनेमें उद्यत हो जाता है, वैसे ही खल भी ज्यों-ज्यों अधिक बल और वैभव पाता है त्यों-त्यों वह अपनी तेजी (प्रचण्डता) को अग्निके समान बढ़ाता है। (४) जैसे अग्नि स्वयं तप्त है वैसे ही खल भी सदा अपने क्रोधसे जला करते हैं, सदा लालमुख रहते हैं।

(ख) 'रोष महिषेसा' इति। 'महिषेश' के दो अर्थ होते हैं। महिषेश = महिष+ईश = भैंसेका देवता = वह देवता जिसका वाहन भैंसा है = यमराज जिनको धर्मराज भी कहते हैं। ये विश्वकर्माकी कन्या संज्ञाद्वारा सूर्यके पुत्र हैं। ये दक्षिण दिशाके स्वामी और मृत्युके देवता हैं। इनके लोकका नाम यमलोक है। मृत्युके समय इनके ही दूत शरीरसे प्राण निकालनेके लिये आते हैं। मनुष्यकी आत्माको लेकर वे यमराजके पास जाते हैं। वहाँ श्रीचित्रगुप्तजी महाराज उसके शुभाशुभ कर्मोंका लेखा पढ़ सुनाते हैं, जिनपर धर्मपूर्वक विचार कर वे उस प्राणीको स्वर्ग वा नरक आदिमें भेजते हैं। स्मृतियोंमें चौदह यम कहे गये हैं। यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, उदुम्बर, दध्न, नील, परमेष्ठी, बृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। इनका वाहन मिहष (भैंसा) है और दण्ड तथा पाश इनके आयुध हैं। पाशसे प्राणीको बाँधते हैं और पापी प्राणियोंको दण्डसे दण्ड दिया जाता है। पापियोंपर ये अत्यन्त क्रोध करते हैं। यमराज अर्थसे 'रोष मिहषेसा' का भाव यह होता है कि जैसे यमराज पापी प्राणीका प्राण हरकर क्रोध करके उसको दण्ड देते हैं, वैसे ही खल क्रोध करके दूसरोंके प्राण ही नहीं लेते किंतु मरनेपर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। पुनः जैसे क्रोधमें भरे हुए यमराजको देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। यथा— 'केर्जीव्यते हि कुिपतान्तकदर्शनेन।' (मार्कण्डेयपु० महिषासुरवध अ० ४। १३) वैसे ही खलोंके रोषसे दूसरोंके प्राण ही हरण हो जाते हैं।

'महिषेश' का दूसरा अर्थ महिषासुर है। यह रम्भ नामक दैत्यका पुत्र था। (भा० ६। १८। १६ में इसे हिरण्यकिशिपुके अनुह्लाद नामक पुत्रका पुत्र कहा है।) इसकी आकृति भैंसेकी-सी थी अथवा यह भयंकर भैंसेका रूप धारण करता था इससे महिषासुर नाम पड़ा। इसकी माँका नाम महिषी था। इसने हेमिगिरिपर कठिन तपस्या करके ब्रह्माजीसे वह वर पाया था कि स्त्री छोड़ किसी पुरुषसे इसका वध न हो सके। वर पाकर इसने इन्द्रादि सभी दिग्पालोंको जीतकर उनके लोक और अधिकार छीन लिये तथा स्वयं सबका अधिष्ठाता बन बैठा। क्रोधावेशमें यह कैसा भयंकर हो जाता था, यह देवीसे युद्धके समयके वृत्तान्तसे कुछ प्रकट हो जायगा। अतः हम संक्षेपसे यहाँ उसका वर्णन करते हैं। अपनी सेनाका संहार देख इसने भैंसेका रूप धारण कर देवीके गणोंको त्रास देना आरम्भ किया। 'माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्।' (मार्कण्डेयपु॰ महिषासुर-वध अ॰ ३। २१) कितनेहीको थूथुनोंसे, कितनोंको खुरोंसे, किन्हींको सींगोंसे या पूँछसे, किन्हींको सिंहनादसे अथवा नि:श्वास वायुके झोंकेसे मारकर धराशायी कर दिया। क्रोधमें भरकर धरतीको खुरोंसे खोदने लगा और अपने सींगोंसे ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंको उठाकर फेंकता और गरजता था। उसके वेगसे चक्कर देनेके कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो फटने लगी। उसकी पूँछसे टकराकर समुद्र पृथ्वीको डुबाने लगा, श्वासकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाशसे गिरने लगे। भैंसासे तुरन्त सिंह, सिंहसे खड्गधारी पुरुष, इसी तरह कभी गजराज, कभी पुनः भैंसारूप धारणकर अपने बल और पराक्रमके मदसे उन्मत्त हुआ वह चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंको व्याकृल करने लगा। कालिकादेवीने उसको मारा। देवता इसके क्रोधसे काँपते थे।

रोष महिषासुरके समान है। भाव यह कि अपने बल और पराक्रम एवं वैभवके मदसे उन्मत्त होकर वे सभी प्राणियोंको अनेक यत्न कर-करके पीड़ित किया करते हैं। अथवा, अपनी तेजीको आग-सरीखा बढ़ाकर, बात-बातमें अपने रोषको प्रचण्ड कर-करके महिषासुरकी तरह लाल-लाल आँखें करके हाँफने लगते हैं। (सुधाकर द्विवेदीजी)

नोट—२ 'अघ अवगुन धन धनी धनेसा' इति। भाव यह कि (क) 'कुबेरके समान ये हजार भुजाओं से अघ अवगुणरूपी धन बटोरते हैं'। अर्थात् जैसे कुबेरके धनकी संख्या नहीं, वैसे ही इनके पापों और अवगुणोंका अन्त नहीं। यथा—'खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उद्धि अवगाहा॥' (१।६) इसी कारण उनको अघ-अवगुणका धनी कहा। (पं० रामकुमारजी) (ख) कुबेरके भण्डारसे चाहे जितना धन निकलता जाय वह खाली नहीं होता, सर्वदा भरा रहता है। उसी प्रकार खलोंके हृदयसे अनेक पाप, दुर्गुण, प्रत्यूह नूतन प्रकट होते जाते हैं; परन्तु तो भी हृदय उनसे भरा ही रहता है। (सु० द्विवेदीजी) (ग) (बैजनाथजी लिखते हैं कि) महाकुलक्षणी पुरुषमें अट्ठाईस अवगुण होते हैं।

यथा, 'काम क्रोध युत क्रिया हत दुर्बादी अतिलोभ। लंपट लज्जाहीन गिन विद्याहीन अशोभ॥ आलस अति निद्रा बहुत दुष्ट दया किर हीन। सूम दिरद्री जानिए रागी सदा मलीन॥ देत कुपात्रिह दान पुनि मरण ज्ञान दूढ़ नािहं। भोगी सर्व न समुझई कछु शास्त्रन के मािहं॥ अति अहार प्रिय जािनए अहंकारयुत देखु। महा अलक्षण पुरुषमें ये अट्ठाइस लेखु॥' इन सब अवगुणोंके होनेसे अवगुणका धनी कहा।

नोट—३ 'तेज कृसानु, रोष महिषेस, 'अघ अवगुन धन धनी'—'कुबेर'। यहाँ उपमानके गुण उपमेयमें स्थापित करनेसे 'द्वितीय निदर्शना अलंकार' है। 'अघ अवगुन धन धनी' में रूपक भी है।

### उदय केत सम हित सब ही के। कुंभकरन सम सोवत नीके॥ ६॥

शब्दार्थ—केत (केतु)=एक प्रकारका तारा जिसके साथ एक प्रकाशकी पूँछ दिखायी देती है। इसे पुच्छल तारा, बढ़नी, झाड़ू आदि भी कहते हैं। इस तरहके अनेक तारे हैं, इनकी संख्या अनिश्चित है। केतुपुच्छमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। यह स्वच्छ, पारदर्शी और वायुमय होता है जिसमें सूर्यके सान्निध्यसे प्रकाश आ जाता है। यह अपने उदयकालहीमें वा उदयके पन्द्रह दिन पीछे शुभ या अशुभ फल देता है। कुंभकरन (कुम्भकर्ण)=रावणका मँझला भाई। नीके=अच्छा।

अर्थ—सभीके हितमें ये केतुके समान उदय हो जाते हैं। [वा, इनका उदय (=बढ़ती, वृद्धि वा उन्नित) सभीके हितके लिये केतुके समान है।] कुम्भकर्णके समान इनका सोते ही रहना अच्छा है॥ ६॥

नोट—१ 'उदय केत सम' इति (क) केतु नामक तारागणों में से अनेक शुभ भी हैं। यथा—'धूमाकारा शिखा यस्य कृत्तिकायां समाश्रिता। दृश्यते रिष्मकेतुः स्यात्सप्ताहानि शुभप्रदः॥' (मयूरचित्र) कोई-कोई ऐसे हैं कि वे जिस नक्षत्रपर उदय होते हैं उसके देशका नाश करते हैं, अन्यका नहीं। यथा—'अश्विन्यामश्वकं हन्ति याम्ये केतुः किरातकान्। बह्नौ किलंगनृपतीन् रोहिण्यां शूरसेनकान्॥' इसके अनुसार भाव यह होगा कि खलोंकी बढ़ती होती है तो सभी अपने हितकी हानि समझकर डर जाते हैं। चाहे वे किसीका हित भी करें तो भी उनसे सब डरते ही हैं। (वै०) (ख) यदि 'केतु' से केवल उस अधम ग्रहका अर्थ लें जिसका उदय संसारको दुःख देनेवाला होता है, जो अशुभ ही होता है। यथा—'दृष्ट उदय जग आरित हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू॥' (७। १२१) तो भाव यह होगा कि जहाँ किसीका हित होते हुए देखते हैं वहाँ केतुके समान जा प्रकट होते हैं। केतु जहाँ प्रकट होता है, वहाँके राजा–प्रजाकी हानि होती है। वैसे ही इनके पहुँचनेसे उसके हितकी हानि हो जाती है। ये इसीलिये पहुँचते हैं कि उसके हितका नाश हो वा इनके प्रकट होनेसे उसे हानिका भय होता है। (पं० रामकुमारजी) अथवा (ग) (कोष्डकान्तर्गत अर्थके अनुसार) भाव यह है कि यदि इनका उदय हुआ अर्थात् भाग्यवश इनको कुछ ऐश्वर्य, बल या अधिकार मिल गया तो सभीके हितमें बाधा पड़ने लगती है, जैसे केतुके उदयसे संसारको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं।

नोट—२ इस चरणके और अर्थ ये किये जाते हैं। (क) सभीके लिये इनका उदय (वृद्धि) केतुके समान (हानिकारक) है। (यहाँ 'हित'=लिये।) (ख) उनका उदय केतुकी तरह सभीका समान (एक-समान (हानिकारक) है। (यहाँ 'हित'=लिये।) (ख) उनका उदय केतुकी तरह सभीका समान (एक-सा) हित करनेवाला है। (यह व्यंग है। इसमें ध्विन यह है कि ये सभीका अहित करते हैं।) (=सदृश अहित) मानकर ऐसा अर्थ करते हैं।]

नोट—३ 'कुंभकरन सम सोवत नीके' इति। (क) कुम्भकर्ण तपस्या करके चाहता था कि यह वर प्राप्त करूँ कि छ: महीना जागूँ तो केवल एक दिन सोऊँ। जब ब्रह्माजी इसके पास आये तो इसे देखकर विस्मित हो गये और सोचने लगे कि 'जौं एहि खल नित करब अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥' तब उन्होंने 'सारद प्रेरि तासु मित फेरी। माँगेसि नींद मास षट केरी॥' (१। १७७) जगत्की रक्षाके लिये उन्होंने उसकी मित फेर दी जिससे उसने छ: महीने नींद हो चुकनेपर एक दिनका जागरण माँगा; नहीं तो संसार चौपट हो जाता। (ख) भाव यह है कि जब इनकी बढ़ती जगत्के लिये केतुके समान अहितकारी है तब इनका सोते ही रहना अच्छा

है। इनका ऐश्वर्यहीन, दिरद्र, दु:खी, शोचग्रस्त हो दबे पड़े रहना इत्यादि 'सोते रहना' है। क्योंकि तब जगत् इनके उपद्रवसे बचा रहेगा। इनके मर-मिटनेसे जगत्का भला है। जैसे कुम्भकर्णके जागनेसे संसारके चौपट होनेकी सम्भावना थी वैसे ही इनके उदयसे संसारके अकल्याणकी संभावना है। अतः ये सोते ही रहें। पुनः, (ग) पूरी अर्धालीका अन्वय इस प्रकार करें!—(उनका) 'उदय केतु सम (है) सबहीका हित (उनके) कुम्भकर्णसमान नीके (भलीभाँति) सोते ही रहनेमें है।' भाव यह है कि जैसे केतुके अस्त होनेहीसे वा उदय न होनेहीसे संसारकी भलाई है और कुम्भकर्णकी गहरी दीर्घकालकी नींदसे ही संसार सुखी रहता था, वैसे ही इनका मरे-मिटे रहना, कभी वृद्धि न होना, सदा आपित्तरूपी गहरी नींदमें पड़े रहना ही जगत्के लिये हितकर है। पुनः, (घ) बाबा हरीदासजी अर्थ करते हैं कि 'कुम्भकर्णके समान ये नीके पदार्थसे अर्थात् ज्ञान, वैराग्य, भिक्त आदिसे सोते रहते हैं अर्थात् उन्हें भूले रहते हैं। 'सोवत नीके' कहकर यह भी जनाया कि जीविहंसा, परपीड़ामें आसक्त रहना उनका जागना है।' (शिला)

### पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं ॥७॥

शब्दार्थ—**परिहरना**=छोड़ देना, त्याग देना। **हिम उपल**=बर्फका पत्थर, ओले। **कृषी** (कृषि)=खेती, फसल। **दलि**=दलकर, नाश करके। **गरना**=गलना, घुल जाना।

अर्थ—वे दूसरेका काम बिगाड़नेके लिये अपना शरीरतक छोड़ देते हैं; जैसे ओले खेतीका नाश करके (आप भी) गल जाते हैं॥ ७॥

नोट—१ सन्त दूसरेके 'काज' के लिये, पर अकाजकी रक्षामें, शरीरतक छोड़ देते हैं; जैसे गृधराज जटायुने। उसीके विपरीत खल पर 'अकाज' के लिये तन त्याग देते हैं जैसे कालनेमि और मारीचने किया। २—इस अर्धालीके जोड़की अर्धाली उत्तरकाण्डमें यह है—'परसंपदा बिनासि नसाहीं। जिमि सिस हित हिम उपल बिलाहीं॥' (१२१। १९) ३—'पर अकाज' पहले भी कहा है। यथा—'पर अकाज भट सहसबाहु से।' अर्थात् प्रथम बताया कि पराया काज बिगाड़नेके लिये सहस्रबाहुके समान पुरुषार्थ करते हैं। जब उतने पुरुषार्थसे भी अकाज न हुआ तब क्या करते हैं यह यहाँ बताते हैं कि 'पर अकाज लिंग तनु परिहरहीं।' अर्थात् उसके लिये शरीरतककी चिन्ता नहीं करते, तन त्यागकर अकाज करते हैं। 'पराई बदशगूनीके लिये नाक कटाना' मुहावरा है। अपनी नाक कटे तो कटे पर दूसरेको अपशकुन अवश्य हो। वही भाव यहाँ है। ४—'जिमि हिम उपल'''' इति। यहाँ प्रथम साधारण बात कहकर फिर विशेषसे समता देनेसे 'उदाहरण अलंकार' है। ५—'परिहरहीं और 'गरहीं' बहुवचन हैं; क्योंकि ये सब लक्षण 'खलगण' के कहे गये हैं। एक–दो ओलोंसे खेतीका नाश नहीं हो सकता, जब बहुत–से ओले गिरते हैं तभी खेतीका नाश होता है वैसे ही बहुत–से खल मिलकर पर अकाज करते हैं। ६—मानसपत्रिकाकार 'हिम उपल' को दो शब्द मानते हैं। हिम =पाला। उपल =पत्थर=ओला। अर्थात् 'जैसे हिम और उपल दोनों एक–सा नहीं रहते; थोड़े ही काल बाद नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही खलोंका नाश तो होगा ही पर खेद इतना ही है कि ये औरोंको बरबाद कर देते हैं। यथा—'आपु गए अरु तिन्हृ धालिहें। जे कहुँ सतमारग प्रतिपालिहें॥' (७। १००)

# बंदौं खल जस सेष सरोषा। सहस बदन बरनइ परदोषा॥८॥ पुनि प्रनवौं पृथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहसदस काना॥ ९॥

शब्दार्थ—जस=जैसा, समान, तुल्य। बदन=मुख। बरनइ=वर्णन करता है। पुनि (पुन:)=फिर, तत्पश्चात्। प्रनवौं=प्रणाम करता हूँ। काना (कान)=सुननेवाली इन्द्रिय। यहाँ 'सरोषा', 'सहस बदन', 'परदोष' 'पर अघ' शब्द श्लिष्टपद हैं। अर्थात् इनके दो-दो अर्थ हैं, एक अर्थ खलपक्षका और दूसरा अर्थ साधारण दूसरे पक्षका है। जो निम्न चार्ट (नक्षशा)-से स्पष्ट हो जायगा।

| शब्द    | खलपक्षका अर्थ                         | साधारण दूसरे पक्षका अर्थ        |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------|
| सरोषा   | =सूरता वा जोशसहित।                    | =सहरोषा=सहर्ष=प्रसन्नतापूर्वक।  |
|         | =क्रोधपूर्वक, रोषसहित।                | अथवा, (यदि 'सरोषा' को           |
|         | =हर्षपूर्वक । यथा— <i>'सर्वस देउँ</i> | शेषका विशेषण मानें तो)          |
|         | आजु सहरोसा।' (१। २०८) 'सुनु           | प्रलयकालीन क्रोधयुक्त। (प्रलयके |
|         | मुनि तोहि कहउँ सहरोसा।'(३।४३)         | समय शेषजी रोष करते हैं।)        |
| सहस बदन | स हास्य (हँसते, प्रसन्न) मुखसे।       | हजार मुखोंसे                    |
|         | वा, हजार मुखोंसे।                     |                                 |
| परदोष   | पराये दोषोंको।                        | दोषोंसे परे (दूर वा अलग) भगवान् |
|         | पर=दूसरेका।                           | (का यश)                         |
| पर अघ   | पराये पापोंको                         | अघसे परे अर्थात् अनघ, निष्पाप   |
|         |                                       | भगवान् (का यश)                  |

शेषजी, पृथुजी—इनकी कथाएँ आगे टिप्पणीमें दी गयी हैं।

अर्थ—मैं खलोंको शेषजीके समान (मानकर) प्रणाम करता हूँ, जो हजार मुखोंसे 'सरोष' 'परदोष' का वर्णन करते हैं॥ ८॥ फिर उनको राजा पृथुके समान (जानकर) पुन: प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार कानोंसे 'पर अघ' को सुनते हैं॥ ९॥

नोट—१ खलगणकी वन्दना करके अब खलकी वन्दना करते हैं। सन्त-समाजको तीर्थराजकी उपमा दी थी, वैसे ही यहाँ खलको त्रैलोक्यके बड़े-बड़े राजाओंकी उपमा देकर वन्दना करते हैं; अर्थात् 'खल राजा' की वन्दना करते हैं। यहाँतक खलगणके गुण कहे, अब खलराजाओंके गुण कहते हैं।

नोट—२ 'जस सेष सरोषा 1'''' 'इति। (क) शेषजीके हजार मुख और दो हजार जिह्वाएँ हैं, जिनसे वे नित्यनिरन्तर प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक भगवान्के गुणगान करते रहते हैं। खलोंके एक ही मुख है, एक ही जीभ है पर
वे एक ही जिह्वासे दो हजार जिह्वाओं और एक ही मुखसे एक हजार मुखोंके समान जोश, उत्साह और हर्षपूर्वक
पराये दोषोंको नित्य-निरन्तर कहते रहते हैं। (इस भावार्थमें 'सहरोषा' का एक ही अर्थ दोनों पक्षोंमें लिया गया है। इस
तरह यहाँ 'पूर्णोपमा अलंकार' है।) तात्पर्य कि पर-दोषवर्णन करनेमें वे कभी थकते नहीं। पुनः, (ख) 'जस सेष
सरोषा' 'जो प्रलयकालीन शेषके समान रोषयुक्त हैं (उनकी मैं वन्दना करता हूँ।)=क्रोधमें भरे हुए शेषके समान।
भाव यह कि शेषजी सरोष नहीं हैं पर वे सदा रोषयुक्त ही रहते हैं। (वीरकिव) पुनः, (ग) शेषजी हर्षपूर्वक हिरयश
हजार मुखोंसे गाते हैं और खल क्रोधपूर्वक पराये दोषोंको कहते हैं। पुनः, (घ) 'खल जस' ऐसी पदयोजनासे अर्थ
होगा कि 'कुपित शेषनागसदृश खलोंके यशकी वन्दना करता हूँ।' (सु० द्विवेदीजी), यहाँ 'जस'=यश। पंजाबीजीने भी 'यश'
अर्थ किया है। पुनः, (ङ) शेष हजार मुखसे हिरयश कहते हैं और खल हँसते हुए मुखसे पराये दोषोंका वर्णन करते
हैं। (सु० द्विवेदीजी) जब 'सरोषा' को शेषका विशेषण मानेंगे तब दूसरे चरणका अर्थ इस प्रकार पृथक् होगा। (च)
'बरनइ परदोषा' का ध्वनित भाव यह है कि अपने दोषोंपर कभी भी दृष्टि नहीं डालते। कारण कि ऐसोंको अपना
दोष सूझता ही नहीं। इसके विपरीत जो अपने दोष देखा करते हैं, अपने दोषोंको कहते हैं, उन्हें सदा दूसरोंमें गुण ही
देख पड़ते हैं। अपना दोष कह डालनेसे उसका पाप भी यदि जाता नहीं रहता तो भी घट तो जाता ही है और क्षमा भी
कर दिया जाता है; इसीसे कहा है, 'तुलसी अपने राम से कह सुनाड निज दोष। होइ दूखरी दीनता परम पीन संतोष॥'

नोट—३ 'सहस बदन बरनइ परदोषा।' शेषजी' इति। कद्रूसे कश्यपजीके हजार नाग पुत्र हुए। विनताको दासी बनानेके लिये कद्रूने अपने पुत्रोंको आज्ञा दी कि तुम शीघ्र काले बाल बनकर सूर्यके घोड़ेकी पूँछ ढक लो। जिन पुत्रोंने आज्ञा नहीं मानी, उनको उसने शाप दे दिया कि जनमेजयके यज्ञमें

भस्म कर दिये जाओगे। तब शेषनागने अन्य सर्पोंका साथ छोड़कर किठन तपस्या प्रारम्भ की। ब्रह्माजीके आनेपर उन्होंने माँगा कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शान्तिमें संलग्न रहे। ब्रह्माजीने कहा कि मेरी आज्ञासे तुम प्रजाके हितके लिये इस पृथ्वीको इस तरह धारण करो कि यह अचल हो जाय। तुम्हारी बुद्धि सदा धर्ममें अटल बनी रहे। शेषजीने ब्रह्माजीकी आज्ञाका पालन किया। (महाभारत आदिपर्व अ० ३६) भगवान्की शय्या बनने और निरन्तर उनका गुणगान करनेका उल्लेख इस प्रसंगमें नहीं है। श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अ० ७ में इनका निरन्तर गुणगान करना पाया जाता है। यथा— 'नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये। गायन्गुणान्दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यित नास्य पारम्॥' (४१) अर्थात् उन महापराक्रमी पुराणपुरुषकी मायाके प्रभावका अन्त तो मैं (ब्रह्मा) और तुम्हारे अग्रज सनकादि भी नहीं जानते, फिर औरोंका तो कहना ही क्या? दस सहस्र फणवाले आदिदेव शेषजी भी उनका गुणगान करते हुए अभीतक उनका पार नहीं पा सके। (ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा है।)

नोट-४ श्रीपृथुजी-जब राजा वेन प्रजामें अधर्मका प्रचार करने लगा और महर्षियोंके समझानेपर भी न माना तब ऋषियोंने भगवान्की निन्दा करनेवाले उस दुष्टको अपने हुंकारमात्रसे (अथवा महाभारत शान्तिपर्वके अनुसार अभिमन्त्रित कुशाओंसे) मार डाला। फिर अराजकतासे रक्षा करनेके लिये उन्होंने प्रथम उसकी बायीं जंघाको मथा जिससे 'निषाद' की उत्पत्ति हुई। उसके जन्मसे वेनके पाप दूर हो गये। तब उन्होंने वेनके हाथोंका मन्थन किया जिससे एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा उत्पन्न हुआ। दाहिनेसे पृथुकी और बाएँसे अर्चिकी उत्पत्ति हुई। पृथुजीके दक्षिण हस्तमें विष्णुभगवान्की हस्तरेखाएँ और चरणोंमें कमलका चिह्न देखकर महर्षियोंने जान लिया कि ये विष्णुके अंशावतार हैं, क्योंकि जिसके हाथमें अन्य रेखाओंसे बिना मिला हुआ चक्रका चिह्न होता है वह भगवानुका अंश हुआ करता है। अर्चि लक्ष्मीजीके अवतार हैं। (भा॰ ४। १५। १—१०) श्रीपृथुजीके शरीरपर दिव्य कवच सुशोभित था, कमरमें तलवार, कन्धेपर अजगव नामक धनुष तथा बाण थे। वे वेद-वेदांगोंके ज्ञाता और धनुर्विद्यामें पारंगत थे। प्रकट होनेपर उन्होंने ऋषियोंसे कहा, 'मुझे धर्म और अर्थका निर्णय करनेवाली सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त है। इसके द्वारा मुझे क्या करना चाहिये, यह ठीक-ठीक बताइये।' देवताओं और महर्षियोंने कहा 'जिस कार्यमें तुम्हें धर्मकी स्थिति जान पड़े उसीको नि:शंक होकर करो। प्रिय-अप्रियकी चिन्ता न करके सब जीवोंके प्रति समान भाव रखो। काम-क्रोध-लोभ-मानको दूरसे नमस्कार करो। सर्वदा धर्मपर दृष्टि रखो और जो धर्मसे विचलित होता दिखायी पड़े उसे अपने देवगण, भगवान् विष्णु, प्रजापति, ऋषि, ब्राह्मण और आंगिरस तथा देवताओं के साथ ब्रह्माजी (सब) ने मिलकर पृथुजीका राज्याभिषेक किया। कुबेर, इन्द्र, पवन, ब्रह्मा आदि सभीने उन्हें दिव्य-दिव्य भेंटे दीं, जिनका वर्णन (भा० ४। १५। १४—२०) में है। उनके राज्यमें बुढापा, दुष्काल, आधि-व्याधि तथा सर्प, चोर या आपसमें एक-दुसरेसे किसी प्रकारका भय नहीं था। पृथ्वी बिना जोते हुए अन्न देती थी। उन्होंने पृथ्वीसे सहस्र प्रकारके धान्य दुहे थे। उन्होंने लोकमें धर्मकी वृद्धि और सारी प्रजाका मनोरंजन किया था, इसीसे वे 'राजा' नामसे प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मणोंका क्षतिसे त्राण करनेके कारण वे 'क्षत्रिय' हुए तथा उन्होंने धर्मानुसार पृथ्वीको प्रथित (पालित) किया इससे मेदिनीका नाम 'पृथ्वी' हुआ। (महाभारत शान्तिपर्व; ब्रह्मपुराण, भा० ४। १४-१५) श्रीपृथुजीके पूर्व भूमण्डलपर पुर-ग्रामादिकी कल्पना नहीं थी। **'प्राक्पृथोरिह नैवैषा पुरग्रामादिकल्पना।**' (भा॰ ४। १८। ३२) उन्हींने पृथ्वीको समतल कर पुर, नगर, दुर्ग आदिकी योजनाकर सारी प्रजाको यथायोग्य बसाया।

पूर्ववाहिनी सरस्वती-तटपर ब्रह्मावर्तक्षेत्रमें श्रीपृथुमहाराजने सौ अश्वमेधयज्ञकी दीक्षा ग्रहण की। निन्नानबे यज्ञ पूरे होनेपर अन्तिम यज्ञमें इन्द्रने विघ्न किये। अनेक रूप धारण कर-करके उसने घोड़ा चुराया। कई बार ऐसा करनेपर पृथुने इन्द्रको भस्म करनेका निश्चय किया। ज्यों ही उसके भस्म करनेके लिये स्रुवा लेकर वे आहुति देनेको हुए, ब्रह्माजीने आकर उनको रोक दिया। उनकी आज्ञासे राजाने अनुष्ठान निन्यानबे

ही यज्ञोंसे समाप्त कर दिया, इन्द्रसे मित्रता कर ली। अवभृथस्नानसे निवृत्त होनेपर भाग पानेवाले वरदायक देवताओंने इच्छित वरदान दिये। तदनन्तर भगवान् विष्णु इन्द्रसिहत वहाँ आये और उनके गुण और शीलपर प्रसन्नता प्रकट करके उनसे वर माँगनेको कहा। (भा० ४। २०। १६) उन्होंने माँगा, 'न कामये नाथ तदप्यहं क्विचन यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः॥' (भा० ४। २०। २४) अर्थात् हे नाथ! जहाँ महान् पुरुषोंके हृदयसे उनके मुखद्वारा बाहर निकला हुआ आपके चरणकमलका (कीर्त्तिरूप) मकरन्द नहीं है, उस पदको मैं कभी नहीं प्राप्त करना चाहता। बस, मेरा वर तो यही है कि (अपने सुयशसुधाका पान करानेके लिये) आप मुझे दस सहस्र कान दें।

नोट—५ '*पृथुराज समाना*'''' इति। श्रीपृथुमहाराज दो कानोंसे भगवद्यश दस हजार कानोंके बराबर सुनते हैं। वैसे ही खल पराये पापोंको इस चावसे और ऐसे ध्यान लगाकर सुनते हैं मानो इनके कानोंमें दस हजार कानोंकी शक्ति है।

सु॰ द्विवेदीजीका मत है कि 'खलपक्षमें 'सहस दस काना' में 'कान' का अर्थ है 'कानि', 'ग्लानिसे'। अर्थात् दूसरोंके पापोंके ऊपर दु:ख भाव दिखलानेके लिये हजारों ग्लानिसे सुनते हैं और भीतर बड़ा ही सुननेका चाव है।'

### बहुरि सक्र सम बिनवों तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥ १०॥ बचन बज्र जेहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा॥ ११॥

शब्दार्थ—**सक्र**=इन्द्र। **बिनवों**=विनय वा प्रार्थना करता हूँ। तेही=उसको। संतत=सदा। सुरानीक = सुरा+नीक=मिदरा अच्छी लगती है।=अच्छी मिदरा। (ये अर्थ खलपक्षमें हैं)। सुरानीक=सुर+अनीक=देवताओंकी सेना (इन्द्रके पक्षमें)। वा सुरा=सोम। हित=प्यारी।=कल्याणकारक। बज्र=इन्द्रका शस्त्र। 'परदोष' भी श्लिष्ट शब्द है। पर दोष=दोषसे परे=भगवान्। पर दोष=दूसरेके दोष।

अर्थ—फिर इन्द्रके समान (मानकर) इनकी विनय करता हूँ, जिनको 'सुरानीक' सदा प्रिय और हितकर है॥ १०॥ जिन्हें वचनरूपी वज्र सदा प्रिय लगता है और जो हजार नेत्रोंसे 'परदोष' को देखते हैं॥ ११॥

नोट—१ 'सक्र सम" सुरानीक हित जेहीं 'इति। (क) इन्द्रको देवताओंकी सेना प्रिय और खलोंको अच्छी तेज मदिरा प्रिय है। इन्द्र सोमपान करते हैं, खल मद्य पीते हैं। सू० प्र० मिश्रजी खलपक्षमें 'सुरानीक हित' का अर्थ 'मदिराकी रुचि हित है' करते हैं और पं० रामकुमारजी 'मदिरा नीक (अर्थात् प्रिय) लगती है और हित (अर्थात् गुण) है' ऐसा अर्थ करते हैं। 'सुरा' मदिरा, गाँजा, भाँग, अफीम इत्यादि सब प्रकारके अमलों (नशाओं) की संज्ञा है। देवता जो 'सोम' पीते हैं उसे भी 'सुरा' कहते हैं। दुष्टोंको मिदरा प्रिय होनेका कारण भी है। वे परद्रोहमें तत्पर भी रहते हैं, इससे वे कभी निश्चिन्त नहीं रह सकते। यथा—'परद्रोही कि होड़ नि:संका।' (७। ११२) वैद्यकमें शोक और चिन्ताकी ओषधि अमल (मदिरा आदि) बतायी गयी है। डॉक्टर भी बहुत कष्टमें रोगीको ब्राण्डी नामकी मदिरा देते हैं। ये मदिरापान करके नशेमें पड़े रहते हैं। अतएव हितकर कहा। (ख) मा॰ मा॰ कार 'नीक' को 'हित' का विशेषण मानते हैं। वे कहते हैं कि खलोंको मदिरा प्रिय है, यह खास लक्षण खलोंका नहीं है; कितने ही लोग मद्य नहीं पीते तथापि परिनन्दा आदि खलोंके अवगुण उनमें रहते हैं। अर्थ—'जिसे नीक हित सुरा समान है'। भाव यह है कि समुद्रमन्थनके समय सुरतरु, ऐरावत आदिको इन्द्रने ले लिया, जब मदिरा निकली तब उसको ग्रहण न किया, क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणोंके लिये वह अग्राह्म है। यथा—'*ब्रिप्न ब्रिबेकी* बेदबिद संमत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति॥'(२। १४४) इसी प्रकार खलोंको 'नीक हित' अर्थात् उत्तम परहित अग्राह्य है। इस अर्थमें 'हित' का अर्थ 'परहित' लिया गया है; अथवा, 'नीक हित' का अर्थ 'पर हित' लिया गया जान पडता है क्योंकि 'अपने हित' से 'परहित'

को उत्तम कह सकते हैं। (ग) बाबा हरिदासजी 'सुरानीक' का खलपक्षमें 'मद्यकी अनीक (सेना) अर्थात् काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सरादि ऐसा अर्थ करते हैं।

नोट—२ 'बचन बज्र \*\*\*\* 'इति। (क) इन्द्रको वज्र प्रिय है और इनको वज्रसमान दूसरोंका हृदय विदीर्ण करनेवाले, थर्स देनेवाले कठोर वचन प्रिय हैं। पुनः भाव कि खल वचनसे ही वज्रका-सा घात करते हैं। वज्रसे पर्वत टुकड़े-टुकड़े हो जाता है, इनके वचन धैर्यवानोंको भी दहला देते हैं, कलेजा फाड़ देते हैं। (ख) 'सदा पिआरा' का भाव कि इन्द्र तो वज्र सदा धारण नहीं किये रहते पर ये वचनरूपी वज्र सदा धारण किये रहते हैं, क्षणभर भी नहीं त्यागते। (पं० रा० कु०) (ग) 'सहस नयन पर दोष निहारा' इति। इन्द्रने श्रीरामविवाहके समय हजारों नेत्रोंसे 'परदोष' (दोषोंसे परे) श्रीरामचन्द्रजीके दूलहरूपका दर्शन किया और अपनेको धन्य माना। यथा—'रामिहं चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥ देव सकल सुरपितिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥' (१। ३१७) वैसे ही खल पराया दोष देखनेमें दो ही नेत्रोंसे हजारों नेत्रोंका काम लेते हैं और आनन्दित होते हैं कि हमारी तरह कोई दूसरा परछिद्र नहीं देख सकता। परदोष देखनेमें अत्यन्त आनन्द प्राप्त करते हैं।

नोट—३ यहाँतक खलको तीन बड़े-बड़े राजाओं (नागराज शेषजी, पृथुराजजी और इन्द्र) के समान कहा। शेषजीसे पाताल, पृथुराजसे भूतल और इन्द्रसे स्वर्ग अर्थात् तीनों लोकोंके अधिष्ठाताओंकी समता देकर यहाँ वन्दना की गयी। बड़ोंकी समता देकर वन्दना की; क्योंकि बड़े लोग अपने गुणोंसे बड़े हैं और खल अपने अवगुणोंसे। (पं० रा० कु०)

नोट—४ खलमें तीन प्रकारके दोष पाये, वही यहाँ दिखाये। इनका कहना, सुनना और देखना तीनों दोषमय हैं। यथा—'बरनइ पर दोषा', 'बचन बज्र सदा पिआरा'; 'पर अघ सुनइ', 'पर दोष निहारा'। ये तीनों खलमें एक ही ठौर मिलते हैं पर तीनों लोकोंमें इन तीनों बातोंकी समताके लिये कोई एक ही प्राणी न मिला, एक-एक लोकमें खलोंके एक-एक कर्मकी एक-ही-एक उपमा मिली; अतएव तीन कर्मोंके लिये तीन दृष्टान्त दिये। पुन:, इन तीनकी उपमा दी क्योंकि ये तीनों वन्दनीय हैं, खल यह पढ़ या सुनकर प्रसन्न होंगे कि हमें तीनों लोकोंके बड़े-बड़े राजाओंकी उपमा दी गयी है।

# दो०—उदासीन अरि मीत हित सुनत जरिहँ खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति॥४॥

शब्दार्थ—उदासीन=जो विरोधी पक्षोंमेंसे किसीकी ओर न हो; जो किसीके लेने-देनेमें न हो; जिसका न कोई शत्रु है न मित्र। अिर=शत्रु। मीत=मित्र। रीति=स्वभाव, पिरपाटी। पानि (पाणि)=हाथ। जन=दास। अर्थ—उदासीन (हो), शत्रु (हो अथवा), मित्र (हो, इन तीनों) का भला सुनकर जलते हैं, (यह) खलका स्वभाव (है, ऐसा) जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है॥ ४॥ टिप्पणी—१ 'उदासीन अिर मीत हित'''' 'इति। (क) पूर्व बता आये कि वे 'परहित हानि 'को लाभ समझते हैं। यथा—'परित हानि लाभ जिन्ह केरे।' अब बताते हैं कि 'परिहत 'होनेमें उनको जलन होती है। (ख) 'सुनत' से जनाया कि 'सुन' भर लें कि किसीका भला हुआ तो जल उठते हैं, भला हुआ हो या न हुआ हो; देख लें कि भला हुआ है, तब तो न जाने क्या हो जाय? (ग) 'उदासीन अिर मीत' कहनेका भाव कि शत्रुका हित देखकर तो प्राय: संसारमें सभीको जलन होती है पर मित्रका भला सुनकर तो सबको प्रसन्नता होती है। परन्तु उदासीन और मित्रका भी भला सुनकर जलन हो,यह खलहीका स्वभाव है। सन्तोंका स्वभाव इसके

१—जरत—१६६१। 'त' का 'हि' दूसरी स्याहीसे बनाया गया है। अन्य सबोंमें 'जरिहं' पाठ है। २-जानि— १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। जानु—१६६१ ('नु' का 'नि' बनानेकी चेष्टा की गयी है। स्याही वैसी ही है।) रा०, प्र०, वै० पं०। ३-करउँ—ना० प्र० सभा। करइ—प्राय: सर्वत्र। 'जन' के साथ 'करइ' उत्तम और ठीक है।

प्रतिकूल है। सन्त सबका हित सुनकर प्रसन्न होते हैं और शत्रुतकका दु:ख सुनकर दु:खी होते हैं। यथा— 'परदुख दुख सुख सुख देखे पर।'(७।३८) (घ) 'जरहिं' अर्थात् उनके हृदयमें सन्ताप हो जाता है, हाय समा जाती है। यथा—'खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी। जरिहं सदा परसंपति देखी॥'(७।३९)

#### 'जानि पानि जुग जोरि जन' इति

पाठान्तर—'जानु पानि जुग जोरि जन' पर विचार। काशिराजकी छपी प्रतिमें 'जानु' और भागवतदास, रामायणीजी, पं० रामवल्लभाशरणजी आदिका पाठ 'जानि' है। 'जानु' का घुटना अर्थ गृहीत है। परन्तु यह संगत नहीं जान पड़ता; क्योंकि सनातन आर्य मर्यादा साष्टांग प्रणिपात या बद्धांजिल होनेका ही है, बद्धजानु होनेका नहीं, और न कहीं किसी पौर्वात्य काव्यमें उसका वर्णन ही है। हाँ, बद्धजानु होकर बैठनेकी एक शिष्ट मुद्रा है, वीरासनका एक आधुनिक भेदमात्र है, जो अनार्य यवनादि बादशाहोंमें अधिक प्रचित्त था। क्षत्रियोंकी सभामें अब भी उसी आसनसे प्रायः बैठते हैं। अतः वह एक आसनविशेषमात्र है। परन्तु विनयप्रसंगमें सिवा साष्टांग प्रणिपात करने या बद्धपाणि होनेके और कोई वर्णन नहीं मिलता। यदि 'जानि' का 'जानु' पाठान्तर भी माना जाय तो भी उसका अर्थ 'जानना' धातुके ही किसी रूप–भेदमें ग्रहण करना उचित है। घुटनापरक 'जानु' का अर्थ बड़ा भद्दा हो जाता है। 'जानने' धातुमें 'जानु' का विधि क्रियापदात्मक अर्थ करना अच्छा होगा। अर्थात् 'शत्रु–मित्र–उदासीन इनके कल्याण–साधनको देखकर दुःखित और संतप्त होते हैं, ऐसा खलोंका स्वभाव जानिये।' अतः इस प्रकारकी प्रकृतिके आवरणमें क्रीडा करनेवाले (राममय) प्राणियोंको भी अनुरागपूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ, उनके निकट भी सस्नेह और सच्ची नम्रता प्रकट करता हूँ। परन्तु 'जानि' पाठ ही अधिक संगत और स्वाभाविक है। यह शब्द और अर्थ दोनों ही भावोंसे श्रेष्ठ है। क्योंकि एक तो 'पानि' से 'जानि' का प्रास ठीक बैठ जाता है, दूसरे अर्थमें स्वाभाविक है (ऐसा खलस्वभाव जानकर)। अतः हमको भी 'जानि' ही पाठ अभिप्रेत है।

पं० सुधाकर द्विवेदी, पं० रामकुमार और पं० सूर्यप्रसाद मिश्रने भी यही पाठ उत्तम माना है। पं० सूर्यप्रसाद 'जानु पानि जुग जोरि' का अर्थ 'घुटना टेककर और हाथ जोड़कर' करते हुए लिखते हैं कि 'घुटना टेकनेका भाव यह है कि हम लाचार होकर प्रणाम करते हैं अर्थात् वही घुटना टेकता है जिसका कुछ भी किया नहीं हो सकता और हाथ भी वही जोड़ता है जिसका पुरुषार्थ नहीं चलता है। यह भाव बैजनाथजीकी टीका या रामायणपरिचर्यासे लिया गया है।

ग्रियर्सनसाहबने जो ताम्रपत्रवाला गोस्वामीजीका चित्र ना० प्र० सभाको दिया था और जो पं० रामेश्वर भट्टकी विनायकी टीका एवं श्रीरूपकलाजीकी भक्तमाल टीकामें भी है, उसमें गोस्वामीजीको 'दोजानू' (घुटना जोड़े) बैठे हुए दिखाया गया है। वह चित्र बहुत छोटी अवस्थाका है। यदि उसे ठीक मानें तो 'जानु' पाठ भी ठीक हो सकता है यद्यपि किसी भी ग्रन्थमें इस प्रकारका प्रणाम सिवा यहाँके नहीं देखा जाता।

नोट—१ 'जन बिनती करइ''''' इति। (क) 'जन' का भाव कि दास तो सबको प्रिय होता है। यथा, 'सब के प्रिय सेवक यह नीती।' (७। १६) अतः दास जानकर प्रेम रखेंगे। अथवा, मैं श्रीरामजी—का अनन्य दास हूँ और अनन्यका लक्षण ही है कि वह जगन्मात्रको प्रभुका रूप और अपनेको सबका सेवक मानते हैं, अतः उसी भावसे विनती करता हूँ। (ख) 'सप्रीति' इति। भाव यह कि अहितकर्तापर प्रीति नहीं होती, परन्तु मैं प्रीतिसहित विनय करता हूँ। 'सप्रीति' विनतीका कारण 'जरहिं खल रीति जानि' में कह दिया है। अर्थात् यह तो खलोंका स्वभाव ही है, यह जानता हूँ। स्वभाव अमिट है। वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो मैं अपना (सन्त) स्वभाव क्यों छोड़ूँ? पुनः, 'सप्रीति' में वही भाव है जो पूर्व 'बहुरि बंदि खलगन सितभाएँ' ४ (१) के 'सितभाएँ' का है। वहाँ देखिये। पुनः, (ग) इस जगत्में अनेक रूपोंमें चित्र–विचित्र स्वभाव विशिष्ट होकर वह जगदीश्वर रम रहा है। कविवर गोस्वामीजी उन्हीं

विविध रूप स्वभावोंमें उसे देखकर सद्भावसे प्रणाम करते हैं। यही सिद्ध किवयोंकी भावना है। वे चराचरमें उसी आदि दम्पितके दर्शन करते हैं, 'सियाराम मय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥' यहाँ गोस्वामीजी आसुरी सम्पत्तिविशिष्ट खलरूपमें उस तत्त्वकी छटाका वर्णन करते और उसको प्रणाम करते हैं। वे इसी भावसे साधुता एवं सरलतापूर्वक ही उसको नमस्कार करते हैं। यदि ऐसा न माना गया तो उनका यह नमस्कार व्यंग्यभावसे काकु कूटमय हो जायगा। जिसमें चापल्य और छल होता है और जो एक गम्भीर साधुके लिये अशोभित है। इसलिये गोस्वामीजी-सरीखे परम साधुका यह खलोंके प्रति नमस्कार सद्भावहीसे है और वह उसी दिव्य ज्ञानसे। (श्रीबिन्दुजी) पुन:, (घ) सुधाकर द्विवेदीजी इसका भाव यों लिखते हैं कि 'अर्थात् खल (खल जिसमें वैद्यलोग वनस्पित, हीरा इत्यादि कूटते हैं) के वशमें हो सभी कूटे जाते हैं, सभीका अंगभंग हो जाता है। 'रलयोः सावण्यात्'। खलसे खरका ग्रहण करनेसे खर (गदहों) अर्थात् मूर्खोंको ऐसी रीति है यह अर्थ करना, ऐसे मूर्खोंको ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते, मेरी क्या गिनती है, यह जानकर तुलसी जन-प्रीतिके साथ विनय करते हैं; अर्थात् व्याघ्र भी अपने बालकोंका पालन-पोषण करता है। सो मुझे जन जान मेरे ऊपर अनुग्रह करें'। (मा० प०) (ङ) बैजनाथजीका मत है कि 'जानु पाणि जोड़कर सप्रीति' विनती करते हैं, जिसमें वे हमारे काव्यके कहने-सुननेके समय अपने गुणोंका प्रकाश न करें। अर्थात् विद्वान् पण्डित हों तो भाषा मानकर अनादर न करें। कवि हों तो काव्यके दोष न निकालें और यदि अनपढ़ हों तो कुतर्क कर-करके दूसरोंका चित्त न बिगाड़ें; अपने मनमें सब रखे रहें मुखसे न निकालें; मेरे काव्यकी भलाई न करें तो बुराई भी न करें। (वै० वि० टी०)

#### सन्त और खल-स्वभाव

सन्त

खल

उनके प्रति कविकी उक्तियोंकी एकता

सुजन समाजः करडँ प्रनाम सप्रेम सुबानी। 'करडँ प्रनाम सप्रेम सुबानी'। अर्थात् कर्म-मन-वचनसे

'जो जग जंगम तीरथराजू'। 'बिधि बस सुजन कुसंगति परहीं। फिनमिन सम निज गुन अनुसरहीं॥' 'संत सरल चित जगत हित जानि' 'बाल बिनय'

सन्त-स्वभाव

'सकल गुनखानी' 'जो सहि दुख परछिद्र दुरावा।'

'हरिहर कथा बिराजित बेनी।' 'अंजलिगत सुभ सुमन जिमि'

- १ 'बहुरि बंदि खलगन
- २ सतिभाये', 'सप्रीति'
- ३ 'जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति।' अर्थात् कर्म-वचन-मनसे
- ४ 'पृथुराज समाना', 'शक्र सम' 'जस सेष'
- ५ 'बायस पिलअहि अति अनुरागा॥ होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा॥'
- ६ 'उदासीन अरि मीत हितः "जानि'
- ७ 'जन बिनती करइ'
- ८ **'बंदउँ संत असज्जन चरना'** खल-स्वभाव
- १ 'अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥'
- २ 'जे परदोष लखिहं सहसाखी॥' 'सहस नयन पर दोष निहारा॥' 'पर अघ सुनिहं सहस दस काना॥' 'सहस बदन बरनइ परदोषा॥'
- ३ 'हरिहरजस राकेस राहु से॥'
- ४ 'जे बिनु काज दाहिनेह बाएँ॥'

सन्त

'संत सरल चित जगत हित'

सन्त मन-वचन-कर्मसे
परोपकार करते हैं। यथा—
'सन्त सरल चित जगत हित'
'हरिहर कथा बिराजित बेनी।'
'सहि दुख परछिद्र दुरावा।'

#### खल

- ५ 'उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति', 'परिहत हानि लाभ जिन्ह केरे', 'परिहत घृत जिन्हके मन माखी।' 'उदय केतु सम हित सबही के।'
- ६ खल मन-वचन-कर्मसे अपकार करते हैं। यथा— 'पर अकाज लिंग तनु परिहरहीं।' 'पर हित घृत जिन्हके मन माखी॥' 'बचन बज्र जेहि सदा पियारा।' 'जे परदोष लखहिं सहसाखी।'

#### मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा॥१॥ बायस पलिअहिं अति अनुरागा।होहिं निरामिष कबहुँ \* कि कागा॥२॥

शब्दार्थ—दिसि (सं०)=ओरसे, तरफसे। निहोरा=विनती, प्रार्थना। तिन्ह=वे। ओर=तरफ। लाउब=लावेंगे, लगावेंगे। भोरा=भोलापन, सिधाई, भूल। न लाउब भोरा=भोलापन न लावेंगे; अपना स्वभाव न छोड़ेंगे, चूकेंगे नहीं, धोखा न होने देंगे। बायस=कौवा। पिलअहिं=पालिये, पाला जाय। यथा—'ए रिखअहिं सिख आँखिन्ह माहीं।' (२। १२१) में रिखअहिं=रिखये; रख लिया जाय। निरामिष=बिना मांसका, मांसत्यागी, जो मांस न खाय। आमिष=मांस। कागा (काक)=कौआ। कि=क्या।

अर्थ—मैंने अपनी ओरसे विनती की है। वे अपनी ओरसे न चूकेंगे, (अर्थात् अपना स्वभाव न भूलेंगे या छोड़ेंगे)॥ १॥ कौवेको बड़े ही अनुरागसे पालिये, (तो भी) क्या कौवे कभी भी निरामिष हो सकते हैं (अर्थात् मांस खाना छोड़ सकते हैं)? (कदापि नहीं)॥ २॥

नोट—१ 'मैं अपनी दिसि कीन्ह""' इति। खलोंके गुण सुनकर यह शंका होती है कि 'जब वे किसीका भला नहीं देख सकते तो क्या वे ग्रन्थमें दोष लगानेसे चूकेंगे? कदापि नहीं! तो फिर उनकी विनती करना व्यर्थ हुआ'। इस शंकाकी निवृत्ति इन चौपाइयोंमें की है। ग्रन्थकार कहते हैं कि मैंने इसलिये विनय नहीं की कि वे मुझे छोड़ दें, क्योंकि मैं खूब समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि स्वभाव अमिट है, वे अपना स्वभाव कदापि नहीं छोड़ेंगे जैसे कौवे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। भाव यह है कि जब वे अपने स्वभावसे नहीं चूकते तो हम भी सन्तस्वभावसे क्यों चूकें? उनका धर्म है निन्दा करना, हमारा धर्म है निहोरा करना। वे अपना धर्म करते हैं, हम अपना। [नोट—'होहिं निरामिष कबहुँ कि' में काकुद्वारा वक्रोक्ति अलंकार है अर्थात् कभी नहीं।]

नोट—२ इस चौपाईमें 'बायस' और 'कागा' में पुनरुक्तिके विचारसे किसी-किसी टीकाकारने 'पायस' पाठ कर दिया है। परन्तु शुद्ध एवं प्रामाणिक पाठ 'बायस' ही है। यही पाठ प्राचीन प्रतियोंमें मिलता है। यदि पुनरुक्ति दोष होता भी है तो उससे क्या बिगड़ा? ऋषिकल्प महाकविका यह आर्ष प्रयोग है। अतएव क्षम्य और उपेक्षणीय है। फिर पुनरुक्तिके सम्बन्धमें भी मतभेद है। गौड़जी कहते हैं कि 'यदि 'कागा' शब्द न होता, तो 'होहिं निरामिष' के लिये उसी पूर्वोक्त 'बायस' को विविक्षत कर्त्ता मानना पड़ता; परन्तु 'कागा' दे देनेसे विवक्षाकी आवश्यकता नहीं रह जाती। पुनरुक्ति दोष तब होता जब 'निरामिष होहिं' क्रियाकी आवश्यकता 'बायस' से ही पूर्ण हो जाती और भिन्न-भिन्न वाक्य न होते'। पं० सूर्यप्रसाद मिश्र लिखते हैं कि 'जो रामायण परिचर्यामें लिखा है कि 'बायस कागा' में क्रिया-भेदमें पुनरुक्ति नहीं

<sup>\*</sup> कबहिं—१७२१, १७६२, छ०। कबहुँ—१६६१, १७०४, को० रा०।

है, यह बात ठीक नहीं क्योंकि किसी आचार्यने ऐसा प्रयोग नहीं किया है। यहाँ तो बायस और काग लिखा है, एक ही शब्द दो बार लिखा गया है। उसका यह कारण है कि उसके स्वभावके अिमट होनेकी दृढ़ताके लिये दो बार आया है और नियम भी है कि जब किसी शब्दकी विशेषता दिखलाना हो तब उसको दो बार भी कह सकते हैं। अथवा, यह द्विरुक्ति आनन्दकी है। जैसे ग्रन्थकार खलका विलक्षण स्वभाव देखकर आनन्दित हो गये, अतएव उनके मुखसे दो बार काग शब्द निकल गया'। सुधाकर द्विवेदीजी पुनरुक्तिकी निवृत्ति यों करते हैं कि 'कागा' सम्बोधन है। अर्थात् हे काग=काग पालनेवाले! (कागमें लक्षणा करना, काकसे काकयुक्त पुरुष, 'कुन्ताः प्रविशन्ति' के ऐसा ग्रहण करना।) इस तरहसे दोषका शमन भी कई प्रकारसे किया जा सकता है। वह तो 'सदूषणािप निर्दोषाः' है। किसी– किसी महात्माने 'का गा' इस तरह 'कागा' शब्दको तोड़कर पुनरुक्ति मिटानेका यत्न किया है और कोई कहते हैं कि 'कागा' बड़ा काला कौवेका नाम है और 'बायस' छोटे कौवेका नाम है, जिसके परमें कुछ ललाई होती है।

नोट—३ इस चौपाईसे मिलता हुआ श्लोक प्रसंगरत्नावलीमें यह है, 'न विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः। काकः सर्वरसान्भुङ्क्ते विनाऽमेध्यं न तृप्यति।।' अर्थात् बिना दूसरेकी निन्दा किये दुर्जनको सन्तोष नहीं होता, कौवा सब प्रकारके रस खाता है फिर भी बिना विष्ठा आदि अपवित्र वस्तुके खाये सन्तुष्ट नहीं होता। यह व्यासजीका वाक्य है।

नोट—४ शंका—वायस तो अनेक अवगुणोंका स्थान है। यदि सुसंगसे वे अवगुण जाते रहें, एक मांस खाना ही न छूटा तो क्या चिन्ता?

समाधान—बात यह है कि मांस-भक्षण सब अवगुणोंका मूल है; यह छूट जाय तो सभी छूट जायँ। जब यही न छूटा तब और क्या गया? कुछ भी तो नहीं। अतएव गोस्वामीजीने प्रथम मांसका ही छूटना सिद्धान्त किया। (बाबा हरिदासजी)

#### िखल-वन्दना-प्रकरण समाप्त हुआ।)

# सन्त-असन्त-वन्दना-(सुसंग-कुसंग-गुण-दोष-) प्रकरण बंदौं संत असज्जन<sup>१</sup> चरना। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना॥ ३॥ बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत एक दुख<sup>१</sup> दारुन देहीं॥ ४॥

शब्दार्थ—असज्जन=जो सज्जन नहीं है, दुर्जन, खल, असन्त। दुखप्रद=दु:ख देनेवाले। उभय=दोनों। बीच=अन्तर, भेद, कछु=कुछ। बरना=वर्णन किया गया, कहा गया है। बिछुरत (बिछुड़त)=विछोह या वियोग होते ही, संग छूटते ही। हिर लेहीं=हर लेते हैं। दारुन (दारुण)=कठिन।

अर्थ—(अब मैं) सन्त और असन्त (दोनों) के चरणोंकी वन्दना करता हूँ। दोनों दुःख देनेवाले हैं (परन्तु उनमें) कुछ अन्तर कहा गया है॥ ३॥ (सन्त) बिछुड़ते ही प्राण हर लेते हैं और दूसरे (असन्त) मिलते ही कठिन दुःख देते हैं॥ ४॥

नोट— १ 'बंदों संत असज्जन चरना' इति। यहाँ सभी महानुभावोंने यह प्रश्न उठाकर कि 'सन्त और खल दोनोंकी वन्दना कर चुके, अब पुनः दोनोंको मिलाकर वन्दना करनेमें क्या भाव है?' इसका उत्तर भी कई प्रकारसे दिया है। कुछ महानुभावोंका मत है कि पृथक्-पृथक् वन्दनासे यह सन्देह हुआ कि इन दोनोंकी जाति, उत्पत्ति, प्रणाली, देश इत्यादि भी पृथक् होंगे। इसके निवारणार्थ एक साथ वन्दना करके सूचित किया है कि जाति आदि एक ही हैं, इनकी पहचान लक्षणोंहीसे हो सकती है, कुल,

१ असंतन—१७०४ (परन्तु रा० प० में 'असज्जन' पाठ है, 'असंतन' पाठान्तर कहा है), को० रा०। असज्जन— प्राय: अन्य सबोंमें। २-दुख दारुन—१६६१, पं०। दारुन दुख—प्राय: औरोंमें।

जाति इत्यादिसे नहीं। साहित्यके विज्ञ यों कहेंगे कि प्रथम सन्त-असन्तके गुण-अवगुण अलग कह दिये, अब दोनोंका भेद कहते हैं। इससे दोनोंको एक साथ मिलाकर कहा।

यह चमत्कारिक वर्णन है। एक ही बातके वर्णन करनेकी अनेक शैलियाँ हैं, उनमेंसे यह भी काव्यमें एक शैली है। जैसे विष और अमृत संजीविनी और विषीषधिको प्रकृति उत्पन्न करती है, वैसे ही खल और साधुको भी। वे जन्म और संस्कारसे ही वैसे अशुभ और शुभगुणोंसे विशिष्ट होते हैं। अतः उनके गुणोंका दिग्दर्शन कराना महाकविका कर्त्तव्य है और वह महाकाव्यका एक गुण है। यथा—'क्वचिन्निद्रा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्।' (साहित्यदर्पण)

द्विवेदीजी लिखते हैं कि भले-बुरेको समानरूपसे वर्णन करना यह एक प्रकारका काव्य है। गोसाईंजीने यहाँपर काव्य किया है कि दोनों दु:ख देनेवाले हैं, भेद इतना ही है कि एक वियोगसे, दूसरा संयोगसे दु:ख देता है। साधु अपने समागमसे भगवच्चिरतामृत पान कराता है। इसलिये उसके वियोगसे सुधापान न मिलनेसे प्राणीका प्राण जाने लगता है; जैसे श्रीरामके वियोगसे अवधवासियोंका, श्रीकृष्णके वियोगसे गोपियोंका इत्यादि। खलके मिलते ही उसके वचन-विषोंसे प्राणीका प्राण जाने लगता है, जैसे यतिस्वरूप रावणके मिलते ही श्रीसीताजीका, ताड़का-सुबाहु आदिके संयोगसे विश्वामित्रादिका इत्यादि।

पं० सूर्यप्रसाद लिखते हैं कि बड़ोंके साथ खलोंकी वन्दनाका यही कारण जाना जाता है कि इनपर गोसाईंजीकी अत्यन्त दया हुई। उन्होंने यह सोचा कि यदि मैं उनकी वन्दना सज्जनके साथ करूँगा तो कदाचित् सज्जन हो जायँ और इनका अवगुण तो सज्जनोंमें नहीं आवेगा। यथा— 'सत्संगात् प्रभवित साधुता खलानां साधूनां निह खलसंगमात् खलत्वम्। आमोदं कुसुमभवं मृदेव धत्ते मृद्गन्धं निह कुसुमानि धारयन्ति॥' (सु० र० भा० प्रकरण २ सन्त-प्रशंसा) अर्थात् दुष्टोंको साधुके संगसे साधुता आ जाती है पर साधु दुष्टके संगसे दुष्ट नहीं होते। जैसे फूलके संगसे मिट्टी सुगन्धित हो जाती है पर मिट्टीकी गन्ध फूलमें नहीं आती। (श्लोक २७)

नोट—२ 'दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ''''।' इति। (क) 'दुखप्रद उभय' अर्थात् दोनों दुःखदायी हैं, यह कहकर पहले दोनोंको एक सदृश सूचित किया। फिर कहा कि कुछ भेद है। यह 'उन्मीलित अलंकार' है। यथा—'उन्मीलित सादृश्यसे भेद फुरै तब मान'। (ख) 'दुखप्रद उभय' कथनसे पहले तो सन्तकी निन्दा सूचित हुई, परन्तु फिर जब कहा कि 'बिछुरत प्रान हरि लेहीं 'अर्थात् इनके वियोगसे या तो प्राण ही चल देते हैं या प्राणान्त कष्ट होता है, तब इनकी स्तुति हुई कि ये ऐसे हैं कि इनका संग सदा बना रहे, कभी साथ न छूटे। यथा—'कहु किप केहि बिधि राखौं प्राना। तुम्हहू तात कहत अब जाना॥'(५।२७) (श्रीहनुमान्जीसे श्रीसीताजीने वियोग होते समय यह वचन कहे हैं।) इस प्रकार इस पदमें निन्दाके मिष स्तुति हुई। अतः यहाँ 'व्यंग्य' भी है। इसी तरह पहले 'दुखप्रद उभय' से खलोंकी बड़ाई हुई कि इनमें सन्तका—सा गुण है, इसीसे सन्तके साथ मिलाकर इनकी वन्दना की गयी; परन्तु फिर जब कहा कि ये 'मिलत दुख दारुन देहीं' मिलते ही दारुण दुःख देते हैं, तब इनकी निन्दा सूचित हुई कि ये बड़े ही दुष्ट होते हैं, अतः इनका दर्शन कभी न हो, यही अच्छा है। इस प्रकार यहाँ स्तुतिके बहाने निन्दा की गयी। रामायणमें श्रीरामजीके वियोगसे श्रीदशरथमहाराजके, भक्तमालमें श्रीकृष्णवियोगसे कुन्तीजीके और सन्तोंके वियोगसे एक राजाके प्राण गये। दुष्ट यतीवेषधारी रावणके मिलते ही श्रीजानकीजीको दारुण दुःख हुआ। इत्यादि उदाहरण प्रसिद्ध ही हैं। (ग) 'बिछुरत' और 'मिलत' दो विरुद्ध क्रियाओंसे एक ही कार्य 'दुखप्रद दोनों हैं पर एकका वियोग दुःखप्रद और दूसरेका संयोग दुःखप्रद है, यह भेद है।

टिप्पणी—१ कई प्रकारसे साधु और असाधुके गुण और दोष दिखाते हैं। (१) साधुका मिलना गुण है और बिछुड़ना दोष। इससे इनका वियोग कभी न हो, सदा इनका सत्संग रहे। खलका मिलना दोष है, उनके बिछुड़नेमें सुख है। इनसे सदा वियोग रहे, कभी इनका संग न हो। इसीसे मिलना और बिछुड़ना पृथक्-पृथक् जनाया। (२) गुण पृथक्-पृथक् हैं। यथा—'जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं।' (३) करतूति पृथक् है। यथा—'भल अनभल निज निज करतूती।' सन्तकी करतूति सुयशमय है, असन्तकी अपयशमय।

#### उपजिहं एक संग जग<sup>8</sup> माहीं। जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं॥ ५॥ सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलिध अगाधू॥ ६॥

शब्दार्थ—**उपजहिं**=उत्पन्न होते हैं। **माहीं**=में। **जलज**=कमल। **जोंक**=<sup>२</sup> जलौका। =जलमें रहनेवाले कृमि– विशेष। (मा० प०) **बिलगाहीं**=अलग होते हैं, भिन्न स्वभावके होते हैं। **सुधा**=अमृत। **जनक**=पैदा करनेवाला पिता, उत्पत्तिस्थान। **जलधि**=समुद्र। **अगाधू**=गहरा, अथाह।

अर्थ—दोनों जगत्में एक साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे कमल और जोंक, (परन्तु) गुण जुदा-जुदा होते हैं<sup>3</sup>॥ ५॥ साधु अमृत और असाधु वारुणीके समान हैं, दोनोंका उत्पत्तिस्थान एक जगद्रूपी अगाध समुद्र ही है॥ ६॥

नोट—१ 'उपजिहं एक संगः—' इति। दुःखप्रदत्वमें समानता कहकर उसमें किंचित् भेद भी कहा। अब, उत्पित्तस्थान तथा रहनेका स्थान भी एक ही है तो भी, गुण पृथक्-पृथक् होते हैं, यह बताते हैं। सन्त और असन्त दोनों जगत्में ही होते हैं और एक ही घरमें भी होते हैं (जैसे प्रह्णाद और हिरण्यकिशपु, विभीषण और रावण, कौरव और पाण्डव आदि) पर गुण भिन्न-भिन्न होते हैं, गुणोंसे ही वे देखे जाते हैं। आगे इसीके उदाहरण हैं।

टिप्पणी—१ (क) जलज जड है, जोंक चेतन है। तात्पर्य यह है कि कमल जलसे उत्पन्न है तो भी जलको नहीं जानता और न जलमें लिप्त होता है, वैसे ही सन्त हैं। जगत्में रहते हुए भी जगत्का विकार उनमें नहीं आने पाता। यथा—'जे बिगंचि निर्लेप उपाये। पदुमपत्र जिमि जग जलजाये॥' (२। ३१७) खल जोंक हैं। जलको जानते हैं और जलहीमें लिप्त रहते हैं। अर्थात् जैसे जोंक पानीमें डूबती–उतराती है, वैसे ही खल संसारके विषयभोगहीमें डूबे दु:ख-सुख भोगते हैं। पुनः, (ख) जलज सुखदाता है, जोंक दु:खदाता। कमलको सूँघनेसे रक्तकी वृद्धि होती है, आह्लाद होता है। जोंक रुधिर खींचती है और उसे देखनेसे डर लगता है। इसी तरह सन्तदर्शनसे क्षमा-दयादि गुणोंकी वृद्धि और आनन्द होता है। खलका दर्शन खून सोख लेता है, उनको देखनेसे ही डर लगता है, इनके संसर्गसे क्षमादिक गुण घटते हैं। [पुनः, (ग) जलज अपने गुणोंसे देवताओंके सिरपर चढ़ता और जोंक अपने रक्तपान करनेके स्वभावसे फोड़ेके दुष्ट रक्तको ही पीती है। इसी तरह सन्त अपने गुणोंसे सबसे सम्मान पाते हैं और खल रागद्वेषादि दूषित विषय भोगते हैं। (मा० प०) पुनः, (घ) कमल खानेसे दुष्ट रक्तको शुद्ध करता है। जोंक घावकर पीड़ा देकर दुष्ट रक्तको पीकर बाहर खींच लेती है। साधु अनेक कथावार्तासे शरीरमें क्षमा आदि गुण उत्पन्न करता है। खल अपने वाग्वज्ञोंसे मारकर प्राणीके क्षमा आदि गुणोंकी परीक्षा करता

१- जल—िकसी-िकसी छपी पुस्तकमें है।

२- यह प्रसिद्ध कीड़ा बिलकुल थैलीके आकारका होता है, पानीमें रहता है और जीवोंके शरीरमें चिपककर उनका दूषित रक्त चूस लेता है। फोड़ा-फुंसी आदिके दूषित रक्तको निकालनेके लिये इसे शरीरमें चिपका देते हैं। जब वह खूब खून पी लेती है तब उसे खूब उँगलियोंसे कसकर दुह लेते हैं, जिससे सारा खून गुदाके मार्गसे निकल जाता है। साधारण जोंक डेढ़ इंच लम्बी होती है। (श० सा०)

३- अर्थान्तर—२ कमल और जोंकके समान अपने-अपने गुणोंको दिखलाते (मा॰ मा॰)। [सरयूपारके देशमें 'बिलगाना' शब्द 'दिखायी देना' अर्थमें बोला जाता है। पर क्रि॰ स॰ 'दिखलाना' अर्थ हमको नहीं मालूम कहाँका है।] ३—अपने-अपने गुणोंसे अलग हो गये हैं। (मा॰ प्र॰) बिलगाना=अलग होना। यथा—'निज निज सेन सहित बिलगाने। १। ९३।' पुनः, बिलगाना=अलग करना। यथा—'गिन गुन दोष बेद बिलगाए' (१।६)।

है कि इस प्राणीमें कहाँतक क्षमा है। इस तरह साधु तो क्षमा सिखाता है अर्थात् क्षमा-शिक्षक है और खल क्षमा-परीक्षक। यही दोनोंमें भेद हुआ। (पं० सु० द्विवेदीजी) पुन:, (ङ) कमल सूँघनेसे शीतलत्व देता है, उसके बीज (कमलगट्टा, मखाना) खानेसे रुधिरकी वृद्धि होती है; जोंक रुधिरको खींचकर पी जाती है। वैसे ही सन्त त्रयताप छुड़ाते, मधुर वचनों एवं हिरनामयशद्वारा सुख देते हैं और असन्त अपने वचनोंसे रुधिर ही सुखा देते हैं। (वै०)

दोहावलीमें खलोंको जोंकसे भी अधिक बुरा कहा गया है। यथा—'जोंक सूधि मन कुटिल गित खल बिपरीत बिचारु। अनिहत सोनित सोख सो सो हित सोखिनहारु॥' (४००) अर्थात् जोंककी गित टेढ़ी है, मन नहीं और खलोंके तो मन, वचन, कर्म सभी कुटिल हैं, जोंक तो दूषित रक्त पीती है और असन्त तो अच्छे रक्तको सुखा देते हैं।]

नोट—२ सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि यहाँ 'जलज (की उपमा) देनेका भाव यह है कि इस संसारके पहले 'जलज' ही (भगवान्की नाभिसे) उत्पन्न हुआ है, फिर उसीसे सृष्टि चली है। दूसरे यह कि सृष्टिके पूर्व जल ही था और कुछ नहीं, इसलिये जलज नाम कहा।'

टिप्पणी—२ 'सुधा सुरा सम साधु असाधू।' इति। (क) यह दूसरा दृष्टान्त इस बातका है कि एक पितासे पैदा होनेवालोंमें भी यह जरूरी नहीं है कि एक-से ही गुण हों। पहले (जलज जोंकके) दृष्टान्तसे एक ही स्थान (देश) में उत्पत्ति होना कहकर भेद बताया था। अमृत और वारुणी दोनों क्षीरसमुद्रसे निकले थे, जब देवासुरने मिलकर उसे मथा था। अतः अगाध समुद्रको इन दोनोंका पिता कहा। साधु और असाधु दोनों संसारमें होते हैं। अतः जगत्को इनका पिता कहा। [(ख) जैसे 'सुधा' और 'सुरिभ' एक ही अक्षर। 'ध' और 'र' का भेद है; वैसे ही 'साधु' और 'असाधु' में अकारमात्रका भेद है। (मा० प०) (ग) सुधापानसे अमरत्व और सुरापानसे उन्मादत्वकी प्राप्ति होती है, वैसे ही साधुसे भगवद्भिक्त एवं भगवत्प्राप्ति और असाधुसे नरककी प्राप्ति होती है। (घ) सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि यहाँ 'अगाध' का अर्थ 'दुर्बोध' है। अतएव अमृत और मद्य भी दुर्बोध धारणावाले प्रकटे। अगाधका अन्वय 'जग' और 'जलिध' दोनोंमें है।]

टिप्पणी—३ सन्त और असन्तका उत्पत्तिस्थान जगत् कहा। यथा—'उपजिह एक संग जग माहीं।' तथा 'जनक एक जग जलिंध अगाधू।' और, सुधा एवं सुराका भी उत्पत्तिस्थान 'जलिंध' कहा। पर 'जलज' और 'जोंक' का उत्पत्तिस्थान न कहा। कारण यह है कि कमल और जोंकके उत्पत्तिस्थानका कोई नियम नहीं है। कमल तालाब और नदीमें भी होता है। जोंक तालाब, नदी और गड्ढेमें भी होती है। (नोट—समुद्री जोंक भी होती है जो दो–ढाई फुट लम्बी होती है।) इसीसे इनका स्थान नियत न किया गया। 'जलज' शब्द देकर 'जल' का नियम किया, (अर्थात् इसकी उत्पत्ति जलसे है।) 'सुधा' और 'सुरा' के उत्पत्तिस्थानका नियम है। ये समुद्रसे निकले; इसिलये इनके स्थानको नियम किया। 'साधु' 'असाधु' के उत्पत्तिस्थानका नियम जगत् है, जाति नहीं। अतः दोनों अर्धालियोंमें 'जग' ही लिखते हैं।

## भल अनभल निज निज करतूती। लहत सुजस अपलोक बिभूती॥ ७॥ सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरल अनल कलिमलसरि ब्याधू॥ ८॥

शब्दार्थ—भल=भला, अच्छा। अनभल=बुरा। करतूती=कर्त्तव्यता, कर्तृत्व, करनी, कर्म, गुण। लहत=लभन्ते=पाते हैं। सुजस=सुन्दर यश, नेकनामी, कीर्ति। अपलोक=अपयश, अपकीर्ति, बुरा नाम वा यश, बदनामी, बिभूती (विभूति)=सम्पत्ति=ऐश्वर्य। सुधाकर=अमृत-किरणवाला=चन्द्रमा। गरल=विष, जहर। अनल=अग्नि, आग। कलिमल सिर=कर्मनाशा नदी। ब्याधू (व्याध)= दुष्ट, खल।

अर्थ—भले और बुरे (दोनों) अपनी-अपनी करनीसे (करनीके अनुकूल) सुयश और अपयशकी विभूति

पाते हैं <sup>\*</sup>॥ ७॥ साधु अमृत, चन्द्रमा और गंगाजीके समान हैं। खल विष, अग्नि और कर्मनाशाके समान हैं॥ ८॥

टिप्पणी—१ कमल और अमृत अपने गुणोंके कारण सराहे जाते हैं, जोंक और मद्य अपने अवगुणोंके कारण अपयशके भागी होते हैं, यद्यपि वे दोनों एक ही जगह होते हैं। यह कहकर उनकी करनी भी बताते हैं कि कैसी है, जिससे वे यश-अपयश पाते हैं।

टिप्पणी—(२) 'बिभूती' पदसे जनाया कि भारी सुयश-अपयशको प्राप्त होते हैं, क्योंकि भारी करतूति करते हैं, सामान्य नहीं। सुयश-विभूति स्वर्गको प्राप्त करती है, अपयश-विभूति यमलोकको प्राप्त करती है। यहाँ 'प्रथम सम अलंकार' है।

टिप्पणी—(३) '**सुधा सुरा सम साधु असाधू**' (५। ६) में उत्पत्ति कही थी और यहाँ '**सुधा** सुधाकर<sup>……</sup>' में करनी वा गुण-अवगुण कहे हैं।

टिप्पणी—(४) यहाँ तीन दृष्टान्त देकर दिखाया कि—(क) 'इन तीनोंके वचन, मन और कर्म कैसे हैं। सुधासम वचन है, सुरसिरसम तन है, सुधाकरसम शीतल स्वभाव है, यह मनका धर्म है। सुरसिर-सम तन है, स्पर्शहीसे पापका नाश करते हैं। यथा—'जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइए।' (विनय० १३६) इसी तरह खलका वचन गरलसम, स्वभाव अग्निसम और तन कर्मनाशासम है कि स्पर्शमात्रसे धर्मका नाश करते हैं। अथवा, (ख) सन्त मृत्यु हरें, ताप हरें, पाप हरें। खल मृत्यु करें, ताप करें, पाप करें। अथवा, (ग) 'दरस परस समागम' ये तीनों दिखाये। समागममें सुधासम वचन, दर्शन चन्द्रसम तापहारी और स्पर्श गंगासम पापहारी।

नोट—१ (क) सुधा, सुधाकर आदिके अन्य धर्म—(१) सुधाके धर्म स्वाद, संतोष, अमरत्व। सन्तमें श्रीहरिनामरूपलीला सुधा है, जिसे पाकर सब साधनोंसे वे तृप्त हो जाते हैं। यथा— 'तेन तप्तं, हुतं, दत्तमेवाखिलं, तेन सर्वं कृतं कर्मजालं। येन श्रीरामनामामृतं पानकृतमिशामनवद्यमवलोक्य कालं॥' (विनय॰ ४६) (२) चन्द्रमामें शीतल प्रकाश, सन्तमें सौजन्य, सौशील्य, कोमल वचन, दयामय हृदय। चन्द्रमा शरदातप और सन्त त्रिताप हरते हैं। पुनः यथा—'सीतल बानी संत की, सिस्हू के अनुमान। तुलसी कोटि तपन हरें, जो कोउ धारे कान॥' (वै॰ सं॰ २१) (३) 'सुरसरि' के धर्म (२। ८—११) में देखिये। दोनों अपना–सा (स्वरूप) कर देते हैं। (४) विष और खल दूसरेके नाशमें लगे रहते हैं। (५) 'अनल' के धर्म (४। ५) में देखिये। (६) कर्मनाशामें स्नानसे शुभकर्मोंका नाश, खल-संगका भी वही फल। (ख) कुछ महानुभावोंका मत है कि गंगा, सुधा और सुधाकर तीनोंका सम्बन्ध समुद्रसे है, इसीसे तीनोंको एक साथ कहा।

## गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहिं भाव नीक तेहिं सोई॥ ९॥ दो०—भलो भलाइहि पै लहै लहै निचाइहिं नीचु। सुधा सराहिअ अमरता गरल सराहिअ मीचु॥ ५॥

<sup>\* (</sup>१) मानसपित्रकामें यों अर्थ किया है—'अपनी-अपनी करनीसे लोग भले और बुरे होते हैं और सुयश, अपकीर्ति और ऐश्वर्यको पाते हैं।' (२) द्विवेदीजी—'अपने-अपने कर्महीसे लोग भले और बुरे गिने जाते हैं।' शास्त्रमें भी लिखा है कि 'जन्मना जायते शूद्र: कर्मणा द्विज उच्यते।' (३) सू० प्र० मिश्र—('किंवा सुधा-सुधाकरका अन्वय ऊपरकी चौपाईसे' तो यह अर्थ होगा।—'अमृत, चन्द्र, गंगा और साधु चारों अपनी करनीसे पूजे जाते हैं। विष, अग्नि, कर्मनाशा नदी और व्याधा—ये चारों अपनी-अपनी करनीसे बुरे गिने जाते हैं।') (४) बाबा हरिदासजी अर्धाली ८ का अन्वय अर्धाली ९ के साथ करते हैं।

शब्दार्थ—भाव=रुचता है, प्रिय है, भाता है। भलो=भला, साधु, सज्जन। भलाइहि=भलाईहीको। पै=निश्चय करके।=परन्तु, पर। यथा—'तुम्ह पे पाँच मोर भल मानी। आयसु आसिष देहु सुबानी॥' (२। १८३)।=से। लहै=पाता है, प्राप्त करता या होता है।=ग्रहण करता है। (पं० रा० कु०) शोभा पाते, सराहना पाते हैं। (मुहावरा है) (गौड़जी)। सराहिअ=सराहा जाता है, प्रशंसा की जाती है। अमरता=अमरत्व गुण, अमर करनेका धर्म।

अर्थ—गुण-अवगुण सभी कोई जानता है, जिसको जो भाता है, रुचता है, उसको वही अच्छा लगता है (९) पर भले भलाई ही और नीच नीचता ही 'लहते' हैं। अमृतकी अमरता सराही जाती है और विषका मार डालना ही सराहा जाता है॥ ५॥

नोट—१ 'गुन अवगुन जानत सब—' इति। (क) पूर्व जो कहा कि साधु और खल अपनी-अपनी करनीसे सुयश या अपयश पाते हैं, साधुकी करनी सुधा आदि और असाधुकी करनी गरल आदिकी-सी है। इसपर यह शंका हो सकती है कि खल जानते नहीं होंगे कि क्या गुण है और क्या अवगुण, न यह जानते होंगे कि पापका फल नरक होता है, क्योंकि वे तो पापमें आसक्त हैं। उसपर ग्रन्थकार कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है, गुण-अवगुण सभी जानते हैं और वे भी जानते हैं पर 'जो जेहिं भाव—''। (मा॰ प्र॰, सू॰ प्र॰ मिश्र) (ख) पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि यहाँ जो कहा कि गुण-अवगुण सब जानते हैं, वे गुण-अवगुण 'सुधा—किलमलसिर' के हैं। अर्थात् सुधा, सुधाकर और सुरसिरके गुण और गरल, अनल और कर्मनाशाके अवगुण सभी लोग जानते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं कि इन सबोंके गुणोंका व्योरा हमने नहीं लिखा, क्योंकि सब जानते हैं। बाबा हरिदासजीका मत है कि 'सुधाकी अमरता, चन्द्रमाकी शीतलता, गंगाजीकी पुनीतता और साधुकी सुकृति इन चारोंके ये गुण तथा गरलका मारना, अग्निका जलाना, कर्मनाशाका शुभकर्मोंका नाश करना और व्याधाके पाप, इन चारोंके अवगुण इति गुण-अवगुण सब जानते हैं।' इनके मतानुसार पिछली अर्धालीका अन्वय इसके साथ है। भाईजी श्रीपोद्दारजीने भी ऐसा ही अन्वय किया है।

नोट—२ 'जो जेहिं भाव' इति। अर्थात् जिस ओर जिसके चित्तकी वृत्ति लगी हुई है उसको वही भाता है, किसीसे उसका निवारण होना कठिन है। (पंजाबीजी) यही आशय श्रीपार्वतीजीके वचनोंमें है। 'महादेव अवगुनभवन बिष्नु सकल गुनधाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥'(१।८०) पुनः, यथा—'जो जो जेहिं जेहिं रस मगन तहँ सो मुदित मन मानि'(दोहावली ३७१)। द्विवेदीजी लिखते हैं कि अतिसंग हो जानेसे चाहे उसमें दोष हो परन्तु वही अच्छा जान पड़ने लगता है। रामायणपरिचर्याकार लिखते हैं कि स्वभाव प्रारब्धके प्रतापसे होता है, इसलिये बिना गुण–दोष विचारे ही लोगोंका प्रियत्व वस्तुओंमें हो जाता है।

नोट—३ 'भलो भलाइहिं"" इति। लहें के उपर्युक्त अर्थों से इसके ये अर्थ होते हैं—(क) 'भले भलाईहीको ग्रहण किये हैं, नीच निचाईको ग्रहण किये हैं। सुधाकी प्रशंसा अमरता है, गरलकी मीच है'। (पं० रा० कु०) (ख) पर भले भलाईहीको पाते हैं और नीच नीचता ही पाते हैं। (मा० प०, रा० प्र०) अर्थात् भले भला कर्म करते हैं। अत: सब उनके भलाईकी प्रशंसा करते हैं, यही भलाईका पाना है। इसी तरह नीचताके कर्म करनेसे उनको नीच कहते हैं, यही नीचता पाना है। (ग) भले भलाईहीसे प्रशंसा पाते हैं और नीच निचाईसे शोभा पाते हैं।

भाव तीनों अर्थोंका एक ही है, केवल अन्वय और शब्दोंके पूरे-पूरे अर्थोंकी बात है। भाव यह है कि भलेकी प्रशंसा जब होती है तब भला ही काम करनेकी होती है और नीचकी बड़ाई नीचताहीमें होती है। इस तरह भलेको यश और बुरेको अपयश प्राप्त होता है, जैसे अमृतकी प्रशंसा अमरत्वगुणहीकी होती है और विषकी प्रशंसा जब होगी तब उसके मारक (मृत्युकारक) गुणहीकी होगी; यदि विषसे मृत्यु न हुई तो उसकी बुराई होगी कि असल न था। पाण्डेजी लिखते हैं कि 'गृन अवगृन नीचृ' का

भाव यह है कि 'सन्त और खल दोनों जानते हैं; इस तरह निकाईमें भी दोनों बराबर हुए, अपने-अपने भावानुसार, अपने-अपने कर्ममें दोनों भलाई पाते हैं; इस तरह भी दोनों बराबर हैं।'

नोट—४ 'सुधा सराहिअ .....' इति। 'सुधा' के कहते ही 'सुधा, सुधाकर, सुरसिर' तीनोंका ग्रहण हुआ और 'गरल' कहते ही 'गरल, अनल, किलमलसिरि' तीनोंका ग्रहण हुआ। दोनोंका केवल प्रथम शब्द यहाँ देकर और सब भी सूचित किये। यहाँतक गुण और दोष निरूपण किये गये। (पं० रामकुमारजी)

#### खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदिध अवगाहा॥ १॥ तेहि तें कछु गुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥ २॥

शब्दार्थ—अगुन (अगुण)=अवगुण, दोष, बुरे गुण। गाहा=गाथा; कथा। यथा—'करन चहउँ रघुपित गुन गाहा' (१।७)। उदिध (उद्=जल। अधि=अधिष्ठान)=समुद्र। अपार=जिसका कोई पार न पा सके। अवगाहा (सं० अगाध)=अथाह; बहुत गहरा। यथा—'लघु मित मोरि चरित अवगाहा' (१।८), 'नारि चरित जलनिधि अवगाहू' (२।२७)। तें=से। यथा—'को जग मंद मिलन मित मो तें' (१।२८), 'राम कीन्ह आपन जबहीं तें। भयउँ भुवन भूषन तबहीं तें॥' (२। १९६) बखाने=कहे। संग्रह=ग्रहण करनेकी क्रिया, ग्रहण; स्वीकार। त्याग=छोड़ना।

अर्थ—खलोंके पापों और अवगुणोंकी कथा और साधुके गुणोंकी कथा (ये) दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं॥१॥ इसीसे (मैंने) कुछ गुण और दोष वर्णन किये (क्योंकि) बिना पहचाने इनका संग्रह या त्याग नहीं हो सकता॥२॥

नोट—१ 'अपार उद्धि अवगाहा' इति। 'अपार' और 'अवगाह' का भाव यह कि कोई यह करनेको समर्थ नहीं कि इनमें इतने ही गुण वा अवगुण हैं। उनकी थाह और पार नहीं मिल सकता, इसीसे 'कछु' बखानना कहा। सन्तशरणदासजी लिखते हैं कि 'अपार' का भाव यह है कि उनके विस्तार और गम्भीरताहीका प्रमाण नहीं। खलोंके अघ अवगुण और साधुके गुणरूपी उद्धिका एक ही धर्म 'अपार अवगाह' कथन 'प्रतिवस्तूपमा अलंकार' है।

पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि शिष्य एक प्रकारका आत्मज (पुत्र) है। 'आत्मनः जायते असौ आत्मजः', इस व्युत्पत्तिसे पुत्र अपनी ही आत्मा है। खलके शिष्य-प्रशिष्य तथा साधुके शिष्य-प्रशिष्य कल्पान्ततक चले जायँगे। उनके अवगुण और गुण ऊपरकी उक्तिसे खल और साधुहीके अगुण और गुण हैं। इसलिये कल्पान्ततक, शिष्य-प्रशिष्योंके अगुण और गुण लेनेसे, दोनों समुद्रकी तरह अपार और अथाह हैं।

नोट—२ 'तेहि तें कछु गुन दोष बखाने' इति। (क) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'परदोषकथन तो खलका काम है, तब गोस्वामीजीने साधु होकर पर अवगुण क्यों कहे?' और उत्तर देते हैं कि उन्होंने उदाहरण तो कोई दिये नहीं। अर्थात् किसीका रूप या नाम लेकर अवगुण नहीं कहे कि अमुक व्यक्तिमें ये अवगुण हैं। खलका क्या लक्षण है, उन्होंने केवल इतना ही कहा है। अत: यह परदोषकथन नहीं है। और लक्षण कहनेका प्रयोजन स्वयं बताते हैं कि 'संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने।'

- (ख) ऊपर कह आये हैं कि 'गुन अवगुन जानत सब कोई' तो फिर इनके पहचाननेके लिये इनको क्यों कहा? इस प्रश्नको लेकर उसका उत्तर पं॰ रामकुमारजी यह देते हैं कि 'पहचाननेके लिये सन्त-असन्तके गुण-दोष कहे हैं और जो गुण-अवगुण सब जानते हैं वे तो जलज, जोंक, सुधा, सुधाकर इत्यादिके हैं. यह भेद है।
- (ग) यदि कोई शंका करे कि 'श्रीरामचरित आप लिखने बैठे, आपको सन्त और खलके गुण या अवगुण गिनानेसे क्या प्रयोजन?' तो उसकी यहाँ निवृत्ति करते हैं कि हमने अपने जाननेके लिये लिखा। इनके स्मरण रखनेसे जिनमें गुण देखेंगे उनका साथ करेंगे। इस प्रकार सन्तका संग होनेसे चरित्रमें सहायता

मिलेगी और जिनमें अवगुण होंगे उनसे दूर रहेंगे। (मा॰ प्र॰) पुनः, गुण-ही-गुण लिखते तो अवगुणका बोध न होता। (नोट—गुण, अवगुणका वर्णन लोक-शिक्षात्मक है।)

(घ) श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि संतोंके गुण पढ़कर लोग उन्हें ग्रहण तो करेंगे पर असन्तोंके लक्षण न जाननेसे सदा भय है कि कहीं उनके दोषोंको भी न ग्रहण कर लें, जैसे कि परदोषकथन वा श्रवण बहुतेरे सज्जनोंमें भी देखनेमें होता है। साधुवेष एवं वैष्णवों और प्रतिष्ठित भक्तोंमें भी द्वेष, परिहतहानिमें तत्परता इत्यादि दोष आज भी प्रकट देखनेमें आते हैं। यहाँ गुण-अवगुण-कथन यह उल्लेख ठीक वैद्यका-सा है जो रोगीको औषिध देते समय पथ्यके साथ कुपथ्य भी बता देता है जिसमें उससे बचा रहे।

नोट—३ सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि ग्रन्थकारने यहाँतक खल और सज्जनके 'प्रत्येक इन्द्रियोंके काम और जो-जो बातें शरीरमें होनी चाहिये उन सभीको पूर्णरीतिसे दिखलाया है। यहाँ उनका क्रम उल्लेख किया जाता है। खलस्वरूप, 'खल अघ अगुन साधु गुनगाहा।' श्रवण इन्द्रिय, 'पर अघ सुनइ सहसदस काना।' चक्षुरिन्द्रिय, 'सहस नयन परदोष निहारा।' रसनेन्द्रिय, मदिरा आदि। मन, 'जे बिनु काज दाहिनेहु बायें।' बुद्धि, 'परित हानि लाभ जिन्ह केरे। उजरे हरष विषाद बसेरे॥' हाथ, 'पर अकाज भट सहसबाहु से।' पाद, 'हिरहर जस राकेस राहु से।' वाक् 'सहस बदन बरनइ परदोषा।' वचन, विष। दर्शन, अगिन। स्पर्श, कर्मनाशा। कर्त्तव्य, 'जे परदोष लखिहं सहसाखी।' तेज, 'तेज कृसानु रोष महिषेसा।' उदय, 'उदय केतुसम हित सबही के' (उपप्लवाय लोकानां धूम्रकेतुरिवोत्थितः।) अस्तु, 'कुंभकरन सम सोवत नीके।' दिनकृत्य, 'अनिहत सबही के।' रात्रिकृत्य, 'जे परदोष लखिहं सहसाखी।' संयोगफल, 'मिलत एक दारुन दुख देहीं।' उत्पत्ति, 'उपजिहं एक संग जगमाहीं।' धन सम्पत्ति, 'अघ अवगुन धन धनी धनेसा।' प्रिय, 'बचन बज जेहि सदा पिआरा।' स्वभाव, 'उदासीन अरि मीत हित सुनत जरिहं खल रीति'। नाश, 'पर अकाज लिंग तन परिहरहीं' इत्यादि।

नोट—४ 'स्वर्गवासी वन्दनपाठकजी—ग्रन्थकारने खलवन्दनामें तीन असुरोंका, तीन राजाओंका और तीन देवताओंका दृष्टान्त दिया है और सहस्रमयन, सहस्रमुख और सहस्रभुजका दृष्टान्त तीनों लोकवासियोंमेंसे एक-एक दिया है। असुरोंका—राहु, केतु और कुम्भकर्ण। राजाओंका—सहस्रबाहु, पृथुराज और कुबेर। देवताओंका—अग्नि, यम और इन्द्र। स्वर्गवासी सहस्रमयन इन्द्र, भूतलवासी सहस्रबाहु और पातालवासी सहस्रमुख शेष।' (मा० प०)

नोट—५ पं॰ रामकुमारजी—यहाँतक साधु-असाधुके द्वारा कुछ गुण-दोष बखाने; अब (आगे) विधि-प्रपंचके द्वारा कहते हैं।

## भलेउ पोच सब बिधि उपजाये। गिन गुन दोष बेद बिलगाये॥ ३॥ कहिं बेद इतिहास पुराना। बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना॥ ४॥

शब्दार्थ—भलेउ=भले भी। पोच=बुरे। बिधि=विधाता; परमात्मा। उपजाना=उत्पन्न या पैदा करना। गिन=गणना करके; गिनाकर; विचारकर। बिलगाना=(५।५) देखिये। इतिहास=वह पुस्तक जिसमें बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उससे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंका वर्णन हो और उसके साथ-साथ धर्म, भिक्त, ज्ञान और कर्मकाण्डके गूढ़ रहस्य भी जिसमें हों, इत्यादि। जैसे महाभारत और वाल्मीकीय। बिधि प्रपंचु=सृष्टि; संसार। साना=दो वस्तुओंको आपसमें मिलाना। संयुक्त करना।

अर्थ—भले भी और बुरे भी सभी ब्रह्माजीने उत्पन्न किये। (पर) गुण और दोषोंको विचारकर वेदोंने उनको अलग कर दिया है॥३॥ वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी सृष्टि गुण और अवगुण संयुक्त है॥४॥

नोट—१ 'भलेड पोच—' इति। (क) संग्रह-त्याग-निमित्त हमने गुण-दोष वर्णन किये, यह कहकर अब बताते हैं कि वेदोंने भी यही किया है। (मा० प्र०) अथवा, यदि कोई कहे कि किसीके गुण-दोष न कहना, यह धर्मशास्त्रकी आज्ञा है तब आपने कैसे कहा? तो उसका उत्तर देते हैं कि हमने जो गुण-दोष कहे, वे वेदके कहे हुए हैं। (पं० रामकुमारजी) वा, साधु-असाधुके जो गुण-अवगुण हमने कहे हैं, वे हमने विधि-प्रपंचमें पाये हैं। कुछ हमने ही नहीं कहे किंतु यह परम्परा तो वेदोंकी चलायी हुई है। (मा० प्र०) (ख) ब्रह्माजी पूर्व कल्पवत् सृष्टि रचते हैं। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत् है सबको ब्रह्माजीने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियोंमेंसे जिन्होंने पूर्व कल्पमें जैसे कर्म किये थे वे पुन: जन्म लेकर वैसे ही कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओंके बारम्बार आनेपर उनके विभिन्न प्रकारके चिहन पहलेके समान ही प्रकट होते हैं; उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमें सारे पदार्थ पूर्वकल्पके समान ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टिके लिये इच्छुक तथा सृष्टिकी शक्तिसे युक्त ब्रह्माजी कल्पके आदिमें बराबर ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। (पद्मपु० सृष्टिखण्ड अ० ३) यथा—'यथर्तावृत्तिलंगानि नाना रूपाणि पर्यये। दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु॥ करोत्येवंविधां सृष्टि कल्पादौ स पुन: पुन:। सिस्थुश्शक्तियुक्तोऽसौ सृज्यशक्ति प्रचोदित:॥' (१२३-१२४)

नोट—२ 'गिन गुन दोष बेद बिलगाये' इति। (क) भले और बुरे दोनों ही सृष्टिमें हैं तब कोई कैसे जाने कि कौन भला है, कौन बुरा। अतएव वेदोंने गुण और दोष अलग-अलग बता दिये। (ख) 'गिन' का भाव कि संख्या कर दी कि इतने गुण हैं और इतने दोष हैं। (वै०) (ग) 'बेद बिलगाये' इति। 'बिलगाये' से पाया जाता है कि गुण-दोष मिलाकर रचना की गयी है। वेद शब्द 'विद ज्ञाने' धातुसे बनता है। उसका विग्रह यह है, 'विदन्ति अनेन धर्मम्' इति वेदः।' अर्थात् जिसके द्वारा लोग धर्मको जानते हैं। विहित कर्म करने और निषिद्ध कर्म न करनेको ही साधारणतः धर्म कहा जाता है। इसके लिये गुण और दोषोंका ज्ञान आवश्यक है। वह वेदोंने किया है।

नोट—३ 'कहिं बेद इतिहास—'। (क) 'प्रपंच' नाम इसिलये पड़ा कि यह जगत् पांचभौतिक है अर्थात् पंचतत्त्वोंका ही उत्तरोत्तर अनेक भेदोंसे विस्तार है। (ख) 'गुन अवगुन साना' इति। गुण-अवगुण संयुक्त है। दोनों एक ही साथ मिले हुए हैं। मिले हुए तीन प्रकारसे होते हैं। एक तो साधारण गुण-अवगुण। वह यह कि 'एकमें गुण है और दूसरेमें अवगुण पर दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे खट्टी वस्तु और मीठी वस्तु। दूसरे मुख्य गुण-अवगुण यह वह हैं जो एक साथ नहीं रहते। जैसे प्रकाश और अंधकार, सूर्य और रात्रि और तीसरे, कारण गुण-अवगुण। यह एकहीमें सने रहते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति या वस्तु जिसमें प्रकटरूपसे गुण-ही-गुण हैं, उसमें ही कारण पाकर कुछ अवगुण भी होता है और जिसमें अवगुण ही हैं उसमें कारण पाकर कुछ गुण भी होते हैं। जैसे दूध, दही गुणदायक हैं पर ज्वरादि कारण पाकर कुपथ्य हैं। किल अवगुणमय है पर उसमें एक गुण है कि शीघ्र मुक्ति भी इसीमें केवल हरियश-नामकीर्त्तनसे सुलभ है। विष्ठा आदि अवगुण पर खेतीके लिये गुण हैं। (वै०) (ग) 'साने' और वेदके 'बिलगाये' का स्वरूप आगे दिखाते हैं।

दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥५॥ दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु \* माहुरु मीचू॥६॥ माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा॥७॥

<sup>\*</sup> सजीवन—प्राय: औरोंमें। सुजीवन—१६६१।

### कासी मग सुरसरि किबनासा<sup>१</sup>। मरु मारव<sup>२</sup> मिहदेव गवासा॥ ८॥ सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम<sup>३</sup> गुन दोष बिभागा॥ ९॥

शब्दार्थ—सुजाति=अच्छी जाति, कुलीन। कुजाती=नीच जाति, खोटी जाति। दानव=दक्षकी कन्या 'दनु' के पुत्र कश्यपजीसे।=दैत्य, असुर। अमिअ=अमृत। सुजीवनु=सुन्दर जीवन। माहुरु=विष। मीचू=मृत्यु। लिच्छ=सम्पत्ति=लक्ष्मी। यथा—'एहि बिधि उपजइ लिच्छ जब सुंदरता सुखमूल॥' (१। २४७) रंक=दरिद्र। अवनीस (अवनी+ईश=पृथ्वीका स्वामी, राजा। मिहदेव=ब्राह्मण। गवासा=गऊको खानेवाला=कसाई। म्लेच्छ। सरग=स्वर्ग। बिभागा=भाग (हिस्से) पृथक्-पृथक् कर दिये।

अर्थ—दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, उत्तम जाति, नीच जाति॥ ५॥ दानव-देवता, ऊँच-नीच (बड़े-छोटे, उत्तम-लघु), अमृत, सुन्दर जीवन और विष, मृत्यु॥ ६॥ माया, ब्रह्म, जीव और जगदीश, लक्ष्मी, दारिद्र्य, रंक, राजा॥७॥ काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई॥ ८॥ स्वर्ग, नरक, अनुराग-वैराग्य, (ये गुण-अवगुण विशिष्ट पदार्थ ब्रह्मसृष्टिमें पाये जाते हैं।) वेद-शास्त्रोंने गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है॥९॥

नोट—१ ऊपर कहा कि विधिप्रपंच गुण और अवगुण मिश्रित है। अब उसके कुछ उदाहरण देते हैं। दु:ख, पाप, रात्रि, असाधु, कुजाति आदि अवगुण और सुख, पुण्य, दिन, साधु, सुजाति आदि गुण हैं जो द्वन्द्व सृष्टिमें पाये जाते हैं।

नोट—२ 'अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू' इति। प्रायः अन्य पुस्तकों में 'सजीवन' पाठ है पर उसका अर्थ सम्यक् प्रकार 'जीवन' (रा० प्र०), 'जीवन' (पं०, मा० प०) ऐसा कुछ महानुभावों किया है। यहाँ अमृतकी जोड़ में विष ('माहुर') और 'सुजीवन' की जोड़ में 'मीचु' कहा गया है। 'सुन्दर जीवन' ही मृत्युकी जोड़ में ठीक है। इसलिये यही पाठ उत्तम है और प्राचीनतम तो है ही। इस चरणके जोड़ का चरण अयोध्याकाण्ड में यह है, 'जग भल पोच ऊँच अरु नीचू। अमिअ अमरपद माहुरु मीचू॥' (२। २९८) इसके अनुसार 'सुजीवन' का अर्थ 'अमरपद' ले सकते हैं।

टिप्पणी—१ 'माया ब्रह्म जीव जगदीसा' इति । १ यहाँ 'माया' से त्रिगुणात्मिका माया जानिये जो तीनों गुणोंको परस्पर स्फुरित करके जीवको मोहमें फँसाती है। (करु०) गोस्वामीजीने 'माया' का स्वरूप बाल, अरण्य और उत्तरकाण्डमें दिखलाया है। साथ-ही-साथ ब्रह्म और जीवके भी स्वरूप जनाये हैं। यथा— 'मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया॥', 'गो गोचर जहँ लिंग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥'(३।१५), 'माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव। बंधमोच्छप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव॥'(३।१५) जीव अज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ, जीव मायाके वश, ब्रह्म मायाका प्रेरक। मं० श्लो० ६ देखिये। श्रीरामजी ब्रह्म हैं। यथा—'रामब्रह्म परमारथरूपा।' (२।९३), 'राम ब्रह्म व्यापक जगजाना।'(१।११६), 'राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी।'(१।१२०)

टिप्पणी—२ यहाँ 'ब्रह्म' और 'जगदीस' दो शब्द आये हैं, इसिलये 'जगदीस' से त्रिदेवको सूचित किया है। त्रिदेव गुणाभिमानी हैं, परन्तु गुणोंके वश नहीं हैं, सब कर्मोंसे रहित हैं और जीवोंको उनके कर्मोंके अनुसार फल देते हैं। अथवा, जगदीश=लोकपाल ।=इन्द्रियोंके देवता (मा० प०)। अथवा ब्रह्मिनरावरणरूप और जगदीश ईश्वर सदा स्वतन्त्र। (रा० प्र०) जीव नियम्य (परतन्त्र, पराधीन) है और जगदीश ईश्वर नियामक (स्वतन्त्र) है।

१-क्रमनासा—को० राम। कर्मनासा—१७६२। किबनासा—१६६१, १७२१, छ०, भा०, दा०, १७०४। १६६१ में 'किबनासा' मूल पाठ रहा है परंतु 'क' का 'क्र' बनाया गया है और 'बि' पर किंचित् हरताल है। हाशियेपर 'म' है, लेखकके हाथका सम्भव है। अयोध्याजीके महात्माओंकी पुस्तकोंमें 'किबनासा' है। अतः हमने भी वही रखा है। विशेष पाठान्तरपर विचारमें देखिये। २-मालव-छ०, को० रा०, १७२१, १७६२। मारव-१६६१, १७०४। ३- निगमागम—१६६१। निगम-अगम—१७०४।

नोट—३ कुछ महानुभाव ऊपरकी अर्धाली 'भलेउ पोच सब बिधि उपजाये।' (६।३) के साथ इस गणनाको लेकर शंका करते हैं कि 'क्या '*माया ब्रह्म जीव जगदीसा*' ब्रह्माके उपजाए हैं? यदि नहीं हैं तो उनको यहाँ क्यों गिनाया?' इसका उत्तर महात्मा यों देते हैं कि—(१) यहाँ गोस्वामीजीने दो भूमिकाएँ दी हैं, एक भले-बुरेके उपजानेकी और दूसरी गुण-अवगुण सने होनेकी। यह गणना (६।४) 'कहिं बेद इतिहास *पुराना। बिधि प्रपंच गुन अवगुन साना॥*'के साथ है। अर्थात् यहाँ कवि केवल यह गिना रहे हैं कि बिधि प्रपंचमें क्या-क्या गुण-अवगुण मिले पाये जाते हैं। सबका उपजाना नहीं कहा है। माया तो वह है कि 'सिव चतुरानन जाहि डेराहीं।' जीव ईश्वरका अंश है और ब्रह्म श्रीरामजी हैं कि 'उपजिहं जासु अंश ते नाना। संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना॥' फिर भला इनको ब्रह्माके 'उपजाये' कैसे कह सकते हैं? (मा॰ प्र॰) अथवा, (२) 'जो ब्रह्माके उपजाये हैं, उन्हें विधि प्रपंचमें गिनो और जो विधि प्रपंचमें नहीं हैं, उन्हें प्रपंचमें न गिनो। यथा—'हृदय सराहत सीय लोनाई। गुरु समीप गवने दोउ भाई॥'(१।२३७।१) में केवल श्रीरामजीहीके सराहनेका और 'सभय रानि कह कहिस किन कुसल रामु महिपालु। लखन भरत रिपुदमन सुनि भा कुबरी उर सालु॥'(अ० १३) में केवल 'कुसल राम् महिपाल्' से दु:ख होनेका अर्थ गृहीत है। तथा, 'वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामिप। मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ॥' मं० श्लो० १। में 'कर्तारौ' शब्द वाणी और विनायक दोके विचारसे दिया गया, यद्यपि दोनों इन सबोंके कर्त्ता नहीं हैं। अर्थ करते समय किस-किसके कर्ता कौन हैं, यह पाठकको स्वयं विचारकर अर्थ करना होता है। वैसे ही यहाँ भी बचाकर अर्थ करना चाहिये। (पं० रामकुमारजी) अथवा, (३) यहाँ द्वन्द्वोंकी संख्याके निमित्त इनको भी गिनाया। (पंजाबी) अथवा (४) जो सुननेमें आवे वह सब प्रपंच है, शब्द सुननेमें आता है। ब्रह्म, माया, जीव शब्द इस प्रपंचहीमें कहे जाते हैं; इतना ही अंश लेकर इनको कहा। (रा॰ प्र॰) अथवा (५) ब्रह्मका गुण सर्वव्यापकता है। यदि जगत् न हो तो ब्रह्मकी व्यापकता कैसे कही जा सकती है और फिर कहेगा कौन? अत: ब्रह्मका व्यापकत्व गुण लेकर यहाँ इनको गिनाकर सूचित किया कि विश्वके उत्पन्न होते ही ये भी साथ आ गये। (मा० प०, रा० प्र०) वा, (६) जगदीश=लोकपाल। शरीर पांचभौतिकमें माया है। इसी मायिक शरीरमें ब्रह्म, जीव और लोकपाल सने हैं; इस प्रकारसे कि नेत्रमें सूर्य, श्रवणमें दिशा, नासिकामें अश्विनीकुमार, मुखमें वरुण, हाथमें इन्द्र, मनमें चन्द्रमा इत्यादि। सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर एक-एक देवताका वास है और जीवको कर्मानुसार यह शरीर भोगके लिये मिला, ब्रह्म भी अन्तर्यामीरूपसे इसमें है। यथा—'अहंकार सिव बुद्धि अज मन सिस चित्त महान। मनुज बास चर अचरमय रूप राम भगवान॥' (पाँडेजी) अथवा (७) विधि प्रपंच=दृश्यमान् जगत्। यहाँ 'ब्रह्म' पर विशेष रूपसे कविका लक्ष्य नहीं है। यह दृश्यमान् जगत् गुण-अवगुणसे सना है। इसमें माया और ब्रह्म दोनों एक साथ सने हैं। जीव और जगदीश दोनों एक साथ सने हैं। यह सारी रचना प्रकृति-पुरुषमय होनेसे द्वन्द्व-प्रधान है। (गौडजी) अथवा (८) 'ग्रन्थकारने एक-एकका विरोधी कहा है। जैसे, दुःखका विरोधी सुख, पापका विरोधी पुण्य इत्यादि। आगे छठवीं चौपाईके उत्तरार्ध और सातवींके पूर्वार्धमें दो-दोके विरोधी कहे हैं, जैसे अमृत और सजीवन (जीवनके साथ) अर्थात् अमृत और जीवन इसके क्रमसे विरोधी माहुर और मृत्यु। माया और ब्रह्म इनके क्रमसे विरोधी जीव और जगदीश'। (सुधाकर द्विवेदीजी) [माया और ब्रह्म तथा जीव और जगदीशकी जो जोड़ी बनायी है, इसमें किसको भला और किसको बुरा समझा जाय, यह समझमें नहीं आता; क्योंकि प्रत्येकमें एक-एक तो अच्छा ही है। पहलेमें ब्रह्म, दूसरेमें जगदीश।] (९) (नोट)—विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तके अनुसार प्रलयकालमें भी यह सारा जगत् (चित्, अचित् और ब्रह्म) सूक्ष्म-अवस्थामें अव्यक्त दशामें था। ब्रह्मकी इच्छासे यह सारा जगत् स्थूलरूपमें अनुभवमें आने लगा। इसीको सृष्टिका उत्पन्न होना कहते हैं। ब्रह्म, जीव और माया—ये तीनों तो प्रथम सृष्टिके पूर्वावस्थामें भी थे और सृष्टि होनेपर स्थूलरूपमें भी साथ ही हैं। तीनों नित्य हैं, तीनों सत्य हैं। जगतु (माया) भी सदासे है और जीव एवं ब्रह्म भी सदासे हैं। ब्रह्माको सुष्टिरचयिता कहा जाता है, वह केवल

इसलिये कि प्रभुकी इच्छासे उनके द्वारा सूक्ष्म जगत् स्थूलरूपमें परिणत होकर अनुभवमें आता है। ब्रह्म और जीव यद्यपि जगत्की तरह परिणामवाले नहीं हैं; तथापि देह आदिके बिना उनका भी अनुभव नहीं हो सकता। जीव और ब्रह्म भी स्थूल जगत्के द्वारा ही अनुभवमें आते हैं, औपचारिक कर्तृत्व ब्रह्माका कह सकते हैं। वस्तुत: ब्रह्ममें सूक्ष्म-स्थूल भेद कोई भी नहीं है। वह तो एकरस सर्वव्यापक है परन्तु व्याप्य जगत् और जीवके सूक्ष्म और स्थूल रूपके कारण ब्रह्मके भी सूक्ष्म और स्थूल दो रूप कहे जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी सृष्टिमें उनकी गणना की गयी। इस तरह यह शंका ही उपस्थित नहीं हो सकती। अथवा, (१०) गुण-अवगुण दो तरहके हैं। १-कारण, २-कार्य। माया, ब्रह्म, जीव और जगदीश कारण गुण-अवगुण हैं। ब्रह्म आप ही चार लीलारूप धारण किये हैं। इन चारोंके जो कार्य गुण-अवगुण हैं उनके कर्त्ता विधि हैं। अर्थात् मायाका कार्य स्वर्ग, नरक, मृत्युलोककी प्राप्ति; ब्रह्मका कार्य सबको चेतन करना; जीवका कार्य हर्ष, शोक इत्यादि; जगदीशका कार्य उत्पत्ति, पालन, संहार है। ब्रह्मका प्रपंच कार्यरूप गुण-अवगुणमय है, उसमें ब्रह्मसे चारों रूप उसकी इच्छासे कारणरूप गुण-अवगुणमय हैं। (करु०)। परब्रह्म-के चार स्वरूप ये हैं। १ ब्रह्मरूप सबका साक्षी, ईश्वररूप प्रदाता। २ जीवरूप भोक्ता। ३ माया इच्छाभूत। ४ भोग्य। (करु०) (११) ब्रह्मादि देवताओंकी प्रार्थनासे उनकी रची सृष्टिमें माधुर्य स्वरूपसे अपना ऐश्वर्य छिपाये हुए परब्रह्म प्रकट हुए। (१।४८,१।१९१) इस भावको लेकर उपजाये कहे जा सकते हैं। (रा० प्र०) (१२) वे० भू० रा० कु० दा०—'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च<sup>.....</sup>।' इस वैदिक श्रुतिके अनुसार माया, ब्रह्म और जीव तो किसीके बनाये नहीं हैं, तीनों नित्य हैं। और 'विधि' भी अपने ही बनाये नहीं हैं, भगवानुके बनाये हैं। सृष्टिक्रम बताते हुए शास्त्र कहता है कि 'अण्डमण्डकारणानि च चतुर्मुखं च स्वयमेव सृजित अण्डान्तर्गतवस्तूनि चेतनान्तर्यामी सन् सृजित।' अर्थात् प्रकृतिसे महत्तत्त्वाहंकार, पंचतत्त्व, पंचविषय और एकादश सुक्ष्मेन्द्रिय; और चतुर्मुख ब्रह्माके शरीरकी रचना स्वयं ब्रह्म करता है। ब्रह्माण्डान्तर्गत अन्य वस्तु जैसे दु:ख-सुख आदि (माया, ब्रह्म, जीव, जगदीशको छोड़कर) बत्तीस जो यहाँ गिनाये गये हैं, इन्हें ब्रह्मादि चेतनोंके अन्तर्यामी होकर अर्थात् इन्हींको निमित्त बनाकर रचना करता है जिससे वे तत्तद्रचित कहे जाते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकला कि यहाँ वर्णित दु:ख-सुखादि बत्तीस विधिने बनाये हैं और माया, ब्रह्म, जीव और जगदीश, (ब्रह्मा) ये चारों इन्हींमें सने हैं। सनी हुई वस्तु मध्यमें रहती है; इसीसे इनको सोलह-सोलहके बीचमें रखा है। (१३) बैजनाथजी लिखते हैं कि पूर्व लिखा गया कि गुण-अवगुण जो सने हुए हैं वे तीन प्रकारके हैं। उन तीनोंके यहाँ बारह-बारह उदाहरण देते हैं। (क) पाप-पुण्य, सुजाति-कुजाति, अमृत-विष, जीव-जगदीश, काशी-मग और महिदेव-गवासा इन बारहमें 'साधारण गुण' कहे। (ख) दु:ख-सुख, साधु-असाधु, ऊँच-नीच, माया-ब्रह्म, रंक-अवनीश, सुरसरि-कबिनासा ये मुख्य गुण-अवगुण सनेके उदाहरण हैं। (ग) दिनमें प्रकाश गुण और घामादि अवगुण, रात्रिमें अन्धकार अवगुण और शीतलतादि गुण, दानवमें उपद्रव अवगुण और वीरता, उदारता आदि गुण, देवताओंमें शान्ति गुण और स्वार्थपरायणता . अवगुण। जीवित रहना गुण और दु:खभोग अवगुण, मृत्युमें मर जाना अवगुण पर अयशी, दु:खी, अतिवृद्ध, मुक्तिभागी आदिके लिये मृत्यु गुण। संपत्ति-संचयमें भोजन-वस्त्रादि भोगसुख गुण और अभिमानादि अवगुण, दरिद्रतामें दुःखभोगादि अवगुण और अमानता, दीनता गुण। मारवाड़में दुर्भिक्ष अवगुण और कभी-कभी तथा किसी-किसी वस्तुका सुख भी, मालवामें सदा सुभिक्ष गुण और कभी किसी बातका दुर्भिक्ष भी। स्वर्गमें सुखभोग गुण और सुकृत व्यापारका न होना अवगुण, नरकमें दुःखभोग अवगुण पर साँसितिके कारण जीवमें विकार नहीं रहता, चैतन्यता रहती है यह गुण, ये कारण गुण-अवगुण सनेके उदाहरण हैं। (बैजनाथजी अनुराग-विरागको गुण-अवगुणमें नहीं गिनते। वे अर्थ करते हैं कि 'गुणोंमें अनुराग चाहिये और अवगुणोंसे वैराग्य होना चाहिये।') ये गुण-अवगुण कैसे जाने जायँ? उसपर कहते हैं '*निगमागम गुन दोष बिभागा।*' नोट—४ 'कासी मग सुरसिर किबनासा' इति। काशी मुक्ति देती है। यथा—'आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परम पद लहहीं॥'(१।४६), 'काश्यां मरणान्मुक्तिः' श्रुति। 'मग'—मगह, मगहर और मगध इसीके नाम हैं। त्रिशंकुके रथकी छाया जिस भूमिपर पड़ती है उस देशका नाम मगह (मगध) है, जो दक्षिण बिहारका प्राचीन नाम है। यह छियानबे कोश पूर्व-पश्चिम और चौंसठ कोश उत्तर-दक्षिण है। कहते हैं कि यहाँ मरनेसे सद्गति नहीं होती; यह गुरुद्रोहका फल है। त्रिशंकुकी कथा 'किबनासा' में देखिये। सुरसिर स्वयं पावन हैं और त्रैलोक्यको पावन करनेवाली हैं तथा मुक्ति देनेवाली हैं, भगवान्के दक्षिण अँगूठेसे इनकी उत्पत्ति होती है। किवनाशा (कर्मनाशा) अपवित्र है, स्नान करनेवालोंके सुकृतोंकी नाशक है और गुरुद्रोही, चाण्डाल त्रिशंकुके शरीरके पसीने और मुखके लारसे इसकी उत्पत्ति है। यह नरकमें डालनेवाली है।

'किवनासा' इति। इस नदीका सम्बन्ध राजा त्रिशंकुसे है। इसने चाहा था कि यज्ञ करके इसी शरीरसिहत स्वर्गको जायँ। उसने गुरु विसष्टजीसे अपनी कामना प्रकटकर यज्ञ करानेकी प्रार्थना की। उन्होंने समझाया कि सशरीर स्वर्गकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तब वह विसष्टजीके पुत्रोंके पास गया और उनसे यज्ञ करानेकी प्रार्थना की। वे बोले कि जब पिताजीने नहीं कर दिया तब हम ऐसा यज्ञ कैसे करा सकते हैं। इसपर राजाने कहा कि हम दूसरा गुरु कर लेंगे। यह सुनकर पुत्रोंने शाप दिया कि चाण्डाल हो जा। तदनुसार राजा चाण्डाल हो गया। फिर वह विश्वामित्रजीकी शरणमें गया और हाथ जोड़कर उनसे अपनी अभिलाषा प्रकट की। उन्होंने यज्ञ कराया पर देवताओंने हिवर्भाग न लिया। तब वे केवल अपनी तपस्याके बलसे उसको सशरीर स्वर्ग भेजने लगे, यह देखकर इन्द्रने उसे मर्त्यलोककी ओर ढकेल दिया जिससे वह उलटा (सिर नीचे, पैर ऊपर) त्राहि–त्राहि करता हुआ नीचे गिरा। विश्वामित्रने अपने तपोबलसे उसे आकाशमें ही रोककर दक्षिणकी ओर दूसरे ही स्वर्गकी रचना आरम्भ कर दी। देवताओंकी प्रार्थनापर विश्वामित्रजीने सप्तर्षि और नक्षत्र जो बनाये थे उतने ही रहने दिये और कहा कि त्रिशंकु जहाँ है वहीं रहेगा। (वाल्मी० १। ५७) उसके शरीरसे जो पसीना और मुखसे लार गिरी वही कर्मनाशा नदी हुई। कोई कहते हैं कि यह रावणके मूत्रसे निकली है पर कुछ लोगोंका मत है कि प्राचीन कालमें कर्मनिष्ठ आर्य ब्राह्मण इस नदीको पार करके कीकट (मगध) और वंग देशमें नहीं जाते थे; इसीसे यह अपवित्र मानी जाती है। यह शाहाबाद जिलेके कैमोर पहाडसे निकलकर चौसाके पास गंगाजीमें मिली है।

'किबनासा' 'क्रमनासा' पाठपर विचार। दोनों पाठ 'कर्मनासा' हीके बोधक हैं। कभी-कभी किवजन अपने अधिकृत वृत्त या छन्दमें बैठाने और खपानेके लिये किसी नाम वा शब्दके अक्षरोंका संकोच करके उसका लघु रूप दे देते हैं। उससे भी उसके उसी बृहत् और पूर्ण रूपका बोध होता है और उसी मूलार्थका ग्रहण किया जाता है। क्योंकि ऐसा न्याय है 'नामैकदेशे नामग्रहणम्।' पुरातन किवलोग प्रायः इस न्यायका अनुसरण करते थे। प्रसिद्ध टीकाकार श्रीमिल्लिनाथसूरिने 'किरातार्जुनीय' के 'कथाप्रसंगेन जनैरुदाहतादनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः। तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सुदुस्सहान्मन्त्रपदादिवोरगः॥' इस श्लोकके 'तवाभिधानात्' की टीका करते हुए 'तव' का उरग पक्षमें इस प्रकार अर्थ किया है। 'नामैकदेशग्रहणे नाममात्रग्रहणमिति न्यायात्।''तश्च वश्च तवौ तार्क्यवासुकी तयोरिभधानं यस्मिन्यदे तस्मात्।' अर्थात् 'तव' के 'त' अक्षरसे तार्क्य और 'व' से वासुकी नामक नागराजका ग्रहण हुआ। इसी प्रकार 'किबनासा' के 'क' अक्षरसे कर्म माना जायगा। कर्मका ही लघु या सांकेतिक रूप 'क' है और उसका अर्थ भी कर्ता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मपरक है जो कर्मके अधिष्ठातृ देव हैं। फिर 'क' सूर्यको भी कहते हैं जो कर्मका संचालक है 'मारुते वेधिस ब्रष्टो पृंसि कः कं शिरोम्बनोः' (अमरकोश) (व्यासजी, पं० श्रीहनुमत्प्रसाद त्रिपाठी)।

गौड़जी—'किबनासा' (कं=आनन्द, बिनासा=नाशक) =स्वर्गके आनन्दको विनाश करनेवाली नदी। 'नाक' शब्दका भी इसी प्रकार (न+अ+कं=नाकम्) अर्थ करते हैं। 'किबनासा'=कर्मनासा नदी जो सत्कर्मींका ही नाश करती है।

'क्रमनासा' से 'किबनासा' पाठ अच्छा है क्योंकि 'कर्म' शब्दमें सत् और असत् दोनोंका ही समावेश है। परन्तु यहाँ केवल सत्कर्म ही अभिप्रेत है। इस तरह कर्मनाशामें अतिव्याप्ति दोष है। किबनासामें अतिव्याप्ति नहीं है। हाँ, अप्रसिद्धि कह सकते हैं।

नोट—५ आदिमें लिखा है कि 'कहिं बेद इतिहास पुराना। बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना॥' और अन्तमें लिखते हैं कि 'निगम अगम गुन दोष बिभागा।' इससे यह जनाया कि गुण-अवगुण सानेका स्वरूप और उन (गुण-अवगुण) के विभागका स्वरूप दोनों वेद-पुराणोंमें दिखाये गये हैं। (पं० रामकुमार)

### दो० — जड़ चेतन गुन दोष मय बिश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुन गहहिं \* पय परिहरि बारि बिकार॥ ६॥

शब्दार्थ—**बिश्व**=संसार। **करतार** (कर्तार)=ब्रह्मा, परमेश्वर। **पय**=दूध। **बारि**=जल। **बिकार**=दोष। **गहिंह**=ग्रहण करना; लेना।

अर्थ—इस जड, चेतन और गुण-दोषमय विश्वको ब्रह्माने रचा है। सन्तरूपी हंस दोषरूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ग्रहण करते हैं॥ ६॥

नोट-यहाँ गुण, दोष और जड, चेतनको ब्रह्माका बनाया नहीं कहा।

टिप्पणी—१ (क) अब 'बिधि प्रपंच गुन अवगुन साना' का स्वरूप दिखाते हैं कि दूध-पानीकी नाईं मिला है। पहले 'साना' कहकर यहाँ विभाग किया कि दूध और पानी मिला है, सन्तने दूध-पानीके स्वरूपको अलग कर दिया। (ख) सन्तको हंसकी उपमा देनेका भाव यह है कि जैसे दूधमें जल मिला हो तो पहचाननेवाले बता देंगे कि इसमें कितना जल है और कितना दूध; इसी तरह वेद-शास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक वस्तुमें क्या गुण है और क्या दोष। परन्तु जैसे दूधमेंसे जल निकालकर दूध-दूध हंस पी लेता है, ऐसा विवेक हंसको छोड़कर और किसीमें नहीं है, वैसे ही दोषको छोड़कर केवल गुण सबमेंसे निकालकर ग्रहण कर लेना, यह केवल सन्तहीका काम है, दूसरेमें यह सामर्थ्य नहीं। यथा— 'सगुन खीरु अवगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंचु बिधाता॥ भरतु हंस रिबबंस तड़ागा। जनिम कीन्ह गुन दोष बिभागा॥ गिहि गुन पय तिज अवगुन बारी। निज जस जगत कीन्हि उँजियारी॥' (अ० २३२) अइससे विदित होता है कि कर्त्तारसे अधिक उपकार वेदोंने किया है और उनसे अधिक उपकार सन्त करते हैं। (ग) सन्त-असन्तके गुण-दोष संग्रह-त्यागहीके अर्थ बखाने हैं। इनके द्वारा सबको प्राप्त हो सकते हैं; क्योंकि इन्होंने गुण-दोषको अलग-अलग कर दिये हैं।

सुधाकर द्विवेदीजी—इस दोहेसे ग्रन्थकारने यह सूचित किया है कि इस संसारमें जो दोषोंसे बचा रहे, गुणोंहीको ग्रहण करे, वहीं सन्त है। इस प्रकारसे यह दोहा सन्तका लक्षणरूप है।

अलंकार—सन्तमें हंसका आरोप किया गया, इसलिये गुणमें दूध और विकारमें जलका आरोप हुआ। यहाँ 'परम्परितरूपक' है।

#### अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तिज दोष गुनिहं मनु राता॥१॥

शब्दार्थ—राता=रत होता है, लगता है। अनुरक्त होता है।

अर्थ—जब विधाता ऐसा (हंसका-सा) विवेक दें, तभी दोषको छोड़कर गुणहीमें मन रत (अनुरक्त) होता है॥१॥

टिप्पणी—१ 'यहाँ विवेकप्राप्तिके दो कारण लिखे, एक सत्संग, दूसरा विधि। क्योंकि जगत् विधाताका बनाया है। यथा—'भलेंड पोच सब बिधि उपजाये।' सो जब वे ही विवेक दें कि हमने ऐसा बनाया है, यह दोष है, यह गुण है, तब विवेक होवे। पुन:, सन्त विधिके बनाये हुए गुणको ग्रहण किये हैं,

<sup>\*</sup> ग्रहिं-१७२१, १७६२, छं०, १७०४ (शं० ना०), परन्तु रा० प० में 'गहिंह' है। १६६१ में 'ग्रहिं' था पर हरताल देकर 'गहिंह' बनाया है।

दोषको त्यागे हैं। अत: इनके सत्संगसे विवेक हो सकता है।' २ 'वेदका बताया हुआ न समझ पड़ा, तब कहा कि 'अस बिबेक जब देइ बिधाता।' क्योंकि जो वेदके बतानेमें विवेक होता तो विधाताके देनेका कौन काम था?'। ३ 'प्रथम सन्तोंके गुण-दोष निरूपण किये, फिर विधिप्रपंचद्वारा सन्त-असन्तके गुण-दोष कहे, अब तीसरा प्रकार लिखते हैं'।

#### काल सुभाउ करम बरिआई। भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई॥ २॥ सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दिल दुख दोष बिमल जसु देहीं॥ ३॥ खलउ करिहँ भल पाइ सुसंगू। मिटइ न मिलन सुभाउ अभंगू॥ ४॥

शब्दार्थ—**बरिआई**=बलात्, जबरदस्ती, जबरई। **अभंगू**=न भंग होनेवाला, अिमट, दृढ्, अनाशवान्। **प्रकृति**=माया। **दिल**=नाश करके।

अर्थ—(१) कालके स्वभावसे, कर्मकी प्रबलतासे मायाके वश होकर भले भी भलाईसे चूक जाते हैं॥२॥ उस चूकको जैसे हरिजन सुधार लेते हैं और दु:ख-दोषको दलकर निर्मल यश देते हैं (वैसे ही) खल भी सुसंग पाकर भलाई करते हैं। (खलतासे चूक जाते हैं। परन्तु) उनका मिलन स्वभाव अभंग है, मिटता नहीं। (पं० रामकुमार, मानसपत्रिका ३-४)

अर्थ—(२) काल, स्वभाव और कर्मकी प्रबलतासे मायाके वश भला भी भलाईसे चूक जाता है॥ २॥ उस चूकको भगवद्भक्त सुधार लेते हैं, दु:ख-दोषको मिटाकर निर्मल यश देते हैं जैसे खल भी सत्संग पाकर भलाई करने लगते हैं (परन्तु) उनका मिलन स्वभाव, जो अमिट है, नहीं छूटता॥ ३-४॥ (मानसपिरचारिका) ४

१-पाठान्तर—'भलउ'—(व्यासजी)। २-'हरितन'—यह पाठ दो-एक प्राचीन प्रतियोंमें मिलता है। काशिराजकी रामायण-परिचर्या और सन्त-उन्मनी टीकामें भी यही पाठ है। 'जिमि' का 'जैसा' अर्थ है; यह अर्थ लेनेसे आगे-पीछेकी चौपाइयोंसे सम्बन्ध मिलाते हुए शब्दार्थ और अन्वय करनेमें जो अड़चनें पड़ रही हैं—ये 'हरितन' पाठमें नहीं बाधा डालतीं। 'हरिजन' पाठमें आगे-पीछेकी चौपाइयाँ ठीक-ठीक नहीं लगतीं, इसमें श्रीद्विवेदीजी भी सहमत हैं। 'हरितन' पाठ लेकर सन्त श्रीगुरुसहायलालजीने कई प्रकारसे अर्थ किया है। रामायण-परिचर्यामें अर्थ यों किया है कि 'सो साधुओंकी चूक हरि आप सुधार लेते हैं।' जैसे कोई राहमें चलते पाँव ऊँचा-नीचा पड़नेसे गिर पड़े तो उसीका आत्मा 'तनुको झाड़-पोंछ धोय' लेता है, औषधियोंसे चोटको भी सँवारता है और फिर यह दशा नहीं आने देता; अपनी चूकको उपदेश मान लेता है'। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'यहाँ तनकी उपमा देकर साधुओंको हरिका तन जनाया, ताते (इसलिये) हरिकी प्रीति साधुमें विग्रहवत् ठहराया'। मा० त० वि०—'तन=अल्प (तनु: काये कृशे चाल्पे विरलेऽपि च वाच्यवत्)। जैसे अल्प ही चूक हो तद्वत् हरि उसे सुधार लेते हैं।'

३-पं० रामकुमारजी 'जिमि' पद 'सो सुधारि हरिजन' के साथ लेकर 'तिमि' पद आगेकी चौपाईमें लगाते हैं और यों अर्थ करते हैं कि 'तैसे ही खलको खल सुधार लेते हैं, भलाईसे निवृत्त करके मिलन कर्ममें प्रवृत्त करते हैं। सत्संग-जिनत धर्म और यशको नाश करके अधर्म और अपयशको प्राप्त करते हैं क्योंकि खलका मिलन स्वभाव अभंग है, मिटता नहीं; सत्संग पाकर भी न मिटा। जैसे सन्तोंका निर्मल अभंग स्वभाव कुसंगसे न मिटा। साधुके संगसे अधर्म धर्मसम होता है, असाधुके संगसे धर्म अधर्मसम होता है।'

इस प्रकार इस अर्थमें अपनी ओरसे बहुत-से शब्द जो कोष्ठकमें दिये जाते हैं, बढ़ाकर अन्वय ठीक हो सकता है। (जब) भले भलाईसे काल स्वभावादिक वश हो जाते हैं (तब) जैसे हरिजन—(वैसे ही खल खलोंको सुधार लेते हैं; जब वे) खल सत्संग पाकर (अपनी खलतासे चूककर) भलाई करने लगते हैं क्योंकि उनका स्वभाव—।' सुधाकर द्विवेदीजी इस अड़चनको बचानेके लिये 'सो सुधारि' इस अर्द्धालीका अर्थ यों करते हैं 'परन्तु महात्मा लोग अच्छे लोगोंके दोषोंको सुधारकर, जिमि लेहीं (=जें लेते हैं) अर्थात् उस सन्तको शुद्धकर उसके दोषोंको खा लेते हैं (खा डालते हैं)'। और लिखते हैं कि 'ऐसा अर्थ करनेसे चौपाइयोंकी संगति हो जाती है।' (मा॰ प॰)

४-मा॰ प्र॰—'यहाँ अर्थ अवरेबसे किया गया है, 'जिमि' वाचक पद आगेकी चौपाईके साथ है। 'जिमि' को 'हरिजन' के साथ लगानेमें कोई उपमेय ठीक नहीं जान पड़ता।' नोट—१ इन चौपाइयोंमें यह दिखाया है कि जो भले हैं उनके अन्त:करणमें भलाई बनी हुई है; इसीसे यदि वे काल-कर्मादिकी प्रबलतासे कभी कुमार्गमें पड़ गये तो भी जैसे ही सन्तोंका संग उन्हें मिला, वे सुधर जाते हैं। खल स्वाभाविक ही मिलन होते हैं। यदि दैवयोगसे उनको सत्संग प्राप्त हुआ तो वे सुमार्गपर चलने लगते हैं, परन्तु ज्यों ही उन्हें कुसंग मिला वे भलाई छोड़ अपने पूर्व स्वभावको ग्रहण कर लेते हैं।

नोट—२ 'काल सुभाउ करम बिरआई। च' इति। गोस्वामीजीने अन्य स्थानोंपर भी ऐसा ही कहा है। यथा—'काल, करम, गुन, सुभाउ सबके सीस तपत।' (वि० १३०) 'काल बिलोकत ईस रुख भानु काल अनुहारि। रिबहि राहु राजिंह प्रजा बुध ब्यवहरिंह बिचारि॥' (दोहावली ५०४) और इनसे बचनेकी युक्ति भी श्रीरामचिरतमानसहीमें बता दी है कि 'काल धर्म निहंं व्यापिंह ताही। रघुपित चरन प्रीति अति जाही॥' 'नट कृत कपट बिकट खगराया। नट सेवकिंह न ब्यापिंह माया॥' 'हिर माया कृत दोष गुन बिनु हिर भजन न जाहिं। भिजय राम सबकाम तिज अस बिचारि मन माहिं॥' (७। १०४) यहाँ प्राय: लोग यह शंका किया करते हैं कि बड़े–बड़े ज्ञानी–ध्यानी हिरभक्त सन्त भी काल–कर्मके कठिन भोगोंको भोगते हुए देख पड़ते हैं और ग्रन्थकारने स्वयं ही कहा है कि 'कालकर्म गुन सुभाव सबके सीस तपत' तो ये दोनों तो परस्पर विरोधी बातें हैं, इनमें संगित कैसे हो?

इस विषयमें 'निहं ब्यापिहं' पदपर विचार करनेसे यह विवाद रह ही नहीं जाता। सन्त, हिरभक्त, ज्ञानी, ध्यानी सभी अवश्य प्रारब्ध भोग करते हैं। यह शरीर ही प्रारब्धका स्थूल रूप है, ऐसा भी कहा जा सकता है और शरीर प्रारब्ध कर्मोंके भोग करनेके लिये ही मिलता है पर उनको दु:खका उतना भान नहीं होता, सूलीका साधारण काँटा हो जाता है। क्योंकि उनका मन तो नित्य-निरन्तर भगवान्में अनुरक्त रहता है। 'मन तहँ जहँ रघुबर बैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही॥' (२।२७५) जो विषय-भोगमें

नोट—अर्थ (१) में 'कालके स्वभाव और कर्मकी प्रबलता' ऐसा अर्थ किया गया है और अर्थ (२) में काल, स्वभाव और कर्म तीनोंको पृथक्-पृथक् मानकर अर्थ किया गया है।

'कालके स्वभावसे' और 'कर्मकी प्रबलतासे' इन दोनोंका भाव एकही-सा जान पड़ता है, इससे काल और स्वभाव दोनोंको अलग-अलग लेनेसे एक बात और बढ़ जाती है और गोस्वामीजीने अन्यत्र इनको अलग-अलग लिखा भी है। यथा—'कालके, करमके सुभायके, करैया राम बेद कहैं साँची मन गुनिये।' (बाहुक) पुनः, यथा—'काल, करम, गुन, सुभाउ सबके सीस तपत।' (विनय० १३०)

'समय (काल), लिखनेका कारण यह है कि समय अत्यन्त प्रबल होता है। यथा, 'समय एव करोति बलाबलम्।' यह एक ही है जो मनुष्यको कमजोर और जोरावर बनाता है। 'कालो जयित भूतानि कालः संहरते प्रजाः। कालः स्वप्ने च जागिति कालो हि दुरितक्रमः॥' अर्थात् काल सब जीवोंको जीत लेता है, प्रजाका संहार करता है। वह स्वप्नमें भी जागता रहता है, अतः कालका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। समयको कोई दबा नहीं सकता। समय जबरदस्त होता है एवं स्वभाव भी अमिट होता है। 'स्वभावो यादृशो यस्य न जहाति कदाचन।' बिहारीने भी लिखा है कि 'कोटि जतन कीजै तऊ प्रकृतिहिं परै न बीच। नल बल जल ऊँचो चढ़ै अन्त नीचको नीच॥' एवं प्रारब्ध भी 'प्रारभ्यमुत्तमजना न परित्यजन्ति।' श्रुतिमें भी लिखा है 'प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः।' एवं प्रारब्ध भी बलवान् होता है। ये तीनों आपसमें एक-दूसरेसे चढ़े-बढ़े हैं।' (सू० मिश्र)

निकृष्ट कालमें शुभ कार्य भी करो तो सिद्ध नहीं होता। देखिये राजा परीक्षित्पर कलियुगका प्रभाव पड़ ही तो गया, उसने राजाकी मित फेर ही तो दी, जिससे राजा भलाईसे चूक गये और मुनिके गलेमें साँप डाल दिया। पुनः, दुर्भिक्ष आदि आपत्तिमें कितने ही अपने धर्मको तिलांजलि दे देते हैं।

कर्म तीन प्रकारके होते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। पूर्वजन्मोंमेंसे कुछ कर्म प्रारब्धरूप होकर इस शरीरमें भोगनेको मिलते हैं। कर्मकी प्रबलतासे राजा नृगको दत्तगौके पुनर्दानसे गिरगिट होना पड़ा। 'प्रकृति' (अर्थात् माया) के वश सतीजी भलाईसे चूर्की कि पितसे झूठ बोलीं। यथा—'बहुरि राम मायहि सिरु नावा। प्रेरि सितिहि जेहि झूठ कहावा॥' (१। ५६) प्रवृत्त रहते हैं, उनको दु:ख-सुख पूर्ण रीतिसे व्यापता है, हिरचरणरत सन्तोंको दु:खके अनुभव करनेका अवसर ही कहाँ? इसीसे उनपर काल कर्मादिका प्रभाव नहीं जान पड़ता। जैसा कहा है, 'ज्ञानी काटै ज्ञानसे, मूरख काटे रोय।' यही तो अन्तर साधारण जीवों, भगवद्भक्तों और ज्ञानियोंमें है। काल, कर्मपर विशेष पिछली पादटिप्पणीमें आ गया है।

अर्थ—(३) सो (उस चूकको वा उनको) हिर (भगवान्) जनकी नाईं (तरह) सुधार लेते हैं और उनको दु:ख-दोष दूर करके निर्मल यश प्राप्त करा देते हैं। (रा॰ प्र॰)

टिप्पणी—१ (क) अब धर्मके द्वारा सन्त-असन्तके गुण-दोष दिखाते हैं। 'कालके स्वभावसे, कर्मकी बिरआईसे' यह अर्थ ठीक है, क्योंकि साधुका स्वभाव समीचीन है, उसके वशसे, भलाईसे कैसे चूकें? सत्संग पाकर खल भलाई करते हैं; इससे यह न समझना कि कुसंग पाकर साधु चूकते होंगे। साधु कुसंग पाकर नहीं चूकते, वे तो 'फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं।' (१।३) इसीलिये कालस्वभाव-कर्ममायाके वश भलेका चूकना कहा, न कि साधुका। अथवा, (ख) जो सन्त हंसरूपी हैं वे कालादिके वश कभी नहीं चूकते। यथा, 'कोटि बिघ्न ते संतकर मन जिमि नीति न त्याग।' (६।३३) जैसे हंस दूध ही ग्रहण करते हैं, पानी नहीं; वैसे ही जिन्होंने हंसका-सा विवेक विधातासे नहीं पाया है, वे कालादिकी बिरआईसे चूकते हैं और उनको हंसरूपी सन्त सुधारते हैं। तात्पर्य यह है कि सामान्य सन्त चूकते हैं, विशेष सन्त सुधारते हैं।

नोट—३ यहाँ सुधारनेमें 'हरिजन' शब्द है और पूर्व 'चूकने' में 'भलेउ' शब्द है। शब्दोंके भेदसे सूचित करते हैं कि 'भले' वे हैं कि जिनको विधातासे हंसका-सा विवेक मिला है पर जो 'हरिजन' नहीं हैं वे चूक जाते हैं, क्योंकि उनके कर्मानुसार विधाताने विवेक दिया जो कालादिकी प्रबलतासे जाता रहा। 'हरिजन' इन भले जनोंको सुधार लेते हैं और स्वयं नहीं चूकते, क्योंकि ये तो सदा भगवान्के आश्रयमें रहते हैं, इनको सदा भगवान्का बल है तब भला 'सीम कि चाँपि सकै कोउ तासू।' (२) 'चुकइ भलाई' से ध्वनित होता है कि भलाईसे चूकते हैं पर मन सात्त्विक ही बना रहता है। (बाबा हरिदास) ३ 'मिटे न ''' इति। यहाँ दिखाया कि सन्त और खल दोनोंका ही स्वभाव अटल है। कुसंग पाकर भी सन्तका स्वभाव निर्मल ही रहता है और सुसंग पाकर भी खलका स्वभाव मिलन ही रहता है। ४ पं० सूर्यप्रसाद मिश्र—'इस लेखसे ग्रन्थकारने यह भी सिद्धान्त किया कि साधुका लक्षण धर्ममय और असाधुका लक्षण अधर्ममय ठीक नहीं है। अब ग्रन्थकार अगली चौपाई (सो सुधारि) से यह दिखलाते हैं कि ऊपरकी बातें (काल सुभाउ) तो ठीक हैं पर भक्तोंके लिये नहीं, क्योंकि भक्तोंकी चूक तो आप–ही–आप महाराज सुधार लेते हैं और पापीको प्रायश्चित्त कराके उसके दु:खको नाशकर निर्मल यश प्राप्त कर देते हैं।'

टिप्पणी—२ (क) 'सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं' इति। भाव यह है कि सन्तोंका यह सहज स्वभाव है, इसीसे वे सुधार लेते हैं। यथा—'संत बिटप सरिता गिरि धरनी। परिहत हेतु सबन्हि कै करनी॥'(७। १२५),

१- इस अर्थमें 'हिर जन जिमि' ऐसा अन्वय किया गया। पुनः, ऐसा भी अन्वय सन्त-उन्मनी टीकाकारने किया है—'हिर जन (चूक) जिमि सुधारि लेहीं तद्वत् दुःखदोष दिल सो (उसे) बिमल यश देहीं', अर्थात् हिर जनकी चूक जैसे सुधार लेते हैं, वैसे ही उसके दुःख-दोषको दलकर उसे विमल यश देते हैं। भगवान् अपने दासोंकी चूक सुधारते आये हैं, वैसे ही अब भी सुधारते हैं। मिलान कीजिये, 'रहित न प्रभु चित चूक किये की', 'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥' 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ', 'मोरि सुधारिहि सो सब भाँती।' इत्यादि।

२- सू॰ मिश्रजी और मानस मयंककारने 'काल, कर्म, स्वभाव ऐसा ही अर्थ किया है। इनका मत टिप्पणी (ख) से मिलता है कि 'भलेउ' और 'हरिजन' में भेद है। भले कर्म, स्वभाव, कालके वश चूकते हैं पर रामभक्त कदापि नहीं चूकते, वे दूसरोंकी चूकको सुधारते हैं।

'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥' (७। १२१) राजा परीक्षित्की चूक हरिजन शुकदेवजीने सुधार दी और सतीकी चूक शिवजीने। (ख) 'दुख दोष' इति। बुरा कर्म दोष है, दोषका फल दुःख है। यथा—'करिं पाप पाविं दुखिं भवरुज सोक बियोग', 'नर सरीर धिर जे पर पीरा। करिं ते सहिं महाभव भीरा॥' (७। ४१) मनमें चूक होनेका दुःख हुआ और चूक ही दोष है; इन दोनोंको मिटा देते हैं। (नोट—मिश्रजी कहते हैं कि प्रसंगानुकूल 'दुःख-दोषसे पाप और पापजिनत दुःखका तात्पर्य नहीं हो सकता। 'दुःख-दोष' एक शब्द मानना ही ठीक होगा।) (ग) 'बिमल जसु देही' इति। अर्थात् उनको संसारमें निर्मल यश प्राप्त करा देते हैं। सुयशका भाजन बना देते हैं, सभी उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। यश धर्मका फल है, अतः यह भी भाव निकलता है कि भगवद्भक्तों वा भगवत्-कृपासे अधर्म भी धर्मका फल देता है। [पुनः, कुछ लोगोंके मतानुसार 'बिमल जस' से 'निर्मल भगवद्यश' का तात्पर्य है; जैसे परीक्षित्जी, सतीजी और काकभुशुण्डिजीको मिला।] (घ) 'अभंगू' से सूचित किया कि अनेक जन्मोंसे ऐसा स्वभाव पड़ता चला आया है; इसीसे अिमट है।

नोट—४ यहाँ यह शंका प्राय: सभीने की है कि पूर्वमें कहा है कि, 'सठ सुधरिहं सतसंगित पाई।' और यहाँ कहते हैं कि '*मिटइ न मिलन सुभाउ अभंगू।*' इसमें पूर्वापर विरोध-सा दीखता है। और इसका समाधान भी अनेक प्रकारसे किया गया है-(१) यहाँ 'खल' का स्वभाव कहा गया है और पहले 'शठ' का। यही 'शठ' और 'खल' में भेद दिखाया। खल और शठके लक्षण दोहावलीमें यों कहे हैं। 'जो पै मृढ़ उपदेश के होते जोग जहान। क्यों न सुयोधन बोधि कै आये श्याम सुजान॥' (४८३), 'फूलइ फरइ न बेत जदिप सुधा बरषिहं जलद। मूरख हृदय न चेत जो गुर मिलै बिरंचि सम॥' (४८४), 'जानि बूझि जो अनीति रत जागत रहड़ जो सोइ। उपदेसिबो जगाइबो तुलसी उचित न होइ॥' 'सठ सिह साँसित पित लहत सुजन कलेस न कायँ। गढ़ि गुढ़ि पाहन पुजिऐ गंडिक सिला सुभायँ॥' (३९२) (२) पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि सामान्य खल सत्संगसे सुधरते हैं, उन्हींको 'शठ' कहा था और यहाँ विशेष खलको कहा है कि जिनका मिलन स्वभाव सत्संगसे भी नहीं मिटता। (३) यदि 'शठ' और 'खल' को एक ही मानें तो उत्तर यह होगा कि सुधरना तो दोनों ठौर कहा है, 'सठ सुधरहिं' और 'खलउ करहिं भल।' 'पूर्वके किंचित् सुष्पत संस्कारको जागृत् कर देना' सत्संगहीका काम है। जिनकी क्रूर बुद्धि है वे नाना धर्म-कर्म-ज्ञान, ईश्वर-चिन्तनमें प्रवृत्त हो जाते हैं पर रजोगुण वा तमोगुण संसृष्ट स्वभाव नहीं जाता, क्योंिक प्रकृति जो पड़ गयी सो पड़ गयी। 'चोर चोरीसे गया न कि हेरा फेरीसे' यह लोकोक्ति है।' पुन: जहाँ 'मूरख हृदय न चेत' कहा है, वह खपुष्प इव दृष्टान्त है' (सन्त-उन्मनीटीका)। (४) श्रीजानकीशरणजीका मत है कि 'सठ सुधरिहं सतसंगित पाई।' में शठका सुधरना पारसके स्पर्शसे लोहेके सुधरनेके समान कहकर किवने शठका सुधरकर बाहर-भीतरसे पूरा सन्त हो जाना बताया है, न कि केवल 'नाना धर्म, कर्म, ज्ञान, र्इश्वरचिन्तनमें प्रवृत्त होना' और भीतरसे रजोगुण-तमोगुणसंसृष्ट स्वभाव बना रहना। खल और शठमें भेद है। ग्रन्थभरमें 'खल' की जगह 'शठ' कहीं नहीं है। हाँ, दुष्ट अवश्य है। यथा, 'दुष्ट उदय जग आरति हेतू।' खलको असन्त और असज्जन भी लिखा है। यथा, 'सुनहु असंतन केर स्वभाऊ', 'बंदौं संत असज्जन चरना।'(५) बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि पारसके स्पर्शसे लोहा सोना तो हुआ पर स्वभावकी कड़ाई न गयी, जैसे नीमकी लकड़ी मलयप्रसंगसे चन्दन हो गयी पर उसकी कड़वाहट न गयी। वैसे ही खल सुधर जाते हैं, स्वभाव नहीं मिटता। (रा० प्र०)

लिख सुबेष जग बंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥५॥ उघरिहं अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥६॥ कियेहु कुबेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामवंत हनुमानू॥७॥ शब्दार्थ—लखि=देखकर। सुबेष (सुबेष)=सुन्दर वेष; सुन्दर बाना। बंचक=ठगनेवाले वा छल करनेवाले, ठग, कपटी। जेऊ=जो भी। प्रताप=प्रभाव, मिहमा, महत्त्व। पूजिअहिं=पूजे जाते हैं, पूजते हैं। तेऊ=वे भी, उन्हें भी। उघरहिं=खुल जाते हैं; कलई खुल जाती है। निबाहू=निर्वाह, गुजर। कियेहु=करनेपर भी। सनमानू=सम्मान, आदर, इज्जत।

अर्थ—जो ठग ही हैं (पर सुन्दर वेष धारण किये हैं) उनका भी सुन्दर वेष देखकर, वेषके प्रतापसे जगत् उनको भी पूजता है <sup>१</sup> ॥ ५ ॥ (परन्तु) अन्तमें वे खुल जाते हैं, अर्थात् उनका कपट खुल जाता है, फिर निर्वाह नहीं होता (अर्थात् फिर उनकी नहीं चलती) जैसे कालनेमि, रावण और राहुका ॥ ६ ॥ बुरा वेष बना लेनेपर भी साधुका सम्मान होता है, जैसे संसारमें जाम्बवान् और हनुमान्जीका हुआ ॥ ७ ॥

टिप्पणी—(१) 'कर्मका व्यतिक्रम कहकर अब वेषके व्यतिक्रमका हाल कहते हैं कि साधु-संगसे कुवेषका सम्मान है और असाधुके संगसे सुवेषका भी अनादर है। 'जग बंचक' बड़ा पापी है। यथा, 'बंचक बिरिच बेष जगु छलहीं' (अ० १६८) ऐसा पापी भी सुवेषके प्रतापसे पूजा जाता है। परन्तु खलता उघरनेपर अन्तमें निर्वाह नहीं होता, क्योंकि इनका अन्त:करण शुद्ध नहीं है, वेष ही है। यथा, 'बचन बेष तें जो बनइ सो बिगरइ परिनाम। तुलसी मन तें जो बनइ बनी बनाई राम॥' (दोहावली १५४) इसीका उदाहरण आगे देते हैं। (२) 'असन्तके सुवेषको प्रथम और सन्तके कुवेषको पीछे कहनेका भाव यह कि यह अन्ततक निबह जाता है, वह नहीं निभता।' (३) 'कालनेमि जिमि रावन राहू' इति। भाव यह कि ये तीनों मारे गये, ऐसे ही बंचक भी मारे जाते हैं। वेष-प्रतापसे पूजे गये, खलतासे मारे गये। तीनोंने उगाई की थी। यहाँ 'उदाहरण-अलंकार' है। (४) 'लखि सुबेष' से सूचित किया कि जो खल सत्संग पाकर भलाई करते हैं फिर बिगड़कर मिलन कर्म करते हैं, वे ही सुबेष बनाकर जगत्को उगते हैं। (५) साधुके कुवेष करनेका भाव यह है कि कुवेषसे कुशल है। यथा—'कह नृप जे बिज्ञान निधाना। तुम्ह सारिखे गिलत अभिमाना। सदा रहिं अपनणे दुरायें। सब बिधि कुसल कुबेष बनायें॥' (१६१) कुवेष बनाये हुएको कोई पूजता नहीं, पूजनेसे हानि है। यथा—'लोकमान्यता अनलसम कर तप कानन दाहु' (१६१) सन्त पूजनेके डरसे कुवेष धारण करते हैं, खल पूजानेके लिये सुवेष बनाते हैं।

#### हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ बेद बिदित सब काहू॥८॥ गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा। कीचिह मिलइ नीच जल संगा॥९॥

१- 'जग बंचक जेऊ' के दो प्रकारसे और अर्थ हो सकते हैं।—'जगत्में जो भी ठग हैं', 'जो जगत्को ठगनेवाले हैं' अर्थात् जगत्को ठगनेके लिये ऊपरसे साधुवेष धारण कर लिया है पर उसमें प्रतीति नहीं है, पुन:, 'जग' 'पूजिअहिं' के साथ भी जाता है। 'बंचक' यथा—'बंचक भगत कहाइ रामके। किंकर कंचन कोह कामके॥' (१। १२) 'बिरिच हिरिभगतिको बेष बर टाटिका, कपट-दल हिरत पल्लविन छावौं'। (विनय २०८)

करुणासिंधुजी लिखते हैं कि यहाँ वेषका प्रताप सूचित करते हैं। अतः उपासनाकी रीतिसे इनका अर्थ यों होगा कि 'उघरहिं अंत न होइ निबाहू' अर्थात् सुवेषके प्रतापसे उनका अन्त उघरता नहीं है, उनका निर्वाह हो जाता है, जैसे कालनेिम, रावण और राहुका हुआ। कालनेिमका अन्तमें निर्वाह हुआ। यथा—'राम राम कि छाँडे़िस प्राना'। रावणका निर्वाह। यथा—'गरजेउ मरत घोररव भारी। कहाँ राम।' और राहुका, यथा—'संग सरल कुटिलिह भएँ हिर हर करिंहिं निबाहु। ग्रह गनती गिन चतुर बिधि कियो उदर बिनु राहु॥' (दोहावली ३३६) राहुकी गिनती नवग्रहोंमें देवताओंके साथ होने लगी। थोड़ी ही देरके लिये देवताओंके बीचमें देवता बनकर बैठ जानेका यह फल हुआ कि वह नवग्रहोंमें पूजा जाता है। थोड़ी देर सुन्दर वेष धारण करनेका यह फल हुआ तो सदा सुवेष धारण किये रहनेसे क्यों न निर्वाह होगा?

२- 'कालनेमि'—(१। २७। ८) देखिये। 'रावण'—यह यतीके वेषसे पंचवटीमें गया। सीताजीने उसके वेषके प्रतापसे 'गुसाईं, सम्बोधन किया, उसके दुष्ट वचन सुनकर भी उसको दुष्ट न कहकर 'दुष्टकी नाईं' कहा। (लं० ३५, आ० २८) 'राहु'—(४ । ३) देखिये।

#### साधु असाधु सदन सुकसारी।सुमिरहिं रामु देहिं गनिगारी॥ १०॥ धूम कुसंगति कारिख होई।लिखिअ पुरान मंजु मिस सोई॥ ११॥ सोइ जल अनल अनिल संघाता।होइ जलद जग जीवन दाता॥ १२॥

शब्दार्थ—लाहू=लाभ। बिदित=प्रकट, जाहिर, मालूम। काहू=िकसीको। गगन=आकाश। रज=धूरि, धूल। पवन=वायु, हवा। प्रसंगा=सम्बन्ध, लगाव, साथ। कीचिहि=कीचड़में। सदन=घर। सुक=(शुक) तोता। सारी=सारिका, मैना। गनि=िगन-िगनकर अर्थात् बुरी-से-बुरी और बहुत अधिक। गारी=गाली। धूम=धुआँ। कारिख=(कालिख)=कालिमा, करिखा। मिस=स्याही। अनिल=वायु। संघाता=मेल; संगठनसे; साथसे। यथा, 'ब्रह्मजीव इव सहज सँघाती।' जलद=मेघ। जीवन=प्राण, जल।

अर्थ—कुसंगसे हानि और सुसंगसे लाभ होता है, यह बात लोकमें भी और वेदोंमें सभीको विदित है॥८॥ पवनके संगसे धूल आकाशपर चढ़ती है और नीचे (जानेवाले) जलके संगसे कीचड़में मिल जाती है॥९॥ साधुके घरके तोते-मैने राम-राम सुमिरते हैं और असाधुके घरके गिन-गिनकर गालियाँ देते हैं॥१०॥ धुआँ कुसंगसे कालिख कहलाता है वही (सुसंग पाकर) सुन्दर स्याही होता है तब उससे पुराण लिखे जाते हैं॥११॥ वही (धुआँ) जल, अग्नि और पवनके संगसे मेघ होकर जगत्का जीवनदाता होता है॥१२॥

नोट—१ 'हानि कुसंग सुसंगित लाहू' इति। यथा—'को न कुसंगित पाइ नसाई। रहड़ न नीच मते चतुराई॥'(२।२४) 'केहि न सुसंग बडप्पनु पावा।'(१।१०) 'बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग।'(४।१५) 'हीयते हि मितस्तात हीनैस्सह समागमात्। समैस्तु समतां याति विशिष्टैस्तु विशिष्टताम्॥'(पं० रामकुमारके संस्कृत खेरेंसे)

टिप्पणी—१ 'गगन चढ़ड़ रजः'''' इति। (क) अब कुसंग-सुसंगसे हानि-लाभ दिखाते हैं। (ख) 'गगन चढ़ड़'''''। यथा, 'रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई॥' 'मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई॥' (७। १०६) वही रज जो पवनके संगसे ऊर्ध्वगामी हो आकाशको जाती है, राजाओंके मस्तकपर जा विराजती है, नीच (नीचेको जानेवाले) जलके संगसे कीचमें मिलती है। (आकाशगामीके संगका फल वह मिला और निम्नगामीके संगका यह फल मिला। कीचड़में मिलनेसे अब सबके पदप्रहार सहती है।) अब यदि पवन उसे उड़ाना चाहे तो नहीं उड़ा सकता। तात्पर्य यह कि जो कुसंगसे अत्यन्त मूखं हो गये हैं, वे सत्संगके अधिकारी नहीं रह जाते। यथा—'फूलड़ फरइ न बेत जदिप सुधा बरसड़ जलद। मूरुख हृदय न चेत जो गुर मिलिहिं बिरिच सम॥' (६। १६) जब वह उपदेश ही न मानेगा तब ऊर्ध्वगित ही कैसे होगी? सत्संग ऐसे नीचको इतने ऊँचेपर पहुँचा देता है और कुसंग इतने ऊँचेसे गिराकर पतित करता है। (ग) [श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि रजमें 'शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—पाँच विकार हैं। जलमें 'शब्द, स्पर्श, रूप, रस' और पवनमें 'शब्द, स्पर्श, हो ति कितार हैं। सन्त पवनके समान हैं, जो रूप, रस और गन्ध—विकारोंको जीते हुए हैं, केवल जगत्का स्पर्शमात्र किये हुए हैं और शब्द सुनते हैं। विषयी रजरूप हैं जो शब्दिद पाँचों विषय-विकारोंमें लिप्त हैं। ये सन्तसंग पाकर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होते हैं और जलरूपी विमुख जीव, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसमें आसक्त हैं, उनका संग पाकर चौरासी लक्ष योनिरूप कीचड़में फँस जाते हैं। यथा—'संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथा।' (७। ३३)]

नोट—२ कुछ महानुभावोंने शंका की है कि 'जल तो जगत्का आधार है, 'नीच' कैसे कहा? इसका एक उत्तर तो यही है कि दृष्टान्त एकदेशी है, जलकी नीचेकी गतिहीको यहाँ लिया है। गंगा आदिको इसी कारण निम्नगा कहा है, अर्थात् नीचेको जानेवाली है, वही अर्थ 'नीच' का यहाँ भी गृहीत है। इसी प्रकार 'बिस्व सुखद खल कमल तुषारू।' (बा० १६।५)) में 'कमल' को खलकी उपमा दी गयी है। कोई–कोई इस शंकाके

निवारणार्थ 'नीच' को 'कीच' वा 'रज' का विशेषण मानकर अर्थ करते हैं। वा, 'मिलइ नीच' (नीचे कीचड़में जा मिलती है) ऐसा अन्वय करते हैं।

सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि 'नीच' विशेषण देनेका भाव यह है कि जो जिसके साथसे नीच होता है, वह उसको नीच ही समझता है। .... यद्यपि जल मनुष्यमात्रका जीवन है तथापि धूलिके लिये नीच ही है।

टिप्पणी—२ 'साधु असाधु सदन सुक सारी।" 'इति। (क) साधुके घरके तोता-मैना साधुके संगसे श्रीरामनाम रटते हैं। इससे उनके लोक-परलोक दोनों बनते हैं। लोकमें लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और श्रीरामनामस्मरणसे वे परमधाम पाते हैं। इसी तरह असाधुके घरके तोते-मैने असाधुका संग होनेसे गाली देते हैं, अतः लोकमें अपयश पाते हैं। इस लोकमें लोग उनकी निंदा करते हैं यह तो उनका लोक बिगड़ा और गाली देनेसे उनका परलोक भी बिगड़ा। (ख) साधुसंगसे शुकसारिकाका श्रीरामनाम-स्मरण करना 'प्रथम उल्लास-अलंकार' है और असाधुके संग-दोषसे गाली देना 'द्वितीय उल्लास' है। दोहा (३। ९) में देखिये। यथासंख्य-अलंकार भी है।

नोट—३ अर्धाली १० 'साधु असाधु"" के भावके श्लोक ये हैं। 'कान्तारभूमिरुहमौलिनिवासशीलाः प्रायः पलायनपरा जनवीक्षणेन। कूजिन्त तेऽपि हि शुकाः खलु रामनाम संगस्वभाविवपरीतिवधौ निदानम्॥', 'गवासनानां स शृणोति वाक्यमहं हि राजन् वचनं मुनीनाम्। न चास्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष-गुणा भविन्त॥' अर्थात् जंगलमें वृक्षोंके शिखरोंपर बैठनेवाले शुक पक्षी भी जो मनुष्योंको देखकर भागनेवाले होते हैं वे भी मनुष्योंकी संगति पाकर रामनाम रटने लगते हैं। संगतिसे स्वभावका परिवर्तन होता ही है। (सु० र० भा० प्रकरण २ सत्संगति–प्रशंसा श्लोक ३१) वह तो कसाइयोंका वचन सुनता रहा है और मैं मुनियोंके वचन सुनता हूँ। इसीसे हे राजन्! सारिका गालिया बकती हैं और मैं रामयश और रामनाम गाता हूँ। इसमें न कुछ उसका दोष है, न मेरा गुण। दोष और गुण संसर्गहीसे उत्पन्न होते हैं—(सु० र० भा० प्र० २ सत्संगप्रशंसा श्लोक २३)

नोट—४ 'देहिं गिन गारी' इति। 'गिन' का अर्थ 'गिनना' करनेमें लोग शंका करते हैं कि 'इनको गिननेका विवेक कहाँ?' समाधान यह है कि यह मुहावरा है जिसका अर्थ है बराबर और बुरी-से-बुरी बेइंतहा (बहुत अधिक) गालियाँ देते हैं। कुछ लोग इस शंकाके कारण इस प्रकार अर्थ करते हैं 'गाली देते हैं, 'गिन' अर्थात् विचार कर देख लो।' पर यह अर्थ खींच-खाँच ही है।

नोट—५ 'धूम कुसंगित कारिख होई।" 'इति। (क) यहाँ कुसंग और सुसंग क्या है? लकड़ी, कंडा, तृण, भड़भूँजा आदिके संगसे धुआँ जो घरोंमें जम जाता है वह कालिख कहलाता है, घरको काला करता है। लकड़ी, कंडा आदि कुसंग हैं जिससे वह धुआँ 'कालिख' के नामसे कहा जाता है। तेल, बत्ती, विद्यार्थी आदिका संग सुसंग है, क्योंकि इनके संगसे जो कालिमा बनती है, वह काजल कहलाता है, जिससे स्याही बनती है, दवातपूजामें उसका पूजन होता है और उससे पूराण लिखे जाते हैं, पूराणोंके साथ उसकी भी पूजा हो जाती है।

(ख) 'लिखिअ पुरान मंजु मिस सोई' इति। यहाँ पुराणोंका ही लिखना क्यों कहा? वेदोंका नाम क्यों न दिया? उत्तर यह है कि पुराणोंके लिखनेका भाव यह है कि वह पूजनीय हो गया। पुराण लिखे जाते हैं, गणेशजीने सर्वप्रथम इन्हें लिखा। यह सब जानते हैं। वेदोंको इससे न कहा कि वे श्रुति कहलाते हैं। इनका लिखना सम्मानार्थ वर्जित है। इनको गुरुपरम्परासे सुनकर कण्ठ किया जाता है। भीष्मिपतामहजीने महाभारत–आनुशासिनक पर्वमें कहा है कि 'वेदानां लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिन:।' (अ० २३ श्लोक ७२)

नोट—६ 'सोइ जल अनल अनिल संघाता। होइ जलद' इति। (क) धूमसे मेघोंका बनना हमारे पूर्वज बराबर मानते आये हैं। इसके प्रमाण भी हैं। यथा—'अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवित पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥' (गीता ३। १४) अर्थात् सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है और वह (वर्षा) यज्ञकर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है। पुनश्च यथा, 'धूमज्योतिः सिललमरुतां सिनपातः क्व मेघः।' (मेघदूत श्लोक ५) अर्थात् धुआँ, तेज, जल और पवनका मेल ही मेघ है। इसी कारण मेघका 'धूमयोनि' और जलका 'जीवन' नाम पड़ा है। उत्तरकाण्डमें भी ग्रन्थकारने कहा है, 'धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहिं बुझाव धन पदवी पाई॥' (७। १०६) इसपर यह शंका होती है कि 'धुएँसे तो विज्ञानके मतानुसार मेघ नहीं बनता। तब क्या यह कथन हमारे पूर्वजों, प्राचीनोंकी भूल नहीं है?' इसका उत्तर है—'नहीं'। तापबलसे जल वाष्प (भाप) होकर अन्तरिक्षमें इकट्ठा होता है सही, पर कितना ही ठण्डा हो जाय, जल और उपल तबतक नहीं बन सकता, जबतक धूमकण या रजकणका संयोग न हो। ज्यों ही धूमकण या रजकण वाष्पको जमा देते हैं त्यों ही जल बन जाता है। [सं+घात=संघात=मेल वा क्रिया वा चोट वा संयोग] अतः अनल+अनिल+जल+धूमकण, इस संघातसे जलद (जल+द) बनता है। (गौडजी)

लिंगपुराणमें भी लिखा है कि 'अतो धूमाग्निवातानां संयोगस्त्वभ्रमुच्यते।' (३९) धूम, अग्नि और वायुके संयोगसे मेघ बनता है, जो जलको धारण करता है। सूर्य जो जलको किरणोंद्वारा खींचता है, वह सूर्यसे फिर चन्द्रमामें जाता है और वहाँसे मेघोंमें आता है। यथा—'आपः पीतास्तु सूर्येण क्रमन्ते शिशानः क्रमात्।', (३१) निशाकरान्निस्रवन्ते जीमूतान् प्रत्यपः क्रमात्। वृन्दं जलमुचां चैव श्वसनेनाभिताडितम्॥' (लिं० पु० पूर्वार्ध अ० ५४। ३१–३२) धुआँ जैसा होता है वैसा ही उससे बने हुए मेघोंका फल होता है। दावाग्निका धुआँ वनके लिये हितकारी होता है। मृतधूमवाले मेघ अमंगलकारी होते हैं और अभिचारिक अर्थात् हिंसात्मक यज्ञका धूम प्राणियोंका नाशक होता है। यथा—'यज्ञधूमोद्भवं चापि द्विजानां हितकृत् सदा। दावाग्निधूमसंभूतमभ्रं वनहितं स्मृतम्। मृतधूमोद्भवं त्वभ्रमशुभाय भिवष्यित। अभिचाराग्निधूमोत्थं भूतनाशाय वै द्विजाः॥' (लिं० पु० पू० अ० ५४। ४०-४९) इससे भी धूमका सुसंग और कुसंगसे शुभ और अशुभ होना सिद्ध है। लोगोंने पुराणोंकी निन्दा करके उसकी ओरसे लोगोंकी श्रद्धा हटा दी, जिसके कारण हम अनेक विज्ञानकी बातोंसे आज वंचित हो गये जो उनमें दी हुई हैं। विदेशी उन्हींको चुराकर जब कोई बात कहते हैं तब हम विदेशियोंकी ईजाद मानकर उनकी प्रशंसा करते हैं।

(ख) 'जग जीवन दाता' इति। जगको जीवनदाता हुआ, इस कथनका भाव यह है कि वह संसारका जीवनदाता-स्वरूप है। स्याही होकर पुराणद्वारा पण्डितोंका जीवनदाता हुआ और मेघ होकर जगत्को जीवनदाता हुआ (पं० रामकुमारजी)। मेघ पृथ्वीपर जलकी वृष्टि करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है और अन्नमें प्राण है, अर्थात् अन्नसे प्राणोंकी रक्षाके योग्य यह शरीर होता है और जगन्मात्रको इससे सुख होता है। यथा—'मृदित छुधित जनु पाइ सुनाजू।' (२। २३५)

नोट— ७ यहाँ तीन प्रकारके दृष्टान्त दिये गये। 'रज, पवन, जल', 'सुक, सारिका' और 'धुआँ'। और इनके द्वारा सुसंग-कुसंगसे लाभ-हानि दिखायी गयी। इस प्रसंगमें इन तीन दृष्टान्तोंके देनेका क्या भाव है? उत्तर—'रज, पवन और जल' जड हैं, 'सुक, सारी' चेतन हैं जिनको बुरे-भलेका ज्ञान नहीं और 'धूम' जडरूप है और 'चेतनरूप' भी। इन दृष्टान्तोंको देकर दिखाते हैं कि जडपर भी जडका, चेतनपर चेतनका और जडचेतन- संज्ञक, चेतनसंज्ञक और जिनकी जडचेतन दोनों संज्ञा हैं उन सबोंपर संगतिका प्रभाव पड़ता है।

#### दोo—ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग। होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग लखिहं सुलच्छन \* लोग॥७(क)॥

<sup>\*</sup> कोदोरामजीकी प्रतिमें 'सुलक्खन' पाठ है। 'लखिहं' के योगसे यह पाठ अधिक अच्छा जान पड़ता है। श्रीअयोध्याजीकी भी एक प्रतिमें यही पाठ है। 'सुलक्खन' पदमें 'लखिहं' का अभिप्राय भरा है। सुलक्खन विशेषण है। अतएव यहाँ 'परिकर-अलंकार' है। सं० १६६१ की प्रतिमें प्रथम 'सुलष्पन' सा जान पड़ता है परन्तु 'ष्प्य' पर स्याही अधिक है इससे निश्चय नहीं कि पूर्वमें क्या पाठ था। अनुमान यही होता है कि 'ष्प्य' था। स्याही लगाकर हाशियेपर 'छ' बनाया है। बदखत है। रा० प० में 'सुलश्यन' पाठ है जो सम्भवत: १७०४ की पोथीका पाठ है। पंजाबीजी भी 'सुलश्यन' पाठ देते हैं।

#### सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह। सिस सोषक <sup>\*</sup> पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह॥ ७ (ख)॥

शब्दार्थ—ग्रह=जिन बिम्बोंकी आकाशमें गित है। ग्रह नव माने गये हैं। रिव, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शिन, राहु और केतु। भेषज=औषि, दवाई। पट=वस्त्र, कपड़ा। कुजोग=(कुयोग) बुरेका संग। सुजोग=(सुयोग) अच्छेका संग। कुबस्तु=बुरे पदार्थ, बुरी चीज। सुबस्तु=भला पदार्थ, अच्छी चीज। सुलच्छन=सुलक्षण=भली प्रकार लखनेवाले; अच्छे लखनेवाले अर्थात् सुविज्ञ। पाख=पक्ष, पखवारा। १५-१५ दिनका एक-एक पक्ष होता है। दुहुँ=दोनोंमें। प्रकास=उजाला। पोषक=पालने, पुष्ट करनेवाला, बढ़ानेवाला। सोषक (शोषक)=सुखाने वा घटानेवाला।

अर्थ—ग्रह, औषि, जल, वायु और वस्त्र (ये सब) बुरा और भला संग पाकर संसारमें बुरे और भले पदार्थ हो (कहे) जाते हैं। सुलक्षण लोग ही इसे लख (देख वा जान) सकते हैं। (शुक्ल और कृष्ण) दोनों पक्षोंमें उजाला और अँधेरा समान (बराबर) ही रहता है (परन्तु) ब्रह्माजीने उनके नाममें भेद कर दिया (अर्थात् एकका नाम शुक्ल और दूसरेका कृष्ण रख दिया)। एक चन्द्रमाकी वृद्धि करनेवाला और दूसरा उसको घटानेवाला है, ऐसा समझकर जगत्में एकको यश और दूसरेको अपयश दिया॥ ७॥

नोट-१ 'ग्रह' नौ हैं। यथा-'सूर्य: शौर्यमथेन्द्ररुच्चपदवीं सन्मंगलं मंगलः सद्बृद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः। राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसना ग्रहा:॥' (मानसागरी १। ५) ग्रहोंमेंसे कितने ही स्वाभाविक ही शुभ और कितने ही अशुभ हैं तो भी बुरे स्थानमें आ पड़ने, क्षीण होने, अधिकांश बीतने, क्रूरग्रहके साथ पड़ने या उनकी दृष्टि पड़नेसे शुभग्रह भी बुरे हो जाते हैं और इसी प्रकार अशुभग्रह शुभग्रहोंके संयोग, शुभस्थान आदि कारणोंसे शुभ हो जाते हैं। द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'बृहस्पति जन्म और अष्टम प्राणनाशक और वही द्वितीय और नवममें आरोग्य और अनेक सुखदाता भी बुरे-भले स्थानके संगसे होता है।' पुन: यथा—'सिस सर नव दुइ छ दस गुन मुनि फल बस् हर भान्। मेषादिक क्रम तें गनिह घात चंद्र जियँ जान्॥' (दोहावली ४५९) इस दोहेका भावार्थ यह है कि मेष आदि राशियोंसे क्रमश: शशि (एक), सर (पाँच), नौ, दो, छ, दस, गुण (तीन), मुनि (सात), फल (चार), वसु (आठ), हर (ग्यारह) और भानु (बारह) वें राशियोंमें स्थित चन्द्रमा घातक होता है। अर्थात् मेषराशिवालेको 'प्रथम' अर्थात् मेषका, वृषभराशिवालेको उससे पंचम अर्थात् कन्याराशिका, मिथुनराशिवालेको उससे नवें अर्थात् कुम्भका चन्द्र घातक होता है। इसी प्रकार और भी जान लें। मुहूर्तचिन्तामणिमें यात्राप्रकरणमें भी ऐसा ही लिखा है। यथा—'भूपञ्चाङ्क द्वयंगदिग्विह्नसप्तवेदाष्टेशार्काश्च घाताख्यचन्द्रो मेषादीनां राजसेवाविवादे यात्रायुद्धाद्ये च नान्यत्र वर्ज्यः॥' (२७) चन्द्रमा पुण्य ग्रह है, परन्तु उपर्युक्त कुयोगोंसे वह कुवस्तु हो जाता है। पूर्वसंस्करणोंमें हमने उदाहरणमें यह दोहा दिया था। परन्तु इस समय विचारनेपर कुछ त्रुटि दीख पड़ी कि इसमें एक ग्रहके केवल कुयोगका किंचित् अंश मिलता

<sup>\* &#</sup>x27;सोषक पोषक' पाठ १६६१ में है। पोषक सोषक—१७२१, १७६२, १७०४, छ०, को० रा०। 'सोषक पोषक' पाठ पं० सुधाकर द्विवेदीने भी दिया है और मा० प्र० ने भी। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि इस दोहेमें पहले प्रकाश और शिशपोषक, फिर तम और सोषक कहकर पहले शुक्ल, फिर कृष्णपक्ष सूचित किये। परन्तु दूसरी ठौर 'घटै बढ़ें बिरिहिनि दुखदाई।' (१।२३८।१) में पहले कृष्ण फिर शुक्लपक्ष लिखा है। इस व्यतिक्रमका भाव यह है कि नर्मदाजीके उत्तरार्धमें प्रथम कृष्णपक्ष माना जाता है और दिक्षणार्द्धमें प्रथम शुक्लपक्ष माना जाता है। श्रीमद्गोस्वामीजीने एक-एक मत दोनों जगह देकर दोनों मतोंकी रक्षा कर दी है। (पं० रामकुमारजी भागवतदासजीकी पोथीसे पाठ करते थे।) उसमें 'पोषक सोषक' पाठ यहाँपर है। इसीसे उन्होंने दोनों स्थानोंके पाठका इस तरह समाधान किया है। मानस-पीयूषके प्रथम और दूसरे संस्करणमें हमने 'पोषक सोषक' पाठ रखा था और वही अधिक अच्छा जान पड़ता है; पर १६६१ की प्रतिमें 'सोषक पोषक' है और हरताल या काट-छाँट भी नहीं है। इसलिये इस संस्करणमें यही पाठ रखा गया।

है; दूसरे मेषादि राशियाँ कोई कुवस्तु नहीं हैं कि जिनके संगसे चन्द्रमा 'कुवस्तु' हो जाता है। तब वह बुरा क्यों माना गया? इसका उत्तर यही हो सकता है कि दोनों अच्छी वस्तुओंका योग (मिश्रण) जैसे घृत और मधु समान होनेपर मात्रामें मिलनेसे विष हो जाता है। वस्तुत: यहाँ ग्रह आदिका कुयोग (कुवस्तुके योग) से कुवस्तु और 'सुयोग' (अच्छी वस्तुके योग) से सुवस्तु होना कहा गया है। इसिलये दूसरा दृष्टान्त खोज करके यह दिया जाता है। बृहज्ज्योतिषसार 'जातक' प्रकरणमें लिखा है, 'द्वित्रिसौम्याः खगा नीचा व्ययभावेऽथवा पृनः। भवन्ति धनिनः षष्ठे निधनेऽन्ते च भिक्षुकाः॥' (८१) अर्थात् जिसके शुभ ग्रह दूसरे, तीसरे स्थानमें हों और पापग्रह बारहवेंमें हों तो वह धनवान् होता है और यदि सम्पूर्ण ग्रह छठवें, आठवें और बारहवें स्थानमें पड़ें तो बालक भिक्षुक होता है। कुण्डलीका दूसरा स्थान धनका और तीसरा भाईका है। अतः ये शुभ हैं। बारहवाँ स्थान इन दोनोंके संगसे शुभ ही समझा जा सकता है, क्योंकि धन और परिवारवालेके लिये खर्च भी साथ–साथ होना बुरा नहीं है। ग्रह इन शुभ स्थानोंमें आनेसे शुभ होते हैं। कुण्डलीका छठवाँ, आठवाँ और बारहवाँ स्थान क्रमशः रिपु, मृत्यु और व्ययका है। रिपु और मृत्यु दोनों बुरे हैं ही और इनके संगसे बारहवाँ स्थान भी बुरा ही है। समस्त ग्रह इन तीनों स्थानोंके संगसे बुरे हो जाते हैं।

नोट—२ भेषज—अनुपान अच्छा, समय ठीक हुआ और रोगकी ठीक पहचान करके दवा दी गयी तो गुण करती है, नहीं तो उलटी हानिकारक हो जाती है। इसके भेदको अच्छे वैद्य ही जानते हैं। साँपके काटनेपर विष खिलानेसे प्राणोंकी रक्षा, अन्यथा विष प्राणघातक है। पूर्व संस्करणोंमें हमने यह भाव लिखा था और कुछ टीकाकारोंने उसे अपनी टीकाओंमें उतारा भी है। परन्तु 'भेषज' के 'कुयोग–सुयोग' की ठीक संगति इसमें नहीं पाकर वैद्यक ग्रन्थसे खोजकर दूसरा उदाहरण दिया जाता है।

'भेषज' इति। लोहेकी भस्म शहदके साथ पथरी और मूत्रकृच्छ रोगके लिये परम गुणदायक है। परन्तु यदि मद्य और खटाईका सेवन किया गया तो वही हानिकारक हो जाती है। यथा—'अयोरजः श्लक्ष्णिष्टं मधुना सह योजितम्। अश्मरीं विनिहंत्याशु मूत्रकृच्छुं च दारुणम्॥' 'मद्यमम्लरसं चैव त्यजेल्लोहस्य सेवकः॥' (रसेन्द्रसारसंग्रह ७, ५८) शहद अच्छी चीज है। उसके संगसे लोहभस्म सुवस्तु और मद्य एवं खटाई बुरी हैं, इनके संगसे वही कृवस्तु हो गया।

नोट—३ 'जल' कर्मनाशामें पड़नेसे बुरा, वही गंगाजीमें पड़नेसे पावन। गुलाब इत्यादिके संगसे सुगन्धित और नाबदान इत्यादिके संगसे दुर्गन्धित। इसी प्रकार वही गंगाजल वारुणी (मदिरामें) पड़नेसे अपावन हो जाता है। स्वातिजल सीपके मुखमें पड़नेसे मोती, केलेमें कपूर, बाँसमें बंसलोचन, हरदीमें कचूर, गौमें गोरोचन और सर्पके मुखमें पड़नेसे विष होता है।

नोट—४ 'पवन' फुलवारी आदिसे होकर आवे तो सुगन्ध और गंदी नाली वा किसी सड़ी वस्तुके अवयवोंके संगसे दुर्गन्ध।

नोट—५ 'वस्त्र' सन्त विरक्त महात्माओंकी गुदड़ीका और देवी-देवतापर चढ़ा हुआ शुभ, मुर्देके कफ़नका अशुभ। महात्माओंके मृतक शरीरका वस्त्र भी प्रसादरूप माना जाता है। चुनरी मांगलिक है, पर मृतक स्त्रीके शरीरपर होनेसे वह भी अपवित्र मानी जाती है।

नोट—६ 'लखिहिं सुलच्छन लोग' का भाव यह है कि ज्योतिषी, वैद्य और सुजान (जानकार) ही इनके भेदको जान सकते हैं। सामान्यजन नहीं जान सकते हैं। (पं० रामकुमार) सुलच्छन=विद्या, विचार आदि सुन्दर लक्षणयुक्त लोग।

नोट—७ 'सम प्रकास तम पाख दुहुँ' इति। (क) द्विवेदीजी—दोनों पक्षोंमें पन्द्रह-पन्द्रह तिथि और चन्द्रमाकी कलाएँ बराबर हैं परन्तु शुक्लपक्ष क्रम-क्रमसे कलाको बढ़ाता और कृष्णपक्ष घटाता है। इस-लिये ब्रह्माने शुक्लको यश और कृष्णको अपयश दिया, अर्थात् मंगलकार्योंमें शुक्ल शुभ और कृष्ण अशुभ

माना गया। (ख) सू० प्र० मिश्र—दोनों पक्षोंमें भेद नहीं है, परन्तु ब्रह्माने नामभेद कर दिया है। शुक्लपक्ष चन्द्रको बढ़ाता और कृष्णपक्ष उसे घटाता है, ऐसा समझकर उनके कर्मके अनुसार यश और अपयश अर्थात् कृष्णको काला और शुक्लको श्वेत कर दिया है। घटाने-बढ़ानेका भाव यह है कि धर्मादिका बढ़ाना यश और उसका घटाना अपयश है। (ग) एकको शुक्ल या उजियारी और दूसरेको कृष्ण या अँधेरी कहनेसे ही एक भला और दूसरा बुरा जान पड़ता है। जगत्में लोग कृष्णपक्षको शुभ कार्यमें नहीं लाते, शुक्लको लाते हैं।

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृतिको टीका) में वारप्रवृत्तिके सम्बन्धमें कश्यपजीका यह वचन प्रमाणमें दिया गया है—'उदिते तु यदा सूर्ये नारीणां दृश्यते रजः। जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शर्वरी॥ अर्धरात्राविधः कालः सूतकादौ विधीयते। रात्रिं कुर्यात् त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्व एव तु। उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके॥ रात्रावेव समुत्पने मृते रजिस सूतके। पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावनोदयते रिवः॥' याज्ञवल्क्यस्मृतिके प्रायश्चित्ताध्याय अशौच प्रकरणके बीसवें श्लोकपर ये वचन टीकामें उद्धृत किये गये हैं। अर्थ यह है कि सूर्यके उदय होनेपर स्त्रियोंका रजोदर्शन या किसीका जन्म या मृत्यु हो तो उसके सूतकमें अर्द्धरात्रिपर्यन्त वही दिन लिया जायगा जिसमें सूर्य उदय हुआ हो। अथवा, रात्रिके तीन भाग करके पहले दो भाग पूर्व दिनमें और तीसरा भाग अगले दिनमें समझना चाहिये। अथवा सूर्योदयके पहले यदि उपर्युक्त प्रसंग आ जावें तो पूर्व दिन ही समझा जाय। इसपर मिताक्षराकारका कथन है कि ये सब पक्ष देशाचारानुसार मानने चाहिये। निर्णयसिन्ध् और धर्मसिन्धुने मिताक्षराके प्रमाणपर यही बात लिखी है। उपर्युक्त तीन पक्षोंमेंसे सूर्यसिद्धान्त प्रथम पक्षको ही मानता है। यथा—'वारप्रवृत्तिः प्राग्देशे क्षपार्धेऽभ्यधिके भवेत्। तद्देशांतरनाडीभिः पश्चाद्ने विनिर्दिशेत्॥' (सूर्यसिद्धान्त मध्यमाधिकार ६६) यह मत प्राचीनतम ज्योतिष सिद्धान्तका है। इस श्लोकमें रेखापुरके पूर्व और पश्चिम देशोंमें वारप्रवृत्ति किस प्रकार होती है, यह बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि रेखापुरमें ठीक बारह बजे रात्रिमें वारप्रवृत्ति होती है और वही वारप्रवृत्ति सब देशमें मानी जाती है। सिद्धान्तकौमुदीमें 'कालोपसर्जने च तुल्यम्।' (१।२।५७) इस सूत्रपर लिखा है कि बीती हुई रातके पिछले अर्धके सिहत और आगामी रातके पूर्वार्धसे युक्त जो दिन होता है, उसे 'अद्यतन' (आजका दिन) कहते हैं। यथा—'अतीताया रात्रेः पश्चार्द्धेनागामिन्याः पूर्वार्द्धेन च सहितो दिवसोऽद्यतनः।' इससे भी आधी रातसे दिनका प्रारम्भ माना जाता है।

वैष्णवोंमें कुछ साम्प्रदायिक दशमी ४५ दंडसे बढ़ जानेपर एकादशीको विद्धा मानते हैं। अर्धरात्रिमें ही वारप्रवृत्ति मानकर ही ऐसा होता है। अर्धरात्रिसे दिनका प्रारम्भ माननेसे दोनों पक्षोंमें उजाला और अँधेरा स्पष्ट ही बराबर देख पड़ता है। कृष्णपक्षमें अमावस्याकी पूरी रात अँधेरी होती है। आधी इसमेंसे कृष्णपक्षमें आ गयी और आधी शुक्लपक्षमें गयी। इसी तरह शुक्लपक्षमें पूर्णिमाकी रातभर प्रकाश रहता है, उसमेंका पूर्वार्ध शुक्लमें गिना जायगा और उत्तरार्ध कृष्णमें। शेष सब तिथियोंका हिसाब सीधा है।

नोट—८ 'पाइ कुजोग सुजोग' इति। श्रीमद्भागवतमें भी ऐसा ही कहा है। यथा—'विद्यातपोवित्तवपुर्वय:कुलै: सतां गुणै: षड्भिरसत्तमेतरै:। स्मृतौ हतायां भृतमानदुर्दृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्॥' (भा० ४। ३।१७) अर्थात् विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल—ये छः सत्पुरुषोंके गुण हैं किन्तु ये ही नीच पुरुषोंमें अवगुण हो जाते हैं।

टिप्पणी—१ पूर्व कहा था कि सन्त-असन्त यश-अपयश पाते हैं। यथा—'भल अनभल निज निज करतूती। लहत सुजस अपलोक विभूती॥'(१।५।७) फिर कुसंग और सुसंगसे क्रमशः हानि और लाभ यहाँतक दिखाते आये। अर्थात् साधु और असाधुके संगसे गुण-दोष 'गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा।' (७) (८) से लेकर यहाँतक कहा।

#### कार्पण्ययुक्त वन्दना-प्रकरण

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि। बंदौं सब के पद कमल, सदा जोरि जुग पानि॥७(ग)॥ देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्ब। बंदौं किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्ब॥७(घ)॥

शब्दार्थ—जड़ चेतन—नोटमें दिया गया है। जत=जितना। सकल=सब। दनुज=दनु (कश्यपजीकी एक स्त्री) की सन्तान। पर यहाँ दैत्य, असुरमात्र अभिप्रेत हैं। ख्रग=आकाशमें चलनेवाले=पक्षी। नाग=कद्र (कश्यपजीकी एक स्त्री)के पुत्र। जैसे शेषनाग, वासुकी आदि। (६१। १) देखो। प्रेत, पितर (पितृ)=मरण और शवदाहके अनन्तर मृत व्यक्तिको आतिवाहिक शरीर मिलता है। उसके पुत्रादि उसके निमित्त जो दशगात्रका पिण्ड दान करते हैं उन दश पिण्डोंसे क्रमश: उसके शरीरके दस अंग गठित होकर उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। इस देहमें उसकी 'प्रेत' संज्ञा होती है। षोडश श्राद्ध और सिपण्डनके द्वारा क्रमश: उसका यह शरीर भी छूट जाता है और वह एक नया भोग-देह प्राप्तकर अपने बाप, दादा, परदादा आदिके साथ पितृलोकका निवासी बनता है अथवा कर्मसंस्कारानुसार स्वर्ग नरक आदिमें सुख-दु:खादि भोगता है। इसी अवस्थामें उसको 'पितृ' कहते हैं। पुन:, पितु=एक प्रकारके देवता जो सब जीवोंके आदिपूर्वज माने गये हैं। गन्धर्व किन्नरादि देवयोनि हैं। यथा—'विद्याधराप्सरो यक्षरक्षो गन्धर्विकन्नराः। पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः॥' (अमरकोष १। १। ११) नाग भी देवयोनिके प्राणी हैं जो भोगावतीमें रहते हैं। **गन्धर्व**=ये ब्रह्माजीकी कान्तिसे उत्पन्न हुए। पुराणानुसार ये स्वर्गमें रहते हैं। इनका स्थान गुह्मलोक और विद्याधरलोकके मध्यमें कहा जाता है। शब्दसागरमें लिखा है कि इनके ग्यारह गण माने गये हैं। अश्राज्य, अन्धारि, वंभारि, शूर्यवर्च्चा, कुधु, हस्त, सुहस्त, स्वन्, मूर्धन्वा, विश्वावसु और कृशानु। ये गानविद्यामें प्रवीण होते हैं। किन्नर=इनका मुख घोड़ेके समान होता है। ये संगीतमें अत्यन्त कुशल होते हैं। ये लोग पुलस्त्यजीके वंशज माने जाते हैं। (श० सा०) गन्धर्व इनसे अधिक रूपवान् होते हैं। रजनिचर=निशाचर, राक्षस। सर्ब=सब।

अर्थ—संसारमें जड अथवा चेतन जितने भी जीव हैं सबको श्रीराममय जानकर मैं उन सबोंके चरणकमलोंकी सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर और निशाचर मैं (आप) सबोंको प्रणाम करता हूँ। अब आप सब मुझपर कृपा करें ॥ ७॥

नोट—१ (क) पिछले दोहे 'सम प्रकास तम''''।' तक साधु-असाधुकी वन्दना की। अब जो इनसे पृथक् हैं, उनकी वन्दना करते हैं। (पं॰ रामकुमारजी) (ख) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'ग्रह भेषज जल'''''जस अपजस दीन्ह॥' से यही सिद्ध हुआ कि सब पदार्थ समान परब्रह्म राममय हैं, किसीमें भेद नहीं, केवल संगके वशसे उनमें भेद हो गये हैं। इसलिये संसारमें जितने जड जीव और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर वन्दना करना उचित ही है। ग्रन्थकारकी यह युक्ति बहुत ही सुन्दर है। जब सब राममय ही हैं तब देव-दनुजादिकी वन्दना भी उचित ही है।

नोट—२ 'जड़ चेतन जग जीव जत' इति। 'जड चेतन जीव' के विषयमें कुछ लोगोंने साधारण अर्थके अतिरिक्त और अर्थ लगाये हैं—(क) सिद्ध, साधक और विषयी तीन प्रकारके जीव कहे गये हैं। उनमेंसे सिद्ध मुक्त एवं नित्य हैं और साधक (मुमुक्षु) तथा विषयी बद्ध हैं, क्योंकि इनका ज्ञान संकुचित और विकसित होता रहता है। बद्धोंमें दो श्रेणी मानी गयी है। बुभुक्षु (जिनका धर्मभूत ज्ञान संकुचित रहनेके कारण जिन्हें भोग्यकी कामना बनी रहती है।) और मुमुक्षु (जिनका धर्मभूत ज्ञान विकसित हो गया है और जो मोक्षकी इच्छा करते हैं।) बुभुक्षु ही जड जीव हैं। यथा—'हम जड़ जीव जीवगन

घाती। ""स्पनेहु धरम बुद्धि कस काऊ।' (२। २५१) और मुमुक्षु एवं सिद्ध चेतन जीव हैं। तीनों लोकमें रहते हैं, इसीसे आगे 'देव दनुज"" आदिसे समस्त भुवनवासियोंकी चर्चा कर देते हैं। बुभुक्षु अधिक हैं, इसीसे 'जड' को प्रथम कहा। (वे० भू०, रा० कु० दा०) (ख) काष्ठजिह्धास्वामीजीका मत है कि जड और चेतन दोनोंसे जीव विलक्षण है। अर्थात् जीव न जड है न चेतन ही। इसीसे पृथक्-पृथक् कहा। जड़=अविद्या। चेतन=परमात्मा। जीव इन दोनोंसे पृथक् है। (रा० प०) जीव=अज्ञ। (सू० मिश्र) (ग) जड़=अज्ञानी। चेतन=ज्ञानी। अथवा, जड़=माया। चेतन=ब्रह्माज्ञा। ये दोनों मिलकर जगत् हुआ। (वै०) (घ) जड़=श्वासारहित। चेतन=श्वासासहित। (मा० प्र०)

इस दोहेसे मिलते हुए श्लोक महारामायण और भागवतमें ये हैं, 'भूमौ जले नभिस देवनरासुरेषु भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु। पश्यन्ति शुद्धमनसा खलु रामरूपं रामस्य ते भुवितले समुपासकाश्च॥' (४९।८) 'खं वायुमिंन सिललं महीं च ज्योतींषि सत्त्वािन दिशो हुमादीन्। सिरत् समुद्रांश्च हरेः शरीरं यित्कंच भूतं प्रणमेदनन्यः॥' (भा० ११। २। ४१) अर्थात् हे देवि! जो लोग पृथ्वी, जल, आकाश, देवता, मनुष्य, असुर, चर-अचर सभी जीवोंमें शुद्ध मनसे श्रीरामरूप ही देखते हैं, पृथ्वीमें वे ही श्रीरामजीके उत्तम उपासक हैं। (महारामायण) आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष आदि निदयाँ और समुद्र जो कुछ भी है वह सब भगवान्का शरीर ही है। अतः सबको अनन्य भावसे प्रणाम करे। (भा०)

उपर्युक्त श्लोकों और आगेकी चौपाई 'आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नभ बासी॥' से यह सिद्ध होता है कि वृक्ष-पाषाणादि समस्त जड पदार्थ भी जीवयोनि हैं। ये जीवकी भोग-योनियाँ हैं। जीव इन सबोंमें अपने लिंगशरीर (कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, मन, अहंकार) सिहत रहता है। मोक्षके सिवा लिंगशरीरसे जीवका वियोग कभी नहीं होता। इसीसे प्राय: 'जीव' शब्दसे लिंगदेहसिहत जीवका ग्रहण होता है। वृक्ष-पाषाण आदि योनियोंमें यद्यपि सब इन्द्रियाँ वर्तमान हैं फिर भी स्थूल शरीर अनुकूल न होनेसे उनके कार्य सर्वसाधारणके दृष्टिगोचर नहीं होते। इसीसे 'जड़' शब्दसे उनका ग्रहण करना उचित जान पड़ता है। प्राय: रक्त, मांस आदिसे बने हुए जो शरीर हैं उनमें प्रविष्ट जीवको 'चेतन' शब्दसे ग्रहण कर सकते हैं; क्योंकि इनमें शरीर अनुकूल होनेसे चेतनताका व्यवहार देखनेमें आता है। अथवा यद्यपि सब जीव चेतन हैं तो भी 'चेतन' विशेषण देनेका यह भाव भी हो सकता है कि जो धर्म अर्थात् पुण्य, पाप आदिका विशेष ज्ञान रखते हैं जैसे कि मनुष्य, वे चेतनमें लिये जायँ और इनसे इतर अन्य जीव 'जड़' में लिये जायँ।

नोट—३ 'राममय' के दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि सारे जगत्—चर-अचर सबमें श्रीरामजी व्याप्त हैं जैसे गर्म जलमें उष्णता, तप्त लोहेमें अग्नि, बिजलीके तारमें बिजली, पुष्पमें सुगन्ध, दूधमें घृत। इस अर्थमें जड—चेतन जगत् होते हुए भी उसमें श्रीरामजी व्याप्त हैं। परमाणुमें भी व्याप्त हैं। यथा—'हिर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना॥ देस काल दिसि बिदिसहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ अगजगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥'(१। १८५) सबमें रहते हुए भी वह सबसे अलग भी हैं। यह विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त है। दूसरे यह कि सब जगत् श्रीरामरूप ही है, सब श्रीराम ही हैं, उनके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जैसे सोनेके कड़े, कुण्डल आदि सब सोना ही हैं और कुछ नहीं, मिट्टीके घड़े आदि सब मिट्टी ही हैं, वस्त्र सब सूत या रूई ही हैं अन्य कुछ नहीं। अर्थात् व्यवहारमें आकार विशेष छोड़ उनमें कोई और वस्तु देखनेमें नहीं आती। इस अर्थके अनुसार श्रीरामजीके सिवा कुछ है ही नहीं। यह अद्वैत सिद्धान्त है।

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि कोई-कोई लोग गणितकी युक्तिसे भी सिद्ध करते हैं कि सब पदार्थों में श्रीरामजी हैं ही। यथा—'नाम चतुर्गुण पंचयुत, द्विगुण कृत्य कर मान। अष्ट वसूको भाग दे, शेष राममय जान॥' अर्थात् जैसे तीन अक्षरका नाम कोई भी हो उसे चारसे गुणा करो तो ३×४=१२ हुए। उसमें ५ जोड़ें तो १७ हुए, फिर सत्रहके दूने चौंतीस हुए, फिर इसमें आठका भाग दिया तो शेष रहे

दो, जो रामनामके अक्षर हैं। इसी प्रकार ४, ५, ६ आदि कितने ही अक्षरोंके नामसे ऊपरकी रीतिसे शेष दो ही बचेंगे।

बैजनाथजीका मत है कि अन्तर्यामीरूपसे श्रीरामजी सब जगत्को प्रकाशित किये हैं और बाबा हिरहरप्रसादजीका मत है कि 'श्रीरघुनाथजी व्यापकरूपसे पूर्ण हैं, उनके अन्तर्गत व्याप्त (जगत्) है इससे सर्वत्र स्वामीको ही देखा। अथवा यह जगत् श्रीरघुनाथजीको एक पाद विभृति है' अत: 'राममय' कहा।

नोट—४ इस दोहेमें 'सकल राममय'के 'सकल'शब्दसे सारे विश्वका ग्रहण हो जाता है। यथा, 'यत्सत्वादमृषैव भाति सकलम्।' तब जड-चेतनके लिखनेका क्या प्रयोजन? उत्तर—जगत्में जड और चेतन दो भेद हैं। परन्तु चेतनकी अपेक्षा जडको व्यवहारमें तुच्छ समझा जाता है। अतः कदाचित् प्रणाम करनेमें कोई उनका ग्रहण न माने, इसलिये उसके निराकरणके लिये 'जड़ चेतन'शब्दको देकर सबमें समान भाव दर्शित किया है।

नोट—५ 'जड़ चेतन जग"" में समिष्ट और 'देव दनुज"" में व्यष्टि वन्दना है। मिलान कीजिये— 'आदिमध्यांत, भगवंत! त्वं सर्वगतमीश पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी। यथा पट-तंतु, घट-मृत्तिका, सर्प, स्त्रग, दारु करि, कनक-कटकांगदादी॥' (विनय॰ ५४)

#### आकर चारि लाख चौरासी।जाति जीव जल \* थल नभ बासी॥ १॥ सीयराम मय सब जग जानी। करौं प्रनाम जोरि जुग पानी॥ २॥

शब्दार्थ—आकर=खानि। यथा, 'प्रगटी सुंदर सैलपर मिन आकर बहु भाँति।' (१। ६५)।=भेद, प्रकार। लाख चौरासी=चौरासी लक्ष योनि। जाति=वर्ग, योनि। बासी=बास करनेवाले, रहनेवाले।

अर्थ—चार प्रकारके जीव चौरासी लक्ष योनियोंमें जल, पृथ्वी और आकाशमें रहते हैं॥ १॥ सब जगत्को श्रीसीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ॥ २॥

नोट—१ 'आकर चारि—' इति। जीवकी चार खानि (उत्पत्तिस्थान वा प्रकार) कहे गये हैं। यथा— 'अण्डजाः पिक्षसर्पाद्याः स्वेदजा मशकादयः। उद्धिजा वृक्षगुल्माद्या मानुषाद्या जरायुजाः॥' (पद्मपु०, शिवगीता) मनुस्मृति प्रथम अध्यायमें मनुजीने भी कहा है। यथा— 'पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः। रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः॥ अण्डजाः पिक्षणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः। यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ स्वेदजं दंशमशकं यूकामिक्षकमत्कुणम्। कष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किञ्चिदीदृशम्॥ उद्धिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः। ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः॥ अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः। पुष्पिणः फिलनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः॥ गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः। बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्य एव च ॥' (४३—४८) अर्थात् जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज्ज ये चार योनियाँ हैं। मृगादि पशु, दोनों ओर दाँतवाले व्याल, राक्षस, पिशाच और मनुष्यादि 'जरायुज' हैं, क्योंकि ये जरायु (झिल्ली) से निकलते हैं। पक्षी, सर्प, घड़ियाल, मत्स्य और कछुवे 'अण्डज' हैं, क्योंकि ये अण्डेसे पैदा होते हैं। इनमें जलचर और थलचर दोनों प्रकारके जीव होते हैं। बीजसे अथवा शाखासे उत्पन्न होनेवाले स्थावर 'उद्धिज्ज' कहलाते हैं, जैसे कि वृक्षादि। फल पक जानेपर जिनका नाश हो जाता है और जिनमें बहुत फूल और फल होते हैं उनको औषधि कहते हैं। जिनमें फूल नहीं होता, केवल फल होता है उनको वनस्पति कहते हैं। जो फुलने और फलनेपर भी बने ही रहते हैं उनकी वृक्ष संज्ञा है।

<sup>\*</sup> नभ जल थल—भा० दा०, रा० बा० दा०, मा० प्र०। जल थल नभ—१६६१, १७०४। 'नभ जल थल' पाठ मा० पी० के पूर्व दो संस्करणोंमें था। और उसपर नोट यह दिया गया था कि 'नभादिको उनकी उत्पत्तिके क्रमसे आगे– पीछे कहा गया।' परन्तु प्राचीनतम प्रतियोंका पाठ 'जल थल नभ' है और पूर्व भी यह क्रम आ चुका है। यथा— 'जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥' (३। ४) अतएव यही पाठ समीचीन समझा गया।

मूलसे ही जिनमें लताएँ पैदा होती हैं और जिनमें शाखा नहीं होती वे 'गुच्छ'हैं। एक मूलसे ही जहाँ बहुत-से पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें 'गुल्म' कहते हैं। इसी प्रकारसे नाना प्रकारकी तृणजाति और प्रतान, विल्ल आदि सब उद्धिज्जमें हैं।

नोट—२ 'लाख चौरासी जाति' इति। जीव कर्मवश चौरासी लक्षयोनियोंमेंसे किसी-न-किसी योनिमें जन्म लेता है। मनुष्य चारि खानियोंमेंसे जरायुज खानिमें हैं। पर चौरासी लक्षयोनियोंमें हैं या नहीं इसमें मतभेद है। कोई तो इनको चौरासीसे बाहर मानते हैं अर्थात् कहते हैं कि चौरासीसे छुटकारा मिलनेपर नरशरीर मिलता है। यह बात उत्तरकाण्डके 'आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी॥ फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥ कबहुँक किर करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥'(७।४४) इस श्रीवचनामृतसे भी पुष्ट होती है। इसमें स्पष्ट कहा है कि परमात्मा इन योनियोंसे छुड़ाकर 'नरदेह' देता है जो 'भवबारिध कहँ बेरो' 'साधनधाम मोच्छ कर द्वारा'है, इसे 'पाइ न जेहिं परलोक सँवारा॥ सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ।' (७।४३) अर्थात् नरतन पाकर बुरे कर्म किये तो फिर चौरासी भोगना पड़ेगा। प्राय: ज्ञानजन्य मुक्ति तो (सप्तपुरियोंको छोड़कर) बिना मनुष्य-शरीरके कदापि होती ही नहीं। यथा—'चतुर्विधं शरीराणि धृत्वा मुक्त्वा सहस्त्रशः। सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाजुयात्॥' (शास्त्रसार) अर्थात् चार प्रकारके हजारों शरीरोंको धारण करके और छोड़कर बड़े भाग्यसे जब वह मनुष्य होता है, तब यदि वह ज्ञान प्राप्त करे तो उसको मोक्ष होता है।

करुणासिन्धुजी और बैजनाथजीने प्रमाणमें धर्मशास्त्रका यह श्लोक दिया है। 'स्थावरं विंशतेर्लक्षं जलजं नव लक्षकम्। कृमेंश्च \* रुद्रलक्षं च दश लक्षं च पक्षिणः ॥ त्रिंशल्लक्षं पशूनां च चतुर्लक्षं च वानराः। ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्॥' अर्थात् बीस लाख स्थावर, नौ लाख जलचर, ग्यारह लाख कृमि, दस लाख पक्षी, तीस लाख पशु और चार लाख वानर योनियाँ हैं। तत्पश्चात् मनुष्य होकर सत्कर्म करे। पंचांगोंमें प्रायः इसी प्रकारका एक श्लोक मिलता है। यथा— 'जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशितः। कृमयो रुद्रलक्षाणि पक्षिणो दशलक्षकाः। त्रिंशल्लक्षाणि पश्वश्चतुर्लक्षाणि मानवाः॥' इस श्लोकसे मनुष्यका भी चौरासी लक्ष योनियोंमें ही होना पाया जाता है।

#### सीयराम मय सब जग जानी

- (१) 'जड़ चेतन जग जीव जत' की वन्दना 'राममय' मानकर कर चुके, फिर यहाँ 'सीयराम मय' मानकर वन्दना की, बीचमें व्यष्टिवन्दना की। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'वेदान्तमतसे जगत्को ब्रह्ममय मानकर वन्दना की गयी। जीववादीके मतानुसार केवल जीवकी वन्दना 'देव दनुज नर"" में की। और सांख्यमतानुसार जगत्की, प्रकृति पुरुषमय मानकर, तीसरी बार वन्दना की गयी। इस तरह तीनों मतोंके अनुसार जगत्को (ब्रह्ममय, जीवमय, प्रकृतिपुरुषमय) मानकर वन्दना की गयी।
- (२) सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'पहले गोसाईंजीने हम सब जीवोंके अज्ञानके कारण पृथक्-पृथक् नाम लेकर (यथा, 'देव पितर गन्धर्व' आदि) कहा। अब ऊपरकी चौपाईसे यह दिखलाते हैं जो वेदान्त-शास्त्रका सिद्धान्त है, तथापि फिर इस कथनसे ग्रन्थकार हमलोगोंको ज्ञानी बनाकर कर्मच्युत नहीं करना चाहते और न उन देवताओंका खण्डन करना चाहते हैं, पर यह दिखलाते हैं कि 'सीयराम मय' तभी मनुष्य जान सकता है जब कि हमपर उन देवताओंकी कृपा हो, इसलिये अगली चौपाईको लिखा। शंका—देवताओं आदिसे प्रार्थना करनेका क्या कारण है? उत्तर—जीव ज्यों ही माताके गर्भके बाहर होता है उसी समय वह देव, पितृ और ऋषिका ऋणी हो जाता है और बिना उनके ऋणके अदा किये मोक्षका अधिकारी नहीं होने पाता है। ......पार्थना करते हैं कि अपने कर्जेकी वजहसे विघ्न न डालो।'
- (३) मा॰ प्र॰ कार लिखते हैं कि उत्तम भक्तोंका लक्षण है कि वे जगत्को अपने इष्टमय देखते हैं। यथा—'उमा जे रामचरन रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखिहं जगत केहि सन करिहं विरोध॥'(उ॰ ११२)

<sup>\* &#</sup>x27;कूर्मेश्च' यह पाठ करु०, वै०, तथा पं० ज्वालाप्रसादने दिया है परन्तु यह पाठ अशुद्ध है। शुद्ध पाठ 'कृमयो' है। इसीसे हमने अर्थ शुद्ध दिया है।

'मैं' सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत।' 'राममय' कहनेसे पाया गया कि श्रीरामजी इष्ट हैं; इससे बीचमें व्यष्टि वन्दना करके फिर सबको 'सीय राममय' कहकर जनाया कि हमारे इष्टदेव श्रीसीतारामजी हैं। (मा॰ प्र॰)

- (४) बैजनाथजीका मत है कि 'राममय' से ऐश्वर्यस्वरूपकी वन्दना की जो जगत्का प्रकाशक है। यथा, 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू।' और, यहाँ 'सीयराम मय' कहकर दर्शाया कि मेरे मनमें तो माधुर्यरूप बसा है, मुझे सब 'सियाराममय' ही दिखायी देते हैं। यथा—'लगेइ रहत मेरे नैनिन आगे राम-लषन अरु सीता।' (गीतावली)
  - (५) 'राममय' और फिर 'सीयराममय' कहकर दोनोंको अभेद बताया।
- (६) 'सीय राममय सब जग' कहकर जनाया कि जड चेतनात्मक जगत् भी है और उसमें श्रीसीतारामजी व्याप्त हैं। यह विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त है। अद्वैतसिद्धान्तमें वस्तुत: जगत् मिथ्या है पर व्यवहारमें अनुभवमें आता है, इसलिये उसीको लक्ष्य करके 'सब जग' कहा गया।

'सब जगकी तो दोहेमें वन्दना कर ही चुके, यहाँ 'सीयराममय' कहकर वन्दना क्यों की?' इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जड और चेतन सबमें लिंगभेदसे स्त्री-पुरुष प्राय: दोनों होते हैं और व्यवहारमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंको न्यून समझा जाता है। अत: प्रणाम करनेमें सम्भव है कि कदाचित् कोई पुरुषोंको ही प्रणाम माने। इसिलये उसके निराकरणके लिये 'सीय राममय' शब्द देकर सूचित किया कि मैं स्त्री-पुरुष दोनोंको समान मानकर सबकी वन्दना समान भावसे करता हूँ। यही भाव अध्यात्मरामायणके 'लोके स्त्रीवाचकं यद्यत्तसर्वं जानकी शुभा। पुन्नामवाचकं यावत्तसर्वं त्वं हि राघव॥ तस्माल्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन।' (२।१।१९-२०) इन श्लोकोंसे सिद्ध होता है। देविष नारदजी श्रीरामजीसे कहते हैं कि तीनों लोकोंमें आप दोनोंके सिवा और कुछ नहीं है। स्त्रीवाचक जितने पदार्थ हैं वे सब श्रीजानकीजीके रूप हैं और पुरुषवाचक जो कुछ भी हैं वे सब श्रीरामजी आपके ही रूप हैं। इस तरह 'सीय राममय' जगत् मानकर वन्दना की। अथवा, प्रत्येक वस्तुकी श्रीसीताराममय मानकर वन्दना की।

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें भी ऐसा ही कहा है। यथा— 'स्त्रीलिंगं तु त्रिलोकेषु यत्तत्सर्वं हि जानकी। पुन्नाम लाञ्छितं यत्तु तत्सर्वं हि भवान् प्रभो॥' (अ० २४३ श्लोक ३६। अर्थ वही है।)

नोट—३ बैजनाथजी लिखते हैं कि जगत्को 'राममय' वा 'सीयराममय' देखना यह दशा प्रेमकी संतृप्त नामक बारहवीं दशा है। यथा—'साधन शून्य लिये शरणागत नैन रँगे अनुराग नशा है। पावक ब्योम जलानल भूतल बाहर भीतर रूप बसा है॥ चिंतव नाहमें बुद्धिमई मधु ज्यों मिखियाँ मन जाइ फँसा है। बैजनाथ सदा रस एकिह या बिधि सो संतृप्त दशा है॥' इससे सिद्ध होता है कि गोस्वामीजी इस प्रेमपरादशातक पहुँच चुके थे।

टिप्पणी—१ 'जोरि जुग पानी' इति। जब राममय मानकर वन्दना की तब दोनों हाथ जोड़े थे; इसीसे जब 'सीयराम मय' मानकर वन्दना की, तब पुन: हाथ जोड़े, जिसमें श्रीरामजानकीजीकी भक्तिमें न्यूनाधिक्य न पाया जावे।

टिप्पणी—२ शंका—'ब्रह्म, जीव, प्रकृतिपुरुष' वाले तीनों मतोंको लेकर अथवा ऐश्वर्य, माधुर्य वा अपनी उपासनाके कारण एक बारसे अधिक वन्दना करनी थी तो एकके पीछे दूसरेको कह सकते थे, बीचमें 'आकर' का क्या प्रयोजन था?

समाधान—(क) प्रथम राममय जानकर वन्दना की, फिर 'जीवो ब्रह्मैव केवलम्' जीववादीमतसे जीवमय ब्रह्मकी वन्दना की। श्रीसीताराममय वन्दना करनेके लिये यह चौपाई बीचकी लिखी। जब केवल पुरुषकी वन्दना की, तब जीवोंकी उत्पत्तिस्थान या जाति न कही; क्योंकि केवल ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति नहीं है। जब प्रकृति-पुरुष दोनों कहा, तब जीवोंकी जाति, उत्पत्तिस्थान इत्यादि भी वर्णन किये; क्योंकि प्रकृति-पुरुषसे

जगत्की उत्पत्ति है। श्रीसीतारामजीसे जगत्की उत्पत्ति है। इसीसे सीताराममय जगत् है। (पं॰ रामकुमार) (ख) जीवकी जाति प्रकृतिमय दृश्य पदार्थरूप होनेसे है और ब्रह्ममय स्थूल दृष्टिका अदृश्यरूप होनेसे है। (मा॰ त॰ वि॰) (ग) दोहेके पीछे 'आकर चारिं''' देकर सूचित किया कि जीवकी संख्या इतनी ही नहीं है जितनी 'देवदनुज"'' में गिनायी गयी, किन्तु बहुत है और वह सभी 'सीयराम मय' है।

#### जानि कृपाकर<sup>8</sup> किंकर मोहू। सब मिलि करहु छाड़ि छल छोहू॥ ३॥

शब्दार्थ—**कृपाकर**=कृपा=आकर=कृपाकी खानि=(कृपा+कर)=कृपा करनेवाले। **किंकर**=दास, सेवक। **छोहू**=कृपा।

अर्थ—मुझे भी कृपाके आकर श्रीरामचन्द्रजीका दास जानकर आप सब मिलकर छल छोड़कर कृपा करें॥३॥<sup>२</sup>

टिप्पणी—१(क) 'कृपाकर' का भाव यह है कि श्रीरामजीकी कृपा सब जीवोंपर है। आप सबकों भी मैं सियाराममय मानता हूँ, इससे आपकी कृपा भी जीवपर होनी चाहिये। मैं श्रीरामजीका किंकर हूँ, आप सियाराममय हैं; इससे मुझ किंकरपर आप सब कृपा करें। पुनः, 'सब जीवोंपर रामजीकी कृपा है। यह उपकार मानकर मुझपर कृपा करों कि हमारे ऊपर रामजीकी कृपा है, हम रामजीके किंकरपर कृपा करें।' इससे श्रीसीतारामजी आपपर विशेष प्रसन्न होंगे।

- (ख) सब जगत्को सियाराममय मानकर वन्दना की और अपनेमें किंकरभाव रखा, यह गोस्वामीजीकी अनन्यता है। यथा—'सो अनन्य जाके असि मित न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥'(४।३) आगे अपनेको सन्तोंका बालक कहा है। यथा—'सुनिहिह बाल बचन मन लाई,' 'बाल बिनय सुनि किर कृपा—' 'किव कोविद रघुबर चिरत मानस मंजु मराल। बाल बिनयसुनि सुरुचि लिख मोपर होह कृपाल॥' (१।१४)
- (ग) 'सब मिलि' इति। भाव यह कि—(१) मेरी मित बहुत बिगड़ी है जैसा बारम्बार कहा है, जबतक आप सब-के-सब मिलकर कृपा न करेंगे तबतक न सुधरेगी। पुन: (२) जैसे मैंने सबको मिला दिया सबको ही 'सीयराम मय' जाना, वैसे ही आप सब मिलकर अर्थात् सीतारामरूप होकर कृपा करें। श्रीरामजीमें छल नहीं है, वैसे ही आप सब हो जायें।
- (घ) '**छाड़ि छल**' इति। संसार स्वार्थमें रत है। यथा—'**स्वारथ मीत सकल जग माहीं। सपनेहु प्रभु परमारथ नाहीं॥**'(७। ४७) '**सुर नर मुनि सबकै यह रीती। स्वारथलागि करिहं सब प्रीती॥**'(४।१२) स्वार्थ ही छल है। यथा—'**स्वारथ छल फल चारि बिहाई।**'(२। ३०१) गोस्वामीजी कहते हैं कि स्वार्थकी इच्छा मुझसे न कीजिये।

प्रो॰ गोड़जी—गोसाईंजी सबकी वन्दना करते हैं, जिनमें खल भी हैं। और खलोंका स्वभाव ही छल-कपट है, और यहाँ अपनी गरज है कि वे छोह करें ही, छलके साथ अपना काम न चलेगा। इसीलिये प्रार्थना है कि छल छोड़कर छोह करो। अगर 'सब (खल और सन्त) मिलि'-वाली बात न होती तो छाड़ि छलकी शर्त अनावश्यक होती।

रा॰ प॰—'देव-पितृ आदि अपना-अपना भाग पानेके लिये रामपरायण नहीं होने देते। वे परमगति और मोक्षके अनिच्छुक होते हैं; क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे वंशजोंके ज्ञानी, भक्त और मुक्त हो जानेसे

१-आधुनिक किसी-किसी प्रतिमें 'करि' पाठ है।

२-पं० रामकुमारजी 'किर' पाठ लेकर अर्थ करते हैं कि 'मुझे किंकर जानकर कृपा करके छोह करो।' कुछ लोगोंने 'कृपा' और 'कर' दो पद मानकर अर्थ किया है, परन्तु ऐसा करनेसे पूर्वापर पदोंके साथ ठीक-ठीक योजना नहीं होती। द्विवेदीजी इसे जीवोंका सम्बोधन मानते हुए अर्थ करते हैं, 'हे कृपा करनेवाले वा कृपाके आकर सब प्राणी! मुझे भी अपना सेवक समझ……।'

हमें पिण्डदान, बिलभाग न मिलेगा। वे नहीं जानते कि यदि यह जीव रामपरायण हो जाय तो उनकी तृप्ति भलीभाँति हो जायेगी।' [भा० ११। ५ में स्पष्ट कहा है कि जो समस्त कार्योंको छोड़कर सम्पूर्ण-रूपसे शरणागतवत्सल भगवान् मुकुन्दकी शरणमें जाता है, वह देव, ऋषि, भूतगण, कुटुम्बी अथवा पितृगण किसीका भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता। यथा—'देविषभूताप्तनृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन्। सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्त्तम्॥' (४१)] इसीसे वे विघ्न करते हैं जैसे जरत्कारु ऋषिके पितृने किया था। गोस्वामीजी कहते हैं कि इस स्वार्थके हेतु छल न करो, किन्तु यश प्राप्त करनेके लिये छोह करो।

मा॰ प्र॰—छल दोनों ओर लगता है। अर्थात् मेरे छलपर ध्यान न दो। वह छल यह है कि ऊपरसे रामजीका बनता हूँ और किंकर तो कामादिका हूँ। दूसरे, आपमें जो आपसका वैर है उसके कारण हमसे वैर न मानिये (कि यह तो अमुक देवकी वन्दना करता है जो हमारा वैरी है।) मैं तो सबको एकरूप मानता हूँ।

बैजनाथजी—जीवने अपना नित्यरूप भूलकर नैमित्यरूपमें अपनपौ मान लिया है, इसीसे वह मान, बड़ाई, देहसुख आदिके लिये सदा स्वार्थमें रत रहनेसे छली स्वभावका हो गया। इसीसे देवादि भिक्तमें विघ्न करते हैं। परन्तु जो सच्चे भक्त हैं वे विघ्नोंके सिरपर पैर रखकर चले जाते हैं और जो सकाम हैं वे देवताओंके फल देनेमें भूल जाते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं कि मेरी कोई वासना नहीं है, इसीसे मैं आपको देवादिरूप नहीं मानता हूँ। मैं तो सबको 'सीयराम मय' मानकर प्रणाम करता हूँ। अतएव छल छोड़कर अपने नित्य रूपका किंकर मानकर मुझपर कृपा करो।

#### निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं। तातें बिनय करौं सब पाहीं॥ ४॥ करन चहौं रघुपति गुन गाहा। लघु मित मोरि चरित अवगाहा॥ ५॥

शब्दार्थ—**पाहीं**=पास, से। यथा—'रा**मु कहा सबु कौसिक पाहीं।**' (१। २३७)

अर्थ—मुझे अपने बुद्धिबलका भरोसा नहीं है, इसीसे मैं सबसे विनती करता हूँ॥ ४॥ मैं श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा करना (कहना) चाहता हूँ। पर मेरी बुद्धि थोड़ी है और श्रीरामचरित अथाह है॥ ५॥

नोट—१ 'निज बुधि बल' इति। बैजनाथजी लिखते हैं कि काव्यके तीन कारण हैं। शक्ति (देवकृपा), व्युत्पत्ति (जो विद्या पढ़नेसे आये) और अभ्यास, (जो स्वयं परिश्रम करनेसे कुछ दिनमें काव्यकी शक्ति उत्पन्न कर देता है।) यहाँ 'निज बुधि बल' से निज अभ्यास, बुद्धिसहित विद्या और बल अर्थात् शक्ति तीनोंका भरोसा नहीं है यह बताया। सबसे विनय करते हैं जिसमें सब थोड़ा-थोड़ा दे दें तो बहुत हो जायगा।

नोट—२ (क) 'लघु मित मोरिः'''' इति। यथा—'मन्दः किवयशःप्रार्थी गिमष्याम्युपहास्यताम्। प्रांशुलभ्ये फले मोहादुद्बाहुरिव वामनः॥' अथवा 'कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः। मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गितः॥ (रघुवंश सर्ग १। ३-४) अर्थात् मैं मन्द हूँ और किवयोंका-सा यश चाहता हूँ, इससे मेरी उसी प्रकार हँसी होगी जैसे कोई बौना (नाटा) पुरुष ऊँचे स्थानपर स्थित फलको हाथ उठाकर मोहवश उसके लेनेकी इच्छा करनेसे हँसी पाता है। अथवा पूर्व ऋषियोंने इस वंशके वर्णनमें कुछ ग्रन्थ रचे हैं, उन्हींके आधारपर मेरा भी उसमें प्रवेश हो सकता है, जैसे छिदे हुए मणियोंमें सूत्रकी गित होती है। (ख) 'अवगाहा' शब्दसे जनाया कि रघुपितगुण समुद्रवत् हैं। कालिदासजीने भी ऐसा ही कहा है। यथा—'क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मितः। तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्॥' (रघुवंश १। २) अर्थात् कहाँ तो सूर्यवंश और कहाँ मेरी अल्प बुद्धि! (इसपर भी मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ, यह मेरा कार्य ऐसा है जैसा) कोई मोहवश छोटी डोंगीसे दुस्तर सागर पार करना चाहे। (ग) 'लघु मित मोरि चिरित अवगाहा। उपाऊ' यह उपमेय वाक्य है। 'मन मित रंक मनोरथ राऊ' यह उपमान वाक्य है। जैसे दिर्द्रको

राज्यका मनोरथ असम्भव है वैसे ही मुझ अल्पबुद्धिके लिये श्रीरामचरितवर्णन असम्भव है। इस प्रकार दोनों वाक्योंमें बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव 'दृष्टान्त अलंकार' है। (वीरकविजी) 'चहिअ अमिअ जग ज़्रै न छाछी' लोकोक्ति है।

#### सूझ न एकौ अंग उपाऊ।मन मित रंक मनोरथ राऊ॥६॥ मित अति नीचि ऊँचि रुचि आछी। चिहुअ अमिअ जग जुरै न छाछी॥७॥

शब्दार्थ—सूझना=दिखायी देना, ध्यानमें आना। अंग उपाऊ=नोटमें देखिये। राऊ=राजा। आछी=अच्छी, उत्तम। जुरना (जुड़ना)=मिलना, मयस्सर होना। छाछी=मथा हुआ दही, जिसमेंसे मक्खन निकाल लिया गया हो।=वह मट्ठा जो घी या मक्खन तपानेपर नीचे बैठ जाता है। (श० सा०)।=मट्ठेको दूसरे बरतनमें उँडेलकर मट्ठेवाले बरतनको धोनेसे जो धोवन निकलता है। (पाँडेजी)।=कच्चे दूधका मट्ठा। (अज्ञात)

अर्थ—काव्यके एक भी अंग और उपाय नहीं सूझते। मन और बुद्धि दिरद्र हैं और मनोरथ राजा है॥६॥ बुद्धि (तो) अत्यन्त नीची है और चाह (इच्छा, अभिलाषा) ऊँची और अच्छी है। (जैसी कहावत है कि 'माँगै अमृत मिलै न छाँछ') अमृतकी तो चाह है और संसारमें कहीं जुड़ता छाँछ भी नहीं॥ ७॥

नोट—१ 'अंग' इति। प्रधानरूपसे काव्यके अंग ये हैं। रस, गुण, दोष, रीति और अलंकार। दोष वस्तुतः काव्यका अंग नहीं है परन्तु बिना दोषोंके ज्ञानके उत्तम काव्यका निर्माण नहीं हो सकता, अतएव उसको भी एक अंग कहा गया है। कवियोंने इन अंगोंको रूपकमें कहा है जिससे यह ज्ञात होता है कि कौन-से अंग प्रधान हैं, कौन गौण हैं और कौन त्याज्य हैं। यथा—'शब्दार्थों वपुरस्ति काव्यपुरुषस्यात्मारसादिः स्मृतः शूरत्वादिनिभागुणाः सुविदिता दोषाश्च खंजादिवत्। उत्तमसादिवदस्त्यलंकृति च यो ह्यंगस्य संस्थानवद् रीतीनां निचयस्त्वदं कविजनैर्ज़ेयं यशो लिप्सुभिः॥' (विशेष दोहा १०। ७—१० नोट १में देखिये।)

नोट—२ 'उपाऊ' इति। उपाय अर्थात् कारण। कौन-कौन सामग्री हमारे पास होनेसे हम काव्य कर सकते हैं। उन्हीं सामग्री या साधनको 'उपाय, कारण या हेतु कहते हैं। काव्यप्रकाशमें वे यों कहे गये हैं। (क) शक्ति। (ख) लोकवृत्त, शास्त्र और काव्यादिके अवलोकनसे प्राप्त निपुणता। (ग) काव्यज्ञोंके द्वारा शिक्षाके साथ अभ्यास। ये तीनों मिलकर काव्यकी उत्पत्तिमें 'हेतु' होते हैं। यथा, 'शक्तिर्निपुणता लोके शास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्। काव्यज्ञः शिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे॥' (काव्यप्रकाश १।३) कवित्वके बीजरूप संस्कारको 'शक्ति' कहते हैं, जिसके न होनेसे कोई काव्य नहीं बना सकता। यदि कोई बिना उस संस्कारके बनावे तो वह हास्यास्पद होता है। काव्यप्रकाशका मत है कि ये तीनों (शिक्त, निपुणता और अभ्यास) मिलकर ही काव्यके हेतु होते हैं, एक-एक स्वतन्त्र नहीं। पंडितराज जगन्नाथजीका मत है कि काव्यका हेतु एकमात्र 'प्रतिभा' है वे 'प्रतिभा' का अर्थ यह कहते हैं, 'काव्यघटनाके अनुकूल शब्द और अर्थकी उपस्थिति'। प्रतिभाके हेतु दो बताते हैं। एक देवता अथवा महापुरुष आदिका प्रसादजन्य पुण्यिवशेष, दूसरा विलक्षण व्युत्पत्ति और काव्य करनेका अभ्यास ('रसगंगाधर' के प्रथम आनन्दके काव्यकारण-प्रसंगमें उनके वाक्य हैं)। (पं० रूपनारायणजी)

नोट—३ अन्य लोगोंने ये अर्थ दिये हैं। **अंग उपाय**= (१) काव्यके अंग और उनके साधन जिससे ये अंग प्राप्त हों। (मानसपरिचर्या)=(२) अंग और उनके साधनके उपाय। (सू० मिश्र)=(३) एक भी पक्षका उपाय, किसी तरहकी तदबीर। (गौड़जी) (४) हे मित्र वा अंगमें एक भी उपाय (मा० पत्रिका)।

टिप्पणी—१ (क) मनोरथको राजा कहा, क्योंकि श्रीरघुनाथजीके गुणगानका मनोरथ है। मन, मितको रंक कहा; क्योंकि ये रामयशमें प्रवेश नहीं कर पाते और न एक भी अंग उपाय इनको सूझता है। रघुपितगुणकथनमें तो सब अंग सूझने चाहिये। (ख) मन और मित दोनोंको रंक कहा है। इनको राजा करनेके लिये आगे तीर्थमें स्नान करावेंगे; मितको मानसमें, यथा—'अस मानस मानस चषु चाही। भइ किब बुद्धि बिमल अवगाही॥' (बा० ३९) और मनको सरयूमें स्नान कराया, यथा—'मित अनुहारि सुबारि गुन गन गिन मन अन्हवाइ॥' (१। ४३) दोनोंको इस प्रकार निर्मल करके तब कथा कहेंगे। (ग) 'मित अति

नीचि' इति। रघुनाथजीके चिरत्र कहनेकी योग्यता नहीं है, इसीसे बारम्बार मितकी लघुता कहते हैं, 'अित नीचि' है अर्थात् विषयमें आसक्त है। यथा—'कहँ मित मोरि निरत संसारा', 'क्व चाल्पविषया मितः।' इसीसे नीच कहा। रामचशिन कथनकी रुचि है, इसीसे रुचिको ऊँची और अच्छी कहा। रामचिरति–कथनरूपी अमृत चाहते हैं, विषय-सुखरूपी छाँछ नहीं जुड़ता। (घ) 'जग' का भाव यह कि जगत्के पदार्थ छाँछ हैं। (नोट—'छाछी' से सांसारिक चर्चा, व्यवहारकी बातों, प्राकृत राजाओं-रईसोंके चिरत-गान इत्यादिका ग्रहण है। इन बातोंका तो बोध है ही नहीं, फिर भला अप्राकृत और शास्त्रीय बातोंको क्या लिखूँगा?) मनको चाहिये कि अपने लक्ष्यमें प्रवृत्त हो, बुद्धि उसे विचारे और विचारी हुई वस्तुको ग्रहण करे, सो दोनों इसमें नहीं।

# छिमहिहं सज्जन मोरि ढिठाई। सुनिहिहं बाल बचन मन लाई॥ ८॥ जौं बालक कह तोतिर बाता। सुनिहं मुदित मन पितु अरु माता॥ ९॥ हँसिहिहं कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषन भूषन धारी॥ १०॥

शब्दार्थ—ढिठाई=धृष्ठता, गुस्ताखी, अनुचित साहस। तोतिर (तोतली)=बच्चोंकी-सी अस्पष्ट वाणी या बोली।=अस्पष्ट, जो ठीक समझमें न आ सके। कूर (क्रूर)=निर्दयी, कड़े स्वभावके, जिसका किया कुछ न हो सके, दुष्ट, दुर्बुद्धि। यथा—'कूप खनत मंदिर जरत आये धारि बबूर। बविहं नविहं निज काज सिर कुमिति सिरोमिन कूर॥' (दोहावली ४८७) कुटिल=टेढ़े, कपटी। यथा—'आगे कह मृदु बचन बनाई। पाछे अनिहत मन कुटिलाई॥' (४। ७) कुबिचारी=बुरे विचार या समझवाले। दूषन (दूषण)=दोष, बुराई। भूषन (भूषण)=गहना, जेवर।

अर्थ—सज्जन मेरी ढिठाईको क्षमा करेंगे। मुझ बालकके वचन (वा, मेरे बालवचन) मन लगाकर सुनेंगे॥ ८॥ जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता-पिता प्रसन्नमनसे सुनते हैं॥ ९॥ क्रूर, कुटिल और बुरे विचारवाले, जो पराये दोषोंको भूषणरूपसे धारण करनेवाले हैं, वे ही हँसेंगे॥ १०॥

नोट—१ (क) 'छिमिहिहं सञ्जनः''' इति। यहाँ श्रीजानकीदासजी यह शंका उठाकर कि 'प्रार्थना तो देव-दनुज इत्यादिसे की कि हमपर कृपा कीजिये तो उन्हींसे ढिठाई भी क्षमा करानी चाहिये थी। ऐसा न करके कहते हैं कि 'छिमिहिहं सञ्जन मोरि ढिठाई' यह कैसा?' इसका समाधान भी यों करते हैं कि देवदनुज आदिकी प्रार्थना करते हुए जब यह कहा कि 'सब मिलि करहु छाड़ि छल छोहू।' तब उनकी ओरसे सम्भव है कि यह कहा जाय कि 'तुम कथा तो सज्जनोंके लिये कहना चाहते हो। यथा—'साधु समाज भिनित सनमानू।' (१) 'तो कृपा भी उन्हींसे चाहो'। इस बातका उत्तर गोस्वामीजी यहाँ दे रहे हैं कि सज्जन तो कृपा करेंगे ही, यह तो उनका स्वभाव ही है। परन्तु आप भी कृपया यह आशीर्वाद दें। श्रीभरतजीने भी ऐसा ही श्रीविसिष्ठजीकी सभामें कहा था। यथा—'जद्यिप मैं अनभल अपराधी। भै मोहि कारन सकल उपाधी।। तदिप सरन सनमुख मोहि देखी। छिम सब करिहिहं कृपा बिसेखी।। सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥ अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। मैं सिसु सेवक जद्यिप बामा॥ तुम्ह पै पाँच मोर भल मानी। आयसु आसिष देहु सुबानी॥ जेहि सुनि बिनय मोहि जन जानी। आविहं बहुरि राम रजधानी॥ जद्यिप जनम कुमातु तें मैं सठ सदा सदोस। आपन जानि न त्यागिहिहं मोहि रघुबीर भरोस॥' (२। १८३) भाव यह कि मुझे सज्जनोंकी ओरसे पुरा भरोसा है, आप सब कृपा करें। यहाँ प्रश्नलुप्ता उत्तर है।

(ख) 'सुनिहिहं बाल बचन'''''तोतिर बाता' इति। यहाँ 'बाल बचन' कहकर फिर 'तोतिर बाता' कहा। इस प्रकार दोनोंको पर्यायवाची शब्द जनाये। 'तोतरी' अर्थात् टूटी-फूटी, अस्पष्ट और अशुद्ध जिसमें अक्षरका भी स्पष्ट उच्चारण नहीं होता। भाव यह है कि जैसे बालकको लड्डूकी चाह हुई तो वह अड्डू-अड्डू कहता है। माता-पिता इन तोतले वचनोंको सुनकर प्रसन्न होते हैं, उसका आशय ध्यान देकर सुनकर समझ लेते

हैं और उसे लड्डू दे देते हैं। यहाँ भदेस वाणी (भिनत भदेस) को मन लगाकर सुनना और प्रसन्न होना लड्डूका देना है। यथा—'बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन। बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन॥' (२। १३६)

सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'जगन्मात्रके प्राणियोंको सीताराम-समान जानकर प्रणाम किया, इसलिये सब तुलसीदासजीके माता-पिता हुए। इसलिये बालककी अटपटी बात सुनकर सब प्रसन्न होंगे। यह ग्रन्थकारकी आशा ठीक है, उसमें भी जो पुत्रादिनी सर्पिणीकी तरह अपने पुत्रहीके खानेवाले हैं, उन क्रूर-कुटिल कुविचारियोंका हँसना ठीक है।

पंजाबीजी कहते हैं कि 'सुनिहिहं बाल बचन' पर यह प्रश्न होता है कि मूर्खोंके वाक्य कोई मन लगाकर कैसे सुनेगा? इसीपर कहते हैं कि 'जों बालक कह''''।

पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'जौं बालक' कहकर आपने सज्जनोंसे पुत्र और माता-पिताका नाता जोड़ा। खलोंसे कुछ नाता नहीं है। यथा, 'खल परिहरिय स्वान की नाईं।' (७। १०६)

नोट-२ 'हँसिहहिं कूर' इति। (क) यहाँ हँसनेवाले चार प्रकारके गिनाये; आगे दोहेमें इन चारोंका विवरण करेंगे। (ख) इस कथनमें यह सन्देह हुआ कि जो हँसेंगे उनकी कविता अवश्य उत्तम होती होगी, उसपर आगे कहते हैं कि यह बात नहीं है 'निज किबत्त'। (ग) 'जे पर दूषन भूषन धारी' इति। भाव यह कि अपनेमें कोई गुण है नहीं जिससे भूषित होते। इसलिये दूसरोंके दोषोंको ढूँढ़कर दिखाना, यही धारणा ग्रहण की है। दुसरोंका खण्डन करना, उनपर कटाक्ष करना, यही उनका भूषण है, इसीको उन्होंने पहन रखा है। आज भी न जाने कितने स्वयं तो इतनी समझ नहीं रखते कि गोस्वामीजीके गृढ़ भावोंको, उनके उद्देश्यको समझें, उलटे-पलटे कटाक्ष करते हैं, जिसमें वे भी अच्छे साहित्यज्ञ वा आलोचक समझे जावें। यह तात्पर्य 'कु**बिचारी**' शब्दका है। 'कूर' से स्वभाव कहा, 'कुटिल' से बुद्धि निकृष्ट बतायी और 'कुबिचारी' से विचार खोटे बताये। मिलान कीजिये। 'तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः। हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा॥' (रघुवंश १।१०) 'मक्षिका व्रणमिच्छन्ति दोषमिच्छन्ति दुर्जनाः। भ्रमराः पुष्पमिच्छन्ति गुणमिच्छन्ति साधवः॥' 'गुणगणगुम्फितकाव्ये मृगयित दोषं खलो न गुणजातम्। मणिमयमन्दिरमध्ये पश्यित हि पिपीलिका छिद्रम्॥' (शतदूषणम्) (संस्कृत-खरेंसे) अर्थात् गुण-दोषके जाननेवाले महात्मालोग ही इस प्रबन्धके श्रोता होनेके योग्य हैं, जैसे सोना दागी (खोटा) है या शुद्ध (खरा) यह अग्निमें परीक्षासे ही जाना जाता है। (रघ्वंश) मिक्खयाँ घावकी ही इच्छा करती हैं, दुर्जन दोष (खोज पाने) की ही इच्छा करते हैं, भौरे फूलको और साधु गुणको ढूँढ़नेकी इच्छा करते हैं। गुणगणयुक्त काव्यमें दुष्ट दोष ही देखता है न कि गुण, जैसे मणिखचित भूमिमें भी च्यूँटी छेद ही ढूँढ़ती है। (शतदूषणी) उत्तररामचरितमें भी कहा है कि यथा 'स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः।' (१।५) अर्थात् स्त्रियोंकी साधुताके विषयमें जैसे लोग प्रायः दुर्जन ही होते हैं, उसी तरह वाणी (कविता) के भी साधुत्वके विषयमें लोगोंकी दोषदृष्टि ही रहती है। यही 'परदृषण भूषणधारी' का भाव है।

# निज किबत्त केहि लाग न नीका।सरसहोउअथवाअतिफीका॥११॥ जे पर भनित<sup>\*</sup> सुनत हरषाहीं।ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं॥१२॥

शब्दार्थ—सरस=रसीली; जिसमें काव्यके नवों रस और अलंकारादि हों।=अच्छी। अथवा=वा, या, चाहे। फीका=नीरस। भिनत (भिणत)=कही हुई बात; वाणी, कविता। बर=श्रेष्ठ।

अर्थ—अपनी बनायी हुई कविता किसको अच्छी नहीं लगती (अर्थात् सभीको अपनी कविता अच्छी लगती है) चाहे वह रसीली हो चाहे अत्यन्त फीकी?॥ ११॥ जो दूसरेकी कविता सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोग संसारमें बहुत नहीं हैं॥१२॥

<sup>\*</sup> भनिति-१७२१, १७६२, छ०। भनित-१६६१, रा० प० (काशिराज)।

नोट—१ (क) 'निज किबत्त केहिं\*\*\* 'इति। पंजाबीजी लिखते हैं कि 'क्रूर कुटिल, बुरे विचारवाले हँसेंगे।' इसपर यदि कोई कहे कि और लोग भले ही आपकी किवताकी प्रशंसा न करें पर आप तो श्रेष्ठ समझते हैं। उसपर कहते हैं 'निज किबत्त केहि लाग न नीका।' इस तरह वे इस अर्धालीको गोस्वामीजीमें लगाते हैं पर अगली अर्धालीसे यह भाव संगत नहीं है। पं० रामकुमारजी एवं बाबा जानकीदासजीका ही कथन विशेष संगत है कि वे लोग हँसते हैं तो उनकी किवता तो अच्छी होगी ही तभी तो वे दूसरोंकी किवतापर हँसते हैं, उसीपर कहते हैं कि यह बात नहीं है। (ख) अपना किवत्त सभीको प्रिय एवं उत्तम लगता है। जैसे अपनी बनायी रसोई अपनेको प्रिय लगती है। अपना दोष किसीको नहीं सूझता, वह दोषको भी गुण कहता और समझता है। यथा—'तृलसी अपनो आचरन भलो न लागत कासु। तेहि न बसात जो खात नित लहसुनहू को बासु॥' (दोहावली ३५५) अपने दहीको खट्टा होनेपर भी कोई उसे खट्टा नहीं कहता, सभी अच्छा (मीठा) कहते हैं। यह लोकरीति है। इसी प्रकार हँसनेवालेकी किवता नीरस एवं दोषोंसे भरी भी होती है तो भी वे उसको उत्तम ही समझते हैं, उसपर प्रसन्न होते हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या? पर दूसरेकी किवता उत्तम भी हो तो भी वे कभी उसे सुनकर प्रसन्न न होंगे। २—यहाँ दो असमान वाक्योंकी समता 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है। ३—'ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं' इति। 'बर' से जनाया कि दूसरोंकी वाणीपर जो प्रसन्न होते हैं वे 'श्रेष्ठ' हैं। इन्हींको आगे 'सज्जन' कहा है। ऐसे लोग कम हैं। यह कहकर जनाया कि अपने किवत्तहीपर प्रसन्न होनेवाले बहुत हैं। आगे इसीकी उपमा देते हैं।

# जग बहु नर सर<sup>१</sup> सिर सम भाई। जे निज बाढ़ि बढ़िहं जल पाई॥ १३॥ सज्जन सकृत<sup>२</sup> सिंधु सम कोई। देखि पूर बिधु बाढ़ै जोई॥ १४॥

शब्दार्थ—सर=तालाब। सिर=नदी। बाढ़ि (बाढ़)=बढ़ती, वृद्धि, उन्निति। यथा, 'सिर भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी।' (६। ९८)।=नदी या जलाशयके जलका बहुत तेजीसे और बहुत अधिक मानमें बढ़ना। सकृत=एक। सिंधु=समुद्र। पूर=पूरा; पूर्ण। बिधु=चन्द्रमा।

१- सिर सर- १७२१, १७६२। सर सिर-१६६१, १७०४, छ०। १६६१ में पहले 'सुरसिर' था परन्तु 'ु' पर हरताल है और 'स' स्पष्ट है। इसमें सन्देह नहीं है। ना० प्र० सभाकी प्रतिमें 'सुरसिर' पाठ है। अयोध्याजीके मानसिवज्ञोंकी छपाई हुई प्रतियोंमें एवं अनेकों अन्य प्राचीन प्रतियोंमें 'सर सिर' वा 'सिर सर' पाठ मिलता है। सुधाकर द्विवेदीजीका भी यही पाठ है। 'सिर' में 'सुरसिर' भी आ जाती हैं और 'क्रूर, कुटिल, कुविचारियों' के लिये 'सुरसिर' का उदाहरण देनेमें जो सन्तोंको संकोच होता है, वह भी सर सिर पाठमें नहीं रहता। पुनः, गोस्वामीजी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य बहुत हैं, इसी प्रकार तालाब और निदयाँ भी बहुत हैं। दो बातोंके लिये दो दृष्टान्त क्रमसे दिये गये हैं। 'निज किबत्त' का दृष्टान्त 'जग बहु नर सर सिर' है और 'जे पर भिनत सुनत हरषाहीं' का दृष्टान्त 'सज्जन सकृत सिंधु' है। यथासंख्य अलंकार है।

२- सुकृत—पं० शिवलाल पाठक, को० रा० वै०। परन्तु पं० शिवलाल पाठककी परम्परावाले श्रीजानकीशरणजीने 'सकृत' पाठ दिया है। सकृत—१६६१, १७०४, छ०। 'सुकृत' पाठ लेकर 'सज्जन सुकृत सिंधु' का दो प्रकारसे पदच्छेद किया जाता है। 'सज्जन सुकृत-सिंधु-सम' और 'सज्जन-सुकृत सिंधु-सम'। अर्थात् किसीने 'सुकृत' को 'सिंधु' का और किसीने 'सज्जन' का विशेषण माना है। सुकृतिसिंधु=पुण्यसमुद्र। सज्जन सुकृत=सुकृती सज्जन। 'सकृत' का अर्थ 'एक बार' है। यथा, 'सकृत्सहैकबारे' इति अमरकोश। अर्थात् साथ, संग तथा एक बार परन्तु गोस्वामीजी कहीं-कहीं उसका 'एक' और 'कोई' अर्थमें प्रयोग करते हैं। जैसे, 'जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल' (अ० २८१) तथा 'सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई' (७।५४)। इस प्रकार यहाँ भी 'सकृत' पाठ है और उसका 'एक' अर्थ गृहीत है। और 'सुकृत' पाठ माननेमें भी अच्छा अर्थ बन जाता है, क्योंकि किव इस समय सज्जनोंके गुणगानमें प्रवृत्त हैं, अतः उनके प्रति उनकी आस्था होना स्वाभाविक है और इसलिये विशेषणात्मक 'सुकृतिसंधु' पाठ भी संगत प्रतीत होता है। पर अधिकांश रामायणियोंका मत 'सकृत' हीके पक्षमें है। काशिराज, सुधाकर द्विवेदीजी और वन्दन पाठकजीका भी यही पाठ है।

अर्थ—हे भाई! संसारमें तालाबों और निदयोंके समान मनुष्य बहुत हैं जो (इतर) जल पाकर अपनी ही बाढ़से बढ़ते हैं॥ १३॥ समुद्र-सा (तो) कोई ही एक सज्जन होता है जो चन्द्रमाको पूर्ण देखकर (अर्थात् दूसरेकी उन्नित देखकर) बढ़ता है॥ १४॥

टिप्पणी—१ 'जग बहु नर सर सिर समः"" 'इति। (क) नदी और तालाब थोड़े पानीसे उतरा उठते हैं, समुद्र बहुत भी जल पाकर नहीं बढ़ता। वैसे ही खल थोड़ी ही विद्या पाकर उन्मत्त हो जाते हैं, सज्जन समुद्रसम विद्यासे पूर्ण हैं, तो भी उन्मत्त नहीं होते। (यह भाव 'बाढ़' का अर्थ 'मर्यादा' लेकर कहा गया है।) (ख) नदी बढ़कर उपद्रव करती है, तालाब अपनी मर्यादाको तोड़ डालते हैं। [वैसे ही नीच लोग भी कुछ विद्या और धन पाकर अपने कुलकी मर्यादा छोड़कर सबको तुच्छ मानने लगते हैं। 'अधनेन धनं प्राप्तं तृणवन्मन्यते जगत्।' यह नीच स्वभाव है। (सू॰ मिश्र)] (ग) जो अपनी बाढ़से बढ़ते हैं (जैसे नदी, तालाब) उनकी बाढ़ अल्पकाल रहती है (अर्थात् वे वर्षाके पीछे फिर घट जाते हैं), जो परायी बाढ़ देखकर बढ़ते हैं (जैसे समुद्र), उनकी बाढ़ प्रति पूर्णिमाको बारहों मास रहती है।

टिप्पणी—२ 'निज बाढ़ि बढ़िंह' इति। भाव यह है कि तालाब अपनेमें जलकी बाढ़ अर्थात् अधिकता पाकर उछलने लगते हैं, वैसे ही थोड़ी विद्या-वैभववाले इतराने लगते हैं, अपनी वृद्धि देख हर्षसे फूले नहीं समाते, दूसरेकी वृद्धिसे उनको हर्ष नहीं होता। यथा, 'छुद्र नदी भिर चली तोराई। जस थोरेहुँ धन खल इतराई॥'(४। १४)

टिप्पणी—३ 'सज्जन सकृत सिंधु सम कोई।" 'इति। (क) समुद्र सदा पूर्ण रहता है। अपनेमें बहुत निदयोंका जल नित्य पाकर भी नहीं उछलता। पर जब चन्द्रमा पूर्णिमाको पूर्ण बढ़ा दिखायी देता है तब वह उछलने लगता है। समुद्रमें ज्वार-भाटा होना ही हर्ष है। यथा—'राकासिस रघुपित पुर सिंधु देखि हरषान। बढ़ेउ कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान॥' (उ०३) 'सोभत लिख बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु।' (अ०७) इसी तरह सज्जन दूसरोंकी पूरी बढ़ती देख प्रसन्न होते हैं।

[(ख) द्विवेदीजी 'सज्जन सकृत सिंधु' का भाव यह लिखते हैं कि सज्जन विरला ही समुद्र-सा होता है जो पूर्णचन्द्रमें इसका सम्पूर्ण कलंक देखकर भी उसका ध्यान न कर उसके अमृतमय किरणोंको देखते ही नीच जड (जल)का संग होनेपर भी आह्लादित होता है, इसी प्रकार सन्त दोषका ध्यान न कर थोड़े गुणको भी देखकर आह्लादित होता है, प्रशंसा ही करता है। भर्तृहरिजीने कहा है, 'परगुणपरमाणून्यर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥' (नीतिशतक ७९) अर्थात् (सज्जन विरले ही हैं) जो दूसरोंके परमाणु-बराबर गुणोंको पर्वतके समान बढ़ाकर अपने हृदयको प्रफुल्लित करते हैं।]

टिप्पणी—४ (क) 'जग बहु' का भाव कि जैसे संसारमें तालाब और निदयाँ अगणित हैं वैसे ही अपनी बढ़तीसे प्रसन्न होनेवाले अथवा थोड़ी विद्यासे भी इतरानेवाले लोग संसारमें बहुत हैं। 'सर' 'सिर' से भी अधिक हैं तथा 'सर' शब्द छोटा है अतः इसे प्रथम रखा। पुनः भाव कि [(ख) जैसे तालाब और नदी यदि ऊपरका जल न पावें तो नहीं बढ़ते, क्योंकि पूर्ण नहीं हैं, वैसे ही सर और सिरताके समान बहुतेरे लोग ऐसे ही हैं जो इधर-उधरसे दो-चार बातें सीखकर वक्ता बन जाते हैं, दूसरोंके काव्यकी या ग्रन्थके भावोंकी चोरी करके स्वयं किव या पिण्डत और लेखक बनकर फूले-फूले फिरते हैं कि हमारी बराबरीका कौन है, क्योंकि वे अपूर्ण हैं। ऐसे लोग दूसरोंकी कीर्ति देख जलते हैं, जिनकी चोरी करें उन्हींको दूषण देकर अपनी वाणीकी प्रशंसा करते हैं। सज्जन स्वयं पिरपूर्ण हैं और दूसरेकी भिनत अर्थात् किवता सुनकर आह्लादित होते हैं। (मा० प्र०) पुनः, (ग) बहुत-से नर तालाबके समान हैं और बहुत-से नदीके समान हैं। तालाब वर्षाका जल पाकर बढ़ते हैं, उनमें स्वयं अपनेसे बढ़नेकी गित नहीं है; वैसे ही जिनमें विद्या और शक्ति नहीं है, केवल अभ्यास है, वे औरोंकी वाणीको काट-छाँटकर अपने नामसे बनाकर प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोग 'सर' समान हैं। नदियाँ जिनका मूल स्रोत हिमालय आदि

पर्वत हैं वे अपनी बाढ़से बढ़ती हैं। ज्येष्ठमासमें बर्फके गलनेपर वे अपने-आप अपनी बाढ़से बढ़ जाती हैं, वैसे ही जो विद्या और शक्ति भी पाये हुए हैं वे अपनी उक्तिसे काव्य बनाकर देशोंमें प्रसिद्ध हुए; ये नदीके समान हैं। समुद्र न अपनेसे बढ़े और न वर्षाजल पाकर बढ़े। वह पूर्णचन्द्रको देखकर बढ़ता है। वैसे ही सज्जन न तो अपना काव्य दिखाकर अपनी प्रसिद्धि चाहें और न किसीके काव्यादिको काट-छाँटकर अपना नाम धरकर प्रसिद्ध होनेकी चाह करें। वे तो श्रीरामयशरूप पूर्णचन्द्रको देखकर ही आह्लादित हो बढ़ते हैं। अर्थात् जिस ग्रन्थमें सुन्दर श्रीरामयशका वर्णन देखते हैं, अपनी विद्या और शक्तिसे उसपर तिलक करके उसके द्वारा लोकमें प्रसिद्ध होते हैं। जैसे श्रीमद्भागवतपर श्रीश्रीधरस्वामी, वाल्मीकीयपर पं० शिवलाल पाठक आदि। (वै०)]

नोट—१ 'भाई' इति। यह प्यारका सम्बोधन सबके लिये है। अपने मनको भी इससे सम्बोधन किया है। यथा—'जो नहाइ चह एहि सर भाई।'(१। ३९) 'करिह बिचारु करौं का भाई'(१। ५२। ४) तथा तरु पल्लव महँ रहा लुकाई।'(५। ९। १) देखिये।

नोट—२ बाबा हरिदासजी 'देखि पूर बिधु' का भाव यह लिखते हैं कि गोस्वामीजी 'किव कोविद मानस मंजु मराल' से विनय करते हैं कि मेरी किवता ऐसी हो जैसे पूर्णचन्द्र। (अर्थात् वे अपने काव्यको यहाँ पूर्णचन्द्र कह रहे हैं।) जैसे पूर्णचन्द्र तापहारक, प्रकाशक और अमियरूप होता है, वैसे ही मेरे काव्यचन्द्रमें श्रीरामसुयश अमृत है, उससे मोहनिशामें सोते हुए ईश्वरिवमुख, मृतकरूप, त्रयतापयुक्त, भवरोगपीड़ित जीव पठन, श्रवण, मनन करके सर्व बाधारहित हो जायँगे।

नोट—३ गोस्वामीजीने सज्जनोंको माता-पिता और अपनेको पुत्र माना है जैसा—'सुनिहिहं बाल बचन' और 'जौं बालक कह' में बता आये हैं। माता-पिता बालकके तोतले वचनपर प्रसन्न होते हैं। इस सम्बन्धसे समुद्र और पूर्णचन्द्रका उदाहरण बहुत उपयुक्त हुआ है। चन्द्रमाकी उत्पत्ति समुद्रसे हुई है, अतः समुद्र माता-पिता है और चन्द्र पुत्र। जैसे वह अपने पुत्रको पूर्ण देख प्रसन्न होता है, वैसे ही सज्जन मेरे काव्यको सुनकर, देखकर प्रसन्न होंगे यह ध्वनित है।

# दो०—भाग छोट अभिलाषु बड़ करउँ एक बिश्वास। पैहिंह सुख सुनि सुजन सब<sup>१</sup> खल करिहिंह उपहास॥८॥

शब्दार्थ—भाग=भाग्य। अभिलाषु=इच्छा। उपहास=हँसी।

अर्थ—मेरा भाग तो छोटा है और इच्छा बड़ी है (पर) मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सब सज्जन सुख पावेंगे और खलगन हँसी उड़ावेंगे<sup>२</sup>॥८॥

पं० रामकुमारजी—(क) पहले कहा कि मित रंक है, मनोरथ राजा है। मनमितके अनुकूल मनोरथ नहीं है, तो क्योंकर पूरा हो? मनमित अच्छे न सही, यदि भाग्य ही अच्छा हो तो भी अभिलाषा पूरी हो जाती है, सो भी नहीं है। भाग्य छोटा है अर्थात् भाग्यके अनुसार अभिलाषा नहीं है। (ख) 'एक बिश्वास' का भाव यह है कि भाग्यका भरोसा नहीं है और न बुद्धिहीका। यथा—'निज बुिध बल भरोस मोहिं नाहीं।' एक विश्वास सन्तोंके सुख पानेका है।

द्विवेदीजी—एक विश्वास है कि सज्जन रामचिरतके कारण प्रसन्न होंगे और खल हँसी करेंगे पर इससे उनको भी सुख ही होगा, क्योंकि सुखके बिना उपहास नहीं उत्पन्न होता। भास्कराचार्यजीने भी सिद्धान्त-शिरोमणिमें

१—१६६१, १७०४, मानस-परिचर्या, पं० शिवलाल पाठक, ना० प्र० सभा, मानस-पत्रिकाका पाठ 'सब' है। १७२१, १७६२, छ० में 'जन' है।

२—कालिदासजीने भी ऐसा ही कहा है, 'मन्दः किवयशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्।' यहाँ 'आत्मतुष्टिप्रमाण' अलंकार है।

लिखा है कि 'तुष्यन्तु सुजना बुद्धवा विशेषान् मदुदीरितान्। अबोधेन हसन्तो मां तोषमेष्यन्ति दुर्जनाः॥'॥८॥

श्रीजानकीदासजी—'भाग छोट' अर्थात् प्राकृत किवयोंमें बैठनेयोग्य। 'अभिलाषु बड़' अर्थात् व्यास, वाल्मीकि इत्यादिके बराबर बैठनेकी। भाव यह कि चाह तो है कि मेरी किवता व्यासादिके समान प्रामाणिक मानी जावे पर ऐसी योग्यता है नहीं।

बैजनाथजी—भाग छोटा है अर्थात् श्रीरामयशगायकोंमें मेरा हिस्सा छोटा है। तात्पर्य यह कि एक तो किलका किव, दूसरे बुद्धिविद्याशिक्तहीन, उसपर भी यह भाषाका काव्य! सब दोष-ही-दोष हैं तब इसका आदर कौन करेगा? अभिलाषा=भिवष्यकी वस्तुका पूर्व ही मनोरथ करना।

बाबा हरिदासजी—भाग छोटा है अर्थात् पूर्वजन्मोंका संचित पुण्य नहीं है। अभिलाषा रामयशगानकी है, सो बिना पूर्वके सुकृतके हो नहीं सकता। पर मेरी अभिलाषा सुन सज्जन सुखी होंगे, मुझपर कृपा करेंगे और उनकी कृपा अघटितघटनापटीयसी है अत: वह अभिलाषा पूर्ण हो जायगी। खल परिहास करेंगे कि अरे! वह तो अपने मुँह ही कहता है कि मेरे अघ सुन नरकने भी नाक सकोड़ी, तब भला वह कैसे रामयश गा सकता है? वह तो हमारा सजातीय है।

नोट—१ (क) 'सम प्रकास तम पाख दुहुँ "" 'इस दोहेतक कुसंग-सुसंगसे हानि-लाभ दिखाया। 'जड़ चेतन जग जीव जत" 'से 'सीयराम मय सब जग जानी ' तक वन्दना की। 'जानि कृपाकर किंकर मोहू' से 'मित अति नीचि ऊँचि रुचि आछी' तक अपना मनोरथ कहकर विनय की। 'छिमिहिहं सज्जन' से 'पैहिहं सुख सुनि "" 'तक साधु-असाधुके निकट अपनी किवताका आदर-अनादर कहा।

(ख) सज्जनोंके सुननेक ५ हेतु लिखे हैं। (१) सज्जन मेरे माता-पिता हैं, मैं उनका बालक हूँ। वे मेरी तोतरी बात सुनेंगे। यथा— 'छिमिहिहं सज्जन मोरिं ।' (२) बड़े दूसरेकी वृद्धि देखकर प्रसन्न होते हैं। 'सज्जन सकृत सिंधु ।' (३) श्रीरामभिक्तिसे भूषित जानकर सुनेंगे। 'रामभगित भूषित जिय जानी।' (४) श्रीरामनामयश— अंकित जानकर सुनेंगे। 'सब गुनरिहत कुकिवकृत बानी।' "और, (५) श्रीरामयश जानकर सुनेंगे। 'प्रभु सुजस संगित भिनित भिल होइिह सुजन मनभावनी।' इसी प्रकार खलोंके न सुननेके ५हेतु कहे हैं। यथा, 'हँसिहिहं कूर' १, 'कृटिल' २, 'कृविचारी' ३, 'जे परदृषन भूषनधारी' ४ और 'जे निज बाढ़ि बढ़िहं जल पाई' ५।

#### खल परिहास होइ हित मोरा। काक कहिं कलकंठ कठोरा॥१॥

शब्दार्थ—**परिहास**=उपहास, हँसी। **हित**=भला, कल्याण। **कलकण्ठ**=मधुर कण्ठवाली, कोकिल, कोयल। **कठोर**=कड़ा।

अर्थ—खलों के हँसनेसे मेरा हित होगा। (क्योंकि) कौवे कोकिलको कठोर कहते ही हैं॥ १॥ नोट—१ 'होइ हित मोरा' इति। कैसे हित होगा? इस तरह कि—(क) सुननेवाले कहेंगे कि देखिये तो यह दुष्ट कौवा कोकिलको कठोर कहता है, वैसे ही मेरे भिणतको अर्थात् किवताको जब खल हँसेंगे और कहेंगे कि यह तो प्राकृत वाणी है तब सज्जन कहेंगे, देखिये तो यह कैसी दिव्य वाणी है, इसे ये दुष्ट प्राकृत कहते हैं। सज्जनोंके मुखसे बड़ाईका होना ही हित है। (मा॰ प्र॰) (ख) खलोंकी बातको कोई प्रमाण नहीं मानता। वे सच्चा ही दूषण लगावेंगे तो भी सब उसे झूठा ही समझेंगे। इस तरह उनके मुखसे जो दूषण भी निकलेंगे वे भी भूषण हो जायँगे। यह हित होगा। (वै॰) (ग) लोक और परलोक दोनोंमें हित होगा। खल निन्दा करेंगे तब सज्जन उनकी बातको झूठी करेंगे। सन्तोंका वाक्य प्रमाण है। अत: यह लोकिहत होगा और परलोकमें हित यह होगा कि निन्दा करनेसे वे मेरे पापोंके भागी होंगे। खलोंके कथनको लोग ऐसा ही समझेंगे जैसे कौवे कोयलको कठोर कहें वैसे ही इनका हाल है। (पं॰) (घ) गुप्त पापोंको प्रकट कर देनेसे उनका नाश हो जाता है, अतएव परिहासद्वारा मेरे अवगुणकथनसे मेरा लाभ होगा। कोयल कौवेके अण्डे गिराकर उसकी जगह अपने अण्डे रख देता है, कौवे उन्हें सेते

हैं। काक कोयलकी निन्दा करता है तो कोयलका पाप (अण्डा आदि गिरानेका) मिट जाता है और उसकी बोली सबको प्रिय लगती है। (बाबा हरिदासजी) महत्पुरुषोंकी एवं सद्ग्रन्थोंकी निन्दा करनेसे निन्दा करने और सुननेवालोंमें उसका पाप बट जाता है, यह हित होगा। (ङ) काक और कोकिलकी बोली सुनकर सभी पहचान लेते हैं। सज्जन किवताको सुनकर सुख पावेंगे और खल उसीको सुनकर हँसेंगे, इससे मेरी प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यदि सज्जन दु:ख पाते और खल आदर करते तो किवता निन्दित होती। खल जिसपर हँसें वह सन्त समझा जाता है और जिसकी वे प्रशंसा करें वह खलका सम्बन्धी वा सजातीय अर्थात् नीच समझा जाता है। यही हित होगा। (रा० प्र०)

नोट—२ 'खल परिहास' दोष है। कवि उसमें गुण मानकर उसकी इच्छा कर रहा है। यहाँ 'अनुज्ञा अलंकार' है।

नोट—३ 'काक कहिं कलकंठ कठोरा' इति। (क) भाव यह है कि जैसे कौवेके निन्दा करनेसे कोई कोकिलको बुरा नहीं कहता, वैसे ही खलोंके हँसनेसे सज्जन इस रामचिरतयुक्त किवताकी कदािप निन्दा न करेंगे। पुन:, (ख) आशय यह है कि रूपमें तो कौवा और कोकिल दोनों एक–से ही हैं। पर बोलीसे जाना जाता है कि यह काक है और यह कोकिल। 'काक: कृष्ण: पिक: कृष्ण: को भेद: पिककाकयो:। प्राप्ते वसन्तसमये काक: काक: पिक: पिक:॥' एवं जिसकी खल निन्दा करें वह सज्जन है:……। (मा० पित्रका)

## हंसहि बक गादुर \* चातकही। हँसहिं मिलन खल बिमल बतकही।। २।।

शब्दार्थ-गादुर=चमगादड़। चातक=पपीहा। मिलन=मनके मैले।

अर्थ—बगुला हंसको और चमगादड़ पपीहेको हँसते हैं, (वैसे ही) मिलन स्वभाववाले दुष्टलोग निर्मल वाणीपर हँसते हैं॥२॥

नोट-यहाँतक दो अर्धालियोंमें खलपरिहाससे अपना हित दिखाया।

पाठान्तर—श्रावणकुंजकी प्रतिमें 'गादुर' का 'दादुर' बनाया गया है। भागवतदासजीका भी 'गादुर' पाठ है। काशीराजकी प्रतिमें भी 'गादुर' है। रामायणीजी और व्यासजी 'गादुर' पाठको शुद्ध और उत्तम मानते हैं। वन्दन पाठकजी, सुधाकर द्विवेदीजी और पं० रामकुमारजीने भी यही पाठ लिया है। वे कहते हैं कि दादुर जलचर है, चातक नभचर। दोनों ही मेघके स्नेही हैं, पर नभचरपर जलचरका हँसना कैसे बने? नभचरको नभचर हँसेगा, सजातीयका सजातीयको हँसना ठीक है। गादुर और चातक दोनों पक्षी हैं और दोनोंके गुणधर्म एक-दूसरेके विरुद्ध हैं।

पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि यहाँ तीनों दृष्टान्त पिक्षयोंके दिये गये क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, ये सब पक्षपाती हैं। यथा—'सठ सपच्छ तव हृदय बिसाला''''।

पं० सिच्चिदानन्दजी शर्मा, काशी—'गादुर' और 'दादुर' इन दोनों पाठोंमें कौन-सा अधिक उपयुक्त और ग्राह्य है, इस सम्बन्धमें हमारा विचार 'गादुर' के पक्षमें है। इसके कारण ये हैं। प्रथम तो यह प्रसंग वाणीका है और कविलोग पिक्षयोंमें ही प्राय: गानकी उत्प्रेक्षा करते हैं। दादुरकी गणना पिक्षकोटिमें होती भी नहीं। दूसरे किवने 'कूर', 'कुटिल' तथा 'कुविचारी' विशेषण क्रमसे दिये हैं। ये तीनों इसी क्रमसे काक, बक और गादुरमें चिरतार्थ होते हैं। काककी कूरता और बककी कुटिलता लोकमें प्रसिद्ध है। रहा गादुर, सो स्वमलभोजी है। तीसरे काकका कोकिलसे, बकका हंससे और गादुरका चातकसे वर्णसाम्य भी है। इसी भाँति आकारगत सादृश्यका भी उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा। चातक और गादुरके सादृश्यकी चतुर्थ बात यह है कि ये दोनों आकाशमें ही वास करते हैं। वृक्षपर उलटे टॅंगे रहना एक प्रकारसे शून्यवास

<sup>\*</sup> दादुर—१६६१ में 'गादुर' था, 'ग' के ऊपर 'द' बनाया है। गादुर-१७०४, १७२१, १७६२, छ०।

ही है। इस प्रकार हेतुचतुष्टयसे गादुर पाठकी समीचीनता सप्रमाण सिद्ध है। पुन:, सीधा बैठनेमें असमर्थ होनेसे पिपासाशान्तिके लिये वर्षा-जलके अधीन रहना गादुरके बारेमें भी असम्भव नहीं, यह भी चातकके साथ पंचम सादृश्य है।

[नोट—चमगादड़के कुछ लक्षण ये हैं। यह भूमिपर अपने पैरोंसे चल नहीं सकता, या तो हवामें उड़ता रहता है या किसी पेड़की डालमें चिपटा रहता है। यद्यपि यह जन्तु हवामें बहुत ऊपरतक उड़ता है पर उसमें पिक्षयोंके लक्षण नहीं हैं। इसकी बनावट चूहेकी-सी होती है, इसे कान होते हैं और यह अण्डा नहीं देता, बच्चा देता है। दिनके प्रकाशमें यह बाहर नहीं निकलता, किसी अँधेरे स्थानमें पैर ऊपर और सिर नीचे करके औंधा लटका रहता है।]

'दादुर' के पक्षमें कह सकते हैं कि वह और चातक दोनों मेघ और वर्षा-ऋतुकी प्रतीक्षा करते हैं और दोनों जलकी धारणा रखते हैं। परन्तु इनमेंसे पहला सामान्य जलसे सन्तुष्ट है, उसको जलकी स्वच्छता और मिलनताका विचार नहीं है। और दूसरा (चातक) एक विशिष्ट प्रकारके उत्तम जलका व्रत रखता है और उसमें उसकी दृढ़ धारणा और अनन्यता है।

पं॰ महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हैं कि 'प्रसंगानुसार मेढक और चातककी समता यथार्थ प्रतीत होती है, क्योंकि वे दोनों मेघोंसे प्रेम रखनेवाले और वर्षाके आकांक्षी होते हैं। उनमें अन्तर यह है कि मेढक जलमात्रमें विहार करता हुआ सभी बादलोंसे प्रेम रखता है; किन्तु पपीहा स्वातीके बादल और जलसे प्रसन्न होता है। मेढक इसलिये हँसता है कि मेरे समान सब जलोंमें यह विहार नहीं करता, स्वातीके पीछे टेक पकड़कर नाहक प्राण गँवाता है। यह दृष्टान्तका भाव है। पर इस गम्भीरताको 'गादुर' नहीं पहुँच सकता है।

श्रीजानकीशरणजी मालवीयजीसे सहमत होते हुए कहते हैं कि गादुरको पक्षी भी कहना ठीक नहीं है। बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'दादुर' और 'चातक' दोनों मेघके स्नेही हैं तब हँसना कैसे बने? साहूकार चोरको और चोर साहूकारको हँसे तब बने (उचित हो)। और, चौपाईमें ऐसा ही पाठ-अर्थ है कि 'हँसिहें मिलन खल बिमल बतकही।' खलके स्थानपर गादुर है जो मिलन है और 'बिमल बतकहीं' के स्थानपर 'चातक' है।

नोट—१ 'हंसिह बक''''' इति। भाव यह है कि—(क) जैसे बगुला और चमगादड़ (वा, मेढक) की निन्दासे हंस और चातक जगत्में अयोग्य नहीं कहे जाते, वैसे ही मिलनोंकी निन्दासे निर्मल वाणी अयोग्य नहीं कही जाती। अच्छे लोगोंमें इनकी प्रशंसा ही होती है। (द्विवेदीजी) (ख) यहाँ दृष्टान्त देकर दिखाया कि खल वचन, कर्म और मन तीनोंकी निन्दा करते हैं। काक कोकिलके 'वचन' को कठोर कहता है, बगुला हंसके क्षीर-नीर-विवरण-विवेकको हँसता है कि इसका यह 'कर्म' अच्छा नहीं है और गादुर चातककी टेकको हँसता है कि इसका 'मन' अच्छा नहीं है। टेक मनका धर्म है। (पं० रामकुमारजी)

पं॰ रामकुमारजी—१ (क) '*बिमल बतकही'* पदका भाव यह है कि '*बतकही'* बिमल (निर्मल, निर्दोष) है तो भी ये दूषण देते हैं।

(ख) 'बिमल बतकही' इति। 'बतकही' का अर्थ वाणी है। वाणीका प्रयोग धर्म-सम्बन्धहीमें करना चाहिये। इसी तरह 'बतकही' शब्द श्रीरामचरितमानसमें सात ठौर गोस्वामीजीने दिया है और सातों स्थानोंपर धर्म-सम्बन्धी वार्ताके साथ इसका प्रयोग किया है।

इस ग्रन्थमें सप्त सोपान हैं और सात ही बार यह पद आया है; इस प्रकार प्रति सोपान एक बार हुआ। प्रथम सोपानमें दो बार आया, इससे दूसरे सोपानमें नहीं दिया गया। अरण्यकाण्डका प्रसंग उत्तरकाण्ड सातवें सोपानमें दिया गया। चतुर्थ सोपानमें एक बार आया। पंचम सोपानमें नहीं आया, षष्ठ सोपानमें दो बार आया है। यथा—(१) 'हंसिंह बक गादुर चातकही। हँसिंह मिलन खल बिमल बतकही॥'(२) 'करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लुभान।'(१। २३१) (३) 'दसकंधर मारीच बतकही' (७। ६६) (यह प्रसंग अरण्यकाण्डका है।) (४) 'एहि बिधि होत बतकही आये बानरजूथ।'(४। २१) (५) 'तव बतकही गूढ़ मृगलोचिन। समुझत सुखद सुनत भयमोचिन॥'(६। १६) (६) 'काज हमार तासु हित होई। रिपु सन करेंहु बतकही सोई॥''(६। १७) (७) 'निज निज गृह गये आयसु पाई। बरनत प्रभु बतकही सुहाई॥'(७। ४७) सातों ठौर परमार्थसम्बन्धमें यह शब्द देकर उपदेश देते हैं कि वार्ता जब करो परमार्थसम्बन्धी करो; क्योंकि वही वाणी विमल है, उसी वाक्यकी सफलता है और सब वार्ता व्यर्थ है।

+जैसे इन सातों प्रसंगोंमें परमार्थ वा धर्मनीतिका ही विशिष्ट सम्बन्ध होनेसे '**बतकही**' शब्दका प्रयोग हुआ है, वैसे ही जहाँ ज्ञान और भक्तिका विशिष्ट सम्बन्ध होता है वहाँ उसको 'संवाद' कहा है।

नोट—२ पूर्व कहा था कि '*हाँसिहिहिं कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषन भूषन धारी॥*' अब यहाँ उन चारोंका विवरण करते हैं। काक क्रूर है, बक कुटिल है, गादुर कुविचारी है और मिलन खल परदूषण–भूषणधारी है।

किबत रिसक न रामपद नेहू। तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू॥ ३॥ भाषा भिनत भोरि मित मोरी । हँसिबे जोग हँसे निहं खोरी॥ ४॥ प्रभु-पद प्रीति न सामुझ नीकी। तिन्हिहं कथा सुनि लागिहि फीकी॥ ५॥ हिरहरपद-रित मित न कुतरकी। तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की॥ ६॥ रामभगित भूषित जिअ जानी। सुनिहिहं सुजन सराहि सुबानी॥ ७॥

अर्थ—जो कविताके रसिक हैं (परन्तु जिनका) श्रीरामचरणमें प्रेम नहीं है, उनको यह हास्यरस होकर सुख देगी॥ ३॥ (एक तो) भाषाका काव्य (उसपर भी) मेरी बुद्धि भोली (इससे) हँसनेके योग्य ही है, हँसनेमें उनको दोष नहीं॥ ४॥ जिनकी प्रभुके चरणोंमें प्रीति नहीं है और न जिनकी समझ ही अच्छी है, उनको यह कथा सुननेमें फीकी लगेगी॥ ५॥ जिनकी हिरहरचरणकमलोंमें प्रीति है और बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है, उनको श्रीरघुनाथजीकी कथा मीठी लगेगी॥ ६॥ श्रीरामभिक्तसे भूषित है, ऐसा हृदयसे जानकर सज्जन इसे सुन्दर वाणीसे सराह-सराहकर सुनेंगे॥ ७॥

नोट—१ इन चौपाइयोंसे कविके लेखका आशय यह है कि सभी प्रकारके श्रोताओंको इस ग्रन्थसे कुछ-न-कुछ पात्रतानुसार, मनोरंजन और सुखकी सामग्री अवश्य मिलेगी। पहले खल-परिहाससे अपना हित कहकर अब तीन अर्धालियोंमें हँसनेवालोंका हित दिखाते हैं।

नोट—२ '*हाँसिबे जोग*' इति। कवितरसिक हास्यरससे सुख पायें। इससे हास्यरसको पुष्ट करते हैं कि हँसने योग्य है। '*भाषा भनित*' का भाव यह है कि संस्कृत कविताके अभिमानी पण्डितलोग इस भाषा भणितिको क्यों पसन्द करेंगे, उनका हँसना उचित ही है।

१-पाठान्तर—'मोरी मति भोरी' (मा० प्र०, रा० प०, मा० प०)।

२- इस अर्धालीका भाव यह है कि मेरी किवतामें काव्यरस एक भी नहीं और वे किवताके रिसक हैं, इस कारण वे देखकर हँसेंगे। इससे इसमें हास्यरस सिद्ध होगा। काव्यमें नौ रस होते हैं। उनमेंसे उन्हें एक भी न सूझेगा। (पं॰ रा॰ कु॰, पाँड़ेजी) इस अर्थमें लोग यह शंका करते हैं कि इस ग्रन्थमें तो सब रस हैं। किवत्तरिसकोंको तो इसमें सभी रस मिलेंगे, तो फिर 'हास्यरस' क्योंकर होगा? इसलिये यहाँ देहली-दीपकन्यायसे 'न' का अन्वय 'किवत-रिसक' और 'राम पद नेहूं दोनोंमें करके यों अर्थ करते हैं कि 'जो न तो किवताके रिसक हैं और न जिनका श्रीरामपदमें प्रेम ही है।'

श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि भगवद्यश चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृत, उसको हँसनेसे दोष तो होता ही है। पर, गोस्वामीजी '*हँसे निहॅ खोरी*' कहकर अपनी साधुतासे उन्हें भी निर्दोष करते हैं।

नोट—३ 'प्रभु-पद प्रीति न सामुझि नीकी 'इति। भाव यह है कि प्रभुपदमें प्रीति नहीं है, इसिलये उनको भिक्तके रसका सुख न मिला और समझ अच्छी नहीं है, इससे किवताका रस न मिला। अतएव फीकी है। 'समझ अच्छी नहीं ' अर्थात् कुतर्कको प्राप्त है। [बैजनाथजीने दो अर्थ और दिये हैं। (क) श्रीरामपदमें प्रीति नहीं है, पर काव्यांगोंकी समझ अच्छी है अर्थात् जो रजोगुणी चतुर हैं उनको फीकी लगेगी। अथवा, (ख) प्रभुपदप्रीतिमें (क्या लाभ है इस विषयमें) जिनकी समझ अच्छी नहीं है अर्थात् हरिविमुखोंको फीकी लगेगी। (वै० रा० प्र०)]

नोट—४ 'हरिहरपद-रित मित न कुतरकी "" 'इति। (क) हरि=विष्णुभगवान्। हर=शिवजी। करुणासिन्धुजी, पाँडेजी, हरिहरप्रसादजी इत्यादि कहते हैं कि 'मित न कुतरकी 'हरिहरके साथ है। अर्थात् हरि और हरमें जिनकी बुद्धि कुतर्कको नहीं प्राप्त है, जो दोनोंमें अभेद देखते हैं \* भेदबुद्धि नहीं रखते, उनको यह कथा मधुर लगेगी। इससे ग्रन्थकारका यह आशय जाना जाता है कि जिस मनुष्यका प्रेम हरिहरपदमें अभेद और कुतर्करहित हो, उसीकी प्रीति श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें तथा उनकी कथामें होगी, क्योंकि श्रीरामजीको दोनों बराबर प्रिय हैं। (रा० प्र०)

- (ख) 'मित न कुतरकी' और 'हरिहरपद-रित' को पृथक्-पृथक् दो बातें माननेसे उपर्युक्त भाव तो आ जाता ही है, साथ-ही-साथ चिरतमें भी सन्देह, मोह इत्यादिका भाव सिम्मिलित रहता है। 'कुतर्क'— अवतार है तो 'खोजत सो कि अज्ञ इव नारी', 'खर्ब निसाचर बाँधेऊ नागपास सोइ राम' इत्यादि कुतर्क हैं। यथा— 'अस बिचारि मित धीर तिज कुतर्क संसय सकल।' (उ० ९०)
- (ग) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'हरिहरपद-रिते ते से जनाया कि यह स्मार्तों वा पंचदेवोपासकोंको मधुर लगेगी; क्योंकि इसमें गणेशजीकी वन्दना, सूर्यवंशकी प्रशंसा, भवानी श्रोता, शिवजी वक्ता और भगवान्का यश ये सभी हैं। अथवा जो शैव हिरमें अभावादि तर्क नहीं करते वे इसे शिवचिरत जानेंगे; क्योंकि प्रथम तो शिवचिरत ही है और फिर शिव-पार्वती-संवाद ही तो अन्ततक है और जो वैष्णव शिवमें तर्क नहीं करते अर्थात् शिवजीको श्रीरामजीका भक्त जान भेद-भाव नहीं रखते, उनको स्वाभाविक ही मधुर लगेगी।
- (घ) कथा मधुर लगेगी क्योंकि भक्ति मधुर है। यथा—'कथा सुधा मिथ काढ़िहं भगित मधुरता जाहि।' (७। १२०) प्रभुपद प्रीतिःःः' और 'हिरहरपदःःः' दोनों अर्द्धालियोंका मिलान कीजिये।
  - १ प्रभुपद-प्रीति न २ न सामुझि नीकी ३ लागिहि फीकी
  - १ हरिहरपद-रित २ मित न कुतरकी ३ मधुर (लागिहि)

टिप्पणी—१ 'राम भगित भूषित जिअ जानी"" 'इति। सन्त किवतिविवेकसे भूषित जानकर नहीं सुनते। इनके हृदयमें भिक्त और हिरहरपदमें रित है, अतः जो किवता श्रीरामभिक्तसे भूषित होती है, उसीको सुनते हैं। 'सराहि सुबानी' का भाव यह कि सज्जन सुनते जायँगे और सराहते भी जायँगे कि ओहो! क्या अच्छी सुन्दर वाणी है, क्योंकि रामभिक्तसे भूषित है। (पं० रामकुमारजी) 'राम भगित भूषित।' यथा—'एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपित भगित केर पंथाना॥ राम उपासक जे जग माहीं। एहि सम प्रिय तिन्हके कछु नाहीं॥'(७। १२८-१२९) एवं, 'जेहिं महुं आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥'(७। ६१) तथा 'जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि रामचिरत बर ताग। पहिरिहं सञ्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग॥' (१।११) और 'राम नाम अंकित जिय जानी।'

<sup>\*</sup> हिर-हरमें भेद वर्जित कैसे? इस तरह कि 'हिर' और 'हर' दोनोंका अक्षरार्थ एक ही है। दूसरे दोनों स्वरूपोंमें आभूषण और आयुधोंके भाव भी एक ही हैं। हिरकी गदा और शिवकी विभूति दोनों पृथिवीतत्त्व, हिरका पद्म और हरकी गंगा दोनों जलतत्त्व। इसी प्रकार सुदर्शन और भालनेत्र अग्नितत्त्व, पांचजन्य और सर्प वायुतत्त्व, नन्दक और डमरू आकाशतत्त्व। भाव कि दोनों पंचतत्त्वोंके मालिक हैं। (रा० प०) २ हिरहरपदमें कृतर्करहित प्रीति।

टिप्पणी—२ यहाँ इस प्रसंगमें उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम चार प्रकारके श्रोताओंके लक्षण कहे गये हैं। उत्तम, यथा—'राम भगित भूषित जिय जानी। सुनिहिं सुजन सराहि सुबानी॥' मध्यम—'हरिहरपद-रित मित न कुतरकी। तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुबर की'॥' निकृष्ट—'प्रभुपद प्रीति न सामुझि नीकी। तिन्हिं कथा सुनि लागिहि फीकी॥' अधम—'कबित रिसक न रामपद नेहू। तिन्ह कहँ सुखद हासरस एहू।।'

टिप्पणी—३ इस प्रसंगमें यह दिखाया कि कथाके श्रवणके अधिकारी खल नहीं हैं, क्योंकि 'खल किरिहिं उपहास'; किव नहीं हैं; क्योंकि जो किवत्त-रिसक हैं 'तिन्ह कहँ सुखद हासरस एहू' और न वे ही हैं जिनकी समझ अच्छी नहीं; क्योंकि 'तिन्हिंहं कथा सुनि लागिहि फीकी।' इनके अधिकारी केवल सज्जन हैं। इसीसे बारम्बार सुजनको कहते हैं। यथा—छिमहिहं सज्जन', 'पैहिंहं सुख सुनि सुजन', 'सुनिहिहं सुजन सराहि' और 'गिरा ग्राम्य सियरामजस गाविहं सुनिहं सुजान', 'सादर सुनहु सुजन मन लाई'।

# किब न होउँ निहं बचन \* प्रबीनू। सकल कला सब बिद्या हीनू॥८॥

अर्थ—मैं न तो कवि ही हूँ और न बोलनेमें (अर्थात् शब्दोंकी योजना, वाक्यरचनामें) ही प्रवीण (कुशल, निपुण) हूँ। (मैं तो) सब कलाओं, सब विद्याओंसे रहित हूँ॥ ८॥

नोट—१ 'किब' इति। (क) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'किव' वह है जो लक्षण और उदाहरण-सिहत काव्यके अंगोंका वर्णन करे; जैसे मम्मटाचार्य-काव्यप्रकाश, भानुदेव-रसमंजरी, दामोदरिमश्र-वाणीभूषण। अथवा जो काव्यके लक्षण न कहकर केवल उदाहरणमें किसीका चिरत वर्णन करते हैं, जिसमें उवाचादि किसीका संवाद नहीं रखते और उसीमें अलंकारादि काव्यके अंग रहते हैं। जैसे वाल्मीकिजीने वाल्मीकीय रामायण और कालिदासजीने रघुवंशकाव्य रचे। (ख) किब=काव्य करनेवाला। काव्य=वह वाक्यरचना जिसमें चित्त किसी रस वा मनोवेगसे पूर्ण हो, जिसमें शब्दोंके द्वारा कल्पना और मनोवेगोंपर प्रभाव डाला जाता है। (ग) विशेष अर्धाली ११में वे० भू० रा० कु० दासकी टिप्पणी देखिये।

नोट—२ 'बचन प्रबीनू' इति। पाठान्तरपर विचार— 'चतुर प्रबीनू' का अर्थ होगा 'चतुर और प्रवीण' अथवा 'चतुरोंमें प्रवीण'। चतुर=चमत्कृत बुद्धिवाला। ये दोनों पर्याय शब्द हैं, इससे पुनरुक्ति हो जाती है। पुनः श्रीरामकथा कहनेमें वा इस ग्रन्थके लिखनेमें वचनकी ही प्रवीणताकी आवश्यकता है। वचनप्रवीण वह है जो अपने शब्दोंद्वारा श्रोताओंके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करे। यह आवश्यक नहीं है कि वह किव भी हो। किव तो वचनप्रवीण हो सकता है, पर प्रत्येक वचनप्रवीण किव नहीं होता। अतः 'बचन'पाठ उत्तम है और प्राचीनतम पाठ तो है ही।

नोट—३ 'सकल कला' इति। प्रायः टीकाकारोंने यहाँ 'सकल कला' से 'चौंसठ कलाएँ' ही अर्थ लिया है। अर्थशास्त्र जो अर्थवंवेदका उपवेद है वह भी बहुत प्रकारका है जैसे कि नीतिशास्त्र, अश्वशास्त्र, गजशास्त्र, शिल्पशास्त्र, सूपकारशास्त्र और चतुःषिटकलाशास्त्र। ये चौंसठों कलाएँ शैवागममें यों कही गयी हैं। १ गीत (गान), २ वाद्य (बाजा बजाना), ३ नृत्य (नाचना), ४ नाट्य (अभिनय करना), ५ आलेख्य (चित्रकारी करना), ६ विशेषकच्छेद्य (गोदनाः टिकुली आदि तिलक बनाना), ७ तण्डुलकुसुमाविलिविकार (तण्डुलकुसुमसे चौक पूरना, साँझी बनाना), ८ पुष्पास्तरण (पुष्पशय्या रचना), ९ दशनवसनांगराग (दाँतों, वस्त्रों और अंगोंमें राग अर्थात् मिस्सी लगाना, कपड़े रँगना, अंगमें उबटन लगाना), १० मणिभूमिकाकर्म (मणियोंसे भूमि रचना), ११ शयनरचना (सेजकी रचना करना), १२ उदकवाद्य (जलतरंग बाजा बजाना), १३ उदकघात (हाथ या पिचकारीसे जलक्रीड़ा करना), १४ अद्भुतदर्शनवेदिता (बहुरूपियाका काम करना), १५ मालागथन–कल्प (माला गूँथना) १६ शेखरापीडयोजन (मस्तकके भूषणोंकी योजना करना), १७ नेपथ्ययोग (नाटकके पात्रोंका वेष सजाना), १८ कर्णपत्रभंग (कर्णभूषण–विधान), १९ गन्धयुक्ति (अतर आदि सुगन्ध

<sup>\*</sup> चतुर—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, को० रा० रा० प०। बचन—१६६१। श्रीशम्भुनारायणजी लिखते हैं कि १७०४ में भी 'बचन' है। परन्तु रा० प० में 'चतुर' पाठ मूलमें है और 'बचन' को पाठान्तर कहा है।

द्रव्योंकी युक्ति), २० भूषणकी योजना, २१ इन्द्रजाल, २२ कौचुमारयोग (कुरूपको सुरूप बनानेकी क्रिया जानना), २३ हस्तलाघव (पटा, वाना आदिमें फुर्ती), २४ चित्रशाकपूप भक्ष्य विकारक्रिया (चित्र-विचित्र भोजनके पदार्थ बनाना), २५ पानकरसरागासवयोजन (पीनेके पदार्थ रस आदिका बनाना), २६ सूचीवापकर्म (सुईकी कारीगरी, सीना, काढ़ना आदि), २७ सूत्रक्रीड़ा (धागेके सहारे खिलौनोंका खेल करना, जैसे चकई आदिका नचाना), २८ वीणाडमरूवाद्य, २९ प्रहेलिकाप्रतिमाला (पहेली बुझाना, अन्त्याक्षरीसे वैदबाजी करना), ३० दुर्वाचकयोग (कठिन शब्दोंका अर्थ लगाना), ३१ पुस्तकवाचन, ३२ नाटिकाख्यायिकादर्शन (लीला या नाटक दिखाना), ३३ काव्यसमस्यापूरण, ३४ पट्टिकावेत्र बाणविकल्प (नेवाड़, बेत या मूँज आदिकी अनेक रचनाएँ करना), ३५ तर्ककर्म (तर्क करके काम करना), ३६ तक्षण (लकड़ी, पत्थर आदिको गढ़कर बेल-बूटे-मूर्ति आदि बनानेका काम), ३७ वास्तुविद्या (सब वस्तुओंका ज्ञान), ३८ रूप्य-रत्न-परीक्षा (चाँदी-सोना-रत्नकी परीक्षा), ३९ धातुवाद (धातुओंके शोधनेका ज्ञान), ४० मणिरागज्ञान (रत्नोंके रंगोंको जानना), ४१ आकरज्ञान (खानोंका ज्ञान), ४२ वृक्षायुर्वेद (वृक्षोंके स्वरूप, आयु आदिका जानना), ४३ मेषकुक्कुट-लावकयुद्धविधि (मेढों, मुर्गों और तीतरोंकी लड़ाईका विधान), ४४ शुकसारिकाप्रलापन, ४५ उत्सादन (मालिश करना, अंगको दबाना आदि), ४६ केशमार्जनकौशल, ४७ अक्षरमुष्टिकाकथन (करपल्लवी अर्थात् हस्तमुद्राद्वारा बातें कर लेना), ४८ म्लेच्छितकविकल्प (जिस काव्यमें शब्द तो साधारण होते हैं पर अर्थ निकालना कठिन है ऐसे क्लिप्ट काव्यको समझ लेना), ४९ देशभाषाज्ञान (सब देशोंकी भाषा जानना), ५० पुष्पशकटिका-निमित्त ज्ञान (दैवी लक्षणोंसे शुभाशुभका ज्ञान), ५१ यन्त्रमातृका (कठपुतली नचाना), ५२ धारणमातृका (धारणशक्ति और वचनप्रवीणता), ५३ असंवाच्यसंपाठ्य मानसी काव्यक्रिया (जो कहने और पढ़नेमें कठिन हो ऐसा काव्य मनमें करना), ५४ छलितकयोग (छल या ऐयारीका काम करना), ५५ अभिधानकोशच्छन्दोज्ञान (कोश और छन्दोंका ज्ञान), ५६ क्रियाविकल्प (प्रसिद्ध उपायके बिना दूसरे उपायसे किसी कार्यको सिद्ध करना), ५७ ललित-विकल्प, ५८ वस्त्रगोपन (वस्त्रोंकी रक्षाकी विद्या जानना), ५९ द्यूतविशेष (घुड़दौड़ आदि खेलोंकी बाजीमें निपुणता), ६० आकर्षक्रीडा (पाँसा आदिके फेंकनेका ज्ञान), ६१ बालक्रीडनक (लड्कोंको खिलाना, खिलौने बनाना), ६२ बैनायिकी विद्याज्ञान (विजय करनेकी विद्या), ६३ वैजयिक विद्याज्ञान (विजय करनेकी विद्याका ज्ञान), ६४ वैतालिकी विद्याज्ञान (वेताल-प्रेतादिकी सिद्धिकी विद्याका ज्ञान)।

बाबा हरीदासजीका मत है कि यहाँ 'कला' से सूर्यादि देवताओंकी कलाएँ या उपर्युक्त चौंसठ कलाएँ अथवा नटकी कलाएँ अभिप्रेत नहीं हैं वरं च 'कला' का अर्थ 'करतब' (कर्त्तव्य) है। यथा—'सकल कला किर कोटि बिधि हारेड सेन समेत।' (१। ८६) 'काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी। ' (१। १२६) (हमारी समझमें भी यहाँ 'कला' से 'काव्यकौशल' ही अभिप्रेत है, चौंसठ कलाका यहाँ प्रसंग नहीं है। 'गीतवाद्यमें निपुणता' अर्थ ले सकते हैं क्योंकि किवको इनका प्रयोजन है। टीकाकारोंने यहाँ चौंसठ कलाएँ मानी हैं, अत: हमने प्रामाणिक ग्रन्थोंसे खोजकर लिखा है।)

नोट—४ 'सब विद्या' इति। विद्याएँ प्रायः चौदह मानी जाती हैं। यथा—'पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रांगिमिश्रिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश॥' (३) (याज्ञवल्क्यस्मृति उपोद्घात प्रकरण १) अर्थात् ब्रह्म आदि अठारह पुराण, तर्कविद्यारूप न्याय, मीमांसा (वेदवाक्यका विचार), धर्मशास्त्र (मनुस्मृति आदि), वेदके छः अंग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द) और चारों वेद—ये मिलकर १४ विद्याएँ हैं।

#### आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिधाना॥ ९॥

अर्थ—अक्षर, अर्थ, अनेक प्रकारके अलंकार, (और उनसे) अनेक प्रकारकी छन्द-रचनाएँ॥९॥

- नोट— १ 'आखर अरथ'''''' इति। (क) काव्यरचनामें किन-किन बातोंकी आवश्यकता होती है, यह यहाँ कहते हैं। 'आखर' का अर्थ अक्षर है। अर्थात् ऐसे अक्षरोंका प्रयोग करना चाहिये जिनसे कुछ अर्थ निकलें, क्योंकि अर्थ शब्दवाच्य होते हैं। शब्दका अर्थसे वाचक-वाच्य-सम्बन्ध रहता है। इसिलये इसीके आगे अर्थ-पद लिखा है। 'अलंकृति' से अलंकारका ग्रहण है; क्योंकि शब्दार्थमें अलंकार होता है। अलंकार वह विषय है कि जो शब्दार्थकी शोभा बढ़ानेवाले रसादिक हैं, उनकी शोभा बढ़ावे। जैसे मनुष्यकी शोभा सुन्दर आभूषणोंसे होती है, एवं शब्दार्थकी शोभा अलंकारसे होती है। यथा—साहित्यदर्पणे 'शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः। रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवत्॥' शब्दालंकार और अर्थालंकार-भेदसे प्रथम दो भेद, फिर इन्हीं दोनोंसे अनेक भेद हुए हैं। (किसी-किसीने अलंकार १०८ माने हैं और फिर इन्हीं १०८ के बहुत-से भेद बताये हैं।) अतः 'अलंकृति नाना' कहा। 'छंद' से गायत्री-अनुष्टुपादि छन्दोंका ग्रहण है। इनका वर्णन पिंगलमें है। 'प्रबंध' शब्दका अर्थ वाक्यविस्तार है। अर्थात् 'वाक्योंसे महाकाव्यादिकोंको बनाना' है। [छन्द ९२२७४६२ हैं (केवल मात्रा-प्रस्तारमें); और इससे कुछ अधिक वर्ण-प्रस्तारमें हैं (करु०)] (सू० प्र० मिश्र) मं० श्लोक १ में 'वर्णानाम्', 'अर्थसंघानाम्' और 'छन्दसाम्' भी देखिये'।
- (ख) बैजनाथजी लिखते हैं कि वर्णोंमें सत्रह वर्ण (ङ, ज, झ, ट, ठ, ढ, ण, थ, प, फ, ब, भ, म, र, ल, व, ष) अशुभ हैं। ये दग्धाक्षर कहलाते हैं। किवत्तमें इनको देनेसे अशुभ फल प्राप्त होता है, ऐसा रुद्रयामलमें कहा है। पुन: वर्णमैत्री; जैसे कि कवर्ग, अ और ह कण्ठसे; चवर्ग, इ, य और श तालुसे; टवर्ग, ऋ, र, ष मूर्द्धासे; तवर्ग, लृ, ल, स दन्तसे और पवर्ग और उ ओष्ठसे उच्चारण होते हैं। इनमें भी ऊर्ध्ववर्गवर्ण नीचे वर्णसे मित्रता रखते हैं, पर नीचेवाले वर्ण ऊपरवालोंसे नहीं मिलते। इत्यादि विचार 'आखर' शब्दसे जनाया। अर्थ तीन प्रकारका है। वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक= जो सुनते ही जाना जाय। लक्षक=मुख्य अर्थ छोड़कर जो लिक्षत अर्थ कहे। व्यजंक जो शब्दार्थसे अधिक अर्थ दे। वाचक चार प्रकारका है। जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। लक्षक दो प्रकारका है, रूढ़ि और लक्षणा–प्रयोजनवती। व्यंजकके भेद—अभिधामूल और लक्षणामूल। [फर इन सबोंके भी अनेक भेद हैं। काव्यके ग्रन्थोंमें मिलेंगे। बैजनाथजीकी टीकामें भी हैं।]
- (ग) श्रीकाष्ठजिह्वास्वामीजीका मत है कि 'आखर' से अक्षरोंके पैदा होनेकी युक्ति, 'अर्थ' से 'अर्थ' कैसे शब्दोंमें आये'। 'शब्दब्रह्म शाब्दिक शिक्षादि श्रीभगवान्-नारद-पाणिन्यादि मतसे माने, जैसे अकार कण्ठसे निकला तद्रूप और भी ऐसे ही अपने स्थानवत् अर्थ कैसे शब्दोंमें आये; श्रीभगवान् गौतम और कणादने जैसे षोडशपदार्थ, षट्पदार्थ लिखे।' (रा० प०, रा० प० प०। ठीक समझमें नहीं आया, अत: वही शब्द उतार दिये हैं।)
- (घ) 'अलंकृति नाना। छंद"" रहि। अलंकृति और छन्दके साथ 'नाना" अौर आगे 'भाव भेद रसभेद' के साथ 'अपारा' कहा। कारण कि अलंकारोंमें सीमाबद्ध होते हुए भी मतभेद है। अलंकार-निर्णायकोंमें भरत मुनिके नाट्यशास्त्रसे प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इन्होंने उपमा, दीपक, रूपक और यमक यही चार अलंकार माने हैं। इनके पश्चात् काव्यालंकारमें रुद्रटने तिहत्तर, काव्यालंकार-सूत्रवृत्तिमें एकतीस, सरस्वती कण्ठाभरणमें भोजराजने शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकारके २४-२४ भेद मानकर बहत्तर, काव्यप्रकाशमें मम्मटने सरसठ, काव्यादर्शमें दण्डीने अड़तीस, बागभट्टने उन्तालीस, चन्द्रालोकमें पीयूषवर्षी जयदेवने एक सौ चार, साहित्यदर्पणमें विश्वनाथने चौरासी, अलंकारशेखरमें केशव मिश्रने बाईस और कविप्रियाके केशवदासने केवल सामान्य और विशिष्ट दो भेद मानकर दोनोंके क्रमशः तैंतालिस और छत्तीस उपभेद मानकर कुल अस्सी भेद माने हैं। उपर्युक्त ग्यारह अलंकाराचार्योंमेंसे दोनों केशव-गोस्वामीजीके समकालीन हैं। अबतक लोग एकमत नहीं हैं। अतः गोस्वामीजीने 'नाना' आदि विशेषणोंसे सब मतोंकी रक्षा की। (वे० भू० रा० कु० दा०)

(ङ) श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'नागसूत्रमें छियानबे करोड़ जाति छन्दोंकी कही हैं और तैंतीस करोड़ प्रबन्धके भेद हैं। बत्तीस मात्रा तथा बत्तीस अक्षरके आगे जो मात्रा और अक्षर बढ़ता जाय, उसको दण्डक कहते हैं। प्रबन्ध इसीका नाम है। पुन:, बहुत छन्दोंको एक जगह करना और बहुत अर्थको थोड़े अक्षरोंमें रखे, इसको भी प्रबन्ध कहते हैं।'

#### भावभेद रसभेद अपारा। कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा॥ १०॥

अर्थ—भावों और रसोंके अपार (अगणित) भेद और अनेक प्रकारके दोष और गुण काव्यके होते हैं॥ १०॥ नोट— १ (क) 'भावभेद' इति। रसके दूसरे उल्लिसित एवं चमत्कृत, विकास तथा परिणामको 'भाव' कहते हैं। भाव=मनके तरंग। अमरकोषमें कहा है 'विकारो मानसो भावः।' (१।७।२१) रसके अनुकूल मनमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको 'भाव' कहते हैं। यथा—'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय गुनि॥' (१।२३०) में ध्विन सुननेसे शृंगार-रसके अनुकूल विकार उपजा। भाव चार हैं।

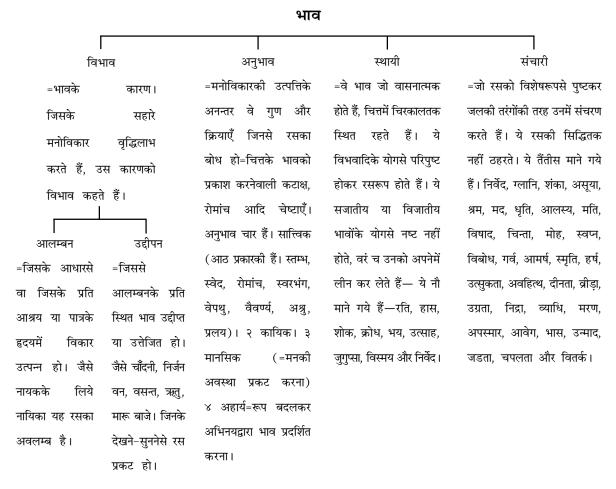

(ख) 'रस भेद' इति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावोंकी सहायतासे जब स्थायी भाव उत्कट अवस्थाको प्राप्त हो मनुष्यके मनमें अनिर्वचनीय आनन्दको उपजाता है तब उसे 'रस' कहते हैं। वे नव हैं, सो यों कि (१) रितसे शृंगार, (२) हाससे हास्य, (३) शोकसे करुण, (४) क्रोधसे रौद्र (५) उत्साहसे वीर, (६) भयसे भयानक, (७) जुगुप्सासे बीभत्स, (८) विस्मयसे अद्भुत और (९) निर्वेदसे शान्त रस होते हैं। (वि॰ टी॰ से उद्धृत)

नव रसोंका कोष्ठक (वि॰ टी॰)

| संख्या | रस     | स्थायी   | आलम्बन         | उद्दीपन विभाव        | अनुभाव              | संचारी भाव     | उदाहरण                  |
|--------|--------|----------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|        |        | भाव      | विभाव          |                      |                     |                |                         |
| १      | शृंगार | रति      | नायक-          | सखा, सखी, बन,        | मुसकाना, हाव-       | उन्मादिक       | सीतहि पहिराये           |
|        |        |          | नायिका         | बाग-विहार            | भाव आदि             |                | प्रभु सादर।             |
|        |        |          |                |                      |                     |                |                         |
| २      | हास्य  | हास      | विचित्र        | कूदना, ताली          | अनोखी रीतिसे        | हर्ष-चपलता     | बर अनुहार बरात          |
|        |        |          | आकृति-         | देना आदि             | हँसना               | आदि            | न भाई। हँसी             |
|        |        |          | वेश आदि        |                      |                     |                | करैहहु पर पुर जाई॥      |
| 3      | करुण   | शोक      | प्रियका वियोग  | प्यारेके गुण, श्रवण, | रोना, विलाप करना,   | मोह,चिन्ता,    | पति सिर देखत            |
|        |        |          |                | उसकी वस्तुओंका       | मस्तक आदि           | जडता, अप-      | मंदोदरी। मूर्च्छित बिकल |
|        |        |          |                | दर्शन आदि            | ताड़ना, अश्रुपात    | स्मार आदि      | धरनि खस परी॥            |
| ४      | रौद्र  | क्रोध    | शत्रु          | शत्रुकी वार्ता वा    | भौंहें चढ़ाना,      | गर्व-चपलता-    | माखे लषन कुटिल          |
|        |        |          |                | उसके वचन आदि         | ओंठ चबाना, दाँत     | मोह आदि        | भइ भौंहें। रदपुट        |
|        |        |          |                |                      | पीसना आदि           |                | फरकत नयन रिसौहें॥       |
| ц      | वीर    | उत्साह   | रिपुका विभव    | मारू बाजा, सैन्यका   | सेनाका अनुधावन,     | गर्व-असूया     | सुनि सेवक दु:ख दीन      |
|        |        |          |                | कोलाहल               | हथियारोंका उठाना    |                | दयाला। फरिक उठीं        |
|        |        |          |                |                      |                     |                | दोउ भुजा बिसाला॥        |
| ξ      | भयानक  | भय       | भयानक दर्शन    | घोर कर्म             | कॅंपना, गात्र-संकोच | वैवर्ण्य गद्गद | हाहाकार करत             |
|        |        |          |                |                      | आदि                 | आदि            | सुर भागे।               |
| 9      | बीभत्स | जुगुप्सा | रक्त, मांस-    | रक्त-मांस कृमि पीब   | नाक मूँदना, मुख-    | मोह-मूर्च्छा,  | धरि गाल फारहिं          |
|        |        | ग्लानि   | आदि            | आदि-दर्शन            | परिवर्तन और         | असूया          | उर बिदारहिं गल          |
|        |        |          |                |                      | थूकना आदि           |                | अँतावरि मेलहीं।         |
| ۷      | अद्भुत | विस्मय   | आश्चर्यके      | अलौकिक गुणोंकी       | रोमांच, कम्प गद्गद  | वितर्क-मोह-    | जहँ चितवहिं तहँ प्रभु   |
|        |        | आश्चर्य  | पदार्थ, वार्ता | महिमा                | वाणीका रुकना        | निर्वेद        | आसीना। सेवहिं           |
|        |        |          |                |                      |                     |                | सिद्ध मुनीस प्रबीना॥    |
| 9      | शान्त  | निर्वेद  | सत्संगति,      | पवित्र आश्रम-तीर्थ-  | रोमांच आदि          | मति, धृति      | द्वादस अक्षर मंत्र बर   |
|        |        | [शम]     | गुरुसेवा       | स्थान आदि            |                     | हर्षभूत दया    | जपहिं सहित अनुराग।      |
|        |        |          |                |                      |                     |                | बासुदेव पद पंकरुह       |
|        |        |          |                |                      |                     |                | दंपति मन अति लाग॥       |

नोट—२ 'किबित दोष गुन बिबिध''"' 'इति। (क) उपर्युक्त भावभेद, रसभेद आदि सब किवतामें होते हैं। यिद ये ज्यों-के-त्यों रहें तो 'उत्तम काव्य' कहा जाता है और यही काव्यके 'गुण' हैं। यिद इनमेंसे कुछ न रहें तो वही 'दोष' कहलाता है। 'गुण' तीन प्रकारके हैं। (१) माधुर्य—जिसके सुननेसे मन द्रवीभूत हो। यथा—'नव रसाल बन बिहरनसीला। सोह कि कोकिल बिपिन करीला॥' (२।६३) (२) ओज—जिसकी रचनासे मन उत्तेजित हो। प्रत्येक वर्गके दूसरे और चौथे वर्ण, टवर्ग जिसमें हों। यथा—'कटकटिहं जंबुकः''। (३) प्रसाद—जहाँ शीघ्र अर्थ जान लें, अक्षर रुचिकर हों। यथा—'ज्ञानी तापस सूर किब कोबिद गुन आगार। केहि कै लोभ बिडंबना कीन्हिन एहि संसार।।'(७।७०) (ख) 'दोष'इति। पीयूषवर्षी जयदेवजीने अपने 'चन्द्रालोक' में लिखा है कि काव्यके दोष सैंतीस प्रकारके हैं, जिनके अनेक भेद हैं।

सरस्वतीकण्ठाभरणमें लिखा है कि जो काव्य निर्दोष, गुणोंसे युक्त, अलंकारोंसे अलंकृत और रसान्वित होता है ऐसे काव्यसे किव कीर्ति और आनन्दको प्राप्त होता है। यथा—'निर्दोषं गुणवत्काव्यमलंकारैरलंकृतम्। रसान्वितं किवः कुर्वन्कीर्तिं प्रीतिं च विन्दित।'(१। २) दोष तीन प्रकारके हैं। पददोष, वाक्यदोष और वाक्यार्थदोष। इन तीनोंके सोलह भेद हैं। इन दोषोंको काव्यमें वर्जित करना चाहिये। यथा—'दोषाः पदानां वाक्यार्थां वाक्यार्थां च षोडश। हेयाः काव्ये कवीन्द्रैयें तानेवादौ प्रचक्ष्महे।।' (१। ३)

'दोष' इति। १ असाधु (शब्दशास्त्रके विरुद्ध), २ अप्रयुक्त (किव जिसका प्रयोग नहीं करते), ३ कष्ट (कर्णकटु), ४ अनर्थक (पादपूर्तिके लिये तु, हि, च, सम, ह, वै आदिका प्रयोग), ५ अन्यार्थक (रूढ़िसे च्युत), ६ अपुष्टार्थ (तुच्छ अर्थवाला), ७ असमर्थ (असंगत), ८ अप्रतीत (एक शास्त्रमें ही प्रसिद्ध), ९क्लिष्ट, १० गूढ़, ११ नेयार्थ (रूढ़ि और प्रयोजनके बिना लक्षणावृत्तिसे बोद्ध्य), १२ संदिग्ध, १३ विपरीत, १४ अप्रयोजक (जिनका प्रयोजन कुछ नहीं हो), १५ देश्य (जो व्युत्पत्तिसे सिद्ध नहीं हैं, केवल व्यवहारमें प्रयुक्त होते हैं) और १६ ग्राम्य (अश्लील, अमंगल और घृणावाले)। ये पदके दोष हैं। यथा—'असाधु चाप्रयुक्तं च कष्टं चानर्थकं च यत्। अन्यार्थकमपुष्टार्थमसमर्थं तथैव च॥ अप्रतीतमर्थिक्लष्टं गूढं नेयार्थमेव च। संदिग्धं च विरुद्धं च प्रोक्तं यच्चाप्रयोजकम्॥ देश्यं ग्राम्यिमित स्पष्टा दोषाः स्युः पदसंश्रयाः॥' (परिच्छेद १। ४—६)

इसी तरह वाक्यदोष ये हैं। १ शब्दहीन (अपशब्दोंका प्रयोग), २ क्रमभ्रष्ट (जिसमें शब्द या अर्थके क्रमका भंग हुआ हो), ३ विसन्धि (सन्धिसे रहित), ४ पुनरुक्तिमत, ५व्याकीर्ण (विभक्तियोंकी असंगति), ६ वाक्यसंकीर्ण (अन्य वाक्योंसे मिश्रित), ७ अपद (छ: प्रकारके जो पद हैं उनका अयुक्त सम्मिश्रण), ८ वाक्यगर्भित (जिसमें गर्भित आशय भी प्रकट कर दिया जाता है), ९ भिन्न लिंग (जिसमें उपमान और उपमेय भिन्न लिंगके हों), १० भिन्नवचन (उपमान, उपमेय भिन्न-भिन्न वचनके हों), ११ न्यूनोपम (उपमानमें उपमेयकी अपेक्षा न्यूनता), १२ अधिकोपम (उपमानमें उपमेयकी अपेक्षा अधिकता), १३ भग्नछन्द (छन्दोभंग), १४ भग्नयति (अयुक्त स्थानपर विराम होना), १५ अशरीर (जिसमें क्रिया न हो) और १६ अरीतिमत (रीतिविरुद्ध)। यथा—'**शब्दहीनं क्रमभ्रष्टं विसन्धिः पुनरुक्तिमत्। व्याकीर्णं वाक्यसंकीर्णमपदं वाक्यगर्भितम्॥'** 'द्वे भिन्नलिंगवचने द्वे च न्यूनाधिकोपमे। भग्नच्छन्दोयती च द्वे अशरीरमरीतिमत्॥' 'वाक्यस्यैते महादोषाः षोडशैव प्रकीर्तिता:।' (१८—२०) वाक्यार्थ दोष ये हैं। १ अपार्थ (पूरे वाक्यका कोई तात्पर्य न निकलना), २ व्यर्थ (जिनका तात्पर्य पूर्व आ गया है), ३ एकार्थ (जो अर्थ पूर्व आ चुका वही फिरसे आना), ४ ससंशय (संदिग्ध), ५ अपक्रम (क्रमरहित वर्णन), ६ खिन्न (वर्णनीय विषयके तथोचित निर्वाह करनेमें असमर्थ); ७ अतिमात्र (असम्भव बातका कथन), ८ परुष (कठोर), ९ विरस, १० हीनोपम (उपमाकी लघुता), ११ अधिकोपम (बहुत बडी उपमा दे देना), १२ असदुक्षोपम (जिसमें उपमामें सादृश्य नहीं है), १३ अप्रसिद्धोपम, १४ निरलंकार, १५ अश्लील और १६ विरुद्ध। यथा—'**अपार्थं व्यर्थमेवार्थं ससंशयमपक्रमम् । खिन्नं चैवातिमात्रं च परुषं** विरसं तथा॥' हीनोपमं भवेच्चान्यद्धिकोपममेव च। असदृक्षोपमं चान्यदप्रसिद्धोपमं तथा॥' निरलंकारमश्लीलं विरुद्धिमिति षोडश। उक्ता वाक्यार्थजा दोषाः ""। (परिच्छेद १। ४४—४६)

'गुण' इति। उसी ग्रन्थमें कहा है कि अलंकारयुक्त काव्य भी यदि गुणरिहत हो तो सुननेयोग्य नहीं होता। गुण तीन प्रकारके हैं। बाह्य, आभ्यन्तर और वैशेषिक। शब्दगुणको 'बाह्य', अर्थके आश्रित गुणको 'आभ्यन्तर' और दोष होनेपर भी जो कारणवश गुण मान लिये जाते हैं उनको 'वैशेषिक' कहते हैं। शब्दगुण चौबीस हैं। १ श्लेष, २ प्रसाद, ३ समता, ४ माधुर्य, ५ सुकुमारता, ६ अर्थव्यक्ति, ७ कान्ति, ८ उदारत्व, ९ उदात्तता, १० ओज, ११और्जित्य, १२ प्रेय, १३ सुशब्दता, १४ समाधि, १५ सौक्ष्म्य, १६ गाम्भीर्य, १७ विस्तर, १८ संक्षेप, १९ संमितत्व, २० भाविक, २१ गित, २२ रीति, २३ उक्ति और २४ प्रौढ़। ये ही वाक्यके गुण हैं और ये ही वाक्यार्थके भी गुण हैं। परन्तु वाक्यार्थगुणोंकी व्याख्या

भिन्न है। यथा—'श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता। अर्थव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वमुदात्तता॥ ओजस्तथान्य-दौर्जित्यं प्रेयानथ सुशब्दता। तद्वत्समाधिः सौक्ष्म्यं च गाम्भीर्यमथ विस्तरः।। संक्षेपः संमितत्वं च भाविकत्वं गतिस्तथा। रीतिरुक्तिस्तथा प्रौढिरथैषां लक्ष्यलक्षणे॥ (६३—६५॥)

काव्यालंकारसूत्रकर्ता श्रीवामनजी दस गुण मानते हैं। यथा—'ओजः प्रसादश्लेषसमतासमाधिमाधुर्य-सौकुमार्योदारतार्थव्यक्तिकान्तयो बन्धगुणाः।' (अधिकरण ३, अ० १, सूत्र ४) भट्टभामह माधुर्य, ओज और प्रसाद तीन ही गुण मानते हैं। उनके पश्चात् मम्मटाचार्यादिने उन्हींका अनुकरण किया है। यथा— 'माधुर्योजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश।' (काव्यप्रकाश ८। ८९)

इन सबोंका संग्रह सरस्वतीतीर्थजीने एक श्लोकमें कर दिया है। यथा—'राजा भोजो गुणानाह विंशतिश्चतुरश्चयान्। वामनो दशतान्वाग्मी भट्टस्त्रीनेव भामहः॥' अर्थात् राजाभोज २४, वामन १० और भामह ३ ही गुण कहते हैं। (पं० रूपनारायणजी)

#### कबित बिबेक एक नहिं मोरें। सत्य कहों लिखि कागद<sup>१</sup> कोरें॥ ११॥

अर्थ—(इनमेंसे) काव्यसम्बन्धी एक भी ज्ञान मुझे नहीं है (यह) मैं कोरे कागजपर लिखकर सत्य कहता हूँ॥ ११॥<sup>१२</sup>

नोट—१ (क) यहाँ गोस्वामीजी अपना कार्पण्य (लघुता, दीनता) दर्शित करते हैं। वे सब गुणोंसे पूर्ण होते हुए भी ऐसा कह रहे हैं। विनम्रताकी इनसे हद है। यह दीनता कार्पण्यशरणागितका लक्षण है; जैसे श्रीहनुमान्जीने शपथ की थी कि 'तापर मैं रघुबीर दोहाई। जानउँ निहं कछु भजन उपाई॥' (४। ३) (ख) 'लिखि कागद कोरे' इति। सफेद कागजपर स्याही लगाना यह एक प्रकारकी शपथ है। ऐसा कहकर कहनेवाला अपने हृदयकी निष्कपटता दर्शित करता है। (वि० टी०)

१-कागर—१७२१, १७६२, छ०। शम्भुनारायण चौबेजी लिखते हैं कि १७०४ में भी 'कागर' है। (परन्तु रा० प० में 'कागद' पाठ ही मूलमें है।) कागद—१६६१ में 'कागर' था। 'र' पर हरताल देकर हाशियेपर 'द' बनाया है। यह 'द' उतना ही बड़ा और वैसा ही है जैसा 'गादुर' को 'दादुर' बनाते समय बनाया गया है। कोदोरामने भी यही पाठ दिया है। मा० प्र० और ना० प्र० ने 'कागज' पाठ दिया है। 'कागद' शब्दका प्रयोग प्रान्तिक है, कागजके अर्थमें बोला जाता है। 'कागर' गुजरातकी बोली है। यह शब्द केवल पद्ममें प्रयुक्त हुआ है। कागजके अर्थमें सूरदासजीने भी इसका प्रयोग किया है। यथा—'तुम्हरे देश कागर मिस खूटी। भूख प्यास अरु नींद गई सब हरिके बिना बिरह तन टूटी॥'

२-अर्थान्तर—(२) (श्रीराघुनाथजीको छोड़कर) अन्यकी कविताका विवेक मुझे नहीं है। यहाँ एक=अन्य। (रा० प्र०) (३) श्रीरघुनाथचिरत बनानेयोग्य विवेक एक भी नहीं है। यथा—'कहँ रघुपितके चिरत अपारा। कहँ मित मोरि निरत संसारा॥' (रा० प्र०) (४) 'कवित-विवेक एक नहीं है, अनेक है। पर मुझे उनकी वासना नहीं है, केवल रामचिरतमें वासना है।' (रा० प्र०) (५) 'सत्य जो श्रीसीतारामजी उनका यश कोरे कागजपर लिखता हूँ'। (रा० प्र०) (६) श्रीरामजीके स्वरूपका विवेक मुझे नहीं है। (पं०) (७) 'काव्यके नायक श्रीरामजीके गुणगणोंका पूर्ण ज्ञाता होना' कविताका यह एक विवेक मुझे नहीं है और सब हैं। (८) कविताके अंगोंपर मेरी दृष्टि नहीं है। (मा० म०) (९) एक भी कवित्त-विवेक ऐसा नहीं है जो इसमेंसे मोड़े (फेरे या लौटाये) गये हों अर्थात् सभी इसमें हैं। मोरे=मोड़े, गये=विमुख। (किसीने ऐसा अर्थ किया है)।

रत्तीभर भी विवेक नहीं है। साधारणतया संसारके लिये तो गोसाईंजी अप्रतिम विद्वान् हैं यह बात वेणीमाधवजी लिखित मूल गुसाईंचिरतसे पूर्णतया सिद्ध है। परन्तु 'कहँ रघुपित के चिरित अपारा। कहँ मित मोरि निरत संसारा॥', 'मिहमा तासु कहड़ किमि तुलसी।'\*\*\*\* मित गित बाल बचन की नाईं\*\*\*\*\* मुनि मित तीर ठाढ़ि अबला सी। गा चह पार जतनु हिय हेरा। पावित नाव न बोहितु बेरा॥' इत्यादि जो श्रीभरतजीकी भिक्त और मिहमाके सम्बन्धमें सरस्वती एवं विसष्ठजीकी मितिकी दशा दिखायी गयी है, वही अकथनीय दशा हमारे प्रगाढ़ विद्वान् महाकविकी श्रीरामचिरतकी अगाधतापर दृष्टि जाते ही होने लगी। मनुष्यकी विद्वत्ता भी कोई विद्वत्ता उसके मुकाबले है 'जाकी सहज स्वास श्रुति चारी।' इसीलिये विषय वा वस्तुका जब अपनी वर्णनाशिक्तसे मुकाबला करता है तब कविको लाचार होकर इस सत्यको शपथपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि 'किवत विवेक एक निहं मोरे।'

- (२) इस काव्यके अलौकिक गुणोंको देखकर वस्तुतः यही कहना पड़ता है कि यह अमानुषी कविता है। किसी अदृष्ट शक्तिकी सहायतासे लिखी हुई है। 'केनापि देवेन हृदिस्थितेन। यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि' (पां० गी० ५७) गोस्वामीजीके सम्बन्धमें और उनकी ओरसे पाण्डवगीताका यह वचन अक्षरशः चिरतार्थ है। वे कहते हैं कि मैं केवल लिखभर रहा हूँ।
- (३) गुणकी कार्पण्यता दिखाकर किवका भाव अपनी नम्रता व्यंजित करनेका है। यहाँ प्रसिद्ध काव्य ज्ञानका निषेध करना 'प्रतिषेध अलंकार' है। बाबा हरीदासजी लिखते हैं िक यह दीनता है। दीनतामें लघुता भूषण है, दूषण नहीं। पुन: 'संभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी' इससे किव हो गये, नहीं तो 'रामचिरितमानस किब तुलसी' न हो सकते थे। उसके योग्य तुलसी न थे। पुन:, किवताका विवेक तीन प्रकारका है। सत्य, शोभा (वा, सादृश्य) और झूठ। सो इनमेंसे दो तो हैं, एक 'झूठ' नहीं है, यह सत्य कहता हूँ।
- (४) पंजाबीजी—'आगे मानसरूपकमें तो कहते हैं कि 'धुनि अबरेब किबत गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाँती॥' तब यहाँ कैसे कहा कि 'किबत बिबेक एक निहं मोरे'? उत्तर—यथार्थत: तो यह गोस्वामीजीकी अति नम्रता है। फिर भी उनकी प्रशंसाके निमित्त यह अर्थ कर सकते हैं कि 'मेरी केवल किवता ही है, श्रीरामजीके स्वरूपका विवेक मुझे नहीं है।'
- (५) बैजनाथजी—गोस्वामीजी कहते हैं कि काव्यके अंगोंपर मेरी दृष्टि नहीं है, श्रीरामतत्त्वपर मेरी दृष्टि है। यथा—'*एहि महँ रघुपित नाम उदारा'।* यह सत्य कहता हूँ। भाव कि रामतत्त्व दिव्य दृष्टिसे देख पड़ता है और काव्यांग प्राकृत दृष्टिकी बात है। इससे स्वाभाविक ही इधर दृष्टि नहीं है।
- (६) वे० भू० रा० कु० दास—काव्यसम्बन्धी चार विवेक प्रधान हैं। (क) नायकके विषयमें पूर्ण जानकारी (ख) नायक धीरोदात्त, सर्वथा निर्दोष तथा सर्वगुणगणविभूषित हो। (ग) कविता काव्यके सर्वगुणों वा लक्षणोंसे पूर्ण हो। (घ) कवि शक्ति एवं उन सब बातोंसे पूर्ण हो जो कविके लिये अपेक्षित हैं। नारदकृत 'संगीत मकरंद' में कविके लिये सत्रह गुण आवश्यक कहे गये हैं। यथा—'शुचिदंक्षः शान्तःसुजनविनतः सुन्दरतरः कलावेदी विद्वानितमृदुपदः काव्यचतुरः। रसज्ञः दैवज्ञः सरसहृदयः सत्कुलभवः शुभाकारश्छन्दो गुणगणविवेकी स च कविः॥' यहाँ 'गुणगणविवेकी' से काव्यके गुणोंसे तात्पर्य नहीं है; क्योंकि काव्यचतुर पहले पादमें ही कहा है। प्रत्युत 'काव्यनायकके गुणगणोंका पूर्ण ज्ञाता' होनेसे तात्पर्य है। गोस्वामीजी यहाँ दैन्यता नहीं दिखा रहे हैं बल्कि सच-सच कह रहे हैं कि कविताका यही एक विवेक मेरे नहीं है। अर्थात् मानसकाव्यनायक श्रीरामजीको मैं पूर्णरूपसे नहीं जानता। काव्यके अन्य तीन विवेक हैं और 'संगीत मकरंद' में कथित अन्य सोलह गुण भी हैं।
- (७) पं० रामकुमारजी—गोस्वामीजी यथार्थ कह रहे हैं। वे सत्य ही नहीं जानते थे। यदि किवत-विवेक होता तो ऐसी किवता न बनती। यह देवप्रसादसे बनी है। प्रमाण यथा— 'जदिप किबत रस एकौ नाहीं। रामप्रताप प्रगट एहि माहीं॥ (१।१०) पुन: श्रीरामजी और श्रीशिवाशिवका प्रसाद है। जब लिखने बैठे तब सरस्वतीजीका आदिहीमें स्मरण किया। वे आयीं और उनके साथ सब काव्यके अंग भी आ गये। 'सुमिरत सारद आवत धाई। '' किवत मुकृता मिन चारू।' रघुनाथजीके प्रसादसे वाणी भूषित हुई। (३६ ।१) देखिये।

- (८) मा० म०, मा० प्र०—भाव यह है कि मुझे मुख्यतर रामयश कहना है, काव्यका विचार गौण है। जहाँ काव्यके विचारवश यशकथनमें बाधा होगी, वहाँ काव्यका विचार न करूँगा। इस ग्रन्थके लिखनेमें कविताके दोष-गुणका कुछ भी विचार मेरे हृदयमें नहीं है, चाहे आवें चाहे न आवें, मेरा काव्य तो रामयशसे ही भूषित होगा। तब काव्यके अंग कैसे आ गये? इस तरह कि सरस्वतीजीके स्वामी श्रीरामजी हैं अत: जब श्रीरामयश लिखने बैठे तब सरस्वतीजी आ गयीं और उनके साथ सब अंग भी आ गये। (मा० प्र०)
- (९) बैजनाथजी लिखते हैं कि अपने मुँह अपनी बड़ाई करना दूषण है। अपनी बड़ाई करनेवाला लघुत्वको प्राप्त होता है। अत: यहाँ यह चतुरता गोसाईंजीने की कि काव्यके सर्वांग प्रथम गिना आये, फिर अन्तमें कह दिया कि हममें एक भी काव्यगुण नहीं हैं। यह वेदप्रामाणिक प्रार्थना है। प्रथम षोडशोपचार पूजन कर अन्तमें अपराधनिवारणार्थ प्रार्थना की जाती है; वैसे ही यहाँ जानिये।

# दो०—भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित गुन एक। सो बिचारि सुनिहहिँ सुमित जिन्ह के बिमल बिबेक॥९॥

#### एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा॥१॥ मंगल भवन अमंगलहारी। उमासहित जेहि जपत पुरारी॥२॥

अर्थ—मेरी कविता सब गुणोंसे रहित है (पर उसमें) एक गुण है जो जगत्भरमें प्रसिद्ध है। उसे विचारकर सुन्दर बुद्धिवाले, जिनके निर्मल विवेक हैं, इसे सुनेंगे॥९॥ इसमें अत्यन्त पावन, वेदपुराणोंका सार, मंगलभवन और अमंगलोंका नाश करनेवाला श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है जिसे पार्वतीजीसहित श्रीशिवजी जपते हैं॥ १-२॥

नोट—१ (क) 'भिनिति मोरि सब गुन रिहत' इति। जिस बातकी शपथ की, उसीको फिर पुष्ट कर रहे हैं कि मेरी किवता समस्त काव्यगुणोंसे रिहत है। (मा॰ प्र॰) (ख) 'गुन एक' इति। एक=एक। =प्रधान, अनुपम, अद्वितीय। 'गुन एक' अर्थात् एक ही गुण है और सब गुणोंसे रिहत है। यह गुण अद्वितीय है, अन्य समस्त गुण इसकी समानताको नहीं पहुँच सकते। (पं॰ रा॰ कु॰) (ग) 'बिस्व बिदित' इति। देहलीदीपकन्यायसे यह दोनों ओर लगता है। किवता सर्वगुणरिहत है, यह सब संसार जानता है और जो एक गुण है वह भी विश्वविदित है। (रा॰ प्र॰) पुनः 'संसार जानता है' कहा क्योंकि जगत्में जीते–जी और मरणकालमें भी राम–राम कहने–कहलानेकी प्रथा देखी जाती है, काशीमें इसीसे मुक्ति दी जाती है। (रा॰ प्र॰) पुनः 'विश्वविदित', यथा—'रामनाम भुविख्यातम्।' (रा॰ पू॰ ता॰ १। ३) अर्थात् श्रीरामनाम पृथ्वीपर विख्यात है। पुनः, विश्वविदित इससे भी कि शतकोटिरामायण जब तीनों लोकोंमें बाँटा गया तब श्रीशिवजीने 'राम' इन्हीं दो अक्षरोंको सबका सार समझकर स्वयं ले लिया था।

टिप्पणी—१ '**बिस्व बिदित**'''''' अर्थात् अद्वितीय है, इसकी समताका कोई नहीं है, इसे सब जानते हैं। श्रीरामनामका प्रताप ऐसा है कि सर्वगुणरहित कविताको सबसे श्रेष्ठ बनाता है, सो रामनाम कवितागुणसे भिन्न है। विश्वविदित है, इसीसे कवितामें भी विश्वविदित गुण आ गया और वह विश्वभरमें विदित हुई।

टिप्पणी—२ 'सो बिचारि'''''' इति। भाव यह कि इस गुणके विचारने और कथा सुननेमें बड़ी बुद्धि चाहिये और वह भी निर्मल। विमल विवेक हृदयके नेत्र हैं। यथा—'उघरिहं बिमल बिलोचन ही के'। जिनको इन आँखोंसे देख पड़े और सुन्दर बुद्धिसे समझ पड़े वे सुनेंगे।

टिप्पणी—३ 'सुमित जिन्हके बिमल बिबेक 'इति। लौकिक गुण समझनेके लिये मित और विवेक आवश्यक हैं और दिव्य गुणोंके समझनेके लिये सुमित और विमल विवेक चाहिये। इसीसे 'सु'और 'बिमल' पद दिये।

नोट—२ द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'सुमित' होनेपर भी 'विमल विवेक' न होनेसे पण्डितलोग भी षड्दर्शनके हेर-फेरसे नास्तिक हो जाते हैं, सभी बातोंका खण्डन-मण्डन करते हैं, वितण्डावादहीमें सब

आयु समाप्त कर देते हैं। इसलिये 'विमल विवेक' होनेहीसे 'सुमिति' को रामचरितमें प्रीति होती है तब उसे सर्वत्र रामरसहीसे आनन्द होता है।

नोट—३ 'सुमिति'''' 'जनाया कि जो कुमित हैं, दुर्बुद्धि हैं, जिनके हृदयके नेत्र फूटे हैं अर्थात् जो मोहान्ध हैं, उनको नहीं सूझेगा अत: वे न सुनेंगे। (वै०) पुन: भाव कि जिनको विमल विवेक है वे कविताके दोषोंपर दृष्टि न देकर उस एक गुणके कारण इसे गुणयुक्त समझेंगे। (रा० प्र०) यहाँ निषेधाक्षेप-अलंकार है।

नोट—४ 'एहि महँ रघुपति नाम उदारा' इति। (क) वह विश्वविदित गुण क्या है, यह इस अर्धालीमें बताया है। इसमें श्रीरामनाम है। मानसमें प्राय: सभी चौपाइयाँ 'रकार-मकार' से भूषित हैं। (ख) नाम है तो उससे किसीका क्या? उसपर कहते हैं कि वह नाम 'उदार' है। 'उदार' यथा—'पात्रापात्रविवेकेन देशकालाद्यपेक्षणात्। वदान्यत्त्वं विदुर्वेदा औदार्यवचसा हरेः।।' (भगवद्गुणदर्पण, वै०) अर्थात् पात्र, अपात्र, देश और कालका कुछ भी विचार न करके नि:स्वार्थभावसे याचकमात्रको वांछितसे भी अधिक देनेवाला है। महान् दाता श्रीरामनामकी उदारता ग्रन्थमें ठौर-ठौर और बालकाण्ड—दोहा १८ से २७ तक भलीभाँति प्रदर्शित की गयी है। यथा—'राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हिंह न पापपुंज समुहाहीं।।""उलटा नाम जपत जगु जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ श्वपच सबर खस जमन जड पाँवर कोल किरात। रामु कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात॥ निहं अचिरिजु जुग जुग चिल आई। केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई॥' (२। १९४-१९५) 'पाई न गति केहि पतितपावन राम भजि सुनु सठ मना। गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना।। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। किह नाम बारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते।।' (७। १३०) इत्यादि। पुन:, 'रघुपति नाम उदारा' का भाव भी है कि श्रीरघुनाथजीके तो अनन्त नाम हैं, परन्तु श्रीनारदजीने श्रीरामजीसे यह वर माँग लिया है कि 'राम' नाम सब नामोंसे 'उदार' होवे। यथा—'जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एकते एका।। राम सकल नामन्ह ते अधिका।' (अ॰ ४२) वही रामनाम इसमें है। यथा—'*रामनाम जस अंकित जानी।*' (पं॰ रामकुमार) और भी भाव ये हैं—'रघुपति नाम' से केवल 'राम' नहीं, वरन् अनेक अभिप्राय सूचित किये हैं। 'रघु' का बड़ा नाम, रघुकुलका बड़ा नाम और रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका बड़ा नाम, रूप, लीला और धाम इत्यादि इन सबका द्योतक है। यथा—'मंगन लहिंहं न जिन्ह के नाहीं'। 'आयसु दीन्हि न राम उदारा'। इत्यादि। (वै०) पुन:, उदार इससे भी कि जो भक्ति, मुक्ति अनेक जन्मोंके योग, तप, व्रत, दान, ज्ञान आदि समस्त साधनोंके करनेपर भी दुर्लभ है वह इस कलिकालमें यह नाम दे देता है। (शीलावृत्त) पुन: पूर्व मं० श्लो० ७ में बताया गया है कि अर्थपंचकमें 'उपाय स्वरूप' भी एक अर्थ है। यहाँ 'उदार' कहकर जनाया कि श्रीरामनाम समस्त उपायोंमें सर्वश्रेष्ठ है और यह नानापुराणनिगमागम संमत है जैसा आगे कहते हैं। (वे० भू० रा० कु० दा०)। पुन:, ब्राह्मणसे चाण्डालतकको समान भावसे पालन करने और मुक्त करनेसे 'उदार' कहा। उदारका यही लक्षण है। यथा—'उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।' (सु॰ द्विवेदी)

टिप्पणी—४ 'अति पावन' का भाव यह है कि—(क) सब नाम पावन हैं, यह अति पावन है। (ख) पावन करनेवालोंको भी पावन करनेवाला है। यथा—'तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघपूग नसावन॥'(उ० ९२) (ग) सब पवित्रोंसे पवित्र है। यथा—'कल्याणानां निधानं किलमलमथनं पावनं पावनानाम्' (श्रीहनुमन्नाटक), 'पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम्'। (विष्णुस० नाम० १०)

नोट—५ 'पुराणश्रुतिसार' कहा; क्योंकि वेदमें सर्वत्र अग्नि, सूर्य और औषधिनायक चन्द्रहीकी प्रायः मिहमा वर्णित है। 'राम' अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाका बीज है, इसिलये अवश्य वेद-पुराणोंका सार है। यथा— 'अपि तु पठितवेदः सर्वशास्त्रांगतो वा विधिनियमयुतो वा स्नातको वाऽऽहिताग्निः। अपि तु सकलतीर्थन्नाजको वा परो वा हृदि यदि न हि रामः सर्वमेतद् वृथा स्यात्॥' अर्थात् वेद पढ़ा हो, उनके अनुकूल कर्म करता

हो, यदि उसके हृदयमें रामनामका अनुभव न हुआ तो वे सब व्यर्थ हैं। (सु॰ द्विवेदीजी) बाबा हरीदासजी कहते हैं कि 'पुरानश्रुतिसारा' का भाव यह है कि जो पुराण और श्रुति रामनाम-रहित है उसको असार जानो। 'सार' का विशेष भाव दोहा (१९। २) 'बेद प्रान सो' में देखिये।

टिप्पणी—५ 'मंगलभवन अमंगलहारी''''' इति। पूर्वार्द्धमें 'मंगलभवन अमंगल हारी' कहकर उत्तरार्द्धमें उसीका उदाहरण 'उमासहित जेहि जपत पुरारी' देनेका भाव यह है कि शिवजी अमंगल वेष धारण किये हुए भी मंगलराशि हैं, सो इसी नामके प्रभावसे। यथा—'नाम प्रसाद संभु अबिनासी। साज अमंगल मंगलरासी॥' (१। २५) अतएव इन्हींका उदाहरण दिया। [पुन: 'मंगलभवन' कहकर 'अमंगलहारी' इससे कहा कि काल पाकर सब पुण्य क्षीण हो जाते हैं। 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति'। यह बात यहाँ नहीं है। श्रीरामनाम उस अमंगलको पास भी नहीं आने देते। रामनामका यह प्रभाव जानकर श्रीशिवजी जपते हैं। 'जपत पुरारी' से जनाया कि अमंगलकर्त्त त्रिपुरका श्रीरामनामजपके बलसे ही नाश किया और लोककल्याणहेतु वे इसे जपते रहते हैं। (बाबा हरीदास)

टिप्पणी—६ 'उमासहित जेहि जपत पुरारी' इति। रामनामका जप यज्ञ है। यज्ञ सहधर्मिणीसहित किया जाता है। इसिलये आद्याशक्ति सर्वेश्वरी अर्द्धांगिनीसिहत जपते हैं। [पुन:, दोनों मिलकर एक अंग हैं। यदि केवल शिवजीको लिखते तो आधा शरीर रहता और केवल 'उमा' लिखते तो भी पूरा शरीर न होता। 'तनु अरध भवानी' प्रसिद्ध है। अत: 'उमासहित' कहा। (सु॰ द्विवेदी)। इससे अर्धनारीश्वररूपमें भी जपना कहा।

नोट—६ इन चौपाइयोंमें श्रीरामनामकी श्रेष्ठता तीन प्रकारसे दिखायी गयी। १ 'अति पावन पुरान श्रुति सारा', २ 'मंगल भवन अमंगलहारी' और ३ 'उमासहित जेहि जपत पुरारी'। पहले बताया कि यह सहज ही परमपावन है और पावनोंको भी पावन करनेवाला है और इसके प्रभावसे विषयी जीव भी पवित्र हो जाते हैं। दूसरेसे मुमुक्षुको मोक्षकी प्राप्ति इसीसे दिखायी और तीसरेसे जनाया कि मुक्त और ईश्वरोंका भी यह सर्वस्व है। ऐसा 'उदार' यह नाम है। पुन:, अन्तमें 'उमा सहित जेहि जपत' पद देकर सूचित किया कि पूर्वोक्त सब गुणोंको समझकर श्रीशिवपार्वतीजी जपते हैं।

नोट—७ श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, धाम चारों नित्य सिच्चिदानन्द विग्रह हैं। यथा, 'रामस्य नामरूपं च लीला धाम परात्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सिच्चिदानन्दिवग्रहम्॥' (विसिष्ठसंहिता) इसीसे गोस्वामीजीने चारोंको मंगल, पावन और उदार भी कहा है।

| चतुष्टय | मंगल                       | पावन                                      | उदार                       |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| नाम     | मंगल भवन अमंगलहारी।        | अति पावन पुरानश्रुतिसारा।                 | एहि महँ रघुपति नाम उदारा।  |
|         | उमासहित जेहि जपत पुरारी॥   | सुमिरि पवनसुत पावन नामू।                  |                            |
| रूप     | मंगलभवन अमंगलहारी।         | परसत पद पावन सोक नसावन।                   | ताहि देइ गति राम उदारा।    |
|         | द्रवउ सो दसरथ अजिरबिहारी॥  | <sup></sup> मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन। | सुनहु उदार परम रघुनायक।    |
| लीला    | मंगलकरिन कलिमलहरिन         | जग पावनि कीरति बिसतरिहहिं।                | बालचरित पुनि कहहु उदारा।   |
|         | तुलसी कथा रघुनाथ की।       | जसु पावन रावन नाग महा।                    | मैं आउब देखन चरित उदार।    |
| धाम     | सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। | पावन पुरी रुचिर यह देसा।                  | मंदिर मनि समूह जनु तारा।   |
|         | मम धामदा पुरी सुखरासी।     | बंदौं अवधपुरी अतिपावनि।                   | नृपगृह कलस सो इन्दु उदारा। |

भिनिति बिचित्र सुकिब कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ ३॥ बिधुबदनी सब भांति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी॥ ४॥ शब्दार्थ—**बिचित्र**=विलक्षण, काव्यके सर्वांगोंसे पूर्ण। **कृत**=की या बनायी हुई। **बिधुबदनी**=चन्द्रमुखी, बड़ी सुन्दर। **सँवारी**=शृंगार किये हुए, सम्मर्जिता। **बसन**=वस्त्र, कपड़ा। **बर**=सुन्दर, श्रेष्ठ।

अर्थ—अनूठी कविता हो और जो अच्छे कविकी (भी) बनायी (क्यों न), हो वह भी बिना रामनामके नहीं सोहती॥३॥(जैसे) चन्द्रमुखी श्रेष्ठ स्त्री सब प्रकारसे सजी हुई भी बिना वस्त्रके नहीं सोहती॥४॥

नोट—१ सुन्दरकाण्ड, दोहा २३ में इसके जोड़की चौपाइयाँ हैं। यथा—'राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा।। बसन हीन निहं सोह सुरारी। सब भूषन भूषित बर नारी॥'

टिप्पणी—१ '**बिधु बदनी सब भाँति सँवारी।**' इति। '**बिधु बदनी**' कहकर 'सुकबिकृत' का अर्थ खोला है। वह स्वरूपकी सुन्दर है, उसपर भी 'सब भाँति सँवारी' और सब भूषणोंसे भूषित है तो भी बिना वस्त्रके अशोभित है। यथा—'बादि बसन बिनु भूषन भारू।' (२। १७८)।

#### दोनोंका मिलान

| -<br>१ बिधुबदनी               | १ भनिति                    |
|-------------------------------|----------------------------|
| २ सब भाँति सँवारी             | २ बिचित्र (=काव्यगुणयुक्त) |
| ३ सोह न बसन बिना बर नारी।     | ३ रामनाम बिनु सोह न सोऊ।   |
| ४ बसन                         | ४ रामनाम                   |
| ५ नारी बर अर्थात् अच्छे कुलकी | ५ कविता, सुकविकृत          |

[नोट—'सुकिवकृत' और 'बर नारी' से जनाया कि सुकिवकी वाणी सर्व काव्यांगोंसे पूर्ण होनेसे अवश्य देखनेयोग्य होती है, उसी तरह सुन्दर नख-शिखसे बनी-ठनी स्त्री देखनेयोग्य होती है; तथापि यिद वह किवता रामनामहीन हो और यह स्त्री नंगी हो तो दोनों अशोभित हैं और उनका दर्शन पाप है। असज्जन ही उन्हें देखते हैं, सज्जन नहीं।] 'बर' से सुशीला, मधुरवचनी आदि भी जनाये।

टिप्पणी—२ 'सोह न बसन बिना।' इति। अर्थात् जैसे शास्त्रमें नंगी स्त्रीको देखना वर्जित और पाप कहा गया है। यथा—कूर्मपुराण, 'न नग्नां स्त्रियमीक्षेत पुरुषो वा कदाचन।' वैसे ही रामनामहीन कविताके देखने, कहने, सुननेसे भी पाप लगता है। [नोट—यह लेख शिक्षात्मक भी है। इस विषयमें 'रामचन्द्रिका' में श्रीहनुमान्जी और रावणका संवाद पढ़नेयोग्य है।]

| - '       |        |        |                 |       |
|-----------|--------|--------|-----------------|-------|
| लंकाधिराज | रावणके | प्रश्न | श्रीहनुमान्जीके | उत्तर |

| रे किप कौन तू?   | अक्षको घातक, दूत बली रघुनन्दनजूको       |
|------------------|-----------------------------------------|
| को रघुनन्दन रे?  | त्रिशिराखरदूषणदूषण भूषण भूको            |
| सागर कैसे तस्यो? | जस गोपद                                 |
| काज कहा?         | सियचोरिह देखो                           |
| कैसे बँधेउ?      | जु सुन्दिर तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखौ] |

नोट—२ इन अर्धालियोंसे मिलते हुए श्लोक ये हैं—'न यद्वचिश्चत्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत किर्हिचित्। तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिकक्षयाः ॥ तद्वाग्विसर्गो जनताघिविष्तवो यस्मिन्प्रतिश्लोकमबद्धवत्यि। नामान्यनन्तस्य यशोंऽिकतानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः॥' (भा० १। ५। १०–११) अर्थात् जिस वाणीसे, चाहे वह विचित्र पदिवन्यासवाली ही क्यों न हो, जगत्को पवित्र करनेवाला श्रीहरिका यश किसी अंशमें भी नहीं गाया जाता, उसे काकतीर्थ ही माना जाता है। उसमें कमनीय धाममें रहनेवाले मनस्वी हंस कभी रमण नहीं करते। इसके विपरीत वह वाक्यविन्यास मनुष्योंके सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला होता है जिससे कि प्रत्येक श्लोकमें, भले ही उसकी रचना शिथिल भी हो, भगवान् अनन्तके सुयशसूचक नाम रहते

हैं, क्योंकि साधुलोग उन्हींका श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। (१०-११ तथा च,) न तद्वचिश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत किहिंचित्। तद्ध्वाङ्क्षतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः॥' (भा०१२।१२।५०) इसका अर्थ वही है जो उपर्युक्त श्लोक १० का है। पुनश्च 'शरच्चन्द्रवक्ता लसत्पद्मनेत्रा स्वलंकारयुक्तापि वासो विमुक्ता। सुरूपापि योषिन्न वै शोभमाना हरेर्नामहीना सुवाणी तथैव॥' (सत्संगविलास) अर्थात् शरच्चन्द्रवदनी, शरत्कमलनयनी, उत्तम अलंकारोंसे युक्त और रूपसम्पन्न स्त्री जैसे वस्त्रहीन होनेसे नहीं शोभित होती वैसे ही भगवन्नामरहित सुन्दर वाणी शोभित नहीं होती।

नोट—३ 'सब भाँति सँवारी' अर्थात् वस्त्र छोड़ शेष पन्द्रहों शृंगार किये हों। इसके संयोगसे 'विचित्र' का अर्थ हुआ 'काव्यके समस्त गुणोंसे अलंकृत'। यहाँ 'भिणिति विचित्र रामनाम बिनु सोह न' उपमेय वाक्य है और 'सब भाँति सँवारी बिधु बदनी बर नारी बसन बिना सोह न' उपमान वाक्य है। 'सोह न' दोनोंका धर्म है। यह धर्म पृथक्-पृथक् शब्दों 'भिनिति बिनु रामनाम' 'नारी बसन बिना' द्वारा कहा गया। अतः यहाँ 'प्रतिवस्तूपमा' अलंकार है।

# सब गुन रहित कुकबि कृत बानी। राम-नाम-जस अंकित जानी॥ ५॥ सादर कहिँ सुनिहं बुध ताही। मधुकर सिरस संत गुन ग्राही॥ ६॥

अर्थ—सब गुणोंसे रहित और फिर बुरे किवकी बनायी (पर रामनामयश-अंकित) वाणीको रामनाम और यशकी छाप लगी हुई जानकर॥ ५॥ पण्डित (बुद्धिमान्) लोग उसीको आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं। (क्योंकि) सन्त मधुकरके समान गुणहीको ग्रहण करनेवाले हैं॥ ६॥

नोट—१ 'रामनाम जस अंकित' का अन्वय दीपदेहरीन्यायसे दोनों ओर लगता है। 'वाणी रामनामयश—अंकित' है और 'रामनाम जस अंकित' जानकर सन्त सुनते हैं। 'अंकित' अर्थात् युक्त, भूषित, चिह्नित, मुद्रित, मुहर या छाप पड़ी हुई। यथा—'नाम-नरेस-प्रताप प्रबल जग, जुग-जुग चालत चामको।' (विनय० ९९। ४) 'गुन' अर्थात् काव्यके समस्त गुण। सू० प्र० मिश्रके मतानुसार यहाँ केवल ओज, प्रसाद और माधुर्यगुणोंसे तात्पर्य है। इन गुणोंसे अथवा व्यंग्य, ध्विन आदिसे रहित कविता।

नोट—२ 'राम-नाम-जस अंकित' का भाव यह है कि जैसे राजाका कोई चिह्न या अंक (जैसे वर्तमान राजके रुपये, पैसे, मोहर, कागजी रुपये इत्यादिपर राजाका चेहरा होता है) चाँदी, सोना, कागज, पीतल, ताँबा, गिलट इत्यादिपर होनेसे उसका मान होता है और बिना 'अंक' वाला कितना ही अच्छा हो, उसको उस राज्यमें कोई नहीं ग्रहण करता। ठीक वैसे ही 'श्रीरामनामयश' की छाप जिस वाणीपर होती है उसीका संतोंमें आदर होता है। जैसे कागजके नोटका।

टिप्पणी—१ 'सादर कहिं सुनिहं 'इति। सन्त आदरसे कहते-सुनते हैं। आशय यह है कि सन्त रामनामयशरिहत किविताका आदर नहीं करते और रामनामयशयुक्त किविताका आदर करते हैं। पुनः, यह भी ध्विन है कि 'बुध' आदर करते हैं, अबुध नहीं (अर्थात् ये निरादर करते हैं)। संतोंको गुणग्राही कहकर असन्तोंको अवगुणग्राही सूचित किया। पूर्वार्धमें 'बुध' और उत्तरार्धमें 'सन्त' शब्द देकर दोनोंको पर्याय शब्द सूचित किया। इस तरह 'बुध'=पंडित, संत, सज्जन। रामनामयशके प्रभावसे कुकविकी वाणीका आदरणीय होना 'प्रथम उल्लास अलंकार' है।

टिप्पणी—२ 'मधुकर सिरस संत गुन ग्राही' इति। 'रामनामयशयुक्त कविताको पुष्पसम कहा। जैसे फूल देखने और ग्रहण करनेके योग्य है, वैसे ही रामनामयशयुक्त कविता देखनेयोग्य है।' भौंरा सुगन्धित फूलोंका रस लेता है, चाहे वे फूल तालाब, नदी, वन, वाटिका और बागमें हों, चाहे मैली जगह हों, चाहे साफ-सुथरी जगहपर। उसको फूलोंके रंग, रूप या जातिका विचार नहीं। उसे तो गन्ध और रससे ही काम है। वैसे ही सज्जनोंको श्रीरामनामयशसे काम है जहाँ भी मिले, चाहे बुरी कवितामें हो, चाहे भलीमें; चाहे कुकविकृत कवितामें हो, चाहे सुकविकृतमें; चाहे ब्राह्मण कविकी, चाहे रैदास, जुलाहे, चाण्डाल

आदिकी हो। काव्यकी विचित्रतापर उनका ध्यान कदापि नहीं रहता। जैसे भौंरा, काँटा, पत्ती आदिको छोड़ केवल पुष्परसको ग्रहण करता है वैसे ही सज्जन यितभंग और पुनरुक्ति तथा ग्रामीण भाषापर दृष्टि नहीं डालकर केवल श्रीरामयशरूप रस ग्रहण करते हैं। वृद्ध चाणक्यने भी ऐसा ही कहा है। यथा—'षट्पदः पुष्पमध्यस्थं यथासारं समुद्धरेत्। तथा हि सर्वशास्त्रेभ्यः सारं गृह्णाति बुद्धिमान्॥' अर्थात् जैसे भौंरा पुष्पके मध्यसे सार ले लेता है वैसे ही बुद्धिमान् सर्वशास्त्रोंमेंसे सार ले लेते हैं। यहाँ पुर्णोपमा अलंकार है।

नोट—३ मानस-पत्रिकामें 'मधुकर' का एक अर्थ 'मधुमक्खी' भी किया है। मधुमक्खी मलमेंसे भी शहद ही निकाल लेती है। वैसे ही सन्त बुरे पदार्थोंमें भी मधुसदृश श्रीरामयशको ही ढूँढ़कर लेते हैं। (४) यहाँतक 'गुण एक' अर्थात् श्रीरामनामका महत्त्व कहा। 'सब गुन रहित', 'गुन एक', 'सो बिचारि सुनिहिहं सुजन' उपक्रम हैं और 'सब गुन रहित' 'संत गुनग्राही' उपसंहार हैं। श्री 'राम' नाम षट्कलासम्पन्न है। दोहा १९ (२) देखिये। अत: छ: अर्थालियोंमें महत्त्व कहा गया।

नोट—४ पूर्व किवताको 'बिचित्र' और काव्य करनेवालेको 'सुकिव' कहा था। अर्थात् कार्य और कारण दोनोंको सुन्दर कहा। और यहाँ किवताको 'गुणरहित' और उसके कर्ताको 'कुकिव' कहते हैं। अर्थात् कार्य और कारण दोनोंको बुरा कहा। पहलेमें कार्यकारणके सुन्दर होते हुए भी किवताको अशोभित बताया। यथा—'रामनाम हीन तुलसी न काहू कामको।' और दूसरीको कार्यकारण बुरे होनेपर भी सुशोभित दिखाया। इसकी शोभा रामनामयशसे हुई।

जदिप किबत रस एकौ नाहीँ। राम प्रताप प्रगट एहि माहीँ॥ ७॥ सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा॥ ८॥ धूमौ तजै सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध बसाई॥ ९॥ भनिति भदेस बस्तु भिल बरनी। राम कथा जग मंगल करनी॥ १०॥

शब्दार्थ—जदिप=यद्यपि। **बड़प्पनु**=बड़ाई, गौरव। **करुआई**=कड़ुवापन। **अगर**=एक सुगन्धित लकड़ीका नाम है। **प्रसंग**=साथ। **बसाई**=बसाकर; बास देता है। **भदेस**=ग्राम्य, गँवारी, भद्दी।

अर्थ—यद्यपि इस (मेरी किवता) में काव्यरस एक भी नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रत्यक्ष है ॥७॥ यही भरोसा मेरे मनमें आया है कि भलेके संगसे किसने बड़ाई नहीं पायी? अर्थात् सभीने पायी है ॥८॥ धुआँ भी अगरके संगसे सुगन्धसे सुवासित होकर अपना स्वाभाविक कड़वापन छोड़ देता है॥९॥ वाणी तो भदेसी है, पर इसमें जगत्का कल्याण करनेवाली रामकथा अच्छी वस्तु वर्णन की गयी है॥१०॥

नोट—१ 'जदिष किवत रस एकी' ''इति। (क) साहित्यदर्पणमें काव्यपुरुषके अंग इस प्रकार बताये गये हैं। 'काव्यस्य शब्दार्थों शरीरम्, रसादिश्च आत्मा, गुणाः शौर्यादिवत्। दोषाः काणत्त्वादिवत्। रीतयोऽवयव-संस्थानिवशेषवत्। अलंकाराः कटककुण्डलादिवत्।' (सा० द० पिरच्छेद १) अर्थात् काव्यके शब्द स्थूल शरीर, अर्थ सूक्ष्मशरीर, रसादि आत्मा, गुण शौर्य आदिवत्, दोष काना, लूला, लंगड़ा, अंगहीनवत्, रीति सुडौल अंगवत् और अलंकार भूषण हैं। रसात्मक वाक्यको ही काव्य कहते हैं। 'वाक्यं रसात्मकं काव्यं' 'दोषास्तस्यापकर्षकाः उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणालंकाररीतयः।' (साहित्यदर्पण १।३) दोष उसकी हानि करनेवाले हैं और गुण, अलंकार ही उसका गुण करनेवाले हैं। उपर्युक्त उद्धरणोंसे सिद्ध हुआ कि काव्यका आत्मा 'रस' है। यदि 'रस' न रहे तो गुण–अलंकार आदि व्यर्थ हैं। इसी विचारसे गोस्वामीजीने यहाँ आत्मा (रस) का ही ग्रहण किया है अर्थात् यह कहा है कि इसमें 'रस' नहीं, इसलिये शब्दादि सब मृतक–सरीखे हैं। (पं० रूपनारायणजी)

<sup>\*</sup> वा यों अर्थ करें कि धुआँ अगरके संगसे अपना स्वाभविक कड़वापन छोड़ देता है और सुगन्धसे वासित हो जाता है।

- (ख) बैजनाथजीका मत है कि 'माधुर्यादि गुण, उपनागरिका आदि वृत्ति, लाटा, यमक आदि शब्द, लक्षकादि अर्थ, शृंगारादि नवों रस, उपमादि अलंकार इत्यादि कवितके 'रस' हैं। यथा, **उपमा कालिदासस्य**ा' (वै०)
- (ग) यहाँतक श्रीरामनाम (तथा श्रीरामनामद्वारा किवता) की शोभा कही, अब श्रीरामप्रताप (तथा उसके द्वारा किवता) की शोभा कहते हैं। 'राम प्रताप प्रगट एहि माहीं' अर्थात् इसमें प्रताप प्रकट है और अन्य किवताओं में प्रकट नहीं है, किंतु गुप्त है। इसमें श्रीरामप्रतापका वर्णन है, अतः श्रीरामप्रतापसे किवताने भी बड़ाई पायी। (पं० रामकुमारजी)
- (घ) बाबा हरिहरप्रसादजी और सू० मिश्रजी लिखते हैं कि रामप्रतापका अर्थ 'दुष्टिनग्रह और अनुग्रह' दोनों हैं। दुष्टिनग्रह ऐसे हैं कि इसके पढ़नेसे दुष्ट लोग दुष्टता छोड़ देंगे। अनुग्रह इस तौरपर है कि किवने रामनामका माहात्म्य दुष्टोंको भी सरल करके दिखलाया, क्योंकि दुष्ट तो उसके अधिकारी नहीं होते। पलाशका पत्ता भी पानके साथ राजाके हाथमें जाता है।
- (ङ) 'प्रताप' का अर्थ बैजनाथजी यह लिखते हैं—'कीर्ति स्तुति दान ते भुजबल ते यश थाप। कीरित यश सुनि सब डरैं किहये ताहि प्रताप।।'
- (च) 'रामप्रताप प्रगट एहि माहीं इति। यथा—'जिन्ह के जस प्रताप के आगे। सिस मलीन रिब सीतल लागे॥' (१। २९२) 'सींक धनुष सायक संधाना' से 'अतुलित बल अतुलित प्रभुताई' तक (अ० १-२), 'बान प्रताप जान मारीचा' (६। ३५से ३७ तक), 'श्रीरघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान' (लंका ३), 'समुझि राम प्रताप किप कोपा। सभा माँझ पन किर पद रोपा॥' (लंका ३३) से 'तासु दूत पन कहु किमि टरई' (लंका ३४) तक, 'जब तें राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा॥' (उ० ३० से ३१ तक) इत्यादि। यह तो हुआ 'एहि माहीं' अर्थात् ग्रन्थमें रामप्रतापका प्रकट कथन। उसके संगसे ग्रन्थमें भी सर्वफलप्रदत्वप्रताप आ गया। यह भी इसी ग्रन्थमें प्रकट किया गया है। यथा—'जे एहि कथिह सनेह समेता। किहिहिहं सुनिहिहं समुझि सचेता॥ होइहिहं रामचरन अनुरागी। किलमलरिहत सुमंगल भागी।।' (१। १५) 'मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तिज गावा।।' (७। १२९) 'रघुबंसभूषन चरित यह नर कहिहं सुनिहें जे गावहीं। किलमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं।।' (७। १३०) इत्यादि। श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम सभीका प्रताप इसमें विणित है, जिससे 'लोक लाहु परलोक निबाहू' होगा।

टिप्पणी—१ 'सोइ भरोस मोरे मन आवा।'''' इति। 'सोइ' अर्थात् उसी श्रीरामप्रतापका इस चौपाईमें धूम और अगरका उदाहरण दिया है। अगर रामयश है, धुआँ किवता है। धुएँमें कोई गुण नहीं है। परन्तु अगरके प्रसंगसे वह देवताओंके ग्रहण करनेयोग्य हो जाता है। यह भलाई धुएँको मिली। इसी प्रकार किवता गुणरहित है पर श्रीरघुनाथजीके प्रतापसे यह किवता निकली है और श्रीरामप्रताप ही इसमें विणत है जैसे अगरसे धुआँ निकला और अगर धुएँमें है। इसिलये यह किवता भी संतोंके ग्रहण करनेयोग्य है। रामप्रतापसे इसे यह बड़ाई मिली। यहाँ 'तद्गुण अलंकार' है। 'केहि न सुसंग''''' 'से सम्बन्ध लेनेसे 'विकस्वर अलंकार' भी यहाँ है।

नोट—२ 'अगरु प्रसंग' तक प्रतापका वर्णन किया गया, 'भिनिति भदेस' से 'जो सिरित पावन पाथ की' तक कथाके गुण और तत्पश्चात् रामयशके गुण 'प्रभु सुजस संगति०' से 'गिरा ग्राम्य सियराम जस' तक कहे गये हैं।

# छं०—मंगलकरिन कलिमलहरिन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कबिता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की॥ १०॥(क)

अर्थ—तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी कथा मंगल करनेवाली और कलिके दोषोंको हरनेवाली है। (मेरी) कविता (रूपिणी) नदीकी चाल टेढ़ी है जैसी पवित्र जलवाली नदीकी होती है॥१०॥ (क) नोट—१ यहाँ प्रथम 'सिरित' शब्द कविताके साथ संयुक्त कविताका रूपक है, अतः वह स्वतन्त्र और वास्तविक 'सिरित' पद नहीं रहा। दूसरा स्वतन्त्र है।

नोट—२ 'सिरित पावन पाथ की' इति। पाथ=जल। सिरित=नदी। पिवत्र जलकी नदी। यहाँ नदीका नाम न लेकर 'सिरित पावन पाथ की' पद देकर सरयू, गंगा, मन्दािकनी, यमुना, नर्मदा आदि सभी पिवत्र निद्योंको सूचित किया है। रामकथा पिवत्र निद्योंके तुल्य है। ब्हिप्च किव प्राय: पुण्यकथा या किवतािकी उपमा पावन निद्योंसे देते हैं। यथा—'चली सुभग किवता सिरिता सो' सरजू नाम सुमंगल मूला' (३९), 'पावन गंगतरंग माल से' (३२) 'पूँछेहु रघुबर कथा प्रसंगा। सकल लोग जग पाविन गंगा॥' (११२) रामकथा मंदािकनी (१।३१) 'जमगन मुँह मिस जग जमुना सी' (१।३१) 'सिव प्रिय मेकलसैल सुता सी' (१।३१) वाणीका स्थूल द्रवरूप माना गया है। प्रसिद्ध सरस्वती नदी इसका उदाहरण है। तीव्र प्रवचनकी उपमा धाराप्रवाहसे देते ही हैं। अत: आवश्यकतानुसार जहाँ–तहाँ पुण्यतोया निदयोंकी उपमा देना सार्थक है।

#### 'सरित पावन पाथ की' और 'कविता सरित' का मिलान।

नदी प्रवाहरूपा।
पिवत्र जलकी नदी टेढ़ी।
इसमें पावन जल वस्तु है।
पावन जलके सम्बन्धसे नदी
पापोंका नाश करके मोक्ष देती है।
जलके आगे नदीका टेढ़ापन कोई
नहीं देखता।

- १ कथा प्रवाहरूपा, अतः इसे सरयू-गंगादि कहा।
- २ कविताकी गति कूर (भदेस) है।
- ३ इसमें अति पावन रामकथा वस्तु है।
- ४ कथाके सन्बन्धसे कविता कलिमलहारणी और मंगलकारिणी होगी।
- ५ रामकथाके आगे कविताके भद्देपनपर कोई दृष्टि न डालेगा।

ाश्चिमिलान कीजिये, 'वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांस्त्रीन् पुनाति हि। वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄन् तत्पादसिललं यथा॥' (भा० १०।१।१६) अर्थात् जैसे भगवान्का चरणोदक (गंगा) सबको पिवत्र करता है वैसे ही भगवान्की कथाका प्रश्न भी तीनों प्रकारके स्त्री-पुरुषोंको पिवत्र करता है। अर्थात् वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ताको पावन करता है।

नोट—३ (क) मुं० रोशनलाल—कविता नदीकी गित टेढ़ी है, जैसे पावन जलवाली गंगाकी गित है। क्योंकि यह कथा अयोध्यासे प्रारम्भ होकर मिथिला गयी, फिर अयोध्या आयी, वहाँसे फिर चित्रकूट, फिर केकय देश, फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट इत्यादिसे लंका और वहाँसे पुन: अयोध्या लौटी। इतनी टेढ़ाई गंगाजीमें भी नहीं है।

- (ख) सू॰ मिश्र—कूरका अर्थ कुटिल है। कुटिल कहनेका भाव यह है कि निदयाँ सदा टेढ़ी ही चलती हैं। 'नद्य: कुटिलगामित्वात्।' अत: किवता भी टेढ़ी होनी चाहिये। किवता-पक्षमें टेढ़ेका अर्थ गम्भीराशय है, बिना इसके किवताकी शोभा नहीं। जैसे नदी पिथकके स्नान करने, जल पीने और उसके संयोगकी वायुके स्पर्शसे श्रम, पाप आदि हरती है उसी तरह मेरी किवता भी पिथक भक्तको पढ़ने-सुननेसे पिवत्र करेगी। पंजाबीजी और रा॰ प्र॰ का मत है कि किवतापक्षमें 'दृषण' ही क्रूरता है। (पं॰, रा॰ प्र॰)।
- (ग) द्विवेदीजी—रामका माहात्म्य होनेसे यह कथा मंगल करनेवाली और किलमल हरनेवाली है, यह पिछली चौपाईकी व्याख्यासे स्पष्ट है। ग्रन्थकारका अभिप्राय है कि यद्यपि मेरी किवताकी गित टेढ़ी है तथापि यह बड़े उच्चस्थान कैलाशसे महादेवके अनुग्रहसे निकली है, जैसे कि गंगा आदि निदयाँ जिनमें ब्रह्मद्रवरूप पिवत्र जल भरा है, उसी प्रकार इसमें भी साक्षात् ब्रह्मरूप रघुनाथकथामृत भरा है।

नोट—४ इस छन्दका नाम 'हरिगीतिका' है। इसके प्रत्येक चरणमें १६, १२ के विरामसे २८ मात्राएँ होती हैं, अन्तमें लघु गुरु होता है। यदि पाँचवीं, बारहवीं और उन्नीसवीं मात्राएँ लघु हों तो धाराप्रवाह सुन्दर रहता है। नोट—५ श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि यदि कोई कहे कि श्रीरघुनाथजीकी कथा मंगलकारी तो है परन्तु जब सुन्दर काव्यमें हो, न कि कुकाव्यमें। इसके उत्तरमें चार दृष्टान्त देते हैं। पहले दृष्टान्तसे

यह पुष्ट किया कि पावनके संगसे टेढ़ा भी पावन हो जाता है। अत: कुकाव्य रामयशके संगसे सत्काव्य हो जायगा। यहाँ दृष्टान्तमें एक देश टेढ़े-सीधेका मिला। दूसरे दृष्टान्त 'भव अंग भूति मसान की' में सुहावन-असुहावन, पावन-अपावन ये दो देश मिले, तीसरेमें उत्तम-मध्यमका देश मिला और चौथेमें गुणद-अगुणदका देश मिलनेपर पाँच अंग जो चाहते थे पूर्ण हो गये। (मा॰ प्र॰)

## छं०—प्रभु सुजस संगति भिनति भिल होइहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहाविन पावनी॥१०॥ (ख)

अर्थ—श्रीरामजीके सुन्दर यशके संगसे मेरी कविता भली हो जायगी और सज्जनोंके मनको भायेगी। जैसे भव (=शिवजी) के अंगमें श्मशानकी (अपवित्र) विभूति भी (लगनेसे) स्मरण करते ही सुहावनी और पवित्र करनेवाली होती है॥ १० (ख)॥\*

नोट—१ भाव यह है कि मेरी कविता श्मशानकी राखकी तरह अपवित्र है, श्रीरामयशरूपी शिव अंगका संग पाकर भली जान पडेगी और सबके मनको भायेगी।

'सुमिरत' पद देकर सूचित किया कि इसका पाठ, इसकी चौपाइयोंका स्मरण सिद्धिका दाता है। टिप्पणी—१ यहाँ सुयशको भव-अंगकी और भिणितिको श्मशानके भस्मकी उपमा दी। 'सुजन मन भावनी' और 'भिल होइहि' दो बातें कहीं, उसीकी जोड़में 'सुहाविन' और 'पावनी' दो बातें कहीं। 'सुमिरत' के जोड़का पद 'कहत सुनत' लुप्त है, उसे ऊपरसे लगा लेना चाहिये।

नोट—२ 'परमेश्वरके एक गुणसे युक्त हो तो भी कविता शोभित होती है, और मेरी कविता तो अनेक गुणोंसे युक्त है। (१) रामभक्तिसे भूषित है। यथा—'रामभगित भूषित जिय जानी', (२) रामनामसे युक्त है। यथा—'एहि महँ रघुपित नाम उदारा', (३) रामप्रतापसे युक्त है। यथा—'रामप्रताप प्रगट एहि माहीं', (४) रामकथासे युक्त है। यथा—'भिनिति भदेस बस्तु भिल बरनी। रामकथा जग मंगल करनी॥', (५) रामयशसे युक्त है। यथा—'प्रभुसुजस संगित भिनिति भिलि'।

नोट-३ कविता देखने लायक नहीं है, इससे कविताका कहना-सुनना नहीं लिखा।

नोट—४ 'भिल होइहि' अर्थात् अच्छी होगी और 'सुजन मन भावनी' अर्थात् दूसरेको भी अच्छी लगेगी। इन्हीं दोनों बातोंको उपमामें कहते हैं। 'पावनी' आप होती है और 'सुहावनी' दूसरोंको होती है।

नोट—५ '*प्रभु सुजस*—' उपमेय वाक्य है। '*भव अंग*—' उपमान वाक्य है। वाचक पदके बिना बिम्ब-प्रतिबिम्बका भाव झलकना 'दृष्टान्त अलंकार' है।

नोट—६ [मिलानका श्लोक, यथा—'तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्। तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते॥' (भा० १२। १२। ४९)]

### दो०—प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु बिचारु कि करइ कोउ, बंदिअ मलय प्रसंग॥ १०॥ (क)

शब्दार्थ—दारु=काष्ठ, लकड़ी। बिचारु=ध्यान, खयाल।

अर्थ—श्रीरामयशके संगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी, जैसे मलयगिरिके प्रसंगसे सभी काष्ठ वन्दनीय हो जाते हैं, फिर क्या कोई लकडीका विचार करता है?॥१०(क)॥

नोट—१ मलयगिरिपर नीम, बबूल इत्यादि भी जो वृक्ष हैं उनमें भी मलयगिरिके असली चन्दनके वृक्षकी सुगन्ध वायुद्वारा लगनेसे ही चन्दनकी-सी सुगन्ध आ जाती है। उन वृक्षोंका आकार भी ज्यों-

<sup>\*</sup> मानस-पत्रिकामें इसका अर्थ यह दिया है—(क्योंकि) 'महादेवके देहकी श्मशानकी भी राखको लोग स्मरण करते हैं और वह शोभायमान और पवित्र कही जाती है।'

का-त्यों बना रहता है और वे चन्दनके शुभ गुणसे विभूषित भी हो जाते हैं। लोग इन वृक्षोंकी लकड़ीको चन्दन मानकर माथेपर लगाते हैं और देवपूजनके काममें लाते हैं। कोई सुगन्धके सामने फिर यह नहीं सोचता कि यह तो नीम या कंकोल आदिकी लकड़ी है। भर्तृहरिनीतिशतक, श्लोक ८०में जैसा कहा है कि 'किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्र स्थिताश्च तरवस्तरवस्त एव। मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलिनम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः॥' गोस्वामीजी कहते हैं कि इसी तरह मेरी कविताकी भाषा नीम, बबूल आदिके समान है। रामयश मलयगिरि है। उसका संग पाकर मेरी कविताका भी चन्दनके सदृश आदर होगा। 'चन्दनं वन्द्यते नित्यम्।'

# दो०—स्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करिं सब पान। गिरा ग्राम्य सिय-राम-जस, गाविहँ सुनिं सुजान॥ १०॥ (ख)

अर्थ—काली गऊका दूध बहुत उज्ज्वल और गुणकारी है (इसलिये) सब पीते हैं। इसी तरह गँवारू भाषामें श्रीसीतारामजीका (सुन्दर) यश होनेपर भी सुजान लोग उसे गाते और सुनते हैं तथा गावें और सुनेंगे॥ १०॥ (ख)

नोट—१ '— सियराम जस' इति। यशका रंग श्वेत है। उसमें भी श्रीसीतारामजीका यश परमोज्ज्वल और अतिशय विशद है। अतः उसके लिये विज्ञ किवने चारों दृष्टान्त उज्ज्वल स्वच्छ वस्तुओंके ही दिये। यथा, गंगाजल, शिवजीका शरीर, मलयाचल और दूध।

टिप्पणी—१ (क) सज्जनके ग्रहण करनेमें 'रामनाम-अंकित' कहा। (ख) बड़ाई पानेमें रामप्रताप कहा। (ग) दूसरेके मंगल करनेमें और कलिमल हरनेमें सरयूगंगादिके समान कहा। (घ) अपना स्वरूप अच्छा होनेमें और पिवत्र होनेमें 'भवअंग' पर लगी हुई मसानकी विभूति-सम कहा। (ङ) सबको प्रिय लगनेमें मलयदारु-सम कहा। (च) ग्राम्यभाषाका सबके ग्रहण करनेमें श्याम गऊके दूधका दृष्टान्त दिया।

टिप्पणी—२ दूधकी उपमा रामयशकी है। रामयश 'अित विशद' है; इसिलिये दूधको 'अित विशद' कहा। सब गायोंके दूधसे काली गऊका दूध अधिक उज्ज्वल और गुणद होता है। बलको बढ़ाता है, वातका नाशक है। 'गवां गोषु कृष्णा गौबंहुक्षीरा', 'कृष्णाया गोर्भवं दुग्धं वातहारि गुणाधिकम्' (इित वैद्यक-रहस्य)। [सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि किपलाका दुग्ध कफ, पित्त और वातवर्धक होता है, इसीलिये इसके रखनेका ब्राह्मण छोड़ और किसीको अधिकार नहीं है। 'त्रीन् हिन्त किपलापयः।' मिलान कीजिये—'वेदाक्षरिवचारेण ब्राह्मणीगमनेन च। किपलाक्षीरपानेन शूद्रो याित विनाशताम्॥' 'श्याम' से यह भी सूचित किया कि किपला गऊके दूध और सेवनका अधिकार सबको नहीं है, दूध सभीका उज्ज्वल है। (रा० प०) इसी तरह सब भाषाओंमें अर्थ एक ही होता है, परन्तु देशी भाषामें अधिक गुण यह है कि थोड़े ही परिश्रमसे यह भाषा पढ़ने, लिखने, समझनेमें आ जाती है और सबको इसके पाठका अधिकार है। एवं इस मेरी गँवारी भाषासे उत्पन्न अत्यन्त अमृतरूप उज्ज्वल दुग्ध–सदृश रामकथाको सब कोई पान कर सकता है; पर किपलासदृश संस्कृत–भाषा केवल ब्राह्मणोंहीके यहाँ रहती है; उससे उत्पन्न रामकथामृत और लोगोंको दर्लभ है।

नोट—२ चार दृष्टान्त देनेका भाव—(क) गोस्वामीजी जो रूपक 'राम सुजस संगित' का बाँधना चाहते थे उसके सम्पूर्ण अंग किसी एक वस्तुमें न मिले तब एक-एक करके दृष्टान्त देते गये। चौथे दृष्टान्तपर रूपक पूरा हुआ, तब समाप्ति की। (ख) श्रीरामयशके संगसे मेरी किवता मंगलकारिणी, किलमलहारिणी, भली और सुजन-मनोहारिणी सुन्दर और पिवत्र, आदरणीय और अत्यन्त विशद हो जायेगी। (ग) बाबा जानकीदासजी लिखते हैं कि प्रथम पावनी निदयोंकी उपमा देकर दिखाया कि नदीकी टेढ़ी चाल होनेपर भी जल पावन ही बना रहता है और अपना गुण नहीं छोड़ता, इसी तरह मेरी किवता भद्दी है पर

उसमें रामकथा है; वह मंगल करेगी ही और पाप हरेगी ही। दूसरे दृष्टान्तसे अपावन वस्तुका शिव-अंग-संगसे पावन और सुहावन होना मिला। तीसरेमें मलयगिरिके सम्बन्धसे नीमादिकका भी चन्दन-सम वन्दनीय होना अंग मिला। चौथेसे यह अंग मिला कि काली है पर दूध इसका विशेष उज्ज्वल और गुणद है; इससे सब पान करते हैं। (मा०प्र०)

नोट—३ गौके दृष्टान्तपर रूपक समाप्त करनेका भाव यह है कि गऊ देश-देश विचरती है और कामधेनु चारों फलकी देनेवाली है। उसका दूध, दही, घृत, मूत्र और गोबरका रस पंचगव्यमें पड़ता है जो कल्याणकारी है। वैसे ही यह कविता देश-देशान्तरमें प्रसिद्ध होगी, पूजनीया होगी और चारों फलोंकी देनेवाली होगी। यथा—'रामकथा किल कामद गाई', 'रामचरन रित जो चहड़ अथवा पद निर्वान। भाव सिहत सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान॥', 'रघुबंसभूषनचरित यह नर कहिं सुनिहं जे गावहीं। किलमल मनोमल धोड़ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं॥' (उ० १३०)

#### मिन मानिक मुकुता छिब जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी॥ १॥

शब्दार्थ—मिन (मिण)=बहुमूल्य रत्न जैसे हीरा, पन्ना आदि। मिनिक (माणिक्य)=लाल। माणिक्यके तीन भेद हैं, पद्मराग, कुरुबिन्दु और सौगन्धिक। कमलके रंगका पद्मराग, टेसूके रंगका लाल कुरुबिन्द और गाढ़ रक्तवर्ण-सा सौगन्धिक। हीरेको छोड़ यह और सबसे कड़ा होता है। मुकुता (मुक्ता)=मोती। मोतीकी उत्पत्तिके स्थान गज, घन, वराह, शंख, मत्स्य, सीप, सर्प, बाँस और शेष हैं, पर यह विशेषत: सीपमें होती है औरोंमें कहीं-कहीं। यथा— 'करीन्द्रजीमूतवराहशंखमत्स्याहिशुक्त्युद्भववेणुजानि। मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि॥' (मिल्लिनाथ सूरि)

अर्थ—मणि, माणिक्य और मुक्ताकी छिब जैसी है, वैसी सर्प, पर्वत और हाथीके मस्तकमें शोभित नहीं होती। (अर्थात् उनसे पृथक् ही होनेपर इनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और ये सुशोभित होते हैं)॥ १॥

टिप्पणी—१ (क) 'ऊपर दसवें दोहेतक अपनी किवतामें गुण-दोष दिखाये कि ये गुण समझकर सज्जन ग्रहण करेंगे। जो कहो कि 'कोई न ग्रहण करे तो क्या हानि है, तुम तो गाते ही हो?' उसपर यह चौपाई कही। (ख) मिण, माणिक्य, मुक्ता क्रमसे उत्तम, मध्यम, निकृष्ट हैं, इसी तरह किवता भी उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन प्रकारकी है। अर्थात् ध्विन, व्यंग और जो इन दोनोंमें न आवे। (ग) यथासंख्य अलंकारसे मिण सर्पमें, माणिक्य गिरिमें और मुक्ता गजके मस्तकपर होना सूचित किया।'

#### नृप किरीट तरुनी तनु पाई । लहिंह सकल सोभा अधिकाई॥ २॥

अर्थ—(ये ही) सब राजाके मुकुट (वा, राजा, राजाका मुकुट) और नवयौवना स्त्रीके शरीरको पाकर ही (सम्बन्धसे) अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं॥२॥

नोट—१ कुछ लोग यह शंका करते हैं कि 'किवने मिण, माणिक्य और मुक्ता ये तीन रत्न कहे और उनके तीन उत्पत्तिस्थान बताये। इसी तरह उनके सुशोभित होनेके तीन स्थलोंका भी वर्णन करना चाहिये था। गोस्वामीजीने 'नृप किरीट' और 'तरुनी तनु' ये दो ही क्यों कहे?' परन्तु यह व्यर्थकी शंका है। उन तीन रत्नोंके वर्णन करनेसे यह जरूरी नहीं है कि उनकी शोभाके तीन ही ठौर भी बताये जायँ। भूषणों और अंगोंमें उनकी शोभा होती है सो कहा। दोनों दो बातें हैं। फिर भी इस शंकाके समाधानके लिये 'नृप किरीट' का अर्थ राजा और राजाका मुकुट कर सकते हैं। मिणकी शोभा राजाके गलेमें, माणिक्यकी किरीटमें (नग जड़नेपर) और गजमुक्ताकी स्त्रीके गलेमें। इस प्रकार शोभाके तीन स्थान हुए।

नोट—२ (क) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि नृप (=नरोंका पालनकर्ता) को प्रजापालनमें मणि काम देती है। 'हरइ गरल दुख दारिद दहई'। पातालमें सूर्यका काम मणिसे लेते हैं। (ख) नंगे परमहंसजी

लिखते हैं कि यहाँ काव्यकी समता मिण, माणिक्य, मुक्तासे दी है। सो यहाँ किवतामें जो भिक्तका वर्णन है वही मिण है। यथा, 'रामभगित मिन उर बस जाके।' (७। १२०) ज्ञानका वर्णन होरा है और कर्मप्रसंगका वर्णन मुक्ता है। अतः भिक्त, ज्ञान और कर्मसंयुक्त काव्य ही सन्तसमाजमें अधिक शोभा पाता है। क्योंिक इन्हीं तीनोंका निरूपण सन्तसमाजमें हुआ करता है। यथा—'ब्रह्मिनरूपन धर्मिबिध बरनिहं तत्विभाग। कहिं भगित भगवंत के संजुत ज्ञान बिराग॥' (१। ४४) (ग) श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'भिक्त हिरसे, ज्ञान हरसे और कर्म ब्रह्मासे प्रकट हुए, परन्तु इनकी शोभा इन तीनोंके पास नहीं होती। भिक्त मिण सुमित स्त्रीको पाकर, ज्ञानरूपी माणिक्य ज्ञानी और कर्मरूपी मुक्ता कर्मकाण्डीका, विचाररूपी राजाका मुकुटमिण पाकर शोभते हैं।' (घ) पं० रामकुमारजीके पुराने खरेंमें यह भाव लिखा है कि 'ज्ञानी नृप हैं, उनका ज्ञान किरीट है और उनकी भिक्त तरुणी है।' पर साफ खरेंमें यह भाव नहीं रखा गया।

नोट—३ पं॰ रामकुमारजी 'नृप किरीट' और 'तरुनी तनु' का यह भाव कहते हैं कि 'गजमुक्तासम सुकविकी वाणी है जो 'नृप किरीट' और 'तरुनी तनु' पाकर शोभा पाती है। अभिप्राय यह है कि कैसा भी सुन्दर किव हो यदि वह रामचिरत न कहे और राजाओं के चिरित्र, नायिका—भेद आदि अनेक बातें कहे, तो उस काव्यको नृप अर्थात् रजोगुणी और तरुणी अर्थात् तमोगुणी ग्रहण करते हैं; सतोगुणी नहीं ग्रहण करते और ऐसे काव्यको सुनकर सरस्वती सिर पीटती है। यथा— 'भगित हेतु बिधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवित धाई॥ रामचिरितसर बिनु अन्हवाये। सो श्रम जाइ न कोटि उपाये॥ कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पिछताना॥'(१।११) (नोट—१ परन्तु अगली चौपाईसे स्पष्ट है कि काव्यकी एक देशमें उत्पत्ति और दूसरे देशमें शोभा पाना ही केवल यहाँ दिखा रहे हैं। २ 'अधिकाई' से जनाया कि शोभा तो वहाँ भी थी पर यहाँ अधिक हो जाती है)।

अलंकार—एक वस्तुका क्रमशः बहुत स्थानोंमें आश्रय लेना वर्णन किया गया है। अतएव यहाँ 'प्रथम पर्याय' है। प्रथम स्थान 'अहि गिरि गज' कहकर फिर 'नृप किरीट' और 'तरुनी तनु' दूसरा स्थान कहा गया। इस अर्धालीमें 'लहिं सकल सोभा अधिकाई' पदसे 'अनगुन अलंकार' हुआ। यथा—'पहिलेको गुण आपनो बढ़े आन के संग। ताको अनुगुन कहत जे जानत किबता अंग।'

#### तैसेहि सुकबि कबित बुध कहहीं। उपजहिं अनत अनत छबि लहहीं॥ ३॥

अर्थ—१ सज्जन कहते हैं कि उसी तरह सुकविकी कविता और जगह रची जाती है और दूसरी जगह शोभाको प्राप्त होती है॥ ३॥

अर्थ—२ उसी तरह सुन्दर किवयोंकी किवताको बुधजन कहते हैं अर्थात् गाते हैं। 'उपजी तो और ठौर, शोभा पाई और ठौर'! [नोट—पर इस अर्थमें यह आपत्ति है कि अपण्डित भी तो कहते हैं। (दीनजी)]

मिलान कीजिये—'कविः करोति काव्यानि बुधः संवेत्ति तद्रसान्। तरुः प्रसूते पुष्पाणि मरुद्वहति सौरभम्॥' (संस्कृतखर्रा)

नोट—१(क) 'तैसोहि' इति। अर्थात् जैसे मणिकी सर्पसे, माणिक्यकी पर्वतसे और मुक्ताकी गजसे उत्पत्ति तो होती है परन्तु इनकी शोभा नृपके मुकुट या युवतीके तनमें होती है, वैसे ही कविताकी उत्पत्ति कविसे और उसकी शोभा बुधसमाजमें होती है। यहाँ सुकवि 'अहि गिरि गज' हैं, कविता 'मणि, माणिक्य, मुक्ता' है और बुधसमाज 'नृपिकरीट तरुणीतन' है। (ख) कौन कविता मणि है, कौन माणिक्य और कौन मुक्ता? यह प्रश्न उठाकर उत्तर देते हैं कि भिक्तयुक्त कविता मणि है, ज्ञानविषयक काव्य माणिक्य है और कर्मसम्बन्धी कविता मुक्ता है। इसी प्रकार शोभा पानेके स्थान 'नृपिकरीट तरुणीतन' क्रमसे संत पंडित और बुद्धिमान् हैं। पिछली चौपाईमें भी कुछ लोगोंके भाव लिखे गये हैं। भाव यह है कि मणि, माणिक्य, मुक्ता प्रत्येक एक-एक स्थानपर शोभा पाते हैं, पर मेरी कवितामें तीनों मिश्रित हैं, अतएव इसकी शोभा भक्त, ज्ञानी, कर्मकाण्डी, संत, पण्डित, बुद्धिमान् सभीमें होगी, यह जनाया। (मा० मा० खर्रा)

(ग) 'अनत छिब लहहीं' इति। भाव कि जब अन्यत्र गयी, अन्य पण्डितोंके हाथ लगी, तब उन्होंने उसपर अनेक विचित्र भावसमन्वित तिलक कर दिया, अनेक प्राचीन ग्रन्थोंके प्रमाण दिये। जैसे मणि-माणिक्य आदि नृपिकरीटादिमें एक तो सुवर्णकान्तिकी सहायतासे, दूसरे सुन्दर शरीरके संगसे अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं, वैसे ही किवता बुधसमाजमें भावोंकी सहायता और प्रमाणोंसे पुष्ट होनेसे अधिक शोभाको प्राप्त होती है। जैसे ब्रह्मसूत्रपर आचार्योंने भाष्य करके उसकी शोभा बढ़ाई। (वै०) (घ) किवताको मणि आदिकी उपमा दी गयी। अब आगे बताते हैं कि मणिमुक्तारूप किवता 'कब और कैसे' बने? सरस्वतीकी कृपासे बनते हैं और सरस्वतीकी कृपा तभी होती है जब रामयश गाया जावे। (करु० मा० प्र०)

# भगति हेतु बिधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवित धाई॥ ४॥ रामचरितसर बिनु अन्हवायें। सो श्रम जाइ न कोटि उपायें॥ ५॥

अर्थ—किवके सुमिरते ही सरस्वती भिक्तके कारण ब्रह्मलोकको छोड़कर दौड़ी आती हैं॥४॥ उनके तत्काल दौड़े आनेका वह श्रम बिना रामचिरतरूपी तालाबमें नहलाये करोड़ों उपाय करनेसे भी नहीं जाता॥५॥ नोट—१ 'आवित धाई' इति। क्योंकि वह श्रीरामकी उपासिका है। यथा—'कपट नारि बर बेष बनाई। मिलीं सकल रिनवासिह जाई।।' (३१८) 'लहकौरि गौरि सिखाव रामिहं सीय सन सारद कहैं।' (१। ३२७)

'देखि मनोहर चारिउ जोरी।'''''एकटक रही रूप अनुरागी।।'(१।३४९) इत्यादि। मं० श्लो० १ में देखिये। दूसरा भाव यह है कि रामयशगानभक्ति ऐसी अलभ्य वस्तु है कि शारदा ब्रह्मलोक ऐसी आनन्दकी जगह भी छोड़ देती हैं।

पुनः, **बिधिभवन**=नाभि कमल। सबकी नाभिकमलमें ब्रह्माका वास है। अतः नाभिकमल ब्रह्मभवन हुआ। वहाँ उनका नाम 'परा वाणी' है। वह सरस्वती परा वाणी स्थानको छोड़कर हृदयमें पश्यन्ती वाणी हो, कण्ठमें मध्यमा हो, जिह्नामें वैखरी वाणी हो शब्दरूप होकर आ बैठती है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा सब स्थानोंको छोड़कर जिह्नापर आ जाना ही 'धाइ आवना' है। (रा० प०)

महामहोपाध्याय पं० श्रीनागेशभट्टजीने 'परम लघु मंजूषा' नामक ग्रन्थमें 'स्फोटविचार-प्रकरण' में वाणीके स्थान और उनका वर्णन विस्तारसे दिया है। हम उसीसे यहाँ कुछ लिखते हैं। वाणी चार प्रकारकी है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। मूलाधारस्थपवनसे संस्कारीभूत शब्दब्रह्मरूप स्पन्दशून्य बिन्दुरूप मूलाधारमें स्थित वाणीको 'परा वाणी' कहते हैं। [उपस्थके दो अंगुल नीचे और गुदाद्वारके दो अंगुल ऊपर मध्यभागमें एक अंगुल स्थानको मूलाधार कहा जाता है। कुण्डली भी इसी मूलाधारमें स्थित रहती है।] वही परा वाणी जब उस पवनके साथ नाभिकमलतक आती है और वहाँ कुछ स्पष्ट (अभिव्यक्त) होनेपर मनका विषय होती है, तब उसको 'पश्यन्ती' कहते हैं। ये दोनों वाणियाँ योगियोंको समाधिमें निर्विकल्पक और सविकल्पक ज्ञानका विषय होती हैं, सर्वसाधारणको इनका ज्ञान नहीं होता। वही वाणी हृदयतक जब पवनके साथ आती है और कुछ अधिक स्पष्ट होती है परन्तु श्रोत्रके द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, केवल जपादिमें बुद्धिके द्वारा जाननेयोग्य होती है तब उसको 'मध्यमा' कहते हैं। यह वैखरीकी अपेक्षा सूक्ष्म है। वही जब फिर मुखतक आती है तब उस वायुके द्वारा प्रथम मूर्द्धासे ताड़ित होकर फिर कण्ठ, तालू, दन्त आदि स्थानोंमें अभिव्यक्त पर श्रोत्रसे ग्राह्म होनेपर वही 'वैखरी' कही जाती है। इसके प्रमाणमें उन्होंने यह श्लोक दिया है। यथा—'परावाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसांस्थिता। हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा॥' हमलोग जो बोलते हैं उसमें मध्यमा और वैखरी दोनों मिली रहती हैं। कान ढकनेपर जो ध्विन सुननेमें आती है वही मध्यमा वाणी है।'

इस प्रमाणके अनुसार वाणीके स्थानोंमें मतभेद देख पड़ता है। श्रीकाष्ठजिह्वास्वामी भी बड़े भारी विद्वान् और सिद्ध महात्मा थे। सम्भव है कि उन्होंने कहीं वैसा प्रमाण पाया हो जैसा ऊपर (रा० प०) में दिया है। नोट—२ '**बिधि**' पदमें श्लेष है। विधि ऐसे पित, विधि ऐसा लोक और विधि ऐसे भवनको त्याग देती है। अपना पातिव्रत्य त्याग देती है, मन्दगमन विधानको त्याग देती है और रामयशगान करनेवालेके पास आ प्राप्त होती है। अत: रामयश ही गाना चाहिये। ये सब भाव इसमें हैं। (खर्रा)

नोट—३ 'सुमिरत सारद आवित' इति। इस कथनसे जान पड़ता है कि मंगलाचरण करते ही वह यह समझकर दौड़ पड़ती है कि मुझसे श्रीरामयश–गान करानेके लिये मेरा स्मरण इसने किया है; इससे प्राकृत मनुष्यका गुनगान करना हेतु जानकर पीछे पछताना कहते हैं। ('भगित हेतु' का अर्थ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'श्रीरामभिक्तभृषित काव्य बनानेके लिये' है)

नोट—४ हरिभक्त जो कोई विद्या पढ़े नहीं होते, भजनके प्रतापसे पद-के-पद कह डालते हैं। वाल्मीकिजीके मुखसे आप-ही-आप श्लोक प्रथम निकला था। केवल अनुभवसे स्वतः उद्गारद्वारा कविता रचना यही 'वाणीका दौड़ आना' है।

नोट—५ श्रमके दूर करनेको स्नान कराना कहा। कोई दूरसे थका आवे तो उसके चरण जलसे धोनेसे थकावट साधारण ही दूर हो जाती है, इसलिये स्नान कराना कहा। (पं० रा० कु०) रामचिरत-सरमें श्रीसीताराम-सुयशसुधासिललमें स्नान कराना सरस्वतीजीसे श्रीसीतारामसुयश अपनी जिह्वाद्वारा कहलाना है। ब्रह्मभवनको छोड़कर किवकी जिह्वापर आनेमें जो श्रम हुआ वह इस श्रीरामगुणगानसे मिट जाता है, अन्यथा नहीं। मिलान कीजिये, 'झिटिति जगतीमागच्छन्त्याः पितामहिविष्टपान्महित पिथ यो देव्या वाचः श्रमः समजायत। अपि कथमसौ मुञ्चेदेनं न चेदवगाहते रघुपितगुणग्रामश्लाघासुधामयदीर्घिकाम्॥' (प्रसन्न राघव १। ११) अर्थात् ब्रह्मलोकसे पृथ्वीपर वेगपूर्वक आनेसे इस बड़े मार्गमें जो सरस्वतीको श्रम हो गया है वह श्रीरघुपितगुणग्रामके प्रेमपूर्वक कथनरूपी अमृतकुण्डमें बिना स्नान किये कैसे छूट सकता है?

# किब कोबिद अस हृदयँ बिचारी। गाविहं हरिजस किलमलहारी॥६॥ कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना।सिरधुनि गिरा लगित <sup>\*</sup>पछिताना॥७॥

शब्दार्थ—प्राकृत=साधारण।=संसारी।=जो मायाके वश हैं।

अर्थ—ऐसा हृदयमें विचारकर कवि–कोविद कलिके पापोंका हरनेवाला हरियश गाते हैं ॥ ६ ॥ साधारण वा संसारी मनुष्योंका गृण गानेसे वाणी अपना सिर पीट-पीटकर पछताने लगती है (कि किसके बुलानेसे मैं आ गयी)॥ ७॥

नोट— 'सिर धुनि' इति। मानो शाप देती है कि जैसे मेरा आना व्यर्थ हुआ वैसे ही तेरी किवता निष्फल हो, उसका सम्मान न हो, जैसे तूने मुझे नीचोंके कथनमें लगाया वैसे ही तुम भी नीच गित पाओगे। (पंजाबीजी, वै०) करुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'शारदाका सम्बन्ध श्रीरामजीसे है। जब उनका सम्बन्ध कोई नीचसे करायेगा, अर्थात् उनका उपयोग किसी अदिव्य पात्रके विषयमें करेगा, तो उनको अवश्य दु:ख होगा।' काष्ठजिह्वास्वामीजी कहते हैं कि 'संसारी जीवोंमें ईश्वरत्व माने बिना तो स्तुति बन ही नहीं सकती, मिथ्या स्तुति जानकर सरस्वती पछताती है।' (रा० प०) श्रीरामजी गिरापित हैं। यथा— 'ब्रह्म, बरदेश बागीश, व्यापक, विमल, बिपुल, बलवान, निर्वानस्वामी॥ (विनय० ५४) 'वेद-विख्यात, वरदेश वामन, विरज, विमल, वागीश वैकुंठस्वामी।' (विनय० ५५), 'वरद, वनदाभ, वागीश, विश्वात्मा, विरज, वैकुंठ-मंदिर-बिहारी।' (विनय० ५६) 'सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी।' (१। १०४) इसीलिये वह मंगल-स्मरण करते ही अपने स्वामीका यशगान करने आती है, पर यहाँ आनेपर किवने उसको परपितकी सेवामें लगाया। प्राकृत पुरुषोंका यशगान कराना परपितसेवामें लगाना है। अतः वह पछताने लगती है कि मैं इस संसारीके यहाँ क्यों आयी, किसके पाले पड़ गयी? द्विवेदीजी लिखते हैं कि किवतामें प्राय: अत्युक्ति

<sup>\*</sup> लगति—१७२१, १७६२, छ० भा० दा; को० रा०। लगत—१६६१। लागि—ना० प्र०, गौड़जी। लाग—रा०

और झूठी बातें भरी रहती हैं। इसिलये नरकाव्य करनेमें झूठी बातोंके कारण सरस्वती पछताने लगती हैं; क्योंकि नरकाव्यमें मुखकी उपमा चन्द्रसे, स्तनकी उपमा स्वर्णकलशसे दी जाती है, जो सब मिथ्या ही हैं। इसीपर भर्तृहरिने लिखा है कि 'मुखं श्लेष्मागारं तदिप च शशांकेन तुलितम्।' इत्यादि। भगवान् सर्वव्यापक, सर्वगुणमय हैं। इसिलये उनके वर्णनमें सभी बातें सत्य होनेहीसे सरस्वती प्रसन्न होती है और अपने परिश्रमको सुफल मानती है।.....। सू० मिश्रजी लिखते हैं कि सरस्वती यह देखती हैं कि स्तुति करनेवाला दीन हो बार-बार स्तुति किये चला जाता है, हर्षका लेश भी नहीं रहता है, प्रतिष्ठा भी चली जाती है, तब सरस्वती पछताने लगती हैं। लिखा है, 'याचना माननाशाय', 'मरणे यानि चिह्नानि तानि चिह्नानि याचके'। (रा० प्र०) बैजनाथजी लिखते हैं कि प्राकृत कविका सारा दिन जो इस तरह आशा, दीनता, निरादर, अमानता और दु:खमें बीतता है, यह सरस्वतीकी अप्रसन्नताका फल है।

मिलान कीजिये—'हरेर्जन्मकर्माभिधानानि श्रोतुं तदा शारदा भर्तृलोकादुपेत्य। जनानां हृदब्जे स्थिता चेन्न विक्त शिरो धुन्वती सैव तूष्णीं करोति॥ (सत्संगविलास। संस्कृतखर्रा।) अर्थात् भगवान्के जन्म, कर्म और नामादि सुननेके लिये सरस्वती अपने पितके लोकसे लोगोंके हृदयकमलमें आकर स्थित होती है। यदि वह किव जन्म-कर्मादिका गुणगान न करे तो वह माथा ठोंककर उदास हो जाती है।

# हृदय सिंधु मित सीप समाना। स्वाति सारदा कहिं सुजाना॥८॥ जौं बरषे बर बारि बिचारू। होिहं किबत मुकुतामिन चारू॥९॥

शब्दार्थ—**सीप**=शंख या घोंघे आदिकी जातिका एक जलजन्तु जो कड़े आवरणके भीतर बन्द रहता है और तालाब, झील, समुद्र आदिमें पाया जाता है। मोती समुद्री सीपमें ही होता है। स्वाति=यह एक नक्षत्र है।

अर्थ—सुजान लोग कहते हैं कि हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और स्वाती सरस्वतीके समान है ॥ ८॥ जो (शारदारूपी स्वाती) श्रेष्ठ विचाररूपी उत्तम जलकी वर्षा करे तो कवितारूपी सुन्दर मुक्तामणि (उत्पन्न) होते हैं॥ ९॥

टिप्पणी—१ 'हृदय सिंधु\*\*\*\*' इति। (क) 'समान' का अन्वय सबमें है। हृदय सिंधुसम गम्भीर हो, मित सीपके समान किवतारूपिणी मुक्ता उत्पन्न करनेवाली हो। स्वातीको शारदाके समान कहते हैं। 'सिंधुमें सीप है, हृदयमें मित है, सीप स्वातीके जलको ग्रहण करती है, वैसे ही मित विचारको ग्रहण करती है।' (ख) 'सरस्वतीके दो रूप हैं। एक मूर्तिमती सरस्वती, दूसरी वाणीरूप। कथा सुननेको मूर्तिमती सरस्वती ब्रह्मलोकसे आती है, जैसे श्रीहनुमान्जी आते हैं, और विचार देनेको वाणीरूपसे हृदयमें है। यहाँ दोनों रूप कहे।'

नोट—१ यहाँ सांगरूपक और उपमाका सन्देह संकर है। 'जौं बरषे बर बारि बिचारू।''''' में रूपक और सम्भावनाकी संसृष्टि है।

नोट—२ 'जौं बरषे बर बारि' इति। भाव कि—(क) स्वातिजल हर जगह नहीं बरसता, इसके बरसनेमें सन्देह रहता है। यथा, 'कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी' (कि॰ १६)। इसी तरह सरस्वतीजी सब किवयोंकी बुद्धिमें श्रेष्ठ विचाररूपी जल नहीं बरसातीं। पुनः, समुद्रमें अनेक जीव और अनेक सीप हैं, परन्तु स्वाती सीपहीपर और वह भी सब सीपियोंपर नहीं कृपा करती है। वैसे ही जगत्में अनेक किव हैं। सरस्वतीकी कृपा जब-तब किसी-ही-किसीपर होती है। इसिलये संदिग्ध 'जौं' पद दिया। (ख) स्वातीके जलसे अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसीलिये जलको श्रेष्ठ कहा। 'बर' शब्द 'बारि' और 'बिचार' दोनोंके साथ है। इसी

<sup>\*</sup> स्वाती सारद—१७२१, १७६२, छ०, को०, रा०, १७०४। स्वाति सारदा—१६६१।

तरह 'चारू' पद 'किवत' और 'मुक्तामिण' दोनोंके साथ है। (ग) बैजनाथजीका मत है कि यहाँ मनादि मेघ हैं, 'बर बिचार' जल है। भाव यह कि मनका तर्क, चित्तका स्मरण, अभिमानका दृढ़ निश्चय इत्यादि। 'बर बिचार' रूप जल बरसा अर्थात् सब एकत्र होकर बुद्धिरूपी सीपमें विचार जल आकर थिर होनेपर निश्चय हुआ। फिर बैखरीद्वारा प्रकट हो सुन्दर किवतारूप मुक्तामिण होते हैं। (घ) विनायकी टीकाकार इन अर्थालियोंका भाव यह लिखते हैं कि गम्भीर बुद्धिवाले हृदयमें श्रेष्ठ मितके कारण उत्तम वाणी प्रकट होकर शुद्ध विचार किवतारूपमें प्रकाशित होवे तो यह किवता बहुत ही सुन्दर सुहावनी होगी।

नोट—३ मित (बुद्धि) को सीपहीकी उपमा देनेका कारण यह है कि स्वातिबिन्दु केवल सीपहीमें नहीं पड़ता, वरंच और भी बहुत वस्तुओंमें पड़ता है जिसमें पड़नेसे अन्य–अन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यथा—'सीप गए मोती भयो, कदली भयो कपूर। अहिगणके मुख विष भयो, संगतिको फल सूर॥' इसी तरह हाथीके कानमें पड़नेसे मुक्ता होती है, गऊमें पड़नेसे गोरोचन और बाँसमें पड़नेसे बंसलोचन होता है। परन्तु सीपके मुखमें पड़नेसे जैसा मोती होता है ऐसा अनमोल पदार्थ स्वातिजलसे और कहीं नहीं होता। गम्भीर हृदयवाले सुकविकी मितको सीपसम कहा; क्योंकि इससे श्रीरामयशयुक्त सुन्दर कविता निकलेगी। यदि कुकविकी बुद्धिमें शारदास्वाती बरसे, तो वह प्राकृत मनुष्योंका गुण–गान करता है।

### दो०—जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं रामचरित बर ताग। पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग॥११॥

शब्दार्थ-जुगुति=युक्ति=कौशल (तरकीब)।

अर्थ—(उन कवितारूपी मुक्तामणियोंको) युक्तिसे बेधकर फिर श्रीरामचिरतरूपी सुन्दर तागेमें पोहा जावे, (तो उस मालाको) सज्जन अपने निर्मल हृदयमें पहनते (धारण करते) हैं, जिससे अत्यन्त अनुरागरूपी शोभा (को प्राप्त होते हैं)॥११॥

नोट—१ '**हृदय सिंधु मित सीप समाना**' से यहाँतक 'सांगरूपकालंकार' है। यह रूपक निम्नलिखित मिलानसे भलीभाँति समझमें आ जायगा। '**पहिरहिं**'''''**अनुराग**' में तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग्य है।

|                               |                      | 3 6                             |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| उपमेय                         |                      | उपमान                           |
| -<br>हृदय                     | १                    |                                 |
| मति (बुद्धि)                  | 2                    | सीप                             |
| शारदा                         | 3                    | स्वाती नक्षत्र (के मेघ)         |
| सरस्वतीकी अनिश्चित अवतारणा    | ४                    | स्वातीकी क्वचित् वर्षा          |
| बर बिचार                      | ч                    | बर बारि                         |
| कविता                         | ६                    | मुक्तामणि                       |
| बारीक युक्तिसे कविताकी शोभा   | 9                    | बारीक छिद्रसे मोतीकी शोभा       |
| युक्ति                        | ۷                    | सुई, सूक्ष्म वा बरमा, सराँग     |
| कवितामें युक्तिसे रामचरितरूपी |                      | मोतीमें सुईसे बेधकर छिद्र करना। |
| श्रेष्ठ तागका अवकाश करना      | 8                    |                                 |
| रामचरितका कविताके भीतर        |                      |                                 |
| (वर्णन रूप) प्रवेश करना।      | १०                   | डोरेका मोतीके भीतर पोहना।       |
| 🖙 सब पदोंकी                   | योजना रामचरितहीमें व | करना 'पोहना' है।                |
| रामचरित                       | ११                   | तागा                            |
| रामचरितयुक्त कविता            | १२                   | मोतीकी माला                     |

| उपमेय             |    | उपमान        |  |
|-------------------|----|--------------|--|
| हृदयमें धारण करना | १३ | हृदयपर पहनना |  |
| सज्जन             | १४ | लक्ष्मीवान्  |  |
| अनुरागातिशय       | १५ | शोभा         |  |

नोट—२ इस ग्रन्थमें युक्ति सराँग है, रामचरित तागा है और एक संवादके अन्तर्गत दूसरा संवाद होना छिद्र है। अर्थात् गोस्वामीजी और सज्जन संवादके अन्तर्गत याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद है, तदन्तर्गत शिव-पार्वती-संवाद है, जिसके अन्तर्गत भुशुण्डि-गरुड़-संवाद है।

पं॰ रामकुमारजी—१ (क) 'प्रथम प्राकृतजनोंके गुणोंसे युक्त कविताकी अशोभा कही, जिसे सुनकर सरस्वतीको दु:ख हुआ। अब रामचरितयुक्त कविताकी शोभा कही, जिसके धारण करनेसे सज्जनकी शोभा हुई।

(ख) प्रथम किवताको गजमुक्तासम कहा। यथा—'मिन मानिक मुकुता छिब जैसी।—', अब उसे सिंधु-मुक्तासम कहते हैं। यथा—'हृदय सिंधु मित सीप समाना'। रामचिरतहीन किवता गजमुक्तासम है तो भी शोभा नहीं पाती, जब नृप या युवती स्त्री धारण करे तब शोभा पाती है और रामचिरतयुक्त किवता जलमुक्ता—सम है जो इतनी सुन्दर है कि सज्जनको शोभित कर देती है। इसी भावको लेकर पहले मिणमाणिक्यमुक्ताको नृपके मुकुट और तरुणीके तनसे शोभा पाना कहा था। यथा—'लहिहं सकल सोभा अधिकाई'। और यहाँ मुक्ताहारसे सज्जनकी शोभा कही।

श्रीजानकीदासजी—यहाँ अन्योन्यालंकार है। मोतीकी शोभा राजाओंके यहाँ होती है और राजाके अंगकी शोभा मोतीसे होती है। इसी तरह रामचिरतयुक्त किवता सन्तसमाजमें शोभित है और सन्तसमाजकी शोभा उस किवतासे है। रामचिरतयुक्त किवता वा पदके गाने या मनन करनेसे हृदय प्रफुल्लित होगा, कण्ठ गद्गद होगा, यही अनुराग है जिससे सज्जनकी शोभा होगी। 'नृप किरीट तरुनी तन' ही यहाँ सज्जन-समाज है।

नोट—३ 'पहिरिहं सज्जन"" सोभा अति अनुराग' इति। (क) अर्थात् अनुराग ही शोभा है। भाव यह है कि रामचिरत सुनकर यदि अनुराग न हुआ तो उस प्राणीकी शोभा नहीं है। 'अति अनुराग' 'अति शोभा' है। अर्थात् जैसा ही अधिक अनुराग होगा, वैसी ही अधिक शोभा होगी। पुनः, भाव यह कि जो 'विमल उर' नहीं है वे इसे नहीं पहनते। 'अति अनुराग' का भाव यह है कि अनुराग तो प्रथमसे था ही, पर इसके धारण करनेसे 'अति अनुराग' उत्पन्न होता है। पुनः, जो 'विमल उर' नहीं हैं उनको अनुराग और इनको अति अनुराग होता है। (ख) बाबा हिरहरप्रसादजी—लिखते हैं कि यहाँ 'बर ताग' का भाव यह है कि और मालाओंके तागे टूट जाते हैं, यह तागा नहीं टूटता। मोतियोंकी माला राजाओंको प्राप्त है, वैसे ही यह 'विमल उर' वाले सज्जनोंको प्राप्त है।

नोट—४ (क)—मणि मोतीके सम्बन्धमें 'जुगुति' (युक्ति) से 'चतुराई' का तात्पर्य है, क्योंकि मोती बेधनेमें बड़ी चतुरता चाहिये, नहीं तो मोतीके फूट जानेका डर है। मुक्ता सराँगसे बेधी जाती है। टीकाकार महात्माओंके मतानुसार यहाँ युक्ति सराँग है। (ख) किवताके सम्बन्धमें युक्ति यह है कि शब्दोंको इस चातुरीसे रखे कि कहनेवालेका गुप्त आशय भलीभाँति प्रकट हो जाय और सुननेवालेके हृदयमें चुभ जाय। (ग) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि गोस्वामीजीका काव्य युक्ति अर्थात् चातुरीसे पिरपूर्ण है। प्रथम युक्ति वन्दनाहीसे देखिये। वन्दना व्याजमात्र है। इसमें सबके अन्तमें युगल सरकार श्रीसीतारामजीकी वन्दना लिखकर दोनोंकी प्राप्तिका साधन बताया। फिर नामवन्दना करके नामको नामीसे बड़ा बताया। मानसके रूपकमें भी चातुरी विचारने योग्य है। गोस्वामीजीकी युक्ति द्वितीय सोपानमें और भी सराहनीय है। श्रीभरतजीकी भक्ति शुद्ध शरणागित है। वे प्रेमापराके रूप ही हैं, आदर्श हैं। काण्डभरमें भरतजीकी मिहमा, रीति और भक्ति भरी है। यह गोस्वामीजीका स्वतन्त्र सिद्धान्त है।

नोट— ५ मिलान कीजिये 'चेतः शुक्तिकया निपीय शतशः शास्त्रामृतानि क्रमाद्वान्तैरक्षरमूर्तिभिः सुकविना मुक्ताफलैर्गुम्फिताः। उन्मीलकमनीयनायकगुणग्रामोपसंबलगणप्रौढाहंकृतयो लुठिन्त सुहृदां कण्ठेषु हारस्त्रजः॥' (अनर्घराघव नाटक १।५) 'सीताप्रीत्ये सुप्रीत्या विशदगुणगणौर्गुम्फिता गीर्वधूभिर्गद्यैः पद्यैरनेकैरितशयरुचिरैमौंक्तिकै राजिता च। शृंगाराद्यैरुपेता रघुपितचरणप्रीतिदा भिक्तभाजाम्। सीताशृंगारचम्पूः स्त्रगिव सुहृदये भाति मे सज्जनानाम्॥' (श्रीसीताशृंगारचम्पू) अर्थात् बुद्धिरूपी सीपीने शास्त्ररूपी जल पीकर सैकड़ों अक्षरोंरूपी मोतियाँ जो क्रमसे उगली हैं उन मोतियोंके द्वारा किवयोंने मालाएँ गुही हैं। प्रसिद्ध सुन्दर नायकके गुणसमूहके कथनसे जिनको बहुत अभिमान हो गया है, ऐसी वे सुन्दर (किवतारूपी) मालाएँ सज्जनोंके हृदयरूपी कण्ठमें ही विराजती हैं। (अनर्घराघव नाटक १।५)। पुनः, वाणीरूपी स्त्रियोंने श्रीजानकीजीकी प्रसन्नताके लिये अपने प्रेमसे गद्यपद्यरूपी अत्यन्त सुन्दर मोतियोंसे सुशोभित और शृंगारादि रसोंसे युक्त तथा विशद गुणगणरूपी स्त्रियोंद्वारा गुही हुई श्रीरामपदप्रीति देनेवाली यह मेरी सीताशृंगारचम्पू मालाकी नाईं भक्तजनोंके हृदयमें विराजती है (श्रीसीताशृंगारचम्पू)।

# जे जनमे कलिकाल कराला। करतब बायस बेष मराला॥ १॥ चलत कुपंथ बेद-मग छाँड़े। कपट कलेवर कलिमल भाँड़े॥ २॥ बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥ ३॥

शब्दार्थ—**कराल**=कठिन, भयानक। **करतब** (कर्तव्य)=काम, करतूत, करनी। **कुपंथ**=कुमार्ग; बुरी राहपर। **मग**=मार्ग; रास्ता। **कलेवर**=शरीर, देह। **भाँड़ा** (सं० भाण्ड)=बरतन; पात्र। **बंचक**=ठगनेवाला, धूर्त, पाखण्डी। यथा—'लिख सुबेष जग बंचक जेऊ।' किंकर=दास। कंचन=सोना, कोह=क्रोध।

अर्थ—जिनका जन्म कठिन किलकालमें हुआ है, जिनकी करनी कौवेके समान है और वेष हंसका— सा॥ १॥ जो वेद (के बताये हुए) मार्गको छोड़कर कुमार्गमें चलते हैं, जिनका कपटहीका शरीर है, जो किलयुगके पापोंके पात्र हैं॥ २॥ ठग हैं, श्रीरामजीके तो भक्त कहलाते हैं, परन्तु हैं दास लोभ, क्रोध और कामके॥ ३॥

नोट—१ रामचरितयुक्त कवितामालासे सज्जनकी शोभा कही। उसपर यह प्रश्न होता है कि क्या आपकी कविता ऐसी बनी है? इसका उत्तर अब देते हैं कि यह तो मैंने सत्कवियोंके काव्यके लिये कहा है और मेरी दशा तो यह है कि 'जे जनमे- ' इत्यादि।

नोट—२ (क) 'जे जनमे किलकाल कराला' इति। किल सब युगोंसे किठन और भयंकर युग है 'जैसा उ० ९७ से १०१ तकमें कहा है। 'सो किलकाल किठन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी॥' ' ' करतब धरम निहं आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब नर नारी॥' ' द्विज श्रुति बंचक भूप प्रजासन। कोउ निहं मान निगम अनुसासन॥' ' निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। किलजुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी॥' पुनः, 'किल केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥' (२६)। (ख) 'जे जनमे किलकाल' का भाव यह है कि किलकालमें पैदा हुए हैं, इसिलये किलके धर्मको ग्रहण किये हैं जो आगे कहते हैं। 'जे जनमे किलकाल कराला' कहकर फिर 'करतब बायस' इत्यादि किलके भिक्तिवरोधी धर्म कहनेका भाव यह है कि किलमें ऐसे अधिर्मियोंका जन्म होता है। यथा—'एसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहिं। द्वापर कछुक बृन्द बहु होइहिं किलजुग माहिं॥ (७। ४०)। यहाँ यह अर्थ नहीं है कि जो भी किलकालमें जन्म लेते हैं। सृष्टिमें दैवी और आसुरी दोनों सम्पत्तिके लोग सदा जन्म लेते रहते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि किलकालमें आसुरी सम्पत्तिकी विशेष वृद्धि होती है। 'किलकालमें जो इस तरहके लोग जनमे हैं' यह आशय है। पुनः, (ग) भाव यह कि एक तो किलमें जन्म हुआ, यही बुरा और फिर उसपर भी वेष हंसका किये हैं और कर्तव्य कौवेका–सा है। इत्यादि। (करु०) (घ) 'करतब बायस' अर्थात् छली, मिलन, अविश्वासी और पक्षपाती हैं। यथा—'काक समान पाकिरप् रीती। छली मलीन बायस' अर्थात् छली, मिलन, अविश्वासी और पक्षपाती हैं। यथा—'काक समान पाकिरप् रीती। छली मलीन

कतहुँ न प्रतीती॥'(२।३०२) 'सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला। सपिद होहि पच्छी चंडाला॥'(७। ११२) पुन: (ङ) पापका रूप काला है, कौआ भी काला है। ये सब पाप करते हैं, अत: 'बायस' सम कहा। (च) 'बेष मराला' इति। वेष शुक्ल है, उज्ज्वल है और हंसका रंग भी शुक्ल है।

नोट—३ 'किलयुगमें पैदा होनेवालोंकी करनी काकवत् होती है पर इसी किलमें तो अगणित सन्त भक्त हो चुके हैं और हैं, तब उपर्युक्त कथनसे विरोध पड़ता है' यह शंका उठाकर लोगोंने युक्तिसे उसका समाधान किया है। 'जे जनमें'=जे जन में=जिस मनुष्यमें (कराल किलकालने निवास किया है उसका कर्तव्य……)। (वै०)। इत्यादि और भी समाधान किये हैं। पर दासकी समझमें यह शंका मूलके शब्दोंसे उठ ही नहीं सकती। किव यह नहीं कहता कि जो भी जन्मे हैं वे सब 'करतब बायस—' हैं, किन्तु जो किलमें 'करतब बायस—काम के' ऐसे लोग जन्मे हैं 'तिन्ह महँ प्रथम—।' 'करतब बायस—काम के' यह सब 'जे' का विशेषण है। 'जे' का सम्बन्ध आगे 'तिन्ह—' से है। जो किलकालमें पैदा हुए हैं, पर जिनके आचरण ऐसे नहीं हैं, उनकी गणना यहाँ नहीं है। 'किलकाल' शब्द देकर जनाया है कि खल और युगोंमें भी होते हैं पर किलके ऐसे किसीमें नहीं होते।

नोट—४ (क) 'चलिहं कुपंथ बेद मग छाँड़े' इति। यथा—'दंभिन्ह निज मित किल्प किर प्रगट किये बहु पंथ।' (७।९७) दिम्भियों के प्रकट किये हुए पंथ ही 'कुपंथ' हैं। (ख) 'कपट कलेवर' कहनेका भाव यह है कि कपटरूप हैं, उनका शरीर क्या है मानो कपट ही रूप धारण करके आ गया है। किलयुग कपटी है। यथा—'कालनेमि किल कपट निधानू'(२७); इसीसे जो किलयुगमें जनमे उनको कपटरूप कहा। (ग) 'किलिमल भाँड़े' इति। भाव यह है कि जैसे पात्रमें जल आदि वस्तु रखी जाती है वैसे ही इनमें पाप भरे हुये हैं।

टिप्पणी—१ (क) प्रथम कपट और किलमल दोनोंको अलग-अलग कहा। यथा—'करतब बायस बेष मराला।' यह कपट है और 'चलत कुपंथ बेद मग छाँड़े।' यह किलमल है। अब आधी चौपाई 'कपट कलेवर किलमल भाँड़े' में दोनोंको एकत्रित कर दिया है। (ख) 'बंचक भगत' के साथ 'कहाइ' पद दिया और कंचनादिके साथ 'किंकर' पद दिया; क्योंिक ये रामजीके कहाते भर हैं, उनके किंकर हैं नहीं, किंकर तो लोभ, क्रोध और कामके हैं। जैसे हैं, वैसा ही लिखा। कोह कामके साहचर्यसे कंचन 'लोभ' का वाचक है। द्रव्य ठगनेको वेष बनाया, इसिलये लोभको पहले कहा। काम, क्रोध, लोभके किंकर होना भी किलका प्रपंच है। यथा—'साँची कहींं, किलकाल कराल! मैं ढारो-बिगारो तिहारो कहा है। कामको, कोहको, लोभको, मोहको मोहिसों आनि प्रपंचु रहा है।।' (क० उ० १०१)

#### तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। 'धीग धरम ध्वज' धंधक धोरी॥ ४॥

शब्दार्थ—रेख=गिनती। यथा—'रामभगत महँ जासु न रेखा', धीग=धिक=धिक्=धिक्कार, लानत, निंदित, धिक्कारयोग्य। धरमध्वज=जो धर्मकी ध्वजा (झण्डा) खड़ा करके अपना स्वार्थ साधे; धार्मिकोंका—सा वेष और ढंग बनाकर पुजानेवाला; पाखण्डी। धर्मका झण्डा। धोरी=बोझा ढोनेवाला।=धुरेको धारण करनेवाला। यथा—'फेरित मनिहं मातु कृत खोरी। चलत भगित बल धीरज धोरी।।' (अ०२३४) ।=बैल। यथा—'समरथ धोरी कंध धिर रथ ले ओर निबाहिं। मारग माहिं न मेलिए पीछिहिं बिरुद लजाहिं।।' (दादू) ।=प्रधान, मुख्य, अगुआ (रा० प०)। यथा—'कुँवर-कुँवर सब मंगल मूरित, नृप दोउ धरमधुरंधर-धोरी' (गी०१। १०४)। =वह बैल जो गाड़ीमें दोनों बैलोंके आगे लगता है जब बोझ अधिक होता है। धंधक=धंधा। जैसे 'मन

१—धिग। २—धंधक—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, पं० शिवलाल पाठक। १६६१ में 'धीग' है और 'धंध्रक' के रकारपर हरताल दिया है। १७०४ में 'धीग' 'धंधरच' कहा जाता है पर रा० प० में 'धिग' 'धंधरच' है। शं० सा० में 'धीग' शब्द नहीं है, 'धींग' शब्द है जिसके अर्थ 'हट्टाकट्टा मनुष्य' 'कुमार्गी', 'पापी', 'बुरा' इत्यादि दिये हैं। यथा, 'अपनायो तुलसी सो धींग धमधूसरो।' मानसांकमें 'धींगाधींगी करनेवाला' अर्थ किया है। यदि इसे 'धींग' मान लें तो ये सब अर्थ लग सकते हैं।

क्रम बचन राम पद सेवक। सपनेहु आन भरोस न देवक॥' (आ० १०) और 'कीन्हेहु बिरोध तेहि देवक।' में देवक =देवका। वैसे ही धंधक=धंधेका। (पं० रा० कु०)। यह शब्द तिरस्कारके भावमें 'खोटे या निकम्मे धंधे' के भावमें प्रयुक्त हुआ है। (गौड़जी) मिथिलाकी ओर इसे 'धन्धरक' कहते हैं।

अर्थ—संसारमें ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है। जो धिक्कारयोग्य धर्मकी ध्वजा हैं और खोटे धन्धोंकी गाड़ीको खींच ले जानेवाले धोरी हैं॥४॥<sup>\*</sup>

नोट—१ (क) 'तिन्ह महँ प्रथम रेख' इति। अर्थात् जबसे किलयुग शुरू हुआ तबसे आजतक जिनका जन्म हुआ और जिनके धर्म-कर्म पहले तीन चौपाइयोंमें कह आये हैं उन सबोंमें मुझसे अधिक पापी कोई नहीं है। 'जग' कहनेका भाव यह है कि जगत्भरमें जितने अधम हैं, उन सबोंमें प्रथम मेरी रेखा है। पुनः भाव कि 'सत्ययुगमें दैत्य खल, त्रेतामें राक्षस खल और द्वापरमें दुर्योधन आदि जो खल थे, उनको नहीं कहते। जो किलयुगमें जन्मे उनमेंसे अपनेको अधिक कहा। क्योंकि किलके खल तीनोंसे अधिक हैं।' (पं० रा० कु०) (ख) धीग धरमध्वज= (१) धिक्कारयोग्य जो पाखिण्डयोंका धर्म है उसकी ध्वजा। (रा० प्र०)(२) उन पाखिण्डयोंमें भी जो धृग अर्थात् अति नीच हैं। (करु०, रा० प्र०) (३) धर्मध्वजी लोगों वा धर्मध्वज बननेको धिक्कार है। (रा० प्र०) (४) 'ऐसे धर्मध्वजरूपी धन्धेवाले बैलोंको धिक्कार है।'

नोट—२ 'धीग धरमध्वज धंधक धोरी' इति। (क) पाखिण्डयोंका धिक्कारयोग्य (=िनिन्दत) जो कर्म धर्म है उसकी ध्वजाका धन्धारूपी बोझ ढोने या लादनेवाला हूँ। भाव यह है कि मेरा धन्धा यही है कि धिक्कारयोग्य धर्मका झण्डा फहरा रहा हूँ। ध्वजा या झण्डेसे दूरसे लोग पहचान लेते हैं कि उस देशमें किसका राज्य या दखल है, उस जगह अग्रगण्य कौन है; इसी तरह मैं निन्दित कर्म करनेवालोंमें अग्रगण्य हूँ। भाव यह कि 'जो अपनेको धर्मकी ध्वजा दिखाते हैं पर लगे हैं दुनियाके धन्धेमें।' (लाला भगवानदीनजी) (ख) पाण्डेजी यह अर्थ करते हैं कि 'जगमें' दो प्रकारके पुरुष हैं। एक धृक, दूसरे धर्मध्वज। जो धर्मकी ध्वजा दिखाकर उगते हैं उनमें मैं वीर हूँ वा धुरी हूँ, मेरे आधारपर सब उगनेवाले चलते हैं।' (ग) बाबा हरीदासजी यों अर्थ करते हैं—'मुझे धिक्कार है। मैं धर्मध्वजी हूँ। अर्थात् जो धर्म ईश्वरप्राप्ति एवं परलोकके साधक हैं, उनसे मैं उदरभरणहेतु नाना यत्न वेष बनाकर ऊपरसे करता हूँ और भीतर मन अहर्निश धन्धे (जगत्प्रपंच) में रहता है। जगत्प्रपंचका मैं धोरी हूँ। अत: मुझको धिक्कार है।'

नोट—३ (क) सुधाकर द्विवेदीजी—'धर्मध्वज उसे कहते हैं जो अभिमानसे अपने धर्मकी स्तुति कर धर्मकी पताका फहराते फिरते हैं कि मैंने यह धर्म किया, वह धर्म किया, इत्यादि। 'धंधक धोरी' ये हैं जो थोड़े कामको बहुत जनाते हैं।' (ख) ब्रह्मचारी श्रीबिन्दुजी कहते हैं कि 'धरमध्वज, धंधक, धोरी तीनों संज्ञा पद हैं और 'धिक' का अन्वय तीनोंमें है। 'धरमध्वज' हीकी तरह 'धंधक' और 'धोरी' का भी प्रयोग है। पुराने समयमें 'पाखण्डी, दम्भी और आडम्बरी' के भावमें इनका प्रयोग होता था। (ग) पं० शिवलाल पाठकजी लिखते हैं, 'धीग धरम धंधक कथन, ध्वज धोरी यहि हेतु। चाचिर निज मुख लाइ रज, परमुख कारिख देतु॥' अर्थात्, 'गोस्वामीजीने अपनेको धृक धर्मसे पूरित शकटका धोरी कहा। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे होलीमें पहले अपने मुखमें धूल लगानेसे दूसरेके मुखको कालिख लगाते बनता है, वैसे ही ग्रन्थकारने यह नीचानुसन्धानवश अपनी निंदा कथनकर खलोंकी निंदासे अपनेको बचाया। यदि खल लोग इस मानसकी इतनेपर भी निंदा करें तो मानो स्वयं अपने हाथसे अपने मुखमें स्याही लगाते हैं। (अ० दीपक)

नोट-४ यहाँ केवल रामभक्तहीको क्यों 'बंचक' में गिनाया? उत्तर-रामभक्त सबमें श्रेष्ठ हैं। यथा-

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—(१) ऐसे पाखण्डके धन्धेका बोझ ढोनेवालोंको धिक्कार है (बाबू श० सु० दा०)। (२) तिरस्कृत धर्मोंसे लदी हुई गाड़ीका धोरी हूँ। (मा० मा०) (३) व्यर्थ धन्धेमें बैलके समान लगा हूँ। (करू०) (४) जो धींगाधींगी करनेवाले, धर्मध्वजी (धर्मकी झूठी ध्वजा फहरानेवाले, दम्भी) और कपटके धन्धोंका बोझ ढोनेवाले हैं, संसारके ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है। (मानसांक)

'नर सहस्त्र महँ सुनहु पुरारी।'— 'सब ते सो दुर्लभ सुरराया। रामभगितरत गत मद माया।।' (७। ५४) 'रामादन्यः परो ध्येयो नास्तीति जगतां प्रभुः। तस्माद्रामस्य ये भक्तास्ते नमस्याः शुभार्थिभिः॥' (शिवसंहिता १। ८३, ८४) ऊँचा होकर पाप करना महान् अधमता है। जैसे सुक्षेत्रमें बीज बोनेसे वह अवश्य उत्पन्न होगा, वैसे ही एक पाप भी करनेसे लाखों पाप बढ़ेंगे। उत्तम लोगोंको ऐसा कदापि न करना चाहिये; इसीसे इन्हींको गिनाया। (वै०)

#### जौं अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़ै कथा पार निहँ लहऊँ॥५॥ तातेँ मैं अति अलप बखाने। थोरे<sup>१</sup> महँ जानिहहिं सयाने॥६॥

अर्थ—जो मैं अपने सब अवगुणोंको कहूँ तो कथा बढ़ जायगी, पार न पाऊँगा॥ ५॥ इसीसे मैंने बहुत ही थोड़े कहे, चतुर लोग थोड़ेहीमें जान लेंगे॥ ६॥

नोट—१ (क) 'पार निह लहउँ' का भाव यह है कि अपार हैं। यथा— मैं अपराध-सिंधु' (वि० ११७) 'जद्यपि मम औगुन अपार ' (वि० ११८), 'तऊ न मेरे अघ-अवगुन गिनहैं। जौ जमराज काज सब परिहरि, इहै ख्याल उर अनिहैं'॥ (वि० ५) यदि लिखकर अवगुणोंकी संख्या पूरी होनेकी आशा होती तो चाहे लिख भी डालता। (ख) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'अल्प बखाननेके दो हेतु कहे हैं। एक तो कथा बढ़नेका डर, दूसरे यह कि जो सयाने हैं वे थोड़ेहीमें जान लेंगे, बहुत कहनेका क्या प्रयोजन है? 'स्थालीपुलकन्यायेन।' (ग) श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि इसमें यह ध्विन है कि जो चतुर हैं, वे समझ जायँगे कि महत्पुरुष अपना कार्पण्य ही कहा करते हैं। कार्पण्य भी षट्-शरणागितमेंसे है। और, जो मूर्ख हैं, वे अवगुणसिंधु ही समझेंगे। वे इस बातको न समझ सकेंगे। (मा० प्र०)।

### समुझि बिबिधि बिधि<sup>२</sup> बिनती मोरी। कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी॥७॥ एतेहु पर करिहहिं जे<sup>३</sup> असंका।मोहि तें अधिक ते<sup>४</sup> जड़ मित रंका॥८॥

अर्थ—मेरी अनेक प्रकारकी विनितयोंको समझकर कोई भी कथा सुनकर दोष न देगा॥ ७॥ इतनेपर भी जो शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'समुद्धि—'का भाव यह है कि बिना कहे नहीं जानते थे, अब विविध विधिकी विनती सुनकर कथा सुनकर कोई दोष न देगा; यह समझकर कि ये तो अपने दोष अपने ही मुखसे कह रहे हैं। 'एतेहु' अर्थात् इतनी विनती करनेपर भी शंका करेंगे, अर्थात् दोष देंगे। मित रंका =मितिके दिरद्र या कंगाल।

नोट—१ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'यदि कोई अभिमानसहित कोई बात कहता है तो उसपर सबको 'माष' होता है, चाहे वह बात कैसी ही उत्तम क्यों न हो और अमान होकर एक साधारण मध्यम बात भी कहता है तो सुननेवाले प्रसन्न होते हैं, सामान्य लोग भी बुराई नहीं करते। अतएव मेरी बनायी हुई श्रीरामकथा सुनकर कोई दोष न देंगे, श्रीरामचिरत तो उत्तम ही है पर मेरी अमानता भी उत्तम मानेंगे। 'मोहि तें अधिक' का भाव कि मैं तो अपने ही मुखसे अपनेको जड कह रहा हूँ और इनको सब संसार बुरा कहेगा।

नोट—२ दो असम वाक्योंमें 'जे' 'ते' द्वारा समता दिखाना प्रथम 'निदर्शना अलंकार' है।

#### किब न होउँ निहँ चतुर कहावों। मित अनुरूप रामगुन गावों॥ ९॥

१—थोरेहि—१७२१, १७६२, छ०। थोरे—१६६१, १७०३, को० रा०।

२-बिनती अब—१७२१, १७६२, छ०। बिधि बिनती—१६६१, १७०४। ३-जे संका—रा० प०, को० रा०। जे असंका—१६६१, १७२१, १७६२। ते असंका—१७०४ (शं० ना० चौ०); परंतु रा० प० में 'जे संका' है। ४-१६६१, में यहाँ 'जे' है। असंका=आशंका=शंका=अनिष्टकी भावना। यहाँ 'खोरी' के सम्बन्धसे 'दोष निकालनेकी भावना।'

अर्थ—मैं न तो किव ही हूँ और न चतुर कहलाता हूँ। (वा, किसीसे अपनेको चतुर कहलवाता हूँ।) अपनी बुद्धिके अनुकूल श्रीरामजीके गुण गाता हूँ॥९॥

नोट—१ भाव यह है कि जो किव हो, चतुर हो, उसकी किवताको दोष दें तो अनुचित न होगा। 'जड़मित रंक' की किवताको दोष देना जडता है। यहाँतक अपने दोष कहे। (पं० रा० कु०)

नोट—२ ऊपर कहा था कि मिणमुक्तारूपी किवताके मालाको सज्जन धारण करते हैं। तत्पश्चात् यहाँतक अपना कार्पण्य दिशत किया। भला मेरी ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि ऐसी किवता बना सकूँ! मैंने तो जैसे-तैसे रामगुण गाया है। इसपर यह प्रश्न होता है कि 'यदि ऐसा है तो विनती करनेकी क्या आवश्यकता थी?' उसका उत्तर आगे देते हैं।

नोट-३ **कवि**=काव्यांग वर्णन करनेवाला। चतुर=व्याकरण आदि विद्यामें प्रवीण। (वै०)।

### कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहं मित मोरि निरत संसारा॥ १०॥ जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं॥ ११॥

शब्दार्थ—**निरत**=आसक्त। **लेखा**=गिनती। **मारुत**=पवन, वायु, हवा। **मेरु**=सुमेरु पर्वत। **तूल**=रूई। अर्थ—कहाँ तो श्रीरघुनाथजीके अपार चिरत और कहाँ मेरी संसार (के विषयों) में आसक्त बुद्धि? ॥ १०॥ जिस हवासे सुमेरु आदि पर्वत उड़ जाते हैं, (उसके सामने भला) कहिये तो, रूई किस गिनतीमें है?॥ ११॥

नोट—१ इस चौपाईमें दो बार 'कहँ' शब्द आया है। 'कहँ' का मूल 'क्व' है। यह संस्कृतका नियम है कि जहाँ 'क्व' शब्दका प्रयोग दो बार हुआ हो, वहाँ अर्थमें इतनी विशेषता होती है कि जिसके साथ आया है उससे बहुत अन्तर जाना जाता है। 'द्वौ क्व शब्दौ महदन्तरं सूचयतः।' एवं इस चौपाईमें दो बार 'कहँ' शब्द आया है; इससे ग्रन्थकारने यह दिखलाया कि रामचरित और मेरी बुद्धिमें बहुत अन्तर है। कहाँ यह, कहाँ वह!

नोट—२ इन चौपाइयोंमें 'प्रथम विषमालंकार' है, क्योंकि अनिमल वस्तुओं या घटनाओंके वर्णनमें ही 'विषमालंकार' होता है। यथा—'कहाँ बात यह कहँ वहै, यों जहँ करत बखान। तहाँ विषमभूषन कहत, भूषन सुकि सुजान॥' (भूषणग्रन्थावली) वीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ 'जेहि मारुतः'' में काव्यार्थापत्ति है। अर्थात् वह तो उड़ी-उड़ायी ही है। यह अर्थ अपनेसे ही निकल पड़ता है यद्यपि काव्यमें नहीं कहा गया।

टिप्पणी—१ अब यहाँसे मनकी कादरता और धैर्य कहेंगे। 'जेहि मारुत गिरि' का तात्पर्य यह है कि सुमेरुकी गुरुता नहीं रह जाती, वह हलका हो जाता है, तब रूई तो हलकी ही है। शारदा, शेष महेशादि बड़े-बड़े वक्ता सुमेरु हैं, रामचिरत मारुत है, सब नेति-नेति कहकर रामचिरत गाते हैं, यही आगे कहते हैं। अपनी बुद्धि और अपनेको तूलसम कहा।

नोट—३ कालिदासजीने भी ऐसा ही 'रघुवंश' काव्यमें कहा है। देखिये, 'लघु मित मोरि (दोहा ८।५—७)। चरित अपार, यथा—'रघुबीर चरित अपार बारिधि पार किब कौने लह्यो।'(बा॰ ३६१)।

# समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई॥ १२॥ दो०—सारद सेष महेस बिधि, आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन, करहिं निरंतर गान॥ १२॥

शब्दार्थ—**कदराई**=कादर हो जाता है, डरता है, हिचकता, कचुवाता या सकुचाता है। **नेति**=न इति, इतना ही नहीं है। **इति**=निदर्शन, प्रकाशक, इन्तहा, समाप्ति। आगम, निगम=मं० श्लो० ६ देखो। अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी असीम प्रभुता (वा, प्रभुताको अमित) समझकर कथा रचनेमें मेरा मन बहुत ही डरता है॥ १२॥ श्रीसरस्वतीजी, शेषजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद और पुराण जिसके गुणोंको 'नेति नेति' कहते हुए सदा गाया करते हैं॥ १२॥

नोट—१ 'समुझत अमित राम प्रभुताई' इति। (क) यथा—'वेदान्तवेद्यं कविमीशितारमनादि-मध्यान्तमिचन्त्यमाद्यम्। अगोचरं निर्मलमेकरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात्॥' (सनत्कुमारसंहिता। वै०) (ख) 'राम प्रभुताई' इति। यथा—'मिहमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥ निज निज मित मुनि हिर गुन गाविहं। निगम सेष सिव पार न पाविहं॥—' (उ० ९१ से ९२ तक)। पुनः, 'सुनु खगेस रघुपित प्रभुताई।' (उ० ७४। १) पुनः, 'जानु पानि धाए मोहि धरना—' (उ० ७९। ६) से 'देखि चरित यह सो प्रभुताई।' (८३। १) तक; इत्यादि।

पं० रामकुमारजी—१'*सारद* गान' इति। 'नेति नेति' 'इति नहीं है' ऐसा कहकर गुणगान करते हैं। भाव यह है कि उन्हें गुणगानसे प्रयोजन है, इति लगानेसे प्रयोजन नहीं है। ऐसे वक्ता हैं और निरन्तर गुणगान करते हैं, तो भी इति नहीं लगती, रामचिरत ऐसा अपार है।

नोट—२ शारदाको प्रथम कहा, क्योंकि कहनेमें शारदा मुख्य हैं। सबकी जिह्वापर बैठकर शारदा ही कहती हैं, कथनशक्ति शारदाहीकी है।

नोट—३ इस दोहेमें शारदा-शेषादि सात नाम गिनाये हैं। सात नाम यहाँ देनेका क्या प्रयोजन है? चौपाईमें वक्ताओंको पर्वतकी उपमा दी थी। यथा—'जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं।' उसीका यहाँतक निर्वाह किया है। मुख्य प्रधान पर्वत गोस्वामीजीने सात गिनाये हैं। 'उदय अस्त गिरि अरु कैलासू। मंदर मेरु सकल सुर बासू॥ सैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जस गाविहं ते ते॥ बिधि मुदित मन सुखु न समाई। श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई॥' (अ० १३८) इसलिये सात प्रधान वक्ताओंके नाम दिये।

#### सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिप कहें बिनु रहा न कोई॥ १॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीकी इस प्रभुताको सब जानते हैं तो भी कहे बिना किसीसे न रहा गया॥ १॥ नोट—१ (क) 'सोई' अर्थात् प्रभुता जो पहले कह आये कि बड़े-बड़ोंकी बुद्धि भी वहाँ थक जाती है, जिससे मेरा मन सकुचाता है। (ख) यहाँ 'तीसरी विभावना' है। तो भी, तदिप, तथापि इसके वाचक हैं। 'प्रतिबंधकके होतह काज होत जेहि ठौर।'

नोट—२ सू० प्र० मिश्र—'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई' से लेकर 'सपनेहु साँचेहु मोहि पर—' तक ग्रन्थकार यह दिखलाते हैं कि भजन-प्रभावके बिना हरिचरित्र वर्णन नहीं हो सकता। ईश्वर एक है और वह अन्तर्यामी भी है, भक्तोंके लिये अवतार धारण करता है और जिस तरहसे भक्तोंने महाराजका गुण वर्णन किया है उन बातोंको मनमें रखकर भगवत्माहात्म्य दिखलाते हैं।

नोट—३ '*तदिप कहे बिनु*—' इति। भाव कि जैसे उपर्युक्त अपारता देखकर भी कोई रुका नहीं वैसे ही मैं भी भरसक कहूँगा।

#### तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाखा॥ २॥

शब्दार्थ—**प्रभाउ**=महिमा, प्रताप, प्रादुर्भाव। **राखना**=बताना।

अर्थ—इसमें वेदोंने यह कारण रखा (बताया) है कि भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा गया है॥ २॥ नोट—१ 'अस कारन राखा' यह पुराना मुहावरा है। अर्थात् यह कारण कहते हैं, कारण यह बतलाते हैं। अथवा, अन्वय इस प्रकार भी कर सकते हैं, 'तहाँ अस कारण राखा कि वेद भजन प्रभाव बहु भाँति भाषा है।' अर्थात् इसमें यह कारण रखा है कि वेदोंने भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा

है। अर्थात् बहुत तरहसे पुष्ट करके दरसाया है (और यहाँतक भजनका प्रभाव कहा है कि '*एक अनीह अरूप अनामा।'''' '*)

नोट—२ श्री पं॰ सुधाकर द्विवेदीजी इस अर्द्धालीका यह अर्थ लिखते हैं कि 'तिस कहनेमें भी वेदने ऐसा कारण रखा है कि कहनेका अन्त नहीं, इसलिये भजनहींके प्रभावको अच्छी तरह कहा है।'

नोट—३ पं० रामकुमारजी—'तहाँ' अर्थात् प्रभुकी प्रभुता कहनेमें। भाव यह है कि भजनका प्रभाव समझकर कविलोग रामचरित्र कहते हैं कि यह भजन है; इसका प्रभाव बहुत भाँतिका है, सो प्रभाव आगे दिखाते हैं। यथा—'एक अनीह अरूप अनामा।' इत्यादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तोंके हेतु देह धरते हैं और नाना चरित करते हैं। यह भजनका प्रभाव है।

#### 'भजन प्रभाउ भाँति बहु भाखा' इति

श्रीमद्गोस्वामीजीकी कविता नैसर्गिक है। कविके हृदयमें श्रीरामचिरत गान करनेकी उत्कट इच्छा है, यह बात ग्रन्थके आदिसे बराबर पद-पदपर झलक रही है। प्रथमहीसे वे चिरत्र जाननेवालोंकी सहेतुक वन्दना करते चले आ रहे हैं। 'किव न होउँ निहं चतुर कहावउँ। मित अनुरूप राम गुन गावउँ॥' (१२।९) कहकर यशगान करनेको उत्सुक होते हैं। यहाँसे अब कविके हृदयका दिग्दर्शन करते चिलये। देखिये, कैसे-कैसे विचार उनके हृदयमें उठते-बैठते हैं, कैसे-कैसे असमंजसमें हमारे भक्त किव पड़ रहे हैं और फिर कैसे उसमेंसे उबरते हैं।

किवके हृदयमें रामगुणगानकी उमंग उठते ही यह विचार स्फुरित हो आता है कि रघुपितके चिरत अपार हैं, मेरी बुद्धि विषयासक्त है। मैं क्योंकर गुणगान करूँ? बड़े-बड़े विमल मितवाले शारदाशेषमहेशादि, यहाँतक कि वेद भी तो कह ही नहीं सके, फिर भला मेरी क्या मजाल!

यह विचार आते ही जी कदरा जाता है और किवकी हिम्मत टूट जाती है। ठीक नाटककी तरह कोई अदृश्य हाथ आकर उन्हें सहारा देता है। 'उर-प्रेरक रघुबंस बिभूषन', 'तस किहहउँ हिय हिरके प्रेरे।' (१। ३१) और किव यह सोचने लगते हैं कि ये लोग तो चिरतका पार पा न सके, 'नेति नेति' कहते हैं, तो आखिर कथन ही क्यों करते हैं? इसका उत्तर उन्हें हृदयहीमें मिलता है कि वे पार पानेके लिये यशका कथन नहीं करते हैं। बुद्धि कारण ढूँढ़ने चलती है तो वेदोंको भगवान्का वाक्य और सबसे प्रामाणिक समझकर उसीमें बुद्धि निवेश करती है। देखते हैं कि वेदोंने भजनका प्रभाव बहुत तरहसे पुष्ट करके दर्शाया है और यहाँतक भजनका प्रभाव कहा कि जो 'एक अनीह अरूप अनामा। अज सिच्चिदानंद परधामा॥ व्यापक विश्वरूप भगवाना' है, वही भक्तोंके भिक्तके प्रभावसे नर-शरीर धारण करके अनेक चिरत करता है। ऐसा प्रभाव भिक्तका है। यह कारण वेदोंमें उनको मिला कि जिसको सोच-समझकर सभी भिक्त (भजन) करते हैं। श्रीरामयश-गान करना यह भी भजन है ऐसा विचारकर निरन्तर रामयश गाते रहते हैं और अपनी वाणीको सुफल करते हैं। कहा भी है कि 'जो निहं करइ रामगुन गाना। जीह सो दादर जीह समाना॥' (बा॰ ११३)

यह समाधान मनमें आता है। इससे पूर्वका संकोच दूर होता है, मनमें बल आ जाता है और किव कथा कहनेपर तत्पर हो जाते हैं।

इस दिग्दर्शनके होनेसे 'तहाँ वेद अस कारन राखा। भजन प्रभावउ भाँति बहु भाखा' के 'भजन प्रभाव' का अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि श्रीरामजीकी प्रभुता अमित है, यह समझकर श्रीगोसाईंजीका मन कदराने लगा तब वे विचारने लगे कि देखें तो कि 'कोई किव यश गाकर पार हुए या नहीं?' 'और जो पार हुए, एवं जो नहीं पार हुए, उन्होंने फिर गाया कि नहीं?' यह विचारकर प्रथम उन्होंने देवकिवयोंमें

देखा। शारदा-शेषादि देव किव हैं। ये सब 'नेति नेति' कहते हैं फिर भी गान करते हैं और इनको कोई दोष नहीं लगता। इनमें देखकर फिर मनुष्य किवयोंमें देखने लगे तो देखते हैं कि 'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिप कहे बिनु रहा न कोई॥' तत्पश्चात् सोचा कि वेद जगद्गुरु हैं देखूँ वे क्या आज्ञा देते हैं। देखा तो यह कारण उनमें धरा हुआ मिला कि भजनका प्रभाव बहुत भारी है। कोई किसी भी विधिसे श्रीरामयश-गान करे, चाहे सांगोपांग छन्द न बने, तो भी वह काव्य दोषरिहत है और उससे भारी सुकृतकी वृद्धि होती है। यह भजनका प्रभाव वेदोंने बहुत भाँतिसे भाषण किया है। श्रीरामगुण-गानरूपी भजनका अनूठा प्रभाव अनेक प्रकारसे वेदों, शास्त्रों आदिमें विणित है। कितना ही थोड़ा क्यों न हो भवपार करनेको पर्याप्त है। वेदाज्ञा मिलनेपर प्रभुकी रीति देखते हैं कि उनका यश न गाते बने तो रुष्ट तो नहीं होते। तो देखा कि 'जेहि जनपर ममता अति छोहू। जेहि करुना किर कीन्ह न कोहू॥' तब संतोष हुआ।

'भजन प्रभाव' पदका प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है। यथा—'कौतुक देखि चले गुरु पार्ही। जानि बिलंब त्रास मन मार्ही॥ जासु त्रास डर कहँ डर होई। 'भजन प्रभाव' देखावत सोई॥' भिक्तिक प्रभाव बहुत ठौर श्रीरामचिरतमानसमें मिलेगा। यथा—''ब्यापक अकल अनीह अज, निर्गुन नाम न रूप। 'भगत हेतु' नाना बिधि करत चिरत्र अनूप॥' (१। २०५) ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्याके गोद॥' (१। १९८) बालकाण्डहीमें मनुशतरूपा—प्रकरण दोहा १४४ में भी वेदोंका कथन लगभग ऐसा ही कहा गया है। यथा, 'अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतिहं परमारथ बादी॥ नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजिहं जासु अंस ते नाना॥ ऐसेड प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई॥ जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाखा।।'

इनसे भी यही सिद्ध होता है कि 'भजन प्रभाव भाँति बहु भाषा' से अगली चौपाइयोंमें जो कहा है उसीसे तात्पर्य है। 'भाखा'=कहा\* 'सो केवल भगतन्ह हित लागी' आगे देकर सूचित किया कि भजनसे 'भक्ति'हीका मतलब है॥

सू॰ मिश्र—'यदि कोई कहे कि सब लोगोंको प्रेम क्यों हुआ? इसके ऊपर ग्रन्थकार लिखते हैं—'तहां बेद अस कारन राखा।' रुचिकी विचित्रताके कारण अनेक प्रकारसे कहा। 'रुचीनां वैचित्र्यादित्यादि।' अतएव सब देशके सब जातिके भक्त लोग अपनी-अपनी टूटी-फूटी वाणी या कवितामें सब लोगोंने भगवान्के

<sup>\*</sup> श्रीकरुणासिन्धुजी, श्रीजानकीदासजी इत्यादि कई महानुभाव 'प्रभाव' का अर्थ 'भाव' करते हुए इस चौपाईका अर्थ यों करते हैं कि 'वेदोंने इसका कारण यह दिया है कि भजनका प्रभाव बहुत भाँति है, बहुत रीति शोभित है और अनेक भाव हैं और अनेक वाणीसे है।' श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा, दास्य, सख्य, शृंगार इत्यादि भाव, आत्मिनवेदन, वेद-पुराण-स्तोत्र-पाठ, जप-ध्यान-प्रेम, यज्ञादिक भगवदर्पण करना-ये सब भजन हैं। ('भाषा' का अर्थ ये दोनों महात्मा 'वाणी' करते हैं अर्थात् भजन बहुत भाषाओंसे हो सकता है। इसी तरह मैं अपनी वाणीमें भजन करता हूँ।)

बैजनाथजी लिखते हैं कि—'भजन करनेका प्रभाव बहुत भाँति कहा है। अर्थात् जीव अनेक भाव मानते हैं। जैसे कि शेष-शेषी, पिता-पुत्र, पुत्र-पिता, पत्नी-पित, जीव-ब्रह्म, सेवक-स्वामी, अंश-अंशी, नियम्य-नियामक, शरीर-शरीरी, धर्म-धर्मी, दीन-दीनदयाल, रक्ष्य-रक्षक, सखा-सखी आदि अनेक भाव हैं जिनसे भक्त भगवान्का भजन करता है। पुन: ब्रह्मके अनेक नाम, रूप और मन्त्र माने गये हैं। यावन्नाम हैं सब उसी ब्रह्मके हैं। कोई आदि ज्योति, कोई निराकार ब्रह्म, कोई बीज, कोई प्रणव, कोई सोऽहं इस प्रकार भजता है। कोई मानसी सेवा, कोई तीर्थव्रतयज्ञादि करके प्रभुको समर्पण करता है, कोई आत्मतत्त्व विचारता है, कोई साधुसेवा, कोई गुरुसेवा और कोई सर्वभूतात्मा मानकर सेवा करता है इत्यादि अनेक भजनके भाव हैं'। श्रीरामजीका स्वभाव सुरतरुके समान है, जिस तरहसे भी

गुणगान किये, कर रहे हैं और करेंगे। भक्तिका स्वरूप नवधा भक्ति करके लिखा है, इसमें जिसको जो प्रिय हो वह उसीके सहारे भव पार हो जाय।'

#### एक अनीह अरूप अनामा। अज सिच्चिदानंद परधामा॥ ३॥ ब्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहिं धरि देह चरित कृत नाना॥ ४॥

अर्थ—जो परमात्मा एक, इच्छा एवं चेष्टारिहत, अभिव्यक्त रूपरिहत, अभिव्यक्त नामरिहत (एवं जाति-गुण-क्रिया-यदृच्छा आदि प्राकृत नामोंसे रिहत), अजन्मा, सिच्चदानन्दस्वरूप, सबसे परे धामवाला एवं श्रेष्ठ तेज या प्रभाववाला, सर्वचराचरमें व्याप्त, सारा विश्व जिसका रूप है एवं विराट्रूप और जो समस्त ऐश्वयोंसे सम्पन्न है, उन्हीं भगवान्ने (दिव्य) देह धारण करके अनेक चिरत किये हैं। (३-४)

नोट—१ इस चौपाईमें जो ब्रह्मका वर्णन किया गया है, उसमें दो भाग हो सकते हैं। एक निषेधमुख दूसरा विधिमुख। 'अनीह, अरूप, अनाम और अज' यह निषेधमुख वर्णन है और ' एक, सिच्चिदानन्द, परधाम, व्यापक, विश्वरूप, भगवान्' यह विधिमुख वर्णन है। अद्वैतिसिद्धान्तमें ब्रह्मको नामरूपरिहत, निर्गुण और अनिर्वचनीय कहा गया है। अतः निषेधमुख वाक्योंको तो ठीक-ठीक लगाया जाता है परन्तु विधिमुख वाक्योंके अर्थ करनेमें कठिनता पड़ती है; क्योंकि इन वाक्योंका यथाश्रय अर्थ करनेसे ब्रह्मकी निर्गुणता तथा अनिर्वचनीयता नष्ट हो जाती है। इसिलये विधिमुख वाक्योंको अद्वैतिसिद्धान्तमें निषेधात्मक ढंगसे लगाया जाता है। जैसे कि (१) एक-द्वि इत्यादि संख्यासे रिहत। अर्थात् जिसके सिवा संसारमें दूसरा कोई नहीं है। (२) सत्=असिद्भन्न। चित्=अचिद्भिन्न। आनन्द=दुःखरिहत। (३) परधाम और भगवान् ये दो विशेषण विद्योपाधि ब्रह्ममें (अर्थात् जिसको अद्वैतवादी सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं, उसीको लिक्षत करके वे लगाते हैं। (४) व्यापक और विश्वरूप ये दो विशेषण उस मतके अनुसार व्यावहारिक सत्ता लेकर कहे गये हैं। उपनिषदोंमें भी जब इस प्रकारका वर्णन आता है, तब वहाँ भी इसी प्रकार श्रुतियोंमें बाध्यबाधक भाव, लक्षणा आदि किसी प्रकारसे उनको लगाना पड़ता है। परन्तु विशिष्टाद्वैतिसिद्धान्तमें ब्रह्मको दिव्य गुणोंसे युक्त तथा व्यक्त और अव्यक्त दो रूपवाला माननेसे उपर्युक्त विशेषणोंको ठीक-ठीक लगानेमें कठिनता नहीं पड़ती।

- (१) 'एक' इति। (क) 'द्वितीयस्य सजातीयराहित्यादेकमुच्यते' अर्थात् सरकारी महिमाके तुल्य दूसरा नहीं होनेसे चेतनाचेतनमें अकेले विचरनेसे 'एक' नाम है। श्रुति भी कहती है—'न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।' (श्वे० ६। ८) मानसमें भी कहा है, 'जेहि समान अतिसय निहं कोई।' (३। ६) पुनः, (ख) 'एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एकः।' अर्थात् अकेले ही सर्वत्र होनेसे 'एक' नाम है। पुनः, (ग) चेतनाचेतनविशिष्ट एक ब्रह्म होनेसे 'एक' वा 'अद्वितीय' है। जैसे प्रभाविशिष्ट एक सूर्य, पुत्रपौत्रादियुक्त एक सम्राट्, फेनतरंगादियुक्त एक समुद्र इत्यादि। (घ) समान वा अधिक दूसरा न होनेसे 'एक' कहा।
- (२) 'अनीह' इति। (क) अन्+ईह=इच्छा या चेष्टारिहत। दृश्यमान् चेष्टारिहत (रा० प्र०)। (ख) कभी प्रसन्न, कभी उदासीन वा अप्रसन्न, कभी हिषत, कभी शोकातुर, बाल्य, कौमार, पौगण्ड, कैशोर, युवा, वृद्धा आदि चेष्टाओंसे रहित सदा एकरस। (वै०) (ग) अनुपम। (पं०) एक और अनीह है तो

जो उनके सामने जाता है वे उसके मनोरथको पूरा करते हैं। यथा, ''देव देवतरु सिरस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समिन सब सोच। माँगत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच॥ (२।२६७) प्रभुने भी कहा है, 'सर्वभाव भज कपट तिज मोहि परम प्रिय सोइ॥' (१७।८७)। 'इत्यादि विचारकर सब निश्चिन्त हो भजन करते हैं।'

भी देह धारण करता है यह अगली अर्धालीमें कहते हैं। इसमें भाव यह है कि सूर्यादि देवगण जगन्नियन्ताके डरसे अपने—अपने व्यापारमें नित्य लगे रहते हैं। यथा—'भीषास्माद्वातः पवते। भीषोदेति सूर्यः। भीषास्मादिग्नश्चेन्द्रश्च। मृत्युर्धावित पंचम इति।' (तैति॰ बल्ली २।८) अर्थात् परमात्माके डरसे वायु चलता है, सूर्य भ्रमण करता है, अग्नि, इन्द्र और मृत्यु दौड़ते रहते हैं। भागवतमें भी कहा है, 'मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपित मद्भयात्। वर्षतीन्द्रो दहत्यिग्निमृत्युश्चरित मद्भयात्॥' (भा॰ ३। २५। ४२) (कपिल भगवान् देवहूतिजीसे कहते हैं। अर्थ वही है जो श्रुतिका है।) अथवा, शापादिके कारण भी देवता शरीर धारण करते हैं। परन्तु परमात्माके अवतारमें ऐसे कोई कारण नहीं होते; क्योंकि न तो कोई इनसे बड़ा है जिसके डरसे इन्हें देह धरना पड़े और न कोई इनके बराबरका है। यह सूचित करनेके लिये 'एक' कहा। अच्छा शापादिसे न सही अपने ही स्वार्थ–साधनके लिये देहधारी होते होंगे? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वे तो पूर्णकाम हैं, उनको कोई इच्छा ही क्यों होगी? यह जनानेके लिये 'अनीह' कहा गया।

- (३) 'अरूप अनामा' इति। (क) स्मरण रहे कि, 'एक, अनीह, अरूप, अनामा' आदि सब विशेषण अव्यक्तावस्थाके हैं। 'तेहि धरि देह' से पहलेके ये विशेषण हैं। अरूप है, अनाम है अर्थात् उस समय जिसका रूप या नाम व्यक्त नहीं है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि 'यहाँ तो केवल 'अरूप' 'अनाम' शब्द आये हैं तब अव्यक्त विशेषण देकर इनका संकुचित अर्थ क्यों किया जाता है?' तो उत्तर यह है कि ऐसा अर्थ करनेका कारण यह है कि श्रुतियोंमें अन्यत्र ब्रह्मके नाम और रूपका विशद वर्णन मिलता है। यथा, 'सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्।' (एवे० ३। १४) 'सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरो मुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके०॥' (श्वे० ३। १६) और शास्त्रका सिद्धान्त यह है कि असत् वस्तुका कभी अनुभव नहीं होता और सद्वस्तुका कभी अभाव नहीं होता। यथा—'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।' (गीता २। १६)। इस सिद्धान्तानुसार अनुभूत और श्रुतिकथित नाम-रूपका अभाव नहीं होता। अत: यहाँ 'अव्यक्त नाम-रूपरिहत' ऐसा अर्थ किया गया। टीकाकारोंने इनके अर्थ ये किये हैं—(ख) अरूप=दृश्यमान् रूप-रहित। (रा० प्र०)।=पंचतत्त्वोंसे बने हुए प्राकृत रूपरहित, देही-देहविभागरहित, चिदानन्द दिव्यदेहवाला। (वै०) (ग) अनाम=रूपके प्रकट होनेपर उसका नामकरण-संस्कार होता है। नाम चार प्रकारके होते हैं। जातिनाम जैसे, रघुवीर। गुणनाम जैसे, श्याम। क्रियानाम जैसे, खरारी। और यदृच्छानाम जैसे, प्राणनाथ, स्वामी, भैया आदि। ये सब साक्षर हैं। इन जातिगुणक्रिया-यदुच्छाके अनुसार जिसका नाम नहीं। राशि, लग्न, योग, नक्षत्र, मुहूर्त एवं सर्वक्रियाकालसे रहित जिसका नाम है। अथवा, जिसके नामकी मिति नहीं होनेसे 'अनाम' कहा। (करु०) ।=िकसीका धरा हुआ नाम नहीं होनेसे 'अनाम' कहा। (रा० प्र०) ।=रामनाम अक्षरातीत है। अर्थात् रेफ और अनुस्वार केवल नाद बिन्दुमात्र है अत: अनाम कहा। (वै०)=सर्व जीवोंके हृदयोंमें अधिपतिरूपसे बसते हुए भी उन शरीरोंका नामी न होनेसे 'अनाम' कहा।
- (४) 'अज' इति। (क) जिसका जन्म समझमें नहीं आता। अथवा, 'स्तम्भजातत्वादितरवन्नजातत्वादजः स्मृतः।' अर्थात् भक्त प्रह्लादके लिये खम्भसे प्रकट होनेसे तथा इतर जीवोंके जैसा पैदा न होनेसे 'अज' नाम कहा है। (वे० शि० श्रीरामानुजाचार्य) (ख) जिसका जन्म कभी नहीं होता। अर्थात् जीवोंका जन्ममरण उनके कर्मानुसार चौरासी लक्ष योनियोंमेंसे किसीमें एवं जो जीवोंकी उत्पत्तिकी चार खानें कही गयी हैं उनमेंसे किसीमें, बीज क्षेत्रादि कारणोंसे अथवा जिस किसी प्रकारसे जीवोंका जन्म होता है वैसा इनका नहीं होता, ये सर्वत्र व्याप्त हैं, केवल प्रकट हो जाते हैं। यथा—'बिस्वबास प्रगटे भगवाना।' 'भए प्रगट कृपाला।' (१। १९२) (वै०) (ग) जन्मरहित हैं। प्रादुर्भावमात्र स्वीकार करनेसे 'अजन्मा' कहा। (रा० प्र०) पुनः (घ) यदि कोई कहे कि कश्यप-अदिति, वसुदेवजी और श्रीदशरथजीके यहाँ तो जन्म लिया है तो इसका उत्तर है कि प्रभुने जन्म नहीं लिया, वे प्रकट हुए हैं। यह नियम है कि जो जहाँ प्रकट

होता है वह उसीके नामसे कहा जाता है। जैसे हैमवती गंगा, भागीरथी गंगा तो भगवच्चरणसे निकली हैं पर प्रकट तो हिमपर्वतसे हुईं। अतएव 'हैमवती' नामसे कही जाती हैं। एवं भूलोकमें भगीरथ ले आये तब 'भागीरथी' कहलायीं। जहनुराजिषसे प्रकटीं तब 'जाहनवी' नाम पड़ा। पाणिनि ऋषिने भी लिखा है— यतश्च प्रभवः' और प्रकटका अर्थ यही है कि वस्तु पहलेसे थी वही प्रकट होती है, यह नहीं कि नहीं थी अब जनमी है; अतएव व्यासादिकोंने 'प्रादुर्बभूव ह' लिखा है। इसीलिये अजन्मा लिखा है। अतएव विशेषण लिखा है 'न जायते इति अजः'।

- (५) '*सच्चिदानंद'* इति। (क) सत्=सत्तागुणवाला। सत्ता=अस्तित्व, स्थित रहना। सत्ता वह गुण है कि जिसके पास वह हो उसके विषयमें 'है' ऐसा कहा जाता है। अर्थात् जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंमें बना रहता है। जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको 'सत्' कहते हैं। चित्=चैतन्य गुणवाला। चैतन्य=चेतना=ज्ञान। ज्ञान वह गुण है कि जिसके द्वारा भला-बुरा आदि जाना जाता है, वह गुण जिसके पास हो उसे 'चेतन' कहते हैं और जिसके पास वह न हो उसको 'जड' कहते हैं। अर्थात् भूत, वर्तमान और भविष्य कालमें जहाँ जो कुछ हो गया, हो रहा है और होगा, उस सबको यथार्थरूपसे सदा जानते हैं तथा कोई भी विषय जिनको अज्ञात नहीं है उनको 'चित्' कहते हैं। आनन्द=आनन्द गुणवाला। आनन्द=सुख। आनन्द वह गुण है जिसको सब चाहते हैं, जिसकी प्राप्तिके लिये सभी यत्न कर रहे हैं। जिसके अनुकूल पदार्थ प्रिय तथा जिसके प्रतिकूल पदार्थ अप्रिय होते हैं। अर्थात् जो तीनों कालोंमें अपरिमिति तथा अविनाशी आनन्दसे परिपूर्ण है तथा दु:ख या दु:खद क्लेश जिनके पास कभी नहीं आते उनको 'आनन्द' कहते हैं। संसारमें सब कोई चाहता है कि हम सदा बने रहें, हमारा कभी नाश न हो, हम सब बातें जान लें, कोई बात बिना जाने न रहें, हम सदा पूर्ण सुखी रहें, कोई दु:ख या कष्ट हमें न हो; अत: सबको चाहिये कि वह श्रीरामजीके आश्रित होवे, क्योंकि इन सब गुणोंका खजाना उन्हींके पास है इत्यादि सब भाव 'सिच्चदानन्द' से सूचित होते हैं। पुन: (ख) अव्यय पुरुषकी जो पाँच कलाएँ (आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक्) हैं, उनमें आनन्द प्रसिद्ध है। विज्ञान चित् है, मन, प्राण, वाक्की समिष्ट सत् है। सत्-चित् आनन्दकी समिष्ट ही 'सिच्चिदानन्द ब्रह्म' है। (वे॰ शि॰ श्रीरामानुजाचार्यजी) (ग) असत् पदार्थरिहत केवल सत् पदार्थ सर्वकाल एकरस, सदा एकरस चैतन्य, जिसकी चेतनतासे जड माया जगन्मात्र चैतन्य है और सबको साक्षीभृत है, जो सबकी गित जानता है और जिसकी गित कोई नहीं जानता। यथा—'सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥' सबको चैतन्य करता है और स्वयं केवल चैतन्यरूप है। पुन: हर्ष-शोक-रहित सदा एकरस अखण्ड आनन्दरूप है। (वै०)
- (६) 'परधामा' इति। (क) परधाम=दिव्य धामवाले। यथा, 'तिद्वष्णोः परमं पदं सदा पश्यिन्त सूरयः।' (ऋग्वेद० सं० १। २। ७) (ख) धाम=तेज, प्रभाव। परधाम=सबसे श्रेष्ठ तेज वा प्रभावाला (ग) परधाम=जिसका धाम सबसे परे है। (वै०,रा० प्र०)
- (७) 'ब्यापक' इति। (क) अद्वैती मायिक जगत्में अधिष्ठानभूत ब्रह्मकी व्याप्तिको लिक्षित करके यह विशेषण लगाते हैं' परन्तु द्वैती कहते हैं िक व्यापक शब्द सापेक्ष है। अर्थात् व्याप्यके िबना व्यापकता बनती नहीं। अतः जगत्को व्याप्य (सत्यरूपसे) मानना आवश्यक है। उनका कथन है िक जैसे बालूमें शक्कर मिलायी जाय तो बालूके प्रत्येक कणके चारों ओर शक्कर ही रहती है, उसी प्रकार अचित्के परमाणु और अणुरूप जीवोंके चारों तरफ ब्रह्म ही व्याप्त रहता है; परमाणु या जीवाणुके भीतर ब्रह्मका प्रवेश नहीं होता; क्योंकि उन (द्वैती) के मतमें पाँच भेद हैं। ब्रह्मजीवभेद, ब्रह्मजडभेद, जीवजडभेद, जीव-जीवभेद और जड-जडभेद। प्रत्येकमें परस्पर भेद है। परन्तु इस प्रकारकी (शक्करबालूवत्) व्यापकतामें ब्रह्म परिच्छिन हो जाता है; क्योंकि अनन्त परमाणु तथा जीवाणुमें उसका प्रवेश न होनेसे उतना स्थान ब्रह्मसे रहित

है। अतएव विशिष्टाद्वैती इस व्यापकताको नहीं स्वीकार करते। वे परमाणु और जीवाणुमें भी ब्रह्मकी व्याप्ति मानते हैं। इनका कथन है कि जैसे नेत्र शीशेमें प्रवेश करता है' (क्योंकि प्रवेश न करता तो उसे दूसरी ओरकी वस्तु कैसे दिखायी पड़ती?) वैसे ही ब्रह्म भी परमाणु और जीवाणुमें प्रवेश करता है। ऐसा माननेसे उसकी ठीक-ठीक व्यापकता सिद्ध होती है। और, 'य आत्मिन तिष्ठन् आत्मन् अन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्।' यह श्रुति भी यथार्थ संगत हो जाती है। यथा—'अणोरणीयान्' (कठोप० १। २। २०) इस श्रुतिका भी स्वारस्य आ जाता है। इस श्रुतिका तात्पर्य यह है कि बड़ी वस्तुमें छोटी वस्तुका प्रवेश हो सकता है, छोटी वस्तुमें बड़ीका प्रवेश नहीं होता, अतः अणुसे भी अणु कहनेका कारण यह है कि परमाणुमें भी ब्रह्मका प्रवेश माना जा सके।

- (८) 'बिस्वरूप' इति। (क) जैसे देहमें जीवका निवास होनेसे जीव देहके नामसे पुकारा जाता है और यह देह जीवका शरीर कहा जाता है, यद्यपि जीव न देह है और न देहका नाम उसका नाम है, वह तो चेतन, अमल, सहज सुखराशि है। इसी तरह सारे विश्वमें ब्रह्मके व्याप्त होनेसे, सारा विश्व ब्रह्मकी सत्तासे भासित होनेसे यह सारा विश्व भगवानुका देह वा रूप और भगवानुको 'विश्वरूप' कहा गया। यथा—'यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्।' (बृहदारण्यक ३। ७। १५) अथवा, (ख) विराट्रूप होनेसे विश्वरूप कहा। अथवा (ग) ब्रह्मके अंग-अंगमें लोककी कल्पना करनेसे विश्वरूप कहा है। यथा—'*विस्वरूप रघुबंसमिन करहु बचन बिस्वासु।* लोककल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु॥' (६। १४) 'पद पाताल सीस अज धामा। अपर लोक अँग अँग विश्रामा॥ भृकुटि बिलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घनमाला॥ जासु घ्रान अश्विनीकुमारा। निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥ श्रवन दिसा दस बेद बखानी। मारुत श्वास निगम निज बानी॥ अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥ आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥ रोमराजि अष्टादस भारा। अस्थि सैल सरिता नस जारा॥ उदर उदधि अधगो जातना। जगमय प्रभु का बहु कलपना॥ अहंकार सिव बुद्धि अज मन सिस चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान॥'(६। १५) अथवा (घ) 'विश्वतः रूपं यस्य सः विश्वरूपः।' अर्थात् जिसका रूप सब ओर है वह 'विश्वरूप' है। यथा श्रुति, 'विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्।' ऋग्वेदसं०। पुन: यथा गीता 'सर्वत: पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥' (१३। १३) अथवा (ङ) 'विश्वस्य रूपं यस्मात्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार विश्वका रूप जिससे (लोगोंके अनुभवमें आता) है वह 'विश्वरूप' है। प्रलयकालमें विश्व अव्यक्त था। वह परमात्माकी इच्छासे स्थूलरूपमें होनेसे सबके अनुभवमें आ रहा है। इसीसे परमात्माको 'विश्वरूप' कहा। विशेष मं० श्लो० ६ में देखिये। अथवा (च) 'विश्वेन रूपयते इति विश्वरूप:।' विश्वद्वारा जो जाना जाता है, वह 'विश्वरूप' है। अर्थात् जैसे कि जीवाणु वायुमण्डलमें सर्वत्र फैले हुए हैं, परन्तु उनका सर्वसाधारणको ज्ञान नहीं होता। वे ही जब प्रारब्धानुसार स्थूलदेहधारी होते हैं तब उस देहकी चेष्टादिके द्वारा उनके चेतनात्वका ज्ञान हो जाता है। वैसे ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी यदि यह स्थूल विश्व न होता तो हमें उनका ज्ञान न हो सकता, विश्वद्वारा ही उनका ज्ञान अनुमानादिद्वारा होता है, इसीसे उनको 'विश्वरूप' कहा गया।
- (९) 'भगवाना' इति। विष्णुपुराणमें 'भगवान्' का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। यथा, 'यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम्। अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसंयुतम्॥ विभुं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिरकारणम्। व्याप्यव्याप्तं यतः सर्वं यद्वै पश्यन्ति सूरयः॥ तद्भव्या द्याप्त द्याप्यव्याप्तं यतः सर्वं यद्वै पश्यन्ति सूरयः॥ तद्भव्या द्याप्यव्याप्तं यतः परमं पदम्॥ तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः। वाचको भगवच्छव्दस्तस्याद्यस्याक्षयात्मनः॥' (अंश ६ अ० ५। ६६—६९) अर्थात् अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज,

अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप (देवमनुष्यादि-रूप-रहित), (मायिक) हस्तपादादिरहित, विभु (नियन्ता), व्यापक, नित्य, सर्वभूतकी जिनसे उत्पत्ति हुई, स्वयं अकारण, व्याप्यमें जो व्याप्त है, जिनका बुद्धिमान् लोग ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म, वह परधाम, मुमुक्षुका ध्येय, श्रुतिने जिसका वर्णन किया है, सूक्ष्म और विष्णुका परम पद यह परमात्माका स्वरूप 'भगवत्' शब्दसे वाच्य है और उस अनादि अक्षय आत्माका 'भगवत्' शब्द वाचक है।

यह स्वरूप बताकर उसकी व्याख्या की गयी है। (१) 'भगवत्' के भ, ग, व, अक्षरोंके सांकेतिक अर्थ इस प्रकार हैं। भ=सम्भर्ता (प्रकृतिको कार्ययोग्य बनानेवाले)।=भर्ता (स्वामी या पोषक)। ग=नेता (रक्षक), गमियता (संहर्ता) और स्रष्टा। व=जो सबमें वास करता है और जिसमें सब भूत वास करते हैं। यथा—'सम्भर्तेति तथा भर्ता भक्तारोऽर्थद्वयान्वितः। नेता गमियता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने॥'\*\*\* 'वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मिन। स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः॥' (वि० पु० ६। ५। ७३, ७५)। उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होनेसे 'भगवान्' नाम है। इस व्याख्यासे यह सिद्ध किया कि संसारका उपादान कारण, निमित्त कारण तथा उत्पत्ति, स्थिति, लयके करनेवाले और अन्तर्यामी यह सब 'भगवान्' हैं। (२) भगवान्-'भगः अस्यास्ति इति भगवान्।' भग=सम्यक् ऐश्वर्य, सम्यक् वीर्य, सम्यक् यश, सम्यक् श्री, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् वैराग्य ये छहों मिलकर 'भग' कहलाते हैं। ऐश्वर्य आदि सम्पूर्णरीत्या जिनके पास हों उसे भगवान् कहते हैं। यथा—'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोशचैव षणणां भग इतीरणा॥' (वि० पु० ६। ५। ७४) (३) भगवान्=जो जीवोंकी उत्पत्ति, नाश, आगमन, गमन, विद्या और अविद्याको जानते हैं। यथा—'उत्पत्तिं प्रलयंचैव भूतानामागितं गितम्। वेत्ति विद्यामिवद्यां च स वाच्यो भगवानित॥ (वि० पु० ६। ५। ७४)

महारामायण और निरुक्तिमें भगवान् शब्दकी व्याख्या इस प्रकार है। (१) 'ऐश्वर्येण च धर्मेण यशसा च श्रियेव च। वैराग्यमोक्षषट्कोणैः संजातो भगवान् हिरः॥' (महा० रा० अ० ४८ श्लो० ३६) अर्थात् ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष (ज्ञान) इन छहोंके सिहत जिन्होंने अवतार लिया है, वह 'भगवान्' हैं। (२) 'पोषणं भरणाधारं शरण्यं सर्वव्यापकम्। कारुण्यं षड्भिः पूर्णो हि रामस्तु भगवान् स्वयम्॥' (महारामायण। करु० की टीकासे) अर्थात् भरणपोषण करनेवाला, शरणागतको शरण देनेवाला, सर्वव्यापक और करुणापूर्ण इन छहोंसे पूर्ण भगवान् श्रीराम हैं। (३) 'सर्वहेयप्रत्यनीककल्याणगुणवत्तया।' (४३३) पूज्यात्पूज्यतमो योऽसौ भगवानिति शब्दाते।' (निरुक्ति। विष्णुसहस्रनामकी श्लोकबद्ध टीका) अर्थात् त्याज्य मायिक गुणदोषोंके विरोधी, कल्याणगुणोंसे युक्त तथा सम्पूर्ण पूज्योंसे भी पूज्यतम होनेसे 'भगवान्' नाम है। (पं० अखिलेश्वरदासजी)

नोट—२ 'तेहि धरि देह चरित कृत नाना' इति। अर्थात् (क) उपासकोंके लिये देहकी कल्पना कर लेते हैं। यथा—'निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार॥' (१।१९२) 'चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः। उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना॥' (रा० पू० ता० १। ७) अर्थात् जो चिन्मय, अद्वितीय, निष्कल और अशरीरी है वह ब्रह्म उपासकोंके कार्यके लिये रूपकी कल्पना कर लेता है। (ख) भाव यह कि जैसे मनुष्य कहते–करते हैं वैसे ही भगवान् नर–शरीर धारण करके नर–नाट्य करते हैं और उन्हींकी तरह बाल्यादि अवस्थाएँ धारण करते हैं। ब्रह्म अवतार लेता है, इसके प्रमाणमें 'अवतारमीमांसा', 'अवतारसिद्धि' आदि अनेक पुस्तकें मिलती हैं। दो–एक प्रमाण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। (१) 'एषो ह देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्व्वो ह जातुः स उ गर्ब्ये अन्तः॥ स एव जातः स जनिष्य्यमाणः प्रत्यङ् जनास्तिष्ठित सुर्वतो मुखः॥' (४) (यजुर्वेदसंहिता अ० ३२, कण्डिका ४, मन्त्र १) अर्थात् हे मनुष्यो! वह देव परमात्मा जो सब दिशा–विदिशाओंमें व्याप्त है, पूर्व समयमें गर्भके भीतर प्रकट हुआ। जो कि सबको पैदा करनेवाला था और जो सब ओर मुखवाला हो रहा है। (२) 'प्रजापितश्चरित गर्ब्ये अन्तरजायमानो बहुधा व्विजायते।

तस्य योनिम्परिपश्यन्ति धीरास्त्तिस्मिन्हतस्त्थुर्ब्भुवनानि विश्श्वा॥' (यजु० ३१। १९) अर्थात् सम्पूर्ण जगत् तदात्मक है। आशय यह है कि सर्वत्र परमात्मा स्थित है। वह सबमें व्याप्त होकर अजन्मा होकर भी अनेक रूप धारण करता है। (कण्डिका १९ मन्त्र १) गीतामें भी कहा है, 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥' (४। ८)

नोट—३ बैजनाथजी लिखते हैं कि भगवद्गुणदर्पणमें कहा है कि एक बार महारानीजीने श्रीरामजीसे कहा कि आपका 'सौलभ्य गुण' छिपा हुआ है, आप सुलभ होकर सबको प्राप्त हूजिये। तब भगवान् अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें बसे। महारानीजीने कहा कि यह रूप तो सबको सुलभ नहीं है, केवल तत्त्वदिशियोंको प्राप्त होगा। तब प्रभु चतुर्व्यूह संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्नरूपसे प्रकट हुए। तब महारानीजीने कहा कि यह रूप केवल योगियोंको प्राप्त होगा, सबको नहीं। तब प्रभु जगन्नाथ, रंगनाथ और स्वयं प्रकट शालग्रामादि अनेक रूपोंसे प्रकट हुए। महारानीने कहा कि ये रूप तो सुकृती लोगोंको प्राप्त हैं, अन्यको नहीं। तब प्रभुने मत्स्यादि अवतार ग्रहण किये। इसमें भी सुलभता न मानी क्योंकि एक तो ये थोड़े ही काल रहे और फिर उनकी कीर्त्ति भी मनोहर नहीं। तब प्रभु स्वयं प्रकृतिमण्डलमें प्रकट हो बहुत काल रहे और अनेक विचित्र चिरत किये, जिन्हें गाकर, सुनकर इत्यादि रीतिसे संसारका उद्धार हुआ। यहाँ व्यापकसे वह अन्तर्यामीरूप, विश्वरूपसे जगन्नाथादिरूप, भगवान्से चतुर्व्यूहरूप, 'धिर देह' से मत्स्य-वराहादि 'विभव' रूप और 'चिरत कृत नाना' से नरदेहधारीरूप कहे गये।

नोट—४ यहाँ दस विशेषण देकर सूचित करते हैं कि जो इन दसों विशेषणोंसे युक्त है, वही परमात्मा है और वही भक्तोंके लिये देह धारण कर अनेक चिरत्र किया करते हैं। पुनः भाव कि चारों वेद और छहों शास्त्र उन्हींका प्रतिपादन करते हैं। यदि 'भगवान्' को विशेषण न मानें तो नौ विशेषण होंगे। नौ विशेषण देनेका भाव यह होगा कि संख्याकी इति नौ (९) हीसे है; अतः नौ विशेषण देकर संख्यातीत वा असंख्य विशेषणोंसे युक्त जनाया। श्रीरामजीके गुण कर्म, नाम और चिरतसे भी अनन्त हैं। यथा—'राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी॥' 'रामचरित सत कोटि अपारा।' (७। ५२) और यदि 'सत्, चित्, आनन्द' को तीन मानें तो बारह विशेषण होंगे। बारहका भाव यह हो सकता है कि जिस ब्रह्मने पूर्ण बारह कलाओंवाले सूर्यके वंशमें अवतार लिया वह यही हैं।

नोट—५ इन चौपाइयोंमें जो भाव गोस्वामीजीने दरसाया है, ठीक वही भाव विष्णुपुराणके षष्ठ अंश अध्याय पाँचमें विस्तारसे कहा गया है, जिसमेंसे बहुत कुछ ऊपर 'भगवान् शब्दपर लिखे हुए विवरणमें आ चुका है। जैसे चौपाईमें अव्यक्तरूपका वर्णन करके 'भगवाना' शब्द अन्तमें दिया और तब उनका देह धारण करना कहा है, वैसे ही वहाँ प्रथम अव्यक्त रूपका (यत्तदव्यक्तमजरं\*\*\*\*\*) वर्णन करके अन्तमें उसीका वाचक 'भगवान्' शब्द बताया और फिर उस शब्दकी व्याख्या करके अन्तमें उन्हींका देह धरना कहा है। यथा—'समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशावृतभूतवर्गः। इच्छागृहीताभिमतोरुदेहस्संसाधिताशेष-जगिद्धतो यः।' (८४) अर्थात् जिन्होंने अपनी शक्तिके लेशमात्रसे भूतमात्रको आवृत किया है तथा अपनी इच्छासे जो अभिमत देह धारण करते हैं ऐसे समस्त कल्याणगुणोंवाले भगवान् (श्रीरामजी) अशेष जगत्का हित करते हैं। (पं० अखिलेश्वरदासजी)

#### सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥ ५॥

अर्थ—सो (देह धारण करके चिरत्र करना) भक्तोंके ही हितके लिये है (क्योंकि) वे परम दयालु हैं और शरणागतपर उनका प्रेम है॥ ५॥

टिप्पणी—'सो केवल भगतन हित लागी।''''' इति। (क) 'केवल' का भाव यह है कि अवतार होनेमें हेतु कुछ भी नहीं है। भक्तोंहीके हितके लिये अवतार होता है, यथा—'सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा।

नरहरि किए प्रगट प्रहलादा॥' (अ० २६५) 'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। धरउँ देह नहिं आन निहोरे॥' (सुं० ४८) 'भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहिं जगजाल॥' 'राम सगुन भये भगत प्रेम बस  $\mathbf{u}'(2 \mid 288)$  'अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी  $\mathbf{u}'(8 \mid 48)$ 'भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप॥'(७।७२) 'भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥'(१।११६) 'भगत हेतु लीला बहु करहीं॥'(७।७५) इत्यादि।(ख) भक्तोंका हित क्या है? 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥' (बा॰ १२२) यह हित हुआ। पुन:, जो उपकार करते हैं उसे आगे लिखते हैं। (ग) 'परम कृपाल' पदसे अवतारका हेतु कहा कि कृपा करके ही अवतार लेते हैं। यथा—'भये प्रगट कृपाला दीनदयाला।। '(१।१९२) 'जब जब होइ धरम कै हानी। बाढ़िहं असुर अधम अभिमानी।। तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरिंह कृपानिधि सञ्जन पीरा॥'(बा०। १२१) 'गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपासिंधु मानुष तनु धारी॥' (4 | 39) 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं।।'(8 | 899) 'मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्' (शाण्डिल्यसूत्र ४९)। पुन:, '*परम कृपाल'* का भाव कि अन्य स्वामी वा देव '*कृपाल'* होते हैं और ये 'परम कृपाल' हैं। श्रीरामजीके सम्बन्धमें 'कृपा' का भाव यह है कि एकमात्र हम ही भूतमात्रकी रक्षाको समर्थ हैं। यथा—भगवद्गुणदर्पण 'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः। इति सामर्थ्यसन्धानं कृपा सा पारमेश्वरी॥' (वै॰) (घ) 'प्रनत अनुरागी' इति। अर्थात् भक्तोंके प्रेममें मर्यादाका विचार नहीं रह जाता। जो एक है उसका बहुत रूप धारण करना, जो ईहा अर्थात् व्यापाररिहत है उसका व्यापार करना, जो अरूप है, अनाम है और अज है उसका रूप, नाम और जन्म ग्रहण करना, जो सिच्चिदानन्द है उसका हर्ष-विस्मयमें पडना, जो परधामवासी है उसका नरधाम (मर्त्यलोक) में आना, जो सर्वव्यापी है, विश्वरूप है और षडैश्वर्यसम्पन्न है उसका सूक्ष्म जीवरूप भासित करना, छोटी-सी देह धारण करना और माधुर्यमें विलाप आदि करना—ये सब बातें उस परम समर्थ प्रभुमें न्युनता लाती हैं। इसीसे इसका समाधान इस अर्धालीमें किया है कि वह प्रभु परम कृपाल और प्रणत-अनुरागी है। वह अपने भक्तोंके लिये यह न्यूनता भी ग्रहण करता है। श्रीप्रियादासजी 'भक्तिरसबोधिनी टीका' में 'भगवान्' शब्दकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, '**वही भगवंत** *संतप्रीतिको विचार करे धरे दूरि ईशताहु पांडुन सों करी है।* वही भाव यहाँ दरसाया है। (शीलावृत्त) सन्तों, भक्तोंके अनुरागमें मर्यादा छोड़ देते हैं। मच्छ, कच्छ, वाराह, नृसिंह, वामनादि देह धारण कर लेते हैं। (ङ) साक्षात् दर्शन क्यों नहीं देते? अवतार क्यों धारण करते हैं? उत्तर—जैसे सूर्यको कोई स्वयं नहीं देख सकता पर यदि उनका प्रतिबिम्ब जलमें पड़े तो सब कोई अनायास देख सकते हैं वैसे ही भगवानुको कोई देख नहीं सकता, वे दुष्प्रेक्ष्य हैं। अवतार प्रतिबिम्बके समान है। सबको आनन्दके साथ दर्शन मिल जाय इसलिये अवतार ग्रहण करते हैं। (रा० प्र० सू० प्र० मिश्र) (प्रतिबिम्बके समान होना वैष्णवसिद्धान्तानुकूल नहीं है। अद्वैतसिद्धान्तमें विद्यागत प्रतिबिम्बको ईश्वर कहते हैं। और वैष्णवसिद्धान्तमें स्वयं ब्रह्म भक्तवश प्रकट हो जाता है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि ब्रह्म अपने अनन्तकोटि सूर्यवत् प्रकाशको छिपाये रखते हैं।)

खर्रा—इस प्रकरणमें गोस्वामीजीने प्रथम लोकपरम्परा दिखायी। यथा—'तदिष कहे बिनु रहा न कोई।' फिर 'भजन प्रभाव भाँति बहु भाषा' से वेदके अनुकूल दिखाया। और 'तेहि धिर देह चिरत कृत नाना।' (१। १३। ४) कहकर आचरणसे श्रीरघुनाथजीको अंगीकार है यह दिखाया। तथा, 'परम कृपाल प्रनत अनुरागी' से अपना निर्वाह दिखाया कि मेरी कविताका आदर करेंगे एवं अपने और रघुनाथजीमें प्रणत और प्रणतपालका नाता दृढ़ किया।

# जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहिं \* करुना किर कीन्ह न कोहू॥ ६॥

<sup>\*</sup> तेहि—को॰ रा॰ श॰ प्र॰। जेहिं—१६६१, १७०४ (श॰ ना॰ चौ॰। परन्तु रा॰ प॰ में 'तेहि' है), १७२१, १७६२, छ॰। करु॰, पं॰, पं॰ रा॰ ब॰ श॰ जीने 'तेहि' पाठ दिया है।

अर्थ—जिसकी अपने दासपर अत्यन्त ममता और कृपा है और जिसने कृपा करके (फिर) क्रोध नहीं किया॥६॥

नोट—१ यह चौपाई और अगली 'परम कृपाल प्रनत अनुरागी' के विशेषण हैं। दूसरेका दु:ख देख स्वयं दु:खी हो जाना 'करुणा' है।

नोट—२ (क) 'ममता' और 'अनुराग' (जो ऊपर 'प्रनत अनुरागी' में कह आये हैं) का एक ही अर्थ है। इसी तरह 'छोह' और 'कृपा' का (जो ऊपर 'कृपालु' कह आये हैं) एक अर्थ है। पूर्व 'परम' विशेषण दिया, इसीसे यहाँ 'अति' विशेषण दिया। (ख) 'अति' का भाव यह है कि जीव ज्यों ही आपकी शरण आता है, आप उसके सब अपराध भूल जाते हैं। श्रीमुखवचन है कि 'कोटि बिप्र बध लागिहिं जाहू। आए सरन तज उँ निहं ताहू॥' 'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जनम कोटि अघ नासिहं तबहीं।।" जौं सभीत आवा सरनाईं। रिखह उँ ताहि प्रानकी नाईं॥' (सुं० ४४) 'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम॥' (वाल्मीकीय रामायण ६। १८। ३३)

नोट—३ ऊपर कहा कि प्रणतपर अनुराग करते हैं। इसपर यदि यह सन्देह कोई करे कि 'फिर क्रोध भी करते होंगे; क्योंकि जहाँ राग है, वहाँ द्वेष भी है?' तो इसका निवारण इस चौपाईमें करते हैं। भाव यह कि जिस जनपर ममता और छोह है, उसपर क्रोध नहीं करते। यथा—साहिब होत सरोष सेवक को अपराध सुनि। अपने देखे दोष सपनेहु राम न उर धरे॥' (दोहावली ४७) पुनः, 'जेहि अघ बधेउ ब्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली॥ सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी॥' (बा० २८) इत्यादि। वाल्मीकीयमें भी यही कहा है कि 'न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया॥' (२।१।११) 'मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथंचन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदर्गाहितम्॥' (६।१८।३)

नोट—४ इस चौपाईमें प्रभुको 'जितक्रोध' और 'पूर्णसमर्थ स्वामी' दर्शित किया है। जो पूर्ण नहीं होते, वे ही अपराधपर क्रोधित होते हैं। यथा—'भली-भाँति पहिचाने-जाने साहिब जहाँ लौं जग, जूड़े होत थोरे ही थोरे-ही गरम। "रिझ-रीझि दिये बर-खीझि, खीझि घाले घर, आपने निवाजेकी न काहू को सरम॥' (वि॰ २४९) 'कहा बिभीषन लै मिल्यो कहा बिगाखो बालि। तुलसी प्रभु सरनागतिह सब दिन आए पालि॥' (दोहावली १५९)

#### गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू॥ ७॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी खोयी हुई वस्तुको दिलानेवाले, गरीबनिवाज (दीनोंपर कृपा करनेवाले), सरल-स्वभाव, सबल, सर्वसमर्थ स्वामी और रघुकुलके राजा हैं॥ ७॥

नोट—१ (क) 'गई बहोर' इति। अर्थात् (१) गई (=खोयी) हुई वस्तुको फिरसे ज्यों-की-त्यों प्राप्त कर देनेवाले। यथा, (क) दशरथमहाराजका कुल ही जाता था। यथा—'भइ गलानि मोरे सुत नाहीं॥' (१। १९८) उनके कुलकी रक्षा की। विश्वामित्रजीका यज्ञ मारीचादिके कारण बन्द हो गया था, सो आपने मुनिको निर्भय किया। देखत जग्य निसाचर धाविहां। करिंहं उपद्रव मुनि दुख पाविहां॥' (१। २०६) 'निरभय जग्य करहु तुम्ह जाई॥' मारि असुर द्विज निरभय कारी।' (१। २०९) 'कौसिक गरत तुषार ज्यों लिख तेज तिया को।' (वि०) (ख) अहल्याका पातिव्रत्य नष्ट हुआ। उसका रूप उसको फिर दिया, पाषाणसे स्त्री किया और उसे फिर पितसे मिलाया। 'गौतम नारी साप बस उपल देह धिर धीर।''ं मुनि श्राप जो दीन्हा''ं एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हिर चरन परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पितलोक अनंद भरी॥' (१। २११) 'चरन-कमल-रज-परस अहल्या निज पित-लोक पठाई।' (गी० १। ५२) (ग) गौतम ऋषिकी बिछुड़ी हुई स्त्री दिलायी। 'रामके प्रसाद गुर गौतम खसम भये, रावरेहु सतानंद पृत भये मायके।' (गी० १। ६७) (घ) श्रीजनक-प्रतिज्ञा गयी रही, उनका प्रण रखा। यथा—'तजह

आस निज निज गृह जाहू।""तौ पनु किर होतेउँ न हँसाई॥' (१। २५२) 'कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयित बचन उचारहीं।' (१।२६१)"" 'जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई।' (१। २६३) (ङ) सुग्रीवजीको फिर राज्य दिया। 'सो सुग्रीव कीन्ह किप राऊ।' (च) देवताओंको सम्पत्ति सब रावणने छीन ली थी, सो उनको दिलायी। यथा—'आयसु भो, लोकिन सिधारे लोकपाल सबै, 'तुलसी, निहाल कै कै दिये सरखतु हैं॥' (क० ६। ५८) 'दसमुख-बिबस तिलोक लोकपित बिकल बिनाए नाक चना हैं। सुबस बसे गावत जिन्हके जस अमरनगर- समृखि सना हैं॥' (गी० ७। १३)

(२) महानुभावोंने कुछ और भी भाव ये लिखे हैं। (क) योगभ्रष्ट होनेपर आपकी शरण जिसने ली आपने उसे फिर योगमें आरूढ़ कर दिया। पुनः, जिसका मायाके आवरणके कारण विषयासक्त होनेसे स्वरूपका ज्ञान जाता रहता है, उसे फिर प्राप्त करानेवाले हैं। (करु०) पुनः, सम्पूर्ण अवस्था व्यतीत होनेपर भी जब अन्तिम समय आ जाता है, तब भी शरण होते ही जन्मका फल प्राप्त कर देते हैं। यथा— 'तरेउ गजेन्द्र जाके एक नाउँ', 'बिगरी जनम अनेक की सुधरे अबहीं आजु। होहि राम को नाम जपु तुलसी तिज कुसमाजु॥' (दोहावली २२) 'गई बहोर ओर निर बाहक साजक बिगरे काज के। सबरी सुखद गीध गित दायक समन सोक किपराज के॥' (गी०)

नोट—२ (क) 'गरीबनिवाजू' के उदाहरण। यथा—'अकारन को हितू और को है। बिरद 'गरीब-निवाज' कौनको, भौंह जासु जन जोहै॥' (वि० २३०) 'बालि बली बलसालि दिल सखा कीन्ह किपराज। तुलसी राम कृपालु को बिरद गरीब निवाज॥' (दोहावली १५८) 'राम गरीबनिवाज हैं मैं गही न गरीबी। तुलसी प्रभु निज ओर ते बनि परै सो कीबी॥' (विनय०) अयोध्याकाण्डभर इसके उदाहरणोंसे भरा हुआ है। गरीबी, मिसकीनता और दीनता एक ही हैं, पर्याय हैं। दीनता यह होनी चाहिये कि मुझसे नीच कोई नहीं है, तृण–(घास–) वत् हो जाय, पैरसे कुचले जानेपर जो उफ़ भी नहीं करती। जिस दशामें फिर दूसरा भाव ही न समा सके, सदा उसी रंगमें रँगा रहे। श्रीदेवतीर्थस्वामीजी 'दीनता' की व्याख्या यों करते हैं, 'पित पद सुरित लगी सियजू की आन भाव न समाई। उनको सुरित आन की कैसे होइ न बात कहाई॥ सखी दीनता यह देवलमें क्षणक रहे जो आई। तौ चटपटी परै सियजू को इहई नेक उपाई॥' (ख) कोई ऐसा लिखते हैं कि मायाके कारण जो सब धन ऐश्वर्यहीन हो गये उन गरीबोंको ऐश्वर्य देनेवाले होनेसे 'गरीबनिवाज' कहा।

नोट— ३ 'सरल' के उदाहरण यथा— 'सिसु सब राम प्रेम बस जानें। प्रीति समेत निकेत बखानें॥ निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई। सिहत सनेह जाहिं दोउ भाई॥' (१।२२५) 'राम कहा सब कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं॥' (१।२२७) 'बेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुना ऐन। बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बैन॥' (अ०१३६) 'सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह।' (अ०९) 'सरल सील साहिब सदा सीतापित सिरस न कोइ।' (विनय०) निषाद और शबरीके प्रसंग इसी गुणको सुचित करते हैं।

नोट—४ 'सबल' इति। रामायणभर इसका दृष्टान्त है। सबल ऐसे कि 'सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई।।'(६। २२) पुन:, सबल ऐसे कि शंकरजीके भी ध्यानमें नहीं आते। (पांडेजी)

नोट ५ 'साहिब' इति। यथा—'हिर तिज और भिजये काहि। नाहिन कोउ राम सो ममता प्रनतपर जािह॥ मुनीस, जोगिबद बेद-पुरान बखाने। पूजा लेत, देत पलटे सुख हािन-लाभ अनुमाने॥' (वि० २३६) दोहा कनककिसपु बिरंचिको जनकर्म मन अरु बात। सुतिह दुखवत बिधि न बरजेउ कालके घर जात॥ संभु सेवक जान जग बहु बार दिये दस सीस। करत रामिबरोधसो सपनेहु न हटक्यो ईस॥ और देवन्हकी कहा कहीं स्वारथिहिके मीत॥ कबहुँ काहु न राखिलियो कोउ सरन गयउ सभीत॥' (विनय, २१६) 'जे सुर, सिद्ध, २८। ४ में भी देखिये। (वि० २४९-२५०, १९१) किवतावली और (१३। ६) नोट ४ देखिये।

नोट—६ 'रघुराजू' इति। ऐसे कुलमें अवतीर्ण हुए कि जिसमें लोकप्रसिद्ध उदार, शरणपालादि राजा हुए और आपका राज्य कैसा हुआ कि 'त्रेता भइ सतजुग की करनी।' 'राम राज बैठे त्रैलोका। हरिषत भये गये सब सोका॥ बयरु न करु काहू सन कोई। राम प्रताप बिषमता खोई॥""काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं।' (२१)""अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा।' (उ० १९से २३तक) पुनः (७। ३१) देखिये। इससे दिखाया कि इनकी शरण लेनेसे जीव अभय हो जाते हैं।

#### 'सरल सबल साहिब रघुराजू' इति।

ब्रह्मचारी श्रीबिन्दुर्जी—सरल भी हैं और साथ ही सबल भी और पुनः वे रघुकुलके महाराज हैं। सरलके साथ, सबल इसलिये कहा कि सबलताहीमें 'सरलता' और 'शक्ति'हीमें क्षमाकी शोभा होती है और यह न समझा जावे कि ये शक्तिहीन थे, अतएव दीन (या सरल) थे। यथा—'शक्तानां भूषणं क्षमा।' रघुवंशियोंमें ज्ञानमें मौन और शक्तिमें क्षमा, दानमें अमानता, वैसे ही सबलतामें सरलता—ये गुण स्वभावसे सिद्ध हैं। यथा—'ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव॥' (रघुवंश १। २२) सो उन रघुवंशियोंमें और उस रघुकुलमें श्रीरामचन्द्रजी सर्वश्रेष्ठ अतएव पुरुषोत्तम हैं। बड़ी साहिबीमें नाथ बड़े सावधान हो।' (क० ७। १२६) 'साहिब' के साथ 'रघुराज' पद देनेका यह भी भाव है कि वे साहिब अथवा ईश्वर होते हुए रघुराज हैं और रघुराज होते हुए भी ईश्वर हैं। अर्थात् उनका चिरत और महत्त्व ऐश्वर्य माधुर्यमय है।

पं० रामकुमारजी—अवतार लेकर भक्तोंका जो हित करते हैं सो कहते हैं। मन, वाणी और चिरतसे 'सरल' हैं। भक्तोंके लिये बड़े-बड़े बलवान् राक्षसोंको मारते हैं, अत: 'सबल' हैं। तीनों लोकोंकी रक्षा करते हैं, अत: 'साहिब' कहा। 'रघुकुलके राजा' हैं, धर्मकी रक्षा करते हैं।

#### छः विशेषण देनेके भाव

१ सन्त श्रीगुरुसहायलालजी—(क) 'गई बहोरः"' से सात अवतार सूचित किये हैं। यथा, 'मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बपु धरी॥''जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तनु धिर तुम्हइँ नसायो॥'(लं० १०९) अथवा, (ख) सब अवतार सूचित किये। (१) 'गई बहोर' से 'मीन, कमठ, शूकर' अवतार सूचित किये। शंखासुर वेदको चुराकर समुद्रमें ले गया था, सो मत्स्यरूपसे ले आये। दुर्वासाके शापसे लक्ष्मी समुद्रमें लुप्त हो गयी थीं। क्षीरसागर मथनेके लिये गरुड़पर मन्दराचल लाये। देवताओंके सँभाले जब न सँभला तो कमठरूपसे मन्दराचलको पीठपर धारण किया। हिरण्याक्ष पृथ्वीको पाताल ले गया तब शूकररूप हो पृथ्वीका उद्धार किया। (२) 'गरीब नेवाजू' से नृसिंह-अवतार सूचित किया। क्योंकि प्रभुता तजकर विप्ररूप धर भीख माँगी। एवं बुद्धरूप जनाया जो देव-गुणोंके हेतु वेदिनन्दक कहलाये। (इसीसे कहीं-कहीं बुद्धको अवतारमें नहीं गिना है।) (४) 'सबल' से परशुराम-अवतार कि जिन्होंने इक्कीस बार पृथ्वीको निक्षत्रिय किया, इत्यादि जितने अवतार हैं उन सबके साहिब हैं। (५) 'सबल साहिब रघुराजू'=ऐसे सबल परशुराम उनके भी स्वामी श्रीरामजी हैं कि जिनकी स्तुति परशुरामजीने की। अवतारका परास्त होना इसीमें है। इस प्रकार आपको अवतारोंका अवतारी सूचित किया। यथा—'एतेषामवताराणामवतारी रघूत्तम।' (हनुमत्संहिता)

२ सुदर्शनसंहितामें लिखा है कि 'राघवस्य गुणो दिव्यो महाविष्णुः स्वरूपवान्। वासुदेवो घनीभूतस्तनुतेजः सदाशिवः॥ मत्स्यश्च रामहृदयं योगरूपी जनार्दनः। कुर्मश्चाधारशिक्तश्च वाराहो भुजयोर्बलम्॥ नारिसंहो महाकोपो वामनः किटमेखला। भार्गवो जङ्ययोर्जातो बलरामश्च पृष्ठतः॥ बौद्धस्तु करुणा साक्षात् किल्किश्चित्तस्य हर्षतः। कृष्णः शृंगाररूपश्च वृन्दावनिवभूषणः॥ एते चांशकलाः सर्वे रामो ब्रह्म सनातनः॥' (१—५) अर्थात् श्रीराघवके जो दिव्य गुण हैं वही विष्णु हैं, उनका कल्याणकारी घनीभूत तेज वासुदेव हैं, योगरूपी जनार्दन श्रीरामजीका हृदय

मत्स्य है, आधारशक्ति कूर्म, बाहुबल वाराह, महाक्रोध नृसिंह, किटमेखला वामन, जंघा परशुराम, पृष्ठभाग बलराम, बौद्ध साक्षात् श्रीरामजीकी करुणा, चित्तका हर्ष किल्क और श्रीकृष्ण वृन्दावनिवहारी श्रीरामजीके शृंगारस्वरूप हैं। इस प्रकार ये सब श्रीरामजीके अंश हैं और श्रीराम अंशी स्वयं भगवान् हैं। सम्भवतः इसीके आधारपर मानसमयंककारने लिखा है, 'परसुराम अति सबल हैं, साहिब सब पर राम। हिय अधार भुज कोप किट जंघ अंश सुखधाम॥' अर्थात् उपर्युक्त छहों अवतार क्रमशः हृदय, आधारशक्ति, भुजा, कोप, किट और जंघाके अंशोंसे हृए हैं। अतः श्रीरामजी सबके स्वामी वा अवतारी हैं।

३ रा० प्र०—यहाँ छ: विशेषण दिये हैं। ये प्रतिकाण्डकी कथाके लिये क्रमसे एक-एक विशेषण हैं। उत्तरकाण्ड खिलभाग जानकर छोड़ दिया है। या छठे विशेषण 'रघुराज' से लंका और उत्तरकाण्डोंकी कथाका संग्रह किया। 'गई बहोर, गरीब नेवाजू' हैं—विश्वािमत्र, अहल्या तथा जनकराजके बाधित और विनष्ट होते हुए ध्येय और प्रेयको लौटाया एवं शबरी, निषाद आदिपर कृपा की। सरलता शबरी आदिके यहाँ जानेमें, सबलता तालबेध और खर-दूषणािदके वधमें, साहबी विभीषणकी रक्षामें, रघुराज रिपुरिहत राज्यमें (प्रतिकाण्डके लिये क्रमशः एक-एक विशेषण माननेसे एक काण्डकी कथाके लिये विशेषणकी कमी होती है। इसकी पूर्ति 'साहिब'को सुन्दर एवं लंका दोनों काण्डोंकी कथा दर्शित करनेवाला विशेषण माननेसे हो सकती है। विनयमें कही हुई 'आदि अंत मध्य राम साहिबी तिहारी' श्रीहनुमान्जीके चिरत तथा हनुमद्रावणसंवादमें भलीभाँति दर्शित की गयी है और लंकाकाण्डमें भी मन्दोदरी, अंगद, माल्यवान, कुम्भकर्णािदद्वारा तथा त्रैलोक्य-विजयी रावणके वधसे सिद्ध ही है। मा० प० कार 'साहिब' से अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर और लंका चार काण्ड लेते हैं। किष्किन्धामें सुग्रीवकी साहिबी सजी, सुन्दरमें विभीषणको लंकेश कहा और तिलक कर दिया तथा लंकामें राज्यपर बिठा दिया)।

#### बुध बरनहिं हरिजस अस जानी। करहिं पुनीत सुफल निज बानी॥८॥

शब्दार्थ—**पुनीत**=पवित्र। **सुफल**=जो मुखसे निकले वह सच हो यही वाणीकी सफलता है। श्रीराम-यशगुण कितना ही कोई बढ़ाकर कहे, वह थोड़ा ही है। इसलिये रामगुणगानमें जो कुछ कहा जायगा सब सत्य ही होगा। इससे वाणी सफल होती है। (मा॰ प्र॰)।=कृतार्थ।

अर्थ—ऐसा जानकर (कि गुणातीत प्रभु भक्तहित देह धारण करके चिरत करते हैं जिसे गाकर भक्त भव पार होते हैं और वे प्रभु परमकृपाल, प्रणत-अनुरागी और गयी-बहोरादि हैं।) बुद्धिमान् पण्डित हिरयश वर्णन करते हैं और अपनी वाणीको पवित्र और सुफल करते हैं॥ ८॥

नोट—१ 'करिहं पुनीत' उपक्रम है, 'निज गिरा पाविन करन कारन रामजसु तुलसी कहेउ॥' (३६१) में इसका उपसंहार है। इस चौपाईका चिरतार्थ बालकाण्डके अन्तमें है। यथा—'तेहि ते मैं कछु कथा बखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी॥ निज गिरा पाविन करन कारन, रामजस तुलसी कहेउ॥' (३६१)

नोट—२ रामयश वर्णन करनेका यहाँ दूसरा कारण बतलाया। प्रथम कारण 'तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा॥' (१३। २) में कह आये।

#### तेहि बल मैं रघुपति गुनगाथा। कहिहउँ नाइ रामपद माथा॥ ९॥

अर्थ—उसीके बलसे मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें शीश नवाकर (उन्हीं) रघुकुलके स्वामीके गुणोंकी कथा कहूँगा॥९॥

टिप्पणी—१ 'तेहि बल' इति। जिस बलसे बुध वर्णन करते हैं, उसी बलसे मैं भी वर्णन करता हूँ। अर्थात् भजन जानकर अथवा बुध ऐसा जानकर वर्णन करते हैं और इनको देखकर वर्णन करना उचित ही है। शारदाशेषादिका आश्रय लेकर बुध वर्णन करते हैं और बुधका आश्रय लेकर मैं वर्णन करता हूँ।

टिप्पणी—२ उस बलसे 'मैं रघुपति गुणगान करूँगा', यहाँ इतना कहकर आगे 'मुनिन्ह प्रथम हरि

कीरित गाई' से 'एिह प्रकार बल मनिह दिखाई' तक बलका वर्णन है। [पुन:, 'तेहि बल'='भजन बल' से। (रा० प्र०) वा, श्रीरामचन्द्रजीको 'गई बहोर गरीब नेवाजू' जानकर उनके बलपर। (करुणासिन्धुजी) 'बल' का अर्थ 'भरोसा, बिर्ता, विश्वास' है। यथा—'जौं अंतहु अस करतब रहेऊ। माँगु माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ॥'(२। ३५) 'कत सिख देइ हमिह कोउ माई। गालु करब केहि कर बलु पाई॥'(२। १४) 'मैं कछु कहउँ एक बल मोरे। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे॥'(१। ३४२)]

टिप्पणी—३ 'किहिहउँ' अर्थात् आगे कहूँगा, अभी नहीं कहता, अभी तो वन्दना करता हूँ। आगे जब कहूँगा तब रामपदमें माथा नवाकर कहूँगा। यथा—'अब रघुपित पदपंकरुह हिय धिर पाइ प्रसाद। कहउँ जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद॥' (१। ४३)

# मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मगु चलत सुगम \* मोहि भाई॥ १०॥

अर्थ—मुनियोंने पहले हरियश गाया है। भाई, उसी मार्गपर चलना मुझे सुगम जान पड़ता है॥ १०॥ नोट—१ 'मुनिन्हः\*\*\* 'इति। (क) मुनिन्ह बहुवचनसे निश्चित हुआ कि पूर्व भी मुनियोंने श्रीरामयश गाया है। (ख) 'तेहि मगु' इति। भाव कि जो राह वे निकाल गये, उसी राहपर हम भी चलेंगे। यह नहीं कहते कि जो उन्होंने कहा वही हम भी कहेंगे। वह मग क्या है? 'तदिप कहे बिनु रहा न कोई', 'निज निज मित मुनि हिरिगुन गाविहं॥'(७।९१) 'एहि भाँति निज निज मित विलास मुनीस हिरिह बखानहीं। प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥'(७।९२) यही मार्ग हम भी ग्रहण करेंगे। पुनः किसीने बाल, किसीने पौगण्ड या विवाह, किसीने वन या रण और किसीने राजगदी इत्यादि प्रसंग लेकर जो जिसको भाया उसीको विस्तारसे जहाँतक उसकी बुद्धि जिस प्रसंगमें चली कहा, वैसे ही हम भी जैसी कुछ प्रभुकी कृपा–अनुकम्पासे बुद्धिमें अनुभव होगा कहेंगे। (ग) सुगमता आगे दोहेमें दृष्टान्तद्वारा कहते हैं।

नोट—२ 'मोहि भाई।' इसका अर्थ बैजनाथजीने 'मुझे रुचता है, भाता है' किया है। 'भाई' विचार करनेमें मनके सम्बोधनके लिये बोलनेकी रीति है, वस्तुत: इसका कोई अर्थ यहाँ नहीं है। विशेष (८। १३) 'जग बहु नर सर सिर सम भाई।' में देखिये।

# दो०—अति अपार जे सरित बर जौं नृप सेतु कराहिं। चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु बिनु श्रम पारिह जाहिं॥ १३॥

शब्दार्थ—सेतु=पुल। बर=बड़ी, श्रेष्ठ। पिपीलिका=चींटी (वा, च्यूँटी)। सिरत=नदी। श्रम=परिश्रम, थकावट। अर्थ—जो बड़ी दुस्तर नदियाँ हैं, यदि राजा उनमें पुल बँधा देते हैं, तो बहुत ही छोटी-से-छोटी चींटियाँ भी बिना परिश्रमके पार चली जाती हैं॥ १३॥

नोट—१ 'रघुपित कथा' उपमेय है और वह स्त्रीलिंग है; इसिलये स्त्रीलिंग शब्द श्रेष्ठ नदी (सिरत बर) से उसकी उपमा दी। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ 'समुद्र' न कहकर 'सिरत बर' ही कहनेका कारण यह है कि 'मुनिन्ह प्रथम हिर कीरित गाई' (जो ऊपर कह आये हैं उस) के 'कीरित' के साथ समुद्रका समानाधिकरण नहीं है—'। रघुपितचिरत अपार है। यथा, 'कहँ रघुपितके चिरत अपारा।' इसीसे 'अपार सिरत' की उपमा दी। पं० शिवलाल पाठकजी इस दोहेका भाव यह लिखते हैं कि 'सिरत नदी वर पर जलिध, अस सियवर यश जान। मन पिपीलिका तोष लिग, कहे सेतु निर्मान॥' (मा० अ० २७) और मा० म० में लिखते हैं—'मकब सिंह बप रामयश लरसुघदुदजल अंत।' अर्थात् सिरतबर (=समुद्र) रूपी रामयशपर पुल बाँधना सर्वथा असम्भव है, परन्तु यहाँ मनके सन्तोषके लिये सेतु बाँधना कहा है। पुन: पूर्व जो 'गई बहोर……' में सात अवतार कहे थे, उनका यश क्रमसे सातों समुद्र है। ल (लवण)

<sup>\*</sup> सुलभ—१७२१, १७६२, छ०। सुगम—१६६१, १७०४, को० रा०।

र (इक्षुरस), सु (सुरा), घ (घृत), दु (दुग्ध), द (दिध) और जल (मीठे जलका) ये सात समुद्र हैं, जो क्रमशः एकसे दूसरा दूना होता गया है। पुल बाँधना तो सभीपर असम्भव है, उसपर भी जो अन्तिम सबसे बड़ा मिष्ट जलिध है वह तो अत्यन्त अपार है। उसपर तो मनसे भी सेतु-बन्धन करना महान् असम्भव है। परन्तु मनके सन्तोषके लिये कहते हैं िक वाल्मीिक, व्यास आदिने आखिर उसे गाया ही है और उसपर 'इति श्री' लिखी ही है वैसे ही मैं कहूँगा। 'इति श्री' लगाना ही पुल बाँध देना है। नोट—२ यहाँ वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे-तैसे आदि वाचक पद लुप्त हैं। 'अति अपार सिरतवर'

नाट—र यहा वाचकलुप्तापमालकार है। जस-तस आदि वाचक पद लुप्त है। आते अपार सारत रामयश है, 'नृप' वाल्मीकि व्यासादि' हैं, सेतु उनके रचे ग्रन्थ और पिपीलिका गोसाईंजी हैं।

### एहि प्रकार बल मनहि देखाई। करिहौं रघुपति कथा सुहाई॥ १॥

अर्थ—इस प्रकार मनको बल दिखाकर श्रीरघुनाथजीको सुन्दर शुभ कथा कहूँगा॥१॥

टिप्पणी—१ ऊपर पहले यह कह आये हैं कि 'तेहि बल मैं रघुपति गुन गाथा। कहिहउँ नाइ रामपद माथा॥' (१३। ९) और यहाँ कहते हैं कि 'एहि प्रकार बल मनिह देखाई। किरहौं रघुपति कथा सुहाई॥' प्रथम 'किहहउँ' कहा, अब 'किरहौं' कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम गोस्वामीजीने यह कहा था कि 'बुध बरनिहं हिरजस अस जानी। करिहं पुनीत सुफल निज बानी॥' जब उनका वर्णन कहा, तब अपने लिये भी वर्णन करना लिखा, अतः 'किहहउँ' पद दिया। पुनः, जब मुनियोंका सेतु बाँधना कहा, यथा—'तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई॥ अति अपार जे सिरत बर जौं नृप सेतु कराहिं।' तब आपने भी कहा कि दूसरोंके लिये मैं भी ऐसा ही करूँगा। यह बात 'किरहोंं' पद देकर सूचित की है।

टिप्पणी—२ प्रथम गोस्वामीजीने 'तेहि बल' कहा और यहाँ 'एहि प्रकार' कहते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ दो प्रकरण हैं। पहले मन कदराता था, कथा कहनेमें प्रवृत्त ही नहीं होता था। जब बल दिखाया तब प्रवृत्त हुआ। यह प्रकरण 'समुझत अमित रामप्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई॥' (१२। १२) से लेकर 'तेहि बल मैं रघुपतिगुन गाथा। कहिहउँ नाइ रामपद माथा॥' (१३। ९) तक है। मनका कदराना दूर हुआ, बुद्धि कथा कहनेको तैयार हुई, परंतु पार होनेमें संशय रहा। दूसरे प्रकरणका यहाँ प्रारम्भ हुआ। पार जानेके लिये अब बल दिखाते हैं कि 'मृनिन्ह प्रथम हरिकीरित गाई। तेहि मगु चलत सुगम मोहिं भाई॥ अति अपार जे सिरत बरणण '। यह दूसरा प्रकरण 'एहि प्रकार बल मनिहं देखाई॥' पर समाप्त हुआ। पुनः, मुनियोंको श्रीरामकी अमित प्रभुताई कहनी कठिन है। जितनी मुनि कहते हैं, उतनी हमसे कही जाना दुष्कर था। श्रीरामजीकी प्रभुता समझकर मन कदराता था, उसे इस प्रकार बल दिखाया कि मुनियोंने यथाशिक उसे कहा तो हम भी यथाशिक कहेंगे, उतना न सही।

नोट—'सुहाई' से कई अभिप्राय निकलते हैं। कथा सुन्दर है, सबको 'सुहाई' अर्थात् प्रिय लगेगी। यथा, 'प्रिय लागिहि अति सबिहि मम भिनिति रामजस संग' और जैसी हमको सुहावेगी, भावेगी, वैसी कहेंगे, अर्थात् जैसे किसीने बालचिरत, किसीने विवाह इत्यादि अपनी-अपनी रुचिके अनुसार कहा वैसे ही हमें जो रुचेगा हम उस प्रसंगको विस्तारसे कहेंगे।

#### निज नीचानुसंधानसहित वन्दनाका प्रकरण समाप्त हुआ।

\*\*\*\*

#### कवि-वन्दना-प्रकरण

ब्यास आदि किब पुंगव नाना। जिन्ह सादर हरिसुजस बखाना॥ २॥ चरन कमल बंदौं तिन्ह केरे। पुरवहु सकल मनोरथ मेरे॥ ३॥ अर्थ—व्यास आदि अनेक बड़े-बड़े किव जिन्होंने बड़े आदरपूर्वक हरिसुयश कहा है।। २॥ उन सबोंके चरण-कमलोंको प्रणाम करता हूँ। (वे) सब मेरे मनोरथको पूरा करें॥ ३॥

नोट—१ व्यासहीका नाम दिया, वह भी आदिमें, क्योंकि व्यासजी २४ अवतारोंमेंसे एक अवतार माने गये हैं। आप ऐसे समर्थ थे कि अपने शिष्य संजयको यह सिद्धि आपने ही दी कि वह राजा धृतराष्ट्रके पास बैठे हुए महाभारतयुद्ध देखता रहा और राजाको क्षण-क्षणका हाल वहीं बैठे-बैठे बताता रहा था। पुनः, काव्यरचनामें आप ऐसे निपुण हुए कि १८ पुराण कह डाले। पुनः, आपने वेदोंके विभाग किये हैं। अतः सबसे प्रधान समझकर इनको प्रथम कहा। आप शुकदेवजीके पिता और सत्यवतीजीके पुत्र विसष्ठजीके प्रपौत्र हैं। गोस्वामीजी चाहते हैं कि आप ऐसी ही कृपा हमपर करें कि हमें भी श्रीरामचरित सूझने लगे और हम उसे छन्दोबद्ध कर सकें। पुनः, 'ब्यास आदि' पद देकर यह भी सूचित किया कि इनसे लेकर इनके पूर्व जितने बड़े-बड़े किव द्वापर, त्रेता और सतयुगमें हुए उन सबकी वन्दना करते हैं। द्विवेदीजी कहते हैं कि 'आदिकवि' को एक पद कर देनेसे इस रामायणके प्रबन्धमें प्रधान श्रेष्ठ वाल्मीकिजीका भाव भी आ जाता है। और बैजनाथजीका मत है कि यहाँ व्यास, आदिकवि वाल्मीकि और बड़े-बड़े किव नारद, अगस्त्य, विसष्ठ, याज्ञवल्क्य आदि जो बहुत-से हुए, उन सबोंकी वन्दना है। परन्तु वाल्मीकिजीकी वन्दना आगे एक दोहेमें स्वतन्त्ररूपसे की गयी है जिसका कारण स्पष्ट है कि उन्होंने केवल रामचिरत्र ही गान किया है और कुछ नहीं और इन व्यासादि महर्षियोंने श्रीहरिचरित्र तो सादर अवश्य गाया है, पर उन्होंने देव, दैत्य, नर, नागादिके भी चरित्र वर्णन किये हैं, केवल भगवच्चरित्र ही नहीं। (वे० भू०)। गुंगव=श्रेष्ठ, बड़े-बड़े।

नोट—२ 'सकल'पद 'व्यास आदि' और 'मनोरथ'दोनोंके साथ ले सकते हैं। इसे दीपदेहलीन्याय कहते हैं। 'सकल मनोरथ' क्या है? सुन्दर मित हो, सुन्दर कविता बने और कविताका साधुसमाजमें आदर-सम्मान हो।

नोट—३ 'सादर बरने' इति। प्रेम, उत्साह, सावधानतासे चित्त लगाकर कहना ही आदरसे कहना है। 'सादर' पद देकर बतलाते हैं कि हरियश आदरपूर्वक वर्णन करना चाहिये। यथा—'जे एहि कथिहं सनेह समेता। किहिहिं सुनिहिं समुझि सचेता॥'(१।१५) 'रघुपित चिरत महेस तब हरिषत बरनइ लीन्ह।' (बा० १११) इत्यादि। पुनः, 'सादर'=आदरके सिहत। 'सादर' कहनेका अभिप्राय यह है कि किवने अपने नायक और उनके चिरत आदिका श्रद्धापूर्वक वर्णन किया है, वह उसका प्रिय विषय है। यह भी जनाया कि औरोंके चिरत सामान्यतः वर्णन किये हैं, पर भगवच्चिरत्र आदरसिहत कहे हैं।

टिप्पणी—पूर्व ऐसा कह आये हैं कि '*मुनिन्ह प्रथम हरि कीरित गाई।*' अब उन्हीं व्यास आदि मुनियोंकी वन्दना करते हैं जो किव भी हैं। पहले रामरूप मानकर वन्दना की थी, अब रामचरितके नाते वन्दना करते हैं।

किल के किबन्ह करौं परनामा। जिन्ह बरने रघुपित गुन ग्रामा॥ ४॥ जे प्राकृत किब परम सयाने। भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने॥ ५॥ भये जे अहिहं जे होइहिहं आगें। प्रनवों सबिह क्षिपट सब त्यागें॥ ६॥

शब्दार्थ-परनामा=प्रणाम। गुनग्रामा=गुणोंका समूह, यश।

अर्थ—किलयुगके (उन) सब किवयोंको (भी मैं) प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका वर्णन किया है॥ ४॥ जो बड़े चतुर 'प्राकृत' किव हैं जिन्होंने भाषामें हिरचरित कहा है॥ ५॥ और, जो (ऐसे किव) हो गये हैं, मौजूद हैं या आगे होंगे, उन सबोंको सब कपट छोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ॥ ६॥

१-सबनि—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। सबहि—१६६१, रा० प्र०, १७०४। २-छल—१७२१, १७६२, छ०, रा० प०, मा० प्र०। सब—१६६१, १७०४, (शं० ना०), को० रा०।

#### कवियोंकी वन्दना

नोट—१ ग्रन्थकारने दोहा १४ की दूसरी अर्द्धालीमें प्रथम व्यास आदि अनेक श्रेष्ठ किवयोंकी वन्दना की। फिर किलयुगके किवयोंकी वन्दना चौथी अर्द्धालीमें की, तत्पश्चात् भूत, भिवष्य, वर्तमानके भाषाके किवयोंकी वन्दना की।

व्यासादिको 'किब पुंगव' कहा, इसिलये उनकी वन्दनामें 'चरन कमल बंदों' पद दिया, जो विशेष सम्मानका द्योतक है। औरोंके लिये केवल 'प्रनवों' पद दिया है। व्यवहारकी शोभा इसीमें है कि जो जैसा हो, उसका वैसा ही सम्मान किया जावे।

उक्त तीनों स्थानोंमें हरियश वर्णन करना सबके साथ लिखा है। यथा, 'जिन्ह सादर हरिसुजस बखाना', 'जिन्ह बरने रघुपित गुन ग्रामा', 'भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने।' ये विशेषण तीनों जगह देकर यह सूचित करते हैं कि हम उन्हीं किवयोंकी वन्दना कर रहे हैं जिन्होंने 'हरिचरित' वर्णन किया है, जिन्होंने हरिचरित नहीं कहा, वे चाहे संस्कृतके किव हों चाहे भाषाके, हम उनकी वन्दना नहीं कर रहे हैं।

यहाँ तीन प्रकारके किवयोंकी वन्दना की। व्यास आदि बड़े-बड़े किव जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापरमें हुए, उनकी वन्दना प्रथम की। फिर किलके किवयोंकी दो शाखाएँ कीं। (१४। ४) में 'भाषा' पद न देकर सूचित किया कि किलयुगमें जो संस्कृतके किव कालिदास, भवभूति आदि हुए हैं उनकी वन्दना करते हैं और अन्तमें भाषाके किवयोंकी वन्दना की।

पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि तीसरी शैलीमें भाषाके किवयोंको '*प्राकृत किब*' कहकर सूचित किया कि व्यास आदि अप्राकृत किव हैं।

*प्राकृत*=साधारण, लौकिक (अर्थात् प्राकृतिक) गुणोंसे विशिष्ट। यथा, '*यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ।*' जिनका साधारण व्यवसाय यह है कि स्थूल प्रकृति विशिष्ट अदिव्य नायकोंका वर्णन करते हैं।

प्रोफे॰ दीनजी—'जे प्राकृत किब परम सयाने। भाषा<sup>\*\*\*\*</sup> 'इति। संस्कृतमें करनेवालोंने कलियुगका विचार न किया कि संस्कृत कौन समझेगा और इन्होंने समयानुसार भाषामें किया; इसिलये 'परम सयाने' विशेषण इनको दिया गया। 'प्राकृत<sup>\*\*\*\*\*</sup>' अर्थात् कलियुगमें जिन किवयोंने 'प्राकृत' भाषामें रामचिरत बखाना और जिन्होंने भाषामें बखाना। दो तरहके किव। 'परम सयाने' दीपदेहली है।

द्विवेदीजी—'*प्राकृत किब*' ऐसा पद डालनेसे प्राकृतभाषाके किव अर्थात् बौद्धमतके भी किव जो हिर चरित्रानुरागी हैं उन्हें जना दिया।

ा प्राकृत' इति। इस शब्दके दो अर्थ लिये गये हैं। इसलिये यह भी बताना आवश्यक है कि 'प्राकृत' भाषा कौन भाषा है। ईसवीसन्से तीन सौ वर्ष पूर्व अर्थात् आजसे दो हजार तीन सौ वर्ष-पूर्व भाषा प्राकृत रूपमें आ चुकी थी। पूर्वी प्राकृत 'पाली' भाषाके नामसे प्रसिद्ध हुई। संस्कृतके विकृत और वर्तमान हिन्दीकी प्रारम्भिक अवस्थाका नाम 'प्राकृत' था। चन्दबरदाईके पहले तथा सोलहवीं शताब्दीके आस-पासतक सर्वथा प्राकृतमें कविता होती थी। जैनग्रन्थ तथा अनेक बौद्धग्रन्थ भी प्राकृतहीमें हैं। वर्तमान हिन्दी अर्थात् सूरसेनी (व्रजभाषा), अवधी और मागधी आदिका सम्मिश्रण ही 'भाषा' है। भाषाका लक्षण बताया गया है कि 'संस्कृतं प्राकृतं चैव शूरसेनं च मागधम्। पारसीकमपभ्रंशं भाषाया लक्षणानि षद्॥' अर्थात् इन छहोंसे मिली हुई जबानका नाम 'भाषा' है। (बे० भू०)

नोट—२ भए=हुए। अर्थात् हमारे पहले जो हो गये हैं, जैसे चन्द किव (जो भाषाके आदि किव हुए जिनका 'पृथ्वीराज रासो' प्रसिद्ध ग्रन्थ है), और गंग आदि। 'अहिंह =आजकल हमारे समयमें मौजूद हैं, वर्तमान। जैसे, सूरदासजी। होइहिंह =आगे होंगे, भिवष्यके।

नोट—३ 'कपट सब त्यागे' इति। (क) गोस्वामीजीने इन कवियोंको 'कपट त्याग' कर प्रणाम करना लिखा। मुं॰ रोशनलालजी लिखते हैं कि ये भाषाके कवि आपके सजातीय हुए, इससे उनको कपट-

छल त्यागकर प्रणाम करते हैं। (पांडेजी) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'संस्कृत-किवयोंके साथ छल-कपट करनेकी प्राप्ति नहीं, इसिलये उनसे छल-कपट त्याग करना न कहा। भाषाकिवयोंके साथ छल-कपट होना सम्भव है। क्योंकि ये भी भाषाके किव हैं, अतः इनसे सफाई की।' (ख) यहाँ 'कपट' क्या है? पं० रामकुमारजी कहते हैं कि ऊपरसे प्रणाम करना और भीतरसे बराबरीका अभिमान रखना कि ये भाषाके किव हैं और हम भी तो भाषाके किव हैं यही कपट है। छलसे प्रणाम नहीं करते कि मेरी किवताकी निन्दा न करें, बिल्क सद्भावसे प्रसन्न होनेके लिये प्रणाम करते हैं। आगे होनेवाले किवयोंको प्रणाम किया, इससे लोग यह अनुमान न करें कि छोटेको प्रणाम क्यों किया, अतएव ऐसा कहा कि छोटाई-बड़ाई या ऊँच-नीचका भेद न रखकर वन्दना करता हूँ। (वीरकिव)

# होहु प्रसन्न देहु बरदानू। साधु-समाज भनिति सनमानू॥ ७॥ जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बादि बालकवि करहीं॥ ८॥

शब्दार्थ—**प्रबंध**=रचना, काव्य। **बादि**=व्यर्थ, बेकार। **बाल**=बालकोंकी-सी बुद्धिवाले, तुच्छबुद्धि, मूर्ख। अर्थ—आप सब प्रसन्न होकर वरदान दीजिये कि साधुसमाजमें किवताका आदर हो॥७॥ (क्योंकि) जिस किवताका आदर साधु नहीं करते उसका परिश्रम ही व्यर्थ है, मूर्ख किव (व्यर्थ ही उसमें परिश्रम)करते हैं॥८॥

नोट—१सू०मिश्र अपने ग्रन्थकी साधुसमाजमें आदरकी प्रार्थना है। इससे यह न समझना चाहिये कि गोसाईंजी काव्यके यशको चाहते हैं। उनका आशय तो यह है कि रामचरित्र वर्णन करनेवालोंके भीतर भेदका नाम भी नहीं रहता, यथा—'सुनु सठ भेद होइ मन ताके। श्रीरघुबीर हृदय निहं जाके॥' अतएव गोसाईंजीने उनकी प्रार्थना की कि जो तत्त्वकी बात हो और उन लोगोंको प्रिय हो वे मुझपर कृपा करके उसका वर देवें।

नोट—२ साधुसमाजमें सम्मान हो यह वर माँगा। अब बताते हैं कि कविता कैसी होनी चाहिये कि जिसका साधु सम्मान करते हैं।

नोट-३ दो असम वाक्योंमें 'जो' 'सो' द्वारा समता दर्शाना 'प्रथम निदर्शना' है।

#### कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥ ९॥

शब्दार्थ—**कीरति**=कीर्ति, यश जो दान, पुण्य आदि शुभ कर्मोंसे हो, जैसे बाग लगाना, धर्मशाला, पाठशाला, बावली बनवाना, तालाब या कुँआ खुदवाना इत्यादि। **हित**=हितकर। **भूति**=ऐश्वर्य, जैसे अधिकार, पदवी, उहदा पाना, धनवान् होना। **भली**=अच्छी।

अर्थ—कीर्ति, किवता और ऐश्वर्य वही अच्छे हैं जो गंगाजीकी तरह सबको हितकर हों॥ ९॥ नोट—१ 'सुरसिर सम सब कहँ हित होई' इति। राजा भगीरथने जन्मभर कष्ट उठाकर तपस्या की तब गंगाजीको पृथ्वीपर ला सके, जिससे उनके 'पुरुखा' सगरके ६०,००० पुत्र जो किपलभगवान्के शापसे भस्म हो गये थे तरे और आजतक सारे जगत्का कल्याण उनके कारण हो रहा है। उनके पिरश्रमसे पृथ्वीका भी हित हुआ। यथा— 'धन्य सो देस जहाँ सुरसरी।' गंगाजी ऊँच–नीच, ज्ञानी–अज्ञानी, स्त्री–पुरुष आदि सबका बराबर हित करती हैं। 'सुरसिर सम' कहनेका भाव यह है कि कीर्ति भी ऐसी हो जिससे दूसरेका भला हो। यदि ऐसे किसी कामसे नाम प्रसिद्ध हुआ कि जिससे जगत्को कोई लाभ न हो तो वह नाम सराहनेयोग्य नहीं। जैसे खुशामद करते–करते रायसाहब इत्यादि कहलाये अथवा प्रजाका गला घोंटने वा काटनेके कारण कोई पदवी मिल जाय। इसी तरह किवता पिवत्र हो (अर्थात् रामयशयुक्त हो) और सबके लिये उपयोगिनी हो, जैसे गंगाजल सभीके काम आता है। (पं॰ रा॰ कु॰) 'किवता' सरल हो, सबकी समझमें आने लायक हो, व्यर्थ किसीकी प्रशंसाके लिये न कही गयी हो, वरन्, 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' होते हुए 'सकल जनरंजनी।' और 'भव सिरता तरनी' सम हो, सद्पदेशोंसे परिपूर्ण हो। जो ऐश्वर्य मिले तो उससे दूसरोंका उपकार ही करे, धन हो

<sup>\*</sup> कहीं-कहीं 'कर' पाठ आधुनिक प्रतियोंमें है।

तो दान और अन्य धर्मोंके कामोंमें लगावे। क्योंकि 'सो धन धन्य प्रथम गित जाकी।' धनकी तीन गितयाँ कही गयी हैं। दान, भोग और नाश। सू० मिश्र कहते हैं कि 'कीर्ति, भिणित, भूतिकी समता गंगाजीसे देनेका कारण यह है कि तीनों गंगाके समान हैं। कीर्तिका स्वरूप स्वर्गद्वार है और अकीर्तिका नरकद्वार। यथा—'कीर्तिस्वर्गफलान्याहुरासंसारं विपश्चितः। अकीर्त्तं तु निरालोकनरकोद्देशदूतिकाम्॥' अर्थात् पिण्डत लोग कहते हैं कि कीर्ति स्वर्गदायक और अकीर्ति जहाँ सूर्यका प्रकाश नहीं है ऐसे नरककी देनेवाली है। अतएव सबकी चाह कीर्तिकी ओर रहती है। वाणी उसका नाम है जिसके कथनमात्रसे प्राणिमात्रका पाप दूर हो जाय। 'तद्वाग्विसर्गों जनताघविप्लवः' इति (भा० १। ५। ११)। भूतिका अर्थ धन है। 'धनाद्धि धर्मः प्रभवति', 'नाधनस्य भवेद्धर्मः' इत्यादि। पुनः, 'सुरसिर समः '' का भाव कि वेदादिका अधिकार सब वर्णोंको नहीं, प्रयागादि क्षेत्र एकदेशमें स्थित हैं, सबको सुलभ नहीं, इत्यादि और गंगाजी, गंगोत्तरीसे लेकर गंगासागरतक कीट-पतंग, पशु-पक्षी, चींटीसे लेकर गजराजादितक, चाण्डाल, कोढ़ी, अन्त्यज, स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, रंक-राजा, देव-यक्ष-राक्षस आदि सभीका हित करती हैं। इसी तरह संस्कृत भाषा सब नहीं जानते, इने-गिनेहीका हित उससे होता है और भाषा सभी जानते हैं उसमें जो श्रीरामयश गाया जाय तो उससे सबका हित होगा। यह अभिप्राय इसमें गर्भित है।

नोट—२ (क) यहाँ 'सुरसरि सम हित' कहा। आगे (१५। १-२)में वह 'हित' कहते हैं। 'मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका॥' (ख) तीन उपमेयोंका एक ही धर्म 'सब कहँ हित' कहना 'प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार' है। (ग) आगे भाषाकाव्यका अनुमोदन करते हैं।

#### राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अंदेसा॥ १०॥

शब्दार्थ—असमंजस=दुविधा, पशोपेश, सन्देह, सोच-विचार। यथा, 'असमंजस अस हृदय बिचारी बढ़त सोच……', 'बना आइ असमंजस आजू'; अयुक्त। अंदेसा (अंदेशा)=यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ चिन्ता, फ़िक्र है। सुकीरित=सुन्दर उत्तम कीर्ति, निर्मल यश।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्ति (तो) सुन्दर है और मेरी वाणी भदेसी है। यह असामंजस्य है, यह असंगति है, इसकी मुझे चिन्ता है॥ १०॥

नोट—१ 'असमंजस अस मोहि अँदेसा' इति। पं० रामकुमारजी—अगली चौपाईमें अपनी वाणीको टाट और रामयशको रेशम कहते हैं, जैसे रेशमी कपड़ेपर टाट (अर्थात् सनकी) बखिया (सीवन) भदेस है; वैसे ही भदेस वाणीमें सुन्दर यश कहना अच्छा नहीं लगेगा, यही असमंजस आ पड़ा है कि करें या न करें और इसीसे चिन्ता है।

नोट—२ करुणासिंधुजी श्रीरामजीकी कीर्तिके योग्य मेरी वाणी नहीं है, इससे असमंजस और चिन्ता है कि यदि संत इसे ग्रहण न करें तो न कहना ही भला है, परन्तु बिना कहे भी मन नहीं मानता। नोट—३ पुन:, अन्देशा इसलिये है कि मेरी वाणीके कारण श्रीरामयशमें धब्बा न लगे। जैसा कहा है कि 'तुलसी गुरु लघुता लहत लघु संगति परिनाम। देवी देव पुकारिअत नीच नारि नर नाम॥' (दोहावली ३६०)

#### तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे॥ ११॥

शब्दार्थ—**सिअनि**=सीवन, सिलाई, बखिया। **पटोरे** (पटोल)=रेशमी वस्त्र। **मोरे**=मुझे, मुझको। अर्थ—(परन्तु) आपकी कृपासे यह बात भी मुझे सुलभ हो सकती है (कि वह मेरी भणित समुचित और सुसंगत हो जाय) जैसे रेशमकी सिलाईसे टाट भी सुशोभित होता है॥११॥\*

नोट—१ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि इस मेरी वाणीके माहात्म्यसे मुझे लोग अभिमानी न समझें इसलिये 'राम सुकीरित' इत्यादि दो चौपाइयोंसे अपनी वाणीको अधम ठहराया और उसे टाटके ऐसा बनाया। पण्डित, राजा और बाबूलोग सनके टाटको अधम समझकर उसपर नहीं बैठते, लेकिन साधारण लोगोंके

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—(२) रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी लगती है। (मानसांक, ना॰ प्र॰) (३) टाटकी हो या रेशमकी हो, सिलाई अच्छी होनेपर सुहावनी लगती ही है। (वीरकवि)

लिये तो टाट ही प्रधान है। जहाँ दस भाई इकट्ठे होते हैं उसकी प्रशंसा 'वहाँ टाट पड़ा है' इस शब्दसे करते हैं; दिवालिया हो जानेसे कहते हैं कि उसका टाट उलट गया है। इस टाटमें रामचिरत बर तागकी सीवन है इसलिये अच्छे लोग भी देखकर ललचेंगे, यह ग्रन्थकारकी उत्प्रेक्षा है।

नोट—२ मिश्रजी इस चौपाईसे ग्रन्थकार अपने मनको दृढ़ करते हैं कि सत्संगतिसे क्या-क्या नहीं हो सकता है। यद्यपि मेरी वाणी रामगुणवर्णन करनेके लायक़ नहीं, तथापि आपकी कृपासे हो जायगी। नोट—३ यहाँ 'वाचक लुप्तोपमा अलंकार' है। 'जैसे' और 'तैसे' शब्द लुप्त हैं जैसे रेशमकी सीवनसे टाट शोभित है उसी तरह श्रीरामचरितके योगसे मेरी वाणी भी सुहावनी लगेगी। (मा० प्र०)

नोट—४ '*सुलभ*' का भाव यह है कि भदेस वाणीसे रामयश कहना फबता नहीं, सो तुम्हारी कृपासे मुझे सुलभ है। (पं० रा० कु०)

#### 'सिअनि सुहावनि टाट पटोरे' इति।

- (क) पं॰ रामकुमारजी—रेशममें टाटकी सीवन भदेस है, सो भी सुहावनी हो जावेगी। अर्थात् वाणीकी भदेसता मिट जावेगी।
  - (ख) मा॰ प्र॰—मेरी भदेस वाणीमें श्रीरामकीर्ति शोभित होगी, जैसे टाटपर रेशमकी सिलाई शोभित होती है।
- (ग) श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि अब कुछ व्यंग्यसे लाड़ जनाते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं कि हमारी वाणी श्रीरामकीर्तिके योग्य तो नहीं है, परन्तु आपकी कृपासे योग्यता भी सुलभ (सहज ही प्राप्त) हो जावेगी। क्योंकि सुन्दर रेशमके तागेसे अगर टाट अच्छी तरह सिया जावे (भाव यह है कि टाटपर रेशमकी बखिया अगर अच्छी की जावे) तो उससे टाटकी भी शोभा हो जाती है। इसी तरह टाटरूपी वाणीको श्रीरामयश बर तागसे मैं सीता हूँ। आप कृपा करें तो वह भी अच्छी लगेगी। श्रीरामयश रेशम उसमें भी चमकेगा।
- (घ) श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि यहाँ काकोक्ति अलंकार है। सनसे पाटाम्बर सिला हुआ क्या अच्छा लगेगा? नहीं । भाव यह है कि सनसे पाटाम्बर सियें तो देखनेवालोंको तो अच्छा कदापि नहीं लगेगा, वे हँसी उड़ावेंगे; परन्तु पहननेवाले उसे अंगीकार कर लें तो निर्वाह हो जाता है; सीनेवालेका परिश्रम भी सफल हो जाता है। इसी तरह मेरी वाणीको आप अपनावेंगे तो वह भी सुहावेगी। पुन: वाल्मीकि, व्यास आदिकी संस्कृत कविताको रेशम और भाषा कविताको टाट-सम कहा है। जिन्हें 'सीत' रूपी प्रीति व्यापी है उन्हें टाट भी अच्छा लगेगा। (पं०, रा० प०)

बैजनाथजी—यदि कहो कि प्रभुकी कीर्ति तो उत्तम ही है और भाषा सबको सुलभ है तब उसके बनानेमें क्या असमंजस करते हो, तो उसपर कहते हैं कि नहीं। चाहे संस्कृत हो चाहे भाषा, काव्यकी बनावट सबमें अच्छी लगती है जैसे चाहे रेशमी वस्त्र हो चाहे टाट हो, यदि सिलाई अच्छी बने तो वह टाटमें भी अच्छी लगेगी और रेशममें भी। वही सीवनरूप सुन्दर काव्य करनेयोग्य नहीं हूँ वह भी आपकी कृपासे सुलभ है। क्या सुलभ है, यह आगे कहते हैं।

वे॰ भू॰ रा॰ कु॰ दा॰—पूर्व जिन-जिन बातोंका निर्देश कर चुके हैं कि मेरी कविताका साधुसमाजमें सम्मान हो, पण्डित लोग आदर करें और गंगासमान सबको हितकर हो; भदेस होनेसे मेरी कवितामें अपने गुणोंसे उपर्युक्त बातोंको प्राप्त करनेकी स्वयं शक्ति नहीं है। आपकी कृपासे 'सोउ' वह सब भी मेरी कविताको सुगमतासे प्राप्त हो जायेगी जिसकी कि मुझे आशा नहीं है क्योंकि 'सो न होइ बिनु बिमल मिति""।

नोट—५ 'सुलभ सोउ मोरे' इति। गोस्वामीजी यहाँ कहते हैं कि 'सुलभ सोउ मोरे।' कौन-सी वस्तु सुलभ है? जिस वस्तुका सौलभ्य वे चाहते हैं वह उपर्युक्त चौपाईमें होनी चाहिये; परन्तु उसमें उसका निर्देश नहीं मिलता है। तो 'सोउ' का प्रयोग किसके लिये किया है? इसका उत्तर यह है कि असमंजसके विरुद्ध-गुण-धर्मवाली बातका

<sup>\*</sup> पहले जो बात कही है पीछे काकोक्तिसे उसके पुष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब कोई अटपट बात कही जाती है तभी उसको काकोक्तिसे पुष्ट किया जाता है। यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। (प्रोफे॰ दीनजी)

वे सौलभ्य चाहते हैं और उस भावका शब्द 'सामंजस्य' या 'सुसंगित' होगा। अतः उसका अध्याहार किया गया। इससे यह ज्ञात हुआ कि 'सोउ' का प्रयोग 'सुसंगित' के लिये किया गया है और उसीका उनकी कृपासे होना मानते हैं। 'राम सुकीरित भिनिति भदेसा।' इस चौपाईमें पहले 'राम सुकीरित को' कहा है, फिर अपनी भिणितिको 'भदेसा' कहा है; इसी क्रमसे यथा-संख्यालंकारके अनुसार 'सिअनि सुहाविन टाट पटोरे' के शब्दोंको भी होना चाहिये। अतः 'राम सुकीरित' का उपमान 'पटोरे सिअनि' और 'भिनित भदेसा' का 'टाट' होना चाहिये। इससे इसका यही अर्थ हुआ कि 'रेशमकी सीवनसे टाट सुशोभित होगा।'

#### <sup>१</sup>करहु अनुग्रह अस जिय जानी। बिमल जसहिं अनुहरइ सुबानी॥ १२॥

शब्दार्थ-अनुहरइ=उसके अनुसार, योग्य, तुल्य वा सदृश हो, प्राप्त करे।

अर्थ—जीमें ऐसा जानकर कृपा कीजिये। निर्मल यशके योग्य सुन्दर वाणी हो जावे। [वा, वाणी विमल यशको प्राप्त करे। (मा॰ प॰)]

'विमल जसिंहं अनुहरइ सुबानी' इति। भाव यह कि यदि आपके जीमें यह बात आवे कि देखो तो कैसा अनाड़ी है कि सुन्दर रेशम टाटमें सीता है तो मुझे अपना जानकर मुझपर कृपा करके पाटके लायक वस्त्र दीजिये। अर्थात् श्रीरामयशके लायक मेरी वाणी कर दीजिये। (करुणासिन्धुजी)

पं॰ रामकुमारजी—'ऐसा जीमें जानकर अनुग्रह करो कि रेशममें टाटकी सीवन है सो मेरी वाणी सुन्दर होके विमल यशमें अनुहरै अर्थात् रेशम सम हो जावे। रेशममें रेशमकी सीवन अनुहरित है।'

# दो०—सरल कबित कीरित बिमल सोइ आदरिहं सुजान। सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करिहं बखान॥१४(क)॥ सो न होइ बिनु बिमल मित मोहि मित-बल अति थोरि। करहु कृपा हरिजस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोरि॥१४(ख)॥

शब्दार्थ—सहज बयर=स्वाभाविक वैर, जैसे चूहे-बिल्लीका, नेवले-साँपका, गौ-व्याघ्रका इत्यादि। यह वैर बिना किसी कार्य-कारणके होता है और किसी प्रकार भी जीते-जी नहीं छूट सकता। दूसरा कृत्रिम वैर है जो किसी कारणसे होता है और उस कारणके दूर हो जाने वा मान लेनेसे छूट जा सकता है, पर सहज वैर बराबर बना रहता है, कदापि नहीं छूटता। 'सरल किवत' 'सरल' किवता वह है जिसमें प्रसाद गुण हो, और प्रसाद गुण वह है जिसके आश्रयसे सुनते-सुनते किवता समझमें आ जावे। कीरित बिमल='निर्मल कीर्ति। यथा, 'बरनउँ रघुबर बिसद जस'(२९), 'राम सुकीरित'(१४) 'जिन्हिहं न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर बिसद जस'(१४)। बखान=बड़ाई-सिहत वर्णन, प्रशंसा। यथा, 'मंदािकिन कर करिहं बखाना।'

अर्थ—जो कविता सरल हो और जिसमें निर्मल चिरतका वर्णन हो उसीको सुजान आदर देते हैं और उसको सुनकर शत्रु भी सहज वैर छोड़कर सराहते हैं अर्थात् सरलता और निर्मल यश उसमें हों तो सुजान और वैरी दोनों आदर करते हैं। से (ऐसी कविता) बिना निर्मल बुद्धिके नहीं हो सकती और बुद्धिका बल मेरे बहुत ही थोड़ा है। आपसे बारम्बार विनती करता हूँ कि आप कृपा करें जिससे में हिरयश कह सकूँ (अथवा मुझे हिरयश कहना है अतएव आपकी कृपा चाहिये)॥१४॥

१-१६६१ में यह अर्धाली थी पर उसपर फीका हरताल है। काशिराजकी छपाई हुई प्रति एवं छक्कनलालजी, भागवतदासजी, बाबा रघुनाथदास और अयोध्याजीके महात्माओंकी प्रतियोंमें यह अर्द्धाली पायी जाती है। अत: हमने भी लिया है।

२-कहौँ निहोरि—१७२१, १७६२, छ०। करउँ निहोर—१६६१, १७०४, गौड़जी, को० रा०।

३-'जो कविता सरल हो और यश निर्मल हो उसीका आदर सज्जन करते हैं तथा उसीको सुनकर स्वाभाविक वैरी भी अपने वैरको छोड़कर उसका वर्णन करने लगते हैं'। विनायकी टीकाकार यह अर्थ करते हैं और लिखते हैं

टिप्पणी—१ 'सरल किवत कीरित"" इति। (क) किवता किटन हो तो सुजान आदर नहीं करते और उसमें रामजीकी विमल कीर्ति न हो तो भी आदर नहीं करते। अर्थात् किवताहीमें सरलता और निर्मल कीर्ति दोनों होने चाहिये। यथा—'भिनिति विचित्र सुकिवकृत जोऊ। रामनाम विनु सोह न सोऊ॥' 'रामनाम जस अंकित जानी॥ सादर कहिं सुनिहं बुध ताही।' इत्यादि। (ख) 'जो सुनि करिहं बखान' का भाव यह है कि प्रथम तो शत्रु सुनते ही नहीं और यदि सुनें भी तो 'बखान' नहीं करते, सुनकर चुप रहते हैं। पर वे भी 'दिव्य किवता' को वैर भुलाकर सुनते और कहते हैं।

नोट—१ सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि नीति तो यही है कि सहज वैर, जैसे बिल्ली-चूहेका, न्योले-सर्पका, सिंह-हाथीका तो जीते-जी कदापि नहीं जाता पर गोस्वामीजीका कथन है कि उत्तम काव्य सहज वैरको भी हटा देता है, उसीमें यह शक्ति है कि स्वाभाविक स्वभावको हटाकर अपूर्व अविरोधी गुणको करता है। ऐसे काव्यके बनानेकी शक्ति मुझमें नहीं है। इसलिये आपलोगोंसे विमल मितकी प्रार्थना करता हूँ; क्योंकि बिना इसके सरल कविता नहीं बन सकती, जिसकी सहज वैरी भी प्रशंसा करें। द्विवेदीजी लिखते हैं कि नैषधकार श्रीहर्षकी कविता सुनकर उनके पिताके शत्रु कान्यकुब्जेश्वरके दरबारके प्रधान पण्डितने भी हार मानकर प्रशंसा की और अपने स्थानपर श्रीहर्षको नियुक्त कर दिया; इसीपर श्रीहर्षने नैषधके अन्तमें लिखा है कि 'ताम्बुलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्' (सर्ग २२)

नोट—२ 'पुनि पुनि'=बारम्बार कवि ऐसी प्रार्थना करते हैं। यथा, 'होहु प्रसन्न देहु बरदानू', 'करहु अनुग्रह अस जिय जानी', 'करड कृपा हरिजस कहउँ।'

नोट—३ प्रायः रामचिरतमानसके प्रेमी इसपर विचार किया करते हैं कि गोस्वामीजीके इस ग्रन्थका आदर देश–देशान्तरमें हो रहा है, इसका क्या कारण है ? कोई आपकी दीनता ही इसका कारण कहते हैं। कोई और–और कारण बताते हैं। हमारी समझमें एक कारण इस दोहेसे ध्विनत होता है। सरलस्वभाव– किव, वैसे ही सरल उनकी किवता, वह भी विमल यशसे अंकित, फिर क्यों न सर्वत्र आदरणीय हो! अवतारवादके कट्टर विरोधी, सगुण ब्रह्मके न माननेवाले, वैष्णविसद्धान्तके कट्टर शत्रु इत्यादि पन्थाई एवं अन्य–अन्य मतावलम्बी लोग एवं भाषाके कट्टर विरोधी भी इधर बराबर किसी–न–किसी रूपमें श्रीरामचिरतमानसकी प्रशंसा करते देखे जा रहे हैं।

#### किब कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुनि सुरुचि लिख, मोपर होहु कृपाल॥१४(ग)॥

शब्दार्थ—किब=काव्यके सर्वांगोंको जानने और निर्दोष सर्व गुणोंसे विभूषित काव्यमें श्री हरियश गानेवाला

करु०, पं०, रा० प्र०, मा० प्र० के अनुसार हमने ऊपर अर्थ दिया है। परन्तु 'सोइ' और 'जो' का सम्बन्ध होता है उसके अनुसार अर्थ होगा—'कवित सरल और विमलयशयुक्त हो जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर छोड़कर सराहते हैं उसीका आदर सज्जन करते हैं।' बैजनाथजीने यह अर्थ दिया भी है। इसके अनुसार कविताका सज्जनोंमें आदर होनेके लिये तीन गुण चाहिये।

तथा सूक्ष्म दृष्टिवाला ही 'कवि' है। **कोबिद**=पण्डित। काव्यांगादि जाननेवाले, व्याकरण और भाषाओंके पण्डित भाष्यकार आदि 'कोविद' हैं। **मानस**=मानससरोवर। **सुरुचि**=सुन्दर इच्छा वा अभिलाषा।

अर्थ—किव और कोविद जो रामचिरतमानसरूपी निर्मल मानससरोवरके सुन्दर हंस हैं, वे मुझ बालककी विनती सुनकर और सुन्दर रुचिको जानकर मुझपर कृपा करें।

नोट—१ (क) मंजु=मंजु मानस, मंजु मराल (दीपदेहरी-न्यायसे)। सुन्दर हंस कहनेका भाव यह है कि जैसे हंस मानसरोवर छोड कहीं नहीं जाते क्योंकि वे ही उसके गुणोंको भलीभाँति जानते हैं, वैसे ही आप रामचरितहीके श्रवण, मनन, कीर्तनमें अपना समय बिताते हैं। यथा— **'सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ**'''''**कवीश्वरकपीश्वरौ ॥'** (मं० श्लो०) आप भूलकर भी और काव्य न करते, न गाते, न सुनते और न देखते हैं। (ख) वे० भू० रा० कु० दा० जी कहते हैं कि इस ग्रन्थमें तीन प्रकारके हंसोंका उल्लेख पाया जाता है। हंस, राजहंस और कलहंस। क्षीरनीरविवरणविवेकमात्र जिनको है उनको 'हंस' कहा है। यथा— 'संत हंस गुन गहिंह पय परिहरि बारि बिकार।'(१।६) 'अस बिबेक जब देइ बिधाता। सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंच बिधाता।। भरत हंस रबिबंस तड़ागा। जनिम कीन्ह गुन दोष विभागा॥'(२।२३२) राजहंसमें चालकी प्रधानता है। यथा—'सखी संग लै कुँअरि तब चिल जन् राजमराल।'(१। १३४) कलहंस वे हैं जिनमें सुन्दर बोलीकी प्रधानता है। यथा— 'कल हंस पिक सुक सरस रव किर गान नाचिहें अपछरा ॥'(१।८६) 'बोलत जलकुक्कुट कलहंसा'(३।४०) यहाँ मरालके साथ 'मंजु' विशेषण देकर भगवच्चरित्रके कवि-कोविदोंको तीनों गुणोंसे सम्पन्न सूचित किया, इसीलिये इनके सम्बन्धसे अपने बारेमें तीन क्रियाएँ 'स्नि', 'लिखि', 'होहु कृपाल' दी गयी; जो सम्भवत: हंस, कलहंस और राजहंसके गुणोंका द्योतक है। (ग) पं० सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि मानसमंजुमरालसे महादेवजीका ग्रहण करना चाहिये। जिस कर्ममें जो प्रधान रहता है उस कर्मके आरम्भमें लोग पहले उसीका ध्यान करते हैं; जैसे लडनेके समय महावीरजीका। इसी प्रकार आगे वाल्मीकिजीका स्मरण है। (घ) गोस्वामीजीने श्रीभरतजीके प्रसंगमें 'मंजुमराली'की उपमा दी है। यथा—'हिय सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें मुख पंकज आई॥''बिमल बिबेक धरम नयसाली। भरत भारती मंजु मराली॥'(२।२९७) इसके अनुसार निर्मल विवेक और धर्मनीतिशाली होनेसे 'मंजू मराल' का रूपक दिया जाना सम्भव है। वे मानसके ही सुन्दर कमलवनमें विचरा करते हैं। यथा—'सुरसर सुभग बनज बनचारी।' (२।६०) उसी समानताके लिये यहाँ 'मराल'की उपमा दी। पुन: हंस प्राकृत मानससरमें विचरते हैं और ये कविकोविद अप्राकृत श्रीरघुवरचरित मानस-सरमें विचरते हैं, इससे इनको 'मंजु मराल' कहा। वा, और अवतारोंके चरित गानेवाले 'मराल' और रघुवरचरितमानसमें विहार करनेवाले होनेसे 'मंज़ मराल' कहा। (ङ) लिख-'मनकी बात भाँप लेना' ही लखना कहलाता है। यथा-'लखन लखेउ रघुबंसमिन ताकेउ हर कोदंड।' (१।२५९), 'लषन लखेउ प्रभु हृदय खँभारू।'(२।२२७)

टिप्पणी—पं॰ रामकुमारजी—(१) 'बाल बिनय सुनि सुरुचि लिखि' कृपा करनेको कहते हैं। इसका भाव यह है कि मुझमें एक यही बात है जिससे आप मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं, और वह यह है कि मैं आपका बालक हूँ और मेरे मनमें सुन्दर चाह है। इसे छोड़ आपके कृपा करनेके लायक मुझमें और कुछ नहीं है। (२) 'बालक' कहनेका भाव यह है कि आप रामचरितमानसके हंस हैं, मैं आपका बालक हूँ, मुझे भी रामचरितमानसका आनन्द दीजिये। (३) गोस्वामीजीने संतोंसे पुत्र-पिताका नाता रखा है। यथा— 'बाल बिनय सुनि करि कृपा,' 'बाल बिनय सुनि सुरुचि लिखि""।

कवि-वन्दना-प्रकरण समाप्त हुआ। समष्टिवन्दना

सो० — बंदौं मुनिपदकंज, रामायन जेहिं निरमयेउ। सखर सुकोमल मंजु, दोषरहित दूषन सहित॥१४(घ)॥ शब्दार्थ—**निरमयेउ**=निर्माण किया, रचा, बनाया, उत्पन्न किया। **सखर** (स+खर)=खर-(राक्षस-) सहित; अर्थात् खरकी कथा इसमें है। दूषन (दूषण) खर राक्षसका भाई। अरण्यकाण्डमें दोनोंकी कथा है।

अर्थ—मैं (वाल्मीकि), मुनिके चरणकमलकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनायी, जो 'खर' सहित होनेपर भी अत्यन्त कोमल और सुन्दर है, और दूषण-(राक्षस-) सहित होनेपर भी दोषरहित है॥ १४॥

नोट—१ करुणासिंधुजी लिखते हैं कि यहाँ गोस्वामीजी वाल्मीकिजीकी 'स्वरूपाभिनिवेश वन्दना' करते हैं जिससे मुनिवाक्य श्रीमद्रामायणस्वरूप हृदयमें प्रवेश करे। नमस्कार करते समय स्वरूप, प्रताप, ऐश्वर्य, सेवा जब मनमें समा जाते हैं तो उस नमस्कारको 'स्वरूपाभिनिवेश वन्दना' कहते हैं।

नोट—२ 'सखर' और 'दूषणसहित' ये दोनों पद शिलष्ट हैं। पहलेका एक अर्थ कठोरता और कर्कशतायुक्त होता है और दूसरा अर्थ 'खर नामक राक्षसके सिहत' है। दूसरेका एक अर्थ 'दोषसहित' और दूसरा 'दूषण नामक राक्षसके प्रसंगसमेत' होता है। अत: यहाँ श्लेषालंकार है। इनके योगसे उक्तिमें चमत्कार आ गया है। भाव यह है कि इस रामायणमें कठोरता, कर्कशता नहीं है। कठोरताके नामसे 'खर' राक्षसका नाम ही मिलेगा और दोषरिहत है, दोषके नामसे इसमें 'दूषण' राक्षसका नाम ही मिलेगा। पुन: सखर होते हुए भी सुकोमल है और दोषरिहत होते हुए भी दूषणसिहत है इस वर्णनमें 'विरोधाभास' अलंकार है।

नोट—३ इस सोरठेको शेखर किवके 'नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला॥' इस श्लोकका अनुवाद कह सकते हैं। गोस्वामीजीने उत्तरकाण्डमें भी लगभग इसी प्रकार कहा है। यथा, 'दंड जितन्ह कर, भेद जहँ नर्तक नृत्यसमाज। जीतहु मनिह सुनिअ अस रामचंद्र के राज॥'(७। २२) इस प्रकार विचार करनेसे यहाँ 'परिसंख्यालंकार' भी है।

'सखर सुकोमल''''' सहित' इति । इस उत्तरार्धके अर्थ टीकाकारोंने अनेक प्रकारसे लिखे हैं । कुछ ये हैं—

- (१) 'वह रामायण सखर अर्थात् सत्यताके सिहत है (खर=सत्य। यथा, 'कर्म उपासन ज्ञान बेदमत सो सब भांति खरों) कोमलतासिहत है, स्वच्छताके सिहत है और दोष-दूषणसे रिहत है। ('रिहत' शब्द दीपदेहली-न्यायसे दोनोंमें है)। काव्यमें दोष-दूषण अर्थात् रोचक, भयानक वचन भी हुआ करते हैं सो इसमें नहीं हैं, इससे 'खर' (यथार्थ) वचन हैं।'खर-दूषणसे राक्षसका अर्थ करनेमें दोष उपस्थित होता है। यदि ग्रन्थकारको राक्षसोंकी कथाका सम्बन्ध लेकर ही वन्दना करना अभिप्रेत होता तो रावण-कुम्भकर्णका ही नाम लिखते। यह 'भाव-दोष' कहलाता है। (नंगे परमहंसजी)
- (२) यह रामायण कैसी है ? उत्तरार्द्ध सोरठेमें कहते हैं कि वह कठोरतासहित है। (क्योंकि इसमें अधिर्मयोंको दण्ड देना पाया जाता है), कोमलतायुक्त है (क्योंकि इसमें विप्र, सुर, संत, शरणागत आदिपर नेह, दया, करुणा करना पाया जाता है), मंजु है (क्योंकि उसमें श्रीरामनामरूप लीलाधामका वर्णन है जिसके कथन, श्रवणसे हृदय निर्मल हो जाता है), दोषरिहत है (क्योंकि अन्य ग्रन्थका अशुद्ध पाठ करना दोष है और इसके पाठमें अशुद्धताका दोष नहीं लगता), दूषण भी इसमें हितकारी ही है, क्योंकि अर्थ न करते बनना दूषण है सो दूषण भी इसमें नहीं लगता, पाठ और अर्थ बने या न बने इससे कल्याण ही होता है, क्योंकि इसके एक-एक अक्षरहीके उच्चारणसे महापातक नाश होता है। प्रमाण, यथा— 'चिरतं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्॥' (रुद्रयामल, अयोध्यामाहात्म्य १।१५)
  - (३) '*सखर'* (अर्थात् कठोर स्वभाववालों) को कोमल और निर्मल करती है, जो दूषणयुक्त हैं उनको भी दोषरहित करती है।
- (४) 'मुनिपद 'सखर अर्थात् तीक्ष्णसिहत हैं (क्योंकि उपासकोंके पाप नाश करते हैं), सुकोमल हैं क्योंकि भक्तोंके हृदयको द्रवीभूत करते हैं, मंजु (उज्ज्वल) हैं (क्योंकि अहंतारूपी मलको निवृत्त करते हैं), दोषरिहत हैं। तपादि करके स्वयं निर्मल हुए और दर्शन करनेवालोंको भी दोषरिहत करते हैं और दूषण अर्थात् पादुकासिहत हैं'। पुन: वह रामायण कैसी है ? सखर है अर्थात् उसमें युद्धादि तीक्ष्ण प्रसंग हैं, उसके पदोंकी रचना कोमल है, मंजु अर्थात् मनोहर है, दोषरिहत अर्थात् काव्यके दोष उसमें नहीं हैं। अथवा सखर है अर्थात् श्रीरामजीका सखारस इसमें वर्णित है। सुग्रीव, गुह और विभीषणसे सखाभाव वर्णित है। कोमल, मंजु और दोषरिहत तीनों विशेषण सखाभावमें लगेंगे। कोमल सुग्रीवके सम्बन्धमें कहा,

क्योंकि उनके दुःख सुनकर हृदय द्रवीभूत हो गया, अपना दुःख भूल गया। गुहकी मित्रताके सम्बन्धमें 'मंजु' कहा क्योंकि उसको कुलसमेत मनोहर अर्थात् पावन कर दिया। दोषरहित-दूषणसिहत विभीषणके सम्बन्धसे कहा। शत्रुका भ्राता और राक्षसकुलमें जन्म दूषण हैं, उन्हें दोषरिहत किया। (पं०)

- (५) भक्तिके जो पाँच रस हैं उनसे युक्त है। 'सख रस कोमल मंजु' अर्थात् उसमें सख्यरस है, कोमल रस अर्थात् वात्सल्यरस है, मंजु अर्थात् शृंगाररस है, दोषरहित रस है, अर्थात् शान्तरस दूषणसहित (अर्थात् दास्य) रस है। दास्यको दूषणसहित कहा, क्योंकि पूर्ण दास्यरस तब हो जब स्वामी जिस राहमें पदसे चले सेवक उस राहमें सिरके बल चले, सो ऐसा होनेको नहीं। यथा—'सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब ते सेवक धरम कठोरा॥'(मा॰ प्र॰)
- (६) मुनिपदकंज सखर अर्थात् बड़े उदार दाता हैं, स्मरण करनेसे कामप्रद हैं; मंजु हैं अर्थात् ध्यानियोंके चित्तके मलको हरते हैं; सुकोमल हैं; दोषरिहत अर्थात् निष्कण्टक हैं। कमल कण्टकयुक्त है इसीसे दूषणसिहत कहा। (बाबा हरिदास)
- (७) वे० भू० रा० कु० दा०-मेरी समझमें तो यहाँ खर और दुषण राक्षसोंका अभिप्राय नहीं है। ये तो सभी रामायणोंमें हैं तब वाल्मीकीयमें विशेषता ही क्या रह गयी? यहाँ कविताकी वृत्तियोंसे अभिप्राय है। कवितामें प्रधान तीन वृत्तियाँ हैं। उपनागरिका या वैदर्भी; परुषा या गौडी और कोमला या पांचाली। यहाँ उपनागरिका या वैदर्भी वृत्तिके लिये ही श्लोकमें 'रम्या' और सोरठेमें 'मंजु' पद आया है। रम्या या मंजु होनेसे ही वैदर्भी वृत्तिके लिये ही कहा गया है कि 'धन्यासि वैदर्भिगुणैरुदारैर्यया समाकृष्यत नैषधोऽपि॥' परुषा या गौडीके लिये तो परुषका पर्यायवाची ही 'खर' शब्द है और कोमलता वृत्तिके लिये 'कोमल' शब्द है। निष्कर्ष यह कि मुनिकृत रामायण प्रधान वृत्तित्रयसे परिपूर्ण है। कवितामें अनेक दोष आ सकते हैं। पीयूषवर्षी जयदेवने 'चन्द्रालोक' में लगभग चालीस दोष लिखे हैं। मुनिकृत रामायण उन दोषोंसे सर्वथा रहित है। झूठ बोलना या लिखना दोष है और सत्य बोलना या लिखना दोष नहीं है, परन्तु अप्रिय सत्य दोष तो नहीं किंतु दूषण अवश्य है। इसीसे मनुने कहा है, 'सत्यं ब्रुयात् प्रियं ब्रुयान्न ब्रुयात्सत्यमप्रियम्' और मानसमें भी कहा है, 'कहिं सत्य प्रिय बचन *बिचारी।* वाल्मीकिजीने कई जगह अप्रिय सत्य कहा है। जैसे लक्ष्मणजीका पिताके लिये कठोर वचन बोलना और श्रीरामजीका श्रीसीताजीको दुर्वाद कहना, सीताजीका लक्ष्मणजीको मर्म वचन कहना इत्यादि। गोस्वामीजीने इन अप्रिय सत्योंको स्पष्ट न कहकर अपने काव्यको अदूषण बना दिया। अर्थात् 'लखन कहेउ कछु बचन कठोरा', 'मरम बचन जब सीता बोला', 'तेहि कारन करुना निधि कहे कछूक दुर्बाद' कहकर उस सत्यका निर्वाह कर दिया परन्तु अप्रियतारूप दुषण न आने दिया। इसीलिये तो मुनिकी रामायणको 'मंजु' और अपनी भाषारामायणको 'अति मंजुलमातनोति' कहा है। (प्रेमसंदेशसे)

नोट—४ 'बंदौं मुनिपदकंज रामायन जेहि निरमयेउ' इति। (क) वाल्मीकिजी मुनि भी थे और आदिकिव भी। ये श्रीरामचन्द्रजीके समयमें भी थे और इन्होंने श्रीरामजीका उत्तरचरित पहलेहीसे रच रखा था। उसीके अनुसार श्रीरामजीने सब चरित किये। इन्होंने शतकोटिरामचरित छोड़ और कोई ग्रन्थ रचा ही नहीं। कहीं इनको भृगुवंशमें उत्पन्न प्रचेताका वंशज कहा है। (श० सा०)

स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड वैशाखमासमाहात्म्यमें श्रीरामायणके रचियता वाल्मीिककी कथा इस प्रकार है कि ये पूर्वजन्ममें व्याधा थे। इनको महर्षि शंखने दया करके वैशाखमाहात्म्य बताकर उपदेश किया कि तुम श्रीरामनामका निरन्तर जप करो और आजीवन वैशाखमासके जो धर्म हैं उनका आचरण करो, इससे वल्मीक ऋषिके कुलमें तुम्हारा जन्म होगा और तुम वाल्मीिक नामसे प्रसिद्ध होगे। यथा—'तस्माद् रामेति तन्नाम जप व्याध निरन्तरम्। धर्मानेतान् कुरु व्याध यावदामरणान्तिकम्॥' 'ततस्ते भविता जन्म वल्मीकस्य ऋषे: कुले। वाल्मीिकरिति नाम्ना च भूमौ ख्यातिमवाप्स्यसि॥' (५६) उपदेश पाकर व्याधाने वैसा ही किया। एक बार कृणु नामके ऋषि बाह्यव्यापारवर्जित दृश्चर तपमें निरत हो गये। बहुत समय बीत जानेपर उनके

शरीरपर दीमककी बाँबी जम गयी इससे उनका नाम वल्मीक पड़ गया। इन वल्मीक ऋषिके वीर्यद्वारा एक नटीके गर्भसे उस व्याधाका पुनर्जन्म हुआ। इससे उसका नाम वाल्मीकि हुआ जिन्होंने रामचरित गान किया। दूसरी कथा 'बालमीक नारद घटजोनी।' (३। ३) में पूर्व लिखी गयी है।

नोट—५ 'मुनि' तो अनेकों हो गये हैं जिन्होंने रामायणें रचीं, तब यहाँ मुनिसे वाल्मीिकहीको क्यों लेते हो? उत्तर यह है कि (क) अन्य मुनियोंने पुराण-संहिता आदिके साथमें रामायण भी कहा है, रामायणगान गौण है जो प्रसंग पाकर कथन किया गया है और वाल्मीिकजीने रामायण ही गान किया, अन्य काव्य नहीं। (ख) 'निरमयेड' शब्द भी 'वाल्मीिक' को ही सूचित करता है, क्योंिक 'आदिकाव्य' रामायणका यही है, इन्हींने प्रथम-प्रथम काव्यमें रचना की। (ग) यहाँ भी गोस्वामीजीके शब्द रखनेकी चतुरता दृष्टिगोचर हो रही है। 'रामायन' शब्द देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वाल्मीिकजीकी ही वन्दना वे कर रहे हैं। श्रीमद्रामायण शब्द केवल वाल्मीकीय रामायणके लिये प्रयुक्त किया जाता है, अन्यके लिये नहीं: अतः यहाँ उन्हींकी वन्दना है।

नोट—६ रामायणमें तो रावण-कुम्भकर्ण मुख्य हैं, उनका नाम न देकर 'खर', 'दूषण' का क्यों दिया? इस शंकाका समाधान एक तो अर्थहीसे हो जाता है िक किवको 'खरता' (कठोरता) और 'दोष' के नामके पर्याय ये ही दो शब्द मिले, रावण और कुम्भकर्ण शब्दोंमें यह अलंकार ही नहीं बनता और न वे काव्यके अंगोंमें आये हैं। और भी इसका समाधान महात्मा यों करते हैं िक रावण-युद्ध और उसका वध होनेमें मुख्य कारण शूर्पणखा हुई। खर-दूषणादि रावणकी तरफसे जनस्थानमें शूर्पणखासिहत रहते थे। ये दोनों रावणके समान बलवान् थे, जैसा रावणने स्वयं कहा है—'खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हिंह को मारे बिनु भगवंता।' (अ० २३) वाल्मीकीयमें जैसा पराक्रम इन्होंने दिखलाया वह भी इस बातका साक्षी है। रावणके वैर और युद्धका श्रीगणेश इन्होंसे हुआ। इस कारण इनका नाम दिया है। पुनः, गोस्वामीजीकी यह वन्दना तो शेखर एवं महारामायणकी वन्दनाके अनुसार है। जो विशेषण वहाँ थे, वही यहाँ दिये गये।

## सो०—बंदौ चारिउ बेद, भव बारिधि बोहित सरिसु। जिन्हिं न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु॥१४(ङ)॥

शब्दार्थ—**बारिध**=समुद्र। **बोहित**=जहाज, नाव, बेड़ा। यहाँ समुद्रके लिये 'जहाज' अर्थ ठीक है। खेद=क्लेश, परिश्रम।

अर्थ—मैं चारों वेदोंकी वन्दना करता हूँ जो संसारसमुद्रके लिये जहाजके समान हैं। जिन्हें रघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते स्वप्नमें भी खेद नहीं होता॥ १४॥

नोट-१ भाव यह है कि श्रीरामचरित वेदोंका प्रिय विषय है, इसलिये वे उसे उत्साहपूर्वक गान करते हैं।

टिप्पणी—१ पहले व्यासजी, फिर क्रमसे वाल्मीकिजी, वेदों और ब्रह्माजीकी वन्दना करना भी भावसे खाली नहीं है। व्यासजी भगवान्के अवतार हैं। वाल्मीकिजी प्रचेताऋषिके पुत्र हैं। इसलिये व्यासजीकी वन्दना इनसे पहले की। वाल्मीकिजीके पीछे वेदोंकी वन्दना की, क्योंकि इनके मुखसे वेद रामायणरूप होकर निकले। यथा—'स्वयम्भूः कामधेनुश्च स्तनाश्च चतुराननाः। वेददुग्धामलं शुक्लं रामायणरसोद्भवम्॥' (स्क ० पु०) [वेद प्रथम-प्रथम भगवान्ने ब्रह्माजीके हृदयमें प्रकट किया था। यथा—'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये' (भा० १।१), 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै' (श्वेता० उ० ६। १८) अर्थात् जो सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माको उत्पन्न कर उनके लिये वेदोंको प्रवृत्त करता है।] वाल्मीकिजी और ब्रह्माजीके बीचमें वेदोंकी वन्दना की; क्योंकि ब्रह्माजीके मुखसे वेद निकले और उनके मुखसे रामायण। ब्रह्माजीके पहले वाल्मीकिजीकी वन्दना करनेका हेतु यह है कि यहाँ रामायणहीका वर्णन है, इसलिये रामायणके आचार्यको प्रथम स्थान देना उचित ही था। ब्रह्माजीकी वन्दना करके अन्य देवताओंकी

वन्दना करते हैं। (बैजनाथजी लिखते हैं कि रामायणका कर्ता जान वाल्मीकिजीकी और उसका पूर्वरूप जान वेदोंकी वन्दना की और वेदोंका आचार्य जान ब्रह्माकी वन्दना की।)

नोट—२ सन्त श्रीगुरुसहायलालजीका मत है कि 'बोहित' से वे जहाज समझने चाहिये जो युद्ध-समय प्राय: जलके भीतर-ही-भीतर चलते हैं। वेदरूपी जहाज भवसागरके जलके भीतर रहकर मोहदलका नाश भीतर-ही-भीतर कर डालते हैं।

नोट—३ 'बरनत रघुबर बिसद जस्' इति। यहाँ प्राय: यह शंका की जाती है कि 'वेदोंमें रघुनाथजीका यशवर्णन तो पाया नहीं जाता फिर गोस्वामीजीने यह कैसे लिखा?' समाधान—गोस्वामीजी वैष्णव थे, श्रीरामभक्त थे। अवतारके स्वीकारहीसे भक्ति शुरू होती है। जिसको कोई-कोई लोग निराकार, निर्गुण इत्यादि ब्रह्म कहते हैं, उसीको हमारे परमाचार्य श्रीमद्गोस्वामीजी साकार, सगुण इत्यादि कहते हैं और यह मत श्रुतियों-पुराणों-संहिताओं इत्यादिमें प्रतिपादित भी है। श्रीमद्भगवद्गीताके माननेवालोंको भी यह बात माननी ही पड़ती है। गोस्वामीजीने श्रीरामचरितमानसमें ठौर-ठौर इसी बातको दृढ किया है, अवतारहीकी शंका तो 'रामचरितमानस' का मुख्य कारण बीजस्वरूप है। '**एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद परधामा।। व्यापक बिश्वरूप** भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥'(१।१३) पुनः 'सगुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा। गाविहं मुनि पुरान बुध बेदा॥', 'अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥', 'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना ॥, पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ॥' (११६), 'आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा।। बिनु पद चलै सुनइ बिनु काना। कर बिनु कर्म करइ बिधि नाना।। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी।। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहड़ घ्रान बिनु बास असेषा।। अस सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी।। जेहि इमि गाविहं बेद बुध जाहि धरिहं मुनि ध्यान। सोइ दसरथसुत भगत हित, कोसलपित भगवान॥'(११८) 'व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या केगोद॥'(१९८) 'सुख संदोह मोहपर ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत॥'(१९९) इत्यादि।

जब यह बात श्रीमद्भगवद्गीता इत्यादिसे भी सिद्ध है कि परब्रह्म परमात्मा अवतीर्ण होते हैं और रघुकुलमें श्रीचक्रवर्ती दशरथमहाराजको उन्होंने पुत्ररूपसे सुख दिया और 'राम' 'रघुबर' कहलाये तो फिर क्या 'परब्रह्म परमात्माका गुणगान' और 'रघुबर विशद यशगान' में कुछ भेद हुआ? दोनों एक ही तो हैं। सगुनोपासक परमात्मा शब्द न कहकर अपने इष्टदेवहीके नामसे उसका स्मरण किया करते हैं। वेदोंका रामायणरूपमें प्रकट होनेका प्रमाण ऊपर आ ही चुका है। दूसरा प्रमाण श्रीवाल्मीकीय रामायणके श्रीलवकुशजीकृत मंगलाचरणमें यह है। 'वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना॥' फिर वेदका जो संकुचित अर्थ शंका कर्ताके दिमागमें है वह अर्थ वेदका नहीं है। पूर्व 'नानापुराणनिगमागम—' मं० श्लो० ७में 'वेद' से क्या-क्या अभिप्रेत है यह कुछ विस्तारसे लिखा गया है। वहाँ देखिये। वेदोंके शिरोभाग उपनिषद् हैं, उनमें तो स्पष्ट ही रघुवरयश भरा है।

पुन:, वेद तो अनन्त हैं। वह इतने ही तो हैं नहीं, जितने आज हमको प्राप्त हैं। जैसे रामायण न जाने कितने हैं, पता नहीं और जो महारामायण, आदिरामायण इत्यादि भी हैं, वे भी पूरे-पूरे उपलब्ध नहीं। देखिये, यवनोंने छ: मासतक बराबर काश्मीरका पुस्तकालय दिन-रात जलाकर उसीसे अपने फौजकी रसोई की। क्या ऐसा अमूल्य पुस्तकोंका खजाना संसारमें कहीं भी हो सकता है?

टिप्पणी—२ 'बरनत रघुबर बिसद जसु' से सूचित किया कि चारों वेद रामयश ही कहते हैं। यथा, 'ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं' (उ० वेदस्तुति)। इसलिये 'बोहित सिरस' हैं, रामायणके प्रतापसे सबको पार करते हैं।

टिप्पणी—३ 'जिन्हिं न सपनेहु खेद' इति। तात्पर्य यह है कि औरोंको रामचिरत जाननेमें खेद है और वेद तो भगवान्की वाणी हैं, इसलिये इनको जाननेमें कुछ संदेह नहीं है।

करुणासिन्धुजी—श्रीरामजीका विशद यश वर्णन करते हैं, यही कारण है कि उनको स्वप्नमें भी खेद नहीं होता, जागतेकी तो कहना ही क्या। (रा॰ प्र॰)

विनायकी टीका—वेद रामायणरूपमें अवतीर्ण हुए हैं, इसीसे गोस्वामीजी लिखते हैं कि उनको लेशमात्र क्लेश नहीं होता।

बैजनाथजी-रामयशमें सदा उत्साह है अत: श्रम नहीं होता।

नोट—४ पाँडेजीका मत है कि ये विशेषण सहेतुक हैं। गोस्वामीजी चाहते हैं कि मुझे भी रामचरित-वर्णन करनेमें खेद न हो।

मानस-तत्त्विववरणकार लिखते हैं कि इसका भाव यह है कि रामचिरतके परमतत्त्वको वेदकी युक्ति, अनुभव, सिद्धान्तप्रमाणोंको लेकर वर्णन कीजिये तो किंचित् खेद जरामरण इत्यादिका न रहे।

नोट—५ वेद परमात्माके ज्ञानके स्वरूप ही हैं, वे भगवान्के ऐश्वर्यचरितभूत हैं, स्वत: यश ही हैं। उनका भगवद्-यश-वर्णन सहज सिद्ध है।

# सो०—बंदौं बिधि पद रेनु, भवसागर जेहिं कीन्ह जहँ। संत सुधा सिस धेनु, प्रगटे खल बिष बारुनी॥१४॥(च)

अर्थ—मैं ब्रह्माजीके चरणरजकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ (जिस संसाररूपी समुद्रसे) सन्तरूपी अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु निकले और खलरूपी विष-वारुणी प्रकट हुए॥ १४॥\* टिप्पणी—१ (क) 'पद रेनु' की वन्दनाका भाव यह है कि ब्रह्माजीने भवसागर बनाया और भवसागरका सेतु ब्राह्मणपदरेणु है। यथा—'अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपदपांसवः।' (प० पु० अ० २५५।५७) (ख) 'प्रगटे' देहलीदीपक है। 'संतसुधासिसधेनु प्रगटे' तथा 'खलिषवारुणी प्रगटे'।

नोट—१ संसारको समुद्र कहा। समुद्रसे भली-बुरी दोनों तरहकी वस्तुएँ निकलीं। उसी तरह संसारमें संत और खल दोनों उत्पन्न हुए।

नोट—२ (क) संसारसमुद्रमें अमृत, चन्द्रमा और कामधेनुसदृश सन्त हैं। अमृत जीवनस्वरूप और अमरत्वदायक है, वैसे ही सन्त सिच्चदानन्दस्वरूप और जीवन्मुक हैं। उनके मन, कर्म, वचन अमृतके समान सुन्दर और मधुर हैं, उनके वचनको अमृत कहा ही जाता है। 'सुधामूचूर्वाचः।' चन्द्रमाकी तरह शीतल और उज्ज्वलचिरत हैं। उसी तरह कामधेनुके समान वे उपकारक और सरलप्रकृति हैं। पुनः (ख) इन तीनों उपमानोंमें शुभ्रता, सुन्दरता, मधुरता और परोपकारता है। उसी तरह सन्तोंका स्वरूप और चिरत सब प्रकारसे मंजु और सुखद है। पुनः (ग)—नारदसूत्रमें भिक्तको 'परम प्रेमरूपा' 'अमृतस्वरूपा' कहा गया है। 'सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवित अमृतो भवित तृप्तो भवित॥' (भिक्त-सूत्र २) इस भिक्तको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है, फिर उसे किसी पदार्थकी चाह नहीं रह जाती। सन्तको सुधास्वरूप कहनेमें यह तात्पर्य है कि वे जीवोंको भिक्त प्रदान कर उनको भी अमरत्व देते हैं। भुशुण्डिजीने कहा ही है—'ताते नास न होइ दास कर। भेद भगित बाढ़े बिहंगवर॥' (७। ७९) पुनः, (घ) (बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि) सन्तको अमृत, चन्द्रमा और धेनुकी उपमा देकर जनाया कि सन्त तीन प्रकारके हैं, कोई तो सुधारूप हैं, जैसे जडभरत आदि जिन्होंने रहूगणको विज्ञान देकर अमर कर दिया और संसाररूपी रोग छुड़ाकर

<sup>\*</sup> अर्थ—२ जिसमें सन्त, अमृत, चन्द्रमा, कामधेनु (ये प्रशस्त) और खल विष और वारुणी (ये बुरे) प्रकट हुए। (रा० प्र०)

उनको नीरोग किया। कोई शशिरूप तापहारी और प्रकाशकारी हैं, अपने वचनिकरणसे अमृत बरसाते हैं। जैसे श्रीशुकदेवजी जिन्होंने वचनोंद्वारा भगवद्यशामृत पिलाकर परीक्षित् महाराजको (सर्पभयरूपी) तापसे रहित कर ज्ञानका प्रकाश दिया कि हम देह नहीं हैं, हम अमर हैं। और, कोई कामधेनुरूप हैं, याचक शुभाशुभ जो कुछ भी माँगे वही बिना विचारे देनेवाले हैं। जैसे भृगु-मुनि आदि जिनने सगरकी रानीको साठ हजार पुत्रका वर दिये, यह न सोचे कि रजोगुणी लोग अनीति करेंगे, दूसरे यह न विचारा कि ऐसा वर विधिसुष्टिके विरुद्ध है। (ङ) धेनु-सम कहकर पूज्य भी जनाया।

नोट—३ (क) सन्तोंके उलटे 'खल' हैं जो उपर्युक्त उपमानोंके विरुद्धगुणधर्मविशिष्ट विष और मद्यके समान हैं। जैसे विष मारक और नाशकारक होता है; वैसे ही ये जगत्का अहित करनेवाले होते हैं। और जिस प्रकार मद्यमें मोह और मद होता है; वैसे ही इनमें भी घोर अज्ञान और मोहोन्माद होता है। (ख)— (बाबा हरीदासजी कहते हैं कि) खल विष और वारुणीके समान हैं। जैसे राजा वेन विषरूप था; जिसने प्रजाको ईश्वरविमुख कर मारा और शिशुपाल वारुणीरूप है, क्योंकि श्रीरुक्मिणीजीके विवाहमें श्रीकृष्णजीका प्रभाव जान गया था तब भी युधिष्ठिरजीके यज्ञमें उसने अनेक दुर्वचन कहे। (ग) 'सुधा, शिश, विष और वारुणी' पर विशेष दोहा ५ (८) भी देखिये।

बैजनाथजी—'भवसागर संतसुधा 'इति। संसारको सागर कहा। सागरमें अगाध जल, तरंगें, जलजन्तु और चौदह रत्न हैं। यहाँ वे क्या हैं? भवसागरमें आशा अगाधता, मनोरथ जल, तृष्णा तरंग, कामादि जलजन्तु और शब्दादि विषयोंका ग्रहण उसमें डूब जाना है। वहाँ चौदह रत्न निकले थे, यहाँ सन्त उत्तम रत्न हैं, जैसे कि उपासक तो अमृत हैं, ज्ञानी चन्द्रमा हैं, कर्मकाण्डी कामधेनु हैं और खल नष्टरत्न हैं (जैसे—विमुख विष हैं, विषयी मदिरा हैं)। इसी तरह धर्मी ऐरावत, चतुर पण्डित उच्चैश्रवा, सुकवि अप्सरा, दानी कल्पवृक्ष, दयावान् धन्वन्तिर, ध्रुवादि शंख, साकावाले राजा मणि, मत पक्षी, आचार्य धनुष और पतिव्रता लक्ष्मी हैं।

#### ब्रह्माजीकी वन्दना

विनायकी टीकाकार यहाँ यह शंका उठाते हैं कि 'ब्रह्माजीकी स्तुति बहुधा ग्रन्थोंमें नहीं मिलती, यहाँपर गोस्वामीजीने क्यों की?' और उन्होंने उसका समाधान यों किया है कि 'इसका कारण' तुलसीदासजी स्पष्ट करते हैं कि इस सृष्टिके कर्ता तो ब्रह्मदेव ही हैं, इसके सिवाय अध्यात्मरामायणमें स्वतः शिवजी ब्रह्मदेवके माहात्म्यका वर्णन करते हैं।'

यह वन्दना ग्रन्थका मंगलाचरण नहीं है जिसमें कि ब्रह्माके नमस्कारकी परिपाटी नहीं है। अस्तु! अन्यान्य देवताओं के साथ उनकी वन्दना भी की गयी। यह किवकी शिष्टता और उदारता है। सर्वथा ऐसा नहीं है कि ब्रह्माजीकी स्तुति नहीं ही की जाय। क्योंकि जब और देवताओं की की जाय तो उनकी क्यों न की जाय? मंगलाचरणमें न सही, लेकिन साधारणतः उनकी वन्दना करने में क्या हानि? वह तो अच्छा ही है। और पूर्वके किवयों ने भी उनको नमस्कार किया है। उनकी वन्दनाके श्लोक पाये जाते हैं। यथा, 'तं वन्दे पद्मसद्मानमुपवीतच्छटाछलात्। गंगास्रोतस्त्रयेणैव यः सदैव निषेव्यते॥ कृतकान्तकेलिकुतुक-श्रीशीतश्वासैकनिद्माणः। घोरितविततालिकतोनाभिसरोजे विधिर्जयित॥'(१-२)

ऊपरके श्लोकोंके देखनेसे मालूम होता है कि ये मंगलात्मक हैं। अतः, ग्रन्थके आरम्भमें सर्वथा उनका नमस्कार वर्जित है, यह बात निरर्थक हुई। सन्त उन्मनी टीकाकार महात्मा भविष्यपुराण पूर्वार्द्ध अ० १६ का प्रमाण देकर लिखते हैं कि 'सबसे प्रथम ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, उन्होंने देवता, दैत्य, मनुष्य, पर्वत, नदी इत्यादि पैदा किये; इसीसे ये सब देवताओंके पिता और जीवोंके पितामह कहलाये। सदा भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिये'। इसी सम्मतिसे यह वन्दना की गयी। पुनः, वे लिखते हैं कि

नारद-शाप कर्मकाण्डकी रीतिमें है, न कि योगियोंके ध्यानमें। इनकी स्तुति न सही, पर प्रणाम करना सर्वत्र ही मिलता है।

नोट—४ ब्रह्माजीकी पूजा एवं प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें स्कन्दपुराणमें यह प्रमाण मिलता है—'अयं न जातु पद्मभूश्र्छलन्मनो दुरात्मवान्॥' अशासि पंचवक्त्रता यदोपहासितो ह्यहम्। पुनस्य पुत्रिकारितर्मयीश शिक्षितोऽभवत्॥ तृतीय एष मातुरप्यहो कथं नु सह्यते। तदस्य तु प्रतिष्ठया क्वचिन्न भूयतां विधे:॥'(१०—१२) स्क० पु० माहेश्वरखण्ड अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्द्ध अ० १५।' ब्रह्माजीके झूठ बोलनेपर कि 'हम पता ले आये। हमने शिवजीके मस्तकपर केतकीका पुष्प चढ़ा हुआ देखा', शिवजीको क्रोध आ गया और वे बोले कि यह ब्रह्मा नहीं है, किन्तु मनका छली और दुष्टात्मा है। इसने एक बार पंचमुख होनेके कारण मेरा उपहास किया था (कि हम भी पंचवक्त्र हैं, क्या शिवजीसे कम हैं?)। फिर इसने एक बार अपनी कन्यापर कुदृष्टि डाली, तब मैंने इसको शिक्षा दी परन्तु अब यह तीसरा अपराध है। यह कैसे सहा जाय? अत: अबसे इसकी कहीं प्रतिष्ठा (अर्थात् मान, प्रतिष्ठा एवं स्थापनाद्वारा पूजन) न हो। और इसीके केदारखण्ड अ० ६ श्लोक ६४ में लगभग इसी तरहका शाप है कि तुम्हारी पूजा अबसे न होगी।

पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० २५५ में लिखा है कि तीनों देवताओंमें कौन श्रेष्ठ है। इसकी परीक्षाके लिये जब भृगुजी ब्रह्माजीके पास गये तो उनको दण्डवत् प्रणाम कर भृगुजी हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये पर ब्रह्माजीने प्रत्युत्थान अथवा प्रिय वाक्यसे उनका आदर न किया, किन्तु रजोगुणवृत्त होनेसे ब्रह्माजी देखी-अनदेखी-सी करके बैठे रहे। इसपर भृगुजीको क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि 'तुमने मेरा इस प्रकार अनादर किया है, इसलिये तुम भी सर्वलोकोंसे अपूज्य हो जाओ।' यथा—'रजसा महतोद्रिक्तो यस्मान्मामवमन्यसे। तस्मात्त्वं सर्वलोकानामपूज्यत्वं समाजृिह॥'(४८)

तीनों उपर्युक्त उद्धरणोंमें कहीं भी प्रणाम या वन्दनाका निषेध नहीं है; अतएव शंका ही निर्मूल है।

# दो०—बिबुध बिप्र बुध ग्रह चरन, बंदि कहीं कर जोरि। होइ प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि॥१४(छ)॥

अर्थ—देवता, ब्राह्मण, पण्डित, ग्रह सबके चरणोंकी वन्दना करके मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सुन्दर सब मनोरथोंको पूरा करें॥ १४॥

नोट—१ 'मनोरथ मोरि'—मनोरथ पुँल्लिंग है इसके साथ 'मोर' पद होना चाहिये था। यहाँ अनुप्रासके विचारसे 'मोर' की जगह 'मोरि' कहा। अर्थात् ऊपर आधे दोहेके अन्तमें 'जोरि' पद है उसीकी जोड़में यहाँ 'मोरि' ही ठीक बैठा है। अथवा, किव इसका प्रयोग दोनों लिंगोंमें करते हैं। यथा—'मागडँ दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥'(२। २९) 'तेहि तें परेड मनोरथु छूछें।'(२। ३२) रा॰ प॰ कार लिखते हैं कि पुँलिंग बड़े अर्थको जनाता है और स्त्रीलिंग छोटेको। जैसे 'गगरा' बड़ेके लिये और 'गगरी' छोटेके लिये आता है। वैसे ही यहाँ स्त्रीलिंगका पद देकर जनाते हैं कि व्यासादिसे बड़ी चाह थी, अतः वहाँ पुँलिंग पद दिया था। यथा—'पुरवहुँ सकल मनोरथ मोरे।'(१। १४)

नोट—२ यहाँतक प्रथम चतुर्दशी (अर्थात् प्रथम चौदह दोहों) में चौदहों भुवनोंके रहनेवाले जीवोंकी श्रीसीताराममयरूपसे वन्दना की गयी। (शुकदेवलालजी)

बैजनाथजी—'सागरको देवताओं और दैत्योंने मथा था। भवसागरको मथनेवाले नवग्रह हैं (ये कुण्डली मुहूर्तादिद्वारा सबके गुण-अवगुण लोकमें प्रकट कर देते हैं) जिनमें राहु और केतु दैत्य प्रसिद्ध हैं। 'बुध' मध्यम ग्रह चन्द्रमा-सहित, 'विप्र' बृहस्पित, शुक्र और 'विबुध' रिव, मंगल और शिन। अथवा, वेदाभ्यासी विप्र 'विबुध' हैं और जो विशेष वेदाभ्यासी नहीं हैं वे 'बुध' ग्रह दैत्य हैं।' (इस तरह

बैजनाथजीने इस दोहेको पूर्वके साथ सम्बन्धित मानकर मुख्य अर्थ ये ही दिये हैं; परंतु मेरी समझमें यह पृथक् वन्दना है।

# पुनि बंदौं सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ १॥ मञ्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिवेका॥ २॥

अर्थ—अब मैं शारदा और गंगाजीकी वन्दना करता हूँ। दोनोंके चरित पवित्र और मनोहर हैं॥१॥ चरित कहनेमें प्रथम गंगाका चरित कहा, यथा—'मज्जन पान पाप हर।' पीछे शारदाका यथा—'कहत सुनतः''।' इससे गंगाकी प्रधानता हुई। इस तरह दोनोंकी प्रधानता रखी।

नोट—१ (क) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'ग्रन्थकारने प्रथम ब्रह्माजीकी, फिर ब्रह्मादि देवोंकी वन्दना की, अब ब्रह्माकी शक्ति शारदा और शिवशक्ति गंगाकी वन्दना करते हैं। गंगाको भवभामिनी कहा है। यथा—'देहि रघुबीर-पद-प्रीति निर्भर मातु, दासतुलसी त्रासहरणि भवभामिनी॥' (विनय० पद १८) (ख) शारदाके पीछे गंगाकी और गंगाके पीछे शिवजीकी वन्दना करनेसे शारदाकी प्रधानता हुई, परन्तु चिरत कहनेमें प्रथम गंगाका चिरत कहा, यथा—'मञ्जन पान पाप हर।' पीछे शारदाका यथा—'कहत सुनतः''। इससे गंगाकी प्रधानता हुई। इस तरह दोनोंकी प्रधानता रखी।

नोट—२ (पं॰ रामकुमारजी खरेंमें लिखते हैं कि) भिणतको पूर्व सुरसिरसम कह आये, यथा—'सुरसिर सम सब कहँ हित होई।' (१। १४) इससे यहाँ दोनोंका समान हित दिखानेके लिये दोनोंकी एक साथ वन्दना की। यहाँ 'कर्मविपर्यय अलंकार' है। और द्विवेदीजी कहते हैं कि 'उत्तम ग्रन्थके लिये शरीर और वाणी दोनोंकी शुद्धता जरूरी है', अत: दोनोंकी वन्दना की।

शारदा और गंगा दोनों भगवान्की पूर्व किसी कल्पमें स्त्रियाँ थीं। यथा—'लक्ष्मी: सरस्वती गंगा तिस्त्रो भार्या हरेरिप।' (ब्रह्मवै० पु० २। ६। १७) फिर जब सरस्वती ब्रह्माजीकी कन्या हुईं तब गंगाजी उनकी सखी हुईं। दोनोंमें बड़ा प्रेम था। इसीसे जब सरस्वती देवहितके लिये नदीरूप हुईं, तब गंगा भी नदीरूप हो गयीं। सरस्वती गंगाके प्रेमसे पूर्ववाहिनी और गंगा उनके प्रेमसे उत्तरवाहिनी हुईं। गंगाने तीन धारा रूप हो त्रैलोक्यका हित किया। सरस्वतीने बडवानलको समुद्रमें डालकर देवादिका हित और मर्त्यलोकमें मनुष्योंके पाप हरकर उनका हित किया। इत्यादि दोनोंमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। (मा० सं०) शारदा और गंगा दोनोंमें बहुत कुछ समानता और सजातीयता है, क्योंकि गंगाकी तरह सरस्वतीका भी एक द्रवरूप है। (रा० कु०)

नोट—३ कुछ महानुभावोंका मत है कि पहले मंगलाचरणमें सरस्वतीजीकी वन्दना कर चुके, अब दुबारा वन्दना है, इसिलये 'पुनि' पद दिया। पहले सरस्वतीरूपकी वन्दना थी, अब शारदाकी वाणी प्रवाहिणी—रूपसे वन्दना है। और कोई कहते हैं कि भाषाकाव्यमें यह पहली बार वन्दना है, 'श्लोकोंका कथन तो सूक्ष्मरूपसे सप्तकाण्डोंकी कथाका वर्णन है, इसिलये उसको वन्दनामें नहीं गिनना चाहिये। अतः कोई शंका नहीं उठती।

बैजनाथजी—'पुनीत मनोहर चरिता' इति। 'चरित' अर्थात् उनका धाम, नाम, रूप और गुण पिवत्र और मनोहर हैं। शारदाके धाम तुरीया, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरीके स्थान नाभि, हृदय, कण्ठ, मुख और सभी पिवत्र हैं। गंगाके धाम हरिपद, ब्रह्मकमण्डल, शिवशीश, पृथ्वीमें अनेक तीर्थ सब पिवत्र हैं। शारदा नाममें भगण और सुरसिरमें नगण दोनों पिवत्र गण हैं। नाम और रूपका माहात्म्य तो सब पुराणोंमें प्रसिद्ध ही है।

नोट—४ 'कहत सुनत' से वक्ता और श्रोता दोनोंके अज्ञानका हरना कहा। कहना–सुनना मज्जन है। यथा—'कहत सुनत हरषिहं पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥'(१।४१) सुनना पान करना है। यथा—'श्रवन पुटन्हि मन पान किर निह अधात मित धीर।'(७। ५२)

# गुर पितु मातु महेस भवानी। प्रनवौं दीनबंधु दिन दानी॥ ३॥

अर्थ— मैं महेश-पार्वतीजीको प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता-पिता हैं, दीनबन्धु हैं और नित्य (दीनोंको) दान देनेवाले हैं॥ ३॥

पं० रामकुमारजी—१ (क) ब्रह्माकी वन्दना शिववन्दनासे पहले की, क्योंकि ब्रह्मा पितामह हैं, शिवजी उनकी भृकुटीसे हुए हैं। (ख) 'गुर पितु मातु' का भाव कि उपदेश करनेको गुरु हैं। यथा—'सीतापित साहेब सहाय हनुमान नित, हित उपदेसको महेस मानो गुरुकै।'(बाहुक) 'मातु पिता' सम हितकर्ता हैं। दीनकी सहायता करनेमें बन्धु हैं, यथा—'होहिं कुठायँ सुबंधु सुहाए'। दीनके लिये दानी हैं; अर्थात् पालनकर्ता हैं। छंदहेतु दीनको 'दिन' कहा—'अपि माषं मषं कुर्याच्छन्दो भंगं न कारयेत्'। सबके गुरु माता-पिता हैं—'तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना।' (१। १११) 'जगत मातु पितु संभु भवानी।' (१। १०३)

नोट—१ (क) गुरु और माता-पिता कहनेका भाव यह है कि भगवान् शंकर जगद्गुरु हैं और उसके (जगत्के) माता-पिता भी हैं। कल्पभेदसे जगत्की उत्पत्ति भी उनके द्वारा होती है। महर्षि कालिदासने भी कहा है—'जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ॥' (रघुवंश) वाल्मीकिजीने भी जगत्की सृष्टि और लयका कर्ता उनको माना है। यथा—'जगत्सृष्ट्यन्तकर्तारौ।' (खर्रा) (ख) मूलगोसाईंचिरतसे स्पष्ट है कि श्रीभवानीजी उनको दूध पिला जाया करती थीं। प्रकट होनेपर श्रीशिवजीने इनके पालन-पोषणका प्रबन्ध कर दिया। यथा—'बालक दसा निहारि गौरी माई जगजनि। द्विज तिय रूप सँवारि नितिह पवा जाविह असन॥' (३) '—िसव जािन प्रिया वृत हेतु हियो। जन लौकिक सुलभ उपाय कियो॥' अतएव वस्तुतः वे ही माता-पिता हैं। सांसारिक माता-पिताने तो उन्हें त्याग ही दिया था। यथा—'तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों, तज्यो मातु-पिताहूँ।' (विनय० २७५) परलोककी रक्षा श्रीनरहर्यानन्दजीके द्वारा करने और रामचिरतमानस देनेसे 'गुरु' कहा। मं० श्लोक ३ भी देखिये।

नोट—२ (क) 'दीनबंधु' का भाव कि जो सब ऐश्वर्यहीन हैं, उनके सहायक हैं। यथा—'सकत न देखि दीन करजोरें। निरिख निहाल निर्मिषमहँ कीन्हे॥' (विनय० ६) 'दीनबंधु' कहकर शिवजीसे दीन और दीनबन्धुका भी नाता जोड़ा। (ख) दिनदानी=प्रतिदिन दान देनेवाले। यथा—'दानि बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद-बड़ाई भानी॥' (वि० ५) 'दीन-दयालु दिबोई भावै,' (वि० ४) प्रतिदिन काशीमें मुक्तिदान करते रहते हैं। पुनः, दिन=दीन अर्थात् दीनको दान देनेवाले। 'दिनदानी' से अत्यन्त उदार और अपना (तुलसीदासका) नित्य सार सँभार पालन-पोषणका कर्त्ता जनाया। पाँडेजीका मत है कि गुरु होके 'दीनबन्धु' हैं, माता-पिता होकर 'दिनदानी' हैं, अर्थात् पोषण करनेवाले हैं।

## सेवक स्वामि सखा सिय पी के। हित निरुपिध सब बिधि तुलसी के॥ ४॥

शब्दार्थ—**निरुपधि**=नि:स्वार्थ, निश्छल। **पी**=पिय, पति। **हित**=भला करनेवाले।

अर्थ—श्रीसीतापित रामचन्द्रजीके सेवक, स्वामि, सखा हैं, सब तरहसे (मुझ) तुलसीदासके सदा निश्छल हितकारी हैं (अर्थात् भक्तोंके अपराधसे भी उनकी हितकारितामें कभी बाधा नहीं पहुँचती)॥ ४॥

नोट—१ पं॰ रामकुमारजी 'सब बिधि' का भाव यह लिखते हैं कि शिवजीका गुरु, पिता, माता, दाता और सीतापितके सेवक-स्वामी-सखारूपसे हितकारी होना सूचित किया है। पुन:, तुलसीहीके हितकर्ता नहीं हैं, सब जगत्के हितैषी हैं; पर तुलसीके सब विधिसे हितैषी हैं और जगत्के तो एक ही विधिसे हैं सो आगे कहते हैं। यथा, 'किल बिलोकि जग हित हर गिरिजा।'

नोट—२ 'सेवक स्वामि सखा सिय पी के' इति। सेवक, स्वामी और सखा होनेके प्रसंग श्रीरामचिरतमानसमें बहुत जगह हैं। सेवक हैं। यथा—'रघुकुलमिन मम स्वामि सोइ, किह सिव नाएउ माथ।'(१। ११६) 'सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब उर अंतरजामी॥'(१।११९) 'नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं।। सिर धिर आयसु करिअ तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा।।' (१। ७७)'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा।' (२। ५१) स्वामी यथा—'तब मज्जन किर रघुकुलनाथा। पूजि पारिथव नायउ माथा।।' (१। १०३) लिंग थापि बिधिवत किर पूजा।' (६। २) और सखा यथा—'संकरिप्रय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। ते नर करिह कलप भिर घोर नरक महँ बास।।' (६। २) 'संकर बिमुख भगित चह मोरी। सो नारकी मृढ़ मित थोरी।।' (६। २)

श्रीरामचन्द्रजीने जब सेतुबन्धनके समय शिवलिंगकी स्थापना की तब उनका नाम 'रामेश्वर' रखा। इस पदमें सेवक, स्वामी और सखा तीनोंका अभिप्राय आता है। ऐसा नाम रखनेसे भी तीनों भाव दर्शित होते हैं। इस सम्बन्धमें एक आख्यायिका है जो 'रामस्तत्पुरुषं विक्त बहुब्रीहिं महेश्वरः। ऊचुः प्रांजलयः सर्वे ब्रह्माद्याः कर्मधारयम्॥' इस श्लोकको लेकर कही जाती है।

जिस समय सेतुबन्ध हुआ था उस समय ब्रह्मा, शिव आदि देवता और बड़े-बड़े ऋषि उपस्थित थे। स्थापना होनेपर नामकरण होनेके पश्चात् परस्पर 'रामेश्वर' शब्दके अर्थपर विचार होने लगा। सबसे पहले श्रीरामचन्द्रजीने इसका अर्थ कहा कि इसमें तत्पुरुष समास है। अर्थात् इसका अर्थ 'रामस्य ईश्वरः' है। उसपर शिवजी बोले कि भगवन्! यह बहुब्रीहि समास है। अर्थात् इसका अर्थ 'रामः ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरः' इस भाँति है। तब ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि 'महाराज! इसमें कर्मधारय समास' है। अर्थात् 'रामश्चासौ ईश्वरश्च' वा 'यो रामः स ईश्वरः' जो राम वही ईश्वर ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिकासे तीनों भाव स्पष्ट हैं। बहुब्रीहि समाससे शिवजीका सेवकभाव स्पष्ट है। तत्पुरुषसे स्वामीभाव और कर्मधारयसे सख्यभाव पाया जाता है।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'शिवजी सदा सेवक रहते हैं; इसलिये 'सेवक' पद प्रथम दिया है।' पुन:, काष्ठिजह्वास्वामीजीका मत है कि 'भिक्तपक्षमें स्वामीसे सब नाते बन सकते हैं। इसीसे शिवजीको 'सेवक स्वामि सखा' कहा। अथवा, हनुमान्रूपसे सेवक हैं, रामेश्वररूपसे स्वामी और सुग्रीवरूपसे सखा हैं। राजाओंमें 'त्रिलोचनका अंश रहता है जिससे कोई राजाओंकी ओर ताक नहीं सकता।'(रा० प०)

ाज्जप्राय: सभी टीकाकारोंने यही भाव दिये हैं। केवल पंजाबीजीने इनसे पृथक् यह भाव लिखा है कि शंकरजी श्रीरघुनाथजी परात्पर भगवान्के सदा सेवक हैं, विष्णुके स्वामी हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों समान हैं, इससे सखा भी हैं।

ाक्ष इस ग्रन्थमें विष्णुभगवान्, क्षीरशायी विष्णु (श्रीमन्नारायण) और परात्पर ब्रह्म राम इन तीनके अवतार वर्णन किये गये हैं। प्रथम दो इस ब्रह्माण्डके भीतर एकपादिवभूतिमें ही रहते हैं, जहाँ ऋषियों-मुनियों आदिका जाना और लौटना पाया जाता है। परात्पर ब्रह्म एकपादिवभूतिसे परे हैं। यहाँ 'सेवक स्वामि सखा' जिस क्रमसे कहा है उसी क्रमसे इनके उदाहरण ग्रन्थमें आये हैं। 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। —सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपित मायाधनी। अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥'(१।५१) यह अवतार ब्रह्मका है। यथा—'अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहीं बिचित्र कथा बिसतारी॥ जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयड कोसलपुर भूपा॥ जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा।'(१।१४१) इनका अवतार शापवश नहीं होता, ये अपनी इच्छासे भक्तोंके प्रेमके वशीभूत हो अवतार लेते हैं। इन्हींके विषयमें कहा है—'रघुकुलमिन मम स्वामि सोइ किह शिव नाएड माथ।' शिवजी इन श्रीरामजीके सदा सेवक हैं। और भी प्रमाण ये हैं—'नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अविचल हृदय भगति कै रेखा॥ प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला।'(१।७६) इन्हींको शंकरजीने कहा है—'नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं॥ सिर धिर आयसु करिय तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा॥ मातु पिता गुर प्रभु कै बानी। बिनिहीं बिचार करिअ सुभ जानी॥ तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी॥' (१।७७)

विष्णुके स्वामी हैं, इसका प्रमाण उपर्युक्त उद्धरणोंके पश्चात् इसी ग्रन्थमें आता है। यथा, 'सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ शिव कृपानिकेता॥ पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥ बोले कृपासिंधु वृषकेतू। कहहु अमर आए केहि हेतू॥' (१। ८८) इसमें स्वामी-भाव स्पष्ट झलकता है। इन विष्णुके अवतार 'राम' का स्वामी कहा गया।

नारदजीने जिनको शाप दिया उनके सखा हैं। यह 'जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत बिश्रामा। कोउ निहं सिव समान प्रिय मोरें॥' (१। १३८) ये क्षीरशायी विष्णु हैं, इन्हींके पास नारदजी गये थे, इन्हींने नारदके हृदयमें गर्वका अंकुर देख उसके नष्ट करनेका उपाय रचा था और इन्हींके शापवश अवतार लिया था। यहाँ अवतार भी सखा शंकरके गणोंके उद्धारके निमित्त था। यथा—'क्षीरसिंधु गवने मुनिनाथा। जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥'(१। १२८) 'करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गर्ब तरु भारी॥ बेगि सो मैं डारिहौं उखारी।' (१। १२९) 'भुजबल बिश्व जितब तुम्ह जिहुआ। धरिहिहीं बिष्णु मनुज तन् तिहुआ॥' (१। १३९) इस कल्पके अवतार श्रीरामजीके सखा हैं।

उपर्युक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि वे ब्रह्म रामके सदा सेवक ही हैं सखा या स्वामी कभी नहीं। नर-नाट्यमें प्रभु अपने शील-स्वभावसे यदि कभी स्वामी, सखा, भाई कहते भी हैं, तो भी वे यह प्रतिष्ठा देते ही डर जाते हैं, अपनी भिक्तमें सदा सावधान रहते हैं। यथा—'राम! रावरो सुभाउ, गुन सील मिहमा प्रभाउ, जान्यो हर, हनुमान, लखन, भरत। जिन्हके हिये-सुथरु राम-प्रेम-सुरतरु, लसत सरल सुख फूलत फरत॥ आप माने स्वामी कै सखा सुभाइ भाइ, पित, ते सनेह-सावधान रहत डरत। साहिब-सेवक-रीति, प्रीति-पिरिमिति, नीति, नेमको निबाह एक टेक न टरत॥' (विनय॰ २५१)

## किल बिलोकि जग हित हर गिरिजा।साबर मंत्र-जाल जिन्ह सिरिजा॥५॥ अनमिल आखर अरथ न जापू।प्रगट प्रभाव महेस प्रतापू॥६॥

शब्दार्थ—जाल=समूह। सिरिजा=रचा। अनिमल=(अन=नहीं+मिल=मिलना) बेमेल। अर्थात् जिसमें अक्षरोंकी मैत्री नहीं मिलती। प्रभाउ=प्रभाव, असर। प्रताप=प्रभाव, महत्त्व, तेज।

अर्थ—कलियुगको देखकर संसारके हितके लिये जिन शिवपार्वतीजीने शाबरमन्त्रसमूह रच दिये॥ ५॥ जिनमें अक्षर बेजोड़ (पड़े) हैं, जिनका न तो कोई ठीक अर्थ ही है और न जप ही अथवा जिनका कोई अर्थ नहीं जप ही प्रधान है। शिवजीके प्रतापसे उनका प्रभाव प्रकट है॥६॥

नोट—१ 'किल बिलोकि—' इति। (क) किल अर्थात् किलयुगका प्रभाव देखकर कि पुरश्चरण पूजा- विधि किसीसे न बनेगी, किलके प्रभावसे योग, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, वैराग्य सब नष्ट हुए जा रहे हैं। कर्म-धर्म कुछ भी नहीं रह जायगा। यथा—'किल न बिराग, जोग, जाग, तप, त्याग रे॥' (विनय० ६७), 'ग्रसे किल-रोग जोग-संजम-समाधि रे॥' (विनय० ६६) 'निह किल करम न भगिति बिबेकू। रामनाम अवलंबन एकू॥' (१। २७) 'एहि किलकाल न साधन दूजा। जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा॥' (७। १३०) (ख) शाबर मन्त्र सत्ययुग, द्वापर, त्रेतामें नहीं था, किलके प्रारम्भमें हुआ है। किलमें जीवोंको अनेक प्रकारके क्लेश होते हैं। उनके निवृत्त्यर्थ शाबरमन्त्र बनाये गये। दूसरी चौपाईमें शाबरमन्त्रका रूपक कहा है। (पं० रा० कु०) (ग) मयंककार लिखते हैं कि'सर्पादिक विष हरण किल, साँबर रचे तुरन्त। सो उमेश किल अघ दहन मानस यश विरचन्त॥' जिसका भाव यह है कि जब वैदिक, तान्त्रिक मन्त्र कील दिये गये तब शिवजीने शाबरमन्त्र जीवोंके उपकारार्थ रचा था। अपर मन्त्रोंके कीलित हो जानेसे शाबरमन्त्र ही फलदायक रह गये। सर्पादिक विष उतारने और नाश करनेवाले शाबरमन्त्रोंको जिन्होंने रचा उन्होंने इस मानसका निर्माण किया। (घ) किलयुगमें जीवोंके दु:ख निवारण करनेके लिये शिवपार्वतीजी भीलरूपसे प्रकट हुए। शिवजीने भील भाषामें शाबरमन्त्र समूह-का-समूह रच दिया जो पार्वतीजीकी आज्ञासे गणेशजी

लिखते गये। यह ग्रन्थ 'सिद्धशाबरमन्त्र' कहलाता है। 'सबर' भीलको कहते हैं। भीलभाषामें भीलरूपसे प्रकट हुआ, इसीसे ऐसा नाम पड़ा। वास्तवमें यहाँ गोस्वामीजी भगवान् शंकरकी अपने ऊपर कृपालुता और अनुकूलता दिखाते हैं। इसीलिये उन्होंने उनकी सहज दयावृत्तिघटित चिरत (शाबरमन्त्रजाल सृष्टि) का उल्लेख किया है। जैसे भगवान् शंकरकी कृपाविभूतिसे शाबरमन्त्र सिद्ध है। वैसे ही श्रीरामचिरतमानस भी उन्हींका प्रसादस्वरूप होनेसे वैसा ही प्रभाव रखता है।

नोट--२ 'अनिमल आखर अरथ न जापू।' इति। इसका अन्वय कई प्रकारसे किया जाता है।

- (क) आखर अर्थ अनिमल (हैं), 'न जापू'। अर्थात् अक्षर जो कह रहा है, वह अर्थ नहीं है। इससे पाया गया कि शाबरमन्त्र अर्थरहित नहीं हैं, परन्तु अर्थ अक्षरोंसे मिलान नहीं खाता। (पं॰ रा॰ कु॰) 'न जापू' का भाव यह है कि अन्य मन्त्रोंमें जापकी विधि होती है। कोई एक लक्ष, कोई एक सहस्र, कोई एक शत और कोई इक्कीस इत्यादि बार जपे जाते हैं तब फल देते हैं। शाबरमन्त्रमें जापका विधान कोई नहीं है। एक ही बारके जपसे कार्य सिद्ध हो जाता है। (मा॰ प्र॰) परन्तु तान्त्रिक कहते हैं कि कुछ साधारण-सा विधान और जप करना होता है, विशेष जाप और विशेष विधान नहीं है।
- (ख) 'अनिमल' 'आखर', अर्थ न, जापू प्रगट प्रभाड—' (रा॰ प॰) अर्थात् अक्षर बेमेल हैं (अर्थात् तुक नहीं मिलता), अर्थका सम्बन्ध नहीं बैठता, केवल जपनेसे फल प्राप्त हो जाता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखनेमें आता है।
- (ग) 'आखर अनिमल, न अर्थ (है) न जाप' अर्थात् अक्षर बेजोड़ हैं, न तो अर्थ ही लगता है और न कोई जपका ही विशेष विधान है। अक्षर अनिमल हैं अर्थात् सिन्धि, विभक्ति, समास आदिका कोई नियम नहीं है। वर्णमैत्री, शब्दोंकी गम्भीरता, तुकान्तादि कोई भाषाओंके नियम नहीं हैं। पदोंके विचारनेसे कोई ठीक अर्थ भी नहीं निकलता और पुरश्चरणादि कुछ जाप करनेको नहीं। (वै० पां०)
- नोट—३ 'प्रगट प्रभाउ\*\*\*\*' इति। भाव यह कि मन्त्रमें अक्षर यदि गड़बड़ हों या उसका अर्थ कुछ न हो अथवा उसका पुरश्चरण विधानपूर्वक न हो अथवा उसका जप नियमानुसार न हो, इन चारोंमेंसे यदि कोई भी एक बात ठीक न हुई तो मन्त्र फलप्रद नहीं होता। परन्तु शाबरमन्त्रमें ये चारों बातें न होती हुई भी यह मन्त्र श्रीमहेशजीके प्रतापसे फलप्रद होते ही हैं। प्रभाव प्रकट है। अर्थात् तत्क्षण फुरता है। यह न तो अक्षरका ही प्रभाव है न अर्थहीका केवल महेशके प्रतापका प्रभाव है।

नोट—४ कुछ शाबरमन्त्र ये हैं—(क) 'बद खकारी गलसुआ तथेला रोगोंको झाड़नेका—'गौरा जाई अंजनी सुत जाये हनुमंत। बद खकारी गलसुआ तथेला ये चारों भसमन्त ॥ कालीकंकाली कहाँ चली कैलाश पर्वतको चली कैलाश पर्वत पै जाय कै कहा करैगी, निहानी बसूली गढ़ावैगी निहानी बसूली गढ़ाकर कहा करैगी। बद कौं कखारी कौं गलसूए कौं तथेले कौं तीनोंको काटैगी कपटैगी करैगी बिचार देखूँ तेरी शक्ति गुरुकी भिक्त फुरो मन्त्र ईश्वर उवाच॥'(१-२) (भट्टजीकी टीकासे) (ख) दृष्टिनिवारणमन्त्र। यथा—'ओं नमो नषकटा विषकटा मेंद मजा वद फोड़ा फुनसी आदीठ दुंमल दुखनोरत्यावरी घन वाय चौंसिठ योगनी बावन वीर छप्पन भैरव रक्षा करै जो आइ।' (ग) दन्तपीड़ाका मन्त्र। यथा—'ॐ नमो आदेश गुरुको बनमें ब्याई अंजनी जिन जाया हनुमंत, फूनी फुन्सी गूमनी ये तीनों भस्मंत।' (घ) अँगुली पकनेपर बलायका मन्त्र। यथा—'धोबीकी गदिहया कल्यानकुमारी दोहाई लोना चमारी की'। (ङ) वर्रे काटनेका मन्त्र। यथा—'अरे ततैया तैं मोर भैया विषकी घुंडी खोल विषकी घुंडी न खुलै तो डारो टंगन तोरि दुहाई लोना चमारी की।' (वै०)

सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहिं कथा मुद मंगल मूला॥७॥ सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ रामचरित चित चाऊ॥८॥ दोहा १५ (७-८)]

शब्दार्थ—**अनुकूल**=प्रसन्न। **शिवा**=पार्वतीजी। **पसाऊ**=प्रसाद, प्रसन्नता। **चाऊ** (चाव)=उत्साह, आह्वाद। यथा—'भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहै रघुपति गुन गाहा॥' (७। ६४)

अर्थ—वे उमापित मुझपर प्रसन्न हैं (अत: वे) भाषाकाव्यकी कथाको—मुद मंगल-मूलक (उत्पन्न करनेवाला) करेंगे॥ ७॥ श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजी (दोनों) को स्मरण करके और उनकी प्रसन्नता पाकर चित्तोत्साहपूर्वक श्रीरामचरित वर्णन करता हूँ॥ ८॥

पाठान्तरपर विचार (१)—सं० १६६१की प्रतिमें 'सो उमेस'पाठ है। किसीने 'मे' का 'महे' बनानेकी चेष्टा की है। १७०४ में भी शं० ना० चौबेजी यही पाठ बताते हैं; परन्तु रा० प्र० में 'सोउ महेस'पाठ छपा है। पण्डित शिवलाल पाठकजीका भी 'सो उमेस'पाठ है और कोदोरामजीका भी। 'सोउ महेस'पाठ वन्दनपाठकजी और पं० रा० व० श० जीकी छपी पुस्तकोंका है। 'होउ महेस'पाठ १७२१, १७६२, भा० दा० में हैं। लाला भगवानदीनजीका मत है कि 'होउ महेस'पाठ उत्तम है, क्योंकि प्रयास करनेपर वरदान माँगना ही उचित है और अपना अभीष्ट भी कह देना चाहिये। यही बात इस पाठमें है, पूर्वके 'जिन्ह'से 'सोउ'स्वयं ही लक्षित हो जाता है, क्रियाका स्पष्ट कर देना अधिक अच्छा है। काष्ठिजह्वास्वामीजी लिखते हैं कि जिन श्रीमहेशजीका प्रताप शाबरमन्त्रमें प्रकट देखा जाता है वे मुझपर अनुकूल हैं, अत: जैसे 'अनिमल आखर अरथ न जापू'वाले शाबरमन्त्रोंमें उनके प्रतापका प्रभाव है, वैसे ही मेरी यह 'भदेस भाषा भणित' भी 'आखर अरथ अलंकृत नाना' आदिसे रहित होते हुए भी उनके प्रतापसे मुदमंगलदाता होगी। वही बात इस प्रसंगके अन्तमें के 'सपनेहु साँचेहु मोहि पर, जौं हरगीरि पसाउ। तो फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ॥'(१५) इन शब्दोंसे भी पुष्ट होती है। उन्हें पूर्ण विश्वास है, वे शिवजीकी आज्ञासे ही भाषामें कथा कह रहे हैं। यथा—'प्रगटे सिव संग भवानि लिये। मुनि आठहु अंग प्रनाम किये॥ सिव भाषेउ भाषामें काव्य रचो। सुरबानिके पीछे न तात पचो॥ सब कर हित होइ सोई करिये। सम पुन्य प्रसाद सों काव्य कला। होइहैं सम साम रिचां सफला।' (मूलगुसाईंचरित) अतएव वे प्रसन्त होवें यह प्रार्थना नहीं है, क्योंकि उनकी प्रसन्तता है ही, यह विश्वास है। इस तरह 'सो उमेस'पाठ यथार्थ ही है और प्राचीनतम है।

(२) 'करिहिं कथा' इति। १७२१, १७६२ में 'करहु' पाठ है। छ०, भा० दा०, को० रा० में 'करडँ' है। १७०४ में 'करिहि' और १६६१ एवं पं० शिवलाल पाठकजीकी पोथियोंमें 'करिहिं' पाठ है।

लाला भगवानदीनजी 'करडँ' को उत्तम मानते हैं। वे कहते हैं कि कविका आशय है कि आप प्रसन्न हों तो मैं करूँ। आज्ञा चाहते हैं। इतना कहकर उनको अनुभव होता है कि उनकी कृपा और प्रसन्नता हुई तब कहते हैं कि 'बरनउँ" ''। 'किरिहिं' अर्थात् वे इस कथाको मुदमंगलमूलक बनावेंगे वा बनावें। इस पाठ और अर्थमें यह सन्देह होता है कि कथा तो 'मुद मंगलमूल' है ही, किसीके करनेसे वह 'मुद मंगलमूल' थोड़े ही होगी; जैसा कह आये हैं—'मंगलकरिन किलमलहरिन तुलसी कथा रघुनाथ की। गित कूर किबता सित की '''।' (१। १०) सम्भवत: इसी सन्देहसे प्राचीनतम पाठ आगे लोगोंने नहीं रखा। श्रीजानकीशरणजीका मत है कि 'किरिहिं' पाठ उत्तम है। विचार करनेपर सन्देह नहीं होता, क्योंकि आगे किव स्वयं कहते हैं कि 'भिनित मोरि सिव कृपा विभाती' एवं 'सपनेहु साँचेहु मोहि पर जौं हरगोरि पसाउ ''। इस प्रसंगभरमें किव शिव–कृपाका ही प्रभाव अपने काव्यमें कह रहे हैं। उनका आशय यही है कि कथा तो मुदमंगलमूल है ही, परन्तु भदेस भाषामें होनेके कारण उसका श्रुतिकी ऋचाओंके समान अथवा संस्कृत भाषाकी रामायणके सदृश प्रभाव होगा या नहीं यह जीमें डर था, वह भी जाता रहा, यह सूचित करते हुए कहते हैं कि 'किरिहें कथा '''। अर्थात् मुझे विश्वास है कि इस भाषाकाव्यका वैसा ही आदर होगा। यहाँ 'कथा' से 'भाषा भिणत' की कथा अभिप्रेत है।

नोट—१ 'किरिहिं कथा मुद मंगल मूला' इति। भाव यह है कि जैसे 'अनिमल आखर<sup>……</sup>' वाले शाबरमन्त्र सिद्ध हैं, वैसे ही भाषाका रामचरितमानस भी उनकी कृपासे सिद्ध हो गया है। यह भी जनाया कि इसके प्रयोगोंका सम्पुट देकर केवल पाठ करनेसे मनोरथकी सिद्धि होती है। पुनः भाव कि शाबरमन्त्रोंमें तो 'अनिमल आखर अरथ न जापू' है और मेरे इस भाषाकाव्यमें कम-से-कम अक्षर और अर्थ 'अनिमल नहीं हैं, वर्णमैत्री' आदि भी है। अत: जब शाबरमन्त्रोंमें उन्होंने इतना प्रभाव दे दिया तब इस भाषा-भिणतको तो अवश्य ही मुदमंगलोत्पादक करेंगे ही, इसमें सन्देह नहीं। (वै०, रा० प्र०)

नोट—२ 'सुमिरि सिवासिव"" 'इति। (क) कथाको मुदमंगलमूल करनेमें 'उमेस' (उमाके 'ईश') नाम दिया, क्योंकि उमाके कहनेसे शिवजीने शाबरमन्त्र रचा। जैसा 'किल बिलोकि जग हित हर गिरिजा' से ध्वनित है और उमाके ही कहनेसे शिवजीने गोस्वामीजीपर बालपनेसे ही कृपा की थी। जगहितके लिये कथाको मुदमंगलमूल कर देंगे। जगहितके सम्बन्धसे उमाका सम्बन्ध दिया। यहाँ 'शिवा और शिव' नाम दिया। दोनों कल्याणरूप हैं; कल्याण करें इसलिये स्मरण किया। (ख) 'पाइ पसाऊ' इति। स्मरण करते ही दोनोंकी प्रसन्नताका साक्षात् अनुभव हृदयमें हुआ। विश्वास तो था, अब अनुभव भी कर रहे हैं। अतः चित्तमें उत्साह हुआ। पं० रामकुमारजीका मत है कि गोस्वामीजीने अनुकूल होनेकी प्रार्थना की। श्रीमहादेवजी अनुकूल हुए। तब कहते हैं कि शिवाशिवका प्रसाद पाकर वर्णन करता हूँ। प्रसाद पानेसे चित्तमें चाव हुआ, अर्थात् रामचिति वर्णन करनेके लिये चित्तमें हुष हुआ। (ग) पूर्व मन कादर हो रहा था, वह श्रीशिवाशिवकृपासे उत्साहित हुआ।

## भनिति मोरि सिव कृपा बिभाती। सिस समाज मिलि मनहु सुराती॥ ९॥

शब्दार्थ—**बिभाती**=विशेष शोभित है। सिस=शिश=चन्द्रमा। सुराती=सुन्दर रात; शुक्लपक्षकी रात। यथा— 'तुलसी बिलसत नखत निसि सरद सुधाकर साथ।' (दो० १९०)

अर्थ—मेरी वाणी श्रीशिवजीकी कृपासे (ऐसी) सुशोभित है, मानो शशिसमाज (अर्थात् तारागणोंसे युक्त चन्द्रमा) से मिलकर (उनके साथसे) सुन्दर रात्रि सुशोभित हो॥ ९॥

नोट—१ 'सिससमाज मिलि मनहुँ सुराती' इति। (क) शशिसमाजसे सूचित किया कि जैसे रात चन्द्रमा, रोहिणी, बुध और सम्पूर्ण तारागणके उदयसे शोभित होती है, वैसे ही मेरी किवता श्रीशिव-पार्वतीजीकी कृपाको पाकर शोभाको प्राप्त होगी। भाषा किवताको रात्रिकी उपमा दी; क्योंकि रात अन्धकार आदि दोषोंसे भरी है; वैसे ही मेरी किवता दोषोंसे भरी है। यहाँ 'सिव कृपा' और 'सिस समाज' तथा 'भिणिति' और 'रात्रि' परस्पर उपमेय-उपमान हैं। किवताकी शोभाका कथन उत्प्रेक्षाका विषय है। यहाँ 'उक्तविषयावस्तूत्प्रेक्षा अलंकार' है। (ख) पं० रामकुमारजी 'सिस समाज मिलि' का भाव यह कहते हैं कि 'शिवकृपा चन्द्रमा है, पार्वतीकी कृपा रोहिणी, गणेशकी कृपा बुध, सम्पूर्ण गणोंकी कृपा तारागण हैं। इन सबोंकी कृपा मिलाकर 'सिस समाज' हुई। और बैजनाथजीका मत है कि शिवकृपा शिश है, अन्य देवगण नक्षत्र हैं, संवादरूपी चाँदनी फैली हुई है। (ग) यहाँ शरच्चन्द्र और शरद्-रात्रि अभिप्रेत हैं। पूर्णचन्द्र और तारागणका योग होनेसे रात्रिको 'सुराती' कहा। रात्रिमें प्रकाश नहीं है वह तो अन्धकारमय है, शिवकृपासे प्रकाशित होगी।

गोस्वामीजीने जो शाबरमन्त्रका रूपक बाँधा है वह १५वें दोहेतक चला गया है। जैसे शाबरमन्त्रमें शिवजीके प्रतापका प्रभाव है, वैसे ही आप सूचित करते हैं कि मेरी कवितामें शिवकृपाका प्रभाव है। शिवाशिवका प्रसाद पाकर वर्णन करता हूँ। आपके इस कथनका कि शिवकृपासे मेरी कविता शोभा पावेगी, यह तात्पर्य है कि 'कथन-शक्ति' और कविताकी शोभा दोनों शिवजीहीकी कृपासे हैं।

# जे एहि कथिहँ सनेह समेता। किहहिहँ सुनिहिहँ समुझि सचेता॥ १०॥ होइहिहं रामचरन अनुरागी। किलमल रहित सुमंगल भागी॥ ११॥

अर्थ—जो इस कथाको प्रेमसहित सावधानतापूर्वक समझकर कहे-सुनेंगे, वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणानुरागी हो जावेंगे। कलिके पापोंसे रहित और सुन्दर मंगल-कल्याणके भागी (अधिकारी) होंगे॥१०-११॥ नोट—१ 'समुझि सचेता' इति। 'समुझि' का अर्थ प्रायः सब टीकाकारोंने भविष्यत्कालिक 'समझेंगे' किया है। परन्तु 'समुझि' का वास्तविक अर्थ 'समझकर' है। उसी तरह जैसे, 'किहि' का कहकर, 'सिहि' का सहकर, और 'देइ लेइ' का दे-लेकर है। अस्तु, उपर्युक्त चौपाईका अर्थ हुआ, जो सावधानतापूर्वक समझकर (अर्थात् विचारकर) इसे कहें और सुनेंगे वे कल्याणफल (ऐहिक-पारलौकिक सुखसौभाग्य) के भागी होंगे। 'सचेता' का अर्थ 'चेतना और सावधानतासिहत', 'सचेत होकर' है। दूसरा अर्थ 'सचेत' का अच्छे चित्तवाले भी होता है। परन्तु उपर्युक्त अर्थ ही साधारणतः ग्राह्य है। किसी-किसी टीकाकारने उसका अर्थ भी भविष्यत्कालिक 'सचेत होंगे' किया है, परं च यह वास्तविक और स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। शुद्ध अर्थ वही है जो ऊपर दिया गया है।

नोट—२ (क) 'जे' पद देकर सूचित करते हैं कि इस कथाके कहने-सुननेका अधिकार सबको है, चाहे कोई किसी भी वर्ण और आश्रमका हो। (ख) 'किहिहिहं सुनिहिहं' के दोनों अर्थ होते हैं—'कहेंगे और सुनेंगे' अर्थात् कहेंगे भी और सुनेंगे भी; दोनों साधन करेंगे। और दूसरा अर्थ है 'कहेंगे और सुनेंगे' अर्थात् दोनोंमें कोई भी कार्य करेंगे। यही अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है। (ग) सनेह समेता=प्रेमसिहत। कहने-सुननेकी इच्छा बढ़ती ही जाय, प्रेमकी यह भी एक पहचान है। सचेता=चित्त लगाकर; सावधानीसे।

नोट—३'होइहिहं रामचरन"" 'इति। श्रीमद्गोस्वामीजी यहाँ इस ग्रन्थके वक्ता, श्रोता और मनन करने-वालोंको आशीर्वाद देते हैं। कहने, सुनने, समझनेके तीन फल कहे हैं। जो फल यहाँ कहे हैं वही और भी अनेक ठौरपर गोस्वामीजीने स्वयं कहे या और वक्ताओंके मुखसे कहलाये हैं। यथा—'रघुबंसभूषन चिरत यह नर कहिं सुनिहं जे गावहीं। किलमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम-धाम सिधावहीं॥' (७। १३०) 'रामचरनरित जो चहै अथवा पद निर्बान। भाव सिहत सो यह कथा करौ श्रवन पुट पान'॥ ( उ० १२८) 'सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान', 'जे सकाम नर सुनिहं जे गाविहं। सुख संपित नाना बिधि पाविहं॥' (७। १५) ये फल क्रमशः प्राप्त होते हैं; इसीलिये क्रमसे तीन फल कहे हैं। रामचरणमें अनुराग होनेसे किलमल नाश होता है। यथा—'राम-चरन-अनुराग-नीर बिनु मल अति नास न पावै॥' (विनय०) किलमलके नाश होती है। यथा—'मुक्ति जनम मिह जानि ग्यान खानि अघहानिकर' (कि० मं०), अर्थात् ज्ञान होनेपर पाप दूर होते हैं, उससे फिर मुक्ति होती है।

जैसे यहाँ वक्ता-श्रोता आदिको आशीर्वाद दिया गया है, वैसे ही मानस-प्रकरणमें रामचिरतसे विमुख रहनेवालोंको शाप दिया गया है। यथा—'जिन्ह एहि बारि न मानस धोए। ते कायर किलकाल बिगोए॥ तृषित निरिख रिबकर भव बारी। फिरिहिहिं मृग जिमि जीव दुखारी॥' (१। ४३)

पं० रामकुमारजी कहते हैं कि जीव तीन प्रकारके हैं। मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। तीन फल कहकर सूचित करते हैं कि कथाका फल इन तीनोंको प्राप्त है। यथा—'सुनिहं बिमुक्त बिरत अरु बिषई। लहिंहं भगित गित संपित नई॥' (७। १५) विमुक्त रामानुरागी होते हैं, विरक्त सुमंगलभागी और विषयी किलमलरिहत होते हैं। दूसरा भाव इसका वे यह लिखते हैं कि इनसे यह जनाया है कि कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों काण्डके फलकी प्राप्त कथाके श्रवण, कथन और मननसे हो सकती है। 'किलमल रिहत' होना कर्मका फल है। यथा—'नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयी' (श्रुतिः) 'मन क्रम बचन जितत अघ जाई।' 'सुमंगल भागी' से ज्ञानकाण्ड सूचित किया, क्योंकि सुमंगल और मोक्ष पर्यायवाची शब्द हैं, यथा—'कहेउँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटिहं भवपासा॥' यह ज्ञानका फल है। 'रामचरन अनुरागी' से उपासनाकाण्ड दिखाया, यथा—'प्रनत कलपतरु करुनापुंजा। उपजइ प्रीति रामपद कंजा॥' यह उपासनाका फल है।

# दो०—सपनेहुँ साँचेहु मोहि पर, जौं हर गौरि पसाउ। तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ॥ १५॥

अर्थ—जो मुझपर श्रीशिव-पार्वतीजीकी स्वप्नमें भी सचमुच प्रसन्नता है, तो भाषाकविताका प्रभाव जो मैंने कहा है वह सब सच हो॥ १५॥

नोट—१ सपनेहुँ=स्वप्नमें भी। यह एक मुहावरा है। इसका भाव 'किसी प्रकार भी,' 'किसी दशामें भी,' होता है। इस तरह किव कहते हैं कि स्वप्नमें भी अर्थात् किसी प्रकार भी हर-गौरीकी अनुकूलता यिद सचमुच प्राप्त है। पुन:, 'सपनेहुँ साँचेहु' का भाव कि प्रथम स्वप्नमें आपकी प्रसन्नता प्रकट हुई; फिर प्रत्यक्ष जाग्रत्-अवस्थामें भी हुई। यथा—'अठवें दिन संभु दिये सपना। निज बोलीमें काळ्य करो अपना॥ उचटी निदिया उठि बैठु मुनी। उर गूँजि रह्यो सपनेकी धुनी॥ प्रगटे सिव संग भवानि लिये\*\*\*\* 'इत्यादि (मूल-गुसाईंचिरत)। मं० श्लो० ७ और पिछली अर्धाली ७-८ में विशेष लिखा जा चुका है। शंकरजीने प्रकट होकर कहा है कि यह भाषाकाव्य हमारे पुण्य-प्रसादसे सामवेदकी ऋचाओंके समान फलप्रद होगा। इस तरह यह पद घटनामूलक है। जो आशीर्वाद उमा-शिवने स्वप्नमें और प्रकट होकर दिया था, उसीका उल्लेख किवने यहाँ किया है।

टिप्पणी—१(क) प्रथम शिव-पार्वतीजीका प्रसाद पा चुके हैं, यथा—'सुमिरि सिवासिव पाइ पसाऊ', अब उसी प्रसादको 'सँभारते' हैं अर्थात् पुष्ट करते हैं कि जो मुझपर दोनोंकी प्रसन्ता हो, तो जो हमने इस भाषाकाव्यका प्रभाव कहा है कि 'होइहिं रामचरन अनुरागी। किलामलरिहत सुमंगल भागी॥' वह सब सत्य हो। (ख) शाबरमन्त्रमें 'फुर' शब्द रहता है इसीसे आपने भी 'फुर' ही पद दिया; क्योंकि अपनी किवताको शाबरमन्त्रके अनिमल अक्षर आदिकी उपमा दे चुके हैं। उसी बातको यहाँ भी निबाहा है। जैसे शाबरमन्त्रमें प्रभाव है। यथा—'प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू', वैसे ही यहाँ भाषा-भिणितिमें प्रभाव है। यथा—'जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ।' (पं० रा० कु०)

यहाँ समष्टि वन्दना बाहरकी चिदचिद् विभूति समाप्त हुई।

# श्रीअवध-सरयू-पुरवासि-परिकररूपवन्दना-प्रकरण बंदौं अवधपुरी अति पावनि। सरजू सरि कलि कलुष नसावनि॥१॥

शब्दार्थ-कलुष=पाप, मैल, दोष। नसावनि=नाश करनेवाली।

अर्थ—१ मैं अति पवित्र और कलियुगके पापोंको नाश करनेवाली श्रीअयोध्यापुरी और श्रीसरयू नदीको प्रणाम करता हूँ॥ १॥

अर्थ—२ मैं बड़ी पिवत्र अयोध्यापुरीकी, जहाँ किलके पापोंका नाश करनेवाली सरयू नदी है, वन्दना करता हूँ। टिप्पणी—१ (क) श्रीशिवकृपासे श्रीरामजीकी प्राप्त होती है, इसिलये शिव-वन्दना करके तब राम-पिरिकरकी वन्दना की। अथवा, रामपिरकरमें शिव आदि हैं, इसिलये पहले शिवकी फिर अन्य पिरकरोंकी वन्दना की। अवधपुरीकी वन्दना करके अवधवासियोंकी वन्दना करते हैं। (ख) अवधपुरी अित पावनी है, इसिलये 'किलकलुष नसाविन' कहा। यथा—'देखत पुरी अिखल अघ भागा। बन उपबन बापिका तड़ागा॥'(७। २९) और सरयूजी 'किलकलुष नसाविन' हैं, अतः वे भी अित पावनी हैं। यथा—'जन्मभूमि मम पुरी सुहाविन। उत्तर दिसि बह सरयू पाविन॥'(७।४) तात्पर्य यह है कि दोनों 'अित पाविन' और 'किल कलुष नशाविन' हैं। दोनोंकी एक ही चौपाईमें वन्दना की है, पृथक्-पृथक् वन्दना भी नहीं है। क्योंकि सरयूजी श्रीअयोध्याजीका अंग हैं। पुनः 'अवधपुरी' कहकर थलकी और 'सरयूसिर' कहकर जलकी अर्थात् जल-थल दोनोंकी वन्दना की।

नोट—१ (क) महर्षि वाल्मीकिजीने श्रीअयोध्या–सरयूका वर्णन बालकाण्डमें एक ही श्लोकमें किया है, वैसे ही गोस्वामीजीने एक ही अर्धालीमें दोनोंको कहा है। यथा—'कैलासपर्वते राम मनसा निर्मितं परम्। ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः। तस्मात्सुस्राव सरसः सायोध्यामुणगूहते॥ सरः प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता।' (१। २४। ८—१०) अर्थात् विश्वामित्रजी श्रीरामजीसे कहते हैं कि यह नदी ब्रह्माके मनसे रचे हुए मानस–सरसे निकली है। सरसे निकलनेके कारण सरयू नाम हुआ। (ख) श्रीअयोध्या–सरयूका सम्बन्ध भी है। श्रीसरयूजी श्रीअयोध्याजीके लिये ही आयी हैं। इसीसे उन्होंने आगे अपना नाम रहनेकी चिन्ता न की। गंगाके मिलनेपर अपना नाम छोड़ दिया। दोहा ४० अर्धाली १ देखिये। अतः दोनोंको साथ-साथ एक ही अर्धालीमें रखा गया। आदिमें 'बंदउँ'और अन्तमें 'किलकलुष नसाविन' को देकर जनाया कि ये दोनों पद 'अवधपुरी'और 'सरजू 'दोनोंके साथ हैं। 'अति पाविन 'देहलीदीपक है।

नोट—२ 'अति पावनि' इति। इसका भाव निम्न उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है। स्कन्दपुराण वैष्णवखण्ड २ अयोध्यामाहात्म्य अ० १२में, अयोध्यामाहात्म्य अ० १०में श्रीअयोध्याजी और श्रीसरयूजीका माहात्म्य इस प्रकार कहा है—'मन्वन्तरसहस्त्रेस्तु काशीवासेषु यत्फलम्। तत्फलं समवाजोति सरयूदर्शने कृते॥ मथुरायां कल्पमेकं वसते मानवो यदि। तत्फलं समवाजोति सरयूदर्शने कृते॥ षष्टिवर्षसहस्त्राणि भागीरथ्यावगाहजम्। तत्फलं निमिषार्द्धेन कलौ दाशरथीं पुरीम्॥'(२७, २९, ३२) अर्थात् हजार मन्वन्तरतक काशीवास करनेका जो फल है वह श्रीसरयूजीके दर्शनमात्रसे प्राप्त हो जाता है। मथुरापुरीमें एक कल्पतक वास करनेका फल सरयूदर्शनमात्रसे प्राप्त हो जाता है। साठ हजार वर्षतक गंगाजीमें स्नान करनेका जो फल है वह इस किलकालमें श्रीरामजीकी पुरी श्रीअयोध्यामें आधे पलभरमें प्राप्त हो जाता है। और, अ०१ में कहा है कि श्रीअयोध्यापुरी पृथ्वीको स्पर्श नहीं करती, यह विष्णुके चक्रपर बसी हुई है। यथा—'विष्णोराद्या पुरी चेयं क्षितिं न स्पर्शित द्विज। विष्णो: सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी स्थितौ॥'(१। ६२) प्राय: ये सब श्लोक रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्य अ० ३ श्लोक ७०, ७३, ७७ और १। ६४ में ज्यों-के-त्यों हैं। फिर श्रीवचनामृत भी है—'जा मज्जन ते विनिह प्रयासा। मम समीप नर पाविहं बासा॥ (७। ४) और अवधपुरीको वैकुण्ठसे भी अधिक प्रिय कहा है। तो क्या बिना कोई विशेषताके?

महानुभावोंने 'अति पावनि' के अनेक भाव कहे हैं— (क) सात पुरियाँ मोक्षकी देनेवाली हैं। यथा— अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका। द्वारावती तथा ज्ञेया सप्तपुर्यश्च मोक्षदाः॥' (रुद्रयामल अयोध्या-माहात्म्य ३०। ५४) ये सातों पुरियाँ विष्णुभगवान्के अंगमें हैं, इन सबोंमें श्रीअयोध्यापुरी अग्रगण्य है। शरीरके अंगोंमें मस्तक सबसे ऊँचा होता है और सबका राजा कहलाता है। विष्णुभगवान्के अंगमें श्रीअयोध्यापुरीका स्थान मस्तक है। यथा—रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्य (२। ५८)—'विष्णोः पादमवन्तिकां गुणवतीं मध्यं च कांचीपुरीं, नाभिं द्वारवतीं वदन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनः। ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासां च वाराणसीमेतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयोऽयोध्यापुरीं मस्तकम्॥' पुनश्च यथा—'कल्पकोटिसहस्त्राणां काशीवासस्य यत्फलम्। तत्फलं क्षणमात्रेण कलौ दाशरथीं पुरीम्॥' सब पावनी हैं और यह अति पावनी है। पुन: (ख) गोलोकादि पावन हैं, क्योंकि इसके अंशांशसे हैं। यह अंशी है; इसलिये 'अति पावनि' है। प्रमाण वसिष्ठसंहिता 'अयोध्या नगरी नित्या सिच्चदानन्दरूपिणी। यदंशांशेन गोलोकवैकुण्ठाद्याः प्रतिष्ठिताः॥' (सन्त-उन्मनीटीका) (ग) पावनको भी पावन करनेवाली। (घ) श्रीसीतारामजीका निवास और विहारस्थल होनेसे '*अति पावनि*' है। तीर्थराज प्रयाग कहीं नहीं जाते, पर श्रीरामनवमीको वे भी श्रीअवध आते हैं। यथा—'*तीरथ सकल तहाँ चिल आविहें ॥*' इसके प्रियत्वके विषयमें श्रीमुखवचन है कि 'जद्यपि सब बैकुंठ बखाना। बेद पुरान बिदित जग जाना।। अवधपुरी सम प्रिय निहं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ॥'फिर भला वह 'अति पावनि'क्यों न हो! (ङ) करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि जो पदार्थ राजस-तामस-गुणरहित है और केवल सात्त्विक गुणयुक्त है, वह 'पावन' कहा जाता है और जो काल, कर्म, गुण, स्वभाव सबसे रहित हो वह 'अति पावन' है। (च) द्विवेदीजी—'न योध्या कैश्चिदिति अयोध्या' अर्थात् चढाई कर जिस पुरीको कोई जीत न सके वह अयोध्या है, इसीका अपभ्रंश

अवध है, ऐसी बहुतोंकी सम्मित है। 'न वधः कैश्चिदिति अवधः' अर्थात् किसीसे जो नष्ट न हो वह 'अवध'। इस व्युत्पत्तिसे 'अवध' यह नाम भी संस्कृत होता है।

तोट—३ तुलसीदासको तो यह 'अवध' नाम ऐसा पसन्द है कि रामायणभरमें उन्होंने यही नाम रखा है। 'अयोध्या' यह नाम कहीं नहीं रखा, केवल एक स्थानपर आया है। यथा—'दिन प्रति सकल अयोध्या आविहें। देखि नगरु बिराग बिसराविहें॥' (७। २७) श्रीकाष्ठजिह्वास्वामीजीने 'रामसुधा' ग्रन्थके चौथे पदमें 'अयोध्या' की व्याख्या यों की है। 'अवधकी मिहमा अपरंपार, गावत हैं श्रुति चार। विस्मित अचल समाधिनसे 'जो ध्याई, बारंबार। ताते नाम अयोध्या गायो यह ऋग बेद पुकार॥ रजधानी परबल कंचनमय अष्टचक नवद्वार। ताते नाम अयोध्या पावन अस यजु करत बिचार॥ 'अकार यकार उकार देवत्रय ध्याई' जो लिख सार। ताते नाम अयोध्या ऐसे साम करत निरधार॥ जगमग कोश जहाँ अपराजित ब्रह्मदेव आगार॥ ताते नाम अयोध्या ऐसो कहत अथवं उदार॥' (रा० प०) रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्यमें शिवजी कहते हैं— 'श्रूयतां मिहमा तस्या मनो दत्त्वा च पार्वित। अकारो वासुदेव: स्याद्यकारस्ते प्रजापितः॥ उकारो रुद्रस्पस्तु तां ध्यायन्ति मुनीश्वराः। सर्वोपपातकैर्युक्तैर्ब्रह्महत्यादिपातकैः॥ न योध्या सर्वतो यस्मात्तामयोध्यां ततो विदुः। विष्णोराद्यापुरी चेयं क्षितिं न स्पृशिति प्रिये॥ विष्णो: सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्याकरा सदा।' अर्थात् हे पार्वती! मन लगाकर अयोध्याजीको मिहमा सुनो। 'अ' वासुदेव हैं। 'य' ब्रह्मा और 'उ' रुद्ररूप हैं ऐसा मुनीश्वर उसका ध्यान करते हैं। सब पातक और उपपातक मिलकर भी उससे युद्ध नहीं कर सकते; इसीलिये उसको अयोध्या कहते हैं। विष्णुकी यह आद्यापुरी चक्रपर स्थित है, पृथ्वीका स्पर्श नहीं करती। (१। ६१—६४)

नोट—४ 'कलिकलुष नसाविन' इति। किलयुगके ही पापोंका क्षय करनेवाली क्यों कहा, पापी तो और युगोंमें भी होते आये हैं? उत्तर यह है कि यहाँ गोस्वामीजीने और युगोंका नाम इससे न दिया कि औरोंमें सतोगुण-रजोगुण अधिक और तमोगुण कम होता है। पाप तमोगुणहीका स्वरूप है। किलयुगमें तमोगुणकी अधिकता होती है, सत्त्व और रज तो नाममात्र रह जाते हैं, जैसा उत्तरकाण्डमें कहा है—'नित जुग धर्म होहिं सब केरे। हृदय राममाया के प्रेरे॥ सुद्ध सत्त्व समता बिज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ सत्व बहुत रज कछु रित कर्मा। सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा॥ बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस। द्वापर धर्म हरष भय मानस॥ तामस बहुत रजोगुन थोरा। किल प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा॥' (१०४) पुनः श्रीमुखवचन है कि 'ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाहिं। द्वापर कछुक बृंद बहु होइहिं किलजुग माहिं॥' (७। ४०) पुनः, 'किल केवल मलमूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥' (१। २७) जब ऐसे किलके कलुषकी नाश करनेकी शिक्त है तो अल्प पाप विचारे किस गिनतीमें होंगे!

## प्रनवौं पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी॥ २॥

अर्थ—फिर मैं श्रीअयोध्याजीके नर और नारियोंको प्रणाम करता हूँ, जिनपर प्रभु (श्रीरामचन्द्रजी) की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात् बहुत है॥२॥

टिप्पणी—१ (क) पुर-नर-नारियोंकी वन्दना की, क्योंकि उनपर प्रभुकी ममता बहुत है, वे पुण्यपुंज हैं। यथा—'हम सब पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हिंह राम जानत किर मोरे॥' (२। २७४) (ख) 'ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी।' यह चौपाईके अन्तमें दिया है। इससे इसको ऊपरकी चौपाईमें भी लगा लेना चाहिये। दूसरी चौपाईके अन्तमें इसे देकर बताते हैं कि 'अवध' में ममता है और अवधपुरीके नारि-नरमें भी ममता है। दोनोंपर ममत्व जनानेके लिये ही 'पुर' का सम्बन्ध दिया गया। पुरमें वास करनेके सम्बन्धसे प्रियत्व जनाया है। यथा—'जद्यपि सब बैकुंठ बखाना। अवधपुरी सम प्रिय निहं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ॥ जान्नाथ कहा है। यथा—'अयोध्या च परं ब्रह्म सरयूः सगुणः पुमान्। तिनवासी जगन्नाथः सत्यं सत्यं सत्यं

वदाम्यहम्॥' (रुद्रयामल अ० मा० २। ६७) अर्थात् अयोध्याजी परब्रह्म हैं और सरयूजी सगुण ब्रह्म हैं। अयोध्यावासी जगन्नाथरूप हैं, हम सत्य-सत्य कहते हैं।

#### सियनिंदक अघ ओघ नसाए। लोक बिसोक बनाइ बसाए॥ ३॥

शब्दार्थ—**निंदक**=निन्दा करनेवाले। **ओघ**=समूह। **बिसोक**=शोकरिहत। **बनाइ**=बनाकर। करके।=पूर्णतया, पूरी तरहसे।=अच्छी तरहसे।

अर्थ—१ (उन्होंने) श्रीसीताजीकी निन्दा करनेवाले (अपने पुरीमें ही रहनेवाले धोबी अथवा पुरवासियों) के पापसमूहका नाश किया और अपने विशोकलोकमें आदरसहित उनको वास दिया॥ ३॥

अर्थ—२ श्रीसीताजीके निन्दकके पापसमूहको नाशकर उनको शोकरिहत करके अपने लोकमें बसाया। अर्थ—३ सियनिन्दक पापसमूहको नाशकर विशोकलोक बनाकर उसमें उनको बसाया। (यहाँ 'विशोक' लोक=सान्तानिकपुर)।

अर्थ—४ सियनिन्दक धोबी आदिके पापोंका नाश किया और अपने पुरमें उन्हें शोकरहित करके बसाये रखा। (यहाँ 'लोक' का अर्थ 'पुर' किया है)।

नोट—१ अर्थ ३ से 'ममता जिन्ह पर प्रभृहि न थोरी' का महत्त्व घट जाता है। दूसरे 'मम धामदा पुरी सुखरासी' इस श्रीमुखवचनामृतकी और 'अवध तजे तन निहं संसारा' इस वाक्यकी महिमा जाती रहती है। ये वाक्य अर्थवादमात्र ही रह जायेंगे।

नोट-२ पूर्व जो कहा है कि 'जिन्हपर प्रभुकी ममता कुछ थोड़ी नहीं है', अब यहाँ उसी ममत्त्वका स्वरूप दिखाते हैं। 'सिय निंदक' पुर-नर-नारि हैं, जिनकी वन्दना ऊपर की। वाल्मीकीय रामायण तथा अध्यात्मरामायणमें यह कथा दी है और गीतावलीसे भी पुरवासियोंहीका निन्दा करना पुष्ट होता है। गीतावली उत्तरकाण्ड पद २७ में कहा है कि 'चरचा चरनिसों चरची जानमनि रघुराइ। दृत-मुख सुनि लोक-*धुनि धर धरिन बूझी आइ॥*' ममता यह दिखायी कि प्राणप्यारी श्रीसीताजीका परित्याग सहन किया, निन्दकको दण्ड न दिया, किन्तु अयोध्यामें उसको बसाये रखा और निन्दाके शोकसे भी रहित कर दिया। ऐसा सहनशील प्रभु और कौन होगा? ऐसा लोकमर्यादाका रक्षक कौन होगा? प्रजाको प्राणसे भी अधिक माननेवाला कौन होगा? उनको अपनी प्रजाके लिये कैसा मोह है! वे यह नहीं सह सकते कि प्रजा दुराचारिणी हो जाय। 'मर्यादापुरुषोत्तम' पदवी इन्हींको मिली है, फिर भला वे कब सह सकेंगे कि उनकी प्रजा 'मनुष्यत्व' और 'धर्मनीति' मर्यादासे गिर जाय? यद्यपि कलंक सर्वथा झुठा है, यद्यपि उसके साक्षी देवता मौजूद हैं, पर इस समय यदि प्रजाका समाधान देवता भी आकर कर देते तो भी प्रजाके जीसे उसका अंकुर न जाता। मन, कर्म, वचन तीनोंसे उनको सदाचारी बननेका सर्वोत्तम उपाय यही हो सकता था; अन्य नहीं। पातिव्रत्यधर्मकी मर्यादा नष्ट न होने पावे, राज्य और राजाके आचरणपर धब्बा न लगाया जा सके, इत्यादि विचार राजा रामचन्द्रजीके हृदयमें सर्वोपरि विराजमान थे। तभी तो उनके दस हजार वर्षसे भी अधिक राज्यके समयमें अकालका नाम भी न सुना गया, श्वानादिके साथ भी न्याय हुआ। सोचिये तो आजकलके राजा और प्रजाकी दशा! क्या किसी रानीके चरितपर कलंक लगानेवाला जीता रह सकता था? क्या आजकलके न्याय और न्यायालय हमें सत्यधर्मसे च्युत नहीं करते? इत्यादि। विनयके 'बालिस **बासी अवधको बृझिये न खाको। सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहँ मुनि-मन थाको॥**'(पद १५२) से भी अनेक पुरवासियोंका निन्दा करना पाया जाता है।

अध्यात्मरामायणमें उत्तरकाण्डके चौथे सर्गमें लिखा है कि 'दशवर्षसहस्त्राणि मायामानुषविग्रहः। चकार राज्यं विधिवल्लोकवन्द्यपदाम्बुजः। """ देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते। कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयम्॥ त्यजामि त्वां वने लोकवादादभीत इवापरः॥ अर्थात् मायामानुषरूपधारी श्रीरामजीने जिनके

चरणकमलोंकी वन्दना त्रैलोक्य करता है, विधिपूर्वक दस हजार वर्ष राज्य किया। तत्पश्चात् एक दिन महारानीजीने उनसे कहा कि देवता मुझसे बार-बार कहते हैं कि आप वैकुण्ठ चलें तो श्रीरामजी भी वैकुण्ठ आ जायेंगे, इत्यादि। श्रीरामजीने कहा कि मैं सब जानता हूँ। इसके लिये तुम्हें उपाय बताता हूँ। मैं तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले लोकापवादके मिषसे तुम्हें, लोकापवादसे डरनेवाले अन्य पुरुषोंके समान वनमें त्याग दूँगा। इत्यादि।' (२९, ४१-४२) आपसमें यह सलाह हो जानेपर श्रीरामजीने अपने दूत विजयसे पूछा कि मेरे, सीताके, मेरी माताके, भाइयोंके अथवा कैकेयीजीके विषयमें पुरवासी क्या कहते हैं तब उसने कहा कि 'सर्वे वदन्ति ते। किन्तु हत्वा दशग्रीवं सीतामाहत्य राघवः। अमर्ष पृष्ठतः कृत्वा स्वं वेश्म प्रत्यपादयत्। अस्माकमि दुष्कर्म योषितां मर्षणं भवेत्। यादृग् भवित वै राजा तादृश्यो नियतं प्रजाः॥' (अध्यात्म ७।४। ५०, ५२) अर्थात् सभी कहते हैं कि उन्होंने रावणको मारकर सीताजीको बिना किसी प्रकारका सन्देह किये ही अपने साथ लाकर रख लिया। अब हमें भी अपनी स्त्रियोंके दुश्चरित सहने पड़ेंगे, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है।

प्रसिद्ध प्राचीन टीकाकारों करुणासिन्धुजी, काष्ठजिह्वास्वामीजी, पंजाबीजी आदि और पं० रामकुमारजीने मुख्य अर्थ यही दिया है। कुछ लोग 'सिय-निंदक मितमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई' विनयके इस पद १६५के उद्धरणके बलपर 'सिय निंदक' से 'धोबी' का अर्थ ग्रहण करते हैं। लगभग दस हजार वर्ष राज्य कर चुकनेके पीछे प्रभुकी इच्छासे नगरमें कुछ काना-फूसी श्रीजानकीजीके बारेमें होने लगी। यह चर्चा सर्वत्र गुप्तरूपसे प्रारम्भ हुई, प्रकटरूपसे एक धोबीका निन्दा करना पाया जाता है। यह धोबी कौन था? इसके प्रसंगमें यह कथा है कि वह पूर्वजन्ममें शुक था। यह शुक अपनी शुकीके साथ क्रीड़ा कर रहा था। श्रीजानकीजीका उस समय बालपन था। आपने दोनोंको अलग-अलग पिंजरेमें कर दिया। शुकने वियोगमें आपको शाप दिया कि जैसे तुमने हमको शुकीसे छुड़ाया, वैसे ही तुम्हारा भी विछोह तुम्हारे पितसे होगा।

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'अवधवासी सब कृतार्थरूप हैं। यथा—'उमा अवधवासी नर नारि कृतारथरूप।' (७। ४७) तब उन्होंने ऐसे कठोर वचन कैसे कहे? और फिर श्रीरघुनाथजीने यह भागवतापराध कैसे क्षमा कर दिया?' इसका समाधान यह है कि—(क) उनका कोई अपराध नहीं है। बालकृष्णदास स्वामी 'सिद्धान्ततत्त्वदीपिकाकार' लिखते हैं—'तिहि जो कह्यौ राम हों नाहीं। इती शक्ति कहँ है मो माहीं॥ जिहि आवत रावण है जान्यो। राखहु छाया सियहि बखान्यो॥ लै निज प्रिया अगिन महँ राखी। जननी जानि तेहि सुअभिलाषी॥ छाया हरणहारहू माखो। यों जग महँ निज यश विस्ताखो॥ तिहि समता अब हौं क्यों करों। या करि जग अपयश ते डरों। सियहू रूपशील गुण कि कै। सब बिधि अतुल पतिब्रत धिरके। अपनो पिय अस वश तेहि कीनो। निशि दिन रहै तासु रस भीनो॥ तिहि सम तू न हौं न बस तेरे। यों निहं तुहि राखों निज नेरे॥' इस प्रकार उसने श्रीजानकीजीके गुण गाकर अपनी स्त्रीको शिक्षा दी। उसके अन्तःकरणमें तो कोई विकार न था, परन्तु ऊपरसे सुननेमें लोगोंको अनैसी (बुरी) लगी। प्रभु तो हदयकी लेते हैं। यथा—'कहत नसाइ होइ हिय नीकी। रीझत राम जानि जन जी की।' पुनः (ख) वाल्मीकिजी सीताजीको पुत्रीरूपसे भजते थे। उनकी आशा पूर्ण करनेके लिये यह चिरत किया। पुनः, (ग) अपने वीरोंको अभिमान हो गया था कि रावण–ऐसेको हमलोगोंने जीता, उन सबोंका अभिमान अपने पुत्रोंद्वारा नाश करानेके लिये लीला की। पुनः, (घ) पिताकी शेष आयुका भोग करना है, उस समय सीताजीको साथ रखनेसे धर्ममें बट्टा लगता। अतः रजकद्वारा यह त्यागका चिरत किया। इसमें रजकका दोष क्या?

नोट—३ 'सियनिंदक अघ ओघ नसाए' इति। भाव यह कि साधारण किसीकी भी निन्दा करना पाप है। यथा—'पर निंदा सम अघ न गरीसा' (७। १२१) श्रीसीताजी तो 'आदिशक्ति' ब्रह्मस्वरूपा हैं कि 'जासु कृपाकटाक्ष सुर चाहत चितव न सोइ' और 'जासु अंस उपजिहं गुन खानी। अगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी॥' (१।१४८) इनकी निन्दा करना तो पापका समूह ही बटोरना है। इसलिये 'अघ ओघ' कहा। नोट—४ कोई-कोई लोग (जो भगवद्भक्त नहीं हैं) सीतात्यागके कारण श्रीरामचन्द्रजीपर दोषारोपण करते हैं। साधारण दृष्टिसे उसका उत्तर यह है कि भगवान्के छ: ऐश्वर्योंमेंसे एक 'वैराग्य' भी है। अर्थात् कामिनीकांचनका त्याग। 'कांचन' अर्थात् राज्यवैभवका त्याग जिस प्रकार हँसते-हँसते भगवान्ने वनगमनके समय किया था—'नवगयंद रघुबंसमिन राज अलान समान।''''उर अनंद अधिकान', उसी तरह अनासक्त भावसे विशुद्धचिरता, पितव्रता, निज भार्याका त्याग भी भगवान्ने मिथ्यापवादके कारण किया। और महापितत रजकके दोषपर तिनक भी ध्यान न देते हुए उसे परधाममें आश्रय दिया, उसपर जरा भी रोष नहीं प्रकट किया। इस प्रकार रागरोषरित मानसका परिचय दिया। इसी तरह लोकमतका आदर करके उन्होंने परमोत्कृष्ट नैतिक भावकी प्रतिष्ठा की, एवं इसी मिषसे वात्सल्यरस–रिसक महर्षि वाल्मीकिकी पुरातन इच्छाकी पूर्ति की। विशेष (७। २४। ७) 'दुइ सृत सुंदर सीता जाये' में भी देखिये। कुछ पूर्व नोटमें भी उत्तर आ गया है।

नोट—५ 'लोक बिसोक बनाइ बसाए' इति। पुरवासियों (अथवा धोबी) के 'अघ ओघ' का नाश करके फिर क्या किया? उसको कौन धाम मिला? इसपर महानुभाव अनेक भाव कहते हैं और ये सब भाव 'लोक बिसोक'''' से ही निकाले हैं—(क) विनयपित्रकाके 'तिय-निंदक मितमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई' के आधारपर पं० रामकुमारजी यह भाव कहते हैं कि श्रीसीताजीकी निन्दा करनेसे दिव्य लोककी प्राप्ति नाश हो गयी थी, इसिलये दूसरा 'बिसोक लोक' जहाँ गिरनेका शोक नहीं है अर्थात् (अक्षयलोक) बनाकर उसमें उसको बसाया। यही विनयपित्रकावाला 'नया नगर' है। (ये 'नय' का अर्थ 'नया' करते हैं। 'नय' का अर्थ 'लोकोत्तर नीतिसे' भी टीकाकारोंने किया है।) (ख) करुणासिन्धुजी एवं रा० प० का मत है कि श्रीअयोध्या विरजानदीके पार अयोध्याके दक्षिणद्वारपर (सांतानिकपुर) है, जिसकी 'वन' संज्ञा है, (जैसे वृन्दावन, काशी आनन्दवन, अयोध्या-प्रमोदवन और प्रयाग-बदरीवन) जो अयोध्याहीमें है, वहाँ बसाया। भार्गवपुराण और सदाशिवसंहिताका प्रमाण भी दिया है। यथा—'त्रिपादभूतिवैकुण्ठे विरजायाः परे तटे। या देवानां पुरायोध्या ह्यमृते तां नृतां पुरीम् ॥ साकेतदक्षिणद्वारे हनुमन्नामवत्सलः। यत्र सांतानिकं नाम वनं दिव्यं हरेः प्रियम्॥' (१-२) यह भाव 'अर्थ ३' के अनुसार है।

नोट—६ कुछ महानुभाव 'बिसोक' को 'लोक' का विशेषण न मानकर उसे 'बनाइ' के साथ लेकर यों अर्थ करते हैं कि 'विशोक बनाकर अपने लोकमें बसाया' अर्थात् शक्ति होते हुए भी क्षमा की और श्रीअयोध्याजीमें ही आदरपूर्वक बसाये रखा अथवा, उनको शोकरहित करके तब अपने साथ अपने लोकको ले गये। निन्दारूपी पापके कारण शोक या चिन्ता थी कि हमारी गित कैसे होगी? हम तो नरकमें पड़ेंगे इत्यादि। विनायकी टीकाकारजी 'बिसोक बनाइ' का भाव यह लिखते हैं कि श्रीसीताजीके पातिव्रत्यपर सन्देह था, इसीसे उनके जीमें इनकी तरफसे शोक था। उस सन्देह और शोकको श्रीवालमीकिजी तथा श्रीसीताजीको श्रीरामजीने सबके सामने बुलाकर सत्य शपथ दिलाकर मिटाया; जैसा सर्ग ७ उत्तरकाण्ड अध्यात्मरामायणमें कहा है। यथा—'भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। आनयध्वं मुनिवरं ससीतं देवसम्मितम्॥ अस्यास्तु पार्षदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा। करोतु शपथं सर्वे जानन्तु गतकल्मषाम्॥'(१७–१८) इत्यादि। अर्थात् 'श्रीरामजीने कहा कि देवतुल्य मुनिश्रेष्ठ भगवान् श्रीवाल्मीकिजीको सीताजीके सहित लाओ। इस सभामें जानकीजी सबको विश्वास करानेके लिये शपथ करें, जिससे सब लोग सीताजीको निष्कलंक जान जायें।' दोनों सभामें आये। पहले महर्षि वाल्मीकिजीने शपथ खायी, फिर श्रीजानकीजीने। करणासिन्धुजी एवं पंजाबीजी 'बनाइ' का अर्थ 'अपना स्वरूप बनाकर' भी करते हैं। इस अर्थमें 'बनाइ' 'बसाए' का क्रियाविशेषण होगा। ये भाव अर्थ २ और ४ के अनुसार हैं।

बंदौं कौसल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची॥४॥ प्रगटेउ जहँ रघुपति सिस चारू।बिस्व सुखद खल कमल तुसारू॥५॥ शब्दार्थ-प्राची=पूरब। माची=फैली। तुसारू=पाला।

अर्थ—में कौसल्यारूपी पूर्व दिशाको प्रणाम करता हूँ जिसकी कीर्ति सब जगत्में फैली है॥ ४॥ जहाँ संसारको सुख देनेवाले और खलरूपी कमलको पालारूपी श्रीरघुनाथजी सुन्दर चन्द्रमारूप प्रकट हुए॥ ५॥ नोट—(१) यहाँ श्रीकौसल्या अम्बाको पूरब दिशा, श्रीरामचन्द्रजीको चन्द्रमा और दुष्टोंको कमल कहा है। पूरा रूपक नीचेके मिलानसे समझमें आ जायगा।

श्रीकौसल्याजी

१ कौसल्याजीकी कीर्त्ति जगत्में फैली, यही प्रकाश है।

२ यहाँ श्रीरामजी प्रकट हुए।

पूरब दिशा चन्द्रोदयके पहले प्रकाश पूरबमें होता है।

प्रकाशके पीछे चन्द्रमा निकलता है।

चन्द्रमामें विकार भी होता है, इसिलये रघुपितको 'सिस चारू' की उपमा दी। चन्द्रमाका जन्म होता है । यथा— 'जनम सिंधु पुनि बंधु बिष दिन मलीन सकलंक। '(१। २३७) श्रीरामजी अजन्मा हैं। 'प्राची' पदके सम्बन्धसे 'चारू' से पूर्णचन्द्रका अर्थ होता है। पूर्व दिशामें वही उदय होता है।

३ कौसल्याजीके यहाँ इनका प्रकट होना कहा। अर्थात् गर्भसे नहीं हुए। यथा— 'होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे', 'भए प्रगट कृपाला' इत्यादि। ४ रामचन्द्रजीका प्रादुर्भाव भी संसारके सुखका हेतु हुआ। ५ यहाँ खलोंका वध होता है। चन्द्रमाका जन्म पूरबमें नहीं होता, वहाँ वह प्रकट भर होता है।

चन्द्रमाके निकलनेसे संसारको सुख होता है।

चन्द्रमासे कमल झुलस जाता है।

आश्चर्यरामायणमें इनके जोड़के श्लोक ये कहे जाते हैं 'श्रीकोशलेन्द्रदियता राममाता यशस्विनी। प्राच्या सा वन्दनीया मे कीर्त्तिर्यस्यास्ति विश्रुता॥ रामचन्द्रमसं चारु प्रादुर्भूतं सनातनम्। खलाब्जं हिमवद्भाति साधूनां सुखदायकम्॥ कौशल्यायै नमस्यामि यथा पूर्वा दिगुत्तमा। प्रादुर्भावो बभौ रामः शीतांशुः सर्वसौख्यदः॥'(१—३)

नोट—२ 'कौसल्या दिसि प्राची' इति। द्वितीयाका चन्द्रमा मांगलिक है, इसकी सब वन्दना करते हैं; परन्तु यह चन्द्रमा कलाहीन होता है, पश्चिममें उदय होता है और दूसरेके आश्रित है। पूरब दिशा कहकर पूर्णिमाका चन्द्रमा सूचित किया जो अपनी पूर्ण षोडश कलाओंसे उदय होता है, इसी तरह श्रीकौसल्याजीके यहाँ श्रीरामजी पूर्णकलाके अवतार हुए। इसी प्रकार श्रीकृष्णजीका जन्म श्रीमद्भागवतमें देवकीरूपिणी प्राची दिशासे कहा गया है। यथा—'देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः। आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः॥' (भा० १०।३।८) अर्थात् जैसे पूर्विदशामें पूर्णचन्द्र प्रकट होता है उसी प्रकार देवरूपिणी देवकीजीकी कोखसे सर्वान्तर्यामी विष्णु प्रकट हुए।

गोस्वामीजी यहाँ 'रघुपित सिस' का प्रकट होना कहकर जनाते हैं कि जिनका 'रघुनाथ' नाम है वे अवतरे हैं। विष्णुनामधारी भगवान् रघुपित होकर नहीं अवतरे। वे पूर्वसे ही रघुपित हैं। इसी प्रकार वाल्मीकीयमें 'कौशल्या जनयेद्रामम्' शब्द हैं। अर्थात् श्रीरामजी अवतरे, न कि विष्णु। नामकरणके पूर्व ही जिनका नाम 'राम' था, उनका अवतार सूचित किया।

नोट—३ 'खल कमल तुसारू' इति। (क) कमलको यहाँ खलकी उपमा दी। यह 'विपर्यय अलंकार' है। चन्द्रमाके योगसे कमलको खल कहा। (मा० प्र०) अथवा, 'कमलमें खलत्व यह है कि जिस जलसे उसकी उत्पत्ति होती है उसीसे वह विमुख रहता है, वैसे ही खल प्रभुसे उत्पन्न होते हुए भी उनसे विमुख रहते हैं।' (रा० प्र० वै०)। (ख) 'बिस्व सुखद' इति। संसारमें तो सन्त और खल दोनों हैं, खलोंको तो सुख नहीं होता फिर 'बिस्व सुखद' कहनेका क्या भाव है ? उत्तर—अधिक लोगोंको सुख होता है, इसलिये 'बिस्व सुखद' कहा।

टिप्पणी—१ (क) 'आदिमें कौसल्याजीकी वन्दना की, अन्तमें राजा दशरथजीकी। आदि-अन्तका संग है। सब रानियोंको संग कहा और आगे-पीछेका सब कायदा रखा।' (ख) कौसल्याजीकी अकेले वन्दना की, इसीसे फिर कहा कि सब रानियोंकी दशरथसहित वन्दना करता हूँ। तात्पर्य यह है कि (१) कौसल्याजी सुकृत और कीर्त्तिमें राजा और सब रानियोंसे अधिक हैं। श्रीरामजी इनसे प्रकट हुए। इसीसे कौसल्याजीकी प्रथम वन्दना की। और पृथक किसीको समतामें न रखा। अथवा, (२) यहाँ प्रथम जो वन्दना की गयी यह मनुपत्नी श्रीशतरूपा—कौसल्याजीकी वन्दना है और आगे दोहेमें 'बंदौं अवध भुआल 'यह मन्—दशरथकी वन्दना है। मन्-प्रसंगमें 'होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत' जो प्रभुने कहा था, उसीका 'अवध भुआल' शब्द दोहा १६में देकर जना दिया कि यह वन्दना उन्हीं मनु—दशरथकी है। परात्पर ब्रह्म रामके माताकी वन्दना यहाँ की और दोहेमें उन्हींके पिताकी। इसके आगे जो '*दशरथ राउ सिहत सब रानी*' की वन्दना है, वह कश्यप-अदितिके अवतार श्रीदशरथ-कौसल्या आदिकी है। इसका प्रमाण आकाशवाणीके '*कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहँ* मैं पूरब बर दीन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्यारूपा । कोसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥'(१ । १८७) वही 'दसरथ' नाम देकर 'दसरथ राउ सहित सब रानी'में कश्यप-दशरथ आदिकी वन्दना की। (३) मनु और शतरूपाको वरदान पृथक्-पृथक् दिया गया था। यथा—'होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत' यह वरदान मनुजीको दिया। उससे पृथक् श्रीशतरूपाजीकी रुचि पृछकर 'देवि माँग् वरु जो रुचि तोरे।' तब उनको वर दिया। 'जो कछ रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं।' अतएव दोनोंकी वन्दना पृथक् – पृथक् की गयी। जैसे वरमें 'होइहहुँ प्रगट निकेत तुम्हारे 'कहा और प्रादुर्भावके समय 'भए प्रगट कृपाला' कहा है, वैसे ही यहाँ 'प्रगटे जहूँ 'कहा गया। अथवा, (४) श्रीरामजीमें जो कौसल्याजीका भाव है वह सबसे पृथक है, इससे इनको सबसे पृथक कहा। अथवा, (५) सब रानियोंसे बडी होनेसे प्रथम कहा और पितासे माताका गौरव अधिक है, इसलिये प्रथम इनकी वन्दना की, तब दशरथ महाराजकी। अथवा, (६) श्रीरामचन्द्रजीने शतरूपारूपहीमें आपको माता मान लिया और उसी शरीरमें आपको माता कहकर सम्बोधन किया था। यथा—'*मात बिबेक अलौकिक तोरे'* इत्यादि। (१।१५०) इसलिये कौसल्या माताकी वन्दना प्रथम की। पुन:, 'यह सनातन परिपाटी है कि पहले शक्तिकी वन्दना करते हैं, इसीका निर्वाह कविने किया है। अर्थात् पहले बड़ी अम्बा कौसल्याजीकी वन्दना की फिर महाराज दशरथकी।

# दसरथ राउ सहित सब रानी। सुकृत सुमंगल मूरित मानी॥ ६॥ करौं प्रनाम करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी॥ ७॥

अर्थ—राजा दशरथजीको सब रानियोंसहित पुण्य और सुन्दर मंगलोंकी मूर्ति मानकर मैं कर्म-मन-वचनसे प्रणाम करता हूँ। (आप सब) अपने सुतका सेवक जानकर मुझपर कृपा करें॥ ६-७॥

नोट—१ (क) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सब रानियाँ और राजा सुकृतमें बराबर हैं। राजाने सुकृत किये, इसलिये रामजीके पिता हुए। रानियोंने सुकृत किये, इसलिये रामजीकी माता हुईं। इसीसे एक साथ वन्दना है। सुकृतसे सुमंगल होते हैं, ये दोनोंकी मूर्ति हैं।' विसष्ठजीने भी ऐसा ही कहा है। यथा—'पुन्य पुरुष कहँ मिह सुख छाई।। लुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेवी। तिस पुनीत कौसल्या देवी।। सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भयेउ न है कोउ होनेउ नाहीं।। तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके। राजन राम सिर सुत जाके।। तुम्ह कहुँ सर्व काल कल्याना।' (१। २९४) (ख) 'सब रानी' इति। स्मरण रहे कि श्रीमद्गोस्वामीजीके मतानुसार राजा दशरथजीके ७०० रानियाँ थीं, जैसा कि गीतावलीमें बालकाण्डके अन्तिम पदमें उन्होंने कहा है। यथा—'पालागिन दुलिहियन सिखावित सिरस सासु सत-साता। देहिं असीस ते बिरस कोटि लिग अचल होउ अहिबाता।' (११०) परन्तु मानसकाव्य आदर्शकाव्य रचा गया है, इसी कारण इसमें आदर्श चिरतोंका वर्णन है। केवल तीन ही रानियोंके नाम और उन्हींकी चर्चा इसमें की गयी है। तीन स्त्रियोंका होना भी आदर्श नहीं है, तथापि इसके बिना कथानक पूरा नहीं हो सकता था। (ग) 'सृत

सेवक जानी' इति। पुत्रका सेवक अति प्रिय होता ही है। माता-पिता सुतका टहलुआ जानकर अधिक कृपा करते हैं। मैं भी सुतसेवक हूँ, इसलिये मुझपर भी अधिक कृपा कीजिये। (रा० प्र०)

### जिन्हिं बिरचि बड़ भयेउ बिधाता। महिमा अविध राम पितु माता॥ ८॥

शब्दार्थ-अविध =सीमा, हद, मर्यादा। बिरचि=अच्छी तरह रचकर।

अर्थ—जिनको रचकर ब्रह्माने भी बड़ाई पायी (और जो) श्रीरामचन्द्रजीके माता-पिता (होनेसे) महिमाकी सीमा हैं॥ ८॥

नोट—१ (क) भाव यह है कि राजा और रानियाँ परात्पर परब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीके माता-पिता हुए, फिर भला उनसे बढ़कर महिमा और किसकी हो सकती है? ऐसी महिमाकी जो सीमा हैं उनको किसने उत्पन्न किया? ब्रह्माजीने इनको बनाया है। यही ब्रह्माको बड़प्पन मिला। इसीसे ब्रह्माजी बड़े कहलाये। (ख) करुणासिन्धुजी 'महिमा अवधि' को श्रीरामचन्द्रजीका विशेषण मानकर अर्थ करते हैं। अर्थात् जो श्रीरामचन्द्रजी महिमाकी अवधि हैं, दशरथ महाराज और रानियाँ उनके पिता-माता हैं। ये माता-पिता ब्रह्माके बनाये हैं। इसलिये ब्रह्माजी धन्य हैं। यह बड़ाई मिली। ब्रह्माजीके पुत्र मनु-शतरूपा हैं, वे ही दशरथ-कौसल्या हुए। (करु०)

# सो०—बंदउँ अवध-भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीनदयाल, प्रिय तन तृन इव परिहरेउ॥ १६॥

अर्थ—में श्रीअवधके राजाकी वन्दना करता हूँ जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें (ऐसा) सच्चा प्रेम था (िक) दीनदयालु भगवान्के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीरको उन्होंने तिनकेके समान त्याग दिया॥ १६॥ नोट—१ 'सत्य प्रेम जेहि राम पद' इति। श्रीमद्गोस्वामीजी यहाँ बताते हैं कि श्रीरघुनाथजीमें सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वही है कि जब वियोगमें हृदयमें विरहाग्नि ऐसी प्रज्वलित हो कि जीवनपर आ बने, उससे मरण अथवा मरणासन्न दशा प्राप्त हो जाय। यदि ऐसा न हुआ तो फिर 'सच्चा प्रेम' कहना व्यर्थ है। देखिये श्रीगोस्वामीजी दोहावलीमें कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो 'मीन' का है, क्योंकि 'जल' से बिछुड़ते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। यथा—'मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह। तुलसी एकै मीन को, है सांचिलो सनेह॥' (३१८) अर्थात् मगर, सर्प, मेंढक, कछुए सबहीका जलमें घर है और सबहीका जीवन जल है, परन्तु सच्चा स्नेह जलसे एक मछलीहीका है जो जलसे बाहर रह ही नहीं सकती, तुरत मर जाती है। इसी तरह संसारमें प्राय: सभी कहते हैं कि 'प्रभो! आप हमारे जीवन हैं, प्राणप्यारे हैं।' पर कितने मनुष्य ऐसे हैं जिनका यह वचन हार्दिक होता है? जो वे कहते हैं उसे सत्य कर दिखाते हैं? और भी देखिये, जब अवधवासियोंको विछोह हुआ तब वे अपने प्रेमको धिक्कारते थे, कहते थे कि हमारा प्रेम झूठा है। यथा—'निद्रह आपु सराहिह मीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना॥' (२। ८६)

यह उपदेश है कि सच्चे प्रेमी यदि बनना चाहते हो तो ऐसा ही प्रेम करो।

नोट—२ 'अवध भुआल' इति। मनुजीको जब श्रीरामजीने दर्शन दिया था तब मनुजीने यही वर माँगा कि 'चाहउँ तुम्हिह समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ।' (१। १४९) प्रभुने एवमस्तु कहा और बोले कि 'आपु सिरस खोजौं कहँ जाई। नृप तव तनय होब मैं आई॥' उसी समय शतरूपाजीने भी यही वर पाया। यथा— 'जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥' (१। १५०) जब दोनोंको मन-माँगा वर मिल चुका तब 'बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥ सुत बिषइक तव पद रित होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ॥ मिन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हिहं अधीना॥ अस बरु मागि चरन गिहं रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥ प्रभुने तब यह कहा था कि 'होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत' """'पुरउब मैं अभिलाष तुम्हार।' (१।१५१)

इस कारणसे पहले रानियोंसहित वन्दना करते हुए प्रथम वरके अनुसार केवल 'रामजीके माता-पिता' कहा। दूसरी बार दूसरे वरके अनुसार दुबारा वन्दनामें प्रभुके श्रीमुखवचन 'अवध भुआल' देकर उसीके साथ 'मम जीवन तिमि तुम्हिह अधीना' का सत्य होना दिखाया। दशरथजीका यह प्रेम अनूठा था और ऐसा वरदान भी केवल आपहीने माँगकर पाया था, इसलिये आपकी वन्दना पृथक् भी की। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'अवध भुआल' कहकर सूचित किया कि सब सुखको प्राप्त हैं; यथा—'अवधराज सुरराज सिहाई।दसरथ धन सुनि धनद लजाई॥'(२।३२४) 'नृप सब रहिहं कृपा अभिलाषे।लोकप करिहं प्रीति रुख राखे॥'(२।२) ऐसे भी सुखकी इच्छा न की, रामजीके बिना ऐसा भी शरीर (जिसमें ये सुख प्राप्त थे) त्याग दिया। द्विवेदीजीका मत है कि अयोध्याके अनेक राजा हुए। उनका निराकरण करनेके लिये सत्य प्रेम इत्यादि विशेषण दिये हैं। इनसे दृढ़रूपसे दशरथका बोध कराया। (विशेष पूर्व १६ (५) 'बंदउँ कौसल्या—' 'में देखिये) यहाँ 'प्रथम पर्यायोक्ति अलंकार' है।

नोट—३ मानसमयंककार लिखते हैं कि 'दशरथके नेहको देखकर कि रामविरहमें शरीर त्याग दिया। सब किवयोंके हृदयमें वेह (व्रण) हो गया, क्योंकि काव्यमतानुसार विरहसे मरना अयोग्य है और विरहकी दस दशाओंमेंसे अन्तिम दशा मूर्छा है, मृत्यु नहीं है; परन्तु दशरथजीने शरीर छोड़कर प्रेमको प्रधान सिद्ध किया। इस प्रकार गोसाईंजीने काव्यका अनुकरण नहीं किया है, राम प्रेमरसवश काव्य किया, चाहे काव्यरीतिके अनुकूल वा प्रतिकूल हो।' (परन्तु प्रेमके ३३ व्यभिचारियोंमें एक मृत्यु भी है। भिक्तसुधास्वाद पृष्ठ १८ देखिये) पं० शिवलालजी पाठकके मतानुसार यह दोहा उनके भावको जो 'किबत बिबेक एक निहं मोरे' का उन्होंने कहा है, पृष्ट करता है। देखिये (९। ११)।

टिप्पणी—'रामपद' इति। दशरथजीका श्रीरामजीमें वात्सल्यभाव था। इस भावमें चरणारिवन्दका ध्यान नहीं होता, परन्तु यहाँ 'रामपद' में सत्य प्रेम होना कहा है। इसका कारण यह है कि आपने यह वर माँगा था कि 'सृत बिषड़क तव पद रित होऊ।' वरदानके अनुसार यहाँ ग्रन्थकारने कहा।

नोट—४ 'बिछुरत दीनदयाल' इति। (क) 'दीनदयाल' पद दिया, क्योंकि मनुरूपमें तपके समय आपको दीन देखकर बड़ी दया की थी। (पाँड़ेजी, रा॰ प्र॰) पुनः, (ख) बिछुड़नेका हेतु दीनदयालुता है। दीनोंपर दया करके बिछुड़े थे। राक्षसोंके कारण सुर, सन्त—सब दुःखसे दीन हो रहे थे, उनको मारकर इनका दुःख हरनेके लिये श्रीरामजीने पिताका वियोग स्वीकार किया। ऐसा दीनोंपर दयालु कौन होगा? इसलिये 'दीनदयाल' कहा। (पं॰ रा॰ कु॰) 'रामजीके बिछुड़ते ही शरीर त्याग दिया। इससे यह पाया जाता है कि राजा उनको देखकर जीते थे। यथा—'जीवनु मोर दरस आधीना।'(२।३३) यहाँ 'मिन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना'ये वचन सिद्ध हुए।

नोट—५ 'प्रिय तन' इति। (क) तनको प्रिय कहा क्योंकि इसी तनमें परब्रह्म श्रीरामजी आपके पुत्र हुए। भुशुण्डिजीने गरुड़जीसे कहा है कि 'एहि तन रामभगित मैं पाई। तातें मोहि ममता अधिकाई॥ जेहि तें कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई॥'(७। ९५), 'रामभगित एहि तन उर जामी। तातें मोहि परम प्रिय स्वामी॥'(७। ९६) और, दशरथमहाराजके तो श्रीरामजी पुत्र ही हुए; फिर यह 'तन' 'प्रिय' क्यों न हो? पुनः, (ख) अपनी देह सभीको प्रिय होती है, जैसा श्रीदशरथमहाराजने स्वयं विश्वामित्रजीसे कहा है। यथा—'देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं॥'(१। २०८) श्रीहनुमान्जीने भी रावणसे ऐसा ही कहा है—'सब के देह परम प्रिय स्वामी।'(५। २२) इसलिये तनको 'प्रिय' कहा।

नोट—६ 'तृन इव' कहनेका भाव यह है कि—(क) तिनका फेंक देनेमें किसीको मोह नहीं होता, उसी तरह आपने शरीरपर ममत्व किये बिना ही शरीर त्याग दिया। जैसा कहा है 'सो तनु राखि करब मैं काहा। जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा॥' (अयो॰ १५५) (ख) तिनका आगमें जलता है। यहाँ रामविरह अग्नि है। यथा—'बिरह अगिनि तन तूल' (५। ३१) इसलिये रामविरहमें तृन इव तन त्यागना कहा। पुनः, (ग) तृण किसीको प्रिय नहीं होता, तन सबको प्रिय होता है। रामजीके सम्बन्धसे तन 'प्रिय' है और

रामजीके बिछुड़नेसे यह शरीर 'तृणके समान' है। यथा—'राम बिमुख लिह बिधि सम देही। किब कोबिद न प्रसंसिह तेही॥'(७। ९६) 'उत्प्रेक्षा करनेमें तृण ही उपमान है, त्याग, ग्रहण उत्प्रेक्षणीय हैं,' (अज्ञात)। नोट—७ यहाँ लोग शंका करने लगते हैं कि 'बिछुड़ते ही तो तनका त्याग नहीं हुआ फिर यहाँ 'बिछुरत' कैसे कहा?' श्रीरामजीके पयान-समयसे लेकर सुमन्त्रजीके लौटनेतक जो दशा राजाकी वर्णित है, उसका पूरा प्रसंग पढ़नेसे यह शंका स्वयं ही निर्मूल जान पड़ेगी।

श्रीदशरथजीने सुमन्त्रजीको रामचन्द्रजीके साथ भेजा था। यथा—'लै रथु संग सखा तुम्ह जाहू॥,''रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरहु गयें दिन चारि॥', 'फिरइ त होइ प्रान अवलंबा॥', 'नाहिं त मोर मरनु परिनामा॥'(२।८१-८२) इन वचनोंसे विदित होता है कि इनको विश्वास था कि सुमन्त्रजी उनको लौटा लावेंगे। ऐसा भरोसा होते हुए भी वे 'मिन बिनु फिनि' के तुल्य जिये, जबतक सुमन्त्रजी नहीं लौटे। यथा—'जाइ सुमंत्र दीख कस राजा। " बूड़त कछु अधार जनु पाई' (अयो० १४८-१४९) जब सुमन्त्रने आकर हाल कहा तब 'परेड धरिन उर दारुन दाहू। ' प्यान कंठगत भयड भुआलू। मिन बिहीन जनु व्याकुल ब्यालू॥ " राम राम किह राम किह राम राम किह राम। तनु परिहिर रघुबर बिरह०।' (१५३—१५५)

पुनः, दूसरा प्रश्न वे लोग फिर यह करते हैं कि 'जब विश्वािमत्रजीके साथ श्रीरामजी गये थे तब भी तो विछोह हुआ, तब शरीर क्यों न त्यागा? उत्तर यह है कि—(क) राजाने विश्वािमत्रमें अपना पितृत्व धर्म (अर्थात् श्रीरामजीके प्रति वात्सल्यभावको) स्थापित कर दिया था। यथा—'मेरे प्राननाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन निहंं कोऊ॥'(२०८) जब मुनिको अपनी जगह पिता नियुक्त कर दिया तो फिर तन कैसे त्याग कर सकते थे? तो भी जो वर माँगा था कि 'मिन बिनु फिन' सा मेरा जीवन हो, वह दशा हो गयी थी। जैसे 'मिन गये फिन जिए व्याकुल बेहाल रे।' वही दशा राजाकी जनकपुर पहुँचनेपर दर्शायी है। यथा—'मृतक सरीर प्रान जनु भेटे।' (१।३०८) पुनः (ख) इस वियोगमें इस कारण इनका शरीर नहीं छूटा कि यह क्षणिक था, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे शीघ्र यज्ञरक्षा करके लौटेंगे, जैसा विश्वािमत्रजीके वचनोंसे सिद्ध है—'बूझिए बामदेव अरु कुलगुरु, तुम पुनि परम सयाने॥ रिपु रन दिल, मख राखि कुसल अति अलप दिनि घर ऐहैं।'(गीतावली १।५०) उसमें जटिल तापिसकता नहीं थी। दूसरे, भगवान्के दो अंशरूप श्रीभरत–शत्रुष्टजी यहाँ विद्यान थे। सम्पूर्णतः श्रीरामजी अर्थात् तीनों अंशरूप अनुजोंसहित उनका वियोग होता तो मृत्युकी अवश्य अनिवार्य सम्भावना थी। भगवान्के तीनों भाई अंशरूप हैं, इसका उन्हींने पूर्वमें निर्देश किया है—'अंसन्ह सिहत मनुज अवतारा। लेइहउँ दिनकर बंस उदारा॥' (ब्रह्मचारी श्रीबिन्दुजी) दूसरे वियोगमें एक भी अंश श्रीअवधमें उपस्थित न था; अथवा, (ग) वरदानमें दो प्रकारकी दशाएँ माँगी थीं, सो पहली दशा पहले वियोगमें और दूसरी दशा दूसरे वियोगमें प्रकट हुई।

# प्रनवों परिजन सहित बिदेहू। जाहि राम पद गूढ़ सनेहू॥ १॥

शब्दार्थ—**परिजन**=परिवारवाले, कुटुम्बी; वे लोग जो अपने भरण-पोषणके लिये किसी एक विशिष्ट कुटुम्बी व्यक्तिपर अवलम्बित हों, जैसे स्त्री, पुत्र, सेवक आदि। **गूढ़**=गुप्त, गम्भीर, बड़ा गहरा।

अर्थ—परिवारसहित राजा जनककी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें गूढ़ स्नेह था॥ १॥ टिप्पणी—१ (क) श्रीजनकमहाराजकी सब प्रजा ब्रह्मज्ञानी है; इसिलये 'परिजन सिहत' कहा। (ख) 'गूढ़ सनेहूं' इति। ऊपर दोहेमें दशरथमहाराजकी वन्दना करते हुए कहा था कि'—सत्य प्रेम जेहि रामपद। बिछुरत दीनदयालु प्रिय तनु तृन इव परिहरेड॥' और यहाँ श्रीजनकमहाराजका भी 'रामपद' में स्नेह होना कहा। परंतु यहाँ 'गूढ़' विशेषण दिया है। गूढ़ कहकर सूचित करते हैं कि श्रीदशरथमहाराजका प्रेम प्रकट भी था। और इनका गुप्त ही था, इसीसे आपने शरीर नहीं छोड़ा।

नोट—१ 'बिदेहू' इति। महाराज निमिजी इक्ष्वाकुमहाराजके पुत्र थे। इन्होंने एक हजार वर्षका यज्ञ करनेकी इच्छा की और श्रीविसष्ठजीको होता वर लिया। विसष्ठजीने कहा कि इन्द्रने हमें पाँच सौ वर्षके यज्ञके लिये पहले ही निमन्त्रण दे दिया है, उसको पूरा कराके तब तुम्हारा यज्ञ करावेंगे। यह सुनकर राजा चुप हो गये। 'मौनं सम्मित' समझकर विसिष्ठजी चले गये। राजाने गौतमजीको बुलाकर यज्ञ आरम्भ कर दिया। इन्द्रका यज्ञ कराके विसिष्ठजी लौटे और निमि महाराजके यहाँ आये। यहाँ देखा कि यज्ञ हो रहा है। राजा उस समय वहाँ नहीं थे, महलमें सो रहे थे। विसष्ठजीने शाप दिया कि यह राजा देहरिहत हो जाय—'अयं विदेहो भिवष्यिति'। राजा सोकर उठे तो उनको यह समाचार मिलनेपर उन्होंने भी विसष्ठजीको शाप दिया कि हम सो रहे थे, हमको जगाया भी नहीं और न कुछ बातचीत की, बिना जाने शाप दे दिया; अतएव उनका भी देह न रहे। यह शाप देकर उन्होंने देह त्याग दिया। यथा—'यस्मान्मामसम्भाष्याऽज्ञानत एव शयानस्य शापोत्सर्गमसौ दुष्टगुरुश्चकार तस्मात्तस्यापि देहः पितष्यतीति शापं दत्त्वा देहमत्यजत्।' (विष्णुपु० अंश ४ अ० ५।१०) महर्षि गौतम आदिने राजाके शरीरको तेल आदिमें रखकर यज्ञकी समाप्तितक सुरिक्षित रखा। यज्ञ—समाप्तिपर जब देवता अपना भाग ग्रहण करनेके लिये आये तब ऋित्वजोंने उनसे कहा कि यजमानको वर दीजिये। देवताओंके पूछनेपर कि क्या वर चाहते हो; निमिने सूक्ष्मशरीरद्वारा कहा कि देह धारण करनेसे उससे वियोग होनेमें बहुत कष्ट होता है, इसलिये देह नहीं चाहता, 'माभूद्देहबन्धनम्' समस्त लोगोंके लोचनोंपर हमारा वास हो। देवताओंने यही वर दिया। तभीसे लोगोंकी पलकें गिरने लगीं।

महाराज निर्मिक कोई सन्तान न थी। इसलिये मुनियोंने उनके शरीरका मन्थन किया जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके जनन होनेसे 'जनक' नाम हुआ, विदेहका लड़का होनेसे 'वैदेह' और मथनसे पैदा होनेसे 'मिथि' नाम प्रसिद्ध हुआ। यथा—'जननाज्जनकसंज्ञां चावाप॥ अभूद्विदेहोऽस्य पितेति वैदेहः मथनान्मिथिरिति॥'(विष्णुपु० अंश ४ अ० ५। २२-२३) राजा निर्मिको लेकर श्रीसीरध्वजजीतक बाईस राजा इस पीढ़ीमें हुए। इस वंशके सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात् ब्रह्मनिष्ठ होते आये हैं। सभी विदेह और जनक कहलाते हैं। इनकी कथाएँ ब्राह्मणों, उपनिषदों, महाभारत आदि पुराणोंमें भरी पड़ी हैं। श्रीरामजीके समयमें श्रीसीरध्वज महाराज मिथिलाके राजा थे।

शंका—अभी तो अवधवासियोंकी वन्दना समाप्त नहीं हुई थी, बीचहीमें श्रीविदेहजीकी वन्दना कैसे करने लगे?

समाधान—(क) विचारिये तो श्रीविदेहजी महाराज श्रीदशरथ महाराजकी समताके पाये जाते हैं। दोनोंमें 'गूढ़ प्रेम' था। श्रीजनकजीका प्रेम श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन होते ही प्रकट हो गया और दशरथ महाराजका प्रेम वियोग होनेपर संसारभरको प्रकट हो गया। पुन: दोनोंमें एकही-सा ऐश्वर्य और माधुर्य था। यथा— 'सकल भाँति सम साज समाजू। सम समधी देखे हम आजू॥'(बा०३२०) 'जनक सुकृत मूरित बैदेही। दसरथ सुकृत राम धरे देही॥'(बा०३१०) मनुशतरूपाजीको अखण्ड परात्पर परब्रह्मके दर्शन हुए, उसे विचारनेसे स्पष्ट है कि परब्रह्मका युगल स्वरूप है जो मिलकर एक ही हैं, अभेद हैं, अभिन्न हैं। इनमेंसे एक स्वरूपसे चक्रवर्ती दशरथ महाराजके यहाँ प्रभु प्रकट हुए और दूसरेसे श्रीजनक महाराजके यहाँ। इससे भी समता हुई। पुन: श्रीदशरथजी पिता हैं और जनक महाराज श्वशुर। पिता और श्वशुरका दर्जा बराबरीका है ही। (ख) पं० रामकुमारजी कहते हैं कि श्रीजनकजीको रामपरिकर समझकर अवधवासियोंके बीचमें उनकी वन्दना की। और कोई ऐसा उचित स्थान आपकी वन्दनाका न था।

नोट—कोई-कोई महानुभाव 'जाहि' से 'परिजन' और 'विदेहू' दोनोंका अर्थ करते हैं। परन्तु 'जाहि' एक वचन है

## जोग भोग महुँ राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई॥ २॥

अर्थ—(जिसे उन्होंने) योग और भोगमें छिपा रखा था (परन्तु) श्रीरामचन्द्रजीके देखते ही (उन्होंने) उसे प्रकट कर दिया (वा, वह खुल गया)॥२॥

नोट—१ 'जोग भोग०<sup>—</sup>' इति। योगपूर्वक भोगमें अनासक्त होते हुए सदैव जिस अनिर्वचनीय तत्त्वका वे अनुभव करते थे और जिस आनन्दको प्राप्त होते थे, भगवान् दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंसे वहीं दशा उनकी हुई। इसी प्रकार उस राजिष महायोगेश्वरने एक सुन्दर राजकुमारको देखते ही जब उस अनिर्वचनीय आनन्दकी उपेक्षा की, तब उसकी वृत्ति चौंकी, उसको एकाएक विस्मय हुआ कि मेरी वृत्ति उस कौमार छिबमें क्यों तन्मयी हो रही है। इससे यह सन्देह होता है कि ये नररूपधारी वहीं परब्रह्म तो नहीं हैं। इससे उन्होंने महिष विश्वामित्रजीसे पूछा कि 'सहज बिरागरूप मन मोरा। थिकत होत जिमि चंद चकोरा।।"" इन्हिं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखिह मन त्यागा।।"" सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता। आनँदह के आनँद दाता॥' इत्यादि। (बा० २१६-२१७)

पुनः, दूसरा भाव यह है कि बड़े-बड़े योगेश्वर आपको ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर ही समझते रहे और जो इतने दूरदर्शी न थे वे तो यही समझते रहे कि आप राज्य-ऐश्वर्यहीमें पूर्ण आसक्त हैं। आपके प्रेमका ज्ञान भी किसीको न था। कोई योगी समझता था तो कोई भोगी। श्रीरामदर्शन होते ही ब्रह्मसुख अर्थात् योग जाता रहा, बस छिपा हुआ प्रेम सबको देख पड़ा। मानसमयंककार लिखते हैं कि 'एक बेद गुण अर्द्ध लखु नैन श्रुती गुण अंत। भुज दइ मता विदेह के लिखये संगम संत॥' अर्थात् विदेह जीका प्रेम श्रीरामजीके परतम स्वरूपहीमें था। वह प्रेमरूपी मणि डब्बेमें रखा था, योग और भोग जिस सम्पुटके ऊपर और नीचेके दोनों भाग थे। जबतक डब्बा न खुले मणिका हाल कोई क्या जाने? यहाँ ब्रह्मसुखका त्याग ही मानो ऊपरके ढक्कनका खुल जाना है।

पं० सूर्यप्रसाद मिश्र यह शंका उठाकर कि 'विदेहका अर्थ जीवन्मुक्त है, जीवन्मुक्त होनेपर पुनः रामचरणमें अनुराग कैसा? मतलब छोड़ मूढकी भी प्रवृत्ति किसी काममें नहीं होती, विदेह होनेपर भी राजाका रामचरणमें प्रेम कैसा?' इसका उत्तर देते हैं कि विदेह होनेपर भी फलानुसन्धानरिहत प्रेमलक्षणाभिक्त भक्तोंकी अपने स्वामीमें होती है, क्योंकि प्रभुमें ऐसा गुण ही है, वह कहा नहीं जा सकता, भक्त ही जानते हैं। इसीलिये श्रीजनकजीका प्रेम श्रीरघुनाथजीके चरणमें था। यथा—'आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे। कुर्वन्यहैतुकीं भिक्तिमित्थम्भूतगुणो हिरः॥' (श्रीमद्भागवत १।७।१०)

श्रीद्विवेदीजी लिखते हैं कि विदेह जीवन्मुक्त थे। उन्होंने अपने ज्ञानसे संचित और प्रारब्धकर्म दोनोंको भस्म कर डाला था, केवल प्रारब्ध कर्मसे अपनी इच्छासे शरीर रखे थे, इसीसे विदेह कहलाते थे। मुक्ति चार प्रकारकी है। उसमें जनकजीने सामीप्य मुक्तिको पसन्द किया। श्रीरामसमीपमें वासकर उनमें सदा स्नेह रखना यही सामीप्य मुक्ति है।

ाक्ष्य स्थापित विषयपर श्रीमुखवचन हैं कि 'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा। भजिहं जे मोहि तिज सकल भरोसा॥ करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखड़ महतारी॥ गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखड़ जननी अरगाई॥ प्रौढ़ भए तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ निहं पाछिलि बाता॥ मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ जनिहं मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही॥ यह बिचारि पंडित मोहिं भजिहीं। पायेहु ज्ञान भगित निहं तजिहीं॥' (३। ४३) यही कारण है कि श्रीसनकादि, नारद आदिने जीवन्मुक्त ज्ञानी होनेपर भी भिक्तहीका वर माँगा है। यथा—'परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। प्रेमभगित अनपायनी देहु हमिहं श्रीराम॥' (७। ३४)

नोट—२ श्रीबैजनाथजीका मत है कि विदेहजीमें जो गूढ़ प्रेम था वह 'योग' में गुप्त रहा और पिरजनोंका प्रेम 'भोग' में गुप्त था। दोनोंका प्रेम श्रीरामजीका दर्शन होते ही प्रकट हो गया। श्रीजनक महाराजका प्रेम प्रकट हुआ। यथा—प्रेम मगन मन जानि नृपु किर बिबेक धिर धीर। बोले मुनिपद नाइ सिरु गद्गद गिरा गँभीर॥'(१। २१५) 'गद्गद गिरा' प्रेमका लक्षण है। पिरजनोंका स्नेह, यथा—'भये सब सुखी देखि दोड भ्राता। बारि बिलोचन पुलिकत गाता॥'(१। २१५) 'जुबतीं भवन झरोखिन्ह लागीं। निरखिहिं राम रूप अनुरागीं॥'(१। २२०) 'धाये धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लूटन लागी॥'(१। २२०) इत्यादि (परन्तु उनका पाठ है, 'जिन्हिहं रामपद गूढ़ सनेहू' और प्राचीन पाठ है 'जाहि राम पद गूढ़ सनेहू'। उन्होंने 'पुरजन' पाठ दिया है—)।

नोट—३ 'महाराज दशरथजीकी, उनकी रानियोंकी, श्रीअवध-सरयूकी और श्रीअवधपुरवासियोंकी वन्दना की गयी; परन्तु श्रीजनकजीकी वन्दना केवल परिजनोंके सिंहत की गयी। न तो मिथिलाकी, न कमला-विमलाकी और न मिथिलापुर-नर-नारियोंकी ही वन्दना की, यह क्यों?' इस प्रकारकी शंका उठाकर मा० मा० कार उसका समाधान यह करते हैं कि ग्रन्थकारने जो बहुत प्रकारकी वन्दना की है, वह केवल वन्दना ही नहीं है, उसमें वन्दनाके ब्याजसे जीवोंके कल्याणका सुदृढ़ तथा सुगम मार्ग दिखलाया है। राजाधिराज सर्वेश्वर श्रीरामजीके सिन्नकट पहुँचनेका मार्ग बताया है। सनत्कुमारसंहिता आदिमें जो दिव्य अयोध्यापुरीमें राजाधिराज श्रीरघुनाथजीके दरबारका वर्णन किया गया है, उसमें महाराज दशरथ, कौसल्यादि माताएँ और सभी पुरजन हैं, तथा श्रीजनक महाराज भी अपने परिजनोंसहित उपस्थित हैं, परन्तु महारानी सुनयनाजी एवं मिथिलापुर-नर-नारियाँ उसमें नहीं हैं। अतएव उनकी वन्दना भी यहाँ नहीं की गयी। पुनः यह ध्यान अयोध्यान्तर्गत है, इससे कमला आदि नदियाँ वहाँ न होनेसे उनकी वन्दना नहीं की गयी।

## प्रनवों प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना॥ ३॥

अर्थ—पहले श्रीभरतजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता॥३॥ नोट--१ 'प्रनवों प्रथम' इति। इतनी वन्दनाएँ कर चुकनेपर भी यहाँ 'प्रनवों प्रथम' कहा। प्रथम पद देनेके भाव ये कहे जाते हैं। (१) भाइयोंमें प्रथम इनकी वन्दना करते हैं, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीके भाइयोंमें ये सबसे बड़े हैं। (२)'गोस्वामीजी अब वन्दनाकी कोटि बदलते हैं। अभीतक श्रीराम-जानकीके पुरवासियों और उनके माता-पिताकी वन्दना की, अब भाइयोंकी वन्दना करते हैं। इसलिये '*प्रथम*' पद दिया। (पं० रा० कु०) अथवा, (३) प्रथम श्रीदशरथजी और जनक महाराजकी वन्दना उनको प्रेमी कहकर की, सो व्यवहारमें इन्हें बडे समझकर प्रथम इनकी वन्दना की थी। अब प्रेमियोंमें प्रथम भरतकी वन्दना करते हैं, क्योंकि इनसे बढ़कर कोई प्रेमी नहीं है, यथा—'प्रेम अमिय मंदर बिरह भरत पयोधि गँभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर॥' (अयो० २३८) 'तुम्ह तौ भरत मोर मत एहु। धरे देह जनु राम सनेहु॥'(२।२०८) 'भरतिह कहिं सराहि सराही। रामप्रेम मूरति तनु आही।।'(अयो॰ १८३) 'जासु बिलोकि भगति लवलेसू। प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू॥'(२। ३०३) 'भगत-सिरोमनि भरत तें जनि डरपह सुरपाल।' (अयो० २१९) पं० रा० कु०, रा० प्र०) अथवा, (४) 'भरतिह जानि राम परिछाहीं' के भावसे 'प्रथम' पद दिया गया। (मा० त० वि०) अथवा, (५) गोस्वामीजीने भाइयोंमें इनकी वन्दना प्रथम इस विचारसे की कि श्रीरामजीकी प्राप्ति करानेमें आप मुख्य थे। यथा—'**कलिकाल** तुलसीसे सठिन्ह हठि राम सनमुख करत को।'(२। ३२६) (वन्दन पाठकजी) अथवा, (६) इस भावसे प्रथम वन्दना की कि ये श्रीरामजीको सब भाइयोंसे अधिक प्रिय हैं; यथा—'अगम सनेहु भरत रघुबर को। जहँ न जाइ मन बिधि हरिहर को  $\mu'(2 \mid 282)$  'तुम्ह सम रामिह कोउ प्रिय नाहीं।' $(2 \mid 204)$  'भयउ न भुवन भरत सम भाई।' (२।२५९)'*जग जपु राम राम जपु जेही।*'(२।२१८) इत्यादि अथवा, (७) और लोगोंको जितना प्रेम रामचरणमें है, उससे सौगुना प्रेम इनका राम-पादुकामें था, इसीसे लोग इन्हें भक्तशिरोमणि कहते हैं। अत: 'प्रथम' कहा (सु॰ द्विवेदीजी) अथवा, (८) ऊपर सबकी मूर्तिकी वन्दना की, अब यहाँसे चरणकी वन्दना चली। इसमें प्रथम भरतजीके पदकी वन्दना की।

#### चरण-वन्दना

पहले जिन-जिनकी वन्दना की है प्राय: उनके चरणोंको लक्ष्य नहीं किया है, पर अबसे (अर्थात् 'प्रनवों प्रथम भरत के चरना' इस चौपाईसे) वे अपने वन्द्यके पदोंको लक्ष्य करके वन्दना करते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँसे वे श्रीरामचन्द्रजीके विशिष्ट अंगरूप अनुजोंकी वन्दना आरम्भ करते हैं, जो भगवान्के अभिन्न अंश होनेसे ब्रह्मकोटिकी आत्माएँ हैं। भगवान्के चरण परम पूज्य और आराध्य

हैं। भगवत्पद, विष्णुपदकी पूजा प्रशस्त है। अतः उनके अन्य स्वरूपोंके भी चरण पूज्य होंगे। 'पद' या 'पाद' संस्कृत और भाषा साहित्यमें एक बहुत पिवत्र और पूज्य शब्द माना जाता है। 'पद' का अर्थ 'स्वरूप' और 'तत्त्व' भी है। जैसे, 'भगवत्पदकी प्राप्ति', इसका अर्थ हुआ—'भगवत्स्वरूपकी प्राप्ति', 'ब्रह्मत्वकी प्राप्ति'। भगवत्पाद, त्रिपाद, परमपद, रामपद इत्यादि ऐसे ही शब्द हैं। अस्तु, यह शब्द भगवत्सम्बन्धमें विशेषरूपसे व्यवहरित होता है। अतः पद या चरणका उल्लेख करके वन्दना करना भी स्वरूपहीकी वन्दना करना है। गुरुजनोंके चरण पूज्य हैं। उनके चरणोंकी वन्दना करना लोकमें भी प्रशस्त है। अतः सर्वश्रेष्ठ जगद्गुरु भगवान्के चरणोंकी वन्दना की जाती है। (१७।५) भी देखिये।

नोट—२ 'जासु नेम ब्रत जाइ न बरना' इति। 'नेम ब्रत' यथा— तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। नित नव राम प्रेम पन पीना। सम दम संजम नियम उपासा। लिषन राम सिय कानन बसहीं। भरत भवन बिस तन तप कसहीं। """ सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं। "" मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को' (अयो० ३२४ से ३२६तक) 'तापस बेष गात कृस जपत निरंतर मोहि। "" बीतें अविध जाउँ जौं जिअत न पावउँ बीर।' (लं० ११६), 'बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृसगात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात'।। (उ० १) 'जबतें चित्रकूटतें आए। नंदिग्राम खिन अविन, डािस कुस, परनकुटी किर छाए।। अजिन बसन, फल असन, जटा धरे रहत अविध चित दीन्हें। प्रभु-पद-प्रेम-नेम-ब्रत निरखत मुनिन्ह निमत मुख कीन्हें।। सिंहासनपर पूजि पादुका बारिह बार जोहारे। प्रभु-अनुराग माँगि आयसु पुरजन सब काज सँवारे।। तुलसी ज्यों-ज्यों घटत तेज तनु, त्यौं-त्यौं प्रीति सवाई (अधिकाई)। भए न हैं, न होिहंगे कबहूँ भुवन भरत, से भाई॥' (गी० २। ७९) 'जाके प्रिय न राम-बैदेही "" तज्यों पिता प्रहलाद "" भरत महतारी।' (विनय० १४७)

नोट—३ 'जाइ न बरना' इति। यथा—'भरत रहिन समुझिन करतूती। भगित बिरित गुन बिमल बिभूती॥ बरनत सकल सुकिब सकुचाहीं। सेष गनेस गिरा गमु नाहीं॥' (अयो॰ ३२५) 'मोहि भावित, किह आवित, निह भरतजूकी रहिन।' (गीतावली २। ८१) इत्यादि।

#### राम चरन पंकज मन जासू।लुबुध मधुप इव तजइ न पासू॥४॥

शब्दार्थ—**पंकज**=कमल। **लुबुध** (लुब्ध)=लुभाया हुआ। **मधुप**=भौँरा।

अर्थ—जिसका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें भौरेकी तरह लुब्ध है, (उनका) पास नहीं छोड़ता॥४॥ टिप्पणी—आपका नेम और प्रेम दोनों दिखाया है। नेम और व्रत तनसे करते हैं; और मन रामचरणमें लगाये हैं। नेमव्रतके पीछे रामपदमें प्रेम कहते हैं; क्योंकि रामपद-प्रेम, नेमव्रत आदि सबका फल है। यथा— 'जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जहँ लिग धरम कहत श्रुति सज्जन॥ आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर॥' (विसिष्ठोक्ति ७। ४९)

नोट—१'लुबुध मधुप इव०' इति। कमल और भ्रमरका सान्निध्य है, कभी वियोग होता ही नहीं, जहाँ कमल वहाँ भ्रमर। भौंरा दिनभर कमलका रस पीता रहता है। उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि सायंकालमें जब कमल सम्पुटित होता है तब वह उसीके भीतर बन्द हो जाता है, उससे बाहर निकलनेकी इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि वह रसासिक्तमें विवश रहता है। इसी तरह श्रीभरतजी श्रीरामचन्द्रजीके चरणारिवन्दोंके अनन्य और अकृत्रिम प्रेमी हैं। यथा—'परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहु मनहु निहारे॥ साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि लिख परत भरत मत एहू॥' (२। २८९)

# बंदौं लिछमन पद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुखदाता॥ ५॥

शब्दार्थ—जलजाता (जल+जाता)=कमल। **सुभग**=सुन्दर।

अर्थ—मैं श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर और भक्तोंको सुख देनेवाले हैं॥ ५॥ नोट—१ करुणासिन्धुजी तथा रामायणपरिचर्याकार 'सीतल' आदिको पदका विशेषण मानते हैं और पं॰ रामकुमारजी इनको लक्ष्मणजीके विशेषण मानते हैं। गोस्वामीजीकी प्रायः यह शैली है कि वे पदकी वन्दना करते हैं और विशेषण उस व्यक्तिके देते हैं जिनके चरणकी वन्दना वे करते हैं। यथा— 'बंदउँ गुरुपदकंज कृपासिंधु नर रूप हरि। महामोह तमपुंज जासु बचन रिवकर निकर॥' (मं॰ सो॰ ५), 'बंदउँ मुनिपदकंज रामायन जेहि निरमयउ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सिहत॥'(१।१४), 'बंदउँ बिधि पद रेनु भवसागर जेहि कीन्ह जहँ। संत सुधा सिस थेनु प्रगटे खल बिष बारुनी॥'(१।१४) इत्यादि। वन्दसे उनके पदोंको अभिन्न मानकर किवने विशेषणोंकी कल्पना की है। भगवान्के चरणोंमें ही वन्दना की जाती है। उसीमें लगनेसे लोग बड़भागी कहलाये हैं। (२११ छन्द देखिये)। भक्ति इन्हींसे प्रारम्भ और इन्हींपर समाप्त होती है। अतः चरणोंहीकी वन्दना की जाती है। सेवक-स्वामिभाव इसीसे जान पड़ता है। विशेष देखिये (१७।२)।

नोट—२ 'सीतल सुभग भगतसुखदाता' इति। भाव यह है कि (क) शीतल स्वभाव है, सुन्दर गौर शरीर है। यथा—'सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे॥'(२। ११७) अथवा, (ख) शीतल और सुन्दर स्वभाव है, दर्शनसे भक्तोंको सुख देते हैं। पुनः भाव कि (ग) चरणके शरण होते ही त्रिताप दूर होते हैं और परमानन्द प्राप्त होता है। (करु०) पुनः, (घ) श्रीलक्ष्मणजी रामचन्द्रजीके यशको भक्तोंके सामने प्रकाश करनेवाले हैं, जिससे भक्तोंका हृदय शीतल हो जाता है और भक्तोंको बहुत ही सुख प्राप्त होता है, इसिलये शीतल और भगतसुखदाता विशेषण बहुत ही रोचक है। (सु०द्विवेदीजी) अथवा, (ङ) शीतलका भाव यह कि महाप्रलयमें सारे जगत्के संहारमें जो परिश्रम भगवान्को पड़ता है वह तभी जाता है जब भगवान् शेषशय्यापर सोते हैं। जब अंशमें इतनी शीतलता है तो अंशी जो लक्ष्मणजी हैं उनका क्या कहना है। (रा० प्र०)

#### रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयेउ जस जाका॥६॥

शब्दार्थ—**पताका**=झण्डा, बाँस आदिके एक सिरेपर पहनाया हुआ तिकोना या चौकोना कपड़ा जिसपर प्राय: कोई-न-कोई चिह्न रहता है। **दंड**=दण्डा (जिसमें पताका फहराती है।)

अर्थ—श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिरूपी विमल पताकामें जिनका यश दण्डेके समान हुआ॥ ६॥

नोट-१ (क) श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिको पताका और लक्ष्मणजीके यशको दण्ड कहा। भाव यह कि पताका और दण्डा दोनों साथ ही रहते हैं, इसी तरह श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिके साथ ही श्रीलक्ष्मणजीका यश भी है। उदाहरणमें विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा ही ले लीजिये। मारीचादिसे लड़ाई हुई तो सुबाहुको श्रीरामचन्द्रजीने मारा और लक्ष्मणजीने सेनाको। यथा—'*बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर* पारा॥ पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु सँघारा॥' (१। २१०) पुन:, रावणवधकी कीर्तिके साथ मेघनादवधका यश इत्यादि। पुनः, (ख) सन्तसिंहजी कहते हैं कि 'जब वस्त्र और बाँस एकत्र हों तभी ध्वजा बनती है; वैसे ही जब रामचन्द्रजीके साथ लक्ष्मणजीके चरित्र मिलते हैं, तभी रामायण होती है। (ग) लक्ष्मणजीकी कीर्ति आधाररूप है अत: उसे दण्ड कहा। क्योंकि दण्डके आधारपर पताका फहराती है, दण्ड न हो तो पताका नहीं फहरा सकती। यदि लक्ष्मणजीके चरित निकाल डालें तो रामायणमें कुछ रह ही नहीं जाता! इसीसे लक्ष्मणजीने कभी साथ नहीं छोडा। जो काम कोई और भाई न कर सके वह इन्होंने किया। परशुरामवादमें परास्तकी तथा मेघनादके वध और सीतात्यागमें जो कीर्ति मिली वह सब इन्हींकी सहायतासे मिली। पुन: (घ) दण्ड और पताकाकी उपमाएँ देकर यह सूचित किया कि आप यशको प्राप्त हुए और स्वामीके यशकी उन्नित करनेवाले हैं। (पं० रा० कु०) (ङ) पताका दण्डमें लगाकर जबतक खड़ी न की जाय तबतक वह दूरतक नहीं देखी जा सकती। इसलिये श्रीरामकी पताकाका दण्डा लक्ष्मणका यश हुआ। श्रीराम बिना अभिमानके नीचे सिर किये हुए विश्वामित्रकी आज्ञासे धनुष तोड्नेके लिये चले. उस समय लक्ष्मणका दिग्गजों इत्यादिसे सावधान होनेके लिये ललकारकर कहना मानो दण्डेमें

लगाकर रामप्रताप-पताकाको खड़ाकर सबको दिखा देना है। (द्विवेदीजी) पुन:, (च) 'नागपाशसे रघुपतिकीर्तिपताका गिर गयी थी, लक्ष्मणजीने मेघनादको मारकर अपने यशदण्डसे उसको फिर ऊँचा कर दिया'। (पाण्डेजी) 🖙 स्मरण रहे कि जहाँ कहीं श्रीरामजीकी कीर्तिमें बट्टा लगनेकी बातका वर्णन हुआ, वहीं आपने उस कीर्तिको अपने द्वारा उन्नत कर दिया। जैसे धनुष-यज्ञमें श्रीजनकजीके 'बीर बिहीन मही मैं जानी' इन वचनोंपर जब आपको कोप हुआ तब श्रीजनकजी सकुचा गये। परशुरामजीने जब जनकजीसे 'बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू। उलटौं भार भिर श्रीरामजीसे 'सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा। सहसबाहु सम सो रिपु मोरा॥' (१। २७०-२७१) इत्यादि कटुवचन कहे तो लक्ष्मणजी न सह सके और भगवानुका अपमान करनेवाले परशुरामका मस्तक नीचा कर ही तो दिया! अरण्यमें शूर्पणखाकी नाक काटना, सुन्दरमें शुक-सारनके हाथ पत्रिका रावणको भेजना और लंकामें मेघनादवध आदि सब श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिपताकाको अपने यशदण्डपर फहरानेके उदाहरण हैं। पुन:, (छ) पताका दूरसे दिखायी देती है, पर दण्डा तभी दिखायी पडता है जब पास जावे, इसी तरह श्रीरामयश ख्यात है, परन्तु लक्ष्मणयश विचारनेही पर ही जान पडता है। 'पताका'का रूपक रावणवधसे और 'दण्ड' का रूपक मेघनादवधसे है। (रा० प्र०) (ज) बैजनाथजी लिखते हैं कि कीर्ति स्तुति और दानसे होती है। उसमें करुणरसका अधिकार होता है जिसमें सौशील्यता और उदारता आदि गुण होना आवश्यक है। यश कीर्तिको उन्नत करता है; इसमें वीररसका अधिकार है और शौर्य-वीर्यादि गुण होते हैं। श्रीलक्ष्मणजीमें शुद्ध वीररस सदा परिपूर्ण है, जो प्रभु श्रीरामजीके करुणरसका सहायक है। यथा—'अनुज निसाचर कटक सँघारा।', 'चितवत नुपन्ह सकोप', 'बोले परस् धरिहं *अपमाने '* इत्यादि ।

नोट—२ यहाँ इस चौपाईमें शब्द-योजनाकी विशेषता यह है कि 'कीर्ति' से 'पताका' का रूपक दिया है और ये दोनों शब्द स्त्रीलिंगके हैं। ऐसे ही 'यश' जो पुँल्लिंग है उसका रूपक 'दण्डसे' दिया है जो पुँल्लिंग है।

नोट—३ इस चौपाईका भाव लिखते हुए विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'अवतारका मुख्य हेतु रावणादिका वध था। इसीकी सहायता करनेमें लक्ष्मणजीने विशेष उद्योग किया था, तथा १२ वर्षतक नींद- नारि-भोजनका त्यागकर मेघनाद-सरीखे बड़े पराक्रमीका स्वतः वध किया तथा साधन करके अगणित राक्षसोंको भी मारा था।' [यथा—'नासावन्यैर्निहन्यते। यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारिववर्जितः॥' (अ० रा० ६।८।६४) जिस परात्पर परब्रह्मके अवतारकी कथा गोस्वामीजी कह रहे हैं उसमें उन्होंने न तो यही कहीं कहा है कि भोजनशयन किया और न यही कहा कि नहीं किया, बल्कि भरद्वाजजीके आश्रममें उनके दिये हुए फलोंके खानेका उल्लेख है। एक रामायणमें किसी कल्पकी कथामें यह भी वर्णन है कि लंकामें श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणकुमारको सोते हुए महिरावण उठा ले गया। अस्तु भिन्न-भिन्न कल्पकी भिन्न-भिन्न कथाएँ हैं और यों तो शुद्ध तपस्वीका जीवन वनमें वे निर्वाह ही करते थे। इस प्रकारका संयम रखना उनके लिये कोई विचित्र बात नहीं। गीतावलीमें श्रीशबरीजीके यहाँ श्रीलक्ष्मणजीका फल खाना स्पष्ट कहा है।

### सेष सहस्र सीस जग कारन। जो \* अवतरेउ भूमि भय टारन॥ ७॥

शब्दार्थ—**सीस**=शीश=सिर। **कारन**=हेतु=उत्पन्न करनेवाले। **टारन**=टालनेवाले व हटानेवाले। अर्थ—हजार सिरवाले शेषजी और जगत्के कारण, जिन्होंने पृथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया॥७॥

नोट—१ इस अर्धालीके अर्थ कई प्रकारसे किये गये हैं। आधुनिक टीकाकारोंने प्राय: यह अर्थ किया है—'हजार सिरवाले और जगत्के कारण शेष जो पृथ्वीका भय मिटानेके लिये अवतरे हैं।' इस अर्थके

<sup>\*</sup> १६६१में 'जो' था, उसका 'सो' बनाया है, स्याही और लिखावट एक ही कलमकी है। अन्य सब पोथियोंमें 'जो' है। बैजनाथजीने भी 'सो' पाठ दिया है। 'सो' अगली अर्धालीमें आया है अत: हमने यहाँ 'जो' रखा।

अनुसार लक्ष्मणजी शेषावतार हुए। बैजनाथजी लिखते हैं कि सहस्र शीशवाले शेषजी और जगत्कारण विष्णु और 'सो' अर्थात् द्विभुज गौरवर्ण श्रीलक्ष्मणजी जिन्हें पिछली चौपाईमें कह आये हैं, ये तीनों मिलकर एकरूप हो भूमिभय टारनेके लिये अवतरे हैं।' लक्ष्मण-अंशसे प्रभुकी सेवामें रहे, विष्णुरूपसे युद्ध करते रहे और शेषरूपसे प्रभुके शयन-समय पहरा देते, निषादादिको उपदेश, पंचवटीमें प्रश्न इत्यादि किये। परमधाम-यात्रा-समय तीनों रूप प्रकट हुए। शेषरूप सरयूमें प्रवेशकर पातालको गया। विष्णुरूप विमानपर चढ़कर वैकुण्ठको गया और नित्य द्विभुज लक्ष्मणरूप प्रभुके साथ परधामको गया।

इस ग्रन्थमें चार कल्पोंकी कथा कही गयी है। जो ब्रह्मका अवतार मनु-शतरूपाके लिये हुआ उसमें लक्ष्मणजी नित्य हैं और शेषादिके कारण हैं। जहाँ विष्णुका अवतार है वहाँ लक्ष्मणजी शेष हैं। ग्रन्थमें सब कथाएँ मिश्रित हैं, पर मुख्य कथा मनु-शतरूपावाले अवतारकी है। हमने जो अर्थ दिया है वह करुणासिन्धुजी, बाबा हरिहरप्रसादजी आदिके मतानुसार है। उनका कहना है कि यहाँ लक्ष्मणजीको शेषजी और जगत् दोनोंका कारण कहा है। 'जो हजार सिरवाले शेषनाग हैं और जगत्के कारण हैं--।' ऐसा अर्थ करनेसे निम्न चौपाइयोंका समानाधिकरण कैसे होगा? (क) 'दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला। धरहु धरिन धिर धीर न डोला।। रामु चहिहं संकर धनु तोरा। होह सजग सुनि आयेसु मोरा॥'(१। २६०) लक्ष्मणजी यहाँ अहि (=शेषजी) को आज्ञा दे रहे हैं। बराबरवालेको आज्ञा नहीं दी जाती। कारण अपने कार्यको स्वामी सेवकको आज्ञा देगा। (ख) '*ब्रह्मांड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मृढ़ रावन जान नहिं त्रिभुवन धनी ॥'* (६। ८२) शेषजी हजार सिरपर जगत्को धारण किये हैं और यहाँ 'एक सिर जिमि रज कनी' कहा है। पुन: (ग) श्रीरामचन्द्रजीका श्रीमुखवचन है कि 'तुम्ह कृतांत भक्षक सुरत्राता।' (६। ५३) 'जय अनंत जय जगदाधारा।' (लं॰ ७६) 'सक *संग्राम जीति को ताही। सेविहं सुर नर अग जग जाही॥*'(६।५४)। इत्यादि ऐसा विचारकर श्रीकरुणासिन्धुजी महाराज लिखते हैं कि 'लक्ष्मणजीको शेषावतार कहनेसे आपमें अनित्यताका आरोपण होता है। लक्ष्मणस्वरूप नित्य है। सतीजी जब श्रीरामजीकी परीक्षा लेने गयीं तब अनेक श्रीसीता-राम-लक्ष्मणजी देखे पर आकृति सब स्वरूपोंकी एक ही देखी। यथा— 'सोइ रघुबर सोइ लिछमन सीता। देखि सती अति भई सभीता॥'(१।५५) तीनों स्वरूप अखण्ड एकरस देखे। उपर्युक्त कारणोंसे लक्ष्मणजी शेषजीके कारण या शेषी हैं।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि विसष्ठसंहितामें श्रीदशरथजी महाराज, उनकी रानियाँ और सब पुत्रों तथा पुरी, पुरवासियों और श्रीसरयूजी आदिकी वन्दना जो देवताओंने की है, उसमें श्रीलक्ष्मणजीकी स्तुति इन शब्दोंमें है—'जयानन्त धराधार शेषकारण विग्रह। कोटि कन्दर्प दर्पघ्न सिच्चदानन्दरूपक॥' अर्थात् आपकी जय हो रही है, आप अनन्त हैं, ब्रह्माण्ड धारण करनेवाले शेषके कारणविग्रह हैं, करोड़ों कामदेवोंके अभिमानको चूर्ण करनेवाले हैं और सिच्चदानन्द-स्वरूप हैं। यह प्रमाण भी हमारे दिये हुए अर्थको पुष्ट करता है।

वे० भू० पं० रा० कु० दासजी कहते हैं कि नारदपांचरात्रमें लक्ष्मणजीको शेषशायी क्षीराब्धीश श्रीमन्नारायण कहा है। यथा—'वैकुण्ठेशस्तु भरतः क्षीराब्धीशस्तु लक्ष्मणः। शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा रामसेवार्थमागताः॥' अतः 'सेष सहस्रसीस जगकारन' का अर्थ जो दिया गया वही ठीक है। यदि यहाँ लक्ष्मणजीको केवल जगत्का कारण मानते हुए शेषका अवतार मान लिया जाय तो कुछ ऐसे प्रबल विरोध आ खड़े होंगे कि जिनका यथार्थ समन्वयपूर्वक परिहार करना कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव हो जायगा। जैसे एक तो यह कि कहीं श्रुतियों-स्मृतियोंमें शेषका स्वतन्त्ररूपेण जगत्का कारण होना नहीं पाया जाता है और श्रीमन्नारायणको जगत्का कारण कहनेवाली बहुत-सी श्रुतियाँ-स्मृतियाँ हैं। दूसरे, जो जिसका कारण होता है वह उसका शासन कर सकता है, कार्य अपने कारणपर शासन नहीं कर सकता है। वैसे ही अवतार अपने अवतारीपर शासन नहीं कर सकता, अवतारी अवतारपर कर सकता है और करता भी है। जैसे कि अष्टभुजी भूमा नारायणने श्रीकृष्ण और अर्जुनको आज्ञा दी कि 'इह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे' (भा० १०। ८९। ५९) और

मानस-पीयूष ]

श्रीकृष्ण एवं अर्जुनने वहाँ जानेपर 'ववन्द आत्मानम्' (भा० १०। ८९। ५८) तथा लौटते समय भी 'ओमित्यानम्य भूमानम्' (भा० १०। ८९। ६१), प्रणाम किया था। लक्ष्मणजीको शेष माननेके विरुद्ध वर्णन मानसमें ही मिलता है (जो ऊपर (क) (ख) (ग) में आ चुका है)। शेष नित्य जीव हैं और लक्ष्मणजी नाना त्रिदेवोंके कारण हैं। 'उपजिह जासु अंस ते नाना।' (१। १४४। ६ देखिये)

नोट-- २ जहाँ श्रीअयोध्यावासियोंसहित परधामगमन प्रभुका रामायणोंमें वर्णित है, वहाँ लक्ष्मणजीके तीन स्वरूप कहे गये हैं। एक शेष-स्वरूप, दूसरा चतुर्भुज-स्वरूप और तीसरा द्विभुज किशोर धनुषबाणधारी श्रीलक्ष्मणस्वरूप जिससे वे सदा रामचन्द्रजीकी सेवामें रहते हैं। ब्रह्मरामायणमें इसका प्रमाण है। यथा—'**राम नैवोद्धितो** वीरो लक्ष्मणो विद्धत्स्वकः। रूपत्रयं महद्वेषं लोकानां हितकाम्यया।। एकेन सरयूमध्ये प्रविवेश कृपानिधिः। सहस्रशीर्षा भगवान् शेषरूपी रसाश्रयः॥ रामानुजश्चतुर्बाहुर्विष्णुस्सर्वगुहाशयः। ऐन्द्रं रथं समारुह्य वैकुण्ठमगमद्भिभुः ॥ यानस्थो रघुनन्दनः परपुरीं प्रेम्णागमद् भ्रातृभिर्लोकानां शिरसि स्थितां मणिमयीं नित्यैकलीलापदाम्। सौमित्रिश्च तदाकलेन प्रथमं रामाज्ञया वर्तते तेनैव क्रमकेन बन्धुमिलितो रामेण साकं गतः ॥'(१—४) अर्थात् श्रीरामजीके साथ-साथ श्रीलक्ष्मणजीने लोकोंके हितार्थ सुन्दर वेषवाले तीन रूप धारण किये। एक स्वरूपसे तो वे श्रीसरयूजीमें प्रविष्ट हुए। यह सहस्रशीश शेषरूप था। दूसरे स्वरूपसे इन्द्रके लाये हुए विमानपर चढ़कर वे वैकुण्ठको गये। यह चतुर्भुज विष्णुरूप था जो सर्वभूतोंके हृदयमें वास करते हैं और तीसरे द्विभुज लक्ष्मणरूपसे वे श्रीरामजीके साथ विमानपर बैठकर सर्वलोकोंको सिरमौर, मणिमयी, नित्यलीलास्थली साकेतपुरीको गये, यथा—'**श्रीमद्रामः परं** धाम भरतेन महात्मना। लक्ष्मणेन समं भ्राता शत्रुघ्नेन तथा ययौ॥'(५) अर्थात् भाई श्रीराम महात्मा भरत और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नजीके साथ परधामको गये। सु० द्विवेदीजीका मत है कि अनन्योपासक अपने उपास्यदेवको अवतारी मानते हैं और उसीके सब अवतार मानते हैं। जयदेवने भी कृष्णको अवतारी मान उनके स्थानमें 'हलं कलयते' इस वाक्यसे बलरामको अवतार माना है। उसी प्रकार गोसाईंजीने भी रामको अवतारी मान उनके स्थानमें लक्ष्मणको अवतार माना है। सु॰ मिश्रजी लिखते हैं कि 'मेरी समझमें शेषके दोनों विशेषण हैं, 'सहस्वसीस और जग कारन'न कि दोनों जुदे हैं। 'सहस्त्रास्यः शेषः प्रभुरिप ह्रिया क्षितितलमगात्।' जगत्के उत्पादक, पालक और संहारक हैं। विष्णुपुराणमें ब्रह्माजीके वचन इस विषयमें हैं। लक्ष्मणजी शेष भी हैं और जगत्के कारण भी हैं।

नोट—३ 'जग कारन' कहकर जनाया कि आप श्रीरामजीसे अभिन्न हैं। यथा—'ब्रह्म जो निगम नेति किह गावा। उभय बेष धिर की सोइ आवा॥' (१। २१६) यह बात पायसके विभागसे भी पुष्ट होती है। श्रीकौसल्याजीने हिवभाग सुमित्राजीको दिया, उससे लक्ष्मणजी हुए जो सदा रघुनाथजीके साथ ही रहे। भगवान्के वचन हैं कि 'अंसन्ह सिहत देह धिर ताता। किरहीं चिरत भगत सुखदाता॥' (१। १५२) और लक्ष्मणजीकी वन्दनामें भी 'सीतल सुभग भगत सुखदाता" ये शब्द हैं। इस तरह अभिन्नता दरसायी है। (विशेष १।१८७।२।५ देखिये)।

## सदा सो सानुकूल रह मो पर। कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर॥ ८॥

अर्थ—वे कृपासिन्धु श्रीसुमित्राजीके पुत्र और गुणोंकी खानि (श्रीलक्ष्मणजी) मुझपर सदा अनुकूल रहें ॥ ८॥ नोट—१ (क) 'सेष सहस्त्रः...... कृपासिंधु सौमित्रिक' इति। 'कृपासिंधु' कहकर सूचित किया कि कृपा, दया, अनुकम्पाहीसे अवतार लिया। 'भूमि भय टारन' कहकर अवतारका हेतु बताया और 'सेष सहस्त्रः.....' से पूर्वरूप कहा। (पं॰ रामकुमारजी) (ख) 'सौमित्रि' अर्थात् सुमित्रानन्दन कहकर जनाया कि आप उनके पुत्र हैं कि जो उपासनाशक्ति हैं और अनेक गुणोंसे परिपूर्ण हैं और जिन्होंने अपने पुत्रको लोकसुख छुड़ाकर भिक्तिमें आरूढ़ किया। यथा—'तात तुम्हारि मातु बैदेही। पिता राम सब भाँति सनेही॥ अवध तहाँ जहँ राम निवासू। तहँइ दिवस जहँ भानु प्रकासू॥ जौ पै सीय राम बन जाहीं। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं॥ गुर पितु मातु बंधु सुर साई। सेइअहिं सकल प्रान की नाई॥ रामु प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा

सबही के॥ पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानिअहिं रामके नाते॥ सकल सुकृत कर बड़ फल एहू। राम सीय पद सहज सनेहू॥ लुलसी प्रभुहिं सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई। रित होउ अबिरल अमल सियरघुबीरपद नित नित नई॥' (२।७५)। (वै०) (ग) गुनाकर=समस्त शुभ एवं दिव्य गुणोंकी खानि। यथा—'लच्छनधाम रामप्रिय सकल जगत आधार।' (१।१९७) श्रीलक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य हैं, इसीसे इनकी उपासना सर्वत्र श्रीसीतारामजीके साथ होती है। ये सदा साथ रहते हैं। श्रीसीतारामजीका इनपर अतिशय वात्सल्य है। इसीसे इनकी अनुकृलता चाहते हैं।

नोट—२ लक्ष्मणजीकी वन्दना चार अर्धालियोंमें की, औरोंकी दो या एकमें की है, इसका हेतु यह है कि—(क) गोस्वामीजीकी सिफारिश करनेमें आप मुख्य हैं। यथा—'मारुति-मन, रुचि भरतकी लिख लषन कही है। किलकालहु नाथ! नाम सों परतीति-प्रीति एक किंकरकी निबही है॥' (विनय॰ २७९) इसीसे अपना सहायक जान उनकी सेवा-शुश्रूषा विशेष की है। नामकरण-संस्कार भी और भ्राताओंका एक-ही-एक चौपाईमें कहा और आपका पूरा एक दोहेमें कहा। (ख) ये श्रीरामजीका वियोग सह ही नहीं सकते। यथा—'बारेहिं ते निज हित पित जानी। लिछिमन रामचरन रित मानी॥' (१। १९८) 'समाचार जब लिछिमन पाए। ब्याकुल बिलख बदन उठि धाए॥ कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥ किंह न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीन दीन जनु जल ते काढ़े॥' (अयो॰ ७०)

## रिपुसूदन पद कमल नमामी।सूर सुसील भरत अनुगामी॥९॥

शब्दार्थ—अनुगामी=पीछे चलनेवाला, आज्ञाकारी, सेवक। सूर=वीर।

अर्थ—श्रीशत्रुघ्नजीके चरणकमलोंको नमस्कार करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्रीभरतजीके अनुगामी हैं॥ ९॥

नोट—१ (क) 'रिपुसूदन' इति। श्रीशत्रुघ्नजीके स्मरण वा प्रणाममात्रसे शत्रुका नाश होता है। यथा— 'जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम सत्रुहन बेद प्रकासा॥'(१।१९७) 'जयित सर्वांगसुंदर सुमित्रा-सुवन, भुवन-विख्यात-भरतानुगामी। वर्मचर्मासि-धनु-बाण-तूणीर-धर शत्रुन-संकट-समन यत्प्रणामी॥'(विनय० ४०) शत्रुका नाशक वही हो सकता है जो शूरवीर हो। अत: 'रिपुसूदन' कहकर 'सूर' आदि विशेषण दिये। (ख) 'सूर' इति। इनकी वीरता परम दुर्जय लवणासुरके संग्राम और वधमें प्रकट हुई। (आपने उसका वध करके वहाँ मथुरापुरी बसायी)। यथा—'जयित जय शत्रु-किर-केसरी शत्रुहन, शत्रु तम तुहिनहर किरणकेतू। जयित लवणास्बुनिधि-कुंभसंभव महादनुज-दुर्जनदवन, दुरितहारी॥' (विनय० ४०) वाल्मीकीय रामायण उत्तरकाण्डमें लवणासुरवधकी कथा विस्तारसे है। पुन: रामाश्वमेधयज्ञमें आपने महादेवजीसे युद्ध करना पड़ा था। पद्मपुराण पातालखण्डमें ये कथाएँ हैं।

टिप्पणी—'सूर सुसील<sup>……'</sup> इति। शूरकी शोभा शील है और शीलकी प्राप्ति 'बुध सेवकाई' से है। यथा—'सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई' (७। ९०) अत: 'सूर' कहकर 'सुसील' कहा, फिर भरतजीकी सेवकाई कही। 'भरत अनुगामी', यथा—'भरत सत्रुहन दूनौ भाई। प्रभु सेवक जिस प्रीति बड़ाई॥'(बा० १९८)

## महाबीर बिनवों हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना॥ १०॥

अर्थ—मैं महाबलवान् श्रीहनुमान्जीकी विनती करता हूँ, जिनका यश स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने वर्णन किया है॥ १०॥

नोट—१ 'महाबीर'—वीरता सुन्दरकाण्ड और लंकाकाण्डभरमें ठौर-ठौर है। यथा—'पुनि पठयो तेहि अक्षकुमारा।'''ंताहि निपाति महाधुनि गरजा।' (सुं० १८) मेघनादके मुकाबिलेमें पश्चिम द्वारपर ये नियुक्त किये गये थे, कुम्भकर्ण-रावण भी इनके घूँसेको याद करते थे। (लंकाकाण्ड दोहा ४२, ४३, ५० और ६४ में इनका प्रसंग है, देख लीजिये) आपका बल, वीरता देखकर विधि-हरि-हर आदि भी

चौंक उठे। इन्होंने तथा भीष्मिपतामह-द्रोणाचार्यने भी इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यथा—'बल कै धौं बीररस, धीरज कै, साहस कै, तुलसी सरीर धरे सबिनको सार सो॥' 'कह्यो द्रोन भीषम समीरसुत महाबीर, बीर-रस-बारि-निधि जाको बल जल भो॥' 'पंचमुख-छमुख-भृगुमुख्य भट-असुरसुर, सर्व-सिर-समर समरत्थ सूरो॥' (४-५,३) हनुमानबाहुक। आपकी वीरता श्रीरामाश्वमेधयज्ञमें देखनेमें आती है। महादेवजी भी परास्त हो गये थे।

नोट—२ 'हनुमान्'—यह प्रधान नाम है। जन्म होनेपर माता आपके लिये फल लेने गयीं; इतनेमें सूर्योदय होने लगा। बालरिवको देखकर आप समझे कि यह लाल फल है। बस, तुरन्त आप उसीको लेनेको लपके। उस दिन सूर्यग्रहण उस अवसरपर होनेको था। राहुने आपको सूर्यपर लपकते देख डरकर इन्द्रसे जाकर शिकायत की कि आज मेरा भक्ष्य आपने क्या किसी दूसरेको दे दिया? क्या कारण है? इन्द्र आश्चर्यमें पड़ गये, आकर देखा तो विस्मित होकर उन्होंने वज्रका प्रहार आपपर किया, जो वज्र अमोघ है और जिसके प्रहारसे किसीका जीवित बचना असम्भव ही है, सो उसके आघातसे महावीर श्रीमारुतनन्दनजीका कुछ न बिगड़ा, केवल हनु जरा-सा दब-सा गया और कुछ देरके लिये मूर्च्छा आ गयी। कहाँ श्रीहनुमान्जी नवजात शिशु और कहाँ इन्द्रका कठिन कठोर वज्र! इसीसे ऐसे बलवान् और महादृढ़ हनुके कारण श्रीहनुमान् नाम पड़ा। विशेष किष्किन्धा और सुन्दरकाण्डमें देखिये।

नोट—३ 'राम जासु जस आपु बखाना' इति। वाल्मीकीय-उत्तरकाण्ड सर्ग ३५में श्रीरघुनाथजीने महर्षि अगस्त्यजीसे श्रीहनुमान्जीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। पाठकगण उसे वहाँ पढ़ लें। लक्ष्मणजीसे भी कहा है कि काल, इन्द्र, विष्णु और कुबेरके भी जो काम नहीं सुने गये वह भी काम श्रीहनुमान्जीने युद्धमें कर दिखाये। यथा—'न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च। कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनूमतः॥' (वाल्मी० ७। ३५।८) मानसमें भी कहा है। यथा—'सुनु किप तोहि समान उपकारी। निहं कोउ सुर नर मुनि तनु धारी॥ प्रति उपकार करउँ का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा॥ लोचन नीर पुलक अति गाता।' (सुं० ३२) गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥ (उ० ५०), 'तैं मम प्रिय लिछमन ते दूना' (कि० ३)।

# सो०—प्रनवों पवनकुमार, खल बन पावक ज्ञानघन\*। जासु हृदय आगार, बसिंह राम सर-चाप-धर॥१७॥

शब्दार्थ—**पवनकुमार**=वायुदेवके पुत्र श्रीहनुमान्जी। **पावक**=अग्नि। **घन**=मेघ, बादल।= समूह, घना, ठसाठस, ठोस।=दृढ़। यथा—'घनो मेघे मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते निरन्तरे' (अमरकोष ३। ३। ११०) 'त्रिषु सान्द्रदृढे च' (मेदिनी)। ज्ञानघन=ज्ञानके मेघ अर्थात् ज्ञानरूपी जलकी वर्षा करनेवाले।=ज्ञानके समूह।=सघन, ठोस वा दृढ़ ज्ञानवाले। आगार=घर। सर चाप धर=धनुष-बाण धारण करनेवाले।

अर्थ—दुष्टोंरूपी वनके लिये अग्निरूप, सघन दृढ़ ज्ञानवाले, पवनदेवके पुत्र श्रीहनुमान्जीको मैं प्रणाम करता हूँ कि जिनके हृदयरूपी घरमें धनुष-बाणधारी श्रीरामचन्द्रजी निवास करते हैं॥ १७॥

नोट—१ 'श्रीहनुमान्जीकी वन्दना ऊपर चौपाईमें कर चुके हैं, यहाँ फिर दुबारा वन्दनाका क्या प्रयोजन है ?' इस शंकाका समाधान अनेक प्रकारसे किया जाता है—(क) चौपाईमें 'महाबीर' एवं 'हनुमान' नामसे वन्दना की और यहाँ 'पवनकुमार' नामसे। तीन नामोंसे वन्दना करनेका भाव किसीने यों कहा है, 'महाबीर हनुमान किह, पुनि कह पवनकुमार। देव इष्ट अरु भक्त लिख, बन्देउ किव त्रयबार॥' महाबीर नामसे इष्टकी वन्दना की, क्योंकि इष्ट समर्थ होना चाहिये, सो आप 'महावीर' हैं ही। 'पवनकुमार' से देवरूपकी वन्दना की, क्योंकि पवन देवता हैं। दूसरे, जैसे पवन सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही श्रीहनुमान्जी रक्षाके लिये सर्वत्र प्राप्त हैं। यथा—

<sup>\*</sup> ग्यानघर— १७२१, १७६२, छ०। ज्ञानघन—१६६१, १७०४, को० रा०। यह सोरठा है। इसमें आवश्यक नहीं है कि अन्तमें तुक मिले।

'सेवक हित संतत निकट।'(बाहुक) हनुमान् नामसे भक्तरूपकी वन्दना की।'हनुमान्' होनेपर ही तो आप समस्त देवताओंकी आशिषाओंकी खान और समस्त अस्त्र-शस्त्रोंसे अवध्य हुए जिससे श्रीरामसेवा करके रघुकुलमात्रको उन्होंने ऋणी बना दिया। (ख) चौपाईमें पहले भाइयोंके साथ वन्दना की, क्योंकि आप सब भाइयोंके साथ रहते हैं। यथा—'भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा।।'( ७। ३२) 'हनूमान भरतादिक भ्राता। *संग लिये सेवक सुखदाता ॥'* (७। ५०) भाइयोंके साथ हनुमान्जीकी वन्दना करनेका भाव यह भी है कि श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीहनुमान्जी रामभक्ति रामस्वभाव-गुणशील महिमाप्रभावके 'जनैया' (जानकार, ज्ञाता) हैं। यथा—'जानी है संकर-हनुमान-लषन- भरत राम-भगति। कहत सुगम, करत अगम, सुनत मीठी लगति॥' (गी॰ २।८२) 'राम! रावरो सुभाउ, गुन सील महिमा प्रभाउ, जान्यो हर, हनुमान, लखन, भरत।'(विनय॰ २५१) और सुग्रीव आदिके साथ वन्दना करके जनाया कि आप भी पापोंके नाशक हैं। (पं० रामकुमारजी) पुन:, (ग) श्रीरामचन्द्रजीका भाइयोंसे भी अधिक श्रीहनुमान्जीपर प्रेम है। यथा—'*तैं मम प्रिय लिछमन ते दुना।*'(४।३)'*मम* हित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतह ते मोहि अधिक पिआरे॥'(७।८) 'संग परमप्रिय पवनकुमारा।'(७।३२) इसलिये दुबारा वन्दना की। पुन:, (घ) गोस्वामीजीपर हनुमान्जीकी निराली कृपा है। यथा—'तुलसीपर तेरी कृपा, निरुपाधि निनारी॥'(विनय॰ ३४) इसलिये गोस्वामीजीने ग्रन्थमें आदिसे अन्ततक कई बार इनकी वन्दना की और इनकी प्रशंसा भी बारम्बार की है। यथा—'सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशृद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥'(मं० श्लो० ४) 'महाबीर बिनवों हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना।' (१।१७।१०), 'प्रनवों पवनकुमार<sup>.....</sup>' (यहाँ), 'अतुलितबलधामं <sup>....</sup>वातजातं नमामि॥' (५ मं० श्लोक ३) 'सून् सूत तोहि उरिन मैं नाहीं।'(५।३२) 'हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी।। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। **बारबार प्रभु निज मुख गाई॥**'(७।५०) श्रीरामजीका दर्शन भी आपहीकी कृपासे हुआ, श्रीरामचरितमानसको प्रकाशित करनेके लिये हनुमानुजीने ही उनको श्रीअवधधाममें भेजा, पग-पगपर आपने गोस्वामीजीकी रक्षा और सहायता की। अतएव आपकी बारम्बार वन्दना एवं प्रशंसा उचित ही है। पुन:, (ङ) पंजाबीजीका मत है कि बार-बार गुरुजनोंकी वन्दना विशेष फलदायक है, अतः पुनः वन्दना की। (च) बैजनाथजी लिखते हैं कि हनुमान्जी तीन रूपसे श्रीरामजीकी सेवामें तत्पर रहते हैं-एक तो वीररूपसे जिससे युद्ध करते हैं, शत्रुओंका संहार करते हैं। दूसरे, श्रीचारुशीला (सखी) रूपसे जिसका यहाँ प्रयोजन नहीं। तीसरे, दासरूपसे। वीररूपकी वन्दना पूर्व की, अब दासरूपकी वन्दना करते हैं। [अर्चाविग्रहरूपमें आपके तीन रूप देखनेमें आते हैं। 'वीररूप', 'दासरूप' (हाथ जोड़े हुए) और मारुतिप्रसन्नरूप (आशीर्वाद देते हुए)।]

ाश्चियह तो हुआ दो या अधिक बार वन्दनाका हेतु! श्रीहनुमान्जीकी वन्दना श्रीभरतादि भ्राताओंके पीछे और अन्य वानरोंके पहले करना भी साभिप्राय है। आप सब भाइयोंके सेवक हैं, अत: सब भाइयोंके पीछे आपकी वन्दना की गयी। और, आपकी उपासना, आपका प्रेम और आपकी श्रीरामसेवा समस्त वानरोंसे बढ़ी−चढ़ी हुई है; यथा—'सेवक भयो पवनपूत साहिब अनुहरत। ताको लिये नाम राम सबको सुढर ढरत॥' (विनय० १३४) अतएव इस श्रीरघुनाथजीके प्रेम और सेवाके नातेसे सब वानरोंसे पहले आपकी वन्दना की गयी। (पं० रामकुमारजी) देखिये, राज्याभिषेक हो जानेपर श्रीसुग्रीवादि सब विदा कर दिये गये, परन्तु श्रीहनुमान्जी प्रभुकी सेवामें ही रहे, इनकी विदाई नहीं हुई। यथा—'हिय धिर रामरूप सब चले नाइ पद माथ।' (७। १७) 'पुन्यपुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा॥' (७। १९) शीतल अमराईमें भी आप भगवान् रामके साथ ही हैं और वहाँ भी सेवामें तत्पर हैं। यथा—'मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई॥' (७। ५०)

नोट—२ 'प्राय: लोग यह शंका करते हैं कि सुग्रीव वानरराज हैं और हनुमान्जी उनके मन्त्री हैं, इसिलये पहले राजाकी वन्दना करनी चाहिये थी?' इसका उत्तर एक तो ऊपर आ ही गया। दूसरे तिनक विचारसे स्पष्ट हो जायगा कि वन्दनाका क्रम क्या है, तब फिर यह शंका ही न रह जायगी। पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्ति प्रथम श्रीहनुमान्जीको हुई, फिर सुग्रीवको, तत्पश्चात् जाम्बवान्जीको। इसीके अनुसार वन्दना-क्रमसे एकके पीछे दूसरेकी की गयी।

३—'प्रनवों पवनकुमार' इति। 'पवनकुमार' नामसे वन्दनाके भाव कुछ ऊपर आ गये। और भी भाव ये हैं— (क)'पवनकुमार' से जनाया कि ये सदा कुमार–अवस्थामें प्रभुकी सेवामें रहते हैं। उस कुमाररूपकी यहाँ वन्दना करते हैं। (वै०) (ख) पवनकुमार पवनरूप ही हैं। यथा—'आत्मा वै जायते पुत्रः'। पुनः, पवनकुमार अग्निरूप भी हैं, क्योंकि पवनसे अग्निकी उत्पत्ति है। खलको वन और इनको अग्नि कह रहे हैं; इसीसे 'पवनकुमार' नामसे वन्दना की, क्योंकि पावक और पवन मिलकर वनको शीघ्र जलाकर भस्म कर देते हैं। (पं० रामकुमारजी)

नोट—४ दोहेके सब विशेषण 'खल बन पावक''ज्ञानघन''जासृ हृदय आगार बसिहं राम' इत्यादि हेतुगर्भित हैं— (क) पवनसे अग्निकी उत्पत्ति है इसलिये 'पवनकुमार' कहकर फिर खलवनके लिये आपको अग्नि कहा। दावानलसे जो मेघ बनते हैं वे विशेष कल्याणदायक हैं। इसी प्रकार श्रीहनुमानुजी ज्ञानरूपी परम कल्याणके देनेके लिये 'घनरूप' हैं। भाव यह है कि जब खलोंका नाश हुआ तब भगवत्-जनोंको स्वतः श्रीरामतत्त्वका ज्ञान उत्पन्न होने लगा। (मा० त० वि०) पुन: (ख) काम-क्रोधादि विषय ही खल हैं। यथा—'मोह दशमौलि, तद्भात अहँकार, पाकारिजित काम विश्रामहारी।'(विनय॰ ५८) 'खल कामादि निकट नहिं जाहीं।'(७।१२०) श्रीहनुमानुजी विषयकी प्रवृत्तिको पवन और अग्निके समान नाश करते हैं। यथा—'**प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन**-तनय, विषय वन दहनमिव धूमकेतू॥'(विनय॰ ५८) (पं॰ रामकुमारजी)। (ग) ज्ञानघन होनेके कारण कहते हैं कि शरचाप धारण किये हुए (धनुर्धर) श्रीरामचन्द्रजी सदैव हृदयमें बसे रहते हैं, आपको प्रभुका दर्शन निरन्तर होता रहता है और प्रभुका श्रीमुखवचन है कि 'मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा।' (३। ३६) तब आपका ऐसा प्रभाव क्यों न हो? (मा० त० वि०) पुन:, (घ) 'खल बन पावक ज्ञानघन' 'जासू हृदय ' से सूचित किया कि आपका हृदय शुद्ध एवं निर्मल है। आपने कामादिरूपी खलवनको (जो हृदयमें बसते हैं) अपने प्रचुर ज्ञानसे भस्म कर दिया। विकाररिहत विशुद्ध हृदय हो जानेसे श्रीधनुर्धारी रामचन्द्रजी आपके हृदय-भवनमें बसते हैं, मलग्रसित हृदयमें नहीं बसते। यथा—'हिर निरमल, मलग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तहँ आवत॥'(विनय० १८५) (बैजनाथजी) पुन:, (ङ) 'ज्ञानघन' से समझा जाता कि आप केवल ज्ञानी हैं, इस सन्देहके निवारणार्थ 'जासु हृदय<sup>……</sup>' कहा। अर्थात् आप परम भागवत भी हैं। बिना रामप्रेमके ज्ञानकी शोभा नहीं होती। वह ज्ञान ज्ञान नहीं जिसमें श्रीरामप्रेमकी प्रधानता न हो। यथा—'सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू। करनधार बिनु जिमि जलजानू॥'(२।२७७)'जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहँ नहिं रामप्रेम परधान्॥'(२। २९१) अतः ज्ञानघन कहकर 'जासु"" 'कहा।

टिप्पणी—१ तीन विशेषण देकर जनाया कि—(क) जगत्में तीन प्रकारके जीव हैं। विषयी, साधक (मुमुक्षु) और सिद्ध। यथा—'बिषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग वेद बखाने॥' (२। २७७) सो आप इन तीनोंके सेवने योग्य हैं। 'खल बन पावक' कहकर विषयी लोगोंके सेवन करने योग्य जनाया। क्योंकि विषयी कामादिमें रत रहते हैं, आप उनकी विषयप्रवृत्तिका नाश कर उनको सुख देते हैं। (अथवा विषयी वे हैं जो सकाम भिक्त करनेवाले हैं। उनकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं) 'ज्ञानधन' कहकर साधक (मुमुक्षु) के सेवने योग्य जनाया; क्योंकि मुमुक्षुको ज्ञान चाहिये, सो आप ज्ञानके समूह एवं ज्ञानरूपी जलकी वर्षा करनेको मेघरूप हैं। 'जासु हृदयः से उपासकोंके सेवन करने योग्य जनाया। श्रीरामजी परम स्वतन्त्र हैं। यथा—'परम स्वतंत्र न सिरपर कोई।' (१। १३७) 'निज तंत्र नित रघुकुलमनी।' (१। ५१) पर वे भी श्रीहनुमान्जीके वशमें हैं, यथा—'सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस किर राखे रामू॥' (१। २६) 'रिनिया राजा राम से धिनक भए हनुमान।' (दोहावली १११) 'देबे-

को न कछू रिनियाँ हौं धनिक तूँ पत्र लिखाड॥'(विनय॰ १००) सिद्ध आपकी सेवा करेंगे तो आप श्रीरामजीको उनके भी वश कर देंगे। यथा—'सेवक स्योकाई जानि जानकीस मानै कानि, सानुकूल सूलपानि—''सानुग सगौरि सानुकूल सूलपानि ताहि, लोकपाल सकल लखन राम जानकी।'(बाहुक१२,१३) अथवा, (ख) 'खल बन पावक' से आपके कर्म, 'ज्ञानघन' से विज्ञानी होना और 'जासु—धर' से आपकी उपासना सूचित की। समस्त कर्मोंका फल ज्ञान है और ज्ञानका फल श्रीरामपदप्रेम है। यथा—'सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥'(गीता ४। ३३) 'जप तप मख सम दम ब्रत दाना। बिरति बिबेक जोग विज्ञाना॥ सब कर फल रघुपतिपद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा॥'(७। ९५) अतः इसी क्रमसे कहे। कर्म-ज्ञान-उपासना तीनोंसे परिपूर्ण जनाया।

नोट—५'*बसिहं राम'* इति। 'राम' शब्द अन्तर्यामीमें भी लगाया जा सकता है; इसीसे 'सर चाप धर' कहकर सूचित किया कि आप द्विभुज, श्यामसुन्दर, धनुष–बाणधारी श्रीसाकेतबिहारीजीके उपासक हैं। (रा॰ प्र॰)

# ज्ञानीमें साम्यभावका आशय सिद्धावस्था और व्यवहार

श्रीमहाराज हरिहरप्रसादजी यहाँ यह शंका उठाते हैं कि 'ज्ञानघन' हैं तो 'खल बन पावक' कैसे? अर्थात् ये दोनों बातें परस्परिवरोधी हैं। ज्ञानमें तो सब प्राणिमात्रमें समता भाव हो जाता है। यथा—'ज्ञान मान जह एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥' और इसका समाधान स्वयं यों करते हैं कि जब देहमें फोड़ा-फुंसी, ज्वरादि कोई रोग हो जाता है तो दवाईसे रोग दूर किया जाता है। रोगके नाशसे सुख होता है। ज्ञानी जगत्को विराट्रूप देखते हैं। विराट्के अंगमें रावण राजरोग है। श्रीहनुमान्जी वैद्य हैं। यथा—'रावनु सो राजरोगु बाढ़त बिराट-उर, दिनु-दिनु बिकल सकल, सुख राँक सो। नाना उपचार किर हारे सुर, सिद्ध, मुनि, होत न बिसोक, औत पावै न मनाक सो॥ रामकी रजाइतें रसाइनी समीरसूनु उतिर पयोधि पार सोधि सरवाक सो। जातुधान-बुट पुटपाक लंक-जातरूप रतन जतन जारि कियो है मृगांक-सो॥' (क० सुं० २५) मानो खलोंका नाश करके विराट्को सुखी किया।

इस विषयमें गीताका मत श्रीबालगंगाधर तिलकके गीता-रहस्यके 'सिद्धावस्था और व्यवहार' प्रकरण (समग्र) तथा 'भक्तिमार्ग' प्रकरण में पढ़नेयोग्य है। उसमेंसे कुछ यहाँ दिया जाता है—'समता शब्द ही दो व्यक्तियोंसे सम्बद्ध अर्थात् सापेक्ष है। अतएव आततायी पुरुषको मार डालनेसे जैसे अहिंसा-धर्ममें बट्टा नहीं लगता है, वैसे ही दृष्टोंका उचित शासन कर देनेसे साधुओंकी आत्मौपम्य बृद्धि या निश्शत्रतामें भी कुछ न्यूनता नहीं होती। बल्कि दुष्टोंके अन्यायका प्रतिकारकर दूसरोंको बचा लेनेका श्रेय अवश्य मिल जाता है। जिस परमेश्वरकी अपेक्षा किसीकी बुद्धि अधिक सम नहीं है जब वह परमेश्वर भी साधुओंकी रक्षा और दृष्टोंका विनाश करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेकर लोक-संग्रह किया करता है (गी॰ ४ श्लो॰ ७ और ८) तब और पुरुषोंकी बात ही क्या है! यह कहना भ्रमपूर्ण है कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' रूपी बुद्धि हो जानेसे अथवा फलाशा छोड़ देनेसे पात्रता-अपात्रताका अथवा योग्यता-अयोग्यताका भेद भी मिट जाना चाहिये। गीताका सिद्धान्त यह है कि फलकी आशामें ममत्वबुद्धि प्रधान होती है और उसे छोड़े बिना पाप-पुण्यसे छुटकारा नहीं मिलता। किन्तु यदि किसी सिद्ध पुरुषको अपना स्वार्थ साधनेकी आवश्यकता न हो, तथापि यदि वह किसी अयोग्य आदमीको कोई ऐसी वस्तू ले लेने दे कि जो उसके योग्य नहीं है तो उस सिद्ध पुरुषको अयोग्य आदिमयोंकी सहायता करनेका तथा योग्य साधुओं एवं समाजकी भी हानि करनेका पाप लगे बिना न रहेगा। कुबेरसे टक्कर लेनेवाला करोड़पति साह्कार यदि बाजारमें तरकारी-भाजी लेने जावे तो जिस प्रकार वह हरी धनियाकी गड्डीकी कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण साम्यावस्थामें पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्यका योग्य तारतम्य भूल नहीं जाता। उसकी बुद्धि सम तो रहती है, पर 'समता' का यह अर्थ नहीं है कि गायका चारा मनुष्यको और मनुष्यका भोजन गायको खिला दे।

साधु पुरुषोंकी साम्यबुद्धिके वर्णनमें ज्ञानेश्वर महाराजने इन्हें पृथ्वीकी उपमा दी है। उस पृथ्वीका दूसरा नाम 'सर्वसहा' है। किन्तु यह 'सर्वसहा' भी यदि कोई इसे लात मारे तो मारनेवालेके पैरके तलवेमें उतने ही जोरका धक्का देकर अपनी समता बुद्धि व्यक्त कर देती है। इससे भलीभाँति समझा जा सकता है कि मनमें वैर न रहनेपर भी (अर्थात् निवेंर) प्रतिकार कैसे किया जाता है।

अध्यात्मशास्त्रका सिद्धान्त है कि जब बुद्धि साम्यावस्थामें पहुँच जावे तब वह मनुष्य अपनी इच्छासे किसीका भी नुकसान नहीं करता, उससे यदि किसीका नुकसान हो ही जाय तो समझना चाहिये कि वह उसीके कर्मका फल है। इसमें स्थितिप्रज्ञका कोई दोष नहीं।

प्रतिकारका कर्म निर्वेरत्व और परमेश्वरार्पण-बुद्धिसे करनेपर कर्त्ताको कोई भी दोष या पाप तो लगता ही नहीं, उलटा प्रतिकारका काम हो चुकनेपर जिन दुष्टोंका प्रतिकार किया गया है उन्हींका आत्मौपम्य दृष्टिसे कल्याण मनानेकी बुद्धि भी नष्ट नहीं होती। एक उदाहरण लीजिये। दुष्ट कर्म करनेके कारण रावणको निर्वेर और निष्पाप रामचन्द्र (जी) ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर क्रिया करनेमें जब विभीषण हिचकने लगे तब रामचन्द्रजीने उसको समझाया कि '(रावणके मनका) वैर मौतके साथ ही गया। हमारा (दुष्टोंके नाश करनेका) काम हो चुका। अब यह जैसा तेरा (भाई) है, वैसा ही मेरा भी है। इसलिये इसका अग्नि-संस्कार कर' (वाल्मी॰ ६। १०९। २५)—भगवान्ने जिन दुष्टोंका संहार किया उन्हींको फिर दयालु होकर सद्गति दे डाली। उनका रहस्य भी यही है।

नोट—६ 'जासु हृदय आगार बसिहं राम सर चाप धर 'इति। इससे यह सूचित किया कि बाहरके दुष्ट तो आपका कुछ कर ही नहीं सकते। उनके लिये तो आप स्वयं समर्थ अग्निकं समान हैं। पर अन्त:करणके शत्रु बड़े ही बली हैं। यथा—'बड़े अलेखी लिख परें, परिहरें न जाहीं।'(विनय॰ १४७) 'तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि बिज्ञानधाम मन करिहं निमिष महुँ छोभ॥'(३।३८) बिना धनुर्धारी प्रभुके हृदयमें बसे हुए इनका नाश नहीं हो सकता। यथा—'तब लिग हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना॥ जब लिग उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक किट भाथा॥'(५।४७) इसलिये शर-चापधारी प्रभुको सदा अपने हृदय-सदनमें बसाये रहते हैं। ज्ञानी इसी विचारसे निरन्तर श्रीरामजीका भजन करते हैं। भगवान्ने नारदजीसे कहा भी है, 'सुनु मुनि तोहि कहुउँ सहरोसा। भजिहं जे मोहि तिज सकल भरोसा॥ करउँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखड़ महतारी॥—मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ जनिहं मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहुँ काम क्रोध रिपु आही॥ यह बिचारि पंडित मोहि भजिहीं। पाएहु ज्ञान भगित निहं तजहीं॥'(३।४३) पुनः, 'सर चाप धर'से प्रभुका भक्तवात्सल्य दर्शाया है कि भक्तकी रक्षामें किंचित् भी विलम्ब नहीं सह सकते, इसीलिये सदा धनुष-बाण लिये रहते हैं। प्रपन्तजीसे 'सर चाप धर'का एक भाव यह भी सुना है कि श्रीहनुमान्जीका हृदय श्रीरामजीका विश्रामस्थान है। यहाँपर आकर प्रभु आपके भरोसे निश्चन्त हो जाते हैं। यथा—'तुलसिदास हनुमान भरोसे सुख पौढ़े रघुराई'; क्योंकि आप तो 'राम काज करिबेको आतुर'ही रहते हैं, इसलिये यहाँ आकर शर-चाप धर देते हैं।

प्रश्न—'तो क्या कभी ऐसा अवसर पड़ा कि इन दुष्टोंने आपको घेरा हो और श्रीरामजीने रक्षा की हो?' इसका उत्तर है कि हाँ। जब श्रीहनुमान्जी द्रोणाचल पर्वतको लिये हुए अवधपुरीकी ओरसे निकले थे, तब उनको अभिमानने आ घेरा था। 'तात गहरु होइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता॥ चढु मम सायक सैल समेता। पठवौं तोहि जहँ कृपानिकेता॥' (६। ५९) श्रीभरतजीके इन वचनोंको सुनकर श्रीहनुमान्जीको अभिमान आ गया था। यथा—'सुनि किप मन उपजा अभिमाना। मोरे भार चिलिहि किपि बाना॥' तब प्रभुने उनकी तुरन्त रक्षा की। यथा—'राम प्रभाव बिचारि बहोरी। बंदि चरन कह किप कर

जोरी।।—'। प्रभु हृदयमें विराजमान थे ही, तुरन्त उन्होंने अभिमानको दूर करनेवाला निज प्रभाव उनको स्मरण करा दिया जो वे जानते ही थे। यथा—'ता कहँ प्रभु कछु अगम निहं जापर तुम्ह अनुकूल। तव प्रभाव बड़वानलिहं जारि सकइ खलु तूल॥' (५। ३३) प्रभावका स्मरण होते ही अभिमान जाता रहा, यही रक्षा करना है।

## किपपित रीछ निसाचर राजा। अंगदादि जे कीस समाजा॥ १॥ बंदौं सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥ २॥

शब्दार्थ—पति=स्वामी, राजा। सुहाए=सुन्दर।

अर्थ—वानरोंके राजा (सुग्रीवजी), रीछोंके राजा (श्रीजाम्बवान्जी), राक्षसोंके राजा (श्रीविभीषणजी) और श्रीअंगदजी आदि जितना वानरोंका समाज (सेना) है॥ १॥ जिन्होंने अधम (पशु) शरीरमें ही श्रीरामजीको पा लिया (प्राप्तकर लिया), मैं उन सबोंके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करता हूँ॥ २॥

नोट-१ (क) 'राजा' शब्द रीछ और निशाचर दोनोंके साथ है। जाम्बवान्जी ऋक्षराज हैं। यथा-'कहड़ रीछपति सुनु हनुमाना', 'जरठ भयउँ अब कहड़ रिछेसा।' (४।३०, ४।२९) यहाँ सुग्रीव, जाम्बवान् आदि भक्तोंकी ही वन्दना है। अत: उनके साहचर्यसे यहाँ 'निशाचरराज' से विभीषणजी ही अभिप्रेत हैं। (ख) 'अंगदादि समाजा' से अठारह पद्म यूथपितयों और उनके यूथों आदिको सूचित किया तथा इनके अतिरिक्त इनके परिवार आदिमें भी जिनको भगवत्प्राप्ति हुई वे सब भी आ गये। (ग) 'सुहाए' विशेषण देकर सूचित किया कि जो मनुष्य-शरीर सुरदुर्लभ है और जो 'साधनधाम मोच्छ कर द्वारा' कहा गया है उसमें भी भगवत्प्राप्ति कठिन है और इन्होंने तो पशु, वानर, रीछ और राक्षसी देहमें भगवत्प्राप्ति कर ली, तब ये क्यों न प्रशंसनीय हों? देखिये ब्रह्माजीने भी इनकी प्रशंसा की है। यथा—'कृतकृत्य विभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥ धिग जीवन देव सरीर हरे।' (६। ११०) इसीसे इनके चरणोंको 'सुहाए' कहा और इनकी वन्दना श्रीरामचन्द्रजीके भाइयों, उपासकों और मुनियोंके बीचमें की। पुन: (प्रोफे० श्रीलाला भगवानदीनजीके मतानुसार) 'सुहाए' इससे कहा कि इन्होंने चरणद्वारा ही दौड़-धूप करके अधम शरीरसे ही श्रीरामकृपा सम्पादन की है, श्रीसीताजीकी खोजमें बहुत दौड़े हैं। जिस अंगद्वारा श्रीरामसेवा हो सके, वही सुहावन है अन्य असुहावन हैं। पुन: श्रीरामजीने भुशुण्डिजीसे कहा है—'भगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानिप्रिय असि मम बानी॥' (७।८६) ये सब वानर आदि भगवानुको अति प्रिय हैं। यथा—'ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। मम हित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे।' (७।८) 'तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई। मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई॥ ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे।। अनुज राज संपति वैदेही। देह गेह परिवार सनेही।। सब मम प्रिय निहं तुम्हिह समाना। मृषा न कहउँ मोर यह बाना॥' ---(७। १६) अतएव 'सृहाए' विशेषण उपयुक्त ही है। नहीं तो ब्रह्मा-समान भी कोई क्यों न हो वह प्रशंसायोग्य नहीं हो सकता। यथा—'भगित हीन बिरंचि किन होई। सब जीवह सम प्रिय मोहि सोई॥' (७। ८६)'रामबिमुख लिह बिधि सम देही। किब कोबिद न प्रसंसिह तेही॥' (७। ९६)

नोट—२ 'अधम सरीर राम जिन्ह पाये' इति। (क) 'अधम सरीर' इति। पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश—इन पंचभूतोंसे बना हुआ होनेसे शरीरको अधम कहा जाता है। यथा—'छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥' (४। ११) श्रीरामजीने वालीके मरनेपर तारासे ये वचन कहे हैं। इसके अनुसार पांचभौतिक सभी शरीर 'अधम' हुए। उसपर भी वानर, रीछ और राक्षस—शरीर अधिक अधम हैं। इसीका लक्ष्य लेकर तो श्रीहनुमान्जीने अपना कार्पण्य दर्शाया है। यथा—'प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा॥ अस मैं अधम सखा सुनुःः॥' (५। ७) पुनः, 'असुभ होइ जिन्हके सुमिरे ते बानर रीछ बिकारी।' (वि० १६६) एवं 'बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पाँवर

पस् किप अति कामी॥'(४। २१) इससे अधम कहा और राक्षस-शरीर तो सर्वत: तामसी ही होता है। (ख) 'अधम सरीर पाये' कहनेका भाव कि जीते-जी इन पापोंमें आसक्त पांचभौतिक शरीरमें ही प्रभुकी साक्षात् प्राप्ति कर ली, दिव्य रूप पानेपर नहीं, न शरीर छूटनेपर परधाममें और न ध्यानादिद्वारा प्राप्त की; किन्तु इस स्थूल शरीरमें ही पा लिया। इस कथनसे यह भी जनाया कि अधम शरीर श्रीरामप्राप्तिका कारण प्रायः नहीं होता, पर इन सबोंको उसीसे रामप्राप्तिरूपी कार्य उत्पन्न हुआ है। अतः यहाँ 'चतुर्थ विभावना' अलंकार है। 'किसी घटनाके कारण कोई विलक्षण कल्पना की जाय तो उसे 'विभावना' अलंकार कहते हैं। 'चतुर्थ विभावना' का लक्षण यह है कि '*जाको कारण जो नहीं उपजत ताते तौन।*' (अ॰ मं॰) (ग) 'अधम शरीर' से प्राप्ति कहकर यह भी सूचित किया कि श्रीरामजीकी सेवासे अधमता जाती रहती है और सब लोग उनका आदर-सम्मान भी करने लगते हैं। यथा—'*जेहि सरीर रित राम सों सोइ आदरिहें* सुजान। रुद्रदेह तिज नेहबस बानर भे हनुमान॥'(दोहावली १४२) 'बेद-बिदित पावन किये ते सब, महिमा नाथ! तुम्हारी॥' (विनय॰ १६६) 'कियेहु कुबेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामवंत हनुमानू।।' (१।७) (घ) 'पाये' में यह भी भाव है कि शिवजीको भी जो ध्यानमें अगम हैं, वही प्रभु इनको साक्षात् आकर मिले। नोट—३ 🖙 यहाँ केवल पाँच नाम दिये। श्रीहनुमान्जी, श्रीसुग्रीवजी, श्रीजाम्बवान्जी, श्रीविभीषणजी और श्रीअंगदजी। शेष समाजको 'आदि' में कहा। पाँचके नाम कहकर वन्दना करनेमें अभिप्राय यह है कि ये पाँचों प्रात:स्मरणीय कहे गये हैं। यथा—ब्रह्मयामलग्रन्थ, '**श्रीरामं च हनूमन्तं सुग्रीवं च विभीषणम्**। अंगदं जाम्बवन्तं च स्मृत्वा पापै: प्रमुच्यते॥' (पं॰ रामकुमारजी) देखिये, श्रीरामजीकी सेवाका यह फल है कि वही अधम जिनका प्रात:स्मरण अशुभ समझा जाता था वे ही प्रात:स्मरणीय हो गये, श्रीरामजीके साथ ही उनका स्मरण भी होने लगा। इतना ही नहीं वे 'तरन-तारन' हो गये। यथा—'मोहि समेत सुभ कीरित तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥' (६। १०६) यह श्रीमुखवचन है।

# रघुपति-चरन-उपासक जेते।खग मृग सुर नर असुर समेते॥३॥ बंदौं पद-सरोज सब केरे।जे बिनु काम राम के चेरे॥४॥

शब्दार्थ—उपासक=(उप+आसक)=समीप बैठनेवाला, सेवा, पूजा या आराधना करनेवाला; भक्त। जेते=जितने। समेते=समेत, सिहत। सरोज=कमल। मृग=पशु, हिरन, सूकर, बन्दर आदि। सभी पशुओंकी 'मृग' संज्ञा है। यथा—'चलेउ बराह मरुतगित भाजी। प्रकटत दुरत जाइ मृग भागा।'(१।१५७) 'साखामृग कै बिड़ मनुसाई।' (५।३३) 'पश्वोऽपि मृगाः।' (अमरकोष ३।३।२०) बिनु काम=बिना किसी कामनाके; स्वार्थरिहत; निष्काम। चेरे=गुलाम; मोल लिये हुए दास।

अर्थ—पक्षी, पशु, देवता, मनुष्य और असुरोंसमेत जितने भी श्रीरामजीके चरणोंके उपासक हैं॥३॥ मैं उन सबके चरणोंको प्रणाम करता हूँ जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं॥ ४॥

टिप्पणी—१ वन्दनाका क्रम—(क) उपासनाका फल श्रीरामजीकी प्राप्ति है। श्रीसुग्रीवजी आदिको श्रीराम-प्राप्ति हो चुकी, वे नित्य परिकरोंमें सम्मिलित हो चुके; इससे वे उपासकोंसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिये श्रीसुग्रीवादिके पीछे अब रघुपतिचरणोपासकोंकी वन्दना की गयी। (ख) यहाँसे वन्दनाकी कोटि बदल रहे हैं। ऊपर 'बंद अध्यम भरतके चरना' से लेकर 'बंद अधके चरन सुहाए।—' तक एक-से-एक लघु कहते गये। अर्थात् श्रीभरतजीसे छोटे लक्ष्मणजी, इनसे छोटे शत्रुघ्नजी, तब उनसे छोटे श्रीहनुमान्जी आदि क्रमसे कहे गये। अब 'रघुपति चरन उपासक जेते' से 'बंद ज नाम राम रघुबर को।' तक एक-से-एक बड़ा कहते हैं। उपासकोंसे ज्ञानी भक्त बड़े, उनसे श्रीजानकीजी बड़ी, फिर श्रीरामजी और इनसे भी बड़ा इनका नाम है। (ग) शंका—'पूर्व एक बार सुर-नर-असुरकी वन्दना कर चुके हैं। यथा—'देव दनुज नर नाग खग

प्रेत पितर गंधर्ब। बंदों किन्नर रजिनचर कृपा करहु अब सर्व॥'(१।७) अब यहाँ फिर दुबारा वन्दना क्यों की गयी?' इसका उत्तर यह है कि पहले उनकी वन्दना जीवकोटिमें की गयी थी और अब उपासककोटिमें मानकर उनकी वन्दना करते हैं। [अथवा, पहले सबकी वन्दना थी, अब उनमेंसे जितने 'रघुपितचरण–उपासक' हैं केवल उन्हींकी वन्दना है। (पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी)](घ) यहाँ श्रीरामोपासकोंकी समिष्ट (यकजाई, एकत्रित) वन्दना है। 'नर खग मृगसे' मर्त्य (भू) लोक, 'सुर' से स्वर्गलोक और 'असुर' से पाताललोकके, इस तरह तीनों लोकोंके उपासक सूचित किये हैं।

नोट—१ 'खग मृग सुर नर असुर समेते' इति। (क) पं० शिवलाल पाठकजीके मतानुसार यहाँ 'खग मृग' से 'चित्रकूटके बिहंग मृग' का ग्रहण होगा जिनके विषयमें कहा है—'चित्रकूटके बिहंग मृग बेलि बिटप तृन जाति। पुन्यपुंज सब धन्य अस कहिं देव दिनराति॥' (२। १३८), 'नयनवंत रघुबरिह बिलोकी। पाइ जनम फल होिहं बिसोकी॥' पर यहाँ 'रघुपित चरन उपासक' जो खगादिका विशेषण है वह विचारनेयोग्य है। जितने भी खग-मृगादि 'रघुपित राम' के उपासक हैं उन्हींकी यहाँ वन्दना है। 'खग' से श्रीकाकभुशुण्डिजी, श्रीगरुड़जी, श्रीजटायुजी आदि पक्षी उपासक लिये जा सकते हैं। 'मृग' से बैजनाथजी एवं हरिहरप्रसादजी वानर-भालुको लेते हैं और लाला भगवानदीनजी 'मारीच' को लेते हैं। 'सुर' से दीनजी 'इन्द्रावतारी बाली' को और बैजनाथजी अग्न और इन्द्र आदिको लेते हैं। 'सुर' से बृहस्पतिजीको भी ले सकते हैं। इन्होंने इन्द्रादि देवताओंको बार-बार उपदेश दिया है, श्रीभरतजीकी भिक्त और श्रीरामजीके गुण और स्वभावका स्मरण कराया है। 'नर' से अनेक नरतनधारी भक्त मनु-शतरूपा आदि, अवधवासी, मिथिलावासी, चित्रकूटादिवासी, कोल-भील, निषाद आदि कह दिये। 'असुर' से प्रह्लाद, बिल, वृत्रासुर आदि लिये जा सकते हैं। दीनजीके मतानुसार 'असुर' से 'खर-दूषणादि' चौदह हजार सेनाकी ओर लक्ष्य करके गोस्वामीजीने यह बात लिखी है।'

नोट—२ लाला भगवानदीनजी—'खग-मृगके चरणोंको 'सरोज' कहना कहाँतक ठीक है?' ठीक है; क्योंकि जो भी जीव, चाहे वह पशु-पक्षी कोई भी क्यों न हो, श्रीरामजीकी अकाम भक्ति करेगा वह रामाकार हो जायगा। श्रीरामजीका लोक और सारूप्य मुक्ति पायेगा। रामरूप हो जानेसे उसके भी चरण श्रीरामचरणसमान हो जायँगे। अत: 'सरोज' विशेषण उपयुक्त ही है।

# सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिबर बिज्ञान बिसारद॥ ५॥ प्रनवों सबिह धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा॥ ६॥

शब्दार्थ—**बिज्ञान**=वह अवस्था जिसमें आत्मवृत्ति परमात्मामें लीन हो जाती है, सबमें समता भाव हो जाता है, तीनों गुणों, तीनों अवस्थाओंसे परे तुरीयावस्था आ जाती है, जीव परमानन्दमें मग्न रहता है, जीवन्मुक्त ब्रह्मलीन रहता है, सारा जगत् ब्रह्ममय दिखायी देता है। **बिसारद** (विशारद)=प्रवीण, चतुर। जन=दास।

अर्थ—श्रीशुकदेवजी, श्रीसनक, सनातन, सनन्दन, सनत्कुमारजी और श्रीनारदमुनि आदि भक्त जो मुनियोंमें श्रेष्ठ और विज्ञानमें प्रवीण हैं॥ ५॥ उन सबोंको मैं पृथ्वीपर सिर रखकर प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरो! आप सब मुझे अपना दास जानकर मुझपर कृपा कीजिये॥ ६॥

नोट—१ 'भगत', 'मुनिबर' और 'बिज्ञान बिसारद' ये 'शुक-सनकादि-नारदमुनि प्रभृति' सबके विशेषण हैं। 'भगत' विशेषण देकर इनको 'सोऽहमस्मि','अहं ब्रह्मास्मि' आदिवाले रूखे विज्ञानियोंसे पृथक् किया।

नोट—२ 'श्रीशुकदेवजी' इति। ये भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यासजीके पुत्र हैं। पूर्वजन्ममें ये शुक पक्षी थे। भगवान् शंकरने जब परम गोप्य अमरकथा श्रीपार्वतीजीसे कही तब इन्होंने उसे सुनी जिससे ये अमर हो गये। ये जन्मते ही सीधे वनको चल दिये, माता-पिताकी ओर इन्होंने देखा भी नहीं। वर्णाश्रमचिह्नोंसे रहित, आत्मलाभसे सन्तुष्ट, दिगम्बर अवधूतवेष, सुकुमार अंगोंवाले, आजानुबाहु, तेजस्वी, अव्यक्तगित, निरन्तर वनमें रहनेवाले और सदा षोडशवर्षके श्यामल परम सुन्दर युवा अवस्थामें रहनेवाले परम निरपेक्ष थे। ऐसे विशुद्ध

विज्ञानी आत्माराम होनेपर भी ये परम भक्त थे। श्रीमद्भागवतके 'अहो बकी यं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी। लेभे गितं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम॥' (भा० ३। २। २३) इस श्लोकको वनमें अगस्त्यजीके शिष्योंको गाते सुनकर उनके मन और मित हर गये। तब पता लगनेपर कि श्रीव्यासजीने ऐसा ही बहुत-सा भगवद्यश रचा है, वे पिताके पास आये और उनसे भागवत पढ़ी। यही फिर उन्होंने श्रीपरीक्षित् महाराजको उनके अन्त समयमें सुनायी थी। ज्ञानकी दीक्षाके लिये व्यासजी और देवगुरुने इनको श्रीजनकमहाराजके पास भेजा था। 'रम्भाशुक-संवाद' से ज्ञात होता है कि रम्भाने आपको कितनी ही युक्तियोंसे रिझाना और आपका तप भंग करना चाहा था, परन्तु उसके सभी प्रयत्न निष्फल हुए। दोनोंका संवाद देखनेयोग्य है। आप सबको भगवन्मय वा भगवद्रूप ही देखते थे, सदा भगवद्रूपामृतमें छके उसीमें मग्न रहते थे। देविष, ब्रह्मिष, राजिष आदि सब आपको देखकर आसनोंसे उठ खड़े होते थे, आप ऐसे परम तेजस्वी थे। यथा—'प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः॥' (भा० १। १९। २८)

नोट—३ 'श्रीसनकादिजी' इति। ये भगवान्के चौबीस अवतारोंमेंसे एक हैं। विविध लोकोंकी रचना करनेके लिये जब ब्रह्माजीने घोर तप किया तब उनके तपसे प्रसन्न हो 'सन' शब्दसे युक्त नामोंवाले चार तपस्वियोंके रूपमें भगवान् ब्रह्माजीके प्रथम मानसपुत्र होकर प्रकट हुए। श्रीसनक, श्रीसनन्दन, श्रीसनातन और श्रीसनत्कुमार इनके नाम हैं। इन्होंने पूर्व कल्पके प्रलयकालमें नष्ट हुए आत्मतत्त्वका ऐसा सुन्दर उपदेश दिया कि उसे सुनते ही मुनियोंने अपने हृदयमें उस तत्त्वका साक्षात्कार कर लिया। यद्यपि ये मरीचि आदि मानसपुत्रोंके भी पूर्वज हैं तो भी ये पाँच-छ: वर्षके बालकोंके समान ही देख पड़ते हैं। यथा— 'देखत बालक बहु कालीना', पंचषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामिप पूर्वजाः।' (भा० ७। १। ३६) ये सदा दिगम्बर वेषमें (नंगे) रहते हैं। सम्पूर्ण लोकोंकी आसिक्तको त्यागकर आकाशमार्गसे समस्त लोकोंमें स्वच्छन्दरूपसे विचरा करते हैं। इन सबोंको स्वतः विज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी। वे मात्सर्य आदि दोषोंसे रहित और वीतराग थे। इसीसे उनके मनमें पुत्रोत्पन्न करने, सृष्टि रचनेकी इच्छा न हुई।

नोट—४'जे मुनिवर विज्ञान विसारद' इति। आत्मतत्त्वका ज्ञान इन्हींसे और सब मुनियोंको प्राप्त हुआ और सब मुनि इनको अपनेसे बड़ा जानते–मानते हैं। अत: 'मुनिवर' और 'बिज्ञान बिसारद' कहा। 'बिज्ञान विसारद' कहकर इनको 'ज्ञानी भक्त' सूचित किया।

नोट-५ श्रीसनकादि तो सृष्टिके आदिमें सबसे प्रथम ब्रह्माजीके मानसपुत्र हुए तब शुकदेवजीको उनके पहले लिखनेका क्या कारण है? इसका उत्तर यह है कि—(क) जब कई व्यक्तियोंकी वन्दना एक साथ ही करनी है तब कोई-न-कोई तो पहले अवश्य ही रहेगा, सबमें ऐसी ही शंका की जा सकेगी, वैसे ही यहाँ भी जानिये। (ख) काव्यमें छन्द जहाँ जैसा ठीक बैठे वैसी ही शब्दोंकी स्थिति रखी जाती है। (ग) प्राय: यह नियम है कि छोटा शब्द प्रथम रखा जाता है, तब बड़ा। 'शुक' छोटा है। अत: इसे प्रथम रखा। अथवा (घ) यद्यपि श्रीसनकादिजी ब्रह्माजीके प्रथम मानसपुत्र हैं, सनातन हैं, आदि वैराग्यवान् हैं, वैराग्यके जहाँ बीजमन्त्र दिये हैं वहाँ इनका नाम प्रथम है, क्योंकि ब्रह्माजीने इन्हें जैसे ही सृष्टि-रचना करनेकी आज्ञा दी, इन्होंने उनसे प्रश्न-पर-प्रश्नकर उन्हें निरुत्तर कर उनकी आज्ञा न मान वनकी राह ली। तथापि श्रीशुकदेवजी तो गर्भसे निकलते ही वनको चलते हुए। ये तो ऐसे वैराग्यवान् और विज्ञानी थे कि जब व्यासजी आपके मोहमें रोते हुए पीछे चले तो आपने वनके वृक्षोंमें प्रवेशकर वृक्षोंसे ही कहलाया कि 'शुकोऽहम्।' अतः विशेष विज्ञानी और वैराग्यवान् होनेसे इनको प्रथम कहा। पुनः, (ङ) श्रीसनकादि मायाके भयसे पाँच वर्षके बालककी अवस्थामें रहते हैं। यथा—'<del>वतुरः कुमारान्वृद्धान्दशार्धवयसो</del> विदितात्मतत्त्वान्।' (भा० ३। १५। ३०) तो भी इनपर मायाका प्रभाव पड़ा कि इन्होंने परम सात्त्विक वैकुण्ठलोकमें भी जाकर जय-विजयको शाप दे दिया। और श्रीशुकदेवजी तो जन्मसे ही सोलह वर्षकी यौवनावस्थामें रहते हैं। यथा—'तं द्वायाटवर्षं सुकुमारपाद॰' (भा॰ १। १९। २६) तो भी उनमें मायाका कोई विकार नहीं आया। पुन:, (च) बड़प्पन विज्ञान, तेज और भगवदनुरागसे होता है, कालीनतासे नहीं।

विसष्ठजी, विश्वामित्रजी, अगस्त्यजी और अनेक देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि परीक्षित्जीके अन्त समय उपस्थित थे, सभीने परमहंस शुकदेवजीके आते ही अपने–अपने आसनोंसे उठकर उनका सम्मान किया था।

टिप्पणी—१ 'प्रनवों सबिह धरिन धिर सीसा।—' इति। (क) ज्ञानी भक्त प्रभुको अधिक प्रिय हैं। यथा— 'ज्ञानी प्रभुिहं बिसेषि पिआरा।' (१। २२) ये सब ज्ञानी भक्त हैं। इसीलिये इनको विशेषभावसे, अर्थात् पृथ्वीपर सिर धरकर प्रणाम किया है। (ख) 'जन ज्ञानि' इति। अर्थात् मैं आपको प्रभुका दास समझकर आपके चरणोंकी वन्दना करता हूँ। मैं प्रभुके दासोंका दास हूँ, अतएव आपका भी दास हूँ ऐसा समझकर आप मुझपर कृपा करें। पुनः, आप बड़े-से-बड़े मुनीश्वर हैं। बड़े छोटोंपर कृपा करते ही हैं। यथा— 'बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं।' (१। १६७) अतएव आप मुझपर कृपा करें।

टिप्पणी—२ यहाँतक छ: अर्धालियोंमें गोस्वामीजीने कर्म, उपासना और ज्ञान, वन्दनाकी ये तीन कोटियाँ दीं। श्रीसुग्रीव आदिने अधम शरीरसे श्रीरामजीकी प्राप्ति की, यह कर्मका फल है। इस फलसे श्रीरामजी मिले। इस तरह 'किपपित रीछ निसाचर राजा।—'में कर्मकोटिकी वन्दना है। 'रघुपितचरन उपासक जेते।""" में उपासनाकोटिकी और यहाँ 'सुक सनकादि—' में ज्ञानकोटिकी वन्दना है।

टिप्पणी—३ गोस्वामीजीने वानरोंके पीछे रामोपासक मुनियोंकी वन्दना करके तब श्रीसीतारामजीकी वन्दना की है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि बन्दरोंके पीछे श्रीसीतारामजीकी वन्दना अयोग्य थी और मुनियोंके पीछे योग्य है, नहीं तो ज्ञानी भक्तोंकी वन्दना खग–मृग–उपासकोंके पहले करते। अथवा अधम शरीरवाले भक्तोंकी वन्दना करके अब उत्तम शरीरवाले भक्तोंकी वन्दना करते हैं।

नोट—पं० श्रीकान्तशरणजीका मत है कि ''ऊपर नित्य परिकरोंकी और आगे श्रीसीतारामजीकी वन्दना है। बीचमें इन मुनियोंकी दो अर्द्धालियोंमें वन्दना है, यह तो वाल्मीिक आदिक साथ होनी चाहिये थी, पर ऐसा करनेमें एक रहस्य है और वह है ग्रन्थके तात्पर्य निर्णयकी विधि जो उपक्रम, उपसंहार आदि छ: लिंगोंके द्वारा होता है। इस रामायणका उपक्रम इसी चौपाईसे है, क्योंकि श्रीसीतारामजीकी वन्दना अब प्रारम्भ होगी, जो ग्रन्थके प्रतिपाद्य हैं। उपक्रममें पूर्व ही यह 'सुक सनकादि---- 'की चौपाई वन्दनाक्रमसे भिन्न रखी गयी है। ऐसे ही इस ग्रंथके उपसंहारपर जहाँ गरुड़जीके सातों प्रश्न पूरे हुए, वहाँ भी 'सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्मिबचार बिसारद॥ सबकर मत खगनायक एहा। करिय रामपदपंकज नेहा॥'(उ० दो० १२१) है। बस, यहींसे मानसके चारों घाटोंका विसर्जन प्रारम्भ हुआ। वहाँपर भी ये मुनि एवं इनके विशेषण हैं, केवल 'सिव अज'दो नाम और जोड़ दिये गये हैं और यह चौपाई वहाँ भी इसी प्रकार प्रसंगसे अलग–सी है। इसका तात्पर्य यह है कि यह ग्रंथ निवृत्तिपरक है; अत: प्रवृत्तिकी ओरसे माया विरोध करेगी; तब पंचायत होगी (इस पंचायतका वर्णन 'सत पंच चौपाई मनोहर---- 'पर होगा), इसलिये अपने निवृत्तिपक्षके दो सतपंच इन शुकसनकादिका यहाँ वरण किया कि आप लोग मुझे अपना जन जानकर कृपा करें अर्थात् इस जनके यहाँ आवें और ग्रंथमें शोभित हों, क्योंकि ये लोग महान् विरक्त एवं विवेकी हैं, प्रतिपक्षीके पक्षपाती नहीं हैं। तीसरे सतपंच श्रीनारदजी हैं, इनका वर्णन मध्यस्थ (सरपंच) रूपसे किया गया है, क्योंकि ये उभय पक्षोंके मान्य हैं।—''

इस उपर्युक्त उद्धरणमें पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'इस रामायणका उपक्रम इसी चौपाईसे है।' हमें इसपर विचार करना है। पंडितजीने अपने उपोद्घातमें तात्पर्यनिर्णयके प्रतिपादनमें अपने 'मानस सिद्धान्त विवरण' ग्रंथका हवाला दिया (निर्देश किया) है। मा० सि० वि० में उन्होंने उपोद्घातमें उपक्रमोपसंहार लिखा है और उसी ग्रंथमें आगे पाँचवें अध्यायमें तात्पर्यनिर्णयप्रकरणमें भी उपक्रम, उपसंहारका विस्तृत वर्णन किया है। उनमेंसे उपोद्घातमें जो उपक्रम प्रकरण है उसमें उन्होंने 'यत्पादप्लव तितीर्षावताम्' को उपक्रम बताया है और तात्पर्य निर्णयमें 'यत्सत्त्वाद भ्रमः' को उपक्रम बताया है तथा उपसंहार भी यथा क्रमशः 'श्रीमद्राम तुलसी' और 'श्रीमद्रामचिरित्र मानवाः' कहा है। मा० सि० वि० में दिये हुए दोनों स्थानोंके उपक्रमके विषयमें और जो कुछ भी लिखा है उसके सम्बन्धमें हमें इस समय कहनेका प्रसंग

न होनेसे, कुछ नहीं लिखना है। उसमेंसे हमें केवल इतना ही दिखाना है कि उन्होंने उपक्रम वस्तुतः किस जगह माना है। मा० सि० वि० का ही मत 'सिद्धान्त तिलक' के उपोद्घातमें निर्दिष्ट किया गया है। तब यहाँ जो उपक्रमोपसंहारके स्थान दूसरे ही बताये जा रहे हैं यह बात कुछ समझमें नहीं आती। इस ग्रन्थमें बालकाण्डमें तीन वक्ताओंके द्वारा कथाका उपक्रम किया गया। जहाँ उपक्रम किया है वहाँ 'कहउँ', 'करउँ', 'बरनउँ' आदि शब्द कथाके साथ आये हैं और गोस्वामीजीने तो कई बार प्रारम्भसे लेकर दोहा ४३ तक कथा कहनेकी प्रतिज्ञा की है, पर कथाका प्रधान उपक्रम तो ४३वाँ दोहा ही समझा जाता है। वहाँतक वन्दना, कुछ उपक्रमका अंश और कुछ मानसरूपक आदि प्रासंगिक विषय ही हैं। इस स्थलपर यदि 'कहउँ, या 'करउँ' ऐसा भी कहीं होता तो कदाचित् उपक्रमकी कल्पना की जा सकती थी। इसी प्रकार अन्तमें 'सिव अज सुक—' इस चौपाईपर न तो उपसंहार है और न वह चौपाई असंगत ही है। क्योंकि वहाँ मानसरोगोंकी औषिधका वर्णन करते हुए अपने कथनको बड़े–बड़े महात्माओंकी सम्मति बताते हैं। उपसंहार तो इसके कई अर्धालियोंके पश्चात् 'कहेउँ नाथ हरिचरित अनूपा' से प्रारम्भ होता है। पंचायतके सम्बन्धमें उत्तरकाण्डमें ही लिख जायगा। यहाँ केवल इतना कहना है कि 'पक्षपाती' सत्पंच नहीं कहा जा सकता।

# जनकसुता जगजनि जानकी।अतिसय प्रियं करुनानिधान की॥७॥ ता के जुग पद कमल मनावों। जासु कृपा निर्मल मित पावों॥८॥

शब्दार्थ—अतिसय=अत्यन्त, बेहद। अतिसय प्रिय=प्रियतमा। मनावों=मनाता हूँ। किसी कार्यके हो जानेके लिये वन्दना, स्तुति या प्रार्थना करना 'मनाना' कहलाता है; यथा—'मनही मन मनाव अकुलानी। होउ प्रसन्न महेस भवानी॥' (१। २५७) 'हृदय मनाव भोरु जिन होई। रामिह जाइ कहै जिन कोई॥' (२। ३७) करुनानिधान= (करुणानिधान)=करुणाका सागर या खजाना=करुणासे परिपूर्ण हृदयवाला। मं० सो० ४ देखिये।

अर्थ-श्रीजनकमहाराजकी पुत्री, जगत्की माता, करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी (जो) अतिशय प्रिया श्रीजानकीजी (हैं)॥ ७॥ उनके दोनों चरणकमलोंको मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपासे मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ॥ ८॥ नोट—१ 'जनकसृता जगजनि "" १ इति। इतने विशेषण देकर अम्बा श्रीजानकीजीकी वन्दना करनेके भाव—(क) उत्तमता या श्रेष्ठता चार प्रकारसे देखी जाती है। अर्थात् जन्मस्थान, संग, स्वभाव और तनसे। 'जनकसृता' से जन्मस्थान, 'जगजनि' से स्वभाव और तन तथा 'अतिसय प्रिय करुनानिधान' से संगकी श्रेष्ठता दिखायी। (पं० रामकुमार) श्रीजनकमहाराजकी श्रेष्ठता तो प्रसिद्ध ही है कि जिनके पास बडे-बडे विज्ञानी मुनि परमहंस ज्ञानकी दीक्षाके लिये आते थे। यथा—'जास ज्ञानरिव भव निसि नासा। बचन किरन मुनि कमल बिकासा॥' (२। २७७)'**ज्ञाननिधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल।**' (२। २९१) वसिष्ठवाक्य। साधारण माताएँ किस प्रेमसे बच्चोंका पालन-पोषण करती हैं और जो जगन्मात्रकी माता है, अर्थात् जो ब्रह्मादि देवताओं, ऋषियों, मुनियों आदि श्रेष्ठ गुरुजनोंकी जननी है, उसके दयालु-स्वभाव और अतुलित छिबका वर्णन कौन कर सकता है? 'जगजनिन' यथा—'आदि सिक्त छिबिनिधि जगमुला। जासु अंस उपजिहें गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी॥ भृकुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥' (१। १४८) 'उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता। जगदंबा संततमनिंदिता॥ जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत॥'(७। २४) करुणानिधान श्रीरामजीका सन्तत संग। इससे बढ़कर उत्तम संग और किसका हो सकता है कि जो अखिल ब्रह्माण्डोंका एकमात्र स्वामी है और 'जेहि समान अतिसय नहिं कोई।' उनका प्रेम आपपर कैसा है यह उन्होंके वचनोंमें सुनिये और समझिये। 'तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ सो मन सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥' (५।१५) वा, (ख) इन विशेषणोंसे माता-पिताके कुल, पतिके कुल और पतिकी श्रेष्ठता दिखायी। अयोध्याकाण्डमें श्रीनिषादराजने तथा श्रीभरतजीने

भी इसी प्रकार आपकी श्रेष्ठता कही है। यथा—'*पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥* रामचंद्र पति सो वैदेही।'(२।९१ निषादवाक्य), 'पिता जनक देउँ पटतर केही। करतल भोगु जोगु जग जेही॥ ससुर भानुकुल भानु भुआलू। जेहि सिहात अमरावित पालू॥ प्राननाथ रघुनाथ गोसाईं। जो बड़ होत सो राम **बड़ाई॥ पतिदेवता सृतीयमिन सीय** 1'(२। २९९) (ग) सत्योपाख्यान तथा अद्भुत रामायणसे एवं उन बहुत-से प्रमाणोंसे जो 'सीता' शब्दपर मं० श्लो० ५में दिये गये हैं, स्पष्ट है कि श्रीजानकीजीकी उत्पत्ति हल चलानेपर पृथ्वीसे हुई, श्रीजनकजीसे उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। अतएव 'जनकसुता' शब्दसे जनाया कि श्रीजनकजीके हेत् आपने सुता-सम्बन्ध स्वीकार किया, उनकी 'दृष्टिमें सुताभावको सिद्ध किया' और वस्तुत: हैं तो वे जगन्मात्रकी माता। जगत्का पालन-पोषण करती हैं तो भी कभी श्रीसाकेतबिहारीजीसे पृथक् नहीं होतीं, साकेत नित्य निकुंजमें महारासेश्वरी ही बनी रहीं। (सन्त श्रीगुरुसहायलालजी। मा० त० वि०) (घ) 'जनकसृता' से उदारता, 'जगजनि' से ग्रन्थकारने अपना सम्बन्ध और 'अतिसय<sup>…</sup>" से अतिशय करुणायुक्ता जनाया। (रा॰ प्र॰) (ङ) 'जनकसृता' से माधुर्य, 'जगजनिन' से ऐश्वर्य और 'अतिसयः '' से पतिव्रताशिरोमणि जनाया। (च) 'जनकसुता' 'जगजनि' और 'अतिसय<sup>……</sup>' में अतिव्याप्ति है। अर्थात् इन शब्दोंको पृथक्-पृथक् लेनेसे और भी ऐसे हैं जिनमें ये विशेषण घटित होते हैं। जनक संज्ञा मिथिलाके सब राजवंशियोंकी है। इस प्रकार श्रीउर्मिलाजी, श्रीमाण्डवीजी और श्रीश्रुतिकीर्त्तिजी तथा श्रीसीताजी चारों 'जनकस्ता' हैं। अतएव इस शब्दसे शंका होती कि न जाने किसकी वन्दना करते हैं। इससे 'जगजनि' कहा। पर जगज्जननी भी और हैं। यथा—'जगतजनि दामिनि दुति गाता॥'(१। २३५) 'अतिसय y भी और हैं। यथा—'नव महुँ एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भगित दृढ़ तोरे॥'(३। ३६) जब इन तीनोंको साथ लेंगे तब श्रीसीताजीको छोड और कोई नहीं समझा जा सकता। '*जानकी*' नाम देकर अन्य बहिनोंसे इनको पृथक् किया। (छ) बैजनाथजी एवं हरिहरप्रसादजी 'जगजनि जानकी' का अर्थ ऐसा भी करते हैं, 'जगत्की जननी एवं जान (जीवों) की जननी।' इस प्रकार श्रीरघुनाथजीसे अभेद सूचित किया; क्योंकि रघुनाथजी भी 'प्रान प्रान के जीवन जी के' हैं। अर्थात् आह्लादिनी आदिशक्ति हैं। पंजाबीजी 'जनकसुता' और 'जानकी' में पुनरुक्ति समझकर 'जानकी' का अर्थ 'ज्ञानकी' (जननी) करते हैं। (ज) 'जनकसुता' आदिसे क्रमशः श्रीउर्मिलाजी, श्रीमाण्डवीजी, श्रीश्रुतिकीर्त्तिजी और श्रीसीताजीकी वन्दना की है। (मा० म०) विशेष अन्तिम नोटमें देखिये। ['जनकसुता' 'जगजनिन', 'अतिसय प्रिय करुनानिधान की' ये श्रीजानकीजीके विशेषण हैं, अत: जनकसुता और जानकीमें पुनरुक्ति नहीं है। 🔊 स्मरण रहे कि विशिष्टवाचक (अर्थात् जिनमें कोई विशेष गुणधर्म कहा गया हो उन) पदोंका, उसी अर्थका बोधक विशेषण साथ रहनेपर, सामान्य विशेष्य ही अर्थ समझा जाता है। यथा—'विशिष्टवाचकानां पदानां सित पृथिग्वशेषणवाचकपदसमवधाने विशेष्यमात्र परत्वम्' (मुक्तावली दिनकरी टीकासे)। यहाँ 'जनकसृता' और 'जानकी' का अर्थ एक 'जनकपुत्री' होनेसे '*जानकी'* विशेष्यका अर्थ 'जनककी लड़की' नहीं किया जायगा; किन्तु '*जानकी*' नामवाली ऐसा अर्थ होगा। 'जानकी' नाम है। अत: पुनरुक्ति नहीं है।]

नोट—२ वे० भू० पं० रा० कु० दासजी—श्रीरामजीने तो जनरक्षणमें वेदकी मर्यादाको भी एक तरफ रख दिया। नित्यधामयात्राके समय परम आनन्दोल्लासके साथ समस्त परिजन-पुरजन ही नहीं वरंच कीटपतंगादितकको साथ ले जाना अन्य किस अवतारमें हुआ है? परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो कृपालुता और वात्सल्यमें श्रीरामजी माता श्रीजानकीजीसे पीछे पड़ जाते हैं। श्रीजानकीजीके द्वारा जीवोंपर होनेवाले उपकार अपरिमित और अनन्त हैं, तभी गोस्वामीजी आपको 'जगजनि' कहते हैं। आप कृपालुताकी तो मूर्ति ही हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि पिताके हृदयमें पुत्रके प्रति हितकरत्व गुणकी विशेषता रहती

है और माताके हृदयमें प्रियकरत्व गुणकी। पिता पुत्रके हितार्थ दण्डकी व्यवस्था करता है। परन्तु माता तो सर्वदा पुत्रके प्रिय कर्ममें ही लगी रहती है, उसके हृदयमें सदा प्रियकरत्व गुण ही उल्लसित होता रहता है। जब कभी पिता सन्तानको शिक्षणके लिये दण्ड देना चाहता है तब पुत्र यदि छिपा चाहे तो माता उसे अपने अंचलमें छिपा लेती है और फिर नाना युक्तियोंसे पतिको समझा-बुझा अपराध क्षमा कराकर पुत्रको दण्डसे बचा लेती है। इसी प्रकार अनेकों अपराध करनेवाले जीवोंका भविष्य उज्ज्वल करनेकी इच्छासे दण्डित करनेके लिये जब अपने ऐश्वर्यका स्मरण करके भगवान् यह निर्णय करते हैं कि 'तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥' (गीता १६। १९ अर्थात् उन क्रूर दुष्ट द्वेषियोंको मैं संसारकी आसुरी योनियोंमें डाल देता हूँ) उस समय उक्त अपराधी जीवोंमेंसे माताके अंचलमें छिपनेकी इच्छा रखनेवाले पुत्र (शरणागत जीव) की रक्षाके लिये आप भगवान्से प्रार्थना करती हैं। परन्तु जब भगवान् रूखा उत्तर दे देते हैं कि 'न क्षमामि कदाचन' मैं कदापि नहीं क्षमा करूँगा तब जगदम्बाजी मीठे-मीठे शब्दोंमें उनकी सिफ़ारिश करती हैं। कहती हैं कि यदि आप इस जीवपर शरणागत होनेपर कृपा न करेंगे और दण्ड ही देंगे तो आपके क्षमा, दया आदि दिव्य गुणोंपर पानी फिरते कितनी देर लगेगी? अत: इसपर कृपा करनेमें ही आपके दिव्यगुणोंकी रक्षा है। इस प्रकार दिव्य गुणोंका स्मरण कराकर और भगवानुको माधुर्यकी ओर आकर्षित तथा जीवमात्रको सापराध बताकर एवं अन्य भी उपायोंद्वारा जीवको दण्डसे बचा लेती हैं और उसे दिव्य आनन्दका भोक्ता बना देती हैं। इसी तथ्यको श्रीगुणमंजरीकारने अपनी सजीव भाषामें इस तरह वर्णन किया है। 'पितेव त्वत्प्रेयान् जननि परिपूर्णागसि जने हितस्त्रोतो वृत्त्या भवति च कदाचित्कलुषधीः। किमेतिनर्दोषः क इह जगतीति त्वम्चितैरुपायैर्विस्मार्य स्वजनयसि माता तदिस नः॥' यह तो हुआ आपके अहर्निश जीवोंके कल्याण करते रहनेके 'जगज्जननीत्व' कर्मका दिग्दर्शनमात्र। श्रीजगज्जननीजीके इस शरणागतरक्षकत्वका क्रियात्मक प्रौढरूपमें उदाहरण श्रीजनकसृता जानकीरूपमें ही पाया जाता है, अन्य रूपोंमें नहीं। देखिये, जयन्त 'सीता चरन चोंच हित भागा।' फिर भी भगवानुके पूछनेपर कि 'कः क्रीडित सरोषेण पंचवक्त्रेण भोगिना' आपने इस विचारसे न बताया कि उसको दण्ड मिलेगा। शरण आनेपर भी वह प्रभुके आगे जब गिरा तब पैर उसके प्रभुकी ओर पड़े। इससे पहले ही कि प्रभु उसकी बेअदबी (अशिष्टता) को देखें। उसके प्राण बचानेके लिये 'तस्य प्राण परीप्सया' स्वयं उसके सिरको उठाकर प्रभुके चरणोंपर डालकर उसकी सिफ़ारिश की कि यह शरणमें आया है इसकी रक्षा कीजिये। यथा—'तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी। प्राणसंशयमापन्नं दृष्ट्वा सीताऽथ वायसम्॥ त्राहि त्राहीति भर्तारमुवाच दयया विभुम्॥ तमुत्थाप्य करेणाथ कृपापीयूषसागरः। ररक्ष रामो गुणवान् वायसं दययैक्षत॥' पुनः जैसे कुएँमें बच्चेके गिरनेपर माता उसे निकालनेके लिये स्वयं कृद पडती है उसी तरह जगज्जननीने देवांगनाओंसहित देवताओंको रावणबन्दीगृहमें पड़े देख उनको निकालनेके लिये स्वयं भी बन्दिनी होना स्वीकार किया और जबतक रावणका नाश कराकर उनको छुडा न दिया तबतक (हनुमानुजीके साथ भी) लौटना स्वीकार न किया (वाल्मीकीयसे स्पष्ट है)। जिन राक्षसियोंने आपको रावणवधके समयतक बराबर सताया उनकी भी (बिना उनके शरणमें आये स्वयं) हनुमान्जीसे रक्षा की। इसीसे तो आपकी कृपा श्रीरामजीसे बढ़कर कही गयी है। श्रीगुणमंजरीकारने क्या खूब कहा है। 'मातमैंथिलि राक्षसीस्त्विय तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृता। काकं तं च विभीषणं शरणिनत्युक्तिक्षमौ रक्षतः। सा नः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी॥' [सुन्दरकाण्ड और विनय-पीयूषमें विस्तृत लेख दिया जा चुका है।] जगज्जनित्वका उदाहरण और कहाँ मिल सकता है?

नोट—३ 'अतिसय प्रिय करुनानिधान की' इति। प्रोफेसर दीनजी लिखते हैं कि 'सत्संगमें सन्तोंसे सुना है कि श्रीजानकीजी श्रीरामजीको 'करुणानिधान' नामसे ही सम्बोधन किया करती थीं, जैसे अब भी स्त्रियाँ अपने पितको किसी खास नामसे पुकारती हैं। इसका प्रमाण सुन्दरकाण्डमें मिलता है। श्रीहनुमान्जी अनेक प्रकारसे अपना रामदूत होना प्रमाणित करते हैं, पर श्रीसीताजी विश्वास नहीं करतीं। श्रीरामजीके बतलानेके अनुसार जब हनुमान्जी कहते हैं कि 'सत्य सपथ करुनानिधान की', तब वे झट उनपर विश्वास करके उन्हें रामदूत मान लेती हैं। आगे महात्मालोग जानें। श्रीरूपकलाजी भी यही कहते थे।

नोट—४ 'जुगपद' मनानेका एक भाव यह है कि—(क) जैसे बालक माँके दोनों पैर पकड़कर अड़ जाता है, माँको टलने नहीं देता, वैसे ही मैं अड़ा हूँ जिससे मुझे निर्मल मिल मिले। यथा—'हौं मचला लै छाड़िहौं, जेहि लागि अखो हों।' (विनय॰ २६७) पुनः (ख) प्रोफे॰ दीनजीका मत है कि 'पद मनावउं' कहनेसे ही काम चल जाता। 'जुगपद' कहनेका विशेष भाव यह है कि श्रीरामजीका पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य जतानेकी अधिकारिणी श्रीजानकीजी ही हैं। यह ऐश्वर्य और माधुर्य श्रीरामजीके ४८ चरणचिह्नोंके ध्यानसे जाना जा सकता है। वही ४८ चिह्न श्रीजानकीजीके चरणोंमें भी हैं। माताके चरणदर्शनका मौका बालकको अधिक मिलता है। अतः गोस्वामीजी माताजीके युगचरण मनाकर ही अपनी बुद्धि निर्मल करके श्रीरामजीका पूर्ण प्रभाव जाननेकी इच्छा करते हैं। अतः 'युग पद' कहा। बिना दोनों पदोंके ध्यानके पूर्ण ऐश्वर्यका ज्ञान न हो सकेगा, अतः—'युग' शब्द रखना यहाँ अत्यन्त आवश्यक था।

नोट—५ 'जासु कृपा निर्मल मित पावउँ' इति। इससे जनाया कि जिन-जिनकी अबतक वन्दना करते आये वे श्रीरामजीके चिरतके विशेष मर्मज्ञ नहीं हैं और श्रीरामवल्लभाजी रहस्यकी विशेष मर्मज्ञा हैं, क्योंकि वस्तुत: तत्त्वत: श्रीराम-जानकी दोनों एक ही हैं, दो नहीं, जैसा आगे कहते हैं अत: इनसे 'निर्मल बुद्धि, माँगते हैं। पुन:, श्रीरामचिरत विशद हैं, अत: उनका कथन बिना निर्मल मितके हो नहीं सकता। यथा— 'सो न होइ बिनु बिमल मित मोहि मित बल अति थोरि।' (१।१४) औरोंसे भी मित माँगी, परन्तु मिली नहीं, अत: अब इनसे माँगते हैं। इससे वह बुद्धि मिल भी गयी, इसीसे अब चिरत प्रारम्भ करेंगे।

नोट—६ 'बन्दे चारिउ भाइ, अन्त राम केहि हेतु भज? भिगनी चारि न गाइ, जो गाए तो अन्त किम्?' पं० घनश्याम त्रिवेदीजी ये शंकाएँ करके स्वयं ही यह उत्तर देते हैं—(१) श्रीसीतारामार्चामें पहले सब परिवारकी पूजा होती है। इसीके अनुसार यहाँ भी वन्दना की गयी है। इनके पीछे केवल नामवन्दना है जिसका भाव यह है कि और सबके पूजनका फल श्रीसीतारामजीकी प्राप्ति है जिसका फल श्रीसीतारामनाममें प्रेम होना है। पुनः, (२) श्रीसीतारामजीको एक साथ रखना आवश्यक था। यदि सब भाइयोंको साथ रखते तो इन दोनोंका साथ छूट जाता। पुनः, (३) लोकरीति भी यही है कि राजाके पास एका–एकी कोई नहीं पहुँचता, पहले औरोंका वसीला उठाना पड़ता है। अतएव इनकी वन्दना अन्तमें की गयी।

दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि—(१) लोकरीतिमें बड़ेके सामने बहूका नाम नहीं लेते हैं। इसीसे तीन बिहनोंके नाम प्रकटरूपसे नहीं दिये। (२) संकेतसे 'जनकसुता', 'जगजनि', 'जानकी' और 'अतिसय प्रिय करुनानिधान की' ये चार विशेषण देकर चारों बिहनों अर्थात् क्रमसे श्रीउर्मिलाजी, श्रीमाण्डवीजी, श्रीश्रुतिकीर्त्तिजी और श्रीसीताजीकी वन्दना सूचित कर दी। मा० अ० दीपकमें अन्तिम भाव इन शब्दोंमें दिया हुआ है—'जनकसुता जगजनि महँ जानिक लालक राम। यह संदर्भ विचार बिनु लहत न मन सुख धाम।।' (३०) श्रीभरतजीके सम्बन्धमें कहा है कि 'बिश्व भरन पोषन कर जोई' इसी भावको लेकर 'जगजनि' से श्रीमाण्डवीजीको लेते हैं। मयंककार कहते हैं कि मिथिलाराजवंशियोंकी 'जनक' संज्ञा है और 'जानकी' का अर्थ भी है जनकपुत्री। भरतजीका ब्याह माण्डवीजीसे हुआ और शत्रुघ्नजीका श्रुतिकीर्तिजीसे अत: 'जगजनि' से जब माण्डवीजीका ग्रहण हुआ तो 'जानकी' से श्रीश्रुतिकीर्तिजीका ग्रहण हुआ। जनक (शीरध्वज) राजा बड़े भाई हैं और श्रीउर्मिलाजी उनकी पुत्री हैं, अत: 'जनकसुता' से राजा जनककी पुत्री उर्मिलाजीका ग्रहण हुआ।

नोट—७ मेरी समझमें यहाँ केवल श्रीसीताजीकी वन्दना है। बहनोंकी वन्दना क्लिष्ट कल्पना है। 'ताके' एकवचन है न कि बहुवचन। 'जास्' भी एकवचन है।

प्रथम संस्करणके मेरे इस नोटपर श्रीजानकीशरणजीने मानसमार्तण्डमें लिखा है कि 'परन्तु क्या जहाँ उस आनन्दमय महोत्सव, जहाँ सब नर तथा नारी उपस्थित हैं, तहाँ ये तीनों बहुएँ न हों, यह परमाश्चर्य अवश्य है। हाँ! परदेके अन्दर विराजमान हैं। तहाँ गोस्वामीजी इन तीनों देवियोंको प्रणाम करनेमें चूकें? इसी कारण श्रीसीतामहारानीकी वन्दनामें संकेतसे चार विशेषण देकर चारोंकी वन्दना सूचित कर दिये हैं। केवल एकवचन और बहुवचनके झगड़ेमें पड़कर भावपर ध्यान नहीं देना भावुकतासे बाहर है। मानसमें एक नहीं, अनेक स्थानोंमें व्याकरणादिकी गलतियाँ हैं जिनको यह कहकर समाधान कर दिया है कि 'आर्षकाव्यमें इसका दोष नहीं देखा जाता है। यहाँ क्यों नहीं उसी प्रकारका समाधान मानकर परमोत्तम सिद्धान्त तथा रहस्यपूरित भावको जानकर प्रसन्न होते? '

नोट—८ यही शंका मानसमिण ३ आलोक ३ में एक जिज्ञासुने की थी। उसका उत्तर वेदान्तभूषणजीने दिया है। वह हम यहाँ उद्धृत करते हैं। 'श्रीगोस्वामीजीने वैसे तो समिष्टरूपसे एवं वर्गीकरण करके भी सभी चराचरमात्रकी वन्दना मानसमें की है; परन्तु अलग–अलग नाम लेकर तो उन्हीं व्यक्तियोंकी वन्दना की है जिन्होंने श्रीरामजीके चिरत्रोंमें कुछ भी, किसी तरहका भी भाग लिया है। व्यास, शुक, सनकादि, नारदादि किंवा विधि, विनायक, हर, गौरी, सरस्वती आदि श्रीरामचिरत्रके पात्र ही हैं, उनके बिना तो रामचिरत्र ही अधूरा रह जाता है और श्रीमाण्डवी, उर्मिला तथा श्रुतिकीर्त्तिजीका किसी प्रकारका भी सहयोग श्रीरामचिरत्रमें नहीं है। केवल श्रीरामचिरत्रके विशेष-विशेष पात्र भरतादिके साथ विवाह होनेके कारण विवाहके समय उनका नाम एक बार मानसमें आ गया है। (यही क्या कम है?) गोस्वामीजीकी ही लेखनीसे लिखा गया है कि 'यूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें॥' अतः श्रीरामजीकी लीलामें कुछ भी सहयोग न होनेसे गोस्वामीजीने उनका नाम लेकर स्वतन्त्ररूपसे उनकी वन्दना नहीं की। इस तथ्यका विचार किये बिना ही पण्डितमन्य लोग गोस्वामीजीपर तथा अन्य श्रीरामचिरत्रके कियोंपर श्रीउर्मिलादिकी उपेक्षाका दोष लगाया करते हैं।

कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं कि 'श्रीशत्रुघ्नजीकी वन्दना उनका नाम लेकर क्यों की, जब उनका मानसभरमें बोलनातक नहीं लिखा है?' ठीक है, परम सुशील श्रीशत्रुघ्नजीका बोलना श्रीरामचिरतमानस-भरमें नहीं लिखा है; परन्तु 'जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लिरकाई॥ करनबेध उपबीत बिआहा। संग संग सब भयउ उछाहा॥' के अतिरिक्त रामचिरित्रमें रामसेवामें आपका पूर्ण सहयोग रहा है। देखिये, जब पता चला कि 'रामराज्य बाधक भई मूढ़ मंथरा चेरि' तब उसे देखते ही आपने दण्ड देना शुरू किया—'हुमिक लात तिक कूबर मारा','लगे घसीटन धिर धिर झोटी'। चित्रकूटके मार्गमें भरतजीने 'भाइहि सौंपि मातु सेवकाई'। स्वयं श्रीरामजीने ही चित्रकूटमें 'सिय समीप राखे रिपुदवनू'। फिर श्रीसीतारामजीके सिंहासनारूढ़ होनेपर श्रीशत्रुघ्नजी व्यजन लिये सेवामें प्रस्तुत थे। और सतत काल 'सेविहं सानुकूल सब भाई'। अतः श्रीशत्रुघ्नजीका सहयोग श्रीरामचिरतमें पूर्णरूपेण है। इसीलिये उनका नाम लेकर स्वतन्त्र वन्दना की है। हाँ, वह सहयोग सर्वत्र मौनरूपसे ही है, बोलते हुए नहीं है। इसीसे एक ही पंक्तिमें इनकी वन्दना है।

# पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरन कमल बंदौं सब लायक॥ ९॥ राजिवनयन धरें धनु सायक। भगत बिपतिभंजन सुखदायक॥ १०॥

अर्थ—अब मैं फिर मन-वचन-कर्मसे कमलनयन, धनुषबाणधारी, भक्तोंके दु:खके नाशक और सुखके देनेवाले श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो सब योग्य हैं, सर्वसमर्थ हैं॥९-१०॥ नोट—१ 'पुनि मन बचन कर्म' इति। (क) 'पुनि' अर्थात् श्रीजानकीजीकी वन्दनाके पश्चात् अब अथवा एक बार पूर्व मंगलाचरणमें वन्दना कर चुके हैं— 'वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हिरम्।' अब फिर करता हूँ। (ख) मन-वचन-कर्म तीनोंसे वन्दना करना यह कि मनसे रूपका ध्यान, वचनसे नाम-यश-कीर्तन और कर्म (तन) से सेवा, पूजा, दण्डवत्-प्रणाम, परिक्रमा आदि करते हुए इस तरह तीनोंको प्रभुमें लगाये हुए। चरणोंका ध्यान, चिह्नोंका चिन्तन, उनका महत्त्व गाते हुए, हाथोंसे मानसी सेवा करते हुए।

नोट—२'सब लायक' इति। अर्थात् (क) सब मनोरथों और अर्थ-धर्मादि समस्त पदार्थों और फलोंके देनेवाले हैं। यथा—'नाथ देखि पदकमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥' (१। १४९) 'किर मधुप मन मुनि जोगि जन जे सेइ अभिमत गित लहैं।' (१।३२४) (ख) इनके स्मरणसे मन निर्मल हो जाता है, जीव परमपदको भी प्राप्त होता है। यथा—'जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल किलमल भाजहीं।', 'जे परिस मुनिबनिता लही गित रही जो पातकमई।' (१। ३२४) 'परिस चरनरज अचर सुखारी। भए परमपद के अधिकारी।' (२। १३९) (ग) दीन गरीब केवट-कोल-भील आदिसे लेकर विधि-हिर-हर ऐसे समर्थोंके भी सेवने योग्य हैं। यथा—'जासु चरन अज सिव अनुरागी।' (७। १०६)'सुनु सेवक सुरतक सुरधेनू। बिधि हिर हर बंदित पद रेनू॥ सेवत सुलभ सकल सुखदायक।' (१। १४६) 'बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन।' (२। १३६) (घ) सर्वसमर्थ हैं, आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं है। यथा—'जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरें। अस बिस्वास तजहु जिन भोरें॥' (३। ४२) 'मोरे निहं अदेय कछु तोही॥' (१।१४९) (ङ) सकल योग्यताके आधारभूत हैं, श्रीगणेशादि समस्त देवोंकी योग्यताके सम्पादक हैं। (रा० प्र०)

नोट—३ 'राजिवनयन धरें धन् सायक।""" इति। (क) प्रोफे॰ लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि इसमें 'राजिव' शब्द बड़ा मजा दे रहा है। कमलवाची अन्य शब्द रखनेसे वह मजा न रहता। 'राजीव' लाल कमलको कहते हैं। भक्तकी विपत्ति-भंजन करते समय जब धनुसायकसे काम लिया जायगा तब आरक्त नेत्र ही शोभाप्रद होंगे। वीरता, उदारताके समय लाल नेत्र और शृंगारमें नीलोपम नेत्र तथा शान्तरसमें पुण्डरीकाक्ष कहना साहित्यकी शोभा है। 'राजिवनयन' का प्रयोग प्राय: ऐसे ही स्थानोंमें किया गया है जहाँ दुखियोंके दुःखनिवारणका प्रसंग है। यथा—'राजीविबलोचन भवभयमोचन पाहि पाहि सरनिह आई।' (१। २११) 'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आए जल राजिवनयना॥' (५।३२) 'अब सुनहु *दीनदयाल। राजीव नयन विसाल॥*'(६। ११२) इत्यादि। (ख) कमलमें कोमलता, शीतलता, सुगन्ध आदि गुण होते हैं वैसे ही श्रीरामनयनकमलमें उसी क्रमसे दयालुता, शान्ति (क्रोध न होना), सुशीलता (शरणागतके पापोंपर दृष्टि न डालना) इत्यादि श्रेष्ठ गुण हैं। (ग) बैजनाथजी कहते हैं कि 'राजीव' से तेजोमय, कोटिसूर्य प्रकाशयुक्त और जगपालक गुण सूचित किये हैं। (घ) 'धरें धनु सायक' इति। भगवान्। श्रीरामका ध्यान सदैव धनुर्बाणयुक्त ही करनेका आदेश है। यथा—'अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे। स्मरेत्कल्पतरोर्मूले रत्नसिंहासनं शुभम्॥ तन्मध्येऽष्टदलं पद्मं नानारत्नैश्च वेष्टितम्। स्मरेन्मध्ये दाशरथिं । कौशल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिम्। एवं संचिन्तयेत्<sup>.....</sup>।' (श्रीरामस्तवराजस्तोत्र १०, २१-२२), 'ध्यायेत्कल्पतरोर्मूले। कौसल्यातनयं रामं धनुर्बाणधरं हरिम्। च्ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम्। (आ० रा० राज्यकाण्ड सर्ग-१। १०, २२, ३१) इससे जनाया कि श्रीरामजी भक्तोंकी रक्षामें इतने सावधान रहते हैं कि हरदम धनुर्बाण लिये रहते हैं जिसमें रक्षाके समय शस्त्रास्त्र ढूँढ़ना न पड़े जिससे विलम्ब हो। श्रीअग्रस्वामीने इसी भावसे लिखा है कि 'धनुष बाण धारे रहैं, सदा भगत के काज। अग्रसु एते जानियत राम गरीब निवाज॥ धनुष बाण *धारे लखत दीनिह होत उछाह। टेढे सुधे सबनि को है हिर नाथ निबाह॥*'(१-२) अर्थात् सरल एवं कृटिल

सभी जीवोंका निर्वाह प्रभुकी शरणमें हो जाता है। (वे॰ भू०)। (ङ) 'भगत बिपति भंजन सुखदायक' इति। विपत्तिके नाश होनेपर सुख होता है, अत: विपत्ति-भंजन कहकर सुखदायक कहा। अथवा, आर्त भक्तोंकी विपत्ति हरते हैं और साधक तथा ज्ञानी भक्तोंको सुख देते हैं, अर्थात् उनके हृदयमें आनन्द भर देते हैं। (वै॰)

### दो० — गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत \* भिन्न न भिन्न। बंदौं सीतारामपद जिन्हिहं परमप्रिय खिन्न॥ १८॥

अर्थ—में श्रीसीतारामजीके चरणोंकी वन्दना करता हूँ जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और उसकी लहरके समान कहनेमें भिन्न हैं (पर वस्तुतः) भिन्न नहीं हैं और जिन्हें दीन अत्यन्त प्रिय हैं॥ १८॥ नोट १ —यहाँपर 'गिरा' से मध्यमा और वैखरी वाणीका ग्रहण है तथा अर्थसे बौद्ध (अर्थात् बुद्धिस्थ) और बाह्य अर्थोंका ग्रहण है। इन दोनोंका परस्पर वाचक-वाच्य-सम्बन्ध है। जिस शब्दसे जिस पदार्थका ज्ञान होता है वह शब्द उस पदार्थका वाचक कहा जाता है। तथा जिस अर्थका ज्ञान होता है, वह वाच्य कहा जाता है। यथा, घटसे घड़ेका (अर्थात् मिट्टी, ताँबा, पीतल आदिका बना हुआ होता है जिसमें जल आदि भरते हैं उस पदार्थका) ज्ञान होता है। अतः 'घट' शब्द वाचक है और घड़ा (व्यक्ति) वाच्य है। इस वाणी और अर्थमें भेदाभेद माना जाता है। शब्द और अर्थमें भेद मानकर 'तस्य वाचकः प्रणवः' (योगसूत्र १। २७) अर्थात् ईश्वरवाचक प्रणव (ओंकार) है। 'रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दिवग्रहम्॥' (विसष्टसंहिता) अर्थात् श्रीरामजीका नाम, रूप, लीला और धाम नित्य सच्चिदानन्द-विग्रह है इत्यादि व्यवहार शास्त्रोंमें किया गया है। यहाँपर ईश्वर (अर्थ) का वाचक ओंकार (शब्द) कहा गया है, इससे ईश्वर और ओंकार शब्दोंमें भेद स्पष्ट है। ऐसे ही दूसरे उदाहरणमें श्रीरामजी और उनके नाममें भी भेद स्पष्ट है।

एवं शब्दार्थमें अभेद मानकर ही 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्' (गीता ८।१३) अर्थात् ओम् इस एकाक्षर ब्रह्मको कहते हुए, तथा 'रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभंग पिनािकनः' अर्थात् राम (इत्याकारक) जो द्व्यक्षर नाम है वह परशुरामजीका मानभंग करनेवाला है, इत्यादि व्यवहार शास्त्रोंमें किया गया है। यहाँपर (उपर्युक्त प्रथम उदाहरण 'ओमित्येकाक्षरं'"" में) (शब्द) और ब्रह्म (अर्थ)में अभेद माना गया है; क्योंकि ब्रह्मरूप अर्थका उच्चारण नहीं होता, परन्तु यहाँ ब्रह्मका उच्चारण कहा गया है। अतः दोनोंमें अभेद सिद्ध हुआ। इसी प्रकार (उपर्युक्त दूसरे उदाहरणमें ) परशुरामजीका मानभंग करनेवाला कहा गया है। लोकमें ही शब्दार्थका तादात्म्य मानकर ही नामको परशुरामजीका मानभंग करनेवाला कहा गया है। लोकमें ही शब्दार्थका तादात्म्य मानकर ही—'श्लोकमशृणोत् अर्थ शृणोतु इति अर्थ वदित' अर्थात् इसने श्लोक सुना, अब यह अर्थको सुने, अतः अर्थको कहता है—इत्यादि वाक्योंके प्रयोग किये जाते हैं। यहाँपर अर्थको सुनने और कहनेका प्रतिपादन किया गया है; परन्तु सुनना और कहना शब्दका ही होता है, न कि अर्थका। अतः कहना पड़ता है कि शब्द और अर्थमें अभेद मानकर ही लोकमें ऐसा व्यवहार प्रचिलत है। इन पूर्वोक्त प्रमाणोंसे शब्द और अर्थमें अभेद अर्थात् तादात्म्य सिद्ध होता है।

<sup>\*</sup> देखियत— १७२१, १७६२, छ० को० रा०। किहयत—१६६१, १७०४। श्रीनंगे परमहंसजी 'देखिअत' पाठको शुद्ध मानते हैं। वे कहते हैं कि 'रूप देखनेमें आता है न कि कहनेमें। नेत्रका विषय रूप है, बुद्धिका विषय विचार है। नेत्र तो रूप करके भिन्न देखता है किन्तु बुद्धि उसको विचारशक्तिसे एक करती है। इसलिये देखनेमें भिन्न है। किन्तु वाणीका विषय है। वाणी बुद्धिके अधीन है। जो बुद्धि विचारसे निश्चय करेगी वही वाणी कहेगी। जब बुद्धिने भिन्न नहीं किया, तब वाणी भिन्न कैसे कह सकती है।'

अब यह शंका होती है कि 'यदि शब्द और अर्थमें तादात्म्य है तो 'मधु' शब्दके उच्चारणसे मुखमें माधुर्यास्वाद तथा अग्नि शब्दके उच्चारणसे मुखमें दाह क्यों नहीं होता?' उसका एक उत्तर यह है कि 'तादात्म्य' शब्दका अर्थ 'भेदसिहष्णु अभेद' होता है (जिसको गोस्वामीजीने 'किहयत भिन्न न भिन्न' शब्दसे कहा है); क्योंकि तादात्म्यकी परिभाषा 'तद्भिन्तत्वे सति तद्भिन्तत्वेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्यम्' की गयी है। अर्थात् उससे अभिन्न होते हुए भिन्न प्रतीत होना तादात्म्य है। अतः 'तादात्म्य' और 'भेदाभेद' एक तरहसे पर्याय कहे जाते हैं। एवं च शब्द और अर्थमें भेद होनेसे मधु और अग्नि शब्दोंके उच्चारणसे मुखमें माधुर्यास्वाद और दाह नहीं होती। वस्तुत: बुद्धिसत्तासमाविष्ट जो बौद्ध अर्थ है, वही शब्दोंका मुख्य वाच्य है। बौद्ध अर्थमें दाहादि शक्ति नहीं होती है। अत: माधुर्यास्वाद और दाहादि नहीं होते। इसको लघुमंजूषामें नागेशभट्टने भी कहा है। यथा— 'एवं शक्योऽर्थोऽपि बुद्धिसत्तासमाविष्ट एव, न तु बाह्यसत्ताविष्टः। घट इत्यत एव सत्तावगमेन घटोऽस्तीति प्रयोगे गतार्थत्वादस्तीति प्रयोगानापत्तेः । सत्तयाविरोधाद् घटो नास्तीत्यस्यानापत्तेश्च । मम तु बुद्धिसतो बाह्यसत्तातदभावबोधनाय अस्ति, नास्तीति प्रयोगः। एवं च बौद्धपदार्थसत्ता आवश्यकी। तत्र बौद्धे अर्थे न दाहादिशक्तिरिति।' जिस प्रकार मध्यमादिसे अभिव्यक्त बृद्धिमें प्रतिभा समान ही शब्द (स्फोट) वाचक कहलाता है, उसी प्रकार बौद्ध ही अर्थ 'वाच्य' होता है।\* अर्थात् बाह्यसत्तायुक्त जो घटादि हमलोगोंके दृष्टिगोचर होता है वह मुख्य वाच्य नहीं है। इसमें युक्ति यह है कि यदि बाह्यसत्तायुक्त घट ही वाच्य कहा जाय तो 'घटोऽस्ति' ऐसा जो प्रयोग बोला जाता है, उसमें 'अस्ति' शब्दका प्रयोग नहीं होना चाहिये; क्योंकि 'घट:' इस (इतना कहने) से ही बाह्यसत्तायुक्त घटका बोध हो गया। किं च अब 'घटो नास्ति' ऐसा प्रयोग भी प्रामाणिक नहीं होगा; क्योंकि घट शब्दसे बाह्यसत्तायुक्तका और 'नास्ति' से सत्ताभावका बोध, परस्पर विरुद्ध होनेके कारण नहीं होगा। बौद्धार्थको जो वाच्य मानते हैं, उनके मतमें यह दोष नहीं होता; क्योंकि बुद्धिमें भासमान घटकी सत्ता रहनेपर भी बाह्यसत्ताका अभाव बोधन करनेके लिये 'नास्ति' शब्दका प्रयोग और बाह्यसत्ता बतलानेके लिये 'अस्ति' शब्दका प्रयोग भी प्रामाणिक है। इससे बौद्धपदार्थका वाच्यत्व स्वीकार करना आवश्यक है। बौद्ध पदार्थमें दाहादिशक्ति नहीं है। अत: शब्द और अर्थमें अभेद स्वीकार करनेपर भी अग्नि शब्द उच्चारण करनेसे न तो मुखमें दाहरूप आपत्ति होगी और न तो मधु शब्दसे माधुर्यास्वाद होगा। अत: गिरा और अर्थमें अभेद सिद्ध हुआ जिसका दुष्टान्त गोस्वामीजी देते हैं। भाव यह है कि '*गिरा'* और '*अरथ'* अभिन्न होनेपर भी जैसे भिन्न मालूम पड़ते हैं, उसी तरह 'सीता' और 'राम' दोनों एक ही अभिन्न ब्रह्मतत्त्व हैं तथापि भिन्न मालूम पड़ते हैं। गिरा और अर्थका दृष्टान्त दार्शनिक विचारसे गम्भीर होनेके कारण जल और बीचिके सरल दृष्टान्तसे भी श्रीसीताजी और श्रीरामजीको अभिन्न ब्रह्मतत्त्व प्रतिपादन किया। (दार्शनिक सार्वभौमजीके प्रवचनके आधारपर)

पं० रामकुमारजीने इस दोहेके भावपर प्रकाश डालनेवाले दो श्लोक ये दिये हैं—'तत्त्वतो मन्त्रतो वापि रूपतो गुणतोऽपि वा। न पृथग्भावना यस्य स ज्ञेयो भावुकोत्तमः॥ काव्यप्रकरणस्यादौ मध्येऽन्ते किविभिः क्रमात्। तत्त्वरूपांग माहात्म्यकथनं क्रियते पृथक्॥'(१-२) अर्थात् शक्ति और शक्तिमान्के प्रति तत्त्वसे, मन्त्रसे, गुणसे और रूपसे जिसकी भावना भिन्न-भिन्न नहीं (अभिन्नरूपसे ही) होती है, वही श्रेष्ठ भावुक है। काव्यप्रकरणके आदि, मध्य और अन्तमें किवलोग नायक और नायिकाके स्वरूप, अंग (शक्ति) और माहात्म्यको क्रमशः पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं॥'(१-२) (इनको स्मरण रखनेसे आगेकी बहुत-सी शंकाएँ स्वयं हल हो जायँगी।)

<sup>\*</sup> जैसे कुम्हारके मनमें प्रथम घटका आकार आता है तब इन्द्रियोंके व्यापार (उद्योग) के द्वारा मिट्टीके आश्रयसे वह घट प्रकट (पैदा) होता है और वही हृदयस्थ घट वैखरी वाणीके आश्रयसे मुखके द्वारा 'घट' ऐसा नाम होकर प्रकट होता है। अत: लोकमें यह कहा जाता है कि मनुष्यके बोलनेसे और व्यवहारसे उसके हृदयका पता लगता है। तात्पर्य यह है कि 'घट' नाम और 'घट' पदार्थ बाहर व्यवहारमें दो मालूम पड़नेपर भी भीतर एक ही हैं।

ा पिछली चौपाइयोंमें श्रीजानकीजीके और श्रीरामजीके चरणकमलोंकी वन्दना पृथक्-पृथक् की। अब दोनोंके पदकी एक साथ अभिन्नभावसे वन्दना करते हैं। बाबा हरिहरप्रसादजी यहाँ 'सीताराम' यह जो पद है इसकी वन्दना मानते हैं। वे कहते हैं कि चरणोंकी वन्दना ऊपर कर चुके, अब नामकी एकता यहाँ दिखाते हैं।

नोट २—श्रीसीतारामजीकी वन्दना ऊपर चौपाइयोंमें पृथक्-पृथक् की थी। अब एक साथ करते हैं। इसके कारण ये कहे जाते हैं कि—(क) ये दोनों देखने (कहने) में भिन्न हैं, अर्थात् पृथक्-पृथक् दो हैं; इसलिये भिन्न-भिन्न (पृथक् -पृथक्) वन्दना की थी। और, विचारनेसे दोनों वास्तवमें दो नहीं हैं एक ही हैं, अभिन्न हैं, इसलिये अब एकमें वन्दना की। (पं॰ रामकुमार) (ख) श्रीमद्गोस्वामीजी आगे 'नामकी वन्दना करेंगे, तब वहाँ 'बंदउँ नाम रामः' ऐसा कहेंगे। उससे कदाचित् कोई यह शंका करे कि 'सीता' ब्रह्मका नाम नहीं है, वा, 'सीता' माया हैं, इसीसे उनका नाम छोड़ दिया गया', इसी कारणसे प्रथम ही यहाँ दोनों नामोंकी एकता दिखायी है। ऐक्यका प्रमाण यथा—'श्रीसीतारामनाम्नस्तु सदैक्यं नास्ति संशयः। इति ज्ञात्वा जपेद्यस्तु स धन्यो भाविनां वरः॥' (ब्रह्मरामायण) दोनोंमें अभेद है और दोनों ही ब्रह्मके नित्य अखण्ड स्वरूप हैं। जैसा श्रीमनुशतरूपा-प्रकरण दोहा १४३—१४८से विदित है। वहाँ मनु-शतरूपाजीके 'उर अभिलाष निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥''अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतिहं परमारथ बादी॥' 'नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥' 'संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजिहं जासु अंस ते नाना॥'(१। १४४) और भक्तवत्सल प्रभुने उनकी यह अभिलाषा जान और उनकी प्रार्थना सुनकर कि 'देखिहं हम सो रूप भिर लोचन' उनको दर्शन दिया। 'श्रीसीताराम' युगलरूपसे दर्शन देकर जनाया कि हमारा अखण्ड ब्रह्मस्वरूप यही है। बृहद्विष्णुपुराणमें इसका प्रमाण भी है। यथा—'द्वौ च नित्यं द्विधारूपं तत्त्वतो नित्यमेकता। राममन्त्रे स्थिता सीता सीतामन्त्रे रघूत्तमः॥' 'यद्वा शब्दात्मको रामो सीता शब्दार्थरूपिणी। यद्वा वाणी भवेत् सीता रामः शब्दार्थरूपवान्॥' पुनश्च अद्भुतरामायण यथा—'रामः सीता जानकी रामचन्द्रो नाहो भेदस्त्वेतयोरस्ति कश्चित्। संतो बुद्ध्या तत्त्वमेतद्विबुध्वा पारं जाताः संसृतेर्मृत्युवक्तात्॥'(पं॰ रा॰ कु॰) (ग) अगली चौपाईसे कोई यह न समझे कि गोस्वामीजी केवल रामोपासक हैं, क्योंकि यदि (श्रीसीताराम) युगलरूपके उपासक होते तो '*बंदउँ सीता राम नाम'* या ऐसे ही कुछ युगलनामसूचक शब्द लिखते। इसलिये भी यहाँ दोनोंमें एकता दिखायी। (मा॰ प्र॰) (घ) श्रीनंगे परमहंसजी कहते हैं कि ऊपर रूपकी वन्दना है और नीचे नामकी वन्दना है, बीचमें यह दोहा देकर 'ग्रन्थकारने श्रीसीतारामजी महाराजका और श्रीसीतारामजीके नामकी ऐक्यता की है। दोनों रूपों और दोनों नामोंकी ऐक्यताके लिये दो उपमाएँ दी हैं। नामकी ऐक्यता गिरा-अर्थकी उपमासे और रूपकी एकता जल बीचिकी उपमासे की है।'

नोट ३—अब यह प्रश्न होता है कि 'एकता तो एक ही दृष्टान्तसे हो गयी तब दो दृष्टान्त क्यों दिये?' और इसका उत्तर यों दिया जाता है कि—(१) 'गिरा अरथ' से गिरा कारण और अर्थ कार्य सूक्ष्म रीतिसे समझा जा सकता है, इससे सम्भव है कि कोई यह सिद्ध करे कि 'श्रीसीताजी' कारण और 'श्रीरामजी' कार्य हैं। इसी तरहसे 'जल बीचि' से जल कारण और बीचि कार्य कहा जा सकता है। दो दृष्टान्त इसलिये दिये कि यदि कोई श्रीसीताजीको कारण कहे तो उसका उत्तर होगा कि 'जल बीचि' की उपमासे तो रामजी कारण सिद्ध होते हैं, क्योंकि गिरा स्त्रीलिंग है और अर्थ पुँल्लिंग है और 'जल बीचि' में जल पुँल्लिंग (जल शब्द संस्कृतमें नपुंसकिलंग है पर भाषामें दो ही लिंग होते हैं इसिलये पुँल्लिंग कहा जाता है।) और 'बीचि' स्त्रीलिंग है। और यदि कोई 'श्रीरामजी' को कारण कहे तो उसको 'गिरा अरथ' से निरुत्तर कर सकेंगे। इस प्रकार यह निश्चयपूर्वक स्पष्ट हो जावेगा कि इनमें कारण-कार्यका भेद नहीं है। (मा० प्र०) (२) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि ब्रह्मके दो रूप हैं। एक सगुण, दूसरा निर्गुण। गिरा अर्थवाला दृष्टान्त निर्गुणका है, क्योंकि यह देखनेकी वस्तु नहीं है। वाणी केवल सुननेसे कर्ण-सुखद होती है और अर्थ मनमें आनेपर सुख देता है; इससे भिन्न हुआ; पर वास्तवमें दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि वाणीमें अर्थ साथ ही रहता है। जैसे गिराके अभ्यन्तर अर्थ है,

पर प्रकट होता है वका-श्रोताके एकत्र होनेपर, वैसे ही श्रीसीताजीमें श्रीरामजी सनातनसे हैं, पर प्रकट होते हैं प्रेमियोंकी कांक्षा होनेपर। श्रीकिशोरीजीके हृदयसे प्रकट होकर प्रेमियोंको सुख देते हैं। यह दिव्य धामकी लीला नित्य ही त्रिगुणसे परे निर्गुण है जो देखनेका विषय नहीं है, ज्ञानद्वारा समझा जाता है। 'जल बीचि' का दृष्टान्त सगुणरूपका है। जबतक वीची प्रकट नहीं होती, तबतक जलका रूप पृथक् देखनेमें आता है। वायुवश तरंग उठनेपर उसका भी रूप पृथक् देखनेमें आता है। उसी प्रकार प्रेमियोंके प्रेमरूपी वायुका टक्कर जलवत् सगुणब्रह्म श्रीरामजीमें लगनेसे किशोरीजी प्रकट होती हैं तब दोनोंके रूप भिन्न देखनेमें आते हैं, वस्तुत: जलवीचीवत् दोनों अभिन्न हैं। यह भाव बैजनाथजीके आधारपर है। बैजनाथजी लिखते हैं कि प्रकृति-पुरुष एक ही हैं। जैसे वाणीमें अर्थ गुप्त, वैसे ही प्रकृतिमें अगुणरूप गुप्त। लोकोद्धारहेतु सगुणरूपसे दोनों प्रकट हुए, जलवीचीसम देखनेमें आते हैं। (३) पृथक्-पृथक् वन्दनासे यह शंका होती कि 'जैसे भरतादि भ्राता श्रीरामजीके अंश हैं, वैसे ही श्रीसीताजी भी अंश हैं', इस सन्देहके निवारणार्थ गिरा अर्थ और जलवीचीकी उपमा देकर दोनोंको एक ही जनाया। भरतादि भ्राताओं और श्रीरामजीमें (यद्यपि तत्त्व एक ही है तथापि) अंश-अंशीभेद है, किन्तु श्रीसीतारामजीमें अंश-अंशीभेद नहीं है, दोनों एक ही ब्रह्म हैं। ब्रह्मका स्वरूप युगल है और ब्रह्म तो एक ही है। ब्रह्म पतिपत्नी युगल-स्वरूप अपनी इच्छासे धारण किये हुए हैं। यथा— 'स इममेवात्मानं द्वेधापातयत् ततः पतिश्च पत्नी चाभवतामिति।' (बृहदारण्यके श्रुतिः १।४।३)

- (४) श्रीनंगे परमहंसजी कहते हैं कि—(क) 'शब्दसे अर्थ निकलनेपर शब्द और अर्थ दो देख पड़ते हैं, अत: भिन्न हैं और दोनों एक ही तत्त्वके बोधक होनेसे अभिन्न हैं। वैसे ही रामनाम और सीतानाम कारण-कार्य होनेसे देखनेमें भिन्न और एक ही तत्त्व होनेसे अभिन्न हैं। गिरा अर्थकी उपमा दोनों नामोंके लिये है। क्योंकि 'गिरा अरथ' आखर (वाणी) का विषय है और नाम भी आखरका विषय है। (प्रमाण) 'आखर मधुर मनोहर दोऊ'। जैसे शब्दमें अर्थ (का) लय रहता है वैसे ही रामनाममें सीतानाम (का) लय है, क्योंकि कारणमें कार्य लय रहता है।' इस तरह रामनाम सीतानामको 'गिरा अरथ' की उपमासे लय करके ग्रन्थकारने एक नाम अर्थात् रामनामकी वन्दना प्रारम्भ की। (ख) 'रूपकी एकता तो केवल एक उपमा जल वीचिसे हो जाती है।' ऐक्यमें क्या बाकी रह जाता है जिसके लिये टीकाकारोंने 'गिरा अरथ' की भी उपमा मिलाकर ऐक्य किया है। यदि रूपके ऐक्यमें दोनों उपमाएँ लगा दी जायँगी तो नामका ऐक्य कैसे होगा? क्योंकि नाम और रूप दो विषय हैं और दोनोंकी वन्दना पृथक्-पृथक् लिखी है तब ऐक्य भी पृथक्-पृथक् होगा। परमहंसजीकी इस शंकाके सम्बन्धमें यह समाधान किया जाता है कि दोनों रूपोंकी एकता अभिन्नता स्थापित हो जानेपर नामकी तत्त्वतः अभिन्नता स्वतः ही हो जायगी, उसके लिये फिर उपमाओंकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उपर्युक्त बृहद्विष्णुपुराणके 'द्वा' च्यांके अतर नामोंकी एकता कही पृष्टि होती है; क्योंकि उसमें भी रूपकी एकता कहते हुए दोनोंके मन्त्रों और नामोंकी एकता कही गयी है।
- (५) नंगे परमहंसजीका मत है कि श्रीरामजी कारण हैं और श्रीसीताजी कार्य हैं। प्रमाणमें वे ये चौपाइयाँ देते हैं—'तनु तिज छाँह रहित किमि छेकी।', 'प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई।', 'कहँ चंद्रिका चंद तिज जाई।' और कहते हैं कि तन कारण है, छाया कार्य है। श्रीरामजी शरीर, सूर्य और चन्द्ररूप हैं और श्रीसीताजी छाया, प्रभा और चन्द्रिकारूपा हैं। इससे श्रीरामजी कारण हुए और सीताजी कार्य। अन्य लोगोंके मतानुसार इस दोहेमें कारण-कार्यका निराकरण किया है।

पं०श्रीकान्तशरणजी इसके उत्तरमें कहते हैं—'उपमाके धर्मसे ही कविताका प्रयोजन रहता है। जैसे 'कमलके समान कोमल चरण' में कोमल धर्म है, अतः कोमलता ही दिखानेका प्रयोजन है, कमलके रंग-रूप-रस आदि चाहे मिलें अथवा न मिलें। वैसे ही 'प्रभा जाइ कहँ—' में प्रभा, चिन्द्रिका और श्रीसीताजी तथा भान, चन्द्र और श्रीरामजी क्रमशः उपमान-उपमेय हैं। 'जाइ कहँ " बिहाई', 'कहँ ति जाई ये

दोनों धर्म हैं, वाचक पद लुप्त है। अतः उपमाद्वारा किवका प्रयोजन, केवल श्रीजानकीजीका अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध दिखानामात्र है कि प्रभा और चिन्द्रका जैसे सूर्य तथा चन्द्रसे पृथक् होकर नहीं रह सकतीं, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह सकतीं। ऐसे ही 'तनु तिज रहित छाँह किमि छेकी' में 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' ही दिखानेका प्रयोजन है। अतः उपर्युक्त 'गिरा अरथ' में लिंग-विरोध करके श्रीरामजीहीको कारण सिद्ध करना अयोग्य है। जहाँ लिंगके अनुकूल उपमानका अर्थ असंगत होता है, वहाँ लिंग-विरोध किया जाता है। यहाँ श्रीजानकीजीको कार्य कहनेमें अनित्यता होगी, जो भारी दोष है।'

श्विद्दस उत्तरमें उपमा और उपमेयकी जो बात कही है वह यथार्थ है, परन्तु आगे जो उन्होंने दोनोंके सम्बन्धसे 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' कहा है वह बात समझमें नहीं आती। 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' का प्रयोग वहीं किया जाता है जहाँ दो पदार्थ स्वरूपतः भिन्न होनेपर भी एक-दूसरेसे पृथक् नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्म और जीवमें 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' कहा जा सकता है। ब्रह्म और जीव इन दोनोंमें वस्तुतः भेद है; परन्तु ये एक-दूसरेसे कभी अलग नहीं होते। इसी तरह इनका ज्ञान इनसे पृथक् होनेपर भी इनसे अलग नहीं होता। अतः इनमें 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' कहा जाता है। नैयायिक जिसको 'समवाय सम्बन्ध' कहते हैं, वेदान्ती उसको भी 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' कहते हैं। जैसे मिट्टी और मिट्टीका घड़ा। इस दृष्टान्तमें कारण-कार्य सम्बन्ध है और प्रथम दो दृष्टान्तोंमें स्वरूपतः स्पष्ट भेद है। अतः श्रीसीताजी और श्रीरामजीमें 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' लगानेसे कार्यकारण-भाव या स्वरूपतः भेद ही सिद्ध होगा। 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' न कहकर उसका समाधान इस प्रकार हो सकता है—

श्रीहनुमानगढ़ीके श्रीजानकीदासजीका मत है कि इस दोहेके पूर्वार्धके अर्थ चार प्रकारसे हो सकते हैं—(क) गिरा अरथ और जल बीचिके समान कहनेमें भिन्न हैं, वस्तुत: भिन्न नहीं हैं।

- (ख) गिरा अरथ और जल बीचिके समान कहनेमें 'भिन्न न' (अभिन्न) पर वस्तुत: भिन्न हैं।
- (ग) गिरा अरथ और जल बीचिके समान कहनेमें भिन्न भी और नहीं भिन्न भी।
- (घ) गिरा अरथ और जल बीचिके समान भिन्न-भिन्न (जो) नहीं कहे जा सकते।

अर्थ (क) में अभेद प्रधान है और भेद व्यावहारिक है। यह अद्वैती आदिका मत है। अर्थ (ख) में भेद प्रधान है। यह वैयाकरणादिका मत है। अर्थ (ग) में भेद और अभेद दोनोंही प्रधान हैं। यह गौड़िया सम्प्रदायका मत है। अर्थ (घ) में अभेद प्रधान और भेद लीलार्थ है। यह मत गोस्वामीजीका है। यद्यपि प्रथम अर्थसे ही गोस्वामीजीका मत सिद्ध हो जाता है तथापि उपमानके भेद सिद्ध करनेके जितने प्रकार शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं उनमेंसे एक भी प्रकार गोस्वामीजीके सिद्धान्तानुकूल नहीं है।

भेदाभेद उपमान और उपमेय दोनोंमें है, पर उपमानमें जिस विचारसे भेद सिद्ध होता है वह विचार यहाँके विचारसे अलग है। इन उपमानोंका केवल इतना ही अंश उपमेयमें लिया गया है कि अभेद होते हुए भी दोनों भिन्न हैं। 'भिन्न किस प्रकारसे हैं?' इसका प्रतिपादन दोनों जगह पृथक्-पृथक् है।

इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि 'वहाँके (उपमानके) भेदाभेद प्रतिपादन करनेवाले विचार यहाँ क्यों न लिये जायँ ?' तो उत्तर यह है कि वहाँके विचारोंमें बहुत मतभेद है। कोई व्यावहारिकता और पारमार्थिकता लेकर अपना पक्ष प्रतिपादन करते हैं तो कोई कार्य-कारण-भाव लेकर, इत्यादि। यदि उनमें एक मत होता तो सब अंश लिया जाता। इसिलये इस दोहेका अर्थ करनेमें लोग अपने-अपने सिद्धान्तानुसार भेदाभेदका प्रतिपादन कर सकते हैं। परन्तु गोस्वामीजीका सिद्धान्त यह है, 'एकं तत्त्वं द्विधा भिन्नम्' अर्थात् एक ही ब्रह्मतत्त्व लीलाके लिये दो हुआ है। श्रीरामकृष्णादिवत्। श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों एक तत्त्व हैं पर नाम, रूप, लीला और धामसे दोनों भिन्न हैं। इस मतकी पुष्टि मानसके 'एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा। फिरइ त होइ प्रान अवलंबा॥''नाहिं त मोर मरनु परिनामा।'(२।८२) महाराज दशरथजीके इन वाक्योंसे होती है। फिर आगे भी कहा है—'जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुबरिहं तुम्हिह करनीया॥''न तरु निपट अवलंब बिहीना। मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना॥'(२।९६) इन वचनोंसे

स्पष्ट है कि श्रीरामजी और श्रीसीताजी दोनों एक ही हैं। नहीं तो दशरथमहाराजका जीवन तो श्रीरामदर्शनाधीन था, यथा—'जीवनु मोर राम बिनु नाहीं', 'जीवनु रामदरस आधीना।' (२। ३३), 'नृप कि जिइिह बिनु राम।' (२। ४९) उन्होंने यही वर माँगा था। यथा—'मिन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हिंहें अधीना॥', 'अस बरु माँगि चरन गिह रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥' (१। १५१) तब श्रीसीताजीके दर्शनसे वे कैसे जीवित रह सकते थे, यदि दोनों एक न होते ?

अब विचार करना है 'प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंदु तिज जाई॥', 'तनु तिज रहित छाँह किमि छेकी।'(२।९७) इत्यादिपर। इसका समाधान यह हो सकता है कि जैसे श्रीरामजी और श्रीसीताजीका नित्य संयोग होनेपर भी (जैसा सतीमोह-प्रसंगसे स्पष्ट है) श्रीरामजीका वियोग-विरह-विलाप, वनमें सीताजीको खोजना, सर्वज्ञ होते हुए भी वानरोंद्वारा खोज कराना, श्रीलक्ष्मणजीको शिक्त लगनेपर प्रलाप करना, इत्यादि सब केवल नरनाट्य है, वैसे ही श्रीसीताजीके ये वाक्य भी केवल नरनाट्य हैं, लीलार्थ हैं। अर्थात् जैसे कोई प्राकृत पितव्रता ऐसे प्रसंगोंमें कहती, वैसा उन्होंने भी कहा। अतएव उपर्युक्त 'प्रभा जाइ—'आदि वाक्योंसे दोनोंमें किसी प्रकारका भेद मानना उचित नहीं जान पड़ता।

- (६) एक दृष्टान्तमें स्त्रीलिंग पहले, दूसरेमें पुँल्लिंग पहले देकर सूचित किया कि चाहे सीताराम कहो, चाहे रामसीता; कोई भेद इसमें स्त्री-पुरुषका भी नहीं है। यथा—'राम: सीता जानकी रामचन्द्रो नित्याखण्डो ये च पश्यन्ति धीरा: ।' (अथर्व०)
- (७) एक ही ब्रह्म स्त्रीलिंग और पुँक्लिंग दोनों हैं। यथा—'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' 'सीताराम' में सीता गिरा स्त्रीलिंग, फिर 'सीताराम' को 'जल बीचि सम' कह सीताको पुँक्लिंगकी उपमा दी, इसी प्रकार 'राम' पुँक्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं। पुन: जैसे 'बानी' से अर्थका बोध और अर्थसे वाणीकी सूचना होती है, जल कहनेसे पानीका बोध होता है, जल–पानी एक ही वस्तु है, ऐसे ही 'राम' से 'सीता', 'सीता' से 'राम' का बोध होता है। पुन:, जैसे जलबीचि, गिरा अर्थका सम्बन्ध सनातनसे है वैसे ही श्रीसीतारामजी सनातनसे एक हैं। जबसे वाणी है तभीसे अर्थ भी और जबसे जल है तभीसे लहर भी है।

नोट—४ मानसमयंककार लिखते हैं कि 'गिरा अरथ' और 'जल बीचि सम' कहनेका यह भाव है कि 'जगत्-पिता श्रीरामचन्द्रजी और जगज्जननी श्रीजानकीजीमें परस्पर परम प्रीति है। अर्थात् अभेद हैं। अतः प्रथम गिरासे रूपक देकर श्रीजानकीजीसे मित और गिरा माँगी और अर्थसे श्रीरामजीका रूपक देकर उस गिरामें अनेक अर्थ माँगा। वह मितरूपी जल हृदयरूपी जलिधमें पूर्ण है। उस जलिधसे अनेक अर्थतरंगें उठती हैं जिसमें किंचित् भी भेद नहीं है, परस्पर अभेद शोभित हो रहा है।'

नोट—५ 'किहअत भिन्न न भिन्न' इति। (क) जैसे सूर्य और सूर्यका प्रकाश, चन्द्रमा और चाँदनी इत्यादि कथनमात्रको दो भिन्न-भिन्न वस्तु हैं, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। यथा—'रिव आतप भिन्न न भिन्न जथा।' (६। ११०), 'प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंदु तिज जाई॥' (२। ९७) तथा नाम, रूप, वस्त्र, भूषणादि देख यह कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी पुरुष हैं, श्यामस्वरूप हैं, किरीट, मुकुट आदि धारण किये हैं और श्रीसीताजी स्त्रीस्वरूपा गौरांगिनी हैं, चिन्द्रकादिक धारण किये हैं, इत्यादि रूपसे कहनेमात्र दोनों न्यारे हैं; परन्तु तत्त्वरूपसे दोनों एक ही हैं।\* (ख) प्रोफेसर दीनजी लिखते हैं कि मेरी सम्मित यहाँ सबसे भिन्न है। सब लोग इसे 'सीताराम' का विशेषण मानते हैं पर मैं इसे पदका विशेषण मानता हूँ। सारा भेद इसीमें भरा है, लिख नहीं सकता, अकथ्य है। (ग) 'सीतारामपद' से भी भिन्नता होते हुए भी अभेदता सूचित की है। इस प्रकार कि जो २४ चिह्न श्रीसीताजीके दक्षिण पदारविन्दमें हैं वे ही श्रीरामचन्द्रजीके

<sup>\* &#</sup>x27;सीता' 'राम' का तत्त्वरूपसे एक होना यों सिद्ध होता है कि (१) वेदमें 'तत्त्वमिस' महावाक्य है, जिसमें 'तत्' 'त्वम्' 'असि' पद क्रमसे ब्रह्म, जीव, मायाके वाचक हैं। प्रमाणम्, यथा—'ब्रह्मेति तत्पदं विद्धि त्वं पदो जीव निर्मलः। ईश्वरोऽसि पदं प्रोक्तं ततो माया प्रवर्तते॥' (महारामायण ५२। ५५) वह 'तत्त्वमिस' 'राम' और 'सीता' दोनों नामोंसे सिद्ध होता है। 'र' से 'तत्' दीर्घाकारसे 'त्वम्' पद और 'म' से 'असि' पद सिद्ध होता है। प्रमाणम्

वाम पदमें हैं और जो उनके वाम पदमें हैं वे इनके दक्षिण पदमें हैं। यथा—'तानि सर्वाणि रामस्य पादे तिष्ठिन्त वामके। यानि चिह्नानि जानक्या दक्षिणे चरणे स्थिता।', यानि चिह्नानि रामस्य चरणे दक्षिणे स्थिता। 'तानि सर्वाणि जानक्या पादे तिष्ठिन्त वामके॥' (महारामायण) (घ) श्रीकाष्ठिजिह्नास्वामी 'सीतारामपद' का यह भाव कहते हैं कि 'रामोपासक पुरुषके, सीतोपासक प्रकृतिके और श्रीसीतारामोपासक अखण्ड ब्रह्मके उपासक हैं। क्योंकि जैसे ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष, किन्तु अनिर्वचनीय है, वैसे ही 'सीताराम' के मिलनेसे यह मूर्ति न स्त्री है न पुरुष, किन्तु अकथ ब्रह्मरूप है। इस प्रकार सगुणमें निर्गृण सुख भी सुलभ हुआ जानिये। 'राम मूल सिय तिलक मूल, को दोउनको सानि सकै। जोई देव सोई है देवी यह रहस्य को जानि सकै॥' (रा॰ प॰ प॰)

नोट—६ जब 'सीताराम' अभिन्न हैं और श्रीरामनामकी वन्दनासे श्रीसीतानामकी वन्दना हो गयी। इसी तरह यदि श्रीसीतानाममें श्रीरामनामकी वन्दना हो जाती है तो 'सीता' नामकी ही वन्दना क्यों नहीं की ? समाधान यह किया जाता है कि—(क) श्रीरामावतार प्रथम हुआ। विसष्ठजीने नामकरण किया। इस तरह रघुबर 'राम' का प्राकट्य प्रथम हुआ। श्रीसीताजीका प्रादुर्भाव छ:–सात वर्ष पीछे हुआ। इस तरह माधुर्यमें पहले 'राम' रूप और नाम देखने–सुननेमें आये तब 'सीता' रूप और नाम। किव वन्दना 'रघुबर राम नाम' की कर रहे हैं, इसिलये शंकाकी बात नहीं रह जाती। यदि श्रीसीताजी प्रथम प्रकट हुई होतीं तो सीतानामसे वन्दना उचित होती। (ख) दोनों नामोंमें पित–पत्नी–सम्बन्ध, शिक्तमान्–शिक्तसम्बन्ध होनेसे भी पितकी वन्दना सशक्तिवन्दना समझी जाती है। (ग) उच्चारणकी सुलभता भी रामनाममें है। रामनाम निर्गुण–सगुण दोनोंका बोधक है। (घ) योगियोंको भी 'राम' नाम ही सुलभ होता है। (ङ) महारानीजीकी प्रसन्नता भी इसी नामके प्रचारमें होगी। वे स्वयं भी जीवको उसीका उपदेश करती हैं।

नोट—७ 'परम प्रिय खिन्न' इति। 'खिन्न' (क्षीण) = दीन, दुबला, आर्त। यहाँ अन्न – वस्त्रादिसे हीन गरीब नहीं हैं, किन्तु नाना भोग त्यागकर शरीरका निर्वाहमात्र करके दीनतापूर्वक जो प्रभुको शरण हैं और जिन्हें प्रभुको छोड़ और किसी साधनका आशा–भरोसा नहीं रह गया है, वे ही दीन हैं। दीन, यथा— 'करमठ कठमिलया कहैं ग्यानी ग्यान बिहीन। तुलसी त्रिपथ बिहाइ गो राम दुआरें दीन॥' (दो० ९९) दीन परमप्रिय हैं, यथा— 'यहि दरबार दीनको आदर, रीति सदा चिल आई।' (वि० १६५), 'दास तुलसी दीनपर एक राम ही की प्रीति।' (वि० २१६), 'मोटो दसकंध सो न दूबरो बिभीषण सो बूझि परी रावरें की प्रेम पराधीनता।' (क०) पुनः; 'परम प्रिय खिन्न' कहकर सूचित किया है कि—(क) प्रिय तो सभी हैं; परन्तु जो दीनतापूर्वक शरणमें आते हैं वे परम प्रिय हैं। (बैजनाथजी) (ख) जब आर्तजन भी परम प्रिय हैं तो ज्ञानी आदि भक्तोंका तो कहना ही क्या ? (मा० त० वि०)

#### श्रीसीतारामधामरूपपरिकर-वन्दना-प्रकरण समाप्त हुआ। श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

यथा—'रकारस्तत् पदो ज्ञेयस्त्वं पदाकार उच्यते। मकारोऽिस पदं खंजं तत् त्वं असि सुलोचने॥' (महारामायण ५२। ५४) वही 'सीता' पदसे इस प्रकार सिद्ध होता है कि 'सीता' नाम तीन बार कंकणाकार लिखें तब चित्रकाव्य होता है, जिस अक्षरसे चाहें उठा सकते हैं। इस रीतिसे सीताका 'तासी' हो गया, जहाँ 'त' से 'तत्' पद, 'आ' से 'त्वम्' पद और 'सी' से 'असि' पद सिद्ध होता है। प्रमाणम्, यथा—'लिखितं त्रिविधं सीता कंकणाकृतिशोभितम्। चित्रकाव्यं भवेतत्र जानित्त किवपण्डिताः॥', 'तकारं तत्पदं विद्धि त्वं पदाकार उच्यते। दीर्घता च असि प्रोक्तं तत्त्वं असि महामुने॥' (महासुन्दरीतन्त्र) (२) 'राम' से 'सीता' और 'सीता' से 'राम' हो जाता है। व्याकरणकी रीतिसे रेफ विसर्ग होकर सकार हो जाता है और 'म' अनुस्वार होकर तकार बन जाता है। इस तरह 'राम' का 'सीता' हुआ। पुनः सकार विसर्ग होकर रेफ और तकार अनुस्वार होकर 'म' हुआ। इस तरह 'सीता' का 'राम' हो गया। यों भी दोनों नामोंका तत्त्व एक है। (मा० प्र०) मानस–तत्त्वविवरणकार लिखते हैं कि 'रकार वा सकारका विसर्ग और मकारका अनुस्वार इस प्रकार होता है कि 'स्रोविसर्गः।' सकार रेफयोविंसर्जनीयादेशो भवत्यधातो रसे पदान्ते च धातोः पदान्ते न तु रसे'॥ १॥ 'मोऽनुस्वारः।' मकारस्यानुस्वारो भवित रसे परे पदान्ते च'। एवं 'तिन्तवारण' शब्दमें तकारका नकार होना॥ २॥ ऐक्यभावसे नकारका तकार होना एवं भाषान्तरमें अ, आ का इ, ई वा उ, ऊ होना पाते हैं। यथा—'तिरषा तारिषी'। तथा, आकारका 'ई' होना 'ईकार' का 'आ' होना, द्विरूपकोशमें सिद्ध होता है। तो अब शब्दरूप निर्मिन्न तत्त्व ठहरा।'

## श्रीरामनामवन्दना-प्रकरण

### बंदौं नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥ १॥

शब्दार्थ-कृसानु=अग्नि । भानु=सूर्य। हिमकर=चन्द्रमा।

अर्थ—मैं रघुवरके 'राम' नामकी वन्दना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाका कारण है॥ १॥ नोट—१ श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम नित्य सिच्चदानन्दविग्रह चतुष्टयमेंसे चिरत-गान करनेके लिये धाम और रूपकी वन्दना कर चुके, अब नामकी वन्दना करते हैं। वन्दनामें ही रामनामका अर्थ, मिहमा, गुण आदि कहकर नामका स्मरणकर चिरत कहेंगे। यथा—'सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करउँ नाइ रघुनाथिह माथा॥' (१। २८)

नोट—२ बैजनाथजीका मत है कि रामनामका अर्थ आगे कहना है, परन्तु नामार्थकथनका सामर्थ्य वेदोंमें भी नहीं है, ऐसा शिवजीका वचन है। यथा—'वेदाः सर्वे तथा शास्त्रे मुनयो निर्जर्षभाः। नाम्नः प्रभावमत्युग्रं ते न जानन्ति सुव्रते ॥ ईषद्धदामि नामार्थं देवि तस्यानुकम्पया ॥' (महारामायण ५२ । ३। ४) शिवजी श्रीराम (रूप) की कृपासे कुछ कहते हैं। उनको रूपकी दया प्राप्त है पर हम-ऐसोंको वह कहाँ प्राप्त ? नामकी दया नीच-ऊँच सबको सुलभ है, इसलिये गोस्वामीजी नामकी ही वन्दना करके, नामके दयाबलसे रामनामका अर्थ कहते हैं, अतः 'बंदों नाम' कहा।

नोट—३ 'बंदौं नाम राम — 'इति । (क) 'नाम राम' यही पाठ १६६१, १७०४, १७२१, १७६२ छ०, को० राम आदिकी पोथियोंमें है। करुणासिन्धुजी, बाबा हरिहरप्रसाद, पं० रामबल्लभाशरणजी, रामायणी श्रीरामबालकदासजी आदि इसीको शुद्ध मानते हैं। कुछ छपी हुई पुस्तकोंमें 'रामनाम' पाठ है पर किस प्राचीन पोथीसे यह पाठ लिया गया है, इसका पता नहीं। प्राचीनतम पाठ 'नाम राम' है। श्रीमद्गोस्वामीजीने इसमें यह विलक्षणता रखी है कि यह रामनामवन्दना-प्रकरण है और इसमें आगे चलकर वे 'राम नाम' को 'ब्रह्म राम' अर्थात् नामीसे बडा कहेंगे; इस विचारसे आदिमें ही 'नाम' शब्द प्रथम देकर नामको नामीसे बडा कहनेका बीज यहीं बो दिया है। (श्री १०८ रामशरणजी, मौनीबाबा, रामघाट) ना० प्र० सभाका पाठ 'राम नाम' है। (ख) 'नाम राम रघुबर को' इति। किस नामकी वन्दना करते हैं ? 'राम' नामकी पर 'राम' शब्दमें तो अतिव्याप्ति है। यह न जान पड़ा कि किस 'राम' के नामकी वन्दना है। 'राम' से रमणाद्राम, परशुराम, रघुकुलमें अवतीर्ण 'राम', यदुकुलवाले बलराम और किसी-किसीके मतसे शालग्रामका भी बोध होता है। मेदिनीकोशमें भी कई राम कहे गये हैं, यथा—'रामा योषा हिंगुलिन्योः क्लीबं वास्तु ककुष्ठयोः। ना राघवे च वरुणे रैणुकेये हलायुधे॥' (मेदिनी) पद्मपुराण उत्तरखण्ड २२९। ४० में भी तीन राम 'राम' शब्दसे ही कहे गये हैं। यथा—'मत्स्यः कुर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः। रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कल्की च ते दश॥' (४१) ज्योतिष, पिंगल और अन्य स्थलोंमें जहाँ संख्याका दिग्दर्शन किया जाता है वहाँ 'राम'से 'तीन' का अर्थ व्यवहारमें आता है। यद्यपि कोशमें 'राम' शब्द अनेक व्यक्तियोंका बोधक कहा गया है तथापि 'राम' शब्द तीन ही व्यक्तियोंके साथ विशेष प्रसिद्ध होनेसे लोग उसकी संख्या तीन मानते हैं। मानस और भागवतमें भी तीनका प्रमाण है। परशुराम और बलरामको भी 'राम' कहा गया है। यथा—'बार बार मुनि बिप्र बर कहा राम सन राम॥'(१। २८२) इसमें प्रथम 'राम' रघुवर रामका और दुसरा 'राम' परशुरामका बोधक है। इसीसे तो परशुरामजीने कहा भी है कि 'करु परितोषु मोर संग्रामा। नाहिं त छाँड़ कहाउब रामा॥' (१।२८१) पुन: यथा—'रामकृष्णौ पुरीं नेतुमकूरं व्रजमागतम्॥' (भा० १०। ३९। १३) (गोंपियोंने सुना कि अक्रूर राम और कृष्णको मथुरा ले जानेके लिये व्रजमें आये हैं), 'तावेव ददृशेऽक्रूरो रामकृष्णौ समन्वितौ॥' (भा० १०।३९।४१) (जलमें जप करते-करते अक्रूरने राम-कृष्ण दोनों भाइयोंको वहीं अपने पास देखा) इत्यादि। यहाँ 'राम' शब्द 'बलरामजी'के लिये आये हैं।

अन्तर्यामीरूपसे जो सबमें रमते हैं वे भी 'राम' कहलाते हैं। कबीरपंथी, सत्यनामी आदि कहते हैं कि उनका 'राम' सबसे न्यारा है, वह दशरथका बेटा नहीं है। शालग्राममें भी श्रीरामजीके स्वरूप होते हैं जो कुछ विशिष्ट चिह्नोंसे पहचाने जाते हैं। अतएव 'रघुवर' विशेषण देकर श्रीदशरथात्मज रघुकुलभूषण श्रीरामजीके 'राम' नामकी वन्दना सूचित की और इनको इन सबोंसे पृथक् किया। (ग) मयंककारका मत है कि रघुबर=रघु (जीव)+ वर (पित)=जीवोंके पित। अर्थात् मुझ जीवके (एवं चराचरमात्रके जीवोंके) पित (स्वामी) जो श्रीरामजी हैं यथा— 'ब्रह्म तू हों जीव हों तू ठाकुर हों चेरो' (विनय०) उनके 'राम' नामकी वन्दना करता हूँ। (घ) 'राम' से ऐश्वर्य और 'रघुबर' से माधुर्य जताकर दोनोंको एक जनाया। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'परब्रह्म' श्रीरामचन्द्रजीने अपना ऐश्वर्य त्यागकर 'रघुबर' रूप हो अपना सौलभ्य गुण दिखाया। इससे 'रामरघुवर कहकर वन्दना की।' (ङ) श्रीभरद्वाजमुनिके प्रश्नसे गोस्वामीजीने श्रीरामचिरत प्रारम्भ किया है। उन्होंने तथा श्रीपार्वतीजीने यह प्रश्न किया है कि 'ये राम कौन हैं?' यथा—'राम नाम कर अमित प्रभावा।— एक राम अवधेसकुमारा ।—प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।' (१।४६) 'राम सो अवधनृपितसुत सोई। की अज अगुन अलख गित कोई॥' (१।१०८) श्रीगोस्वामीजीने इसका उत्तर और अपना मत 'रघुबर' शब्दसे सूचित कर दिया है।

गौड़जी—'बंदौं नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥' 'रामनाम रघुबर को।' रामनामकी वन्दना आरम्भ करनेमें विशेषतया 'रघुबर' का नाम क्यों कहते हैं? 'राम' नाम तो अनादि है। रामावतार होनेके अनेक युग पहले प्रह्लाद और ध्रुवने इसी नामको जपकर सिद्धि पायी। शंकरभगवान् अनादिकालसे यही नाम जपते आये हैं। विसष्टजीने तो दशरथके पुत्रोंके पुराने नाम रख दिये। राम तो भार्गव जामदग्नेयका भी नाम था। यहाँ जिस रामनामकी वन्दना करते हैं वह कौन-सा नाम है? परशुधरका नाम तो हो नहीं सकता। प्रह्लाद, ध्रुव आदिद्वारा जपे गये नामकी वन्दना अवश्य है, जैसा कि आगे चलकर कहा है—'नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमिन भे प्रहलादू॥', 'ध्रुव सगलानि जपेउ हिरनाऊँ। पायेउ अचल अनूपम ठाऊँ॥' परन्तु वह रामनाम तो परात्पर परतम ब्रह्मका है और वही ध्रुव, प्रह्लादने जपा है। तो यहाँ 'रघुबर को' रामनाम कहकर मानसकार यह दिखाना चाहते हैं कि रघुवरके रामनाम और परात्पर परतमके रामनाममें कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक ही हैं।

अभी तो वह शंका कि 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि' उठी ही नहीं है, फिर यहाँ 'रघुकर' शब्दकी विशिष्टताका क्या प्रयोजन है? इसी प्रश्नके उत्तरमें मानसकी रचनाका रहस्य छिपा हुआ है। मानस तो त्रिकालके लिये कल्याणकारी है फिर मानसकारको उसके अपने ही कालमें प्रकट करनेका भी कोई विशेष प्रयोजन था? इस प्रश्नका उत्तर मानसकारको पिरिस्थितिका इतिहास देता है। मानसकारने अठहत्तर वर्षकी अवस्थामें मानसका लिखना आरम्भ किया। इस अठहत्तर वर्षकी अविधमें उन्होंने क्या-क्या देखा? मुसलमानोंके लोदी पठानोंकी पराजय, बाबरकी विजय, हुमायूँका भागना, शेरशाहसूरी और उसके वंशाजोंका विभव और पराभव, फिर अकबरका राज्य, उसकी विजय, उसका दीर्घकालीन शासन। जौनपुरकी मुसलमानी सल्तनतका पतन। एक मुसलमानी राजवंशका विनाश और दूसरेका उत्थान। तीन सौ बरसोंसे जड़ जमाये हुए मुसलमानी मत और संस्कृतिका प्रचार। मुसलमानोंके प्रभावसे हिन्दूधर्मकी विचलित दशा और उसकी रक्षाके लिये अनेक सम्प्रदायोंका खड़ा होना। मुसलमानका भिक्तवाद विलक्षण था। वह अव्यक्तकी उपासना करता था, निराकार सगुण ब्रह्मको मानता था। वह देवताओंका पूजक न था और न भगवान्का अवतार मानता था। हिन्दू अपने धर्मका प्रचारक न था परन्तु मुसलमान प्रचारके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उसका सीधा-सादा धर्म था परन्तु उसके समर्थनमें बल और वैभव दोनों थे, तलवार और दौलत दोनों थीं। उससे हिन्दूजनताकी रक्षा करनेके लिये अनेक पन्थसम्प्रदाय आदि चल पड़े। वैष्णवसम्प्रदायोंने अवतारवाद, सगुणवाद, मूर्तिपूजा आदिपर प्रतिक्रियात्मक जोर दिया और मुसलमानोंसे अलग ही रहनेका प्रयत्न किया। कबीर और नानकके निर्गुणवादमें मुसलमानोंको

मिलानेकी कोशिश की गयी। अवतारवाद, मूर्तिपूजा, वर्णाश्रमधर्म और साकार ब्रह्मका कहीं-कहीं खण्डन किया गया और कहीं इन बातोंका निश्चित अपकर्ष दिखाया गया। कबीरपन्थकी यह मुख्य बातें थीं। गोस्वामीजीका कम-से-कम कबीरपन्थके मन्तव्योंके साथ अधिक संघर्ष हुआ होगा, क्योंकि इस पन्थका उद्गम भी काशी नगरी ही थी। कबीरने परतम परात्पर ब्रह्मका नाम 'राम' माना और उसके जपका उपदेश करते रहे, परन्तु 'रघुबर' का नाम उसे नहीं मानते थे। यह बात गोस्वामीजीको अवश्य खली होगी। उनकी साखी है, 'दश्गरथ कुल अवतरि निहं आया। निहं लंकाके राव सताया॥' जिस परमात्माका नाम राम है, वह दशरथके घर कभी नहीं जन्मा। भि रामचिरतमानसमें रामनामकी वन्दनामें इसीका खण्डन आरम्भसे है। 'रघुबर' के रामनामकी वन्दना करते हुए परात्परके रामनामसे उसकी एकता दिखायी है और रामावतारसे उसकी महिमाकी तुलना की है।

नोट—४ परमेश्वरके तो अनन्त नाम हैं, उनमेंसे श्रीरामनामकी ही वन्दनाका क्या हेतु है? उत्तर—(क) प्रभुके अनन्त नाम हैं पर 'राम' नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यथा—'परमेश्वरनामानि सन्त्यनेकानि पार्वित। परन्तु रामनामेदं सर्वेषामुत्तमं मतम्॥' (महारामायण ५०। १५), 'अनन्ता भगवन्मन्त्रा नानेन तु समाः कृताः। श्रियो रमणसामर्थ्यात् सौन्दर्यगुणसागरात्॥', 'श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तितम्। रमणान्नित्ययुक्तत्त्वाद्राम इत्यिभधीयते॥' (हारीतस्मृत चौथा अध्याय) अर्थात् परमेश्वरके अनेक नाम हैं परन्तु रामनाम सर्वोत्तम है। पुनः भगवान्के अनन्त मन्त्र हैं पर वे सब इस 'राम' नामके तुल्य नहीं हैं। श्रीजीके रमणका सामर्थ्य तथा सौन्दर्यगुणसागर होनेसे श्रीराम यह प्रसिद्ध नाम है। सबको नित्य आनन्द देते हैं इसीलिये उनको 'राम' कहा जाता है। पुनः, पद्मपुराणमें शिवजीका वाक्य है कि 'राम' यह नाम विष्णुके सहस्रों नामके तुल्य है, समस्त वेदों और समस्त मन्त्रोंके जपसे कोटिगुणा पुण्यका लाभ श्रीरामनामके जपसे होता है। यथा—'जपतः सर्ववेदांश्च सर्वमन्त्रांश्च पार्वित। तस्मात्कोटिगुणं पुण्यं रामनाम्नैव लभ्यते॥' (पद्मपुराण) पुनः जिस तरह 'श्रीमन्नारायणके पर्यायवाची 'विष्णु' के अनेक सहस्र नामोंके तुल्य या उनसे अधिक श्रीरामनामका होना पाया जाता। (बाबा श्रीहिरिदासाचार्यजी) पुनश्च 'श्रीरामनाम नमो होतत् तारकं ब्रह्मनामकम्। नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्यमेव महामनुः॥' (हारीत) 'राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्त्व्यं रामनाम वरानने॥' (प० प० उ० २५४। २२)

- (ख) जितने अन्य मन्त्र हैं, वे सब देवताओं के प्रकाशसे प्रकाशित हैं। जैसे गायत्रीमें सूर्यका प्रकाश है, शाबरमन्त्रमें श्रीशिवजीका और इसी भाँति किसीमें अग्निका, किसीमें चन्द्रमाका प्रकाश है। परन्तु श्रीरामनाम स्वतः प्रकाशित हैं और सूर्य, अग्नि, चन्द्र आदि सभी देवताओं को अपने प्रकाशसे प्रकाशित किये हुए हैं। यथा—'सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपित सोई॥'(१।११७) (पं० रामकुमारजी) 'स्वर्भूर्च्योतिर्मयोऽनन्तरूपी स्वेनैव भासते।' (रा० पू० ता० २।१) 'रेफारूढा मूर्त्तयः स्युः शक्तयस्तिस्त्र एव च' (रा० पू० ता० २।३) 'कद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे' (जाबालो० प०१) इन श्रुतियों में 'राम' नामको स्वयम्भू (अपने–आप प्रकट होनेवाले, किसी दूसरेसे जायमान नहीं), ज्योतिर्मय, प्रणव आदि अनन्तरूप धारण करनेवाला अर्थात् प्रणवादिका कारण और रेफके आश्रित सम्पूर्ण भगवद्रूपों एवं श्री, भू और लीलादि भगवच्छिक्तयोंका होना कहकर सम्पूर्ण मन्त्रोंका प्रकाशक और रुद्रद्वारा उपदिष्ट होना कहा गया है।
- (ग) श्रीरामनाम सब नामोंके आत्मा और प्रकाशक हैं। यथा—'नारायणादि नामानि कीर्त्तितानि बहून्यि। आत्मा तेषां च सर्वेषां रामनाम प्रकाशकः॥' (महारामायण ५२। ४०) आत्माकी वन्दना करनेसे सारे शरीरको प्रणाम हो चुका। मयंककार लिखते हैं कि ऐसा करनेसे सबको शीघ्र सन्तुष्ट किया।
- (घ) श्रीरामनाममें जो रेफ, रेफका अकार, दीर्घाकार, हल मकार और मकारका अकार—ये पंच पदार्थ हैं, इनके बिना एक भी मन्त्र, ऋचा वा सूत्र नहीं बनते हैं। (मा॰ प्र॰) वेदोंमें, व्याकरणोंमें जितने भी

वर्ण, स्वर, शब्द हैं वे सब 'राम' नामसे ही उत्पन्न होते हैं। यथा—'वेदे व्याकरणे चैव ये च वर्णाः स्वराः स्मृताः। रामनाम्नैव ते सर्वे जाता नैवात्र संशयः॥' (महारामायण ५२। ६७)

(ङ) श्रीरामनामके अतिरिक्त जितने भी नाम परमेश्वरके हैं वे सब गुणक्रियात्मक हैं। अर्थात् वे सब गुण दर्शित करनेवाले नाम हैं। जैसे कि-(१) 'व्यापकोऽपि हि यो नित्यं सर्वस्मिञ्च चराचरे। विषप्रवेशने **धातोर्विष्णुरित्यभिधीयते॥'** (महारा० ५२। ९०) इस प्रमाणके अनुसार सम्पूर्ण चराचरमें नित्य ही व्यापक होनेसे 'विष्णु' नाम है। '**विश प्रवेशने**' धातुसे 'स्नु' प्रत्यय लगनेसे विष्णु शब्द निष्पन्न होता है। पुन:, (२) नरपदवाच्य परब्रह्मने प्रथम जल उत्पन्न किया इससे जलका नाम 'नार' हुआ। फिर 'नार' में 'अयन' बनाकर रहनेसे उसी परमेश्वरका नाम 'नारायण' (जलमें है स्थान जिसका) हुआ। 'नृ नये' धातुसे नर शब्द निष्पन्न होता है। जीवोंके शुभाशुभ कर्मानुसार भोगका यथार्थ न्याय करनेसे परमात्माका नाम 'नर' है। यथा—'नरतीति नरः प्रोक्ता परमात्मा सनातनः' (मनु) 'आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। अयनं तस्य तार्क्ष्यं हि तेन नारायणः स्मृतः॥'(मनु० १। १०) 'नारास्वप्सु गृहं यस्य तेन नारायणः स्मृतः।' (महारा० ५२। ८८), 'नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः। तस्य तान्ययनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥' (महाभारत) यही बात श्रीमन्नारायणावतार भगवान् श्रीकृष्णजीने स्वीकार की है। यथा—'सृष्ट्वा नारं तोयमन्त:स्थितोऽहं तेन मे नाम नारायण:।' (महाभारत) पुनश्च 'महार्णवे शयानोऽप्सु मां त्वं पूर्वमजीजनः॥' (वाल्मी० ७। १०४। ४), यह ब्रह्माजीका वाक्य है। वे कहते हैं कि महार्णवमें शयन करते समय आप (श्रीरामजी) ने मुझको उत्पन्न किया। अथवा, 'जीवनाराश्रयो योऽस्ति तेन नारायणोऽपि च॥' (महारा॰ ५२।८८) इस प्रमाणानुसार 'नार'=जीव, अयन=आश्रय। जीवसमूहका आश्रय अर्थात् अन्तर्यामीरूपसे धारण होनेसे 'नारायण' नाम है। पुनः, (३) 'कृषिर्भूवाचकश्चैव णश्च निर्वृतिवाचकः। तयोरैकां महाविद्ये कृष्ण इत्यभिधीयते।' (महारा० ५२। ९१) इस प्रमाणानुसार 'कृष' अवयव भूवाचक अर्थात् सत्ताबोधक है और 'ण' अवयव निर्वृतिवाचक है अर्थात् आनन्दबोधक है। ये दोनों अवयव एक होनेपर उनसे कृष्ण शब्द निष्पन्न होता है। अर्थात् सत्तासम्पादक होनेसे कृष्ण नाम है। पुन:, (४) 'सर्वे वसन्ति वै यस्मिन्सर्वस्मिन् वसतेऽपि वा। तमाहुर्वासुदेवं च योगिनस्तत्त्वदर्शिनः॥' (महारा० ८९) इसके अनुसार सम्पूर्ण विश्वका निवास परमेश्वरमें होनेसे अथवा सम्पूर्ण विश्वमें वास होनेसे तत्त्वदर्शी योगी उनको 'वासुदेव' कहते हैं। पुनः, (५) **'कथ्यते स हरिर्नित्यं भक्तानां क्लेशनाशनः'** (महारा० ५२। ९२) के अनुसार भक्तोंके क्लेश हरण करनेसे 'हरि' नाम है। पुन:, (६) 'वायुवद्गगने पूर्णं जगतां हि प्रवर्तते। सर्वं पूर्णं निराकारं निर्गुणं ब्रह्म उच्यते।' (महारा० ५२।९३) इस प्रमाणसे पूरे आंकाशमें जैसे वायु वैसे ही सम्पूर्ण जगत्में वर्तते हुए भी सर्वपूर्ण, निराकार और निर्गुण (अर्थात् सबके गुणोंसे अलग) होनेसे 'ब्रह्म' नाम है। पुन:, (७) 'भरणं पोषणं चैव विश्वम्भर इति स्मृतः' अर्थात् विश्वका भरण-पोषण करनेसे 'विश्वम्भर' नाम है। (महारा० ५२। ९२) पुनः, (८) 'यस्यानन्तानि रूपाणि यस्य चान्तं न विद्यते। श्रुतयो यं न जानन्ति सोऽप्यनन्तोऽभिधीयते॥' (९४) के प्रमाणसे प्रभुके रूप, गुणादि अनन्त होनेसे, उनका अन्त किसीके न पा सकनेसे, श्रुति भी उनको सांगोपांग नहीं जान सकती इत्यादि कारणोंसे 'अनन्त' नाम है। पुनः, (९) '**यो विराजस्तनुर्नित्यं विश्वरूपमथोच्यते।**' (महारा० ५२। ९५) अर्थात् विराट् विश्व उनका शरीर होनेसे 'विश्वरूप' कहे जाते हैं। (१०) इसी प्रकार चौंसठों कलाएँ उनमें स्थिर होनेसे 'कलानिधि' नाम है। इत्यादि सब नाम गुणार्थक हैं।

महारामायणमें शिवजी कहते हैं कि समस्त नामोंके वर्ण रामनाममय हैं अर्थात् रामशब्दजन्य हैं, अतएव रमु क्रीडा जनक 'राम' शब्द सब नामोंके ईश्वर हैं। यथा—'रामनाममया सर्वे नामवर्णा प्रकीर्त्तिताः। अतएव रमु क्रीडा नाम्नामीशः प्रवर्तते॥' (५२। १०२)

ा ध्राप्त भगवान्के सभी नाम सिच्चिदानन्दरूप हैं। तथापि 'राम' नाममें और अन्य नामोंसे कुछ विशेषता है। वह यह कि श्रीरामनामके तीनों पदों 'र, अ, म' में सिच्चिदानन्दका अभिप्राय स्पष्ट झलकता है। श्रीरामनाममें सिच्चदानन्दका अर्थ सत्य ही ज्यों-का-त्यों है, अन्य नामोंमें यथार्थतः 'सिच्चदानन्द' का अर्थ घटित नहीं होता। किसीमें 'सत् और आनन्द' मुख्य हैं, चित् गौण है; किसीमें 'सत्-चित्' मुख्य हैं, आनन्द गौण है और किसीमें चित्-आनन्द मुख्य हैं, सत् गौण है। प्रमाण—'सिच्चदानन्दरूपेश्च त्रिभिरेभिः पृथक् पृथक्॥ वर्तते रामनामेदं सत्यं दृष्ट्वा महेश्वरि॥ नामान्येतान्यनेकानि मया प्रोक्तानि पार्वित॥ किसंमिश्चन्मुख्य आनन्दः सत्यं च गौणमुच्यते। किसमिश्चित् चित्सतौ मुख्यौ गौणं चानन्दमुच्यते॥' (महारामायण ५२। ९७—९९) श्रीरामनामके तीन पदोंमें सत्, चित्, आनन्द तीनोंके अर्थका प्रमाण। यथा—'चिद्वाचको रकारः स्यात्स-द्वाच्योकार उच्यते। मकारानन्दवाची स्यात्सिच्चदानन्दमव्ययम्॥' (महारामायण), अर्थात् रकार चित्का, अकार सत्का और मकार आनन्दका वाचक है, इस प्रकार 'राम' यह नाम सिच्चदानन्दमय है। (५२। ५३) नामनामीका तादात्म्य होनेसे रा० पू० ता० उप० की श्रुति, 'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मिन। इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते॥' (१।६) भी प्रमाण है; क्योंकि 'राम' पदका अर्थ ही यह श्रुति है।

- (च) अन्तकालमें कोई शब्द जिसके अन्तमें 'राम' हो, उच्चारण करनेसे तुरन्त मुक्ति होनेके प्रमाण अनेक मिलते हैं। 'हराम', 'चराम', 'तराम' आदि कहकर लोग मुक्त हुए। इस प्रकारके नामाभासमात्रके प्रतापसे मुक्ति भगवान्के अन्य किसी नाममें नहीं सुनी जाती। 'नारायण' नामसे अजामिल यमदूतके बन्धनसे छूट गया, ज्ञानोदय हो गया, उसके पश्चात् तप आदिमें प्रवृत्त होनेपर उसकी मुक्ति हुई।
- (छ) 'राम' नामका एक-एक अक्षर भी कोई-कोई जपते हैं। उसके एक-एक अक्षरका भारी महत्त्व है। रम् रम्, राम-राम आदि तो व्याकरणसे शुद्ध ही हैं, इनके जपनेकी कौन कहे उलटे नामकी महिमा 'मरा-मरा' जपनेके महत्त्वसे वाल्मीकिजी ब्रह्मसमान हो गये। ऐसा उदाहरण किसी अन्य भगवन्नाममें सुना नहीं जाता। किसी अन्य नामके समस्त वर्णोंकी पृथक्-पृथक् ऐसी महिमा नहीं गायी गयी है जैसी श्रीरामनामके प्रत्येक वर्ण ही नहीं बल्कि प्रत्येक कला और निर्वर्ण अक्षरोंकी।
- (ज) प्रणव ॐ वेदोंका तत्त्व कहा गया है परन्तु अथर्विशिरस्की 'य इदमथर्विशिरो ब्राह्मणोऽधीतें स प्रणवानामयुतं जपं भवित' (उ०३।७) यह श्रुति कहती है कि जिस ब्राह्मणने अथर्विशिरस् उपनिषद्का अध्ययन किया, वह दस हजार प्रणव जप चुका। इस श्रुतिके अनुसार प्रणवका महत्त्व अथर्विशिरस्से न्यून है। परन्तु राममन्त्रके लिये ऐसा न्यूनत्वद्योतक कोई वाक्य किसी श्रुतिमें नहीं मिलता। अपितु 'य एवं मन्त्रराजं श्रीरामचन्द्रषडक्षरं नित्यमधीते। तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्त्राणि जप्तानि सफलानि भविन्त प्रणवानामयुतकोटिजप्ता भविन्त।' (रा० उ० ता०) अर्थात् जो कोई श्रीराम षडक्षर मन्त्रराजका नित्य जप करता है वह करोड़ों बार इतिहास, पुराण और रुद्रपरक (अथर्विशिरस्) उपनिषदोंका अध्ययन कर चुका वह दस हजार करोड़ प्रणवका जप कर चुका। इस श्रुतिमें स्पष्टरूपसे राममन्त्रकी सर्वोत्कृष्टता बतायी गयी है।
- (झ) प्रणवमें शूद्रोंका अधिकार न होनेसे प्रणव उन सबोंको अलभ्य है। प्रणव उन्हें कृतार्थ नहीं कर सकता। अत: इतने अंशमें प्रणवकी उत्कृष्टताका व्यर्थ होना सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रणवका कारणभूत रामनाम काशीमें मरनेवाले जन्तुमात्रको मोक्ष देता है। अत: प्राणिमात्रका इसमें अधिकार होनेसे यह सौलभ्यगुणमें भी सर्वश्रेष्ठ है।
- (ञ) श्रीविसिष्टजीने यह कहते हुए भी कि इनके अनेक नाम हैं फिर भी 'राम' ही नाम विचारकर रखा। यथा—'किर पूजा भूपित अस भाषा। धिरय नाम जो मुनि गुनि राखा॥ इन्ह के नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमित अनुरूपा॥' (१।१९७) इससे निस्सन्देह निश्चय है कि प्रभुके सब नामोंमें यही श्रेष्ठ नाम है। नारदजी, शिवजी इत्यादि मुनियों और देवताओंका भी यही सिद्धान्त है। यथा—'जद्यपि प्रभुके नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक ते एका॥' 'राम सकल नामन्ह ते अधिका। राका रजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम। अपर नाम उडुगन बिमल बसह भगत उर व्योम॥' (आ० ४२) महारामायणमें

शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि जैसे देवताओं में इन्द्र, मनुष्यों में राजा, अखिल लोकों के मध्य गोलोक, समस्त निदयों में श्रीसरयूजी, किववृन्दों में अनन्त, भक्तों में श्रीहनुमान्जी, शिक्तयों में श्रीजानकीजी, अवतारों में मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजी, पर्वतों में सुमेरु, जलाशयों में सागर, गौओं में कामधेनु, धनुर्धारियों में कामदेव, पिक्षयों में गरुड़, तीथों में पृष्कर, धर्मों में अहिंसा, साधुत्वप्रतिपादन में दया, क्षमावालों में पृथ्वी, मिणयों में कौस्तुभ, धनुषों में शार्ङ्ग, खड्गों में नन्दक, ज्ञानों में ब्रह्मज्ञान, भिक्त में प्रेमाभिक्त, मन्त्रसमूह में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी, वेदिविहित कर्मों भगवत्सम्बन्धी कर्म, स्वरसंज्ञक वर्णों अकार श्रेष्ठ है; वैसे ही भगवान् समस्त नामों श्रीरामनाम परम श्रेष्ठ है—'निर्जराणां यथा शक्तो नराणां भूपितर्यथा।' से 'किमत्र बहुनोक्तेन सम्यग्भगवतः प्रिये। नाम्नामेव च सर्वेषां रामनाम परं महत्॥' (५२। ७७ से ८५ तक) देविष नारदजीने श्रीरामनामके सर्वश्रेष्ठ होनेका वरदान ही माँग लिया; अतएव सर्वश्रेष्ठ जानकर इसीकी वन्दना की।

- (ट) यही नाम श्रीमहादेवजी एवं श्रीहनुमान्जीका सर्वस्व और जीवन है; ब्रह्मादिक देवताओंकी कौन कहे श्रीनारायणादि अवतार भी इस नामको जपते हैं, श्रीकृष्णभगवान्ने अर्जुनजीसे श्रीरामनामके महत्त्वको विस्तारसे वर्णन करते हुए यही कहा है कि हम श्रीरामनाम जापकके फलको नहीं कह सकते, हम उनको भजते और प्रणाम करते हैं। यथा—'रामस्मरणमात्रेण प्राणान्मुंचिन्त ये नराः। फलं तेषां न पश्यामि भजामि तांश्च पार्थिव॥', 'गायन्ति रामनामानि सततं ये जना भिव। नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यः पुनः पुनः॥' इत्यादि वचन कहकर अर्जुनजीको श्रीरामनाम जपनेका उपदेश दिया और पुनः यह भी कहा कि हम भी 'राम' नाम जपते हैं। यथा—'तस्मान्नामानि कौन्तेय भजस्व दृढचेतसा। रामनामसदायुक्तास्ते मे प्रियतमाः सदा॥', 'रामनाम सदा प्रेम्णा संस्मरामि जगद्गुरुम्। क्षणं न विस्मृतिं याति सत्यं सत्यं वचो मम॥' (आदिपुराण। 'श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश' से उद्धृत) श्रीकृष्णभगवान्के श्रीमुखवचनसे भी और अधिक प्रमाण श्रीरामनामके सर्वोपरि होनेका क्या हो सकता है! श्रीरामचन्द्रजीका भी वचनामृत इस नामके महत्त्वपर है। यथा—'मम गुनग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥' (उ० ४६) वक्ता 'राम' हैं।
- (ठ) सौलभ्य, उदारता, दयालुतादि गुण, जैसे इस नामके स्वरूपमें प्रकट हुए वैसे किसी और अवतारमें नहीं हुए। यथा—'*हरिह और अवतार आपने, राखी बेद-बड़ाई।*' (विनय० १६३)
- (ड) और अवतार जिस कारणसे हुए वह कार्य करके शीघ्र ही लुप्त हो गये पर 'राम' रूपमें कार्य करके फिर भी हजारों वर्ष पृथ्वीपर रहकर प्रभुने जगत्को कृतार्थ किया, चक्रवर्ती महाराजा होकर सबकी मर्यादा रखते हुए जगत्का पालन किया।
- (ढ) दाशरथी श्रीरामजी ही ग्रन्थकारके उपास्यदेव हैं, अतः श्रीरामनामकी वन्दना स्वाभाविक ही उन्होंने की और उनका दृढ़ विश्वास है कि यही नाम सर्वश्रेष्ठ है।
  - (ण) आगे नौ दोहोंमें सब रामनामकी विशेषता ही है।

ामवन्दनाप्रकरण है। इसमें रामनामकी मिहमा नौ दोहोंमें गायी गयी है। जब किसीकी श्रेष्ठता दर्शानी होती है तो अवश्य प्रसंगवश कुछ दूसरोंकी न्यूनता कथनमें आ ही जाती है पर वह किसी बुरे भावसे नहीं होती। भगवान्के सभी नाम, सभी रूप सिच्चदानन्दरूप हैं, सभी चित्तके प्रकाशक हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। अत: न्यूनाधिक्य वर्णनसे अन्य नामोंके उपासक मनमें कोई द्वेषभाव न समझें।

नोट—१ श्रीरामनामवन्दनाप्रकरण यहाँसे उठाकर किवने प्रथम तो नामकी वन्दना की। अब आगे नौ दोहोंमें नामके स्वरूप, अंग और फल कहेंगे। इसलिये इस प्रथम दोहेमें सूक्ष्म रीतिसे इन तीनोंको कहकर फिर आठ दोहोंमें इन्हींको विस्तारपूर्वक कहेंगे। '**हेतु कृसानु**—' यह नामका स्वरूप है।

'हेतु कृसानु भानु हिमकर को 'इति। 'हेतु' के प्रधान दो अर्थ हैं, कारण (आदिकारण) और बीज। यथा—'हेतुनां कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम्' (अमरकोश १।४।२८) मानसपरिचारिकाकारके मतानुसार भूतकारण और बीजकारण, विशेष कारण और सामान्य कारण—ये कारणके भेद हैं। कारणके दो भेद निमित्त और उपादान भी हैं। जैसे, कुम्हार निमित्त है और मिट्टीके बरतनोंका उपादान कारण मिट्टी है; क्योंिक मिट्टी स्वयं कार्यरूपमें परिणत हो जाती है। इनके अतिरिक्त साधारण वा सहाय कारण भी कोई-कोई मानते हैं जैसे कुम्हारका चाक, डण्डा, जल आदि।

श्रीरामनामको अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाका हेतु कहकर यह जनाया है कि इन तीनोंके कारण श्रीरामनाम हैं और ये तीनों कार्य हैं।

प्रथम चरण (पूर्वार्ध) में श्रीरामनामकी वन्दना करके उत्तरार्धमें इस महामन्त्रका अर्थ कहते हैं। 'हेतु कृसानु भानु—' इत्यादि 'राम' नामका अर्थ वा गुण है। श्रीरामनामको कृशानु आदिका हेतु कहकर जनाया कि—(क) अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा—ये तीनों तेजस्वी हैं। संसारमें परम ज्योतिष्मान् ये ही तीन हैं। इनके हेतु श्रीरामनाम हैं अर्थात् श्रीरामनामके तेजसे ही ये तीनों तेजस्वी हुए। नामके एक-एक अक्षरसे इन्होंने तेज पाया है। सम्पूर्ण नामका तेज किसीमें नहीं है। (पं० रामकुमारजी) श्रुतियोंने कहा है—'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमित्मन्तः पुरुषे ज्योतिः।' (छां० ३। १३। ७) अर्थात् लोकपरलोक उभय विभूतिमें जो कुछ भी ज्योति है (कहीं भी जो कोई ज्योतिष्मान् हैं।) उन सबकी ज्योतिके कारण श्रीरामजी हैं। इसी तरह इस चौपाईमें इनका हेतु कहकर श्रीरामनामको परब्रह्म कहा। (वे० भू० रा० कु०)

(ख) कारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती है। 'राम' नामसे इनकी उत्पत्ति है। यथा—'चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत॥' (यजुर्वेद पुरुषसूक्त), 'नयन दिवाकर कच घनमाला। आनन अनल ॥ अहंकार सिव बुद्धि अज मन सिस चित्त महान।' (६। १५) (पं० रामकुमारजी)

नोट--नाम-नामीमें अभेद वा तत्त्वकारणके विचारसे ये प्रमाण दिये गये हैं।

(ग) बीजकारण कहनेका भाव यह है कि 'राम' नामके तीनों अक्षर (र, अ, म) क्रमश: इन तीनोंके बीजाक्षर हैं। 'र' अग्निबीज है, 'अ' भानुबीज है और 'म' चन्द्रबीज है। यथा—'रकारोऽनलबीजं स्याद्ये सर्वे वाडवादयः। कृत्वा मनोमलं सर्वं भस्म कर्म शुभाशुभम्॥', 'अकारो भानुबीजं स्याद्वेदशास्त्रप्रकाशकम्। नाशयत्येव सद्दीप्त्या याऽविद्या हृदये तमः॥', 'मकारश्चन्द्रबीजं च पीयूषपरिपूर्णकम्। त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च॥' (महारामायण ५२। ६२, ६३, ६४) अर्थात् 'र' अग्निबीज है। जैसे अग्नि शुभाशुभ वस्तुओंको जलाकर भस्म कर देता है और कुल वस्तुओंका मल तथा दोष जलाकर उनको शुद्ध बना देता है, वैसे ही 'र' के उच्चारणसे भी दो कार्य यहाँ कहे, एक यह कि उसके उच्चारणसे शुभाशुभ कर्म नष्ट होते हैं जिसका फल स्वर्ग-नरकका अभाव है, दूसरे यह कि मनके मल-विषयवासनाओंका नाश हो जाता है, स्वस्वरूप झलक पड़ता है। यहाँ कार्यसे कारणमें विशेषता दिखायी। अग्निसे जो कार्य नहीं हो सकता वह भी उसके बीजसे हो जाता है। 'अ' भानुबीज है, वेदशास्त्रोंका प्रकाशक है। जैसे सूर्य अन्धकारको दूर करता है, वैसे ही 'अ' से हृदयमें मोह आदि जो अविद्यातम है, उसका नाश (होकर ज्ञानका प्रकाश) होता है। 'म' चन्द्रबीज है, अमृतसे परिपूर्ण है। जैसे चन्द्रमा शरदातपको हरता है, शीतल करता है वैसे ही 'म' से (भक्ति उत्पन्न होती है जिससे) त्रिताप दूर होते हैं, हृदयमें शीतलतारूपी तृप्ति प्राप्त होती है। जो गुण इस श्लोकमें कहे गये हैं उनसे यह सारांश निकलता है कि 'र', 'अ', 'म' क्रमशः वैराग्य, ज्ञान और भक्तिके उत्पादक हैं। प्रमाण यथा—'रकारहेतुर्वैराग्यं परमं यच्च कथ्यते। अकारो ज्ञानहेतुश्च मकारो भक्तिहेतुकम्॥' (महारामायण) इस प्रकार इस चौपाईका तात्पर्य यह है कि मनोमल तथा शुभाशुभ कर्मोंका भस्म होना, वैराग्य, वेदशास्त्रादिमें प्रवेश, अज्ञाननाश, ज्ञानप्राप्ति, भक्ति तथा त्रितापशान्ति इत्यादि सब श्रीरामनामसे ही प्राप्त हो जाते हैं। अत: इन सब वस्तुओंकी चाह रखनेवालोंको श्रीरामनामका जप करना चाहिये। श्रीमदुगोस्वामीजीने 'राम' नाममें अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाकी क्रियाओं और गुणोंका लक्ष्य इस ग्रन्थमें भी दिया है। अग्निका गुण, यथा—'जासु नाम पावक अघ तूला' (२। २४८) सूर्यका गुण, यथा—'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा' (१। ११६) चन्द्रमाका गुण, यथा—'राका रजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम।' (३। ४२) (रा० प्र०, पां०, मा० प्र०, वै०, करु०)

- (घ) अग्निका प्रकाश दोनों संध्याओंमें; सूर्यका प्रकाश दिनमें और चन्द्रमाका प्रकाश रात्रिमें होता है (एक-एक अक्षरके प्रतापसे) और रामनामका प्रकाश सदा रहता है। यह भाव तीनों बीजोंसे जनाया (रा० प०) ऊपर (ग), (घ) से यह निष्कर्ष निकला कि 'राम' नामके एक-एक अक्षर भी इन तीनोंसे विशेष हैं, तब पूरे 'राम' नामकी महिमा क्या कही जाय? पुन: ये तीनों केवल सांसारिक सुख देते हैं और 'राम' नामके वर्ण इहलोक और परलोक दोनों बना देते हैं। वैराग्य, ज्ञान और भिक्त देनेकी शिक्त कार्यमें नहीं है।
- (ङ) पं० श्रीकान्तशरणजीने 'हेतु कृसानु "" 'पर एक भाव यह लिखा है कि 'श्रीरामनाम अग्नि आदि तीनोंका कारण है, मूल है और जिह्वापर इन्हीं तीनोंका निवास भी है। यथा—'जिह्वामूले स्थितो देवः सर्वतेजोमयोऽनलः। तदग्रे भास्करश्चन्द्रस्तालुमध्ये प्रतिष्ठितः॥' (योगी याज्ञवल्क्य) अतः जिह्वासे इन तीनों वर्णात्मक श्रीरामनामके जपनेसे अपने–अपने मूलकी प्रकाशप्राप्तिसे अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाद्वारा होनेवाले उपर्युक्त वैराग्य, ज्ञान और भक्तिका पूर्ण विकास होता है, तब वैराग्यद्वारा अन्तःकरणशुद्धिसे कर्मदोष, ज्ञानद्वारा गुणातीत होनेसे गुणदोष और भक्तिद्वारा कालदोष निवृत्त होता है।'

रेखांकित अंशपर यह शंका होती है कि 'क्या सामान्य अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाके द्वारा वैराग्य, ज्ञान और भिक्त उत्पन्न होती है?' जिस प्रमाण 'रकारहेतुर्वेराग्यं—' के आधारपर यह कहा जा रहा है उसके अनुसार तो 'र, अ, म' ही वैराग्यादिके उत्पादक हैं, न कि अग्नि आदि। यदि अग्नि आदि वैराग्यादिके कारण नहीं हैं, तब और जो कुछ इसके आधारपर लिखा गया, वह सब विचारणीय ही है। हाँ ! योगी याज्ञवल्क्यके वचनके आधारपर एक भाव यह हो सकता है कि जिह्वापर जब कि इन देवताओंकी स्थिति है तब अन्य नामोंकी अपेक्षा ये तीनों देवता अपने बीजरूपी इस नामके उच्चारणमें अवश्य ही साहाय्य होंगे। योगी याज्ञवल्क्य नामकी दो-तीन पुस्तकें हमारे देखनेमें आयीं। उनमें यह श्लोक नहीं है।

(च) 'राम' नामको बीजकारण कहनेपर यह शंका हो सकती है कि 'जैसे बीज वृक्षको उत्पन्न करके वृक्षमें लीन हो जाता है, मूसाकर्णी बूटी आदि ताँबेको सोना करके उसीमें लीन हो जाती है, मिट्टी घट बनाकर तद्रूप हो जाती है। बीजकी अलग सत्ता नहीं रह जाती, वह कार्यमें लीन हो जाता है। इसी तरह 'र', 'अ', 'म' कृशानु आदिको उत्पन्न करके उसीमें लीन हो गये, तब 'राम' नामकी वन्दना कैसे होगी, उसकी तो अलग सत्ता ही नहीं रह गयी? वन्दना तो अब होनी चाहिये 'कृसानु भानु हिमकर' की?' तो इसका समाधान यह है कि कारण भी दो प्रकारका है, एक विशेष, दूसरा सामान्य। सामान्य कारण कार्यमें लीन हो जाता है, जैसे बीज वृक्षको उत्पन्न कर उसीमें लीन हो जाता है, इत्यादि। विशेष कारण अनेक कार्य उत्पन्न करके भी अपने कार्योंसे सर्वथा अलग एवं पूर्ण ज्यों-का-त्यों बना रहता है, जैसे पारस अनेकों लोहोंको सोना बनाकर फिर भी ज्यों-का-त्यों बना रहता है; माता-पिता अनेकों सन्तानें उत्पन्न कर उनसे सर्वथा पृथक् रहते हैं इत्यादि। इसी प्रकार श्रीरामनाम विशेष कारण हैं, अनेकों अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदिकी क्या, अनन्त ब्रह्माण्डोंको उत्पन्न करके भी स्वयं ज्यों-के-त्यों पूर्ण एवं सर्वथा अलग बने रहते हैं। (करुणासिन्धुजी, मा॰ प्र॰) अथवा कारणके दो भेद हैं—निमित्त कारण और उपादान कारण। श्रीरामनाम निमित्त कारण हैं। जैसे कुम्हार मृत्तिकाके अनेक पात्र बनाकर उनसे अलग रहता है, उसकी सत्ता ज्यों-की-त्यों बनी हुई है, वैसे ही श्रीरामनामको समझिये।

(छ) भूतकारण कहनेका भाव यह है कि 'राम' नामके अक्षर 'र', अ, म' जो कृशानु आदिके बीज अक्षर हैं यदि उनमेंसे निकाल डाले जायँ तो ये निरर्थक हो जायँगे। अर्थात् कृशानुमेंसे 'रकार' जो बीजरूपसे उसके भीतर है, भानुमेंसे 'अकार' और हिमकरमेंसे 'मकार' निकाल लें तो 'कशानु', 'भनु' और 'हिकर' रह जाते हैं। भाव यह है कि जैसे र, अ, म के बिना कृशानु आदिका शुद्धोच्चारण नहीं हो सकता वैसे ही 'र' के बिना अग्निमें दाहकशिक्त, 'अ' बिना भानुमें प्रकाशकी शिक्त और 'म' बिना हिमकरमें त्रितापहरणकी शिक्त नहीं रह सकती। तीनोंमें यह शिक्त रामनामसे ही है (मा० प्र०, रा० प्र०, पां०, रा० बा० दा०)\*।

नोट—२ श्रीरामनामको संसारके परम तेजस्वी, परम हितकारी आदि इन तीनों वस्तुओंका कारण कहकर 'नाम' की शक्ति और महत्त्वका किंचित् परिचय दिया है। कार्यके द्वारा कारणका गुण दिखाया है। तीनों कार्योंका बल कैसा है सो सुनिये। अग्निका बल, यथा—'काह न पावकु जारि सक।'(२। ४७), सूर्यका बल, यथा—'उयेउ भानु विनु श्रम तम नासा।'(१। २३९) चन्द्रमाका बल, यथा—'सरदातप निसि सिस अपहरई।'(४। १७) पुनः, अग्नि आदि तीनों जगत्का पोषण करते हैं। अग्नि भोजनको पकाता, जठराग्नि भोजन पचाकर शरीरको पुष्ट करता, शीतसे बचाता, यज्ञादिद्वारा देवोंका पालन करता है इत्यादि। सूर्य तमनिवारणद्वारा संसारकी रक्षा, कर्मकाण्डमात्रकी रक्षा, जलशोषण एवं मेघद्वारा संसारको जल देकर, अन्न, औषध आदि उपजाकर प्राणिमात्रका पोषण करता है, अनेक रोगोंका नाश करता है इत्यादि। चन्द्रमा अमियमय किरणोंसे ओषधियों आदिको पुष्ट और कामके योग्य बनाता है, शरदातप हरता है इत्यादि। सूर्य और चन्द्रके बिना जगत्का पोषण असम्भव है। यथा—'जग हित हेतु विमल विधु पूषन।'(१।२०) अस्तु। जब कार्यमें ऐसे गुण हैं कि बिना उनके सृष्टिमें जीवन असम्भव है तब तो फिर कारणका प्रताप न जाने कितना होगा!

नोट—३ इनका कारण कहकर रामनामको सूर्यसे अनन्तगुणा तेजस्वी, चन्द्रमासे अनन्तगुणा अमृतस्रावी एवं तापहारक और अग्निसमान सबको अत्यन्त सुलभ जनाया। पुनः यह भी सूचित किया कि कृशानु आदि तीनोंका व्रत, तीनोंकी उपासना एक साथ ही केवल रामनामकी उपासनासे पूरी हो जाती है। रामनामोच्चारणसे ही इन सबोंकी सेवा-पूजाका फल प्राप्त हो जाता है। अतः इसीमें लग जाना उचित है।

नोट—४ बाबा जानकीदासजी यह प्रश्न उठाकर कि 'रामनामका इतना बड़ा विशेषण देकर वन्दना करनेमें क्या हेतु है?' उसका उत्तर यह देते हैं कि—(क) गोस्वामीजी तुरत शुद्धि चाहते हैं पर तुरत शुद्धि न तो ज्ञान, वैराग्य, योगसे और न भिक्तसे हो सकती है और बिना शुद्धि श्रीरामचिरत—गान करना असम्भव है। तब उन्होंने विचार किया कि रामनामके कार्य अग्नि आदिमें जब इतने गुण हैं तब स्वयं रामनाममें न जाने कितना गुण और महत्त्व होगा। रामनाम हमारे शुभाशुभ कर्मोंको जलाकर हमारे मन और मितको रामचिरत गाने योग्य तुरत बना देगा। यह सोचकर उन्होंने 'राम' नामकी इन विशेषणोंद्वारा वन्दना की। इसपर यह शंका होती है कि 'यह काम तो 'र' से ही हो जाता है, 'अ', 'म' की वन्दनाका प्रयोजन ही क्या रह गया?' समाधान यह है कि अग्निमें थोड़ा प्रकाश होता है। 'र' से शुभाशुभ कर्म भस्म हुए, स्वस्वरूप, परस्वरूप झलक पड़ा, उसे भले ही ध्यान किया करें पर रामचिरत बिना पूर्ण प्रकाशके नहीं सूझ पड़ता। भानुबीज 'अ' से अविद्यारूपी रात्रि हटेगी तब वेदशास्त्रका यथार्थ तत्त्व देख पड़ेगा तब रामचिरत (जो श्रुतिसिद्धान्तका निचोड़ है) अग्नि और वैराग्यकी एक क्रिया है। 'र' वैराग्यका कारण है। सूर्य और ज्ञानकी एक क्रिया है। 'अ' ज्ञानका कारण है। जैसे अग्न और सूर्यमें उष्णता है वैसे

<sup>\*</sup> मा॰ प्र॰ कारने 'हेतु' का एक अर्थ 'प्रिय' भी लेकर उत्तरार्धका अर्थ यह किया है कि 'हिमकर' (=जो हिम अर्थात् जाड़ाको करे= अगहन, पौष मास) को अग्नि और सूर्य बहुत प्रिय हैं वैसे ही अहं—ममरूप अगहन-पौषमें जडतारूपी जाड़ा लग रहा है उसमें रामनामरूपी कृशानु भानु जडता हरण करता है अत: प्रिय है।

ही वैराग्य और ज्ञानमें 'अहंता' रूपी उष्णता है। अहंकार रहेगा तब चिरत कैसे सूझेगा? अहंकारको भिक्त शान्त कर देती है। चन्द्र और भिक्तका एक-सा कर्म है। 'म' भिक्तका कारण है। अतः 'र, अ, म' तीनोंकी वन्दना की। इसपर पुनः शंका होती है कि चन्द्रमांके प्रकाशमें तो सूर्यका अभाव है वैसे ही 'म' के उदयमें 'अ' का अभाव होगा? नहीं, दृष्टान्तका एक देश ही लिया जायगा। पुनः, जैसे चन्द्रमणिको अग्नि वा सूर्यके सामने रखनेसे प्रकाश तो वैसा ही बना रहता है पर उष्णता हरण हो जाती है। वैसे ही 'र, अ, म' कारण और वैराग्य, ज्ञान, भिक्त एक साथ बने रहते हैं। अथवा, (ख) यद्यपि 'रकार' की ही वन्दनासे शुभाशुभ कर्म भस्म हो गये तथापि रामभक्त पूरा नाम ही जपते हैं, जिससे पराभिक्तको प्राप्त कर सामीप्य पाते हैं। प्रमाण यथा—'रकारो योगिनां ध्येयो गच्छिन्त परमं पदम्। अकारो ज्ञानिनां ध्येयस्ते सर्वे मोक्षरूपिणः॥''पूर्णनाम मुदा दासा ध्यायन्त्यचलमानसाः। प्राप्नुविन्त परां भिक्तं श्रीरामस्य समीपकम्॥' (महारामायण ५२। ६९-७०)

### बिधिहरिहरमय वेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुननिधान सो॥२॥

शब्दार्थ—अगुन (अगुण)=मायिक गुणोंसे रहित। =सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंसे परे। अनूपम=उपमा-रहित, जिसकी कोई उपमा है ही नहीं। गुनिधान=भक्तवात्सल्य, कृपा, शरणागतपालकत्व, करुणा, कारणरहित कृपालुता आदि दिव्य गुणोंके खजाना वा समुद्र। सो=वह।=सदृश, समान।

नोट-इस अर्धालीके अर्थ कई प्रकारसे होते हैं।

अर्थ—१ वह (श्रीरामनाम) विधिहरिहरमय हैं, वेदोंके प्राण हैं, मायिक गुणोंसे परे, उपमारिहत और दिव्य गुणोंके निधान हैं॥२॥

अर्थ-२ 'वह श्रीरामनाम विधिहरिहरमय वेदके भी प्राण हैं।' (श्रीरूपकलाजी)

अर्थ—३ 'श्रीरामनाम वेदप्राण (ओंकार) के समान ही विधिहरिहरमय हैं और तीनों गुणोंसे परे, (अर्थात् मायासे परे) हैं और अनुपम गुणोंके खजाना हैं।' (लाला भगवानदीनजी)

अर्थ—४ श्रीरामनाम विधिहरिहरमय हैं, वेदप्राण (प्रणव) के समान हैं.....। (पं० रामकुमारजी)

अर्थ—५ (उत्तरार्धका अर्थ पं॰ शिवलाल पाठकजी यह करते हैं) 'अगुण (ब्रह्म), अनुपम (जीव) और गुणनिधान (माया) तद्रूप है।'

नोट—'**बिधहरिहरमय**' इति। 'मय' तद्धितका एक प्रत्यय है जो तद्रूप, विकार और प्राचुर्य अर्थमें शब्दोंके साथ लगाया जाता है। उदाहरण—(१) तद्रूप—'**सियाराममय सब जग जानी**'। (२) विकार—'**अमिय मूरिमय चूरन चारू**'। (३) प्राचुर्य—'**मुदमंगलमय संत समाजू**।' (श० सा०)

श्रीगोस्वामीजीने श्रीरामनामके सम्बन्धमें 'मय' पद दोहावलीमें भी दिया है। यथा—'जथा भूमि सब बीजमय नखत निवास अकास। राम नाम सब धरममय जानत तुलसीदास॥'(दोहा २९) इस दोहेको 'मय' के अर्थके लिये प्रमाण मानकर 'बिधिहरिहरमय'का आशय यह होता है कि—(१) श्रीरामनाम ही मानो विधिहरिहररूप हैं कि जिनसे सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, श्रीरामनामहीसे त्रिदेवमें यह शक्तियाँ हैं (जैसे बीज बिना पृथ्वीके वृक्ष, अन्न इत्यादि उत्पन्न नहीं कर सकता)। प्रमाण यथा—'रामनामप्रभावेण स्वयंभूः सृजते जगत्। बिभिर्ति सकलं विष्णुः शिवः संहरते पुनः॥' (महाशम्भुसंहिता) (२) जैसे आकाशमें अगणित तारागण स्थित हैं; कितने हैं कोई जान नहीं सकता; वैसे ही रामनाममें अगणित ब्रह्माण्ड एवं अगणित ब्रह्मा–विष्णु–शिव स्थित हैं, श्रीरामनामके अंशहीसे सब उत्पन्न होते हैं, मानो श्रीरामनाम इन सबोंसे परिपूर्ण हैं यथा—'रामनामांशतो याता ब्रह्माण्डाः कोटि कोटिशः।' (पद्मपुराण) 'राम' नामके केवल 'र' से त्रिदेवकी उत्पत्ति है। यथा—'रकाराज्जायते ब्रह्मा रकाराज्जायते हरिः। रकाराज्जायते शम्भू रकारात्सर्वशक्तयः।' (पुलहसंहिता) 'अबला बिलोकिहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयम्।' (१।८५) में भी 'मय' इसी (अर्थात् परिपूर्णके) भावमें आया है। पं० रामकुमारजी भी लिखते हैं कि 'रामनाम ही ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति–पालन–संहारके लिये ब्रह्मा–विष्णु–महेशको उत्पन्त करते हैं। इस प्रकार नामहीसे समस्त ब्रह्माण्डके

व्यवहार होते हैं।'(३) जैसे रामनाम जपनेसे सब धर्म और धर्मफल प्राप्त होते हैं, वैसे ही विधिहरिहरकी सेवासे जो फल प्राप्त होते हैं, वे केवल श्रीरामनामहीके जपसे प्राप्त हो जाते हैं और त्रिदेव भी स्वयं जापकके पास आ प्राप्त होते हैं, जैसे श्रीमनु-शतरूपाजीने नामसुमिरनहीसे तप प्रारम्भ किया तो त्रिदेव बारम्बार उनके पास आये कि वर माँगो। पुन:, (४) करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'मय' दो प्रकारका होता है, एक तादात्मक, दूसरा बाहुल्यमय (जिसे 'मानस-परिचारिका' में प्रचुरात्मक कहा है)। गुण और स्वरूपकी जब एकता होती है तब उसे तादात्मक कहते हैं। जैसे, सेना मनुष्यमय है, गाँव घरमय है, पट सूत्रमय है, लवण खारमय है, घट मृत्तिकामय है, कण्ठा स्वर्णमय है इत्यादि। जब गुण और स्वरूप भिन्न होते हैं तब बाहुल्यमय वा प्रचुरात्मक कहते हैं, जैसे मणि द्रव्य-अन्न-गज-वाजि-वस्रादिमय है। यथा— 'असन, बसन, पसु बस्तु बिबिध बिधि सब मिन महँ रह जैसे।' (विनय० १२४) अर्थात् मणि बहुमूल्य होनेके कारण उससे द्रव्य अन्नादिक प्राप्त हो सकते हैं मानो ये सब वस्तुएँ मणिमें स्थित हैं; पण्डित विद्यामय, सन्त दिव्यगुणमय इत्यादि। जब विधिहरिहर गुणोंसे परे शुद्धरूप हैं तब श्रीरामनाम विधिहरिहरतदात्मकमय हैं और जब गुणोंको धारण करके सृष्टि रचते हैं तब प्रचुरात्मकमय हैं। 'रामनाम' में अनेक ब्रह्माण्ड हैं, प्रति ब्रह्माण्डमें विधिहरिहर हैं। इसलिये मणिद्रव्यादिमयके अनुसार श्रीरामनामको 'विधिहरिहर' बाहुल्यमय कहा। (५) पं० रामकुमारजी 'विधिहरिहरमय' के भावपर यह श्लोक देते हैं—'रुद्रोऽग्निरुच्यते रेफो विष्णुः सोमो म उच्यते। तयोर्मध्ये गतो ब्रह्मा आकारो रविरुच्यते॥ रश्च रामेऽनिले वह्नौ रश्च रुद्रे प्रकीर्त्तितः।आकारस्तु पितामहो मश्च विष्णौ प्रकीर्त्तितः।'(एकाक्षर १-२) अर्थात् रुद्र और अग्नि रेफसे, विष्णु और सोम मकारसे और ब्रह्मा तथा सूर्य मध्यके आकारसे उत्पन्न होते हैं ।१। रकारसे राम, पवन, अग्नि और रुद्रका ग्रहण होता है। आकारसे पितामह (ब्रह्मा) और मकारसे विष्णुका ग्रहण होता है।

नोट—१ त्रिदेव त्रिगुणसे उत्पन्न हैं और तीनों गुण धारण किये हैं। रामनाम विधिहरिहरमय हैं। इससे यह शंका होती है कि 'रामनाम' भी त्रिगुणमय हैं। इसीलिये उत्तरार्धमें कहते हैं कि ये अगुण हैं, सबके कारण होते हुए भी सबसे पृथकु हैं, तीनों गुणोंसे परे हैं। (पं० रा० कु०)

'वेद प्रान सो' इति। (१) प्रान=सार, तत्त्व, आत्मा। श्रीरामनाम वेदके सार, तत्त्व, आत्मा हैं। यथा— 'एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा॥' (१।१०), 'धरे नाम गुरु हृदय बिचारी। बेद तत्त्व नृप तव सुत चारी॥' (१।१९८), 'त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोंकारः परात्परः॥' 'सहस्त्रशृङ्गो वेदात्मा शतशीर्षो महर्षभः।' 'संस्कारास्त्वभवन्वेदा नैतदस्ति त्वया विना।' (वाल्मीकीय युद्धकाण्ड सर्ग ११७ श्लोक १९, १८, २५। चतुर्वेदीके संस्करणमें यह सर्ग १२० है)

- (२) करुणासिन्धुजी 'रामनाम' को 'वेदप्राण' कहनेका भाव यह कहते हैं कि 'जैसे शरीरमें प्राण न रहनेसे शरीर बेकार हो जाता है, वैसे ही वेदकी कोई ऋचा, सूत्र, मन्त्रादिकी स्थिति बिना रामनामके पंचपदार्थ (रेफ, रेफका आकार, दीर्घाकार, हल् मकार, मकारका अकार) के हो ही नहीं सकती; क्योंकि सब स्वर-वर्णादि श्रीरामनामहीसे उत्पन्न हुए हैं, यथा—'वेदे व्याकरणे चैव ये च वर्णाः स्वराः स्मृताः। रामनाम्नैव ते सर्वे जाता नैवात्र संशयः॥' (महारामायण)
- (३) पुन: यों भी कहते हैं कि प्रणव (ओम्) वेदका प्राण है और ओम् श्रीरामनामके अंशसे सिद्ध होता है। यथा—'रामनाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। रूपं तत्त्वमसेश्चासौ वेदतत्त्वाधिकारिणः॥' अतएव रामनाम वेदके प्राण हुए। श्रीरामतापिनीकी 'जीवत्वेनेदमो यस्य' इस श्रुतिमें प्रणवकी उत्पत्ति विह्नबीजसे स्पष्टतः पायी जाती है। जैसे अग्निसे तपाये हुए पत्थरसे लोहेकी उत्पत्ति होती है वैसे ही विह्नबीजद्वारा व्याहृतियों (भूभुंवः स्वः) से प्रणवका आविष्कार होनेसे प्रणव इनका कार्य सिद्ध हो गया। (रा० ता० भाष्य)

नोट—२ 'श्रीरामनाम' षट् पदार्थ (र, रकारका अकार आ म मकारका अकार नाद) युक्त हैं, इनसे व्याकरणकी रीतिसे प्रणव सिद्ध होता है, संस्कृत व्याकरणके जाननेवाले प्रमाणसे समझ सकते हैं। प्रमाण यथा— 'रामनाम महाविद्या षड्भिर्वस्तुभिरावृतम्। ब्रह्मजीवमहानादैस्त्रिभिरन्यद्वदामि ते॥ स्वरेण बिन्दुना चैव

दिव्यया माययापि च। पृथक्त्वेन विभागेन साम्प्रतं शृणु पार्वति॥ परब्रह्ममयो रेफो जीवोकारश्च मस्य यः। रस्याकारो महानादो रायादीर्घस्वरात्मिका॥ मकारो व्यञ्जनं बिन्दुर्हेतुः प्रणवमाययोः। अर्द्धभागादुकारः स्यादकारान्नादरूपिणः॥ रकारो गुरुराकारस्तथा वर्णविपर्ययः। मकारं व्यञ्जनं चैव प्रणवं चाभिधीयते॥ मस्या सवर्णितं मत्वा प्रणवं नादरूपधृक्। अन्तर्भूतो भवेद्रेफः प्रणवं सिद्धिरूपिणी॥' (महारामायण श्रीशिववाक्य २९—३४)

वे० भू०—व्याकरणके नियमसे 'वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ' अर्थात् आगम, विपर्यय (निर्देश), विकार और नाश (लोप) ये चार क्रियाएँ वर्णोंकी होती हैं। महिष् पाणिनिने इसीलिये 'उणादयो बहुलम्।'(३।३।१) सूत्र लिखा है। इससे 'संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। कार्योद्विद्यादनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु।' अर्थात् नामोंमें अनुकूल धातु, उसके आगेके प्रत्यय आदि और उसके आगम, लोप आदि कार्यके अनुरूप किये जाते हैं। उणादिका यह शास्त्र है। इन नियमोंके कारण 'राम' शब्दसे 'ओम्' की निष्पत्तिके लिये जब 'राम' शब्दका वर्णच्छेद किया जायगा तो उसकी स्थिति होगी र् अ अ म् अ। इसके वर्ण-विपर्यय कर देनेसे अ अर् अ म् यह स्थिति होगी। 'अतो रोरप्लुतादप्लुते।'(६। १। ११३) इस सूत्रसे 'र्' का 'उ' विकार होगा। और 'अकः सवर्णे दीर्घः।' (६।१।१०१) इस सूत्रसे 'उलार' के प्रथमके दोनों 'अकार' का दीर्घ 'आ' होकर 'आद्गुणः।'(६।१।८७) इस सूत्रसे 'आ' और 'उ' दोनोंका विकार 'ओ' होकर 'एङःपदान्तादित।'(५।१।१०९) सूत्रसे अविशष्ट 'अ' का पूर्वरूप नाश होकर 'ओम्' निष्पन्न होगा। स्मरण रहे कि जिस प्रकार व्याकरण-शास्त्रके द्वारा 'राम' से 'ओम्' उत्पन्न होता है उस तरह 'ओम्' से 'राम' बननेकी कोई भी विधि व्याकरण नहीं प्रकट करता।

पं० शिवलाल पाठकजी कहते हैं कि प्रणव रामनामकी पंचकलाके संयोगसे बना है, क्योंकि प्रणवमें तारक, दण्डक, कुण्डल, अर्द्धचन्द्र और बिन्दु—ये पाँच कलाएँ हैं और 'राम' में रेफ भी है। यथा— 'बंदउँ श्री दोऊ वरण तुलसी जीवनमूर। लसे रसे एक एक के तार तार दोउ पूर॥ रिव आसा जो अतल से सो त्रयतारक राज। तुलसी दिक्षण दण्ड है बायें कुण्डल भ्राज॥ अर्ध चन्द्र ताके परे अमीकुण्ड पर पार। सप्त सुत्र शर ब्रह्म ए तुलसी जीवनसार।' (श्रीरामनामकलाकोष-मणिमयूख) (मा० म०)

पं० श्रीकान्तशरणजी 'राम' से 'ओम्' की सिद्धिके प्रकार यह देते हैं;—(१) 'जैसे 'राम' इस पदमें 'र, अ, अ, म्, अ' ये पाँच अक्षर हैं, उनमें वर्णविपर्यय करनेपर 'अ, र, अ, म्, अ' होता है, उसमें 'अतो रोरप्लुतादप्लुते' (पा० ६।१।११३) इस सूत्रसे 'र' का 'उ' हुआ और 'आद्गुणः' (पा० ६।१।८७) सूत्रसे 'अ, उ' के स्थानमें 'ओ' हुआ, और 'एङः पदान्तादित' (६।१।१०९) से द्वितीय 'अ' का पूर्वरूप और अन्तिम 'अ' का पृषोदरादित्वसे वर्णनाश होकर 'ओम्' बनता है।

(२) अथवा 'राम' शब्दकी प्रकृतिभूत 'रमु' धातुमें वर्णविपर्यय मानकर पूर्वोक्त 'अतोरोः—' से 'र' से 'उत्व' और उपर्युक्त 'आद्गुणः' से 'ओत्व' करनेपर 'ओम्' बनता है।'

उपर्युक्त दूसरे प्रकार (अर्थात् रम् धातुसे ओम्की उत्पत्ति सिद्ध करने) में लाघव-सा जान पड़ता है। परन्तु यह किस प्रमाणके आधारपर लिखा गया है, यह नहीं बताया गया। महारामायणमें एवं श्रीसीतारामनाम-प्रतापप्रकाशमें 'राम' नामसे प्रणवकी उत्पत्तिके प्रमाण पाये जाते हैं। इन्हीं प्रमाणोंके आधारपर (ऊपर दिये हुए चार प्रकारोंमेंसे) प्रथम, तृतीय और चतुर्थ प्रकारसे उसकी सिद्धि दिखायी गयी। इस प्रमाणसे रमु धातुसे प्रणवकी सिद्धि मानना उचित नहीं है। वैयाकरणोंसे धातुके विषयमें यह मालूम हुआ है कि केवल धातु (जबतक उससे 'तिडादि'कोई प्रत्यय नहीं किया जाता) का व्यवहार कभी नहीं होता। क्योंकि यद्यपि 'रमु क्रीडायाम्' ऐसा लिखा है तथापि जबतक उससे कोई प्रत्यय नहीं किया जाता तबतक उसका कोई अर्थ नहीं होता। अत: ऐसे वर्णसमुदायसे सार्थक प्रणवकी उत्पत्ति मानना कहाँतक उचित होगा? हाँ! यदि कोई प्रमाण मिले तो माननीय होगा।

वे॰ भू॰ पं॰ रामकुमारदासजीके प्रकारसे पं॰ श्रीकान्तशरणजीके प्रकारमें कुछ भेद देखकर मुझे इन सूत्रों आदिको व्याकरणाचार्योंसे समझनेकी आवश्यकता हुई। पण्डितोंके द्वारा जो मैं समझा हूँ वह यहाँ लिखता हूँ। (क) 'एङ: पदान्तादित' सूत्र वहीं लागू होता है जहाँ पदान्तमें 'ए' या 'ओ' होते हैं। प्रथम प्रकारमें केवल एक 'अ' और 'र' का परिवर्तन हुआ है। यद्यपि दो 'अ' के परिवर्तनकी अपेक्षा इसमें लाघव—सा जान पड़ता है परन्तु आगे 'र' का 'उ' और गुणसे 'ओ' हो जानेपर यहाँ 'एङ: पदान्तादित' लगाया गया है; परन्तु 'ओ' पदान्त न होनेसे यह सूत्र यहाँ नहीं लग सकता। अत: इससे 'ओम्' की सिद्धि नहीं होती। अत: तीसरा प्रकार इससे कुछ ठीक जान पड़ता है; क्योंकि वहाँ दो 'अ', 'र' के प्रथम परिवर्तित किये गये हैं; अत: वहाँ 'एङ: पदान्तादित' की आवश्यकता नहीं पड़ी। (ख) 'अतो रोरप्लुतादप्लुते' सूत्रसे दोनों प्रकारोंमें 'र' व 'र्' का 'उ' किया गया है परन्तु यह सूत्र यहाँ नहीं लगता। जहाँ 'ससजुषो रुः' आदि सूत्रोंसे रु आदेश (अक्षर-परिवर्तन) होता है उसी 'रु' के 'र' का 'उ' होता है। यहाँका 'र' वा 'र्' 'रु' का नहीं है; वह तो रुमु धातुका है। अत: यह सूत्र यहाँ नहीं लगता।

पं॰ श्रीकान्तशरणजीके प्रथम प्रकारमें एक बड़ी भारी त्रुटि यह भी है कि उसमें 'राम' नामके खण्डोंमें प्रथम खण्ड 'र' अर्थात् अकारयुक्त रेफ है और उसीका विपर्यय और उत्व किया गया है। परन्तु उत्व तो केवल रेफका होता है।

नोट-३ (क) महारामायणके उपर्युक्त प्रमाणके अनुसार श्रीरामनामकी छ: कलाएँ ये हैं। र अ आ म् अ नाद। प्रणवकी सिद्धि करनेमें इसके अनुसार ही पाँचों खण्ड लेना प्रामाणिक होगा। यद्यपि 'राम' नाममें पूर्वाचार्योंने पाँच या छ: कलाएँ मानी हैं तथापि 'राम' से 'ओम्' की सिद्धि करते समय यह आवश्यक नहीं है कि उसके सब खण्ड अलग-अलग किये जायँ। जितने वर्ण देखनेमें आते हैं (र्, अ, म्, अ) इतने खण्डोंसे ही हमारा काम चल जाता है, अत: उतने ही खण्ड करना उचित है। ऐसा करनेसे 'र्' और 'आ' का परिवर्तन, 'र्' का 'उ'; फिर 'आ' 'उ' का 'ओ' और अन्तिम 'अ' का लोप होनेसे 'ओम्' सिद्ध होता है। '**आद्गुणः,' 'अकः सवर्णे दीर्घः**' ये दो सूत्र छोड़कर अन्य प्रायः सब काम (वर्ण-परिवर्तन, 'उ', अन्तिम आका लोप आदि) 'पृषोदरादित्त्व' से कर लेना चाहिये। यथा— 'रकारार्थो रामः सगुणपरमैश्वर्यजलिधर्मकारार्थो जीवस्सकलिविधकैंकर्यनिपुणः। तयोर्मध्याकारो युगलमथसम्बन्धमनयोरनन्यार्हं ब्रूते त्रिनिगमरूपोऽयमत्लः ॥' (श्रीराममन्त्रार्थ) इसमें 'राम' नामकी तीन ही कलाओं 'र्, आ, म्' को लेकर मन्त्रार्थ किया गया है और प्रमाण नोट २ में आ चुके हैं। (ख) 'पृषोदरादित्त्व' इति। पाणिनिजीका एक सूत्र है 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्।' (६।३।१०९) पृषोदरप्रकाराणि शिष्टैर्यथोच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः।' अर्थात् पृषोदर आदि शब्द जैसे शिष्ट लोगोंने कहे हैं वैसे ही वे ठीक हैं। तात्पर्य कि जो शब्द जिस अर्थमें प्रसिद्ध है उससे वही अर्थ सिद्ध होगा। इस सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर पाणिनिके धातु-सूत्र आदि यथासम्भव काममें लाकर जहाँ न बनता हो वहाँ अपनी ओरसे वर्ण परिवर्तन, अन्य वर्ण-ग्रहण, लोप आदि जो आवश्यक हो, कर लें। यथा—'पृषत उदर'= पृषोदर, वारिवाहक=बलाहक, 'हिंसि' धातुसे सिंह इत्यादि। (ग) श्रीरामनाममें छ: कलाएँ महारामायणके उपर्युक्त श्लोकोंमें बतायी गयी हैं और प्रणवमें भी छ: कलाएँ श्रीरामतापनीयोपनिषद् उत्तरार्ध द्वितीय कण्डिका मन्त्र ३ में बतायी गयी हैं। इस तरह कलाओंकी संख्या भी समान है। परन्तु उपर्युक्त श्रीरामनामसे प्रणवकी सिद्धिके प्रकारोंमें केवल पाँच, चार अथवा तीन ही कलाएँ दिखायी गयी हैं। ऐसी अवस्थामें यह शंका हो सकती है कि 'दोनोंकी कलाओंमें वैषम्य होनेसे उनके अर्थोंमें त्रृटि होनेकी सम्भावना है।' इसका समाधान यह हो सकता है कि प्रणवकी सिद्धिके लिये 'श्रीराम' नामके जो खण्ड दिखाये गये हैं, उनमेंसे किसी-किसी खण्डमें यथासम्भव दूसरी कलाका प्रवेश समझना चाहिये और जिस कलाका लोप दिखाया गया है यद्यपि वह सुननेमें नहीं आती है तथापि अर्थ करते समय उसका भी अर्थ किया जायगा। इस तरह कला और अर्थमें—दोनोंमें समानता होती है। दूसरा समाधान यह है कि महर्षियोंने प्रणवकी भी एकसे लेकर अनेक कलाएँ मानी हैं। श्रीमत्स्वामिहंसस्वरूपनिर्मित 'मन्त्रप्रभाकर' (मुजफ्फरपुर त्रिकृटीविलासयन्त्रालयमें मुद्रित) में लिखा है

कि वाष्कल्य ऋषिके अनुयायी एकमात्रा, साल और काइत्यके मतावलम्बी दो मात्रा, देवर्षि नारदके ढाई मात्रा, मौण्डल और माण्डूक्य आदिके तीन मात्रा और कोई साढ़े तीन, पराशरादि चार, भगवान् विसष्ठ साढ़े चार मात्रा मानते हैं इत्यादि। इस प्रकार जहाँ जितनी मात्राएँ 'ओम्' की लेंगे वहाँ उतनी ही 'राम' नामकी लेंगे। इस तरह भी शंका नहीं रहती।

नोट—४ पं० रामकुमारजी 'सो' का अर्थ 'सम' करते हुए लिखते हैं कि 'रामनाम प्रणव सम है, ओम्के तीन अक्षरोंसे तीन देवता हैं और रामनामसे भी। दोनों ब्रह्मरूप हैं। यथा, 'ओमित्यक्षरं ब्रह्म', 'तारकं ब्रह्म संज्ञकम्'। प्रणवसे त्रिदेवकी उत्पत्तिका प्रमाण, यथा—'अकारः प्रणवे सत्वमुकारश्च रजोगुणः। तमो हलमकारः स्यात्त्रयोऽहंकारमुद्भवः।' (महारामायण)

नोट—५ रामनामको 'अनूपम' कह रहे हैं और पूर्वार्द्धमें कहा है कि 'बेद प्रान' (प्रणव) सम है। यह परस्पर विरोध है। जब एक समता हो गयी तो उपमारहित कैसे कह सकते हैं? लाला भगवानदीनजी इसके उत्तरमें कहते हैं कि इस अर्धालीका ठीक अर्थ 'अर्थ ३' है जो ऊपर दिया गया है। वे कहते हैं कि साहित्यरीतिसे इस अर्धालीमें उपमालंकार है। प्रथम चरणमें पूर्णोपमा है जिसमें 'राम' उपमेय, 'बेद प्रान' (ओऽम्) उपमान, 'सो' वाचक, और 'बिधिहरिहरमय' धर्म है। 'अनूपम' शब्द 'राम' शब्दका विशेषण नहीं है, वरं च गुणनिधानमें आये हुए 'गुण' शब्दका विशेषण है। इस प्रकार भी उपर्युक्त शंका निर्मूल हो जाती है। (प्रोफे॰ दीनजी)

दोहावलीकी भूमिकामें प्रोफे॰ दीनजी लिखते हैं कि 'बंदउँ नाम राम' से 'कालकुट फल दीन्ह अमी को' तककी चौपाइयोंमें 'रामनाम' के श्रेष्ठतम होनेके प्रमाण उपस्थित किये हैं। इस उद्धरणकी पहली चौपाई ('*बंदउँ*' से 'गुणनिधान सो' तक) दार्शनिक छानबीनसे ओत-प्रोत है। 'राम' शब्दकी बहुत ही ऊँची श्रेष्ठता है। हमारे वेदोंमें 'ॐ' ही ईश्वरका नाम और रूप जो किहये सो माना गया है और इसी ॐ- में समस्त संसारकी सृष्टि प्रच्छन है, अर्थातु 'ॐ' शब्दपर यदि गम्भीर दुष्टिसे विचार किया जाय तो इसीके विस्तार और खण्ड आदिसे संसारकी समस्त वस्तुओंका प्रादुर्भाव हुआ है। सभी इसके रूपान्तर-मात्र हैं। यही 'ॐ' 'राम' का या 'राम' 'ॐ' का विपर्ययमात्र है, अन्य कुछ भी नहीं। (पर, 'राम' 'ओम्' का विपर्ययमात्र है, इसमें सन्देह है। श्रीहरिदासाचार्यजीका भाष्य एवं वे० भू० पं० रा० कु० जीका लेख देखिये।) इसी विपर्ययकी सिद्धिके अनन्तर और सभी बातें स्वयं संगत और अर्थानुकूल हो जायँगी। 'ॐ' को दूसरे प्रकार 'ओम्' रूपमें लिखते हैं। यह रूप उक्त 'ॐ' का अक्षरीकृत रूप ही है। दूसरा कुछ नहीं। अब यह दर्शाना चाहिये कि 'ओम्' और 'राम' एक ही हैं, तभी 'बेद प्रान' लिखना सार्थक होगा। सन्धिक नियमानुसार 'ओम्' का 'ओ' 'अ:' के विसर्गका रूप परिवर्तनमात्र है। इस विसर्गके दो रूप होते हैं, एक तो यह किसी अक्षरकी सन्निद्धिसे 'ो' हो जाता है और दूसरे 'रु' होता है। यदि विसर्गका रूपान्तर 'रि' न करके 'रु' किया जाय तो 'अ रु म्' ही 'ओम्' का दूसरा रूप हुआ। अब इन अक्षरोंके विपर्ययसे राम स्वतः बन जायगा। अ र् म् को यदि 'र् अ म्' ढंगसे रखें और 'र्', 'म्' व्यंजनोंको स्वरान्त मानें तो 'राम' बन जाता है।\* हमारे विचारसे उक्त चौपाइमें '*बेद प्रान सो* ' का यही भाव है। जब 'राम' 'ॐ' का रूपान्तरमात्र है तो फिर वह विधिहरिहरमय भी है। वेदमें ब्रह्मा, विष्णु

<sup>\*</sup> इसी प्रकार 'राम' से भी 'ॐ' सिद्ध होता है। 'राम' और 'ॐ' का परस्पर विपर्यय इस प्रकार है। (लाला भगवानदीनजीके मतसे—)

राम=र्अम | ॐ=ओं अर्म | अोम् अ:म | अ:म ओं | रअम ॐ | राम

और शिवकी उत्पत्ति 'ॐ' से ही मानी गयी है और दार्शनिक इन्हें ब्रह्मका औपाधिक नाम ही मानते हैं अर्थात् ब्रह्म ही सृष्टि करते समय ब्रह्मा, पालन करते समय विष्णु और संहार करते समय शिव नामसे विहित होता है। सुतरां ब्रह्मके नामोंमें 'राम' एक मुख्य नाम हुआ।

इस शंकाका समाधान पं० रामकुमारजी यों करते हैं कि (क) समता एकदेशीय है, वह एक देश यह है कि दोनों त्रिदेवमय हैं। सब देशोंमें प्रणव रामनामके समान नहीं है क्योंकि रामनाम भगवान्के दिव्य गुणोंके निधान सम हैं। पुन:, (ख) इस तरह भी कह सकते हैं कि त्रिदेवके उत्पन्न करनेके लिये गुणिनधान हैं और स्वयं अगुण हैं। (पं० रामकुमार) वेदप्राणका अर्थ प्रणव न लेनेसे यह शंका ही नहीं रह जाती। प्राण=जीवन, सर्वस्व। सो=वह।

नोट—६ 'अगुन अनूपम गुनिधान सो' इति। (क) अगुन और अनूपम कहकर जनाया कि सब नामोंमें यह परम उत्तमोत्तम है। (अर्धाली १ में सर्वश्रेष्ठता दिखा आये हैं।) 'गुनिधान' कहकर जनाया कि इसमें अनन्त दिव्य गुण हैं। यह ज्ञान, विज्ञान और प्रेमापरा भक्ति आदिका रूप ही है। यथा—'विज्ञानस्थो रकारः स्यादकारो ज्ञानरूपकः। मकारः परमा भक्ती रमु क्रीडोच्यते ततः॥'(महारामायण ५२। ५२) (ख) मानस—अभिप्राय–दीपककार लिखते हैं कि 'अनल भानु शिश ब्रह्म हिर, हर ओंकार समेत। ब्रह्म जीव माया मनिहं भिन्न भिन्न सिख देत॥'(३२) अर्थात् इस चौपाईमें श्रीरामनामको अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, त्रिदेव, प्रणव, ब्रह्म, जीव, माया इन दसोंका कारण या तद्रूप कहा है। इसका कारण यह है कि इन दसोंका उपकार मनपर है। ये दसों मनको शिक्षा देते रहते हैं। अग्नि आदि पालन–पोषणमें सहायक, त्रिदेव उत्पत्ति, पालन और संहारद्वारा जीवोंका कल्याण करते, प्रणव वेदको सत्तावान् करके सृष्टिका रक्षक, निर्गुण ब्रह्म जीवके साथ रहकर इन्द्रिय आदि सबको सचेत करता है और विद्या माया–भक्ति–मुक्तिके मार्गपर लगाती है। इनका उपकार मनपर है। श्रीरामनामकी उपासना करनेसे इन दसोंके उपकारका बदला चुक जायगा। यह शिक्षा 'कारण' कहकर दे रहे हैं।

नोट—७ कोई-कोई यहाँ यह शंका करते हैं कि 'विधिहरिहर' तो सृष्टिके कर्ता हैं, इनको पहले कहना चाहिये था सो न करके अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाको पहले कहा, यह क्यों? समाधान यह है कि आग, सूर्य, चन्द्रमाके गुण, स्वरूप और प्रभाव सब कोई प्रत्यक्ष देखते हैं, इससे उनका हेतु कहनेसे श्रीरामनामका प्रताप शीघ्र समझमें आ जायेगा। विधिहरिहर दिखायी नहीं देते और यद्यपि ये ही जगत्के उत्पत्ति, पालन, संहारकर्ता हैं तथापि इन्हें इन सबका कर्ता न कहकर लोग माता-पिताको पैदा व पालन करनेवाला और रोगको मृत्युका कारण कहते हैं। जैसे सूक्ष्म रीतिसे विधिहरिहर उत्पन्न, पालन, संहार करते हैं, वैसे ही गुप्त रीतिसे ये नामके अंग हैं, अतएव पीछे कहा।

### महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी मुकुति हेतु उपदेसू॥ ३॥

अर्थ—रामनाम महामन्त्र है जिसे श्रीशिवजी जपते हैं और जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है॥३॥ नोट—१ इस चौपाईमें ग्रन्थकारने स्पष्ट बता दिया है कि (क) रामनाम ही महामन्त्र है। इसके प्रमाण बहुत हैं। यथा—'यत्प्रभावं समासाद्य शुको ब्रह्मिषंसत्तमः। जपस्व तन्महामन्त्रं रामनाम रसायनम् ॥' (शुकपुराण), 'सप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रमकारकाः। एक एव परो मन्त्रः श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्॥' (सारस्वततन्त्रे श्रीशिवोवाच), 'बीजमंत्र जिपये सोई जो जपत महेस।' (वि० १०८), 'अंशांशै रामनाम्त्रच त्रयः सिद्धा भवन्ति हि। बीजमोंकारसोऽहं च सूत्रमुक्तिमिति श्रुतिः॥', 'इत्यादयो महामन्त्रा वर्तन्ते सप्तकोटयः। आत्मा तेषां च सर्वेषां रामनामप्रकाशकः॥' (महारामायण ५२। ३९) अर्थात् प्रणव आदि सात करोड़ महामन्त्रोंके स्वरूप श्रीरामनामहीसे प्रकाशित होते हैं। श्रीरामनामका महामन्त्र होना इससे भी सिद्ध है कि ये महा अपावनको भी पावन करते हैं और स्वयं पावन बने रहते हैं, शुद्ध-अशुद्ध, खाते-पीते, चलते-फिरते, शौचादि क्रिया करते समय भी यहाँतक कि शव (मुर्दे) को कन्धेपर लिये हए भी उच्चारण करनेसे मंगलकारी

ही होते हैं। इसमें किसी विधिकी आवश्यकता नहीं। 'भाय कुभाय अनख आलसहू', उलटा-पलटा-सीधा यहाँतक कि अनजानमें भी उच्चारण स्वार्थपरमार्थका देनेवाला है। अन्य मन्त्रोंमें जपकी विधि है, अनेक प्रकारके अनुष्ठान करनेपर भी वे फलें या न फलें, परन्तु रामनाम दीक्षा बिना भी ग्रहणमात्रसे फल देता है; अन्य मन्त्रोंके अशुद्ध जपसे लाभके बदले हानि पहुँचती है। (ख) इसीको शिवजी जपते हैं। यथा—'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥'(१।१०८) 'उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥' (१।१०) 'श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा।' (कि० मं० २) इत्यादि। (ग) श्रीशिवजी रामनामहीको जीवोंके कल्याणार्थ उपदेश करते हैं। (देखिये नोट ५)

नोट—२ रामनामका माहात्म्य कहनेमें प्रथम महेशजीहीकी साक्षी देते हैं। माहात्म्यका वर्णन इन्हींसे प्रारम्भ किया क्योंकि—(क) शिवजी उपासकोंमें शिरोमणि हैं, इनके समान नामका प्रभाव दूसरा नहीं जानता। यथा—'नाम प्रभाव जान सिव नीको', 'महिमा राम नाम कै जान महेस।' (बरवै० ५३) (ख) वैष्णवोंमें ये अग्रगण्य हैं। यथा—'वैष्णवानां यथा शम्भुः' (भा० १२। १३। १६) (पं० रामकुमारजी)। (ग) जो इनका सिद्धान्त होगा वह सर्वोपिर माना जायेगा। (करु०)

नोट—३ 'महेसू'इति। महेश नाम देकर यह प्रमाणित करते हैं कि ये देवताओं के स्वामी हैं, महान् समर्थ हैं। जब ये महेश ही उस नामको जपते हैं तो अवश्य ही महामन्त्र होगा, क्योंकि बड़े लोग बड़ी ही वस्तुका आश्रय लेते हैं।

नोट—४ इस चौपाईमें दो बातें दिखायी हैं, एक यह कि सर्व-समर्थ महेशजी स्वयं जपते हैं और दूसरे यह कि दूसरोंको उपदेश भी देते हैं।

नोट-५ 'कासी मुकुति हेतु उपदेसू' इति। मरते समय श्रीरामनामहीका उपदेश जीवोंको करते हैं, तब मुक्ति होती है, यथा—'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करउँ बिसोकी॥'(१।११९), 'देत परम पद कासीं किर उपदेस ॥'(बरवै० ५३), 'बेदहूँ पुरान कही, लोकहूँ बिलोकिअत, रामनाम ही सों रीझें सकल भलाई है। कासीहूँ मरत उपदेसत महेसु सोई, साधना अनेक चितई न चित लाई है॥' (क॰ ७। ७४), 'जासु नाम बल संकर कासी। *देत सबिह सम गित अबिनासी ॥* '(४।१०), 'अहं भवन्नामगृणन्कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या । मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव रामनाम॥' (अ० रा० यु० १५। ६२), 'पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनिस सततं तारकं ब्रह्मरूपम्। जल्प्यं जल्प्यं प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले वीथ्यां वीथ्यामटित जटिल: कोऽपि काशीनिवासी॥' (स्कन्ध पु॰ काशीखण्ड) अर्थात्, मैं आपके नामके गुणोंसे कृतार्थ होकर काशीमें भवानीसहित रहता हूँ और मरणासन्न प्राणियोंकी मुक्तिके लिये उनके कानमें आपका मन्त्र 'राम' नाम उपदेश करता हूँ। (अ० रा०) तारक ब्रह्मरूप (श्रीरामजी) का मनमें ध्यान करो, सुन्दर श्रीरामनामको कानरूपी दोनेद्वारा बारम्बार पियो और प्राणियोंके अन्तकालसमय उनके कानोंमें सुन्दर रामनामको सुनाइये। काशीकी गली-गलीमें कोई काशीनिवासी (श्रीशिवजी) ऐसा कहता हुआ विचरता है। (काशीखण्ड) पुनश्च यथा—'रामनाम्ना शिवः काश्यां भूत्वा पुतः शिवः स्वयम्। स निस्तारयते जीवराशीन्काशीश्वरस्सदा॥' (शिवसंहिता २। १४) अर्थात् रामनामसे काशीश्वर शिवजी स्वयं पवित्र होकर नित्य अनन्त जीवोंको तारते हैं। पुन: यथा—'द्व्यक्षरे याचमानाय मह्यं शेषे ददौ हरि:। उपदिशाम्यहं काश्यां तेऽन्तकाले नृणां श्रुतौ॥ 'रामेति तारकं मन्त्रं तमेव विद्धि पार्वति।' (आ० रा० यात्राकाण्ड सर्ग २। १५-१६) अर्थात् बाँटमें जो दो अक्षर बचे थे वह मैंने भगवान्से माँग लिये, वही 'राम' यह तारक-मन्त्र मैं जीवोंके अन्तकालसमय उनको उपदेश करता हूँ।

नोट—६ अर्थ—२ 'काशीमें सब जीवोंके मुक्ति उपदेशहेतु (लिये) शिवजी जिस महामन्त्रको सदा जपते हैं।' (बाबा हरीदासजी)

मुक्तिका उपदेश देनेके लिये स्वयं सदा उसे जपनेका तात्पर्य यह है कि यदि स्वयं रामनाम न ग्रहण करें तो उनका उपदेश (जिस जीवको वह नाम-उपदेश किया जा रहा है उसको) कुछ भी काम नहीं कर सकता। जैसा ही जो नामरिसक नामजापक होगा, वैसा ही उसका उपदेश लगेगा और वैसा ही नामप्रतापसे काम चलेगा। पद्मनाभजी, नामदेवजी और गोस्वामीजीकी कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं। (बाबा हरीदासजी)

नोट-७ यहाँ 'प्रथम सम अलंकार' है।

नोट-८ श्रीरामतापिनीयोपनिषद्में श्रीरामतारक षडक्षर मन्त्रका कानमें उपदेश करना कहा गया है। यथा—'क्षेत्रेऽस्मिस्तव देवेश यत्र कुत्रापि वा मृताः । कुमिकीटादयोऽप्याशु मुक्ताः सन्तु न चान्यथा॥', अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां मुक्तिसिद्धये। अहं सन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु॥', त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम्। जीवन्तो मन्त्रसिद्धाः स्युर्मुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते॥, मुमुर्षोर्दक्षिणं कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्। उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव॥' (रा॰ उ॰ ता॰४-५, ७-८) अर्थात् हे महादेव ! तुम्हारे इस क्षेत्रमें कृमिकीटादि कहीं भी यदि मृत्यु पावेंगे वे मुक्त हो जायँगे। आपके इस काशीपुरीमें लोगोंकी मुक्तिके लिये हम प्रतिमाओंमें प्रतिष्ठित रहेंगे। तुमसे या ब्रह्माजीसे जो षडक्षरमन्त्र प्राप्त करते हैं वे मुझको प्राप्त होते हैं। जो मर रहा है उसके दक्षिण कानमें हमारा मन्त्र उपदेश करनेसे उसकी मुक्ति हो जायगी। और, गोस्वामीजी यहाँ तथा और भी अनेक स्थलोंपर 'राम' नामका उपदेश करना चाहते हैं। तथा अध्यात्मरा०, आनन्दरा०, काशीखण्ड और शिवसंहिता आदिमें भी रामनामका ही उपदेश करना कहा गया है। (नोट ५ देखिये) इन दोनोंका समन्वय कुछ महात्मा इस प्रकार करते हैं कि षडक्षर श्रीरामनामके बीज और श्री 'राम' नाममें अभेद है। उसपर कुछ महात्माओंका मत है कि मन्त्र अथवा बीजका जो अर्थ बताया जाता है उसका और रामनामके जो अर्थ बताये जाते हैं उनका मेल नहीं होता; अतएव समन्वय इस प्रकार ठीक होगा कि षडक्षरमन्त्रका मूलतत्त्व श्री 'राम' नाम है, इसलिये श्रीरामतापनीयोपनिषद्वाक्य और गोस्वामीजीके तथा अध्यात्मादि रामायणोंके वाक्योंमें विरोध नहीं है। मन्त्र और नाममें अभेद है, इसकी पुष्टि मत्स्यपुराणके 'सर्वेषां राममन्त्राणां श्रेष्ठं श्रीतारकं **परम्। षडक्षरमनुसाक्षात्तथा युग्माक्षरं वरम्॥'** (श्रीसीतारामनाम प्र० प्र० ६९। अर्थात् समस्त राममन्त्रोंमें षडक्षर तथा दोनों अक्षर तारक हैं, अत: अत्यन्त श्रेष्ठ हैं) इस श्लोकसे भी होती है। मन्त्र और नाम दोनोंको 'तारक' कहा जाता है। मन्त्र तो तारक प्रसिद्ध ही है। नाम तारक है, यह श्रीरामस्तवराजमें स्पष्ट कहा है। यथा— 'श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्। ब्रह्महत्यादिपापघ्नमिति वेदविदो विदुः।'(५) अर्थात् श्रीराम (नाम) परम जाप्य है, तारक है और ब्रह्मसंज्ञक है तथा ब्रह्महत्यादि पापोंका नाशक है, वेदोंके ज्ञाता इसे जानते हैं। सम्भवतः षडक्षर और नाममें अभेद मानकर ही अन्यत्र उपनिषद् और पुराणोंमें केवल 'तारक' शब्दका ही प्रयोग किया गया, षडक्षर अथवा युग्माक्षरका उल्लेख नहीं किया गया। यथा—'अत्र हि जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे।' (जाबालो॰ १), 'यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः। व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तत्रैव ह्यविमुक्तये॥' (पद्मपु॰ स्वर्गखण्ड ३३। ४७), 'भगवानन्तकालेऽत्र तारकस्योपदेशतः। अविमुक्ते स्थितान् जन्तुन्मोचयेन्नात्र संशयः॥' (स्कन्दपु० काशीखण्ड ५। २८)

#### महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ ४॥

अर्थ—जिस (श्रीरामनाम) की महिमा श्रीगणेशजी जानते हैं। श्रीरामनामहीके प्रभावसे (वे सब देवताओंसे) पहले पूजे जाते हैं॥ ४॥

#### श्रीगणेशजीकी कथा

पुराणान्तर्गत ऐसी कथा है कि (१) शिवजीने गणेशजीको प्रथम पूज्य करना चाहा, तब स्वामिकार्त्तिकजीने आपित्त की कि हम बड़े भाई हैं, यह अधिकार हमको मिलना चाहिये। श्रीशिवजीने दोनोंको ब्रह्माजीके पास न्याय कराने भेजा। [पुन: यों भी कहते हैं कि (२) एक बार ब्रह्माजीने सब देवताओंसे पूछा कि

तुममेंसे प्रथम पूज्य होनेका अधिकारी कौन है; तब सब ही अपने-अपनेको प्रथम पूजनेयोग्य कहने लगे। आपसमें वादिववाद बढ़ते देख] ब्रह्माजी बोले िक जो तीनों लोकोंकी परिक्रमा सबसे पहले करके हमारे पास आवेगा वही प्रथम पूज्य होगा। स्वामिकार्त्तिकजी मोरपर अथवा सब देवता अपने-अपने वाहनोंपर परिक्रमा करने चले। गणेशजीका वाहन मूसा है। इससे ये सबसे पीछे रह जानेसे बहुत ही उदास हुए। उसी समय प्रभुकी कृपासे नारदजीने मार्गहीमें मिलकर उन्हें उपदेश किया कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 'श्रीरामनाम' के अन्तर्गत है। तुम 'राम' नामहीको पृथ्वीपर लिखकर नामहीकी परिक्रमा करके ब्रह्माजीके पास चले जाओ। इन्होंने ऐसा ही किया। अन्य सब देवता जहाँ-जहाँ जाते, वहाँ ही अपने आगे मूसाके पैरोंके चिहन पाते थे। इस प्रकार गणेशजी श्रीरामनामके प्रभावसे प्रथम पूज्य हुए।

कथा (१) शैवतन्त्रमें कही जाती है और कथा (२) पद्मपुराणमें।

प्रथम दो संस्करणोंमें हमने यह कथा दी थी और टीकाकारोंने इसे टीकाओंमें लिया भी है। परन्तु हमें पद्मपुराणमें यह कथा अभीतक नहीं मिली।

श्रीगणेशजीने गणेशपुराणमें श्रीरामनामके कीर्त्तनसे अपना प्रथम पूज्य होना कहा है और यह भी कहा है कि उस 'राम' नामका प्रभाव आज भी मेरे हृदयमें विराजमान एवं प्रकाशित है। उसमें जगदीश्वरका इनको रामनामकी महिमाका उपदेश करना कहा है। प्रमाण—'रामनाम परं ध्येयं ज्ञेयं पेयमहर्निशम्। सदा वै सिद्धिरित्युक्तं पूर्वं मां जगदीश्वरै:॥' 'अहं पूज्यो भवल्लोके श्रीमन्नामानुकीर्तनात्॥' (सी० रा० नाम प्र० प्र०), 'तदादि सर्वदेवानां पूज्योऽस्मि मुनिसत्तम। रामनामप्रभा दिव्या राजते मे हृदिस्थले॥' (वै०)

पद्मपुराणसृष्टिखण्डमें श्रीगणेशजीके प्रथम पूज्य होनेकी एक दूसरी कथा (जो व्यासजीने संजयजीसे कही है। यह है कि श्रीपार्वतीजीने पूर्वकालमें भगवान् शंकरजीके संयोगसे स्कन्द और गणेश नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया। उन दोनोंको देखकर देवताओंकी पार्वतीजीपर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृतसे तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पार्वतीजीके हाथमें दिया। मोदक देखकर दोनों बालक उसे मातासे माँगने लगे। तब पार्वतीजी विस्मित होकर पुत्रोंसे बोलीं—'मैं पहले इसके गुणोंका वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदकके सूँघनेमात्रसे अमरत्व प्राप्त होता है और जो इसे सूँघता वा खाता है वह सम्पूर्ण शास्त्रोंका मर्मज्ञ, सब तन्त्रोंमें प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान्, ज्ञान-विज्ञानके तत्त्वको जाननेवाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं। पुत्रो! तुममेंसे जो धर्माचरणके द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आयेगा, उसीको मैं यह मोदक दूँगी। तुम्हारे पिताकी भी यही सम्मित है।'

माताके मुखसे ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कन्द मयूरपर आरूढ़ हो तुरन्त ही त्रिलोकीके तीथोंकी यात्राके लिये चल दिये। उन्होंने मुहूर्त्तभरमें सब तीथोंका स्नान कर लिया। इधर लम्बोदर गणेशजी स्कन्दसे भी बढ़कर बुद्धिमान् निकले। वे माता-पिताकी परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नताके साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये। क्योंकि माता-पिताकी परिक्रमासे सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। यथा—'सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता। मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्॥ मातरं पितरंचैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम्। प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥' (पद्मपु० सृष्टिखण्ड ४७। ११। १२) फिर स्कन्द भी आकर खड़े हुए और बोले, 'मुझे मोदक दीजिये'। तब पार्वतीजी बोलीं, समस्त तीथोंमें किया हुआ स्नान, देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोंका अनुष्ठान तथा सब प्रकारके सम्पूर्ण व्रत, मन्त्र, योग और संयमका पालन ये सभी साधन माता-पिताके पूजनके सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिये यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गुणोंसे भी बढ़कर है। अतः देवताओंका बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेशको ही अर्पण करती हूँ। माता-पिताकी भिक्तके कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञमें सबसे पहले पूजा होगी। महादेवजी बोले, 'इस गणेशके ही अग्रपूजनसे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों'।

यह कथा 'पूर्वकाल' किसी कल्पान्तरकी होगी। अथवा श्रीशिवजीने यहाँ आशीर्वादमात्र दिया जो आगे कुछ काल बाद श्रीरामनामके सम्बन्धसे सफल हुआ।

नोट—यहाँ 'प्रत्यक्ष प्रमाण अलंकार है, कही हुई बात सब जानते हैं।

#### जान आदिकवि नाम प्रतापू<sup>१</sup>। भयउ सुद्ध करि<sup>२</sup> उलटा जापू॥ ५॥

अर्थ—आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी श्रीरामनामका प्रताप जानते हैं (कि) उलटा नाम जपकर शुद्ध हो गये॥५॥ महर्षि वाल्मीकिजीकी कथा—आप प्रचेता ऋषिके बालक थे। बचपनहीमें भीलोंका संग हो जानेसे उन्हींमें आपका विवाह भी हुआ, ससुरालहीमें रहते थे, पूरे व्याधा हो गये, ब्राह्मणोंको भी न छोड़ते थे, जीवहत्या करते और धन-वस्त्रादि छीनकर कुटुम्ब पालते। एक बार सप्तर्षि उधरसे आ निकले, उनपर भी हाथ चलाना चाहा। ऋषियोंके उपदेशसे आपकी आँखें खुलीं। तब दीनतापूर्वक उनसे आपने अपने उद्धारका उपाय पूछा, उन्होंने 'राम-राम' जपनेको कहा। पर 'राम-राम' भी आपसे उच्चारण करते न बना, तब ऋषियोंने दया करके इनको 'मरा-मरा' जपनेका उपदेश किया। इनका विस्तृत वृत्तान्त दोहा ३ (३) और सोरठा १४ 'बंदउँ मृनिपदकंज ' में दिया जा चुका है।

नोट—१ 'जान नाम प्रतापू' इति। उलटा नाम जपनेका यह फल प्रत्यक्ष देखा कि व्याधासे मुनि हो गये, ब्रह्मसमान हो गये, फिर ब्रह्माजीके मानस पुत्र हुए। 'मरा-मरा' जपका यह प्रताप है, तब साक्षात् 'राम-राम' जपनेका क्या फल होगा, कौन कह सकता है? अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ६ में उलटे नामजपका प्रमाण है। यथा—'राम त्वन्नाममिहमा वर्ण्यते केन वा कथम्। यत्प्रभावादहं राम ब्रह्मिक्त्वमवाप्तवान्॥'(६४) अर्थात् हे राम! आपके नामके प्रभावसे ही में ब्रह्मित्व पदवीको प्राप्त हुआ, इस नामकी मिहमा कोई कैसे वर्णन कर सकता है। पुनश्च यथा— 'इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम्। एकाग्रमनसात्रैव मरेति जप सर्वदा ॥' (८०) अर्थात् सप्तिषियोंने आपके नामाक्षरोंको उलटा करके मुझसे कहा कि तू यहीं रहकर एकाग्रचित्तसे सदा 'मरा-मरा' जपा कर। क्ष्य स्वयं उलटा नाम जपनेका प्रताप देखा, इसीसे 'जान नाम प्रतापू कहा।

नोट—२ 'भयउ सुद्ध किर उलटा जापू' इति। (क) मरा-मरा जपकर उसी शरीरमें व्याधासे मुनि हो गये। वाल्मीकि मुनि नाम हुआ। यथा—'उलटा नाम जपत जग जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥' (२। १९४), 'महिमा उलटे नामकी मुनि कियो किरातो।' (विनय० १५१), 'रामु बिहाइ 'मरा' जपतें बिगरी सुधरी किबकोकिलहू की।' (क० ७। ८९), 'जहाँ बालमीकि भए ब्याधते मुनिंदु साधु मरा मरा, जपे सिख सुनि रिषि सातकी।' (क० ७। १३८)

नोट—३ उलटे नामके जपसे शुद्ध होना कहकर सूचित किया कि (१) जितने मन्त्र हैं, यदि वे नियमानुसार शुद्ध-शुद्ध न जपे जायँ तो लाभके बदले विघ्न और हानि ही होती है। परन्तु रामनाम ऐसा है कि अशुद्धका तो कहना ही क्या, उलटा भी जपनेसे लाभदायक—कल्याणकारक ही होता है। (२) 'राम' नामका प्रत्येक अक्षर महत्त्वका है। (३) इनको इतनी ब्रह्महत्या और जीवहत्या लगी थी कि शुद्धि किसी प्रकार न हो सकती थी सो ये भी नामके प्रतापसे शुद्ध हो गये।

नोट-४ शंका-सप्तर्षियोंने उलटा नाम जपनेको क्यों कहा?

समाधान—(क) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि मकाररूपी जीवको प्रथम उच्चारण कराके 'रा' आह्लादिनीशक्तियुक्त परब्रह्मकी शरणमें गिरानेका भाव मनमें रखकर 'मरा-मरा' जपनेको कहा। (ख) कोई यह कहते हैं कि 'मरा-मरा' कहते-कहते 'राम-राम' निकलता ही है, यह समझकर उलटा नाम जपनेको कहा। (ग) वेदान्तभूषणजीका मत है कि 'मन्त्र देनेसे गुरु-शिष्यमें पाप-पुण्य आधो-आध बँट जाते हैं;

१— प्रभाऊ—१७२१, १७६२। प्रतापू—१६६१, १७०४, छ०, को० रा०। २— किह उलटा नाँउ—१७२१, १७६२। किर उलटा जापू—१६६१, १७०४, छ०, को० रा०।

इसीसे सप्तर्षियोंने उन्हें मन्त्र न दिया। परन्तु शरणागतको त्यागना भी नहीं चाहिये, इसीसे 'मरा-मरा' जपनेका उपदेश दिया कि मन्त्र भी न हुआ और तीसरी बार वही उलटा नाम 'राम' होकर शरणागतका कल्याण भी कर दे।'

नोट-५ इस दोहे (१९) में श्रीरामनाममाहात्म्य जाननेवालोंमें श्रीशिवजीका परिवार गिनाया गया पर सबको एक साथ न कहकर बीचहीमें महर्षि वाल्मीकिजीका नाम दिया गया है। इसका भाव महानुभाव यह कहते हैं कि (क) यहाँ तीन अर्धालियोंमें तीन प्रकारसे नाममाहात्म्य बताया है, शिवजी सादर जपते हैं। यथा—'सादर जपह अनँग आराती।' (१। १०८) गणेशजीने पृथ्वीपर ही नाम लिखकर परिक्रमा कर ली, शुद्धता-अशुद्धता आदिका विचार न किया और वाल्मीकिजीने उलटा ही नाम जपा। सारांश यह है कि आदरसे शुद्धता वा अशुद्धतासे, सीधा वा उलटा कैसे ही नाम जपो, वह सर्वसिद्धियों और कल्याणको देनेवाला है। इसलिये महत्त्वके विचारसे इन तीनोंके नाम साथ-साथ दिये गये। (ख) पं० रामकुमारजी कहते हैं कि गणेशजी और वाल्मीकिजीकी प्रथम दशा एक-सी थी, इसलिये गणेशजीके पीछे प्रथम इनका नाम दिया। यथा—'राम-नामको प्रभाउ पृजियत गनराउ कियो न दुराउ कही आपनी करनि।' (विनय०) [आनन्द रामायण राज्यकाण्डमें श्रीगणेशजीने अपनी पूर्व दशा श्रीसनत्कुमारजीसे यों कही है कि मैं प्रथम गजरूपसे महाकाय पैदा हुआ और वृक्षोंको उखाड़-उखाड़कर मुनियोंको मारता था। इस तरह बहुत-से मुनियोंके मारे जानेसे ब्राह्मणोंमें हाहाकार मच गया और ब्रह्महत्याओंसे वेष्टित होकर मैं मुर्च्छित हो गया। तब मेरी दशा देखकर मेरे पिताने श्रीरामजीका स्मरण किया। भगवान् सर्व उरवासी जगत्के स्वामी श्रीरामजी प्रकट हो गये और बोले—'हे महादेव! तुम तो समर्थ हो ही, फिर भी क्या चाहते हो, कहो। मैं प्रसन्न हूँ। त्रैलोक्यमें भी दुर्लभ जो तुम्हारा मनोरथ होगा वह मैं तुम्हें दुँगा।' शिवजीने कहा कि यदि आपकी मुझपर दया है तो ब्रह्महत्याओंसे युक्त इस पुत्रको पापरहित कर दीजिये। भगवान्की कृपादृष्टिसे मेरी ओर देखते ही मैं सचेत होकर उठ बैठा और दण्डवत् प्रणाम कर मैंने उनकी स्तुति की। उन्होंने कृपा करके अपने सहस्रनामका उपदेश मुझे दिया जिसे ग्रहणकर मैं निष्पाप हो गया। (पूर्वार्ध सर्ग १ श्लोक १४— २४)] (ग) श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीके बीचमें दोनोंको देकर सूचित किया कि श्रीरामनाम और चरितके सम्बन्धसे वाल्मीकिजी दोनोंको गणेशजीके समान प्रिय हैं।

नोट—६ इस चौपाईमें तीन बातें कही गयी हैं। वाल्मीकिजीका 'आदि किव' होना, वाल्मीकिजीका नामप्रताप जानना और उलटे जपसे शुद्ध होना। पूर्व इनका नाम तीन बार तीन प्रसंगोंके सम्बन्धमें आ चुका है। प्रथम बार मंगलाचरणमें 'वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ'। दूसरी बार सत्संगकी मिहमाके वर्णनमें दृष्टान्तरूपमें। तीसरी बार रामायणके रचियता होनेसे और यहाँ उलटा नाम जपकर शुद्ध होने, नाम-प्रताप जानने और उसीके प्रभावसे आदिकवि होनेके प्रसंगमें उनका नाम आया है।

वाल्मीकिजी 'आदिकवि' कहे जाते हैं। इसके प्रमाण ये हैं। 'काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा। क्रौंचद्वन्द्विवयोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः॥' (५), 'तथा च आदिकवेर्वाल्मीकेर्निहतसहचरिवरहकातर-क्रौंचयाक्रन्दजनितः शोक एव श्लोकतया परिणतः।' (ध्वन्यालोक उद्योत १), 'पद्मयोनिरवोचत्—ऋषे प्रबुद्धोऽसि वागात्मिन ब्रह्मणि तद्बूहि रामचरितं—। आद्यः कविरसि इत्युक्त्वाऽन्तर्हितः।' (उत्तररामचरित–अंक २) वाल्मीकीय रामायणके प्रत्येक सर्गके अन्तमें 'इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये' ये शब्द रहते ही हैं।

इसपर शंका होती है कि 'इनको 'आदिकवि' कैसे कहा, जब कि इनके पूर्व भी छन्दोबद्ध वाणी उपलब्ध थी?' वेदोंमें वैदिक छन्द तो होते ही हैं परन्तु ऐसे भी कुछ मन्त्र हैं कि जिनको हम अनुष्टुप् छन्दमें पढ़ सकते हैं। जैसे कि 'सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्। स भूमिं विश्वतो वृत्वा"" (ऋग्वेद पुरुषसूक्त ऋचा १) उपनिषदोंमें भी श्लोकोंका उल्लेख मिलता है। यथा—'अत्रैते श्लोका भवन्त।', 'अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिविश्वभावनः। उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुष्ट्नस्तैजसात्मकः॥' (रा० उ० ता० १) इत्यादि।

कम-से-कम कुछ स्मृतियाँ भी वाल्मीकिजीके पूर्व होंगी ही और स्मृतियाँ प्रायः छन्दोबद्ध हैं। फिर वाल्मीकीयके ही कुछ वाक्योंसे भी श्लोकोंका लोकमें व्यवहार सिद्ध होता है। जैसे कि 'कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति माम्। ऐति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादिष॥' (६। १२६। २) (श्रीभरतजी कह रहे हैं कि यह जो कहावत लोकमें कही जाती है वह सत्य ही है कि यदि मनुष्य जीवित रहे तो सौ वर्षके पश्चात् भी उसे एक बार आनन्द अवश्य मिलता है। इसमें जो यह कहावत 'ऐति जीवन्त दिष्' कही गयी है वह श्लोकबद्ध है); 'श्रूयन्ते हस्तिभिगींताः श्लोकाः पद्मवने पुरा। पाशहस्तान्नरान्दृष्ट्वा शृणुष्व गदतो मम॥' (६। १६। ६।८) इत्यादि। (अर्थात् पद्मवनमें हाथियोंको भी यह श्लोक गाते हुए सुना गया है—। इसमें भी पूर्व श्लोकोंका व्यवहार कहा गया है।) पुनः, स्वयं वाल्मीकिजीके मुखसे व्याधाके शापरूपमें जो श्लोक निकला था उस प्रसंगके पश्चात् उनके ये वाक्य हैं— 'पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः। शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा॥' (१। २। १८) (अर्थात् जिनके चरणोंमें समान अक्षर हैं ऐसे चार चरणोंमें बद्ध ताल आदिमें गानेयोग्य यह श्लोक शोकके कारण मेरे मुखसे निकल पड़ा है। यह श्लोक ही कहा जायगा।) इससे भी वाल्मीकीयके पूर्व श्लोकका होना सिद्ध होता है।

इसका समाधान यह है कि यद्यपि लोक और वेदोंमें इनके पहले छन्दोबद्ध वाणीका प्रचार पाया जाता है तथापि मनुष्योंके द्वारा काव्य और इतिहासकी जैसी रचना होती है, वैसी इनके पूर्व न थी। इस प्रकारकी रचना इन्हींसे प्रारम्भ हुई। इसीसे इनको 'आदिकवि' कहा जाता है।

नोट-७ उलटे जापसे शुद्ध हुए, यहाँ 'प्रथम उल्लास अलंकार' है। यथा—'*और वस्तु के गुणन ते और होत गुणवान।*' (अ॰ मं॰)

#### सहस नाम सम सुनि सिव बानी। जपति सदा पिय संग भवानी॥६॥

अर्थ—श्रीशिवजीके ये वचन सुनकर कि एक 'राम' नाम (विष्णु) सहस्रनामके समान है, श्रीपार्वतीजी (तबसे बराबर श्रीरामनामको) अपने प्रियतम पतिके साथ सदा जपती हैं॥ ६॥

नोट—श्रीपार्वतीजीकी इस प्रसंगके सम्बन्धकी कथा पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० २५४ में इस प्रकार है। श्रीपार्वतीजीने श्रीवामदेवजीसे वैष्णवमन्त्रकी दीक्षा ली थी। एक बार श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे कहा कि हम कृतकृत्य हैं कि तुम ऐसी वैष्णवी भार्या हमें मिली हो। तुम अपने गुरु महर्षि वामदेवजीके पास जाकर उनसे पुराणपुरुषोत्तमकी पूजाका विधान सीखकर उनका अर्चन करो। श्रीपार्वतीजीने जाकर गुरुदेवजीसे प्रार्थना की तब वामदेवजीने श्रेष्ठ मन्त्र और उसका विधान उनको बताया और विष्णुसहस्रनामका नित्य पाठ करनेको कहा। यथा—'इत्त्युक्तस्तु तया देव्या वामदेवो महामुनिः। तस्यै मन्त्रवरं श्रेष्ठं ददौ स विधिना गुरुः॥' (११), नाम्नां सहस्रविष्णोश्च प्रोक्तवान् मुनिसत्तमः।'

एक समयकी बात है कि द्वादशीको शिवजी जब भोजनको बैठे तब उन्होंने पार्वतीजीको साथ भोजन करनेको बुलाया। उस समय वे विष्णुसहस्रनामका पाठ कर रही थीं, अत: उन्होंने निवेदन किया कि अभी मेरा पाठ समाप्त नहीं हुआ। तब शिवजी बोले कि तुम धन्य हो कि भगवान् पुरुषोत्तममें तुम्हारी ऐसी भक्ति है और कहा कि 'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मि। तेन रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते॥' (२१), राम रामेति रामे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने॥' (२२)—रामेत्युक्त्वा महादेवि भुङ्ख्य सार्ध मयाधुना॥' (२३) (अर्थात् योगीलोग अनन्त सिच्चदानन्द परमात्मामें रमते हैं, इसीलिये 'राम' शब्दसे परब्रह्म कहा जाता है॥ २१॥ हे रमे (सुन्दिर)! मैं राम-राम इस प्रकार जप करते हुए अति सुन्दर श्रीरामजीमें अत्यन्त रमता हूँ। तुम भी अपने मुखमें इस राम-नामका वरण करो, क्योंकि विष्णुसहस्रनाम इस एक रामनामके तुल्य है॥ २२॥ अत: महादेवि! एक बार 'राम' ऐसा उच्चारण कर मेरे साथ आकर भोजन करो॥ २३॥) यह सुनकर श्रीपार्वतीजीने 'राम' नाम एक बार उच्चारण कर शिवजीके साथ भोजन कर लिया और तबसे पार्वतीजी बराबर

श्रीशिवजीके साथ नाम जपा करती हैं। यथा—विसष्ठ उवाच— 'ततो रामेति नामोक्त्वा सह भुक्त्वाथ पार्वती। रामेत्युक्त्वा महादेवि शम्भुना सह संस्थिता॥'(२४)

नोट—१ सं० १६६१ की प्रतिमें पहले 'जिप जेई' पाठ था। पद्म० पु० अ० २५४ के अनुसार यह पाठ भी संगत है, क्योंकि 'राम रामेति स्ता' यह श्लोक भोजन करनेके पूर्वहीका है, न कि पीछेका। सं० १६६१ में 'जिप जेई' पर हरताल देकर 'जपित सदा' पाठ बनाया गया है। यह पाठ भी उपर्युक्त कथासे संगत है, क्योंकि उसी समयसे सदा 'राम' नाम वे जपने लगीं। इस पाठमें विशेषता है कि विष्णुसहस्रनामका पाठ तबसे छोड़ ही दिया गया और उसके बदले श्रीराम-नाम ही सदा जपने लगीं। इस कथनमें नामके महत्त्वका गौरव विशेष जानकर ही गोस्वामीजीने पीछे इस पाठको रखा। गोस्वामीजीने यह पूर्व भी लिखा है। यथा—'मंगलभवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥' (१।१०।२) 'जिप जेई' पाठका अर्थ होगा 'पतिके साथ जाकर भोजन कर लिया'। इस पाठसे यह भाव नहीं निकलता कि तबसे फिर 'विष्णुसहस्रनामका' पाठ छोड़ दिया, श्रीरामनाम ही जपने लगीं। इस पाठमें 'जपित सदा' वाला महत्त्व नहीं है।

नोट—२ 'सिव बानी' इति। शिववाणी कहनेका भाव यह है कि यह वाणी कल्याणकारी है, ईश्वरवाणी है, मर्यादायुक्त है; इसीसे बेखटके श्रीपार्वतीजीको निश्चय हो गया। वे जानती हैं कि 'संभु गिरा पुनि मृषा न होई।' (सत्पंचार्थप्रकाश)

नोट—३ पद्मपुराणकी उपर्युक्त कथासे यह शंका भी दूर हो जाती है कि 'क्या पितके रहते हुए स्त्री दूसरेको गुरु कर सकती है?' जगद्गुरु श्रीशंकरजीके रहते हुए भी श्रीपार्वतीजीने वैष्णवमन्त्रकी दीक्षा महर्षि वामदेवजीसे ली। श्रीनृसिंहपुराणमें श्रीनारदजीने श्रीयाज्ञवल्क्यजीसे कहा है कि पितव्रताओंको श्रीरामनाम-कीर्तनका अधिकार है, इससे उनको इस लोक और परलोकका सब सुख प्राप्त हो जाता है। यथा—'पितव्रतानां सर्वासां रामनामानुकीर्तनम्। ऐहिकामुष्मिकं सौख्यं दायकं सर्वशोभते॥' (सी० ना० प्र० प्र०)

### हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को।। ७॥

शब्दार्थ-हेतु=प्रेम। ही (हिय)=हृदय। ती=स्त्री।

अर्थ—उनके हृदयके प्रेमको देखकर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए और पितव्रता स्त्रियोंमें शिरोमणि अपनी स्त्री पार्वतीजीको अपना भूषण बना लिया। (अर्थात् जैसे आभूषण शरीरमें पहना जाता है, वैसे ही इनको अंगमें धारण करके अर्धांगिनी बना लिया)॥ ७॥

ा श्रिपार्वतीजीका पातिव्रत्य और अनन्यता उनके जन्म, तप एवं सप्तर्षिद्वारा परीक्षामें आगे ग्रन्थकारने स्वयं विस्तारसे दिखायी है।

नोट—१ 'हरषे हेतु हेरि''''''' इति। श्रीरामनाम और अपने वचनमें प्रतीति और प्रीति देखकर हर्ष हुआ। इसमें यह भी ध्विन है कि सतीतनमें इनको सन्देह हुआ था। यथा—'लाग न उर उपदेसुः ।' (१। ५१) और अब इतनी श्रद्धा।

नोट—२ यहाँतक चौपाई ४, ५, ६, ७ में गणेशजी, वाल्मीकिजी और पार्वतीजीके द्वारा 'राम' नामका माहात्म्य यह दिखाया है कि (क) सीधेमें जो फल देते हैं, वही उलटेमें भी देते हैं। (ख) जो फल धर्मात्माको देते हैं, वही पापीको और (ग) जो फल पुरुषको देते हैं वही स्त्रीको भी। (पं० रा० कु०)

नोट—३ पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'ईश्वर हृदयके स्नेहको देखकर प्रसन्न होते हैं। इनकी प्रसन्नता निष्फल नहीं होती, फलदात्री होती है। इसलिये यहाँ फलका देना भी लिखते हैं, वह यह कि भूषण बना लिया।'

नोट—४ 'किय भूषन तिय भूषन ती को' के और अर्थ ये हैं:—

अर्थ—२ 'तिय भूषन' श्रीशिवजीने अपनी स्त्री (पार्वतीजी) को भूषण बना लिया। भाव यह कि अभीतक तो शिवजी 'तिय भूषन' थे, क्योंकि स्त्रीका भूषण पित होता ही है, परन्तु अब श्रीशिवजीने

उनकी श्रीरामनाममें प्रीति देखकर उन्हें अपने भूषणयोग्य समझा। यहाँ 'तिय भूषन' श्रीशिवजीका एक नाम है। उसके अनुसार यह अर्थ किया जाता है।

अर्थ—३ श्रीपार्वतीजीको श्रेष्ठ स्त्रियोंका भूषण कर दिया। भाव यह कि जितनी स्त्रियाँ स्त्रियोंमें भूषणरूपा थीं, उन सबोंकी शिरोमणि बना दिया। यहाँ, 'तिय भूषन'= स्त्रियोंमें श्रेष्ठ वा शिरोमणि अर्थात् पतिव्रता स्त्रियाँ। इस अर्थसे यह जनाया कि पार्वतीजी सती स्त्रियोंमें शिरोमणि इस प्रसंगके सम्बन्धसे हुईं, पहले न थीं। यह बात रामरसायन-विधान ४ विभाग ८ में श्रीअनसूयाजीसे सतीत्वकी ईर्ष्या करके पराजित होने तथा पद्मपुराणमें सवितयाडाहके कारण पद्मादेवीसे घोर एवं अतिकालिक कलह आदि करनेकी कथाओंसे सिद्ध होती है कि वे श्रीरामनामजपके पूर्व तियभूषण नहीं थीं। श्रीरामनाममें प्रतीति और प्रीति होनेपर ही वे 'पतिदेवता सृतीय महँ प्रथम' रेखावाली हुईं। नृसिंहपुराणमें भी कहा है कि श्रीरामनाममें अत्यन्त प्रेम रखनेवाली स्त्रियोंको पुत्र, सौभाग्य और पतिका प्रियत्व प्राप्त होता है। यथा—'रामनामरता नारी सृतं सौभाग्यमीपिततम्। भर्तुः प्रियत्वं लभते न वैधव्यं कदाचन॥' (सी० रामनामप्रतापप्रकाश) नोट—५ 'हरके'"" में 'श्रत्यनुप्रास अलंकार' है, क्योंकि एक ही स्थानसे उच्चारण होनेवाले अक्षरोंसे

नोट—५ 'हरषे''''' में 'श्रुत्यनुप्रास अलंकार' है, क्योंकि एक ही स्थानसे उच्चारण होनेवाले अक्षरोंसे बने हुए शब्दोंका यहाँ प्रयोग हुआ है।

नोट—६ पातिव्रत्य धर्म स्त्रियोंका सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उसके पालनसे उनको इस लोकमें पितप्रेम और अन्तमें परलोककी प्राप्ति होती है। श्रीपार्वतीजी पितव्रता तो थीं ही, परन्तु पितका इतना विशेष प्रेम जो इनपर हुआ कि अर्धांगिनी बना लिया, यह उनका श्रीराम-नाममें इतना प्रेम देखकर ही हुआ। इस वाक्यसे ग्रन्थकार स्त्रियोंको उपदेश देते हैं कि उनको श्रीराम-नामका भी जप करना चाहिये।

#### नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ ८॥

अर्थ—श्रीशिवजी नामका प्रभाव भलीभाँति जानते हैं (कि जिससे) हालाहल विषने उनको अमृतका फल दिया॥ ८॥ नोट—१ 'नाम प्रभाउ जान सिव नीको' इति। 'नीको'=भलीभाँति। शिवजी सबसे अधिक इसके प्रभावको जानते हैं तभी तो 'सतकोटि चरित अपार दिधिनिधि मिथि लियो काढ़ि बामदेव नाम-घृतु हैं', (विनय० २५४) 'रामचिरत सतकोटि महँ लिय महेस जिय जानि।' (१। २५) और अहर्निश 'सादर जपिंह अनँग आराती'। देखिये, सागर मथते समय सभी देवगण वहाँ उपस्थित थे और सभी नामके परत्व और महत्त्वसे अभिज्ञ थे, तब औरोंने क्यों न पी लिया? कारण स्पष्ट है कि वे सब श्रीरामनामके प्रतापको 'नीकी' भाँति न जानते थे। जैमिनिपुराणमें भी इसका प्रमाण है; यथा—'रामनाम परं ब्रह्म सर्वदेवप्रपूजितम्। महेश एव जानाति नान्यो जानाति वै मुने॥' (करु०) पद्मपुराणमें एक श्लोक ऐसा भी है, 'रामनामप्रभावं यज्जानाति गिरिजापितः। तदर्धं गिरिजा वेत्ति तदर्धीमतरे जनाः॥' (वे० भू०) अर्थात् राम-नामका प्रभाव जो शिवजी जानते हैं, गिरिजाजी उसका आधा जानती हैं और अन्य लोग उस आधेका भी आधा जानते हैं। नोट—२ 'कालकृट फल दीन्ह अमी को' इति। श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय ५ से ७ तकमें यह

नाट—२ 'कालकूट फल दान्ह अमा का' इति। श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय ५ स ७ तकम यह कथा दी है कि 'छठे मन्वन्तरमें नारायणभगवान् अजितनामधारी हो अपने अंशसे प्रकट हुए देवासुरसंग्राममें दैत्य देवताओंका विनाश कर रहे थे। दुर्वासा ऋषिको विष्णुभगवान्ने मालाप्रसाद दिया था। उन्होंने इन्द्रको ऐरावतपर सवार रणभूमिकी ओर जाते देख वह प्रसाद उनको दे दिया। इन्द्रने प्रसाद हाथीके मस्तकपर रख दिया जो उसने पैरोंके नीचे कुचल डाला। इसपर ऋषिने शाप दिया कि 'तू शीघ्र ही श्रीभ्रष्ट हो जायगा।' इसका फल तुरन्त उन्हें मिला। संग्राममें इन्द्रसिहत तीनों लोक श्रीविहीन हुए। यज्ञादिक धर्मकर्म बन्द हो गये। जब कोई उपाय न समझ पड़ा, तब इन्द्रादि देवता शिवजीसिहत ब्रह्माजीके पास सुमेरु शिखरपर गये। इनका हाल देख-सुन ब्रह्माजी सबको लेकर क्षीरसागरपर गये और एकाग्रचित्त हो परमपुरुषकी स्तुति करने लगे और यह भी प्रार्थना की कि 'हे भगवन्! हमको उस मनोहर मूर्त्तिका शीघ्र दर्शन दीजिये, जो हमको अपनी इन्द्रियोंसे प्राप्त हो सके।' भगवान् हिरने दर्शन दिया, तब ब्रह्माजीने प्रार्थना की कि

'हमलोगोंको अपने मंगलका कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप ही उपाय रचें, जिससे सबका कल्याण हो।' भगवान् बोले कि 'हे ब्रह्मा ! हे शम्भुदेव! हे देवगण! वह उपाय सुनो, जिससे तुम्हारा हित होगा। अपने कार्यकी सिद्धिमें किठनाई देखकर अपना काम निकालनेके लिये शत्रुसे मेल कर लेना उचित होता है। जबतक तुम्हारी वृद्धिका समय न आवे तबतकके लिये तुम दैत्योंसे मेल कर लो। दोनों मिलकर अमृत निकालनेका प्रयत्न करो। क्षीरसागरमें तृण, लता, ओषि, वनस्पित डालकर सागर मथो। मन्दराचलको मथानी और वासुिकको रस्सी बनाओ। ऐसा करनेसे तुमको अमृत मिलेगा। सागरसे पहले कालकूट निकलेगा, उससे न डरना, फिर रत्नादिक निकलेंगे इनमें लोभ न करना……'। यह उपाय बताकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

इन्द्रादि देवता राजा बलिके पास सिन्धके लिये गये। समुद्र मथकर अमृत निकालनेकी इन्द्रकी सलाह दैत्य-दानव सभीको भली लगी। सहमत हो दानव, दैत्य और देवगण मिलकर मन्दराचलको उखाड़ ले चले। राहमें थक जानेसे पर्वत गिर पड़ा। उनमेंसे बहुतेरे कुचल गये। इनका उत्साह भंग हुआ देख भगवान् विष्णु गरुड़पर पहुँच गये। "" और लीलापूर्वक एक हाथसे पर्वतको उठाकर गरुड़पर रख उन्होंने उसे क्षीरसागरमें पहुँचा दिया। वासुिकको अमृतमें भाग देनेका लालच देकर उनको रस्सी बननेको उत्साहित किया गया। मन्दराचलको जलपर स्थित रखनेके लिये भगवान्ने कच्छपरूप धारण किया। जब बहुत मथनेपर भी अमृत न निकला, तब अजितभगवान् स्वयं मथने लगे। पहले कालकूट निकला जो सब लोकोंको असह्य हो उठा, तब (भगवान्का इशारा पा) सब मृत्युंजय शिवजीको शरण गये और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। भगवान् शंकर करुणालय इनका दुःख देख सतीजीसे बोले कि 'प्रजापित महान् संकटमें पड़े हैं, इनके प्राणोंकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं इस विषको पी लूँगा जिसमें इनका कल्याण हो।' भवानीने इस इच्छाका अनुमोदन किया। (सन्त श्रीगुरुसहायलाल शेषदत्तजीके खर्रमेंसे यह श्लोक देते हैं—'श्रीरामनामाखिलमन्त्रबीजं मम जीवनं च हृदये प्रविष्टम्। हालाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो भयम्॥' शिवजीने उस सर्वतोव्याप्त कालकूटको हथेलीपर रखकर पी लिया। नन्दीपुराणमें नन्दीश्वरके वचन हैं कि 'शृणुध्वं भो गणास्सर्वे रामनाम परं बलम्। यत्र्यसादान्महादेवो हालाहलमर्यी पिबेत्॥' (१) 'जानाित रामनाम्नस्तु परत्वं गिरिजापितः। ततोऽन्यो न विजानाित सत्यं सत्वं वचो मम॥' (२)

कई टीकाकारोंने लिखा है कि 'रा' उच्चारणकर शिवजीने हालाहलविष कण्ठमें धर लिया और फिर 'म' कहकर मुख बन्द कर लिया। इस दीनको इसका प्रमाण अभीतक नहीं मिला।

नोट—३ 'फल दीन्ह अमी को' इति। विषपानका फल मृत्यु है, पर आपको वह विष भी श्रीराम-नामके प्रतापसे अमृत हो गया; यथा—'खायो कालकूट भयो अजर अमर तन।' (क० ७। १५८) इस विषकी तीक्ष्णतासे आपका कण्ठ नीला पड़ गया जिससे आपका नाम 'नीलकण्ठ' पड़ा। यहाँ 'प्रथम व्याघात अलंकार' है। जहाँ विरोधी अपने अनुकूल हो जावे, अन्यथाकारी यथाकारी हो जावे, जैसे यहाँ मारनेवाले विषने रामनामके प्रतापसे अमृतका फल दिया, वहाँ 'प्रथम व्याघात अलंकार' होता है। 'एकिह वस्तु जहाँ करै सुकाज विरुद्ध। प्रथम तहाँ व्याघात कहि बरनै किव मित शुद्ध॥' (अ० मंजूषा)

टिप्पणी—पं॰ रामकुमारजी यहाँतक ८ चौपाइयोंपर ये भाव लिखते हैं कि (१) 'बंद उँ नाम राम रघुबर को ।... अगुन अनूपम गुननिधान सो 'में मन्त्रके स्वरूपकी बड़ाई की। फिर यहाँतक जापकद्वारा मन्त्रकी बड़ाई की। ऊपर शिवजीका जपना कहा। अब मन्त्रके फलकी प्राप्ति कहते हैं कि 'कालकूट फल दीन्ह अमी को '।(१) 'शिवजीको आदि—अन्तमें दिया क्योंकि ये जापकोंमें आदि हैं और फलके अविध हैं कि अविनाशी हो गये।'(३) इस दोहेमें दिखाया है कि जो पंचदेव सूर्य, शिव, गिरिजा (शिक्त), गणपित और हिर जगत्का उपकार करते हैं, उनका उपकार भी श्रीराम—नाम करते हैं। सूर्यके प्रकाशक हैं, यह बात 'हेतु कृसानु भानु हिमकर को 'इस चौपाईमें जनायी। इसी तरह 'कालकूट फल दीन्ह अमी को 'से शिवजीको अविनाशी करना, 'प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ' से गणेशजीको आदि पूज्य बनाना 'बिधिहरिहरमय'से हरिको उत्पन्न करना और 'जपित सदा पिय संग भवानी किय भषन ती को 'से भवानीके साथ उपकार

दोहा १९]

सूचित किया।' 'सहस नाम सम सुनि सिव बानी। जपति सदा' से पार्वतीजीकी श्रद्धा और 'कालकूट फल'''' से शिवजीका अटल विश्वास दिखाया। इसीसे श्रद्धा और विश्वासको साथ रखा।

पं० श्रीकान्तशरणजीका मत है कि इस दोहेमें चारों प्रकारके नामके अर्चारूप कहे गये, स्वयंव्यक्त, दिव्य, सैद्ध और मानुष्य। जैसे श्रीशिवजीके हृदयमें 'स्वयंव्यक्त' रूप प्रकट हुआ, क्योंकि इन्हें स्वयं नामका ज्ञान एवं विश्वास हुआ। पार्वतीजीके हृदयमें इसी विश्वास तथा ज्ञानको महादेवजीने स्थापित किया। अतः 'दिव्य' हुआ। वाल्मीकिजीके हृदयमें सप्तर्षि सिद्धोंने स्थापित किया; अतः 'सैद्ध' हुआ। गणेशजीने स्वयं (अपने-आप) पृथिवीपर लिखकर और नाममूर्ति निर्माणकर परिक्रमा करके फल पाया। अतः यहाँ 'मानुष्य' हुआ।'

यद्यपि यहाँ नामका प्रकरण है, न कि नामीका, तथापि गणेशजीने जो पृथ्वीपर नाम लिखा था उसको नामका अर्चाविग्रह मानकर यह कल्पना की गयी है। कल्पना सुन्दर है। पूर्वोक्त शिवजी, पार्वतीजी और वाल्मीकिजी यदि वर्णात्मक नामका ध्यान करते हों तो उनके विषयमें भी यह कल्पना ठीक हो सकती है। क्योंकि मानसिक मूर्तिका भी अर्चाविग्रहमें ग्रहण होता है। जो विग्रह देवताओंके द्वारा स्थापित किया जाय वह 'दैव', जो सिद्धोंद्वारा स्थापित किया जाय वह 'सैद्ध' और जो मनुष्यके द्वारा स्थापित किया जाय उसे 'मानुष्य' कहा जाता है। श्रीगणेशजी देवता हैं इसलिये उनके द्वारा स्थापित विग्रहको 'दैव' विग्रह कहना विशेष ठीक होगा। चारोंको लाना हो तो शिवजी सिद्ध हैं ही अतः उनके द्वारा स्थापितको 'सैद्ध' और वाल्मीकिजी मनुष्य हैं अतः उनका 'मानुष्य' मान ले सकते हैं।

पुनः, श्रीपण्डितजी लिखते हैं कि 'इन आठ चौपाइयोंके अभ्यन्तर यह भाव दिखाया गया है कि शिवजीसे उतरकर गणेशजी नामप्रभाव जानते हैं। गणेशजी और वाल्मीकिजी दोनोंने बहुत ब्रह्महत्या की थी, दोनों नामसे पवित्र हुए, एक आदिपूज्य हुए, दूसरे आदिकवि, इसिलये दोनोंको एकत्र रखा। आगे फिर पार्वतीजीको शिवजीके समीप लिखते हैं।'

# दोहा—बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव\* मास॥ १९॥

शब्दार्थ—सालि=धान। आयुर्वेदशास्त्रके अनुसार पाँच प्रकारके धानोंमेंसे यह एक प्रकारका धान है जो हेमन्त-ऋतुमें होता है। इसके भी अनेक भेद कहे जाते हैं। शालिधानको जड़हन और वासमती भी कहते हैं। यह प्राय: जेठ मासमें बोया जाता है। फिर श्रावणमें उखाड़कर रोपा जाता है। श्रावण-भादोंकी वर्षा इसकी जान है। यह अगहनके अन्त या पौषके आरम्भमें पककर तैयार हो जाता है। यह धान बहुत बारीक और सुन्दर होता है। इसका चावल सबसे उत्तम माना जाता है।

अर्थ—श्रीरघुपति भक्ति वर्षा-ऋतु है; तुलसी और सुन्दरदास 'शालि' नामक धान हैं। श्रीरामनामके दोनों श्रेष्ठ वर्ण सावन-भादोंके महीने हैं॥ १९॥

नोट—१ पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'ऊपर चौपाइयोंमें कुछ भक्तोंको सुख देना कहा था और अब सब भक्तोंको सुख देना कहते हैं। यहाँ सुख ही जल है। यथा—'सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी।'

नोट—२ यहाँ गोस्वामीजी अपनेको भी 'धान' सम कहते हैं। यथा—'*श्यामघन सींचिए तुलसी सालि* सफल सुखात' (वि॰ २२१) यह कवियोंकी उक्ति है। (श्रीरूपकलाजी) प्राय: लोग यह अर्थ करते हैं कि 'तुलसीदासजी कहते हैं कि 'सुदास धान हैं'।

नोट—३ 'तुलसी सालि सुदास' इति। जबतक सावन-भादोंकी झड़ी न लगे, शालि नामक धान नहीं होता; वैसे ही श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि उत्तम दासोंका और मेरा भी आधार श्रीराम-नामके दोनों अक्षर 'रा', 'म' ही हैं, इन्हींकी वृष्टि अर्थात् जिह्वासे निरन्तर जपनेसे ही अपना जीवन है। यथा—'रामनाम तुलसी

<sup>\*</sup> व्यासजी और रामायणीजीका पाठ 'भादोंं' है।

को जीवन अधार रे' (वि॰ ६७) 'तुम्हरेई नामको भरोसो भव तरिबे को बैठे उठे जागत बागत सोये सपने' (क॰ उ॰ ७८) 'अति अनन्य जे हरिके दासा। रटिह नाम निसिदिन प्रति स्वासा॥' (वैराग्यसंदीपनी) 'रामनाम' छोड़ और जितनी प्रकारकी भिक्तयाँ हैं वे और अन्नों (चना, गेहूँ, ज्वार इत्यादि) के समान हैं जो और महीनोंके जल अथवा सींचसे भी हो जाते हैं। शालि अन्य सब धान्योंसे उत्तम होता है, इसीसे उत्तम दासोंको ही शालि कहा, अन्यको नहीं।

पं० शिवलाल पाठकजी कहते हैं कि 'जैसे और महीनोंकी वर्षासे कदापि धानकी उपज नहीं होती, वैसे ही भक्ति भक्तोंके दु:खको हरन नहीं कर सकती, यदि 'रामनाम' भक्तिकी आशाको पूर्ण न करे, तात्पर्य यह है कि बिना रामनामके अवलम्बके भक्ति असमर्थ है। ध्वनि यह है कि रामभक्ति होनेपर भी रामनाम ही भक्तोंको हराभरा रखता है'। (मानसमयंक)

नोट—४ वर्षा-ऋतुको भक्ति और युगाक्षरको श्रावण-भादों कहनेका भाव यह है कि (क) जैसे वर्षा चतुर्मासामें श्रावण-भादों दो महीने ही विशेष हैं, वैसे ही श्रीरामभक्तिमें 'रा', 'म' ही विशेष हैं। तात्पर्य यह कि भक्ति बहुत भाँतिकी है, परन्तु उन सबोंमें रामनामका निरन्तर रटना, जपना, अभ्यास—यही सबसे उत्तम भक्ति है, जैसे सावन-भादों ही वर्षाके मुख्य महीने हैं।

देवतीर्थ श्रीकाष्ठजिह्नास्वामी और काशीनरेश दोनोंका मत भी यही है। रा० प० प० कार लिखते हैं कि वैद्यकादिमें वर्षा चार मासकी मानी गयी है। काष्ठजिह्वास्वामीजी इस दोहेका भाव यह लिखते हैं कि जैसे वर्षा ग्रीष्मसंतापसे जले हुए जीवोंको हरे करके सुफल कर देती है, वैसे ही जब रघुपतिभक्ति उत्पन्न हुई तब जीवोंके घोर संताप मिटे और जन्म सुफल हुआ; वर्षा चार मास रहती है, जिसमेंसे सावन-भादों दो मास सार हैं, इसी प्रकार भक्तिके साधन बहुत हैं परन्तु सार ये दो ही अक्षर हैं। पुन:, (ख) प्राकृतिक अवस्थाओंके अनुसार वर्षाके दो-दो महीनेके छ: विभागको ऋतु कहते हैं। ऋतु छ: हैं। इसके अनुसार वर्षा-ऋतु केवल सावन-भादोंके लिये प्रयुक्त होता है। इस तरह दोहेका भाव यह होता है कि जैसे वर्षा-ऋतु सावन-भादों दो ही महीनेकी होती है, वैसे ही 'रा', 'म' हीका नित्य स्मरण केवल यही रघुपति-भक्ति है, इससे बाहर रघुपति-भक्ति है ही नहीं। श्रावण-भादों और वर्षा-ऋतुमें अभेद है, वैसे ही रामनाम और रघुपति-भक्तिमें अभेद है। इन्हींपर उत्तम दासरूपी धानका आधार है। \* पुनः (ग) सालमें छः ऋतु होती हैं। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हिम, शिशिर। इनमेंसे वर्षा-ऋतु ही सबका पोषक है; रघुपतिभक्ति वर्षा-ऋतु है और श्रीगणेश, गौरी, शिव, सूर्य और विष्णू— इन पंचदेवोंकी भक्ति अन्य पाँच ऋतुएँ हैं। यथा—'किर मज्जन पूजिहं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी॥' 'रमारमन पद बंदि बहोरी।' (अ० २७३) 'सब करि माँगहिं एक फल रामचरन रित होउ।' (अ० १२९) श्रीरामभक्तिहीसे और भक्तियोंकी शोभा है; क्योंकि शिवजी, गणेशजी, पार्वतीजीका रामनाम ही जपना ऊपर कह आये हैं, सूर्य और विष्णुभगवान् भी रघुपतिभक्त हैं। यथा—'*दिनमिन चले करत गुन गाना।*' (१। १९६) '*हरि* हित सहित राम् जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे॥'(१।३१७)

नोट—५ ऊपर ४ (क) में 'बरषारितु' का अर्थ वर्षाकाल चौमासा है, जैसा साधारण बोलीमें कहा और समझा जाता है, अन्य अर्थमें दोहार्थकी जो चोखायी वा सुन्दरता है वह नहीं रह जाती, क्योंकि जब कई वस्तु हों तभी उनमें कोई प्रधान कहा जा सकता है। रघुपतिभक्तिमें 'रा', 'म' तभी मुख्य कहे जा सकते हैं जब रघुपतिभक्ति ही कई तरहकी हो, सो वह नौ प्रकारकी है ही, पुनः आगे दोहा २२ में भी 'रामभक्ति' में नामको श्रेष्ठ माना है।

<sup>\*</sup> वर्षा-ऋतु=रघुपति-भक्ति | रघुपति-भक्ति=श्रावण-भादों='र' 'म' वर्षा-ऋतु=श्रावण-भादों | 'र', 'म'=रघुपति-भक्ति। अर्थात् रामनाम रटना ही रघुपति-भक्ति है।

नोट—६ 'बरन जुग सावन भादों मास' का भाव यह भी कहते हैं कि जैसे सावन-भादों मेघकी झड़ी लगा देते हैं वैसे ही रामनामके वर्ण रामभक्तके हृदयरूपी थलपर प्रेमकी वर्षा करते हैं। सावन, भादोंकी वर्षासे धान बढ़ता और पुष्ट होता है, वैसे ही 'श्रीराम' नामके जपनेसे भक्तिकी वृद्धि होती है।

नोट—७ पूर्व रकार, अकार, मकार तीनों अक्षरोंका माहात्म्य कहा, अब यहाँसे 'एक छत्र एक<sup>....</sup>' तक 'रकार, मकार' इन दोनों अक्षरोंका माहात्म्य दूसरे प्रकारसे कहते हैं। (पं॰ रामकुमारजी)

नोट—८ यहाँ 'रा', 'म' पर श्रावण-भादों मास होनेका आरोप किया गया। सावन-भादों मास होनेकी सिद्धिके लिये पहले ही 'सुदास' और अपनेमें धान और रघुपतिभक्तिमें वर्षाका आरोप किया गया। अतएव यहाँ 'परम्परित रूपक' हुआ।

#### आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ॥१॥

शब्दार्थ—मनोहर=मन हरनेवाला, सुन्दर। बिलोचन=नेत्र, दोनों नेत्र, विशेष नेत्र। जन=भक्त, दास, जापक, प्राणी। जिय=हृदय, जी=जीव, प्राण। जोऊ=जो (वर्ण ही)।=देख लो (यह गुजरात प्रान्तकी बोली है)। यह शब्द 'जोहना' का अपभ्रंश जान पड़ता है। देखनेके अर्थमें बहुत जगह आया है। यथा—'किर केहिर बन जाइ न जोई।' (अ० ११२) 'भ्रमित बसन बिनु जाहिं न जोए।' (अ० ९१) 'भरी क्रोध जल जाइ न जोई।' (अ० ३४) 'समुझि मोरि करतूति कुल प्रभु महिमा जिय जोइ।' (२।१९५)

अर्थ—१ दोनों अक्षर ('रा' और 'म') मधुर और मनोहर हैं। सब वर्णोंके नेत्र हैं और जो जनके प्राण भी हैं ॥ १॥ (पां०)

नोट—१ जैसे पूर्व दोहेमें जप और माहात्म्य जानना कहा, वैसे ही यहाँ कहते हैं। (पं॰ रामकुमारजी) 'आखर मधुर मनोहर दोऊ' इति। (१) नामका जप जिह्वा और मनसे होता है, सो जिह्वाके लिये तो 'मधुर' और मनके लिये 'मनोहर' हैं। अर्थात् उच्चारणमें 'मधुर' होनेसे जिह्वाको स्वाद मिलता है और समझनेमें अपनी सुन्दरतासे मनको (ये वर्ण) हर लेते हैं। (पं॰ रामकुमारजी)

[नोट—(क) 'दोऊ' पद देकर यथासंख्यका निषेध किया। अर्थात् 'एक मधुर, दूसरा मनोहर' यह अर्थ नहीं है। (ख) प्राचीन ऋषियोंने इन्हें मधुर अनुभव किया है। इससे प्राचीन प्रमाण इनके मधुर होनेका पाया जाता है। यथा—'हे जिह्वे ! मधुरप्रिये सुमधुरं श्रीरामनामात्मकं पीयूषं पिब प्रेमभक्तिमनसा हित्वा विवादानलम्। जन्मव्याधिकषायकामशमनं रम्यातिरम्यं परं श्रीगौरीशप्रियं सदैव शुभगं सर्वेश्वरं सौख्यदम्॥' (श्रीसनकसनातनसंहिता); पुनः 'हे जिह्वे! जानकीजानेर्नाम माधुर्य्यमण्डितम्॥' (श्रीहनुमत्संहिता) पुनः यथा— 'कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्॥' (वाल्मीकीय रामायण) अर्थात् हे जिह्ने! तू मधुरप्रिय है। अत्यन्त मधुर प्रेमभक्तिपूर्वक वादविवाद छोड़कर जन्मरोग और कामादिका शमन करनेवाले, अत्यन्त रम्य, श्रीशिवपार्वतीजीके प्रिय, सबके स्वामी, सदा सुख और शुभ गतिके देनेवाले श्रीरामनामरूपी अमृतको पान कर। (श्रीसनकसनातन सं०) हे जिह्ने! श्रीजानकीपतिका नाम माधुर्यसे युक्त है उसे ले। (श्रीहनुमत्-सं०) कवितारूपी शाखापर चढ़कर मधुर जिसके अक्षर हैं ऐसे मधुर रामनामको मधुर स्वरसे बोलनेवाले वाल्मीकिरूपी कोकिलको में प्रणाम करता हूँ। पुन: (ग) महाराज श्रीयुगलानन्यशरणजी 'श्रीनामकान्ति' में लिखते हैं कि 'पक्षपातकी बात नहीं निज नयननसे लिख लीजै। परखो प्रीति सजाय उभय पुनि रटत महा मधु पीजै।। और नाम सुमिरत रसना दसबीस *बारमें छीजै। युगलानन्य सुनाम राम नित रटत जीह रस भीजै॥* इसके उदाहरणस्वरूप श्रीसियानागरशरण, गर्जनबाबा श्रीराघोदास, श्रीमौनीबाबा रामशरणजी, श्रीसीतारामदास सुतीक्ष्णजी, श्रीसीतारामशरणजी, श्रीरामकृष्णदासजी आदि कई महात्माओंका परिचय इस दासको हुआ जिनके जिह्वापर भी नाम सदा विराजता रहता है, इतना मधुर लगता है कि कोई कैसा ही प्रलोभन देकर भी उसे नहीं छुड़ा सकता। ]

(२) 'य र ल व म' को व्याकरणमें बिलकुल व्यंजन ही नहीं किन्तु स्वरप्राय कहा है। व्यंजनोंकी

अपेक्षा स्वर तो मधुर होते ही हैं। जो मधुर होता है वह मनोहर भी होता ही है; ये दोनों गुण एक साथ होते हैं। अत: मधुर और मनोहर कहा। (श्रीरूपकलाजी)

- (३) 'र' और 'म' ये दोनों अक्षर संगीतशास्त्र और व्याकरणशास्त्रमें मधुर माने गये हैं। 'र' ऋषभ स्वरका सूचक है और 'म' मध्यम स्वरका। संगीतज्ञ इन दोनों स्वरोंको मधुर मानते हैं और मधुर होनेसे मनोहर हैं; क्योंकि मधुर रसको सारा संसार चाहता है। व्याकरणशास्त्रानुसार 'र' मूर्द्धन्य और 'म' औष्ठ्य अक्षर हैं। मिठाईका ठीक स्वाद ओठोंहीसे मिलता है। (यह अनुभवकी बात है, जो चाहे अनुभव करके देख ले कि मिठाई खानेसे हलक, तालू और जिह्वामें एक प्रकारकी जलन पैदा होती है; परन्तु ओठोंमें नहीं। 'म' को ओष्ठ्य इसलिये माना गया कि उसका उच्चारण तबतक स्पष्ट नहीं हो सकता जबतक दोनों ओठ विलग-विलग न हो जायाँ।)
- (४) प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि (क) 'र' और 'म' अक्षर 'मधुर' और 'मनोहर' शब्दोंके आदि और अन्तमें आते हैं। गोस्वामीजीका भाव इन शब्दोंके रखनेसे यह जान पड़ता है कि वे 'र' और 'म' को 'माधुरी' और 'मनोहरता' का आदि कारण और अन्तिम सीमा मानते थे। नहीं तो वे कोई अन्य शब्द भी रख सकते थे। (ख) गणितविद्यासे 'र' और 'म' की बाराखड़ियोंसे सीधे वा उलटे जितने भी शब्द बन सकते हैं, उन शब्दोंमें कुछ थोड़े तो निरर्थक होते हैं और कुछ ही अमधुर और अमनोहर। जो चाहे सो बनाकर देख ले; लगभग अस्सी प्रति सैकड़ा ऐसे शब्द बनेंगे जिनके अर्थसे किसी-न-किसी प्रकारकी मधुरता और मनोहरता प्रकट होती है।
  - (५) दोनों मधुर हैं; क्योंकि इनसे जिह्वाको रस मिलता है। मनोहर हैं अर्थात् मनको एकाग्र करते हैं। (पं०)
- (६) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'ह ष झ ठ ध घ भ' गम्भीर योगियोंके लायक हैं, 'म न य र ल ज द ग अ' मधुर हैं, माधुर्यगुणके लायक हैं। पुन: स्वर 'सा रे गा मा पा धा नी' में रकार ऋषभस्वर, मकार मध्यम स्वर हैं। इसलिये रागके साथ गानेमें मनोहर हैं। भाव-भेदमें मधुर, नादमें मनोहर हैं। पुन: मनोहर अर्थात् सुन्दर हैं। भाव यह कि सन्ध्यक्षर, द्वित्त्वाक्षर, संयोगादि नहीं हैं, इसलिये लिखने, देखने और सुननेमें भी मनोहर हैं।
- (७) महात्मा श्रीहरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यहाँ दोनों अक्षरोंके गुण कहते हैं। अवर्ग और स्पर्शनके पंचम यवर्गके अक्षर उच्चारणमें मधुर हैं और वर्गोंके चतुर्थ बहुत गम्भीर हैं, तीसरे आखर भी सुहावने हैं; बाकीके रूखे हैं। इसलिये रकार-मकार मधुर कहे गये और अर्थसे दोनों मनोहर हैं।
- (८) जैसे आमका विचार आते ही आमके मीठे स्वाद और रसहीपर ध्यान जाता है और उसके खानेकों जी ललचाता है, वैसे ही श्रीरामनामके अक्षरोंका महत्त्व नामके सुमिरते ही जीमें आता है तो वे जिह्वा और मन दोनोंको मीठे वा प्रिय लगने लगते हैं। प्रिय लगनेसे फिर उनको प्रेमसे सुमिरते ही बनता है और सुमिरन करनेसे मनके सब विकार दूर हो जाते हैं। अत: नामका महत्त्व विचारते हुए जप करना चाहिये।

नोट—२ 'बरन बिलोचन' इति। (क) मानसदीपककार लिखते हैं कि 'अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग इत्यादि आठों वर्गोंके वर्ण सरस्वतीके अष्टांग हैं। चरणोंके क्रमसे 'र', 'म' दोनों नेत्रके स्थानमें पड़े हैं, 'य' नासिकास्थानमें है। इस विचारसे 'बिलोचन' कहा। 'र' दाहिना नेत्र है, 'म' बायाँ। (ख) वर्णमालाके कुल अक्षरोंसे तन्त्रशास्त्रानुसार जब सरस्वतीका चित्र बनाया जाता है तो रकार-मकार नेत्रके स्थानपर स्थापित किये जाते हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि यही 'र', 'म' सरस्वतीजीके नेत्र हैं। अर्थात् बिना इन दो अक्षरोंके सरस्वती अन्धी हो जायगी और अन्धी होकर संसारमें बेकाम हो जायगी और संसारका सारा काम गड़बड़ हो जायगा। पद्माकर किवके वंशजोंमें अब भी वर्णोंद्वारा बनाया हुआ यह सरस्वतीतन्त्र है और इसीके पूजनसे उस वंशके लोग किव होते जाते हैं। (यह बात दीनजीसे संग्रहकर्त्ताको मालूम हुई।)

(ग) 'बरन बिलोचन', यथा—'लोचने द्वे श्रुतीनाम्' अर्थात् ये दोनों वर्ण श्रुतियोंके नेत्र हैं। श्रुतियाँ जो यश-गान कर रही हैं, वह इन्हीं दो नेत्रोंसे देखकर। पुनश्च—'उन्मीलत्पुण्यपुञ्जहुमलितदले लोचने च श्रुतीनां—' महाशम्भुसंहिता। अर्थात् उदयको प्राप्त होनेवाला जो पुण्यसमूहरूपी वृक्ष है उसके यही दो दल हैं और श्रुतियोंके नेत्र हैं।

नोट-३ 'जन जिय जोऊ' इति। इसके और अर्थ ये किये जाते हैं-

अर्थ--२ जो जनके हृदयमें रहते हैं।

अर्थ—३ 'जनके जीको देखनेवाले हैं।' अर्थात् उनके हृदयको देखते रहते हैं कि इनके जीमें जो इच्छा हो उसे हम तुरत पूरी करें।

अर्थ—४ 'जो जनके हृदयके भी नेत्र हैं'। भाव यह है कि जिन प्राणियोंके हृदयमें ये दोनों अक्षर नहीं हैं, वे अन्धे ही हैं, श्रीरामरूपादि नहीं देख सकते। यथा—'काई बिषय मुकुर मन लागी।।—मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखिह किमि दीना।।' (१।११५) 'ताही को सूझत सदा दसरथराजकुमार। चश्मा जाके दुगनमें लग्यो रकार मकार।।' (श्री १०८ युगलानन्यशरणजी)

अर्थ—५ पं० रामकुमारजीका मत है कि 'दोऊ' देहलीदीपक है। अर्थात् दोनों वर्ण जनके हृदयके देखनेवाले दोनों नेत्र हैं। भाव यह कि औरोंके अन्त:करणके नेत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। यथा—'ज्ञान बिराग नयन उरगारी।' (७।१२०) परन्तु भक्तोंके अन्त:करणके नेत्र 'रा' और 'म' ही हैं। इन्हींसे वे तीनों कालों और तीनों लोकोंकी बातें देखते हैं। यहाँ 'द्वितीय निदर्शना अलंकार' है।

अर्थ—६ जिन हृदयके नेत्रोंसे भक्त भगवान्का स्वरूप देखते हैं, वे (नेत्र) मानो ये दोनों अक्षर ही हैं।(पं०)

अर्थ—७ हे प्राणियो! अपने जीवके नेत्रोंसे देखो। (वै०)

अर्थ—८ हे भक्तजनो! (स्वयं अपने) हृदयमें विचार देखो। (दीनजी)

अर्थ—९ ये वर्ण नेत्र हैं, इनसे जीवको (आत्मस्वरूपको) देख लो।

#### सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक निबाहू॥ २॥

अर्थ—स्मरण करनेमें सबको सुलभ और सुख देनेवाले हैं। लोकमें लाभ, परलोकमें निर्वाह करते हैं॥ २॥

नोट—१ 'स्मरण करते ही सुलभ हैं', ऐसा भी अर्थ किया जाता है। इसका भाव यह है कि सब मनोरथ इनसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। यथा—'कासी बिधि बिस तनु तजै हिंठ तन तजै प्रयाग। तुलसी जो फल सो सुलभ रामनाम अनुराग॥' (दो॰ १४), 'पुरुषारथ स्वारथ सकल परमारथ परिनाम। सुलभ सिद्धि सब साहिबो सुमिरत सीताराम॥' (दो॰ ५७०), 'तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि' (बरवै॰), 'सेवत सुलभ सुखद हरिहर से॥' (बा॰ ३२) पुन:, सुलभता यहाँतक कि 'धोखेह सुमिरत पातक पुंज सिराने।' (विनय॰ २३६)

नोट—२ स्मरण करनेमें 'सुलभ' हैं। इसका भाव यह है कि उच्चारणमें कठिन नहीं, जैसे ट ठ ड ढ ण झ क्ष छ इत्यादि कठिन हैं। इनके उच्चारणमें व्याकरणकी सहायता नहीं लेनी पड़ती। सहज ही बच्चे-बूढ़े, पढ़े-अनपढ़े—सभी उच्चारण कर लेते हैं। सुलभ=सुगम, सरल, आसान, सहल। पुन: सुलभ हैं अर्थात् सबको इनके स्मरणका अधिकार है।

नोट—३ 'सुलभ सुखद' कहकर सूचित किया कि और मन्त्र एक तो स्मरणमें कठिन हैं, दूसरे सबको सुखद नहीं, अधिकारीको सुखद हैं, अनिधकारीको विघ्न करते हैं। (पं० रामकुमारजी) पुनः भाव कि स्मरण करनेमें स्थानादिका कोई विचार या नियम नहीं है। (रा० प्र०)

नोट—४ 'सुखद सुलभ सब काहू' इति। गायत्री आदि बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं कि उनके जपका अधिकार शूद्र और अन्त्यजको और विशेषतः स्त्रियोंको नहीं है, परन्तु 'रामनाम' के स्मरणका अधिकार स्त्री-पुरुष, नीच-ऊँच, महा अधम पापी कोई भी किसी ही वर्ण या आश्रमका क्यों न हो सभीको है। यथा—'नीचेहू को, ऊँचहू को रंकहू को, रायहू को, सुलभ सुखद आपनो सो घरु है।' (विनय॰ २५५) जैसे अपने घरमें रोक-टोक नहीं और सब सुख, वैसे ही रामनाममें सबका अधिकार और उससे सबको सुख प्राप्त हो सकता है।

नोट—५ 'लोक लाहु परलोक निबाहू' इति। भाव यह है कि 'अन्य मन्त्रोंमेंसे कोई लोकमें लाभ देते हैं; परलोक नहीं बना सकते, कोई परलोक बनाते हैं, इस लोकमें लाभ नहीं देते। परन्तु रामनाम लोक और परलोक दोनों बनाते हैं, स्वार्थ-परमार्थ दोनोंके देनेवाले हैं। अर्थात् इस लोकमें रोटी, लूगा, धन, यश सभी सुखके पदार्थोंको देनेवाले हैं और परलोकमें प्रभुका धाम प्राप्त करा देते हैं। यथा—'स्वारथ साधक परमारथ दायक नामु' (वि० २५४), 'कामतरु रामनाम जोई जोई माँगि है। तुलसी स्वारथ परमारथ न खाँगि है॥'(वि० ७०), 'रोटी लूगा नीकें राखे आगेहूके बेद भाषे भलो हैहैं तेरो।' (वि० ७६) (पं० रामकुमारजी) पुनः भाव कि 'भगवान्के दिव्य धाममें दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवामें नियुक्त रखते हैं।' (मानसांक) पुनः, भाव कि लोकमें सुख होनेसे अनेक शुभाशुभ कर्म भी अवश्य ही होंगे, जिनसे स्वर्ग-नरक आदि बाधाओंका भय होगा। अतः 'लोक लाहु' कहकर 'परलोक निबाहू' कहा। अर्थात् ये दोनों वर्ण उस बाधाको मिटाकर अकंटक शुभगित देते हैं। यथा—'श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा। तेषां मुक्तिश्च भुक्तिश्च भिवध्यित न संशयः॥' (श्रीरामस्तवराज) यहाँ 'स्वभावोक्ति अलंकार' है। यहाँ 'र, म' का सहज स्वभाव वर्णित है।

#### कहत सुनत सुमिरत \* सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के॥ ३॥

शब्दार्थ—सुठि=अत्यन्त, बहुत ही। यथा—'दामिनि बरन लखन सुठि नीके।' (अयो० ११५), 'सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू।' (अयो० १६१), जौं ए मुनिपट धर जटिल सुन्दर सुठि सुकुमार।' (अयो० ११९), 'किमि चिलहिंह मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर।' (अयो० १२०), 'सुठि सुंदर संबाद बर।' (१।३६), 'भूषन बसन बेष सुठि सादे।' (अयो० २२१)

अर्थ—कहने, सुनने और सुमिरनमें बहुत ही अच्छे हैं और मुझ तुलसीदासको तो श्रीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं॥ ३॥

प्रश्न-कहने-सुनने-सुमिरनेमें नीके होनेका क्या भाव है?

उत्तर—(१) कहनेमें नीके यह है कि नामके अक्षरोंके शब्दसे यमदूत डरकर भाग जाते हैं। यथा— 'भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्॥' श्रीरामरक्षास्तोत्र। पुनः, 'जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकल अमंगल मूल नसाहीं॥' (बा॰ ३१५) सुननेमें नीके, यथा—'जाकर नाम सुनत सुभ होई।' (बा॰ १९३) सुननेसे ही कल्याण हो जाता है। स्मरण करनेमें नीके हैं। यथा, 'राम (नाम) सुमिरन सब बिधि ही को राज रे।' (विनय॰ ६७), 'सुमिरत सकल सुमंगल मूला।' (२। २४८)

(२) पुनः कहनेमें जिह्वाको नीके हैं, क्योंकि मधुर हैं। सुननेमें कानको नीके हैं, क्योंकि मनोहर हैं। अर्थात् ऊपर जो बातें दो चौपाइयोंमें कही थीं उनको इस चौपाईमें एकत्र करके कहा है।

टिप्पणी—१(क) 'प्रिय तुलसी के' कहनेका भाव यह है कि औरोंकी हम नहीं कहते, हमको श्रीराम-लक्ष्मण सम प्रिय हैं। 'रा' राम और 'म' लक्ष्मणके वाचक हैं। इसिलये 'राम लखन सम प्रिय' कहा। 'हनुमानबाहुक' में भी ऐसा ही कहा है। यथा—'सुमिरे सहाय रामलखन आखर दोउ जिन्हके समूह साके जागत जहान हैं।' अग्रन्थकारकी प्रीति नाम-नामीमें समान है। रकार-मकार श्रीराम-लक्ष्मणसम हैं, इसीसे उनके समान प्रिय कहा। पुनः, (ख) 'रामलखन सम' प्रिय कहा; क्योंकि ये सबके प्रिय हैं! यथा—

<sup>\*</sup> समुझत—१७२१, १७६२, छ०, को० रा० सुमिरत—१६६१, १७०४।

'ये प्रिय सबिह जहाँ लिंग प्रानी।'(१। २१६) 'तुलसी' को 'राम-लखन' सम प्रिय हैं, क्योंकि 'तुलसी' इन्हींके उपासक हैं, इसीसे और किसीके समान प्रिय न कहा। (ग) ग्रन्थकार यहाँ और उपासकोंको उपदेश देते हैं कि नाममें श्रीराम-लक्ष्मण-सम प्रीति करो। यथा—'बंदउँ राम लखन बैदेही। जे तुलसी के परम सनेही॥'(विनय० ३६)

पं०—कोई वर्ण, श्लोक आदि कहनेमें सुन्दर होते हैं, पर अर्थ सुन्दर न होनेसे सुननेमें सुन्दर नहीं होते, कोई श्रवण-रोचक होते हैं पर शिष्टसमाजमें कथनयोग्य नहीं होते (जैसे कामवार्ता), कोई (अभिचारादिके) मन्त्र सुमिरनयोग्य होते हैं पर मनको मिलन करते हैं और फल भी उनका नीच होता है; पर श्रीरामनामके वर्णोंका कहना, सुनना, सुमिरना सभी अति सुन्दर हैं।

बैजनाथजी—यहाँ नाम और नामीका ऐक्य दिखाते हैं। भाव यह कि कोई यह न समझे कि रूपसे भिन्न नामका प्रभाव कहते हैं, अतएव कहते हैं कि हमको 'राम-लक्ष्मण' सम प्रिय हैं। श्रीजानकीरूप तो प्रभुके ही रूपमें प्रथम 'गिरा अरथ जलबीचि सम' में बोध करा आये, इससे दो ही रूपमें तीनों रूप आ गये। 'र' राम हैं, अकार जानकीजी हैं परन्तु दोनों वर्ण एकहीमें हैं। 'म' लक्ष्मणजी हैं। इसीसे मुझे अत्यन्त नीके लगते हैं। 'कहत सुनत—' से जनाया कि मुखसे कहता हूँ, कानोंसे सुनता हूँ और मनसे स्मरण करता हूँ।

प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि शालग्रामिवग्रह रूपान्तरसे श्रीराम ही हैं, वे तुलसीको प्रिय हैं ही। अर्थात् तुलसी और शालग्रामका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी प्रकार तुलसीके लिये 'र', 'म' हैं। यहाँ 'उपमा अलंकार'है।

#### बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम \* सहज सँघाती॥ ४॥

अर्थ—रकार और मकारको (पृथक्-पृथक् वर्ण मानकर) वर्णन करनेमें दोनों वर्णोंकी प्रीतिमें पृथक्ता जान पड़ती है, (पर वास्तवमें ये वर्ण) स्वभावसे ही एक साथ रहते हैं, जैसे ब्रह्म और जीव ॥ ४॥ टिप्पणी—वर्णोंके वर्णन करनेमें प्रीति (मित्रता-मैत्री) बिलगाती है। अर्थात् 'रकार', 'मकार' (र, म) की वर्णमैत्री नहीं मिलती। क्योंकि (क) 'र' अन्तस्थ है, 'म' स्पर्श है। (ख) 'र' यवर्ग है और 'म' पवर्ग। (ग) 'र' मूर्द्धसम्बन्धी है और 'म' ओष्ठसम्बन्धी। पुनः, इनके वर्णनमें न संग है न प्रीति, पर अर्थमें संग और प्रीति दोनों हैं, रकार ब्रह्मवाचक है और मकार जीववाचक।

नोट-इस चौपाईके और भी अर्थ और भाव ये कहे जाते हैं।

(१) 'रा', 'म' के स्थान, प्रयत्न, आकार और अर्थ इत्यादि यदि पृथक्-पृथक् वर्णन करें तो इनकी प्रीतिमें अन्तर पड़ जाता है; क्योंकि एकका उच्चारण मूर्धा और दूसरेका ओष्ठ और नासिकासे होता है; एक वैराग्यका हेतु है तो दूसरा भिक्तका, इत्यादि। परन्तु वस्तुतः ये 'ब्रह्म जीव सम' सहज ही साथी हैं। (२) 'वर्णोंका वर्णन करनेवालेकी प्रीतिको अपनेमें विशेष लगा लेती है।' यहाँ बिल्लगाती=विशेष करके लगाती है। यथा, 'भिनिति मोरि सिवकृपा बिभाती।' (बा॰ १५) में बिभाती=विशेष भाती। (३) मानसपिरचारिका और अन्य दो-एक टीकाकारोंने एक अर्थ, 'बरनत बर न प्रीति बिल्लगाती' ऐसा पाठ मानकर, यह किया है कि 'वर्णन करनेमें श्रेष्ठ हैं, इनकी प्रीति विलग नहीं होती।' (४) इन अक्षरोंके वर्णन करनेसे प्रीति बिलग हो जाती (प्रकट हो जाती) है (जैसे दूधमेंसे मक्खन) अर्थात् अक्षरोंके वर्णन करनेसे प्रेम प्रत्यक्ष सबको देख पड़ता है। (श्रीरूपकलाजी) यहाँ बिल्लगाती=अलग हो जाती। यथा—'सो बिल्लगात बिहाइ समाजा।' (बा॰ २७१) (५) 'यदि इन दोनोंका वर्णन करने लगें कि रामतापिनीमें ऐसा कहा है, सदाशिवसंहिता, ब्रह्मयामल, श्रीरामानुजमन्त्रार्थ, महारामायण इत्यादिमें इनके विषयमें ऐसा कहा है तो इस भाँतिके विवरण सुनकर प्रमोद विलग हो आता है अर्थात् जीवको फड़का देता है, सुना नहीं कि मारे आनन्दके रोमांचित हो आया' (मानसतत्त्वविवरण) (६) 'र' और 'म' का अलग-अलग वर्णन करनेमें प्रीति विलगाती है।

<sup>\*</sup> इव-१७२१, १७६२, छ०। सम-१६६१, १७०४, को० रा०।

अर्थात् बीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण अर्थ और फलमें भिन्नता देख पडती है (मानसांक)। (७) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'अब नित्यनैमित्य विभूतिका हेतु कहते हैं कि जिस प्रकार नैमित्यविभूति लीलामात्र श्रीराम, श्रीजानकी और श्रीलक्ष्मण—तीनों रूप भिन्न भी हो जाते हैं, उसी प्रकार रकार और मकारका अन्य वर्णोंके साथ वाणीसे वर्णन करनेमें इन ('रा, म') की प्रीति विलग हो जाती है। 'अर्थात् छन्दादिमें रकार कहो, अकार कहो, मकार कहो सो यह नैमित्य लीलामात्रवत् है और नित्य विभूतिमें तो 'रा', 'म' सहज सँघाती हैं। यथा—श्रीरामानुजमन्त्रमें 'रकारार्थो रामः सगुण परमैश्वर्यजलिधर्मकारार्थो जीवः सकलिविधकैंकर्यनिपुणः। तयोर्मध्याकारो युगलमथसम्बन्धमनयोरनन्याहं ब्रुते त्रिनिगमसु सारोऽयमतुलः॥' अर्थात् 'र' का अर्थ है, दिव्य गुण और परमैश्वर्यसे युक्त श्रीरामजी, 'म' का अर्थ है सब प्रकारके कैंकर्यमें निपुण जीव। मध्यके 'आ' का अर्थ है, मैं आपका अनन्य हूँ। यह जीवका श्रीरामजीसे सम्बन्ध बतलानेवाला है। यह तीनों वेदोंका अपूर्व सार है। जबतक जीव अपना स्वरूप भूला है तबतक भटकता है। जब अपना स्वरूप जान लेता है तब भक्तिद्वारा प्रभुके निकट ही है, वैसे ही 'रा', 'म' नित्य साथी हैं।' (८) 'रकारमें स्पर्श थोडा और मकारमें बहुत है जिससे एकमें 'इषत्स्पृष्ट प्रयत्न' है और दूसरेमें स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शका भी है। रकार भीतर मुखके, मकार बाहर मुर्धा ओष्ठस्थानसे। 'रा' नाम शब्दका है और 'म' अर्थज्ञानका। इन दोनोंके गुण कहते ही इनकी परस्परकी प्रीति छूटी-सी दिखाती है।' (रा० प०, रा० प्र०) (९) विलगाती गोरखपुर, बस्ती और बुन्देलखण्डमें देशबोली है। वहाँ 'दिखाती, देख पडती' को भी 'बिलगाती' कहते हैं। इस प्रकार यह अर्थ होगा कि वर्णों के वर्णन (उच्चारण, जप) से ही उनकी प्रीति देख पडती है कि वे—। (शेषदत्तजी) (१०) श्रीविन्दुब्रह्मचारीजी— 'वर्णन करनेसे वर्णको प्रीति (मैत्री) विलग अर्थात् अलग होती है। क्योंकि ब्रह्मजीवकी तरह सहज संगी हैं। रामनाममें दो वर्ण रकार और मकार हैं। रकार परमात्मतत्त्वका वाची है और मकार जीवका बोधक है। जीवतत्त्व परमात्मासे इस तरहपर मिला हुआ है और परमात्मा जीवतत्त्वमें इस तरहसे रमण करता है कि उनका सम्बन्ध अथवा लगाव तनिक भी नहीं खण्डित होता। दोनोंका अभिन्न और अंग-अंगी-भावसे अन्योन्य घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार कि कोई उनका खण्ड एवं विच्छेद नहीं कर सकता। वे ऐसे सर्वव्याप्त हैं कि सर्वत्र सम्पूर्ण वही हैं, उनके भेदके लिये कहीं तिलमात्र भी अवकाश ही नहीं है। उनकी अभिन्नता यहाँतक सिद्ध है कि वे दो भिन्न वस्तु ही नहीं, 'जीवो ब्रह्मैव नापरः।' 'तत्त्वमिस' इसीका प्रतिपादक है। इसी प्रकार जैसे जीव-ब्रह्मकी अभिन्नता सिद्ध है, श्रीरामनामके भी दोनों अक्षर एक हैं, वे परस्पर एक-दूसरेसे अत्यन्त मिले हुए हैं। 'श्रीरामनामकलामणिकोष' में गोस्वामीजी वन्दना करते हुए कहते हैं— 'बंदौं श्री दोऊ बरन तुलसीजीवनमूर। *लसे रसे इक एक ते तार तार दोउ पूर॥* दोनों वर्णोंके अभेदभावकी गोस्वामीजीकी यह उक्ति उनकी उपर्युक्त चौपाईके भावकी पुष्टि करती है। अस्तु, वे दोनों श्रीनामके वर्ण इतने मिले हुए हैं, उनका इतना एकाकार है कि शब्दगत होनेसे, कथनसे उनकी प्रीति अर्थात् मैत्री भंग हो जाती है। इसलिये वस्तुत: उनके संश्लिष्ट एवं संघनिष्ठ तत्त्वका वर्णन नहीं हो सकता, वह सर्वदा अनिर्वचनीय है। जिस तरह अंकरसे उसके विकासस्वरूप दो दल फूटते हैं, इसी प्रकार उस अभिन्न तत्त्वसे उसके संकेतस्वरूप दो वर्ण प्रकट हुए और जैसे अंकुरमें उनका एकाकार है वैसे ही अपनी मूल अवस्थामें वे दोनों वर्ण एक (तत्त्व) हैं। वे अक्षर निरक्षर हैं, यह आर्षसिद्धान्त है, **'निवर्णं रामनामेदं केवलं च स्वराधिपम्।'** इस रहस्यको यथावत् रामनामके आराधक योगिजन ही जानते हैं। (११) दोनों अक्षरोंका फल भिन्न-भिन्न कहनेसे अपनी प्रीतिमें भेद पडेगा, क्योंकि कुछ न्यूनता-अधिकता अवश्य कही जायगी और ये भिन्न-भिन्न होनेवाले नहीं हैं। अतएव इनके फलका भेदकथन ठीक नहीं (पं०)। (१२) वर्णन करनेमें प्रीति विलगाती है कि दो स्वरूप हो गये, नहीं तो वे तो ब्रह्मजीवके समान सहज सँघाती हैं। (शीलावृत्त)

नोट--२ '*ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती'* इति। (१) प्रोफेसर दीनजी कहते हैं कि 'र', 'म' ब्रह्म

और जीवकी तरह सहज सँघाती हैं। अर्थात् जहाँ एक है, वहाँ दूसरा भी है। बिना जीवके ब्रह्मका अस्तित्व नहीं प्रमाणित हो सकता, न बिना ब्रह्मके जीवका अस्तित्व हो सकता है। इसी तरह 'र', 'म' सहज सँघाती हैं। अर्थात् यद्यपि 'मकार' और 'रकारके' बीचमें 'य' अक्षर आ जाता है तो भी ये दोनों उसी प्रकार एक हैं जिस प्रकार बीचके नाक होनेपर भी दोनों नेत्र एक ही अवयव माने जाते हैं, जहाँ एक आँख जायगी वहाँ दूसरी अवश्य जायगी और तत्त्व भी 'दोनों' नेत्रोंका एक ही है, जो शक्ति एकमें है वही दूसरेमें भी है, यही उनका 'सहज सँघाती' होना है। 'र' को जब हम बीजरूप 'राँ' से उच्चारण करते हैं तो 'म' स्वयं अनुस्वाररूपसे आ जाता है, यही 'सहज सँघातीपन' है। अर्थात् बिना उसके उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता।

- (२) जैसे ब्रह्म सदा जीवके साथ रहकर उसकी रक्षा किया करते हैं। यथा—'तैं निज कर्मडोरि दृढ़ कीन्ही 'से 'तू निज कर्म जाल जहँ घेरो। श्रीहरि संग तजेउ निहं तेरो॥' तक (वि॰ १३६) 'ब्रह्मजीव इव सहज सनेह।'(बा॰ २१६)
- (३) श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अ० ११ में भगवान्ने उद्धवजीसे कहा है कि उद्धव! अब मैं तुमसे एक ही धर्मीकी बद्ध और मुक्त इन विरुद्ध धर्मीवाली दोनों स्थितियोंकी विलक्षणताका वर्णन करता हूँ। ये दोनों पक्षी (जीव और ब्रह्म) समान (नित्य, चेतन) सखा हैं और एक ही वृक्ष (शरीर) में स्वेच्छासे (जीव कर्म-फलभोगार्थ और ब्रह्म सर्वव्यापक होनेके कारण) घोसला बनाकर रहते हैं। उनमेंसे एक (जीव) तो उसके फलों (दु:ख-सुखादि कर्मफलों) को खाता (भोगता) है और दूसरा (ब्रह्म) निराहार (कर्मफलादिसे असंग साक्षीमात्र) रहकर भी अपने ऐश्वर्यके कारण देदीप्यमान रहता है। यथा—'अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते। विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिण॥'(५) 'सुपणांवतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे। एकस्तयोः खादित पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्॥'(६) 'यह भाव 'सहज सँघाती' का है। इसी तरह 'रा' 'म' का नित्य साथ है। सेतुबन्धमें जब पत्थर एक साथ जुटे न रहने पाते थे तब एक पत्थरपर 'रा' लिख दिया जाता था, दूसरेपर 'म' और दोनोंको सटा दिया जाता था। बस, फिर तो वे पत्थर अलग न होते थे। (आनन्दरा० सारकाण्ड सर्ग १० में श्रीरामजीने नलसे कहा है।)
- (४) भाव कि कोई संग ऐसा है कि पहले था अब छूट गया जैसे अज्ञान न जाने कबसे था अब छूट गया। इसे 'अनादि सान्त' कहेंगे। कोई संग पहले न था पीछे हुआ, जैसे ज्ञान पहले न था पीछे हुआ, इसे 'सादि अनन्त' कहेंगे। कोई संग ऐसा है कि न तो पहले ही था न अन्तमें, किन्तु बीचमें कुछ समयतक रहा। जैसे कि पुत्र-मित्र आदिका संग। यह 'सादि सान्त' है। परन्तु यह 'ब्रह्म-जीवका संग' तीनोंसे न्यारा है, यह पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। अतएव 'सहज सँघाती' कहा। अर्थात् इनका संग 'अनादि अनन्त' है, यह बतानेके लिये 'ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती' कहा।

इसपर शंका हो सकती है कि 'जब उनका संग अनादि-अनन्त है तब यह कैसे कहा जाता है कि जीव ईश्वरको प्राप्त हुआ। यथा—'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' (तै० २। १) (ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मको प्राप्त होता है), 'होइ अचल जिमि जिव हिर पाई।' (४। १४) इसका समाधान यह है कि परमात्माके व्यापक होनेसे उसके अव्यक्तरूपसे जीव कभी भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनोंका अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध है। परन्तु जैसे कोई मनुष्य किसी कार्यवश हाथसे अँगूठी उतार अपने गले या शरीरके किसी अंगमें बाँध ले और विस्मरण हो जानेसे फिर उसे सर्वत्र खोजा करे, जब किसीके बतानेसे वह उसे प्राप्त कर लेता है तब वह कहता है कि अँगूठी मिल गयी। इसी तरह जीव सहज सँघाती परमात्माको अनादि अविद्याके कारण भूल गया और परमात्माक हृदयस्थ होते हुए भी वह उसे यत्र-तत्र ढूँढ़ता फिरता है; जब परमात्माकी कृपासे कोई सद्गुरु परमात्माका ज्ञान करा देता है, तब वह समझता है कि मुझको भगवान् प्राप्त हो गये। अर्थात् शास्त्रोंमें जो प्राप्ति कही गयी है वह ज्ञान होनेको ही कही गयी है। यहाँ 'सहज सँघाती' जो कहा गया है वह अव्यक्तरूपको लक्ष्य करके ही कहा गया है।

#### नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन त्राता॥ ५॥

अर्थ—(दोनों वर्ण) नर और नारायणके समान सुन्दर भाई हैं। (यों तो वे) जगत्भरके पालनकर्ता हैं (पर) अपने जनके विशेष रक्षक हैं॥ ५॥

नोट—१ 'नर-नारायणका भायप कैसा था' यह बात जैमिनीय भारतकी कथासे विदित हो जायगी। जैमिनी भारतमें कहते हैं कि सहस्रकवची दैत्यने तपसे सूर्यभगवान्को प्रसन्न करके वर माँग लिया था कि मेरे शरीरमें हजार कवच हों, जब कोई हजार वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जावे। उसके मारनेको नर-नारायणावतार हुआ। एक भाई हजार वर्ष युद्ध करके मरता तब दूसरा भाई मन्त्रसे उसे जिलाकर और स्वयं हजार वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मरता, तब पहला इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरहसे लड़ते-लड़ते जब एक ही कवच रह गया तब दैत्य भागकर सूर्यमें लीन हो गया और तब नर-नारायण बदरीनारायणमें जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापरमें कर्ण हुआ जो गर्भसे ही कवच धारण किये हुए निकला, तब नर-नारायणहीने अर्जुन-श्रीकृष्ण हो उसे मारा (यह कथा सुनी हुई लिखी गयी है)।

नोट—२'नर नारायण' इति। धर्मकी पत्नी दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे भगवान्ने शान्तात्मा ऋषिश्रेष्ठ नर और नारायणके रूपमें अवतार लिया। उन्होंने आत्मतत्त्वको लक्षित करनेवाला कर्मत्यागरूप कर्मका उपदेश किया। वे बदिरकाश्रममें आज भी विराजमान हैं। विनय० पद ६० में इनकी किंचित् कथा भी है और भा० ११।४६।१६ में कुछ कथा है। ये भगवान्हीके दो रूप हैं।

टिप्पणी—१ (क) निर्गुणरूपसे जगत्का उपकार नहीं होता, जैसा कहा है कि 'ब्यापक एक ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनँदरासी॥' 'अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥' (२३। ६-७) इसीलिये यहाँ सगुणकी उपमा दी। सगुणरूपसे सबका और सब प्रकारसे उपकार होता है, इसलिये रामनामके दोनों वर्णोंका नर-नारायणरूपसे जगत्का पालन करना कहा। (ख) भाईपना ऐसा है कि जिह्वासे दोनों प्रकट होते हैं। इसलिये जीभ माता है, 'र', 'म' भाई हैं। यथा—'जीह जसोमित हिर हलधर से।' (२०।८)

टिप्पणी—२ 'बिसेषि जन त्राता' इति। अर्थात् (क) जैसे नर-नारायणने जगत्भरका पालन किया, पर भरतखण्डकी विशेष रक्षा करते हैं; वैसे ही ये दोनों वर्ण जगन्मात्रके रक्षक हैं, पर जापक जनके विशेष रक्षक हैं। जगन्मात्रका पालन इसी लोकमें करते हैं और जापक जनके लोक-परलोक दोनोंकी रक्षा करते हैं। वा, (ख) ईश्वरत्वगुणसे सबका और वात्सल्यसे अपने जनका पालन करते हैं। यथा—'सब मम प्रिय सब मम उपजाये।' से 'सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय' तक। (७। ८६-८७)

नोट—३ पुन:, नर-नारायण भरतखण्डके विशेष रक्षक हैं और वहाँ नारदजी उनके पुजारी हैं, वैसे ही यहाँ 'रा', 'म' भरतजीकी रीतिवाले भक्तोंरूपी भरतखण्डके विशेष रक्षक हैं, नामका स्नेह, नारदरूपी पुजारी है। (वै०) पुन:, नर-नारायण सदा एकत्र रहते हैं वैसे ही 'रा', 'म' सदा एकत्र रहते हैं! विशेष पालन अर्थात् मुक्तिसुख देते हैं। (पं०)

नोट—४ श्रीजानकीशरणजी 'जन' से 'दर्शक' का अर्थ लेते हैं। अर्थात् जो बदिरकाश्रममें जाकर दर्शन करते हैं उनके लोक, परलोककी रक्षा करते हैं। 'जो जाय बदरी, सो फिर न आवै उदरी।' (मा॰ मा॰)

#### भगति सुतिय कल करन बिभूषन। जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन ॥ ६॥

शब्दार्थ—सुतिय=सुन्दर अर्थात् सौभाग्यवती स्त्री। कल=सुन्दर। करन (कर्ण)=कान। बिभूषन=विशेष भूषण। करन बिभूषन=कर्णफूल। बिधु=चन्द्रमा। पूषन=सूर्य।=पोषण करनेवाले।

अर्थ—भक्तिरूपिणी सौभाग्यवती सुन्दर स्त्रीके कानोंके भूषण (दो कर्णफूल) हैं। जगत्के हितके लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं [अथवा, 'निर्मल चन्द्रमाके समान पोषण करनेवाले हैं।' परन्तु ऊपर दो-दो उपमाएँ देते आते हैं और उपमेय भी 'रा', 'म' दो हैं, अत: यह अर्थ अधिक उत्तम नहीं है।]॥६॥

श्रीसुदर्शनसिंहजी—इस चौपाई 'नर नारायन सिरस सुभ्राता। बिधु पूषन॥' में गोस्वामीजीने उपमाओंका क्रम बदल दिया है। उन्होंने 'नर नारायन' तथा 'बिधु पूषन' में पहले 'म' की और पीछे 'रा' की उपमाएँ दी हैं। इसका कारण है। मन्त्र अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों विधियोंसे जप किया जाता है। \* पहले अनुलोम विधिसे महत्त्व बतला आये हैं, अब इस चौपाईमें प्रतिलोम-विधिसे महत्त्व दर्शित करते हैं।

यह प्रतिलोम विधि 'सुलभ सुखद सब काहू' नहीं है। इतना तो स्मरण रखना ही चाहिये। यह तो 'भगित सुतिय कल करन बिभूषन' है। 'राम' का उलटा होता है 'मरा' और इसी प्रतिलोम मन्त्रका जप करके वाल्मीिक महर्षि हो गये हैं। लेकिन इस प्रतिलोम-क्रमसे जपका वही अधिकारी है, जिसमें भिक्त हो। जिसमें अपार श्रद्धा एवं परिपक्व लगन न हो वह प्रतिलोम-विधिका अधिकारी नहीं। प्रतिलोम-विधि महत्त्वकी दृष्टिसे बता दी है किन्तु भक्तोंके लिये भी अनुलोम-क्रम राम-नाम ही आदरणीय है, यह अगली ही चौपाईमें गोस्वामीजी सूचित करना विस्मृत नहीं हुए हैं—'जन मन मंजु कंज मधुकर से।' भक्तोंके हदयमें भी अनुलोम-क्रमसे ही श्रीराम-नाम विराजते हैं। यहाँ अनुलोम-क्रमका सूचक पद है 'कमठ-सेष' और 'हिर हलधर'। लेकिन प्रतिलोम-क्रममें भी वह प्रभावपूर्ण है, अवश्य ही इस क्रममें वे स्वयं घोर तपस्याकी मूर्ति हो जाते हैं और कठोर तपसे ही इस क्रमद्वारा लाभ होता है, यही सूचित करनेके लिये तपोमूर्ति 'नर नारायन' का स्मरण किया गया।

'म' वाचक है 'नर' का और 'रा' वाचक है 'नारायण' का। दोनों भाई हैं। जगके पालक हैं। संसारके कल्याणके लिये ही नर-नारायण कल्पके प्रारम्भसे तप कर रहे हैं। 'राम' भी प्रतिलोम-क्रममें तपोमय हो जाता है। विश्वके कल्याणके लिये है उसका यह तपोरूप। वह विश्वको क्लेश देनेवाली रावण, हिरण्यकशिपु या भस्मासुरकी राजस-तामस तपस्याका रूप कभी भी धारण नहीं कर सकता।

सामान्य रूपसे तो वह 'जग-पालक' है। सभी जड-चेतनके लिये है उसकी शक्ति; किन्तु जिस प्रकार 'नर-नारायणकी तपस्या विशेषत: साधकोंके परित्राणके लिये है, जिस प्रकार उच्चकोटिके सन्तों एवं तपस्वियोंका वे सदा ध्यान रखते हैं, उनके तपोविष्नोंको अपने प्रतापसे निवारित करते रहते हैं, समय-समयपर प्रकट होकर उपदेश एवं दर्शनसे मार्ग-प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन देते रहते हैं, उसी प्रकार श्रीरामनामकी प्रतिलोमजा शक्ति भी विशेषत: भक्तोंके परित्राणके लिये है। जपमें जब धुनी चलती है तो स्वत: अनुलोम जपमें भी प्रतिलोमजा शक्ति निहित रहती है और यही शक्ति विकारोंसे जापकका परित्राण करती है।

विकार उठे, कुतर्क तंग करे या श्रद्धाके पैर डगमगायें तो आप नामकी सतत धुन प्रारम्भ कर दें। नामकी शक्ति आपको तुरन्त परित्राण देगी। यह तो प्रत्येक साधकका प्रत्यक्ष अनुभव है। आप चाहें तो करके देख लें।

ये 'म' और 'रा' भक्तिके कर्णाभरण हैं। भक्तिको सुतिय कहा गया है। एक सुतियमें जितने सद्गुण सम्भव हैं, वे उसमें हैं और इसी कारण ये विलोमक्रमी रामनामके वर्ण उसको आभूषित करते हैं; क्योंकि ये उग्र तपस्याके प्रतिरूप बिना सद्गुणोंसे परिपूर्ण भक्तिके और किसीको विभूषित कर ही नहीं सकते।

सर्वप्रथम गुरुवाक्यमें अचल श्रद्धा, भगवान्में अविचल विश्वास तथा अहैतुक प्रेम हो तो विलोम-क्रमसे भी ये युगल वर्ण उस साधकको भूषित ही करते हैं। वह प्रथम कोटिका नैष्ठिक तितिक्षु साधक हो जाता है। क्योंकि इस विपरीत-क्रममें भी ये वर्ण परस्पर नर-नारायणकी भाँति वर्ण मैत्रीयुत ही रहते हैं। जैसे जगत्के कल्याणके लिये चन्द्र एवं सूर्य हैं, वैसे ही ये 'म' और 'रा' भी हैं। बीजाक्षर शक्तिसे

<sup>\*</sup> मन्त्र अनुलोम एवं प्रतिलोम विधियोंसे जप किये जाते हैं। इसमें श्रीचक्रजीका आशय सम्भवत: भगवन्नाममन्त्रोंसे है, क्योंकि पाणिनीय शिक्षामें कहा है कि स्वर अथवा वर्णसे हीन मन्त्र इष्टदायक न होकर बाधक ही होता है। यथा— 'मन्त्रो हीन: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु: स्वरतोऽपराधात्।।'(५२)

दोनों वर्ण दोनोंके स्वरूप हैं। मेरी समझसे नामवन्दनाके प्रसंगमें यह चौपाई ('नर नारायन' से 'बिधु पूषन' तक) श्रीरामनामके प्रतिलोम रूप अर्थात् 'म', 'रा' के स्वरूप, तपोमय स्वरूप, प्रभाव, सम्बन्ध, अधिकारी तथा कार्यको बतलानेके लिये आयी है। (मानसमणिसे)

टिप्पणी—१ (क) 'केवल कर्णभूषण ही नहीं हों किन्तु पहचाननेवाला भी चाहिये। अर्थात् यहाँ यह दिखाया है कि भिक्त करे और रामनाम जपे।' (ख) 'रामनामसे भिक्तकी शोभा है, इसिलये भिक्त-को स्त्री कहा। भिक्त (महारानी) से सुन्दर कुछ नहीं; इसीसे तो उसपर भगवान् सानुकूल रहते हैं और वह उनको 'अति प्रिय' है। यथा— 'पुनि रघुबीरिह भगित पियारी। भगितिह सानुकूल रघुराया॥' (७।११६) इसिलये 'सुतिय' कहा।' (ग) आप रामनामको सिरका भूषण कहना चाहते थे, परन्तु सिरमें दो भूषण और कोई नहीं हैं और 'र' 'म' को दो–दोकी उपमा देते आये हैं। दूसरे, और बड़े लोगोंने भी इनको कर्णहीके विभूषण लिखे हैं, इसिलये आपने भी यही लिखा, नहीं तो सिरके नीचेका भूषण नामको नहीं कहना चाहते थे। (घ) 'ये वर्ण भिक्तहीके भूषण नहीं हैं' किन्तु बिधुपूषण भी हैं। अर्थात् विश्वमात्रके भूषण हैं। (ङ) 'करन 'सब इन्द्रियोंका भी नाम है। यथा— 'बिषय करन ' ,' 'षिमिन्द्रयं हृषीकं च।'

नोट—१ (क) कर्णफूल कानमें होना सुहागका चिह्न है। कानसे उसका गिरना सुहाग भंग होनेकी सूचना देता है और कानमें उसका न पहनना विधवापन जनाता है। यथा—'मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर मिह खसेऊ॥' 'सजल नयन कह जुग कर जोरी।' से 'प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ॥' तक (लं० १४-१५) इसी प्रकार भिक्तसुतियके लिये 'रा' 'म' ही कर्णफूल हैं। जिस भिक्तमें नामका यजन नहीं, वह भिक्त न तो भूषित ही है और न सौभाग्यवती ही है, किन्तु विधवावत् त्याज्य है। और जैसे विधवासे सन्तान-प्राप्तिकी आशा नहीं, वैसे ही उस भिक्तसे किसी सुफलकी आशा नहीं (प्रोफेसर दीनजी)। (ख) कर्णविभूषणकी उपमा देनेका कारण यह भी हो सकता है कि नाम और कर्णका सम्बन्ध है। नाम जो उच्चारण होता है उसे कान धारण करते हैं; इस सम्बन्धसे यह उदाहरण दिया। नामका सम्बन्ध मुख (जिह्वा) से भी है; परन्तु जिह्वामें कोई प्राकृत भूषण धारण नहीं किया जाता, दूसरे वह संख्यामें एक है और रकार-मकार दो वर्ण हैं और कान भी दो हैं तथा दोनों कानोंमें भूषण पहने जाते हैं।

नोट-२ (क) 'बिमल' शब्दसे सूचित किया कि 'र' 'म' विकाररहित हैं और सूर्य-चन्द्रमा समल हैं। सूर्य जल बरसाता और सोखता भी है, उसे राहु ग्रसता भी है। पुन:, कमल सूर्यको देखकर खिलता है, सूर्य उसको भी जल न रहनेपर जला डालता है। यथा—'भानु कमलकुल पोषनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छारा॥' (अ॰ १७) चन्द्रमा अपनी किरणोंसे जड़ी-बूटी-अन्न आदिको पुष्ट करता है और पालारूपसे उन्हींको जला डालता है, पुन: घटता-बढ़ता है, इत्यादि विकार उसमें हैं। 'र', 'म' विमल गुण उत्पन्न करके उनकी सदा वृद्धि किया करते हैं। इसमें 'अधिक अभेद रूपक' है; क्योंकि 'र', 'म' में विध् और पूषणसे कुछ अधिक गुण हैं। पुन: (ख) सूर्य और चन्द्रमासे जगत्का पालन-पोषण होता है। वे अन्नादिक उपजाते और जीवोंके पोषणयोग्य करते हैं। सूर्य अन्धकारको मिटाता और चन्द्रमा शरदातपको हरता है, वैसे ही 'र', 'म' जनके सुमितभूमिथलपर विमल गुणोंकी उत्पत्ति करते, अविद्यातम मिटाकर ज्ञानरूपी प्रकाश फैलाते हैं और त्रिपाप हरकर हृदयको शीतल करते हैं। पुन:, (ग) शरद्पूनोंके चन्द्रमामें दो गुण निर्मल प्रकाश और अमृतका स्रवना हैं। प्रकाशसे तपन हरते और अमृतसे अमरत्वगुण देते हैं, वैसे ही 'रा', 'म' शरदातपरूपी जन्म-मरण और तापत्रयको हरते हैं और भक्तिरस द्रवते हैं। पुन: (घ) सूर्य तपकर भूमिको शुद्ध करता, जल सोखकर मेघरूपसे फिर वर्षाद्वारा जीविका प्रदान करता और प्रकाश फैलाता है जिससे सब वस्तुएँ देख पड़ती हैं। वैसे ही रकार (अग्निबीज होनेसे) शुभाशुभ कर्मींको भस्म कर जीवकी बुद्धिको शुद्ध करके ज्ञान-प्रकाश देकर परमार्थ दिखाता है। कृपा जल है। शान्ति-सन्तोषादि अनेक चैतन्यतारूप जीविका देता है। यह उक्ति हनुमन्नाटककी है। यथा—'मुक्तिस्त्रीकर्णपूरौ मुनिहृद्यवयः

पक्षती तीरभूमों (महाशम्भुसंहिता) इसमें मुक्तिरूपी स्त्रीके कर्णफूल दोनों वर्णोंको कहा है। भाव कि रामनामहीन भक्तिकी शोभा नहीं है। 'जगपालक' से जनाया कि जो संसारमें पड़े हैं वे भी यदि रामनाम लेते हैं तो उनका भी पालन होता है। (वै०)

#### स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम धर बसुधा के॥७॥

अर्थ—दोनों वर्ण सुगतिरूपी अमृतके स्वाद और सन्तोषके समान हैं, कच्छपभगवान् और शेषजीके समान पृथ्वीको धारण करनेवाले हैं॥ ७॥

नोट—१ 'स्वाद तोष सम सुगित सुधा के' इति। अमृतमें स्वाद और सन्तोष दोनों गुण हैं। पीनेसे मन प्रसन्न होता है और फिर किसी वस्तुके खाने-पीनेकी इच्छा ही नहीं रह जाती, मृत्युका भय जाता रहता है। इसी तरह 'रा', 'म' उस शुभ गितको प्राप्त कर देते हैं जिससे मनको आह्वाद और सुख होता है और इनका स्वाद मिलनेपर अन्य साधनोंकी तृष्णा नहीं रह जाती। यथा 'रामनाम मोदक सनेह सुधा पागिहै। पाइ पिरतोष तृ न द्वार द्वार बागिहै॥' (वि० ७०) सुगितका अनुभव स्वाद है। (रा० प०)

नोट—२ बाबू इन्द्रदेवनारायणसिंह इस चौपाईका भावार्थ यों लिखते हैं कि 'जैसे अमृतमें यदि कुछ स्वाद न हो और उससे तुष्टता प्राप्त न हो तो वह व्यर्थ है, वैसे ही रामनाम बिना मुक्ति स्वादतोषहीन है।' इसका भाव यह कहा जाता है कि अद्वैतवादियोंकी जो मुक्ति है, जीवका ब्रह्ममें लय होना वह स्वाद-सन्तोषरहित है। मुक्ति होनेपर अर्थात् ब्रह्मस्वरूप होनेपर भी शिवजी, हनुमान्जी, भरतजी, रिसकगण और परधामिनवासी पार्षदसमूह श्रीरामनामको सदैव जपते हैं, यही मुक्ति स्वादसन्तोषयुक्त अमृतके समान है।

नोट—३ श्रीबैजनाथजीका मत है कि 'यहाँ कर्मविपर्यय विशेष्य-विशेषण हैं। स्वाद अमृतसमान है और सन्तोष सुगितके समान है। सुगितकी प्राप्तिपर फिर कोई चाह नहीं रह जाती। इसी तरह 'रकार' वैराग्यरूप होनेसे संसारकी आशा छुड़ाकर जीवको शुद्ध कर देता है और 'अकार' ज्ञानरूप प्रकाश करके आत्मस्वरूप दर्शा देता है जिससे सहज ही सन्तोष आ जाता है। पुन: स्वाद तीन प्रकारका होता है, दिव्य (जो सदा बना रहे। जैसे जलिमले दूधमें ओषधि मिलाकर पीनेसे जन्मपर्यन्त पुष्टतारूप स्वाद बना रहता है), सूक्ष्म (जैसे मिश्री मिलाकर दूध पीनेसे एक दिनकी पुष्टता और कुछ जिह्वाका स्वाद है) और स्थूल (जैसे औटे हुए दूधमें चीनी आदि मिलाकर पीनेसे केवल स्वाद मिलता है।) अमृतमें तीनों स्वाद हैं। वैसे ही 'मकार' में अमृतरूपा भिक्तसे भगवल्लीलास्वरूप उत्साह अवलोकनादि स्थूल स्वाद, नाम-स्मरणसे मनमें आनन्द सूक्ष्मस्वाद और भगवत्प्राप्ति दिव्य स्वाद है। यह तो परमार्थवालोंकी बात हुई। और जो स्वार्थमें लगे हैं उनकी चाहरूपी वसुधाको धारण करनेके लिये दोनों वर्ण कमठ और शेष समान हैं, धर्मसहित उनको सुखी रखते हैं।'

नोट—४ 'सुगिति' का अर्थ ज्ञान और सदाचार भी कहा जाता है। इस अर्थसे भाव यह होगा कि जैसे अमृतमें स्वाद और सन्तोष न हो तो वह व्यर्थ है, वैसे ही ज्ञानादि होनेपर भी यदि ये दोनों वर्ण (अर्थात् रामनाम-स्मरण) न हो तो वे भी फीके हैं।

#### 'कमठ सेष सम धर बसुधा के' इति

(१) पद्मपुराण उत्तरखण्डमें जहाँ चतुर्व्यूह और विभवोंका वर्णन है, उस प्रसंगमें मन्दराचलको धारण करनेके लिये श्रीकच्छप-अवतारका जो वर्णन है उसीमें यह लिखा है कि लक्ष्मीजीकी उत्पत्तिके पश्चात् सब देवता कूर्मभगवान्के दर्शनको आये और भक्तिपूर्वक पूजनकर उनकी स्तुति की, तब भगवान्ने प्रसन्न होकर वरदान माँगनेको कहा। देवताओंने वर माँगा कि शेष और दिग्गजोंको सहायताके लिये आप पृथ्वीको धारण करें। 'एवमस्तु' कहकर भगवान्ने पृथ्वीको धारण किया। यथा—'शेषस्य दिग्गजानां च सहायार्थं महाबल। धर्तुमर्हिस देवेश सप्तद्वीपवतीं महीम्॥ एवमस्त्वित हृष्टात्मा भगवाँल्लोकभावनः। धारयामास धरणीं सप्तद्वीपसमावृताम्॥' (अ० २३४। १७-१८) सु० र० भा० दशावतार-प्रकरणमें कच्छपभगवान् और शेषजी किस

प्रकार पृथ्वी धारण करते हैं इस सम्बन्धमें यह श्लोक मिलता है। 'यो धत्ते शेषनागं तदनुवसुमतीं स्वर्गपातालयुक्तां युक्तां सर्वैः समुद्रैिहिमिगिरिकनकप्रस्थमुख्यैनिगेन्द्रैः। एतद् ब्रह्माण्डमस्यामृतघटसदृशं भाति वंशे मुरारेः पायाद्वः कूर्मदेहः प्रकटितमिहमा माधवः कामरूपी॥ २२॥' अर्थात् जिन कच्छपभगवान्की पीठपर यह सारा ब्रह्माण्ड (अर्थात् स्वर्ग, पाताल और हिमाचल तथा सुमेरु आदि पर्वतोंसे युक्त पृथ्वीसहित श्रीशेषनाग) एक अमृतघटके तुल्य सुशोभित हैं, वे अतुल महिमावाले कामरूपी भगवान् हमारी रक्षा करें।

(२) श्रीकच्छपभगवान् और शेषजी पृथ्वीको धारण करते हैं और 'रा', 'म' धर्मरूपी वसुधाको धारण किये हुए हैं। यथा—'मातु पिता गुरु स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू॥' (२।३०६) 'जथा भूमि सब बीजमय नखत निवास अकास। राम नाम सब धरममय जानत तुलसीदास॥' (दोहावली २९) पुन: बसु=धन। बसुधा=जो धनको धारण करे। इसी तरह धर्ममें जो अनेक सुख हैं वे ही धन हैं, उनको नाम धारण किये हुये हैं। (पं० रामकुमारजी)

#### जन मन मंजु \* कंज मधुकर से। जीह जसोमित हरि हलधर से॥ ८॥

अर्थ—(दोनों वर्ण) भक्तके सुन्दर मनरूपी सुन्दर कमल (वा, मनरूपी सुन्दर कमल) के लिये मधुकरके समान हैं, जीभरूपी यशोदाजीको श्रीकृष्ण और बलरामजीके समान हैं॥८॥

टिप्पणी—१ (क) नाममें मन और जिह्ना दो इन्द्रियाँ लगती हैं। रकार-मकार जनके मनमें बसते हैं और जीभसे प्रकट होते हैं—यशोदाजीकी तरहसे। पुनः, (ख) यशोदाजी प्रभुका आना नहीं जानतीं, वैसे ही मन और वाणी रामनामके आनेको नहीं जानते। यथा—'मन समेत जेहि जान न बानी।' पुनः, (ग) यहाँ मनको कमल और 'रा', 'म' को भ्रमर कहनेका अभिप्राय यह है कि 'कमल भींरेको नहीं ग्रहण कर सकता। भींरा अपनी ओरसे आता है। वैसे ही श्रीकृष्णजी और बलदेवजी अपनी ओरसे आये, यशोदाजी नहीं जानतीं। इसी तरह जिह्नामें 'रामनाम' अपनी ओरसे आते हैं, इन्द्रियोंसे अग्राह्य हैं। इसी विचारसे यशोदाका उदाहरण दिया, अन्य माताएँ (गर्भ आदि सम्बन्धसे) जानती हैं, यथा—'नाम चिन्तामणी रामश्चेतन्यपरिवग्रहः। पूर्णशुद्धो नित्यमुक्तो न भिन्नो नामनामिनोः॥ अतः श्रीरामनामेदं न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रियेः। स्फुरित स्वयमेवैतिज्जिह्नादौ श्रवणे मुखे॥' (सी० ना० प्र० प्र०, पद्मपु०) अर्थात् नाम चिन्तामणि शुद्ध और नित्य मुक्त चिद्विग्रह रामस्वरूप हैं क्योंकि नाम–नामीमें भेद नहीं है। अतः यह श्रीरामनाम इन्द्रयोंसे ग्राह्य नहीं है। (वह परमात्माकी कृपासे ही) स्वयं ही लोगोंके मुखमें, जिह्ना और कानोंमें प्राप्त होता है। श्रुति भी यही कहती है, 'स्वर्भूच्योंतिर्मयोऽनन्तरूपी स्वेनैव भासते।' 'अर्थात् श्रीरामनाम स्वयं उत्पन्न हैं, ज्योतिः (तेज, प्रकाश) मय हैं, प्रणव आदि अनन्तरूपधारी हैं और भक्तोंके हृदय और जिह्नापर अपनी अनिर्हेतुकीय कृपासे ही भासित होनेवाले हैं (रा० पू० ता० २।१) (घ) 'मंजु' देहली दीपक है, मन और कंज दोनोंके साथ है। मनमें भिक्त होना ही उसकी सुन्दरता है। 'जन मन—' उपसंहार है और 'जन जिय जोऊ' उपक्रम है।

नोट—१ बाबा जानकीदासजी आदि दो-एक महात्माओंने 'मधुकर' का अर्थ 'भ्रमर' लेनेमें यह शंकाएँ की हैं कि—(क) ''रकार, मकार दो वर्ण हैं, मधुकर एक ही है। दोके लिये दो दृष्टान्त होने चाहिये। (ख) 'भ्रमर तो कमलको दु:ख ही देता है, उसका रस खींचता, पंखुरियोंको विथुराता है और सदा कमलपर बैठा नहीं रहता। और 'र', 'म' तो जनको सदा आनन्द देते हैं। अतएव भ्रमरकी उपमा ठीक नहीं'। (ग) कमलका स्नेही भ्रमर है, भ्रमरका कमल नहीं?'' और इन्हीं शंकाओंके कारण उन्होंने 'मधुकर' का अर्थ जल और सूर्यिकरण किया है।

इन शंकाओंका समाधान एक तो यों ही हो जाता है कि यहाँ उपमाका एक देश वा अंग लिया गया है। गोस्वामीजीने भक्तोंके मनको कमल और श्रीरामचन्द्रजीको भ्रमर अन्य स्थलोंमें भी कहा है। यदि ये शंकाएँ

<sup>\*</sup> कंज मंजु—१७२१, १७६२, छ०। मंजु कंज—१६६१, १७०४, को० रा०।

यहाँ हो सकती हैं तो वहाँ भी हो सकती थीं, पर वहाँ इनका गुजर नहीं हुआ। प्रमाण—'संकर हृदि पुंडरीक निबसत हिरचंचरीक, निर्व्यलीक मानस गृह संतत रहे छाई' (गीतावली उ० ३) 'निज भक्त हृदय पाथोज भृंग॥' (वि० ६४), 'हृदय कंज मकरंद मधुप हिरि' (उ० ५१)। यहाँ भ्रमर कहनेका स्पष्ट भाव यह है कि ये दोनों अक्षर भक्तोंके हृदयकमलमें निरन्तर निवास करते हैं—'अति अनन्य जे हिरि के दासा। रटिह नाम निसि दिन प्रति स्वासा॥' (वै० सं०) पराग-मकरन्द-सुगन्धयुक्त खिले हुए कमलमें भ्रमर आसक्त रहता है, यहाँतक कि रातमें उसके भीतर बन्द भी हो जाता है वैसे ही जापक-जनके मनसे 'र', 'म' दोनों नहीं हटते—'जन जिय जोऊ'। मधुकर भी दो कहे गये हैं। 'से' बहुवचन देकर जनाया कि 'रा', 'म' दो भ्रमर हैं। यहाँ अर्थमें दो भ्रमर समझने चाहिये। सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'आज्ञाचक्रमें द्वै दल कमल जहाँ भ्रमर-गुफा सर्वत्र प्रसिद्ध है और हृदयकमलमें विसष्टजीने एक भ्रमरका होना स्वर्ण-वर्णका लिखा है।' हृदयके अन्दर एक स्थान है (योगशास्त्रके अनुसार) जिसे भ्रमर गुफा कहते हैं। इस योगसे भ्रमर अर्थ और भी उत्तम और सार्थक प्रतीत होता है।

भ्रमर सदा बैठा नहीं रहता यह ठीक है, पर जबतक फूलमें मकरन्द रहता है तभीतक यह वहाँ रहता है। और 'रा', 'म' जापक-जनके मनमें सदा रहते हैं। यह 'रा', 'म' में विशेषता है।

तीसरी शंकाका समाधान यों किया जा सकता है कि जब सब आशा-भरोसा छोड़कर जीव प्रभुहीका हो रहता है, तभी 'जन' कहलाता है, तब फिर आश्चर्य ही क्या कि प्रभु अपने नाम-रूपादिको उसके हृदयमें बसा देते हैं। 'मंजु कंज' कहकर मनकी विशेषता कमलसे सूचित की। कमल भ्रमरका स्नेही न सही, पर जनमन तो 'रा', 'म' का स्नेही है ही। पुनः आगे 'जीह जसोमिति' कहकर जनाया कि जब ये वर्ण जिह्नाको प्रिय होते हैं तभी ये जनके मनमें बसते हैं (नोट ३ भी देखिये)।

नोट—२ श्रीनंगे परमहंसजी 'जन मन मंजु '' का अन्वय इस प्रकार करते हैं 'जन मन मधुकर राम नाम मंजु कंज।' अर्थात् 'रा' 'म' ये दोनों दो कमल हैं, जो जनोंके मन-मधुकरको सुखदाता हैं। दोनोंका ध्यान करके जनमन आनन्दित रहता है।' इस अर्थकी पुष्टिमें आप लिखते हैं कि 'रा', 'म' कमल होंगे तब अपने जनोंके मन-भ्रमरको सुख देनेवाले हुए और जब रामजी भ्रमर होंगे तब सुख भोगनेवाले हुए। कमल और भ्रमरमें यही दो बातें हैं, सुख देना और सुख भोगना। अतः सुख देनेके प्रसंगमें 'रा', 'म' को कमल अर्थ करना पड़ेगा और सुख भोगनेके प्रसंगमें 'रा', 'म' भ्रमर अर्थ किये जायँगे। नामवन्दनामें नाममहाराजका ऐश्वर्य कहा गया है, नाम-वन्दना सुख देनेका प्रसंग है, अतएव रामनाम कमल ही अर्थ किये जायँगे; वे जन मनभ्रमरको सुखद हैं। पुनः वे लिखते हैं कि 'जल' और 'सूर्य' की समता अयोग्य है क्योंकि (क) जल और सूर्यिकरणसे विरोध है, सूर्य जल शोषण करते हैं और 'रा', 'म' में परस्पर प्रीति है। (ख) सूर्यकी उपमा पूर्व इसी प्रसंगमें आ चुकी है। पं० रामकुमारजीने यह नहीं लिखा कि 'नाममें मन और इन्द्रियाँ कैसे लगती हैं। उसको में लिखता हूँ कि मन तो 'रा' और 'म' का ध्यान करता है क्योंकि मन-इन्द्रियका काम ही है ध्यान करना और जिह्वाका काम है नाम रटना। इन्हीं दोनों कामोंको नामजापक करते भी हैं और इन्हीं दोके लिये दो उपमाएँ दी भी गयी हैं।''

नोट—३ वे० भू० जी कहते हैं कि कमलकी किर्णिकामें एक चिकना मादक पदार्थ (द्रव्य) उत्पन्न होता है जो भ्रमरके बैठनेमात्रसे नष्ट हो जाता है। यदि भ्रमर न बैठे तो उस मादक द्रव्यके कारण कमलमें कीड़े उत्पन्न होकर कमलको नष्ट कर देते हैं। अतः भ्रमरका आकर बैठना कमलके लिये सुखावह है। वैसे ही 'रा', 'म' रूपी भौंरे जनके मनरूपी कमलपर बैठकर अविद्यारूपी मादक द्रव्यको नष्ट कर देते हैं। नहीं तो अविद्याके रहनेसे मानस रोगादि कीड़े लगकर मनको तामसी बना विनाशके गर्तमें पात कर दें। भ्रमर मकरन्दको पान करता है और रामनाम जनके दिये हुए मानसिक पूजन-ध्यान आदिको पान करता है, यह उपमा है। यथा—'नील तामरस श्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हिरि॥' (७।५१) नोट—४ उपर्युक्त टिप्पणीमें 'मधुकर' को एक शब्द मानकर 'भ्रमर' अर्थ किया गया। दूसरा अर्थ

है 'मधु+कर'=जल और सूर्य वा किरण। यथा—'मधु दुग्धे जले क्षौद्रे मिष्टे चैव मनोहरे', 'करः सूर्यः करो हस्तो मागधेयो करः स्मृतः। शुण्डादण्डे च किरणे नक्षत्रे किरणे नरे॥' (अनेकार्थ-शब्दमाला) इस तरह अर्थ होगा कि 'जनके मनरूपी सुन्दर कमलके लिये जल और सूर्य किरणके समान हैं। भाव यह कि जैसे कमलका पोषण जल और सूर्य दोनोंसे होता है। यदि जल न रहे तो सूर्य उसे जला डालेगा और यदि सूर्य न हुआ तो वह प्रफुल्लित नहीं होगा। रकार अग्निबीज है, अकार भानुबीज है, अतः 'रा' यहाँ रविकिरण हुआ और मकार चन्द्रबीज होनेसे जलरूप है। ये वैराग्य, ज्ञान और भिक्त देकर जनमनको सदा प्रफुल्लित रखते हैं।

नोट—५ बैजनाथजी—'जन मन मंजु कंज मधुकर से' यह हृदयमें नाम जपनेवालोंकी बात कहते हैं नाम-जपके प्रभावसे मन निर्मल हो गया है, इसीसे उनके मनको 'मंजु' कहा। मकार जलरूप सहायक है, मनको आनन्दरूप रस देकर लवलीन रखता है। रकार रविरूप है। अनुभवरूप किरण देकर मनरूपी कंजको प्रफुल्लित रखता है।

नोट—६ 'जीह जसोमित हिर हलधर से' इति। (१) जैसे घर सब तरहके भोगोंसे परिपूर्ण हो, परन्तु एक लड़का ही न हो तो घरकी शोभा नहीं होती, घर सूना लगता है, वैसे ही मुखरूपी घरमें जिह्वारूपी माताकी गोदमें 'रा', 'म' बालक न हों तो मुखकी शोभा नहीं। पूर्ण रूपक दोहावलीके 'दंपित रस रसना दसन परिजन बदन सुगेह। तुलसी हर हित बरन सिसु संपित सहज सनेह॥' (२४) इस दोहेसे स्पष्ट हो जाता है।

- (२) यशोदाजीको 'हिर हलधर प्रिय' वैसे ही भक्तोंकी जिह्नाको 'रा', 'म' प्रिय। यशोदाजी सदा उनके लालन-पालनमें लगी रहतीं, वैसे ही जापक-जन इन वर्णोंका सदा सँभाल रखते हैं। टिप्पणी १ भी देखिये।
- (३) जैसे यशोदाजी ब्राह्मणी भी नहीं किन्तु अहीरिन थीं, पर हरि-हलधरसे प्रेम होनेसे वे विरंचि आदिसे पूजित हुईं, वैसे ही यह चमड़ेकी जिह्ना अपावन है पर 'रा', 'म' से प्रेम रखनेसे पावन और प्रशंसनीय हो जाती है।
- (४) पूरा रूपक यह है—श्रीकृष्णजी देवकीजीके यहाँ प्रकट हुए पर गुप्त ही और यशोदाजीके यहाँ पुत्र प्रसिद्ध कहलाये। इसी तरह बलरामजी रहे तो देवकीजीके गर्भमें, पर योगमायाने खींचकर उन्हें रोहिणीके उदरमें कर दिया, वहींसे प्रकट होकर प्रसिद्ध हुए। नाममात्र वे यशोदाके कहलाये। ग्यारह वर्ष पुत्रका सुख देकर पश्चात् अपने स्थानको चले गये। उसी प्रकार परा वाणीसे नामोच्चारण नाभिस्थानसे प्रकट होता है। यह नाभिस्थान मथुरा है, परा वाणी देवकी हैं, मुख गोकुल है, जिह्हा यशोदा हैं, 'रा' श्रीकृष्ण हैं सो जिह्हाने उच्चारणमात्र पुत्र करके पाया। 'म' बलेदव, ओष्ठस्थान रोहिणीके पुत्र प्रसिद्ध, पर नाममात्र जिह्लारूपी यशोदाके कहलाये। जो जन ग्यारह वर्ष जिह्लासे जपे तो उसके स्वाभाविक ही नाम परा वाणीसे उच्चारण होने लगे (वै०)। बैजनाथजीके भाव लेकर किसीने यह दोहे बना दिये हैं। 'मनिहं स्वच्छ अरु सबल कर है मकार जल प्रेम। रिब अकार प्रफुलित करत रेफ तेज कर क्षेम॥ परावाणि देवकी गगन बन्दीगृह मधु ग्राम। मुख गोकुल यशुमित रसन र० म० हिर बलराम॥'

टिप्पणी—२ (क) 'नरनारायन सिरस सुभ्राता', 'राम लषन सम प्रिय', 'जीह जसोमित हिर हलधर से' कहकर तीन युगोंमें हितकारी होना सूचित किया। नर-नारायणरूपसे सत्ययुगमें (क्योंकि यह अवतार सत्ययुगमें हुआ), श्रीरामलक्ष्मणरूपसे त्रेतामें, श्रीकृष्णबलदाऊरूपसे द्वापरमें और किलयुगमें तो नाम छोड़ दूसरा उपाय है ही नहीं। यथा—'किल बिसेषि निहं आन उपाऊ।' या यों किहये कि 'और सब युगोंमें सब अवतारोंके समान नामको दिखाया, अब किलमें केवल 'रा', 'म' हैं, कोई अवतार नहीं है। ऐसे कराल किलकालमें नाम ही कृतार्थ करते हैं। यथा—'किल केवल मल मूल मलीना।।—' (ख) जो ऊपर 'बरनत बरन प्रीति बिलगाती' में कहा है कि वर्णन करनेहीसे दोनोंकी प्रीति सूझ पड़ती है, अन्यथा नहीं, वही 'ब्रह्म जीव

सम सहज सँघाती' और उक्त तीनों दृष्टान्त देकर दोनों वर्णींका वर्णन करके दिखाया है कि इन चारोंके समान सहज प्रीति है। इन तीनों दृष्टान्तोंसे नामके वर्णींका सौभ्रात्र गृण दिखाया।

नोट—७ 'राम लषन सम', 'ब्रह्म जीव इव', 'नर नारायन सिरिस', 'कल करन बिभूषन', 'बिधु पूषन', 'स्वादतोष सम', 'कमल शेष सम', मधुकरसे', 'हिर हलधर से', इतने उपमान एक उपमेय 'रकार-मकार'- के लिये इनके पृथक्-पृथक् धर्मोंके लिये चौपाई ३ से लेकर यहाँतक कहे गये। अतएव यहाँ 'भिन्न धर्मोपमालंकार' है। इन धर्मोंको इन चौपाइयोंमें लिख चुके हैं।

## दो०—एकु छत्रु एकु मुकुटमिन सब बरनिन पर जोउ। तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत\* दोउ॥२०॥

अर्थ—श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—देखो, श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों वर्णोंमेंसे एक छत्ररूप ( ¹ ) दूसरा मुकुटमणिरूप ( ¹ ) से सब अक्षरोंपर विराजते (सुशोभित होते) हैं॥ २०॥

नोट—१ नाम-प्रकरणके पहले दोहेतक अर्थात् पूरे दोहा १९ में शब्दवत् रामनाम लेकर उसके स्वरूप, अंग और फल कहे, फिर बीसवें दोहेमें '*हिर हलधरसे'* तक नामके वर्णोंकी महिमा कही और युगाक्षरोंकी मित्रता दिखायी, अब यहाँ दोनों अक्षरोंको निर्वर्ण लेकर नामका महत्त्व दिखाते हैं।

नोट—२ यह दोहा महारामायणके, **'निर्वर्णरामनामेदं केवलं च स्वराधिपम्। मुकुटं छत्रं च सर्वेषां मकारो** रेफव्यंजनम्॥' (५२।१०१) इस श्लोकसे मिलता है।

नोट—३ पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सब पदार्थों और सब मूर्तियोंको देखनेके लिये इस प्रकरणके आदिमें प्रथम नेत्र वर्णन किया—'बरन बिलोचन जन जिय जोऊ'। इस प्रकरणको 'जिह्ना' और 'मन' से उठाकर इन्हींपर समाप्त किया है। 'रामनाम बर बरन जुग—' उपक्रम है और 'रघुबर नाम के बरन बिराजत दोड' उपसंहार है।

नोट—४ 'एकु छत्रु एकु मुकुटमिन' इति। भाव कि—(क) छत्र और मणिजिटत मुकुट जिसके सिरपर होता है वह राजा कहलाता है, वैसे ही जो भक्त इन वर्णोंको धारण करते हैं वे भक्तशिरोमिण कहलाते हैं जैसे प्रह्लादजी, शिवजी, हनुमान्जी। (ख) स्वरहीन होनेसे 'र', 'म' सब वर्णोंपर विराजने लगते हैं; वैसे ही जो जन इनका अवलम्ब लेते हैं वे भी स्वरहीन (श्वासरहित, मृत्यु) होनेपर ऊद्र्ध्वगितिको प्राप्त होते हैं। यथा— 'यन्नामसंसर्गवशाद्द्वियर्णों नष्टस्वरौ मूर्ध्नि गतौ स्वराणाम्। तद्रामपादौ हृदि सन्निधाय देही कथं नोर्ध्वगिति प्रयाति॥'

#### समुझत सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ १॥

अर्थ—नाम और नामी (नामवाला) समझनेमें एक-से हैं। दोनोंमें परस्पर प्रीति है जैसे स्वामी-सेवकमें॥१॥

नोट—१ 'र', 'म' वर्ण हैं; इसिलये पहले इनको और वर्णोंसे बड़ा कहा था। नामका सम्बन्ध नामीसे है; इसिलये अब नामको नामीसे बड़ा कहते हैं। नामीके दो रूप निर्गुण और सगुण हैं; इसिलये इन दोनोंसे भी नामको बड़ा कहेंगे।

नोट—२ 'सिरिस' कहनेका भाव यह है कि जो गुण वा धर्म नामीमें हैं वे सब नाममें भी हैं। नाम बिना रूपके और रूप बिना नामके नहीं हो सकता देखिये २१ (२)।

नोट—३ 'प्रभु अनुगामी' की प्रीति कैसी है? यथा—'जोगविह प्रभु सिय लषनिह कैसे। पलक बिलोचन गोलक जैसे॥' 'सेविह लषनु सीय रघुबीरिहं।' (२।१४२)

नोट—४ गोस्वामीजीने 'नाम' को सब प्रकारसे श्रेष्ठतर सिद्ध किया है। वे लिखते हैं कि समझनेमें 'नाम' और 'नामी' (दोनों) समान हैं और परस्पर प्रेम भी है अर्थात् 'नामवाला' 'नाम' को चाहता

<sup>\*</sup> बिराजित—१७२१, १७६२, छ०। बिराजत—१६६१, १७०४।

है, उसकी अपेक्षा करता है और 'नाम' 'नामवाले' की अपेक्षा करता है। दोनों अन्योन्याश्रय-सम्बन्धसे जकड़े हैं, किन्तु फिर भी 'प्रभु' 'नाम' के अनुगामी हैं, पीछे-पीछे चलनेवाले हैं। पीछे-पीछे चलनेवाला इसीलिये कहा है कि 'नाम' लेनेसे नामी (ईश्वर) आता है। इसका अनुभव कोई भी संसारमें कर सकता है। मान लीजिये किसीका 'नाम' 'मोहन' है। अब 'मोहन' संज्ञा और 'मोहन संज्ञावाला व्यक्ति' दोनों एक ही हैं। किन्तु जिस समय 'मोहन-मोहन' पुकारा जायगा, उस समय 'मोहन' नामधारी व्यक्तिको नामका अनुसरण करना ही पड़ेगा; वह पुकारनेवालेके पास अवश्य ही आवेगा। यद्यपि 'मोहन' नामधारीके साथ-साथ 'मोहन' नाम भी रहता है (यही सादृश्य है) पर व्यक्तिके द्वारा 'नाम' इंगित नहीं किया जायगा, वरं च 'नाम' के द्वारा वह व्यक्ति ही इंगित किया जायगा। यही कारण है कि नामी (व्यक्ति) को नामका अनुगमन करनेको बाध्य होना पड़ता है, 'नाम' को नहीं। यहाँपर विषयको स्पष्ट करनेसे हमारा अभिप्रेत यही है कि आगेका प्रसंग जिसमें सुगमतासे हृदयंगम हो सके। इन बातोंका विवेचन 'देखिआहिं नाम रूप आधीना।' में देख लीजिये। (दोहावली, भूमिका प्रोफे० लाला भगवानदीनजीकृत)

नोट—५ बाबा जानकीदासजी कहते हैं कि 'नाम सेवक है या नामी?' यहाँ यह प्रश्न नहीं उठता। यहाँ दृष्टान्तका एक देश 'स्वामी-सेवक-जैसी परस्पर प्रीति, लिया गया है, यह भाव नहीं है कि एक स्वामी है, दूसरा सेवक। सेवक-स्वामीकी प्रीतिका लक्ष्य; यथा—'पाहि नाथ कि पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई॥' (२।२४०) यह सेवकका स्वामीपर प्रेम है और वैसे ही 'भरत प्रनाम करत रघुनाथा'। 'उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा॥' यह भरतजीके प्रति स्वामीका प्रेम। दोनोंमें परस्पर प्रेम होता है वैसे ही नाम-नामीमें परस्पर प्रेम है। श्रीकाष्ठजिह्वास्वामीजी कहते हैं कि नामीमें जो धर्म हैं, नाम भी उन्हीं धर्मोंको कहता है, अतः सदृश कहा! प्रभु अनुगामी नाममात्र कहनेमें दो हैं, वस्तुतः दोनों तुल्य हैं। जैसे राजा हुक्म देनेका मालिक है और हुक्म बिना मन्त्रियोंकी सलाहके नहीं बनता। इस तरह दोनोंकी परस्पर प्रीति है। बैजनाथजीका मत है कि नाम सेवक है और नामी स्वामी है। दोनोंकी परस्पर प्रीति यही है कि दोनों कभी भिन्न नहीं होते। सेवक इस तरह जैसे देह-देही, अंग-अंगी, शेष-शेषी, प्रकाश-प्रकाशी तथा नाम-नामी। प्रकाश अनुगामी है, प्रकाशी (सूर्य) प्रभु हैं इत्यादि।

## नाम रूप दुइ \* ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥ २ ॥

अर्थ—नाम और रूप यही दो ईशकी 'उपाधियाँ' हैं। दोनों अकथनीय (अनिर्वचनीय) हैं, अनादि हैं, सुन्दर समझवालोंने इस बातको साधा है॥२॥

नोट-१ इस चौपाईके और अर्थ भी किये गये हैं।

अर्थ—२ बाबा हरिदासजी यों अर्थ करते हैं कि 'नाम-रूप दोनों समर्थ हैं और दोनों अपने समीप प्राप्त हैं, [अर्थात् हमारे हृदयहीमें दोनों प्राप्त हैं, हम उनको मोहवश नहीं जानते। यथा—'परिहरि हृदय-कमल रघुनाथिह, बाहर फिरत बिकल भयउ धायो। अपनेहि धाम नाम-सुरतरु तिज विषय-बबूर-बाग मन लायो॥' (वि० २४४)] पर सुन्दर समझहीसे सधते हैं।

अर्थ—३ अकथ अनादि ईशने उपाधि (धर्म-चिन्ता, कर्तव्यका विचार) विचारकर नाम और रूप दोनोंको धारण किया है। अर्थात् '*एक अनीह अरूप अनामा। अज सिच्चिदानन्द परधामा॥*' जो ईश है उसने नाम-रूप दोनों धारण किये हैं जिससे उनका प्रतिपालन हो।

अर्थ—४, ५ मानसमयंककार '*ईश उपाधि'* का भाव यह लिखते हैं कि 'अगुण और सगुण दोनों ईशोंकी प्राप्ति करा देनेवाले हैं।' और अभिप्राय, दीपकमें इसके भावपर यह दोहा है। 'लखब सिच्चिदानन्द दोउ, रूप उपाधी नाम। वा उपाधि पोषण भरन, प्रगट करत सुखधाम॥' (३५) इसके अनुसार अन्वय यह है, 'नाम ईश (के) दुइ रूप (अगुण, सगुण) उपाधी अर्थात् नाम ब्रह्मके निर्गुण और सगुण दोनों

<sup>\*</sup> किसी-किसी छपी पुस्तकमें 'दोउ' पाठ है।

रूपोंकी प्राप्ति करा देनेवाला है। उत्तरार्द्धमें दूसरा अर्थ है। उपाधि=भरण-पोषण। इसके अनुसार अर्थ है कि नामके दो रूप 'रा', 'म' हैं। ये दोनों जीवका ईश्वरके समान भरण-पोषण करते हैं।' (दीपकचक्षु)

अर्थ—६ श्रीकाष्ठजिह्वास्वामीजी लिखते हैं कि 'उप=समीप। आधीन=स्थापन; जो अपनेमें माना जाय उसे 'उपाधि' कहते हैं। जैसे फूलोंकी छाया पड़नेसे दर्पणमें वे सब रंग माने जाते हैं, वैसे ही कर्मोंकी छाया पड़नेसे जीवोंमें रूप माने गये हैं। ईश्वरमें कर्मका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये उसमें जीवके समान नाम-रूप नहीं हैं। उसमें केवल भक्तोंके भावकी छाया पड़ी है और भाव सत्तारूप अविनाशी है; इससे ईश्वरके नामरूपादि नित्य हैं ऐसी समझ आवे तब ईश्वरके नाम-रूपमें ईश्वरहीका भाव सधे।

अर्थ—७ सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'समुझत सिरस नाम अरु नामी' जो कह आये उसीका यहाँ हेतु कहते हैं। एक भाव इस चौपाईका यह भी हो सकता है कि 'अकथ अनादि उपाधि ईश्वरके नाम वा रूप ये दो ही हैं, लीला और धाम नहीं हैं। ये नाम-रूपहीके अभ्यन्तर हैं जैसा गर्गसंहितामें गोलोककी उत्पत्ति श्रीकृष्णजीके शरीरसे होना कहा है और लीला योगमायाद्वारा। एवं 'विष्णोर्पाद अवन्तिका' इत्यादि। क्योंकि यह जो कहा है कि 'कार्योपाधिरयं जीवो कारणोपाधिरीश्वरः' तहाँ कारणरूप उपाधि यही दो हैं।' (मा० त० वि०)

अर्थ—८ ईश्वरके नामरूप दोनोंका 'झगड़ा' (कि इनमेंसे कौन बड़ा है, कौन छोटा, कौन पहले हुआ, कौन पीछे इत्यादि) अनादिसे है और अकथनीय है।

अर्थ—९ शब्दसागरमें 'पाधि' के अर्थ ये भी लिखे हैं कि 'जिसके संयोगसे कोई वस्तु किसी विशेष रूपमें दिखायी दे'। 'वेदान्तमें मायाके सम्बन्ध और असम्बन्धसे ब्रह्मके दो भेद माने गये हैं, सोपाधि ब्रह्म (जीव) और निरुपाधि ब्रह्म।

अर्थ—१० प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि यहाँ 'उपाधि' का अर्थ है 'विकृत रूप वा दूसरा रूप'। अत: इस अर्द्धालीका अर्थ यह हुआ कि 'नाम और रूप ईशहीके दूसरे रूप हैं।' अर्थात् यदि हम नामको पकड़ लें तो हमने ईशको पा लिया और रूपको पकड़ लें तो भी वही बात हो चुकी। यह बात साधन करके भलीभाँति समझो।' वे 'दुइ' की ठौर 'दोड' पाठ शुद्ध मानते हैं। यह 'उपाधि' का अर्थ वेदान्त- शास्त्रके अनुकूल बताते हैं।

नोट—२ पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'अकथ, अनादि, सुसामुझि साधी' ये सब 'ईश' के विशेषण हैं। जैसे—अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥' और 'ब्रह्म सुखिहं अनुभविहं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥' में अकथ आदि 'ब्रह्म सरूप' और 'ब्रह्मसुख' के विशेषण हैं।

नोट—३ 'नाम रूप दुइ ईस उपाधी' इति। उपाधिके कई अर्थ हैं। (क) धर्मचिन्ता, कर्तव्यका विचार। (ख) उपद्रव, उत्पात। (ग) पदवी, प्रतिष्ठासूचक पद। (घ) समीप-प्राप्त।

इन अर्थोंको एक-एक करके लेनेसे 'दुइ ईस उपाधी' के ये भाव निकलते हैं—(क) नामको सुमिरें या रूपका ध्यान करें, दोनोंहीसे प्रभुके चित्तमें भक्तका मनोरथ पूरा करने, दु:ख हरने इत्यादिकी चिन्ता हो जाती है, क्योंकि उनको अपने 'बान' की लाज है। यथा—'जो कहावत दीनदयाल सही जेहि भार सदा अपने पनको।' (क॰ उ॰ ९) 'मम पन सरनागत भयहारी' (सुं॰ ४३) 'कोटि बिप्रबध लागिहें जाहू। आए सरन तजडँ निहं ताहू॥' (सुं॰४४) 'सो धौं को जो नाम लाज ते निहं राख्यो रघुबीर' (वि॰ १४४) मानसतत्त्व-विवरणकार लिखते हैं कि यहाँ 'पूर्व चौपाईका हेतु कहते हैं। 'ईश' अर्थात् ईश्वर जो सृष्टिका निमित्त कारण है, कार्यको उत्पन्न करके भिन्न रहता है। ऐसे भिन्न पुरुषकी प्रीतिकी कोई उपाधि खोजना अवश्य हुआ। अस्तु, महानुभावोंने केवल नाम और रूप यही दो पाया! दोनों सम इस कारणसे हैं कि ईशकी उपाधि अर्थात् 'धर्मचिन्ता' वा 'निज परिवार' ('उपाधिधर्मचिन्तायां कुटुम्बव्यापृते छले' इति मेदिनी—कोश) नाममात्र है किंवा रूपमात्र'। (ख) 'उपाधि' उपद्रवको भी कहते हैं। भाव यह कि नाम-रूपसे ईश पकड़े जाते हैं। इस प्रकार भी दोनों बराबर हैं (पं॰ रामकुमारजी)। (ग) जैसे पदवी पानेसे मनुष्य

प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके गुण, अधिकार इत्यादि सभी जान जाते हैं। वैसे ही ईश्वरके नाम-रूपहीसे उसका यथार्थ बोध होता है। बिना नामरूपके उसका ध्यान, ज्ञान, समझना, उनमें और उनके गुणोंमें विश्वास होना इत्यादि असम्भव हैं। नाम और रूपहीसे परमेश्वर जगत्में सुशोभित होते हैं; उनकी चर्चा घर-घर होती है; अतएव नाम और रूप मानो पदवी हैं जिससे प्राणियोंकी दृष्टिमें परमेश्वरकी प्रतिष्ठा है (श्रीसीतारामप्रपन्न गयादत्त चौबे, जिला बिलया)। (घ) ईशके समीप (जापक-जनको) प्राप्त कर देनेवाले हैं। अर्थात् प्रभुकी प्राप्तिके दोनों ही मुख्य साधन हैं। प्रमाण यथा—'रकारो योगिनां ध्येयो गच्छन्ति परमं पदम्। अकारो ज्ञानिनां ध्येयस्ते सर्वे मोक्षरूपिणः॥', 'पूर्णं नाम मुदादासा ध्यायन्त्यचलमानसाः। प्राप्नुवन्ति परां भक्तिं श्रीरामस्य समीपताम्॥' (महारामायण मा० त० ५२, ६९, ७०)

नोट—४ पं० रामकुमारजी इस चरणपर यह श्लोक देते हैं, 'अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपंचकम्। आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततो द्वयम्॥' (उपनिषद्) अर्थात् जगत्का जो भान होता है उसमें अस्ति (है), भाति (भासता है), प्रिय, रूप और नाम इन पाँचोंका अनुभव होता है। इसमेंसे प्रथम जो तीन हैं वे ब्रह्मका रूप हैं जिसे सिच्चदानन्द कहा गया है और नाम तथा रूप ये मायाके हैं। (यह अद्वैत सिद्धान्तानुसार प्रतिपादन है।)

नोट—५ इन अर्थोंमें कोई-कोई शंका करते हैं कि 'ईशकी उपाधि' कहनेसे 'ईश' तीसरा पदार्थ ज्ञात होता है। यद्यपि यह शंका केवल शब्द कहनेमात्रका है तथापि 'ईश' और 'उपाधी' को पृथक् करके 'ईश' का अर्थ 'समर्थ' कर लेनेसे शंका निवृत्त हो जाती है।

नोट—६ 'अकथ अनादि सुसामुझि साधी' इति (क) अकथनीय और अनादि यथा—'नाम जपत शंकर थके शेष न पायो पार। सब प्रकार सो अकथ है महिमा अगम अपार॥' (विजयदोहावली), 'महिमा नाम रूप गुन गाथा।''''निगम सेष सिव पार न पावहिं।।' (उ० ९१) (ख) सुसामुझि=अच्छी बुद्धिवालोंने। सुन्दर बुद्धिसे। भाव यह है कि उनमें भेद न मानकर इस उपदेशपर चले कि 'रामनाम मिन दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहेरहु जौं चाहिस उजियार॥' पुनः 'जाना चहिंह गूढ़ गित जेऊ। नाम जीह जिप जानिह तेऊ' ऐसा समझकर प्रेमसे रामनाम जपें तो दोनोंका बोध आप ही हो जावेगा।

# को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साधू॥ ३॥

अर्थ—कौन बड़ा है, कौन छोटा, (यह) कहनेमें अपराध होता है। गुणको सुनकर साधु भेद (वा, गुणोंका भेद सुनकर) समझ लेंगे॥३॥

टिप्पणी—१ समझनेमें सुखद हैं। यथा—'समुझत सुखद न परत बखानी।'इसीलिये 'सुनि गुन भेद समुझिहहिं साधु' कहा। यहाँ कहते हैं कि बड़ा-छोटा कहनेमें अपराध होगा, इसीसे आगे कहेंगे कि 'न परत बखानी'।

नोट—इस दोहेका सम्पूर्ण विषय किंठन है। इसी कारण विषयके साथ 'समुझत' या समझसे सम्बन्ध रखनेवाले शब्द प्रसंगभरमें दिये हैं। यथा—'समुझत सिरस नाम अरु नामी', 'सुसामुझि साधी', 'समुझिहिंह साधू', 'समुझत सुखद।' देखिये, कहते हैं कि 'को बड़ छोट कहत अपराधू' और आगे चलकर बड़ा कह भी दिया है, 'कहहुँ नाम बड़ राम ते।' यह क्यों? उत्तर—(१) पण्डित रामकुमारजी लिखते हैं कि 'यदि एकके गुण और दूसरेके दोष कहकर एकको बड़ा और दूसरेको छोटा कहें तो दोष है; इसीसे हम गुण-दोष न कहकर दोनोंके गुण ही कहकर बड़ा-छोटा कहते हैं, दोनोंके गुण सुनकर साधु समझ लेंगे; इसमें दोष नहीं। बड़ा-छोटा कहनेकी प्रायः यह रीति है कि एकके गुण कहे और दूसरेके अवगुण, जैसा ग्रन्थकारने श्रीसीताजीके प्रसंगमें (२३७, २३८ दोहेमें) श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दसे कहलाया है। यथा—'सीय बदन सम हिमकर नाहीं॥', 'जनम सिंधु पुनि बंधु बिष दिन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक॥' (२३७) 'घटइ बढ़इ' इत्यादि। गोस्वामीजी कहते हैं कि हम इस रीतिसे बडाई-छटाई नहीं कहते।' (२) प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि यहाँ बडा-छोटा कहनेमें अपराध मानते हए

भी आगे बड़ा-छोटा कह ही डाला। इसका कारण यह है कि रामनामपर उनका इतना विश्वास है कि उनसे रहा न गया और अपने इष्ट (रामनाम) की बड़ाई कर ही डाली और अपना विश्वास प्रकट कर दिया कि इतना बड़ा अपराध करनेपर भी रामनाममें वह शक्ति है कि अपराध क्षमा हो ही जायगा। (३) मानसदीपिकाकार लिखते हैं कि 'इस रीतिसे वास्तविक सिद्धान्त न कहकर अब, केवल भक्तोंके उपासनानुसार और किलयुगमें नामीसे नामका प्रभाव अधिक समझकर निज भावके अनुकूल सिद्धान्त कहते हैं। (४) सू० प्र० मिश्र—'को बड़ छोट कहत अपराधू' इस आधी चौपाईतक ग्रन्थकारने शास्त्रसिद्धान्तकी बातें कहीं, आगे केवल भक्तोंके उपासनानुसार कहते हैं। 'सुनि गुन भेद' अर्थात् नामीसे नामके अधिक गुण सुनकर। (५) सु० द्विवेदीजी—'दोनोंमें समान गुण होनेसे एकको बड़ा, दूसरेको छोटा कहना अपराध है। साधु लोग अपनी-अपनी रुचिसे इन दोनोंके गुणोंको सुनकर तथा विचारकर आप इन दोनोंके भेदको समझेंगे। यह कहकर ग्रन्थकारने अपनी रुचिसे नामके बड़ा होनेमें हेतु दिखलाया।'

# देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान निहं नाम बिहीना॥ ४॥ रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतलगत न परिहं पिहचानें॥ ५॥ सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आबत हृदय सनेह बिसेषें॥ ६॥

अर्थ—रूप नामके अधीन (आश्रित, वश) देखा जाता है। बिना नामके रूपका ज्ञान नहीं हो सकता॥४॥ विशेष रूपका पदार्थ भी हथेलीपर प्राप्त होनेपर भी बिना नामके नहीं पहचाना जा सकता॥५॥ और बिना रूपके देखे नामको 'सुमिरिये' तो वह रूप हृदयमें बड़े स्नेहसमेत आ जाता है॥६॥ नोट—१ देखिआहें—श्रीरूपकलाजी कहते हैं कि इस शब्दसे भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों काल—का बोध होता है, जैसे फारसीमें मुजारैसीगासे। भाव यह कि सदैव देखते आये, देखते हैं और अब भी देखेंगे। अथवा, ऊपर कहा है कि साधु समझ लेंगे और अब कहते हैं कि वे स्वयं देख लेंगे कि रूप नामके अधीन है। देखिआहि=देखिये, देखते हैं, देखा जाता है। यथा—'नाथ देखिआहि बिटप बिसाला' (अयो० २३७) 'बायस पिलआहिं अति अनुरागा' (बा० ५); 'ए रिखअहिं सिख आँखिन्ह माहीं' (अयो० १२१) में रिखअहिं=रिखये, रख लें, रख लिया जाय। 'करुनामय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइअहि पीर पराई॥' में पाइअहि=पाते हैं।

नोट २—'क्रप नाम आधीना' इति। रूप नामके अधीन है, इसका प्रमाण इसी ग्रन्थमें देख लीजिये। श्रीहनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीको न पहचान सके, जबतक उन्होंने अपना नाम न बताया। यदि वे रूप देखकर पहचान गये होते तो यह प्रश्न न करते िक 'को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा।—' जब श्रीरामचन्द्रजीने नाम बताया तभी पहचाना। यथा—'कौसलेस दसरथ के जाये। नाम राम लिछमन दोउ भाई।— प्रभु पिहचानि परेउ गिह चरना' (कि॰ २)। 'देखिये दस-पाँच मनुष्य एक ही स्थानपर सोये हों तो जिसका नाम लेकर पुकारोगे वही बोल उठेगा। नामहीके बेधनेसे नामीकी मृत्यु हो जाती है' (बैजनाथजी)। कोई मनुष्य किसी जाने हुए ग्राम वा नगर इत्यादिको जा रहा हो, रास्ता भूल जाय तो उस ग्रामका नाम न जाननेसे उसको उसका पता लगाना असम्भव हो जाता है। बिना नाम कहे कोई किसीको कोई वस्तु समझाना चाहे तो नहीं समझा सकता। इससे निश्चय है कि समग्र गुणोंसहित रूप सूक्ष्मरूपसे नाममें बसा है, नामकी प्रशंसासे रूप प्रसन्न होता है, अतः अधीन कहा (वै॰)। श्रीलाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि 'नाम रूप दुइ ईस उपाधी।— आवत हृदय सनेह बिसेषें।' में गोस्वामी तुलसीदासजीने अपनी दार्शनिक प्रवीणता भलीभाँति दिखला दी है। इसमें एक चौपाईपर मनन करनेकी आवश्यकता है। वह चौपाई यह है—'देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान निहं नाम बिहीना॥' 'रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतलगत न परिहं पिहचानें॥' बिना नामके किसी भी रूपका (वस्तुका) ज्ञान ही असम्भव है। सबसे भारी असमंजस यह है कि नामके बिना रूपकी विशेषता ही नहीं जानी जा

सकती; चाहे वे कितने ही समीप क्यों न हों। यह बात इस प्रकार स्पष्ट हो सकती है कि मान लीजिये आपके सामने दो भिन्न वस्तुएँ रखी हैं। अब जबतक उनका नामकरण नहीं होता, तबतक उन्हें दूसरेको समझाना तो दूर रहा, आप स्वयं भी समझ नहीं सकते। एक स्थानपर आम और आँवला रखे हों और उनके नाम यिद आप नहीं जानते, केवल रूपके जानकार हैं तो 'आँवला' कहनेपर 'आम' तथा 'आम' कहनेपर ऑवलाका ग्रहण आपके लिये कोई असम्भव बात नहीं। केवल दो वस्तुओंमें जब 'अनामता' से भ्रम हो जाना सम्भव है तो असंख्य वस्तुओंमें 'अनामता' से गलती होना ही सर्वथा सम्भव है। यही 'नाम' और 'रूप' का अन्तर है। बिना दोनोंके सफल होना कठिन है। किन्तु 'नाम' में अधिक बल है, क्योंकि रूप नामका अनुगामी है। यथा किसी समाजमें बहुत-से व्यक्ति बैठे हैं और एकका नाम बताकर बुला लानेको कहा जाय तो वह शीघ्र आ जायगा। उसी प्रकार 'नाम' द्वारा 'रूप' का ग्रहण होता है। नाम लेकर पुकारनेपर जो व्यक्ति उठेगा उसके 'रूप' को भी बुलानेवाला हृदयंगम कर लेगा। किन्तु केवल 'रूप' जाननेसे इतना काम नहीं बन सकता। इस बातका प्रमाण मन्त्रशास्त्रसे प्रत्यक्ष मिलता है। इस शास्त्रके अनुसार मारण, मोहन इत्यादि प्रयोग केवल नामहीके द्वारा सिद्ध होते हैं और प्रभाव नामीपर पड़ता है। इसी बातको तुलसीदासजीने स्पष्ट किया है। 'सगुन ध्यान किया सरस निहं निरगुन मन तें दूर। तुलसी सुमिरहु राम को नाम सजीवन मूर॥' (दोहावली ८) 'ब्रह्म राम तें नाम बड़ बरदायक बरदानि। रामचित सत कोटि महँ लिय महेस जियँ जानि॥' इससे भी अधिक स्पष्ट रामचरितमानसमें कहा है। यथा—'अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा।' इत्यादि।

नोट—३ 'रूप बिसेष' इति। शब्दसागरमें 'विशेष' के अर्थ ये हैं—भेद, विचित्रता, तारतम्य, अधिकता और वैशेषिक दर्शनके अनुसार 'वे गुण जिनके कारण कोई एक पदार्थ शेष दूसरे पदार्थोंसे भिन्न समझा जाता है'। टीकाओंमें इसके अर्थ ये किये गये हैं—(क) विशेष रूपका पदार्थ जैसे कोई रत्न, हीरा, पन्ना आदि। इसके रूप-रंगको सुना है। वह मिला भी तो बिना उसका नाम जाने कितनोंहीने उसको साधारण पत्थर जानकर सेरभर सागके बदलेमें दे दिया है। जब उसका नाम जाना तब पछताये। विदेहजीने श्रीराम—लक्ष्मणको देखा, पर जबतक विश्वामित्रजीने नाम न बताया उनको न पहचाना (पंजाबीजी)।(ख) 'रूपका विशेष ज्ञान होनेपर भी नाम जाने बिना' (करुणासिन्धुजी, रा० प्र०)।(ग) 'रूपकी विशेषता' कि यह ऐसे गुणवाला है, इत्यादि।(घ) 'यद्यपि रूप विशेष है। अर्थात् जो गुण रूपमें हैं सो नाममें नहीं हैं। यथा वज्रोपल नाममें पत्थरका कठोरता गुण है और उसके रूपमें इतने गुण हैं कि वह अमूल्य है, पुत्रदायक है, सुखदायक है, विष और वज्रकी बाधाको हरता है, इत्यादि।इस प्रकार रूप गुणोंमें विशेष है तो भी 'करतल गत—' अर्थात् रूपके गुण नामहीसे प्रकट होते हैं, अन्यथा नहीं (वै०)। (ङ) श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि यहाँ 'देखिअहि— से लेकर चार चरणोंमें एक ही बात कही है, इससे पुनरुक्तियेष होता है। 'देखिआहि— आधीना' से जनाया कि नामके अधीन होनेसे रूपका दर्शनमात्र होता है। 'रूप ब्रसेष—' से जनाया कि नामकी विमुखतासे रूप किंचिन्मात्र भी पहचाना नहीं जाता। और 'रूप ब्रसेष—' से जनाया कि नामका उपकार, सबलता, माहात्म्य वा प्रभाव बिना—'। (नं० प०)

नोट—४ 'आवत हृदय सनेहृ बिसेषें' इति। इसके भी दो-तीन तरहसे अर्थ किये जाते हैं—(क) एक ऊपर लिखा गया कि 'रूप हृदयमें बड़े स्नेहसे आ जाता है।' प्रमाण यथा—'रूपं श्रीरामचन्द्रस्य सुलभं भवति धुवम्' (मार्कण्डेयपुराण)। (ख) नाम जपनेसे हृदयमें नामीमें विशेष स्नेह आ जाता है; जिसका फल रूपदर्शन है (श्रीरूपकलाजी)। यथा—'मन बच करम नामको नेमा। तब उपजै नामी पद प्रेमा।' (महात्मा श्री १०८ युगलानन्यशरणजी, लक्ष्मणिकला, श्रीअयोध्याजी) पुनः, यथा—'हिर ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना॥' (बा॰ १८५) 'अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा॥' (अ० १०) (ग) 'विशेष स्नेहसे नामका स्मरण करनेसे बिना देखे रूप हृदयमें आ जाता है।' क्योंकि

देवता मन्त्रके अधीन हैं, यह श्रीजैमिनीय मीमांसा, तापिनी आदिसे प्रसिद्ध है। यथा—'यथा नामी वाचकेन नाम्ना योऽभिमुखो भवेत्। तथा बीजात्मको मन्त्रो मिन्त्रणोऽभिमुखो भवेत्॥' (रा० पू० ता० उ० ४। ३) अर्थात् जैसे वाचक नामके द्वारा नामी सम्मुख हो जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र श्रीरामजीको जापकके सम्मुख कर देता है। पुन: यथा—'मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खर्ब॥' (बा० २५६) 'श्रीरामनाम' महामन्त्र है। यथा—'महामंत्र जोइ जपत महेसू' इसके अधीन देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी हैं।

नोट—५ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'नाम लेनेसे वस्तुका अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है तभी तो व्याकरणमें नामको संज्ञा कहते हैं और संज्ञा शब्दका अर्थ अच्छी तरहसे ज्ञान करानेवाला ऐसा होता है। संज्ञाको मराठी व्याकरणमें नाम कहते हैं।'

#### नाम रूप गति \* अकथ कहानी। समुझत सुखद न परत बखानी॥ ७॥

अर्थ—नाम और रूप दोनोंकी गतिकी कहानी अकथनीय है; समझनेमें सुखद है, वर्णन नहीं करते बनता॥ ७॥

नोट—१ 'अकथ' का भाव यह है कि ये दोनों एक-दूसरेमें ऐसे गुँथे हैं कि एककी बड़ाईके साथ दूसरेकी बड़ाई झलक ही पड़ती है अर्थात् नामस्मरणसे रूप स्नेहसहित न आवे तो सेवककी स्वामीपर प्रीति ही कैसी? दूसरी ओर दृष्टि डालिये तो यह विचार होता है कि बड़ेका स्नेह छोटेपर होता है। यथा—'बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरिन्ह सदा तृन धरहीं॥'(बा० १६७) इससे नामीका भी बड़प्पन झलक उठता है। अतएव 'अकथ' कहा। विशेष २१ (३) में टिप्पणी पं० रामकुमारजीकी देखिये। (मानसपरिचारिका)

नोट—२ श्रीसुदर्शनसिंहजी—नामकी गित अवर्णनीय है। नामसे नामीका अभेद और नामके स्मरणसे हृदयमें नामीका प्रादुर्भाव, यह साधनकी वस्तु है……। किस प्रकार नामका नामीसे अभेद है और किस प्रकार नामसे नामी आकर्षित होता है, यह नामका आश्रय लेनेसे समझमें आ जायगा और समझमें आनेसे उससे आनन्द प्राप्त होगा। यह सुखद है, परन्तु यह बात वर्णन नहीं की जा सकती। नामकी कहानी भी अकथ है। उसके द्वारा अनन्त जीवोंका उद्धार हुआ है, यह समझनेपर हृदय श्रद्धासे पूर्ण हो जायगा और श्रद्धाजन्य आनन्द उपलब्ध होगा पर नामके चिरतका वह महत्त्व तो शेष भी नहीं कह सकते। रूपकी गित एवं कथा भी अकथ है। भगवान्का दिव्य रूप कैसा है? कैसे हृदयमें आता है? कैसे क्षणभरमें हृदय कुछ-से-कुछ हो जाता है? यह कौन बता सकेगा? यह तो अनुभव कीजिये! समझिये। राम अनन्त हैं, इसिलये रूपके चिरत भी वर्णन नहीं किये जा सकते। इस प्रकार नाम एवं रूपमें दोनोंकी गित (कार्यशैली) तथा कहानी (चिरत) अवर्णनीय है। वे अनुभवकी वस्तु हैं और अनुभव करनेपर उनसे आनन्द प्राप्त होता है। (मानसमिण)

नोट—३ पं॰ सूर्यप्रसाद मिश्र—यहाँ 'गिति' के तीन अर्थ हैं। राह, हालत और ज्ञान। नामरूपकी राह या उनकी हालत या उनका ज्ञान ये बातें कहाँसे कही जा सकती हैं? समझनेमें तो सुख देनेवाली हैं पर कही नहीं जा सकतीं। इसका कारण यह है कि प्रिय वस्तुका कहना नहीं हो सकता। क्योंकि उस वस्तुके साक्षात्कार होनेसे मन उसीके आनन्दमें डूब जाता है फिर कहनेवाला कौन दूसरा बैठा है? यही बात श्रुतिमें लिखी है। 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।'(तै॰ ३। २। ४)

नोट—४ श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—'नाम और रूपकी गति उनके माहात्म्य कहने और समझनेसे सुख देनेवाली है। अर्थात् और देव अनेक पूजादिसे प्रसन्न होकर तब सुखद होते हैं, परन्तु नामके स्मरण और

<sup>\*</sup> गुन—(पं० रामकुमारजी, व्यासजी, रामायणीजी)। गति कहत कहानी—(मानस-पत्रिका), अर्थात् 'इनकी गति, कथा कहते और समझते सुख देनेवाली है' (मा० प०)। नंगे परमहंसजी नाम-रूपकी कहानीकी गति' यह अर्थ करते हैं।

उस नामके साथ-साथ उस नामीकी स्तुति करते ही वह नामीकी गति सुखद हो जाती है, इसलिये वह गति वर्णनसे बाहर है। (मानस-पत्रिका, सं॰ १९६४)

#### अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥८॥

अर्थ—निर्गुण (अव्यक्त) और सगुणके बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है। (नाम) चतुर दुभाषिया (दो भाषाएँ जाननेवाले) के समान दोनोंका (यथार्थ) बोध करानेवाला है॥ ८॥

नोट—१ नामको 'साक्षी, प्रबोधक और दुभाषिया' कहा। क्योंकि नामका जप करनेसे निर्गुण और सगुण दोनोंहीका बोध हो जाता है। दोहा २१ देखिये। जो ब्रह्मको नामरूपरिहत कहते हैं वे भी तो उसको किसी-न-किसी नामहीसे पुकारते और जानते हैं, जैसे ईश्वर, परमात्मा, अलख। याज्ञवल्क्यस्मृति यथा— 'परमात्मानमव्यक्तं प्रधानपुरुषेश्वरम्। अनायासेन प्राप्नोति कृते तन्नामकीर्तने॥' अर्थात् भगवन्नाम-कीर्तन करनेसे माया और जीवका स्वामी अव्यक्त परमात्मा अनायास प्राप्त हो जाता है।

नोट—२— सुसाखी=सु+साखी=सुन्दर साक्षी (गवाह)। 'सु' विशेषण इससे दिया कि एक गवाह ऐसे होते हैं कि जिधर झुकते हैं उधरहीकी-सी कहते हैं, सत्य-असत्यका विचार नहीं करते, जान-बूझकर दूसरेका पक्ष नाश ही कर देते हैं और श्रीरामनामके जपनेसे दोनोंकी यथार्थ व्यवस्था जानी जा सकती है। पुन: गवाह वादी-प्रतिवादी दोनों ओरके झगड़ेको साबित (निरूपण) करते हैं। इसी तरह नाम इस बातको साबित करते और इसका यथार्थ बोध भी करा देते हैं कि जो अगुण है वही सगुण और जो सगुण है वही अगुण ब्रह्म है। यथा—'सोइ सिच्चदानंद घन रामा। अज विज्ञानरूप बल धामा॥' से 'प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। किये चिरत पावन परम प्राकृत नर अनुरूप॥ जथा अनेक बेष धिर नृत्य करइ नट कोइ। जोइ जोइ भाव दिखावइ आपुन होइ न सोइ।' (उ० ७२ तक) इस तरह दोनोंका मेल करा देते हैं। अत: सुसाखी कहा।

नोट—३ 'चतुर दुभाषी' इति। जब एक देशका रहनेवाला दूसरे देशमें जाता है जहाँकी बोली वह नहीं जानता, तब उसे दोनों देशोंकी बोली जाननेवालेकी आवश्यकता पड़ती है, जो इसकी बात उस देशवालोंको और उनकी इसे समझा दे—इन्हींको दुभाषिया कहते हैं। 'नाम' को चतुर दुभाषिया कहा; क्योंकि—(क) देशभाषा समझा देना तो साधारण काम है और निर्गुण–सगुणका दृढ़ बोध कराना अति कठिन है, यह ऐसी सूक्ष्म बात है कि वेदोंको भी अगम है। (ख) दुभाषिया तो हर देशवालेको उसीकी बोलीमें समझाता है और श्रीनाममहाराज ऐसे चतुर हैं कि ये एक ही शब्दमें दोनोंका बोध करा देते हैं। यथा, राम=जो सबमें रमे हैं और सबको अपनेमें रमाये हैं। यथा, 'रमन्ते योगिनो यस्मिन्' यह निर्गुणका बोध हुआ। पुनः राम=जो रघुकुलमें अवतीर्ण हुए सो सगुण हैं। मानसदीपिकाकार लिखते हैं कि 'राम' ऐसा नाम अक्षरोंके बलसे रूढ़िवृत्तिसे दशरथात्मजका बोध कराता है और योगवृत्तिसे निर्गुणका।

नोट—४ 'उभय प्रबोधक 'यथा—'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मिन। इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते॥' (रा० पू० ता० १।६) इति निर्गुणप्रबोधन। अर्थात् जिस अनन्त, सत्य, आनन्द और चिद्रूप परब्रह्ममें योगीलोग रमते हैं वही 'राम' शब्दसे कहे जाते हैं। यह निर्गुणका प्रबोध हुआ। पुनः यथा—'चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जाते दशरथे हरौ। रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीं स्थितः॥ स राम इति लोकेषु विद्वद्धिः प्रकटीकृतः।१। राक्षसा येन मरणं यान्ति स्वोद्रेकतोऽथवा। रामनाम भुवि ख्यातमिभरामेण वा पुनः।२। 'इति श्रीरामतापि सगुणरामप्रबोधन।' (रा० पू० ता०)। अर्थात् रघुवंशी नरेश दशरथमहाराजके घरमें पुत्ररूपसे महाव्यापकत्वादि गुणवाले इन चिन्मय, भक्तदुःखहारी श्रीराम नामक ब्रह्मके भक्तानुग्रहार्थ अवतीर्ण होनेपर विद्वानोंने इस लोकमें भी उस परब्रह्मका वही श्रीरामनाम ही इसलिये प्रकट किया कि मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होनेपर भी वह भक्तोंको यथेष्ट देता है और पृथ्वीपर रहते हुए भी अपने दिव्यगुणोंसे दीप्त रहता है॥१॥ जिसके द्वारा राक्षसलोग मरणको प्राप्त

हुए। राक्षसका रकार और मरणका मकार मिलाकर सम्पूर्ण राक्षसोंके मारनेवालेका नाम राम प्रसिद्ध हुआ। अथवा, जो शक्ति आदिमें सबसे बढ़कर है, उसका नाम राम है। अथवा अत्यन्त सुन्दर विग्रह होनेसे पृथ्वीपर 'राम' नामसे विख्यात है। (पं० रा० कु०)

नोट-५ जिसका समझना-समझाना दोनों ही कठिन है उसका भी प्रबोध करा देते हैं।

नोट—६ श्रीकाष्ठजिह्णस्वामीजीका मत है कि 'नामका अर्थ अगुणरूपका साक्षी है और अक्षर सगुणरूपका साक्षी है; क्योंकि रूपवालेहीका नाम कहते बनता है। इस तरह नाम दोनोंको जनाता है और दोनोंसे अलग है। (रा० प०)

नोट—७ मानसमयंककार लिखते हैं, 'जापक रघुबर बीचमें नाम दुभाषी राज। जो जापक अगुणिहं चहें अगुण जापकिह साज॥' अर्थात् नाम जापक और श्रीरघुनाथजीके बीचमें नाम दुभाषियाका काम करता है, रघुनाथजीके रहस्य जापकको समझाकर और जापकको दीनता प्रभुको सुनाकर उसको प्रभुको प्राप्ति कराता है और यदि जापकको निर्गुण ब्रह्मकी चाह हुई तो नाम उस जापकको निर्गुणकी प्राप्ति करा देता है।

नोट—८ बैजनाथजी लिखते हैं कि अगुण अन्तर्यामीरूप है और पररूप साकेतविहारी, चतुर्व्यूह, अवतारादि विभु और अर्चा सगुणरूप हैं। नाम दोनोंका हाल यथार्थ कह सकता है। पुन:, अगुण और सगुण दो देश हैं। दोनोंकी भाषा भिन्न-भिन्न है। अगुण देशकी बोली है, सारासारका विवेक, वैराग्य, षट् सम्पत्ति (शम, दम, उपराम, तितिक्षा, समाधान और मुमुक्षुता) इत्यादि। सगुण देशमें श्रवण, कीर्त्तन आदि नवधा, प्रेमा, परा भिक्त मिलते हैं। वहाँकी बोली, धर्म, शान्ति, सन्तोष, समता, सुशीलता, क्षमा, दया और कोमलता आदि। नाम दोनोंकी बोली समझाकर दोनोंसे मिला देता है।

श्रीसुदर्शनसिंहजी—पहले कह आये हैं कि 'नामरूप गित अकथ' और साथ ही उसे अनुभूतिका विषय भी बता आये हैं। अब यहाँ रूपके दो भेद बताकर दोनोंसे नामका अभिन्न सम्बन्ध एवं नामके द्वारा ही दोनोंके अभेदकी उपलब्धिका निरूपण किया गया। रूपके दो भेद कर दिये, निर्गुणस्वरूप और सगुणस्वरूप। समझ लेना चाहिये कि नाम और रूप 'अकथ' हैं। अतएव नामके द्वारा इन दोनोंका सामंजस्य भी अकथ ही है। नामकी साधनासे ही ज्ञान होता है कि वस्तृत: दोनों अभिन्न हैं। तर्कके द्वारा अभेद प्रतिपादित नहीं हो सकता।

'समुझत सिरस नाम अरु नामी' से प्रारम्भ करके यहाँतक नाम और नामीका परस्पर सम्बन्ध, नामके द्वारा नामीकी उपलब्धि, नामीके दो स्वरूप निर्गुण और सगुण तथा दोनोंकी उपलब्धि एवं एकात्मता नामके द्वारा बतायी गयी। अब इसके पश्चात् नामके साधनका स्पष्टीकरण करेंगे।

नाम-वन्दनाके इस प्रसंगमें नामीकी इस चर्चाका क्या प्रयोजन था? नामीके चिरतके वर्णनके लिये तो पूरा 'मानस' ही है। यह बात समझ लेनी चाहिये। सामान्यतः साधक नामका जप करता है और उसका ध्यान नामीपर रहता है। इस प्रकार निष्ठामें विपर्यय होनेसे उसे साध्यकी प्राप्तिमें विलम्ब होता है। विलम्ब कई बार अश्रद्धा तथा उपरितका कारण होता है। अतः इस दोषका यहाँ निराकरण हुआ है।

यहाँ यह समझाया गया है कि नाम स्वयं साधन और साध्य दोनों है। तुम आराध्यका सगुणरूप मानो या निर्गुण, दोनोंका स्वरूप है नाम। नाम स्वयं आराध्य है। वह स्वतः प्राप्य है। अतः साधककी निष्ठा नाममें आराध्यकी होनी चाहिये। नाममें प्रेम और निष्ठा होगी तो नामी तो बिना बुलाये हृदयमें प्रत्यक्ष हो जायगा। उसके लिये इच्छा एवं अपेक्षाकी आवश्यकता नहीं। नाममें ही सम्पूर्ण अनुराग होना चाहिये। (मानसमणि)

दो०—रामनाम मनि दीप धरु जीह देहरीं द्वार। तुलसी भीतर बाहेरहुँ<sup>१</sup> जौं<sup>२</sup> चाहिस उँजियार॥ २१॥ अर्थ—श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि (मुखरूपी दरवाजेकी) जीभरूपी देहलीपर श्रीरामनाम मणिदीपक रख, जो तू भीतर और बाहर भी उजाला चाहता है॥ २१\*॥

नोट—१ श्रीरामनामको 'मणिदीप' कहनेका भाव यह है कि—(क) साधारण दीपकमें तेल-बत्तीके समाप्त होनेका भय तथा पतंगों और हवा इत्यादिका डर रहता है, फिर प्रकाश भी एक-सा नहीं बना रहता। नाम छोड़ अन्य साधन उस दीपकके समान हैं। उनमें धनके समाप्त होनेका डर और काम-क्रोधादिकी बाधाका भय रहता है। नाम-साधन मणिदीपसम है जिसमें किसी विघ्नका भय नहीं है। विनयपद ६७ और १०५ में भी नामको मणि कहा है। यथा—'रामनाम महामिन', 'पायो नाम चारु चिंतामिन।' भिक्त चिन्तामणिके लक्षण उ० १२० में कहे गये हैं और श्रीरामभिक्तमें नाम मुख्य है हीं। (बा० १९) अतएव वे लक्षण यहाँ भी लगते हैं। लक्षण, यथा—'परम प्रकास रूप दिन राती। निर्हं कछु चिहय दिया घृत बाती॥ मोह दिर निकट निहं आवा। लोभ बात निहं ताहि बुझावा॥ अचल अबिद्या तम मिटि जाई। हारिहं सकल सलभ समुदाई॥ खल कामादि निकट निहं जाहीं।' (७।१२०) (ख) जैसे मणिदीप बुझता नहीं, वैसे ही श्रीरामनाम जिह्नापर बराबर चलता रहे, जिह्ना कभी नामसे खाली न रहे, यह भी सूचित किया। वा, (ग) दुभाषियारूपसे अगुण-सगुणका यथार्थस्वरूप बताते हैं और मणिरूपसे उनके दर्शन भी करा देते हैं।

\* श्रीनंगे परमहंसजी 'देहरी' का अर्थ 'दीयठ' करते हुए यह अर्थ लिखते हैं कि 'जीहरूपी दीयठपर रखकर द्वारपर धर।' उनका आग्रह है कि 'जब दीपकका रूपक कहा जाता है तब दीयठका रूपक भी कहा जाता है, क्योंकि दीयठ दीपकका आधार है। अत: आधार आधारीरूपसे दीपक-दीयठका सम्बन्ध है। प्रमाण 'मिनदीप राजिहं भवन भ्राजिहं देहरी बिद्रुम रची।' 'चित्त दिया भिर धरै दृढ़ समता दिअटि बनाइ।' 'मिणदीप राजिहं। 'में 'देहरी' का अर्थ सिवाय दीयठके दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दरवाजेका प्रसंग अभी तीन प्रसंगके बाद कहा गया है। यदि कोई महाशय हठवश 'देहली वा चौखटा' अर्थ करेंगे तो अल्पबुद्धिका विचार कहा जायगा।' दोहेके भाव ये हैं कि—(क) जैसे दीप-देहरी-संयोग वैसे ही नाम और जीहका 'संयोग' नाम जीभपर निरन्तर बना रहे। (ख) द्वारपर धरना मुखसे रटना है, क्योंकि जब द्वार खुला रहेगा, तभी भीतर उजाला होगा। मुख रटनेपर ही खुला रहता है। (ग) जैसे दीयठ दीपकके अतिरिक्त अन्य कार्योंमें नहीं लायी जाती, वैसे ही जिह्नाको अन्य शब्दके उच्चारणमें न लाया जाय।'

वे० भू० पं० रा० कु० दासजी लिखते हैं कि अमरकोशमें गृहद्वारके अधोभाग (चौखट) को देहली बताया गया है। (अमरिववेक टीकाने विस्तारसे इसपर टीका की है।) पद्माकर और व्रजभाषाके ख्यातनामा किवयोंने भी इसी अर्थमें 'देहरी' का प्रयोग किया है। यथा—'एक पग भीतर सु एक देहरी पै धरै, एक कर कंज एक कर है किंवार पर।''देहरी थरथराइ देहरी चढ़्यो न जाइ देह री! तनक हाथ देह री लंघाइ ले।' इत्यादि। 'मिनदीप राजिंह किया पर। विद्या रची देस तुकमें मूँगेका चौखट रचा जाना कहा जा चुका, इसीसे इस छन्दके चौथे तुकमें जब फाटकका वर्णन किया गया तब चौखटका वर्णन नहीं है। अतः 'देहरी' का चौखट अर्थ ही प्रामाणिक और समीचीन है। 'दीयठ' अर्थ उपयुक्त नहीं, क्योंकि दीयठका नियम नहीं कि द्वारपर ही रहे। दूसरे, दीयठ तो जहाँ चाहे तहाँ ही उठाकर रख सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं, परन्तु उपमेयभूत जिह्नाको चाहे जहाँ रखकर काम नहीं ले सकते, वह तो मुखद्वारपर ही रहनेसे काम दे सकेगी। यहाँ शरीर घर, मुख द्वार, जिह्ना द्वारके अधोभागमें स्थित चौखट है, जो इसलिये है कि उसपर रामनामरूपी मणिदीप रखा जाय।

नोट—'देहरी' के 'दीयट' अर्थका प्रमाण किसी उपलब्ध कोशमें नहीं है। देहलीका सम्बन्ध घरके भीतर और बाहर दोनोंसे रहता है। देहलीपर दीपक रखनेसे भीतर और बाहर दोनोंसे प्रकाश रहता है। इसी सम्बन्धसे 'देहलीदीपकन्याय' प्रसिद्ध है। दीपके साथ ही 'देहरी' का नाम रखनेका उद्देश्य यह हो सकता है कि 'देहली' और दीपकका इतना घनिष्ठसम्बन्ध है कि 'देहलीदीपकन्याय' ही प्रसिद्ध हो गया और उस न्यायका प्रयोग देहली (चौखट) अर्थात् द्वारके मध्य भागपर दीपक रखनेसे जो दोनों ओर प्रकाश होता है उस भावको दिश्ति करनेके लिये होता है। देहलीका अर्थ दीयठ यदि लें तो देहलीदीपकन्यायमें जो द्वार या चौखटका सम्बन्ध आ जाता है उसका बोधक शब्द फिर यहाँ कोई नहीं मिलता और ज्ञानदीपकप्रसंगमें भीतर–बाहरका कोई विषय नहीं है, केवल दीपक रखनेका प्रसंग है, इसलिये वहाँ दीयट ही कहा गया, देहरी न कहा गया।

नोट—२ द्विवेदीजी—डेवढ़ीपर दीपक रखनेसे भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला हो जाता है, इसी लिये संस्कृतमें 'देहलीदीप'-न्याय प्रसिद्ध है। और दीपकी शिखामें मोहसे अनेक अधम कीट-पतंगादि पतित होकर प्राण दे देते हैं, इसलिये वे सब दीप हिंसक हैं; परन्तु मणिदीपकी ऐसी शिखा है कि प्रकाश तो इतर दीपोंसे सौगुणा होता है और जीवहिंसा एक भी नहीं। यदि उस प्रकाशमें अधम, पतित आदि कीटपतंगादिके समान पतित हों तो शरीरनाशके बिना ही सब कल्मष भस्म हो जायँ और उनका रूप भी पवित्र होकर दिव्य हो जाय। और यह दीपशिखा प्रचण्ड विघ्नरूप प्रखर वायुसे भी नहीं बुझ सकती, इसलिये संसारमें यह अनुपम मणिदीप है। यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है।

मिश्रजी—यह देह मन्दिरके समान है, उसका द्वार मुख है, जिह्वा देहली है और जिह्वा इस तरहसे भी देहली है कि नेत्र और बुद्धि दोनोंके बीचमें है। इसपर नाम रहता है। अर्थात् जैसे डिब्बेके भीतर रत्न रहता है, उसी तरह बुद्धि और नेत्र दोनोंके बीच रसनापर रत्नरूपी नाम रहता है। रामनाम जपनेवालेको दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं पड़ती।

टिप्पणी—१ गोस्वामीजीने मनसे और वचनसे भजन करनेके फल भिन्न-भिन्न दिखाये हैं। 'सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदय सनेह बिसेषें॥' यह मनसे स्मरण करनेका फल है। और, 'तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहिस उँजियार' यह जिह्वासे भजन करनेका फल दिखाया। अर्थात् मनमें भजन करनेसे भगवान् हृदयमें आते हैं और जिह्वाद्वारा भजन करनेसे भीतर-बाहर देख पड़ता है। भीतर-बाहर उजाला हुआ तो भीतर निर्गुण, बाहर सगुण देख पडा। २ प्रथम कह आये कि नाम दोनों ब्रह्मको कहते हैं, अब नामजपसे दोनों ब्रह्मका प्रकट होना कहते हैं। नामके जपसे भीतर प्रकाश होता है तब निर्गुण ब्रह्मका अनुभव होता है, बाहर प्रकाश हो तब सगुण ब्रह्म देख पड़ेगा। [नोट—हृदयमें जो निर्गुण (अव्यक्त) रूप है उसका बोध होना भीतरका उजाला है, सगुण रूपका बोध होना बाहरका उजाला है। इस अर्थका प्रमाण दोहावलीमें है जिसमें यही दोहा देकर फिर ये दो दोहे दिये हैं। 'हिय निर्गुन नयनिह सगुन रसना राम सुनाम। मनह पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम॥'(दोहा ७) 'सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं निर्गुन मन तें दूरि। तुलसी सुमिरहु रामको नाम सजीवन मूरि॥' (दोहा ८) 'भीतर-बाहरका उजाला क्या है और वह कैसे मिले?' यही इनमें बताया गया है जो इस अर्थसे मिलता है। दूसरे यहाँ प्रसंग भी सगुण-निर्गुणका है।] ३ 'निर्गुणके बिना जाने सगुणकी उपासना करें तो मोह हो जाता है, जैसे गरुड़जी और भुशुण्डिजीको हुआ। निर्गुणको बुद्धिसे निश्चित करके सगुणमें प्रीति करना चाहिये। (निर्गुण-उपदेश, यथा, 'माया संभव भ्रम सकल......।' सगुण उपदेश, यथा—'मोहि भगति प्रिय संतत।') इसी तरह सगुणको बिना जाने निर्गुणकी उपासना करें तो कष्ट ही है जैसा कहा है, 'जे अस भगति जानि परिहरहीं। "।' ४ निर्गुण-सगुण दोनोंको छोड़कर केवल नाम जपनेमें यह हेतु है कि 'सगुन ध्यान रुचि सरस निहं निर्गुन मन तें दूरि। तुलसी सुमिरहु रामको नाम सजीवन मूरि॥' ५ मणिदीप स्वत:सिद्ध है, उपाधिरहित है। इसको द्वारकी देहरीपर रखे तो निर्गुण ब्रह्म मकानके भीतर अन्त:करणमें देख पड़ता है सो जीभके भीतर है और सगुण मकानके बाहर नेत्रोंके आगे देख पड़ता है। नेत्रसे सगुणका दर्शन होता है सो जीभके बाहर है। इसलिये भीतर-बाहर कहा। ६ हृदयका मोहान्धकार दूर होना, निर्गुण-सगुण देख पड़ना, उजियार होना है।' [कोई-कोई महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि मोहका दूर होना भीतरका उजाला है। यथा—'अचल अबिद्या तम मिटि जाई' और इन्द्रियोंका दमन होना ही बाहरका उजाला है। यथा— 'खल कामादि निकट निह जाहीं।'७ 'जौं' का भाव यह है कि बिना रामनामके जपे हृदयमें प्रकाश नहीं हो सकता, निर्गुण-सगुण ब्रह्म नहीं देख पडते। आगे भक्तोंके द्वारा इसका उदाहरण देते हैं।

शंका—आजकलके कुछ मतानुयायी कहते हैं कि 'जीह' का अर्थ यहाँ जीभ नहीं है, क्या यह सही है? समाधान—श्रीगोस्वामीजीने 'जीह शब्द बहुत जगह दिया है उससे निस्संदेह यह स्पष्ट है कि श्रीगोस्वामीजीने 'जीह' से 'जीभ' ही बताया है। यथा—'जीह हूँ न जपेउँ नाम बकेउँ आउ बाउ मैं' (वि० २६१) वह कौन 'जीह' है जिससे अनाप-शनाप बकना कहते हैं? 'गरैगी जीह जो कहउँ और को हौं' (वि० २२९); 'कान मूँदि किर रद गिह जीहा' (अ० ४८); 'गिर न जीह मुँह परेउ न कीरा' (अ० १६२); 'साँचेहुँ मैं लबार भुज बीहा। जौं न उपारउँ तव दस जीहा॥' (लंका० ३३); 'संकर साखि जो राखि कहउँ कछु तौ जिर जीह गरों' (वि० २२६) इत्यादिमें जो जीह शब्द आया है वह इस जीभके लिये यदि नहीं है तो वह और कौन 'जीह' है जिसका गलना, दाँतोंसे दाबना, उखाड़ना, जलकर गिरना इत्यादि कहा गया है?

# नाम जीह जिप जागिहं जोगी। बिरित बिरंचि प्रपंच बियोगी॥१॥ ब्रह्मसुखिह अनुभविहं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥२॥

अर्थ—१ योगी जीभसे नामको जपकर जागते हैं (जिससे) वे ब्रह्माके प्रपंचसे विशेष योग रखते हुए भी पूर्ण विरक्त हैं॥१॥ उपमारहित ब्रह्मसुखका अनुभव करते हैं जो अकथनीय है, निर्दोष है और जिसका न नाम है न रूप॥ २॥ (प्रोफे॰ दीनजी)

अर्थ—२ जो वैराग्यद्वारा ब्रह्माके प्रपंचसे (संसारके व्यसनादिके) वियोगी हैं (छोड़े हैं) वे योगी भी जिह्नासे नामको जपकर जागते हैं और अनिर्वचनीय, अनामय, नामरूपरिहत ब्रह्मके अनुपम सुखका अनुभव करते हैं। (द्विवेदीजी, मिश्रजी)

अर्थ—३ योगी जीभसे नामको जपकर जागते हैं। (जिससे वे) वैराग्यद्वारा (अर्थात् वैराग्य प्राप्त करके) विधिप्रपंचसे वियोगी (उदासीन) हो जाते हैं और अनुपम, अकथ्य, अनामय (रोगरहित, निर्दोष), नामरूपरिहत ब्रह्मके सुखका अनुभव करते हैं। (पं० रामकुमारजी प्रभृति)

नोट—१ प्रोफेसर दीनजी कहते हैं कि यहाँ 'बियोगी' शब्द मेरी रायसे जोगीका विशेषण है अर्थात् योगसाधनसमय भी कुछ वस्तुओं (वल्कल-वस्त्र, कमण्डल आदि) से निर्वाहार्थ योग (सम्बन्ध) रखते हुए भी नामको जिह्वासे जपकर ब्रह्माकृत सृष्टिसे विरित प्राप्त करके चेतनात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे राजा जनक आदि विधिप्रपंचसे विशेष योग रखते हुए भी पूर्ण विरक्तवान् थे। विशेषण न माननेसे 'वियोगी' और 'विरित' में पुनरुक्ति दोष हो जायगा।

टिप्पणी १—पहले कहा कि 'रामनाम मनिदीप धरु।' यह कहकर अब मनका उत्साह बढ़ानेके लिये चार प्रकारके भक्तोंका उदाहरण देते हैं कि देख, सबका आधार रामनाम ही है, सभी इसको जपते हैं, तू भी जप। देख, नामजपसे केवल अगुण-सगुणहीका ज्ञान नहीं होता, किन्तु सब पदार्थ प्राप्त होते हैं, संकट दूर होते हैं, सब मनोरथ पूरे होते हैं और वैराग्य होकर ब्रह्मसुखका आनन्द प्राप्त होता है। (पं० रामकुमारजी)

नोट—२ जोगी=जो आत्माका परमात्मासे योग किये रहते हैं। यथा—'सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी॥' (१। २६) पुनः, योगदर्शनमें अवस्थाके भेदसे योगी चार प्रकारके कहे गये हैं। (१) प्रथम किल्पक, जिन्होंने अभी योगाभ्यासका केवल आरम्भ किया हो और जिनका ज्ञान अभी दृढ़ न हुआ हो। (२) मधुभूमिक, जो भूतों और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना चाहते हों। (३) प्रज्ञाज्योति, जिन्होंने इन्द्रियोंको भलीभाँति अपने वश कर लिया हो। और, (४) अतिक्रानभावनीय, जिन्होंने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हों और जिनका केवल चित्तलय बाकी रह गया हो। (श० सा०)

पं० रामकुमारजीके मतसे योगी=ज्ञानी, संयमी। और बैजनाथजी योगीसे अष्टांगयोग-साधन करनेवाले ऐसा अर्थ करते हैं। श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि यहाँ ज्ञानीको 'योगी' नहीं कहा। ज्ञान, योग, वैराग्य और विज्ञान चारों भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। यहाँ 'योगी' मुमुक्षु है, मुक्ति पानेकी इच्छासे योगद्वारा ब्रह्मसुखका अनुभव करता है, विधिप्रपंचसे वियोगी होकर विरागी होता है। इनमें योगके सब लक्षण यम-नियम आदि घटते हैं। आगे गृढ़ गतिके जाननेवाले ज्ञानी हैं, क्योंकि उनको और कोई आकांक्षा नहीं है।

श्रीसुदर्शनसिंहजीका मत है कि यहाँ 'जोगी' से परोक्ष ज्ञानी अभिप्रेत है। 'वह परोक्ष-ज्ञान रखता है और अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) के लिये नाम-जप करता है।' (मानसमिण)। इस प्रसंगपर विशेष दोहा २२ में लिखा जायगा, वहाँ देखिये।

पं० रामकुमारजीका तथा प्राय: अन्य टीकाकारोंके मतानुसार यहाँ 'ज्ञानी भक्त' ही योगी हैं। ज्ञानी भी नाम जपते हैं। यथा—'प्रायो विवेकिनः सौम्य वेदान्तार्थेकनैष्ठिकाः। श्रीमतो रामभद्रस्य नामसंसाधने रताः॥' (बृहद्विष्णुपुराण) गोस्वामीजीने आगे कहा भी है कि 'रामभगत जग चारि प्रकारा। ग्यानी प्रभृहिं बिसेषि पियारा॥' ज्ञानी विशेष हैं, इसीसे यहाँ ज्ञानीहीका दृष्टान्त प्रथम देते हैं।

नोट—३ 'जागिह जोगी' का भाव यह है कि यह संसार रात है, इसमें योगी जागते हैं। यथा, 'एिह जग जािमिन जागिह जोगी।'(२।९३) तथा 'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागित संयमी।' (गीता २।६९) पुन:, यहाँ मोह रात्रि है। इस संसारके व्यवहार स्वप्न हैं, जो मोहरूपी रात्रिमें जीव देख रहा है और सत्य मानता है। इस संसार वा मोहरात्रिमें योगी नामके बलसे जागते हैं। (अर्थात् संसारी सब व्यवहार और वस्तुओंसे योगीको वैराग्य रहता है) यथा—'सपने होइ भिखारि नृप रंक नाकपित होइ। जागें लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ।।'(२।९२)

प्रश्न—'जागिहें' से पहले सोना पाया जाता है। यहाँ रात, सोना और जागना क्या है? नोट (३) में इनका उत्तर संक्षेपसे दिया जा चुका है। पुन:, देह, स्त्री, पुत्र, धन, धाम, देह सम्बन्धमात्रको अपना मानकर उनमें ममत्व करना, आसक्त होना ही सोते रहना है। यथा—'सृत बित दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहुँ मित जागी।' (वि० १४०) 'मोह निसा सब सोविनहारा.....।' (अ० ९३) इन सबको नाशवान् और बाधक जानकर इनकी मोह-ममता छूटना, विषयसे वैराग्य होना 'जागना' है। यथा—'अहंकार ममता मद त्यागू।', 'मैं तैं मोर मूढ़ता त्यागू। महामोह निसि सूतत जागू॥' (लंका० ५५), 'जानिय तबिहं जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास बिरागा॥ होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा।' (अ० ९३), 'जागु जागु जीव जड़ जोहै जग जामिनी।' (वि०), 'बिषया परनारि निसा तरुनाइ, सुपाइ परेड अनुरागिह रे। जम के पहरू दुखरोग बियोग बिलोकतहू न बिरागिह रे॥ ममता बस तैं सब भूलि गयड, भयो भोर महाभय भागिह रे। जरठाइ दिसा रिवकाल उयड अजहूँ जड़ जीव न जागिह रे॥' (क० उ० ३१)

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'जागना' योगसिद्धिको भी कहते हैं। यथा 'गोरख जगायो जोग भगित भगायो '''' (क० ६। ८४) इस तरहसे यह भाव निकलता है कि नामके जपसे योगी जागते हैं, उनका विरागयोग जागता है अर्थात् सिद्ध होता है—'राग रामनाम सों बिराग जोग जागि है।'

नोट—४ जागना कहकर 'बिरित' होना और 'बिधि प्रपंच' से वियोगी होना कहा। क्योंकि ये क्रमशः जागनेके चिह्न हैं। जबतक चित्तमें प्रपंच रहता है तबतक ब्रह्मसुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिये प्रपंचसे वियोग होना कहकर ब्रह्मसुखका अनुभव करना कहा।

नोट—५ *बिरंचि प्रपंच*=ब्रह्माके भवजालसे। *प्रपंच*=सृष्टि; सृष्टिके व्यवहार, जंजाल, सांसारिक सुख और व्यवहारोंका फैलाव। यथा—'जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनिहत मध्यम भ्रम फंदा॥ जनमु मरनु जहँ लिग जग जालू। संपित बिपित कर्म अरु कालू॥ धरिन धामु धनु पुर परिवारू। देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं। मोह मूल परमारथ नाहीं' (अ० ९२) 'बियोगी' अर्थात् 'प्रपंचमें अभाव हो जाता है, उससे मन हट जाता है।=उदासीन। ऐसा ही टीकाकारोंने लिखा है।'

नोट—२२ (१) के जोड़की चौपाई यह है 'एहि जग जामिनि जागिहं जोगी। परमारथी प्रपंच बियोगी।' (२।९३) नोट—६ पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'अनूपा, अकथ इत्यादि ब्रह्मके विशेषण हैं। उपमा देकर उसे दिखाना चाहे तो नहीं हो सकता। पुन: उसे कहकर भी नहीं दिखा सकते। क्योंकि 'मन समेत जेहिं जान न बानी।' तो उसका वर्णन कैसे हो सके ? 'अनामय' पद देकर सूचित किया कि प्रपंचके द्वारा

भी दिखाना असम्भव है। जो कहो कि नामरूपद्वारा तो दिखा सकोगे तो उसपर कहते हैं कि वह (मायिक) नामरूपरिहत है। ऐसे ब्रह्मसुखको नाम प्राप्त करा देता है।'

नोट—७ 'अकथ अनामय नाम न रूपा' इति। श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'ब्रह्मसुख नाम है ही, तब 'अनाम' कैसे हुआ ? 'अनाम' कहनेमें अभिप्राय यह है कि ब्रह्मसुख तो यौगिक नाम अथवा लाक्षणिक है, रूढ़ि नहीं है। जैसे दाशरथी, रघुनन्दन आदि यौगिक हैं। रघुसिंह, काकपक्षधर लाक्षणिक हैं। ऐसा ही 'ब्रह्मसुख' को जानिये। ब्रह्मका जो सुख वह ब्रह्मसुख। 'ब्रह्म ऐसा पद छोड़के अनाम हैं, सुखेति वस्तुत: नामशून्य, कौन वस्तुका नाम है सुख? अतएव अनाम है। अरूप कैसे है? जैसे देही-देह है। जब देही देहाश्रित है तब देहवत् है और जब देही देहिभन्न है, तब अरूप है। इसी प्रकार जब ब्रह्मसुख ब्रह्माश्रित है तब रूपवान् है और जब ब्रह्मसे भिन्न देखना चाहें तो रंचक भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतएव अरूप है।'

#### जाना चहिं गूढ़ गति जेऊ। नाम जीह जिप जानिहं तेऊ॥ ३॥

अर्थ—जो गूढ़ गितको जानना चाहते हैं, वे भी नामको जिह्नासे जपकर जान लेते हैं॥ ३॥ टिप्पणी—१ (क) 'जेक' और 'तेक' से तात्पर्य उन मनुष्योंसे है जो योगी नहीं हैं और ब्रह्मसुखको जानना चाहते हैं। (ख) 'गूढ़ गितयाँ' अनेक हैं। आत्मा-परमात्माकी गित; कालकर्मकी गित; ज्ञान, वैराग्य और भिक्तकी गित; तत्त्व, माया और गुणकी गित; इत्यादि। [विज्ञानी अखण्ड ज्ञान कैसे प्राप्त करके उसमें मग्न रहता है? वह सुख कैसा है? श्रीपार्वतीजीने यह कहकर कि 'गूढ़ तत्व न साधु दुराविहें' (१। ११०) फिर प्रश्न किया है कि 'पृनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी। जेहि बिग्यान मगन मुनि ज्ञानी॥' (१। १११) अथवा, प्रभुके गुप्त रहस्य; जीव और परमात्माके बीचमें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, बुद्धि, अहंकार और माया ये आठ आवरण हैं उनका जानना, इत्यादि 'गूढ़ गित' में आ जाते हैं।] इसीसे 'गूढ़ गिति' का कोई विशेष नाम नहीं दिया। अथवा, 'गूढ़ गिति' से 'ब्रह्मसुखका अनुभव' ही सूचित किया। (ग) क्रियाका सम्बन्ध वस्तुके साथ होता है, नामके जपसे हृदयमें प्रकाश होता है। इसीसे गूढ़ गित जानते हैं। (घ) ये जिज्ञासु भक्त हैं। जिज्ञासु ब्रह्मकी जिज्ञासा करता है, इसीसे योगीके पीछे जिज्ञासुका उदाहरण दिया। श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि पहले ज्ञानीको कहकर अब जिज्ञासुको कहते हैं। इसको न परोक्ष ज्ञान है और न अपरोक्ष। इसको दोनोंकी चाह है। ज्ञानीको अपरोक्ष ज्ञानकी चाह थी, परोक्ष ज्ञान उसे था ही। (मानसमणि)

#### साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहिँ सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ ४॥

शब्दार्थ—लय=तदाकार वृत्ति। चित्तकी वृत्तियोंका एक ही ओर प्रवृत्त होना। अनिमादिक=अणिमा आदि सिद्धियाँ। अणिमाको आदिमें देकर यहाँ प्रधान आठ या अठारह सिद्धियाँ सूचित कीं। भा० ११। १५ में भगवान्ने उद्धवजीसे कहा है कि आठ सिद्धियाँ प्रधान हैं, जो मुझे प्राप्त होनेपर योगीको मिल जाती हैं। ये मेरी स्वाभाविक सिद्धियाँ हैं। मं० सोरठा १ 'जो सृमिरत सिधि होइ' में देखिये।

अर्थ—साधक लौ लगाकर नामको जपते हैं और अणिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं॥४॥

१—जानी—१७२१, १७६२, छ०, १७०४। जाना—१६६१ ('जानी' को हरताल देकर 'जाना' शुद्ध किया है)। को० रा०।

२—जानहु (शं० ना० चौ०)—१७०४। (परन्तु रा० प० में 'जानहिं' है।) १६६१ में 'जानहु' था, हरताल देकर शुद्ध किया गया है।

३-लौ-१७२१, १७६२, छ०। लउ-को० रा०। लय-१६६१, १७०४।

नोट—१ 'साधक' शब्द स्वभावतः पारमार्थिक साधन करनेवालेमें रूढ़ है। वह साधक यहाँ अभिप्रेत नहीं है। उसकी निवृत्तिके लिये यहाँ 'अनिमादिक' शब्द दिया है। 'अनिमादिक' शब्द देकर उसका अर्थार्थित्व सूचित किया है। 'साधक' शब्द देनेका तात्पर्य यह है कि अनिमादिक सिद्धियाँ (जो परम्परासे अर्थप्रद होती हैं) प्राप्त करनेके लिये जप आदि साधन करना पड़ता है। गीतामें जो 'अर्थार्थी' शब्द आया है उसका अर्थ गोस्वामीजीने 'साधक' शब्द देकर खोल दिया है कि संसारी जीवोंसे खुशामदादि करके अर्थप्राप्ति चाहनेवाला यहाँ अभिप्रेत नहीं है, किन्तु जो भगवदाराधनद्वारा ही अर्थकी प्राप्ति चाहता है उसीसे यहाँ तात्पर्य है।

नोट—२ (क) 'लय लाएँ' इति। अर्थात् उसीमें लगन, गृढ अनुराग, लगाये हुए, एकाग्रमनसे। ब्रह्माण्ड-पुराणमें 'लय' के सम्बन्धमें यह श्लोक मिलता है—'**पाठकोटिसमा पूजा पूजाकोटिसमो जपः।** जपकोटिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो लयः॥' (अज्ञात) पूजा करोड़ों पाठके समान है, जप करोड़ों पूजाके समान है, ध्यान करोडों जपके समान है और लय करोडों ध्यानके समान है। [पं० रामकुमारजीके संस्कृत खरेंमें यह श्लोक है; पर मेरी समझमें यहाँ 'लय' का अर्थ 'लगन' है। यथा—'मन ते सकल बासना भागी। केवल रामचरन लय लागी॥' (७। ११०)] (ख) 'लय लाएँ' अर्थात् अपनी कामना या सिद्धियोंमें मनको लगाये हुए। (श्रीव्यासजी, श्रीरूपकलाजी) श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि जहाँ भी कामना है वहाँ विधि है। विधिका ठीक पालन होनेपर ही कामनाकी सफलता निर्भर है। यह स्मरण रहे कि कामनाओं के विनाशकी कामना, ब्रह्मात्मैक्यकी इच्छा, स्वरूपके प्रति जिज्ञासा, भगवत्साक्षात्कारकी कामनाको कामना नहीं माना जाता। अतएव योगी तथा जिज्ञासु ये दो निष्काम भक्त हैं। उनके लिये किसी विधिका बन्धन नहीं। उन्हें 'जीह जिप केवल नामका चाहे जिस अवस्थामें चाहे जैसे जप करनेको कहा गया पर साधकको तो सिद्धि चाहिये। अतएव उसे विधिका पालन करना पड़ेगा। उसके लिये कहा है कि 'लय लाये' जप करना चाहिये। नामजपमें उसका मन लगा होना चाहिये और जिस सिद्धिकी कामना हो भगवानुके वैसे रूपमें चित्त स्थिर होना चाहिये। भा० ११। १५ में विविध सिद्धियोंके लिये ध्यान बताये गये हैं। अत: यहाँ '*लय लाये'* कहा। (ग) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि ये अर्थार्थी भक्त हैं। इनका मन धनकी प्राप्तिमें अत्यन्त लगता है। ये भक्त अणिमादिक सिद्धियोंको पाकर अर्थको सिद्ध होते हैं। पुनः, (घ) किसी-किसीका यह मत है कि यद्यपि मन सिद्धियोंमें लगा है तो भी उनकी प्राप्तिक लिये एक लयसे नाम जपते हैं। (ङ) 'होहिं सिद्ध'। यथा—'सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥' (बा॰ १११)

#### जपहिं नामु जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होंहिँ सुखारी॥ ५॥

अर्थ—बड़े ही आर्त (पीड़ित, दु:खित) प्राणी (भी) नाम जपते हैं तो उनके बड़े बुरे संकट (दु:ख, आपत्ति) मिट जाते हैं और वे सुखी होते हैं॥ ५॥

टिप्पणी—१ 'आरत भारी' इति। (क) भाव यह कि बड़े-बड़े कठिन दुःख दूर हो जाते हैं, छोटे-मोटेकी बात ही क्या? 'आर्तजनके कुसंकट ही नहीं मिटते, किन्तु वे सुखी भी होते हैं। क्योंकि प्रभु संकट मिटाकर दर्शन भी देते हैं। जैसे गजेन्द्र, प्रह्लाद, द्रौपदी आदिके संकट मिटाये और दर्शन दिये। (ख) मिलता हुआ श्लोक यह है—'आर्ता विषष्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः। संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं ते मुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति॥'(पाण्डवगीता) अर्थात् आर्त, दीन, ग्लानियुक्त, घोर व्याधियोंमें वर्तमान ऐसे लोग भी भगवन्नाम जपकर दुःखसे मुक्त और सुखी हो जाते हैं। (ग) 'भारी' पद देकर सूचित किया है कि साधारण दुःखमें तो भक्त प्रभुको संकोचमें नहीं ही डालते, जब ऐसा कोई भारी ही कष्ट आ पड़ता है कि जो प्रभु ही निवारण कर सकते हैं, अन्यथा दूर नहीं हो सकता, तभी प्रभुसे कष्ट दूर करनेके लिये कहते हैं।' इसके उदाहरणमें श्रीद्रौपदीजीहीको लीजिये। जब आप राजसभामें लायी जाने लगीं तब प्रथम तो आपने साड़ी कसकर बाँध ली थीं, पुनः, दरबारमें

भीष्मिपतामहजी, द्रोणाचार्यजी, आदि गुरुजनोंका भरोसा था। पुनः पाँचों विख्यात वीर पाण्डव पितयोंका भरोसा जीमें रहा। जब इन सब उपायोंसे निराश हुईं तभी उन्होंने भगवान्को कष्टिनवारणार्थ स्मरण किया। ऐसा ही गजेन्द्रका हाल है। इत्यादि।

टिप्पणी २ (क) इन पाँच चौपाइयोंमें यह दिखाया है कि योगी (ज्ञानी), जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त इन चारोंको अपनी मनोकामनाकी सिद्धिके लिये नामका जप आवश्यक है। इसीसे सब प्राप्त हो जाते हैं। (ख) अर्थार्थीके पीछे आर्त भक्तोंको कहा। क्योंकि द्रव्यके पीछे दु:ख होता है।

नोट—१ 'जीह जिप' और 'जपिहें इन शब्दोंका प्रयोग इन चौपाइयोंमें किया गया है। हिन्दी-शब्दसागरमें 'जप' शब्दकी व्याख्या यों की गयी है—(१) किसी मन्त्र वा वाक्यका बारम्बार धीरे-धीरे पाठ करना। (२) पूजा वा सन्ध्या आदिमें मन्त्रका संख्यापूर्वक पाठ करना। पुराणोंमें जप तीन प्रकारका माना गया है। मानस, उपांशु और वाचिक। कोई-कोई उपांशु और मानस जपके बीच जिह्वा-जप नामका एक चौथा जप भी मानते हैं। ऐसे लोगोंका कथन है कि वाचिक जपसे दसगुना फल उपांशुमें, शतगुना फल जिह्वा-जपमें और सहस्रगुना फल मानसजपमें होता है। मन-ही-मन मन्त्रका अर्थ मनन करके उसे धीरे-धीरे इस प्रकार उच्चारण करना कि जिह्ना और ओंठमें गित न हो, 'मानसजप' कहलाता है। जिह्वा और ओंठको हिलाकर मन्त्रोंके अर्थका विचार करते हुऐ इस प्रकार उच्चारण करना कि कुछ सुनायी पडे 'उपांशु जप' कहलाता है। जिह्वा-जप भी उपांशुहीके अन्तर्गत माना जाता है, भेद केवल इतना ही है कि 'जिह्वा-जपमें जिह्वा हिलती है पर ओष्ठोंमें गित नहीं होती और न उच्चारण ही सुनायी पड़ सकता है। वर्णोंका स्पष्ट उच्चारण करना 'वाचिक जप' कहलाता है। जप करनेमें मन्त्रकी संख्याका ध्यान रखना पडता है, इसलिये जपमें मालाकी भी आवश्यकता होती है।' श्रीमद्गोस्वामीजीने 'नामजप' के प्रसंगमें 'जपना, रटना, रमना, सुमिरना, कहना, घोखना, जतन करना इन शब्दोंका प्राय: प्रयोग किया है। 'जप' शब्द बहुत जगह साधारण ही बारम्बार कहनेके अर्थमें कहा है और इस शब्दके साथ ही 'रसना' 'जीह' वा अन्य पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग भी जहाँ-तहाँ किया है जिससे यह स्पष्ट जान पडता है कि वे 'जप' शब्द प्राय: जिह्वासे बारम्बार उच्चारणहीके लिये लिखते हैं। और कहीं-कहीं प्रसंगानुकूल मन लगाकर स्मरण वा 'जिह्वा-जप' करनेके अर्थमें भी लाये हैं। श्रीगोस्वामीजीने साधनावस्थामें उच्च-स्वरसे ही उच्चारणको विशेष माना है। कारण यह कि इससे सुननेवालेका भी उपकार होता है।

नोट—२ यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि गोस्वामीजीने तो मनके कर्मको स्थान-स्थानपर प्रधान कहा है, यथा—'तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम' (दोहावली), 'मन रामनाम सों सुभाय अनुरागिहै' (वि० ७०) इत्यादि। फिर यहाँ जिह्नासे जपना क्यों लिखा? इसका कारण महारामायणसे स्पष्ट हो जाता है। वह यह है कि अन्त:करणसे जपनेसे जीवन्मुक्तिकी प्राप्त होती है और जीभसे जपनेसे भिक्त मिलती है जिससे प्रभु शीघ्र 'द्रवते' हैं। पुन:, जापकको दूसरेकी सहायताकी जरूरत नहीं पड़ती। यथा—'अन्तर्जपन्ति ये नाम जीवन्मुक्ता भवन्ति ते। तेषां न जायते भिक्तिं च रामसमीपकाः॥ जिह्नयाऽप्यन्तरेणैव रामनाम जपन्ति ये। तेषां चैव परा भिक्तिंत्यं रामसमीपकाः॥', 'योगिनो ज्ञानिनो भक्ताः सुकर्मिनरताश्च ये। रामनाम्न रताः सर्वे रमुक्रीडात्तु एव वै॥' (महारामायण ५२। ७१। ७३) अर्थात् वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा किसी वाणीका अवलम्बन लेकर अन्तर्निष्ठ होकर जो नाम जपते हैं वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं, किन्तु उनको श्रीरामसामीप्यकारिणी परा भिक्त नहीं मिलती है॥ ७१॥ जो अन्तःकरणके अनुरागसहित जिह्नासे नाम जपते हैं उनको नित्य ही भगवत्–सान्निध्यकारिणी प्रेमपराभिक्त प्राप्त होती है॥ ७२॥ योगी, ज्ञानी, भक्त तथा कर्मकाण्डी ये चारों श्रीरामनाममें रत रहते हैं। अतएव रामनामसे निष्यन्न रमु क्रीडा कहा जाता है। पुनः यहाँतक जो साधन बताया गया वह उनके लिये है जिन्हें कुछ भी कामना है। कामनाओंके रहते मनसे जप स्वाभाविक सकता, क्योंकि मन बराबर चंचल रहेगा। जब समस्त कामनाहीन हो जाय तभी मानसिक जप स्वाभाविक

हो सकेगा। उस अवस्थाके प्रेमी जापकोंकी चर्चा आगे दोहेमें ग्रन्थकारने की है। साधनावस्थावालोंके लिये जिह्वासे ही जप करना बताया है। इसीसे धीरे-धीरे वह अवस्था प्राप्त होनेपर तब मनसे जप होगा।

# राम-भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥ ६॥ चहूँ चतुर कहँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पियारा॥ ७॥

शब्दार्थ—**सुकृती**=पुण्यात्मा, भाग्यवान्, धन्य। यथा—'**सुकृति पुण्यवान् धन्य इति**' (अमरकोश ३। १।३) **अनघ**=पापरहित। **उदार**=श्रेष्ठ। **अधारा**=आधार, सहारा, अवलम्ब।

अर्थ—जगत्में श्रीरामभक्त चार प्रकारके हैं। चारों पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार होते हैं॥६॥ चारों चतुर भक्तोंको नामहीका अवलम्ब है। इनमेंसे ज्ञानी भक्त प्रभुको अधिक प्रिय हैं॥७॥

टिप्पणी—१ (क) श्रीमद्भगवद्गीतामें चार प्रकारके भक्त कहे गये हैं। उसीका अनुसरण करते हुए गोस्वामीजीने भी चार प्रकारके भक्तोंका होना कहा। (ख) यहाँ चार प्रकारके भक्त कहे और चार ही विशेषण दिये। सुकृती, अनघ, उदार और चतुर ये चारों विशेषण प्रत्येक भक्तके हैं। क्योंकि चारोंको और किसी साधन वा देवादिका भरोसा नहीं है। अर्थकी कामना होगी तो भी अपने ही प्रभुसे माँगेंगे; संकटमें भी अपने ही प्रभुका स्मरण करेंगे, क्योंकि ऐसा न करें तो फिर विश्वास ही कहाँ, यथा—'मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहह कहाँ बिस्वासा॥' (७। ४६)

नोट-१ चारों विशेषण प्रत्येक भक्तके हैं। इस प्रकार कि-(१) जो सब आशा-भरोसा छोड़कर श्रीरामजीके हो रहे वे ही सुकृती हैं, यथा—'सो सुकृती सुचिवंत सुसंत सुजान सुसील सिरोमनि स्वै। सित भायँ सदा छल छाँड़ि सबै तुलसी जो रहै रघुबीर को है।' (क॰ उ॰ ३४) 'सकल सुकृतफल राम सनेह।' (१। २७) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सुकृती' भगवान्को प्राप्त होते हैं। जो दुष्कृती हैं वे प्रभुका भजन नहीं करते और न प्रभुको प्राप्त होते हैं। यथा—'न मां दुष्कृतिनो मृढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः।' (गीता ७। १५) (२) जो भजन करते हैं वे अनघ हैं, क्योंकि जो प्रभुके सम्मुख हो उनका नाम जपने लगे उसमें पाप रह ही नहीं सकता। जिनको भजन भाता ही नहीं, जो भजन नहीं करते और श्रीरामविमुख हैं वे ही 'अघी' हैं, उन्हींके लिये कहा है कि 'पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥' (५। ४४) पुन: स्मरण रहे कि पुण्यसे पाप कटते हैं पर यह नियम नहीं है कि प्रत्येक पुण्यसे प्रत्येक पाप कटे। जो जिसका बाधक होता है उसीको वह काटता है। इस नियमानुसार सुकृती भी पापयुक्त हो सकते हैं, इसीके निराकरणार्थ 'सुकृती' कहकर 'अनघ' कहा। तात्पर्य कि यह पुण्यवान् भी हैं और पापरहित भी। (३) जो उदारका साथ करता है वह भी उदार ही हो जाता है। ये भक्त श्रीरामनामको धारण किये हैं जो उदार हैं, यथा—'*एहि महुँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन*ः।'(१।१०) इसलिये भी उदार हुए। आप पवित्र हुए और दूसरोंको नाम-भजनका उपदेश दे पवित्र करते हैं, यह उदारता है। पुन: 'उदार' शब्दका एक अर्थ है 'महान्'; यथा—'उदारो दातृमहतोः' इति (अमरकोश ३। २। ९१)। 'महतो महीयान' ऐसे परमात्माका आश्रय करनेवाला भी तो महान होना चाहिये। इस भावमें तात्पर्य यह है कि तुच्छ वस्तुओंके लिये भगवानुका आश्रय करनेसे कोई-कोई इनको तुच्छ या छोटा कह सकते हैं, अत: कहते हैं कि ये छोटे नहीं हैं बड़े हैं। यद्यपि ज्ञानी और जिज्ञासुकी अपेक्षा ये छोटे हो सकते हैं तथापि अन्य लोगोंकी अपेक्षा बडे ही हैं; जैसे राजा-महाराजाका टहलुआ हम सब साधारण लोगोंके लिये बडा है। पुन:, उदार वह है जो अपना कुछ त्याग करे। इन भक्तोंने अपना क्या छोडा है? जीवके पास सबसे बडा उसका अपनापन है उसका अहंकार, उसका अपनी शक्तिका भरोसा। नामका आश्रय लेनेवाला अपनी शक्तिके अहंकारको छोड़कर भगवान्के द्वारा अपना लौकिक या पारलौकिक उद्देश्य पूर्ण करनेमें लगा है। उसने अपने अहंकारको शिथिल करनेकी महती उदारता दिखलायी है, अत: वह उदार कहा गया। (श्रीचक्रजी)

पुन:, 'उदार' का एक अर्थ 'सरल' भी है, यथा—'दक्षिणे सरलोदारौ।' इति (अमरकोश ३। १। ८) इस अर्थके अनुसार चारों रामभक्तोंको 'सरल' अर्थात् सीधा-सादा जनाया। यह गुण भक्तों-संतोंमें श्रीरामजीने आवश्यक बताया है, यथा—'*सरल सुभाउ सबिह सन प्रीती।*' (३। ४६। २) 'सीतलता सरलता मयत्री। द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री॥' (७। ३८। ६) 'सरल सुभाव न मन कुटिलाई। यथालाभ संतोष सदाई॥' (७। ४६।२) 'नवम सरल सब सन छलहीना।' (३। ३६। ५) इत्यादि। (४) जो श्रीरामजीका भजन करते हैं, वे ही चतुर हैं। यथा—'परिहरि सकल भरोस रामहिं भजिहं ते चतुर नर।' (आ॰ ६) अतएव इन सबको चतुर कहा। यहाँ और गीतामें आर्त्त और अर्थार्थीको भी, सुकृती, उदार और अनघ कहनेसे भगवान्की उदारता, दयालुता आदि देख पड़ती है कि किसी प्रकारसे भी जो उनके सम्मुख होता है, स्वार्थके लिये ही क्यों न हो तो भी वे उसको सुकृती आदि मान लेते हैं। यथा—'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाकु। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः॥' (गीता ९। ३०) आर्त्त आदि सकाम भक्तोंको भी सुकृती, अनघ आदि कहनेका यह भी भाव हो सकता है कि कदाचित् कोई कहे कि साधारण कामनाओंके लिये उस 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ' को कष्ट देना यह उचित नहीं जँचता तो उसके निराकरणार्थ उनको 'सुकृती' कहा। पुन:, यदि कोई कहे कि 'पापीने यदि किसी कामनासे नाम जपा तो उसका फल 'कामनाकी पूर्ति' उसको मिल गया, तब पाप तो उसका बना ही रहा। तब अनघ कैसे कहा?' तो इसका समाधान यह है कि जैसे कोई किसी कार्यके निमित्त अग्नि जलावे, तो उससे वह कार्य (रसोई आदि) तो होता ही है पर साथ-ही-साथ शीतका भी निवारण हो जाता है, उसी प्रकार श्रीरामनामके जपसे कामनाकी सिद्धिके साथ-साथ जापकके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अत: वह अनघ कहा गया।

टिप्पणी २—ज्ञानीको विशेष प्रिय कहा। कारण कि ये एकरस रहते हैं और भक्त प्रयोजनमात्रके लिये बड़ी प्रीति करते हैं। प्रयोजन सिद्ध होनेपर वैसी प्रीति फिर बनी नहीं रहती। ज्ञानी परमार्थमें स्थित हैं। अन्य तीन भक्त स्वार्थसहित भजन करते हैं। स्वार्थसे परमार्थ विशेष है ही। इसीलिये ज्ञानीको श्रेष्ठ कहा। ''विशेष'' कहकर जनाया कि अन्य भी प्रिय हैं पर ये उनसे अधिक प्रिय हैं।

नोट—२ मिलते हुए श्लोक ये हैं—'न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्त्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गितम्॥'(गीता ७। १५–१८) अर्थात् मायाद्वारा हरे हुए ज्ञानवाले और आसुरी स्वभावको प्राप्त मनुष्योंमें नीच और दूषित कर्मवाले मूढ़ मुझे नहीं भजते हैं ॥ १५॥ चार प्रकारके सुकृती पुरुष मुझे भजते हैं—आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी॥ १६॥ इनमेंसे मुझमें नित्य लगा हुआ और मुझमें ही अनन्य प्रेम–भक्तिवाला ज्ञानी भक्त विशेष उत्तम है; क्योंकि मुझे तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको में अति प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अत्यन्त प्रिय है॥ १७॥ यद्यपि ये सभी उदार हैं तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा (स्वरूप) ही है। ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमें ही भली प्रकार स्थित है॥ १८॥ गीताके उपर्युक्त अठारहवें श्लोकमें ज्ञानीको भगवान्ने अपनी आत्मा कहा है और गोस्वामीजीने 'आत्मा' के बदले 'विशेष प्रिय' कहा है, इस तरह उन्होंने 'आत्मा' का भाव स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानी भक्त भगवान्को वैसा ही विशेष प्रिय है जैसे मनुष्योंको आत्मा प्रिय है। पुनः 'आत्मा' शब्द यहाँ न देकर उन्होंने अपना सिद्धान्त भी बता दिया है। 'आत्मा' शब्दसे अद्वैतमतका प्रतिपादन किया जा सकता है पर 'बिसेषि पियारा' शब्दसे अद्वैतमत नहीं रह जाता।

नोट—३ यहाँ गोस्वामीजीने चार प्रकारके भक्तोंमेंसे एककी ज्ञानी संज्ञा दी है। इससे यह स्वयं सिद्ध है कि जो रूखे ज्ञानी हैं और रामभक्त नहीं हैं उनका यहाँ कथन नहीं है। भक्तिहीन ज्ञानी अन्य सब साधारण प्राणियोंके समान प्रभुको प्रिय हैं, भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं। यथा—'भगित हीन बिरंचि किन होई। सब जीवह सम प्रिय मोहिं सोई॥ भगितवंत अति नीचड प्रानी। मोहि प्रानिप्रय असि मम बानी॥'(उ०८६)

# चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। किल बिसेषि निहं आन उपाऊ॥ ८॥

अर्थ—चारों युगों और चारों वेदोंमें 'नाम' का प्रभाव (प्रसिद्ध) है और खासकर कलियुगमें तो दूसरा उपाय है ही नहीं॥ ८॥

नोट-१ 'चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ' इति। (क) सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तीन युगोंके प्रमाण क्रमसे ये हैं-'नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद्। भगत सिरोमनि भे प्रहलाद्।'(१।२६) 'ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ अचल अनुपम ठाऊँ॥'(१।२६) 'जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भइ सुकृतसील भील भामो।'(विनय० २२८), 'आभीर जमन किरात खस श्वपचादि अति अघरूप जे। किह नाम बारक तेऽपि पावन होहिं राम नमामि ते॥'(७।१३०) 'श्वपच सबर खस जमन जड़ पावँर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात॥'(२।१९४) कलियुगके उदाहरण तो भक्तमालमें भरे पड़े हैं। गोस्वामीजी और चाण्डालकी कथा प्रसिद्ध ही है। (ख) 'चहुँ श्रुति' इति। श्रुतियोंमें नामके प्रभावके प्रमाण ये हैं—(१) 'मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरिनाममनामहे। विप्रासो जातवेदसः।' (ऋग्वेद ५।८।३५), (२) 'स होवाच बालाकिर्य एवैषोऽप्सु पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मामैतस्मिन्समवादियष्ठा नाम्न्यस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपासते नाम्न्यस्यात्मा भवतीत्यधिदैवतमयाध्यात्मम्।' (ऋग्वेदान्तर्गत कौषीतिकब्राह्मणोपनिषद् ४।९) (३) 'न तस्य प्रतिमाअस्ति यस्य नाम महद्यशः।' (यजुर्वेद अ० ३२ मं० ३), (४) 'स होवाच श्रीरामः कैवल्यमुक्तिरेकैवपारमार्थिकरूपिणी।दुराचाररतो वापि मन्नाम भजनात्कपे॥ १८ ॥ सालोक्यमुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकम्।' (यजुर्वेदान्तर्गत मुक्तिकोपनिषद् अ० १) (५) 'किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्रयद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि। मावर्पा अस्मदपगूह एवद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ॥' (सामवेद अ० १७ खण्ड १) (६) 'सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छ्त ्ँह्येव मे भगवद् दृशेभ्यस्तरित शोकमात्म विदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति त्ँहोवाच यद्वै किंचैतदध्यगीष्ठा नामैवैतत्॥ ३॥ नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः आथर्वणश्चतुर्थं इतिहास पुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्र्यो राशिर्देवो निधिर्वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भृतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैवैतन्नामोपास्वेति॥ ४॥ स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति॥५॥' ( छान्दोग्योपनिषद् अ० ७ खण्ड १) (७) 'नाम नाम्नो जोहवीति पुरा सूर्यात्पुरोषसः। यदजः प्रथमं सम्बभ्व सहतत्त्वराज्यिमयाय यस्मान्नान्यत्परमस्ति भृतम् ॥ ३१ ॥' (अथर्ववेदसंहिता काण्ड १० सूक्त ७) (८) श्रीराम उवाच—'अथ पंच दण्डकानि पितृष्ट्यो मातृष्ट्यो ब्रह्मष्ट्यो गुरुहननः कोटियतिष्ट्योऽनेककृतपापो यो मम षण्णवितकोटिनामानि जपित स तेभ्यः पापेभ्यः प्रमुच्यते।स्वयमेव सच्चिदानन्दस्वरूपो भवेन्न किम्।' ( अथर्ववेदान्तर्गत श्रीरामरहस्योपनिषद् अ०१) श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाशमें कुछ प्रमाण ये आये हैं—(९) अथर्वणोपनिषद् यथा— 'जपात्तेनैव देवतादर्शनं करोति कलौ नान्येषां भवति॥ यश्चाण्डालोऽपि रामेति वाचं वदेत्तेन सह संवसेत्तेन सह सम्भुंजीयात्॥' (१०) ऋग्वेदे यथा—'ॐ परब्रह्म ज्योतिर्मयं नाम उपास्यं मुमुक्षुभि:।' (११) यजुर्वेदे यथा— 'रामनामजपादेव मुक्तिर्भवति।' (१२) सामवेदे यथा—'ओमित्येकाक्षरं यस्मिन्प्रतिष्ठितं तन्नामध्येयं संसुतिपारमिच्छो:।'

नोट—२'किल बिसेषि निहं आन उपाऊ' इति। यथा—'किलो केवलं राजते रामनाम,' 'हरेर्नामैव नामैव मम नामैव जीवनम्। किलो नास्त्येव नास्त्येव गितरन्यथा॥' (पाण्डवगीता ५३); 'सोइ भवतरु कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट किल माँही॥' (७। १०३; १। २७, ७) भी देखिये।

यदि 'किल बिसेषि' का अर्थ यह लें कि 'किलमें नामका विशेष प्रभाव है' तो भाव यह होगा कि इस युगमें ध्यान, यज्ञ और पूजा है ही नहीं, कारण कि मन स्थिर नहीं रहता, वासनाओंसे सदा चंचल रहता है, बिनयों-व्यापारियोंके पाप और अधर्मकी कमाईसे यज्ञ होते हैं, वनस्पित और चर्बी गोघृतकी जगह होममें पड़ते हैं, पूजनके लिये चमड़े और रक्तसे भीगी हुई केसर मिलती है, शक्कर, घृत आदि सभी अपिवत्र मिलते हैं। नाम छोड़ दूसरा उपाय है ही नहीं, मन लगे या न लगे, जीभपर नाम चलता रहे, बस इसीसे सब कुछ हो जायगा। यह विशेषता है। उत्तरकाण्डमें जो कहा है कि 'कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। जो गित होइ सो किल हिर नाम ते पाविह लोग॥' (७। १०२) — किलजुग जोग न जग्य न ग्याना नाम प्रताप प्रगट किल माहीं।' वहीं भाव यहाँ 'किल बिसेषि' का है। अर्थात् और युगोंमें अन्य साधनोंके साथ नाम-जपसे जो फल होता था वह इस युगमें केवल नाम-जपसे ही प्राप्त हो जाता है, यह विशेषता है। 'निहं आन उपाऊ' का भाव यह है कि इस युगकी परिस्थिति जैसी है उसमें अन्य साधन हो नहीं सकते।

# दो०—सकल कामना-हीन, जे राम-भगति-रस लीन। नाम-सुप्रेम<sup>१</sup> पियूष ह्रद तिन्हहुँ किए मन मीन॥२२॥

शब्दार्थ—**लीन**=तन्मय, मग्न, डूबा हुआ, अनुरक्त। **'सुप्रेम'**=सुष्टु, सुन्दर प्रेम। **'पियूष'** (पीयूष)=अमृत। **'हृद'**=कुण्ड।=अगाध जल, यथा—'**तत्रागाधजलोहृदः'** (अमरकोश १। १०। २५)।

अर्थ—जो सब कामनाओंसे रहित हैं, श्रीरामभक्तिरसमें लीन हैं वे भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके अगाध कुण्डमें अपने मनको मछली बनाये हुए हैं॥ २२॥

नोट—१ 'कामना हीन' कहकर सूचित किया कि ऊपर कहे हुए चारों प्रकारके भक्त कामना-युक्त हैं। यह भक्त सकल-कामना-हीन है, इसे कुछ भी चाह नहीं, यह सहज ही स्नेही है।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि श्रीमद्भगवद्गीता (७। १६) में जो यह श्लोक है—'चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन।आर्त्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥' इसमें चार भक्त स्पष्ट कहे हैं। श्रीमधुसूदनस्वामीजीके भाष्यके अनुसार इसमें 'च' अक्षर जो अन्तमें दिया है वह पाँचवें भक्तका बोधक है। जैसे मधुसूदनीटीकाके अनुसार श्रीगीताजीमें चार भक्त स्पष्ट कहे गये और एक गुप्त रीतिसे, वैसे ही पूज्यपाद गोस्वामीजीने चारको स्पष्ट कहा और एकको गुप्त रीतिसे, इससे हमारे पूज्य किवकी चतुरता झलक रही है।

मधुसूदनीटीका देखनेपर मालूम हुआ कि 'च' शब्दसे उन सबोंका भी ग्रहण 'ज्ञानी'—शब्दमें कर लिया गया जो इन चारोंमें न होनेपर भी भगवान्के निष्काम भक्त हैं; जैसे कि श्रीशबरीजी, गृधराज श्रीजटायु, श्रीनिषादराज और गोपिकाएँ आदि। इस तरहसे 'सकल कामना हीन जे—' ये 'च' से ज्ञानियोंमें ही गिने जायँगे। यथा—'तदेते त्रयः सकामा व्याख्याताः। निष्कामश्चतुर्थ इदानीमुच्यते। ज्ञानी च। ज्ञानं भगवत्तत्त्वसाक्षात्कारस्तेन नित्ययुक्तो ज्ञानी। तीर्णमायो निवृत्तसर्वकामः। चकारो यस्य कस्यापि निष्काम प्रेमभक्तस्य ज्ञानिन्यन्तर्भावार्थः॥' अर्थात् प्रथम तीन सकाम कहे गये, अब निष्काम कहा जाता है। भगवत्तत्त्वसाक्षात्कारको ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञानसे जो नित्ययुक्त है वही ज्ञानी है। वह मायासे उत्तीर्ण हो चुका है और उसकी सब कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हैं। यहाँपर 'ज्ञानी च' में जो च शब्द है वह जिस किसी निष्काम प्रेमी भक्तका ज्ञानियोंमें अन्तर्भाव करनेके लिये है। इस प्रकार भक्तोंकी संख्या गीताके भगवद्वाक्यानुसार चार–की–चार ही रह जाती है और 'राम भगत जग चारि प्रकारा' तथा 'चतुर्विधा भजन्ते माम्' से संगति भी हो जाती है। करुणासिन्धुजीका भी यही मत है कि इस दोहेमें भी 'ज्ञानी भक्त' का वर्णन है।

नोट—२ श्रीरामभक्तिकी कामना कामना नहीं मानी जाती। इसके अनुसार ज्ञानी भक्त भी निष्काम भक्त हैं। परन्तु इस दोहेमें उन ज्ञानी भक्तोंको कहा गया है जिनमें पूर्ण परिपक्व भक्ति है, जिन्हें भक्तिकी वृद्धि या परिपक्वताके लिये साधन नहीं करना है। ये तो श्रीरामभक्तिरसमें सदा लीन ही हैं। श्रीसुदर्शनसिंहजी

१-प्रेम पीयूष—१७२१, १७६२, छ०, १७०४। प्रेम पीयूष—को० रा०। सुप्रेम पीयूष—१६६१। (इसमें 'प्रेमपीयूष' था, चिह्न देकर 'सु' बढ़ाया गया है।)

लिखते हैं कि जब मनसे समस्त कामनाएँ दूर हो जाती हैं और वह श्रीरामके प्रेमरसमें डूबता है तो नामके अमृतरसका उसे स्वाद मिलता है। कामना न होनेसे उसे कहीं जाना नहीं है। फलत: वह उस नामके सरोवरमें मीन बनकर निवास करता है। उस समय मनसे स्वत: जप होता रहता है। मानसिक जपकी इस सहजावस्थाका इस दोहेमें निदर्शन किया गया है। इसी सहज जपमें नामकी साधना समाप्त होती है। अतएव नामकी साधनरूपताका वर्णन भी यहीं समाप्त हुआ है।

#### 'नाम जीह जिप जागिहं जोगी। स्स लीन' इति।

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि (१) 'ब्रह्मसुखके ज्ञानमात्रसे आनन्द होता है क्योंकि वह स्थूल वस्तु नहीं है। (२) वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण देहोंसे भिन्न अणु-परिमाण है। (३) वह प्राकृत विकार क्षीणपीनादि आमयों (रोगों) से रहित है। (४) इस आत्मसुखके समान दूसरा प्राकृत सुख नहीं है।'

यहाँपर (१) और (२) का विषय किसीके मतका अनुवाद या पूर्वपक्षके रूपमें ही कहा गया जान पड़ता है, क्योंकि सुख स्वप्रकाश है। जैसे रातमें पदार्थोंको देखनेके लिये दीपककी आवश्यकता पड़ती है परन्तु दीपकको देखनेके लिये अन्य दीपककी आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही ज्ञान और सुखका अनुभव करनेके लिये अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नहीं, वे स्वप्रकाश होनेसे स्वयं अनुभवमें आते हैं। जो ब्रह्मको सुखस्वरूप ही मानते हैं (जैसे कि अद्वैती आदि) उनके मतानुसार ब्रह्म अप्रमेय होनेसे उसको अणु-पिरमाण नहीं कहा जा सकता। जो सुखको गुण मानते हैं (जैसे कि नैयायिक आदि) उनके मतसे भी उसको अणु-पिरमाण नहीं कह सकते क्योंकि पिरमाण गुण है और गुण गुणका आश्रित नहीं होता। जो सुखको द्रव्य मानते हैं, उनके मतसे जीव अणु होनेसे उसके सुखको अणु-पिरमाण कह सकते हैं। परन्तु जिस परब्रह्मको आनन्दिसन्धु सुखराशि कहा जाता है उस ब्रह्मसुखको अणु-पिरमाण कैसे कहा जायगा? अतः उपर्युक्त कथन (१) और (२) को परमतका अनुवाद या पूर्वपक्ष कहा गया। नम्बर (३) में धर्मी और धर्ममें अभेद मानकर ही प्रयोग किया गया है। अर्थात् क्षीणसे क्षीणत्व तथा पीनसे पीनत्वका ग्रहण करनेसे कोई आपित्त नहीं आती। नं० (४) में यद्यिप आत्मा शब्दसे प्रायः जीवात्माका ही ग्रहण होता है पर यहाँ आतमसुखसे परमात्मसुख ही लक्षित है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मसुखका ही प्रतिपादन हो रहा है।

पं० श्रीकान्तशरणजीके मतानुसार यहाँ 'योगी' शब्दसे गीतोक्त चार प्रकारके भक्तोंसे अलग 'निर्गुणमतरूपी रुक्ष ज्ञान' वाले तथा 'निष्कामकर्मयोग' वाले अथवा जिज्ञासु अभिप्रेत हैं। उनका मत है कि यहाँ जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त भक्तोंका वर्णन करके तब ज्ञानीको अति प्रिय कहा और तत्पश्चात् 'सकल कामना-हीन जें……' से उस ज्ञानीका वर्णन किया इत्यादि।

परन्तु इसमें यह शंका उठती है कि, 'जो नाम-जपद्वारा वैराग्यपूर्वक ब्रह्मसुखका अनुभव करता है, उसको 'रुक्ष ज्ञानवाले कर्मयोगी' कहना उचित होगा?' तथा, 'इनको यथा—कथंचित् जिज्ञासुका अंग माननेसे जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त्त इन तीनका ही कथन करके 'राम भगत जग चारि प्रकारा' कैसे कह सकेंगे? चौथेका उल्लेख ही नहीं हुआ तब 'चारि प्रकारा,' कहना कैसे संगत होगा?' (क्योंकि 'जगमें चार प्रकारके भक्त हैं ऐसा कहते ही प्रश्न उठता है कि 'चौथा कौन है?' और फिर 'ज्ञानी विशेष प्रिय है' इसको सुनते ही शंका होगी कि यह ज्ञानी कौन है और क्यों प्रिय है?)'

आगे 'सकल कामना-हीन जे 'के 'जे' से 'ज्ञानी भक्तका संकेत' उन्होंने माना है। परन्तु ऐसा मानना कहाँतक ठीक होगा? क्योंकि बीचमें 'चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ 'यह चौपाई पड़ी है, तथा 'सकल कामना-हीन जे 'इस दोहेमें 'ज्ञानी' का संकेत करनेवाला कोई शब्द नहीं है। हाँ, निष्काम प्रेमीभक्त आ सकता है।

इसकी अपेक्षा प्रसंगकी संगति इस प्रकार लगाना ठीक होगा कि यहाँ नामका महत्त्व प्रतिपादन कविका मुख्य उद्देश्य है। साथ-ही-साथ सबको नामजपका उत्साह दिलाना है, नाममें प्रवृत्त करना है। नामस्मरण निष्काम प्रेमीभक्तोंका तो प्राणाधार ही है, सर्वस्व है, जीवन है; परन्तु अर्थार्थी और आर्त तथा जिज्ञासु और ज्ञानी, अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गीवाले, सभी लोग नामके जपसे अपना-अपना साध्य प्राप्त करते हैं। इनमेंसे प्रथम तीन तो सकाम होनेसे अपने स्वार्थ-साधनके लिये नामका जप करेंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। परन्तु वैराग्यपूर्वक प्रपंचको छोड़कर नामरूपातीत उस अनिर्वचनीय ब्रह्मसुखमें निमग्न रहनेवाले ज्ञानी भी नाम-जपद्वारा ही उस ब्रह्मसुखका अनुभव करते आये हैं, इससे बढ़कर नामका महत्त्व क्या कहा जा सकता है?

इस प्रसंगमें शाब्दिक प्रयोग भी बड़ी चतुरतासे किया गया है। यहाँ 'योगी' शब्दसे ज्ञानयोगीका ग्रहण है, क्योंकि नाम-जपद्वारा नामरूपातीत अकथनीय ब्रह्मसुखका अनुभव लेना यहाँ कहा गया है और यह अनुभव ज्ञानी भक्तके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता।—'योगिनां नृप निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्त्तनम्।' श्रीश्रीधरस्वामीजीने 'योगिनाम्' का अर्थ 'ज्ञानिनाम्' किया है। दोहा २६ (१-२) देखिये। अतएव यहाँ ज्ञानी भक्तका ही वर्णन है।

यहाँ 'ज्ञानी' शब्द न देकर 'योगी' शब्द देनेमें अभिप्राय यह है 'योगी' से 'ज्ञानयोगी और भक्तयोगी वा प्रेमयोगी दोनोंका ग्रहण हो सके। प्रारम्भमें 'ब्रह्मसुखिहं अनुभविहं' यह ज्ञानी भक्तका विशेष लक्षण दिया और बीचमें 'ज्ञानी प्रभृहि बिसेषि पियारा' कहकर गीताके 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' इन शब्दोंका अपना अभिमत अर्थ सूचित किया और अन्तमें 'सकल कामना-हीन जे—' से प्रेमयोगीके विशेष लक्षण देकर अत्यन्त प्रिय तथा इसी प्रसंगमें इनका भी ग्रहण दिखाया। पं० श्रीरामकुमारजीने जो लिखा है 'एकको गुप्त कहा' उसका तात्पर्य सम्भवतः यही है।

'योगी' के पश्चात् जिज्ञास्, अर्थार्थी और आर्त्तका वर्णन करके इन चारोंको सुकृती, अनघ और उदार आदि कहकर सर्वप्रथम कहे हुए ज्ञानीको विशेष प्रिय कहा। श्रीरामजीके नामका ही आधार लिया है, अन्य साधन वा अन्य देवोंके नामका आश्रय दु:ख मिटाने आदिमें भी नहीं लिया, इसीसे चारोंको चतुर कहा। 'चहूँ' कहकर पूर्व ही चारों भक्तोंका कथन इंगित कर दिया गया। '*नाम अधारा'* यह '*चतुर'* कहनेका कारण बताया। ज्ञानी होकर भी भक्ति करना यह ज्ञानियोंकी चतुरता है। जो भक्ति नहीं करते उनको गिरनेका भय रहता है। यथा—'**जे ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरिन भक्ति न आदरी। ते पाइ सुरदुर्लभ पदादिप परत हम** देखत हरी।' (७। १३) 'मोरे प्रौढ़---तजहीं।' (३। ४३) यही ज्ञानियोंकी चतुरता है। चारों भक्तोंको कहकर आगे प्रमाणमें कहते हैं—'**चहुँ जुग**—**बिसोका॥''अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी॥'**(२१।८) और आगेके 'अगृन सगृन दुइ ब्रह्म सरूपा।' (२३। १) के बीचवाले दोहे और आठ चौपाइयाँ प्रसंगसे कुछ अलग-सी जान पड़ती हैं। परन्तु विचार करनेसे ज्ञात होता है कि असंगति नहीं है, केवल अन्य विषयका साथ-ही-साथ प्रतिपादन होनेसे वह असंगत-सा जान पडता है। पहले नामको अगुण-सगुणके बीचमें साक्षीरूपसे कहा, फिर यह कहा कि भीतर सूक्ष्म सिच्चिदानन्दरूपसे तथा बाहर विश्वरूपसे अथवा सगुण विग्रहरूपसे यदि दर्शन करना चाहते हो तो नाम जपो। दुष्टान्तरूपमें ज्ञानीभक्तका निर्देश किया, क्योंकि ज्ञानी भक्त ही अव्यक्त और व्यक्त स्वरूपका अनुभव करनेवाला होता है। साथ ही अन्य भक्तोंका निर्देश करके चारोंको चतुर और उनमेंसे ज्ञानीको विशेष प्रिय कहा, उसका कारण दोहेमें बताकर इस विषयको यहाँ समाप्त किया और पूर्वोक्त अगुण-सगुणके प्रसंगकी जो बातें रह गयी थीं उनका कहना प्रारम्भ किया।

अथवा, इन सब प्रसंगोंकी पृथक्-पृथक् संगति कर सकते हैं। इस प्रकार कि—'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी।' (२१।८)। पर एक प्रसंग समाप्त हो गया। 'रामनाम मिनदीप धरुः'' यह दूसरा प्रसंग है। फिर 'नाम जीह जिप जागिह जोगी' से लेकर 'किल बिसेषि निह आन उपाऊ' तक तीसरा प्रसंग है। इस प्रसंगमें गीतामेंके स्पष्टरूपसे चार भक्तोंकी चर्चा करके तब चौथे प्रसंगमें 'सकल कामना-हीन'' से प्रेमी भक्तका भी नाममें ही निमग्न रहना कहा।

नोट-३ (क) यहाँ 'श्रीरामभिक्त' को 'रस' और 'नाम सुप्रेम' को 'अमृतकृण्ड' कहकर श्रीरामभिक्तमें नामप्रेमको सर्वोपरि बताया। जलको और गुड, शक्कर, ओले, संतरे आदिके रसको भी रस ही कहते हैं। इनमें स्वाद तो होता है पर संतोष नहीं होता। अमृतमें स्वाद और संतोष दोनों हैं। इसे पीकर फिर किसी पदार्थके खाने-पीनेकी इच्छा ही नहीं रह जाती। २० (७) देखिये। अमृतको किसी रसके समान नहीं कह सकते। यथा— 'राम मन्ज कस रे सठ बंगा। धन्वी काम नदी पुनि गंगा।। पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा।' (लं० २६)। वैसे ही रामभक्ति रसके समान है और नामप्रेम अमृतकुण्डके समान है। (ख) '*पियूष-हृद*'कहनेका भाव यह है कि अगाध जलके कुण्डमें मीन सुखी तो रहती हैं पर कभी-न-कभी मर ही जाती हैं और नामजापक जन सदा अमर हैं। अतएव उनके मन-मीनके लिये अमृतकुण्ड कहा। (ग) पं० शिवलाल पाठकजी इस दोहेका भाव यों कहते हैं—'रामरूप रस भक्ति को रघुबर को रस नाम। नाम प्रेम रस नाम को तहँ मन रमु नि:काम॥'जिसका भाव यह है कि 'भिक्तका फल रामरूपकी प्राप्ति है और रूपसे नामकी। अत: नाम सबसे श्रेष्ठ है। उस प्रेममें कामनारहित मग्न रहना कर्तव्य है। ध्विन यह है कि जो भक्तिवश रामपदमें लीन हैं उनको भी नाम ही आधार है।'(घ) पं० श्रीशिवलाल पाठकजी 'पीयूष' का अर्थ जल करते हैं क्योंकि मछलीका जीवन जल ही प्राय: सुननेमें आता है न कि अमृत। उनके मतानुसार नाम-प्रेम जल है, जिह्वा कुण्ड है, यथा— 'नाम प्रेम जल जीह हृद चार भक्तिरस राम। तिज जेष्ठा युगधा सदा मन सफरी करु धाम ॥'(अभिप्राय दीपक)। मा० मा०कार इसका भाव यह लिखते हैं कि 'जैसे मीन जलमें रहता है परन्तु केवल जल उसका जीवन है। चारा तो और वस्तु है, वैसे ही मन-मछली रसना-ह्रदमें नाम-प्रेम-जलमें मग्न रहती है और सर्व सांसारिक आकांक्षा-रहित होकर रामभिक्तरस चारामें लीन हो रही है।'

नोट—४ चार भक्तोंको तो 'प्यारा' कहा था और इस भक्तको यह विशेषण न दिया इसका कारण यह जान पड़ता है कि इनकी विशेष—उत्कृष्टता और अधिक प्रिय होना इनमें अधिक श्रेष्ठ गुण दिखाकर ही सूचित कर दिया है। ज्ञानीको ब्रह्मसुखभोगहीको चाह है और प्रेमी भक्त (जिनका दोहेमें वर्णन है वे) तो भरतजी—सरीखे स्वार्थ—परमार्थ सभीपर लात मारे हुए हैं। इन्हें न तो ब्रह्मसुखकी चाह है न सिद्धियोंकी, न अर्थकी कामना और न आर्ति मिटनेकी वासना। अर्थात् ये स्वार्थ—परमार्थ दोनोंसे रहित होकर भक्ति करते हैं; नाम जपते हैं। 'स्वारथ परमारथ रहित सीताराम सनेह। तुलसी सो फल चारि को — (दोहावली) पुन:, 'जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेह। बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गेह।॥ (अ० १३१) यह प्रेमीकी दशा है। इनके प्रियत्वके सम्बन्धमें श्रीमुखवचनामृत ही प्रमाण यथेष्ठ है, यथा— 'ज्ञानिहु ते अति प्रिय बिज्ञानी॥ तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गित मोरि न दूसिर आसा॥' (उ० ८६), 'मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी॥' (आ० ४३)।

नोट—५ अब यह प्रश्न उठाया जाता है कि 'ब्रह्मसुख तो अति दुर्लभ और अलभ्य वस्तु है फिर प्रेमी भक्त उसे क्यों नहीं भोगना चाहते?' इसका कारण यह है कि ज्ञानीके ब्रह्मसुखको प्रेमी तुच्छ समझते हैं, उसकी ओर देखते भी नहीं, यथा—'जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद। अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महँ संतत मगन॥ सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ। ते नहिं गनिहं खगेस ब्रह्मसुखिहं सञ्जन सुमित॥'(उ० ८८)। पुन:, यथा—'मम गुनग्राम नामरत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥'(उ० ६)। नोट—६ कामना हीन होनेपर भी प्रभुके नाम और भिक्तमें लीन रहते हैं, यह इसिलये कि फिर और कामनाएँ न उठने पावें। (पं० रा० कु०) श्रीसुदर्शनिसंहजी लिखते हैं कि श्रीरामभिक्तरसमें निमग्नता प्राप्त होनेपर भी नामकी आवश्यकता और उसके विस्मरणमें मछलीके समान व्याकुलता होनेका समाधान 'नाम सुग्रेम पियूष हृद' शब्दोंमें किवने स्वयं कर दिया है। नाममें यदि सुप्रेम (प्रगाढ़ प्रेम) हो तो वह अमृतकुण्ड हो जाता है, श्रीरामभिक्तरसलीन भक्तोंका जब नाममें प्रगाढ़ प्रेम हो गया तो उनको इतना आनन्द आता है कि नाम उनके लिये अमृतकुण्ड हो जाता है। अमृतका गुण है कि उससे तृप्ति कभी

नहीं होती। उत्तरोत्तर सेवनेच्छा बढ़ती ही जाती है और ऐसी दशामें उससे पृथक् होनेमें तीव्र व्याकुलता होती है। विदित हो कि भगवत्सम्बन्धी कामनाएँ वे कामनाएँ नहीं हैं, जिनके छोड़नेकी आज्ञा, जन्ममृत्युसे निवृत्तिके लिये दी जाती है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रीमद्भगवद्गीता अ० १२ में यह उपदेश भगवान् न देते कि 'मय्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धिं निवेशय। निविसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः॥' 'अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। मदर्थमिय कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥' (८, १०)

## अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ १॥

अर्थ—ब्रह्मके निर्गुण (अव्यक्त) और सगुण (व्यक्त) दो स्वरूप हैं। (दोनों) अकथ (अनिर्वचनीय) हैं, अगाध (अथाह) हैं, सनातन और उपमारहित हैं॥ १॥

#### \* अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा \*

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'अन्तरात्मा, चिदानन्दमय, प्रकाशक, अमूर्ति सद्गुणराशि' अगुण है। सगुण स्वरूपके दो भेद हैं—एक चित्स्वरूप, जैसे ईश्वर-जीव-गुण-ज्ञान। दूसरा अचित्-स्वरूप जिसके दो भेद हैं— एक प्राकृत, दूसरा अप्राकृत। अप्राकृतके भी दो भेद हैं—एक नित्यविभूति वैकुण्ठादि, दूसरा अप्राकृत कालरूप जैसे कि दण्ड, पल, दिन, रात, युग, कल्प आदि।' वे० भू० जी लिखते हैं कि परमात्माके पर, व्यूह, विभव और अर्चा ये चारों रूप तो सदैव सगुण ही हैं। अन्तर्यामीस्वरूपके ही दो भेद हैं। गोस्वामीजीका अभिप्राय यहाँ अन्तर्यामीके ही कथनका है, क्योंकि इस अगुण-प्रकरणका उपसंहार करते हुए वे कहते हैं कि 'अस प्रभु **हृदय अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी।।**' इन दोनों स्वरूपोंका वर्णन इसी ग्रन्थमें अन्यत्र मिलता है। यथा—'जद्यपि सम नहिं राग न रोषू। गहिं न पाप पूनु गुन दोषू॥ तदिप करिं सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुमारा॥' इसमें एकरस सबमें साक्षीरूपसे व्यापकको अगुण-स्वरूप कहा जाता है, यथा—'**साक्षी चेता** केवलो निर्गुणश्चेति श्रृतिः।' और भक्तोंके हृदयमें अति कमनीय सिच्चिदानन्दघन विग्रहसे विराजमान विग्रहको सगुण-स्वरूप कहा जाता है। काष्ठमें अप्रकट अग्निवत् जो सर्वत्र व्यापक-स्वरूप रहता है उसे 'अमूर्त अन्तर्यामी' कहते हैं और जो भगवत्-स्वरूप भक्तोंके ध्यानमें आता है, भक्तोंकी रक्षाके लिये हृदय-प्रदेशमें किसी विग्रहविशेषसे स्थित रहकर भक्तका रक्षण करता रहता है वह स्वरूप 'मूर्त अन्तर्यामी' कहाता है। जैसे 'अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः। स्वमाययावृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे॥'(भा० १।८। १४) सर्वान्तर्यामी योगेश्वर हरिने अपनी कृपासे उत्तराके गर्भकी रक्षा की। उस स्वरूपका वर्णन भा० १। १२ में इस प्रकार है। गर्भके बालक (परीक्षित्जी) ने देखा कि एक पुरुष जिसका परिमाण केवल अंगुष्ठमात्र है, स्वरूप निर्मल है, सिरपर स्वर्णका चमचमाता हुआ मुकुट है, सुन्दर श्याम शरीरपर पीताम्बर धारण किये हैं, आजानुलम्बित चार भुजाएँ हैं, बारम्बार गदा घुमा रहा है, इत्यादि। अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रके तेजको नष्ट करके वह सर्वव्यापक सर्वेश्वर्यशाली धर्मरक्षक सर्वसामर्थ्यमान् श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो गये। (श्लोक ७-११)-इसी तरह मूर्त अन्तर्यामी अपने भक्तोंकी भावनानुसार उनके हृदयमें रहते हैं। '*अंतरजामी राम सिय'* मानसमें भी कहा ही है। स्वामी श्रीराघवाचार्यजी लिखते हैं कि मानसके उद्धरणोंसे प्रमाणित होता है कि मानसका सिद्धान्त

स्वामी श्रीराघवाचार्यजी लिखते हैं कि मानसके उद्धरणोंसे प्रमाणित होता है कि मानसका सिद्धान्त यह है कि परब्रह्म राम सगुण एवं निर्गुण हैं। उनमें सगुणरूपमें भी उसी प्रकार पारमार्थिकता है जिस प्रकार उनके निर्गुणरूपमें। इन दोनों स्वरूपोंकी रूपरेखाको हृदयंगम करनेके लिये श्रीयामुनाचार्यजीका श्लोक पर्याप्त होगा—'शान्तानन्तमहाविभूति परमं यद्ब्रह्मरूपं हरेमूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यिद्मयतरं रूपं यदत्यद्भुतम्।' इससे प्रकट होता है कि परब्रह्मका एक रूप शान्त, अनन्त एवं महाविभूतिवाला है और दूसरा रूप जो इस रूपकी अपेक्षा अधिक प्रिय किन्तु साथ ही अधिक अद्भुत है वह मूर्तरूप है। पांचरात्र–आगमने भगवान्के पंचरूप बताये हैं। वे हैं पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा। उनमेंसे पररूपके ही महाविभूतिवाला रूप तथा मूर्तरूप दो भेद किये गये हैं। महाविभूतिवाला रूप शान्त है, अनन्त है और मूर्त नहीं है।

शान्त-अवस्थामें प्रदर्शनकी आवश्यकता न पड़नेसे गुणोंका प्रदर्शन नहीं होता। जहाँ इन गुणोंके प्रदर्शनकी आवश्यकता प्रतीत हुई, महाविभूतिवाला अमूर्तरूप मूर्तरूपमें परिणत हो जाता है। इस मूर्तरूपकी सनातन सत्तामें कभी किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। अमूर्तरूपमें सौलभ्य, सौशील्य, कारुण्य, वात्सल्य आदि गुणोंका साक्षात्कार न होनेके कारण गोस्वामीजीने उस रूपको निर्गृण कहकर सम्बोधित किया है। मूर्तरूपमें इन गुणोंका प्रयोग मिलता है, अतः गोस्वामीजी उसे सगुण कहते हैं। मानस मूर्तरूप और अमूर्तरूपकी सत्तामें किसी प्रकारका भेद नहीं मानता। 'सगुनिह अगुनिह निहं कछु भेदा।' दोनों ही स्वरूप अनादि हैं। किंतु दोनोंकी अनुभूतिमें पर्याप्त अन्तर है। ज्ञाशीरामके मानसप्रोक्त सगुण एवं निर्गृणरूपमें वस्तुतः अभेद है। इसीलिये उनके निर्गृणरूपके अनुभवसे सगुणरूपका साक्षात्कार और सगुणरूपमें निर्गृणरूपका अनुभव होता है। निर्गृणरूप महाविभूति संयुक्त है, सगुणरूप दयाका विस्तार है। वह वाणी और मनके लिये अगम्य है, यह वाणी और मनको आकर्षित करता है। रामचिरतमानस श्रीरामजीके दोनों ही रूपोंमें स्थित व्यक्तित्वके साथ साधकका नाता जोड़ देता है। मानसकी यह ऐसी विशेषता है जिसमें निर्गृणवाद और सगुणवादका सामरस्य हो जाता है।

नोट—गोस्वामीजीने 'अगुन' और 'सगुन' से ब्रह्मके 'अव्यक्त' और 'व्यक्त' ये दो स्वरूप कहे हैं जैसा हम पूर्व भी लिख चुके हैं। प्रमाण, यथा—'कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव अब्यक्त जेहिं श्रुति गाव। मोहि भाव कोसलभूप श्रीराम सगुन सरूप।' (६। ११२), 'व्यक्तमव्यक्त गत भेद विष्नो।' (विनय० ५४)। पद्मपुराण उत्तरखण्डमें भी निर्गुणको अव्यक्त और सगुणको व्यक्त कहा है; यथा—'व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्वं गुणभृनिर्गुण: पर:।'(२४२। ७४)

नोट—१ अकथ, अगाध आदि विशेषण 'अगुन सगुन' दोनोंके हैं। निर्गुणमें तो ये विशेषण प्रसिद्ध हैं ही, सगुणके प्रमाण सुनिये—(क) 'अकथ'; यथा—'राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर। अबिगत अकथ अपार\*\*\*\*।' (अ० १२६) 'रूप सकिंह निहं कि श्रुति सेषा।' (बा० १९९) 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।' (तै० ३। २। ४) (ख) 'अगाध'; यथा—'मिहमा नाम रूप गुनगाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा। प्रभु अगाध सत कोटि पताला। राम अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ।' (७। ९१। ९२) (ग) 'अनादि'; यथा—'आदि अंत कोड जासु न पावा। सोइ दसरथसुतः ' (११८)। (घ) 'अनूपा'; यथा—'अनुपम बालक देखेन्ह जाई। रूपरासि गुन किह न सिराई॥' (१९३), 'जय सगुन निर्गुनरूप रूप पूप सिरोमने।' (७। १३) 'निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहैं।' (७। ९२)

नोट—२ श्रीचक्रजी लिखते हैं कि—(क) मानस ब्रह्मके समग्ररूपको स्वीकार करता है। ब्रह्मका समग्ररूप है, उसके दोनों स्वरूपोंमें कोई भेद नहीं। दोनों एक ही तत्त्व और अभिन्न हैं। 'राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना' इस प्रकार सगुण-साकार विग्रह भी विभु एवं निर्गुण है और 'हिर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होइ मैं जाना॥' इस प्रकार निर्गुण तत्त्व भी सगुण ही है। दोनोंका भेद तो मानवके दुर्बल मानसकी कल्पना है। अत: दोनोंको 'अकथ' कहा गया। मन और वाणी त्रिगुणात्मक हैं, उनका वर्णन गुणोंके आधारसे होता है। तब निर्गुणका वर्णन कैसे हो? सगुण-तत्त्व भी वाणीमें नहीं आता। 'राम अतक्र्य बुद्धि मन बानी।' वाणी एवं मनकी एक सीमित शक्ति है, किन्तु वे गुणधाम तो अनन्त हैं। कोई लोटेमें समुद्र भरना चाहे तो कैसे भर सकता है? लोटेमें जो भरा जायगा वह समुद्रका जल भले हो, समुद्र नहीं है। उससे समुद्रकी वास्तविकताका परिचय नहीं मिलता। इसी प्रकार मन या वाणीमें भगवान्का जो दिव्यरूप एवं जो गुण आता है, वह उनका गुण या रूप होनेपर भी उनके चिन्मयरूप एवं अनन्त दिव्य गुणोंका तिक भी परिचय देनेमें समर्थ नहीं। (ख) 'अनादि' कहकर जनाया कि सगुणरूप मायावच्छिन्न या कल्पनाप्रसूत नहीं है। ऐसी बात नहीं कि भक्तकी भावनाके अनुसार भगवान्ने रूप धारण कर लिया है, उस भावनासे पूर्व वह रूप था ही नहीं। भगवान्का एक सगुण स्वरूप है जो अनादि है। उसीके अनुसार मानस-स्तर है और इसीलिये भक्त वह भावना कर सका है। जो रूप भगवान्का नहीं है, उसका तो मन संकल्प

ही नहीं कर सकता। क्योंकि मन संकल्प स्वयं नहीं करता, केवल मानस-स्तरोंके संकल्पोंको ग्रहण करके व्यक्त करता है। जैसे रेडियो-यन्त्र स्वयं कुछ नहीं बोलता। वह अमुक स्तरमें पहुँचाये हुए स्तरकी ध्विनयोंको केवल व्यक्त करता है। (ग) दोनों रूप अनुपम हैं। जगत् मायाके गुणोंका परिणाम है और भगवान्के गुण अमायिक हैं। अत: जगत्की कोई उपमा नहीं दी जा सकती।

नोट—३ 'अकथ' आदि कहकर जनाया कि निर्गुण और सगुण दोनों रूप प्रत्यक्ष, अनुमान एवं उपमान इन तीनों प्रमाणोंसे नहीं जाने जा सकते। 'अकथ' से वाणी आदि इन्द्रियोंका निषेध करके प्रत्यक्षका अविषय, 'अगाध' से मनके द्वारा अचिन्त्य कहकर अनुमानका अविषय और 'अनादि' कहकर उनकी निर्विकल्पसत्ताका प्रतिपादन करते हुए 'अनूप' कहकर उन्हें उपमानका भी अविषय बताया गया है। उनकी सत्ता एवं स्वरूपबोधमें केवल शब्द (शास्त्र) ही प्रमाण है। इन विशेषणोंसे सूचित किया कि ऐसे प्रभावशालीसे भी नाम बड़ा है। नामद्वारा दोनोंकी प्राप्ति हो जाती है।

नोट—४ (क) पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि ऊपर दोहेतक चार भक्तोंके द्वारा भीतर-बाहरका उजाला दिखाया। अब फिर अगुण-सगुणसे उठाया। पूर्व अगुण-सगुणका प्रसंग 'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी।——' इस चौपाईपर छोड़ दिया था, बीचमें भीतर-बाहर उजालेका उदाहरण दिया, अब पुन: अगुण-सगुणका प्रसंग उठाकर नामको इनसे बड़ा कहते हैं। (ख) मानस-परिचारिकाकार लिखते हैं कि 'नाम रूप गुन अकथ कहानी। समुझत सुखद न परत बखानी॥'तक नामका स्थूल स्वरूप कहकर फिर ग्रन्थकार 'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी।——'से अंग कहने लगे। नामके अधीन अगुण-सगुण दोनों हैं। यह स्थूल अंग कहते समय आपने देखा कि आर्त, अर्थार्थी इत्यादि पाँचोंका भी नाम ही आधार है सो ये भी नामके अंग हैं, इसिलये अगुण-सगुणका बीज वहाँ बोकर पाँचों भक्तोंकी नामाधार-वृत्तिका वर्णन उठाया और अब यहाँसे विस्तारपूर्वक अगुण-सगुणका प्रसंग फिर ले चले। (ग) यहाँसे अब चतुर्थ प्रकारसे नामकी बड़ाई दिखाते हैं। अर्थात् निर्गुण-सगुण दोनोंसे बड़ा कहकर नामका बड़प्पन दिखाते हैं।

# मोरें \* मत बड़ नाम दुहू तें । किए जेहि जुग निज बस निज बूतें॥ २॥

अर्थ—मेरी सम्मति (राय) में नाम (निर्गुण-सगुण) दोनों (ब्रह्म) से बड़ा है कि जिसने दोनोंको अपने बलसे अपने वशमें कर रखा है॥ २॥

नोट—१ (क) 'मोरें' मत कहकर बताते हैं कि यह मेरा मत है (दूसरोंके मतमें जो चाहे हो क्योंकि यह सामर्थ्य नामहीमें है कि उसने दोनोंको अपने अधीन कर रखा है। इसी बातको आगे और स्पष्ट कहते हैं—'कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की।' पुनः, (ख) 'मोरें मत' का भाव कि दोनों स्वरूपोंकी उपलब्धिमें एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण हैं। शास्त्र कहते हैं कि नामद्वारा दोनोंकी प्राप्ति होती है। इस तरह शास्त्रोंका फिलतार्थ तो यह निकलता है कि नाम दोनोंसे बड़ा है, किन्तु शास्त्र कहीं भी यह बात स्पष्ट कहते नहीं। अतएव मानसकार इसे अपनी सम्मित कहते हैं। उनका अनुरोध है, आग्रह नहीं कि आप भी इसे ऐसा ही स्वीकार कर लें—पर यह एक सम्मित है।

नोट—२ 'निज बस निज बूतें' इति। (क) 'निज बूतें' का भाव यह है कि श्रुतियोंके समान प्रार्थना करके नहीं, किन्तु अपने पराक्रमसे, वश कर रखा है। कथनका तात्पर्य यह है कि नामके बलसे भक्त भीतर-बाहर दोनों ब्रह्म (स्वरूपों) को देखते हैं। (पं० रामकुमारजी) जैसे मनु-शतरूपाने निर्गुण ब्रह्मके लिये नामजपसे ही तप प्रारम्भ किया, यथा—'सुमिरिहं ब्रह्म सिच्चिदानंदा' उससे निर्गुण ब्रह्म वशमें हुए, तब ब्रह्मिगरा हुई और फिर वे ही सगुण रूपसे प्रकट हुए। पं० सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि जैसे 'राम' इसमें जो रा और म अक्षर हैं उनसे दशरथापत्य साकार ब्रह्मका बोध होता है, रामका जो अर्थ सर्वत्र 'रमन्ते इति रामः' है इससे निराकार ब्रह्मका भी बोध होता है। यदि नाम न होता तो साकार और

<sup>\*</sup> हमरे—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। मोरें-१६६१, १७०४, को० रा०।

निराकारको कोई जानता भी नहीं। दोनोंका बोधक केवल नाम ही है। (मानसपित्रका) पुन:, (ख) भाव कि जो 'अकथ अगाध अनादि अनूपा' ऐसे बलवान् ब्रह्मको वश कर रखे हैं, उसमें अवश्य बहुत अधिक बलबूता होगा। (ग) पूर्वार्द्धमें अपने मतानुसार नामको दोनोंसे बड़ा कहकर उत्तरार्द्धमें उसका (अपनी सम्मित स्थिर करनेका) कारण कहा। 'निज बूतें' से स्पष्ट कर दिया कि नाम निरपेक्ष साधन है, उसमें किसी भी दूसरे साधनकी सहायता अपेक्षित नहीं है। केवल नाम लेना ही पर्याप्त है।

नोट—३ (क) पं॰ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'ग्रन्थकारका मत बहुत सत्य जान पड़ता है, क्योंकि जिसके वश जो हो जाय वह वशकर्त्ता बड़ा और वशीभूत छोटा कहा जाता है। नामके अधीन निर्गुण और सगुण दोनों सर्वत्र शास्त्रादिकोंमें प्रसिद्ध हैं। इसलिये स्पष्ट है कि दोनोंसे नाम बड़ा है।' (ख) पाण्डवगीतामें भृगुजीने भी ऐसा ही कहा है। यथा, 'नामैव तव गोविन्द नाम त्वत्तः शताधिकम्। ददात्युच्चारणान्मुक्तिं भवानष्टांगयोगतः॥'(५९) अर्थात् हे गोविन्द! आपका नाम आपसे सौ गुना अधिक है। आप तो अष्टांगयोगसे मुक्ति देते हैं और आपका नाम केवल स्मरणसे मुक्ति देता है।

## प्रौढ़ \* सुजन जन जानहिं जन की। कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की॥ ३॥

अर्थ—प्रौढ़ सज्जनलोग मुझ जन (के मन) की जानते हैं (वा जान लेंगे) (कि) मैं अपने मनकी प्रतीति, प्रीति और रुचि कह रहा हूँ॥ ३॥

नोट—१ 'प्रौढ़ सुजन जन—' इति। (क) बाबा जानकीदासजी लिखते हैं कि 'यदि कोई कहे कि क्या 'व्यास, वाल्मीकि, अगस्त्य, जैमिनि, शाण्डिल्य, गौतम, पराशर आदिसे तुम्हारा न्यारा मत है?' तो उसपर कहते हैं कि नहीं। प्रौढ़ सुजन जन व्यासादि मुझ जनकी जानते हैं। मैं जो अपने मनकी प्रतीति, प्रीति, रुचि कह रहा हूँ वह सभी प्रवीणोंका मत है यह वह जानते हैं।' (मा॰ प्र॰) जो शास्त्रों एवं सज्जनोंके वाक्योंका फलितार्थ है वही मैंने स्पष्ट कह दिया, यह वे जान लेंगे। (ख) गोस्वामीजी नामका प्रभाव जानते हैं; इसीलिये उन्होंने 'प्रतीति' पद दिया है; क्योंकि 'जाने बिनु न होइ परतीती' और, प्रतीति होनेसे 'प्रीति' होती है यथा—'विनु परतीति होइ निह प्रीती।' (७। ८९) प्रतीति और प्रीतिसे रुचि बढ़ती है। (पं॰ रामकुमारजी)

नोट—२ गोस्वामीजीने यहाँ अपनी दीनता प्रकट की है। कपिल, व्यास, जैमिनिका मत नहीं दिखलाया है। वे कहते हैं कि अच्छे लोग यह न समझें कि मैं हठ करके (वा बढ़ाकर) इस बातको कहता हूँ, मैं तो अपने मनकी जो प्रतीतिसे प्रीति और प्रारब्धकर्मसे रुचि हुई है इन्हीं कारणोंसे नामको बड़ा मानता हूँ। प्रतीतिका कारण श्रुति है—'मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम।' प्रीतिका कारण बड़ोंका उपदेश है। (मानसपत्रिका, रा० प्र०, सू० प्र० मिश्र)

नोट—३ सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने प्रीति, प्रतीति और रुचि आगेकी चौपाइयोंमें दिखायी है। अर्थात् 'एक दारु गत देखिअ एकू।' से 'राजा राम अवध रजधानी' तक प्रतीतिका हेतु दिखाया। पुनः, 'सेवक सुमिरत नाम सप्रीती।' से 'अपतु अजामिल गज गनिकाऊ' तक प्रीतिका हेतु दिया और 'कहउँ कहाँ लिंग नाम बड़ाई' से 'भाय कुभाय अनख आलसहू' तक मनकी रुचि दिखायी।

<sup>\*</sup> प्रौढ़ि सुजन जनि—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, रा० प०, गौड़जी। प्रौढ़ सुजन जनि-ना० प्र०, सु० द्विवेदी। प्रौढ़ सुजन जन—मा० प्र०, १६६१। १६६१ में पहले 'प्रौढ़ि सुजन जिन' था। हरताल देकर 'प्रौढ़ सुजन जन' पाठ शुद्ध किया गया है।

प्रौढ़ि=ढिठाई=प्रौढ़ोक्ति (अलंकार जो काव्यका एक अंग है, जिसमें किव अपनी बुद्धिकी चतुरतासे बातको बहुत बढ़ाकर कह डालते हैं)। सन्तउन्मनी टीकाकार मंगलकोषका प्रमाण देकर 'प्रौढ़ि' और 'प्रौढ़' का अर्थ यों लिखते हैं—'प्रौढ़ि'=अभिमानसे बात कहना।'प्रौढ़'=चालाक विद्वानोंकी सभाका=सभा-प्रवीण। शब्दसागरमें 'प्रौढ़' का अर्थ 'ढीठ, चतुर, अच्छी तरह बढ़ा हुआ' लिखा है।

## एक दारु गत देखिअ एकू। पावक सम जुग-ब्रह्म-बिबेकू॥ ४॥ उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नाम बड़ ब्रह्म राम तें॥ ५॥

अर्थ—एक (अग्नि) जो लकड़ीके भीतर रहता है और दूसरा जो प्रत्यक्ष देखनेमें आता है उन दोनों अग्नियोंके समान [अगुण (अव्यक्त) और सगुण (व्यक्त)] दोनों ब्रह्मका विचार है॥ ४॥ दोनों कठिन हैं, परन्तु दोनों नामके अभ्याससे सुगम हैं, इसीसे मैंने नामको ब्रह्म (अगुण, अव्यक्त) और राम (सगुण, व्यक्त) से बड़ा कहा॥ ५॥

टिप्पणी—'एक दारु गत देखिअ एकू।<sup>—</sup>' इति। (क) पहले ब्रह्मके दो स्वरूप कहे, अब दोनोंका विवेक कहते हैं कि वास्तवमें दोनों अग्नि एक ही हैं, भेद केवल इतना है कि एक गुप्त है, दूसरा प्रकट। ऐसे ही ब्रह्मको जानिये। (ख) 'विवेक' का भाव यह है कि एक अग्नि तो लकड़ीमें है सो प्रकट की जाती है (प्रकट करनेकी बात आगे कहते हैं) और दूसरी प्रकट है, सो प्रकट ब्रह्मकी बात भी आगे कहते हैं।

नोट—१ काष्ठमात्रमें अग्नि गुप्तरूपसे रहता है। वनमें बाँस आदिके परस्पर रगड़से दावाग्नि प्रकट होकर वनको जला डालता है। अरणी लकड़ीको परस्पर रगड़नेसे अग्नि यज्ञके लिये उत्पन्न की जाती है, यथा— 'पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी।' (१। ३१। ६)। इससे सिद्ध होता है कि काष्ठमात्रके भीतर अग्नि अव्यक्तरूपसे व्याप्त है, दिखायी नहीं देता। उसी 'अव्यक्त अग्नि' को 'दारु गत पावक' कहा गया है। दूसरा अग्नि वह है जो संघर्षणसे उत्पन्न होनेपर प्रत्यक्ष देखनेमें आया अथवा प्रकटरूपसे संसारमें देखनेमें आता है और जिससे संसारका काम चलता है। जबतक वह अव्यक्तरूपसे लकड़ीमें रहा तबतक उससे संसारका कोई काम न निकल सकता था। इसी प्रकार ब्रह्मके सम्बन्धसे देह एवं चराचरमात्र काष्ट है। इस चराचरमात्रमें जो ब्रह्म अव्यक्त अन्तर्यामीरूपसे सर्वत्र व्याप्त है वह अव्यक्त अग्नि (दारुगत पावक) के समान है और वही ब्रह्म जब पर, व्यूह, विभव आदि रूपोंसे व्यक्त होता है तब वह प्रकट पावकके समान है जिससे संसारका हित होता है। इससे जनाया कि तत्वतः अव्यक्त और व्यक्त (अगुण और सगुण) दोनों एक ही हैं। केवल अप्रकट और प्रकट भेदसे दोनों भिन्न-भिन्न जान पडते हैं।

नोट—२ जैसे बारम्बार संघर्षण करनेसे काष्ठसे अग्नि प्रकट हो जाता है, यथा—'पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी।'(१।३१) 'अति संघर्षन जौं कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥'(७।१११) वैसे ही इस शरीर (की जिह्वा) रूपी अरणीपर नामको उत्तरारणि करके नामोच्चारणरूप संघर्षण वा मन्थन करनेसे हृदयस्थ ब्रह्म सगुण होकर प्रत्यक्ष हो जाता है जैसे महाभागवत श्रीप्रह्लादजीके निरन्तर अभ्याससे वह खम्भसे प्रकट हो गया।

नोट—३ सगुण ब्रह्मसे जगत्का काम चलता है। उनके चिरत्रोंको गाकर, सुनकर लोग भवपार होते हैं। यथा—'तब तब प्रभु धिर बिबिध सरीरा। हरिहं कृपानिधि सज्जन पीरा। सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥' (१२१-१२२) जैसे प्रकट अग्नि किसी-किसीको जला भी डालता है, वैसे ही व्यक्त ब्रह्मद्वारा दुष्टोंका दलन भी होता है। यथा—'असुर मारि थापिहं सुरन्हः ।' (१। १२१)

'प्रौढ़ सुजन जिन जानिहं' का अर्थ सुधाकर द्विवेदीजी यों करते हैं कि 'प्रौढ़ सुजन' शंकर, विशिष्टद्वैतवादी, अद्वैतिसिद्धिकर्त्ता मधुसूदन सरस्वती आदि हैं। वे लोग मेरे इस जनकी बात न मानें पर मैं अपने विश्वास और प्रीतिसे अपने मनकी रुचि कहता हूँ और पं॰ सूर्यप्रसाद मिश्र प्रौढ़का अर्थ 'जबरदस्ती, हठ' करके यह अन्वय करते हैं—'सुजन जनकी (दासकी) प्रौढ जिन जानिहं।'

पं० रामकुमारजी—'प्रौढ़ि सुजन जिन' का भाव यह लिखते हैं कि 'मोरें मत' कहनेसे 'प्रौढ़ि' पायी जाती है, इसीसे कहा कि सज्जन इसे 'प्रौढ़ि' न जानें; क्योंकि अपने इष्टमें प्रतीति आदि बताना प्रौढ़ता नहीं है, यथा—'प्राप्तौ सत्यां निषेध:।'

नोट—४ 'विक्वेकू' इति। इस शब्दको देकर जनाया कि इस प्रकार उसको समझ सकते हैं।
नोट—५ इन चौपाइयोंसे मिलती हुई ये श्रुतियाँ श्वेताश्वतरोपनिषद्में हैं—'वहनेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिंगनाशः। स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे।। स्वदेहमरिणं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारिणम्। ध्यानिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगूढवत्॥'(अध्याय १।१३–१४) अर्थात् जिस प्रकार अपने आश्रय (काष्ठ) में स्थित अग्निका रूप दिखायी नहीं देता और न उससे लिंग (अव्यक्त, सूक्ष्मरूप) का ही नाश होता है और फिर ईंधनरूपी कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार अग्नि और अग्निलिंग (अव्यक्त अग्नि) के समान ही इस देहमें प्रणवके द्वारा ब्रह्मका ग्रहण किया जा सकता है। अपने शरीरको अरिण और प्रणवको उत्तरारिण करके ध्यानरूप मन्थनके अभ्याससे स्वप्रकाश परमात्माको छिपे हुए अग्निके समान देखे।

टिप्पणी—१ 'उभय अगम—' इति। (क) नामसे ब्रह्मके सुगम होनेकी व्याख्या आगे नहीं दी गयी है; निर्गुण-सगुणसे नाम बड़ा है—केवल इसीकी व्याख्या आगे की है। इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पूर्व ही जो 'तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहिस उजियार' इस दोहेमें कह आये हैं उसीको विस्तार-से यहाँतक कहा है। (ख) 'जुग सुगम नाम ते' कहकर सूचित किया कि अन्य साधनोंसे अगम है, नामहीसे सुगम है। यही आशय दोहावलीके 'सगुन ध्यान रुचि सरस निहं निर्गुन मन ते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम को नाम सजीवनमूरि॥' (८) इस दोहेमें पाया जाता है।

नोट—६ (क) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि नाम राम ब्रह्मसे भी बड़ा है यह ग्रन्थकारका कहना काष्ठाग्नि और संघर्षण दृष्टान्तद्वारा प्रामाणिक ठहरा। (ख) यहाँ दोनों वाक्योंकी समतामें 'प्रतिवस्तूपमालंकार' की ध्विन है। दोनोंकी प्राप्ति दुर्गम है, परन्तु नामसे दोनों सुगम हैं, इस प्रकार नामके ब्रह्म रामसे बड़े होनेका समर्थन करना 'काव्यलिंग अलंकार' है। (वीरकिव)

# व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी।सत चेतन घन आनँद रासी॥६॥ अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी।सकल जीव जग दीन दुखारी॥७॥

अर्थ—जो ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे चराचरमें व्याप्त है, अद्वितीय है, अविनाशी (कभी नाश न होनेवाला) है, सत् चैतन्यघन (चिद्रूप) और आनन्दकी राशि है॥ ६॥ ऐसे सब विकारोंसे रहित प्रभुके हृदयमें रहते हुए भी संसारके सभी जीव दीन और दु:खी हो रहे हैं॥ ७॥

नोट—१ (क) चौपाई ६ में 'ब्रह्म' विशेष्य है और 'व्यापक' आदि छ: विशेषण हैं। (ख) व्यापक, एक और 'सत्-चित्-आनन्द' की व्याख्या पूर्व 'एक अनीहः ।' (१। १३। ३-४) में हो चुकी है, वहीं देखिये। (ग) 'व्यापक एकः ' यथा—'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।' (श्वे० उ० ६। ११), 'आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात्।' (तैत्ति० भृगु० ६) अर्थात् समस्त प्राणियोंमें स्थित एक देव है जो सर्वव्यापक है और समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है। आनन्द ब्रह्म है—ऐसा जाना।

नोट—२ 'व्यापक एकः—' इति। भाव यह है कि ब्रह्मके हृदयस्थ रहनेपर जीवको दीन-दुखारी नहीं होना चाहिये। इस भाव-कथनकी पुष्टिमें यहाँ छः विशेषण दिये गये हैं। इन विशेषणोंके साथ-साथ यह भी ध्वनित है कि ब्रह्म और जीवमें महदन्तर है। 'व्यापक' कहकर सूचित किया कि ब्रह्म व्यापक है और जीव व्याप्य तथा परिच्छिन है। व्यापकताके दृष्टान्त प्रायः 'तिलमें तैल, दूध और दहीमें घी, लकड़ी आदिमें अग्नि, सब पदार्थोंमें आकाश' आदिके दिये जाते हैं। यथा—'तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतस्वरणीषु चाग्निः। एवमात्माऽऽत्मिन गृह्मतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यित॥', 'सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सिपिरिवार्पितम्।' (श्वेताश्वतर० अ० १५, १६), 'आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः।' अर्थात् जैसे तिलमें तेल, दहीमें घी, प्रवाहमें जल और अरणीमें अग्नि स्थित है, वैसे ही आत्मामें परमात्मा व्याप्त है। सत्य और तपके द्वारा जो साधक इसे जान जाता है वही

उसको ग्रहण करनेमें समर्थ है। आत्मा सबमें इस प्रकार स्थित है जैसे दूधमें घी। आकाशकी तरह आत्मा सर्वगत और नित्य है। 'व्यापक' विशेषणसे बताया कि जीव प्रारब्धानुसार कहीं भी जाय तो ब्रह्मसे कभी भी पृथक् नहीं हो सकता। आगे ब्रह्मको 'सत्-चित्-आनन्द' कहेंगे—'सत चेतन घन आनंद रासी।' इससे कोई यह न समझे कि ब्रह्म तीन हैं। अतः कहा कि वह 'एक' है। शरणपालत्व, भक्तवात्सत्य, सर्वज्ञत्व, कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्तु समर्थ, अकारण दयालुत्व आदि समस्त दिव्य गुणोंमें उसके समान कोई नहीं है यह भी 'एक' से जनाया। इस विशेषणका अभिप्राय है कि ऐसे गुणोंसे युक्त ब्रह्मके साथीको दुःखी न होना चाहिये। आकाश व्यापक है परन्तु कुछ लोग उसको नाशवान् कहते हैं, अतः ब्रह्मको अविनाशी कहा। 'अबिनासी' की पुष्टिके लिये आगे 'सत' कहा। जीव भी सत् और अविनाशी है, परन्तु अनादि अविद्यावश वह स्वस्वरूप तथा परस्वरूपको भूल जाता है। अण्-स्वरूप होनेसे जीवका ज्ञान और आनन्द भी संकुचित है। अविद्यारिहत और विभु होनेसे ब्रह्मका ज्ञान तथा आनन्द अखण्ड और अपरिमित है; यह दिखानेके लिये 'चेतन' के साथ 'घन' और 'आनन्द' के साथ 'राशि' कहा। अतः जीवका दीन–दुःखी होना ठीक ही है।

अब यह शंका हो सकती है कि—'सत्, चेतन घन, आनंदराशि' तो तीन कहे और तीनोंका अनुभव भी होता है, तब ब्रह्मको 'एक' कैसे कहा?' इसका समाधान अग्निके दृष्टान्तसे कर सकते हैं। अग्निमें उष्णता, ज्वाला और प्रकाश तीनों हैं पर अग्नि एक ही है।

'ब्रह्म चेतनघन है और व्यापक है। तब अचित्में भी तो वह हुआ ही। परन्तु अचित्में रहनेसे अचित्को भी चेतनवत् भासमान होना चाहिये जैसे शरीरमें चेतनके होनेसे शरीर चेतन भासता है।'—इस शंकाका समाधान यह है कि ब्रह्मके दो स्वरूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म, अर्थात् व्यक्त और अव्यक्त। ब्रह्म जो अन्तर्यामी-रूपसे सर्वत्र स्थित है वह उसका अव्यक्त स्वरूप है। अव्यक्तस्वरूपके उपर्युक्त सब दिव्य गुण भी अव्यक्त ही रहते हैं, इसीसे अचित्में चेतनताका अनुभव हमें नहीं होता। यदि वह चाहे तो उसमें भी चेतनता अनुभवमें आ सकती है।

'अस प्रभु अबिकारी' इति। उपर्युक्त छः विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मको 'अबिकारी' कहकर जनाया कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर षट्विकारोंसे रहित है और जीव 'विकारी' है। जो सर्वव्यापक है, एक अर्थात् अद्वितीय है, उसको कोई कामना होगी ही नहीं, वह पूर्णकाम है। अतः काम-विकार उसमें नहीं है। कामना होनेसे उसकी पूर्ति न होनेपर क्रोध होता है और पूर्ति होनेपर लोभ और अधिक होता है; यथा—'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई।' जब कामना ही नहीं तब क्रोध और लोभ क्योंकर होंगे। तीन विकारोंका न होना इन्हीं दो विशेषणोंसे सिद्ध हो गया। जीवमें ये दो गुण न होनेसे उसमें ये तीनों विकार आ जाते हैं। मोह, मद अज्ञानके कार्य हैं और ब्रह्म चेतनघन अर्थात् अखण्ड ज्ञानवान् है, अतः उसमें ये नहीं हैं। मत्सर तब होता है जब कोई अपने समान हो या अपनेसे बड़ा हो। ब्रह्म 'एक' है, उसके समान या बड़ा कोई नहीं, अतः उसमें यह विकार भी नहीं होता।

भगवान्का वास हृदयमें है, यथा—'एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सिन्निविष्टः।' (श्वे॰ उ॰ ४।१७) अर्थात् वह दिव्य क्रीडनशील विश्वका उत्पन्न करनेवाला परमात्मा सदा ही सभी मनुष्योंके हृदयमें सम्यक् प्रकारसे स्थित है। पुनश्च ''सर्वस्य चाहं हृदि सिन्निविष्टः।' (गीता १५।१५), 'अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा।' अर्थात् 'मैं सबके हृदयमें प्रविष्ट हूँ।', 'प्राणियोंका शासक, सबका आत्मा अन्तरमें प्रविष्ट हैं।

नोट—३ श्रीचक्रजी लिखते हैं—(क) यहाँ ब्रह्मके हृदयस्थ स्वरूप चतुर्व्यूहमेंसे वासुदेवरूपका वर्णन है, अद्वैत वेदान्ती इसे द्विविध चेतना कहते हैं। व्यापक तो कह ही दिया तब यहाँ 'हृदय अछत' की क्या विशेषता? मोटी बात तो यह है कि अनुभूतिका स्थान हृदय है। दीनता एवं दु:खका अनुभव हृदयमें मनको होता है, अत: वहीं सिच्चदानन्दघन ब्रह्मसत्ताको बताकर विरोध दिखलाया गया। दूसरे सर्वत्र ब्रह्मका

सद्घन, आनन्दघन, अविनाशी, निर्विकारस्वरूप प्रकाशित नहीं है। (ख) दीन=अभावग्रस्त। दु:खी=अभीष्टके नाशसे युक्त। भाव कि जीव जो चाहता है वह उसे मिलता नहीं और जो कुछ है वह नष्ट होता रहता है, इन्हीं दीनता और दु:खमें सब विकार आ जाते हैं।

नोट—४ पं० रामकुमारजी इस चौपाईका भाव यह लिखते हैं—'ऐसे विशेषणोंके प्रतिकूल जीवकी दशा हो रही है। अविनाशीके रहते हुए सबका नाश हो रहा है, 'सत्' के समीप रहते हुए भी जीव 'असत्' हो रहा है; चेतनके अछत जड है, आनन्दराशिके रहते हुए जीव दुःखी है, 'अविकारी' के होते हुए विकारयुक्त है। ऐसा अमूल्य रत्न हृदयमें है तो भी जीव दीन (दिरद्र) हो रहा है और सब पदार्थोंके होनेपर भी दुःखी है। दुःखी होनेका कारण केवल यही है कि वह ब्रह्मको नहीं जानता। 'सकल जीव' इसलिये कहा कि समस्त जीवोंमें ब्रह्म हैं।'

नोट—५ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'वेदान्ती पुकारा करते हैं कि 'सोऽहम्, सोऽहम्' अर्थात् ब्रह्म मैं ही हूँ, वह मेरे हृदयहीमें अक्षत निर्विकार सिच्चिद्घनानन्दराशि बैठा है, परन्तु इस दन्तकथासे कुछ फल प्राप्त नहीं। कहनेवाले सब प्राणी जगत्में दीन और दु:खी देख पड़ते हैं। वह हृदयस्थ ब्रह्म बाहर आकर उन दीन-दु:खियोंकी रक्षा नहीं करता'। (ख) दीन-दु:खी होनेका कारण नाममाहात्म्य न जानना है। (सू० प्र० मिश्र)

नोट—६ 'व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी' कहकर सूचित किया कि वह बड़ा ही अद्भुत है, कहनेकों तो एक है पर चराचरमें स्थित है और जिस चराचरमें व्याप्त है उसके विनाश होनेपर भी वह ब्रह्म अविनाशी ही बना रहता है। ऐसा ब्रह्म भी नामके अधीन है।

नोट—७ ऐसे आनन्दराशि ब्रह्मके हृदयस्थ रहते भी जीव दुःखी है इस कथनमें 'विशेषोक्ति और विरोधाभास' का सन्देह संकर है।

#### नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें॥ ८॥

शब्दार्थ—**निरूपन** (निरूपण)=प्रकाश, भलीभाँति उसका यथार्थ स्वरूप, अर्थ, माहात्म्य इत्यादि जानना, समझना और उसपर विश्वास करना, विवेचनापूर्वक निर्णय, विचार। वर्णन, कथन, कीर्त्तन। (सुधाकर द्विवेदीजी) 'जतन'=यजन, अभ्यास, उपाय, यत्न, रटना, जपना, रमना, अभ्यास करना।

अर्थ—वही ब्रह्म, नामका निरूपण करके नामके जपनेसे (वा, नामरूपी यत्नसे), ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्नसे मोल॥८॥\*

टिप्पणी—१ (क) 'ब्रह्म रत्न है। उसका जानना मोल है। बिना जाने जीव दुःखी है। ब्रह्मका प्रकट होना मोलका प्रकट होना है। जैसे रत्नके भीतर मोल था, उसी तरह ब्रह्महीमें ब्रह्म प्रकट हुआ। 'जतन' जोखनेको कहते हैं। जौहरी रत्नका निरूपण बुद्धिसे करते हैं और उसको जोखते हैं, इसी प्रकार रामनामका अर्थ बुद्धिसे निरूपण करते हैं और उसे जपते हैं। जपना ही जोखना है।' अथवा, (ख) 'जैसे रत्न और मोल पृथक् नहीं, वैसे ही रामनाम और ब्रह्म पृथक् नहीं। रत्नको जौहरी निरूपण करता और जोखता है, रामनामके जौहरी साधु हैं। रत्नके भीतर मोल है, वैसे ही नामके भीतर ब्रह्म है। बिना निरूपण और जतनके मोल प्रकट नहीं होता, इसी प्रकार रामनामके निरूपण और यत्नके बिना ब्रह्म प्रकट नहीं होता। (ग) रत्न और नाममें यहाँतक सम रूपक दिखाया। आगे नाममें विशेषता यह कहेंगे कि रत्नके मोलका पार है और 'नामप्रभाव' अपार है। (घ) 'मोल रतन तें' का भाव यह है कि रत्न तो प्रथमसे ही रहा है; पर मोल प्रकट नहीं था, सो प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्म तो हृदयमें रहा ही है पर प्रकट नहीं था, सो प्रकट होना दो बातें हैं। ब्रह्म रत्न है और प्रकट होना था, सो प्रगट हुआ।' अथवा, (ङ) 'ब्रह्म और प्रकट होना दो बातें हैं। ब्रह्म रत्न है और प्रकट होना

<sup>\*</sup> दूसरा अर्थ—नामहीके यत्नसे नामनिरूपण करते-करते (नाममाहात्म्य कहते-कहते) हृदयस्थ ब्रह्म प्रकट हो जाता है। जैसे रत्नकी प्रशंसा करते-करते बिक जानेपर उससे मूल्य (द्रव्य) प्रकट हो जाता है। (मा० प०)

मोल है। इसी तरह रत्न और मोल दो बातें हैं। जैसे मोल और रत्न पृथक् नहीं, वैसे ही ब्रह्म और उसका प्रकट होना पृथक् नहीं। अथवा, (च) 'नाम निरूपन' और 'नाम जतन' ये ही रत्न हैं। इन्हींसे ब्रह्मरूपी मोल प्रकट होता है। नामनिरूपणसे ब्रह्म प्रकट होता है; ऐसा कहनेसे यह पाया जाता है कि नामके अर्थमें निर्गुण ब्रह्म है। बिना ब्रह्मके प्रकट हुए 'नाम निरूपन नाम जतन' व्यर्थ जान पड़ता है, वैसे ही बिना मोलके रत्न व्यर्थ है।

नोट—'नाम निरूपन' इति। नामका रूप, अर्थ, मिहमा जो नाम प्रकरण दोहा १७ से २८ (२) तकमें कहा है और जैसा विनयपत्रिका, किवतावली, दोहावली, श्रीसीतारामनाम—प्रताप—प्रकाशादि ग्रन्थोंमें दिया है, उसे विचारना, समझना यह निरूपण है। विनयपत्रिकामें, यथा— 'राम(नाम) सुमिरन सब बिधि ही को राज रे॥ रामको बिसारिबो निषेध सिरताज रे॥ रामनाम महामिन फिन जगजाल रे। मिन लिये फिन जिये व्याकुल बिहाल रे॥ रामनाम कामतरु देत फल चारि रे। कहत पुरान बेद पंडित पुरारि रे॥ रामनामप्रेम परमारथ को सारु रे। रामनाम तुलसी को जीवन अधार रे॥ (६७), 'राम राम राम जीय जौ लों तू न जियहै। तौ लों जहाँ जैहै तहाँ तिहूँ ताप तिपहै।'(६८), 'सुमिरु सनेह सों तूं नाम राम राय को। संबरु निसंबरी को सखा असहाय को। भागु है अभागेहू को गुन गुनहीन को। गाहक गरीब को दयालु दानि दीन को॥ कुल अकुलीन को सुने न कोउ माषिहै। पांगुरे को हाथ पांय, आँधरे को आँखि है॥ माय बाप भूखे को, अधार निराधार को। सेतु भवसागर को हेतु सुख सार को॥ पतित पावन रामनाम सों न दूसरो। सुमिरें सुभूमि भयउ तुलसी सो ऊसरो॥'(६९) इत्यादि, विनयमें बहुतसे पद हैं उन्हें देखिये। किवतावली, यथा— सोच संकटिन सोच संकट परत, जर जरत, प्रभाउ नाम लितत ललाम को। बूड़ियौ तरित बिगरीयो सुधरित बात, होत देखि दाहिनो सुभाउ बिधि बाम को॥ भागत अभाग अनुरागत बिराग भाग जागत आलसी तुलसीहूँ से निकाम को। धाई धारि फिरि कै गोहारि हितकारी होति, आई मीच मिटित जपत रामनाम को॥'(क० उ० ७५) इत्यादि।

#### 'जिमि मोल रतन तें' इति।

- (१) पं० रामकुमारजीके भाव ऊपर दिये गये। और भाव ये हैं-
- (२) रत्नको यदि हम जान लें कि यह पोखराज है, हीरा है इत्यादि, तो नामके (जाननेके) कारण उसका बहुमूल्य होना प्रकट हो जाता है। ऐसे ही नामको गुरु, शास्त्रों आदिद्वारा जानकर अभ्यास करनेसे ब्रह्मका साक्षात्कार होता है।
- (३) रत्नमें उसका मूल्य गुप्त रहता है। यदि वह कुँजड़ेके हाथ पड़ा तो वह पत्थर ही समझता है, वह उसके गुणको क्या जाने? वहीं जौहरीके हाथ लगा जो उसका पारखी है तो उसका यथार्थ गुण और मोल प्रकट होता है कि हजार, लाख, करोड़— कितनेका है। वैसे ही नाम रत्न है; उसके जापक ही (जो उसके स्वरूप, अर्थ और महत्त्वको जानते हैं) उसके पारखी हैं, जिनको पाकर ब्रह्मरूपी मोल नामसे प्रकट होता है।

इस दृष्टान्तसे भी नामको ब्रह्मसे बड़ा प्रामाणिक ठहराया। जैसे, रत्न, मुहर, रुपयेसे दूसरी वस्तु मोल लेते हैं। जिससे मोल लेते हैं वह वस्तु बड़ी मानी जाती है; रत्न ऐसे भी होते हैं कि उससे राज्यतक मोल ले लेते हैं। इसी प्रकार नामरूपी रत्नके अभ्याससे नामीका प्रकट होना ही मानो नामीको नामसे मोल लेना है। यहाँ 'उदाहरण अलंकार' है।

(४) 'जैसे रत्नसे द्रव्य। अर्थात् जैसे किसी अज्ञके पास रत्न है, वह न तो उसका प्रभाव जानता है और न व्यवहार। जब किसी जौहरीद्वारा उसे बोध होगा कि यह बहुमूल्यका है तो उसकी दीनता जाती रहेगी। परन्तु दु:खारी बना है क्योंकि न तो वह उससे क्षुधाकी निवृत्ति कर सकता है, न ओढ़ सकता है। यह 'दु:ख' तभी जायगा जब वह उसका 'यत्न' भी कर लेगा। अर्थात् जब वह उस रत्नको बेचकर उसका मोल प्रकट करके उस द्रव्यसे अन्न-वस्त्र आदि आवश्यक पदार्थ लेगा। वैसे ही नाम रत्नके

यथार्थ ऐश्वर्यको जाननेवाले सन्त सद्गुरु हैं। उनके द्वारा जब यह जीव निश्चय करके नामावलम्बी होकर श्रीरामनामका रटन, कीर्त्तन 'तथा तथ्य' करेगा तब वह 'हृदय अछत अन्तर्यामी व्यापक ब्रह्म भी प्रकट हो जायगा जिसका साक्षात्कार होनेसे वह मायादिकी परवशतारूप दीन-दशा तथा जन्म-मरणादि संसृति दु:खसे निवृत्त हो जायगा। यह रामनामका ऐश्वर्य है।' (श्रीनंगे परमहंसजी)

- (५) रत्नके परखनेसे अथवा रत्नका व्यापार करनेसे मोल प्रकट होता है। वैसे ही रामनामका अर्थ समझना उसका परखना है और जपना व्यापार है। मोल अर्थात् द्रव्य निर्गुण ब्रह्म है सो प्रकट हो जाता है। (मा॰ प्र॰)
- (६) हृदयरूपी पर्वत-कन्दरामें श्रीराम-ब्रह्मरत्न रहते हैं और उन ब्रह्ममें ब्रह्मसुख रहता है। नामनिरूपणयुक्त नाम जपनेसे ब्रह्मसुख प्रकट होता है। जीव रत्नी, सिच्चदानन्द रत्न, नाम जौहरी, ब्रह्मानन्द मोल है। (मा० मा०)
- (७) 'जैसे मोल रत्नसे' का भाव यह है कि रत्न चाहे किसी भी गुह्य स्थलमें क्यों न हो पर यदि कोई मोल लेकर जावे तो उसको प्रकट मिलता है। (पं०)
- (८) ऐसे समर्थ प्रभुके हृदयमें रहते हुए भी जीव क्यों दु:खी है, इसका समाधान 'नाम निरूपन में करते हैं। 'नाम निरूपन'—िकस नामका ? भगवान्के तो अनन्त नाम हैं। हमारे अधिकारके अनुसार कौन-सा भगवन्नाम हमारे उपयुक्त है, यह अधिकार-निर्णयपूर्वक प्राप्त दीक्षा और साथ ही नामके स्वरूप, माहात्म्य आदिका ज्ञान प्राप्त करके नाम जपना चाहिये। नाम-निरूपणसे दु:ख-दैन्य तो चला जाता है किन्तु आनन्दोपलिब्धि नहीं होती। नामका जप करनेसे वह ब्रह्मस्वरूप प्रकट होता है। उसका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, ब्रह्मतत्त्व हृदयमें व्यक्त हो जाता है, इन्द्रियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, मनोनाश हो जाता है और हृदयका वह वासुदेव सचमुच अन्त:करणमें देदीप्यमान हो उठता है निर्मुण उपासकोंके लिये इस प्रसंगमें अत्यन्त सुन्दर नामसाधनका निर्देश है। समस्त निर्मुण सन्तमत गुरुको परमात्मा मानते हैं और दीक्षापर उनका अत्यन्त बल है। अतः इस निर्मुण साधनामें 'नाम निरूपन' से दीक्षातत्त्व सूचित किया गया है। आगे सगुणोपासकके लिये दीक्षाका कहीं प्रतिबन्ध नहीं बताया है। (श्रीचक्रजी)

नोट—इस प्रसंगमें व्यापकादिगुणविशिष्ट ब्रह्म (अव्यक्त) के हृदयमें रहते हुए भी जीवका 'दीन दुखारी' होना तो बताया गया, परन्तु 'नाम निरूपन' पूर्वक नामजपद्वारा उसका प्रकटमात्र होना ही यहाँ कहा, जीवका सुखी होना स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहा गया। तो क्या यह समझा जाय कि जीव फिर भी दु:खी ही रहता है? नहीं। यहाँ प्रसंग केवल नामका अपार प्रभाव दिखानेका है, जीवके दु:खी-सुखी होनेके कथनका नहीं। इसिलये सुखी होनेके विषयमें स्पष्ट उल्लेखका प्रयोजन नहीं। दूसरे यहाँ ब्रह्मके हृदयमें रहते हुए भी जीवका दु:खी होना और फिर नामजपसे उसका प्रकट होना कहनेसे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म बिना 'नामनिरूपन नाम जतन' के अप्रकट था, वह इस साधनसे प्रकट हुआ। जैसे पूर्व अप्रकट होना केवल आशयसे जनाया वैसे ही यहाँ प्रकट होनेके कथनमात्रसे जीवका सुखी होना भी सूचित कर दिया गया है।

ब्रह्मका साक्षात् प्रकट होना, उसका हृदयमें साक्षात्कार होना एवं उसकी महिमाको जान लेना—ये सब अर्थ 'सोउ प्रगटत' के हो सकते हैं। इन तीनों प्रकारोंसे जीव सुखी होता है। प्रह्लादजीके लिये नामके साधनसे ही ब्रह्म प्रकट हुआ और वे सुखी हुए। साक्षात्कार तथा महिमाका ज्ञान होनेसे जीवके सुखी होनेका प्रमाण एक तो अनुभव ही है, दूसरे श्रुति भी प्रमाण है। यथा—'जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानिमित वीतशोकः।' (श्वेताश्वतर उ० ४। ७), 'तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्।' (श्वे० उ० ६। १२) अर्थात् उस परमात्माकी सेवा करनेसे जब जीव उसकी महिमाको जानता है तब उसका शोक नष्ट होता है। अपने हृदयमें स्थित उस परमात्माका जब साक्षात्कार कर लेते हैं, तब उन्हींको नित्यसुख प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं।

# दोहा—निरगुन तें येहि भांति बड़ नाम प्रभाउ अपार। कहउँ नामु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार॥२३॥

अर्थ—इस प्रकार निर्गुण (ब्रह्म) से नाम बड़ा है और उसका प्रभाव अपार है। अब अपने विचारानुसार नामको रामसे बड़ा कहता हूँ॥२३॥

नोट—१ 'येहि भांति' अर्थात् जैसा ऊपर दृष्टान्तोंद्वारा 'रूप ज्ञान निहं नाम बिहीना।' (२१।४) से लेकर 'नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें॥' (२३।८) तक उनके गुणोंको बताकर सिद्ध कर दिखाया है।

नोट—२ गोस्वामीजीने पूर्व कहा था कि 'को बड़ छोट कहत अपराधू' तो यहाँ बड़ा कैसे कह दिया? इसके विषयमें पूर्व 'को बड़ छोट—' इस चौपाईमें भी लिखा जा चुका है और यहाँ भी कुछ लिखा जाता है।

गोस्वामीजीने इस प्रश्नका उत्तर 'एहि भांति' इन दो शब्दोंमें स्वयं ही दे दिया है। पूर्व यह भी कहा था कि 'सुनि गुन भेद समुझिहिंह साथू' सो यहाँतक गुण कहकर दोनोंमें भेद बताया और कहते हैं कि इन गुणोंके भेदको समझकर हमारे मतमें जो आया सो हम कहते हैं, दूसरे जो समझें। भाव यह है कि तत्त्व-परत्वमें नाम-नामी-सिरस हैं पर जो सौलभ्य आदि गुण नाममें हैं वे नामीमें नहीं हैं और नामहीसे नामी भी सुलभ हो जाता है। तत्त्व-परत्वमें, ऐश्वर्य-पराक्रममें, दिव्यगुणोंमें, नाम-नामीमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा, दोनों समान हैं, इनमें छोटाई-बड़ाई कहना अपराध है। उपासकोंको नाम सुलभ है; इस गुणसे वे नामको बड़ा कहते हैं।

गोस्वामीजीने यह विचार जहाँ-तहाँ अन्य स्थलोंपर भी दर्शित किया है, यथा 'प्रिय न रामनाम तें जेहि रामौ। ताको भलो किठन किलकालहु आदि मध्य परिनामौ॥ राम ते अधिक नाम करतब जेहि किये नगर गत गामो।' (वि० २२८) श्रीहनुमान्जीने भी ऐसा ही कहा है, यथा—'रामत्वत्तोऽधिकं नाम इति मे निश्चला मितः। त्वया तु तारिताऽयोध्या नाम्ना तु भुवनत्रयम्॥' (हनुमत्-संहितायाम्) अर्थात् हे श्रीरामजी! मेरा निश्चल मत है कि आपका नाम आपसे बड़ा है। आपने तो एक अयोध्यामात्रको तारा और आपका नाम तीनों लोकोंको तारता है। अतएव गोस्वामीजीसे रहा न गया; उन्होंने कह ही डाला।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—ग्रन्थकारका आशय यह मालूम होता है कि उनको जो ईश्वरकी प्राप्ति हुई है वह न निर्गुणसे और न सगुणसे, किन्तु केवल नामद्वारा हुई है। अतएव वे नामहीको सबसे बड़ा मानते हैं।

बाबा जानकीदासजी कहते हैं कि—(क) 'गोस्वामीजीने श्रीरामजीके दो स्वरूप दिखाये हैं। जब उन्होंने नामका स्वरूप कहा तब नाम-नामीका अभेद कहा और जब नामका अंग कहने लगे तब कहते हैं कि रामसे नाम बड़ा है। श्रीरामजीके दो स्वरूप हैं—पर और अपर। श्रीमनु-शतरूपाजीके लिये जो अवतार हुआ वह पर है, क्योंकि वह ज्यों-का-त्यों प्रादुर्भूत हुआ है उन्हींके नामकी वन्दनास्वरूप, अंग और फल कहकर की। अन्य तीन कल्पोंके अवतारकी कथा जो आगे कही है वे अपर स्वरूप हैं; क्योंकि उनमें श्रीमन्नारायण और वैकुण्ठवासी विष्णुभगवान् श्रीरामस्वरूपसे अवतरे हैं। गोस्वामीजीने सूक्ष्मरूपसे दोनों स्वरूप यहाँ दिखाये। जब उन्होंने कहा कि 'बंदौं नाम राम रघुबर को' और फिर कहा कि 'समुझत सिरस नाम अरु नामी', तब परस्वरूप दिखाया। और जब कहा कि 'अगुण-सगुण' से नाम बड़ा है तब कहते हैं—'कहउँ नाम बड़ राम तें।' सगुण राम अपर-स्वरूप हैं। यदि उन्हीं रामसे बड़ा कहें जिनकी वन्दना करते हैं तो ठीक नहीं; क्योंकि इसमें दो विरोध पड़ते हैं—एक तो पूर्व नाम-नामीको सिरस कहा, दूसरे अगुण-सगुणसे नामको बड़ा कहते हैं। यहाँ प्रकरण अगुण-सगुणका है, सगुण रामसे बड़ा कह रहे हैं। 'बंदौं नाम राम रघुबर' वाले 'राम' का यहाँ न प्रकरण है न प्रयोजन ही। (मा० प्र०) (ख) क्षीरशायी आदि तथा साकेताधीश परात्पर ब्रह्म रामके अवतारोंके प्रमाण ये हैं—

'ज्ञात्वा स्वपार्षदौ जातौ राक्षसौ प्रवरौ प्रिये। तदा नारायणः साक्षाद्रामरूपेण जायते॥' (१), 'प्रतापी राघवसखा भ्रात्रा वै सह रावणः। राघवेण तदा साक्षात्साकेतादवतीर्यते॥' (२), 'भार्गवोऽयं पुरा भूत्वा स्वीचक्रे नामतो विधिः। विष्णुर्दाशरिधर्भूत्वा स्वीकरोत्यधुना पुनः ॥' (१), संकर्षणस्ततश्चाहं स्वीकरिष्यामि शाश्वतम्। एकमेव त्रिधा जातं सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे॥' (२), (मा० प्र०) अर्थात् अपने दो श्रेष्ठ पार्षद राक्षस हो गये हैं यह जानकर साक्षान्नारायण श्रीरामरूपसे प्रकट होते हैं। १। श्रीरामजीका सखा प्रतापी जब भाईसहित आकर रावण होता है तब साकेतलोकसे साक्षात् श्रीरामजी उनके उद्धारके लिये अवतीर्ण होते हैं। २। (शिव-सं०) पूर्वकालमें विष्णुभगवान् भार्गवरूपसे प्रकट हुए थे, फिर दाशरथी होकर वही (राम) नाम स्वीकार किया है। १। इसी प्रकार मैं संकर्षण नामसे प्रकट होऊँगा। एक ही ब्रह्म सुष्टि-स्थिति–संहारके लिये तीन रूप हुआ है। २।

नोट—३ 'नाम प्रभाउ अपार।' राम-नाम मन्त्रमें यह भारी प्रभाव है कि निर्गुण ब्रह्मको प्रकट करके जीवोंका कल्याण करते हैं; इसी कारण 'नाम प्रभाव अपार' कहा और निर्गुणसे नामको बड़ा कहा, क्योंकि उसीके प्रभावसे वह प्रकट होता है। वह स्वयं अपनेको व्यक्त नहीं कर पाता और न दुःख-दीनताको मिटा सके। नामने स्वयंको प्रकाशित किया, हृदयको शुद्ध किया, इन्द्रियनिग्रह किया और मनोनाश सम्पन्न किया। इसके पश्चात् ही ब्रह्मतत्त्व प्रकाशित हुआ अर्थात् ब्रह्मतत्त्वकी अनुभूतिमें बाधक मन्त्र, विक्षेप, आवरणके तीनों पर्दे दूर किये। (श्रीचक्रजी)

नोट—४ 'कहउँ नाम बड़ राम तें—' इति। (क) अर्थात् अब इसका प्रतिपादन करूँगा कि सगुण ब्रह्म रामसे भी नाम बड़ा है। (ख) नाम और नामीमें अभेद कह आये हैं—'समुझत सिरस नाम अरु नामी।' इससे नामका महत्त्वाधिक्य नहीं सिद्ध होता है। अतः गोस्वामीजी नामको रामसे बड़ा बताते हुए कहते हैं कि यह शास्त्रीय बात नहीं है। यह वर्णन तो मेरे विचारके अनुसार है। 'नानापुराणनिगमागमसम्मतम्' की बात नहीं है; यहाँ 'क्विचिदन्यतोऽपि' की बात है। (श्रीचक्रजी)

## राम भगत-हित नर-तनुधारी। सिह संकट किय साधु सुखारी॥१॥ नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होंहिं मुद मंगल बासा॥२॥

शब्दार्थ—**संकट**=दु:ख, क्लेश। **सुखारी**=सुखी। **अनयासा** (अनायास)=बिना परिश्रम, सहज ही। **बासा**=निवास-स्थान, रहनेकी जगह।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी भक्तोंके लिये मनुष्य-शरीरधारी हुए और दु:ख सहकर उन्होंने साधुओंको सुखी किया। १। पर, भक्त नामको प्रेमसहित जपते-जपते बिना परिश्रम ही आनन्द-मंगलके निवास-स्थान हो जाते हैं॥२॥

नोट—१ यहाँसे ग्रन्थकार उपर्युक्त वचन 'कहउँ नाम बड़ राम तें' को अनेक प्रकारसे पुष्ट करते हैं। 'राम भगत हितः ।' (२४। १) सातों काण्डोंका बीज है। २४ (२) 'नामु सप्रेम जपत' के चरण मूल सूत्रके समान हैं, जिनकी व्याख्या आगे दो दोहोंमें है।

नोट—२ 'भगत हित नर तनु धारी', यथा—'तेहिं धिर देह चिरित कृत नाना॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी।' (१।१३), 'सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा। नरहिर किये प्रगट प्रहलादा॥'(अ० २६५), 'राम सगुन भए भगत प्रेम बस।', 'सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपित माया धनी। अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी।' (१।५१), 'भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेड तन भूप।' (७।७२) दोहा ११६ (२) भी देखिये।

टिप्पणी—१ 'नर-तनुधारी' इति। भाव यह कि नरतन धरनेमें हीनता है। यही समझकर नारदजीने शाप दिया कि 'बंचेहु मोहिं जविन धिर देहा। (१। १३७) यदि नरतन धरना उत्तम होता तो यह शाप क्यों कहलाता? श्रीरामचन्द्रजीको तन धरना पड़ा, इस कथनका भाव यह है कि वह तन सनातन (सदा) यहाँ नहीं रहता और नाम सनातन बना रहता है। सो वे रामजी 'तनुधारी'

हुए, अर्थात् अपनी प्रतिष्ठासे हीन हुए, ईश्वरसे नर कहलाये, बड़ा परिश्रम करके अनेक शत्रुओंसे लड़कर साधुओंको सुखी किये<sup>---</sup>।'

नोट—३ विष्णुभगवान्, वैकुण्ठभगवान् और क्षीरशायी श्रीमन्नारायण चतुर्भुज हैं; इनका नरतन धारण करना यह है कि चतुर्भुजरूपसे द्विभुजरामरूप धारण करते हैं। वैकुण्ठादि स्थानोंको छोड़कर पृथ्वीपर अवतीर्ण होते हैं। और, साकेत-विहारी परात्पर परब्रह्म राम नित्य द्विभुज हैं। नारदपांचरात्र, आनन्दसंहिता, सुन्दरीतन्त्र आदिमें इसके प्रमाण हैं, यथा—'आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूर्तश्चामूर्त एव च। अमूर्तस्याश्रयो मूर्तः परमात्मा नराकृतिः॥' (पांचरात्र), 'स्थूलं चाष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजम्। परं च द्विभुजं रूपं तस्मादेतत्त्रयं यजेत्॥' (आनन्दसंहिता), 'ययौ तथा महाशम्भू रामलोकमगोचरम्। तत्र गत्वा महाशम्भू राघवं नित्यविग्रहम्। ददर्श परमात्मानं समासीनं मया सह। सर्वशक्तिकलानाथं द्विभुजं रघुनन्दनम्॥ द्विभुजाद्राघवान्नित्यात्सर्वमेतत्प्रवर्तते।' (सुन्दरी तन्त्र), 'यो वै वसति गोलोके द्विभुजस्तु धनुर्धरः। सदानन्दमयो रामो येन विश्वमिदं ततम्॥' (सदाशिवसंहिता), (वाल्मी० १। १। १ शिरोमणिटीकासे उद्धृत) इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी नित्य द्विभुज नराकृति हैं। उनके 'नर-तनुधारी' कहनेका भाव यह है कि साकेतसे पृथ्वीपर आविर्भाव होनेपर वे अपने चिदानन्दमय शरीरमें प्राकृत नरवत् बाल्य, युवादिक अवस्थाएँ ग्रहण करते हैं और मनुष्य-सरीखे नरनाट्य चरित करते हैं। दूसरा भाव ऊपर टिप्पणीमें दिया गया है।

नोट—४ 'सिंह संकट', यथा—'अजिन बसन फल असन मिंह सयन डासि कुस पात। बिस तरु तर नित सहत हिम आतप बर्षा बात॥' (अ० २११)

नोट—५ यहाँ 'राम' से नाममें विशेषता जनानेके लिये ग्रन्थकारने एकके साथ 'नर तनुधारी' और 'सिंह संकट' शब्दोंका और दूसरेके लिये 'अनयासा' शब्दका प्रयोग किया है। भाव यह कि श्रीरामजीने अवतार लिया और वनगमन तथा दुष्टोंके दलनमें अनेक कष्ट झेले, तब त्रेतामें साधुओंको सुखी कर सके और नाममहाराज बिना परिश्रम केवल सप्रेम उच्चारण करनेहीसे मुद-मंगलका घर ही बना देते हैं कि स्वयं आनन्द लूटें और दूसरोंको भी सुख दें, तरें और तारें।

श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि—(क) इस प्रसंगमें जो एक गुण रूपमें कहा है वही नाममें अनन्त कहा है। क्योंकि जो गुण रूपमें होता है वही नामद्वारा लोकमें प्रसिद्ध होता है। पुनः, नामकी जो प्रशंसा होती है वह रूपमें स्थित होती है; जैसे भक्तमालमें भक्तोंके नामकी प्रशंसा सुनकर सब उनके रूपको धन्य मानते हैं। नाममें विशेषता यह है कि रूप तो एक समय प्रसिद्ध और एक स्थलमें स्थित था। जो-जो गुण उस रूपमें स्थित हैं, अर्थात् अवतार लेकर जो श्रीरामजीने नरनाट्य करते हुए लीलामात्र दुःख सहकर लोगोंको सुखी कर अपने गुण प्रकट किये, उन्हीं गुणोंको लेकर नाम दसों दिशाओंमें चला। जैसे एक मूल (वा, बीज) से कोई बेल ज्यों-ज्यों फैलती है त्यों-त्यों उसकी शाखाएँ बढ़ते-बढ़ते अनन्त हो जाती हैं, जिससे उनके दल, फूल, फल आदिसे लोकका कल्याण होता है। इसी तरह नाम-जप-स्मरणादिसे लोकमात्रका भला है जिससे उस गुणकी अनन्त देशों—स्थलोंमें प्रशंसा होती है। यही गुणका नाममें अनन्त होना है। रूप मूल है, नाम बेल है, गुण शाखा है, गुणका सर्वत्र नामद्वारा फैलना उसका अनन्त होना है; नामका जप-स्मरण आदि उस बेलके दल, फूल, फलादिका सेवन करना है। (ख)— 'नाम सप्रेम जपतः—' इति। पूर्व अर्धाली 'राम भगत हितः—' के अन्तर्गत यावत् गुण (उदारता, वीरता आदि) हैं, वे सब नाममें हैं। नामके भीतर रूपका प्रभाव सदा रहता है, यह लोकमें प्रसिद्ध देखा जाता है, क्योंकि धर्मात्माओंका नाम लोग स्मरण कर अपने–अपने व्यापारमें लगते हैं, अधर्मीका नाम कोई नहीं लेता।

नोट—६ यहाँसे लेकर 'नाम प्रसाद सोच निहं सपने।' (२५। ८) तक 'अर्थान्तरन्यास लक्षण' अलंकार है। क्योंकि पहले साधारण बात कहकर उसका समर्थन विशेष उदाहरणसे किया गया है। पं॰ महावीरप्रसाद वीरकिव लिखते हैं कि 'यहाँ उपमान रामचन्द्रसे उपमेय रामनाममें अधिक गुण कहना कि रामचन्द्रजीने नर-तन धारण कियाः । यह व्यतिरेक अलंकार है।'

#### राम एक तापस-तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—**एक**=केवल, गिनतीका एक। **तापस**=तपस्वी (यहाँ गौतम ऋषिसे तात्पर्य है)। **तापस-तिय**= गौतम ऋषिकी स्त्री, अहल्या। **सुधारी**=शुद्ध किया, भगवत्-विमुखका भगवत्-सन्मुख करना, सन्मार्गपर लगाना 'सुधारना' है। **तारना**=उद्धार करना, सद्गति देना, भवपार करना।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने एक तपस्वी गौतमकी (वा, एक तपस्विनी) स्त्रीहीको तारा और नामने करोड़ों दुष्टोंकी कुमतिको सुधारा। ३।

नोट—१ अहल्याजीकी कथा दोहा २१० (१२) में देखिये। संक्षिप्त कथा यह है कि इन्द्र इसके रूपपर मोहित था। एक दिन गौतमजीके बाहर चले जानेपर वह उनके रूपसे अहल्याके पास आया और उसके साथ रमणकर शीघ्र चलता बना। उसी समय मुिन भी आ गये। उसे अपना रूप धारण किये देख उससे पूछा कि तू कौन है और जाननेपर कि इन्द्र है, उन्होंने उसे शाप दिया। फिर आश्रममें आकर अहल्याको शाप दिया कि तू पाषाण होकर आश्रममें निवास कर। जब श्रीरामजी आकर चरणसे स्पर्श करेंगे तब तू पवित्र होकर अपना रूप पायेगी।

नोट—२ पहलेमें 'एक' और वह भी 'तपस्वी' ऋषिकी स्त्री, और दूसरेमें 'कोटि' और वह भी 'खल' (दुष्टों) की कुमतिरूपिणी स्त्री कहकर दूसरेकी विशेषता दिखायी। 'तापस-तिय' से जनाया कि तपस्वी स्त्री तो तरने योग्य ही है, उसका तारना क्या! अधमका तारना काम है। रूपकी प्राप्ति सब काल अगम है और नाम सर्वत्र सुलभ है, इसीसे यह अनन्त लोगोंका उद्धार करता है।

सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'अहल्या अज्ञातसे परपुरुष-संग करनेसे दुष्ट हुई थी। यह खलोंकी कुमितरूपी स्त्री परिनन्दिद अनेक दोषोंसे भरी हुई होती है। इसिलये एक और कोटिमें जितना अन्तर है उतना ही राम-ब्रह्म और उनके नाममें अन्तर है किन्तु अहल्यामें अल्प दोष और खलकुमितमें अधिक दोष होनेसे कोटि-अधिक दोष-निवृत्ति करनेवाला नाम, एक—अल्पदोषयुक्त अहल्याके तारनेवाले रामसे अनन्तगुण अधिक है।'

श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि अहल्याने इन्द्रको अपना पित समझकर ही उनकी सेवा की, उसकी बुद्धिमें कोई दुर्भावना न थी। गौतमने उसे शाप दिया कि तेरी बुद्धि पत्थरके समान है। तू देवता और मनुष्यका भेद न जान सकी, तू पत्थर हो जा। देवताओंकी परछाईं नहीं पड़ती, अहल्याने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। अहल्याका यह दोष बौद्धिक प्रमाद था, ऐसी भूलें अच्छे बुद्धिमानोंसे हो जाया करती हैं। वह पाषाण हो गयी किन्तु थी वह पिवत्र। नामकी स्थिति दूसरी है। नामने जिनका उद्धार किया वे सब 'खल' थे, जान-बूझकर दुष्टता करना उनका स्वभाव था। उनकी बुद्धि 'कुमिति' थी। उसमें प्रमाद नहीं था— वह तो कुकर्मको ही ठीक बतानेवाली थी। [पर वाल्मीकीयके अनुसार अहल्याने जान-बूझकर यह घोर पाप किया था। यथा—'मुनिवेषं सहस्त्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन। मितं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात्॥' (१। ४८। १९) इतना ही नहीं किन्तु उसने इस कर्मसे अपनेको कृतार्थ माना। यथा—'अथाब्रवीत्सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना। कृतार्थास्मि—।' (२०) इसीसे गोस्वामीजीने आगे 'कृत अध भूती' शब्द उसके लिये लिखे हैं। अ० र० में केवल इतना लिखा है कि इन्द्रने गौतमके रूपसे उसके साथ रमण किया। अहल्याने जाना या नहीं, इस सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा है।]

नोट—३ यहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ बराबर होनेसे 'तुल्य प्रधान गुणीभूत व्यंग' है। (वीर किव) श्रीबैजनाथजी—(क) दिशाएँ दस हैं। इसीसे अब यहाँसे केवल दस गुण-नामद्वारा कहेंगे। अहल्याके उद्धारमें 'उदारता' गुण प्रकट हुआ। देश-काल, पात्र-अपात्र कुछ भी न विचारकर नि:स्वार्थ याचकमात्रको मनोवांछित देना उदारता है। यह गुण इसी चिरतमें है क्योंकि वह तो पाषाण थी, न तो दर्शन ही कर

सकती थी और न प्रणाम। औरोंके उद्धारमें दर्शन या प्रणामादि कुछ हेतु प्रथम हुए तब उनका उद्धार हुआ और अहल्यामें वे कोई हेतु न थे; उसका उद्धार नि:स्वार्थ और निर्हेतु था। यथा—'अस प्रभु दीनबंधु हिर कारन रिहत दयाल।' (१। २११) (ख) उदारता-गुण, यथा—भगवद्गुणदर्पणे, 'पात्राऽपात्राविवेकेन देशकालाद्युपेक्षणात्। वदान्यत्वं विदुर्वेदा औदार्यं वचसा हरे:॥' (अर्थ ऊपर आ गया है।)

नोट—४ यहाँसे नाम-साधनाका क्रम चलता है। मनुष्यकी बुद्धि ही दूषित होती है। दुष्टता-अपकर्मकी जड बुद्धि है। बुद्धि बुरे कर्मोंमें भलाई देखने लगती है। पाप करनेमें सुखानुभव होता है और उसीमें उन्नित जान पड़ती है। भगवन्नामके जपसे वह दुर्बुद्धि प्रथम सुधरती है। पाप कर्मोंमें दोष दीखने लगता है। स्वभाववश अपनी दुर्बलताके कारण वे छोड़े भले ही न जा सकें, परन्तु उनमें पतन दीख पड़ता है। वे अनुचित हैं, उनसे हानि होती है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। बुद्धि धोखा नहीं देती। दुष्कृत्य करके पश्चात्ताप होता है। इस प्रकार नाम-जप बुद्धिको पहले विशुद्ध करता है। (श्रीचक्रजी)

# रिषि हित राम सुकेतु-सुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी॥ ४॥ सहित दोष दुख दास दुरासा। दलइनाम जिमि रिब निसि नासा॥ ५॥

शब्दार्थ—सेन=सेना। बिबाकी=बे+बाकी=नि:शेष, समाप्त। दलइ=दलता, नष्ट करता है।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने तो विश्वामित्रजीके लिये सुकेतु यक्षकी कन्या (ताड़का) को सेना और पुत्र-समेत समाप्त किया। ४। पर नाम दासोंकी दुराशाओंको दु:ख-दोषसिहत इस तरह नाश करता है जैसे सूर्य रात्रिका (नाश बिना श्रम सहज ही कर डालता है)। ५।

नोट—१ 'रिषि हित' इति। (क) ऋषिसे श्रीविश्वािमत्रजीका तात्पर्य है, क्योंकि इन्हींके लिये ताड़का आदिका वध किया गया। (ख) वीरोंके लिये स्त्रियोंका वध 'निषिद्ध' है; इसलिये 'रिषि हित' मारना कहकर सूचित किया कि मुनिकी आज्ञासे उनके हितके लिये उसे मारा। ऋषिकी रक्षा न करनेसे क्षत्रियधर्ममें बट्टा लगता। अतएव दोष नहीं है।

नोट—२ सुकेतु एक बड़ा वीर यक्ष था। इसने सन्तानके लिये बड़ी तपस्या करके ब्रह्माजीको प्रसन्न कर लिया। उनके वरदानसे इसके ताड़का कन्या हुई जिसके हजार हाथियोंके सदृश बल था। यह सुन्दको ब्याही थी। मारीच इसका पुत्र था। जब सुन्दको महर्षि अगस्त्यने किसी बातपर क्रुद्ध होकर शाप देकर मार डाला, तब यह अपने पुत्रोंको लेकर ऋषिको खाने दौड़ी, उसपर दोनों उनके शापसे घोर राक्षस–योनिको प्राप्त हुए। तबसे वह विश्वामित्रके आश्रममें मुनियोंको दु:ख दिया करती थी। (वाल्मीकीय) विशेष १। २०९ (५)में देखिये।

नोट—३ 'सिहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी' इति। श्रीरामजीने ताड़का और सुबाहुको मारा पर मारीचको बचा दिया था, यथा—'बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥' (१। २१०) इस विचारसे दो-एक टीकाकारोंने 'बिबाकी' का भाव यह लिखा है कि—(क) बि=पक्षी। 'बिबाकी' पद देकर जनाया कि उड़नेवाला मारीच बाकी रह गया। (सू० मिश्र) (ख) मारीचको विशेष बचा रखा (मा० मा०) पर यह अर्थ चौपाईमें लगता नहीं। 'सुत' से 'सुबाहु' ही ले लिया जाय तो भी हर्ज नहीं। आश्रममें एक भी न रह गया वहाँसे सबको नि:शेष कर दिया!

नोट—४ 'सिहित दोष दुख दास दुरासाः—' इति। यहाँ ताड़का उसके पुत्र और सेना क्या हैं? उत्तर— (क) दासकी बुरी आशाएँ दुर्वासनाएँ, ताड़का हैं। जैसे, ताड़का ऋषिका अनिहत करती थी, वैसे ही दुराशा दासके विश्वासको जड़से उखाड़ फेंकती है। जब भक्त औरोंकी आशा करने लगा तब जान लो कि उसका विश्वास जाता रहा, और 'बिनु बिस्वास भगित निहं तेहि बिनु द्रविहं न राम।' इसी प्रकार, 'अब तुलिसिहि दुख देति दयानिधि दारुन आस पिसाची' (वि० १६३) में आशाको पिशाची कहा है। जब आशा नहीं रहती तब हृदय निर्मल रहता है, यथा—'बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हिरजन इव परिहरि सब आसा॥' (कि॰ १६) पुन: यथा—'जे लोलुप भये दास आस के ते सबही के चेरे। प्रभु बिस्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हिर केरे॥' (वि॰ १६८) (ख) वहाँ ताड़काके दो पुत्र मारीच और सुबाहु, यहाँ दुराशाके दो पुत्र, दोष और दु:ख। दुराशासे दोष और दु:ख उत्पन्न होते हैं। (ग) सेनाका लक्ष्य 'सहित' शब्दसे ध्वनित हो सकता है। सिहत=स+हित=हितके सिहत=हितैषी जो सेना उसके समेत। 'काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि'—यही दु:खदोषकी उत्साह बढ़ानेवाली सेना है।

नोट—५ यहाँ नाममें विशेषता दिखानेके विचारसे एकमें 'रिषि हित, 'सुकेतु-सुता' और 'बिबाकी' और दूसरेमें 'दलइ जिमि रिब निसि नासा' शब्दोंका प्रयोग हुआ। भाव यह कि विश्वामित्र ऋषिकी आज्ञासे उनके हितके लिये मारा; समस्त अस्त्र-शस्त्रविद्यामें निपुण और फिर ऋषि! वे तो स्वयं मार सकते थे, ये तो केवल निमित्तमात्र हुए। पुनः, ऋषिहितमें अपना भी स्वार्थ सिद्ध होना था, क्योंकि न मारते तो गुरु और पिता दोनोंकी अवज्ञा होती और जनकपुरमें विवाह क्योंकर होता ? 'सुकेतु-सुता' से सूचित किया कि उसका पित भी न था, वह विधवा थी (नहीं तो पितका नाम देते)। पुनः, मारीच मारा न गया वह बच रहा था और यहाँ दोष, दुःख, दुराशा तीनोंमेंसे कोई भी शेष नहीं रह जाता, जैसे सूर्यके उदयसे रात्रिका नामोनिशान भी नहीं रह जाता। पुनः सूर्य लाखों योजन दूर होनेपर भी बिना परिश्रम अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही नाम दूरहीसे सब काम कर देता है। रामचन्द्रजीने तो निकट जानेपर इन्हें मारा, पर नाममहाराज तो इन्हें निकट ही नहीं आने देते।

श्रीचक्रजी—(क) श्रीरामद्वारा केवल उपस्थित विघ्नका नाश हुआ। आगे कोई राक्षस विघ्न न करेगा ऐसी कोई बात यहाँतक नहीं हुई। नाम-जापकके धर्मकी सदाके लिये निर्विघ्न रक्षा करता है। मनुष्यके धर्ममें बाधक हैं उनके दोष और दोष आते हैं दु:खके भयसे। दु:खसे छूटकर सुख पानेकी दुराशासे ही मनुष्य दोष करता है। (ख) पूर्व कह आये कि नामके जपसे प्रथम बुद्धि शुद्ध होती है पर बुद्धि शुद्ध होनेपर भी उसके निर्णयके विपरीत असत्कर्म अभ्यास-लोभादि अनेक कारणोंसे हो सकते हैं। अत: यहाँ बताते हैं कि नामजपका दूसरा स्तर है 'दोषोंका नाश'। बुद्धिके निर्णय कार्यमें आने लगते हैं। असत्कर्म, असदाचरण, अनीति, अन्याय छूट जाता है। (ग) दोषोंके छूट जानेपर भी मनमें अभावजन्य दु:ख रहता है। पदार्थोंके मिलने या नष्ट होनेपर मनमें सोच होना दोषोंका बीज है। नाम-जप इस दु:खको नष्ट कर देगा। इस तीसरे स्तरमें जापक प्रभुका विधान एवं प्रारब्ध समझकर सदा सन्तुष्ट रहता है। (घ) दु:खके पश्चात् भी दुराशा रहती है। साधक अपने साधनके फलस्वरूप अनेक कामनाएँ प्रभुसे करता है, यह भी दुराशा है। नाम इस दुराशाका नाश करता है। जापक किसी लौकिक-पारलौकिक वैभवमें सुखकी आशा नहीं करता। सुखाशा न रहनेपर उधर आकर्षण हो नहीं सकता। इस तरह नाम जापकके धर्मकी सदाके लिये रक्षा करता है।

बैजनाथजी—यहाँ 'रिषि हितः विबाकी' में प्रभुका 'वीर्य' (वीरता) गुण दिखाया है। क्योंकि अभी एक तो किशोरावस्था थी, दूसरे बालकेलिके धनुष-बाण धारण किये हुए हैं, तीसरे साधारण भी युद्ध अभीतक नहीं देखा था और चौथे एकाएक विकट भटोंका सामना पड़ गया तब भी मुखपर उदासीनता न आयी, मुख प्रसन्न ही बना रहा। इत्यादि, मनमें उत्साहसे वीररसकी परिपूर्णता है। (ख) भगवद्गुणदर्पणे, यथा—'वीर्यं चाक्षीणशक्तित्वं वर्द्धमानातिपौरुषम्। अपि सर्वदशास्थस्य रामस्याविकृतिश्च तत्॥', 'त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः। पराक्रममहावीरो धर्मवीरः सदा स्वतः॥ पञ्चवीराः समाख्याता राम एव स पञ्चधा। रघुवीर इति ख्यातिः सर्ववीरोपलक्षणा॥' अर्थात् श्रीरामजीकी शक्ति कभी क्षीणत्वको प्राप्त नहीं हुई, सदा अक्षीण है, उनका पौरुष अत्यन्त वर्द्धमान होता है और सर्व दशाओंमें वे निर्विकार रहते हैं—इसी गुणको वीर्य कहते हैं। कोई त्यागवीर होता है, कोई दयावीर, कोई विद्यावीर, कोई पराक्रममें महावीर और कोई धर्मवीर ही होता है पर श्रीरामजी इन पाँचों वीरताओंमें परिपूर्ण हैं। 'रघुवीर' यह कथन पाँचों वीरोंका उपलक्षण है, अर्थात् पाँचों वीरताओंसे युक्त होनेसे 'रघुवीर' कहा गया है। (ग) इस प्रसंगमें

भी पाँचों वीरताएँ हैं—पिताकी आज्ञा, ऋषिका हित और यज्ञकी रक्षामें 'धर्मवीरता'। ऋषियोंको खल सताते थे, उनकी करुणा मिटानेके लिये 'दयावीरता'। युद्धमें प्रसन्नतासे 'युद्धवीरता'। माता-पिताके त्यागमें भी प्रसन्न बने रहनेमें 'त्यागवीरता'। एक ही बाणसे सुबाहुको जला दिया इत्यादिमें 'बाण-विद्या-वीरता'। ये रूपमें प्रकट हुईं। यही सब गुण नामद्वारा संसारभरमें विस्तृत हुए। (घ) 'दलइ नाम जिमि रिब—' में तेज-गुण दिखाया। शौर्य, वीर्य और तेज ये 'प्रताप' के ही अंग हैं।

नोट-६ 'प्रथम ताडका-वध है, दूसरे उसमें ऋषिका हित भी है; उसको पहले न कहकर यहाँ प्रथम अहल्योद्धार कहा गया, यह क्रम-भंग क्यों? यह शंका उठाकर उसका समाधान यों किया गया है कि— (क) प्रभुका सर्वोत्तम गुण 'उदारता' एवं 'कारण-रहित कृपालुता' है जो अहल्याके उद्धारमें पूर्ण रीतिसे चरितार्थ हुआ, औरोंके उद्धारमें कुछ-न-कुछ स्वार्थ भी लक्षित हो सकता है। पुन: (ख) इससे श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य और ब्रह्मत्व भी प्रकट होता है, यथा—'सखि इन्ह कहँ कोउ कोउ अस कहहीं। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं।' (बा॰ २२३), 'परिस जासु पदपंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी॥' पुन: वह ब्रह्माजीकी कन्या, गौतम महर्षिकी पत्नी और पंचकन्याओंमेंसे है।\* अतएव सब प्रकार मांगलिक जान उसको प्रथम कहा। पुन:, (ग) यहाँ प्रकरणके विचारसे क्रम-भंग नहीं है। यह नामयशका प्रकरण है, रामयशका नहीं। अत: प्रधानता नामचरित्रकी है, रामचरित्र तो एक प्रकार दृष्टान्तमात्र है। यदि दुराशाके नाशके पीछे कुमतिका सुधरना कहते तो क्रम उलटा हो जाता; क्योंकि बिना कुमितका सुधार हुए दुराशाका नाश असम्भव है। यहाँ वही क्रम रखा गया है जो भवनाशका है। अर्थात् इसमें प्रथम कुमितका सुधार होता है तब दुराशा एवं दुःखदोषका नाश होता है और तभी भवभय छूटता है। कुमितके रहते दुराशा आदि तो बढ़ते ही जाते हैं जिससे भवभय छूट ही नहीं सकता। श्रीरामनामके प्रतापसे कुमित, दुराशा आदिका क्रमश: नाश होता है। आगे भवनाश कहते ही हैं। दोहा २८ (८) टिप्पणी देखिये। पुन:, (घ) प्रभुने अवतार लेकर प्रथम उदारता-गुण ही प्रकट किया कि जीवमात्रको भवसागरसे पार कर दें, तब वेदोंने आकर प्रार्थना की कि मर्यादा न तोडिये, जो कोई किंचित भी भक्ति करे उसीका उद्धार कीजिये, तब प्रभुने प्रतिज्ञा की कि जो तन-मनसे रूपके दर्शनमात्र या नामका उच्चारणमात्र करे उसका उद्धार कर देंगे। ऐसा भगवद्गुणदर्पणमें कहा है। निर्हेतु उद्धार अहल्याहीका है—यह उदारता-गुण इसीमें प्रकट हुआ। इसलिये उसीको प्रथम रखा। (बैजनाथजी)

#### भंजेउ राम आपु भवचापू।भव-भय-भंजन नाम-प्रतापू॥६॥

शब्दार्थ**—भंजना**=तोङ्ना। **आपु**=स्वयं, अपनेहीसे। **भव**=शिवजी। **चाप**=धनुष। **भव**=संसार; जन्ममरण, आवागमन।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं ही 'भव' (शिवजी) का धनुष तोड़ा और नामका प्रताप आप ही 'भव'-भयको नाश कर देनेवाला है॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) भव-चाप श्रीरामजीसे ही टूटा, वैसे ही भव-भयका नाश श्रीरामनाम ही करते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। 'भव-चाप' से 'भव-भय' अधिक है। (ख) यहाँ नाममें यह विशेषता दिखायी कि श्रीरामजीको जनकपुर स्वयं जाना पड़ा तब धनुष टूटा, ऐसा नहीं हुआ कि उनकी दृष्टि पड़नेसे ही वह टूट जाता, और यहाँ 'नाम' महाराजका प्रताप ही सब काम कर देता है। पुन:, भव-भय अति

<sup>\*</sup> अहल्यादिको लोग पंचकन्या कहते हैं। वे प्रात: स्मरणीय तो हैं ही। शुद्ध श्लोक यह है—'अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा। पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्।' अर्थात् अहल्या, द्रौपदी आदि यह पंचक मनुष्य नित्य स्मरण करे, यह महापातकका नाशक है। 'पञ्चकं ना' का अपभ्रंश होकर पंचकन्या हो गया। बस इसीका लोगोंमें व्यवहार हो गया। आह्निक सूत्राविल प्रथम भागकृत्य पुण्यश्लोक जनस्तुति ८२। आचारमयूखसे उद्धृत। ऋग्वेदीय ब्रह्मकर्म-समुच्चय आह्निक आचार प्रकरण, प्रात:स्मरण श्लोक ६। इन दोनोंमें कुन्तीकी जगह 'सीता' शब्द है। शेष श्लोक इन दोनोंमें ऐसा ही है। सम्भव है कि 'कुन्ती' का नाम 'सीता' भी हो।

दुस्तर है, नाम उसे नाश ही कर डालता है, जैसा प्रह्लादजीने कहा—'रामनाम जपतां कुतो भयम्।' (क॰ उ॰ ७०) में भी नामके प्रतापको प्रभुसे बड़ा कहा है, यथा—'प्रभुहू तें प्रबल प्रताप प्रभु नाम को।' [(ग) 'भव' शब्द ध्यान देनेयोग्य है। शंकरजीने इस धनुषसे त्रिपुरका विनाश किया था। यह दण्ड एवं भयका प्रतीक है। 'भवभय'—शंकरजीके और भी भयदायक आयुध हैं जिनमें त्रिशूल मुख्य है। श्रीरामजीने एक धनुष तोड़ा पर उनके त्रिशूल आदि अन्य भयप्रद आयुध बने ही रहे और नामका प्रताप 'भवभय' को ही नष्ट कर देता है, आयुध रहें तो रहा करें, किंतु वे भयप्रद नहीं होते। शंकरजी प्रलयके अधिष्ठाता हैं और नामजापकोंके परमादर्श परम गुरु हैं। नामजापकोंकी उनके द्वारा रक्षा होती है; अतः मृत्यु या प्रलय आदिका भय जिसके वे अधिष्ठाता हैं, नामके प्रभावसे ही नष्ट हो जाता है। (श्रीचक्रजी)]

नोट—१ द्विवेदीजी 'भव भय भंजन' का भाव यों लिखते हैं कि 'नामका प्रताप संसारभरके शापके भयको भंजन करता है। वा, नाम-प्रताप साक्षात् भव (महादेव) हीके भयको भंजन करता है। कथा प्रसिद्ध है कि विष पीनेके समय विषसे मर न जायँ इस भयसे महादेवजीने रामनाम स्मरण कर तब विषको पिया, इस बातको गोस्वामीजी पूर्व दोहा १९ (८) 'नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमी को॥' में लिख आये हैं।

बैजनाथजी—(क) भवचाप तोड़नेमें 'आपु' कहा। भाव यह कि अस्त्र-शस्त्र-विद्यादि किसी उपायसे नहीं तोड़ा, किंतु अपने करकमलसे तोड़ डाला और उसमें किंचित् परिश्रम न हुआ। इसमें श्रीरामजीका 'बल' गुण प्रकट हुआ, यथा—'तव भुजबल मिहमा उदघाटी। प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी॥' (१। २३९), 'संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहु बलु।' (१। २६१) 'बल' गुणका यही लक्षण है, यथा—भगवद्गुणदर्पणे—'व्यायामस्य गुर्च्यां तु खेदाभावो बलं गुणः।' (ख) यहाँ श्रीरामजीमें एक स्थानपर 'बल' दिखाया, वही गुण नाममें अनन्त स्थलोंमें दिखाया। (ग) 'भव-भय-भंजन' यह नामका प्रताप है, नामके प्रतापसे भवभयभंजन सदा होता ही रहता है। उसका कारण यह है कि शौर्य-वीर्य-बल-तेज-उदारतादि गुणोंकी क्रिया जो रूपसे प्रकट हुई, वही नामके साथ लोकोंमें फैल गयी। वही यश वा कीर्त्ति है। कीर्त्तिको सुनकर जो शत्रुके हृदयमें ताप होता है और संसार स्वाभाविक ही डरने लगता है, उसीको 'प्रताप' कहते हैं। यथा—'जाकी कीरित सुयश सुनि होत शत्रु उर ताप। जग डरात सब आपही किहये ताहि प्रताप॥' रूपके गुण नामके संगमें 'प्रताप' कहलाते हैं।

श्रीचक्रजी—नामके द्वारा क्रमशः बुद्धिशोधन, दोष-नाश, दुःख-परिहार, दुराशा-क्षय कह आये। यह उसके प्रतापसे भवभयका नाश कहा। त्रिशूल, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप एवं मृत्यु, प्रलय, विनाश ये नाम-जापकको भयभीत नहीं करते। भव (संसार) में ऐसा कोई भय नहीं रह जाता जो उसे डरा सके। सम्पूर्ण जगत् उस दयामय, मंगलधाम, प्रभुकी क्रीड़ा है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक परिस्थिति उसी करुणासागरके सुकुमार करोंकी कृति है। माता हँसे या बड़ा-सा मुख फैलाये, बच्चेके लिये तो दोनों क्रीड़ाएँ उसे हँसानेका ही कारण हैं।

भव-भयको भव-चापसे तुलनामें लाकर गोस्वामीजीने यहाँ अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। भगवान् शंकर वही हैं, परन्तु भक्तोंके लिये वे शिव, कल्याण-धाम, कुन्द-इन्दु-दर गौर सुन्दर हैं और दुष्टोंके लिये, संसारत जीवोंके लिए प्रलयंकर, महारुद्र, महाकाल हैं। इसी प्रकार संसार भी वही है, किन्तु साधारण प्राणियोंके लिये उसमें विनाश-ही-विनाश है, दु:ख-ही-दु:ख है। अत्यन्त भयप्रद है संसार, परन्तु नाम-जापकके लिये तो भवका भय नष्ट हो जाता है। भव-भयप्रद नहीं रहता। यह तो उसके करुणामय प्रभुकी परम मंजुल क्रीड़ा है और है भी उसीको प्रसन्न करनेके लिये। ज्यों-का-त्यों रहता हुआ भी यह संसार उसके लिये आनन्ददायी, पवित्र, आह्लादमय हो जाता है।

नोट—२ '*प्रताप*' का भाव यह है कि नामका आभासमात्र आवागमनको छुड़ा देता है। जैसे यवनने

'हराम' शब्द कहा परन्तु उसमें 'राम' शब्द होनेसे वह तर गया, अजामिलने अपने पुत्र 'नारायण' को पुकारा, न कि भगवान्को, इत्यादि नामके प्रमाण हैं। (देखिये क० उ० ७६)

नोट—३ यहाँ मूलमें धनुष-भंगके पश्चात् दण्डकारण्यकी कथाका रूपक गोस्वामीजीने दिया है। अयोध्याकाण्ड समग्र छोड़ दिया, उसमेंसे कोई प्रसंग न लिया। इसका कारण पं० रामकुमारजी यह लिखते हैं कि 'मुनियोंकी रीति है कि प्राय: यह काण्ड छोड़ देते हैं। अथवा, इस काण्डको श्रीभरतजीका चिरत्र समझकर छोड़ा। अथवा, इस काण्डमें कोई दृष्टान्त न मिला इससे छोड़ा। जैसा कि रावण-मारीच-संवाद और रावण-हनुमान्-संवाद इत्यादिमें मारीच और श्रीहनुमान्जी आदिने किया है। यथा—'जेहि ताड़का सुबाहु हित खंडेउ हर कोदंड। खरदूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बिरबंड।'(३।२५), 'धरइ जो बिबिध देह सुरत्राता। तुम्ह से सठन्ह सिखावन दाता॥ हर कोदंड किन जेहिं भंजा। तेहि समेत नृपदल-मद गंजा॥ खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बधे सकल अतुलित बलसाली॥'(५।२१) मन्दोदरीजीने भी बालकाण्डके पश्चात् अरण्यकाण्डकी कथा कही है, यथा—'पित रघुपितिहि नृपित जिन मानहु। अगजगनाथ अतुल बल जानहु॥', 'बान प्रताप जान मारीचा। "भंजि धनुष जानकी बिबाही। तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ सुरपितसुत जानै बल थोरा। राखा जिअत आँखि गिह फोरा॥ सूपनखा कै गित तुम्ह देखी। " (६।३६) इत्यादि।

पं० शिवलाल पाठकजी इसका कारण यह कहते हैं कि—'इन कथाओंका रूपक नाममें नहीं है। अतएव इन प्रसंगोंको छोड़कर दण्डकारण्यके पिवत्र होनेकी कथा कही; क्योंकि नाम भक्तोंकी रसनापर स्थित हो भय नाश करता है और मनको पिवत्र करता है।' (मानस मयंक) अथवा, पद्मपुराण श्रीरामाश्वमेध प्रसंगमें कहा है 'षट्काण्डानि सुरम्याणि यत्र रामायणेऽनघ। बालमारण्यकं चान्यत्किष्किन्धा सुन्दरं तथा। युद्धमुत्तरमन्यच्च षडेतानि महामते।' (पाताल ६६। १६४) अर्थात् वाल्मीकीयरामायणमें अत्यन्त सुन्दर छः काण्ड हैं—बाल, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध और उत्तर। इससे यह भाव निकलता है कि अयोध्याकाण्ड करुणरसपूर्ण होनेसे 'सुरम्य' न मानकर उसका उल्लेख नहीं किया गया। (पं० रा० कु०)

बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि बालकाण्डका विवाहादि शेष चरित धनुभँगके अन्तर्गत है, यथा—'टूटतहीं धनु भयो बिबाहू।'और समस्त अयोध्याकाण्ड और आधा अरण्यकाण्ड 'दण्डकवनपावनतान्तर्गत' है। अथवा, यहाँ काण्डक्रम नहीं है, नामका अधिक प्रताप वर्णन ही अभीष्ट है। अयोध्याकाण्ड माधुर्यचरितसे परिपूर्ण है, इसमें ऐश्वर्य नहीं है और यहाँ प्रसंग प्रतापका है; अत: जहाँ-जहाँ प्रतापके प्रसंग हैं, वहाँ- से लिये गये।

### दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन। जन मन अमित नाम किय पावन॥ ७॥

अर्थ—प्रभु (श्रीरामजी) ने दण्डकवनको सुहावना (हरा-भरा) कर दिया। और, नामने अमित (अनन्त) प्राणियोंके मनको पवित्र कर दिया। ७।

नोट—१ 'दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन' इति। 'सुहावन' अर्थात् (क) हरा-भरा जो देखनेमें अच्छा लगे। भाव यह कि निशाचरोंके वहाँ रहनेसे और फल-फूल न होनेसे वह भयावन था, सो शोभायमान हो गया। यथा—'जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भये मुनि बीती त्रासा॥ गिरि बन नदी ताल छिब छाए। दिन दिन प्रति अति होत सुहाए॥' (३। १४) (ख,) पुनीत, पवित्र; यथा—'दंडक बन पुनीत प्रभु करहू।' (३। १३), 'दंडक पृहमि पायँ परिस पुनीत भई उकठे बिटप लागे फूलन फरन।' (वि० २५७)

श्रीबैजनाथजी—दण्डकवनको सुहावना कर देना, यह निःस्वार्थ जीवोंका पालन करना 'दया' गुण है। यथा, भगवद्गुणदर्पणे—'दया दयावतां ज्ञेया स्वार्थस्तत्र न कारणम्।' पुनश्च 'प्रतिकूलानुकूलोदासीन-सर्वचेतनाचेतनवस्तुविषयस्वरूपसत्तोपलम्भनरूपदालनानुगुणव्यापारिवशेषो हि भगवतो दया' अर्थात् दयावानोंकी उस दयाको दया कहा जायगा जिसमें स्वार्थका लेश भी न हो। रूपमें जो यह दयालुता प्रकट हुई, उसी गुणको नामने लोकमें फैला दिया। उस दयाकी प्याससे अनेक लोग दयालु प्रभुका नाम-स्मरण करने लगे और पवित्र हो गये। इसीसे अमित जनोंके मनका नामद्वारा पावन होना कहा।

नोट-- २ दण्डकवन एक है और जनमनरूपी वन 'अमित' यह विशेषता है।

नोट—३ श्रीजानकीशरणजीका मत है कि जैसे इक्ष्वाकुपुत्र दण्ड शुक्राचार्यजीके शापसे दण्डकवन हो गया, उसी प्रकार जन-इक्ष्वाकुका मन दण्ड है, वेदोंकी अवज्ञा करके कुत्सित मार्गमें उसने गमन किया है, इससे वेदरूपी शुक्राचार्यके शापसे दण्डके सदृश भ्रष्ट हो रहा है। ऐसे अनेकोंको नामने पवित्र किया। (मा०मा०) ['दण्ड' ही दण्डकवन हो गया इसका प्रमाण कोई नहीं लिखा कि किस आधारपर ऐसा कहा है। (मा० सं०)]

नोट—४ 'दंडक वन' इति। श्रीइक्ष्वाकुमहाराजका किनष्ठ पुत्र दण्ड था। इसका राज्य विन्ध्याचल और नीलिगिरिके बीचमें था। यहाँके सब वृक्ष झुलस गये थे, प्रजा नष्ट हो गयी और निश्चिर रहने लगे। इसके दो कारण कहे जाते हैं—(१) एक तो गोस्वामीजीने अरण्यकाण्डमें 'मुनि वर साप' कहा है, यथा—'उग्र साप मुनिवर कर हरहू।' कथा यह है कि एक समय बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। ऋषियोंको अन्न-जलकी बड़ी चिन्ता हुई। सब भयभीत होकर गौतमऋषिके आश्रमपर जाकर ठहरे। जब सुसमय हुआ तब उन्होंने अपने-अपने आश्रमोंको जाना चाहा, पर गौतम महर्षिने जाने न दिया, वरंच वहीं निवास करनेको कहा। तब उन सबोंने सम्मत करके एक मायाकी गऊ रचकर मुनिके खेतमें खड़ी कर दी। मुनिके आते ही बोले कि गऊ खेत चरे जाती है। इन्होंने जैसे ही हाँकनेको हाथ उठाया वह मायाकी गऊ गिरकर मर गयी, तब वे सब आपको गोहत्या लगा चलते हुए। मुनिने ध्यान करके देखा तो सब चिरत जान गये और यह शाप दिया कि तुम जहाँ जाना चाहते हो, वह देश नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। आपका आश्रम नर्मदा नदी अमरकण्टकके जिस कुण्डसे निकली है वहाँपर था। आपने अपने तपोबलसे यह कुण्ड निर्माण किया था। [इस कथाका मुल अभी हमको नहीं मिला है।]

(२) दूसरी कथा यह है—पूर्वकालके सत्ययुगमें वैवस्वत मनु हुए। वे अपने पुत्र इक्ष्वाकुको राज्यपर बिठाकर और उपदेश देकर, कि 'तुम दण्डके समुचित प्रयोगके लिये सदा सचेष्ट रहना। दण्डका अकारण प्रयोग न करना।', ब्रह्मलोकको पधारे। इक्ष्वाकुने बहुत-से पुत्र उत्पन्न किये। उनमेंसे जो सबसे कनिष्ठ (छोटा) था, वह गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ था। वह शूरवीर और विद्वान् था और प्रजाका आदर करनेके कारण सबके विशेष गौरवका पात्र हो गया था। इक्ष्वाकुमहाराजने उसका नाम 'दण्ड' रखा और विन्ध्याचलके दो शिखरोंके बीचमें उसके रहनेके लिये एक नगर दे दिया जिसका नाम मधुमत्त था। धर्मात्मा दण्डने बहुत वर्षींतक वहाँका अकण्टक राज्य किया। तदनन्तर एक समय जब चैत्रकी मनोरम छटा चारों ओर छहरा रही थी। राजा दण्ड भार्गव मृनिके रमणीय आश्रमके पास गया तो वहाँ एक परम सुन्दरी कन्याको देखकर वह कामपीड़ित हो गया। पूछनेसे ज्ञात हुआ कि वह भार्गववंशोद्भव श्रीशुक्राचार्यजीकी ज्येष्ठ कन्या 'अरजा' है। उसने कहा कि मेरे पिता आपके गुरु हैं, इस कारण धर्मके नाते मैं आपकी बहन हूँ। इसलिये आपको मुझसे ऐसी बातें न करनी चाहिये। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं, आपको शापसे भस्म कर सकते हैं। अत: आप उनके पास जायँ और धर्मानुकूल बर्तावके द्वारा उनसे मेरे लिये याचना करें। नहीं तो इसके विपरीत आचरण करनेसे आपपर महान् घोर दु:ख पड़ेगा। राजाने उसकी एक न मानी और उसपर बलात्कार किया। यह अत्यन्त कठोरतापूर्ण महाभयानक अपराध करके दण्ड तुरन्त अपने नगरको चला गया और अरजा दीन-भावसे रोती हुई पिताके पास आयी। श्रीशुक्राचार्यजी स्नान करके आश्रमपर जब आये तब अपनी कन्याकी दयनीय दशा देख उनको बडा रोष हुआ। ब्रह्मवादी, तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्यजीने शिष्योंको सुनाते हुए यह शाप दिया—'धर्मके विपरीत आचरण करनेवाले अदूरदर्शी दण्डके ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखाके समान भयंकर विपत्ति आ रही है, तुम सब लोग देखना। वह खोटी बुद्धिवाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहनसहित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य सौ योजन लम्बा-चौडा है। उस समूचे राज्यमें इन्द्र धूलकी बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्यमें रहनेवाले स्थावर, जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सबोंका उस धूलकी वर्षासे शीघ्र ही नाश हो जायगा। जहाँतक दण्डका राज्य है वहाँतकके उपवनों और आश्रमोंमें अकस्मात् सात राततक जलती हुई रेतकी वर्ष होती रहेगी।'—'ध्रक्ष्यते पांसुवर्षेण महता पाकशासनः।' (वाल्मी० ७। ८१। ८) यह कहकर शिष्योंको आज्ञा दी कि तुम आश्रममें रहनेवाले सब लोगोंको राज्यकी सीमासे बाहर ले जाओ। आज्ञा पाते ही सब आश्रमवासी तुरन्त वहाँसे हट गये। तदनन्तर शुक्राचार्यजी अरजासे बोले कि—यह चार कोसके विस्तारका सुन्दर शोभासम्पन्न सरोवर है। तू सात्त्विक जीवन व्यतीत करती हुई सौ वर्षतक यहीं रह। जो पशु-पक्षी तेरे साथ रहेंगे वे नष्ट न होंगे।—यह कहकर शुक्राचार्यजी दूसरे आश्रमको पधारे। उनके कथनानुसार एक सप्ताहके भीतर दण्डका सारा राज्य जलकर भस्मसात् हो गया। तबसे वह विशाल वन 'दण्डकारण्य' कहलाता है। यह कथा पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें महर्षि अगस्त्यजीने श्रीरामजीसे कही, जब वे शम्बूकका वध करके विप्र-बालकको जिलाकर उनके आश्रमपर गये थे। (अ० ३९) और, वाल्मीकीय ७ सर्ग ७९-८० और ८१ में भी है। इसके अनुसार चौपाईका भाव यह है कि प्रभुने एक दण्डकवनको, जो सौ योजन लम्बा था और दण्डके एक पापसे अपवित्र और भयावन हो गया था स्वयं जाकर हरा-भरा और पवित्र किया किन्तु श्रीनाममहाराजने तो असंख्यों जनोंके मनोंको, जिनके विस्तारका ठिकाना नहीं और जो असंख्यों जन्मोंके संस्कारवश महाभयावन और अपवित्र हैं, पावन कर दिया। 'पावन' में 'सुहावन' से विशेषता है। 'पावन' कहकर जनाया कि जनके मनके जन्म-जन्मान्तरके संचित अशुभ संस्कारोंका नाश करके उसको पवित्र कर देता है और दूसरोंको पवित्र करनेकी शक्ति भी दे देता है।

# निसिचर निकर दले रघुनंदन। नामु सकल किल कलुष निकंदन॥ ८॥ दोहा—सबरी गीध सुसेवकिन, सुगित दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, बेद बिदित गुनगाथ॥ २४॥

शब्दार्थ—**निकर**=समूह, दल, झुंड। **दले**=दलित किया, नाश किया। **कलुष**=पाप। **उधारे**=उद्धार वा भवपार किया।=सद्गति दी। **अमित**=असंख्य, अगणित। **निकंदन**=नाश करनेवाला।

अर्थ—श्रीरघुनाथजीने निशाचरोंके समूहको मारा और नाम तो कलिके समस्त पापोंको जड़से उखाड़ डालनेवाला (नाशक) है। ८। श्रीरघुनाथजीने तो शबरी, गृध्रराज (जटायु) ऐसे अच्छे-अच्छे सेवकोंको सद्गति दी; (पर) नामने अनेकों दुष्टोंका उद्धार किया, वेदोंमें उनके गुणोंकी कथा प्रसिद्ध है। २४।

नोट—१ नामका बड़प्पन एकमें 'निकर' और 'निसिचर' (पाप करनेवाले। अर्थात् कार्यको), 'दलें', 'सबरी गीध' (दो) और वह भी 'सुसेवक' और दूसरे में 'सकल' और 'किल कलुष' (पापहीको, कारणहीको), 'निकंदन', 'अमित' और 'खल' शब्दोंको देकर दिखाया गया। अर्थात् निशाचरोंमें कुछ-न-कुछ बच ही रहे और यहाँ 'पाप' रह ही न गया। 'दलें' शब्द जनाता है कि राक्षसकुलका सर्वविनाश नहीं किया। जो बचे उन्होंने विभीषणको राजा मान लिया। 'निकंदन' में निःशेषका भाव है। नाम निःशेष कर डालता है फिर कलुषित भावोंके आनेका अवकाश ही नहीं रह जाता। कलिके कलुष अर्थात् राक्षसी भावोंके कारणको। कारण ही न रह गया तो कार्य हो ही कैसे? शबरी और गृधराज उत्तम सेवक थे। उनको गित दी तो क्या? दुष्टोंको सद्गित देना वस्तुतः सद्गित देना है।

नोट—२ 'निसचर निकर दले रघुनंदन' इति। (क) दण्डकवनको सुहावन-पावन करने और श्री-शबरी एवं गृधराजके प्रसंगके बीचमें 'निसचर'''' कहनेसे यहाँ खर-दूषण-त्रिशिरा और उनकी अजय अमर चौदह हजार निशाचरोंकी सेना अभिप्रेत है। यह युद्ध पंचवटीपर हुआ, जहाँ श्रीरामजी दण्डकवनमें रहते थे। खर-दूषण रावणके भाई हैं, जो शूर्पणखाके साथ जनस्थानमें रावणकी ओरसे रहते थे। इनकी कथा अरण्यकाण्डमें आयी है। (ख) 'नाम सकल किल किलुष निकंदन' इति। काष्ठजिह्वा स्वामीजी इसका रूपक इस प्रकार लिखते हैं—'भाई पंचवटी के रन में बड़ो रंग समुझन में। चाह सूपनखा सदा सुहागिनि खेलि रही मन बन में। लषनदास ताके धिर काटे नाक कान एक छन में।' (भाई०) 'खर है क्रोध, लोभ है दूषन, काम बसै त्रिसिरन में। कामैक्रोध लोभ मिलि दरसै तीनों एकै तन में॥' (भाई०) अर्थात् चाह (तृष्णा, शूर्पणखा है, क्रोध खर राक्षस है, लोभ दूषण राक्षस है और काम त्रिशिरा राक्षस है। ये सब इसी शरीरमें देख पड़ते हैं।

श्रीबैजनाथजी—निशाचर-समूहका नाश क्षणभरमें कर डालना 'शौर्य गुण' है। यथा भगवद्गणदर्पणे— 'सर्वस्माद्भीतिराहित्यं युद्धोत्साहश्च कीर्तये। शूरैः शौर्यमिदं चोक्तं राज्ञां स्वर्ग्ययशस्करम्।.....राम वद्ध्यो न शक्यः स्यात् रिक्षतुं सुरसत्तमैः। ब्रह्मा रुद्रेन्द्रसंज्ञेश्च त्रैलोक्यप्रभुभिस्त्रिभिः।' अर्थात् नर, नाग, सुर, असुर आदि तीनों लोकोंके वीर एकत्र होकर युद्धके लिये आवें तो भी किंचित् भय न करें, बड़े उत्साहसे युद्ध करें और क्षणभरमें सबका नाश कर दें, यही 'शौर्य' गुण है। जिसको वे मारना चाहें उसे ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र आदि त्रैलोक्यके वीर नहीं बचा सकते। यथा— 'जौ रन हमहिं प्रचारै कोऊ। लरिहं सुखेन कालु किन होऊ॥'(१।२८४), 'सकल सुरासुर जुरिहं जुझारा। रामिह समर न जीतिनहारा॥'(२।१८९), 'रिपु बलवंत देखि निहं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं॥'(३।१९), 'किर उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान।' (३।२०), 'खरदूषन सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा॥'(३।२२) खरदूषणादिके प्रसंगमें शौर्यगुणके सब अंग स्पष्ट हैं। प्रभुने यह शौर्यगुण एक स्थलमें जो प्रकट किया, वही प्रताप नामके साथ लोकोंमें फैला, जिससे पापरूपी खलोंसे भयातुर हो प्रतापी प्रभुका नाम लोग जपने लगे। जिससे अगणित लोगोंके सब प्रकारके पाप जड़मूलसे नाशको प्राप्त हो गये।

नोट—३'सबरी गीध सुसेवकिन सुगित दीन्हि' इति। (क) श्रीशबरीजी श्रीमतंग-ऋषिकी शिष्या थीं, उनके प्रेमका क्या कहना? श्रीरामजी स्वयं उसे दृढ़ भक्तिका प्रमाणपत्र दे रहे हैं, यथा—'सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें।' (३। ३६। ७) गीतावली और भक्तमालमें उनकी प्रेम-कहानी खुब वर्णन की गयी है और उनके बेरोंकी प्रशंसा तो प्रभुने श्रीअवध-मिथिलामें भी की थी, यथा—'घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भइ जब जहँ पहुनाई। तब तहँ किह सबरी के फलिन की रुचि माध्री न पाई॥' (वि॰ १६४) वाल्मीकिजीने श्रीशबरीजीके लिये 'महात्मा' विशेषण दिया है। अरण्यकाण्डमें इसकी कथा विस्तारसे दी गयी है। (३। ३४—३६) में देखिये। इसीसे इनको 'सुसेवक' कहा। (ख) 'गीध' इति। यहाँ प्रसंगसे गृधराज श्रीजटायु ही अभिप्रेत हैं। ये दशरथजीके सखा थे; ऐसा उन्होंने (वाल्मीकीयमें) श्रीरामजीसे कहा है। इसीसे श्रीरामजी उनको पिता-समान मानते थे। ये ऐसे परिहतनिरत थे कि इन्होंने श्रीसीताजीकी रक्षामें अपने प्राण ही दे दिये। अरण्यकाण्डमें दोहा २९ से ३२ तक इनकी कथा है। विशेष विस्तारसे वहाँ लिखा गया है। गीतावलीमें इनकी सुन्दर कथा है और इनकी मनोहर मृत्युकी प्रशंसा गोस्वामीजीने दोहावलीमें दोहा २२२ से २२७ तक छ: दोहोंमें की है। पक्षी और आमिषभोगी होते हुए भी इन्होंने सेवासे कैसी सुन्दर गति पायी! इसीसे 'सुसेवक' कहा। (ग) 'सुगति'=शुभगति; प्रभुका निजधाम। शबरीकी गति, यथा—'ताज जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहँ निहं फिरे।' (३। ३६) इसीको श्रीरामजीने कहा है कि—'जोगिवृंद दुरलभ गति जोई। तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई॥'(३। ३६) जटायुजीकी गति, यथा—'तन् तजि तात जाहु मम धामा।'(३।३१), 'गीध देह तजि धरि हरि रूपा.....अस्तुति करत नयन भरि बारी।"" अबिरल भगति माँगि बर गीध गयउ हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम॥'(३।३२), ''''''गीध अधम खग आमिषभोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी॥'(३।३३), 'मुए मुकुत जीवत मुकुत मुकुत मुकुत हूँ **बीच। तुलसी सबही तें अधिक गीधराज की मीच॥**' (दोहावली २२५)

नोट—४ 'नाम उधारे अमित खल' इति। भाव कि सुसेवकको गति दी तो यह कोई विशेष बात नहीं हुई। नामने सत्-असत्की कौन कहे सेवकतककी सीमा नहीं रखी। सेवक न सही तो सज्जन तो हो, पर वह भी नहीं। नामने 'खलों' का उद्धार किया।

नोट—५ 'बेद बिदित गुनगाथ' इति। गोस्वामीजीने अबतक तो शास्त्र-पुराणकी बात भी नहीं की और इस सम्बन्धमें एकदम 'वेद' को प्रमाण दे दिया। बात यह है कि पुराणादिमें जितने उदाहरण अधम

उद्धारणके हैं उनमें या तो क्रमोद्धार है या पूर्व-जन्म सुन्दर बताया गया है। खलोंके सुधारके सम्बन्धमें अबतक साधनका एक क्रम चला आ रहा था। 'नाम कोटि खलकुमित सुधारी' से क्रम-साधन चला। कुमित शुद्ध होनेपर यह 'दास' हुआ। 'सिहत दोष दुख दास दुरासा।....' फिर जन हुआ—'जनमन अमित नाम किय पावन।' दास (सेवक) नामाभ्यासीके स्थितिमें दो स्तर रहे। दोष, दुख एवं दुराशाका नाश और उसके अनन्तर 'भव-भय-भंजन।' इसके पश्चात् वह 'जन' हुआ। नामके अभ्यासमें अनुराग हो गया। यहाँ भी दो स्तर हुए मनकी पावनता और किल-कलुषका नाश। इस प्रकार यह क्रम पूर्ण हुआ।

अब गोस्वामीजी कह रहे हैं कि नामके लिये आवश्यक नहीं कि वह उपर्युक्त क्रमसे 'खल' को 'कुमितसुधार' करता हुआ ही पूर्णता प्रदान करे। इसमें तो श्रुति प्रमाण है कि नामने दुष्टों—खलोंका उद्धार किया है, जो पूर्वजन्ममें भी दुष्ट थे और उद्धारके समय भी दुष्ट थे। साधु बनाकर नहीं उद्धार किया। किन्तु दुष्ट रहते ही उद्धार किया। इस सम्बन्धमें श्रुति है—'यश्चाण्डालोऽपि रामेति वाचं ब्रवीत् तेन सह संवदेत् तेन सह संवसेत् तेन सह सम्भुंजीयात्।' (अथर्ववेद) जो चाण्डाल भी 'राम' यह नाम ले उसके साथ बोले, रहे, भोजन करे। 'राम' कहते ही वह पंक्तिपावन हो जाता है। यहाँ श्रुतिके प्रमाणकी आवश्यकता थी, क्योंकि शास्त्रोंमें सदाचार, साधनादिका जो महत्त्व है, उससे यह नाम–माहात्म्य असंगत–सा लग सकता है। ऐसी दशामें इसे सत्य सिद्ध करनेके लिये एकमात्र श्रुतिप्रमाणकी ही आवश्यकता थी। (श्रीचक्रजी)

नोट—६ श्रीशबरीजी और श्रीगृधराजको गित देकर श्रीरामजीने अपना 'अनुकम्पा गुण' प्रकट किया। यथा भगवद्गुणदर्पणे—'रिक्षताश्रितभक्तानामनुरागसुखेच्छया। भूयोऽभीष्टप्रदानाय यश्च ताननुधावित॥ अनुकम्पा गुणो होषा प्रपनप्रियगोचरः॥' अर्थात् जो पूर्वसे रिक्षत-आश्रित अनुरागी भक्त हैं, उनके सुखके लिये भगवान् उनके पीछे धावते हैं, यह 'अनुकम्पा' गुण है, जिसका भक्त अनुभव करते हैं। प्रभुने इन दोनों प्रेमी भक्तोंकी सब अभिलाषा पूर्ण की। शबरीजीको माता-समान और जटायुजीको पितासे भी अधिक माना। दोनोंको दर्शन देकर मुनिदुर्लभ गित दी। यह 'अनुकम्पा गुण' जो प्रभुने यहाँ प्रकट किया वही नामद्वारा लोकोंमें विस्तृत हुआ और असंख्यों खलोंको वही सद्गित नामद्वारा प्राप्त हुई। (श्रीबैजनाथजी)।

द्विवेदीजी—'जहाँ रामकी गित ही नहीं उस किलकालमें भी नाम ही अपना प्रताप दिखा रहा है। सुसेवकको गित दी, अर्थात् परीक्षा करके देख लिया कि मेरे सच्चे सेवक हैं, तब गित दी।

नोट—७ किव लोगोंकी रीति है कि जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं उसके लिये बड़े-बड़े विशेषण लिखते हैं और जिसको छोटा बनाना चाहते हैं उसके लिये छोटे-छोटे विशेषण देते हैं। इसीलिये ग्रन्थकारने 'राम' के विशेषणमें 'एक' का और 'नाम' के विशेषणमें 'कोटि', 'अमित' इत्यादिका प्रयोग किया है।'

टिप्पणी—१ इस दोहेका जोड़ ऊपर 'नाम कोटि खल कुमित सुधारी' से मिलाया है। नामने खलोंकी बुद्धि सुधारी। जब बुद्धि सुधरती है तभी उद्धार होता है, सो यहाँ उनका उद्धार कहा। श्रीरामचरित्रका जो क्रम है वैसा ही श्रीनामचरित्रका है—

श्रीराम-चरित्र १-श्रीकौसल्याजीसे श्रीरामचन्द्रजीकी आविर्भावना। २-श्रीरामचन्द्रजीने ताड़का-सुबाहु आदिका वध किया इत्यादि। श्रीनाम-चरित्र भक्तकी जिह्वासे नामका आविर्भाव। नाम दोष-दु:ख-सहित दुराशाका नाश करके तब भवका नाश करते हैं। दुराशाके रहते भवका नाश नहीं होता। इत्यादि।

नोट—८ यहाँ श्रीशबरीजीको प्रथम कहा और श्रीजटायुजीको पीछे, यद्यपि लीलाक्रममें पहले जटायुजीको गित दी गयी तब श्रीशबरीजीको। इसका एक कारण तो पूर्व लिखा ही जा चुका। पंजाबीजी और पं॰ रामकुमारजीका मत है कि यह व्यतिक्रम छन्दहेतु किया गया। 'पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्।' अर्थ करते समय आगे–पीछे ठीक करके अर्थ करना चाहिये। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि श्रीरामजी

शबरीजीमें माता-भाव और जटायुजीमें पिता-भाव मानते थे। यथा—'खग सबरी पितु मातु ज्यों माने किप को किए मीत।' (विनय॰ १९१) माताका गौरव पितासे अधिक है, यह पूर्व १८ (१०) में भी दिखाया गया है। अत: शबरीको प्रथम कहा।

#### राम सुकंठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ॥१॥ नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर बिरिद बिराजे॥२॥

शब्दार्थ—**नेवाजे** (फारसी शब्द है)=कृपा की। **बिरिद**=बाना, पदवी, यश। **बिराजे**=विराजमान हैं, प्रसिद्ध हैं, चमचमा रहे हैं।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसुग्रीव और श्रीविभीषणजी दोनोंको शरणमें रखा (यह) सब कोई (सभी) जानते हैं॥१॥ पर राम-नामने अनेक गरीबोंपर कृपा की, (यह नामका) श्रेष्ठ यश लोक और वेद दोनोंमें विशेषरूपसे सुशोभित हो रहा है ॥२॥

नोट—१ यहाँ नामकी विशेषता एकमें 'सुकंठ बिभीषन', 'दोऊ', 'जान सब कोऊ' और दूसरेमें 'गरीब', 'अनेक', 'लोक बेद॰' शब्दोंको देकर दिखायी है। 'जान सब कोऊ' में व्यंग यह है कि अपने स्वार्थके निमित्त उनको शरण दिया। एकने वानरी सेनासे और दूसरेने रावणका भेद देकर सहायता की, यह सब जानते हैं पर गज, अजामिल, गणिका, ध्रुव, प्रह्लाद आदिका उद्धार नामहीसे हुआ कि जो उसका कुछ भी बदला नहीं दे सकते थे। सुग्रीव, विभीषण दोनों राजा (बड़े आदमी) हैं, अतएव उन्हें सभी पूछना चाहेंगे और यहाँ 'गरीब' जिनको और कोई न पूछे वे तारे गये।

नोट—२ 'बर बिरिद बिराजे' इति। अर्थात् वेदोंने नामकी महिमा इन्हींके कारण गायी है। वेद कहते हैं कि नाम गरीबनिवाज हैं और लोकमें प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि नामजापक सुखी हैं। 'बर' कहकर जनाया कि महिमा श्रेष्ठ है। (पं॰ रामकुमारजी)

श्रीबैजनाथजी—(क) सुग्रीव और विभीषण दोनों अपने-अपने भाइयोंसे अपमानित होनेसे दीन होकर शरणमें आये थे, यथा—'हिर लीन्हेसि सर्बसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला। सकल भुवन मैं फिरेडँ भुआला॥इहाँ सापबस आवत नाहीं। तदिप सभीत रहुँ मन माहीं॥'(४।६), 'बालित्रास ब्याकुल दिन राती। तनु बहु बन चिंता जर छाती॥ सोइ सुग्रीव कीन्ह किपराऊ॥'(४।१२) श्रीहनुमान्जीने 'श्रीरामजीसे सुग्रीवको दीन जानकर शरणमें लेनेको कहा है, यथा—'नाथ सैल पर किपपित रहुई। दीन जानि तेहि अभय करीजे।'(४।४) विभीषण भी दीन थे, यथा—'दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा।'(५।४५)। 'जौ सभीत आवा सरनाई। रिखहों ताहि प्रान की नाई॥'(५।४४), 'रावनक्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड। जरत बिभीषन राखेड दीन्हेड राजु अखंड॥'(५।४९), 'रघुबंस बिभूषन दूषनहा। कृत भूप बिभीषन दीन रहा॥'(६।११०) (ख) ऐसे दीन सुग्रीव और विभीषणजीको राजा बनाया, नित्य पार्षद बना लिया और प्रात:स्मरणीय कर दिया। यह 'करुणा' गुण है, यथा भगवद्गुणदर्पणे—'आश्रितार्त्यंग्निना हेम्नो रिक्षतुर्हृदये द्रवः। अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपातादिकृद द्रवत्॥ कथं कुर्यां कदा कुर्यामाश्रितार्तिनिवारणम्। इति या दु:खदु:खित्वमार्त्तानं रक्षणे त्वरा॥ परदु:खानुसंधानाद्विह्वली भवनं विभोः। कारुण्यात्मगुणस्त्वेष आर्तानां भीतिवारकः॥' अर्थात् जैसे अग्निसे सोना गलता है वैसे ही आश्रितोंके दु:खसे रक्षक भगवान् द्रवित होते हैं। अत्यन्त मृदुचित्त होनेसे नेत्रोंसे भक्तोंका दु:ख देख अश्रुपात होने लगता है; और आश्रितके दु:ख निवारणर्थ क्या करूँ और कब कर डालूँ—इस विचारसे दु:खित आश्रितोंके रक्षणकी जो त्वरा है तथा परदु:खके चिन्तनसे विह्वल हो जाना यह सब भगवानुका 'कारुण्य गृण' है जो भक्तोंके भयको निवारण करता है।

नोट—३ श्रीसुग्रीव और श्रीविभीषणजी दोनों अत्यन्त दीन (आर्त) थे। सुग्रीवने अपना दु:ख स्वयं श्रीरामजीसे कहा ही है और विभीषणजीने श्रीहनुमान्जीसे कहा है, यथा—'सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। जिमि दसनिन्ह महँ जीभ बिचारी॥ तात कबहुँ मोहिं जानि अनाथा। किरहिं कृपा भानुकुलनाथा॥'(५।७) फिर रावणने उन्हें लात मारकर निकाल दिया, जिस अपमानसे उनको बड़ी ग्लानि हुई; जिससे वे शरणमें आये—'तुलसी हुमुिक हिय हन्यो लात, भले तात चल्यो सुरतरु तािक तिज घोर घामै।' 'गरत गलािन जािन सनमािन सिख देित……','जात गलािन्ह गर्च्यो' 'कृपािसंधु सनमािन जािन जन दीन लियो अपनाइ कै।' (गीतावली ५।२५—२८) सुग्रीवका दु:ख सुनकर प्रभुको इतना दु:ख हुआ कि तुरंत बािलवधकी प्रतिज्ञा कर दी, यथा—'सुिन सेवक दुख दीनदयाला। फरिक उठीं द्वौ भुजा बिसाला। सुनु सुग्रीव मारिहौं बािलिह एकिह बान।' (४।६) विभीषणको तुरन्त तिलक करके उसकी ग्लािन दूर की।

'गरीब' का अर्थ—'सुग्रीव-विभीषणके प्रसंगसे दीन, आर्त, दुःखसे व्याकुल, जिसका कोई रक्षक नहीं' है। प्रभुका 'करुणा' गुण नामद्वारा अनन्त हुआ, उसने अनेकों ऐसे दीन आर्त्तजनोंका दुःख नाशकर उनको सुखी किया।

नोट—४ सुग्रीव और विभीषण दोनों सर्वथा अनुपयोगी शरणागत न थे। फिर विभीषणजीने तो शरण आनेसे पूर्व ही हनुमान्जीको पता बताकर उनकी सहायता की थी और रावणकी सभामें भी 'नीति बिरोध न मारिय दूता' कहकर उनकी रक्षा की थी। अतएव इनको शरणमें लेना औदार्यका आदर्श नहीं कहा जा सकता। नामने गरीबोंका उद्धार किया। गरीब अर्थात् सम्पत्ति, बुद्धि, वर्ण, तप, जप, धर्म, प्रेम या साधन, इस प्रकारका कोई धन जिनके पास न था; जो किसी उपयोगमें नहीं आ सकते थे। 'लोक बेद बर बिरिद बिराजे' का भाव कि यह बात प्रख्यात एवं निर्विवाद है, अत: इसके लिये उदाहरणकी आवश्यकता नहीं।

यहाँ नामका व्यापक महत्त्व प्रतिपादित किया गया। पूर्व जो कह आये कि नामने अमित खलोंका उद्धार किया उसीको स्पष्ट करते हैं कि उनके उद्धारमें केवल एक बात है। जहाँ दैन्यका अनुभव हुआ, हृदयमेंसे जहाँ अपना गर्व गया, बस एक बार नाम लेते ही कल्याण हो जाता है। जबतक शरीर, बुद्धि, धन, उच्च वर्ण, तप, त्याग, धर्माचरण, यज्ञ, ज्ञान प्रभृति साधनोंका भरोसा है, बस तभीतक मायाका आवरण भी है। जो अपनेको सम्पूर्ण असहाय दीन समझकर नाम लेता है, नाम उसका उद्धार कर देता है। फिर वहाँ खल या सत्पुरुषका भेद नहीं रह जाता है। (श्रीचक्रजी)

# राम भालु कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥ ३॥ नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन माहीं॥ ४॥

शब्दार्थ—कटकु=सेना। बटोरा=इकट्ठा किया। श्रमु=परिश्रम। माहीं=में।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने (तो) रीछ और बन्दरोंकी सेना इकट्ठी की, पुल (बाँधने) के लिये कुछ थोड़ा परिश्रम नहीं उठाया, अर्थात् बहुत परिश्रम करना पड़ा॥३॥ (पर) नाम लेते ही भवसागर सूख ही जाते हैं। सज्जनो! मनमें सोच-विचार लीजिये (कि कौन बड़ा है)॥४॥

नोट—१ यहाँ नाममें यह विशेषता दिखायी कि वहाँ तो 'भालु किपकी सेना' और 'स्वयं श्रीरामचन्द्रजी' और यहाँ केवल 'नाम', वहाँ 'बटोरनेमें समय और पिरश्रम' यहाँ नाम 'लेते ही'; वहाँ 'पृथ्वीके एक लघु प्रदेशपर रहनेवाला समुद्र' यहाँ 'भवसिंधु' जो सृष्टिमात्रभरमें है, वहाँ पुल बाँधनेके लिये पिरश्रम, उपवास इत्यादि और फिर भी समुद्र ज्यों-का-त्यों बना ही रहा क्योंकि वह सेतु पीछे टूट भी गया और यहाँ भवसिन्धु सूख ही गये—स्मरणमात्रसे; वहाँ एक समुद्र यहाँ सब। वहाँ प्रयास, यहाँ सेतु बनानेका प्रयास नहीं।

नोट—२ 'बटोरा' शब्द यहाँ कैसा उत्तम पड़ा है! इधर-उधर बिथरी फैली, बिखरी हुई वस्तुओंको समेटकर एकत्र करनेको 'बटोरना' कहते हैं और यहाँ किप-दल चारों दिशाओंमें जहाँ-जहाँ था, वहाँ-वहाँसे दूतोंद्वारा एकत्र किया गया था। बटोरनेमें समय लगता है, वैसे ही किप-दलके इकट्ठा करनेमें भी समय लगा।

नोट—३ 'श्रम कीन्ह न थोरा'; यथा—'बिनय न मानत जलिंध जड़ गये तीनि दिन बीति।' (५। ५७) श्रीरामचन्द्रजीको सिन्धुतटपर 'माँगत पंथ' में तीन उपवास हुए यह बात किवत्तरामायणमें स्पष्ट कही गयी है, यथा—'तीसरे उपास बनबास सिंधु-पास सो समाज महाराजजूको एक दिन दान भो।' (सु॰ ३२) किप-भालु-दलका पिरश्रम तो सब जानते ही हैं कि हिमालयतकसे पर्वतोंको ला-लाकर समुद्रमें पुल बाँधा। इतनेपर भी वह सेतु सेना पार उतारनेके लिये अपर्याप्त हो गया, कितने ही जलचरोंपर चढ़-चढ़कर गये, इत्यादि।

टिप्पणी—१ (क) भविसन्धुका कारण 'शुभाशुभ कर्म' है। सो रकारके उच्चारणसे कर्म भस्म हो जाते हैं। पुन:, भविसन्धुका कारण 'अविद्या' है। यह अविद्या अकारके उच्चारणसे नाश होती है। पुन: भविसन्धु तापसे भरा है, वह ताप मकारसे नाश हो जाता है। १९ (१) 'हेतु कृसानु भानु हिमकर को' में देखिये। (ख) 'सुखाहीं' का भाव यह कि फिर भविसन्धु नहीं होता। 'सुखाहीं' बहुवचन क्रिया देकर सूचित किया कि जैसे इस जगत्में मुख्य समुद्र सात हैं वैसे ही भविसन्धु भी सात हैं। बहुवचन देकर जनाया कि वे सब सूख जाते हैं। परमेश्वरके मिलनेमें सात विक्षेप वा आवरण हैं, वे ही सात समुद्र हैं। वे सात समुद्र ये हैं—'मानिसक, कायिक और वाचिक कर्म, अविद्या, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप।'

नोट—४ (क) पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि अविद्यात्मक कर्मका परिणाम देह है, उसे ही सागर भी कहा है, यथा—'कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर बिपुल अवगाह दुस्तर अपारं।' (वि० ५८) यह देह सप्त धातुओंसे निर्मित है, यथा—'सातैं सप्त धातुनिर्मित तनु करिय बिचार।' (वि० २०३), 'जायमानो ऋषिभींत: सप्तविध: कृतांजिल:।' (भा० ३। ३१) [भा० ३। ३१। ११ में यह श्लोक है। परन्तु पाठ 'नाथमान ऋषिभींत:' है। अर्थ यह है—'उस समय सात धातुओंसे युक्त शरीरमें अभिमान करनेवाला वह जीव अति भयभीत होकर याचना करता हुआ' (गीताप्रेस-संस्करण)] इस प्रकार भी सप्तसागर आ जाते हैं। देहाभिमानको सोखना भवसिन्धुका सोखना है।

(ख) सातकी संख्या इस प्रकार भी पूरी कर सकते हैं—पंचकोश (अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय), अहंकार और अविद्या। पुनः, यदि हम समुद्र चार मानें, क्योंिक ये हमारे दृष्टिगोचर होते हैं और कालिदासजीने चार समुद्र मानकर ही रघुवंशमें लिखा है—'पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम्॥' (२।३) तो भी बहुवचन ही रहता है और उस समय स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चारों शरीर ही चार भवसमुद्र हैं। नामके जपसे पंचकोशादि एवं स्थूल-सूक्ष्मादि शरीररूपी भवसिन्धुओंका सूखना यह है कि ये पुनर्जन्मादिके कारण नहीं रह जाते, केवल प्रारब्धक्षयतक आपाततः (ऊपर-ऊपर, देखनेमात्रके) लोक-व्यवहारोपयोगी भर्जित बीजवत् बने रहते हैं। अथवा सात या चारकी संख्या न लेकर भी बहुवचनकी सार्थकता इस प्रकार दिखायी जा सकती है कि 'भव' का अर्थ 'जन्म-मरण' होना है और जीवके न जाने कितने संचित कर्म हैं जिनको भोगनेके लिये न जाने कितने जन्म लेना पड़े। प्रत्येक बारका जन्म-मरण एक समुद्र है। अतः बहुवचन 'सुखाहीं' दिया। (ग) सू० मिश्र लिखते हैं कि 'सुखाहीं' से जनाया कि भवसागरका एकदम अभाव नहीं हो जाता, किन्तु उसका नामभर रह जाता है, उसका गुण कुछ नहीं रहता।

बैजनाथजी—'राम भालु किप्—' इसमें प्रभुका 'चातुर्यगुण' प्रकट हुआ कि सबकी बोली (भाषा) और सर्वकला विद्यामें प्रवीण हैं तभी तो देश-देशके रीछ-वानरोंकी भाषा समझते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और अगाध समुद्रमें जलके ऊपर चार सौ कोसतक पत्थरोंको तैराकर पुल बाँध दिया। ऐसा दुष्कर दु:साध्य कार्य केवल अपनी बुद्धिसे किया—यही चातुर्यगुण है। यथा भगवद्गुणदर्पणे—'केवलया स्वबुद्ध्यैव प्रयासार्थविद्—। दु:साध्यकर्मकारित्वं चातुर्यं चतुरा विदु:॥ साधकाश्चापि सिद्धानां चतुराणां च राघव:। कीशानां भाषया राम: कीशेष व्यपदेशिक:॥ ऋक्षराक्षसपक्षीष तेषां गीभिस्तथैव स:॥' यही गुण नामद्वारा

अनन्तरूप हो लोकोंमें प्रसिद्ध हुआ, ऐसे दु:साध्य कार्य सुन भवसिन्धुसे भयभीत पामर प्राणियोंको शरणमें आनेका उत्साह हुआ और वे नाम जपकर पार हो गये।

नोट—५ 'करहु बिचार सुजन मन माहीं।' इति। (क) भाव यह कि हम बढ़ाकर नहीं कह रहे हैं, आप स्वयं सुजान हैं, अतः आप बिना परिश्रम विचारकर स्वयं देख लीजिये कि नाम बड़ा है कि नहीं। (ख) पूर्व जो कहा है कि—'सुनि गुन भेद समुझिहिंह साधू।' उसीको यहाँ पुनः कहते हैं कि सज्जनो! मनमें विचार करो। अर्थात् इस प्रसंगमें जो विदग्ध शब्दोंमें वचन—चातुरी है उसे शब्दार्थ ही समझकर बोध न कर लो किन्तु इसके भीतर जो गुण–वर्णन है उसका कारण मनसे विचारो। तात्पर्य यह कि जो गुण रूपसे एक बार प्रकट हुआ वही नामद्वारा अनन्त हो गया, उनका स्मरणमात्र करनेसे अनेकोंका भला हो रहा है। जैसे किसी पण्डितने अपने तन्त्र—मन्त्र—विद्याद्वारा किसी चोरका नाम प्रसिद्ध कर उसे पकड़ा दिया तो पण्डितका नाम लोकमें प्रसिद्ध हो फैल गया। जहाँ चोरी हुई और उस पण्डितका नाम लोगोंने लिया तहाँ ही चोर डरकर वस्तु डाल देता है। रूपके ही गुणका प्रभाव नाममें है। (बैजनाथजी)

श्रीसुदर्शनसिंहजी—'करहु बिचार सुजन।' यहाँ सज्जनोंको विचार करनेको कहा जा रहा है। जो सज्जन नहीं हैं उनके हृदयमें तो भगवल्लीलारहस्य विचार करनेपर भी नहीं आ सकता, किन्तु सज्जन विचार करें तो जान सकते हैं। भाव यह है कि आप सज्जन हैं, परमार्थमें आपकी रुचि है, अत: आपको विचार करके यह देख लेना चाहिये कि नामके समान महामहिम और कोई साधन नहीं है। अत: खलोंकी रुचि तो नाममें भले ही न हो पर आपकी रुचि तो नाममें होनी ही चाहिये। सज्जनोंको तो एकमात्र नामका ही आश्रय लेना चाहिये।

राम सकुल<sup>१</sup>रन रावनु मारा । सीय सिंहत निज पुर पगु धारा ॥ ५ ॥ राजा राम अवध रजधानी। गावत<sup>१</sup> गुन सुर मुनि बर बानी ॥ ६ ॥ सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती ॥ ७ ॥ फिरत सनेह मगन सुख अपनें। नाम प्रसाद सोच निहं सपनें॥ ८ ॥

शब्दार्थ—**सकुल**=कुल वा परिवारसहित। **रन**=लड़ाई। **पुर**=नगर। **पगु** (पग)=पैर। **धारा**=धरा। **पगु**-**धारा**=प्रवेश किया, गये, पधारे।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने रावणको परिवारसिंहत रणमें मारा। (तब) श्रीसीताजीसिंहत अपने नगरमें प्रवेश किया ॥५॥ श्रीराम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनिश्रेष्ठ श्रेष्ठ वाणीसे उनके गुण गाते हैं॥६॥ पर, सेवक नामका प्रेमसे स्मरणमात्र करते हुए बिना परिश्रम बड़े भारी बलवान् मोहदलको जीतकर प्रेममें मग्न स्वच्छन्द अपने सुखसे विचरते हैं। नामके प्रसाद (कृपा) से उनको स्वप्नमें भी शोच नहीं होता। ॥७-८॥

नोट—१ इन चौपाइयोंका स्पष्ट भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजीको अपनी सेनासिहत श्रीसीताजीके लिये रावणसे संग्राम करना पड़ा। रावणको जीतनेमें उनको बड़ा परिश्रम पड़ा, तब कहीं वे श्रीसीतासिहत अपने पुर गये और राज्यलक्ष्मीसे सुसम्पन्न हुए। इतने प्रकाण्ड प्रयासके बाद वे सुखी हुए और उनके सेवकने महामिहमामय राम-नामका सप्रेम स्मरण करके बिना परिश्रम ही मोहरूपी रावणको दलसिहत जीत लिया और स्वतन्त्र (विमुक्त) स्वराट् होकर स्वानन्दरूपी पुरको प्राप्त हुआ। 'सनेह मगन' अर्थात् नामके स्नेहमें मगन। 'सुख अपनें'=निजानन्द। 'मोह दल' को जीतनेसे निजानन्दकी प्राप्ति हुई, अर्थात् जीव सम्राट् हुआ।

१- सकल कुल—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। सकुल रन—१६६१, १७०४, को० रा०। २-गावत सुर मुनिवर बर—छ०, भा० दा०। गावत गुन सुर मुनि वर—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२।

नोट—२ (क) नामकी विशेषता दिखानेके लिये 'रावन' के साथ कोई विशेषण न दिया और 'मोहदल' के साथ 'प्रबल' विशेषण रखा। ऐसा करके यह भी जनाया कि रावणसे मोहदल अधिक बलवान् है। रावण तो बहुतोंसे हार चुका था, यथा—'बिलिहि जितन एक गयउ पताला। राखेउ बाँधि सिसुन्ह हयसाला॥' इत्यादि (लं० २४) और स्वयं मोहके वश था। (ख) यहाँ मोह रावण है और मोहकी सेना—'काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि।' (३। ४३) रावणका सारा परिवार मेघनाद, कुम्भकर्ण आदि हैं। यथा—'देव मोह दसमौलि तद्धात अहंकार पाकारिजित काम बिश्रामहारी। लोभ अतिकाय मतसर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी॥ देव द्वेष दुर्मुख दंभ खर अकंपन कपट दर्प मनुजाद मद सूलपानी। अमित बल परम दुर्जय निसाचर चमू सिहत षडवर्ग गो जातुधानी॥' (४-५। विनय ५८) (ग) वह रावण मोहरूपी रावणसे कम बली था। वह अपनेको, अपनी सेनाको और लंकाराज्यको बचानेके लिये गढ़से बाहर निकल-निकलकर स्वयं लड़ता था, पर मोहरावण तो अपने दलसमेत निरन्तर जीवके हृदयरूपी लंकामें निर्भय निवास करता है, वह भी, नामके सप्रेम स्मरण करनेसे सामने आनेकी ताब नहीं लाता, लड़ना तो कोसों दूर रहा। वह तो नामके स्मरणमात्रसे हृदयरूपी लंकाको छोड़कर भाग ही जाता है।

टिप्पणी—१ (क) 'गावत गुन सुर मुनि' इति। भाव यह कि जब संकट सहकर साधुओंको सुखी किया तब सुरमुनिने सुन्दर वाणीसे यश गाया। यहाँ सुरमुनिहीको कहा, क्योंकि सुर रावणके बन्दीखानेसे छूटे और मुनियोंका भय मिटा। सुरमुनिके यशगानका लक्ष्य उत्तरकाण्डमें है, यथा—'रिपु रन जीति सुजसु सुर गावत। सीता अनुज सिहत प्रभु आवत॥'(७। २) (ख) 'बर बानी' का भाव कि सुर और मुनि असत्य नहीं बोलते, इसीसे उनकी वाणी श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह कि जैसा चिरत्र हुआ है, यथार्थ वैसा ही गुण गाते हैं। अथवा श्रीरामचन्द्रजीके गुण श्रेष्ठ हैं, सुरमुनि इन गुणोंको गाते हैं इसीसे उनकी वाणीको श्रेष्ठ कहा। (ग)[इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि जबतक रावण जीवित रहा, तबतक श्रीरामजीके गुणोंको सुरमुनि नहीं गाने पाये, उसके मरनेके पीछे इनकी प्रतिष्ठा हुई। (मिश्रजी) जिस समय रणमें श्रीरामजीका दल विचलित होता था तथा नागपाश और शिक्त लगने इत्यादि अवसरोंपर सुरमुनि हाहाकार मचाते थे। वे न समझते थे कि यह नरनाट्य है। इसीसे जब प्रभु जीते तब परत्व जानकर उनके परत्वका गान करनेवाले हुए। (मा० त० वि०) 'बरबानी' स्वयं वेद है। इन्होंने भी रूप धारणकर परत्व वर्णन किया ही है। (मा० त० वि०)]

बैजनाथजी—(क) 'राम सकुल" धारा।' के अन्तर्गत बहुत-से गुण हैं। वरके प्रतापसे त्रैलोक्यविजयी तो रावण स्वयं था—और उसके परिवारमें कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि भी वर पाये हुए अजित महाबली थे—इससे इनसे युद्ध करनेमें स्थिरता, धैर्य, शौर्य, वीर्य (वीरता),तेज और बल आदि गुण प्रकट हुए और बाहुबलके कारण यश हुआ। दूसरे, लोकपालोंको निर्भय किया, पृथ्वीका भार उतारा और सन्तों-मुनियोंको अभय किया। यह कृपा, दया गुण है। तीसरे, विभीषणको अचल किया—इसमें अनुकम्पा उदारता गुण है। चौथे, श्रीजानकीजीसिहत श्रीअवधमें आना और विभवसिहत राज्यसिंहासनासीन होना—यह भाग्यशालीनता गुण है। ये गुण नामद्वारा अनन्त हो लोकमें प्रसिद्ध हुए। (ख) 'राजा रामः'' इति। इसमें पूर्व जितने गुण सूक्ष्मरीतिसे कहे गये वे सब तो हैं हो और उनके अन्तर्गत सौन्दर्य, लावण्य आदि अनेक और भी गुण हैं जिनका बोध केवल नामसे ही नहीं होता। रूप और चिरतके ध्यानकी भी आवश्यकता होती है।

नोट—३ 'सेवक सुमिरत नाम सप्रीती' इति। श्रीरामजीके सम्बन्धमें रावणादिका मारना कहा, मारना तमोगुणी क्रिया है। और यहाँ 'सुमिरत' पद दिया जो सात्त्विक क्रिया है। पुन: 'सप्रीती' पद देकर सूचित किया कि मोहदलके मारनेमें क्रोध नहीं करना पड़ता और रावण तथा उसके कुलके वधमें रोष करना पड़ा है, यथा—'हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा॥ सर निवारि रिपु के सिर काटे॥' (६। ९२), 'राम कृपा किर सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहँ पावा॥ भए

कुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपित त्रोन सायक कसमसे। कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे॥' (६।९०), 'भयउ रोषु रन रावनु मारा।'(१।४६) (भरद्वाजवाक्य), 'तब प्रभु कोपि तीब्र सर लीन्हा। धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा॥'(६।७०) (कुम्भकर्णवध-प्रसंग), 'निर्वानदायक क्रोध जाकर भगति अबसिह बस करी।'(३।१६)

श्रीबैजनाथजीका मत है कि—(क) यहाँ 'सेवक=सेवा (अर्थात् षोडशोपचार पूजा श्रीशालग्रामजी वा श्रीस्वरूप वा चित्रादिमें, अथवा मानसी परिचर्या) करनेवाले। सप्रीति प्रेमपूर्वक, अर्थात् इन्द्रियोंके विषय मनमें मिल जायँ, मन-चित्त-अहंकारकी वासना बुद्धिमें लीन हो जाय और बुद्धि शुद्ध अनुकूल होकर प्रभुके गुणोंका स्मरण करती हुई लाखों प्रकारकी अभिलाषाएँ करती रहे। यथा भगवद्गुणदर्पणे— 'अत्यन्तभोग्यताबुद्धिरानुकूल्यादिशालिनी। अपिरपूर्णरूपा या सा स्यात्प्रीतिरनुत्तमा॥' प्रीतिके आठ अंग ये हैं—प्रणय (मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो), आसिक्त, लगन, लाग, अनुराग (चित्त प्रेमरंगमें सदा रँगा रहे), प्रेम (रोमांच, गद्गद कण्ठ आदि चिह्नोंसे सदा शरीर पूर्ण रहे), नेह (मिलिन, बोलिन, हँसिनमें प्रसन्नता) और प्रीति (शोभासिहत व्यवहार)। भाव यह कि ऐसे जो सेवक हैं वे प्रेममें भरे हुए प्रभुके स्थिरता, शौर्य, वीर्य आदि उपर्युक्त गुणोंको स्मरण करते हुए, नाम जपते हुए प्रबल मोहदलको अनायास जीत लेते हैं। (ख) 'प्रबल' कहनेका भाव यह है कि विवेकादिके मानके ये नहीं हैं, इनके सामने विवेकादि भाग जाते हैं, यथा—'भागेउ विवेक सहाय सहित स्थान ।' (१। ८४), ''मुनि विज्ञानधाम मन करिहं निमिष महँ छोभ।' (३। ३८)

नोट—४ 'सेवक सुमिरत नाम सप्रीती।''''' यह उपसंहार है। 'नामु सप्रेम जपत अनयासा।' (२४। २) इसका उपक्रम है। 'फिरत सनेह मगन सुख अपने'''' उपसंहार है और 'भगत होहिं मुद मंगल बासा।' (२४।२) उपक्रम है। सगुण राम और श्रीरामनामकी तुलनाके इस अन्तिम प्रसंगमें नाम-साधनके उच्च एवं आदर्श स्वरूपका वर्णन करके उसका परम फल दिखलाते हैं। जिस उच्च साधन (नाम सप्रेम मंगल बासा) से यह प्रसंग प्रारम्भ हुआ था, उसी स्थितिमें उसका पर्यवसान भी किया गया। वहाँ 'सप्रेम' और 'भगत' यहाँ 'सप्रीती' और 'सेवक', वहाँ 'मुद मंगल बासा' और यहाँ 'फिरत सनेह मगन सुख अपने।' पर्यवसानके समय यह स्पष्ट कर दिया गया कि 'सप्रेम जप' करनेवालेका मोह एवं समस्त मोह-परिवार नष्ट होता है और वह 'अपने सुख' आत्मानन्दमें मग्न होकर विचरण करता है। उसका मुद मंगल बाह्य उपकरण या निमित्तकी अपेक्षा नहीं करता (श्रीसुदर्शनसिंहजी)

नोट—५ 'फिरत सनेह मगन सुख अपने' इति। (क) बैजनाथजी लिखते हैं कि—स्मरण करते-करते नामके प्रतापसे प्रभुके चरणकमलोंमें प्रीति हुई, जिससे मन 'स्नेह' रंगमें रँग गया, लोक-वासना छूट गयी, मन शुद्ध होकर श्रीरामस्नेहसे अपने सुखमें मग्न हो गया अर्थात् स्वतन्त्र हो गया; इसीसे निर्भय विचरते हैं। (ख) श्रीरामजीके सेवक वानर, रीछ, राक्षस विभीषणादि ब्रह्मानन्दमें मग्न हो गये थे, प्रभु-पदमें प्रीति ऐसी थी कि उनको छ: मास बीतते जान ही न पड़ा। यथा—'नित नइ प्रीति रामपदपंकज। ब्रह्मानंद मगन किप सब कें प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति॥'' (७।१५), 'बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं।'—यह जो श्रीरामरूपमें गुण दिखाया वही गुण नाममें अनन्त सेवकोंद्वारा दिखाते हैं।

नोट—६ 'नाम प्रताप सोच निहं सपने' इति। (क) 'नाम प्रताप' का भाव कि रीछ, वानर आदि रूपके प्रतापसे निर्भय थे। यथा—'अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम॥' (७। १६), 'निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहू। सुमिरेहु मोहिं डरपहु जिन काहू॥' (६। ११७) और नामके प्रतापसे सभी नाम-जापक सेवक निजानन्दमें मग्न निर्भय रहते हैं। (ख) रूपके सेवकोंको शत्रु आदिका शोच, घरबार आदिका शोच, अपने शरीर आदिका शोच प्रभुके बलपर नहीं था और नाम-जापक सेवकको कामादि शत्रुओंका, घरबार आदिके पालनका एवं अपनी देहादिका शोच नामके प्रतापसे नहीं रहता। (ग) 'सोच निहं सपने' में ध्विन यह है कि रामचन्द्रजीको राज्य मिलनेपर भी लवणासुरके

मारनेकी, श्रीसीताजीके प्रति पुरवासियोंके सन्देह इत्यादिकी चिन्ताएँ बनी ही रह गयीं पर जापक-जनको स्वप्नमें भी चिन्ता नहीं रहती, जाग्रतिकी कौन कहे? यथा—'तुलसी गरीब की गई-बहोर रामनाम, जाहि जिप जीह रामहू को बैठो धूति हों। प्रीति राम नाम सों प्रतीति रामनाम की, प्रसाद रामनाम के पसारि पायँ सूति हों॥ (क॰ उ॰ ६९) सप्रेम नाम-जप करनेवालेको आत्मसाम्राज्य प्राप्त हो जानेपर राज्यरक्षणादिका कोई दायित्व उसपर नहीं रह जाता।

श्रीसुदर्शनसिंहजी—मानसका पूरा प्रसंग आत्मबलका आध्यात्मिक अर्थ भी रखता है। उस अर्थकी ओर भी यहाँ संकेत है। 'अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरी अयोध्या।' आठ चक्रों और नव द्वारोंकी अयोध्या नगरी-सी मानवदेह ही है। मोह रावण है और उसका प्रबल दल कामादि हैं। मोहदलको जीतकर रावणवधके पश्चात् आत्मसुख-अयोध्याके सिंहासनपर शान्तिके साथ प्रतिष्ठा होती है।

## दो० — ब्रह्म राम तें नामु बड़ बरदायक बरदानि। रामचरित सतकोटि महँ लिय महेस जिय जानि॥ २५॥

शब्दार्थ—बरदायक=वरदान देनेवाले=बरदानि। जिय=हृदयमें=प्राण, आत्मा, सार। सत=सौ।

अर्थ—ब्रह्म (निर्गुण-अव्यक्त) और राम (सगुण-व्यक्त) से (राम) नाम बड़ा है, बड़े-बड़े वर देनेवालोंको भी वरका देनेवाला है। श्रीमहादेवजीने मनमें (ऐसा) जानकर (अथवा इसको सबका प्राण जानकर) 'शतकोटिरामचरित' मेंसे चुनकर ले लिया॥२५॥

नोट—१ 'रामसे नाम क्यों बड़ा है', यह बात दृष्टान्त देकर दोहा २३ 'कहउँ नाम बड़ राम तें निज बिचार अनुसार' से लेकर यहाँ तक बतायी और निर्गुण (अव्यक्त) ब्रह्मरामसे नामका बड़ा होना दोहा २३ (५) से 'निरगुन तें येहि भांति बड़ नाम प्रभाउ अपार।'(५३) तक कहा गया। अब यहाँ उपसंहारमें दोनोंको फिर एक साथ कहते हैं। 'ब्रह्म राम तें नामु बड़—','कहेउँ नाम बड़ ब्रह्म राम तें' २३ (५) उपक्रम है। यहाँ तक अव्यक्त ब्रह्म राम, व्यक्त ब्रह्म (सगुण) राम और नाम दोनोंके गुण दिखलाकर यह सिद्ध किया कि जो गुण राममें हैं वे सब वरंच उनसे अधिक नाममें हैं। क्योंकि वे गुण नामद्वारा अनन्त हो जाते हैं।

नोट—२ 'बरदायक बरदानि' इति। मुख्य वरदाता तीन हैं—ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भी रामनाम जपकर ही सिद्ध हुए हैं। यथा—'अहं च शंकरो विष्णुस्तथा सर्वे दिवौकसः। रामनामप्रभावेण सम्प्राप्तास्सिद्धिमृत्तमाम्॥' (विष्णुपुराणे ब्रह्मवाक्यम्), 'सावित्री ब्रह्मणा सार्द्धं लक्ष्मीनारायणेन च। शम्भुना रामरामेति पार्वती जपित स्फुटम्॥' (पुलहसंहिता), 'यत्प्रसादेन कर्त्ताभूहेवो ब्रह्मा प्रजापितः। यत्प्रभावेण हर्त्ताहं त्राता विष्णू रमापितः॥ ये नराधमलोकेषु रामभित्तिपराङ्मुखाः। जपं तपं दयां शौचं शास्त्राणामवगाहनम्। सर्वं वृथा विना येन शृणु त्वं पार्विति प्रिये॥' (रुद्रयामल) इन उद्धरणोंसे भी यह सिद्ध है कि विधि–हरि–हर आदि सभी रामनामके प्रभावसे वरदाता हैं। गणेशजी इसीसे प्रथम पूज्य हुए। पार्वतीजी सदा जपती ही हैं।

(१) क्रि'रामचिरत सतकोटि महँ'-इति\*। आनन्दरामायण, मनोहरकाण्डमें लिखा है कि वाल्मीकिजीने 'शतकोटिरामायण' रचा। उसमें सौ-करोड़ श्लोक, नौ लाख काण्ड और नब्बे लाख सर्ग हैं। यथा— 'नवलक्षाणि काण्डानि शतकोटिमिते द्विज।। सर्गा नवितलक्षाश्च ज्ञातव्या भुवि कीर्त्तिताः। कोटीनां च शतं श्लोकमानं ज्ञेयं विचक्षणैः॥' (सर्ग १७। १४-१५) आनन्दरामायणादि अनेक रामायणोंमें उसीकी बहुत संक्षिप्त कथाएँ हैं और जो वाल्मीकीय आजकल प्रचलित है वह भी उसीमेंसे ली हुई संक्षिप्त कथा है। यह चतुर्विशति वाल्मीकीय रामायण सबमें प्रथम है। (सर्ग ८ श्लोक ६३ आदि)

<sup>\*</sup> अर्थ—(२)—'राम ब्रह्मसे नाम बड़ा है, वर देनेवाला है। इसीके प्रसादसे श्रीमहादेवजी स्वयं वरदायक हुए हैं।' (सु॰ द्विवेदीजी)

- (२) आनन्दरामायण-यात्राकाण्डमें लिखा है कि—वाल्मीकिजीने शतकोटिरामायण लिखा। मुनियोंने उसको ग्रहण किया। आश्रममें कथा होती थी। तीनों लोक देव, यक्ष, किन्नर, दैत्य आदि सुननेको आते थे। जब सबने सिवस्तार सुना तब सभीको चाह हुई कि हम इस काव्यको अपने लोकको ले जायँ। परस्पर बहुत वाद-विवाद होने लगा तब शिवजी सबको रोककर उस ग्रन्थको लेकर सबके सिहत क्षीरसागरको गये और भगवान्से उन्होंने सब कलह निवेदन किया। तब भगवान्ने उसके तीन भाग बराबर-बराबर किये। इस तरह तैंतीस करोड़, तैंतीस लाख, तैंतीस हजार, तीन सौ तैंतीस श्लोक और दस अक्षर प्रत्येक भागमें आये। केवल राम ये अक्षर बच रहे। तब शिवजीके माँगनेपर भगवान्ने ये दोनों अक्षर उनको दे दिये, जिससे शिवजी अन्तकालमें काशीके जीवोंको मुक्ति देते हैं। यथा— 'द्वेऽक्षरे याचमानाय महां शेषे ददौ हिरः। उपदिशाम्यहं काश्यां तेऽन्तकाले नृणां श्रुतौ।', रामेति तारकं मन्त्रं तमेव विद्धि पार्वित।' (सर्ग २। १५-१६)।
- (३) उपर्युक्त तीन भागोंमेंसे एक भाग देवताओंको, एक मुनियोंको और तीसरा नागोंको मिला। मुनियोंवाला भाग पृथ्वीमें रहा। पृथ्वीमें बराबर-बराबरके सात भाग करके यह भाग बाँट दिया गया। चार करोड़, सत्तर, लाख, उन्नीस हजार, सैंतालीस श्लोक सातोंको बाँटनेपर चार श्लोक बच रहे। वह भगवान्से ब्रह्माजीने माँग लिये। ये चार श्लोक वही हैं, जो नारदजीने व्यासजीको उपदेश किया जिसका विस्तार 'श्रीमद्भागवत' हुआ। जिस द्वीपमें जितने खण्ड हैं उस द्वीपका भाग उतने खण्डोंमें समभाग होकर बँटा। जम्बूद्वीपमें नौ खण्ड हैं। अतएव इसके प्रत्येक खण्डमें बावन लाख, इक्यानबे हजार, पाँच श्लोक और सात-सात अक्षर गये। एक अक्षर 'श्री' बच रहा। भगवान्ने कहा कि यह अक्षर नवों खण्डवाले अपने यहाँके नामके समस्त मन्त्रोंमें लगा लें। जितने भी पुराण, उपपुराण, शास्त्र आदि ग्रन्थ जम्बूद्वीपके भारतवर्षमें हैं, वे सब इन्हीं बावन लाख, इक्यानबे हजार, पाँच श्लोकोंसे निर्माण किये गये हैं।

शतकोटि रामचरितके बँटवारेका उल्लेख तथा श्रीशिवजीका उसमेंसे केवल 'रा', 'म' इन दो अक्षरोंका पाना हमें बहुत खोजनेपर भी अभीतक आनन्दरामायणहीमें मिला है। इसलिये प्रसंगानुकूल हमने इसको सर्वप्रथम यहाँ लिखा।

- (४) शतकोटिकी चर्चा कुछ पुराणों तथा अन्य ग्रन्थोंमें भी पायी जाती है। (क) पद्मपु० पातालखण्डमें शेषजीने वात्स्यायनजीसे जो कहा है कि—'चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। येषां वै यादृशी बुद्धिस्ते वदन्त्येव तादृशम्॥' (१। १४) अर्थात् श्रीरघुनाथजीका चरित शतकोटि श्लोकमें विस्तारसे लिखा गया है। जिसकी जितनी बुद्धि है, उतना वह कहता है—इससे भी श्रीरामचरितका शतकोटि श्लोकबद्ध होना प्रामाणिक है।
- (ख) पाराशर्य उपपुराणमें वाल्मीकीय रामायणके माहात्म्यमें लिखा है कि—यह जो शतकोटि-रामायण है वह मेरे (शिव) लोकमें, विष्णुलोक और सत्यलोकमें विराजमान है। ध्रुवलोकमें पचास करोड़, गोलोकमें दस करोड़, इन्द्रलोकमें एक करोड़, सूर्यलोकमें पचास करोड़, गन्धर्व-यक्षादि मुख्य-मुख्य लोकोंमें एक-एक करोड़ गाया जाता है। उसीमें चौबीस हजार देविष नारदजी परमानन्दमें निमग्न होकर व्याख्यान करते हैं जिसको उनके मुखसे सुनकर तुम (पार्वतीजी) पाठ किया करती हो। इसीका उपदेश नारदजीने वाल्मीकिजीको किया और इनके द्वारा यह मर्त्यलोकमें प्रसिद्ध हुआ। यथा—'एतद्रामायणं श्रीमच्छतकोटिप्रविस्तरम्। मल्लोके विष्णुलोके च सत्यलोके च भामिन।' व्याख्याति नारदस्तेषां परमानन्दिनर्भरः।' चतुर्विशतिसाहस्त्रीं श्रीरामायणसंहिताम्। उपादिशत् स वाल्मीके लोके प्राचीकशत् सताम्।' यामेतां नारदात् श्रुत्वा त्वं नित्यं पठिस प्रिये। सेषा चरित भूलोके श्रीरामायणसंहिता॥' (अ० ५। ३५, ३८—४०)।
- (ग) शिवसंहिता (श्रीहनुमत्-प्रेस, श्रीअयोध्याकी छपी हुई) में इस सम्बन्धके श्लोक ये हैं— 'रामायणस्य कृत्स्नस्य वक्ता तु भगवान्स्वयम्।ब्रह्मा चतुर्मुखश्चान्ये तस्योच्छिष्ट भुजः प्रिये॥'

अनन्तेनापि कोट्यानां शतेनास्य प्रपञ्चनम्। रामायणस्य बुध्यर्थं कृतं तेन विजानता॥' (९-१० अ० ७) अर्थात् समग्र रामायणके वक्ता स्वयं चतुर्मुख भगवान् ब्रह्मा हैं। यद्यपि श्रीरामचरित अपार है तथापि अपने बोधके लिये शतकोटिमें रचा गया है।

इन तीनोंमें रामचिरतका 'शतकोटि' होना पाया जाता है। परन्तु इनमें बँटवारेकी चर्चा नहीं है। अन्य किसी स्थलपर हो तो ज्ञात नहीं है। तीसरेमें केवल भेद इतना है कि शतकोटिरामायणके कर्त्ता ब्रह्माजी बताये गये हैं जो कल्पभेदसे ठीक हो सकता है। अथवा, ब्रह्मा और वाल्मीकिमें अभेद मानकर कहा गया हो। तत्त्वदीपिकाकार श्रीमहेश्वरतीर्थजीने स्कन्दपुराणके—'वाल्मीकिरभवद्ब्रह्मा वाणी वाक् तस्य रूपिणी। चकार रामचिरतं पावनं चिरतव्रतः॥' इस प्रमाणसे वाल्मीकिजीको ब्रह्माजीका अंशावतार माना है।

श्री पं०नागेश भट्टजीने अपने 'रामाभिरामीय' टीकामें लिखा है कि ब्रह्माके अंशभूत प्राचेतस वाल्मीिकजीने अपनी रची हुई शतकोटिरामायणका सारभूत चतुर्विंशतिसहस्रश्लोकात्मक वाल्मीकीय रामायण कुश और लवको पढ़ाया। यथा—'ब्रह्मांशभूतेव भगवान् प्राचेतसो वाल्मीिकः स्वकृतशतकोटिरामायणसारभूतं ""रामायणं चतुर्विंशतिसहस्रश्लोकरूपं कुशलवाभ्यामग्राहयत्।' (बालकाण्ड सर्ग १ श्लोक १ मेंसे) इसका प्रमाण वे यह देते हैं—'शापोक्त्या हृदि सन्तप्तं प्राचेतसमकल्मषम्। प्रोवाच वचनं ब्रह्मा तत्रागत्य सुसत्कृतः॥ न निषादः स वै रामो मृगयाम् कर्त्तुमागतः। तस्य संवर्णनेनैव सुश्लोक्यस्त्वं भविष्यसि॥ इत्युक्त्वा तं जगामाशु ब्रह्मलोकं सनातनः। ततः संवर्णयामास राघवं ग्रन्थकोटिभिः॥' अर्थात् निषादको शाप देनेके पश्चात् मुनिको पश्चात्ताप हुआ, तब वहाँ ब्रह्माजी आ प्राप्त हुए। उनका सत्कार होनेके बाद उन्होंने कहा कि वह निषाद नहीं था किन्तु श्रीराम ही मृगयाके मिष आये थे। उनके वर्णनसे तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। ऐसा कहकर वे ब्रह्मलोकको चले गये। तत्पश्चात् उन्होंने कई करोड़ श्लोकोंमें रामायण बनाया। श्रीनागेश भट्टजी श्लोकान्तर्गत 'कोटिभिः' का अर्थ शतकोटि करते हैं। 'कोटिभिः' का अर्थ है 'करोड़ों', परन्तु अन्यत्र 'चिरतं रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरम्' ऐसा वाक्य आया है। उसके सम्बन्धसे यहाँ 'कोटिभिः' का अर्थ शतकोटि किया है। इससे भी हमारे उपर्युक्त कथनकी पुष्टि होती है।

परन्तु, (घ) मत्स्यपुराण अ० ५३ में भगवान्ने कहा है कि प्रथम एक ही पुराण था जिसको ब्रह्माने शतकोटि श्लोकोंमें बनाया था। यथा—'पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्॥ पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरेऽनघ। त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्॥'(३-४) कालानुसार जब लोग इतने भारी विषयको ग्रहण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं तब मैं ही व्यासरूपसे द्वापरके अन्तमें चार लक्ष प्रमाणमें अठारह पुराणोंके रूपमें उसीको बनाता हूँ। वह शतकोटि देवलोकमें अद्यापि विराजमान है। (श्लोक ८—१०) वेदार्थप्रतिपादक एकलक्षप्रमाणका महाभारत बनाता हूँ। ब्रह्माने जो शतकोटि बनाया है, उसमेंसे श्रीरामोपाख्यान ग्रहण करके उन्होंने नारदजीको बताया और उसीको वाल्मीकिजीने चौबीस हजार प्रमाणमें बनाया। इस प्रकार सवा पाँच लाख प्रमाणका पुराण भारतवर्षमें वर्तमान है। यथा—'भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपबृंहितम्। लक्षेणैकेन यत्प्रोक्तं वेदार्थपरिबृंहितम्।' वाल्मीकिना तु यत्प्रोक्तं रामोपाख्यानमुत्तमम्। ब्रह्मणाभिहतं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम्॥ आहत्य नारदायैव तेन वाल्मीकये पुनः। वाल्मीकिना च लोकेषु धर्मकामार्थसाधनम्। एवं सपादः पञ्चेते लक्षा मर्त्ये प्रकीर्तिताः॥' (६९—७१)

लगभग यही सब विषय स्कन्द पु॰ प्रभासखण्ड प्रभासमाहात्म्य अ॰ २ श्लोक ९३ इत्यादिमें है और कुछ श्लोक भी दोनोंके मिलते हैं, केवल इतनी बात (स्कन्दमें इस स्थानमें) नहीं है कि प्रथम एक ही पुराण था। इन दोनों ग्रन्थोंमें वर्तमान वाल्मीकीयका इस शतकोटि पुराणसे रचा जाना सिद्ध होता है और उपर्युक्त अन्य प्रमाणोंसे वर्तमान वाल्मीकीयका शतकोटिरामायणसे रचा जाना पाया जाता है। इससे यह निश्चय होता है कि शतकोटिरामायण और शतकोटि पुराण एक ही वस्तु हैं। ऐसा मान लेनेसे एकवाक्यता हो सकती है।

इसपर शंका हो सकती है कि जब वह शतकोटिरामायण ही है तब उसको पुराण कहकर उससे वर्तमान चतुर्विंशति वाल्मीकीयका होना क्यों कहा? तो उसका समाधान यह हो सकता है कि सम्भवतः उसमें श्रीरामचिरतके साथ-साथ अन्य देवताओं; अवतारों और राजाओं आदिके उपाख्यान प्रसंगानुसार विस्तृतरूपसे कहे गये हैं, उसमेंसे रामभक्तोंके लिये केवल श्रीरामचिरत चुनकर यह वाल्मीकीय ग्रन्थ बनाया गया और उसका नाम रामायण रखा गया और इस चतुर्विंशतिवाल्मीकीयसे उस शतकोटिका भेद दिखानेके लिये उसका नाम रामायण न कहकर व्यासजीने उसे 'पुराण' कहा; जिसका अर्थ पुराण अर्थात् प्राचीन पुरातन (रामायण) हो सकता है।

नोट—३ श्रीसुदर्शनसिंहजीका मत है कि प्रत्येक त्रेतायुगमें श्रीरामावतार होता है। इस तरह ब्रह्माके एक दिनमें चौदह बार श्रीरामावतार होता है। (हमको इसका प्रमाण नहीं मिला) ब्रह्माकी पूरी आयु भगवान् शंकरका एक दिन है। शंकरजी अपने वर्षोंसे सौ वर्ष रहते हैं। फिर शिवकी पूरी आयु भगवान् विष्णुका एक दिन है। ये भी अपनी आयुसे सौ वर्ष रहते हैं। विष्णुके सौ वर्ष पूरे होनेपर एक सृष्टिचक्र पूरा होता है। स्मरण रहे कि यहाँ जिन त्रिदेवकी बात है वे त्रिगुणोंमेंसे रज, तम और सत्त्वके अधिष्ठाता हैं। त्रिपाद्विभूतिस्थ त्रिदेव शाश्वत हैं, उनकी चर्चा यहाँ नहीं है।—सृष्टिके इतने दीर्घ चक्रमें प्रत्येक त्रेतामें जो रामावतार होते हैं उनमें कुछन्त-कुछ चिरतगत अन्तर रहता है। अत: प्रत्येक त्रेताका रामचिरति भिन्न-भिन्न है। ऐसे रामचिरतों-रामायणोंकी कोई संख्या करना कठिन है। (७। ५२) (२) 'राम चिरत सतकोटि अपारा' में 'शतकोटि' के साथ 'अपारा' कहकर सूचित किया है कि कवि शतकोटिको 'अनंत' के अर्थमें लेता है। इन रामायणोंमेंसे अपनी रुचि एवं अधिकारके अनुसार लोग किसी चिरतको अपना आदर्श आराध्य बना लेते हैं। किन्तु भगवान् शंकरने अपना कोई चिरत आराध्य नहीं बनाया। वे तो रामनामके आराधक हैं, यही यहाँका भाव है।

गोस्वामीजीका मत है कि कल्प-कल्पमें श्रीरामावतार होता है। इस प्रकार भी ब्रह्माकी आयुभरमें छत्तीस हजार बार श्रीरामावतार होना निश्चित ही है। शिवजी की आयुभरमें ३६०००×३६००० बार अवतार होना चाहिये और सृष्टिके एक चक्रमें ३६०००×३६००० अर्थात् ४६६५६०००००००० बार अवतार निश्चित होता है।

नोट—४ 'जब 'रा', 'म' को शिवजीने सार समझकर ले लिया, तो वहाँ तो छाँछ ही रह गया?' इस शंकाका समाधान यों किया जाता है कि 'रामायण' का अर्थ 'राम+अयन' अर्थात् 'रामका घर' है। वे तो उसमें सदा रहते ही हैं। पुन:, 'रामायण' को राम-तन भी कहते हैं क्योंकि नाम, रूप, लीला, धाम चारों नित्य परात्पर सिच्चदानन्द विग्रह (भगवान्के) माने गये हैं और रामचिरत्र ही रामलीला है। पुन:, रामायणके लिये आशीर्वाद है कि उसका एक-एक अक्षर महापातकको नाश करनेवाला है। प्रमाण यथा—'चिरतं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्॥'

विनयपत्रिकामें भी ऐसा ही कहा है, यथा—'सतकोटि चिरत अपार दिधिनिधि मिथ लियो काढ़ि बामदेव नाम घृतु है।'(पद २५४) जो भाव वहाँ है वहीं यहाँ है। वहाँ पूरा रूपक है, यहाँ साधारण वर्णन है। इसमें उपमाका एक देश केवल ग्रहण किया गया है। जैसे वेदोंका सार प्रणव 'ॐ' और 'राम' नाम है। ॐ या रामनाम सार लेनेसे वेदका महत्त्व घटा नहीं और न वह नि:सार हुआ, वैसे ही 'राम' नाम रामायणमेंसे लेनेसे रामायण फिर भी वैसा ही परिपूर्ण है। 'राम' नाममें सारा चिरत बीजरूपसे है, उसके अर्थमें सारा चिरत है जैसा आगे दिखाया गया है। वाक्य और अर्थ अभिन्न हैं। भाव यह कि 'राम' नामसे ही सारा चिरत भरा है, जो कार्य चिरतसे होता है वह 'राम' नामसे होता है, यह समझकर उन्होंने इसीको अपनाया।

मिश्रजी—'राम' यह दोनों अक्षर रामायणका सार कैसे? उत्तर—रामतापिनी-उपनिषद्में लिखा है 'राजते महीस्थितः' इसके दोनों शब्दोंके प्रथम अक्षर लेनेसे 'राम' निकलता है। यथा 'राजते' का 'रा' और 'महोस्थितः' का 'म' अर्थात् राम। एवं समस्त रामायण 'राम' इस नामसे निकलता है। इस कारण रामायणका जीवात्मा 'राम' शब्द है।

सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'राम' के अर्थमें सारा चिरत्र है जैसा रामतापिनीसे सिद्ध होता है—'रघो: कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थित:। स राम इति लोकेषु विद्वद्धिः प्रकटीकृतः॥ ""राक्षसान्मर्त्यरूपेण राहुर्मनिसजं यथा। प्रभा हीनांस्तथा कृत्वा राज्याहांणां महीभृताम्॥ धर्ममार्गं चिरत्रेण ज्ञानमार्गं च नामतः। तथा ध्यानेन वैराग्यमैश्वर्यं स्वस्य पूजनात्॥ तथा रामस्य रामाख्या भुवि स्यादथ तत्त्वतः॥' अर्थात् पृथ्वीतलपर जो रघुकुलमें विराजते हैं और जिनको तत्त्ववेत्ताओंने 'राम' नामसे प्रकट किया। नररूप धारण करके राक्षसोंको इस तरह प्रभाहीनकर, जैसे राहु चन्द्रमाको करता है, अपने चिरतद्वारा यथायोग्य राजाओंके धर्ममार्गको, नामसे ज्ञानमार्गको, ध्यानसे वैराग्यको और पूजनसे ऐश्वर्यको दर्शित करनेके कारण पृथ्वीपर तत्त्वतः श्रीरामजीका रामनाम प्रसिद्ध हो गया। (रा० पू० ता० १—५)

## नाम प्रसाद संभु अबिनासी। साजु अमंगल मंगलरासी॥१॥ सुक सनकादि सिद्ध \* मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी॥२॥

अर्थ—नामके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं और (शरीरमें) अमंगल सामग्रियाँ होनेपर भी मंगलकी राशि हैं॥ १॥ श्रीशुकदेवजी, श्रीसनकादिजी, सिद्ध, मुनि और योगीलोग नामहीके प्रसादसे ब्रह्मसुखके भोग करनेवाले हैं॥ २॥

नोट—१ अब नामकी बड़ाई पाँचवें प्रकारसे कहते हैं। (पं॰ रामकुमारजी) वा, अब नामका फल कहते हैं (मा॰ प्र॰) अथवा, अब नामके बड़ाईकी करनी वा कामका फल कहते हैं। (रा॰ प्र॰, सू॰ मिश्र)

नोट—२ पं॰ सुधाकर द्विवेदी—'विष खानेसे भी न मरे, इसलिये '*अबिनासी'* होना सत्य हुआ। यद्यपि चिताकी भस्म, साँपका आभूषण, नरमुण्डके माल इत्यादि अशुभ वेष किये हैं, तथापि नामके बलसे महादेव मंगलकी राशि कहलाते हैं, शंकर-शिव इत्यादि नामसे पुकारे जाते हैं और बात-बातपर सेवकोंपर प्रसन्न हो अलभ्य वरदान देते हैं; जिनके पुत्र गणेशजी मंगलमूर्त्ति कहलाते हैं, वे वस्तुत: मंगलराशि हैं।

नोट—३ मा० मा० कारका मत है कि 'शम्भु तो सनातन अविनाशी हैं ही पर नामके प्रसादसे सब साज भी अविनाशी और मंगलके राशि हो गये।' पर अर्थमें उन्होंने यही लिखा है कि 'नाम– हीकी कृपासे शिवजी अविनाशी हैं।' और यही ठीक है जैसा कि 'कालकूट फल दीन्ह अमी को' से स्पष्ट है।

श्रीरामनामके ही प्रतापसे अविनाशी भी हुए, इसके प्रमाण ये हैं—'यन्नाम सततं ध्यात्वाऽविनाशित्वं परं मुने। प्राप्तं नाम्नैव सत्यं तु सगोप्यं कथितं मया॥' (शि॰ पु॰), 'रामनामप्रभावेण ह्यविनाशिपदं प्रिये। प्राप्तं मया विशेषेण सर्वेषां दुर्लभं परम्॥' (आदिपुराण) विशेष १९ (३) 'महामंत्र जोइ जपत महेसू।'''' में लिखा जा चुका है। (पूर्वसंस्करणोंमें जो लिखा गया था वह प्रसंगानुकूल न होनेसे छोड़ दिया गया।)

नोट—४ 'साजु अमंगल मंगलरासी' इति। श्रीरामनामकी ही कृपा और प्रभावसे अमंगल वेषमें भी मंगलराशि हैं, इसका प्रमाण पद्मपुराणमें है। कथा इस प्रकार है—श्रीपार्वतीजी पूछ रही हैं कि—'जब कपाल, भस्म, चर्म, अस्थि आदिका धारण करना श्रुतिबाह्य है तब आप इन्हें क्यों धारण करते हैं।' यथा—'कपालभस्मचर्मास्थिधारणं श्रुतिगर्हितम्। तत्त्वया धार्यते देव गर्हितं केन हेतुना॥' (१६) श्रीशिवजीने

<sup>\*</sup> साधु—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। सिद्ध—१६६१, १७०४।

उत्तर देते हुए कहा है कि एक समयकी बात है कि नमुचि आदि दैत्य सर्वपापरहित भगवद्भिक्तयुक्त वेदोक्त आचरण करनेवाले होकर, इन्द्रादि देवताओंके लोक छीनकर राज्य करने लगे। तब इन्द्रादि भगवान्की शरण गये पर भगवान्ने उनको भगवद्भक्त और सदाचारी होनेके कारण मारना उचित न समझा। भक्त होकर भी भगवान्के बाँधे हुए लोक-मर्यादा और नियम भंग कर रहे हैं, अत: उनका नाश करना आवश्यक है; इसलिये उनकी बुद्धिमें भेद डालकर सदाचारसे मन हटानेकी युक्ति सोचकर वे (भगवान्) हमारे पास आये और हमें यह आज्ञा दी कि आप दैत्योंकी बुद्धिमें भेद डालकर उस सदाचारसे उनको भ्रष्ट करनेके लिये स्वयं पाखण्डधर्मोंका आचरण करें। यथा—'त्वं हि रुद्र महाबाहो मोहनार्थे सुरद्विषाम्। पाखण्डाचरणं धर्मं कुरुष्व सुरसत्तम्॥ २८॥ [पाखण्डाचरणधर्मका लक्षण पार्वतीजीसे उन्होंने पूर्व ही बताया है। वह इस प्रकार है—'कपालभस्मास्थिधरा ये ह्यवैदिकलिंगिनः। ऋते वनस्थाश्रमाच्च जटावल्कलधारिणः॥ ५॥ अवैदिक-क्रियोपेतास्ते वै पाखिण्डनस्तथा।'] 'आपका परत्व सब जानते ही हैं। इसलिये आपके आचरण देखकर वे सब दैत्य उसीका अनुकरण करने लगेंगे और हमसे विमुख हो जायँगे और जब-जब हम अवतार लिया करेंगे तब-तब उनको दिखानेके लिये हम भी आपकी पूजा किया करेंगे' जिससे उनका इन आचरणोंमें विश्वास हो जायगा और उसीमें लग जानेसे वे नष्ट हो जायँगे।' यह सुनकर हमारा मन उद्घिग्न हो गया और मैंने उनको दण्डवत् कर प्रार्थना की कि मैं आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ, पर मुझे बड़ा दु:ख यह है कि इन आचरणोंसे मेरा भी नाश हो जायगा और यदि नहीं करता हूँ तो आज्ञा उल्लंघन होती है, यह भी बडा दु:ख है।

मेरी दीनता देख भगवान्ने दया करके मुझे अपना सहस्रनाम और षडक्षर तारक-मन्त्र देकर कहा कि मेरा ध्यान करते हुए मेरे इस मन्त्रका जप करनेसे तुम्हारा सर्व पाखण्डाचरणका पाप नष्ट हो जायगा और तुम्हारा मंगल होगा। यथा—'दत्तवान्कृपया मह्यमात्मनामसहस्त्रकम्॥ ४६॥ हृदये मां समाधाय जपमन्त्रं ममाव्ययम्॥ षडक्षरं महामन्त्रं तारकब्रह्यसंज्ञितम्॥ ४७॥ इमं मन्त्रं जपन्तित्यममलस्त्वं भविष्यसि। भस्मास्थिधरणाद्यतु सम्भूतं किल्बिषं त्विय॥ ५१॥ मंगलं तदभूत्सर्वं मन्मन्त्रोच्चारणाच्छुभात्।' अतएव देवताओंके हितार्थ भगवान्की आज्ञासे मैंने यह अमंगल साज धारण किया। (पद्मपु० उत्तरखण्ड अ० २३५)

"साजु अमंगल" इति। कपाल, भस्म, चर्म, मुण्डमाला आदि सब 'अमंगल साज' है। शास्त्रसदाचारके प्रतिकूल और अवैदिक है, इसीसे कल्याणका नाश करनेवाला है जैसा कि उपर्युक्त कथासे स्पष्ट है। पर श्रीरामनाम-महामन्त्रके प्रभावसे, उसके निरन्तर जपसे, वे मंगल-कल्याणकी राशि हैं। अन्यत्र भी कहा है—'अशिव वेष शिवधाम कृपाला।' अिमिलान कीजिये—'श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचराश्चिताभस्मालेपः स्त्रगपि नृकरोटीपरिकरः। अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमिखलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमिस॥ २४॥ (मिहम्नस्तोत्र) अर्थात् हे कामारि! श्मशान तो आपका क्रीडास्थल है, पिशाच आपके संगी-साथी हैं, चिताभस्म आप रमाये रहते हैं, मुण्डमालधारी हैं, इस प्रकार वेषादि तो अमंगल ही हैं फिर भी जो आपका स्मरण करते हैं उनके लिये आप मंगलरूप ही हैं।

नोट—५ 'सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी।" 'इति। (क) श्रीशुकदेवजी भी श्रीरामनामके प्रसादहीसे ऐसे हुए कि परीक्षित् महाराजकी सभामें व्यासादि जितने भी महर्षि बैठे थे सबने उठकर उनका सम्मान किया। शुकसंहितामें उन्होंने स्वयं कहा है कि श्रीरामनामसे परे कोई अन्य पदार्थ श्रुतिसिद्धान्तमें नहीं है और हमने भी कहीं कुछ और न देखा है न सुना। श्रीशंकरजीके मुखारविन्दसे श्रीरामनामका प्रभाव शुकशरीरमें सुनकर हम साक्षात् ईश्वरस्वरूप समस्त मुनीश्वरोंसे पूज्य हुए। यथा—'यन्नामवैभवं श्रुत्वा शंकराच्छुकजन्मना। साक्षादीश्वरतां प्राप्तः पूजितोऽहं मुनीश्वरैः॥ नातः परतरं वस्तु श्रुतिसिद्धान्तगोचरम्। दृष्टं श्रुतं मया क्वापि सत्यं सत्यं वचो मम॥' (शुकसं०, सी० रा० प्र० प्र० से उद्धृत)

#### अमर-कथा

श्रीशुकदेवजीके श्रीरामनामपरत्व सुनकर अमर होनेकी कथा इस प्रकार है—एक समय श्रीपार्वतीजीने श्रीशिवजीसे पूछा कि आप जिससे अमर हैं वह तत्त्व कृपा करके मुझे उपदेश कीजिये। यह सोचकर कि यह तत्त्व परम गोप्य है, भगवान् शंकरने डमरू बजाकर पहले समस्त जीवोंको वहाँसे भगा दिया। तब वह गुह्य तत्त्व कथन करने लगे। दैवयोगसे एक शुकपक्षीका अण्डा वहाँ रह गया जो कथाके समय ही फूटा। वह शुकपोत अमरकथा सुनता रहा। बीचमें श्रीपार्वतीजीको झपकी आ गयी तब वह शुकपोत उनके बदले हुँकारी देता रहा। पार्वतीजी जब जगीं तो उन्होंने प्रार्थना की कि नाथ! मुझे झपकी आ गयी थी, अमुक स्थानसे फिरसे सुनानेकी कृपा कीजिये। उन्होंने पूछा कि हुँकारी कौन भरता था? और यह जाननेपर कि वे हुँकारी नहीं भरती थीं, उन्होंने जो देखा तो एक शुक देख पड़ा। तुरन्त उन्होंने उसपर त्रिशूल चलाया पर वह अमर-कथाके प्रभावसे अमर हो गया था। त्रिशूलको देख वह उड़ता-उड़ता भगवान् व्यासजीके यहाँ आया और व्यासपत्नी-(जो उस समय जँभाई ले रही थीं-) के मुखद्वारा उनके उदरमें प्रवेश कर गया। वही श्रीशुकदेवजी हुए। ये जन्मसे ही परमहंस और मायारिहत रहे। इनकी कथाएँ श्रीमद्भागवत, महाभारत आदिमें विलक्षण-विलक्षण हैं। (श्रीरूपकलाजीकृत भक्तमाल-टीकासे)

सु॰ द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'शुक नाम-माहात्म्यरूप भागवतके ही कारण महानुभाव हुए, पिता व्यास, पितामह पराशरसे भी परीक्षित्की सभामें आदरको पाया।'

- (ख) 'ब्रह्मसुख भोगी' कहकर जनाया कि वे ब्रह्मरूप ही हो गये। यथा—'योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे।' (भा० १२। १३। २१)
- (ग) श्रीसनकादि भी नामप्रसादसे ही जीवन्मुक्त और ब्रह्मसुखमें लीन रहते हैं, यह इससे भी सिद्ध होता है कि ये श्रीरामस्तवराजस्तोत्रके ऋषि (प्रकाशक) हैं। उस स्तवराजमें श्रीरामनामको ही 'परं जाप्यम्' बताया गया है। यथा—'श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्।'(५), 'ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना॥'(७। ३२), 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर।'(७। ४२)

सू॰ मिश्र—यह बात भा॰ २। १। ११ में लिखी है कि ज्ञानियोंको यही ठीक है कि प्रत्येक क्षणमें परमेश्वरका नाम लेवें और कुछ नहीं। यथा—'योगिनां नृप निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्त्तनम्।' 'योगिनाम्' का अर्थ श्रीधरस्वामीने यह लिखा है—'योगिनां ज्ञानिनां फलं चैतदेव निर्णीतं नात्र प्रमाणं वक्तव्यमित्यर्थः।' अर्थात् यह फल योगियों अर्थात् ज्ञानियोंका निर्णय किया हुआ है।

श्रीमद्भागवतके अन्तमें भी यह लिखा है कि परमेश्वरका नाम सारे पापको नाश करनेवाला है। यथा— 'नाम संकीर्त्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हिरं परम्॥' (१२। १३। २३) इसी कारण गोसाईंजीने लिखा कि शुक-सनकादि भी नामके प्रभावसे सुखका अनुभव करते हैं। (मानसपित्रका)

नोट—६ श्रीशुकदेवजीको श्रीसनकादिके पहले यहाँ भी लिखा है। इसका कारण मिश्रजी यह लिखते हैं कि 'शुकदेवजी अनर्थप्रद युवावस्थाके अधीन न हुए। सनकादिकोंने परमेश्वरसे वरदान माँगा कि हम बालक ही बने रहें जिससे कामके वशीभूत न हों। इस कारण इनके नामका उल्लेख ग्रन्थकारने पीछे किया।""" शुकदेवजी परमेश्वरके रूप ही कहे जाते हैं, यथा—'योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममूमुचत्॥' (भा० १२। १३। २१) दोहा १८ (५) देखिये।

श्रीबालअलीजीने इसका कारण यों लिखा है कि—'जन जु अनन्य आश्रय बल गहै। तिनपर दया न किर हिर चहै। वय आश्रित सनकादिक भयो। क्रोध अभयपुरमें ह्वै गयो। हिर आश्रित शुक यौवन माहीं। काम क्रोध निहं तिहि ढिग जाहीं॥' (सिद्धान्तदीपिका। मा० मा०), अर्थात् श्रीशुकदेवजी युवावस्थामें रहते हुए सदा भगवान्के आश्रित रहे, तब 'सीम कि चाँपि सकै कोड तासू। बड़ रखवार रमापित जासू॥' और

श्रीसनकादिजीने पाँच वर्षकी अवस्थाको विकाररिहत जानकर उस अवस्थाका आश्रय लिया था न कि प्रभुका। इसीसे उनमें विकार आ ही गया।

## नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि \* हरि हर प्रिय आपू॥ ३॥

अर्थ—श्रीनारदजीने नामका प्रताप जाना। जगन्मात्रको हिर प्रिय हैं, हिरको हर प्रिय हैं और हिर तथा हर दोनोंको आप प्रिय हैं॥ ३॥

नोट—१ 'नारद जानेउ नाम प्रताप्' इति। कैसे जाना? इसी ग्रन्थमें इसका एक उत्तर मिलता है। नारदको दक्षका शाप था कि वे किसी एक स्थानपर थोडी देरसे अधिक न ठहर सकें। यथा—'तस्माल्लोकेष् ते मृढ न भवेद् भ्रमतः पदम्।' (भा॰ ६। ५। ४३) अर्थात् सम्पूर्ण लोकोंमें विचरते हुए तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा। परन्तु हिमाचलकी एक परम पवित्र गुफा जहाँ गंगाजी बह रही थीं, देखकर ये वहाँ बैठकर भगवन्नामका स्मरण ज्यों ही करने लगे, त्यों ही शापकी गति रुक गयी, समाधि लग गयी। यथा—'सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। सहज बिमल मन लागि समाधी॥' (१। १२५) इन्द्रने डरकर इनकी समाधिमें विघ्न डालनेके लिये कामको भेजा। उसने जाकर अनेक प्रपंच किये, पर 'काम कला कछु मुनिहि न व्यापी।' नारदके मनमें न तो काम ही उत्पन्न हुआ और न उसकी करतूतिपर उनको क्रोध हुआ। यह सब नाम-स्मरणका प्रभाव था, जैसा कहा है—'सीम कि चापि सकै कोउ तासू। बड़ रखवार रमापित जासू॥' (१। १२६) परन्तु उस समय दैवयोगसे वे भूल गये कि यह स्मरणका प्रभाव एवं प्रताप है। उनके चित्तमें अहंकार आ गया कि शंकरजीने तो कामहीको जीता था और मैंने तो काम और क्रोध दोनोंको जीता है। उसका फल जो हुआ उसकी कथा विस्तारसे ग्रन्थकारने आगे दी ही है। भगवान्ने अपनी मायासे उनके लिये लीला रची जिसमें उनको काम, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार सभीने अपने वश कर लिया। माया हटा लेनेपर प्रभुके चरणोंपर त्राहि-त्राहि करते हुए गिरनेपर प्रभुकी कृपासे इनकी बुद्धि ठीक हुई और इन्होंने जाना कि यह सब नामस्मरणका ही प्रताप था; इसीसे अवतार होनेपर उन्होंने यह वर माँग लिया कि 'रामनाम सब नामोंसे श्रेष्ठ हो', श्रीरामनामके वे आचार्य और ऋषि हए। गणेशजी, प्रह्लादजी, व्यासजी आदिको नामका प्रताप आपने ही तो बताया है।

नोट—२ 'जग प्रिय हिर हिर प्रिय आपू' इति। इसमें 'मालादीपक अलंकार' है। इस अलंकारमें एक धर्मके साथ उत्तरोत्तर धर्मियोंका सम्बन्ध वर्णित होता है। यथा—(साहित्यदर्पणे) 'तन्मालादीपकं पुनः। धर्मिणामेकधर्मेण सम्बन्धो यद्यथोत्तरम्॥' उदाहरण यथा—'त्विय संगरसम्प्राप्ते धनुषा सादिताः शराः। शरैरिशिरस्तेन भूस्तया त्वं त्वया यशः॥' अर्थात् संग्राममें आपके आनेपर धनुषने शर, शरने शत्रुशिर, उसने पृथ्वी, पृथिवीने आपको और आपने यशको प्राप्त किया। यहाँ धनुरादि सभी धर्मियोंकी प्राप्ति, कर्तृत्वरूपी एक धर्मका वर्णन हुआ है। अतः यहाँ मालादीपकालंकार माना गया। उसी तरह 'जग', 'हिर हर' और 'आपू' इन सभी धर्मियोंमें 'प्रियत्वरूपी एक धर्म' के वर्णनसे 'मालादीपक अलंकार' माना गया है। काव्यप्रकाशके मतमें पूर्वकथित वस्तुको उत्तरोत्तर वस्तुके उत्कर्षके हेतु होनेसे 'मालादीपक अलंकार' माना गया है। यथा—'मालादीपकमाद्यं चेद्यथोत्तरगुणावहम्।' इस मतसे भी यहाँ 'मालादीपक' ही होता है। क्योंकि

<sup>\*</sup> यह पाठ 'हिर हिर हर' १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० में है। १६६१ में प्रथम यही पाठ था; पर बीचके 'हिर' के 'ि पर हरताल दिया गया है जिससे 'हिर हर हर' पाठ हो जाता है। इस पाठका अर्थ होगा—'जगत्को हिर प्रिय, हिरको हर प्रिय और हरको आप प्रिय हैं।' पंजाबीजी और वि० टी० तथा मा० प्र० ने 'हिर हर हिर' पाठ दिया है। जिसका अर्थ होगा—'जगको हिर प्रिय, हिरको हर और हर-हिरको आप प्रिय हैं।' वा, 'जगको हिरहर प्रिय हैं और हिरको आप प्रिय हैं।'

जगत्के प्रिय हरि, हरिके प्रिय हर और उनके प्रिय आप (नारद) हैं। इस प्रकारके कथनसे उत्तरोत्तर उत्कर्षकी प्रतीति स्पष्ट हो रही है।\*

जगको हिर, हिरिको हर, हिरिहरको नारद प्रिय हैं। प्रमाण क्रमसे यथा—(१) 'ये प्रिय सबिह जहाँ लिग प्रानी॥' (बा० २१६), 'मो बिनुको सचराचर माहीं। जेहि सियराम प्रानिप्रय नाहीं॥' (अ० १८१), 'अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं।' (२।१६२) (२), 'सिव समान प्रिय मोहि न दूजा' (लं० २), 'कोउ निहं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जिन भोरें॥' (१।१३८) (३), 'करत दंडवत लिये उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥" कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मांगी॥' (३।४१-४२),'मार चिरत संकरिहं सुनाये। अति प्रिय जानि महेसु सिखाये॥' (१।१२७) पुनश्च यथा—'शास्म्यहं त्वया विशेषेण मम प्रियतमो भवान्। विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुगः॥' (शिवपुराण, रुद्रसंहिता २ अ० २ श्लोक ३४) ये वचन श्रीशिवजीके हैं।

नोट—३ श्री सु॰ द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'प्रथम 'हरि' से विष्णुका ग्रहण करनेके अर्थमें कुछ रोचकता नहीं आती।' वे उत्तरार्द्धका अर्थ यों करते हैं—'जगत्में जितने हरि और हरके प्रिय पात्र थे सबको (हरि) हरणकर अर्थात् सबको नीचाकर आप हरिहरके सर्वोत्तम प्रिय हुए; दासीपुत्रसे देवर्षि हो गये। यही अर्थ ग्रन्थकारको अभिप्रेत है'।

पं॰ रामकुमारजी इसका एक भाव यह कहते हैं कि 'रामनाम' भक्तके हृदयको निर्विकार कर देते हैं, हिरहरमें भेद नहीं रह जाता, भेद रहना ही विकार है, यथा—'प्रथमिह किह मैं सिवचिरत बूझा मरम तुम्हार।'

#### नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू॥ ४॥

शब्दार्थ—प्रसाद्=प्रसन्नता, रीझ, कृपा। 'प्रसादस्तु प्रसन्नता' (अमरे १। ३। १६)

अर्थ—नामके जपनेसे प्रभुने प्रसन्ता प्रकट की जिससे प्रह्लादजी भक्तोंमें शिरोमणि हो गये॥४॥ नोट—१ 'भगत सिरोमिन।' प्रह्लादजीको भक्तशिरोमणि कहा, क्योंकि द्वादश प्रधान भक्तोंमेंसे इनका नाम पाण्डवगीतामें प्रथम दिया गया है। यथा—'प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुकशौनक-भीष्मदाल्भ्यान्। रुक्मांगदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन्पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्मरामि।।'(१) भक्तशिरोमणि होनेका प्रमाण श्रीभागवतमें भी मिलता है, यथा—'भविन्त पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः। भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्॥' (भा० ७। १०। २१)। श्रीनृसिंहभगवान् कहते हैं कि 'संसारमें जो लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो जायँगे। निश्चय ही तुम मेरे सम्पूर्ण भक्तोंमें आदर्शस्वरूप हो।' भगवान्ते जब स्वयं उनको सम्पूर्ण भागवतोंमें आदर्श माना—जाना है तब 'भक्तशिरोमणि' गोस्वामीजीने ठीक ही कहा है। नवधाभिक्तिके 'सुठि सुमिरन' अत्यन्त स्मरणरूप भक्तिनिष्ठाके नियन्ता वा नेता आप ही हैं। किसने भगवान्को पाषाणसे प्रकट कराकर उनकी सर्वव्यापकता प्रकट की? नारदजी कहते हैं—'सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्धहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्॥ (भा० ७। ८। १८) अर्थात् भक्तकी वाणीको सत्य करने, अपनी व्यापकता सबको दिखानेके लिये सभाके उसी खम्भसे विचित्ररूप धारण किये हुए, जो न मनुष्य ही था न सिंह, प्रकट हो गये।—गोस्वामीजीने भी कहा है—'सेवक एक तें एक अनेक भए तुलसी तिहुँ ताप न डाढ़े। प्रेम बदौं प्रह्लादिह को जिन्ह पाहन तें परमेश्वर काढ़े॥' (क० ७। १२७) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि निसंहजी

<sup>\*</sup> अप्पय दीक्षितके मतानुसार यह अलंकार दीपक और एकावलीके मेलसे बनता है। 'जग जपु राम राम जपु जेही' में मालादीपक है। विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥', 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ विराग बिनु' में एकावली है। 'संग ते जती कुमंत्र ते राजा। मान तें ज्ञान पान तें लाजा॥ प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नासहिं बेगि नीति अस सुनी॥' में दीपक है।

हिरण्यकिशपुको मारकर प्रह्लादको गोदमें लेकर जिह्लासे चाटते थे। ऐसी कृपा किसी भक्तपर नहीं प्रकट की गयी। इसीसे उनको भक्तशिरोमणि कहा।

नोट—२ शंका—प्रह्लादजी भक्तशिरोमणि हैं तो यहाँ उनको नारदजीसे पहले क्यों न कहा? समाधान—पाण्डवगीता और भागवतकी बात उन्होंने 'भक्त शिरोमणि' कहकर रखी और यह कहते हुए भी नारदजीको प्रथम रखकर गुरुकी मर्यादा, उनका उचित सम्मान करके रखी।

नोट—३ प्रह्लादजीने नारदजीसे कब उपदेश पाया? यह कथा भा० स्कं० ७ अ० ७ में है। यह कथा प्रह्लादजीने स्वयं दैत्यबालकोंसे उनको रामनाममें विश्वास दिलानेके लिये कही थी। वह यह है कि 'जब हिरण्यकिशपु तप करनेको चला गया तब इन्द्रादि देवताओंने दैत्योंपर धावा किया, वे सब जान बचाकर भागे। इन्द्र मेरी माता राजरानीको पकड़कर स्वर्गको चले। मार्गमें नारदजी मिले और उनसे बोले कि निरपराध सती और परस्त्रीको ले जाना अयोग्य है। इन्द्रने कहा कि इसके गर्भमें दैत्यराजका दु:सह वीर्य है, पुत्र होनेपर उसे मार डालूँगा और इसे तब छोड़ दूँगा। नारदजीने उत्तर दिया कि इसके गर्भमें एक निष्पाप, अपने गुणोंसे महान्, विष्णुभगवान्का अनुचर और पराक्रमी महाभागवत है। वह तुम्हारे द्वारा मारा नहीं जा सकता। यथा—'अयं निष्किल्खिष: साक्षान्महाभागवतो महान्। त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली॥' (७। १०) नारदजीके वचनका आदर कर विश्वास मान इन्द्रने उसे छोड़ दिया। नारदजी उसे अपने आश्रममें ले आये और मेरे उद्देश्यसे उन्होंने मेरी माताको धर्मके तत्त्व और विशुद्ध ज्ञानका उपदेश दिया। ऋषिके अनुग्रहसे मैं उसे अभीतक नहीं भूला—जो प्रेमपूर्वक लज्जा छोड़कर 'हे हरे! हे जगन्नाथ! हे नारायण!' इत्यादि रीतिसे कीर्तन करता है वह मुक्त हो जाता है।

प्रह्लादजी सर्वत्र 'राम' हीको देखते थे। पिताने इनको पानीमें डुबाया, आगमें डाला, सिंह और मतवाले हाथियोंके आगे डलवाया इत्यादि अनेक उपाय करके हार गया, पर इनका बाल-बाँका न हुआ और इन्होंने 'रामनाम' न त्याग किया। अन्तमें उस दुष्टने स्वयं इनका वध करना चाहा। उसी समय पत्थरके खम्भेसे भगवान् रामचन्द्रजी नृसिंहरूपसे प्रकट हो गये और हिरण्यकशिपुका वध किया।

## ध्रव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायेउ\* अचल अनूपम ठाऊँ॥५॥

शब्दार्थ—सगलानि=ग्लानिसहित। ग्लानि मनकी वह वृत्ति है जिसमें किसी अपने कार्यकी बुराई या दोष आदिको देखकर अरुचि, खेद और खिन्नता उत्पन्न होती है। नाऊँ (नाँव, नाम)=नाम। ठाऊँ=ठाम, स्थान।

अर्थ—श्रीध्रुवजीने ग्लानिसे (सौतेली मॉॅंके कठोर वचनोंसे हृदय बिंध जानेसे दु:खी होकर) भगवान्के नामको जपा। उससे उन्होंने अटल उपमारहित धाम पाया॥ ५॥

नोट—१ 'धुव' इति। इनकी कथा भागवत-स्कन्ध ४ अ० ८, ९, १०, ११, १२ में है। 'सगलानि' का प्रसंग अ० ८ श्लोक ९ से ३८ तक है। अ० ९ श्लोक २९ भी 'सगलानि जपेउ हरि नाऊँ' का प्रमाण है यथा— 'मातुः सपत्या वाग्बाणैईदि विद्धस्तु तान्स्मरन्। नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्॥' (मैत्रेयजी कहते हैं कि धुवजीने अपनी सौतेली माताके वाग्वाणोंसे हृदयमें विद्ध होकर हिरका स्मरण करते हुए भी उन मुक्तिदातासे मुक्ति नहीं माँगी इससे उनको पश्चात्ताप हुआ। कथा इस प्रकार है—स्वायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपाद थे जिनके दो रानियाँ थीं—एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचिपर राजाका बड़ा प्रेम था, उससे 'उत्तम' हुआ और सुनीतिसे धुवजी हुए। राजा प्रायः सुरुचिके महलमें रहते थे। एक दिन वहाँ बैठे जिस समय राजा उत्तमको गोदमें लिये खिला रहे थे, धुवजी बालकोंके साथ खेलते-खेलते वहाँ पहुँच गये और पितासे जाकर कहा कि हम भी गोदमें बैठेंगे। राजाने सुरुचिके भयसे इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक (पाँच वर्षके) थे, इससे सिंहासनपर चढ़ न सकते थे। इन्होंने कई बार पुकारा पर

<sup>\*</sup> थापेउ—१७२१, १७६२।

राजाने कान न दिया। तब सुरुचि राजाके समीप ही बडे अभिमानपूर्वक भक्तराजजीसे बोली—'वत्स! तू राजाकी गोदमें सिंहासनपर बैठनेकी इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं। तू यह इच्छा न कर, क्योंकि तू हमारे गर्भसे नहीं उत्पन्न हुआ। तू राज्यसिंहासनका अधिकारी तभी होता जब हमारे उदरसे तेरा जन्म होता। तू बालक है, तू नहीं जानता कि तू अन्य स्त्रीका पुत्र है। जा, पहले तप करके भगवान्का भजन कर, उनसे वर माँग कि तेरा जन्म सुरुचिसे हो तब हमारा पुत्र हो राजाके आसनका अधिकारी हो सकता है। पहले अपने संस्कार अच्छे बना। अभी तेरा या तेरी माँका पुण्य इतना नहीं है। अपने और अपनी माताके विषयमें ऐसे निरादरके और हृदयमें बिंधनेवाले विषैले वचन सुन ध्रुवजी खड़े ठिठक-से रह गये और लम्बी साँसें भरने लगे—राजा सब देखता-सुनता रहा पर कुछ न बोला। राजाको तुरंत छोड़, चीख मारकर रोते, साँसें लेते, ओंठ फड़फड़ाते हुए आप माँके पास आये। साथके लडके भी साथ गये। माँने यह दशा देख तुरंत गोदमें उठा लिया। बालकोंने सब वृत्तान्त कह सुनाया। वह बोली—'वत्स! तू किसीके अमंगलकी इच्छा न कर; कोई दु:ख दे तो उसे सह लेना चाहिये। सुरुचिके वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। हम दुर्भगा हतभाग्या हैं, हमारे गर्भसे तुम हुए सो ठीक है। सिवाय भगवानुके और कोई दु:खके पार करने और सुखका देनेवाला नहीं। ब्रह्मा, मनु आदि सभी उन्होंके चरणोंकी भक्ति करके ऐश्वर्य और सुखको प्राप्त हुए। तू भी मत्सररहित और निष्कपट होकर उनके चरणोंकी आराधना कर।' माताके ऐसे मोह-तम-नाशक वचन सुन बालक ध्रुव यही निश्चयकर माताको प्रणामकर आशीर्वाद ले चल दिये। नारद मुनिने सब जाना तो बड़े विस्मित हुए कि 'अहो! बालककी ऐसी बुद्धि--क्षित्रिय कभी अपमान नहीं सह सकते। पाँच वर्षका बालक! इसको भी सौतेली माँके कटुवचन नहीं भूलते!' नारदजीने इन्हें आकर समझाया-बुझाया कि घर चल, आधा राज्य दिला दें। भगवान्की आराधना क्या खेल है ? योगी-मुनिसे भी पार नहीं लगता। इत्यादि (परीक्षार्थ कहा)। ध्रुवजीने उत्तर दिया कि 'मैं घोर क्षत्रियस्वभावके वश हूँ, सुरुचिके वचनरूपी बाणोंसे मेरे हृदयमें छिद्र हो गया। आपके वचन इसीसे उसमें नहीं उहरते। यथा—'अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः। सुरुच्या दुर्वचोबाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि॥' (भा० ४। ८। ३६) *'सगलानि'* का प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ।

नारदजीने मन्त्र और ध्यान इत्यादि बताया। छः मासहीमें भगवान्ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और ध्रुवजीके गालोंपर शंख छुआया जिससे उनकी जिह्वापर देवसम्बन्धी वाणी प्राप्त हो गयी, उनको अपना और परस्वरूपका ज्ञान हो गया। धर आनेपर फिर उस सुरुचिने भी इनको प्रणाम किया। भगवान् प्रसन्न होते हैं तो चराचरमात्र प्रसन्न हो जाता है। ध्रुवजीको राज्य मिला और अन्तमें अचल स्थान मिला। ध्रुवतारा इन्हींका लोक है। विनय० पद ८६ भी देखिये।

नोट—२ 'सगलानि' जपसे छः मासमें ही श्रीहरिने उनको ध्रुवलोक दिया और इस पृथ्वीका छत्तीस हजार वर्ष राज्य दिया तथा यह वर दिया कि नाना प्रकारके भोग भोगकर तू अन्तकालमें मेरा स्मरणकर सम्पूर्ण लोकोंसे वन्दनीय सप्तर्षियोंके लोकोंसे भी ऊपर मेरे निज धामको जायगा, जहाँसे फिर संसारमें लौटना नहीं होता, यथा—'ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम्। उपरिष्टादृषिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः॥' (भा० ४। ९। २५)

नोट—३ 'अचल अनूपम ठाऊँ' इति। ध्रुवतारा स्थिर है। सप्तर्षि आदि तारागण उसकी नित्य परिक्रमा करते हैं। कल्पमें भी उसका नाश नहीं होता। अतः अचल कहा। यह तेजोमय है। उसमें ग्रह, नक्षत्र और तारागणरूप ज्योतिश्चक्र स्थित हैं [भा० ४।९।२०] परम ज्ञानी सप्तर्षिगण भी उसे न पाकर केवल नीचेसे देखते रहते हैं। सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह, नक्षत्र और तारागण इसकी निरन्तर प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इस पदको उस समयतक और कोई भी न प्राप्त कर सका था, यह विष्णुभगवान् जगद्वन्द्यका परमपद है (भा० ४।१२।२४) यह सब ओर अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है और इसके प्रकाशसे तीनों लोक आलोकित हैं। (भा० ४।१२।३६) अतः 'अनूपम'कहा।

मानस-पीयूष ]

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'ध्रुव' का एक प्रतिबिम्ब दूसरा 'ध्रुव' भी दक्षिण ओर अचल है। इन्हीं दोनोंकी प्रदक्षिणा आकाशमें सब ग्रह-नक्षत्र करते हैं। [सम्भवत: दूसरा ध्रुव आदि वह हैं जो विश्वामित्रजीने अपने तपोबलसे निर्माण किये थे]

#### सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥६॥

अर्थ—पवनदेवके पुत्र श्रीहनुमान्जीने (भी) इस पवित्र नामको स्मरणकर श्रीरामचन्द्रजीको अपने वशमें कर लिया॥ ६॥

नोट—१ 'सुमिरि पवनसुत' इति। आपका रामनाम स्मरण बड़ा विलक्षण है। श्रीरामनाम आपका जीवन है, आपके रोम-रोममें श्रीरामनाम अंकित ही नहीं, किन्तु श्रीनामकी ध्विन भी उनमेंसे उठती है। ऐसा आश्चर्यमय स्मरण कि 'न भूतो न भिवष्यित'!!! प्रमाण यथा—'नाम्नः पराशक्तिपतेः प्रभावं प्रजानते मर्कटराजराजः। यद्रूपरागीश्वरवायुसूनुस्तद्रोमकूपे ध्विनमुल्लसन्तम्॥' (प्रमोद नाटक) भक्तमाल भिक्तरसबोधिनी टीका किवत २७ भी आपके वैराग्य और नाम-स्मरणका उदाहरण है कि रामनामहीन अत्यन्त अमूल्य पदार्थको भी वे तुच्छ समझ अपने पास भी नहीं रखते—'राम बिनु काम कौन फोरि मिण दीन्हे डारि, खोलि त्वचा नामही दिखायो बुद्धि हरी है॥'

नोट—२ 'पवनसुत' का भाव यह है कि पिवत्र करनेवालों में 'पवनदेव' सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। भगवान्ने अपनी विभूतियों में उनको गिनाया है। यथा—'पवनः पवतामिस्म' (गीता १०। ३१), अर्थात् मैं पिवत्र करनेवालों में वायु हूँ। उनके ये पुत्र हैं तब भी उन्होंने श्रीरामनामको ही परम पावन समझकर उसे जपा। यही कारण है कि उन्होंने अनन्य भक्तोंको यही कहकर रामनाम जपनेको कहा है। यथा—'कल्याणानां निधानं किलमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्सुमुक्षोः सपित परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य।।—' (श्रीहनुमन्नाटकका यही मंगलाचरण है।) 'पावन' को 'पवनसुत' और 'नामू' दोनोंका विशेषण मान सकते हैं। पवनसुत भी पावन और नाम भी पावन; यथायोग्यका सम्बन्ध दिखाया। 'पावन' विशेषण देकर जनाया कि इन्होंने 'राम' यही नाम जपा। यह सब नामों श्रेष्ठ है जैसा पूर्व दिखाया जा चुका है—'राम सकल नामन्ह ते अधिका'। अतः 'पावन' विशेषण इसीके लिये दिया।

नोट—३ बाबा हरिदासजी कहते हैं कि—'श्रीहनुमान्जीने निष्काम नामको जपा है, इसीसे 'पावन' कहा। अर्थात् वे स्वयं पिवत्र हैं और उन्होंने पिवत्र रीतिसे स्मरण किया है। [यदि वे निष्काम न होते तो प्रभु उनके हृदयमें धनुष–बाण धारण किये हुए कभी न बसते। श्रीवचनामृत है कि 'बचन करम मन मोरि गित भजन करिहं नि:काम। तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा बिश्राम॥' (३। १६)]

द्विवेदीजी—'पावन नामू' इति। 'हजारों नामोंमें यही (राम) नाम सबसे पिवत्र है—'सहस नाम सम सुनि सिव बानी।' नामके प्रसादसे हनुमान्जीने श्रीरामजीको वशमें कर लिया। रामजी रहस्य-विहारके समयमें भी इनको साथ रखते थे। उत्तरकाण्डमें लिखा है कि 'भ्रातन्ह सिहत राम एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा॥' जिसने जगज्जननी जानकीजीसे आशीर्वाद पाया 'अजर अमर गुननिधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक छोहू॥'(सुं०) और पुत्र कहवाया, वह यदि रामको वश कर रखे तो कुछ चित्र नहीं। ग्रन्थकार भी हनुमत्कृपाहीसे रामदास कहाये। रामजीने मुख्य इन्हींके कहनेसे तुलसीदासको अपना दास बनाया, यह विनय-पित्रकाके अन्तिम पदसे स्पष्ट है।

टिप्पणी—१ यहाँ गोसाईंजी श्रीरामचन्द्रजीको वशमें करनेका उपाय बताते हैं। श्रीरामनामके स्मरणसे वश होते हैं; परन्तु वह स्मरण भी पवनसुतका–सा होना चाहिये। पवन पवित्र, उनके पुत्र पवित्र और नाम पवित्र। 'पावन' शब्द देकर सूचित करते हैं कि पवित्रतासे स्मरण करे, किसी प्रकारकी कामना न करे। यह भाव 'किर राखे' पदसे भी टपकता है। 'किर राखे' का तात्पर्य यह है कि श्रीरामचन्द्रजीसे कुछ चाहा नहीं, कुछ लिया नहीं; इसीसे वे वशमें हो गये।

नोट—४ श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'यहाँ पावन शब्द बड़ा सुन्दर और सारगिर्भत है। ग्रन्थकारने प्रथम श्रीरामनामकी मिहमा बड़ी विलक्षणतापूर्वक कही। पश्चात् अन्य नामोंकी मिहमा उदाहरण-संयुक्त कही, यथा—'ध्रुव सगलानि जपेउ हिर नाऊँ।' अब पुनः रामनामका महत्त्व वर्णन करना है। हनुमान्जीकी वृत्ति तथा नियम और प्रेमका उदाहरण-समेत। इससे रामनामके साथ 'पावन' शब्द देकर गम्भीर रहस्यको बतलाया।'

नोट—५ 'अपने बस किर राखे' इति (क) 'वशमें कर रखा'; यथा—'दीबे को न कछू रिनियाँ हौं धिनिक तू पत्र लिखाउ।' (विनय० १००), 'तेरो रिनी हौं कह्नो किप सों' (विनय० १६४), 'सांची सेवकाई हनुमान की सुजानराय रिनिया कहाये हौ बिकाने ताके हाथ जू।' (क० ७। १९) वाल्मीकीयमें भी प्रभुने कहा है कि तुम्हारे एक-एक उपकारके लिये में अपने प्राण दे सकता हूँ, पर शेष उपकारोंके लिये तो में तुम्हारा सदा ऋणी ही रहूँगा। तुमने जो-जो उपकार मेरे साथ किये हैं वे सब मेरे शरीरहीमें जीर्ण हो जायँ, यही मैं चाहता हूँ। इनके प्रत्युपकारका अवसर नहीं चाहता, क्योंकि उपकारीका विपत्तिग्रस्त होना ही प्रत्युपकारका समय है, सो मैं नहीं चाहता कि तुमपर कभी विपत्ति पड़े। यथा—'एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे। शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्॥ मदंगे जीर्णातां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे। नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्॥' (वाल्मी० ७। ४०। २३-२४) (ख) 'वशमें कर रखा।' कहकर जनाया कि श्रीहनुमान्जीमें सन्तोंके वे समस्त गुण हैं जिनसे श्रीरामजी उनके वश होते हैं। श्रीरघुनाथजीने नारदजीसे वे गुण यों कहे हैं। यथा—'सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उनके बस रहऊँ॥ षट बिकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा॥' (३। ४५। ६-७) से 'हेतु रहित परिहत रत सीला' तक। (ग) देवता अपने मन्त्रके वशमें रहते हैं, यथा—'मन्त्र परम लघु जासु बस बिधि हिर हर सुर सर्व।'(१। २५६) श्री 'राम' यह नाम श्रीरामजीका मन्त्र है, यथा—'महामंत्र जोड़ जपत महेसू।' इसीसे श्रीरामनामके जपसे श्रीरामजी वशमें हो गये।

#### अपतु \* अजामिलु गजु गनिकाऊ। भये मुकुत हरि-नाम-प्रभाऊ॥७॥

शब्दार्थ—अपतु=पितत, पापी, यथा—'पावन किय रावनिरपु तुलिसिहुँ से अपत' (वि० १३०), 'अपत उतार अपकारको अगार जग जाकी छाँह छुए सहमत ब्याध बाधको' (क० उ० ६८)

अर्थ—अजामिल, गजेन्द्र और गणिका—ऐसे पितत भी भगवान्के नामके प्रभावसे मुक्त हो गये॥७॥ टिप्पणी—'अपतु' इति। उत्तम भक्तोंकी गिनती श्रीशिवजीसे प्रारम्भ की। यथा—'महामंत्र जोइ जपत महेसू।' और शिवजीहीपर समाप्त की। यथा—'सुमिरि पवनसुत पावन नामू।' श्रीहनुमान्जी रुद्रावतार हैं, यथा—'रुद्रदेह तिज नेह बस, बानर भे हनुमान॥ जानि रामसेवा सरस समुझि करब अनुमान। पुरुषा ते सेवक भए, हर ते भे हनुमान॥' (दोहावली १४२-१४३) अर्थात् 'महामंत्र जोइ जपत महेसू' से 'सुमिरि पवनसुत' तक उच्च कोटिके भक्तोंको गिनाया, अब पिततोंके नाम देते हैं जो नामसे बने।

'अपत' की गिनती अजामिलसे प्रारम्भ करके अपनेमें समाप्ति की। गोस्वामीजीने अपनी गणना भक्तोंमें नहीं की। यह उनका कार्पण्य है।

नोट—१ 'अजामिल' इति। इनकी कथा श्रीमद्भागवत स्कन्ध (६ अ० १, २) में, भिक्तरसबोधिनी टीकामें विस्तारसे है। ये कन्नौजके एक श्रुतसम्पन्न (शास्त्रज्ञ) सुस्वभाव और सदाचारशील तथा क्षमा, दया आदि अनेक शुभगुणोंसे विभूषित ब्राह्मण थे। एक दिन यह पिताका आज्ञाकारी ब्राह्मण जब वनमें फल, फूल, सिमधा और कुशा लेने गया, वहाँसे इनको लेकर लौटते समय वनमें एक कामी शूद्रको एक वेश्यासे निर्लज्जतापूर्वक रमण करते देख यह कामके वश हो गया—उसके पीछे इसने पिताकी सब सम्पदा नष्ट कर दी, अपनी सती स्त्री और परिवारको छोड़ उस कुलटाके साथ रहने और जुआ, चोरी इत्यादि कुकर्मोंसे जीवनका निर्वाह

<sup>\*</sup> अपरु—१७०४। जपत—को० रा०। अपत—१६६१, १७२१, १७६२, छ०।

और उस दासीके कुटुम्बका पालन करने लगा। इस दासीसे उसके दस पुत्र थे। अब वह अस्सी वर्षका हो चुका था। (भा० ६। १। ५८—६५, २१—२४) एक साधुमण्डली ग्राममें आयी, कुछ लोगोंने परिहाससे उन्हें बताया िक अजामिल बड़ा सन्तसेवी धर्मात्मा है। वे उसके घर गये तो दासीने उनका आदर-सत्कार िकया। उनके दर्शनोंसे इसकी बुद्धि फिर सात्त्विकी हो गयी। सेवापर रीझकर उन्होंने इससे कहा िक जो बालक गर्भमें है उसका नाम 'नारायण' रखना। इस प्रकार सबसे छोटेका नाम 'नारायण' पड़ा। यह पुत्र उसको प्राणोंसे प्यारा था। अन्तकालमें भी उसका चित्त उसी बालकमें लग गया। उसने तीन अत्यन्त भयंकर यमदूतोंको हाथोंमें पाश लिये हुए अपने पास आते देख विह्वल हो दूरपर खेलते हुए पुत्रको 'नारायण, नारायण' कहकर पुकारा। तुरन्त नारायण-पार्षदोंने पहुँचकर यमदूतोंके पाशसे उसे छुड़ा दिया। (भा० ६। १। २४—३०) भगवत्-पार्षदों और यमदूतोंमें वाद-विवाद हुआ। उसने पार्षदोंके मुखसे वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित सगुण धर्म सुना। भगवान्का माहात्म्य सुननेसे उसमें भिक्त उत्पन्न हुई। (६। २। २४–२५) वह पश्चाताप करने लगा और भगवद्भजनमें आरूढ़ हो भगवल्लोकको प्राप्त हुआ। श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि पुत्रके मिस भगवन्नाम उच्चारण होनेसे तो पापी भगवद्धामको गया तो जो श्रद्धापूर्वक नामोच्चारण करेंगे उनके मुक्त होनेमें क्या सन्देह है ?—'नाम लियो पूत को पुनीत कियो पातकीस।' (क० उ० १८), 'प्रियमाणो हरेर्नामगृणन्पुत्रोपचारितम्। अजामिलोप्यगाद्धाम िकं पुनः श्रद्धया गुणन्॥' (अ० २ श्लो० ४९)

नोट-२ 'गज'-क्षीरसागरके मध्यमें त्रिकूटाचल है। वहाँ वरुणभगवान्का ऋतुमान् नामक बगीचा है और एक सरोवर भी। एक दिन उस वनमें रहनेवाला एक गजेन्द्र हथिनियोंसिहत उसमें क्रीडा कर रहा था। उसीमें एक बली ग्राह भी रहता था। दैवेच्छासे उस ग्राहने रोषमें भरकर उसका चरण पकड लिया। अपनी शक्तिभर गजेन्द्रने जोर लगाया। उसके साथके हाथी और हथिनियोंने भी उसके उद्धारके लिये बहुत उपाय किये पर उसमें समर्थ न हुए। एक हजार वर्षतक गजेन्द्र और ग्राहका परस्पर एक-दूसरेको जलके भीतर और बाहर खींचा-खींची करते बीत गये। अन्ततोगत्वा गजेन्द्रका उत्साह, बल और तेज घटने लगा और उसके प्राणोंके संकटका समय उपस्थित हो गया—उस समय अकस्मात् उसके चित्तमें सबके परम आश्रय हरिकी शरण लेनेकी सूझी और उसने प्रार्थना की—'यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्प्रचण्डवेगादिभिधावतो भृशम्। भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि॥' (भा० ८। २। ३३) अर्थात् जो कालसर्पसे भयभीत भागते हुए व्यक्तिकी रक्षा करता है, जिसके भयसे मृत्यु भी दौड़ता रहता है, उस शरणके देनेवाले, ईश्वरकी मैं शरण हूँ। यह सोचकर वह अपने पूर्वजन्ममें सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रका जप करने लगा। यथा—'जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्।' (अ० ३। १) स्तुति सुनते ही सर्वदेवमय भगवान् हरि प्रकट हुए। उन्हें देखते ही बड़े कष्टसे अपनी सूँड़में एक कमलपुष्प ले उसे जलके ऊपर उठा भगवान्को 'नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।' (३। ३२) इस प्रकार ''हे नारायणं! हे अखिल गुरो! हे भगवन्! आपको नमस्कार है'' कहकर प्रणाम किया। यह सुनते ही भगवान्, गरुड़को भी मन्दगामी समझ उसपरसे कूद पड़े और तुरन्त ही उसे ग्राहसहित सरोवरसे बाहर निकाल सबके . देखते-देखते उन्होंने चक्रसे ग्राहका मुख फाड़ गजेन्द्रको छुड़ा दिया।

पूर्वजन्ममें यह ग्राह हूहू नामक गन्धर्वश्रेष्ठ था और गजेन्द्र द्रविड़ जातिका इन्द्रद्युम्न नामक पाण्ड्य देशका राजा था। वह मनस्वी राजा एक बार मलयपर्वतपर अपने आश्रममें मौनव्रत धारणकर श्रीहरिकी आराधना कर रहा था। उसी समय दैवयोगसे अगस्त्यजी शिष्योंसिहत वहाँ पहुँचे। यह देखकर कि हमारा पूजा-सत्कार आदि कुछ न कर राजा एकान्तमें बैठा हुआ है, उन्होंने उसे शाप दिया कि—'हाथीके समान जडबुद्धि इस मूर्ख राजाने आज ब्राह्मणजातिका तिरस्कार किया है, अत: यह उसी घोर अज्ञानमयी योनिको प्राप्त हो। इसीसे वह राजा गजयोनिको प्राप्त हुआ। भगवान्की आराधनाके प्रभावसे उस योनिमें भी उन्हें आत्मस्वरूपकी स्मृति बनी रही।—अब भगवान्के स्पर्शसे वह अज्ञानबन्धनसे मुक्त हो भगवान्के सारूप्यको

प्राप्त कर भगवान्का पार्षद हो गया (भा० ८। ४। १—१३) हूहू गन्धर्वने एक बार देवल ऋषिका जलमें पैर पकड़ा; उसीसे उन्होंने उसको शाप दिया कि तू ग्राहयोनिको प्राप्त हो। भगवान्के हाथसे मरकर वह अपने पूर्व रूपको प्राप्त हुआ और स्तुति करके अपने लोकको गया। गजेन्द्रके संगसे उसका भी नाम चला। गजेन्द्रका 'गजेन्द्रमोक्ष' स्तोत्र प्रसिद्ध ही है। विनयमें भी कहा है—'तस्यो गयंद जाके एक नायँ।' (भक्तमाल टीकामें श्रीरूपकलाजीने पूर्वजन्मकी और भी एक कथा दी है।)

नोट—३ '*गणिका*' इति। पद्मपुराणमें गणिकाका प्रसंग श्रीरामनामके सम्बन्धमें आया है। सत्ययुगमें एक रघु नामक वैश्यकी जीवन्ती नामकी एक परम सुन्दरी कन्या थी। यह परशु नामक वैश्यकी नवयौवना स्त्री थी। युवावस्थामें ही यह विधवा होकर व्यभिचारमें प्रवृत्त हो गयी। ससुराल और मायका दोनोंसे यह निकाल दी गयी। तब वह किसी दूसरे नगरमें जाकर वेश्या हो गयी। यह वह गणिका है। इसके कोई सन्तान न थी। इसने एक व्याधासे एक बार एक तोतेका बच्चा मोल ले लिया। और उसका पुत्रकी तरह पालन करने लगी। वह उसको 'राम, राम' पढ़ाया करती थी। इस तरह नामोच्चारणसे दोनोंके पाप नष्ट हो गये। यथा—'रामेति सततं नाम पाठ्यते सुन्दराक्षरम्॥ रामनाम परब्रह्म सर्वदेवाधिकं महत्। समस्तपातकध्वंसि स शुकस्तु सदा पठन्॥ नामोच्चारणमात्रेण तयोश्च शुक्कवेश्ययोः। विनष्टमभवत्पापं सर्वमेव सुदारुणम्॥'(पद्म० पु० २७—२९) दोनों साथ-साथ इस प्रकार रामनाम लेते थे। फिर किसी समय वह वेश्या और वह शुक एक ही समय मृत्युको प्राप्त हुए। यमदूत उसको पाशसे बाँधकर ले चले, वैसे ही भगवान्के पार्षद पहुँच गये और उन्होंने यमदूतोंसे उसे छुडाया। छुडानेपर यमदुतोंने मारपीट की। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। यमदुतोंका सेनापित चण्ड जब युद्धमें गिरा तब सब यमद्त भगे। भगवत्-पार्षदोंने तब जयघोष किया। उधर यमद्तोंने जाकर धर्मराजसे शिकायत की कि महापातकी भी रामनामके केवल रटनेसे भगवान्के लोकको चले गये तब आपका प्रभुत्व कहाँ रह गया? इसपर धर्मराजने उनसे कहा—'दुताः स्मरन्तौ तौ रामरामनामाक्षरद्वयम्। तदा न मे दण्डनीयौ तयोर्नारायणः प्रभुः॥ संसारे नास्ति तत्पापं यद्रामस्मरणैरिप। न याति संक्षयं सद्योदृढं शृणुत किंकरा:॥'(पद्म पु० ७३-७४)—हे दूतो। वे 'राम, राम' ये दो अक्षर रटते थे, इसलिये वे मुझसे दण्डनीय नहीं हैं। उनके प्रभु श्रीरामजी हैं। संसारमें ऐसा कोई पाप नहीं है जो रामनामसे न विनष्ट हो, यह तुमलोग निश्चय जानो।—वे दोनों श्रीरामनामके प्रभावसे मुक्त हो गये। यथा—'रामनामप्रभावेण तौ गतौ धाम्नि सत्वरम्॥' (पद्मपु० क्रियायोगसारखण्ड अ० १५)

एक 'पिंगला' नामकी वेश्याका प्रसंग भा० ११। ८ में इस प्रकार है कि एक दिन वह किसी प्रेमीको अपने स्थानमें लानेकी इच्छासे खूब बन-ठनकर अपने घरके द्वारपर खड़ी रही। जो कोई पुरुष उस मार्गसे निकलता उसे ही समझती कि बड़ा धन देकर रमण करनेवाला कोई नागरिक आ रहा है, परन्तु जब वह आगे निकल जाता तो सोचती कि अच्छा अब कोई दूसरा बहुत धन देनेवाला आता होगा। इस प्रकार दुराशावश खड़े-खड़े उसे जागते-जागते अर्धरात्रि बीत गयी। धनकी दुराशासे उसका मुख सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया और चिन्ताके कारण होनेवाला परम सुखकारक वैराग्य उसको उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी कि—ओह! इस विदेहनगरीमें में ही एक ऐसी मूर्खा निकली कि अपने समीप ही रमण करनेवाले और नित्य रित और धनके देनेवाले प्रियतमको छोड़कर कामना-पूर्तिमें असमर्थ तथा दु:ख, शोक, भय, मोह आदि देनेवाले, अस्थिमय टेढ़े-तिरछे बाँसों और थूनियोंसे बने हुए, त्वचा, रोम और नखोंसे आवृत, नाशवान् और मल-मूत्रसे भरे हुए, नवद्वारवाले घररूप देहोंको कान्त समझकर सेवन करने लगी। अब मैं सबके सुहृद्, प्रियतम, स्वामी, आत्मा, भवकूपमें पड़े हुए कालसर्पसे ग्रस्त जीवोंके रक्षकके ही हाथ बिककर लक्ष्मीजीके समान उन्हींके साथ रमण करूँगी। यह सोचकर वह शान्तिपूर्वक जाकर सो रही और भजनकर संसार-सागरसे पार हो गयी। (परन्तु इस कथामें नाम-जप या स्मरणकी बात भागवतमें नहीं और न अवधूतके इस कथाप्रसंगमें नामका प्रसंग ही है। सम्भवत: इसीसे आगेका चित्र न दिया गया हो)

नोट—४ 'भऐ मुकुत हिर नाम प्रभाऊ' इति। अभीतक इसके पूर्व यह दिखाया था कि भक्तोंने नाम जपकर उसका प्रभाव जाना। (शिवजी कालकूट पीकर भी अविनाशी हो गये, वाल्मीिकजी और गणेशजीकी अनेकों ब्रह्महत्याएँ मिटीं और एक ब्रह्माके समान भारी महिष् हुए, दूसरे प्रथम पूज्य हुए। गणेशजीने जाना कि त्रैलोक्य रामहीमें है। पार्वतीजीने सहस्रनाम—समान जाना। शुक—सनकादिने ब्रह्मसुख पा ब्रह्मसमान जाना। प्रह्लादने सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक आदि जाना। ध्रुवजीने इहलोक—परलोक दोनों देनेवाला जाना। नारदजीने जाना कि हिर-हर सब इसीके वश हैं, नामजापक सबका प्रिय हो जाता है इत्यादि।) अब अजामिल आदिके दृष्टान्त देकर दिखाते हैं कि ये महापापी प्राणी नामके प्रभावसे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हो गये यथा—'जानि नाम अजानि लीन्हें नरक यमपुर मने।' (विनय० १६०) जैसे अग्निको जानो या न जानो वह छूनेसे अवश्य जलावेगी वैसे ही होठोंके स्पर्शमात्रसे नाम सर्व शुभाशुभकर्मोंको नष्टकर मुक्ति देगा ही। अजामिल पिततोंकी सीमा था, इसीसे उसका नाम प्रथम दिया। ग्रन्थके अन्तमें भी कहा है कि ये सब नामसे तरे। यथा—'गनिका अजामिल-व्याध-गीध-गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस श्वपचादि अति अधरूप जे॥ किह नाम बारक तेऽिप पावन होिह राम नमािम ते॥' (७। १३०)

## कहउँ कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकिहं नाम गुन गाई॥ ८॥

अर्थ—(मैं श्रीरामजीके) नामकी बड़ाई कहाँतक करूँ? श्रीरामजी (भी) (अपने) नामके गुण नहीं कह सकते॥८॥

नोट—१ इस प्रकरणमें नामकी विशेषता दिखा रहे हैं। 'रामु न सकिह नाम गुन गाई' कहकर नामकी अत्यन्त अपार मिहमा दिखायी है। नामके गुण अनन्त हैं तो उनका अन्त कैसे कर सकें? कथनका तात्पर्य यह है कि ईश्वरकोटिवाले तो कोई कह ही नहीं सकते, रहे श्रीरामजी जो परात्पर ब्रह्म हैं सो वे भी नहीं कह सकते तो भला अल्प बुद्धिवाला मैं क्योंकर कह सकता हूँ? अतएव कहते हैं कि अब मैं कहाँतक कहता जाऊँ, इसीसे हद है कि स्वयं श्रीरामजी भी नहीं कह सकते।

नोट—२ 'रामु न सकिह नाम गुन गाई' इति। क्यों नहीं कह सकते? इस प्रश्नको उठाकर महानुभावोंने अपने विचारानुसार इसके उत्तर यों लिखे हैं—(१) नामके गुण अनन्त हैं। यथा—'राम नाम कर अमित प्रभावा।'(१।४६), 'महिमा नाम रूप गुनगाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥'(७।९१) जिसका अन्त ही नहीं, वह कैसे कहा जा सकता है? यदि यह कहें कि श्रीरामजी कह सकते हैं तो फिर उनके नामके गुणोंके अनन्त होनेमें बट्टा लगता है। अतएव यह बात स्वयं सिद्ध है कि वे भी नामके समस्त गुणोंका कथन नहीं कर सकते। गुणकथन महाप्रलयतक भी नहीं समाप्त हो सकता। प्रमाण, यथा—'राम एवाभिजानाति रामनाम्नः फलं हृदि। प्रवक्तुं नैव शक्नोति ब्रह्मादीनां तु का कथा॥' (वसिष्ठतन्त्र); 'राम एवाभिजानाति कृत्स्नं नामार्थमद्भतम्। ईषद्वदामि नामार्थं देवि तस्यानकम्पया॥' (महारामायण ५२।४); 'नाम- संकीर्त्तनं विद्धि अतो नान्यद्वदाम्यहम्। सर्वस्वं रामचन्द्रोऽपि तन्नामानन्तवैभवम्॥' (तापनीसंहिता) (२) अपने मुख अपने नामकी प्रभुता कहना अयोग्य होगा। श्रीरामजी तो 'निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं' तो फिर कहें कैसे? (३) श्रीरामजी धर्मनीतिके प्रतिपालक हैं। वेद-पुराण कहते हैं कि नामकी महिमा अनन्त है, अतएव आप वेद-मर्यादा न तोडेंगे। (४) मानसकारने नामका महत्त्व श्रीरामके लिये अवर्णनीय बताकर अपने प्रयत्नका उपसंहार किया है। बात मनमें आ जानेकी है। भगवन्नाम-जैसा सुलभ, सर्वाधिकारीके लिये उपयुक्त, विधि-निषेध-रहित, अनन्त प्रभाव-सम्पन्न साधनका माहात्म्य कैसे वर्णन किया जा सकता है? सम्पूर्ण विश्व नामरूपात्मक है और उसमें भी नाम व्यापक है। विश्वसे परे परमपद प्राप्त करनेका मार्ग भी नाम है और परमपदस्वरूप भी नाम ही है। नाम साधन, साध्य, उपकरण, आचार्य, चेष्टा और प्राप्य सब कुछ है। नामके महत्त्वका कहीं पार है ही नहीं। (श्रीसुदर्शनसिंहजी)

(५) मयंककार कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी 'अपने नामके रस अर्थात् प्रेमके वश स्वयं मत्त रहते हैं, यद्यिप चाहते हैं कि महत्त्वको कहें किन्तु मत्ततावश नहीं कहा जा सकता।' (६) 'संसारकी रीति है कि कोई यदि भ्रमसे किसी प्रतिष्ठितसे पूछे कि आपका नाम अमुक है? इसपर सच्चा नाम होनेपर भी वह पुरुष संकोचसे उत्तर देता है कि नहीं वह मेरा नाम नहीं है, उस नामकी बड़ी महिमा है, मैं अधम उस नामकी प्रशंसा नहीं कर सकता।' (सु० द्विवेदीजी) (७) यदि श्रीरामजी कहना भी चाहें तो कहें किससे? ऐसा कौन है जो सुनकर, समझे? वक्ता और श्रोता दोनों समशील और समदर्शी होने चाहिये तभी वक्ताका कहा हुआ श्रोता समझ सकता है। नामके गुणोंमें किसी श्रोताकी गित नहीं है, इसीसे प्रभु भी नहीं कह सकते। [वै०] (८) 'राम' शब्द सगुणरूपका वाचक है और उसका जो अर्थ है वह निर्गुणरूपका वाचक है; इससे यह सिद्ध हुआ कि नाममें तो शब्द-अर्थ दोनों भाग रहते हैं। इसलिये नाम दोनोंके जाननेयोग्य है। रूप तो आधे भागका मालिक है, वह दोनों भागका स्वामी जो नाम है उसको कैसे जान सकता है। (रा० प्र०) (९) गोसाईंजी रघुनाथजीकी व्यंगस्तुति करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं। जैसे कोई किसी राजा वा धनिकसे कहे कि आप तो बड़े कंजूस हैं पर आपके नामका प्रताप ऐसा है कि वनमें भी आपका नाम लें तो सिंह नहीं बोल सकता। वा, आपके नामसे में करोड़ों रुपये ला सकता हूँ। यह सुन वह 'कंजूस' कथनके दोषको मनमें किंचित् नहीं लाता वरंच प्रसन्न हो जाता है (करू० मिश्रजी) श्रीहनुमान्जीने भी ऐसा ही कहा था। (१०) मा० त० वि० कार एक भाव यह भी लिखते हैं कि 'में राम नहीं हूँ जो नामके गुण गा सकूँ।' इत्यादि।

नोट—३ यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि वन्दना तो 'राम' नामकी की पर दृष्टान्त अन्य नामोंके भी दिये गये। इनसे श्रीरामनामकी बड़ाई कैसे हुई? समाधान—सब नाम आपहीके हैं। 'राम' नाम सबका आत्मा और प्रकाशक है [१९ (१-२) में देखिये]; सब नाम पिततपावन हैं और सब 'राम' नामके अंशांश-शिक्तसे प्रकट होते हैं और महाप्रलयमें श्रीरामनाममें ही लीन हो जाते हैं। प्रमाण—'विष्णुनारायणादीनि नामानि चामितान्यपि। तानि सर्वाणि देवर्षे जानाति रामनामतः॥' (पद्मपुराण)

## दोहा—नाम राम को कलपतरु किल कल्यान निवास। जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास॥२६॥

अर्थ—कलियुगमें श्रीरामचन्द्रजीका नाम कल्पवृक्ष और कल्याणका निवास (वास करनेका स्थान) है। जिसके स्मरण करनेसे तुलसीदास भाँगसे तुलसी हो गये॥२६॥

नोट—१ 'कलपतरु किल कल्यान निवास' इति। (क) कल्पतरुका यह धर्म है कि जो कोई जिस विचारसे उसके नीचे जाय उसका मनोरथ वह पूर्ण कर देता है 'कल्पहुमः किल्पतमेव सूते।' 'नाम' से सभीने अपने—अपने मनोरथ पाये और आजतक पाते चले जाते हैं, इसिलये वस्तुतः कल्पवृक्षका धर्म 'नाम' में है। (मा० प०) (ख) कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म, काम देता और सूर्यकी तपन हरता है। नाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष (भी) देते हैं और त्रिताप हरण करते हैं। यथा—'रामनाम कामतरु देत फल चारि रे' (वि० ६७), 'बैठे नाम कामतरु तर डर कौन घोर घन घाम को' (वि० १५५), 'सुमिरें त्रिविध घाम हरत' (वि० २५५), 'जासु नाम त्रयताप नसावन।' (५। ३९)

नोट—२ 'किल किल्यान निवास' इति। (क) भाव यह कि किलयुगमें तो किल्याण अन्यत्र किसी स्थानपर है ही नहीं, केवल 'नाम' रूपी किल्पवृक्षके नीचे ही उसका घर रह गया है। इसमें यह भी ध्विन है कि और युगोंमें अन्य साधनरूपी वृक्षोंके नीचे भी किल्याणका वास था। यथा—'पीपर तरु तर ध्यान जो धरई। जाप जग्य पाकर तर करई॥ आँब छाँह कर मानसपूजा। तिज हिर भजनु काजु निहं दूजा॥ बर तर कह हिरिकथा प्रसंगा।' (उ० ५७) अर्थात् सत्ययुगमें पीपर, त्रेतामें पाकर और द्वापरमें आमके नीचे वास था क्योंकि सत्ययुगमें योग-ध्यान, त्रेतामें जप-यज्ञ और द्वापरमें पूजन मुख्य साधन थे, जिनसे कल्याण

होता था। कलियुगमें कल्याण सब स्थानोंसे भागकर 'नाम' कल्पतरुके नीचे आ बसा है, अन्य किसी उपायसे कल्याण होना असम्भव है, यथा—'एहि कलिकाल सकल साधन तरु है श्रमफलिन फरो सो।'''' सुख सपनेह न योग सिधि साधन रोग बियोग धरो सो।। काम कोह मद लोभ मोह मिलि ज्ञान बिराग हरो सो।' (वि० १७३) (ख) श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि नाम कल्याणनिवास कल्पवृक्ष है। अन्य युगोंमें तो अनेक प्रकारके यज्ञ, योग, तप अनुष्ठान थे। पुत्र होनेके लिये पुत्रेष्टि यज्ञ और लक्ष्मीके लिये अनुष्ठान। इस युगमें तो जो इच्छा हो वह नामके द्वारा ही प्राप्त होती है। कुछ भी इच्छा हो नाम उसे पूरा कर देगा।—यदि ऐसी बात है तब तो नामके द्वारा धन, भवनादि पानेका प्रयत्न करना चाहिये? 'कल्यान निवास' कह रहा है कि ऐसा करना बुद्धिमानी न होगी। नाम स्वर्गके कल्पवृक्षकी भाँति केवल अर्थ, धर्म, काम ही देनेवाला नहीं है। वह तो कल्याण-निवास है। जीवका परम कल्याण करनेवाला है। अतएव उससे तुच्छ भौतिक पदार्थ लेनेकी मूर्खता न करके अपना परम कल्याण ही प्राप्त करना चाहिये। यहाँ नामको कल्पवृक्षसे विशेष मोक्षदाता बताया गया और उससे कल्याण ही प्राप्त करनेका संकेत भी किया गया। यहाँ महिमा-वर्णनके पश्चात् उपयोग बताकर गोस्वामीजी उत्तरार्धमें अपने अनुभवकी साक्षी देते हैं। 'पर उपदेस कुसल बहुतेरे' वाली बात नहीं है। वे कहते हैं कि मैंने स्वयं नाम-जप किया है और करता हूँ। 'सुमिरत' सूचित करता है कि अभी स्मरण समाप्त नहीं हुआ। उस स्मरणसे प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। (ग) बैजनाथजी 'नामरूपी कल्पवृक्षका रूपक' यह लिखते हैं—अयोध्याधाम थाल्हा है, रामरूप मूल है, नाम वृक्ष है, ऐश्वर्य-माधुर्य-मिश्रित लीला स्कन्ध है, नाना दिव्य गुण शाखाएँ हैं, शृंगारादि आठों रस पत्र हैं, विवेक-वैराग्यादि फूल हैं, ज्ञान फल है, नवधा-प्रेमा-परादि भक्तियाँ रस हैं, श्रीरामानुरागी सन्त प्रेमानुरागरसके भोक्ता हैं। (घ) अभिप्राय-दीपककारके मतानुसार यहाँ यह रूपक है-कलि सूर्य है, कलिके पाप सूर्यकी तीक्ष्ण किरणें हैं, कल्याण बटोही (यात्री, राह चलनेवाला मुसाफिर) है, जप-तप-योग-ज्ञानादि अनेक साधन वृक्ष हैं जो सूर्यके किरणोंसे झुलस गये उनके नीचे छाया न रह गयी, नाम कल्पतरु है जो अपने प्रभावसे हरा-भरा बना रह गया। अतः कल्याण-बटोहीने उसकी छायाकी शरण ली।

#### 'जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी<sup>.....</sup>' इति।

- (१) पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि इस दोहेमें यह अभिप्राय गर्भित है कि—(क) जैसे तुलसी चार पदार्थोंकी देनेवाली है, वैसे ही भवरोगहारी और सर्वकामप्रद मैं हो गया। पुन:, (ख) श्रीरामजीको प्रिय हुआ और पावन तथा पूज्य हो गया, यथा—'रामिहं प्रिय पावन तुलसी सी।' (१। ३१)
- (२) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—'तुलसीदासजी माता-पितासे परित्यक्त एक अधम भाँग ऐसे थे, पर नामके माहात्म्यसे 'तुलसी' वृक्षके ऐसे पिवत्र हो गये जिनकी वाणीरूपी पित्रकासे हजारों पितत पिवत्र होते हैं। विनय-पित्रकाके २७५ पदसे स्पष्ट है कि मूलमें जन्म लेनेसे माताने इन्हें त्याग दिया था।' यथा—'तनुज तऊ कुटिल कीट ज्यों तज्यों मातु-पिता हूँ। काहे को रोष दोष काहि धौं मेरे ही अभाग, मोसों सकुचत सब छुड़ छाहूँ।। नामकी महिमा सीलु नाथ को मेरो भलो, बिलोकि अब ते सकुचाहुँ सिहाहुँ।'(२७५) 'जननी जनक तजेउ जनिम करम बिनु।'(वि० २२७)
- (३) सू० प्र० मिश्र—'आधे दोहेमें अपने भाग्यकी बड़ाई नामद्वारा निरूपण करते हैं कि जिसको स्मरण करके मैं भाँगसे तुलसी हुआ हूँ। इसका आशय यह है कि भाँग और तुलसीकी मंजरी दोनों एक-सी होती हैं, उसपर भी भाँग मादक तथा अपावन है। और यह पावन एवं रोगनाशक है। उसी तरह मेरा रूप तो साधुओंके समान था पर मेरा कर्म मिलन था वह भी नामके प्रभावसे शुद्ध हो गया।' (यह भाव पं० का है)
- (४) बैजनाथजी—भंग जहाँ जमती है वह भूमि अपावन मानी जाती है और तुलसी जहाँ जमती है वह भूमि और उसकी मिट्टी भी पावन हो जाती है। वहाँकी मिट्टी भी तुलसीके अभावमें भगवान्की सेवामें काम आती है। नामके प्रभावसे तुलसीके समान लोकपुज्य हो गया।

नोट—३ भाँग मद्य अर्थात् मदकारक है और हर प्रकारके मादक द्रव्यमें विषाक्त परमाणु रहते हैं। इसीलिये उनकी मात्रा अत्यधिक हो जानेसे वे मृत्युके कारण हो जाते हैं। उपर्युक्त मादक पदार्थ विशेष भंगके विरुद्ध गुणधर्मवाली ओषधि 'तुलसी' है। उसके स्वरसके सेवनसे विषका नाश होता है और मद दूर होता है। अस्तु। गोस्वामीजीकी 'भये भाँग ते तुलसी' इस उक्तिका भाव यह है कि वे विषयीसे रामभक्त हो गये।

नोट—४ साधारण मनुष्यका विषयलीन जीवन भंगके समान ही होता है। वह स्वयं तो प्रमत्त होता ही है, दूसरोंको भी प्रमत्त बनाता है। पुत्र, स्त्री, मित्र, पड़ोसी सबको प्रेरित करता है कि वे पदार्थोंकी प्राप्तिमें लगें। जो नहीं लगते उन्हें अयोग्य समझता है। विवेकहीन होकर विषयोंमें ही सुख मानता है और अपने संसर्गमें आनेवाले प्रत्येकको यही प्रेरणा देता है। 'तुलसी भयो' का भाव कि जैसे तुलसीके बिना भगवान्की पूजा पूर्ण नहीं होती वैसे ही उनके 'मानस'के बिना श्रीरामजीकी पूजा पूर्ण नहीं होती। सम्पूर्ण लोकमें वे तुलसीके समान आदरणीय हो गये।

'भाँग कहीं तुलसी बन सकती है, यह तो किवकी काव्योक्ति है।' इस प्रकारकी शंका नहीं करनी चाहिये। गोस्वामीजी पहले कह आये हैं कि नाम-माहात्म्यमें मैं धृष्टता या काव्योक्ति नहीं कर रहा हूँ। यह मेरी 'प्रीति-प्रतीति' है। नाममें प्रेम और विश्वास होनेपर तो नामने महाविषको अमृत बना दिया था, फिर भाँग तो केवल मादकमात्र है। इसीलिये 'जो सुमिरत' कहा गया और पहले नाममें प्रीति-प्रतीतिकी बात कह ही आये हैं। भगवन्नामके जपका प्रभाव यह हुआ कि स्वयं मत्त एवं दूसरोंको मत्त करनेवाला स्वभाव स्वयं पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाला बन गया। (श्रीसुदर्शनसिंहजी)

नोट—५ यहाँ गोस्वामीजीने अपनेको 'तुलसीवृक्ष' कहा है। सम्भवतः श्रीमधुसूदनसरस्वतीजीने इसीको लेकर प्रसन्न होकर पुस्तकपर यह रूपक लिख दिया—'आनन्दकानने ह्यस्मिंजंगमस्तुलसीतरुः। कविता मञ्जरी भाति रामभ्रमरभूषिता॥' जिसका अनुवाद काशीनरेश ईश्वरीप्रसादनारायणसिंहजीने इस तरह किया है—दोहा—'तुलसी जंगम तरु लसे, आनँदकानन खेत। कविता जाकी मंजरी, रामभ्रमर रस लेत॥'

नोट—६ कल्पवृक्षका गुण श्रीरामनाममें स्थापन करना 'द्वितीय निदर्शना और रूपक' का सन्देह संकर है। नामके प्रभावसे तुलसीदास भाँगसे तुलसी हो गये—यहाँ 'प्रथम उल्लास' अलंकार है। (वीरकवि)

नोट—७ कुछ टीकाकारोंने इस दोहेका भाव न समझकर 'भाँग' पाठको बदलकर 'भाग' रख दिया है, जो अशुद्ध है। यही भाव अन्यत्र भी आया है, यथा—'केहि गिनती महँ गिनती जस बन घास। राम जपत भए तुलसी तुलसीदास' (बखै॰ ५९), 'तुलसी से खोटे खरे होत ओट नाम ही की तेजी माटी मगहू की मृगमद साथ जू॥' 'रामनामको प्रभाउ पाउ महिमा प्रताप तुलसी सो जग मानियत महामुनी सो।' (क॰ उ॰ १९,७२)

नोट—८ इस दोहेमें रामनामके ग्यारह फल दिखाये। नाम ब्रह्म, (१) अविनाशी करते हैं, (२) अमंगल हरते हैं, (३) मंगल-राशि बनाते हैं, (४) ब्रह्मसुख भोगी बनाते हैं, (५) हरिहरप्रिय करते हैं, (६) भक्तोंमें शिरोमणि बनाते हैं, (७) अचल अनूपम स्थान देते हैं, (८) श्रीरामजीको वशमें कर देते हैं, (९) मुक्ति तथा (१०) अर्थ, धर्म, काम देते और (११) पवित्र कर देते हैं।

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। भए नाम जिप जीव बिसोका॥ १॥ बेद-पुरान-संत-मत एहू। सकल-सुकृत फल राम<sup>१</sup> सनेहू॥ २॥ ध्यानु प्रथम जुग मख बिधि दूजें। द्वापर परितोषत<sup>२</sup> प्रभु पूजें॥ ३॥

## किल केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥ ४॥ नाम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जगजाला \*॥ ५॥

शब्दार्थ—**तिहुँ**=तीनोंमें। **एहू**=यह। **मख**=यज्ञ। **मख बिधि**=क्रिया, यज्ञकी विधि। **परितोषत**=सन्तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। **पूजें**=पूजनसे। **मल**=पाप। **पयोनिधि**=समुद्र।

अर्थ—चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकोंमें प्राणी नाम जपकर शोक रहित हुए॥ १॥ वेदों, पुराणों और सन्तोंका यही मत है कि समस्त पुण्योंका फल श्रीराम (नाम) में स्नेह होना है॥ २॥ पहले युग (अर्थात् सत्ययुग) में ध्यानसे, दूसरे (त्रेता) युगमें भगवत्-सम्बन्धी यज्ञ-क्रियासे और द्वापरमें पूजनसे प्रभु प्रसन्न होते थे॥ ३॥ परन्तु कलियुग केवल पापकी जड़ और मिलन है। पाप-समुद्रमें प्राणियोंका मन मछली हो रहा है॥ ४॥ ऐसे कठिन किलकालमें नाम कल्पवृक्ष है। स्मरण करते ही सब जगजालका नाश करनेवाला है॥ ५॥

टिप्पणी—१ (क) अब यहाँसे नाम माहात्म्य छठे प्रकारसे कहते हैं। अर्थात् 'काल' के द्वारा नामकी बड़ाई दिखाते हैं। (ख) 'चहुँ जुग' कहकर तब 'तीनि काल' भी कहा। भाव यह कि निरन्तर जीव नाम जपकर विशोक होते आये हैं। विशेष दोहा २२ (८) 'चहुँ जुग चहुँ श्रुति—' में देखिये।

नोट—१ (क) 'तीनि काल' इति। काल वह सम्बन्धसत्ता है जिसके द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान आदिकी प्रतीति होती है और एक घटना दूसरीसे आगे-पीछे आदि समझी जाती है। वैशेषिकमें काल एक नित्य द्रव्य माना गया है। देश और काल वास्तवमें मानिसक अवस्थाएँ हैं। कालके तीन भेद भूत, वर्तमान और भविष्य माने जाते हैं। भूत=जो बीत गया। वर्तमान=जो उपस्थित है, चल रहा है, बीत रहा है। भविष्य=जो आगे आनेवाला है। (ख) 'तिहुँ लोका' इति। निरुक्तमें तीन लोकोंका उल्लेख मिलता है—पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक। इनका दूसरा नाम भूः, भुवः, स्वः है, जो महाव्याहृति कहलाते हैं। इनके साथ महः, जनः, तपः और सत्यम् मिलकर सप्तव्याहृति कहलाते हैं। इनके नामसे सात लोकों—भूलोंक, भुवलोंक, स्वलोंक, महलोंक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक—की कल्पना हुई। पीछे इनके साथ सात पाताल—अतल, वितल, सुतल, तलातल, (अग्निपु० और विष्णुपु०में 'गभस्तिमान्') महातल, रसातल, (विष्णुपु०में 'नितल') और पाताल मिलकर चौदह लोक या भुवन माने गये हैं। प्रायः 'लोक' के साथ 'त्रै' और 'भुवन' के साथ 'चौदह' का प्रयोग देखा जाता है। मर्त्य (पृथिवी), स्वर्ग और पाताल भी इन्हों तीनके नाम हैं। (ग) 'तिहुँ लोका' का भाव कि केवल पृथ्वीपर ही नहीं किन्तु स्वर्ग और पातालमें भी। असुरोंके प्रबल होनेपर स्वर्गमें भी शोक होता है। तीनों लोकोंमें जीव विशोक हुए। सत्ययुगमें ध्रुव पृथ्वीपर, स्वर्गमें हिरण्यकशिपुसे पीड़ित देवता, पातालमें हिरण्याक्षसे पीड़ित पृथ्वी, इस प्रकार प्रत्येक युगमें, प्रत्येक लोकमें जीवोंके विशोक होनेके उदाहरण शास्त्रमें मिलते हैं। (श्रीसुदर्शनसिंहजी)

'भए नाम जिप जीव विसोका' इति। शंका—भविष्यके लिये 'भए' क्रिया कैसे संगत है?

समाधान—(१) यहाँ 'भविष्य अलंकार' है जिसका लक्षण ही यह है कि भविष्यको वर्तमानमें कह दिया जाय। (२) यह क्रिया अन्तिम शब्द 'तिहुँ लोका' के विचारसे दी गयी। (३) तीन कालके लिये जब एक क्रियाका प्रयोग हुआ तो भूत और वर्तमान दोके अनुसार क्रिया देनी उचित ही थी। (४) चारों युग पूर्व अमित बार हो चुके हैं, उनमें नाम जपकर लोग विशोक हुए हैं, अतएव यह भी निश्चय जानिये कि आगे भी होंगे—इति भावः। जो हो गये उनका हाल लिखा गया और (५) व्याकरणशास्त्रका नियम है कि वर्तमानके समीपमें भूतकालिक अथवा भविष्यकालिक क्रियाओंका प्रयोग किया जा सकता है। यथा—'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा।' (अष्टाध्यायी ३। ३। १३७) (६) जब किसी कार्यका होना पूर्ण निश्चित होता है तो उसे हो गया कहते हैं। भगवान्ने गीतामें कहा—मेरे द्वारा ये सब पहले ही मारे

<sup>\*</sup> जंजाला—१७२१, १७६२, छ०। जगजाला—१६६१, १७०४।

जा चुके हैं; अर्जुन! तुम केवल निमित्त बनो। यहाँ भी कार्यके होनेकी पूर्ण निश्चयात्मकता ही है। इसी प्रकार यहाँ गोस्वामीजी कहते हैं कि आगे भी जो शोकार्त नाम-जप करेंगे, वे शोकहीन निश्चय ही हो जायँगे, अतः वे भी शोकहीन हो गये, ऐसा अभी कहनेमें कोई हानि नहीं। ऊपरके दोहेमें नामको किलमें कल्याण-निवास कल्पतरु कहा था, अतः नाम केवल किलयुगका साधन नहीं है, इसे तुरन्त स्पष्ट करनेके लिये यहाँ चारों युग, तीनों काल तथा तीनों लोकोंकी बात कही गयी। (श्रीचक्रजी)

'*बिसोका*' हुए अर्थात् जन्म, जरा, मरण त्रितापादिके शोकसे रहित हो गये।

नोट—२ 'बेद पुरान संत मत एहू। स्ति मने सुनेहू' इति। 'वेद, पुराण, सन्त' तीनकी साक्षी देनेका भाव कि 'कर्म प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं है। अनुमान तथा उपमान भी प्रत्यक्षके ही कर्म अनुगामी होते हैं तथा कर्मफल शास्त्र—प्रमाणसे ही जाने जाते हैं। शास्त्रोंमें परम प्रमाण श्रुति हैं', अतः उनको प्रथम कहा। 'श्रुति प्रमाण होनेपर भी परोक्ष है। 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्' इतिहास—पुराणोंके द्वारा वेदार्थ जानना चाहिये। अकेले वेदार्थ जाननेमें भ्रमकी सम्भावना है'! अतः 'पुराण' को कहा। 'पुराण अधिकारी—भेदसे निर्मित हैं, उनमें अनेक प्रकारके अधिकारियोंके लिये साधन हैं। नाम—महिमा पता नहीं किस कोटिके अधिकारीके लिये होगी। भ्रान्तिहीन सत्यका पता तो सर्वज्ञ सन्तोंको ही होता है'। अतः अन्तमें इनको कहा। (ख) वेदका मत है कि सम्पूर्ण पुण्योंका फल राम—नाममें प्रेम होना ही है। क्योंकि 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' वह परात्पर तत्त्व साधनसे नहीं मिलता। जिसे वह स्वयं वरण करे उसे ही मिलता है। वह किसे वरण करेगा? सीधा उत्तर है कि जिससे उसका प्रेम होगा। प्रेम उसका किससे होगा? जिसमें उसके प्रति प्रेम होगा। समस्त पुण्य उसीको पानेके लिये किये जाते हैं। पुण्यका उद्देश्य है सुखकी प्राप्ति और दुःखका विनाश। अतः समस्त पुण्योंका फल उससे प्रेम होना ही है। शाश्वत सुखकी प्राप्ति एवं दुःखका आत्यन्तिक विनाश नामसे होता है, अतएव नाममें अनुराग ही पुण्यमात्रका फल है। (श्रीचक्रजी) (ग) तीनोंका मत यही है, यथा— 'सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद॥ सब कर मत खगनायक एहा। करिअ रामपद पंकज नेहा॥ श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपित भगित बिना सुख नाहीं॥' (७। १२२)

बैजनाथजी लिखते हैं कि—गुरु-साधु-सेवासे भजनकी रीति प्राप्त कर उसे करते-करते हृदयमें प्रकाश होनेपर जो अनुभवादि होते हैं उसीको 'सन्तमत' कहते हैं। 'सकल सुकृत फल राम सनेहू'—अर्थात् जप-तप-व्रत-तीर्थ-दान, गुरु-साधु-सेवा, पूजा-पाठ, सन्ध्या-तपंणादि यावत् कर्मकाण्ड है; विवेक-वैराग्य, शम, दम, उपराम, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुतादि जो ज्ञानकाण्ड है तथा नवधा-प्रेमा-परा भक्ति, षट्-शरणागित इत्यादि जो उपासनाकाण्ड है—इन सब सुकृतोंका फल केवल एक 'रामसनेह' है। यथा—'जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जहँ लिग धर्म कहत श्रुति सज्जन॥ आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर फल यह सुंदर॥—सोइ सर्बज्ञ तज्ञ सोइ पंडित। सोइ गुन गृह बिज्ञान अरखंडित॥ दच्छ सकल लच्छन जुत सोई। जाके पद सरोज रित होई॥' (७। ४९)

कोई-कोई पुराणमतका अर्थ 'लोकमत' कहते हैं। यथा—'प्रगट लोकमत लोकमें, दुतिय बेदमत जान। तृतिय संतमत करत जेहि, हरिजन अधिक प्रमान॥' इस अर्थका आधार है—विसष्टजीका वचन 'करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि।' (२। २५८) वेदादि सबका यही मत है, यथा—'सर्वेषां वेदसाराणां रहस्यं ते प्रकाशितम्। एको देवो रामचन्द्रो व्रतमन्यन्न तत्समम्॥' (पद्मपु०, वै०) 'सकल सुकृतोंका फल' कथनका एक भाव यह भी होता है कि जब समस्त सुकृत एकत्र होते हैं तब कहीं श्रीरामजी और उनके नाममें प्रेम होता है। श्रीरामप्रेम होना अन्तिम पदार्थ है जिसके पानेपर कोई चाह ही नहीं रह जाती। अतएव सब धर्मोंको त्यागकर इसीमें लगना उचित है, इससे सब सुकृतोंका फल प्राप्त हो जायगा।

पं० रामकुमारजी—'सनेह'का भाव यह है कि नाम जपनेमें रोमांच हो, अश्रुपात हों, कभी जपमें एक तो विक्षेप पड़े ही नहीं और यदि कदाचित् पड़ जाय तो पश्चात्ताप हो, विह्वलता हो इत्यादि। यथा—'जपिह नाम रघुनाथको, चरचा दूसरी न चालु।'(विनय० १९३), 'मित रामनाम ही सों, रित रामनाम ही सों, गित रामनाम ही की—।'(वि० १८४) 'तुम्हरेइ नाम को भरोसो भव तरिबे को बैठे उठे जागत बागत सोये सपने।'(क० ७।७८) 'पुलक गात हिय सिय रघुबीरू। जीह नामु जप लोचन नीरू॥'(२।३२६) भरतजीकी श्रीरामप्रेममें यह दशा थी तभी तो भरद्वाजजीने कहा है कि—'तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू।धरें देह जनु राम सनेहू॥'(२।२०८) और श्रीअवधके सभी लोगोंने भी कहा है—'रामप्रेम मूरित तनु आही।'(२।१८४) रामस्नेह क्या है भरतजीकी दशा, रहनी–सहनी, त्याग–वैराग्यादि ही उसका उदाहरण है।

नोट—३ मा० मा० का मत है कि—'एहू'=यह भी।'एहू' से ज्ञात होता है कि यह मुख्य बात नहीं है। वेदमें दो मत हैं—परमत और लघुमत। ऊपर परमत कह आये—'ब्रह्म राम ते नाम बड़', 'सकल कामनाहीन जे—' और 'राम न सकिंह नाम गुन गाई।' इत्यादि। भगवत्प्राप्ति होनेपर भी नाममें रत रहनेसे प्रभु वशमें हो जाते हैं और लघुमत यह है कि—'नामद्वारा प्रेम उत्पन्न होना।' इसी सिद्धान्तसे नवधा भिक्तमें 'विष्णु-स्मरण को तीसरी सीढ़ीमें रखा है।' पर मेरी तुच्छ बुद्धिमें यह आता है कि यह नामका प्रसंग है और यहाँ कहते भी हैं—'भए नाम जिप जीव बिसोका'; अतः यहाँ 'राम सनेह' से श्रीरामनाममें स्नेह ही अभिप्रेत है। नाम-नामीमें अभेद है भी। 'एहू' शब्द कई ठौर, 'यह, यही,' अर्थमें आया है। यथा—'तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू।'(२।२०८)

वीरकवि—पहले साधारण बात कहकर फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है। 'सकल सुकृत<sup>—</sup>' में 'तृतीयतुल्ययोगिता' अलंकार है।

नोट—४ 'ध्यान प्रथम जुगः—' इति। (क) ऐसा ही उत्तरकाण्ड दोहा १०३ में कहा है और श्रीमद्भागवतमें भी; यथा—'कृतजुग सब जोगी बिज्ञानी। किर हिर ध्यान तरिह भव प्रानी॥ त्रेताँ बिबिध जग्य नर करहीं। प्रभुहिं समर्पि करम भव तरहीं॥ द्वापर किर रघुपित पद पूजा। नर भव तरिहं उपाय न दूजा॥ किलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना। नाम प्रताप प्रगट किल माहीं॥'(७। १०३) 'कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै:। द्वापरे हिरचर्यायां कलौ तद्धिरिकीर्तनात्।' (भा० १२। ३। ५२)

बैजनाथजी लिखते हैं कि अब 'राम सनेह' होनेका उपाय बताते हैं कि सत्ययुगमें रूपके ध्यानसे स्नेह होता था। अर्थात् उस युगमें जीव शुद्ध रहे, सत्त्वगुण होनेसे चित्तकी वृत्ति विषयोंसे विरक्त हो थिर रहती थी, जिससे मन श्रीरामरूपके ध्यानमें लग जाता था, उससे श्रीरामस्नेह होनेपर जीव कृतार्थ होता था। 'मख बिधि दूजे' अर्थात् त्रेतायुगमें यज्ञविधिसे। यज्ञ पाँच प्रकारका है—देवयज्ञ (अग्निमें हवन करना), पितृयज्ञ (तर्पणादि), भूतयज्ञ (अग्राशनादि), मनुष्ययज्ञ (साधु-ब्राह्मणादिको भोजन देना) और ब्रह्मयज्ञ (सामादि वेदोंकी ऋचा पढ़ना)। त्रेतामें जीवोंमें कुछ रजोगुण भी आ जानेसे, चित्तमें कुछ चंचलता आ जानेसे 'रामयशरूप धर्मके आधार' यज्ञद्वारा रामस्नेह होता था। द्वापरमें रजोगुण बहुत हो गया और कुछ तमोगुण भी आ गया, सत्त्वगुण थोड़ा रह गया। इससे अधर्मका प्रचार बढ़ा और विषयसुखकी चाह हुई तब विभवसिहत भगवान्का पूजन करके रामस्नेह प्राप्त करते थे जिससे प्रभु प्रसन्न होते थे और जीव कृतार्थ होता था।

नोट—५ सत्ययुगमें मन सात्त्विक होनेसे एकाग्र था। शरीरमें पूर्ण शक्ति थी। अतः उस समयका साधन ध्यान था। त्रेताके आते-आते मनमें अहंकार आ जानेसे यशेच्छा उत्पन्न हुई। मन इतना शुद्ध न रह गया कि निरन्तर ध्यान हो सके। संग्रहमें रुचि हो गयी। अतः यशेच्छाको दूर करके निष्काम भावसे भगवान्के लिये यज्ञ करना उस युगका साधन हुआ। द्वापरमें शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो गयी। संग्रह पवित्र था पर शरीरमें आसिक्त हो जानेसे संग्रहके प्रति भी आसिक्त हो जानेसे यज्ञके लिये सर्वस्व त्याग सम्भव नहीं था। परलोकके सम्बन्धमें सिन्दिग्धभाव होने लगे थे। अतः उस युगका साधन पूजा हुआ। भगवान्के निमित्त संग्रह करके प्रसादरूपसे उसका सेवन विधान बना। कलिके मनुष्यके

सम्बन्धमें कहा जाता है—'असन्तोष अविरत उद्वेलन, भोली भूलें, सूनी आशा। अर्धतृप्ति उद्दाम वासना मानव जीवन की परिभाषा॥' अतः ध्यान हो नहीं सकता। अन्यायोपार्जित द्रव्य न यज्ञके कामका न पूजाके। शुद्ध पदार्थ अप्राप्य, श्रद्धा-विश्वास-एकाग्रता स्वप्न हो गये। मन, आचार, शरीर सभी अपवित्र हैं। अतः ऐसे समयको 'कराल' कहा गया।

टिप्पणी—२ 'किल केवल मल मूल मलीना।''''' इति। (क) किल मलको उत्पन्न करता, आप मिलन है और दूसरोंको मिलन करता है जैसा आगे कहते हैं। (ख) 'केवल' कहकर सूचित किया कि और युगोंमें और धर्म प्रधान रहे, नामका भी माहात्म्य रहा; परन्तु किलयुगमें और कोई धर्म नहीं है क्योंकि पापीको और धर्मोंमें अधिकार नहीं है, यथा—'अन्यत्र धर्मे खलु नाधिकारः'। नाममें पापीका अधिकार है, यथा—'पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥'(४। २९) (ग) तीन युगोंके धर्म कहकर तब किलयुगमें नामसे भलाई होना कहा। ऐसा करके जनाया कि चारों युगोंका फल किलयुगमें नामहीसे मिलता है, यथा—'कृतजुग नेताँ द्वापर पूजा मख अरु जोग। जो गित होइ सो किल हिर नाम ते पाविह लोग॥'(७। १०२) (घ) पूर्व नामको कल्पतरु कह चुके हैं—'रामनाम को कल्पतरु ।' अब फिर कल्पतरु कहते हैं। भाव यह है कि नाम किलको कल्याणकारक एवं कल्याणका निवास–स्थान कर देते हैं और युगका धर्म ही बदल देते हैं।

नोट—६ 'केवल मल मूल' कहनेका भाव कि किलयुगमें सत्त्वगुण नहीं रह गया, प्राय: तमोगुण ही रह गया और कुछ रजोगुण है। अत: धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होनेसे प्राणियोंके मन पापमें रत रहते हैं। यथा—'तामस बहुत रजोगुन थोरा। किल प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा॥' (७। १०४)

'किल केवल मल मूल मलीना—' का अर्थ श्रीकान्तशरणजीने 'किलयुगमें 'केवल' (नामसे) क्योंकि किल पापका मूल और मिलन है तथा……॥ ४॥ ऐसे किठन कालमें नाम कल्पवृक्ष है……' ऐसा किया है। फिर इसके विशेषमें वे लिखते हैं कि—'यहाँ किलके साथ 'केवल' कहकर उसे उद्देश्यांशमें साकांक्ष ही छोड़ किलकी करालता कहने लगे। उसे फिर अगली चौ॰ 'नाम कामतरुः……' इत्यादिसे खोलेंगे; क्योंकि फिर वहाँ किलका नाम नहीं है। इससे स्पष्ट हुआ कि जब किलमें केवल नाम ही अभीष्टपूरक है तब अन्य युगोंमें दो-दो साधन थे।'

पं० रूपनारायणिमश्रजी कहते हैं कि—यहाँ इस भावके लिये 'केवल' शब्दपर जोर देकर खींचा-तानी करके अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योंकि स्वयं किवने ही प्रथम 'चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका। भए नाम जिप जीव बिसोका॥' कहकर चारों युगोंमें नामसाधनका होना भी जना दिया है तथा आगे इसी प्रसंगमें 'निहं किल करम न भगित बिबेकू। राम नाम अवलंबन एकू॥' से सूचित करेंगे कि पूर्व तीन युगोंमें 'कर्म (मख), भिक्त (पूजा), विवेक (ध्यान) और नाम' इनका अवलम्ब था, किलमें कर्म, भिक्त, विवेक—ये तीन छूट गये, एकमात्र नामका ही अवलम्ब रह गया है। अतः इस भावको किलमें 'केवल' (नामसे) यहाँपर लगाना ठीक नहीं, तथापि यदि आग्रह ही हो तो 'किल केवल' से 'जगजाला' तक चार चरणोंका एकत्र अन्वय करके उसमें 'केवल' शब्दको नामका विशेषण कर देनेसे भी यह अर्थ सिद्ध हो जाता है। 'केवल' शब्दको उद्देश्यांशमें साकांक्ष छोड़नेकी आवश्यकता नहीं। वस्तुतः यहाँ ग्रन्थकारका उद्देश्य केवल नामका महत्त्व ही दिखानेका है कि जो कार्य पूर्व तीन युगोंमें ध्यान, मख और पूजासे होता था। वह किलमें श्रीरामनामके जपसे सिद्ध हो जाता है।

#### 'पाप पयोनिधि जन मन मीना' इति।

(क) जैसे, मछली जलसे अलग होना नहीं चाहती, अगाध जलहीमें सुखी रहती है, जलके घटनेपर वह संकोचयुक्त हो जाती है और जलसे अलग होते ही तड़पने लगती है; वैसे ही कलियुगमें प्राणियोंका मन पाप-समुद्रमें मग्न रहता है, विषयरूपी जलके कम होनेमें, सबकी ममता-मोहके वश होनेके कारण वह उलटे सोचमें पड़ जाता है, यथा—'बिषय बारि मन मीन भिन्न निहं होत कबहुँ पल एक। ताते सिहअ *बिपति अति दारुन जनमत योनि अनेक॥*' (वि॰ १०२) विषयोंको वह कदापि नहीं छोड़ना चाहता। उनके बिना तड़पने लगता है। पुन:, (ख) जैसे मछलीका चित्त जल छोड़ दूसरी ओर नहीं जाता, वैसे ही इनके चित्तकी वृत्ति पापहीकी ओर रहती है, ध्यान, योग, यज्ञ, पूजन आदिकी ओर उसकी प्रवृत्ति कदापि नहीं हो सकती। पुन:, (ग) जैसे बडा जाल डालकर मछलीको पकडकर जलसे जबरदस्ती बाहर निकाल लेनेपर वह मर जाती है, वैसे ही यहाँ श्रीनाममहाराज जालरूप होकर मनरूपी मीनको पापसमुद्रके विषयरूपी जलसे खींचकर उसके जग (संसार, भव-जन्म-मरणादि) का नाश करते हैं, मन संसारकी ओरसे मर-सा जाता है, विषयवासना जाती रहती है। पुन:, (घ) भाव यह कि मनके सर्वथा पापमें डूबे रहनेसे ध्यान, यज्ञ और पूजन—इन तीनोंके कामका नहीं। इन तीनोंमें मनकी शुद्धता परम आवश्यक है। अतएव इनमें लगनेसे श्रममात्र ही फल होगा। कलिमें नामका ही एकमात्र अधिकार रह गया है। (ङ) मन पाप-समुद्रमें मछली बन गया है, किन्तु यहाँ भी स्वतन्त्र नहीं है। जप-तपके जालमें उलझा हुआ है। पाप करके भी वह अभीष्ट नहीं प्राप्त कर पाता। संसारकी विकट परिस्थितिमें फँसा हुआ तडफडा रहा है। छुटकारा पानेके लिये जितना प्रयत्न करता है उतना ही उलझता जाता है। नामके स्मरणसे सब परिस्थितियोंकी जटिलता दूर तो होती ही है, साथ ही सभी प्रकारके अभीष्ट पूरे हो जायँगे। इस प्रकार सकामभावसे नाम लेनेसे अनिष्टकी निवृत्ति और अभीष्टकी प्राप्ति ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे अन्य युगोंमें अन्य साधनोंसे होती थी, यह कहना अभीष्ट है। (श्रीसुदर्शनसिंहजी)

नोट—७ 'नाम कामतरु काल कराला ''।' इति (क) 'काल कराला' पर दोहा १२ (१) देखिये। उत्तरकाण्डमें कराल कलिकालके धर्म 'सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी॥' (९७। ८) से 'सुनु ब्यालारि काल किल मल अवगुन आगार।' (१०२) तकमें वर्णित है। (ख) 'नाम कामतरु ' इति । तीन युगोंके साधनरूपी वृक्षोंका वर्णन करके अब कराल कलिका साधन कहते हैं। ध्यानादि कोई साधन कलिमें नहीं रह गये। नाम ही एकमात्र साधन है जिसपर कलिका प्रभाव नहीं पड़ता और जो सब कामनाओंको देनेवाला है। विशेष दोहा २६ देखिये। (ग) 'सुमिरत समन' का भाव कि इसमें किंचित् भी परिश्रम नहीं। केवल स्मरणमात्र करना पड़ता है, इतनेहीसे सब जगजाल शान्त हो जाता है, जैसे कल्पवृक्षके तले जानेसे वह सब शोकोंको शान्त कर माँगनेमात्रसे अभिमत देता है। यथा—'*जाइ निकट* पहिचानि तरु छाँह समन सब सोचु। मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोचु॥' (२। २६७) एकमात्र श्रीरामके आश्रित हो जानेसे काम बन जाता है। 'सुमिरत' से जनाया कि अनायास सब जगजाल दूर हो जाता है। (घ) 'जगजाला' इति। जाल=समूह, विषम पसारा; जाल। 'जगजाल' अर्थात् दु:ख-सुख, राग-द्वेष, योग-वियोग, स्वर्ग-नरक आदि द्वन्द्व, धन-धाम-धरणी इत्यादि समस्त भवपाश। यथा—'*जोग बियोग* भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥ जनम मरन जहँ लग जग जालु<sup>---</sup>।'(२। ९२) ये सब संसारमें फँसानेवाले 'जाल' हैं जैसे मछवाहा-धीमर आदि मछलीको जालमें फाँसते हैं वैसे ही ये सब इन्द्रियोंके विषय प्राणियोंके मनको फाँसनेके जाल हैं जो कलिकालरूपी मछवाहेने फैला रखा है। श्रीरामनाम उस जालको काटकर प्राणीको सब प्रकारके संसार-बन्धनोंसे छुड़ा देते हैं। अथवा, तरुके रूपकसे जगजालको त्रयताप कह सकते हैं। तरु छायासे सुख देता है—'छाँह समन सब सोचु' वैसे ही नामकामतरु सब त्रयतापरूपी तीक्ष्ण धूपसे सन्तप्त प्राणीको सुख देते हैं।

रामनाम कलि अभिमत दाता। हित पर-लोक लोक पितु माता॥ ६॥ नहिँ कलि करम न भगति बिबेकू। राम नाम अवलंबन एकू॥ ७॥

शब्दार्थ—**अभिमत**=मनोरथ, मनोवांछित पदार्थ, अभीष्ट।

अर्थ—कलियुगमें रामनाम मनोरथके देनेवाले हैं, परलोकके लिये हित और इस लोकमें माता-पिता (रूप) हैं॥ ६॥ कलिमें न कर्म है और न भक्ति वा ज्ञान ही, रामनाम ही एक सहारा है॥ ७॥

नोट—१ 'रामनाम किल अभिमत दाता' इति। (क) पापपरायण राग-द्वेषादिमें रत मनुष्यके मनोरथ निष्फल जाते हैं। यथा—'विफल होहिं सब उद्यम ताके। जिमि परहोह निरत मनसा के॥' (६। ९१) और, किलयुगमें सब पापरत रहते हैं तब उनके मनोरथ कैसे सिद्ध हों—यही यहाँ कहते हैं कि 'रामनाम' किलके जीवोंको भी अभिमतदाता हैं। किस प्रकार अभिमत देते हैं यह दूसरे चरणमें बताते हैं। (ख) 'हित पर लोक' अर्थात् जैसे परम हितैषी स्वार्थरहित मित्रके हितमें तत्पर रहता है वैसे ही श्रीरामनाम जनके परलोकको बिना किसी स्वार्थके बनाते हैं। ऐसे परलोकके हित हैं। पुनः, 'हित पर लोक' कहकर सूचित किया कि कल्पवृक्ष मोक्ष नहीं देता और श्रीरामनाम परलोक (मोक्ष) भी देते हैं, (ग) 'लोक पितृ माता' इति। 'पितृ माता' के समान कहकर जनाया कि बिना वांछा किये अपनी ओरसे देते हैं, माँगना नहीं पड़ता। कामतरु माँगनेपर देता है, यथा—'माँगत अभिमत पाव जग।' (२। २६७) पुनः, जैसे माता-पिता बालकको तरह जनका हित करते हैं। बालकपर ममत्व रखते हैं, वैसे ही श्रीरामनामरूपी माता-पिता बालककी तरह जनका हित करते हैं। यथा—'करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखड़ महतारी॥' (३। ४३) विशेष दोहा २० चौ० २'लोक लाह परलोक निवाह' में देखिये।

नोट-- २ कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म और काम देता है, मोक्ष नहीं। फिर याचक यदि अहितकारक वस्तु माँगे तो वह उसे अहितकारक वस्तु भी दे देता है जिससे याचकके मनकी इच्छाकी पूर्तिके साथ ही उसका विनाश भी हो जाता है। सत्ययुग आदिमें तो सत्त्वकी विशेषता होनेसे मनुष्य प्राय: सात्त्विक पदार्थ माँगते थे पर कलि तो 'केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥' है; अतः आजकल तो लोग प्रायः पापमय वासनाओंको हो माँग करेंगे। अत: 'राम नाम किल अभिमत दाता।'''' इस चौपाईकी प्रवृत्ति हुई। अर्थात् श्रीरामनाम इस युगमें इच्छाओंको पूर्ति अवश्य करते हैं पर किस तरह? '*हित पर लोक लोक पितृ माता'।* तात्पर्य कि समस्त बुरी-भली इच्छाओंकी पूर्तिकी पूर्ण शक्ति होते हुए भी वह कल्पवृक्षकी तरह अपने जापकको उसके अकल्याणकी वस्तु नहीं देता, वह चाहे जितना रोवे, चिल्लावे। देवर्षि नारदकी कथा इसी ग्रन्थमें ही उदाहरणके लिये है ही। भगवान् कहते हैं—'जेहि **बिध होइहि परम हित नारद सुनह तुम्हार। सोइ हम करब न आन कछ्** "" ॥' (१३२) 'कुपथ माँग रुज ब्याकुल रोगी। बैद न देइ सुनह मुनि जोगी।। एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठएऊ।' नारदजीके पूछनेपर श्रीरामजीने कहा है कि 'भजिहं जे मोहि तिज सकल भरोसा।। करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखड़ महतारी॥'(३। ४३) वहीं बात यहाँ नामके सम्बन्धमें कह रहे हैं। श्रीरामनाम-महाराजकी दृष्टि भक्तके 'परम हित' (परलोक-हित) की ओर विशेष रहती है। पारलौकिक कल्याणमें हानि न पहुँचे यह उद्देश्य दृष्टिमें रखते हुए उसके लौकिक कामनाओंकी पूर्ति की जाती है जहाँतक सम्भव है। इसीसे प्रथम '*हित पर लोक*' कहकर तब 'लोक पितृ माता' कहा। 'लोक पितृ माता' का भाव कि जापककी इच्छाकी पूर्ति उसी प्रकार करते हैं जैसे पिता और माता बच्चोंकी इच्छाओंकी पूर्ति करते हैं। बच्चा यदि रोगमें कुपथ्य माँगता है तो माता-पिता उसे नहीं देते, यथा—'जिमि सिसु तन बन होड़ गोसाईं। मातु चिराव कठिन की नाईं।।'''' '(७।७४) नामको प्रथम पिता कहा; क्योंकि माताकी अपेक्षा पिताका ध्यान पुत्रके भविष्यकी उन्नतिकी ओर विशेष रहता है। फिर माता-रूपसे हित करनेमें भाव यह है कि माताकी तरह नाम-महाराज स्नेहमय हैं, तात्कालिक कष्टके निवारणकी सर्वथा उपेक्षा भी उनमें नहीं है। वे उसके '*परलोक हित*' की रक्षा करते हुए लौकिक हित भी करते हैं। पुन: भाव कि '*हित पर लोक*' के सम्बन्धमें तो नाम '*अभिमत दाता*' हैं अर्थात् परमार्थ सम्बन्धी जो भी कामनाएँ होती हैं नाम उसे उसी रूपमें पूर्ण कर देता है किन्तु 'लोक' (लौकिक कामनाओं) के सम्बन्धमें नाम '*पितु माता*' है। अर्थात् परलोकके हितकी रक्षा करते हुए ही सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करता है। (श्रीसुदर्शनसिंहजी)

नोट—३ 'निहं किल करम' इति। (क) तात्पर्य कि किलमें मनुष्यके अत्यन्त शिक्तहीन हो जानेसे इनका साधन उससे निबह नहीं सकता, इन सबोंमें उपाधियाँ हैं। 'करम' (कर्म) शब्दसे क्रियारूप उन सभी कर्मोंकी ओर संकेत है जो आध्यात्मिक उन्नितके लिये किये जाते हैं। मनके पाप-परायण होनेसे प्राणियोंको इनका अधिकार ही नहीं रह जाता (क्योंकि अपिवत्र मनसे जो धर्म होता है वह धर्म नहीं रह जाता)। प्रमाण यथा—'कर्मजाल किलकाल कित, आधीन सुसाधित दाम को। ज्ञान बिराग जोग जप को भय लोभ मोह कोह काम को॥' (वि० १५५) 'रामेति वर्णद्वयमादरेण सदा स्मरन्मुक्तिमुपैति जन्तुः। कलौ युगे कल्मषमानसानामन्यत्र धर्मे खलु नाधिकारः॥', 'कर्म उपासना कुबासना बिनास्यो, ज्ञान बचन, बिराग, बेष, जगत हरों सो है।' (क० उ० ८४)

उपर्युक्त उद्धरणोंके अनुसार कर्मकाण्डमें धन चाहिये, श्रद्धा चाहिये। किलमें जिनमें कुछ धर्म है वे निर्धन हैं। मनमें कुवासनाएँ होनेसे, काम-क्रोध-लोभ-मोह होनेसे, ज्ञान, वैराग्य, भिक्त आदि भी नहीं हो सकते; क्योंिक इनमें मन शुद्ध चाहिये। (ख) 'कर्म शुद्ध नहीं तो क्या? भगवान् तो भाव देखते हैं। द्रव्य अन्यायोपार्जित और अशुद्ध हो, िकन्तु भाव शुद्ध हो तो यज्ञादि िकये जा सकते हैं। भाव ही फल देगा।' यह विकल्प ठीक नहीं। कर्मके दो प्रकार हैं। एक क्रियामात्रसे फल देनेवाले, दूसरे भावानुसार फल देनेवाले। जो क्रियारूप कर्म हैं, सर्वज्ञ महिषयोंने उन क्रियाओंमें शिक्तका ऐसा विधान किया है िक वे विधिपूर्वक हों तो उनसे फल होगा ही। वहाँ भावकी अपेक्षा नहीं है। विधिके अज्ञान, पदार्थदीष, अन्यायोपार्जित पदार्थोंका भावदोष, इन कारणोंसे क्रियारूप कर्म तो इस युगमें शक्य नहीं। रहे भावरूप कर्म, उनके लिये अविचल विश्वास और श्रद्धा चाहिये। भाव मनका धर्म है और आज मनमें अविश्वास, चंचलता, मिलनता, सन्देह स्वभावसे भरे हुए हैं। भिक्तके लिये मन निर्मल चाहिये। 'सन्देहयुक्त मनसे किये हुए कर्मोंमें भावदोष होनेसे फलप्रद नहीं होते, िकन्तु बुद्धि तो विकारहीन है। ज्ञान बुद्धिका धर्म है। अतः कम-से-कम ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है!' इसपर कहते हैं 'न विबेकू' अर्थात् किलमें सत् असत्का विवेक नहीं रह गया। आजकलकी सत्को असत् और असत्को सत् माननेवाली बुद्धि कैसे तत्त्वका निर्णय करेगी? दूसरी बात यह है कि बुद्धिका विवेचन जब मनके विपरीत होता है, वह पाखण्ड बन जाता है। वैराग्यादि साधनचतुष्टयसम्पन्नके लिये ही ज्ञान मोक्षप्रद है। आज मनमें वैराग्य नहीं, इन्द्रियोंका संयम नहीं, अतः अपरोक्ष साक्षात्काररूप ज्ञान सम्भव नहीं।

बैजनाथजी कहते हैं कि 'कर्म नहीं हैं' कहनेका भाव यह है कि चारों वर्ण अपने धर्मसे च्युत हो गये। ब्राह्मणके नौ कर्म कहे गये हैं, यथा—'शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्॥' (गीता १८। ४२) इसी तरह क्षत्रियोंके छः और वैश्योंके तीन कर्म कहे गये हैं। यथा—'शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्॥ कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्॥'(१८। ४३-४४)—ये कोई कर्म इन चारोंमें नहीं रह गये। यदि कोई सत्कर्म करता भी है तो मान-प्रतिष्ठा, लोकप्रशंसा आदि दुर्वासनासे करता है। उपासना नहीं है, यदि कोई करता है तो मन तो उसका विषय आदिमें रहता है ऊपरसे पूजा-पाठ, तिलक, माला आदिका पाखण्ड। ज्ञान भी वचनमात्र है।

नोट—४ 'राम नाम अवलंबन एकू' अर्थात् यही एकमात्र उपाय 'श्रीरामजीमें स्नेह और भवतरण' का है। इसमें लगनेसे पाप नाश होते हैं, मन भी शुद्ध हो प्रभुमें लग जाता है और विवेक भी होता है तथा कोई विघ्न नहीं होने पाते। कहा भी है—'एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रे। ग्रसे किल-रोग जोग-संजम-समाधि रे॥' (विनय० ६६)

नोट—५ श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि पूर्व जो 'ध्यान प्रथम जुग' 'मख बिधि दूजे' और 'द्वापर परितोषत प्रभृ पूजे' कहा था उसीको यहाँ विवेक, कर्म और भक्ति कहकर निषेध करते हैं। (मा० मा०)

#### कालनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुमित समरथ हनुमानू॥ ८॥

अर्थ—कपटका निधान (स्थान; खजाना) कलि कालनेमि (रूप) है। (उसके नाशके लिये) नाम ही अत्यन्त बुद्धिमान् और समर्थ श्रीहनुमान्जी हैं॥ ८॥

नोट—१ 'कालनेमि' इति। यह रावणका मामा था। बड़ा ही कपटी था। इसने रावणके कहनेसे श्रीहनुमान्जीको छलनेके लिये साधुवेष बनाया था। श्रीहनुमान्जीने उसके कपटको जान लिया और उसको मारा डाला। कालनेमिका प्रसंग लं॰ दोहा ५६ (१) से ५७ (७) तक है।

नोट—२ पूर्व कहा कि रामनाम ही एक अवलम्ब रह गया है। उसपर यह शंका होती है कि जैसे किल कर्म, ज्ञान और भक्तिमें बाधक हुआ वैसे ही 'नाम-जापकोंपर भी विघ्न करेगा?', उसपर कहते हैं कि नहीं।

टिप्पणी १—'किल कपट निधानू' इति। (क) किलयुगको कपटी कहनेका भाव यह है कि वह नामके प्रभावको जानता है, इसीसे साक्षात् प्रकटरूपसे विघ्न नहीं कर सकता, कपटसे विघ्न करना चाहता है। जैसे, कालनेमि श्रीहनुमान्जीके बलको जानता था। यथा—'देखत तुम्हिंह नगर जेहि जारा। तासु पंथ को रोकन पारा॥' (६। ५५)—यह उसने रावणसे कहा है इसीसे साक्षात् प्रकटरूपसे विघ्न न कर सका, कपट करके उसने विघ्न करना चाहा था। यथा—'अस किह चला रिचिस मग माया। सर मंदिर बर बाग बनाया॥ राच्छस कपट बेष तहँ सोहा। मायापित दूतिह चह मोहा॥' (६। ५६) किल कपटी है। इसने राजा नल और राजा परीक्षित्के साथ कपट किया। यथा—'बीच पाइ एहि नीच बीच ही छरिन छर्यो हों।' (विनय० २६६) भागवतमें परीक्षित्की कथा प्रसिद्ध ही है।

नोट—३ (क) सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि—'जैसे कालनेमि ऊपरसे तो मुनि था और भीतर-से तो राक्षस ही था। इसी तरह किलयुग भीतरसे कपटवेष और ऊपरसे युगवेष किये हुए है। (ख) 'कपटिनधान' का भाव कि कपटी तो सभी राक्षस होते हैं, यथा—'कामरूप जानिहंं सब माया।' (१८१।१) पर कालनेमि कपटका भण्डार ही था, इसके समान मायावी दूसरा न था। श्रीहनुमान्जीको राक्षसी मायासे भ्रममें डाल देना अन्य किसीका सामर्थ्य न था तभी तो रावण कालनेमिके पास ही गया। इसकी शक्ति बड़ी अपूर्व थी। वह हनुमान्जीसे पहले ही मार्गमें पहुँचकर माया रच डालता है और उसकी मायाके भ्रममें हनुमान्जी पड़ ही तो गये। मकरीके बतानेसे ही वे कालनेमिके कपटको जान पाये। किलको कपटिनधान कालनेमि कहनेका भाव कि जैसे कालनेमिने साधुवेषद्वारा कपट किया वैसे ही किलयुग धर्मकी आड़में अधर्म करता है—'मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहुँ संत कहुइ सब कोई।।' (७।९८) किल दम्भ, कपट और पाखण्डरूपी खजानेसे भरा हुआ है। इसके दम्भ, कपट, पाखण्ड जाल बड़े–बड़े बुद्धिमानोंको भ्रममें डाल देते हैं।

टिप्पणी २—'नाम सुमित समरथ हनुमानू' इति। (क) 'सुमित' का भाव कि बुद्धिमानीसे उसका कपट भाँप गये। कालनेमिने पहले श्रीरामगुणगान किया। इस तरह उनको वहीं सबेरेतक रोक रखनेका यही उपाय था। श्रीहनुमान्जी श्रीरामगुणगान सुनते रहे। पर जब वह अपनी बड़ाई करने लगा कि 'इहाँ भएँ मैं देखउँ भाई। ज्ञानदृष्टि बल मोहि अधिकाई॥'(६। ५६) तब वे ताड़ गये कि यह सन्त नहीं है, क्योंकि सन्त तो 'निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं।'(३। ४६) मुखसे कहना तो बहुत ही असम्भव है। अतः वे पानी-पीनेका बहाना कर चल दिये। जल पीकर लौटे तो लांगूरमें लपेटकर उसे धर पटका, तब उसका कपट-वेष भी प्रकट हो गया। पुनः; (ख) 'सुमित' विशेषण देकर यह भी सूचित किया कि हनुमान्जी तो मकरीके बतलानेपर कि—'मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य बचन किप मोरा॥'(६। ५७) कालनेमिके कपटको जान पाये थे और तब उसे मारा था। परन्तु श्रीरामनाम-महाराजको दूसरेके बतानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। कालनेमि गुरु बनकर हनुमान्जीको उगना चाहता था, वैसे ही जब किल-जापकको उगनेका कोई उपाय करेगा तभी मारा जायगा।—यहाँ 'सुमित' में शाब्दी व्यंग्य है कि नामरूपी हनुमान्जी 'मितमान्' हैं, बिना किसीके सुझाये किलके कपटका नाश करते हैं।

नोट—४ बैजनाथजी रूपककी पूर्ति इस प्रकार करते हैं—श्रीरामजी विवेक और लक्ष्मणजी विचार हैं। मोह-रावणके पुत्र काम-इन्द्रजित्ने असत् वासनारूप शक्तिसे जब विचार लक्ष्मणको घायल किया तब वैराग्यरूप हनुमान् सत्संगरूप द्रोणाचलसे चैतन्यतारूप संजीवनी लेने चले। कालनेमिरूपी किलने कपट-निधान मुनि बनकर संसाररूप बागमें गृहसुखरूप मन्दिर इन्द्रियविषयरूप तड़ाग रचकर ज्ञानवार्ता की अर्थात् घरहीमें भजन बनता है, गृहस्थका आसरा त्यागी भी करता है, इत्यादि वार्ता करके वैराग्य—हनुमान्को लुभाया। जब इन्द्रियसुखरूपी जल पीने गये; तब रामनामका अवलम्ब जो वे लिये हुए हैं वही सहायक हुआ, भगवत्-लीला देख पड़ी। कुमितरूपी मकरी शापोद्धारसे सुमित हुई, उसीने वैराग्यरूप हनुमान्जीको समझा दिया। नामके प्रतापसे, सुमितके प्रकाशसे वैराग्य-हनुमान्ने किलका नाश कर दिया।

नोट—५ इस चौपाईका आशय यह है कि हम यदि नामका नियम ले लें तो हमारे लिये किलयुगका नाश हो चुका। 'किलके दम्भकी प्रवृत्ति वासनात्मक है, बिहर्मुख है। बिहर्मुखताके साथ नाम चल नहीं सकता। अतः यदि हम किसीके द्वारा कभी भ्रममें पड़ेंगे भी तो यदि नाममें दृढ़ रहेंगे तो बिहर्मुखवृत्ति एवं कार्य नष्ट हो जायगा। उसकी पोल खुल जायगी और हम उसे स्वभावतः छोड़ देंगे।' (श्रीसुदर्शनसिंहजी)

## दोहा—रामनाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल॥ २७॥

शब्दार्थ—**नरकेसरी**=नृसिंहजी। **सुरसाल**=देवताओंको पीड़ित करनेवाला; दैत्य। **दलना**=नाश करना। **कनककिसपु**=हिरण्यकिशपु।

अर्थ—कलिकालरूपी हिरण्यकशिपुके लिये श्रीरामनाम नृसिंह (रूप) हैं, जापकजन प्रह्लादजीके समान हैं, वे (रामनामरूपी नृसिंह) देवताओंको दुःख देनेवाले (कलिरूपी हिरण्यकशिपु) को मारकर (जापकरूपी प्रह्लादका) पालन करेंगे। भाव यह है कि जैसे नृसिंहजीने देवताओंको दुःख देनेवाले हिरण्यकशिपुको मारकर अपने दास प्रह्लादकी रक्षा की थी, वैसे ही इस कराल कलिकालमें श्रीरामनाम कलिकालसे नाम-जापकोंकी रक्षा करते हैं एवं करेंगे॥ २७॥

टिप्पणी १—(क) रामनामका नृकेसरीसे रूपक देकर दिखाया है कि जैसे कनककिशपु सबसे अवध्य था, नृसिंहजीने उसको मारा, इसी तरह किल सबसे अवध्य है, नाम ही उसका नाश करते हैं। (ख)—'जापक जन प्रहलाद जिमि—'इति। 'सुरसाल' का भाव यह कि जबतक हिरण्यकिशपु देवताओं को दुःख देता रहा तबतक भगवान् प्रकट न हुए। परन्तु, जब प्रह्लादजीको उसने मारना चाहा तब तुरन्त प्रकट हो गये, यथा—'सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा। नरहिरि किए प्रगट प्रहलादा॥'(२।२६५) इसी प्रकार जबतक किल सद्धर्मों का नाश करता है तबतक 'नाम' महाराज किलका कुछ अपकार नहीं करते, परन्तु जब वह जापकको दुःख देता है तब उसका नाश करते हैं।

नोट—१ नृसिंहहीकी उपमा क्यों दी और किसी अवतारकी क्यों न दी? क्योंकि जब हिरण्यकिशपु-ने दासपर विघ्न किया तब प्रभुको अत्यन्त क्रोध हुआ। ऐसा क्रोध अन्य किसी अवतारमें नहीं प्रदर्शित किया गया, इससे इस अवतारकी उपमा दी गयी।

नोट—२ यहाँ 'रामनाम', 'किलकाल' और 'जापकजन' पर क्रमसे 'नृसिंहजी', 'कनककिशपु' और 'प्रह्लाद' होनेका आरोपण किया गया; पर, 'सुरसाल' शब्दमें 'सुर' उपमानका उपमेय नहीं प्रगट किया गया कि क्या है? इसमें 'वाचकोपमेयलुप्ता' अलंकारसे अर्थ समझना चाहिये। हिरण्यकिशपुसे देवताओंको दुःख और किलयुगमें सद्गुण–सद्धर्मको धक्का पहुँचा, यथा—'किलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सद्ग्रंथ।' (उ० ९७) 'किल सकोप लोपी सुचाल निज किठन कुचालि चलाई॥' (वि० १९५) सद्गुण ही सुर हैं, यथा—'सद्गुन सुरगन अंब अदिति सी।' (बा० ३१) यहाँ परम्परितरूपक और उदाहरण हैं। 'पालिहि' भविष्य–कालिक क्रिया देकर जनाया कि जापकजन निश्चन्त रहें, किल जब विष्न करेगा तभी मारा जायगा।

नोट—३ 'कालनेमि कलि' इस चौपाईमें श्रीरामनामरूपी हनुमान्जीद्वारा कलिरूपी कालनेमिका नाश कहा गया। जब उसका नाश हो गया तो फिर दोहेमें दुबारा मारना कैसे कहा? अर्थात् दो रूपक क्यों दिये गये? यह प्रश्न उठाकर उसका समाधान यों किया जाता है कि—(१) 'निहं किल करम न भगित बिबेकू' (१। २७। ७) कहकर जनाया गया था कि कलिने कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनोंको नाश कर डाला, अब केवल नामहीका एक अवलम्ब रह गया है। इस वाक्यसे यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि 'नाम' को भी नाश कर देगा। इस शंकाकी निवृत्ति 'कालनेमि कलि कपट निधान्।''' से की गयी। जैसे हनुमान्जीने अपनी सुमित और सामर्थ्यसे कालनेमिको नाश किया वैसे ही श्रीरामनाम-महाराज ऐसे समर्थ हैं कि वे कलिसे अपनी रक्षा सदा किये हैं। श्रीरामनामको चौपाईमें अपनी रक्षाके लिये स्वयं समर्थ होना जनाकर फिर दोहेमें अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये भी समर्थ होना निरूपण किया। भाव यह कि किल न तो 'नाम' ही का और न 'नाम-जापक' का ही कुछ कर सकता है वा कर सकेगा। पुन:, (२) श्रीरामनाम-महाराजने हनुमान्रूपसे कलिका कपट नाश किया और नृसिंहरूपसे उसका पुरुषार्थ नाश किया। दो बातें दिखानेके लिये दो बार कहा। यथा—'*इहाँ कपट कर* होइहि भाँडू।'(२। २१८) 'अब कुचालि किर होइहि हानी।'(२। २१८) (पं० रामकुमारजी) अथवा, (३) कालनेमि हनुमान्जीसे डरता था जैसा उसके 'रामदृत कर मरौं बरु।' (६।५५)। इन वचनोंसे स्पष्ट है, वैसे ही किल रामनामसे डरता है यह चौपाईमें दिखाया। हिरण्यकशिपु नाम-जापक प्रह्लादसे डरता नहीं था किन्तु अपना पुत्र समझकर वह उनको अपनी राहपर लाना चाहता था और न वह भगवान्से डरता था; वैसे ही कलिकाल न तो नाम-जापकसे डरता है और न नामसे। वह नाम-जापकको कलिमें उत्पन्न होनेसे अपना पुत्र मानकर जब अपने मार्गपर चलाना चाहता है और जापक अपनेमें दृढ है, तब नाम-महाराज अद्भृतरूपसे कलिका नाश कर देते हैं। यह दोहेसे दिखाया। अथवा, (४) दो बार लिखकर जनाया कि कलि चाहे कपट-छलसे विजय चाहे, चाहे सम्मुख लडकर, दोनों हालतोंमें उसका पराजय ही होगा। हिरण्यकशिपुने सम्मुख लडकर विजय चाही सो भी मारा गया।

नोट—४ किलयुगके दो रूप हैं। एक तो धर्मकी आड़में अधर्म; इसीको दम्भ या आडम्बर कहते हैं; चाहे साधक स्वयं दम्भ करे, चाहे दूसरेके दम्भसे भ्रान्त हो, ये दोनों दम्भ इसमें आ जाते हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष अधर्म। यह रूप पहलेकी अपेक्षा बहुत भयंकर है क्योंकि प्रत्यक्ष अधर्ममें पाप करनेमें घृणा, लज्जा या भय नहीं लगता। किलके प्रथम रूपको कालनेमि और दुर्दमनीय दूसरे रूपको हिरण्यकिशपु बताया गया। किलके दम्भात्मक रूपमें सच्चे साधकको भ्रान्त करनेका प्रयत्म भी एक सीमातक उनका समर्थन करते हुए ही होता है। उसमें सत्यधर्मके प्रति सम्मानका प्रदर्शन है, उत्पीड़न नहीं है! पर किलयुगके प्रत्यक्ष अधर्मरूपके द्वारा साधक उत्पीड़ित किया जाता है। अधर्मका यह रूप अपने—आपमें सन्तुष्ट नहीं रहता। धर्म या ईश्वरको मानना अपराध बना देना उसका लक्ष्य है। जैसे हिरण्यकिशपु अपनेको ही सर्वोपिर सत्ता मानता था, दैविक सम्पत्तिका शत्रु था, ईश्वर और धर्मको मानना अपराध घोषित कर दिया था वैसे ही किलयुगमें सन्ध्या—वन्दन, वर्णाश्रम—धर्म, पूजा—पाठ और शास्त्र—उपहास एवं अपमानके कारण होते जायँगे। ईश्वरको भीरु एवं मूर्खसमाजकी कल्पना कहा जाने लगा ही है। आध्यात्मिकताके लिये कोई प्रयत्म करना अशक्य हो जायगा। ऐसी दशामें धार्मिक एवं आस्तिक लोग क्या करें? गोस्वामीजी इसका उत्तर इस दोहेमें देते हैं। सबपर प्रतिबन्ध लग सकता है, किन्तु आपकी वाणी आपकी ही रहेगी। जोरसे न सही, मनमें तो आप नाम सदा ले सकेंगे। नाम ही रक्षाका एकमात्र साधन है। नाम—जापक भी सताये जा सकते हैं, परन्तु जब ऐसा होगा, अधर्म स्वतः नष्ट हो जायगा। अनैतिक उत्पीडनसे भी यही रक्षा कर लेता है। (श्रीचक्रजी)

नोट—५ श्रीजानकीशरणजीने कलिकालके रूपकका विस्तार इस प्रकार किया है कि—'हिरण्यकिशपुने वर माँगा था कि मैं न नरसे मरूँ, न देवसे, न भीतर, न बाहर, न दिनमें, न रातमें, न पृथ्वीपर, न आकाशमें, न पशुसे, न पक्षीसे। वैसे ही कलिने भगवान्से वर माँगा कि मैं न कर्म-धर्म करनेवालोंसे

(रजोगुणी वा सतोगुणीसे) मरूँ, न गृहस्थसे, न तपस्वीसे, न अविद्यासे, न विद्यासे, न पापसे, न पुण्यसे, न मूर्खसे, न साक्षरसे और जैसे हिरण्यकिशपुने माँगा था कि मेरा एक रक्त-बूँद गिरे तो सहस्रों हिरण्यकिशपु पैदा हो जायँ वैसे ही किलने माँगा कि 'यदि कोई ज्ञान-वैराग्यादि बाणोंसे मुझे छेदन करे तो मेरा तेज और अधिक हो जाय।' जापकके जिह्वारूपी खम्भसे नाम-नृसिंह निकलकर किलका नाश करेंगे। रकार सिंह और मकार नरवत् हैं।' (मा० मा०) किलको जापकपर क्रोधका कारण यह है कि द्वापरमें जन्मे हुए राजा नल, युधिष्ठिर महाराज और राजा परीक्षित् भी मेरी आज्ञापर चले—जूआ खेले, घोड़ेपर चढ़े, फलके बहाने माँस खाया, मुनिके गलेमें मरा सर्प डाला; और यह जापक मेरे ही राज्यमें जन्म लेकर मेरी आज्ञाके विरुद्ध चलता है! (अ० दी० च०)

नोट—६ 'कालनेमि कलि॰ 'में पहले कालनेमि कलिको रखा तब 'हनुमान्जीको' और दोहेमें प्रथम 'नरकेसरी' को तब 'कनककिसपु किलकाल' को अर्थात् एकमें मारनेवालेको पहले और दूसरेमें पीछे कहा गया है। शब्दोंका यह हेर-फेर भी भावसे खाली नहीं है। (१)—'कालनेमि—' में यह दिखाया है कि नाम-महाराज अपनी रक्षामें इतने निश्चिन्त वा असावधान (लापरवाह) हैं कि कालनेमि किलयुगको देख रहे हैं फिर भी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी परवा नहीं करते और दोहेमें यह बताते हैं कि अपने 'जापक-जनकी रक्षामें' प्रथमसे ही तैयार रहते हैं। पुनः, (२) चौपाईमें बताया कि श्रीहनुमान्जीने यह जानकर भी कि यह राक्षस है, साधु बनकर ठगना चाहता था तो भी उन्होंने उसपर रोष नहीं किया। वैसे ही श्रीरामनाम-महाराज अपने ऊपर अपराध करनेपर भी रोष नहीं करते। और दोहेमें बताते हैं कि यदि कोई जापकजनका अपराध करे तो वे उसे नहीं सह सकते, उसके लिये नृसिंहरूपसे सदा तैयार रहते हैं। यथा—'सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिंन काऊ॥ जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ लोकहु बेद बिदित इतिहासा। यह महिमा जानिहं दुरबासा॥'(२। २१८)

#### भाय कुभाय अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ १॥

अर्थ—भाव, कुभाय (खोटे भाव, अप्रीति), क्रोध या आलस्य (किसी भी प्रकार) से नाम जपनेसे दसों दिशाओंमें मंगल ही होता है॥ १॥

नोट—१'भाय कुभाय अनख—' इति। (क) बैजनाथजीका मत है कि—'भाय=भाव। जैसे कि शेष-शेषी, पिता-पुत्र, भार्या-स्वामी, शरीर-शरीरी, धर्म-धर्मी, रक्ष्य-रक्षक इत्यादि भाव। यह मित्रपक्ष है। कुभाय=कुत्सित-भाव। जैसे कि अनरस जिसमें स्वाभाविक विरोध है, ईर्ष्या-भाव (जो बढ़ती न सह सके), असूया-भाव (जो गुणमें दोष आरोप करे), वैरभाव—इत्यादि जो शत्रुपक्षके भाव हैं। 'अनख' अर्थात् जो प्रीति—विरोधरहित है पर किसी कारणसे रुष्ट हो गया। 'आलस' जैसे शोकमें या श्रमित होनेपर सुध आ जाना, नाम निकल पड़ना—ये उदासीनपक्षमें हैं।'

- (ख) मिलान कीजिये—'**सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं** विदुः॥' (भा॰ ६। २। १४) अर्थात् संकेतसे, हँसीसे, गानके आलापको पूर्ण करनेके लिये अथवा अवहेलनासे भी लिया हुआ भगवन्नाम मनुष्यके समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला है, इसे महात्मालोग जानते हैं। इसमें '**हेलनम्**' का भाव 'कुभाव' से समझा जा सकता है।
- (ग) विजय दोहावलीमें इनके उदाहरण ये दिये हैं—'भाव सहित शंकर जप्यो कहि कुभाव मुनि बाल। कुम्भकरण आलस जपेउ अनख जपेउ दशभाल॥' मानसमें इसके प्रमाण, यथा—'सादर जपहु अनँग आराती।' (१। १०८) 'भएउ सुद्ध करि उलटा जापू।' (१। १९) 'राम रूप गुन सुमिरत मगन भयउ छन एक।' (६। ६२) और 'कहाँ रामु रन हतों पचारी॥' (६। १०२)
- (घ) 'कु' शब्दके—पापबोधक, कुत्सा (बुरा), ईषदर्थ (थोड़ा) और निवारण—ये चार अर्थ, हैमकोशमें मिलते हैं। यथा—'कुपापीयिस कुत्सायामीषदर्थे निवारणे।' 'कुभाव' में इन चारोंका ग्रहण हो सकता है। कुभाव=पापभावसे, बुरे भावसे, किंचित भावसे तथा 'अभाव' से।

ाक्ष्य तरह हम 'भाय कुभाय' के तात्पर्य यह निकाल सकते हैं कि—'भाय (भाव)' से शुद्ध निष्काम प्रेम और श्रद्धा-विश्वासादि सात्त्विक-भावका ग्रहण होगा। इस व्याख्यासे आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी और प्रेमी सभी भक्तोंका समावेश 'भाय' में आ जाता है। 'कुभाय' से पूर्वोक्त शुद्ध निष्काम या सात्त्विक तथा तामसी भावोंके अतिरिक्त जितने भी भाव हैं उन सबोंका ग्रहण होगा। इसमें सत्कार, पूजा, प्रतिष्ठा आदिके लिये होनेवाले राजस तपको ले सकते हैं। यथा—'सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्॥' (गीता १७। १८) विनोद, नामाभास, अनुवाद आदि भी 'कुभाय' में ही लिये जायँगे। अनख और आलस्य तामस वृत्तियाँ हैं, अतएव क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, निद्रा आदि सब इनमें आयँगे।

ा निवास पाहात्म्य कहकर अब सबका सारांश यहाँ अन्तमें लिखते हैं। चाहे कोई प्रेमपूर्वक मन और वचनकी एकतासे एवं उसके अर्थ और महत्त्वको समझते हुए नामका जप करे अथवा, अनादर और असूयापूर्वक निन्दाके मिष उसका उच्चारण करे किंवा आलस्यवश अँगड़ाई लेते हुए विश्रामभावविशिष्ट नामका जप करे, वह कल्याण—लाभ अवश्य करेगा, प्रत्येक देश-कालमें वह मंगल फल प्राप्त करेगा। इसमें सन्देह नहीं।

नोट—२ श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि 'कुशाय' का अर्थ है—िनन्दाके लिये, हेय बतानेके लिये, घृणा प्रदर्शनके लिये, दम्भसे किसीको ठगनेके लिये लिया गया नाम। 'क्या राम-राम बकते हो, क्या रखा है इसमें? राम एक आदर्श राजा अवश्य थे, पर उनका नाम रटना व्यर्थ है!' इस प्रकार हेय बतानेके लिये भी नाम लिया जाता है। 'राम-राम कहनेवाले सब धूर्त या मूर्ख होते हैं!' इस प्रकार निन्दाके लिये भी नाम लिया जाता है। 'राम! राम! छि:!'—घृणाप्रदर्शन भी नामद्वारा होता है। दूसरोंको पुकारनेमें यिद उनका नाम राम हो तथा परस्पर अभिवादनमें जो 'जय रामजी' या 'राम-राम' किया जाता है उसमें कुभाव तो नहीं है; किन्तु भगवन्नाम-बुद्धि नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक रीतिसे भावहीन या दुर्भावपूर्वक नामोच्चारण भी मंगलप्रद है।' छींकते, खाँसते, गिरते, चौंकते, डरकर चोट लगनेपर नाम लेना भी 'आलस्य' में ही है, क्योंकि जान-बूझकर सावधानीसे नाम नहीं लिया गया।

'दिसि दसहूँ' इति। इसका एक अर्थ तो यह है ही कि नाम सभी स्थानोंमें सर्वत्र मंगलप्रद है। दूसरा भाव यह है कि दूसरे सभी साधन एवं पुण्य कार्य केवल मर्त्यलोकमें मनुष्ययोनिमें किये जानेपर मंगलप्रद होते हैं। दूसरी योनियोंमें तथा दूसरे लोकोंमें किये गये कर्म मंगलप्रद नहीं होते। क्योंकि मनुष्येतर सभी योनियाँ भोगयोनि हैं और मर्त्यलोकको छोड़ सभी लोक भोगलोक हैं। भोगयोनियों तथा भोगलोकोंके कर्म फलोत्पादक नहीं होते। परन्तु नामोच्चारण सभी योनियों और सभी लोकोंमें कल्याणकारी होगा, व्यर्थ नहीं जायगा, वहाँके नियम उसे बाधित नहीं करते।

भाव, कुभाव आदिसे नाम जपनेवालेका मंगल होगा, यह बात कठिनतासे समझमें आनेकी है। बात यह है कि कर्ममात्र अपना फल भावके आधारपर ही देते हैं। भावके द्वारा ही कर्मसंस्कार बनते हैं और वहीं संस्कार फल उत्पन्न करते हैं। यह नियम है। केवल मनुष्य ही स्वतन्त्र भाव कर सकता है। दूसरे सभी देव, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट—प्रकृतिसे नैसर्गिक स्वभावसे संचालित होते हैं। अतः उनके कर्मोंमें भाव स्वातन्त्र्य न होनेसे कर्मसंस्कार नहीं बनते। ऐसी दशामें नामोच्चारणका फल सर्वत्र कैसे हो सकता है? वह केवल मनुष्ययोनिमें और भावके अनुसार होना चाहिये। दुर्भाव आदिसे लिया गया नाम मंगलप्रद कैसे हो सकेगा?

ये तर्क इसिलये उठते हैं कि नामको 'भावरूप कर्म' समझ लिया गया है। वस्तुतः नाम भावरूप कर्म न होकर पदार्थरूप है। सत्य, अहिंसा, दान, चोरी इत्यादि भावरूप कर्म हैं। अतएव इनके करनेमें भावानुसार पाप-पुण्य होता है। बच्चे, पागल, निद्रितके द्वारा ये कर्म हों तो उनका कोई फल नहीं होता। इसी प्रकार भोगयोनियोंके जीव सिंहादि हिंसा करनेपर भी उसके पापके भागी नहीं होते।

अग्निका स्पर्श—यह वस्तुरूप पदार्थात्मक कर्म है। इसके परिणामके प्रकट होनेमें भावकी अपेक्षा नहीं है। अग्निका स्पर्श श्रद्धा, अश्रद्धा, घृणा, द्वेष या आलस्यसे, जानकर या अनजानमें करें, परिणाम एक ही है। चाहे बच्चा हो, पागल हो तो भी अग्नि उसे जलावेगा ही। वहाँ स्पर्शरूप कर्मका एक ही फल सभी भाववालोंको होगा। भगवन्नाम अपने नामीका स्वरूप है, वह भाव नहीं है, सत्य है। वह सिच्चिदानन्द-स्वरूप है, परमतत्त्व है। अतएव उसका संसर्ग 'भावरूप कर्म' न होकर वस्तुरूप कर्म है। वस्तुरूप कर्म भावकी अपेक्षा नहीं करता, अतः वह कर्ममात्रसे फल प्रकट करता है। इसीसे नाम 'जपत' जपकी क्रिया होते ही मंगल होता है। क्योंकि भगवान् सर्वव्यापी हैं अतः उनका स्वरूप नाम भी सर्वव्यापी है। वह उच्चारणमात्रसे कल्याणकारी है। जैसे अग्निका स्वाभाविक गुण दाह है वैसे ही नामका स्वाभाविक गुण मंगल करना है।

नाम-वन्दनाका उपसंहार करते हुए गोस्वामीजीने यहाँ जपके अधिकारीकी सूचना दी है कि ब्रह्मलोकसे लेकर पातालपर्यन्त सभी प्राणी जपके अधिकारी हैं। भावकी यहाँ अपेक्षा नहीं। अभ्यासके द्वारा नामको स्वभाव बना लेना चाहिये जिसमें सभी स्थितियोंमें नाम ही निकले।

नोट—३ 'दिसि दसहूँ' का भाव यह है कि नाम-जापक सबसे निर्भय रहता है। प्रह्लादजी इसके जीते-जागते उदाहरण हैं। सुश्रुतसंहितामें भी ऐसा ही कहा है—'तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। विद्याबलं दैवबलं तदेव सीतापतेर्नाम यदा स्मरामि॥'

इसका भाव यह भी निकलता है कि श्रीअयोध्या, मथुरा इत्यादि पुरियों और प्रयागराज आदि तीर्थों तथा पर्वत आदि सप्त स्थानोंका कोई भेद यहाँ नहीं है; किन्तु सर्वत्र ही, जहाँ रहे तहाँ ही मंगल होगा। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'दसों दिशाओं' को कहनेका भाव यह है कि मन्त्र-जापके सम्बन्धमें तन्त्रोंमें दसों दिशाओंका संशोधन करके तब बैठकर जप करना कहा है, अन्यथा सिद्धि नहीं होती। अतः 'मंगल दिसि दसहूँ' कहकर जनाया कि श्रीरामनाममें बिना संशोधन ही फलकी प्राप्ति होती है।

दसों दिशाएँ ये हैं—पूर्व, आग्नेयी (पूर्व-दक्षिणके बीच), दक्षिण, नैर्ऋती (दक्षिण-पश्चिमके बीच), पश्चिम, वायवी (पश्चिम-उत्तरका मध्य), उत्तर, ऐशानी (उत्तर-पूर्वका मध्य), उर्ध्व (ऊपर), अधर (नीचे)।

वराहपुराणमें इनकी उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है—'ब्रह्मणस्मृजतस्मृष्टिमादिसर्गे समुत्थिते। प्रादुर्बभूवुः श्रोत्रेभ्यो दशकन्या महाप्रभाः॥ पूर्वा च दक्षिणा चैव प्रतीची चोत्तरा तथा। ऊर्ध्वाधरा च षण्मुख्याः कन्या ह्यासंस्तदा नृप॥ तासां मध्ये चतस्त्रस्तु कन्याः परमशोभनाः॥' (अ० २९। ३-४)

नोट—४ श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि—'नवों दोहोंके लिखनेपर यह चौपाई लिखनेका भाव यह है कि गोस्वामीजीने वैद्यवत् जीवरूपी भवरोगग्रसितको नामरूपी भेषज खानेको बतलाया। नवों दोहोंके अन्दर नाम जपनेकी रीति, संयम आदि विस्तारपूर्वक वर्णन किये। उसके अनुकूल नामस्मरण करनेसे सारे भवरोगोंका नाश हो जायगा और वह भगवत्–प्राप्तिरूपी आनन्दमें मग्न रहेगा। पर जो रोगी मरणासन्न हो रहा है, संयम करता ही नहीं, अपना हठ नहीं छोड़ता, उसकी दशा देखकर परम कृपालु वैद्य उसको भी यही दवा देकर कहता है कि यह अपूर्व गुणदायक है, इसको खाते रहना, मुखमें जानेसे रोगका नाश अवश्य करेगा। हाँ, भेद इतना है कि मेरे वचनोंपर विश्वास करके भाव (=विधि) के साथ खाते तो शीघ्र नीरोग हो जाते। अच्छा कुभावसे ही सही, खाते जाना, मंगल ही होगा।' (मा॰ मा॰)

नोट—५ नामवन्दना सबकी वन्दनासे विशेष की गयी, नौ दोहोंमें यह प्रकरण लिखा गया, यह क्यों? उत्तर—(१) अंकका प्रमाण '९' ही तक है, उसके पश्चात् शून्य (०) है। नवों दोहोंमें इस प्रकरणको समाप्त करके सूचित किया है कि श्रीरामनाम साधन ही सम्पूर्ण कल्याणोंकी सीमा है, इसे छोड़ अन्य साधनोंसे कल्याणकी आशा रखनी व्यर्थ है। यथा—'तुलसी अपने रामको भजन करहु नि:शंक। आदि अंत निरबाहि हैं जैसे नवको अंक॥' (सतसई) 'राम नामको अंक है, सब साधन हैं सून। अंक गए कछु हाथ निर्हे अंक रहे दसगून', 'रामनाम छाँड़ि जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यािंग माँगै कूर कौर रे॥' (वि० ६६)

(२) लोक-परलोक दोनोंके लिये किलमें दूसरा उपाय नहीं है, अतएव सबके कल्याणार्थ विस्तारसे कहा। (३) श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीरामनामहीके उपासक हैं, अपना मत भी उन्होंने इसी प्रकरणमें दरसाया है, यथा—'मोरे मत बड़ नाम दुहूँ ते।' (२३) अपना मुख्य सिद्धान्त एवं इष्ट 'नाम' ही होनेके कारण अपने उपास्यको इतने दोहोंमें वर्णन किया है। उपास्यके प्रमाण, यथा—'रामनाम मातु पितु स्वामी समरत्थ हित, आस राम नामकी भरोसो रामनामको। प्रेम रामनाम ही सों नेम रामनामहीको जानउँ न मरम पद दाहिनो न बामको। स्वारथ सकल परमारथ को रामनाम, रामनामहीन तुलसी न काहू कामको। राम की सपथ सरबस मेरें रामनाम, कामधेनु कामतरु मोसे छीन छामको॥' (क० उ० १७८), 'रावरी सपथ रामनाम ही की गित मेरें, यहाँ झूठो झूठो सो तिलोक तिहूँ काल है।' (क० उ० ६५), 'मेरे माय बाप दोड आखर हों शिशु अरिन अखों। संकरसाखि जो राखि कहउँ कछु तो जिर जीह गरो। अपनो भलो रामनामहिते तुलसिहि समुझि परो।' (वि० २२६), 'नाम-अवलंबु अंबु-मीन दीन राउ सो। प्रभुसों बनाइ कहउ जीह जिर जाउ सो।' (वि० १८२), 'रामनाम ही की गित जैसे जल मीनको।' (वि० ६८), 'और ठौर न और गित अवलंब नामु बिहाइ', 'मोको गित दूसरी न बिधि निर्मई' इत्यादि।

नोट—६ श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि नामवन्दना–स्थूल–प्रकरणके अवान्तर सूक्ष्म सप्त प्रकरण हैं, यथा—'नाम वंदना सात बिहार। प्रथम स्वरूप अंग अरु फल किह, दूजे जुग अक्षर निस्तार। तीजे नामी नाम सिरस किह, चौथे भक्तनको आधार। पाँचव अगुन सगुन ते बड़ किह; छठवें फल उद्धार। सतयें चारिउ जुग नामिह को जानकीदास निहार।' (मा॰ प्र॰)

श्रीरामनाम-वन्दना प्रकरण समाप्त हुआ।

# निज कार्पण्य तथा श्रीरामगुणवर्णन-प्रकरण

## सुमिरि सो नाम रामगुन गाथा। करौं नाइ रघुनाथिह माथा॥ २॥

अर्थ—उस श्रीरामनामको सुमिरकर और श्रीरघुनाथजीको माथा नवाकर मैं उन श्रीरामजीके गुणोंकी कथा रचता हूँ॥२॥

नोट—१ (क) 'भाय कुभाय अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥'(२८।१) तक नाम-की बड़ाई की। अब यहाँसे दो दोहोंमें रूपकी बड़ाई करते हैं। यहाँसे लेकर—'एहि बिधि निज गुन दोष कहि……।' (२९) तक ग्रन्थकार अपना कार्पण्य और स्वामीके गुण वर्णन करते हैं। (ख) नामका स्मरण किया जाता है और रूपके सामने मस्तक नवाया जाता ही है, अत: 'सृमिरि नाम' और 'नाइ रघुनाथिह माथा' लिखा।

टिप्पणी—पहले श्रीरामनामकी वन्दना की। वन्दनासे नमस्कार-स्तुति हो चुकी, यथा—'विद अभिवादन स्तुत्योः' (सि॰ कौमुदी ११)। अब स्मरण करते हैं। ये गुणगाथा श्रीरघुनाथजीके हैं और श्रीरामनामसे अंकित हैं, यथा—'एहि महँ रघुपित नाम उदारा', 'राम नाम जस अंकित जानी।' (१। १०) इसिलये श्रीरामनामको सुमिरके श्रीरघुनाथजीको माथा नवाके उनकी गुणगाथा रचते हैं।

नोट—२ (क) अब ग्रन्थकार दिखलाते हैं कि पूर्वोक्त नामके स्मरणके ही प्रभावसे मैं श्रीरामचिरत्र लिखता हूँ और कोई दूसरा भरोसा मुझे नहीं है। इससे सूचित हुआ कि ग्रन्थकार श्रीरामनामके अनन्य भक्त थे। (मा० प०) (ख) यहाँ गोस्वामीजी अपनी अनन्यता दिखाते हैं कि जिस नामसे सर्वदेश-कालमें मंगल होता है। अब तो मैं उसी नामको स्मरणकर उसके नामी (श्रीरामजी) हीके गुणोंकी गाथा अनन्य भावसे उन्हें प्रणाम करके करता हूँ। (पं० शुकदेवलाल) (ग) यहाँ नामको साधन और चिरत्रको सिद्ध फल जनाया। (रा० प्र०) (घ) बैजनाथजी लिखते हैं—यहाँ दिखाते हैं कि मन, कर्म और वचनसे मुझे प्रभुहीकी गित है। प्रभुने जो कहा है कि—'बचन करम मन मोरि गित भजनु करिहं नि:काम। तिन्हके हृदय कमल महुँ करउँ सदा बिश्राम॥'(३।१६) इसी रीतिको किव यहाँ दृढ़ कर रहे हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियोंके विषयोंको वशमें करके मनद्वारा नाम-स्मरण करते हैं, पंचकर्मेन्द्रियोंके विषयोंको रोककर शीशद्वारा वन्दन करते हैं और वचनद्वारा गुणगाथा वर्णन करते हैं।

नोट—३'सुमिरि सो नाम"" इति। गौड़जीकी टिप्पणी 'बन्दउँ नाम राम रघुबर को।' (१९। १) में देखिये। 'बन्दउँ नाम राम रघुबर को' में 'रघुबर' के रामनामकी वन्दना करते हुए परात्परके रामनामसे उसकी एकता दिखायी है और रामावतारसे उसकी महिमाकी तुलना की है। 'सुमिरि सो नाम""'—'सो' कौन? वही 'रघुबर को' नाम। फिर 'रामगुनगाथा' करता हूँ, उन्हीं 'रघुनाथ' की वन्दना करके। 'रघुनाथ' और 'रघुबर' शब्दोंपर काफी जोर दिया है। लोग शिकायत करते हैं कि तुलसीदास मौके-बेमौके हर जगह पाठकोंको याद दिलाते रहते हैं कि राम वही ब्रह्म हैं। वे (आलोचक) यह नहीं जानते कि सारे मानसका यही उद्देश्य है कि यह दिखावें कि अवधेशकुमार राम और परात्पर ब्रह्म एक ही हैं और पाठकका ध्यान सदा इस उद्देश्यकी ओर केन्द्रित रहे। (गौड़जी)

नोट—४ यदि कोई कहे कि तुम्हारी मित मिलन है तुम प्रभुके गुण क्योंकर वर्णन करोगे तो उसपर आगे लिखते हैं—'मोरि सुधारिहि""।' (पं०)

## मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिँ कृपा अघाती॥ ३॥

शब्दार्थ—अघाना=किसी चीजसे जी (मन) का भर जाना।=सन्तुष्ट होना।

अर्थ—वे मेरी (बिगड़ीको) सब तरहसे सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करनेसे नहीं अघाती॥३॥ टिप्पणी—'मोरि सुधारिहि' इति। 'सुधारिहि' कहनेसे बिगड़ा होना पाया गया। गोस्वामीजी कहते हैं कि मेरी सब तरहसे बिगडी है—(१) मन और मित दोनों बिगडे हैं, यथा—'सुझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मित रंक

मनोरथ राऊ॥'(१।८।६) (२) कविता सब गुणरिहत है, यथा—'आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक विधाना॥ भावभेद रसभेद अपारा। किवत दोष गुन बिबिध प्रकारा॥ किवत बिबेक एक निहं मोरें हैं ।'(१।९।९-१०) (३) भिणित सर्वगुणरिहत है, यथा—'भिनित मोरि सब गुन रिहत।'(९) (४) भाग्य बिगड़ा है, यथा—'भाग छोट अभिलाषु बड़।'(१।८) 'सब भाँती' अर्थात् इन सब बिगड़ियों को सब प्रकार सुधारकर बना देंगे।

नोट—१ 'जासु कृपा' इति। 'कृपा' गुणकी व्याख्या भगवद्गुणदर्पणमें इस प्रकार है—'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः। इति सामर्थ्यसन्धानं कृपा सा पारमेश्वरी॥', 'स्वसामर्थ्यानुसन्धानाधीनकालुष्यनाशनः। हार्दो भावविशेषो यः कृपा सा जगदीश्वरी॥' अर्थात् मैं ही समस्त जीवोंकी रक्षाके लिये समर्थ हूँ ऐसे सामर्थ्यका अनुसन्धान करना 'कृपा' गुण है। अपने सामर्थ्यके अनुसन्धानसे शरणागतोंके पापोंका नाश करनेवाला जो जगदीश्वरका हार्दिक भाव है उसी विशेष भावको 'कृपा' गुण कहते हैं। इस प्रकार भगवान्की कृपाके तीन रूप हैं—जीवोंकी रक्षा, पापका नाश और मित्रभाव।

नोट--२ 'जासु कृपा निहँ कृपा अधाती' के भाव ये हैं-(१) जिनपर एक बार कृपा हो गयी; फिर उनपर बराबर कृपा होती ही रहती है तो भी वे सहज कृपालू भगवान यही समझते हैं कि जितनी कृपा चाहिये उतनी नहीं हो सकी। गोस्वामीजीका आशय यह है कि जो मुझपर कृपा हुई है तो अब वह बराबर बढती ही जायगी और प्रभु मेरी सब तरहसे सुधारेंगे। (२) आपकी जो मूर्तिमती कृपा है वह अपने तीनों रूपोंसे लोकोंके जीवोंका हित करते हुए भी कभी अघाती नहीं। (वै०) (३) मूर्तिमती कृपा भी आपकी कृपाकी सदैव अभिलाषिणी रहती है कि मुझे भलीभाँति काममें लावें। (४) जिसपर कृपा की, उससे फिर चूक भी हो तो उस चूकपर दृष्टि भी नहीं देते। प्रभु यही सोचते हैं कि हमने इसपर कम कृपा की, इसीसे चूक हुई, नहीं तो न होती। उसकी चूक अपने मत्थे ले लेते हैं। ऐसे कृपालु हैं। (मा॰ प्र॰) (५) करुणासिन्धुजी एक भाव यह देते हैं कि जिनकी कृपा बिना अपर-देव-कृपासे अघका हनन नहीं होता। रा० प्र०में भी यह भाव दिया है। इस प्रकार 'अघाती'=अघ हाती। (६) जिनकी कृपासे आजतक कृपाधिकार देवी भी सन्तुष्ट नहीं, ज्यों-की-त्यों बनी ही रहती है। (७) कृपा-देवी सदा चाहती है कि रघुनाथजी मुझपर कृपा बनाये रहें जिससे मुझमें कृपात्व सामर्थ्य बना रहे। (मानस-पत्रिका) (८) श्रीपाण्डेजी 'सो' और 'जासु' को ऊपरकी अर्धालीके 'सो नाम'का सर्वनाम मानकर अर्थ करते हैं कि—'सो'(वही) नाम मेरी सब भाँति सुधारेगा जिसकी कृपा दीनोंपर कृपा करनेसे नहीं अघाती।' (९)मानसमयंककार 'जासु कृपा'से 'नामकृपा' और 'कृपा अघाती' से 'रूपकृपा अघाती' का अर्थ करते हैं। यथा—'रूपकृपा चाहति सदा नाम कृपाकी कोर। दंती लसे सकार तहँ पूर्व अर्थ **बरजोर** ॥' श्रीजानकीशरणजीका मत है कि 'ऊपर नामका महत्त्व वर्णन हुआ, अब यहाँ वन्दनाका फल लिखते हैं कि सर्वप्रकार सुधारेंगे, अत: यह भाव उत्तम जँचता है कि जिस नामकी महिमाका वर्णन हो चुका उसकी कृपासे कृपा अघाती नहीं।'

आगे अपने ऊपर कृपा होनेका स्वरूप दिखाते हैं।

## राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो॥४॥

शब्दार्थ—'दया'—बिना स्वार्थ जीवोंका भला करना 'दया' गुण है, यथा—'दया दयावतां ज्ञेया स्वार्थस्तत्र न कारणम्।' (भ० गु० द०) 'निधि'=निधान, राशि, धन, समुद्र, पात्र इत्यादि। यथा—'निधिर्निधाने राशौ च निधिर्वित्तसमुद्रयोः। शङ्खपद्मादिभेदे च निधिः पात्रे च कथ्यते॥' (अभिधानचिन्तामणि नामक कोश) पोसो=पोषण किया; पालन किया।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी–सा अच्छा स्वामी और कहाँ मुझ–सा बुरा सेवक! तो भी दयासागरने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया॥ ४॥

नोट— १ 'सुस्वामि', 'कुसेवकु' और 'दयानिधि' पद देकर सूचित किया कि अन्य स्वामी कुसेवकको

नहीं रखते और सेवाके अनुसार ही पारिश्रमिक देते हैं। श्रीरामचन्द्रजी सुस्वामी हैं बिना सेवा ही कृपा करते हैं। ऐसा दयालु और नहीं।

- यथा—(१) 'भूमिपाल ब्यालपाल नाकपाल लोकपाल, कारनकृपालु मैं सबै के जी की थाह ली। कादर को आदर काहू के नाहिं देखियत, सबिन सोहात है सेवा सुजान टाहली॥ तुलसी सुभाय कहै नाहीं कछु पच्छपात, कौने ईस किए कीस भालु खास माहली। राम ही के द्वारे पै बोलाइ सनमानियत, मोसे दीन दूबरे कुपूत कूर काहली॥' (क॰ उ॰ २३)
- (२) 'सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप ज्यों, बिहीन गुन पथिक पियासे जात पत्थ के। लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वारथ हित, नीके देखे देवता दिवैया घने कत्थ के।। गीध मानो गुरु किप भालु मानो मीत कै, पुनीत गीत साके सब साहिब समरत्थ के। और भूप परिख सुलाखि तौलि ताइ लेत, लसम के खसम तुही पै दसरत्थ के।।' (क॰ उ॰ २४)
- (३) 'बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सिरस कोड नाहीं।' (वि० १६२), 'सब स्वारथी असुर सुर नर मुनि कोड न देत बिनु पाए। कोसलपालु कृपालु कलपतरु द्रवत सकृत सिर नाए॥' (वि० १६३)
- (४) 'ब्योम रसातल भूमि भरे नृप कूर कुसाहिब सेतिहुँ खारे।<sup>...</sup> स्वामी सुसील समर्थ सुजान सो तोसों तुहीं दसरत्थ दुलारे॥' (क० उ० १२)
- (५) 'एक सनेही साचिलो केवल कोसलपालु। प्रेम-कनोड़ो रामसो निहं दूसरो दयालु॥ तन-साथी सब स्वारथी, सुर व्यवहार-सुजान। आरत-अधम-अनाथ हित को रघुबीर समान॥ नाद निठुर, समचर सिखी, सिलल सनेह न सूर। सिस सरोग, दिनकर बड़े, पयद प्रेम-पथ कूर॥ सुनि सेवा सहीको करै, परिहरै को दूषन देखि। केहि दिवान दिन दीन को आदर-अनुराग विशेषि॥' (वि० १९१), 'साहिब समत्थ दसरत्थके दयालु देव, दूसरो न तोसों तूही आपने की लाज को।' (क० उ० १३), 'आपने निवाजे की तौ लाज महाराज को।' (क० उ० १४), 'बेचें खोटो दामु न मिलैं न राखैं कामु रे। सोउ तुलसी निवाज्यो ऐसो राजा रामु रे।' (वि० ७१)

नोट—२ 'निज दिसि देखि""" इति। भाव यह कि कुछ मेरी सेवा देखकर मेरा पालन नहीं किया, क्योंकि मैं तो कुसेवक हूँ, मुझसे क्या सेवा हो सकती, वरन् अपनी दया, अनुकम्पा इत्यादि गुणोंके कारण मेरा पालन किया है। यथा—'मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। हों तो साई द्रोही पै सेवकहित साई॥' (वि० ७२)

पं० रामकुमारजी—ऊपर कहा था कि 'मोरि सुधारिहि सो सब भाँती', अब यहाँसे बताते हैं कि यह भरोसा हमें क्यों है।

# लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती। बिनय सुनत पहिचानत प्रीती॥ ५॥ शब्दार्थ—सुसाहिब=सुस्वामी=अच्छा स्वामी।

अर्थ—वेदोंमें और लोकमें भी अच्छे स्वामीकी यह रीति (प्रसिद्ध) है कि वे विनय (सुनते हैं और) सुनते ही हृदयकी प्रीतिको पहचान लेते हैं॥५॥

नोट—१ पं० रामकुमारजी यों अर्थ करते हैं कि 'लोकमें देखनेमें आता है और वेदमें लिखा है कि सुन्दर साहेबकी यह रीति है कि विनती सुनता है और प्रीति पहचानता है।' अब इसीका विस्तार आगे करते हैं। २—अर्धाली ४, ५ की टीका आगेके दोनों मूल दोहे हैं। (मानस-पत्रिका)

## गनी गरीब ग्रामनर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर॥६॥ सुकबि कुकबि निजमति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी॥७॥

शब्दार्थ—'गनी' अरबी भाषाका शब्द है। इसका अर्थ 'धनवान्' 'अमीर' है, जिसको किसी वस्तुकी परवा या चिन्ता न रह जाय। मलीन (मलिन)=अपयशी=मल-दूषित।=जिनके कर्म, स्वभाव या कुल बुरे

हों, मैली वृत्तिवाले, मैले। **गरीब**=निर्धन। **नागर**=नगरका रहनेवाला, चतुर, सभ्य, शिष्ट और निपुण व्यक्ति। **मूढ़**=मूर्ख। ग्रामनर=देहाती, गँवार। **उजागर**=स्वच्छ, भले, प्रसिद्ध, दीप्तिमान्। स्वच्छवृत्तिवाले यशस्वी। **अनुहारी**=के अनुसार।

अर्थ—धनी, गरीब, गँवार, चतुर, पण्डित, मूर्ख, मिलनवृत्तिवाले और स्वच्छवृत्तिवाले (पवित्र, यशस्वी) तथा अच्छे और बुरे कवि, ये सब स्त्री क्या पुरुष अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी प्रशंसा करते हैं॥६-७॥

नोट—१ ये दसों क्यों सराहना करते हैं, यह आगे बताया है कि वह 'नृपाल' है और 'ईश-अंश' से उत्पन्न है। इस कारण उसकी सराहना करते हैं।

नोट—२ मा० म० कार 'ग्राम' का अर्थ 'समूह' और 'वृन्द' करते हैं और उनको 'गनी, गरीब, नागरनर, इत्यादि सबके साथ लगाते हैं। इस तरह नौ प्रकारके लोगोंके नाम यहाँ होते हैं। वे शब्दोंके अर्थ यह लिखते हैं—पण्डित=क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्मके वेता। मूढ़=क्षर और अक्षर दोनों ब्रह्मके ज्ञानसे रहित। मलीन=वेदोक्त कर्म और दिव्य तीर्थाटन इन दोनों कर्मोंसे रहित। उजागर=वेदोक्त कर्मों और दिव्य तीर्थाटन करके बाह्माभ्यन्तरमें विमल। पं० रामकुमारजीके मतानुसार, पण्डित=मान और अपमानमें समान रहनेवाला तथा अक्षोभ। यथा—'न हृष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तप्यते। गांगो हृद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते॥' पुनः, पण्डित=प्राणितत्त्व, योगतत्त्व, कर्मतत्त्व और मनुष्यहितकारी सम्पूर्ण उपायोंका ज्ञाता, निष्कपट, रोचक वक्ता, सतर्क एवं प्रतिभाशील, ग्रन्थोंका शीघ्र तथा स्पष्ट वक्ता। यथा—'तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम्। उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते॥ प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान्। आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते॥' मूढ़=बिना बुलाये भीतर जानेवाला, बिना पूछे बहुत बोलनेवाला, प्रमत्तोंमें विश्वास रखनेवाला 'मूढ़' कहलाता है, यथा —'अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते। अविश्वस्ते विश्वसिति मूढवेता नराधमः॥' (महाभारत उ० प्र० ३३। २६, २७, २८, ३६)

नोट-३ पं० शिवलालपाठकजी इन चौपाइयों, 'गनी गरीब राझत राम सनेह निसोतें' का भाव यह कहते हैं—'गनी आदि पाँचो बहुरि, धनप आदि लिख पंच। हों गरीब आदिक निगम, रटना मोर न रंच॥' इसका भावार्थ बाबू इन्द्रदेवनारायण सिंहजीने यह लिखा है कि 'मयंककार सन्दर्भ कहते हैं कि जिसके यशको (गनी) कुबेर, (नागर) सनकादि, (पण्डित) बृहस्पित, (उजागर) नारद, (सुकिव) शुक्राचार्यादिक साहसकर कुछ कथन करते हैं, उसके यशको मैं गरीब, ग्रामनर, मूढ़, मिलन और कुकिव होकर क्या कह सकता हूँ; परन्तु आशा है कि मेरी किंचित् रटनाको प्रेमसंयुक्त विचार श्रीरामचन्द्रजी रीझेंगे, जो शुद्ध प्रेमके रिसक हैं।' [तात्पर्य यह है कि प्राकृत मिहपालके राज्यके 'गनी, नागर, पण्डित, उजागर और सुकिव' ये पाँचों अप्राकृत मिहपाल कोसलराज श्रीरघुनाथजीके दरबारमेंके क्रमसे कुबेर (धनद), सनकादि, बृहस्पित, नारद और शुक्राचार्य इत्यादि हैं, जो अपनी भिक्त, नित और भिणतसे सम्मान पाते हैं। और मैं गरीब आदि 'निगम'(=वेद=चार) हूँ। मेरे पास न तो धन ही है न बुद्धि, न नम्रता है न सुन्दर वाणी ही। मेरी तो गित ही देखकर सम्मान करेंगे कि इस बेचारेकी इतनी ही गित है।]

## साधु सुजान सुसील नृपाला । ईस-अंस-भव परम कृपाला ॥ ८ ॥ सुनिसनमानहिं सबहि सुबान । भनिति भगति नित\* गति पहिचानी ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—**नृपाला**=नर अर्थात् मनुष्योंका पालन करनेवाला= राजा। **भव**=उत्पन्न, पैदा। **साधु**=समीचीन मार्गमें चलनेवाला (पाण्डेजी)।=पवित्र, सीधा। **सुजान**=मितकी गित जाननेवाला (पाण्डेजी)।=जानकार। **सुसील**=सुन्दर स्वभाववाला।=दीन, हीन, मिलनको भी अपनानेवाला।

<sup>\*</sup> मति-रा० प०, करु०, वै०, पं०।

अर्थ—साधु, सुजान, सुशील, ईश्वरके अंशसे उत्पन्न और परम कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति, नम्रता और गति पहचानकर सुन्दर कोमल वचनोंसे उन सबोंका आदर-सत्कार करता है॥ ८-९॥

नोट—१ गोस्वामीजीने राजाकी स्तुति करनेवाले दस प्रकारके लोग गिनाये, राजामें साधुता, सुजानता, इत्यादि पाँच गुण बताये और फिर यह बताया कि राजा प्रशंसा करनेवालोंकी 'भिणिति, भिक्त नित, गिति' पहचानकर उनका आदर-सत्कार करते हैं।

नोट—२ पं॰ रामकुमारजी और श्रीकरुणासिन्धुजी राजामें पाँच गुण मानते हैं और बाबा हरिहरप्रसादजी 'नृपाला' को भी विशेषण मानकर छ: गुण मानते हैं। बाबा जानकीदासजी 'साधु, सुजान, सुसील और परम कृपाला' ये चार गुण मानते हैं। पं॰ रामकुमारजी अर्धाली ७में आये हुए 'प्रीति' शब्दको भी 'भणिति, भिक्त, नित और गितके साथ गिनकर पाँच बातोंका पहचानना मानते हैं।'

नोट—३ 'ईस अंस भव' इति। राजा ईश्वरका अंशावतार माना जाता है यथा—'नराणां च नराधिपम्।' (गीता १०। २७) मनुस्मृतिमें कहा है कि राजाको चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, पवन, इन्द्र, कुबेर, वरुण और यम—इन अष्टलोकपालोंका शरीर समझो, क्योंकि इन अष्टलोकपालोंके सारभूत अंशोंको खींचकर (परमात्माने राजाको बनाया) इन्द्रादि लोकपालोंके अंशसे राजाकी शक्ति निर्माण की गयी है, इसीलिये राजाका पराक्रम और तेज सब प्राणियोंसे अधिक होता है। यथा—'सोमाग्न्यकांनिलेन्द्राणां वित्तापत्योर्यमस्य च। अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः॥' (मनु०५।९६), 'इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च। चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हत्य शाश्वतीः॥ यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः। तस्मादिभभवत्येषु सर्वभूतानि तेजसा॥' (मनुस्मृति ७। ४-५) इस तरह यहाँ 'ईश' का अर्थ लोकपाल है।

नोट—४ श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि—'चन्द्रांशसे साम हो, कुबेरांशसे दाम हो, यमांशसे दण्ड हो, इन्द्रांशसे विभेद हो, यह चारों अंशसंयुक्त उत्पत्ति राजाकी हो और कृपालु हो, यह प्राकृत उत्तम राजाओंका लक्षण है।'(मा० मा०)

नोट—५ अब प्रश्न यह है कि—(१) 'दसों सराहनेवालोंमेंसे किसमें क्या बात पहचानकर राजा उसका सम्मान करते हैं?' (२) 'अपने किस गुणसे किसकी पहचान करते हैं?'

इसपर पं॰ रामकुमारजी, श्रीकरुणासिन्धुजी, श्रीजानकीदासजी तथा महाराज हरिहरप्रसादजीने जो विचार प्रकट किये हैं वे निम्नलिखित हैं—

पं० रामकुमारजी—राजाकी स्तुति करनेवाले पाँच प्रकारके हैं—(१)गनी, गरीब; (२) ग्रामनर, नागर नर; (३) पण्डित, मूढ़; (४) मिलन, उजागर। और (५) सुकवि, कुकिव। राजा— (१) साधु, (२)सुजान, (३) सुशील, (४) ईश-अंश-भव और (५) परमकृपालु हैं। अर्थात् पाँच गुणोंसे युक्त हैं। राजा अपने इन गुणोंसे प्रजाकी—(१)प्रीति, (२)भिणिति, (३)भिक्त, (४) नित और (५)गित क्रमसे पहचानते हैं। पहचाननेमें भी पाँच ही बातें कही हैं, यथा—'बिनय सुनत पहिचानत 'प्रीती', 'भिनित', 'भगित', 'नित', 'गित', 'पिहचानी'।

(इनमें क्रमालंकार हुआ)—। सुकवि और कुकविकी भणित, मिलन एवं उजागरकी भिक्ति, पण्डित तथा मूढ़की नित, ग्रामनर और नागरकी गित और गनी—गरीबकी प्रीति पहचानते हैं। यह क्रम उलटा है जैसा 'कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग।' (७। १०२) में भी है।

| प्रशंसकोंके नाम | क्या बात देखकर<br>आदर करते हैं | अपने किस गुणसे प्रीति इत्यादि पहचानते हैं                   |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| १ गनी, गरीब     | प्रीति                         | साधुतागुणसे प्रीति पहचानते हैं, यथा—' <b>कहहिं सनेह मगन</b> |
|                 |                                | मृदुबानी। मानत साधु प्रेम पहिचानी॥'(२।२५०)                  |
| २ ग्रामनर, नागर | गति                            | कृपालुतासे गति।                                             |
| ३ पण्डित, मूढ़  | नति                            | ईशअंशत्व गुणसे 'नित' पहचानते हैं। क्योंकि ईश्वर एक          |

|                |       | ही बार प्रणाम करनेसे अपना लेते हैं—' <i>सकृत प्रनामु किहें</i> |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|
|                |       | अपनाए॥'(२। २९९)भलो मानिहैं रघुनाथ जोरि जो हाथ                  |
|                |       | माथो नाइहै।ततकाल तुलसीदास जीवन जनम को फल                       |
|                |       | <i>पाइहै॥</i> ' (वि० १३५)                                      |
| ४ मलिन, उजागर  | भक्ति | सुशीलतासे भक्ति पहचानते हैं।                                   |
| ५ सुकवि, कुकवि | भनिति | सुजानतागुणसे भणिति।                                            |

यह पं० रामकुमारजीका मत हुआ। अब औरोंके मत दिये जाते हैं।

|                     | क्या बात देखकर आदर करते हैं                | अपने किस गुणसे प्रीति इत्यादि    |  |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                     |                                            | पहचानते हैं                      |  |
| १ सुकवि, पण्डित     | भणिति। भणितिके कहनेवाले यह दोनों हैं।      | सुजानता गुण से। सुजान ही भणितकी  |  |
| —(ना० प्र० मा०      | सुकविकी काव्य-रचना देखकर, पण्डितोंका       | पहचान कर सकता है। यहाँ चौदहों    |  |
| पत्रिका, रा० प्र०,  | वेद, शास्त्र आदिके भाव और अर्थका ज्ञान     | विद्याओंमें निपुण होनेसे 'सुजान' |  |
| करू० मा० मा०)       | देखकर जो उनकी वाणीमें प्रकट होता है।       | कहा है।                          |  |
|                     | बैजनाथजी इसीमें 'नागर' को भी लेते हैं।     |                                  |  |
|                     | भक्ति। गनी धनसे राजाकी सेवा करते हैं, यह   | साधुता गुणसे।                    |  |
| २ गनी, नागर (करु०), | राजभक्ति है। नागर कुल और क्रियामें श्रेष्ठ |                                  |  |
| गनी (मा० मा०)       | हैं। वे राजासे धर्म कर्म कराकर (करु०), या  |                                  |  |
|                     | नागर चतुर हैं अपनी चतुराईसे देश–कोषका      |                                  |  |
|                     | काम करके, सेवा करते हैं—(मा० प्र०)         |                                  |  |

(क) रा० प्र०में सुकवि और मृद्की भक्ति पहचानकर आदर करना सूचित किया है; क्योंकि इनके भीतर किसी प्रकारका अभिमान नहीं रहता है, ये जब कुछ कहेंगे तो भक्तिहीसे। इसकी पहचान 'साधु' का काम है। सुकवि और पण्डितके विपर्ययमें ये दो हैं। (ख) बैजनाथजी गनी और उजागरकी भक्ति साधुतागुणसे पहचानना कहते हैं।

३ उजागर (करु०, मित उजागर=सभाचातुरीमें निपुण—(करु०)। मा० प्र०) या अच्छी क्रियावाले (मा० प्र०)। ये राजाको सुन्दर मित देते हैं।

करु०, मा० प्र० में 'मित' पाठ है उसके अनुसार भाव कहा गया है।

रा० प्र० कार गनी और उजागरकी नित (=नम्रता) देखकर राजाका अपनी सुशीलतासे आदर करना लिखते हैं। मा॰ मा॰ कार 'नागर, उजागर' की गति देखना लिखते हैं। जब वे अपनी चतुराई और अभिमान छोड़कर दीन होकर रहेंगे तभी राजा प्रसन्न होगा। और बैजनाथजी गरीब और मिलनकी नम्रता देखना कहते हैं।

४ गरीब, गॅंवार मिलन, मूढ़, कुकिव गिति। ये लोग िकसी लायक नहीं हैं, हम न पूछेंगे परमकृपालुता गुणसे तो इन्हें कौन पूछेगा? इनकी गित हम ही तक है, ऐसा विचाकर आदर करते हैं।

बैजनाथजी मृद्, कुकवि और ग्रामनर इन तीनको यहाँ लेते हैं।

यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान-सिरोमनि कोसल-राऊ॥ १०॥

शब्दार्थ—**प्राकृत**=साधारण, मायिक। **महिपाल**=पृथ्वीका पालन करनेवाला=राजा। **जान**=ज्ञानी, सुजान। कोसल=अयोध्याजी। राऊ=राजा।

अर्थ—यह स्वभाव तो प्राकृत राजाओंका है। कोशलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो सुजानिशरोमणि हैं॥ १०॥ नोट—१ औरोंको प्राकृत कहकर श्रीरामजीको अप्राकृत बतलाया और राजा सुजान हैं, ये सुजानिशरोमणि हैं। यथा—'नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु॥'(२। २५४) 'सबके उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ।'(२। २५७) 'राम सुजान जान जन जी की।'(२। ३०४)

पं॰ रामकुमारजी—ग्रन्थकार यहाँ राजाओंकी रीति लिख रहे हैं। इसीलिये श्रीरामजीको भी 'कोसल राऊ' लिखा।

नोट—२ श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'ऊपरकी चौपाइयोंमें तो केवल दृष्टान्त है। इन दृष्टान्तोंके दार्ष्टान्त क्या हैं? अर्थात् श्रीरामराज्यमें गनी गरीब आदिक कौन हैं?

| ग्राम      | गनी     | नागर                  | पण्डित       | सुकवि       | उजागर                 | गरीब, कुकवि मूढ़   |
|------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|
|            |         |                       |              |             |                       | मलिन, ग्राम-नर     |
| समस्त      | दिग्पाल | पुत्रों-सहित ब्रह्मा- | मुनीश,       | वाल्मीकि    | शारदा इत्यादि         | इनमें गोस्वामीजी   |
| ब्रह्माण्ड |         | जी (करु०)।            | बृहस्पति,    | आदि         | (करु०)। दसों          | अपनेको रखते हैं कि |
|            |         | शारदा गणेश            | शेष, इत्यादि |             | पुत्रों-सहित ब्रह्मा- | हमें कुछ नहीं आता, |
|            |         | (मा० प्र०)            |              |             | जी (मा० प्र०)         | आप ही की गति है।   |
| मा० म०     | कुबेर   | सनकादि                | बृहस्पति     | शुक्राचार्य | नारद                  | गोस्वामीजी         |

विशेष दोहा (२८। ६-७) में मा० म० का मत देखिये। नोट—३ यह ध्वन्यात्मक अर्थ है।

### रीझत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मिलन मित \* मोतें॥ ११॥

शब्दार्थ—निस्रोत=नि+स्रोत=जिसकी धार न टूटे; तैलधारावत्।=जिसमें और किसी चीजका मेल न हो; शुद्ध, निरा, यथा—'तौ कस त्रिबिध सूल निसि बासर सहते बिपित निस्रोतो', 'कृपा-सुधाजलदादि मानिबो कहौं सो साँच निस्रोतो।' रीझत=प्रसन्न होते हैं, द्रवीभूत होते हैं—(श० सा०)

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध प्रेमसे रीझते हैं, (परन्तु) जगत्में मुझसे बढ़कर मन्द और मिलन बुद्धिवाला कौन है? अर्थातु कोई नहीं॥ ११॥

पं० रामकुमारजी—भाव यह है कि 'मुझमें स्नेह नहीं है, इसीसे मिलन हूँ। स्नेह जल है, यथा— 'माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु।' (१। ३७) स्नेहसे मिलनता नहीं रहती, यथा—'रामचरन अनुराग-नीर बिनु मल अति नास न पावै।' (वि० ८२) प्राकृत राजा गुणसे रीझते हैं और स्नेहसे, परन्तु श्रीरामजी केवल स्नेहसे रीझते हैं।'

नोट—१ 'निसोतें' अर्थात् 'जैसे शुद्ध तैलकी धारा टूटती नहीं चाहे एक बूँद भी रहे, जब उसको गिराओगे तो वह एक बूँदकी भी धारा न टूटेगी। भाव यह कि जिनका निरविच्छन्न प्रेम रामचरणमें है उन्हींपर रीझेंगे तो मेरे ऊपर कैसे रीझेंगे, मैं तो मैं ही हूँ।'

२ सुधाकर द्विवेदीजी—निषाद, शबरी आदिकी कथासे स्पष्ट है कि अविच्छिन्न स्नेहकी धाराहीसे रीझते हैं; इसीलिये मुझे भी आशा है कि मुझपर राम रीझेंगे, नहीं तो मेरे-ऐसा संसारमें कौन मन्द मिलन मित है, यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है।

<sup>\*</sup> मन-१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। मति-१६६१,१७०४।

मा॰ प्र॰—यदि कोई कहे कि श्रीरामजी तो शुद्ध प्रेमसे रीझते हैं तो उसपर कहते हैं कि यद्यपि ऐसा है और यद्यपि मैं अत्यन्त मंद मलिन मित हूँ तथापि 'सठ सेवकः''''।

## दोहा—सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहिं राम कृपालु। उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमित किप भालु॥ २८ (क)॥

शब्दार्थ—**उपल**=पत्थर। **जलजान**=जल+यान=जलपर चलनेवाला रथ या सवारी=नाव, जहाज। **सचिव**=मन्त्री। **सुमति**=सुन्दर बुद्धिवाला।

अर्थ— (मुझ) शठ सेवककी प्रीति और रुचिको कृपालु श्रीरामचन्द्रजी (अवश्य) रखेंगे कि जिन्होंने पत्थरोंको जलयान (जलपर तैरने व स्थिर रहनेवाला) बना दिया और बानर-भालुओंको सुन्दर बुद्धिवाला मन्त्री बना लिया॥ २८॥

टिप्पणी—१ (क) यहाँ काव्यिलंग अलंकार है। 'राम कृपालु' कहनेका भाव यह है कि प्राकृत राजा अपने कृपालुता-गुणके कारण सबका सम्मान करते हैं तो मुझे विश्वास है कि शठ सेवककी प्रीति, रुचि रामचन्द्रजी रखेंगे क्योंकि वे कृपालु हैं। इसीको उदाहरण देकर और पुष्ट करते हैं। (ख) 'पत्थरको नाव बना देना', और किप-भालुको 'सुमित मन्त्री बनाना' कहना सािभप्राय है। श्रीरामकथा रचनेका प्रेम और रुचि है, बिना सुमितिके उसे कर नहीं सकते और अपनी 'मित अित नीच' है, जैसा कहा है—'करन चहउँ रघुपित गुनगाहा। लघु मित मोरि चिरित अवगाहा॥' (१।८) 'सो न होइ बिनु बिमल मित मोहि मित बल अित थोरि।' (१।१४) श्रीरघुनाथजीने किप-भालुको सुन्दर मित देकर मन्त्री बनाया तो मुझे भी सुमित देंगे। (ग) पुनः भाव यह कि उन्होंने पत्थरको पानीपर तैराया जिसपर किप-भालु चढ़कर समुद्र पार हुए, इसी तरह कथा अपार है, वे मुझे भी पार लगायेंगे। (घ) पत्थरको 'जलजान' करना, किप-भालुको सुमित देना यह अयोग्यको योग्य करना है।

नोट—१ **'प्रीति रुचि'** क्या है ? पण्डित रामकुमारजीका मत ऊपर आ चुका। सन्त श्रीगुरसहायलालजीके मतानुसार **'सुमिरि सो नाम रामगुनगाथा। करउँ नाइ रघुनाथिह माथा॥'** (२८। २) यह प्रीति है। और **'मोरि** सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा निह कृपा अघाती॥' यह रुचि है।

सन्त उन्मनीटीका—(क) नल-नीलको शाप था कि जो पत्थर वे जलमें डालेंगे वह डूबेगा नहीं, इससे जलपर इनके स्पर्श किये हुए पत्थर तैरते थे। परन्तु एक साथ ही ठहरना असम्भव था, सो भी आपने कर दिखाया, यथा—'बूड़िह आनिह बोरिह जेई। भये उपल बोहित सम तेई॥ श्रीरघुबीर प्रताप तें सिंधु तरे पाषान।' (लं० ३) आप तो डूबते ही हैं, दूसरोंको भी ले डूबते हैं, सो दूसरोंको पार करनेवाले हुए। लं० ३ में भी देखिये। (ख) 'उपल किये जलजान' का भाव यह भी है कि पत्थर आप डूबे सो तैरने लगा और किप-भालु जो केवल नटोंके नचानेयोग्य थे वे सुन्दर सम्मित देनेवाले मन्त्री बन गये। जिनकी ऐसी अद्भुत करनी है कि गुरुतर पत्थर काष्ठवत् लघु हो गया और पशुयोनिवाले नरके काम करने लगे तो वे मेरा मनोरथ क्यों न पूरा करेंगे, मैं तो नर-शरीरमें हूँ, यद्यिप शठ सेवक हूँ?

नोट—२ 'सचिव सुमित किप भालु' इति। यह कहकर जनाते हैं कि उत्तम कुलमें जन्म, सौन्दर्य, वाक्-चातुरी, बुद्धि और सुन्दर आकृति—ये कोई भी गुण प्रभु श्रीरामजीकी प्रसन्नताका कारण नहीं हो सकते। यह बात दिखानेके लिये ही आपने उपर्युक्त सब गुणोंसे रहित होनेपर भी वानरोंसे मित्रता की। यह हनुमान्जी अपने नित्य स्तोत्रके पाठमें कहा करते हैं। यथा—'न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः। तैर्यद्विसृष्टानिप नो वनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः॥' (भा० ५। १९। ७) आपकी यह कृपालुता कहाँतक वर्णन की जाय? गोस्वामीजी कहते हैं कि मैं वाक्-चातुरी और बुद्धि आदिसे रहित हूँ, मुझे भी अवश्य अपनाकर सुन्दर बुद्धि आदि देंगे। अत्यन्त अयोग्य होनेपर भी उनकी इस कृपालुतासे विश्वास होता है कि वे मेरी प्रीति और रुचि रखेंगे, जैसे बानर-भालुओंकी प्रीति और रुचि रखी थी। —िवशेष दोहा २९ (४) 'कहत नसाइः" पर गौड़जीकी टिप्पणी देखिये। पूर्वार्धमें सामान्य बात कहकर उत्तरार्धमें विशेष सिद्धान्त कहकर उसका समर्थन करनेसे 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' हुआ।

नोट—३ श्रीकरुणासिन्धुजी महाराज लिखते हैं कि ऊपरकी चौपाई 'रीझत राम सनेह निसोतें—' से लेकर राम निकाई रावरी है सबही को नीकo' दोहा २९ तक श्रीगोस्वामीजीने षट्शरणागित कही है। इसलिये यह जानना परमावश्यक है कि षट्शरणागित क्या है। षट्शरणागित यथा—'आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। रिक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववर्णनं तथा। आत्मिनक्षेपकार्पण्यं षड्विधा शरणागितः ॥' (करु०) इसका भावार्थ यह है कि जो उपासनाके अनुकूल हो उसका संकल्प करना 'प्रथम शरणागित' है। जो भिक्तका बाधक हो जिससे उपासनामें विक्षेप हो उसका त्याग, यह 'दूसरी शरणागित' है। मेरी रक्षा प्रभु अवश्य करेंगे यह विश्वास दृढ़ रखना, 'तीसरी शरणागित' है। यथा—'जद्यिप जनमु कुमातु तें मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागिहिंह मोिंह रघुबीर भरोस॥' (२। १८३) 'यद्यपि मैं अनभल अपराधी।— तदिप सरन सनमुख मोिंह देखी। छिम सब करिहिंह कृपा बिसेषी॥' (२। १८३) कोल, भील, किप, भालु, गीध, निशाचर आदि जो चौरासी भोगने योग्य थे उनकी प्रणाममात्रसे रक्षा की, उनके अवगुणोंका विचार न किया इत्यादि रीतिसे स्तुति करना, यह 'गोप्तृत्ववर्णन' 'चौथी शरणागिति' है। प्रभुके लिये अपनी आत्मातक समर्पण कर देना यह 'आत्मिनवेदन' है। गृधराज जटायुने यही किया। मुझसे कुछ नहीं बनता, मैं तो किसी कामका नहीं, सब प्रकार अपराधी, पितत इत्यादि हूँ, यह 'कार्पण्य शरणागित' है। ये छः प्रकारकी शरणागितयाँ हैं। (करु०)

ण्डल्पर्शरणागितके उपर्युत श्लोकोंका पाठ ऐसा ही 'आनन्दलहरीटीका' में दिया है और उसी पाठके अनुकूल अर्थ भी दिया गया है जो ऊपर लिखा गया। परन्तु वाल्मीकीय युद्धकाण्ड सर्ग १७के आरम्भमें प्रसिद्ध भूषणटीकामें श्लोक इस प्रकार है—'आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। रिक्षघ्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा। आत्मिनक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागितः॥' इस श्लोकके पाठमें 'गोप्तृत्ववरणम्' है और श्रीकरुणासिन्धुजीके पुस्तकमें 'गोप्तृत्ववर्णनम्' है। गोप्तृत्ववर्णनका अर्थ ऊपर दिया गया है और 'गोप्तृत्ववरणम्' का अर्थ है—'रक्षकरूपसे भगवान्को वरण करना। अर्थात् आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं इस भावसे उनको स्वीकार कर लेना।'

'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम॥'(३३) मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथंचन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतद्विगर्हितम्॥ (वाल्मी० सुं० सर्ग १८।३) ये श्रीवाल्मीकीय रामायणमें श्रीरामचन्द्रजीके श्रीमुखवचन हैं, इनपर विश्वास करना 'रिक्षिष्यतीति विश्वासः', तीसरी शरणागित है। 'रीझत राम सनेह निसोतें' में 'आनुकूल्यस्य संकल्यः' और 'प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्' पहली दो शरणागितयाँ दिखायी। 'को जग मंद मिलन मिति मोतें' में कार्पण्यशरणागित है। 'सठ सेवकः" 'में कार्पण्य और 'गोप्तृत्ववरणम्' दोनों शरणागितयाँ मिश्रित हैं।

नोट—४ श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि 'राजाओंके चार गुण ग्रन्थकारने दिखाये थे, अब उन गुणोंको 'कोसलराऊ' श्रीरामचन्द्रजीमें दिखा रहे हैं। ऊपर चौपाइमें 'जानिसिरोमनि' गुण कहा और यहाँ 'कृपालुता' गुण। (मा॰ प्र॰)

## दोहा—होंहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास॥२८(ख)॥

अर्थ— मैं भी कहलवाता हूँ और सब लोग कहते हैं और श्रीरामचन्द्रजी इस उपहासको सहते हैं कि कहाँ तो श्रीसीतानाथ ऐसे स्वामी और कहाँ तुलसीदास-सा उनका सेवक॥ २८॥

नोट-१ अब अपने विश्वासका प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि हमारी प्रीति-रुचि अवश्य रखेंगे।

नोट-२ (क) 'सीतानाथ' पद देकर श्रीरामचन्द्रजीका बड़प्पन दिखाते हैं। श्रीसीताजी कैसी हैं कि

'लोकप होहिं बिलोकत जाके॥' (२। १०३) सो वे श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करती हैं, यथा—'जासु कृपा कटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारबिंद रित करित सुभाविंद खोइ॥' (उ० २४) जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य या बड़प्पन दिखाना अभिप्रेत होता है वहाँ ग्रन्थकारने प्राय: 'सीतानाथ', 'सीतापित' ऐसे पद दिये हैं, यथा—'जेहि लिख लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ। सो सीतापित भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ॥' (२।२४३)'तुलसी रामिह आपु तें सेवक की रुचि मीठि। सीतापितसे साहिबिह कैसे दीजै पीठि॥' (दोहावली ४८) (ख) करुणासिन्धुजी 'सीतानाथ'—पद देनेका भाव यह लिखते हैं कि शक्तियाँ तीन हैं—श्री-शिक्त, भू-शिक्त, लीला-शिक्त। ये श्रीसीताजीसे उत्पन्न हुई हैं, प्रमाण यथा—'जानक्यंशसमुद्भूता श्रीभुलीलादिभेदतः। प्रकाशं श्रीश्च भूधारं लीलालयभवस्थितिम्॥'

नोट—३ 'राम सहत उपहास' इति। (क) यहाँ क्या उपहास है जो श्रीरामजी सहते हैं? उत्तर—हँसी लोग यह उड़ाते हैं कि देखो तो कहाँ तो श्रीरामचन्द्रजी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिनके सेवक हैं, यथा—'सिव बिरंचि हिर जाके सेवक।' (लं० ६२) 'देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥ बंदत चरन करत प्रभु सेवा।' (१। ५४) पुनश्च, ऐश्वर्यमयी ब्रह्मस्वरूपिणी श्रीसीताजीके जो स्वामी हैं उनका सेवक 'तुलसीदास' बनता है, भला यह ऐसे बड़े स्वामीका सेवक होनेयोग्य है? कदापि नहीं। अथवा, हँसी यह कि ऐसे पुरुषोत्तम भगवान्को भी कोई और सेवक न जुड़ा जो ऐसे शठको सेवक बनाया। (मा० त० वि०) अञ्चरतम सेवक (जैसे हनुमान्जी, अंगदजी इत्यादि) से स्वामीकी कीर्ति उन्नत होती है और कुसेवकसे स्वामीकी बुराई व हँसी होती है। यथा—'बिगरे सेवक श्वानके साहिब सिर गारी' (विनय०) (ख) 'सहत' पद देकर यहाँ प्रभुकी सुशीलता दर्शाते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं कि मुझे यह अभिमान है कि मैं श्रीरामजीका दास हूँ, जो मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि मैं रामदास हूँ। इससे दूसरे भी कहते हैं, श्रीरामचन्द्रजी शीलके कारण कुछ कहते नहीं, हँसी सह लेते हैं। पुनः,

नोट—४ 'सहस नाम मुनि भनित सुनि तुलसी-बल्लभ नाम। सकुचत हिय हाँसे निरिख सिय धरम धुरंधर राम॥' (दोहावली १८८) तथा तुलसीसतसईके इस दोहेके आधारपर श्रीबैजनाथजी उपहासका कारण यह कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी एकनारीव्रत-धारी हैं। सहस्रनाममें 'तुलसीवल्लभ' भी आपका एक नाम दिया है, इस नामको सुनकर श्रीसीताजी आपकी ओर देखकर मुसुकुराती हैं कि एकपत्नीव्रत हैं तो 'तुलसी' के वल्लभ कैसे कहलाये? एकपत्नीव्रत आपका कहाँ रहा? जिस तुलसीके आप वल्लभ हैं, उसके सम्बन्धसे गोस्वामीजी अपनेको श्रीसीतानाथका सेवक प्रसिद्ध करते हैं। स्वयं कहते हैं, दूसरोंसे कहलाते हैं। इस तरह अभीतक जो बात सहस्रनामहीमें गुप्त थी उसको मैं जगन्मात्रमें फैला रहा हूँ। जिसमें प्रभुका उपहास हो, जो बात सेवकको छुपानी चाहिये, मैं उसको प्रकट करता हूँ। श्रीसीताजी हँसी करती हैं कि यदि आपका एकपत्नीव्रत सच होता तो 'तुलसी' का दास आपसे क्योंकर नाता जोड़ता; 'सीता' या 'जानकी' दास ही आपका सेवक हो सकता था?

श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका भी मत यही है। वे लिखते हैं कि 'मेरे ऐसे नालायकको अपना दास बना लेनेसे रामजी उपहास सहते हैं कि श्रीसीतानाथ ऐसे प्रभु और तुलसीदास ऐसा सेवक! प्रभु राम जगज्जननी सीताके नाथ और मैं राक्षसपत्नी तुलसीका दास; इन दोनोंमें प्रभुदासका सम्बन्ध होना असम्भव है—यह ग्रन्थकारका आन्तरिक अभिप्राय है। इस ढिठाईपर आगे लिखेंगे और कहेंगे भी कि स्नेहके नातेसे रघुनाथजीने स्वप्नमें भी इस ढिठाईपर ध्यान न दिया।'—गौड़जीकी टिप्पणी भी २९ (४) में देखिये। उत्तरार्धमें 'प्रथम विषम अलंकार' है।

## अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी॥ १॥

शब्दार्थ—खोरी (खोरि)=खोटाई, दोष, ऐब; यथा—'कहउँ पुकारि खोरि मोहिं नाहीं'। ढिठाई खोरी=ढिठाई और दोष।=ढिठाईकी खोरि।=ढीठतारूपी दोष। (पं० रा० कु०)

अर्थ—'इतने बड़े स्वामीका अपनेको सेवक कहना', तुलसीके दासका अपनेको सीतापितका सेवक कहना'—यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। इस पापको सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ता है॥ १॥ टिप्पणी—इसी दोषको सज्जनोंसे क्षमा कराया है, यथा—'छिमिहिंह सज्जन मोरि ढिठाई।' स्वामीको कष्ट हुआ, उन्होंने उपहास सहा; यह पाप है, यथा—'मोहि समान को साँइ दुहाई।' अत्यन्त बड़ी खोरी है। ढिठाई यह है कि जिनकी सेवकाई ब्रह्मादिक चाहते हैं तो भी उनको नहीं मिलती, यथा—'सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥' उनका मैं सेवक बनता हूँ। (आगेकी चौपाईकी टिप्पणी भी देखिये।) [संत-उन्मनी—टीकाकार लिखते हैं कि 'ढिठाई' पद देकर सूचित किया कि जान-बूझकर अवगुणमें तत्पर हैं।]

नोट—'सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी' के भाव। (१) यह मुहावरा (लोकोक्ति) है। जब कोई घृणाकी बात देखता है तो नाक सिकोड़ता है। इस प्रकार वह यह सूचित करता है कि यह बात हमको बुरी लगी। (२) यह सुनकर मूर्तिमान् अघको भी मुझसे घृणा होती है और नरक भी नाक सिकोड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसे पापीकी समायी नहीं। पाप और नरकके अभिमानी देवता नाक सिकोडते हैं। भाव यह है कि पाप ऐसा है कि नरकमें भी हमें ठौर-ठिकाना नहीं। (३) पाप कारण और नरक कार्य है; इसलिये पापका फल नरक है। कार्य-कारण दोनों ही मुझसे घृणा करते हैं। (४) करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि पाप सोचता है कि यह हमारा सम्बन्धी है और नरक अपने योग्य समझता है। ऐसा होते हुए भी मैं अपनेको रामसेवक कहता हूँ इस ढीठताको देखकर वे नाक सिकोडते हैं। (५) गोस्वामीजीके विनयका १५८ पद यहाँ देखनेयोग्य है। यथा— 'कैसे देउँ नाथिहं खोरि। कामलोलुप भ्रमत मन हरि भक्ति परिहरि तोरि॥ बहुत प्रीति पुजाइबे पर पूजिबे पर थोरि। देत सिख सिखयो न मानत मृढ़ता असि मोरि॥ किए सिहत सनेह जे अघ हृदय राखे चोरि। संग बस किय सुभ सुनाये सकल लोक निहोरि॥ करउँ जो कछु धरउँ सचि पचि सुकृत सिला बटोरि। पैठि उर बरबस दयानिधि दंभ लेत अँजोरि॥ लोभ मनहिं नचाव कपि ज्यौं गरे आसा डोरि। बात कहउँ बनाइ बुध ज्यों बर बिराग निचोरि॥ एतेहुँ पर तुम्हरो कहावत लाज अँचई घोरि। निलजता पर रीझि रघुबर देहु तुलिसिहि छोरि॥'पुनश्च, 'बड़ो साईं-द्रोही न बराबरी मेरी को कोउ, नाथ की सपथ किये कहत करोरि हौं। इस भावपर सुरदासजीका भी पद है, यथा—'बिनती करत मरत हौं लाज।। यह काया नख शिख लौं मेरी पापन्ह भरी जहाज। आगे भयो न पाछे कबहूँ सब पतितन सिरताज।। भागत नरक नाम सुनि मेरो पीठ देत यमराज। गीध अजामिल गणिका तारी मेरे कौने काज। सुर अधम को जबहिं तारिहौं तब बदिहौं ब्रजराज॥'

# समुझि सहम मोहि अपडर अपने। सो सुधि राम कीन्हि नहि सपने॥ २॥

शब्दार्थ—सहम =डर। अपडर—(१) झूठा डर अर्थात् जहाँ डरकी कोई बात न हो वहाँ डरना इसीको 'अपडर' कहते हैं, यथा—'अपडर डरेडँ न सोच समूले। रिबहिं न दोष देव दिसि भूले'—(अ० २६७), 'सब बिध सानुकूल लिख सीता। भे निसोच उर अपडर बीता।।' (२। २४२) पुनः, (२) 'अपडर' का अर्थ 'अपने–आपसे डर होना', 'अपनी ही तरफसे डर मानना' भी लेते हैं। पुनः, अपडर (सं० अपदर)=अपभय, दुःखद भय। (मा० प०)। सुधि =स्मरण, खयाल, ध्यान। सपने =सोतेमें। = स्वप्नमें अर्थात् भूलकर भी। अर्थ—अपनी ढीठता और दोषको समझकर मुझे अपने अपडरके कारण आप डर हो रहा है। (परन्तु) श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमें भी उसका खयाल नहीं किया॥ २॥

नोट—१ 'समुझ सहम मोहि अपडर अपने—' से लेकर 'ते भरतिहं भेंटत सनमाने। राजसभा रघुराज बखाने॥' तक 'आत्मसमर्पण' शरणागितके लक्षण मिलते हैं। (करु०)

नोट—२ पण्डित रामकुमारजी इस चौपाईका भाव यों लिखते हैं कि—(क) 'पापी पापको नहीं डरता परन्तु मेरा पाप ऐसा भारी है कि उसे समझकर मुझे डर लगता है। इस कथनसे पापकी बड़ाई दिखायी।' (ख) 'अपडर यह कि रामजीकी ओरसे डर नहीं है, समझनेसे मुझे अपनी ओरसे डर मानकर भय हुआ

है। मेरे ढिठाईरूपी पापकी सुधि स्वप्नमें भी नहीं की कि यह मेरी सेवकाईके योग्य नहीं' (ग) श्रीरामचन्द्रजीने ढिठाईको भिक्त मानकर मेरी प्रशंसा की, जैसा श्रीभरतजीने कहा है—'सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥'(२। २९८) सब धर्म छोड़कर श्रीभरतजी श्रीरामजीकी शरण आये—इसीको अपनी ढिठाई कहा, श्रीरामचन्द्रजीने उसीको स्नेह और सेवकाई मान लिया। वैसे ही अपनेको प्रभुका सेवक बनाने और कहनेको श्रीमद्गोस्वामीजी ढिठाई मानते हैं—सेवकका धर्म यही है। उसीको रामजीने भिक्त मानकर सराहा—स्वामीका धर्म यही है।—'लोक कहैं राम को गुलाम हों कहावउँ। एतो बड़ो अपराध भो न मन बावों' (वि०) 'ऐसेहु कुमित कुसेवक पर रघुपित न कियो मन बावों।' (विनय० १७१) (घ) 'सपने'—ईश्वर तो तीनों अवस्थाओंसे परे है, उसमें स्वप्न कहाँ? उत्तर—'स्वप्नमें भी' यह लोकोक्ति (मुहावरा) है अर्थात् भूलकर भी स्वप्नमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ, जागनेकी कौन कहे। अथवा, स्वप्न होना माधुर्यमें कहा गया है, जैसे उनका जागना और सोना बराबर कहा गया है वैसे ही स्वप्न भी कहा जा सकता है।

नोट—३ स्वप्नमें भी इसपर ध्यान न दिया, यह कैसे जाना? करुणासिन्धुजी इसका उत्तर लिखते हैं कि यदि ध्यान देते तो हृदयमें उद्वेग उठता। सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि 'इस कथनका भाव यह हुआ कि रघुनाथजी मुझे छोड़े होते और मेरे दोषोंकी ओर उनकी दृष्टि होती तो मेरा मन उनके गुणानुवादकी ओर न लगता और मेरे मनमें अधिक उद्वेग होने लगता सो मैं व्यर्थ अपने दोषोंको समझकर डरा हूँ।' पं॰ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—कहाँ सीतानाथ प्रभु और कहाँ मैं अधम तुलसीदास सेवक, इस मेरी बड़ी भारी बुरी ढिठाईको सुनकर अघसे भरा नरक भी नाक सिकोड़ेगा, यह समझकर संकोचसे ग्रन्थकार कहते हैं कि मुझे स्वयं महाभय है। भय होते ही ग्रन्थकारके हृदयमें रामकृपाका प्रादुर्भाव हुआ, जिससे स्पष्ट हो गया कि दासकी अधमतापर रामजीने स्वप्नमें भी नहीं ध्यान दिया।

## सुनि अवलोकि सुचित चख चाही। भगति मोरि<sup>९</sup> मति स्वामि सराही॥ ३॥

शब्दार्थ—अवलोकि=देखकर। सुचित=सुन्दर चित्त। =स्वस्थचित्त—(मा० पत्रिका)। चख (चक्षु)= आँख, नेत्र। सुचित चख=दिव्य दृष्टि। चाही=देखी, यथा 'सीय चिकत चित रामिहं चाहा। (१। २४८)=विचार किया। सुचित चख चाही=मनसे विचारकर। (पं० रा० कु०)

अर्थ—१ दूसरोंसे सुनकर और स्वयं सुन्दर चित्तरूपी नेत्रसे (भी) देखकर, स्वामीने मेरी भक्ति और बुद्धिको सराहा॥३॥<sup>२</sup>(पं० रामकुमार, रा० प्र०, पाँ०)

१- भोरि—१७२१, १७६२, छ०, मा० म०। मोरि—१६६१, १७०४। भोरि—रा० प्र०। 'भोरि' पाठके अर्थ ये हैं— (१) भोरी (भोली-भाली) मितको भिक्त स्वामीने सराही है। (रा० प्र०) (२) संसारको ओरसे जिनको मित भोली है उनको प्रीति स्वामीने सराही है। (पं०) (३) मेरी भुलनी भिक्त और भुलनी मित। (मा० मा०) (४) मेरी भोरी भिक्त और स्वामीको दीनपालिनो मित। (मा० मा०) (५) भिक्त करते हुए जो मित भूल जाय अर्थात् विधानपूर्वक भिक्तको जो मित नहीं जानती वह भिक्त 'भोरी मित' कहलाती है। (मा० मा०) (६) मेरी भिक्त और भोली बुद्धिकी सराहना की। (नं० प०) (७) मेरी भिक्तमें उसकी मित विभोर हो गयी है, यह सराहना की। (गौडजी)

२- पंजाबीजी इस अर्थमें यह दोष निकालते हैं कि—'श्रीरघुराथजीका तो निरावरण ज्ञान है, उनका एक बार साधारण देखना और फिर चित्तसे देखना कैसे बने?' दूसरा दोष यह बताते हैं कि यह वाक्य निज-प्रशंसा है इससे 'पुण्यनाश होते हैं; इन दोषोंके सम्बन्धमें सूर्यप्रसाद मिश्रजी कहते हैं कि 'ग्रन्थकार इस बातको किसी दूसरेसे तो कहते नहीं हैं, पर अपने मनके सन्तोषके लिये अपनेहीको आप समझाते हैं। दोष तब होता जब दूसरेसे कहते। दूसरा दोष भी ठीक नहीं, कारण कि प्रेमदृष्टिसे सब ठीक है, क्योंकि प्रभु प्रेमहीके अधीन हैं। यहाँतक कि सुदामाके तन्दुल और शबरीके जूठे फल खाये। विदुरका शाक भी खाया है, इत्यादि अनेक प्रमाण पुराणोंमें हैं, तब गोसाईजीने जो इतना कहा तो इनमें क्या दोष है?' पंजाबीजी अर्धालीका यह अर्थ करते हैं कि 'मैंने यह बात गुरु, शास्त्रोंसे सुनी और अवलोकी है। धन्य हैं मीराबाई आदिक। प्रभु हृदयके सुष्टु नेत्र चाहनेवाले हैं। अर्थात् भक्तोंके ध्यान-परायणताको ग्रहण करते हैं और मेरी मितमें भी ऐसा ही आता है कि स्वामी हृदयकी प्रीतिवाले भक्तोंहीको सराहते हैं।'

टिप्पणी—'भक्तिके सराहनेमें सुनना, देखना और विचारना लिखा। भाव यह है कि चूककी खबर नहीं रखते, हृदयकी भिक्तिका बारम्बार स्मरण करते हैं, क्योंकि उनको भिक्त प्रिय है। इसी बातको आगे पुष्ट करते हैं, यथा—'कहत नसाइ होइ हिय नीकी॰' से 'प्रभु तरु तरु॰' तक। इसीसे मेरी भिक्तिको सुना, देखा, विचारा। विनयमें इनकी भिक्त लिखी है। उसीको देख विचार हृदयमें डाल लिया।'

नोट—१ सुनने, देखने और सराहनेके प्रमाण विनयपत्रिकाके अन्तिम पदमें हैं। यथा—'मारुति मन रुचि भरत की लिख लखन कही है। कलिकालहू नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक किंकरकी निबही है।। सकल सभा सुनि लै उठी जानी रीति रही है। कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहिब बाँह गही है।। बिहाँसि राम कह्यो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है। मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है॥'(विनय॰ २७९)

श्रीलक्ष्मणजीसे सुना, पुन: श्रीसीताजीसे सुना, क्योंकि पूर्व प्रार्थना कर आये हैं कि 'कबहुँक अंब अवसर पाइ। मेरियो सुधि द्याइबी कछु करुन कथा चलाइ"", 'कबहुँ समय सुधि द्याइबी मेरी मातु जानकी।"" (वि॰ ४१-४२) 'देखत' में 'अवलोकि' का ग्रहण हो गया और, 'बिहाँसि राम कहेउ०' से सराहना पाया जाता है। अर्थ—२ जब 'मैंने (गुरु वा सन्तोंसे) सुनकर, हृदयके नेत्रोंसे सुचित्त होकर\* अवलोकन किया तब देख पड़ा कि मेरी मितके अनुसार जो भक्ति मुझमें है सो रघुनाथजीकी सराही हुई है।' (करु०)

अर्थ—३ 'सन्त-महात्माओंसे सुनकर, शास्त्रोंका अवलोकन करके फिर सुन्दर चित्तरूपी नेत्रोंसे देखा (विचारा) तो देख पड़ा कि मित-अनुकूल जो मुझमें भिक्त है सो स्वामीकी सराही हुई है।' (मा॰ प्र॰)

अर्थ—४ संसारमें मैंने सुना (क्योंकि संसारभर मेरा यश गाता है), देखा (कि सब मेरा आदर श्रीरामजीके समान करते हैं) और सुन्दर चित्तके नेत्रोंसे देखा अर्थात् विचारा (कि बिना श्रीरामजीके आदर किये कोई न आदर करता, श्रीरामजी ही सूत्रधर हैं)। [बाबा हरीदासजी]

अर्थ—५'जो मेरी ढिठाई—खोराईको सुनेंगे, जो-जो देखते हैं और ज्ञानवैराग्यरूपी नेत्रोंसे देखेंगे वे मेरी भोरी भक्ति और स्वामीकी दीनपालिनी मितकी सराहना करेंगे'। 'सृचित= (नेत्रको) अव्यग्न करके' [मा॰ मा॰]। [मा॰ मा॰ मयंककारकी परम्पराके हैं। उनका पाठ 'भोरि' है।]

अर्थ—६ 'गुरु अरु वेदसे श्रवण करके तथा ध्यानद्वारा हृदयके नेत्रोंसे देखकर मुझे यही निर्णय हुआ कि पराभक्तिवश, भूल भी हो जाय तो श्रीरामचन्द्रजी रूठते नहीं, प्रसन्न होकर हृदयसे लगाते हैं और यदि जानकर भिक्त बिसारे तो दुःख होता है।' (मा॰ मा॰) ब्रिस्ब अर्थोंपर विचार करनेसे प्राय: दो ही अर्थ प्रधान जान पड़ते हैं। एक तो श्रीरामजीका सुनना, देखना आदि, दूसरा किवका स्वयं सुनना आदि। अब प्रश्न यह है कि क्या सुना, देखा, प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके सुनने—देखनेके भाव प्रथम ही टिप्पणी और नोट १ में लिखे गये हैं। किवके सुनने—देखने आदिका भाव यह है कि—अपनी धृष्ठता समझकर सन्तोंसे अथवा गुरुजीसे घबड़ाकर पूछा तो उन्होंने ढाढस दिया कि श्रीरघुनाथजी झूठेहू भक्तसे कैसा ही अपराध क्यों न बन पड़े कभी क्रोध नहीं करते। अथवा, जहाँ—तहाँ सन्तोंसे अपनी बड़ाई सुनी, सन्त और भगवन्तमें अन्तर नहीं है, अत: उनकी बड़ाई करनेसे जाना गया कि भगवान् प्रसन्न हैं। (पां॰)

<sup>\*</sup> सुनि अवलोकि, यथा—'राउरि रीति सुबानि बड़ाई। जगत बिदित निगमागम गाई॥ कूर कुटिल खल कुमित कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी॥ तेउ सुनि सरन सामुहें आए। सकृत प्रनाम किहें अपनाए॥ देखि दोष कबहुँ न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने॥' (अयो॰ २९९) पुनश्च—'देव देवतरु सिरस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुिह काऊ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समन सब सोच।' (अयो॰ २६७)। '……मिटेउ छोभु निहं मन संदेहू।' 'मम प्रन सरनागत भयहारी……कोटि बिप्र बध लागिहं जाहू। आए सरन तजउँ निहं ताहू॥……रिखहउँ ताहि प्रान की नाईं।' (सुं॰ ४४) इत्यादि। पुनश्च, यथा—'किल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीिक तुलसी भयो' (यह संत श्रीनाभाजीकी वाणी है। संतवाणी प्रभुकी प्रेरणासे होती है।)

वेदशास्त्रोंमें भी यही सिद्धान्त देखा। (प्रमाण दोहा २९ (५) में देखिये) और अपने सुन्दर चित्तरूपी अथवा ज्ञानवैराग्यरूपी नेत्रोंसे यही अनुभव भी किया।

मा० मा० कारका मत है कि 'ज्ञानवैराग्यरूपी नेत्रोंसे देखनेका तात्पर्य है—'ध्यानावस्थित होकर देखना' इससे क्योंकर जाना कि 'प्रभु कोप नहीं करते, कृपा ही करते हैं?' उत्तर यह है कि जब किसीपर किंचित् भी प्रभुका कोप होता है, तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और विधानपूर्वक समाधि नहीं बनती ा मेरी समाधि विधानपूर्वक समाधिद्वारा ध्यानरसको प्राप्त हुई, इससे मैं जानता हूँ कि कृपा है, कोप नहीं।' गौड़जीकी टिप्पणी दोहा २९ (४) में देखिये।

नोट—२ कौन भक्ति सराही है? 'हौंहुँ कहावत'—वह भक्ति यह है। क्योंकि श्रीमुखवचन है कि 'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम॥' और यह बात शास्त्रमें देखी और सुनी भी है।

नोट—३ यहाँसे यह बताते हैं कि हमने क्योंकर जाना कि प्रभुने हमारे अघोंपर किंचित् ध्यान नहीं दिया है—(मा॰ प्र॰)।

### कहत नसाइ होइ हिअ\* नीकी।रीझत राम जानि जन जी की ॥४॥

शब्दार्थ—नसाइ=नष्ट हो, बिगड़ जाय। नष्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है।

अर्थ—१ कहनेमें चाहे बुरी जान पड़े (कहते न बने) मगर हृदयकी अच्छी हो। श्रीरामचन्द्रजी दासके हृदयकी जानकर रीझते हैं॥ ४॥

अर्थ—२ श्रीरामजी अपने जनके जीकी बात जानकर रीझते हैं यह बात कहनेकी नहीं है, कहनेसे उसका रस जाता रहता है (मन-ही-मन समझ रखनेकी है, उसके आनन्दमें डूबे रहनेकी है)। हृदय-हीमें उसका रहना अच्छा है। [पं०, गौड़जी, मा० प०]

टिप्पणी— अर्थात् मुझसे कहनेमें नशानी है जो मैं अपनेको सेवक कहता हूँ, यथा—'राम सुस्वामि कुसेवक मोसो।' 'सठ सेवक की प्रीति रुचि<sup>--</sup>।' रही यह कि मेरे हृदयमें प्रीति है, यही हियकी नीकी है।

नोट—१ (क) बाबा जानकीदासजी 'हिय नीकी' का भाव यह कहते हैं कि 'हम श्रीरामजीके हैं' यह हृदयमें दृढ़ हो। यथा—'हौं अनाथ प्रभु तुम अनाथहित चित यह सुरित कबहुँ निहं जाई।' (विनय॰ २४२)

(ख) अर्थ २ के भाव आगे गौड़जीके लेखमें देखिये। पंजाबीजी कहते हैं कि—सन्त यह कभी नहीं कहते कि स्वामी हमारी सराहना करता है, अतएव वे नहीं कहते। उस सुखको हृदयहीमें रखना उत्तम है। इससे गम्भीरता सिद्ध होती है। हृदयकी अनन्यता और गम्भीरताको जानकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। (पं०)

नोट—२ इस चौपाईके भाव नारदपांचरात्रके प्रथम रात्रके अ० १२ के श्लोक ३९से स्पष्ट हो जाते हैं— 'मूर्खों वदित विष्णाय बुधो वदित विष्णावे। नम इत्येवमर्थं च द्वयोरेव समं फलम्॥' अर्थात् मूर्ख 'विष्णाय नमः' कहता है और पण्डित 'विष्णावे नमः' कहते हैं। दोनोंका तात्पर्य (नमन) और फल एक ही है। आशय यह है कि मूर्ख समझता है कि जैसे 'राम' से 'रामाय' होता है वैसे ही 'विष्णु'से 'विष्णाय' होगा, यह समझकर वह भगवान्को प्रणाम करते हुए 'विष्णाय नमः' कहता है जो व्याकरण-दृष्टिसे अशुद्ध है। वस्तुतः 'विष्णवे नमः' कहना चाहिये। और पण्डित शुद्ध शब्द—'विष्णवे नमः' कहकर प्रणाम करता है। भगवान् मूर्खके हृदयके शुद्ध भावको लेकर उसे वही फल देते हैं जो पण्डितको।—यही 'कहत नसाइ होइ हिय नीकी' का भाव है।

नोट—३ 'जानि जन जी की' इति। जीकी जानकर रीझते हैं। भाव यह है कि हृदय अच्छा न हो और वचनहींसे रिझाना चाहो तो नहीं रीझते।—(पं० रा० कु०) यह अर्थ और भाव विनयके १७८वें

<sup>\*</sup> हिय० को० रा०।

पदके 'कहत नसानी हैं है हिये नाथ नीकी है। जानत कृपानिधान तुलसीके जीकी है।।' इन चरणोंसे भी सिद्ध होता है। सुधाकर द्विवेदीजी दूसरे प्रकारसे अर्थ करते हैं। वे लिखते हैं कि—'यह मन्त्ररूप हृदयगत प्रभुकी प्रसन्तता हृदयमें रखनेहीमें भला है, कह देनेसे, बाहर चली जानेसे, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। ग्रन्थकारका यह भाव है कि मुझे तो रामजीको प्रसन्न करना है और प्राकृतजनोंसे क्या काम और रामजी तो भक्तजनके जीवकी प्रीति जानकर रीझते हैं।' श्रीमान् गौड़जी भी लगभग ऐसा ही अर्थ करते हैं। सूर्यप्रसाद मिश्रजी ऊपर दिये हुए अर्थका खण्डन करते हैं। वे कहते हैं कि 'कहत नसाइ' का यह अर्थ अत्यन्त अशुद्ध है, यह अर्थ कथमिप नहीं निकल सकता है। वे लिखते हैं कि 'कपरके कथनसे यह बात सिद्ध हो गयी कि जीवमात्रका बाह्य व्यवहार संसारकी दृष्टिमें निहायत बुरा (नसाइ) हो वा भला हो पर जगदीश्वर तो हृदयके प्रेमको जानकर प्रसन्न होता है, वह बाह्य व्यवहारको कदािप नहीं देखता है।'

गौड़जी—गोस्वामीजी पहले तो कहते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनकर तो प्राकृत राजा भी रीझ जाता है, फिर सरकार तो जानकारोंमें शिरोमणि हैं, हृदयके अन्तरतमकी बात जानते हैं। वह तो विशुद्ध प्रेमसे रीझते हैं सो यहाँ मेरी क्या स्थिति है सो सुनिये कि जगतीतलमें मेरे-जैसा 'मन्द' और 'मिलनमित' खोजे नहीं मिलेगा। इतनी अयोग्यतापर भी मुझे आशा होती है कि वह मेरे-जैसे शठ सेवककी प्रीति और रुचि रखेंगे, क्योंकि आपने बन्दर-भालुओंकी प्रीति और रुचि रखकर पत्थरको जहाज-सरीखा बना डाला था। [नल-नीलके स्पर्श किये पत्थर तैर भले ही जायँ पर वह बोझ भी सँभाल लें और बँधें तथा स्थिर भी रहें और अपने स्वभावको त्याग दें यह होना आवश्यक नहीं था। स्वभावसे ही उनका पुल बनना सम्भव न था। सरकारने उनकी प्रीतिको सम्मान दिया और असम्भवको सम्भव करनेकी उनकी रुचि उन्होंने रख ली। मेरी भी वह सब तरहसे सुधार ही लेंगे।] ऐसी आशा भी कठिन ही है क्योंकि वे पशु हैं, पशुता स्वाभाविक है, फिर भी वे अपराधी नहीं हैं। परन्तु मैं तो मनुष्य होते हुए भी पशुसे गया-बीता हूँ। मैं भारी ढीठ और अपराधी हूँ। मालिक तो 'सीतानाथ' हैं, एकपत्नीव्रती और उसकी भी कठिन अग्निपरीक्षा लेनेवाले और उनका सेवक मैं क्या हूँ 'तुलसीदास', जारपत्नीका दास, अपने प्रभुके बदनाम करनेवाले नामको धारण करनेवाला! मैं स्वयं अपनेको 'तुलसी'-दास कहता हूँ और सबसे यही कहलवाता भी हूँ। सरकारके हजारों नामोंमें 'तुलसी वल्लभ' ही नामको चुनकर बारम्बार उनको इस बदनामीकी याद ही नहीं दिलाता हूँ, बल्कि उपहास कराता रहता हूँ। [तुलना कीजिये दोहावलीके १८८वाँ दोहासे—'सहसनाम मुनि भनित सुनि 'तुलसी बल्लभ' नाम। सकुचित हियँ हाँसि निरखि सिय, धरम धुरंधर राम॥' जिसका भाव यह है कि सरकार सीताजीकी ओर देखकर सकुचते हैं कि देखो हमारी करनी कि हमने जलन्धरकी स्त्रीका सतीत्व बिगाडा और सीताजीके हरणके कारण हम ही हुए फिर हमारी यह जबरदस्ती कि फिर उनकी ही अग्निपरीक्षा ली।] 'तुलसी' का नाम लेते ही हर तरहपर प्रभुके मनमें तो संकोच और लज्जा होती है और दूसरोंको याद दिलाकर मर्यादापुरुषोत्तमकी घोर बदनामी और हँसी होती है; परन्तु मैं ऐसा शठ और ढीठ सेवक हूँ कि यह अपराध सदा करता रहता हूँ। मेरी यह ढिठाई और शठता बहुत बड़ी है और इतनी घृणित है कि सुनकर नरकने भी नाक सिकोडी कि ऐसा पातकी है कि हमको भी इसकी गन्दगी घिनौनी लगती है। इस दशाको समझकर मुझे अपने भीतर-ही-भीतर हृदयके अन्त:स्थलमें भारी भय है, अपने ही कसूरसे जी काँपता रहता है। परन्तु सरकारको देखिये कि सपनेमें भी इस महापातककी ओर कभी ध्यान न दिया। (जब कृटिल मनवाले कर्मचारियों और यम, चित्रगुप्तादि नरकके परमाधिकारियोंने देखा कि सरकार उधर ध्यान नहीं देते तो उन्होंने हमारी निन्दा की) तो सरकारने निन्दा (अवलोक=अपलोक) सुनकर बड़े स्नेहभरे चित्तसे और वात्सल्यभरी निगाहोंसे मेरी ओर देखा (और मैं निहाल हो गया) और (क्रोध या दण्डके बदले)

सरकारने उलटे सराहना की कि '(मेरी) भिक्तमें (ऐसा डूबा है कि अपनेको और मेरी बदनामीको) उसकी मित बिलकुल भूल गयी है। (यह कोई दोष नहीं है, बिल्क भिक्तमें ऐसा विभोर हो जाना मेरे सच्चे दासका एक भारी गुण है, ऐसा ही आदर्श दास होना भी चाहिये।)' प्रभुकी ऐसी कृपा, 'जासु कृपा निहं कृपा अधाती', ऐसी ममता एक रहस्यकी बात है, अपने जीमें समझकर प्रभुकी इस प्रभुता और ममतापर लोट-पोट हो जाने और बिल-बिल जानेकी बात है, मुँहसे कहनेकी बात नहीं है। यह बात कि सरकार अपने भक्तके जीकी बात जानकर रीझ जाते हैं, ऊपरकी बातें कैसी ही बुरी हों उनकी परवा नहीं करते, कहनेकी नहीं है, मन-ही-मन समझकर उसके आनन्दमें डूबे रहनेकी है, कहनेसे तो उसका स्वाद घट जाता है। दुष्टात्मा विषयोंके भक्त कहनेसे उलटा समझने लोंगे कि—'सरकार शायद अपनी निन्दासे ही रीझते हैं, उनको अपना उपहास ही प्रिय है। देखो न, तुलसी-जैसे निन्दाके अपराधीको दण्ड देना तो दूर रहा उलटे सराहना करते हैं।' इसलिये इसके कहनेमें हानि है, बात बिगड़ जाती है। [वह यह नहीं समझेंगे कि प्रभुकी अपने दासोंपर विशेष ममता है।] प्रभुके ध्यानमें दासकी की हुई चूककी बात तो आती ही नहीं। हाँ, उसके हृदयमें एक बार भी अच्छा भाव आता है तो सरकार उसे सौ–सौ बार याद करते हैं। देखो तो, बालिको जिस पापपर मार डाला वही पाप सुग्रीव और विभीषणने किया पर सरकारने उसका खयाल तो सपनेमें भी नहीं किया और भरतजी आदिके सामने उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाये, उनका आदर-सत्कार इतना किया कि अपना सखा कहा और कहा कि ये न होते तो हम रावणसे युद्धमें न जीतते, इत्यादि।

## रहित न प्रभु चित चूक किये की।करत सुरित सय बार हिए \*की॥५॥

शब्दार्थ—**किये की**=की हुई, हो गयी हुई। **चूक**=भूल-चूक, खता, अपराध। **सुरति**=याद, स्मरण। सय= शत=सौ। सय बार=सैकड़ों बार, अनेक बार। 'चूक किये की'=चूककी बात, की हुई चूककी बात=चूक करनेकी बात (मा० प०)=भूलसे की हुई भक्तिकी कुकृति—(द्विवेदीजी)।

अर्थ—प्रभुके चित्तमें (अपने जनकी) भूल-चूक नहीं रहती। वे उनके हृदयकी ('नीकी'को) बारम्बार याद करते रहते हैं॥ ५॥

टिप्पणी—चूक करना यह कर्म है। भाव यह है कि वचन और कर्मसे बिगड़े, पर मनसे अच्छा हो तो श्रीरामजी रीझते हैं, यथा—'बचन बेष तें जो बनइ सो बिगरइ परिनाम। तुलसी मन तें जो बनइ बनी बनाई राम॥' (दोहावली १५४) अब इसीका उदाहरण देते हैं।

नोट—१ वाल्मीकीयमें भी कहा है कि—'कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यित। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया॥' (२। १। ११) अर्थात् (वाल्मीकिजी कहते हैं—) कदाचित् किसी प्रसंगसे कोई किंचित् भी श्रीरामजीका उपकार करे तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। और यदि सैकड़ों अपराध भी कर डाले तो उसको अपना समझकर उनका खयाल नहीं करते। पुनः श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है कि यदि कोई दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिये, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। यथा—'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥' (९। ३०) तात्पर्य यह है कि जिसने यह भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि भजनके समान और कुछ नहीं है और जिसके मनमें केवल अनन्य भजनका निश्चय है, परन्तु काल–स्वभाव–कर्म आदिके वश वचन और कर्मसे व्यभिचार होते रहते हैं, इसमें उसका क्या वश? ऐसा समझकर प्रभु उसके हृदयहीकी सचाईको देखते रहते हैं और चूककी ओर देखते भी नहीं। यथा—'जन गुन अलप गनत सुमेरु किर अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन।' (विनय० २०६) 'अपने देखे दोष सपनेहुँ

<sup>\*</sup> शेषदत्तजी एवं कोदोरामजीकी पुस्तकमें 'बार दिए की' पाठ है। नंगे परमहंसजी उसे शुद्ध मानते हैं परन्तु मा० मा० कार उसको लेखप्रमाद बताते हैं। कहीं अन्य किसी पोथीमें यह पाठ नहीं मिलता।

राम न उर धरेउ।' (दोहावली ४७) 'अपराध अगाध भए जन ते अपने उर आनत नाहिंन जू। गनिका गज गीध अजामिल के गनि पातक-पुंज सिराहिं न जू॥' (क॰ उ॰ ७)

## जेहि अघ बधेउ ब्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली।। ६।। सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहु सो न राम हिय हेरी।। ७।।

अर्थ—जिस पाप और अपराधसे बालिको (श्रीरामचन्द्रजीने) बहेलियेकी तरह मारा था फिर वहीं कुचाल सुग्रीवने की॥ ६॥ और वहीं करनी विभीषणकी थी। (परन्तु) श्रीरामचन्द्रजी स्वप्नमें भी उस दोषको हृदयमें न लाये॥७॥

नोट—१ 'जेहि अघ', 'सोइ कीन्ह कुचाली', 'सोइ करतूति'—'सोइ' पद देकर 'अघ', 'कुचाली' और 'करतूति' तीनोंको एक ही बताया।

नोट—२ बालिका क्या 'अघ' था? भाईकी पत्नीपर बुरी दृष्टिसे देखना तथा अपनी पत्नी बनाना। बालिने सुग्रीवकी स्त्रीको छीन लिया और उसको अपनी स्त्री बनाया। यही अपराध बालिका था, यथा— 'हिर लीन्हेसि सर्बस अरु नारी।' (४। ५।११), 'अनुजबधू भिगनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ इन्हिह कुदृष्टि बिलोकिह जोई। ताहि बधें कछु पाप न होई॥' (४।९)—यह उत्तर बालिके इस प्रश्नका रघुनाथजीने दिया था कि 'अवगुन कौन नाथ मोहिं मारा।'—(कि०९) पुन: यथा—'बंधु बधूरत कि कियो, बचन निरुत्तर बालि।' (दोहावली १५७)

सुग्रीवने भी बालिके मारे जानेपर उसकी स्त्री ताराको अपनी स्त्री बनाया। धर्मशास्त्रकी रीतिसे दोनों पाप एक-से हैं, क्योंकि दोनों अगम्य हैं। छोटी भावज (छोटे भाईकी स्त्री) कन्या सम है, बड़ी भावज माताके समान है। देखिये श्रीसुमित्रा-अम्बाने श्रीलक्ष्मणजीसे क्या कहा है—'तात तुम्हारि मातु बैदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही॥'(२।७४) परन्तु सुग्रीवने प्रथम यह प्रतिज्ञा की थी कि—'सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउँ सेवकाई॥'(४।७) यदि ऐसी प्रतिज्ञा है तो वह परम भक्त है। परम भक्त होकर भी उसने जान-बूझकर कुचाल की। इसी तरह विभीषणजीने भी मन्दोदरीको अपनी स्त्री बनाया था। यथा—'सज्जन सींव बिभीषन भो अजहूँ बिलसै बर-बंधु-बधू जो।'(क० उ० ५) तो भी प्रभुने उनके अवगुणोंपर ध्यान न दिया, क्योंकि श्रीमुख-वचन है कि 'मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथंचन।दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगिहतम्॥' (वाल्मी० ६ १८।३)

देखिये विभीषणजी जब शरणमें आये तब कुछ हृदयमें वासना लेकर आये थे, पर प्रभुके सामने आते ही उन्होंने उस वासनाका भी त्याग कर दिया और केवल भक्तिकी प्रार्थना की, जैसा उनके 'उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभुपद प्रीति सिरत सो बही॥ अब कृपाल निज भगित पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी॥' (५।४९) इन वचनोंसे स्पष्ट है। प्रभु श्रीसुग्रीवजी एवं श्रीविभीषणजी दोनोंकी इस भिक्तपर प्रसन्न हुए। इसी गुणको लेकर उनके चूकोंका कभी भूलसे भी स्मरण न किया, क्योंकि भिक्तगुण विशेष है। चूक सामान्य है। देखिये सुग्रीवने पीछे बालिका वध करानेसे इनकार कर दिया और विभीषणने राज्य न चाहा तो भी श्रीरामजीने यह कहकर कि—'जो कछु कहेहु सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई॥'(४।७) 'जदिप सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माहीं॥ (५।४९) बालि और रावणका वधकर दोनोंको राज्य दिया। विभीषणजीके शरण आते ही पहले उनका तिलक किया और 'लंकेस' सम्बोधित किया। राज्यपद पानेपर दोनोंसे 'चूक' हुई। श्रीरामजीने केवल उनके हृदयकी 'नीकी' पर ही ध्यान दिया चूकपर नहीं। (नंगे परमहंसजी)

ा स्मरण रहे कि बालि शरणागत न था किन्तु भक्तका शत्रु था, इसीसे उसको नीतिके अनुसार कर्म-दण्ड दिया गया। जब वह शरणमें आया तब प्रभुने उसकी वह चूक माफ (क्षमा) कर दी और कहा कि 'अचल करउँ तनु राखहु प्राना।' (४। १०) और उसके सिरपर अपना करकमल स्पर्श किया। यथा—'बालि सीस परसेड निज पानी।' (४। १०)

नोट—३ 'ब्याध जिमि' इति। बहेलिये छिपकर पक्षीपर घात करते हैं, वही यहाँ सूचित किया। भाव यह है कि अपने जनके लिये यह अपयशतक लेना अंगीकार किया कि व्याधकी तरह बालिको मारा। ('बालि-वधके औचित्य' पर किष्किन्धाकाण्ड देखिये।) अपयश होना विनयके 'सिह न सके जनके दारुन दुख हत्यो बालि सिह गारी।' (१६६) से स्पष्ट है।

नोट—४ 'सपनेहु सो न राम हिय हेरी'इति। यथा—'कहा बिभीषन लै मिलेउ कहा बिगारी बालि। तुलसी प्रभु सरनागतिहं सब दिन आयो पालि॥''तुलसी प्रभु सुग्रीवकी चितइ न कछू कुचालि'— [दोहावली १५९, १५७]।

नोट—५ गोस्वामीजीके कथनका आशय यह है कि सुग्रीव आदिकी कुचालि नहीं देखी, वैसे ही मेरी भी 'ढिठाई' नहीं देखी।

## ते भरतिह भेंटत सनमानें। राजसभा रघुबीर बखानें॥ ८॥

अर्थ—प्रभुने श्रीभरतजीसे मिलते समय भी उनका सम्मान किया और राजसभामें भी उनकी बड़ाई की॥८॥

नोट—१ भरत-मिलाप-समय सम्मान यह किया कि उनको भरतजीसे भी अधिक कहा, यथा—'ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भये समर सागर कहँ बेरे॥ मम हित लागि जनम इन्ह हारे। भरतहुँ तें मोहि अधिक पियारे॥'(उ०। ८) पुन:, 'राम सराहे भरत उठि, मिले रामसम जानि।' (दोहावली २०८) (पं० रा० कु०)

नोट—२ पं॰ रोशनलालजी लिखते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी भरतजीसे १४ वर्षके वियोगपर मिले तो सम्भव था कि भरत-मिलाप-समय इनको भूल जाते, क्योंकि प्राय: बिछुड़े-हुओंसे मिलनेपर लोग उस समय उन्हींपर ध्यान रखते हैं। परन्तु आपने उस समय भी इन दोनोंके सम्मानपर भी दृष्टि रखी।

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि—'सुग्रीव विभीषणादि प्रभुकी रणक्रीडा देखकर उनके ऐश्वर्यमें पगे हुए हैं। ऐश्वर्योपासक एक प्रभुको छोड़कर किसको प्रणाम करें? प्रणाम न करनेसे विसष्ठजीने उनको नीचबुद्धि समझ प्रभुसे पूछा कि ये कौन हैं? प्रभु आत्मसमर्पण करनेवाले भक्तोंकी न्यूनता कैसे सहन कर सकते? इससे वे उसी समय उनकी बड़ाई करने लगे। भला कहाँ भक्त-शिरोमणि श्रीभरतजी और कहाँ वानर और राक्षस! उनकी न्यूनताके कारण ऐसा कहकर उन्होंने उनकी मर्यादा तीनों लोकोंमें विख्यात कर दी'—[विसष्ठजीके सम्बन्धमें जो ऊपर कहा है कि उन्होंने सबको नीच बुद्धि समझा, इत्यादि किसी प्रामाणिक आधारपर हैं इसका कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। ध्विनसे ऐसा भाव सम्भवतः लिखा गया हो।]

नोट—३ 'राजसभा रघुबीर बखाने', यथा—'तब रघुपित सब सखा बुलाये। आइ सबिन्ह सादर सिरु नाये॥ परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे॥ तुम्ह अति कीन्हि मोिर सेवकाई। मुख पर केिह बिधि करउँ बड़ाई॥ तातें मोिह तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लािग भवन सुख त्यागे॥ अनुज राज संपित बैदेही। देह गेह परिवार सनेही॥ सब मम प्रिय निहं तुम्हिहं समाना। मृषा न कहउँ मोर यह बाना॥ सबके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती॥'(उ० १६) ॎ राजसभामें प्रशंसा करनेका यह भाव है कि जो बात सभाके सामने कही जाती है वह अत्यन्त प्रामाणिक होती है।

टिप्पणी—सुग्रीव और विभीषणके अपराध कहकर अब वानरोंके अपराध कहते हैं। क्योंकि इन्होंने खास रामजीका अपराध किया।

## दोहा—प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किय आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील-निधान॥२९(क)॥

शब्दार्थ—प्रभु=स्वामी। तरु=वृक्ष, पेड़, दरखा। तर=तले, नीचे। डार=डाल, शाखा। आपु=अपने। शील—नोट ४ में देखिये। अर्थ—स्वामी श्रीरामचन्द्रजी तो पेड़के नीचे और बन्दर डालपर! (अर्थात् कहाँ शाखामृग वानर और कहाँ सदाचारपालक पुरुषोत्तम भगवान् आर्यकुल-गौरव श्रीरामचन्द्रजी! आकाश-पातालका अन्तर! सो उन विजातीय विषमयोनि पशुतकको अपना लिया) उनको भी अपने समान (सुसभ्य) बना लिया। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखा शीलनिधान स्वामी कहीं भी नहीं है॥ २९ (क)॥

नोट-१ अब रक्षामें विश्वास 'रिश्लष्यतीति विश्वासः'-यह शरणागति दिखाते हैं। (करु०)

नोट—२ (क) 'प्रभु तरु तर किप डार पर'इति। पूर्व जो कह आये कि 'रीझत राम जानि जन जी की' और 'रहित न प्रभु चित चूक किये की' उसीके और उदाहरण देते हैं कि देखिये, प्रभु तो वृक्षके नीचे बैठे हैं और वानर उनके सिरपर उसी वृक्षके ऊपर बैठे हैं, उनको इतनी भी तमीज (विवेक) नहीं कि हम ऊँचेपर और फिर स्वामीके सिरपर ही बैठते हैं यह अनुचित है। ऐसे अशिष्ट वानरोंके भी इस अशिष्ट व्यवहारपर प्रभुने किंचित् ध्यान न दिया, किन्तु उनके हृदयकी 'निकाई' ही पर दृष्टि रखी कि ये सब हमारे कार्यमें तन–मनसे लगे हुए हैं। यथा—'चले सकल वन खोजत सिरता सर गिरि खोह। रामकाज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह॥' (४। २३) इससे जनाया कि श्रीरामकार्यमें, श्रीरामसेवामें, श्रीरामप्रेममें मनको लवलीन कर शरीरकी सुध भुला देनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। उस समय जो शरीरसे दोष या अपराध हो भी जाय तो प्रभु उसे स्वप्नमें भी नहीं देखते। (ख)—इस दोहेभरमें गोस्वामीजीने यही कहा है कि सेवकका अपराध प्रभु कभी नहीं देखते, केवल उसके हृदयकी प्रीति देखते हैं। प्रथम अपना हाल कहा फिर सुग्रीव और विभीषणजीका। अब वानर–भालु–सेनाका हाल कहते हैं कि उनके भी अशिष्ट व्यवहारको कभी मनमें न लाये, किन्तु उनके हृदयकी 'निकाई' ही पर रीझे हैं।

नोट—३ 'ते किय आपु समान' इति। उनको भी अपने समान बना लिया। 'समान' बनाना कई प्रकारसे है—
(क) विभीषणजीसे श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि 'पिता बचन मैं नगर न आवउँ। आपु सिरस किप अनुज पठावउँ॥'
(लं० १०५) यहाँ वचन और मनसे समान होना जनाया। (ख) उनको अपना रूप भी दिया, यथा—'हनुमदादि सब बानर बीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥'(७।८।२) (ग) उनको कीर्ति भी अपनी कीर्तिके सदृश कर दी। यथा—'मोहि सिहत सुभ कीरित तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। संसार-सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥'(लं० १०५) (घ) सखा बनाया। यथा—'ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहँ बेरे॥'(७।८) (ङ) वन्दन पाठकजी कहते हैं कि—'भरतजी श्रीरामजीके अंश हैं; इसलिये उनसे अधिक कहनेसे सिद्ध हुआ कि मेरे समान हैं, इसीपर सभाके सब लोग सुखमें मन्न हो गये। 'सृनि प्रभ बचन मगन सब भये। निमिष निमिष उपजत सुख नये॥'(७।८)

नोट—४ 'सील निधान' इति। —ऐसे बन्दरोंको भी कुछ न कहा, इसीसे जान पड़ा कि बड़े ही शीलवान् हैं। हीन, दीन, मिलन, कुत्सित, बीभत्स आदिके भी छिद्रोंको न देख उनका आदर करना 'शील' है। यथा— 'हीनैर्दीनैर्मलीनैश्च बीभत्सै: कुत्सितैरिप। महतोऽच्छिद्रसंश्लेषं सौशील्यं विद्रीश्वरा:॥' (भ० गृ० द०; वै०)

ऊपर कहा है, 'रीझत राम जानि जन जी की' यहाँ बन्दरोंके हृदयमें क्या अच्छी बात देखी? करुणा-सिन्धुजी लिखते हैं कि वे सब रामकाजमें तत्पर हैं, उन्हें ऊपर-नीचेकी सुधि नहीं। 'मम हित लागि जनम इन्ह हारे।' (७। ८) यह श्रीमुखवचन है। प्रभुके प्रेममें वे घर भी भूल गये, यथा—'प्रेम मगन निहं गृह कै ईच्छा।' (६। ११७) 'बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं।' (७। १६) इत्यादि।

नोट—५ गोस्वामीजीने पहले अपना हाल कहकर उदाहरणमें श्रीसुग्रीव और श्रीबिभीषणजीको दिया। दोनोंका मिलान इस प्रकार है—

गोस्वामीजी १'अति बडि मोरि, ढिठाई खोरी' सुग्रीव-विभीषणजी 'जेहि अघ बधेउ ब्याध जिमि बाली। फिर सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली॥ सोइ करतूति बिभीषन केरी।' २ 'सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपने'

३ कहनेमें नशानी, यथा—'कहत नसाइ'

४ 'मेरी भक्ति भरतजी इत्यादिके बीच सभामें बखानी (साकेतमें), यथा— 'सकल सभा ले उठी'''''' 'सपनेहु सो न राम हिय हेरी॥' इनकी करनी 'नशानी'

'ते भरतिहं भेंटत सनमाने। राजसभा रघुबीर बखाने॥'

🖙 भक्तोंको इस दोहेमें उपदेश है कि हृदयकी निकाईसे श्रीरामजी रीझते हैं।

# दोहा—राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। जौ यह साची है सदा तौ नीकौ तुलसीक॥२९(ख)॥

शब्दार्थ—**निकाई**=भलाई। **रावरी**=आपकी। **सदा**=सदैव, हमेशा। =आवाज, बात—यह अर्थ फारसी शब्द 'सदा' का है। **तुलसीक**=तुलसीको।

अर्थ—हे श्रीरामचन्द्रजी! आपकी (यह, उपर्युक्त) भलाई सभीको अच्छी है; यदि यह सदा 'सच' है तो मुझ तुलसीदासको भी भली ही होगी॥ २९ (ख)॥

करुणासिन्धुजी—तो तुलसीको भी भली ही होगी। यह 'अचल विश्वास' है। यहाँतक गोस्वामाजीने परधारणा-संयुक्त षट्शरणागित वर्णन की।

नोट—१ 'निकाई नीक'। आपकी भलाईसे सबका भला है, यथा—'रावरी भलाई सबही की भली भई।' (वि० २५२), 'तुलसी राम जो आदर्खा खोटो खरो खरोइ। दीपक काजर सिर धरो धरो धरो धरोइ॥', 'तनु बिचित्र कायर बचन अहि अहार मन घोर। तुलसी हिर भए पक्षधर ताते कह सब मोर॥' (दोहावली १०६, १०७) अतएव मेरा भी भला होगा, यथा—'लहइ न फूटी कौड़िहू को चाहै केहि काज। सो तुलसी मँहगो कियो राम गरीबनिवाज॥', 'घर घर माँगे टूक पुनि भूपिन पूजे पाय। जे तुलसी तब राम बिनु ते अब राम सहाय॥' (दोहावली १०८, १०९), 'मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। हों तो साईदोही पै सेवकहितु साई॥' (विनय० ७२)

पं॰ रामकुमारजी—सेवकका अपराध न देखना यह 'निकाई' है, जैसा ऊपरसे दिखाते चले आये हैं। पुनः, यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ॥' इसीसे सबको नीक है।

नोट—२ 'सबही को नीक' कहकर जनाया कि सुग्रीव, विभीषण और वानरसेना ही-मात्रके साथ 'निकाई' बरती हो सो नहीं, सभीके साथ वे अपनी 'निकाई' से भलाई करते आये और करते हैं। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु कोई भी क्यों न हो।

## दोहा—एहि बिधि निज गुन दोष किह सबिह बहुरि सिरु नाइ। बरनउँ रघुबर बिसद जसु सुनि किल कलुष नसाइ॥२९(ग)॥

अर्थ—इस तरह अपने गुण-दोष कहकर और सबको फिर माथा नवाकर (प्रणाम करके) श्रीरघुनाथजीके निर्मल यशको वर्णन करता हूँ—जिसके सुननेसे किलयुगके पाप नाश होते हैं॥ २९(ग)॥ नोट—१ (क) 'एहि बिधि' = इस प्रकार, जैसा ऊपर कह आये हैं। (ख) 'निज गुन दोष' इति। अपने गुण-दोष। गुण यह कि मैं श्रीरामचन्द्रजीका सेवक हूँ, मुझे उन्हींकी कृपालुताका बल-भरोसा है, यथा— 'हौंहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास।।' (२८ ख), 'मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा निहं कृपाँ अघाती॥', 'सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहिहें राम कृपालु।' (२८ क) 'राम निकाई रावरी है सबही को नीक। जौ यह साची है सदा तौ नीकौ तुलसीक॥' (२९ ख)—यह अनन्य

शरणागित, रक्षाका दृढ विश्वास ही गुण है, जो आपने कहे हैं। 'निज दोष', यथा— 'को जग मंद मिलन मित मोते', 'अति बिंडु मोरि ढिठाई खोरी,' 'राम सुस्वामि कुसेवक मोसो,' 'तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। थींग धरमध्वज धंधक धोरी॥'(१।१२) पुन: 'निज गुन दोष', यथा—'है तुलसी कें एक गुन अवगुन निधि कहैं लोग। भलो भरोसो रावरो राम रीझिबे जोग॥'(दोहावली ८५) मा० प्र० में 'निज' पद−गुन और दोष, दोनोंमें अलग-अलग लगाकर 'निज गुन' का अर्थ यों भी किया है कि 'निज' अर्थात् अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके गुण और 'निज दोष' अर्थात् अपने दोष। ऐसा जान पड़ता है कि यह भाव दोहावलीके ७७वें दोहे—'निज दूषन गुन राम के समुझें तुलसीदास। होड़ भलो कलिकालहूँ उभय लोक अनयास॥' के आधारपर लिखा गया है। परन्तु दोहावलीहीमें दोहा ९६ है जो यहाँके दोहेसे मिलता है। यथा—'तुलसी राम कृपालु सों किह सुनाउ गुन दोष। होय दूबरी दीनता परम पीन संतोष॥' दोहा ७७में उपदेश है कि अपने दोषोंको समझे और श्रीरामजीके गुणोंको समझा करे, अपनेमें कभी गुण न समझे। और दोहा ९६में उपदेश है कि प्रभुसे जब कहे तब अपने गुण-दोष सब कह दे। 🗠 इसीपर गोस्वामीजीने विनयमें अपने गुण भी कहे हैं; यथा—'निलजता पर रीझि रघुबर देहु तुलिसिहिं छोरि।' (पद १५८) 'तुलसी जदिप पोच तउ तुम्हरो और न काहू केरो।' (पद १४५) 'सकल अंग पद-बिमुख नाथ मुख नामकी ओट लई है। है तुलसिहिं परतीति एक प्रभु-मूरित कृपामई है।' (पद १७०) 'खीझिबे लायक करतब कोटि कोटि कटु, रीझिबे लायक तुलसीकी निलजई॥'(पद २५२) 'तुलिसदास कासों कहै तुमही सब मेरे प्रभु गुरु-मातु-पितै हो।'(पद २७०) इत्यादि। दोहावलीमें भी कहा है—'है तुलसी कें एक गुन अवगुन निधि कहैं लोग' जैसा ऊपर कह आये हैं।

बैजनाथजीने 'गुणदोष' के ये अर्थ कहे हैं—(१) दोषरूपी गुण। (२) शरणागितरूपी गुण और सब दोष। (३) शरणागित करके अपने दोष ठीक-ठीक कहनेसे स्वामी प्रसन्न होकर गुण मान लेते हैं, दोष भी प्रभुकी कृपासे गुण हो जाते हैं, अत: 'गुणदोष' कहा।

नोट—२ अपने गुण-दोष क्यों कहे? इस प्रकरणमें एक चौपाईका सम्बन्ध दूसरीसे ऊपर कहते आये हैं। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'निज गुण श्रीरामजीके रीझने योग्य है, इसलिये गुण कहे। दोष कहनेका कारण दोहावलीके दोहा ९६में है, यथा—'तुलसी राम कृपालु सों किह सुनाउ गुन दोष। होय दूबरी दीनता परम पीन संतोष॥' विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि कोई-कोई शंका कर बैठते हैं कि 'गोस्वामीजीने अपने ही मुँहसे अपने गुणका कथन क्यों किया?' और फिर उसका समाधान यों करते हैं कि उन्होंने लोगोंकी कथनप्रणालीके अनुसार ऐसा कहा है। लोग प्राय: प्रत्येक वस्तुके बारेमें प्रश्न करते समय उसके गुण-दोष पूछते हैं। क्योंकि गुण-दोष प्राय: सभीमें पाये जाते हैं। जैसा कह आये हैं कि 'जड़ चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार' आदि। इसके सिवा तुलसीदासजीने भी अपनी कविताके बारेमें यों कहा है कि 'भिनत मोरि सब गुन रिहत बिस्व बिदित गुन एक' आदि। और वह गुण यह है कि 'एहि महँ रघुपित नाम उदारा'। बस, इन्हों आधारोंसे कविजी अपनेको श्रीरामचन्द्रजीका सेवक समझ इस बातपर विश्वासकर लिखते हैं कि 'राम निकाई—'। भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजीने मुझे अपना लिया है; नहीं तो मैं इस ग्रन्थके लिखनेमें सामर्थ्यवान् न हो सकता। यदि वे मेरे चित्तमें ऐसे विचार उत्पन्न कर देते कि मैं रामचिरत्रोंको लिख ही नहीं सकता।

पं० रामकुमारजी—'बहुरि सिर नाइ' इति। फिरसे सबको माथा नवानेका भाव यह है कि सबकी वन्दना कर चुके तब नामकी बड़ाई की; श्रीरामजीको माथा नवाकर रूपकी बड़ाई की। यथा—'करिहउँ नाइ राम पद माथा।' सबको सिर नवाकर लीलाकी बड़ाई की है; यथा—'बरनउँ रघुबर बिसद जस।' इसी तरह फिर सबको सिर नवाकर आगे धामकी बड़ाई की है, यथा—'पुनि सबही बिनवउँ कर जोरी।' (१।४)

नोट—३ 'सुनि कलिकलुष नसाइ' इति। रघुवरयश निर्मल है, विशद है, इसलिये उससे कलिकलुषका

नाश होता है, यथा—'सोइ स्वच्छता करइ मल हानी', 'रघुबंस भूषन चरित यह नर कहिं सुनिहं जे गावहीं। किलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं॥' (३० १३०) 'बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनित नसाहिं काम मद दंभा॥' (१। ३५) इत्यादि।

निज कार्पण्य वा षट्शरणागित तथा श्रीरामगुणवर्णन-प्रकरण समाप्त हुआ।

## जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिबरिह सुनाई॥१॥ कहिहौं सोइ संबाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी॥२॥

व्हिंसी-किसी महानुभावका मत है कि श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीरामचिरतमानसके आचार्योंकी परम्परा यहाँसे कहते हैं और बताते हैं कि किस तरह उनको रामचिरत प्राप्त हुआ। पर दासकी समझमें इसे परम्परा तभी कह सकते जब श्रीशिवजीसे श्रीशिवा-(पार्वती-) जीने और श्रीपार्वतीजीसे श्रीभुशुण्डिजीने पाया होता। यह भले ही कह सकते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीमद्भागवतादि पुराणोंकी कथाकी जो शैली है, जो क्रम व्यासजीका है, उसीका अनुसरण करते हुए यह दिखाया है कि जो कथा हम कहते हैं इसकी उत्पित्त कहाँसे हुई, इसके वक्ता-श्रोता कौन थे और हमको कैसे प्राप्ति हुई। भा० स्कन्ध १ अध्याय ४ में ऋषियोंके ऐसे ही प्रश्न हैं—'किस्मन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। ततः संचोदितः कृष्णः (व्यासः) कृतवान् संहितां मुनिः॥'(३) अर्थात् यह कथा किस युगमें, किस कारणसे, किस स्थानपर हुई थी और व्यासजीने किसकी प्रेरणासे इस संहिताको रचा था? विशेष दोहा ३० 'मैं पुनि निज गुर\*\*\* 'में देखिये।

अर्थ—श्रीयाज्ञवल्क्य मुनिने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी, वही संवाद मैं बखानकर (विस्तारपूर्वक) कहूँगा। आप सब सज्जन सुख मानकर सुनें॥ १-२॥

टिप्पणी—१ गोस्वामीजीने पहले चारों संवादोंका बीज बोया है, तब चारों संवाद कहे हैं। पहले अपने संवादका बीज बोते हैं, यथा—'तेहि बल मैं रघुपित गुन गाथा। किहिह उँ नाइ रामपद माथा।।—।' (१।१३) 'सुनिहिह सुजन सराहि सुबानी॥'(९) और कथा आगे कहते हैं, यथा—'कहौं कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥'(३५) फिर 'जागबिलक जो कथा सुहाई। भरद्वाजः—।' में भरद्वाज—याज्ञवल्क्यके संवादका बीज बोया। कथा आगे कहते हैं, यथा—'अब रघुपित पद पंकरुह हिय धिर पाइ प्रसाद। कहउँ जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद॥'(४३) तत्पश्चात्, 'कीन्हि प्रश्न जेहि भाँति भवानी। जेहि बिधि संकर कहा बखानी॥'(३३।१) में शिव—पार्वती—संवादका बीज है; आगे कथा कहते हैं, यथा—'कहउँ सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद।'(१।४७) और 'सुनु सुभ कथा भवानि रामचिरतमानस बिमल। कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़॥'(१।१२०) में भुशुण्डि—गरुड़—संवादका बीज बोया और कथा उत्तरकाण्डमें कही है। यथा—'भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहइ रघुपित गुन गाहा॥'(७।६४।६)

मा० म०—'गोस्वामीजीके कहनेका यह तात्पर्य है कि इस रामचिरतमानसमें चार घाट हैं जो आगे कथन करेंगे। उन चारोंमें दक्षिण घाट कर्मकाण्डमय याज्ञवल्क्यजीका है। अतः ग्रन्थकारका यह अभिप्राय है कि मैं सुलभ दक्षिण घाटसे रामचिरतमानससरमें सज्जनोंके सिहत प्रवेश करता हूँ। इसकी अगम तरंगोंमें विधिपूर्वक क्रीड़ा-विनोद करूँगा। अर्थात् इसमें कोई गोपनीय तत्त्व मैं कथन किये बिना नहीं छोडूँगा। जो अनुभवगम्य है, अनिर्वाच्य है, उसे तो सज्जनोंको स्वयं अनुभव करना होगा। जो कथन किया जा सकता है उसे कहता हूँ। सब सज्जन उसे सुखपूर्वक सुनें।'

नोट—१ याज्ञवल्क्यजी ब्रह्माजीके अवतार हैं। इनकी कथा स्कन्दपुराणके हाटकेश्वरक्षेत्रमाहात्म्यके प्रसंगमें इस प्रकार है—किसी समयकी बात है कि ब्रह्माजी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्माजीकी पत्नी सावित्रीजीको आनेमें देर हुई और शुभ मुहुर्त बीता जा रहा था। तब इन्द्रने एक गोपकन्या (अहीरिन) को लाकर कहा कि इसका पाणिग्रहणकर यज्ञ आरम्भ कीजिये। पर ब्राह्मणी न होनेसे उसको ब्रह्माने गौके मुखमें प्रविष्टकर योनिद्वारा निकालकर ब्राह्मणी बना लिया; क्योंकि ब्राह्मण और गौका कुल शास्त्रमें एक माना गया है। फिर विधिवत् उसका पाणिग्रहणकर उन्होंने यज्ञारम्भ किया। यही गायत्री है। कुछ देरमें सावित्रीजी वहाँ पहुँचीं और ब्रह्माके साथ यज्ञमें दूसरी स्त्रीको बैठे देख उन्होंने ब्रह्माजीको शाप दिया कि तुम मनुष्यलोकमें जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना सम्बन्ध ब्रह्मासे तोडकर वह तपस्या करने चली गयी। कालान्तरमें ब्रह्माजीने चारणऋषिके यहाँ जन्म लिया। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम हुआ। तरुण होनेपर वे शापवशात् अत्यन्त कामी हुए जिससे पिताने उनको निकाल दिया। पागल-सरीखा भटकते हुए वे चमत्कारपुरमें शाकल्य ऋषिके यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेदाध्ययन किया। एक समय आनर्त्तदेशका राजा चातुर्मास्यव्रत करनेको वहाँ प्राप्त हुआ और उसने अपने पूजा-पाठके लिये शाकल्यको पुरोहित बनाया। शाकल्य नित्यप्रति अपने यहाँका एक विद्यार्थी पूजा-पाठ करनेको भेज देते थे, जो पूजा-पाठ करके राजाको आशीर्वाद देकर दक्षिणा लेकर आता था और गुरुको दे देता था। एक बार याज्ञवल्क्यजीकी बारी आयी। यह पूजा आदि करके जब मन्त्राक्षत लेकर आशीर्वाद देने गये तब वह राजा विषयमें आसक्त था, अत: उसने कहा कि यह लकडी जो पास ही पडी है इसपर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्यजी अपमान समझकर क्रोधमें आ आशीर्वादके मन्त्राक्षत काष्ठपर छोडकर चले गये, दक्षिणा भी नहीं ली। मन्त्राक्षत पडते ही काष्ठमें शाखापल्लव आदि हो आये। यह देख राजाको बहुत पश्चात्ताप हुआ कि यदि यह अक्षत मेरे सिरपर पड़ते तो मैं अजर-अमर हो जाता। राजाने शाकल्यजीको कहला भेजा कि उसी शिष्यको भेजिये। परन्तु इन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया इससे हम न जायँगे। तब शाकल्यने कुछ दिन और विद्यार्थियोंको भेजा। राजा विद्यार्थियोंसे दूसरे काष्ठपर आशीर्वाद छुड़वा देता। परन्तु किसीके मन्त्राक्षतसे काष्ठ हरा-भरा न हुआ। यह देख राजाने स्वयं जाकर आग्रह किया कि याज्ञवल्क्यजीको भेजें, परन्तु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्यको इसपर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि—'एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्। पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्वा चानृणी भवेत्॥' (८५) अर्थात् गुरु जो शिष्यको एक भी अक्षर देता है पृथ्वीमें कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो शिष्य देकर उससे उऋण हो जाय। उत्तरमें याज्ञवल्क्यजीने कहा—'गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः। उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागो विधीयते॥' (८८) अर्थात् जो गुरु अभिमानी हो, कार्य-अकार्य (क्या करना उचित है, क्या नहीं) को नहीं जानता हो ऐसे दुराचारीका चाहे वह गुरु ही क्यों न हो परित्याग कर देना चाहिये। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़कर चल देते हैं। यह सुनकर शाकल्यने अपनी दी हुई विद्या लौटा देनेको कहा और अभिमन्त्रित जल दिया कि इसे पीकर वमन कर दो। याज्ञवल्क्यजीने वैसा ही किया। अन्तके साथ वह सब विद्या उगल दी। विद्या निकल जानेसे वे मृढबुद्धि हो गये। तब उन्होंने हाटकेश्वरमें जाकर सूर्यकी बारह मूर्तियाँ स्थापित करके सूर्यकी उपासना की। बहुत काल बीतनेपर सूर्यदेव प्रकट हो गये और वर माँगनेको कहा। याज्ञवल्क्यजीने प्रार्थना की कि मुझे चारों वेद सांगोपांग पढा दीजिये। सूर्यने कृपा करके उन्हें मन्त्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सकें और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीरसे हमारे रथके घोड़ेके कानमें बैठ जाओ, हमारी कृपासे तुम्हें ताप न लगेगी। मैं वेद पढ़ाऊँगा, तुम बैठे सुनना। इस तरह चारों वेद सांगोपांग पढ़कर सूर्यदेवसे आज्ञा लेकर वे शाकल्यके पास आये और कहा कि हमने आपको दक्षिणा नहीं दी थी, जो माँगिये वह हम दें। उन्होंने सूर्यसे पढी हुई विद्या माँगी। याज्ञवल्क्यजीने वह विद्या उनको दे दी। (नागरखण्ड अ० २७८) इनकी दो स्त्रियाँ थीं—मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनीके पुत्र कात्यायन हुए। (अ० १३०) लगभग यही कथा अ० १२९ व १३० में भी है। विशेष दोहा (४५।४ व ८) में देखिये।

सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—(१) छान्दोग्य-उपनिषद्में इनकी बड़ी महिमा लिखी है। इन्होंने जनकमहाराजकी सभामें छ: मासतक शास्त्रार्थ किया है। ये धर्मशास्त्रादिके प्रधान विद्वान् हैं। भगवान्के ध्यानमें समाधि लगानेमें अद्वितीय योगी हैं, इसीलिये इन्हें 'योगियाज्ञवल्क्य' कहते हैं। भगवद्भक्तोंमें प्रधान होनेसे पहले याज्ञवल्क्यका नाम लिया। प्रयागमें ऋषिसभाके बीच प्रथम रामचिरत्रके लिये भरद्वाजहीने प्रश्न किया, इसिलये प्रधान श्रोता भरद्वाजका प्रथम नामोच्चारण किया। (२) 'सुख मानी' इति। सुख माननेका भाव यह है कि वह कथा संस्कृतके गद्य-पद्यमें होनेसे दु:खसाध्य थी और मेरी रचना तो देशभाषामें होनेसे सबको अनायास सुखसे समझमें आवेगी।

सूर्यप्रसाद मिश्र—भरद्वाजजीको मुनिवर कहनेका आशय यह है कि इन्होंने रामकथा सुनी, इसीसे मुनिवर हुए।

# संभु कीन्ह यह चिरत सुहावा। बहुिर कृपा किर उमिह सुनावा॥ ३॥ सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा॥ ४॥ तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥ ५॥

अर्थ—श्रीशिवजीने यह सुन्दर चिरत रचा। फिर कृपा करके श्रीपार्वतीजीको सुनाया॥ ३॥ वही चिरत शिवजीने काकभुशुण्डिजीको श्रीरामभक्त और अधिकारी (पात्र) जानकर दिया॥४॥ उनसे फिर श्रीयाज्ञवल्क्यजीने पाया और इन्होंने (उसे) भरद्वाजजीसे कह सुनाया॥ ५॥

टिप्पणी—१(क) 'कथाको 'सुहाई' और चिरतको 'सुहावा' स्त्रीलिंग-पुँल्लिंगभेदसे कहा है। कथा और चिरत दोनोंका बीज बोते हैं क्योंकि आगे दोनोंका माहात्म्य कहना चाहते हैं। पहले कथा कही, पीछे चिरत कहा। इसी क्रमसे ग्रन्थकी परम्परा कहकर फिर माहात्म्य कहेंगे। यहाँसे दोहेतक परम्परा है।' (ख) 'सुहावा' अर्थात् औदार्यादि गुणसिहत और अनर्थक आदि दोषरिहत है। (बैजनाथजी लिखते हैं कि जैसे शिवजीने लोक-सुखके लिये शाबरमन्त्र सिद्धरूप बनाये, वैसे ही लोक-परलोक दोनों सुखके लिये मानस रचा, यथा— 'सुरदुर्लभ सुख किर जग माहीं। अंत काल रघुपित पुर जाहीं॥'(७।१५) सुखदायक होनेसे सब जगको प्रिय है। अत: 'सुहावा' कहा।)

टिप्पणी २—'*सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा।*—' इति। बालकाण्डमें तीन ही संवाद हैं; इसलिये तीनका नाम दिया। भुशुण्डि–गरुड–संवाद उत्तरकाण्डमें है, इसलिये भुशुण्डिजीका गरुडजीसे कहना यहाँ नहीं लिखा।

नोट—१ शिवजीने पार्वतीजी और काकभुशुण्डिजीको यह रामचिरत दिया। पार्वतीजीको 'कृपा किर' देना लिखते हैं और भुशुण्डिजीको 'राम भगत अधिकारी' जानकर देना कहा है। याज्ञवल्क्यजी और भरद्वाजजीको देनेका कारण नहीं लिखते। पं० रामकुमारजी इस भेदका भाव यह लिखते हैं कि 'पार्वतीजीके अधिकारी होनेमें सन्देह था—'स्त्रीशृद्रौ माधीयाताम्' इति श्रुतिः। पुनः पार्वतीजीका वचन है कि 'जदिप जोषिता निहं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥ गूढ़उ तत्त्व न साधु दुराविहं। आरत अधिकारी जहं पाविहं॥ अति आरित पूछउँ सुरराया। रघुपित कथा कहहु किर दाया॥' (बा० १९०) इसलिये कृपा करके सुनाना लिखा। 'कृपा' पद देकर यह भी जनाया कि ईश्वरके कृपापात्र अधिकारी हैं। भुशुण्डिजीके अधिकारमें सन्देह था, यथा—'देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी। मैं रघुबीर भजन अधिकारी॥' 'सकुनाधम सब भाँति अपावन।' (उ० १२३) इसलिये रामभक्त-अधिकारी लिखा। रामभक्तको अधिकार है, चाहे जिस योनिमें हो, चाहे जिस जातिका हो, जैसा कहा है कि 'ता कहँ यह बिसेष सुखदाई। जािह प्रान प्रिय श्रीरघुराई॥' (७। १२८) भरद्वाज–याज्ञवल्क्यजी पूर्ण अधिकारी हैं इसलिये उनके अधिकारका हेतु नहीं कहा।

नोट—२ यहाँ गोस्वामीजी लिखते हैं कि 'सो सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा' और उत्तरकाण्डमें भुशुण्डिजी लोमश ऋषिसे पाना कहते हैं, यथा—'मेरु सिखर बटछाया मुनि लोमस आसीन। मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा। रामचिरितमानस तब भाषा॥' (उ०११०, ११३) यह परस्पर विरोध–सा दीखता है, परन्तु ध्यान देनेसे समझमें आ जायगा कि कोई विरोध इन दो चौपाइयोंमें नहीं है। इस चौपाईका 'दीन्हा' पद गूढ़ता और अभिप्रायसे भरा है। गोस्वामीजीने यह शब्द रखकर अपनी सावधानी दिखायी है।

श्रीशिवजीने भुशुण्डिजीको आशीर्वाद दिया था कि—'पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगित उपजिहि उर तोरें॥' (उ० १०९) जब इनमें रामभिक्तिके चिहन पूरे आ गये, यथा—'राम भगित जल मम मन मीना। किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना॥ सो उपदेस कहहु कर दाया। निज नयनिह देखउँ रघुराया॥'—'पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा। तब मुनि बोले बचन सकोपा॥'—'सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला। सपिद होहि पच्छी चंडाला॥ लीन्ह श्राप मैं सीस चढ़ाई। निहं कछु भय न दीनता आई॥ तुरत भयउ मैं काग तब पुनि मुनिपद सिरु नाइ। सुमिरि राम रघुबंसमिन हरिषत चलेउँ उड़ाइ॥ उमा जे रामचरन रत बिगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखिहं जगत केहि सन करिहं बिरोध॥ सुनु खगेस निहं कछु रिषि दूषन। उर प्रेरक रघुबंसिबभूषन॥ कृपासिंधु मुनि मित किर भोरी। लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी॥—रिषि मम सहनसीलता देखी। रामचरन बिस्वास बिसेखी॥' (उ० ११२, ११३) इस तरह जब पूरी परीक्षा इनकी मिल गयी तब शिवजीने रामचिरतमानस इनको दिया। कोई चीज किसीको देना हो तो उसके दो तरीके हें—एक तो स्वयं देना, दूसरे किसी औरके द्वारा भेजना। जिसके द्वारा चीज दी जाती है वह मुख्य देनेवाला नहीं है। वही रीति यहाँ जानिये। देखिये लोमशजीने भुशुण्डिजीसे यह कहा भी है कि—'रामचिरत सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात मैं पावा॥ तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहेउँ बखानी॥' (उ०११३) और यहाँ भी गोस्वामीजीने 'राम भगत अधिकारी चीन्हा' लिखा है।

'दीन्हा' शब्दका प्रयोजन भी स्पष्ट हो गया। सुनाना या कहना इत्यादि पद न दिया। क्योंकि कहना, सुनाना कहने और सुननेवालेका समीप ही होना सूचित करता है। उमाजीको 'सुनावा' और भरद्वाजप्रति 'गावा' लिखा है।

पं० शिवलाल पाठकजी इस शंकाका समाधान इस प्रकार करते हैं—'मुनि लोमश गुरु ते बहुरि, शिव सद्गुरु ढिग जाय। लहे सिबिध सह ग्रंथ तब यह मत लखे लखाय॥' (अ० दीपक ४४) श्रीजानकीशरणजी इस दोहेका भाव यह लिखते हैं कि उत्तरकाण्डमें 'रामचिरतमानस तब भाषा' कहा है और यहाँ 'दीन्हा' पद दिया है। इसमें भाव यह है कि लोमशजीने कथामात्र सुनायी और शिवजीने मानसग्रन्थका प्रयोग, मन्त्र, यन्त्र-विधिसहित दिया। भाव यह कि लोमशजी भुशुण्डिजीके मन्त्रदाता गुरु थे और शिवजी सद्गुरु थे। 'श्रीरामतत्त्वादिका उपदेशपूर्वक भिक्त तथा ज्ञानमार्गका बताना सद्गुरुका काम है।' श्रीकबीरजीने भी कहा है—'गुरु मिले फल एक है, संत मिले फल चारि। सद्गुरु मिले अनेक फल कहे कबीर बिचारि॥' बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि परम्परासे शिवजीका देना सिद्ध है; अथवा लोमशजीसे सुननेके पीछे शिवजीसे भी सुना हो।

नोट—३ कहा जाता है कि शिवजीहीसे भुशुण्डिजीको रामचिरतमानस मिला, भुशुण्डिरामायण (आदिरामायण) से भी सिद्ध होती है। उसमें कहा जाता है कि भुशुण्डिजीने स्वयं यह बात कही है। पुन:, देखिये जब श्रीअवधपुरीमें बालक रामललाजीके दर्शनोंकी अभिलाषासे श्रीशिवजी और श्रीभुशुण्डिजी आये तो गुरु-शिष्यरूपसे आये थे, जैसा गीतावलीसे सिद्ध है। यथा—'अवध आज आगमी एक आयउ। बूढ़ों बड़ो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुहायो। संग सुसिष्य सुनत कौसल्या भीतर भवन बुलायो॥' (बा० पद १४) पुन:, यथा—कागभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानइ निहं कोऊ॥ त्रिं (१।१९६) सम्भव है कि पं० शिवलाल पाठकजीने भुशुण्डिरामायणके आधारपर शिवजीका देना लिखा हो, परन्तु गोस्वामीजीने रामचिरतमानसमें यह बात किस तरहसे दिया उत्तरकाण्डिहीमें दर्शाया है।

ाक्ष्मको यहाँपर इस प्रश्न वा शंकाके उठानेकी कोई आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती कि 'जो क्रम यहाँ गोस्वामीजीने दिया है वह ठीक ऐसा ही है या इसमें उलट-फेर है।' क्योंकि यहाँ ग्रन्थकारके लेखका केवल यह तात्पर्य है कि हमको शिवकृतमानस क्योंकर मिला। श्रीपार्वतीजी परम्पराके बाहर हैं क्योंकि श्रीपार्वतीजीसे किसीको पाना नहीं कहा गया। परम्परामें पूर्वापर क्रम जरूरी है। यहाँ केवल इतना दिखाना है कि शिवजीसे भुशुण्डिजीने पाया, उनसे श्रीयाज्ञवल्क्यजीने और याज्ञवल्क्यजीसे श्रीभरद्वाजजीने

पाया, हमको अपने गुरुदेवजीसे मिला। अन्यत्र इस प्रश्नपर विचार किया गया है, परन्तु लोगोंने यहाँ यह शंका की है अत: उसपर कुछ लिखा जाता है।

पं० शिवलाल पाठकके मतानुसार 'शिवजीने काकभुशुण्डिजीको दिया, फिर काकभुशुण्डिजीसे स्वयं सुनकर तब पार्वतीजीको सुनाया। इस बातके प्रमाणमें वे यह कहते हैं कि कथा कहनेमें शिवजीने बारम्बार काकभुशुण्डिजीको साक्षी दिया है और भुशुण्डिजीने शिवजीको साक्षी नहीं दिया। इसी तरह याज्ञवल्क्यजीने शिवजीसे पाया, अतएव इन्होंने शिवजी और भुशुण्डिजी दोनोंको साक्षी दिया है। यथा—'शंकर साखी देत हैं काक काक ना शंभु। लहे यागविल शंभु ते साखी दे हैं कंभु॥' इसका निष्कर्ष यह है कि यदि याज्ञवल्क्यजी भुशुण्डिजीसे पाते तो केवल उन्हींकी साक्षी देते, शिवपार्वती-संवादकी न देते। मुं० रोशनलालजीने भी याज्ञवल्क्यजीका श्रीशिवजीसे पाना लिखा है।—प्राय: अन्य सभी प्रसिद्ध टीकाकारोंका मत यह नहीं है, 'तेहि' शब्द शिवजीके लिये नहीं है, किन्तु काकभुशुण्डिजीके लिये है।

# ते श्रोता बकता समसीला। सँबँदरसी \* जानिहं हरिलीला॥ ६॥ जानिहं तीनि काल निज ज्ञाना। करतलगत आमलक समाना॥ ७॥

शब्दार्थ-**श्रोता**=सुननेवाले। **बकता**=वक्ता, कथा कहनेवाले। **सँबँदरसी**= सर्वदर्शी=सर्वज्ञ। **आमलक**=आँवलाके। दर्पणके। **समसीला**=समशील, तुल्यस्वभाव। **गत**=प्राप्त=रखा हुआ।

अर्थ—ये कहने-सुननेवाले एक-से शीलवान् हैं, सर्वज्ञ हैं और हरिलीलाको जानते हैं॥६॥ अपने ज्ञानसे तीनों कालों-(भूत, भविष्य, वर्तमान-) का हाल हथेलीमें प्राप्त आमलकके समान जानते हैं॥७॥ नोट—१(क) 'सँबँदरसी' अर्थात् सर्वज्ञ हैं, इसीसे हरिलीला जानते हैं। सन्त श्रीगुरुसहायलाल 'सबँदरसी' का भाव यह लिखते हैं कि जो लीला केवल अनुभवात्मक है उसको भी जानते हैं। (ख) 'जानहिं तीनि काल' अर्थात् त्रिकालज्ञ हैं, इसलिये उनको कथामें सन्देह नहीं होता। आगे कहते हैं कि श्रोता–वक्ता ज्ञानिनिध होने चाहिये। इनको त्रिकालज्ञ कहकर इनका 'ग्यान निधि' होना सूचित किया। (ग) सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि परम्परासे यह कथा रामभक्तोंके द्वारसे याज्ञवल्क्य और भरद्वाजको प्राप्त हुई, इसलिये बराबर निर्मल जनोंके बीचमें रहनेसे इस कथामें अशुभ वस्तुकी एक बूँद भी न पड़ी। कदाचित् याज्ञवल्क्य और भरद्वाजके बीचमें कुछ कलंक होनेसे (क्योंकि याज्ञवल्क्यने अपने गुरुसे द्रोह किया था और भरद्वाज दो पुरुषोंके वीर्यसे उत्पन्न हुए हैं।) यह कथा कलुषित हो गयी हो, इसपर कहते हैं कि वे वक्ता और श्रोता समशील इत्यादि हैं, इन कारणोंसे वे निष्कलंक हो गये हैं।

टिप्पणी—१ (क) ग्रन्थकारने वक्ता-श्रोता दोनोंको समशील कहा ही, नहीं बल्कि अपने अक्षरोंसे भी उनकी समशीलता दिखा दी है। इस तरहसे कि पहले तीन चौपाइयोंमें वक्ताओंके नाम प्रथम देकर तब श्रोताओंके नाम दिये हैं, यथा—'संभु कीन्ह यह चिरत सुहावा। बहुरि कृपा किर उमिह सुनावा॥', 'सोइ सिव कागभुसुंडिहिं '', 'तेहि सन जागबिलक '', 'तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा।' और तत्पश्चात् दूसरी बार 'श्रोता' पद पहले दिया और 'बकता' पीछे। यथा 'ते श्रोता बकता समः ।' इस तरह दोनोंको बराबर जनाया। ['समसील' अर्थात् एक—से-एक शीलवान्। वा, श्रोता श्रवणमें परस्पर तत्पर, वक्ता परस्पर कथनमें कुशल। अथवा जैसे शंकरजी ज्ञानी, याज्ञवल्क्यजी भगवत्सम्बन्धी कर्मकाण्डी और भृशुण्डिजी उपासनाकाण्डवाले वक्ताओंमें शिरोमणि, वैसे ही पार्वतीजी ज्ञानी, भरद्वाजजी कर्मकाण्डी और गरुड़जी उपासक श्रोताओंमें शिरोमणि। (मा॰मा॰)](ख) 'निज ग्याना' अर्थात् किसीके अवलम्बसे नहीं जानते, अपने ज्ञानसे जानते हैं।

नोट—२ (क) 'आमलक समाना' अर्थात् जैसे आमला हाथकी हथेलीपर रखनेसे वह पूर्ण रीतिसे रेशा-रेशा दिखलायी देता है, इसी प्रकार तीनों काल उनके नेत्रके सम्मुख हैं, सब हाल इनको प्रत्यक्ष-

<sup>\* &#</sup>x27;समदरसी' इसका पाठान्तर है जो प्राचीन पुस्तकोंमें भी मिलता है। आधुनिक प्रतियोंमें कहीं-कहीं 'समदरसी' पाठ मिलता है। १७०४ में भी 'समदरसी' है। (शं० चौ०) परन्तु रा० प्र० में 'सबदरसी' ही है।

सा देख पड़ता है। तीनों कालके पदार्थोंके सब अवयव देख पड़ते हैं। (ख) रा० प्र० में आमलकका अर्थ 'जल' भी किया है और यह भाव दिया है कि जैसे जल हाथमें प्राप्त हो तो उसका ज्ञान निरावरण होता है वैसे ही इनको तीनों कालोंका ज्ञान है। अथवा जैसे हथेलीपर स्वच्छ जल रखनेसे साफ-साफ हथेलीकी रेखाएँ कुछ मोटी-मोटी ऊपरसे झलकती हैं, उसी प्रकार उनको त्रिकालके पदार्थ साफ-साफ दीखते हैं। यहाँ वे 'आमलक='स्वच्छ जल-सरीखा' ऐसा अर्थ करते हैं। (ग) मानसतत्त्वविवरणमें 'आमलक' का अर्थ 'दर्पण' भी दिया है और प्रमाणमें शेषदत्तजीकी व्याख्या जो 'करामलकविद्वश्वं भूतं भव्यं भविष्यवत्' श्रीमद्भागवतवाक्यपर है, देते हैं।

ाश्रि आमलकका अर्थ 'ऑवला' लेनेपर 'तीन काल' उपमेय और 'करतलगत आमलक' उपमान है। 'जानना' निरावरण देख पड़ना है। तथा 'निज ज्ञान' अपने 'नेत्र' हैं। और, उसका अर्थ 'दर्पण' लेनेपर 'तीन काल' उपमेयका उपमान 'मुख' होगा और 'निज ज्ञान' का उपमान 'करतलगत आमलक' होगा। इसका भावार्थ यों होगा िक वे तीनों कालोंकी बातें अपने ज्ञानसे इस प्रकार देख लेते हैं जैसे अपने हाथमें लिये हुए दर्पणसे मनुष्य अपना मुख देख लेता है। श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'शिवादिका ज्ञान दर्पण है और श्रीरघुनन्दन−जानकीजीका यश मुखवत् है। जैसे दर्पण हाथमें लेनेसे अपना मुख यथार्थ मालूम होता है, ऐसे ही जब ये ज्ञानानन्दमें स्थित होते हैं तब परमानन्दसंयुक्त श्रीजानकी-रघुवरका यश विधानपूर्वक जिह्लाग्रपर आ जाता है।' इस तरह आपके मतानुसार 'श्रीरघुवर–जानकीयश' अपना मुख है (और अर्धालीमें 'तीन काल' का जानना लिखा है)। आप लिखते हैं कि 'निज–ज्ञानके विषय जो श्रीरघुनन्दनजानकी रहस्य कर आये हैं और कर रहे हैं तथा करेंगे, उसको अच्छी प्रकार जानते हैं।'

ा श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अ० ५ में भी यह प्रयोग आया है। नारदजी ब्रह्माजीसे कहते हैं—'सर्व होतद्भवान्वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः। करामलकविद्वश्वं विज्ञानाविसतं तव॥३॥' अर्थात् आप यह सब जानते हैं, क्योंिक भूत, भिवष्यत्, वर्तमान सबके स्वामी होनेसे यह सम्पूर्ण विश्व हाथपर रखे हुए आँवलेके समान आपके ज्ञानका विषय है।—यही भाव यहाँ इस अर्थालीका है।

टिप्पणी—२ यहाँ 'करतलगत आमलक समाना।' कहा और अयोध्याकाण्डमें कहा है कि 'जिन्हिंहिं बिस्व कर बदर समाना।' (२। १८२) त्रिकालका जानना पथ्य है और 'आमला' भी पथ्य है, यथा—'धात्री फलं सदा पथ्यं कुपथ्यं बदरीफलम्।' इसलिये पथ्यफलकी उपमा दी। 'बेर' कुपथ्य है और संसार भी कुपथ्य है; इससे वहाँ विश्वको बेरकी उपमा दी। विशेष अ० १८२ (१) में देखिये।

### औरौ जे हरि भगत सुजाना । कहिं सुनहिं समुझिंहं बिधि नाना ॥ ८॥

अर्थ—और भी जो सुजान हरिभक्त हैं वे अनेक प्रकारसे कहते, सुनते, समझते हैं॥ ८॥

नोट—१ 'औरों' पद देकर सूचित किया कि भरद्वाजजीसे और मुनियोंने प्रयागराजमें सुना, क्योंकि वहाँ तो हर साल (प्रतिवर्ष) मुनियोंका समाज उनके आश्रमपर आता ही था। इनसे फिर औरोंने सुना और उनसे दूसरोंने।

टिप्पणी—१ (क) 'उत्तम कोटिके वक्ताओं-श्रोताओंके नाम कहकर अब मध्यम कोटिके कहते हैं। क्योंकि ये नाना विधिसे सब शंकाएँ समझते हैं तब समझ पड़ती हैं। इससे ग्रन्थकी गम्भीरता दिखायी कि यह ईश्वरका बनाया हुआ है, अत्यन्त गम्भीर है।' (ख) 'यहाँतक श्रोता–वक्ताकी समशीलता कही, आगे अपने गुरुसे अपनेको न्यून कहते हैं, क्योंकि गुरुसे न्यून होना उचित है।' (ग) — 'कहिं अनंत हिं कथा अनंता।'

नोट—२'कहिं' इति। कथन अर्थात् व्याख्या छ: प्रकारसे की जाती है। यथा—'पदच्छेदः पदार्थोक्तिर्विग्रहो वाक्ययोजना। आक्षेपश्च समाधानं षड्धा व्याख्यानमुच्यते॥' अर्थात् पदच्छेद (वाक्यके पदोंको अलग-अलग करना, शब्दार्थ, विग्रह (समासार्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। अर्थात् समासयुक्त

पदोंका बोधक वाक्य), अन्वय, आक्षेप (जो शंकाएँ उस विषयपर किसीने की हों अथवा जो शंकाएँ हो सकती हैं उनका उल्लेख) और समाधान—व्याख्याके ये छ: भेद हैं। 'कहिंह' शब्दसे इस प्रकार व्याख्या करना जनाया।

टिप्पणी २—'सुनिहं समुझिहं बिधि नाना' इति। कथा कही-सुनी जाती है और अर्थ एवं भाव समझा जाता है। कहना-सुनना तो 'नाना विधि' से होता ही है, पर 'समझिंहें बिधि नाना' का क्या भाव है ? उत्तर—अर्थका समझना भी आठ प्रकारसे होता है। यथा—'ध्वनिशब्दाक्षरव्यंग्यभावावर्त्तपदोक्तिभिः। अर्था वैयासिकप्रोक्ता बोध्यास्तेषु मनीषिभिः॥' (भागवत पंचाध्यायी, सरसीटीका) अर्थात् ध्वनि, शब्दोंकी योजना, अक्षरोंकी योजना, व्यंग्य, भाव, आवर्त्त, पद और उक्ति—इन आठ भेदोंसे कथाका रहस्य बृद्धिमानोंको समझना चाहिये। ऐसा व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजीने कहा है। आठोंकी व्याख्या इस प्रकार है— 'वक्ता स्वार्थं समुद्वीक्ष्य यत्र तद्गुणरूपकम्। स्वच्छमुत्सिच्यमानं च ध्वन्यर्थः स उदाहृतः॥ रूढ्यर्थं सम्परित्यज्य धातुप्रत्यययोर्बलात्। युज्यते स्वप्रकरणे शब्दार्थः स उदाहृतः॥ प्रसिद्धार्थं परित्यज्य स्वार्थे व्युत्पत्तियोजना। पर-भेदो न यत्र स्यादक्षरार्थः स उच्यते॥ शब्दरूपपदार्थेभ्यो यत्रार्थो नान्यथा भवेत्। विरुद्धः स्यात्प्रकरणे व्यंग्यार्थः स निगद्यते।। बह्वर्थेनापि सम्पूर्णं वर्णितं स्वादसंयुतम्। तद्योजनं भवेद्येन भावार्थः प्रोच्यते बुधैः॥ धात्वक्षरिनयोगेन स्वार्थो यत्र न लभ्यते। तत्पर्यायेण संसिद्धेदावर्त्तार्थः स गद्यते॥ पदैकेन समादिष्टः कोशधात्वर्थयोर्बलात्। पदभेदो भवेद्यत्र पदार्थः सोऽभिधीयते।। विरुद्धं यत्प्रकरणादुक्तिभेदेन योजनम्। वाक्यार्थपदपर्याय उक्तिः सा कथिता बुधै:॥'(१-८) अर्थात् प्राकर्णिक भावको उद्देश्य करके तदनुकूल जो सुन्दर रहस्यमें अर्थ कहा जाता है वह 'ध्विन' है। रुढ्यर्थको छोडकर धातु और प्रत्ययके बलसे प्रकरणके अनुकूल जो अर्थ किया जाय उसे 'शब्दार्थ' कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थको छोड़कर स्वार्थमें व्युत्पत्तिकी योजना जिसमें हो, पर साथ ही प्रसिद्ध अर्थका भेद भी न हो उसे 'अक्षरार्थ' कहते हैं। जहाँ शब्दरूप और पदार्थींसे भिन्न अर्थ न हो, पर प्रकरणके विरुद्ध हो वहाँ 'व्यंग्य' होता है। बहुत-से अर्थींको लेकर सम्पूर्ण वर्णित पदार्थको जिसके द्वारा स्वादयुक्त बनाया जाय उसे 'भावार्थ' कहते हैं। धातुके अक्षरोंके बलसे जहाँ स्वार्थ न सिद्ध होनेपर उसके पर्यायसे उस अर्थको सिद्ध किया जाय उसे 'आवर्तार्थ' कहते हैं। एक पदसे कहा हुआ पदार्थ कोश और धातुके बलसे जहाँपर दो पद होने लगें वहाँ 'पदार्थ' कहेंगे। प्रकरणके जो विरुद्ध हो, पर जिसे शब्दके भेदसे संगत किया जाय उसे वाक्यार्थ, पदपर्याय वा उक्ति कहते हैं। (१-८) ये ही आठ भेद हैं।

# दोहा—मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर-खेत। समुझी निहं तिस बालपन तब अति रहेउँ अचेत॥ ३० (क)॥

शब्दार्थ—**सूकर-खेत**=वाराहक्षेत्र। यह श्रीअयोध्याजीके पश्चिम बारह कोशपर श्रीसरयूजीके तटपर है। (करु०) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'मेरे मतमें यह सूकरक्षेत्र नेपालराज्यमें है जिसे लोग वाराहक्षेत्र कहते हैं।' अ यहाँ घाघरा–सरयू–संगम है। यहाँ वाराहक्षेत्रपर पौष महीनेमें कल्पवास किया जाता है। सन्तमत यही है परन्तु कोई-कोई टीकाकार इसे सोरोंपर एटा जिलेमें बताते हैं। विशेष नोट २ में देखिये। तिस=जैसी औरोंने समझी कि जिनको ऊपर कह आये हैं। जैसी ठीक-ठीक कथा है वैसी नहीं समझी—(पाण्डेजी)।

अर्थ—मैंने उस कथाको वाराहक्षेत्रमें अपने गुरुजीसे सुनी। उस समय बालपन था। मैं अत्यन्त अचेत (अजान, अज्ञान) था (मुझे कुछ भी ज्ञान न था), इसलिये वैसी समझमें न आयी॥३०॥

टिप्पणी—(१) उत्तम, मध्यम कहकर अब निकृष्ट कोटिको कहते हैं। क्योंकि वे लोग सुजान थे उन्हें समझ पड़ी, मुझे नहीं समझ पड़ी, क्योंकि तब मैं अति 'अचेत' था। 'अति अचेत' अर्थात् अचेत तो अब भी हूँ, कलिमलग्रसित हूँ, विमूढ़ हूँ।' उस समय 'अत्यन्त' अचेत था। (२) 'मैं पुनि' यह बोली है; दोनोंका मिलकर 'मैं' अर्थ है। यथा—'सब चुपचाप चले मग जाहीं।'(अ०) में चुपचापका अर्थ चुप है—'मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई', 'मैं पुनि किरि प्रमान पितु बानी', 'मैं पुनि गयउँ बंधु संग लागा।' इत्यादि अनेक प्रमाण हैं।(३) अपने गुरुका किसीसे मानस पढ़ना न कहा। क्योंकि गुरु साक्षात् भगवान् हैं। इसीलिये किसीका शिष्य होना न कहा। शिष्यका धर्म है कि अपने गुरुको किसीसे लघु न माने, यथा—'तुम्ह ते अधिक गुरुहि जिय जानी।'(२। १२९)(४) गुरुका पढ़ना साक्षात् न कहा, आशयसे जना दिया है।

नोट—१ 'मैं पुनि निज गुर सन सुनी' इति। गोस्वामी तुलसीदासजीके गुरु (मन्त्र-उपदेष्टा) श्रीस्वामी नरहर्य्यानन्दजी महाराज थे, यह पूर्व लिखा जा चुका है। रामचिरतमानस इन्हीं गुरुके द्वारा गोस्वामीजीको प्राप्त हुआ। गुरुको कहाँसे मिला, यह इस ग्रन्थमें महाकिवने नहीं स्पष्ट लिखा, बिना इसके जाने इनकी मानस-परम्परा नहीं बतायी जा सकती। (न लिखनेका कारण यह जान पड़ता है कि वे गुरुको 'हर' और 'हिर'-रूप कह चुके हैं। हिरूप कहकर जनाया कि श्रीराममन्त्र इनसे मिला और हररूप कहकर गुप्तरूपसे यह कह दिया कि 'हर'-रूपसे इन्होंने 'मानस' दिया।) वस्तुतः भगवान् शंकरने ही रामचिरतमानस इनको गुरुके द्वारा दिया (जैसे भुशुण्डिजीको लोमशजीद्वारा दिया था)। 'मूल गुसाईंचरित' में भी कहा है—'प्रिय सिष्य अनन्तानंद हुते। नरहर्य्यानंद सुनाम छते॥ —ितन कहँ भव दरसन आपु दिये।—प्रिय मानस रामचिरित्र कहे। पठये तहँ जहँ द्विजपुत्र रहे॥ दोहा—लै बालक गवनहु अवध विधिवत मंत्र सुनाय। मम भाषित रघुपित कथा ताहि प्रबोधहु जाय॥'\*

श्रीशंकरजीके आज्ञानुसार तुलसीदासजीको गुरु श्रीअवध लाये, वैष्णवपंचसंस्कार यहीं इनका हुआ और राममन्त्र मिला। लगभग साढ़े सात वर्षकी अवस्था उस समय थी। १० मास श्रीहनुमान्गढ़ीपर रहकर पाणिनिसूत्र आदि पढ़ा। फिर शूकरक्षेत्रमें, हेमन्त-ऋतुमें, सम्भवतः मार्गशीर्ष मासमें गये। तब ८ वर्ष ४ मासकी अवस्था थी। शूकरक्षेत्रमें ५ वर्ष रहे, यहीं गोसाईंजीने गुरुजीसे पाणिनिसूत्र अर्थात् अष्टाध्यायीका अध्ययन किया। सुबोध होनेपर रामचिरत्रमानस गुरुने इनको सुनाया और बारम्बार सुनाते-समझाते रहे। इस प्रकार गोस्वामीजीने गुरुसे जब रामचिरतमानस सुना तब उनकी अवस्था तेरह-चौदह वर्षसे अधिक न थी, इसीको किवने 'बालपन-' 'अति अचेत' (अवस्था) कहा है। यह अपिरपक्व अतः अबोध-अवस्था है ही। इस तरह मानसकी गुरुपरम्परा आपकी यह हुई, १ भगवान् शंकरजी। २ स्वामी श्रीनरहर्य्यानन्दजी। ३ गोसाईंजी। रामचिरतमानसके मूल स्रोत भगवान् शंकर ही हैं, इन्हींसे अनेक धाराएँ निकलीं।

नोट—२ मानसतत्त्विववरणकार लिखते हैं कि 'बृहद्रामायणमाहात्म्यमें कहा है कि ममता नाम्नी स्वस्त्रीकी शिक्षा होनेपर गोस्वामीजी श्रीअयोध्याजीमें आकर गुप्तारघाटपर सो रहे। स्वप्नमें देखा कि पिताजी उनसे कहते हैं कि आँख खुलनेपर जिस सन्तका प्रथम दर्शन हो उन्हींसे शिष्य हो जाना। जागनेपर श्रीनरहरिदासजीके दर्शन हुए। प्रार्थना करनेपर उन्होंने उपदेश दिया। तत्पश्चात् नैमिषारण्यके वाराहक्षेत्रको साथ-ही-साथ गये। वहाँ कुछ दिन रहकर रामायणश्रवण किया।

नोट—३ गोस्वामीजीद्वारा मानसमें निर्दिष्ट 'सूकरखेत' कौन है जहाँ उन्होंने अपने गुरुदेवसे प्रथम-प्रथम मानसकी कथा सुनी?

श्रीअयोध्याजीके निकटवर्ती भू-भागमें 'सूकरखेत' के नामसे प्रसिद्ध प्राचीन शूकरक्षेत्र गोंडा जिलेमें

<sup>\* &#</sup>x27;मूल गुसाईंचरित' के सम्बन्धमें मतभेद है। उसमें तिथियोंकी अशुद्धियाँ पायी जाती हैं। इससे कुछ विशेष साहित्यज्ञोंने उसको प्रमाण माननेमें सन्देह प्रकट किया है। श्रीरामदास गौड़जीने उसको प्रमाणिक माननेके कारण अपने एक लेखमें (जो कल्याणमें छपा था) कहे हैं। कुछ लोगोंने यह मत प्रकट किया है कि तिथियोंकी अशुद्धियाँ होनेपर भी यह सर्वथा अग्राह्म नहीं है। उसकी प्रतिलिपि जो बाबा रामदासकी लिखी हुई है उसके कागज़ और मिससे वह प्राचिन लिखी हुई ही सिद्ध होती है, सन्तमण्डलोंमें उसका मान है। अतः हम उसके उद्धरण भी कहीं-कहीं दे रहे हैं।

अयोध्याजीसे लगभग तीस मीलकी दूरीपर उत्तर-पश्चिमकोणपर स्थित है। अवध-तिरहुत रेलवेकी 'किटहार' से 'लखनऊ' जानेवाली प्रधान लाइनपर कर्नेलगंज स्टेशनसे यह बारह मील उत्तर पड़ता है। यहाँ प्रतिवर्ष पौषकी पूर्णिमाको बड़ा भारी मेला लगता है और श्रीअयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नैमिषारण्य एवं हरिद्वार आदिसे साधुओंके अखाड़े भी पौषभर कल्पवास करनेके लिये आते हैं। यह क्षेत्र पसका-राज्यके अन्तर्गत है। मेला पसकासे एक फर्लांगकी दूरीपर लगता है। यहाँ एक मन्दिर वाराहभगवान्का और वाराही-देवीका भी है। घाघराके बहावकी दिशा निरन्तर बदलती रहने तथा प्रतिवर्ष बाढ़के प्रकोपके कारण प्राचीन मूर्ति और मन्दिर प्रायः लुप्त हो चुके थे। सौ वर्षसे अधिक हुआ कि राजा नैपालिसिंहजीने नये मन्दिरकी स्थापना की। देवीभागवतमें भी वाराहभगवान् और वाराहीदेवीका उल्लेख आया है। यथा—'वाराहे चैव वाराही सर्वैः सर्वाश्रया सती।—पूर्वरूपं वराहं च दधार स च लीलया। पूजां चकार तां देवीं ध्यात्वा च धरणीं सतीम्॥' (स्कन्ध ९, अ०९। २५, ३३) शूकरखेतमें दोनोंकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। वाराहीदेवी या उत्तरी भवानीका मन्दिर पसकाके उत्तर-पूर्व-दिशामें स्थित है।

गोस्वामीजीका सम्बन्ध इसी शूकरक्षेत्रसे था, इसका एक प्रमाण यह भी मिलता है कि शूकरक्षेत्रके मिन्दरसे मिली हुई एक बहुत प्राचीन कुटी है जो अपने आस-पासकी भूमिसे बीस फुटकी ऊँचाईपर स्थित है। कुटीके द्वारपर बरगदका एक विशाल वृक्ष है और पीछे एक उतना ही पुराना पीपलका। ये दोनों बाबा नरहरिदास (नरहर्य्यानन्द) के लगाये कहे जाते हैं और यह कुटी भी उन्हींकी है, यह वहाँके वर्तमान अधिकारी बाबा रामअवधदासने बताया और संतसमाजमें भी यही ख्याति है।

बाबा रामअवधदास नरहरिदासजीकी शिष्यपरम्पराकी दसवीं पीढ़ीमें हैं। इनका कथन है कि इस गद्दीके संस्थापक श्रीनरहरिदासजीकी साधुतापर मुग्ध होकर उनके समकालीन पसकाके राजा धौकतिसंहने कुछ वृत्ति दी थी जो अबतक वैसी ही उनकी शिष्यपरम्पराके अधिकारमें चली आती है। मेरे विचारमें तो गोस्वामीजीके गुरुदेवकी स्मृति भी अबतक उसी भूमि (वृत्ति)के कारण सुरक्षित रह सकी है, नहीं तो दो-एक पीढ़ियोंके बाद ही उसका भी चिहन मिट जाता। उस भूमिपर आज भी लगान नहीं लिया जाता। पसका-राज्यके पदाधिकारी उपर्युक्त कथनकी पुष्टि करते हैं। वृत्तिदाता तथा भोक्ता दोनोंकी परम्परा अबतक अविच्छिन्नरूपसे चली आती है।

गोस्वामीजीके पसका वा शूकरखेत आनेकी बात इस प्रकार भी सिद्ध होती है कि बाबा वेणीमाधवदास, जो 'गोसाईंचरित' के परम्परासे प्रसिद्ध रचियता हैं, पसकाके ही निवासी थे। 'शिवसिंह सरोज' तथा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, गोंडा डिस्ट्रिक्ट, दोनों इसकी पुष्टि करते हैं। 'सेंगर' ने स्वयं गोसाईंचरित देखा था तभी तो वे लिखते हैं कि 'इनके (तुलसीके) जीवन-चिरित्रकी पुस्तक श्रीवेणीमाधवदास किव पसका-ग्रामवासीने, जो इनके साथ रहे, बहुत विस्तारपूर्वक लिखा है। उसके देखनेसे इन महाराजके सब चिरित्र प्रकट होते हैं। इस पुस्तकमें की ऐसी विस्तृत कथाको हम कहाँतक वर्णन करें?' तुलसी या उनके पिरिचित किसी अन्य महानुभावके जीवनसे सम्बद्ध आजतक किसी अन्य पसका गाँवका उल्लेख साहित्यके इतिहासोंमें नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लिखता है—

"One or two Gonda worthies have attained some measure of literary fame Beni Madho Das of Paska was a disciple and Companion of Tulsi Das whose life he wrote in the form of Poem entitled "The Goswami-Charita."

(Vol. XILV) District Gazetteer of Gonda By W.C. Benett

उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ 'शिवसिंह सरोज और 'डिस्ट्रिक्ट गजेटियर' उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें उस समय लिखे गये थे जब 'शूकरखेत' की स्थिति एक प्रकारसे सर्वमान्य होकर वर्तमान वर्गींके दुराग्रहसे एक समस्या नहीं बना दी गयी थी और न उनके लेखकों—विद्वानोंपर, जिनमें एक अँग्रेज महाशय भी थे, किसी प्रकारका साम्प्रदायिक अथवा वैयक्तिक स्वार्थोंका दोष ही लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मानसकी भाषा ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अवश्य ही तुलसीने अयोध्याके निकटमें अपने प्रारम्भिक जीवनका अधिकांश भाग व्यतीत किया था, क्योंकि किसी स्थानकी भाषा उसी अवस्थामें पूर्णरूपेण ग्रहण की जा सकती है।

गोंडा जिलेका शूकरक्षेत्र आज भी 'शूकरखेत' के नामसे ही जिस रूपमें उसका उल्लेख रामचिरतमानसमें हुआ है, प्रसिद्ध है।—यह बात महत्त्वपूर्ण है। 'सोरों' शूकरका अपभ्रंश हो सकता है और वाराहावतारका किसी कल्पमें स्थान भी, किन्तु उसे तुलसीका 'शूकरखेत' कहना एक बहुत बड़ी साहित्यिक तथा ऐतिहासिक भूल है।

यह भी बता देना आवश्यक है कि उकारकी मात्राका प्रयोग आज भी पसकाके रहनेवाले बोलनेमें बहुत करते हैं जैसा कि मानसमें भी है, जैसे कि रामु, भरतु इत्यादि।

शूकरखेतको वाराहावतारका स्थान सिद्ध करनेवाले मुख्य प्रमाणोंमें 'शूकरक्षेत्र' नामके अतिरिक्त 'पसका' तथा 'घाघरा' नदीके नाम विशेष सहायक हैं। पसका=पशुका=वह स्थान जहाँ पशु रहते हैं=वह स्थान जहाँ भगवान्ने पशुरूप धारण किया था=शूकरक्षेत्र। अथवा, पसका=पशुकः=पशु एव इति। (पशुप्रधान स्थान)=कुत्सितः पशुः (कुत्सित पशु अर्थात शूकर)। अथवा, भगवान् जब अधिक समयतक रसातलसे न लौटे तब अनिष्टकी शंकासे ऋषियोंने यहाँ उपवास किया था जिससे इस स्थानका नाम 'उपवासकाः' पड़ा जो धीरे-धीरे पवासका, पासका, पसका हो गया। घाघरा 'घुरघुर' शब्दका अपभ्रंश माना जाता है। क्रोधावेशमें हिरण्याक्षके वधके समय वाराहभगवान् बड़े ऊँचे स्वरसे 'घुरघुर' शब्द करते हुए निकले थे, इससे नदीका नाम घाघरा पड़ा। (श्रीभगवतीप्रसाद सिंहजी)

नोट—४ श्रीनंगे परमहंसजीका मत है कि—'ग्रन्थकार अपनेको बालपनकी तरह अचेत सूचित करते हैं, किन्तु उनका बालपन था नहीं। क्योंकि बालपन तो अति अचेत अवस्था है। उस अवस्थामें कोई रामचिरतकी कथा क्या सुनेगा?—अत: गोस्वामीजीको गुरुसे कथा श्रवण करते समय बालक–अवस्था–का अर्थ करना असंगत है।' (गोस्वामीजी संस्कारी पुरुष थे। वाल्मीकिजीके अवतार तो सभी मानते हैं—उनके समयसे ही। संस्कारी बालकोंके अनेक उदाहरण अब भी मिलते हैं।)

वे उत्तरार्धका अर्थ यह करते हैं—'जिस बालपन अति अचेत है तस मैं अचेत रहेउँ।' वे लिखते हैं कि 'बिना 'जस' शब्दको लिये 'तस' शब्दका अर्थ हो ही नहीं सकता।—ग्रन्थकारकी अवस्था समझनेकी थी पर अचेत होनेके कारण नहीं समझे। एक तो रामकी कथा गूढ़, दूसरे मैं जीव जड, तीसरे किलमलग्रसित। अतः नहीं समझ सका और बालपन तो समझनेकी अवस्था ही नहीं है। उसमें जीवकी जडता, कथाकी गूढता, किलका ग्रसना, कहनेका क्या प्रयोजन है?'

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि 'ज्ञानमें तुलसीदासजी बालक थे। अर्थात् उस समय विशेष हरि-चरित्रका ज्ञान न था। थोड़े ही दिनोंमें साधु हुए थे। इसीलिये वे आगे लिखते हैं कि मेरा जीव जड कलिके मलसे ग्रसा हुआ उस गृढ़ रामकथाको कैसे समझे। पूर्व नोट २ भी देखिये।

# दोहा—श्रोता बकता ज्ञान-निधि कथा राम कै<sup>१</sup> गूढ़। किमि समुझों<sup>१</sup>में जीव जड़ कलिमल-ग्रसित बिमूढ़॥ ३० (ख)॥

अर्थ—श्रीरामजीकी कथा गूढ़ है। इसके श्रोता-वक्ता दोनों ज्ञाननिधि होने चाहिये। मैं जड कलिमलसे ग्रसा हुआ और अत्यन्त मूर्ख जीव कैसे समझ सकता?॥३०(ख)॥

१- की।

२- समुझै—यह पाठान्तर किसी छपी पुस्तकमें है।

नोट—१ (क) 'श्रोता बकता ज्ञान निधि—' का एक अर्थ ऊपर दिया गया। मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'यद्यिप श्रोता–वक्ता दोनों ज्ञानिधि हों तो भी कथा गृढ़ है।' तात्पर्य यह कि ज्ञानिधि वक्ता–श्रोता होनेपर भी कथाका समझना कठिन है और मैं तो 'जीव जड—' हूँ। (ख)किसी–िकसीका मत है कि आशय यह है कि 'गुरुदेव तो ज्ञानिधि थे ही और श्रोता भी जो वहाँ थे वे भी ज्ञानिधि थे, इस कारण वक्ताका भाषण संस्कृतमें ही होता था। वे सब कथामें वर्णित गुप्त रहस्यको खूब समझते थे। मुझे वैसी समझमें नहीं आती थी, जैसी उन्हें।' और 'मूल गुसाईंचरित' के अनुसार शंकरजीकी आज्ञा केवल गोस्वामीजीको यह कथा पढ़ाने–समझानेकी थी और उन्हींको गुरुजीने पढ़ाया–समझाया भी; क्योंकि इन्हींके द्वारा भगवान् शंकरको उसका प्रचार जगत्में कराना अभिप्रेत था। यथा—'मम भाषित रघुपित कथा ताहि प्रबोधहु जाय॥ ७॥ जब उघरिह अंतर दृगिन तब सो कहिहि बनाय। पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे। अति गूढ़ कथा समुझावत भे॥'(ग) 'कथा राम कै गूढ़' इति। कथासे तात्पर्य श्रीरामजीके चरित्र, उनके गुण–ग्राम, उनकी लीला जो उन्होंने की इत्यादिसे है न कि केवल काव्य-रचना या पदार्थहीसे। किस चरितका क्या अभिप्राय है यह जानना कठिन है। कथाका विषय एवं गुप्त रहस्य जानना कठिन है। गूढ़=कठिन; अभिप्रायगर्भित, गम्भीर; जिसका आशय शीघ्र न समझमें आवे; गुप्त। यथा—'उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पाविहं बिरित। पाविहं मोह बिमूढ़ जे हिर बिमुख न धर्म रित।'(आ० मं० सो०)

## तदिप कही गुर बारिहं बारा। समुझि परी कछु मित अनुसारा॥ १॥ भाषाबद्ध\* करिब मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई॥ २॥

शब्दार्थ—बद्ध=बँधा हुआ, प्रबन्ध बना हुआ। भाषाबद्ध=साधारण देश, भाषामें बना या रचा हुआ। प्रबोध=पूर्ण बोध; सन्तोष।

अर्थ—(यद्यपि मैं बालक था, अति अचेत था, किलमलग्रसित और विमूढ़ था) तो भी श्रीगुरुदेवजीने बारम्बार कथा कही। तब बुद्धिके अनुकूल कुछ समझमें आयी॥ १॥ उसीको मैं भाषा (काव्य) में रचूँगा, जिससे मेरे मनको पूरा बोध होवे॥ २॥

नोट—१'तदिप कही' का भाव कि जड जानकर भी गुरुजीने मेरा त्याग न किया, मेरे समझनेके लिये बारम्बार कहा। इसमें यह अभिप्राय गर्भित है कि यदि गुरु तत्त्ववेत्ता और दयालु हों तो शिष्यको, चाहे कैसा ही वह मूढ़ हो, बारम्बार उपदेश देकर बोध करा ही देते हैं। इस तरह अपने गुरु महाराजको ज्ञानिनिध और परम दयालु सूचित किया। (मा० प०)

नोट—२ पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ गोस्वामीजीने '**बाराहें बारा**' पद देकर यह भी जना दिया कि कितने बार गुरुजीने आपसे कथा कही। बारह-बारह अर्थात् चौबीस बार पढ़ाया। पुनः, इससे यह सूचित किया कि रामकथा एक बार सुनकर न छोड़ देनी चाहिये वरन् बारम्बार सुनते रहना चाहिये। वायुपुराणमें लिखा है कि सारे कामोंसे संकोच करके कथा सुननी चाहिये। यथा—'स्नानसन्ध्यादिकर्माणि परित्यज्य हरेः कथाम्। शृणोति भिक्तसम्पनः कर्मपाशाद्विमुच्यते॥ कथानिमित्तं यदि कर्मलोपो स कर्मलोपो न भवेन्मदीयः।' (मानस-पत्रिका)

पं० शिवलाल पाठकजी 'राम भगत अधिकारी चीन्हा' के 'अधिकारी' शब्दका अर्थ यह करते हैं कि 'जिसके उरमें पूर्वहीसे भिक्तका वास हो रहा है, तत्पश्चात् जिसने मानसिवज्ञ गुरुको पाकर उनमें पंचावृत्ति मन लगाकर मानस पढ़ा हो, वह अधिकारी है'। इस प्रमाणसे कुछ लोगोंका मत है कि 'बारिहं बारा' से केवल पाँच बार पढ़ानेका तात्पर्य है।

ा चिना कहा कहा जा सकता कि कितने बार कही। मूल गुसाईंचरितमें भी '**पुनि पुनि मुनि ताहि** क्रिक्स कही। मूल गुसाईंचरितमें भी '**पुनि पुनि मुनि ताहि** 

<sup>\*</sup> बंध—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। बद्ध—१६६१, १७०४। सुधाकर द्विवेदीजी 'बंध' को उत्तम मानते हैं।

सुनावत भे' कहा है, जिसका अर्थ 'बारम्बार' ही है। जब प्रबोध हो गया तब वहाँसे चले। यथा—'एहिं भाँति प्रबोधि मुनीस चले।' अपने-अपने मित-अनुसार जो अर्थ चाहें लोग लगा सकते हैं। हाँ, समयका खयाल अवश्य रहे कि जितनी बारका अर्थ लगाया जाय उतनी आवृत्तियाँ उतने समयमें सम्भव हों। यह भी प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या यहाँ कोई ग्रन्थ पढ़ानेकी बात है या केवल शंकरद्वारा कही हुई कथा? ग्रन्थ पढ़ने-पढ़ानेमें समय अधिक लगेगा, केवल चिरत कहने और समझनेमें समय कम लगेगा। यहाँ ग्रन्थका पढ़ना नहीं है। यह इस दीनका विचार है, आगे जो सन्तों, मानस विज्ञोंका विचार हो, वही ठीक है।

श्रीशंकरजीने 'अधिकारी' का अर्थ (७। १२८) में स्वयं कहा है। यथा—'राम कथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी॥ गुरपद प्रीति नीतिरत जेई। द्विजसेवक अधिकारी तेई॥'

टिप्पणी—१ 'कछु मित अनुसारा' इति। 'मित लघु थी इससे कुछ समझ पड़ा, जो मित भारी होती तो बहुत समझ पड़ता। कुछ समझनेमें तो जगत्भरका उपकार हुआ, जो बहुत समझ पड़ता तो न जाने क्या होता?'

नोट-३ 'भाषाबद्ध करिब' से सूचित किया कि आपने गुरुजीसे संस्कृतहीमें पढ़ा-सुना था।

नोट—४ चौपाईके उत्तरार्द्धमें भाषामें रचनेका कारण यह बताया कि पूरा बोध हो जावे। श्रीकरुणासिन्धुजी यहाँ शंका उठाते हैं कि—'क्या गुरुके कहनेसे आपको बोध न हुआ और स्वयं अपना ग्रन्थ बनानेसे बोध हो जावेगा? ऐसा कहनेसे आपकी आत्मश्लाघा सूचित होती है, अपने यशकी चाह प्रतीत होती है—यह दोष आता है' और फिर इसका समाधान भी करते हैं कि भाषाबद्ध करनेमें यह कोई प्रयोजन नहीं है। आप यह नहीं कहते कि हमने गुरुके कहनेसे नहीं समझा। बिल्क यह कहते हैं कि जो कुछ हम गुरुसे पढ़कर समझे हैं उसीको भाषामें लिखते हैं।

नोट—५ भाषाबद्ध करनेसे अपने जीको सन्तोष हो सकेगा कि (क) हमने जो गुरुजीसे सुना है वह ठीक-ठीक स्मरण है, भूल तो नहीं गया। यह बात लिखनेहीसे ठीक निश्चय होती है। लिखनेसे कोई सन्देह नहीं रह जाता, सब कमी भी पूरी हो जाती है। (ख) आगे भूल जानेका डर न रहेगा। लिखनेसे फिर भ्रम न रहेगा क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है— (पं० रा० कु०) पुन:, (ग) भाव कि साधारण बुद्धिवाले जब इसे पढ़ें, सुनें और समझें तब हमें पूरा बोध हो कि गुरुजीने जो कहा वह हमें फलीभूत हुआ, हमारा कल्याण हुआ, औरोंका भी कल्याण होगा। इससे हमारे गुरुको परमानन्द होगा। (मा० प्र०) [नोट—यथार्थ समझना तभी है जब दूसरेको समझा सकें।]

टिप्पणी—२ गोस्वामीजीने इस ग्रन्थके लिखनेका कारण आदिमें 'स्वान्तःसुखाय' कहा— (मं० श्लोक० ७), ग्रन्थके अन्तमें 'स्वान्तस्तमःशान्तये' कहा और यहाँ 'मोरे मन प्रबोध जेहि होई' कहा। ये तीनों बातें एक ही हैं। अन्तस् मनका वाचक है। मनको प्रबोध होता है तभी सुख और शान्ति आती है।

## जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें। तस किहहौं हियँ हरि कें प्रेरें॥ ३॥

अर्थ—जैसा कुछ मुझमें बुद्धि-विवेकका बल है वैसा ही मैं हृदयमें 'हिर' की प्रेरणासे कहूँगा॥३॥ पं० रामकुमारजी—यहाँ गोस्वामीजी अपनी दीनता कहते हैं। इनको बुद्धि-विवेकका बड़ा बल (परमेश्वरका दिया हुआ) है। क्योंकि बुद्धि श्रीजानकीजीसे पायी है, यथा—'जनकसुता जगजनि जानकी। जास कृपा निर्मल मित पावउँ।' (१। १८। ८) पुनः समस्त ब्रह्माण्डके प्रसादसे आपको मित मिली, यथा—'आकर चारि लाख चौरासी।' से निज बुधि बल भरोस मोहिं नाहीं। ताते बिनय करउँ सब पाहीं॥' (१। ८। १—४) और शम्भुप्रसादसे सुमित मिली है; यथा—'संभुप्रसाद सुमित हिय हुलसी। रामचिरतमानस किं तुलसी॥' (१। ३६। १) इसी तरह इनको विवेकका बड़ा बल है। प्रथम गुरु-पद-रज-सेवनसे विवेक मिला, यथा—'गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिय दृग दोष बिभंजन॥ तेहि किर बिमल बिबेक

बिलोचन। बरनउँ रामचिरत भवमोचन॥'(दो०२) उसपर भी हिर-प्रेरणाका बड़ा बल है। उरके प्रेरक भगवान् हैं, यथा—'सुनु खगेस निहं कछु रिषि दूषन। उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन॥'(७।११३) 'सारद दारु नारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी॥'(१।१०५।५) हिर-प्रेरणासे ही सरस्वतीजी कविके हृदयमें विराजकर कहलाती हैं।

सूर्यप्रसाद मिश्र—यह बात सच है कि मानस अति गम्भीर है, उसके पूरा-पूरा कथनका अधिकार किसीको नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ, उसी हृदयप्रेरक भगवान्की प्रेरणासे कहूँगा। इस कथनसे यह बात साफ हो गयी कि मैं कुछ नहीं कह सकता।

नोट—'हिरि' से कोई-कोई क्षीरशायी भगवान्का अर्थ लेते हैं क्योंकि प्रथम इनको हृदयमें बसाया है, यथा—'करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन।' काष्ठजिह्वास्वामीजी 'हिरि' से मंगलमूर्ति श्रीहनुमान्जीका अर्थ करते हैं। हिर 'बानर' को भी कहते हैं। सुधाकर द्विवेदीजीका भी यही मत है। वे लिखते हैं कि 'हनुमान्जीकी रचनापर जब रामजीने सही नहीं की, क्योंकि वे वाल्मीकीयपर सही कर चुके थे, तब हनुमान्जीने निश्चय किया कि मैं कलिमें तुलसीकी जिह्वापर बैठकर सरल भाषामें ऐसा रामायणका प्रचार करूँगा कि वाल्मीकिकी महिमा बहुत थोड़ी रह जायगी।'

'हिरि' का अर्थ ग्रन्थकारने प्रथम ही मंगलाचरणमें लिख दिया है। यथा—'वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हिरम्।' अर्थात् जिसका 'राम' यह नाम है वे हिर। फिर यहाँ कहा है कि 'किहहों हिय हिर के प्रेरे'। और आगे श्रीरामजीका सूत्रधररूपसे हृदयमें सरस्वतीका नचाना कहा है। यथा—'सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी॥ जेहि पर कृपा करिं जन जानी। किब उर अजिर नचाविं बानी॥'(१।१०५) इस प्रकार भी 'हिरि' से श्रीरामजी ही अभिप्रेत हैं। भागवतमें भी कहा है—'प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि।' (भा० २।४।२२) 'मूल गुसाईंचिरत' का मत है कि श्रीहनुमान्जीने गोस्वामीजीको श्रीअवध भेजा और चैत्र शु० ९ को दर्शन देकर हनुमान्जीने उनको आशीर्वाद दिया।—'नवमी मंगलवार सुभ प्रात समय हनुमान। प्रगटि प्रथम अभिषेक किय करन जगत कल्यान॥' इससे श्रीहनुमान्जीका भी ग्रहण 'हिरे' शब्दसे हो सकता है।

### श्रीरामचरितमानसमाहात्म्यवर्णन-प्रकरण

### निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करौं कथा भव-सरिता तरनी॥ ४॥

अर्थ—मैं अपने सन्देह, मोह और भ्रमकी हरनेवाली और संसारनदीके लिये नावरूप कथा रचता हूँ॥ ४॥ नोट—१ (क) यहाँसे गोस्वामीजी श्रीराम-कथाका माहात्म्य एवं ग्रन्थका प्रयोजन विशेषणोंद्वारा कहते हैं। पचीस विशेषण स्त्रीलिंगके और अट्टाईस पुँल्लिंगके हैं। यहाँ अपना तथा संसारभरका भला करना प्रयोजन बताया (ख) सन्देह, मोह, भ्रमके रहते हुए भवका नाश नहीं होता। इसीसे पहले तीनोंका नाश कह-कर तब 'भव सिरता तरनी' कहा। (पं० रा० कु०)

#### 'संदेह मोह भ्रम' इति।

बैजनाथजीका मत है कि मन विषय-सुख-भोगमें जब आसक्त हो जाता है तब भगवत्-रूपमें आवरण पड़ जानेसे चित्तमें सन्देह उत्पन्न हो जाता है, जिससे मन मोहवश होकर बुद्धिको हर लेता है, यथा— 'इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते। तदस्य हरित प्रज्ञां वायुनांविमवाम्भिस॥' (गीता २। ६७) किसीका मत है कि सन्देह चित्तमें होता है, मोह मनमें और भ्रम बुद्धिमें। रा॰ प्र॰ कार लिखते हैं कि आत्माके ज्ञानमें द्विविधा होना—यह बोध न होना कि मैं कौन हूँ 'सन्देह' है। अपनेको देह मानना 'भ्रम' है। सू॰ प्र॰ मिश्र लिखते हैं कि 'यह ठीक है या नहीं, यही सन्देह है—'इदमेव भवित न वा इति संदेहः'। काम और बेकाम, इनका विचार न होना मोह है—'कार्याकार्यविवेकाभावरूपो मोहः।' झुठेमें सच्चेकी प्रतीति

होना भ्रम है—'भ्रमयतीति भ्रमः।' श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'सन्देह अर्थात् संशय किसी वस्तुके ज्ञानमें द्विविधा होना, जैसे श्रीरामजीको परब्रह्म मानकर श्रीशिवजीने प्रणाम किया और पार्वतीजीको चिरतकी दृष्टिसे रामजी मनुष्य जान पड़े। अतः सन्देह हो गया कि शिवजी ईश हैं इनका निश्चय अन्यथा कैसे हो? पर मुझे तो रामजी मनुष्य ही दीखते हैं। अतः 'सन्देह' का अर्थ ईश्वरके स्वरूप–ज्ञानमें द्विविधा है। 'मोह' का अर्थ 'अपने (जीव) स्वरूपमें अज्ञान होना है' जिससे अपनेको देह ही मानना और इन्द्रियाभिमानी होकर दसों इन्द्रियोंके भोक्ता होनेमें दशमुखरूप होना है। '—भ्रमका अर्थ अचित् (माया) तत्त्वमें अनिश्चय होना अर्थात् ब्रह्मके शरीररूप जगत्में नानात्व-सत्ताका भ्रम होना है। अतः यहाँ सन्देह, मोह और भ्रम क्रमशः ब्रह्म, जीव और मायाके विषयमें कहे गये हैं।''

परन्तु सतीजी, गरुडजी और भुश्णिडजीके मोह-प्रसंगोंके पढनेसे स्पष्ट है कि ब्रह्मके सम्बन्धहीमें तीनोंको मोह, भ्रम और सन्देह होना कहा गया है। ग्रन्थमें 'सन्देह, मोह और भ्रम'—ये तीनों शब्द प्राय: पर्यायकी तरह एक ही अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं। पर यहाँ तीनों शब्द एक साथ ही आये हैं, इसलिये इनमें कुछ-न-कुछ भेद भी होना पाया जाता है। साधारणतया तो ऐसा जान पडता है कि ये तीनों अज्ञानके कार्य हैं। जब किसी पदार्थके विषयमें मनुष्यको अज्ञान होता है तब उसको उस विषयका किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता, अज्ञानकी इस प्रथम अवस्था (कार्य) को 'मोह' कहते हैं—'**मुह वैचित्ये**' 'वैचित्यमविवेकः'। 'मोह' वह अवस्था है जिसमें निश्चयात्मक या सन्देहात्मक किसी प्रकारका विचार नहीं होता। इस अवस्थाका अनुभव प्राय: देखनेमें कम आता है, बहुधा इसके स्थूलरूप (सन्देह या भ्रम)ही विशेष अनुभवमें आते हैं। जब मोह स्थूलरूप धारण करता है तब उसीको 'भ्रम' कहते हैं। किसी पदार्थके विपरीत-ज्ञान (अयथार्थ अनुभव) को 'भ्रम' कहते हैं। इस अवस्थामें मनुष्यको पदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता, किन्तु वह कुछ-को-कुछ समझता है। इसके दृष्टान्त—'र**ज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः', 'रजत सीप महँ** भास जिमि जथा भानकर बारि। जदिप मुषा तिहँ काल सोड भ्रम न सकै कोउ टारि॥'(१।११७) इत्यादि हैं। जब 'भ्रम' अनिश्चित रहता है तब उसको 'सन्देह' भी कहते हैं। एक विषयमें भिन्न-भिन्न प्रकारके ज्ञानको 'सन्देह' कहते हैं। अर्थात् ऐसा है अथवा ऐसा, मनकी इस द्विविधा वृत्तिको 'सन्देह' (संशय) कहते हैं। संशयात्मा यह निर्णय नहीं कर सकता कि ठीक क्या है। यह दोनों प्रकारसे होता है। प्रथम यथार्थ ज्ञान होनेपर जब कोई कारण होता है तब उसमें सन्देह होता है। जैसे गरुड्जी और भुशुण्डिजी आदिको प्रथम यथार्थ ज्ञान था कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं। पश्चातु लीला देखनेसे उनको सन्देह हो गया। कहीं प्रथम अयथार्थ ज्ञान रहता है तब कारणवशातु उसमें सन्देह होता है। जैसे सतीजीको प्रथम निश्चय था कि श्रीरामजी मनुष्य हैं परन्तु शिवजीके प्रणाम करनेपर उनको सन्देह हो गया। यथा—'सतीं सो दसा संभु कै देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी।। संकरु जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा।। तिन्ह नृपस्तिह कीन्ह परनामा। किह सिच्चिदानंद परधामा।। ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होड़ नर जाहि न जानत बेद॥'(१।५०) 'बिष्नु जो सुरहित नर तनु धारी। सोउ सर्बग्य जथा त्रिपुरारी ॥ खोजै सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥ संभृगिरा पुनि मुषा न होई । सिव सर्बग्य जान सब कोई ॥ अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ 'इस प्रकार सन्देह, मोह, भ्रम और इनके मूल कारण अज्ञानमें यद्यपि सूक्ष्म भेद है तथापि कार्य-कारण, स्थूल-सूक्ष्म भावमें अभेद मानकर एक प्रसंगमें भी समानरूपसे इनका प्रयोग प्राय: देखनेमें आता है। इनमेंसे 'सन्देह' में एक अंशमें विपरीत ज्ञान भी होता है, इसलिये 'सन्देह' (अनिश्चित ज्ञान) के स्थलमें 'भ्रम' शब्दका प्रयोग भी कतिपय स्थानोंमें हुआ है, परन्तु जहाँ निश्चयपूर्वक विपरीत ज्ञान है उस स्थलमें 'सन्देह' शब्दका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसका लक्षण नहीं आता। उस स्थलमें 'भ्रम' शब्दका ही प्रयोग होगा। अज्ञान तथा मोह ये सन्देह तथा भ्रमके कारण हैं। अत: उनका प्रयोग निश्चित और अनिश्चित दोनों स्थलोंमें होता है। अतएव सतीमोह और गरुड़मोहप्रसंगोंमें इन चारों शब्दोंका प्रयोग एक ही अवस्थामें किया गया है। गरुडप्रसंगमें अज्ञानके बदले माया शब्दका प्रयोग हुआ है।

अज्ञानकी स्थूल या सूक्ष्म कोई भी अवस्था क्यों न हो उसकी निवृत्ति कथासे होती है, यह बतानेके लिये ही यहाँपर 'संदेह मोह भ्रम' इन तीनों शब्दोंका ग्रहण किया गया है। इसी भावको लेकर ही अन्यत्र भी एक साथ इन शब्दोंका प्रयोग किया है। यथा—'देखि परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह संसय नाना भ्रम॥' (७। ६४) 'तुम्हिहं न संसय मोह न माया।' (७। ७०)

नोट—२ 'संदेह' को आदिमें रखनेका कारण यह है कि यह तीनोंमें सबसे भयंकर है मोह और भ्रम होनेपर कदाचित् सुख हो भी जाय परन्तु सन्देहके रहते सुख नहीं हो सकता। जैसे सतीजीको जब-तक यह निश्चयात्मक अयथार्थ ज्ञान (अर्थात् भ्रम) रहा कि श्रीरामजी मनुष्य हैं तबतक उनको कोई दुःख न था; परन्तु जब शिवजीको प्रणाम करते देख उन्हें सन्देह उत्पन्न हुआ तभीसे उनके दुःखका प्रारम्भ हुआ। गीताके—'अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यित। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्माः॥'(४।४०) इस श्लोकपर स्वामी श्रीशंकराचार्यजी भी भाष्यमें कहते हैं कि अज्ञानी और अश्रद्धालु यद्यपि नष्ट होते हैं पर वैसे नहीं कि जैसे संशयात्मा नष्ट होता है। क्योंकि उसको न यह लोक, न परलोक और न सुख प्राप्त होता है।

नोट—३ कथा भवसागरके लिये तरणोपाय है। यथा—'एतद्ध्यातुरिचत्तानां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः। भविसन्धुप्लवो दृष्टो हिरचर्यानुवर्णनम्॥' (भा० १।६।३५) अर्थात् (नारदजीने व्यासजीसे कहा है कि) जिन लोगोंका चित्त विषय–भोगोंकी इच्छासे बारम्बार व्याकुल होता है, उनके लिये भगवान्के चिरत्रोंकी कथा ही संसार–सागरसे पार उतारनेवाला प्लव निश्चित किया गया है।

पं॰ रामकुमारजी—'*निज संदेह*<sup>…</sup>'का भाव यह है कि गुरु-वचन, रवि-किरण-सम है, उससे मोह-अन्धकार दूर होता है, कथा हमने गुरु-मुखसे सुनी, इससे सन्देह-मोह-भ्रम अब न रहेगा। (इससे जनाया कि कथासे श्रीराम-स्वरूपका बोध हो जाता है।)

रा॰ प्र॰—भवसागर न कहकर यहाँ भवसरिता कहनेका भाव यह है कि रामकथाके आगे भवसागर कुछ नहीं रह जाता, एक साधारण नदीके समान जान पड़ता है जिसके लिये नाव बहुत है। इससे भव या संसारजन्य दु:खकी तुच्छता दिखायी।

बुध बिश्राम सकल-जन-रंजिन । रामकथा कलि-कलुष-बिभंजिन ॥५॥ अर्थ—रामकथा पण्डितोंको विश्राम देनेवाली, सब प्राणियोंको आनन्द देनेवाली और कलिके पापोंका नाश करनेवाली है॥५॥

टिप्पणी—१ (क) पहले कह आये हैं कि 'सब गुन रिहत कुकिब कृत बानी। रामनाम जस अंकित जानी॥ सादर कहिं सुनिहं बुध ताही। मधुकर सिरस संत गुन ग्राही॥'(१।१०) अर्थात् यह कथा श्रीरामनाम और श्रीरामयशसे अंकित है, इसीसे 'बुधजन' को विश्रामदात्री है। अथवा आपने जो किवयोंसे प्रार्थना की थी कि—'होहु प्रसन्न देहु बरदानू। साधुसमाज भिनित सनमानू॥'(१।१४) वह प्रसाद आपको मिला, इसिलये बुध-विश्राम कहा।

यह कथा केवल 'बुध' हीको विश्रामदात्री नहीं है, सकल-जन-रंजनी है। यह शक्ति इसी कथामें है; क्योंकि प्राय: जहाँ बुध-विश्राम है वहाँ सकल जन-रंजन नहीं और जहाँ सकल-जन-रंजन होता है वहाँ बुधको विश्राम नहीं। परन्तु यह दोनोंको विश्राम देती है। 'सकल' से श्रोता, वक्ता, पृच्छकादि सभीका ग्रहण है। [पुनः, (ख) बुध-विश्रामका भाव यह है कि जो बुद्धिमान् अनेक शास्त्र पढ़कर श्रमित हो गये हैं उनको विश्रामरूपी है—'विश्रामस्थानमेकं किविवरवचसाम्।' (रा० प्र०) प्रिंपिश्रमके उपरान्त विश्रामहीसे प्रयोजन रहता है और उसका वास्तविक अनुभव भी परिश्रम करनेवाला ही कर सकता है। यथा—'जो अति आतप ब्याकुल होई। तरुछाया सुख जाने सोई॥' (७। ६९) पुनः, (ग)—'विश्राम' पद 'पूर्व थका हुआ' का सूचक है। पण्डितलोग वेद-शास्त्र-पुराणादि अध्ययन करते-करते थक गये पर उनको यथार्थ तत्त्वका निश्चय न हुआ। उनको भी मानसमें विश्राम मिलेगा। क्योंकि इसमें सब 'श्रुति सिद्धांत

निचोरि' कहा गया है।] '(मानसमयंक) ब्लाअध्यात्मरामायणके माहात्म्यमें भी कहा है 'तावत्सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम्॥' (२५) अर्थात् समस्त शास्त्रोंमें परस्पर विवाद तभीतक रहेगा जबतक श्रीरामायणको नहीं पढ़ते। तात्पर्य कि इस कथाको पढ़नेपर वाद-विवाद सब छूट जाते हैं।

टिप्पणी—२ 'किल कलुष बिभंजिन' इति। (क) किल-कलुषको विशेष नाश करती है। 'वि'=विशेष, पूर्ण रीतिसे। 'विशेष भंजिन' कहा क्योंकि सुकर्मसे भी पाप नाश होते हैं पर विशेष रीतिसे नहीं, यथा—'करतहु सुकृत न पाप सिराहीं। रक्तबीज जिमि बाढ़त जाहीं॥' (वि० १२८) (ख) किल-कलुषका नाश कहकर आगे किलका नाश कहते हैं। किल कारण है, कलुष कार्य है। यदि कारण बना रहेगा तो फिर कार्य हो सकता है। इसीसे कार्यका नाश कहकर कारणका नाश कहते हैं जो केवल किलका नाश कहते तो किलसे जो कार्य 'किल-कलुष' हो चुका है वह बना रहता। इसिलये दोनोंका नाश कहा। [सूर्यप्रसाद मिश्र—नाश करनेका क्रम यह है कि भगवत्कथा सुननेवाले प्राणीके कर्णद्वारा हृदयमें प्रवेश करके भगवान् उसके अकल्याणोंको दूर कर देते हैं। जैसे शरद्-ऋतुके आते ही नदीमात्रका गँदलापन दूर हो जाता है।]

टिप्पणी—३ तीन प्रकारके जीव संसारमें हैं। मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। चौपाई ४ और ५ में यह जनाया कि यह कथा इन तीनोंका कल्याण करनेवाली है।—'सुनिहं बिमुक्त बिरत अरु बिषई।'(७। १५) 'बुध-बिश्राम' से मुक्तकोटिका हित, 'संदेह मोह भ्रम हरनी' और 'भवसिरता तरनी' से मुमुक्षुका हित सूचित किया। इनके सन्देह-मोह-भ्रम दूर करके भव पार करेगी। और 'सकल जन रंजिन' से विषयीका हित दिखाया। इनके पापका नाश करके इनको आनन्द देगी।

ाध्यात्मरामायण-माहात्म्यमें भी कहा है—'तावद्विजृम्भते पापं ब्रह्महत्यापुरःसरम्। यावज्जगित नाध्यात्मरामायणमुदेष्यित॥'(२२) तावत्किलिमहोत्साहो निःशंकं सम्प्रवर्तते।' अर्थात् संसारमें ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक रहेंगे, जबतक अध्यात्मरामायणका प्रादुर्भाव नहीं होगा और किलयुगका महान् उत्साह भी तभी−तक निःशंक रहेगा। नोट—यहाँ सबको आनन्द देना और पापका नाश करना काव्यका प्रयोजन बताया।

## रामकथा कलि-पन्नग भरनी। पुनि बिबेक-पावक कहुँ अरनी॥ ६॥

शब्दार्थ—पन्नग=सर्प, साँप। 'भरनी'—भरणीके अनेक अर्थ किये गये हैं—(१)व्रजदेशमें एक सर्पनाशक जीविवशेष होता है जो मूसेका-सा होता है। यह पक्षी सर्पको देखकर सिकुड़कर बैठ जाता है। साँप उसे मेढक (दादुर) जानकर निगल जाता है तब वह अपनी काँटेदार देहको फैला देता है जिससे सर्पका पेट फट जाता है और साँप मर जाता है। यथा—'तुलसी छमा गरीब की पर घर घालिनिहारि। ज्यों पन्नग भरनी ग्रसेड निकसत उदर बिदारि॥', 'तुलसी गई गरीब की दई ताहि पर डारि। ज्यों पन्नग भरनी भषे निकरे उदर बिदारि॥'' (२) 'भरनी 'नक्षत्र भी होता है जिसमें जलकी वर्षासे सर्पका नाश होता है—'अश्वनी अश्वनाशाय भरणी सर्पनाशिनी। कृत्तिका षड्विनाशाय यदि वर्षति रोहिणी॥' (३) भरणीको मेदिनीकोशमें 'मयूरनी' भी लिखा है—'भरणी मयूरपत्नी स्याद् वरटा हंसयोषिति' इति मेदिनी। (४) गारुडी मन्त्रको भी भरणी कहते हैं। जिससे सर्पके काटनेपर झाड़ते हैं तो साँपका विष उतर जाता है। (५) 'वह मन्त्र जिसे सुनकर सर्प हटे तो बचे नहीं और न हटे तो जल–भुन जावे।' यथा —'कीलो सर्पा तेरे बामी' इत्यादि। (मानसतत्त्वविवरण) बाबा हरीदासजी कहते हैं कि झाड़नेका मन्त्र पढ़कर कानमें 'भरणी' शब्द कहकर फूँक डालते हैं और पाँड़ेजी कहते हैं कि भरणी झाड़नेका मन्त्र है। (६) राजपूतानेकी ओर सर्पविष झाड़नेके लिये भरणीगान प्रसिद्ध है। फूलकी थालीपर सरफुलईसे तरह–तरहकी गति बजाकर यह गान गाया जाता है। (सुधाकर द्विवेदीजी) अरनी=एक काठका बना हुआ यन्त्र जो यज्ञोंमें आग निकालनेके काम आता है।

अर्थ—रामकथा कलिरूपी साँपके लिये भरणी (के समान) है और विवेकरूपी अग्निको (उत्पन्न करनेको) अरणी है॥६॥

नोट—१ (क) भरणीका अर्थ जब 'भरणी पक्षी' या 'गारुडी मन्त्र' लेंगे तब यह भाव निकलता है कि किलसे ग्रिसत हो जानेपर भी किलका नाश करके जीवको उससे सदाके लिये बचा देती है। किलका कुछ भी प्रभाव सुनने—पढ़नेवालेपर नहीं पड़ता। पुन: (ख)—'किल कलुष विभंजिन' कहकर 'किल पन्नग भरनी' कहनेका भाव यह है कि कथाके आश्रित श्रोता—वक्ताओंके पापोंका नाश करती है और यिद किल इस वैरसे स्वयं कथाका ही नाश किया चाहे तो कथा उसका भी नाश करनेको समर्थ है। अन्य सब ग्रन्थ मेंढकके समान हैं जिनको खा—खाकर वह परक गया है। यथा—'किलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ।'(७। ९७) पर यहाँ वह बात नहीं है; क्योंकि श्रीरामकथा 'भरणी पक्षी' के समान है जिसको खाकर वह पचा नहीं सकता। इस तरह कथाको अपना रक्षक भी जनाया। िष्डिकिलके नाशका भाव यह है कि किलके धर्मका नाश करती है, किलयुग तो बना ही रहता है पर उसके धर्म नहीं व्यापते। (पं० रा० कु०)] (ग) उसका अर्थ 'भरणी नक्षत्र' या 'मयूरनी' करें तो यह भाव निकलता है कि किलको पाते ही वह उसका नाश कर देती है। उसको डसनेका अवसर ही नहीं देती। ऐसी यह रामकथा है। यह भी जनाया कि किलसे श्रीरामकथाका स्वाभाविक वैर है, वह सदा उसके नाशमें तत्पर रहती है चाहे वह कुछ भी बाधा करे या न करे। वह कामादि विकारोंको नष्ट ही करती है, रहने नहीं देती। (घ) इस तरह 'भरणी' शब्द देकर सूचित किया है कि श्रीराम—कथा दोनोंका कल्याण करती है—जिन्हें किलने ग्रास कर लिया है और जिनको अभी किल नहीं व्यापा है उनकी भी रक्षा करती है।

नोट—२ 'अरनी' इति। इसके दो भाग होते हैं, अरिण वा अधरारिण और उत्तरारिण। यह शमीगर्भ अश्वत्थसे बनाया जाता है। अधरारिण नीचे होती है और उसमें एक छेद होता है। इस छेदपर उत्तरारिण खड़ी करके रस्सीसे मथानीके समान मथी जाती है। छेदके नीचे कुश वा कपास रख देते हैं जिसमें आग लग जाती है। इसके मथनेके समय वैदिक मन्त्र पढ़ते हैं और ऋत्विक् लोग ही इसके मथने आदिके कामोंको करते हैं। यज्ञमें प्राय: अरणीसे निकाली हुई अग्नि ही काममें लायी जाती है। (श० सा०)

सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि 'अरणीसे सूर्यका भी बोध होता है। सूर्यपक्षमें ऐसा अर्थ करना चाहिये कि सूर्यके उदय होनेसे अन्धकार नष्ट हो जाता है एवं रामकथारूपी सूर्यके उदय होनेसे हृदयस्थ अविवेकरूप अन्धकार नष्ट होकर परम पिवत्र विवेक उत्पन्न होता है।' (स्कन्दपुराण काशीखण्ड अ० ९में सूर्यभगवान्के सत्तर नाम गिनाकर उनके द्वारा उनको अर्घ्य देनेकी विशेष विधि बतायी हैं, उन नामोंमेंसे एक नाम 'अरिण' भी है। यथा—'गभितहस्तस्तीव्रांशुस्तरिण: सुमहोऽरिण:।' (८०) इस प्रकार 'अरिण' का अर्थ 'सूर्य' भी हुआ।)

श्रीजानकीशरणजीने 'अरणी' का अर्थ 'लोहारकी धोंकनी' भी दिया है, पर कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस अर्थमें यह रूपक भी ठीक नहीं जमता, क्योंकि जहाँ किंचित् अग्नि होगी वहीं धौंकनी काम देगी और जहाँ अग्नि है ही नहीं वहाँ उससे कुछ काम न चलेगा।

टिप्पणी—१(क) किल और कलुषके रहते विवेक नहीं होता। इसीसे किल और कलुष दोनोंका नाश कहकर तब विवेककी उत्पत्ति कही। (ख) 'अरणी' कहनेका भाव यह है कि यह कथा प्रत्यक्षमें तो उपासना है परन्तु इसके अभ्यन्तर ज्ञान भरा है, जैसे अरणीके भीतर अग्नि है यद्यपि प्रकटरूपमें वह लकड़ी ही है। (ग) यहाँ 'परम्परित रूपक' है।

नोट-३ यहाँ काव्यका प्रयोजन पापनाशन और विवेकोत्पत्ति बताया।

नोट—४ गोस्वामीजीने ३१वें दोहेमें 'कथा' पद और ३२वेंमें 'चिरत' पद दिया है। पं० शिवलालजी पाठक इस भेदको यों समझाते हैं कि 'अठारहवें दोहेमें ग्रन्थकारने यह लिखा है कि (*गिरा अरथ जल बीचि सम*—) श्रीजानकीजीने गिरा और श्रीरामचन्द्रजीने अर्थ प्रदान किया सो गिराको ३१वें और अर्थको ३२वें दोहेमें कथा और चिरत करके लिखा है। 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' से 'तुलसी सुभग सनेह बन

सिय रघुबीर बिहारु॥' तक जो महत्त्व इस मानसका कहा वह श्रीजानकीजीकी प्रदान की हुई गिराके प्रभावसे कहा। पुन:, 'रामचिरत चिंतामिन चारू' से 'सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहुँ।' तक जो महत्त्व कहा, वह 'श्रीरामचन्द्रजीके प्रदान किये हुए अर्थके प्रभावसे कहा। ध्विन यह है कि श्रीरामजानकीजीके प्रभावसे पूरित यह महत्त्वका भण्डार मानस मैं कथन करता हूँ।'

## रामकथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवनि-मूरि सुहाई॥ ७॥

शब्दार्थ—**कामद**=कामनाओं अर्थात् अभीष्ट मनोरथको देनेवाली। **सजीवनि**=जिलानेवाली। **कामद** गाई=कामधेनु।

अर्थ—रामकथा कलियुगमें कामधेनु है और सज्जनोंके लिये सुन्दर संजीवनी जड़ी है॥ ७॥

नोट-१ 'किल कामद गाई' इति। किलयुगमें कामधेनु है, ऐसा कहनेका भाव यह है कि (क) किलयुगमें जब कामधेनुके समान है तब और युगोंमें इस कथाका जो महत्त्व है वह कौन कह सकता है? (रा॰ प्र॰) (ख) किलमें प्रधान धर्म रामकथा है—'किलौ तद्धिरिकीर्त्तनात्।' अथवा, ऐसे भी किलकालकरालमें कामधेनुके समान फल देती है। (पं॰ रा॰ कु॰) (ग) कामधेनु सर्वत्र पूज्य है और सब कामनाओंकी देनेवाली है। इसी तरह रामकथा सर्वत्र पूज्य है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी देनेवाली है।

सूर्यप्रसाद मिश्र—'कामधेनु शब्दसे यह व्यंजित होता है कि कामधेनु सर्वत्र नहीं होती और बड़ी कठिनतासे मिलती है एवं रामकथा कलियुगमें बड़ी कठिनतासे सुननेमें आती है। सत्ययुग, त्रेतामें घर-घर गायी जाती थी, द्वापरमें केवल सज्जनोंके घरमें पर कलियुगमें तो कहीं-कहीं। स्कन्दपुराणमें भी रामकथाको कामधेनु कहा है—'कलौ रामायणकथा कामधेनूपमा स्मृता।'

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि जैसे देवता कामधेनुकी पूजा करते हैं वैसे ही सबको श्रीरामकथाकी पूजा करनी चाहिये। यह उपदेश इस चौपाईमें है।

नोट—२ 'सजीविन मूरि सुहाई।' संजीविनीसे मरे हुए लोग भी जी उठते हैं। 'सजीविन मूरि' कहकर सूचित किया कि (क)सज्जन इसीसे जीते हैं। भाव यह है कि सज्जनोंको यह जीवनस्वरूप है अर्थात् उनको अत्यन्त प्रिय है, इसीको वे जुगवते रहते हैं। यथा—'जिवन मूरि जिमि जोगवत रहऊँ।'(२।५९) (पं॰ रा॰ कु॰) अस्तु। जीवनमूल अतिशय प्रियत्वका बोधक है। (ख) अविनाशी कर देती हैं—(करु॰, रा॰ प्र॰)। (ग) इससे सज्जनलोग संसारसर्पसंदष्ट मृतक जीवोंको जिला देते हैं। चौदह प्राणी जीते हुए भी मरे ही माने गये हैं। यथा—'कौल कामबस कृपिन बिमूढ़ा। अति दिर अजसी अति बूढ़ा॥ सदा रोगबस संतत क्रोधी। बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी॥ तनु पोषक निंदक अघ खानी। जीवत सव सम चौदह प्रानी॥'(६।३०) इनको भी कथारूपिणी संजीवनी देकर भक्त बना श्रीरामसम्मुख कर सज्जनलोग भवपार कर देते हैं।

नोट—३ सकामियोंके लिये कामधेनु-सम कहा और सज्जनों अर्थात् निष्कामियोंको सजीवनि-मूरि-सम कहा। (पं॰ रा॰ कु॰) यहाँ काव्यका प्रयोजन 'सम्पत्ति' है। (वै॰)

## सोइ बसुधा तल सुधा तरंगिनि। भय \* भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि॥ ८॥

शब्दार्थ—**बसुधा तल**=पृथ्वीतल। **तरंगिनि**=लहरोंवाली, बड़ी नदी। तरंगें भारी नदियोंमें होती हैं। अर्थ—पृथ्वीपर वही (रामकथा) अमृत-नदी है। भयकी नाशक और भ्रमरूपी मेंढकके लिये सर्पिणी है॥८॥

नोट-१'**बसुधा तल सुधा तरंगिनि**' कहनेका भाव यह है कि (क) पृथ्वीपर तो अमृतका एक बूँद

<sup>\* &#</sup>x27;भव' पाठान्तर है। पं॰ रामकुमारजी 'भव' पाठ देकर यह भाव लिखते हैं कि ऊपर चौपाई ४ में रामकथाको 'भवतरनी' कहा। इससे भवका बना रहना निश्चय हुआ। इसलिये अब 'भव' का नाश यहाँ 'भवभंजिन' पद देकर कहते हैं। 'भव'—वै॰। भ्रम भावका मूल है। 'तब भवमूल भेद भ्रम नासा'।

भी प्राप्त नहीं है सो इस पृथ्वीपर इसे अमृतकी नदी समझना चाहिये, पृथ्वीभरका जरा-मरण इससे छूटेगा। (पं० रा० कु०) (ख) यह नदी पृथ्वीभरमें है। इसके लिये किसी खास स्थान (स्थानविशेष) पर जानेकी आवश्यकता नहीं है। यह सर्वत्र प्राप्त है, घर बैठे ही यह अमृत-नदी प्राप्त है। अपना ही आलस्य वा दोष है यदि हम उसका दर्शन, स्पर्श, पान और स्नान नहीं करते—'सुरसारि तीर बिनु नीर दुख पाइहै।' (ग) 'सोइ बसुधा तल' का भाव यह भी है कि प्रथम यह श्रीरामकथामृत-सिरता देवलोक—कैलासमें भगवान् शंकरके निकट रही, परन्तु श्रीयाज्ञवल्क्यजीके सम्बन्धसे वही भूलोकमें आयी।

नोट—२ श्रीरामकथाको कामदगाई, सजीवनमूरि और सुधातरंगिनि कहना 'द्वितीय उल्लेख अलंकार' है। नोट—३ 'भय भंजिन भ्रम भेक भुअंगिनि' इति। (क) यहाँ 'भय' से जन्म-मरण आदिका भय अर्थात् भव-भय समझना चाहिये। (रा॰ प्र॰) (ख) श्रीरामकथाको अमृत-नदी कहा। नदीके दो तट होते हैं। यहाँ कथाका कीर्त्तन और श्रवण उसके दोनों तट हैं। नदी तटके वृक्षोंको उखाड़ती है, श्रीरामकथा-नदी भव-भयरूपी वृक्षोंको उखाड़ती है। (ग) 'भ्रम भेक भुअंगिनि' इति। गोस्वामीजीने पहले इससे अपने भ्रमका नाश होना कहा, यथा—'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' और अब दूसरेके भ्रमका नाश कहते हैं; इसलिये पुनरुक्ति नहीं है। नदीके तीर मेंडक रहते हैं, इस तरह कथाके निकट जितने भ्रम हैं उनको यहाँ कथा सिर्पणीरूपा होकर खाती है। सिर्पणी बिना श्रम मेंडकको निगल जाती है, वैसे ही रामकथा भ्रमको खा जाती है, उसका पता भी नहीं रह जाता। (घ) यहाँ, 'परम्परित रूपक' है। (ङ) बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि स्वस्वरूप, परस्वरूपमें अन्यथाज्ञान भ्रम है। कथारूपसिर्पणी शंकर-हृदय-बाँबीमें बैठी थी, उमाके भ्रम दाद्रको देख प्रकट हो निगल गयी।

### असुरसेन सम नरक निकंदिनि । साधु-बिबुध कुल हित गिरि-नंदिनि ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—**नरक** \*=पाप कर्मोंके फल भोगनेके स्थान। **निकंदिनि** (निकन्दिनी)=खोद डालनेवाली, नाश करनेवाली। **बिबुध**=देवता, पण्डित। **कुल**=वंश, समूह, समाज। **हित**=लिये। **निमित्त**=हित करनेवाली।

अर्थ—'असुरसेन' के समान नरककी नाश करनेवाली है और साधुरूपी देव-समाजके लिये श्रीपार्वतीजीके समान है॥ ९॥

नोट—१ श्रीश्यामसुन्दरदासजीने—'असुरोंकी सेनाके समान नरककी नाश करनेवाली है और साधु तथा पिडत जनोंके समूहके लिये पर्वतनिन्दिनी गंगाजीके समान है' ऐसा अर्थ किया है। विनायकीटीकाने भी गिरिनिन्दिनीका 'गंगा' अर्थ किया है।

नोट—२ 'असुरसेन' के दो अर्थ टीकाओं और कोशमें मिलते हैं। (क) असुर+सेन'=दैत्योंकी सेना। साधारणतया तो 'असुरसेन' का अर्थ यही हुआ। सूर्यप्रसादजी कहते हैं कि नरककी सब बातें असुरोंमें पायी जाती हैं इसीसे नरकको 'असुरसेन' कहा। (ख) दूसरा अर्थ हिन्दी शब्दसागरमें यों दिया है—'असुर-सेन'—इसकी संज्ञा पुँल्लिंग है। संस्कृत शब्द है। यह एक राक्षस है, कहते हैं कि इसके शरीरपर गया

<sup>\*</sup> शब्दसागरमें लिखते हैं कि 'मनुस्मृतिमें नरकोंकी संख्या २१ बतलायी गयी है जिनके नाम ये हैं—तामिस्र, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, नरक, महानरक, कालसूत्र, संजीवन, महावीचि, तपन, प्रतापन, संहति, काकोल, कुंगल, प्रतिमूर्त्तिक, लोहशंकु, ऋजीष, शाल्मली, वैतरणी, असिपत्रवन और लोहदारक। इसी प्रकार भागवतमें भी २१ नरकोंका वर्णन है जिनके नाम इस प्रकार हैं—तामिस्र, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, घोर, असिपत्रवन, शूकरमूख, अन्धकूप, कृमिभोजन, सन्दंश, तप्तसूर्मि, वज्र-कण्टक-शाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि और अय:पान। और इनके अतिरिक्त क्षारमर्दन, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, अवटिनरोधन, पर्यावर्त्तन और सूचीमुख—ये सात नरक और भी माने गये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पुराणोंमें और भी अनेक नरककुण्ड माने गये हैं, जैसे—वसाकुण्ड, तप्तकुण्ड, सर्पकुण्ड, चक्रकुण्ड। कहते हैं कि भिन्न-भिन्न पाप करनेके कारण मनुष्यकी आत्माको भिन्न-भिन्न नरकोंमें सहस्रों वर्षोतक रहना पड़ता है जहाँ उन्हें बहुत अधिक पीड़ा दी जाती है।'

नामक नगर बसा है। महात्मा हरिहरप्रसादजी, श्रीबैजनाथजी और सन्त श्रीगुरुसहायलालने भी इसका अर्थ 'गयासुर' किया है। गयातीर्थ इसीका शरीर है।

वायुपुराणान्तर्गत गया-माहात्म्यमें इसकी कथा इस प्रकार है—यह असुर महापराक्रमी था। सवा सौ योजन ऊँचा था और साठ योजन उसकी मोटाई थी। उसने घोर तपस्या की जिससे त्रिदेवादि सब देवताओंने उसके पास आकर उससे वर माँगनेको कहा। उसने यह वर माँगा कि 'देव, द्विज, तीर्थ, यज्ञ आदि सबसे अधिक मैं पिवत्र हो जाऊँ। जो कोई मेरा दर्शन वा स्पर्श करे वह तुरन्त पिवत्र हो जाय।' एवमस्तु कहकर सब देवता चले गये। सवा सौ योजन ऊँचा होनेसे उसका दर्शन बहुत दूरतकके प्राणियोंको होनेसे वे अनायास पिवत्र हो गये जिससे यमलोकमें हाहाकार मच गया। तब भगवान्ने ब्रह्मासे कहा कि तुम यज्ञके लिये उसका शरीर माँगो। (जब वह लेट जायगा तब दूरसे लोगोंको दर्शन न हो सकेगा, जो उसके निकट जायँगे वे ही पिवत्र होंगे।) ब्रह्माजीने आकर उससे कहा कि संसारमें हमें कहीं पिवत्र भूमि नहीं मिली जहाँ यज्ञ करें, तुम लेट जाओ तो हम तुम्हारे शरीरपर यज्ञ करें। उसने सहर्ष स्वीकार किया। अवभृथस्नानके पश्चात् वह कुछ हिला तब ब्रह्मा–विष्णु आदि सभी देवता उसके शरीरपर बैठ गये और उससे वर माँगनेको कहा। उसने वर माँगा कि जबतक संसार स्थित रहे तबतक आप समस्त देवगण यहाँ निवास करें, यदि कोई भी देवता आपमेंसे चला जायगा तो मैं निश्चल न रहूँगा और यह क्षेत्र मेरे नाम (अर्थात् गया नाम) से प्रसिद्ध हो तथा यहाँ पिण्डदान देनेसे लोगोंका पितरोंसहित उद्धार हो जाय। देवताओंने यह वर उसे दे दिया। (अ० १,२)

नोट—३ (क) 'असुरसेन' का अर्थ असुरोंकी सेना लेनेसे इस चौपाईका भाव यह होता है कि जैसे पार्वतीजीने दुर्गारूपसे असुरोंकी सेनाका नाश देवताओंके लिये किया, वैसे ही रामकथा नरकका नाश साधुओंके लिये करती है। (मा॰ प॰) यहाँ 'असुरसेन' से शुम्भ, निशुम्भ, चण्ड, मुण्ड, महिषासुर आदिका ग्रहण होगा।

(ख) 'असुरसेन' का अर्थ गयासुर लेनेसे यह भाव निकलता है कि 'रामकथा' गयासुर वा गयातीर्थ-के समान नरकका नाश करनेवाली है। पुनः साधुरूप देवताओंका हित करनेको दुर्गारूप है।

कोई-कोई महानुभाव इस अर्थको 'क्लिष्ट एवं असंगत कल्पना' कहते हैं। परन्तु एक प्रामाणिक कोशमें 'असुरसेन' का अर्थ ऐसा मिलता है। रामकथाका माहात्म्य 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करौं कथा भव सिता तरनी' से प्रारम्भ हुआ है। प्रत्येक चौपाईमें यहाँतक दो-दो विशेषण पाये जाते हैं, यथा—(१) संदेह मोह भ्रम हरनी।(२) भव सिता तरनी।(३) बुध बिश्राम सकल जन रंजिन।(४) किल कलुष बिभंजिन। इत्यादि जान पड़ता है कि इसी रीतिका निर्वाह करनेके लिये 'गयासुर' अर्थ किया गया। इस तरह अर्थ और प्रसंगमें संगति भी है। हाँ! एक असंगति पड़ती है कि रामकथाके और सब विशेषण स्त्रीलिंगके हैं और 'गयासुर' पुँल्लंग है, जो कि काव्यदोष माना गया है। वे० भू० दो-दो की संगति लगानेके लिये 'गिरि नंदिनि' के दो अर्थ करते हैं—एक तो 'पार्वतीजी' जो अर्थ प्रसिद्ध ही है; दूसरा गंगाजी। गंगाजीको हिमालयकी कन्या कहा है, यथा—'शैलेन्द्रो हिमवान् राम धातूनामाकरो महान्। तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणाप्रतिमं भुवि॥ या मेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा। नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया॥ तस्यां गंगेयमभवज्येष्ठा हिमवतः सुता। उमा नाम द्वितीयाभूत् कन्या तस्यैव राघव॥ एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते। गंगा च सिरतां श्रेष्ठा उमादेवी च राघव॥'(वाल्मी०१। ३५। १४—१६, २२) अर्थात् धातुओंकी खानि पर्वतराज हिमाचलके मेरुपुत्री मेनासे दो कन्याएँ हुईं, प्रथम गंगा हुईं, दूसरी उमा। ये दोनों पूजनीया हैं। गंगा निदयोंमें और उमा देवियोंमें श्रेष्ठ हैं। इस तरह यहाँ भी दो विशेषण हो जाते हैं। 'गिरिनिदिनि' कहकर दोनों अर्थ सुचित किये हैं। पाराशर्य उपपुराणमें भी कहा है कि 'वाल्पीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। पुनात्

भुवनं पुण्या रामायणमहानदी॥' अर्थात् वाल्मीकिरूपी पर्वतसे उत्पन्न श्रीरामरूपी सागरको जानेवाली यह पवित्र रामायणरूपी महानदी लोकोंको पवित्र करे। (वाल्मीकीय माहात्म्य अध्याय १ श्लोक ३८)

नोट—४ 'साधु बिबुध कुल हित गिरि नंदिनि' इति। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि (क) 'गिरि नंदिनि' पार्वतीजी हैं क्योंकि हिमाचलके यहाँ इनका जन्म हुआ था। रामकथाको गिरिनन्दिनिकी उपमा बहुत ही सार्थक है। क्योंकि रामकथाको भी 'पुरारिगिरिसम्भूता' कहा गया है। (ख) पार्वतीजीने ही दुर्गारूप होकर शुम्भ-निशुम्भ, कुम्भेश आदि असुरोंको मारकर देवताओंको सुख दिया, यथा—'चंड भुजदंड खंडिन बिहंडिन मुंड मिहिष मद भंग किर अंग तोरे। सुंभि नि:सुंभि कुंभेस रन केसिरिनि क्रोध बारिधि बैरि बृंद बोरे॥' (वि०१५) इसी प्रकार कथा भक्तके लिये नरकोंका नाश करती है। (ग) 'पार्वतीजीने दुर्गारूप होकर देवताओंके लिये असुरोंको मारा, उससे और सबका भी हित हुआ। इसी तरह रामकथा साधुओंके लिये नरकका नाश करती है, इसीसे और सबका भी हित होता है।' (एक भाव यह भी हो सकता है कि जैसे दुर्गासप्तशती है वैसे ही रामकथा 'सप्त सोपान' है।)

टिप्पणी—१'रामकथा साधु लोगोंके बाँटे पड़ी है, इसीसे बार-बार साधुओंका हित होना लिखते हैं। यथा—(१) बुधिबश्राम सकल जन रंजिन, (२) सुजन सजीविन मूरि सुहाई, (३) साधु बिबुध कुल हित गिरि नंदिनि, (४) संत समाज पयोधि रमा सी, (५) तुलिसदास हित हिय हुलसी सी, (६) सिव प्रिय मेकल सैलसुता सी। २—छ: बार स्त्रीलिंगमें कहा। इसी तरह छ: प्रकारसे हित पुँल्लिंगमें कहा है, यथा—(क) संत सुमित तिय सुभग सिंगारू। (ख) काम कोह किलमल किरिगन के। केहिर सावक जन मन बन के॥ (ग) सेवकसालिपाल जलधर से। (घ) राम भगत जन जीवनधन से। (ङ) सेवक मन मानस मराल से।

### (च) *रामकथा राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर<sup>.....</sup>॥* (पं॰ रा॰ कु॰) संत समाज पयोधि रमा सी। बिस्व\*भार भर अचल छमा सी॥ १०॥

शब्दार्थ—**पयोधि**=समुद्र, क्षीरसागर। **रमा**=लक्ष्मीजी। **भार**=बोझ। **भर**=धारण करनेके लिये।=धारण करनेवाले। **छमा** (क्षमा)=पृथिवी।

अर्थ—संत-समाजरूपी क्षीर समुद्रके लिये रामकथा लक्ष्मीजीके समान है। जगत्का भार धारण करनेको अचल पृथ्वीके सदृश है॥ १०॥

नोट—१ 'संत समाज पयोधि रमा सी' इति। सन्त-समाजको क्षीरसमुद्रकी और रामकथाको लक्ष्मीजीकी उपमा देनेके भाव ये हैं—

(क) लक्ष्मीजी क्षीरसमुद्रसे निकलीं और उसीमें रहती हैं। इसी तरह श्रीरामकथा संत-समाजसे प्रकट हुई और इसीमें रहती है। इसीसे कहा है कि 'बिनु सतसंग न हिर कथा'—(करु०, रा० प्र०, पं० रा० कु०) (ख) जैसे लक्ष्मीजी क्षीरसागरमें रहकर अपने पितृकुलको आनन्द देती हैं और उनके सम्बन्धसे भगवान् भी वहीं रहते हैं; वैसे ही श्रीरामकथाके सम्बन्धसे श्रीरामचन्द्रजी भी सन्तोंके हृदयमें वास करते हैं। अर्थात् श्रीरामचन्द्रजीसहित रामकथा संत-समाजमें सदा वास करती है। (ग) लक्ष्मीजी दुर्वासा ऋषिके शापसे क्षीरसागरमें लुप्त हो गयी थीं जो क्षीरसमुद्र मथनेपर प्रकट हुईं, इसी तरह किलप्रभावसे रामकथा संत-समाजमें लुप्त हो गयी थीं, सो श्रीगोस्वामीजीद्वारा प्रकट हुईं। विश्वमें जीव, पर्वत, नदी आदि हैं। यहाँ विवेकादि जीव हैं, संहिता आदि सागर, पुराणादि नदी, वेदादि पर्वत हैं। कथा सबका आधार है। (वै०) (घ) लक्ष्मीजी क्षीरसागरकी सर्वस्व, इसी तरह रामकथा संत-समाजकी सर्वस्व। (रा० प्र०) (ङ) क्षीरसागर श्वेतवर्ण है, वैसे ही संत-समाज सत्त्वगुणमय है।

<sup>\*</sup> बिस्वाभार-१६६१।

नोट—२ प० पु० उ० में लिखा है कि शुद्ध एकादशी तिथिको समुद्रका मन्थन प्रारम्भ हुआ। इन्द्रको दुर्वासाने शाप दिया था कि 'तुम त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होनेके कारण मेरा अपमान करते हो। (मैंने जो पारिजात पुष्पकी माला तुमको यात्राके समय भेंट की वह तुमने हाथीके मस्तकपर रखकर उसे रौंदवा डाला) अतः तीनों लोकोंकी लक्ष्मी शीघ्र ही नष्ट हो जायगी 'निःश्रीकांचाभवन्।' इससे लक्ष्मीजी अन्तर्धान हो गयी थीं। उनको प्रकट करनेके लिये समुद्रका मन्थन हुआ। श्रीसूक्त और विष्णुसहस्रनामका पाठ प्रारम्भ हुआ और भी पूजन होने लगा। मन्थनसे क्रमशः ये चौदह रत्न निकले। १ कालकूट जिसे शंकरजी भगवान्के तीन नामोंका जप करते हुए पी गये। यथा—'अच्युतानन्त गोविन्द इति नामत्रयं हरेः।—'(२६०। १७—२१) २ दरिद्रादेवी। ३ बारुणीदेवी जिसे नागराज अनन्तने ग्रहण किया। ४ स्त्री, जिसे गरुइने अपनी स्त्री बनाया। ५ दिव्य अप्सराएँ। ६ अत्यन्त रूपवान्, सूर्य, चन्द्र और अग्निके समान तेजस्वी गन्धर्व। ७ ऐरावत हाथी। ८ उच्चैःश्रवा अश्व। ९ धन्वन्तरि वैद्य। १० पारिजात वृक्ष। ११ सुरिभ गौ। ७,८,९,१०,११ को इन्द्रने ग्रहण किया। फिर १२ द्वादशीको महालक्ष्मी प्रकट हुईं। १३ चन्द्रमा। १४ श्रीहरिकी पत्नी तुलसीदेवी। इनका प्रादुर्भाव श्रीहरिकी पूजके लिये हुआ—तत्पश्चात् देवताओंने लक्ष्मीको स्तुति की कि आप भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें सदा निवास करें। लक्ष्मीजीने इसे स्वीकार किया।

अमृतके लिये जब समुद्र मथा गया तब उसमेंसे जो रत्न निकले उनमेंसे उपर्युक्त १,३,५,७,८,९,११,१२,१३,१४ और कल्पवृक्षके नाम प० पु० सृष्टिखण्डमें आये हैं।

नोट—३ श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि—उत्तरकाण्डमें संतोंके लक्षण बतलाते हुए श्रीमुखवाक्य है कि 'ए सब लच्छन बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर॥' (७। ३८) इसके अनुसार द्वीपान्तरमें भी जिस किसी व्यक्तिमें वे लक्षण पाये जायँ, तो उसे भी 'संत' कहना ही होगा और संतमात्र चाहे किसी देश व वेषमें हों उन्हें 'पयोधिसमान' कहना भी सार्थक है। परंतु जैसे क्षीरिसन्धुमें सर्वत्र लक्ष्मीजीका वास नहीं है, किन्तु उस महोदधिके किसी विशेष स्थानमें है, उसी तरह संतमात्रमें इस कथाका निवास नहीं है, वरंच श्रीसम्प्रदायवाले महानुभावोंके अन्तःकरणमें यह कथा रमावत् रमी हुई है। जहाँ रमा हैं, वहीं रमापित हैं। पुनः, आगे कहा है—'जो नहाइ चह एहि सर भाई। सो सतसंग करौ मन लाई॥ संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल।' (१। ३९) एवं 'संत सभा चहुँ दिसि अँबराई' (१। ३७) अतएव संतसभामें जानेसे कथारूपिणी रमाकी प्राप्ति प्रयोजन है। (तु० प० ३। ६)

नोट—४ 'बिस्व भार भर अचल छमा सी' इति। (क) हिन्दू-मतानुसार पृथिवी स्थिर है। इसीसे अचलताके लिये पृथिवीकी उपमा दी। पृथिवी प्रलय आदि कारणोंसे चलायमान हो जाती है, पर श्रीरामकथा शिव-सनकादिके हृदयमें वास होनेसे सदा अचल है। यह विशेषता है। हिन्दू-ज्योतिषमतपर अन्यत्र लिखा जायगा। (ख) जैसे पृथिवीमें सब विश्व है वैसे ही कथामें सब विश्व है।—(पं० रा० कु०) (ग) विश्वका भार धारण करनेमें पृथिवीसम अचल है वा अचल पृथिवीके समान है। भाव यह है कि रामकथा संसारकी आधारभूता है। (रा० प्र०)

टिप्पणी—'श्रीरामकथाको गिरि-निन्दिनी पार्वतीजीके समान कहा, फिर यहाँ 'रमा' सम कहा, परन्तु सरस्वतीसम न कहा। यद्यपि उमा, रमा, ब्रह्माणीकी त्रयी चलती है जैसे त्रिदेवकी?' समाधान यह है कि कथा तो सरस्वतीसम है ही; इससे उसकी उपमा देनेकी आवश्यकता नहीं—'सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी॥'

# जमगन मुहँ मसि जग जमुना सी। जीवन मुकुति हेतु जनु कासी॥ ११॥

अर्थ—श्रीरामकथा यमदूतोंके मुखमें स्याही लगानेको जगत्में जमुनाजीके समान है। जीवोंको मुक्ति देनेके लिये मानो काशी है॥ ११॥

नोट-१ (क) 'जीवन मुकुति हेतु' का दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि काशीमें मरनेसे मुक्ति होती है और श्रीरामकथा जीते-जी ही काशीके समान मुक्ति देती है। अर्थात् जीवन्मुक्त कर देती है। (ख) जीवन्मुक्ति जीवकी वह अवस्था है जिसमें कर्म, भोग, दुःख, सुख आदि जो चित्तके धर्म हैं उनसे शरीर रहते जीव रहित हो जाता है। यथा—'पुरुषस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखदुःखादिलक्षणाश्रितधर्मः क्लेशरूपत्वाद्बन्ध भवति तिनरोधनं जीवन्मुक्तिः।' (मुक्तिको० २) जीवन्मुक्तके लक्षण महाभारत शान्तिपर्वमें अरिष्टनेमिने सगरमहाराजसे ये कहे हैं-जिसने क्षुधा, पिपासा, क्रोध, लोभ और मोहपर विजय पा ली है, जो सदा योगयुक्त होकर स्त्रीमें भी आत्मदृष्टि रखता है, जो प्राणियोंके जन्म, मृत्यु और कर्मोंके तत्त्वको यथार्थ जानता है, जो करोड़ों गाड़ियों अन्नमेंसे सेरभरको ही पेट भरनेके लिये पर्याप्त समझता है, तथा बड़े-बड़े महलोंमें भी लेटनेभरकी जगहको ही अपने लिये पर्याप्त मानता है, थोड़े-से लाभमें संतुष्ट रहता है, जिसे मायाके अद्भुत भाव छू नहीं सकते, जो पलंग और भूमिकी शय्याको समान समझता है, जो रेशमी, ऊनी, कुशके बने अथवा वल्कल वस्त्रमें भेद नहीं समझता, जिसके लिये सुख-दु:ख, हानि-लाभ, जय-पराजय, इच्छा-द्वेष और भय-उद्वेग बराबर हैं, जो इस देहको रक्त, मल-मूत्र तथा बहुत-से दोषोंका खजाना समझता है और आनेवाली वृद्धावस्थाजन्य परिस्थितियोंको नहीं भूलता। यथा—'क्षित्पपासादयो भावा जिता यस्येह देहिनः। क्रोधो लोभस्तथा मोहः सत्त्ववान्मुक्त एव सः॥ आत्मभावं तथा स्त्रीषु मुक्तमेव पुनः पुनः। यः पश्यित सदा युक्तो यथावन्मुक्त एव सः॥ सम्भवं च विनाशं च भूतानां चेष्टितं तथा। यस्तत्त्वतो विजानाति लोकेऽस्मिन्मुक्त एव सः॥ प्रस्थं वाहसहस्रेषु यात्रार्थं चैव कोटिषु। प्रासादे मंचकं स्थानं यः पश्यति स मुच्यते यश्चाप्यल्पेन संतुष्टो लोकेऽस्मिन्मुक्त एव सः न च संस्पृश्यते भावैरद्भुतैर्मुक्त एव सः॥ पर्यंकशय्या भूमिश्च समाने यस्य देहिन:। शालयश्च कदनं च यस्य स्यान्मुक्त एव स:॥ क्षौमं च कुशचीरं च कौशेयं वल्कलानि च। आविकं चर्म च समं यस्य स्यान्मुक्त एव सः॥ सुखदुःखे समे यस्य लाभालाभौ जयाजयौ। इच्छाद्वेषौ भयोद्वेगौ सर्वथा मुक्त एव सः॥ रक्तमूत्रपुरीषाणां दोषाणां संचयांस्तथा। शरीरं दोषबहुलं दृष्ट्वा चैव विमुच्यते॥ वलीपलितसंयोगे कार्श्यं वैवर्ण्यमेव च। कुब्जभावं च जरया यः पश्यति स मुच्यते॥'(अ० २८८। २५, २८-२९, ३१—३५, ३७—३९)

आश्वमेधिकपर्व सिद्ध-काश्यपसंवादमें कहा है कि जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला, चित्त-निग्रहमें अनुरक्त, जितेन्द्रिय, निर्भय, क्रोधरहित, सबके प्रति आत्मभाव रखनेवाला, पवित्र, निरिभमान, अमानी, जीवन-मरण-दु:ख-सुख, प्रिय-द्वेष, लाभालाभ इत्यादिमें समबुद्धिवाला, निःस्पृही, किसीका अपमान न करनेवाला, निर्द्वन्द्व, वीतरागी, मित्र-पुत्र-बन्धु-आदिसे रहित, अर्थ-धर्म-कामादि आकांक्षासे रहित, वैराग्यवान्, आत्मदोष देखते रहनेवाला इत्यादि है, वह 'मुक्त' है। यथा—'सर्विमित्रः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः। व्यपेत भयमन्युश्च आत्मवान्मुच्यते नरः॥ आत्मवत्सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः शुचिः। अमानी निरिभमानः सर्वतो मुक्त एव सः॥ जीवितं मरणं चोभे सुखदु:खे तथैव च। लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते॥ न कस्यचित्स्पृहयते-नाऽवजानाति किंचन। निर्द्वन्द्वो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः॥ अनिमत्रश्च निर्बन्धुरनपत्यश्च यः क्वचित्। त्यक्तधर्मार्थकामश्च निराकांक्षी च मुच्यते॥' इत्यादि। (अनुगीतापर्वप्रकरण अ० १९। १—६)

(ग)—कथासे मुक्ति होती है। यथा—भागवत—'**यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम्। छिन्दिन्त** कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारितम्॥' (भा० १।२।१५) अर्थात् जिनके चिन्तनरूपी खड्गसे युक्त पण्डित कर्मजन्य ग्रन्थिरूपी बन्धनको काट देते हैं उनकी कथामें प्रेम कौन न करेगा?

नोट—२ पद्मपुराणमें ऐसी कथा है कि 'कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको जो कोई यमुनाजीमें स्नान करके धर्मराजकी पूजा करे उन्हें यमदूत नरकमें नहीं ले जाते।' ऐसा वरदान यमराजने यमुनाजीको दिया था। यमुनाजी सूर्यकी पुत्री और यम पुत्र हैं। यह लोकरीति है कि इस द्वितीयाको भाई अपनी बहिनके यहाँ

जाता है, भोजन करता है और फिर यथाशक्ति बहिनको कुछ देता है। इसी द्वितीयाको धर्मराजने वरदान दिया था। [(१।२।९) 'करम कथा रिबनिंदिनि॰' देखिये]

परन्तु गोस्वामीजीके मतानुसार यमुनामें यह गुण सदैव है। यथा—'जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न। त्यों त्यों सुकृत-सुभट किल-भूपिहं, निदिर लगे बहु काढ़न॥ ज्यों ज्यों जल मलीन त्यों त्यों जमगन मुख मलीन लहें आढ़न। तुलिसदास जगदघ जवास ज्यों अनघमेघ लागे डाढ़न॥' (वि० २१) इसीसे यमुनाजीकी उपमा दी।

नोट—३ 'जमगन मुँह मिस जग जमुना सी'। (क) मुखमें स्याही लगानेका भाव यह है कि यमदूत पापीको जब लेने आते हैं तब उस समय यदि उसके या और किसीके मुखसे श्रीरामकथाकी एक भी चौपाई निकले तो उसके पास वैष्णव-पार्षद पहुँच जाते हैं, यमदूत उस पापी प्राणीको नहीं लेने पाते। अपना-सा मुँह लेकर चले जाते हैं। पुन:, रामकथाके पढ़ने-सुननेवाले नरक-भोग नहीं करते—यह भी भाव है।

(ख)—यमुनाजी यमदूतोंको लिज्जित कर देती हैं। इसका प्रमाण पद्मपुराणमें यह है—'ऊर्जे शुक्लिद्वितीयायां योऽपराह्णेऽर्चयेद्यमम्। स्नानं कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पश्यित॥' इस प्रकार रामकथाके वक्ता-श्रोताके समीप यमदूत अपना मुख नहीं दिखाते। अर्थात् उनसे भागते-फिरते हैं। (मा० प०)

टिप्पणी—यमपुर निवारण होनेपर जीवकी मुक्ति हो सकती है। इसीसे प्रथम यमुनासम कहकर तब काशीसम कहा।

# रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलसिदास हित हिय हुलसी सी॥ १२॥

शब्दार्थ—हित=लिये=भलाई। हुलसी सी=हुल्लासरूप, आनन्दरूप, आनन्दकी लहर-सदृश। यथा—'सुख मूल दूलह देखि दंपति पुलक तन हुलसेउ हियो।' (१।३२४)।=हुलसी माताके समान।

अर्थ—श्रीरामजीको यह कथा पवित्र तुलसीके समान प्रिय है। मुझ तुलसीदासके हितके लिये हुलसी माताके एवं हृदयके आनन्दके समान है॥ १२॥

नोट—१'रामिह प्रिय पावनि तुलसी सी' इति। (क) 'तुलसी' पवित्र है और श्रीरामजीको प्रिय है। तुलसीका पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। यथा—'पत्रं पुष्पं फलं मूलं शाखा त्वक् स्कन्थसंज्ञितम्। तुलसीसम्भवं सर्वं पावनं मृत्तिकादिकम्॥' (प० पु० उत्तरखण्ड २४।२) वह इतनी पवित्र है कि यदि मृतकके दाहमें उसकी एक भी लकड़ी पहुँच जाय तो उसकी मुक्ति हो जाती है। यथा—'यद्येकं तुलसीकाष्ठं मध्ये काष्ठस्य तस्य हि। दाहकाले भवेन्मुक्तिः कोटिपापयुतस्य च॥' (उत्तरखण्ड १४। ७) तुलसीकी जडमें ब्रह्मा, मध्यभागमें भगवान् जनार्दन और मंजरीमें भगवान् रुद्रका निवास है। इसीसे वह पावन मानी गयी है। दर्शनसे सारे पापोंका नाश करती है, स्पर्शसे शरीरको पवित्र करती, प्रणामसे रोगोंका निवारण करती, जलसे सींचनेपर यमराजको भी भय पहुँचाती है और भगवानुके चरणोंपर चढ़ानेपर मोक्ष प्रदान करती है। यथा—'या दृष्टा निखिलाघसंघशमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी। प्रत्यासित्त विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः॥' (प॰ पु॰ उत्तर, ५६। २२। पाताल॰ ७९। ६६) प्रियत्व यथा—'तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया।' (प॰ पु॰ सृष्टि॰ ५९। ११) (ख) भगवान्को तुलसी कैसी प्रिय है, यह बात स्वयं भगवान्ने अर्जुनसे कही है। तुलसीसे बढ़कर कोई पुष्प, मणि, सुवर्ण आदि उनको प्रिय नहीं है। लाल, मणि, मोती, माणिक्य, वैदुर्य और मुँगा आदिसे भी पुजित होकर भगवान वैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे तुलसीदल, तुलसीमंजरी, तुलसीकी लकड़ी और इनके अभावमें तुलसीवृक्षके जड़की मिट्टीसे पूजित होनेपर होते हैं। (प० पु० उ० अ० ५६) 🔊 भगवान् तुलसी-काष्ठकी धूप, चन्दन आदिसे प्रसन्न होते हैं तब तुलसी-मंजरीकी तो बात ही क्या?

'तुलसी' इतनी प्रिय क्यों है, इसका कारण यह भी है कि ये लक्ष्मी ही हैं, कथा यह है कि सरस्वतीने लक्ष्मीजीको शाप दिया था कि तुम वृक्ष और नदीरूप हो जाओ। यथा—'शशाप वाणी तां पद्मां महाकोपवती सती। वृक्षरूपा सिंदूपा भविष्यसि न संशयः॥' पद्माजी अपने अंशसे भारतमें आकर पद्मावती नदी और तुलसी हुईं। यथा—'पद्मा जगाम कलया सा च पद्मावती नदी। भारतं भारतीशापात्स्वयं तस्थौ हरेः पदम्॥' 'ततोऽन्यया सा कलया चालभज्जन्म भारते। धर्मध्वजसुता लक्ष्मीविंख्याता तुलसीति च॥' (ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृतिखण्ड ६। ३२; ७। ७-८)

- (ग)—पुनः, तुलसीके समान प्रिय इससे भी कहा कि श्रीरामचन्द्रजी जो माला हृदयपर धारण करते हैं, उसमें तुलसी भी अवश्य होती है। गोस्वामीजीने ठौर-ठौरपर इसका उल्लेख किया है। यथा—'उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला।'(१। १४७) 'कुंजरमिन कंठा किलत उरिन्ह तुलिसका माल॥'(१। २४३) 'सरिसज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला॥'(३। ३४) वनमालामें प्रथम तुलसी है, यथा—'सुंदर पट पीत बिसद भ्राजत बनमाल उरिस तुलिसका प्रसून रिचत बिबिध बिधि बनाई॥'(गी० ७।३) पुनः,
- (घ)—'तुलसी-सम प्रिय' कहकर सूचित किया कि श्रीजी भी इस कथाको हृदयमें धारण करती हैं। (पं॰ रामकुमार) पुन:, (ङ) तुलसीकी तुलनाका भाव यह है कि जो कुछ कर्म-धर्म तुलसीके बिना किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार भगवत्कथाके बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है।

नोट—२ '—हिय हुलसी सी' इति। (क) करुणासिन्धुजी इसका अर्थ यों करते हैं कि 'मेरे हृदयको श्रीरामचन्द्र-विषय हुल्लासरूप ही है।' (ख)—पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'हृदयमें निरन्तर कथाका उल्लास (आनन्द) बना रहना ही बड़ा हित है। (ग)—सन्त-उन्मनी-टीकाकार लिखते हैं कि बृहद्रामायणमाहात्म्यमें गोस्वामीजीकी माताका नाम 'हुलसी' और पिताका नाम अम्बादत्त दिया है। पुन:—'सुरतिय, नरितय, नागितय, सब चाहत अस होय। गोद लिये हुलसी फिरैं तुलसी सो सुत होय॥'

इस दोहेके आधारपर भी कुछ लोग 'हलसी' आपकी माताका नाम कहते हैं। यह दोहा खानखानाका कहा जाता है। माताका 'हुलसी' नाम होना विवादास्पद रहा है। वेणीमाधवदासकृत 'मूल गुसाईंचरित' में भी माताका नाम हुलसी लिखा है। यथा—'उदये हुलसी उद्घाटिहि ते। सुर संत सरोरुह से बिकसे', हुलसी-*सुत तीरथराज गये॥*''हुलसी' माताका नाम होनेसे अर्थ पिछले चरणका यह होता है कि 'मुझ तुलसीदासका हृदयसे हित करनेवाली 'हुलसी' माताके समान है।' भाव यह है कि जैसे माताके हृदयमें हर समय बालकके हितका विचार बना रहता है वैसे ही यह कथा सदैव मेरा हित करती है। तुलसीदास अपने हितके लिये रामकथाको माता हुलसीके समान कहकर जनाते हैं कि पुत्र कुपूत भी हो तो भी माताका स्नेह उसपर सदा एकरस बना रहता है। 'कुपुत्रो जायेत क्वचिद्धि कुमाता न भवति।' और 'हुलसी' माताने हित किया भी। पिताने तो त्याग ही दिया। यथा—'हम का करिबे अस बालक लै। जेहि पालै जो तासु करै सोइ छै॥ जननेउ सृत मोर अभागो महीं। सो जिये वा मरै मोहिं सोच नहीं॥"(मूल गुसाईंचरित)। माताने सोचा कि यह मूलमें पैदा हुआ है और माता-पिताका घातक है—यह समझकर इसका पिता इसको कहीं फेंकवा न दे, अतएव उसने बालक दासीको सौंपकर उसको घर भेज दिया और बालकके कल्याणके लिये देवताओंसे प्रार्थना की। यथा—'अबहीं सिसु लै गवनहु हरिपुर। निहं तो ध्रुव जानहु मोरे मुये। सिसु फेकि पवारहिंगे भकुये॥ सिख जानि न पावै कोउ बितयाँ। चिल जायहु मग रितयाँ-रितयाँ॥ तेहि गोद दियो सिसु ढारस दै। निज भूषन दै दियो ताहि पठै॥ चूपचाप चली सो गई सिस् लै। हलसी उर सुन् बियोग फबै॥ गोहराइ रमेस महेस बिधी। बिनती करि राखिब मोर निधी<sup>.....</sup>॥ ५॥ (मूल गुसाईंचरित) इस उद्धरणमें माताके हृदयके भाव झलक रहे हैं। ३—बैजनाथजी लिखते हैं कि 'जैसे हुलसीने अपने उरसे उत्पन्नकर स्थूलरूपका पालन किया वैसे ही रामायण अपने उरसे उत्पन्न करके आत्मरूपका पालन करेगी। यहाँ रामवश होना प्रयोजन है।

## सिव प्रिय मेकल-सैल-सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपतिरासी ॥ १३॥

शब्दार्थ—'मेकल-सैल-सुता'—मेकल-शैल अमरकण्टक पहाड़ है। यहाँसे नर्मदा नदी निकली है। इसीसे नर्मदाजीको 'मेकल-शैल-सुता' कहा। 'रेवती तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका।' इति (अमरकोष १। १०। ३२)

अर्थ—श्रीशिवजीको यह कथा नर्मदाके समान प्रिय है। सब सिद्धियों, सुख और सम्पत्तिकी राशि है॥१३॥ नोट—१सूर्यप्रसाद मिश्र—नर्मदाके समान कहनेका भाव यह है कि नर्मदाके स्मरणसे सर्पजन्य विष-नाश हो जाता है। प्रमाण—'नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः॥' (विष्णुपुराण); वैसे ही रामकथाके स्मरणसे संसारजन्य विष दूर हो जाता है।

नोट—२ 'सिव प्रिय मेकल सैल सुता सी' इति। नर्मदा नदीसे प्राय: स्फटिकके या लाल वा काले रंगके पत्थरके अण्डाकार टुकड़े निकलते हैं जिन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं। ये पुराणानुसार शिवजीके स्वरूप माने जाते हैं और इनके पूजनका बहुत माहात्म्य कहा गया है। शिवजीको नर्मदा इतनी प्रिय है कि नर्मदेश्वररूपसे उसमें सदा पड़े रहते हैं या यों कहिये कि शिवजी अति प्रियत्वके कारण सदा अहर्निश इसी द्वारा प्रकट होते हैं। रामकथा भी शिवजीको ऐसी ही प्रिय है अर्थात् आप निरन्तर इसीमें निमग्न रहते हैं।

सन्त उनमनी-टीकाकार लिखते हैं कि 'शिवजीका प्रियत्व इतना है कि अनेक रूप धारण करके नर्मदामें नाना क्रीड़ा करते हैं, तद्वत् इसके अक्षर-अक्षर प्रति तत्त्वोंके नाना भावार्थरूप कर उसीमें निमग्न रहते हैं। अत: मानसरामायणपर नाना अर्थींका धाराप्रवाह है।'

कोई-कोई 'मेकल सेल सुता' को द्वन्द्वसमास मानकर यह अर्थ करते हैं कि 'मेकलसुता नर्मदा और शैलसुता श्रीगिरिजा (पार्वतीजी) के सदृश प्रिय है।' पर इस अर्थमें एक अड़चन यह पड़ती है कि पूर्व एक बार 'गिरिनिन्दिनि' की उपमा दे आये हैं। दूसरे, नर्मदाके साथ पार्वतीजीको रखनेमें [श्रीजानकीशरणजीके मतानुसार] एकदम भावविरोध होता है—'कहाँ नर्मदा अर्थात् माताके समान कहकर उसी जगह पार्वतीजी अर्थात् पत्नीके समान कहना कितना असंगत होता है। रामकथाको भला परमभक्त शिवजी पत्नी-समान मानेंगे।' (मा० मा०) नर्मदा शिवजीको प्रिय हैं। प्रमाण यथा—'एषा पवित्रविपुला नदी त्रैलोक्यविश्रुता। नर्मदा सिरतां श्रेष्ठा महादेवस्य वल्लभा॥' (सं० खर्रा) अर्थात् (वायुपुराणमें कहा है कि) यह पवित्र, बड़ी और त्रैलोक्यमें प्रसिद्ध नदियोंमें श्रेष्ठ नर्मदा महादेवजीको प्रिय है। पद्मपुराण स्वर्गखण्डमें नर्मदाकी उत्पत्ति श्रीशिवजीके शरीरसे कही गयी है। यथा—'नमोऽस्तु ते ऋषिगणैः शंकरदेहिनःसृते।' (१८। १७) और यह भी कहा है कि शिवजी नर्मदा नदीका नित्य सेवन करते हैं। अतः 'सिव प्रिय—' कहा। पुनः, स्कन्दपुराणमें कथा है कि नर्मदाजीने काशीमें आकर भगवान् शंकरकी आराधना की जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुम्हारी निर्द्वन्द्व भक्ति हममें बनी रहे और यह भी कहा कि तुम्हारे तटपर जितने भी प्रस्तरखण्ड हैं वे सब मेरे वरसे शिवलिंगस्वरूप हो जायँगे। (काशीखण्ड उत्तरार्ध)

नोट—३ 'सुख संपित रासी' से नव निधियोंका अर्थ भी लिया जाता है। निधियाँ ये हैं—'महा-पद्मश्च पद्मश्च शृद्धों मकरकच्छपौ। मुकुन्दकुन्दनीलश्च खर्वश्च निधयों नव।' मार्कण्डेयपुराणमें निधियोंकी संख्या आठ कही है, यथा—'यत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ। मुकुन्दो नन्दकश्चैव नीलः शृद्धोऽष्टमो निधिः॥' (६५।५) 'पद्म' निधि सत्त्वगुणका आधार है, महापद्म भी सात्त्विक है, मकर तमोगुणी होती है, कच्छपनिधिकी दृष्टिसे भी मनुष्यमें तमोगुणकी प्रधानता होती है, यह भी तामसी है, मुकुन्दिनिध रजोगुणी है और नन्दिनिध रजोगुण और तमोगुण दोनोंसे संयुक्त है। नीलिनिधि सत्त्वगुण और रजोगुण दोनोंको धारण करती है और शंखिनिध रजोगुण–तमोगुण–युक्त है। विशेष (२। १२५। १) 'हरषे जनु नव निधि घर आई' तथा (१। २२०। २) 'मनहुँ रंक निधि लूटन लागी' में देखिये।

# सद-गुन-सुर-गन अंब अदिति सी। रघुपति भगति प्रेम परमिति सी॥ १४॥

शब्दार्थ—**अंब**=माता। अदिति—ये दक्षप्रजापितको कन्या और कश्यप ऋषिको पत्नी हैं। इनसे सूर्य, इन्द्र इत्यादि तैंतीस देवता उत्पन्न हुए और ये देवताओंको माता कहलाती हैं (श० सा०)। **परिमिति**=सीमा, हद। सदगुन (सद्गुण)=शुभगुण।

अर्थ—(यह कथा) सद्गुणरूपी देवताओं (के उत्पन्न करने) को अदिति माताके समान है वा अदितिके समान माता है। रघुनाथजीकी भक्ति और प्रेमकी सीमाके समान है\*॥ १४॥

नोट—१'सद्गुण' जैसे कि सत्य, शौच, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, कोमलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरित, शास्त्रविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शूरवीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतन्त्रता, कुशलता, कान्ति, धैर्य, मृदुलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, मान और निरहंकारता आदि। यथा—'सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवम्। शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरितः श्रुतम्॥ ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः। स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिधैंर्यं मार्दवमेव च॥ प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः। गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहंकृतिः॥' (भा० १। १६। २६—२८)

नोट— २ 'अदिति सी' कहनेका भाव यह है कि जैसे—(क) अदितिसे देवताओंकी वैसे ही श्रीरामकथासे शुभ गुणोंकी उत्पत्ति है। पुनः, जैसे (ख) अदितिके पुत्र दिव्य और अमर हैं; वैसे ही कथासे उत्पन्न सद्गुण भी दिव्य और नाशरिहत हैं (पं० रा० कु०)। (ग) अदिति देवताओंको उत्पन्न करके बराबर उनके हितमें रत रहती है और जिस तरह हो उनका भोग-विलास-ऐश्वर्य सदा स्थित रखती है—देखिये कि देवहितके लिये इन्होंने भगवान्को अपने यहाँ वामनरूपसे अवतीर्ण कराया था। इसी तरह रामकथारूपी माता सद्गुणोंको उत्पन्न करके उनको अपने भक्तोंमें (कलिमलसे रक्षा करती हुई)स्थिर रखती है।

टिप्पणी—यहाँ प्रथम सद्गुणोंकी उत्पत्ति कहकर तब प्रेम-भक्ति कही। क्योंकि सद्गुणोंका फल प्रेमभक्ति है, जिसका फल श्रीसीतारामजीकी प्राप्ति और उनका हृदयमें बसना है, यथा—'तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर फल यह सुंदर॥' (७। ४९) 'सब साधन कर एक फल जेहि जाने सो जान।' (दोहावली) यह आगे कहते हैं।

नोट—३ श्रीजानकीदासजी 'रघुबर भगित प्रेम परिमित सी' का भाव यह लिखते हैं कि 'रामकथाके आगे अपर प्रेमाभिक्त नहीं है।' संतिसंहजी लिखते हैं कि इससे परे प्रेमभिक्तका प्रतिपादक ग्रन्थ और नहीं है। इस दीनकी समझमें भिक्त और प्रेमकी सीमा कहनेका आशय यह है कि श्रीरामकथामें, श्रीरामगुणानुवादमें, श्रीरामचर्चामें दिन–रात बीतना भक्तके लिये भिक्त और प्रेमकी सीमा है—प्राणपितकी ही कीर्तिमें निरन्तर लगे रहनेसे बढ़कर क्या है? श्रीसनकादितक कथा सुननेके लिये ध्यानको तिलांजिल दे देते हैं और ब्रह्मा आदि नारदजीसे बारम्बार श्रीरामचिरत सुनते हैं।—'बार बार नारद मुनि आविहं। चिरत पुनीत रामके गाविहं॥ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानिहं। पुनि पुनि तात करहु गुन गानिहं॥ सनकादिक नारदिहं सराहिं। जद्यिप ब्रह्मिरत मुनि आहिं। सुनि गुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनिहं परम अधिकारी॥ जीवनमुक्त ब्रह्मपर चिरत सुनिहं तिज ध्यान—॥' (७। ४२) यदि कथा प्रेम और भिक्तकी सीमा न होती तो ब्रह्मिरत मुनि ध्यान छोड़कर उसे क्यों सुनते तथा श्रीभुशुण्डिजी भी नित्य कथा क्यों कहते?

नोट—४ बैजनाथजी कहते हैं कि 'श्रीरामभिक्तिके मूल प्रेमकी मर्यादा है। अर्थात् रामायणके श्रवण-कीर्तनसे परिपूर्ण प्रेम उत्पन्न होनेसे जीव भिक्तिको धारण करता है। इसमें चातुर्यता प्रयोजन है।' पुनः,

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—(१) भगति प्रेम=प्रेमा-पराभक्ति। (करु०) (२)—'भगति प्रेमः'''=भक्तिमें प्रेमकी अवधिके समान है। (रा० प०) 'भक्ति और प्रेम' ऐसा अर्थ करनेमें 'भक्ति' से सेवाका भाव लेंगे, क्योंकि यह शब्द 'भज सेवायाम्' धातुसे बना है।

'सीमा' का भाव यह है कि जैसे जलकी कांक्षा होनेपर तालाब, कुआँ या नदीके तटपर जानेसे उसका ग्रहण होता है वैसे ही कथाके निकट जानेसे भक्ति और प्रेम प्राप्त होते हैं। अथवा जैसे सीमा अपनेमें जलको रोके रखती है वैसे ही यह भक्ति और प्रेमको अपनेमें रोके हुए हैं।

# दोहा—रामकथा मंदािकनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन सिय-रघुबीर-बिहारु॥ ३१॥

अर्थ—श्रीरामकथा मन्दािकनी नदी है। सुन्दर निर्मल चित्त चित्रकूट है। तुलसीदासजी कहते हैं कि (भक्तोंका) सुन्दर स्नेह (ही) वन है, जहाँ श्रीसिय-रघुबीर विहार करते हैं॥ ३१॥

नोट—१ 'मंदािकनी'—यह नदी अनसूया पर्वतसे निकली है जो चित्रकूटसे कोई पाँच कोसपर है। पौराणिक कथाके अनुसार यह नदी श्रीअनसूया महादेवी अपने तपोबलसे लायीं। इसकी मिहमा अयोध्याकाण्डमें दी है।—'अत्रिप्रिया निज तपबल आनी।' (२। १३२। ५-६) देखिये। 'बन' के दो अर्थ हैं— जंगल और जल। विहार दोनोंमें होता है। स्नेहको वनकी उपमा दी। दोनोंमें समानता है। स्नेहमें लोग सुध-बुध भूल जाते हैं। देखिये निषादराज भरतजीके साथ जब चित्रकूट पहुँचे और भरतजीको वृक्ष दिखाये, जहाँ श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे। उस समय भरतजीका प्रेम देख 'सखिह सनेह बिबस मग भूला'। जंगलमें भी लोग भटक जाते हैं। पुनः, स्नेह जल है, यथा—'माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु।'

### 'सिय रघुबीर बिहारु' इति।

'बिहार'— मं० श्लो० ४ देखिये। श्रीसीतारामजी विहार करते हैं। श्रीकरुणासिन्धुजी और काष्टजिह्वा-स्वामी 'रघुबीर' से श्रीरामलक्ष्मण दोनोंका भाव लेते हैं। क्योंकि चित्रकूटमें दोनों साथ-साथ थे। यथा— 'रामु लखन सीता सिहत सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत॥' (२। १४१) इस दोहेमें भी विहारगर्भित उदाहरण है। श्रीगोस्वामीजीके मतानुसार श्रीसीतारामजीका चित्रकूटमें नित्य निवास रहता है। यह बात दोहावलीमें स्पष्ट लिखी है। यथा—'चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लषन समेत। रामनाम जप जापकिह तुलसी अभिमत देत॥' (दोहा ४) 'रघुबीर' पद यहाँ सार्थक है। स्त्रीसिहत वनमें विचरना यह वीरका ही काम है।

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'चित्तमें प्रणय, प्रेम, आसक्ति, लगन, लाग, अनुराग आदि श्रीरामस्नेह सुभग वनके वृक्ष हैं। अर्थात् नेहकी ललित दृष्टि ललिताई शोभा है, उसीमें श्रीसिय-रघुवीरका नित्य विहार है। भाव यह है कि जो श्रीरामस्नेहमें सुन्दर चित्त लगाकर रामायण धारण करे उसीको प्रभुका विहार प्राप्त हो। यहाँ रामवश होना काव्यका प्रयोजन है।'

सब दिन श्रीसीतारामजीका यहाँ निवास एवं विहार—यह प्रभुका नित्य वा ऐश्वर्यचरित है, जो प्रभुकी कृपासे ही जानने और समझनेमें आता है। माधुर्य वा नैमित्तिक लीलामें तो वे कुछ ही दिन चित्रकूटमें रहे। 'बिहार' का किंचित् दर्शन अरण्यकाण्ड 'एक बार चुनि कुसुम सुहाए। (३।१) में किवने करा दिया है। प्रेमी वहाँ देख लें। (गीतावली २। ४७) में भी यहाँ नित्य-विहार कहा है। यथा—'चित्रकूट कानन छिब को किब बरनै पार। जहाँ सिय लषन सिहत नित रघुबर करिह बिहार॥ २१॥ तुलसिदास चाँचिर मिस कहे राम गुन ग्राम।'—'बिहार' शब्दमें गृढ भाव भरे हैं।

इस दोहेका भाव यह है कि (क) जैसे चित्रकूटमें मन्दािकनीके तटपर वनमें श्रीसीतारामजी सदा विहार करते हैं, वैसे ही जिनके निर्मल चित्तमें रामकथाका सुन्दर प्रेम है उनके हृदयमें श्रीसीतारामजी सदा विहार करते हैं। (ख) मन्दािकनीका प्रवाह सब ऋतुओंमें जारी रहता है। इसी तरह शुद्ध अन्त:करणके सन्तोंमें रामकथाका प्रवाह जानिये। पुन:, जैसे जल न रहनेसे जल-विहार नहीं हो सकता और जंगलका विहार निर्जन वनमें मनको नहीं भाता, वैसे ही कथामें प्रेम न हुआ और चित्त उधरसे हटा तो सियरामविहार न होगा। अर्थात् न तो कथा ही समझनेमें आवेगी और न प्रभुकी प्राप्ति होगी। (ग) जैसे श्रीरघुनाथजीके चित्रकूटमें रहनेसे दुष्ट डरते थे, वैसे ही यहाँ कामादि खल चित्तमें बाधा न कर सकेंगे।

### राम-चरित चिंतामनि चारू। संत सुमित तिअ सुभग सिंगारू॥ १॥

अर्थ—श्रीरामचिरत सुन्दर चिन्तामणि है, सन्तोंकी सुमितरूपिणी स्त्रीका सुन्दर शृंगार है॥ १॥

नोट—१ (क) 'चिन्तामणि सब मणियोंमें श्रेष्ठ है, यथा—'चिंतामिन पुनि उपल दसानन।' (६।२६) इसी तरह रामचिरत सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है। सन्तकी मितकी शोभा रामचिरित्र धारण करनेसे है; अन्य ग्रन्थसे शोभा नहीं है। 'सुभग सिंगारू' कहकर सूचित किया कि और सब शृंगारोंसे यह अधिक है। यथा—'तुलसी चिंत चिंता न मिटै बिनु चिंतामिन पहिचाने।' (विनय० २३५) बिना रामचिरत जाने चित्तकी चिन्ता नहीं मिटती। प्राकृत शृंगार नाशवान् है और यह नाशरिहत सदा एकरस है। (पं० रा० कु०) (ख) जैसे चिन्तामणि जिस पदार्थका चिन्तन करो सोई देता है वैसे ही रामचिरित्र सब पदार्थोंका देनेवाला है। (करु०) (ग) 'सुभग सिंगारूत' का भाव यह है कि यह 'नित्य, नाशरिहत, एकरस और अनित्य प्राकृत शृंगारसे विलक्षण है।' (रा० प्र०)

नोट— २ उत्तरकाण्डमें सुन्दर चिन्तामणिके लक्षण यों दिये हैं—'(राम भगित) चिंतामिन सुंदर। बसइ गरुड़ जाके उर अंतर॥ परम प्रकास रूप दिन राती। निहं तहँ चिहुअ दिआ घृत बाती॥ मोह दिरद्र निकट निहं आवा। लोभ बात निहं ताहि बुझावा॥ प्रबल अबिद्या तम मिटि जाई। हारिहं सकल सलभ समुदाई॥ खल कामादि निकट निहं जाहीं। (बसइ भगित जाके उर माहीं॥) गरल सुधासम और हित होई। तेहि मिन बिनु सुख पाव न कोई॥ ब्यापिहं मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ (राम भगित-मिन उर बस जाकें)। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकें॥' (११९) यहाँ रामचिरतको 'सुन्दर चिन्तामिण' कहकर इन सब लक्षणोंका श्रीरामचिरत्रसे प्राप्त हो जाना सूचित किया है।

चिन्तामणि' के गुण स्कन्दपुराण ब्रह्मखण्डान्तर्गत ब्रह्मोत्तरखण्ड अध्याय पाँचमें ये कहे हैं—वह कौस्तुभमणिके समान कान्तिमान् और सूर्यके सदृश है। इसके दर्शन, श्रवण, ध्यानसे चिन्तित पदार्थ प्राप्त हो जाता है। उसकी कान्तिके किंचित् स्पर्शसे ताँबा, लोहा, सीसा, पत्थर आदि वस्तु भी सुवर्ण हो जाते हैं। यथा—'चिन्तामणिं ददौ दिव्यं मणिभद्रो महामितः॥' स मणिः कौस्तुभ इव द्योतमानोऽर्क संनिभः। दृष्टः श्रुतो वा ध्यातो वा नृणां यच्छित चिन्तितम्॥ तस्य कान्तिलवस्पृष्टं कांस्यं ताम्रमयस्त्रपु। पाषाणादिकमन्यद्वा सद्यो भवित काञ्चनम्॥' (१५—१७)

नोट— ३ बैजनाथजी लिखते हैं कि चिन्तामणिमें चार गुण हैं—'तम नासत दारिद हरत, रुज हरि बिघ्न निवारि' वैसे ही श्रीरामचरित्रमें अविद्या-तमनाश, मोह-दारिद्रच-हरण, मानस-रोग-शमन, कामादि-विघ्न-निवारण ये गुण हैं। सन्तोंकी सुन्दर बुद्धिरूपिणी स्त्रीके अंगोंके सोलहों शृंगाररूप यह रामचरित है। यथा—'उबिट सुकृति प्रेम मञ्जन सुधर्म पट नेह नेह माँग शम दमसे दुरारी है। नूपुर सुबैनगुण यावक सुबुद्धि आँजि चूरि सञ्जनाई सेव मेंहदी सँवारी है॥ दया कर्णफूल नय शांति हरिगुण माल शुद्धता सुगंधपान ज्ञान त्याग कारी है। यूँघट सध्यान सेज तुरियामें बैजनाथ रामपित पास तिय सुमित शृंगारी है॥' इति श्रवणमात्रसे प्राप्त होता है।

नोट—४ 'चारू' विशेषण देकर जनाया कि जो चिन्तामणि इन्द्रके पास है वह अर्थ, धर्म, काम ही दे सकती है और यह चिन्तामणि भक्ति एवं मुक्ति भी देती है। वह चिन्तित पदार्थ छोड़ और कुछ नहीं दे सकती और रामचरित्र अचिन्तितको भी देनेवाला है।

जग मंगल गुन-ग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ २॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके गुणग्राम जगत्का कल्याण करनेवाले हैं। मुक्ति, धन, धर्म, और धामके देनेवाले हैं॥ २॥

नोट-१ 'जग मंगल<sup>---</sup>' से जनाया कि जगत्के अन्य सब व्यवहार अमंगलरूप हैं।

नोट—२ (क) धामसे 'काम' का भाव लेनेसे चारों फलोंकी प्राप्त सूचित की। चार फलोंमेंसे तीन धन (अर्थ), धर्म और मुक्ति तो स्पष्ट हैं। रहा 'काम' उसकी जगह यहाँ 'धाम' है। (ख) श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'यहाँ चारों फलोंका देना सूचित किया।─धाम अर्थात् गृहसे गृहिणीसमेतका तात्पर्य है, क्योंकि गृहिणी ही गृह है, यथा—'न गृहं गृहिमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते। वृक्षमूलेऽिप दियता यस्य तिष्ठित तद्गृहम्॥ प्रासादोऽिप तया हीनं कान्तारिमिति निश्चितम्।' (महाभारत) अतः काम भी आ गया।' इस कथनसे यहाँके 'धाम' शब्दसे लक्षणाद्वारा कामदेवका ग्रहण उनका अभिप्रेत जान पड़ता है। परन्तु मेरी समझमें चारों पुरुषार्थींवाले 'काम' शब्दसे केवल कामदेवका ही ग्रहण नहीं है किन्तु समस्त कामनाओंका ग्रहण होगा। ऐसा जान पड़ता है कि 'धन धरम धाम' पाठमें (लगातार तीन धकारादि शब्द आनेसे) शब्दालंकार भी होता है इससे कामके बदले धाम शब्द ही दिया गया। (ग) मा० प्र० कार 'मुक्तिरूपी धन और धर्मरूपी धाम देते हैं' ऐसा अर्थ करते हैं। जैसे धनकी रक्षाके लिये धाम होना जरूरी है, वैसे ही मुक्तिके लिये धर्मका होना जरूरी है। रामचिरत दोनों पदार्थोंके देनेवाले हैं। (घ) पं० रामकुमारजीका मत है कि 'मुकुति धन धरम धाम।' इसमें धर्म, धन (अर्थ) और मुक्ति—ये तीन तो स्पष्ट ही हैं; परन्तु काम अस्पष्ट है, वह अर्थमें गतार्थ है। क्योंकि अर्थहीसे कामकी प्राप्ति शास्त्र–सम्मत है। (ङ) ब्रह्मचारी श्रीबिन्दुजीका मत है कि 'धरम धाम' तत्पुरुष समास है। 'उसका है धर्मका स्थान; जो धर्महीका विशिष्ट पद है।'

नोट—३ मानसपत्रिकाकार अर्थ करते हैं कि 'रामका गुणसमूह जगत्के लिये मंगल है, मुक्तिका देनेवाला है और धन धर्मका गृह है'।

### सदगुर ज्ञान बिराग जोग के। बिबुध बैद भव-भीम-रोग के॥ ३॥

अर्थ—ज्ञान, वैराग्य और योगके सद्गुरु हैं और संसाररूपी भयंकर रोगके लिये देवताओंके वैद्य अश्विनीकुमारके समान हैं॥ ३॥

नोट—१ 'सदगुर' कहनेका भाव यह है कि (क) जैसे सद्गुरुके मिलनेसे सब भ्रम दूर होते हैं और यथार्थ बोध होता है, यथा—'सदगुर मिलें जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ।'(४।१७) वैसे ही इनका सम्यक् बोध श्रीरामगुणग्रामसे हो जाता है। (ख) 'ज्ञान, वैराग्य और योगसिद्धिप्राप्ति करानेमें सद्गुरुके समान रामचिरित्र है अर्थात् सिद्धिजन्य फल इससे अनायास प्राप्त हो सकता है।' (सू० मिश्र) ['योग' से यहाँ 'भिक्ति' को भी ले सकते हैं; क्योंकि ज्ञान, वैराग्य और भिक्त प्रायः साथ रहते हैं—ऐसा भी मत कुछ लोगोंका है।]

नोट—२(क) 'बिबुध बेद' इति। त्वष्टाकी पुत्री प्रभा नामकी स्त्रीसे सूर्यभगवान्के दो पुत्र हुए जिनका नाम अश्विनीकुमार है। एक बार सूर्यके तेजको सहन करनेमें असमर्थ होकर प्रभा अपनी दो सन्तित यम और यमुना तथा अपनी छायाको छोड़कर चुपकेसे भाग गयी और घोड़ी बनकर तप करने लगी। इस छायासे भी सूर्यके दो सन्तित हुईं, शिन और ताप्ती। शिनने अपने भाई धर्मराजपर लात चलायी, तब धर्मराजने सूर्य-(पिता-) से कहा कि यह हमारा भाई नहीं हो सकता। सूर्यने ध्यान किया तो सब बात खुल गयी। तब सूर्य घोड़ा बनकर प्रभाके पास गये जहाँ वह घोड़ीरूपमें थी। इस संयोगसे दोनों कुमारोंकी उत्पत्ति हुई। इसिलये अश्विनीकुमार नाम पड़ा। ये देवताओंके वैद्य हैं। इन्होंने एक कुण्डमें जड़ी-बूटियाँ डालकर च्यवन ऋषिको उसमें स्नान कराया तो उनका सुन्दर रूप सोलह वर्षकी अवस्थाका हो गया। ऐसे बड़े वैद्य हैं। (ख) 'भव-भीम-रोग के' इति। छोटे रोगके लिये छोटे वैद्य ही बस हैं। पर यह भीम रोग है, इसिलये इसके लिये भारी वैद्य भी कहा। (ग) श्रीकरुणासिन्धुजी 'बिबुध बेद' का अर्थ धन्वन्तरि

भी करते हैं। (घ) भाव यह है कि भवरोगके वश सब जीव रोगी हो रहे हैं। जिस जीवको रामचरित प्राप्त हुआ उसके संसार-रोग (जन्म-मरण) नष्ट हो जाते हैं।

### जननि जनक सिअराम प्रेम के। बीज सकल ब्रत धरम नेम के॥ ४॥

अर्थ—श्रीसीतारामजीके प्रेमके माता-पिता अर्थात् उत्पन्न, पालन और रक्षा करनेवाले हैं। सम्पूर्ण व्रत, धर्म और नियमोंके बीज हैं॥ ४॥

नोट—१'जनि जनक' अर्थात् श्रीरामपदमें प्रीति उत्पन्न करके उसको स्थिर रखते हैं। जनिन-जनकके सम्बन्धसे 'सिय' और 'राम' दोनों नामोंका दिया जाना यहाँ बहुत ही उत्कृष्ट हुआ है। 'जनिन प्रेमके' हैं, इससे जनाया कि यदि चरित्रके पठन-श्रवणसे प्रेम उत्पन्न न हुआ तो निश्चय समझ लेना चाहिये कि हमारा चित्त चरित्रमें नहीं लगा। वस्तुत: हमने पढ़ा-सुना नहीं।

नोट— २ 'बीज' इति। (क) जैसे वृक्ष बिना बीजके नहीं हो सकता, वैसे ही कोई भी व्रत, धर्म, नियम बिना इनके नहीं हो सकता। (ख) श्रीरघुनाथजीके प्रतिकूल जितने नियम-धर्म हैं वे सब निर्मूल हैं, निष्फल हैं। (रा० प्र०) (ग) जैसे बिना बीजका मन्त्र या यन्त्र सफल नहीं होता, वैसे ही रामचिरतके बिना सम्पूर्ण व्रत, धर्म और नियम सफल नहीं होते। पुनः, (घ) श्रीरामजीने अपने चिरतद्वारा समस्त व्रतों, धर्मों और नियमोंका पालन करके एक आदर्श स्थापित कर दिया है जिसके अनुसार सब लोग चलें, इसीसे 'चिरत' को व्रतादिका 'बीज' कहा। यथा—'धर्ममार्ग चिरित्रेण' (रा० पू० ता० १। ४)।

### समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के॥५॥

अर्थ—पाप, सन्ताप और शोकके नाश करनेवाले हैं। इस लोक और परलोकके प्रिय पालक हैं॥ ५॥ नोट—१ (क) पाप जैसे कि परनिन्दा, परद्रोह, परदारामें प्रेम इत्यादि। संताप—दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। शोक—जैसे कि प्रिय-वियोग, इष्टहानि इत्यादि। पाप कारण है, शोक-संताप उसके कार्य हैं। यथा—'करिहं पाप पाविहं दुख भय रुज सोक बियोग।' (७। १००) कारण और कार्य दोनोंके नाशक श्रीराम-गुणग्रामको बताया। (ख) पं० सू० प्र० मिश्र अर्थ करते हैं कि 'पापजन्य संताप ही शोक है, उसके नाशक हैं।' (ग)'प्रिय पालक' कहनेका भाव कि श्रीरामगुणग्राम बड़े प्रेमपूर्वक दोनों लोक बना देते हैं, इस लोकमें सब प्रकारके सुख देते हैं और अन्तमें सद्गित देते हैं, प्रभुकी प्राप्ति करा देते हैं।

# सचिव सुभट भूपति-बिचार के। कुंभज लोभ-उदधि-अपार के॥ ६॥

अर्थ—विचाररूपी राजाके मन्त्री और अच्छे योद्धा हैं। लोभरूपी अपार समुद्रके सोखनेको अगस्त्यजी हैं॥६॥ नोट—१ 'सचिव सुभट भूपित-बिचार के' इति। (क) राजाके आठ अंग कहे गये हैं—१ स्वामी (राजा), २ अमात्य (मन्त्री), ३ सुहृद् (मित्र), ४ कोश, ५ राष्ट्र (देश-भूमि), ६ दुर्ग, ७ बल (सैन्य), और ८ राज्यांग (प्रजाकी श्रेणियाँ, विभिन्न गुण-कर्मके पुरजन)। इनमेंसे मन्त्री और सेना ये दो अंग प्रधान हैं। इनसे राज्य स्थिर रहता है। यदि राजाके सब अंग छूट गये हों पर ये दो अंग साथ हों तो फिर और सब भी सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। इस ग्रन्थमें भी जहाँ-जहाँ राजाका वर्णन है वहाँ-वहाँ इन दोनों अंगोंको भी साथ ही कहा गया है। यथा—'संग सचिव सुचि भूरि भट।' (बा० २१४) 'नृप हितकारक सचिव सयाना....। अमित सुभट सब समर जुझारा॥' (बा० १५४) इसी तरह सिंद्वचारोंके स्थित रखनेके लिये रामचिरत्र मन्त्री और सुभटका काम देते हैं। मन्त्री राजाको मन्त्र (अच्छी सलाह) देते हैं, सुभट उसकी रक्षा करते हैं। मोह, अविवेक आदि राजाओंको जीतनेमें ये सुभट सहायक होते हैं। यथा—'जीति मोह मिहपाल दल—।' (२।२३५) (ख) 'विचारको यहाँ भूपित कहनेका भाव यह है कि रामचिरत्रमें विचार मुख्य है, रामकथापर विचार करनेसे लोभका नाश होता है। सिंद्वचारोंकी वृद्धि होती है।'(पं० रा० कु०) (ग) रामचिरत-

विवेक राजाके मन्त्री इस तरह हैं कि 'श्रीराममन्त्रकी दृढ़ता कराते हैं और सुभट इस कारण हैं कि पापोंका क्षय करते हैं।' रामचरित्रसे पापका नाश होकर राम और रामचरित्रकी दृढ़ता होती है। (पं०)

नोट—२ 'कुंभज लोभ-उद्धि-अपार के' इति। समुद्रशोषणकी कथा स्कन्दपुराण नागरखण्ड अध्याय ३५ में इस प्रकार है कि कालेय दैत्यगण जब समुद्रमें छिप गये और नित्य रात्रिमें बाहर निकलकर ऋषियों-मुनियों आदिको खा डाला करते थे, देवता समुद्रके भीतर जाकर युद्ध न कर सकते थे। तब ब्रह्मादि देवताओंने यह सम्मतकर कि अगस्त्यजी ही समुद्रशोषणको समर्थ हैं, सब उनके पास चमत्कारपुर नामक क्षेत्रमें गये और उनसे समुद्रशोषणकी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि एक वर्षकी अवधि हमें दी जाय, इसमें योगिनियोंके विद्या-बलके आश्रित होकर हम समुद्रका शोषण कर सकेंगे। यथा—'अहं संवत्सरस्याने शोषियध्यामि सागरम्। विद्याबलं समाश्रित्य योगिनीनां सुरोत्तमाः॥' (२७) आप सब एक वर्ष बीतनेपर यहाँ आवें तब मैं आपका कार्य करूँगा। तब देवता चले गये और महर्षि अगस्त्यजीने यथोक्त विधिसे विशोषिणी नामक विद्याका आराधन प्रारम्भ किया। एक वर्षमें वह प्रसन्न हो गयी और वरदान देनेको उपस्थित हुई। अगस्त्यजीने माँगा कि 'आप मेरे मुखमें प्रवेश करें जिससे मैं समुद्रका शोषण कर सकूँ।' यथा—'यदि देवि प्रसन्ना मे तदास्यं विश सत्वरम्। येन संशोषयाम्याशु समुद्रं देवि वाग्यतः॥' (३३) तत्पश्चात् देवता भी आये और अगस्त्यजीने साथ जाकर समुद्रको सहजहीमें पी लिया। [पूर्वका प्रसंग दोहा (३। ३) में देखिये।]

समुद्र-शोषणकी कथा महाभारत वनपर्व अ० १०३—१०५ तथा पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें भी है, परन्तु इनमें महर्षि अगस्त्यजीका देवताओंकी प्रार्थना सुनकर तुरन्त समुद्रतटपर उनके साथ जाना और समुद्रको देखते-देखते चुल्लू लगाकर पी जाना लिखा है। कल्पभेदसे ऐसा सम्भव है।

ऐसा भी सुना जाता है कि अगस्त्यजीने 'रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय' ऐसा कहकर समुद्रको तीन आचमनमें पी लिया। इसीसे इनका नाम समुद्रचुलुक और पीताब्धि आदि भी है। विनयपत्रिकामें भी श्रीरामनामके प्रतापसे सोखना कहा है।

समुद्र-शोषणकी कथा ऐसी भी सुनी जाती है कि एक बार समुद्र किसी चिड़ियाके अण्डेको बहा ले गया तब वह पक्षी समुद्रतटपर आ अपनी चोंचमें समुद्रका जल भर-भरकर बाहर उलचने लगा कि मैं इसे सुखा दूँगा। दैवयोगसे महर्षि अगस्त्यजी वहाँ पहुँच गये। सब वृत्तान्त जाननेपर उन्हें दया आ गयी और उन्होंने 'रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय' कहकर जल सोख लिया।

ऐसा भी सुना जाता है कि एक बार आप समुद्रतटपर पूजन कर रहे थे। समुद्र आपकी पूजन-सामग्री बहा ले गया तब आपने कुपित हो उसे पी लिया। और फिर देवताओं की प्रार्थनापर उसे भर भी दिया। यथा—'रोक्यो बिन्ध्य सोख्यो सिंधु घटजहूँ नाम बल, हार्ख्यो हिय खारो भयो भूसुर डरिन॥'(विनय॰ २४७) आनन्दरामायणमें लिखा है कि—'पीतोऽयं जलिध: पूर्व श्रुतं क्रोधादगस्तिना। मूत्रद्वाराद्विहस्त्यक्तो यस्मात्क्षारत्वमागत:॥' (बिलासकाण्ड सर्ग ९। २१) अर्थात् सुना है कि क्रोधसे कुम्भजजीने इसे पी लिया था और फिर मूत्रद्वारसे इसे भर दिया, इसीसे वह खारा हो गया।

नोट—३ 'लोभ उद्धि रहीं। (क) लोभको अपार समुद्र कहा; क्योंकि जैसे-जैसे लाभ होता जाता है तैसे-तैसे लोभ भी अधिक होता जाता है। इच्छाकी पूर्ति होनेपर भी यह नहीं जाता—'जिमि प्रित लाभ लोभ अधिकाई।' (६। १०१) (ख) रामचिरतको अगस्त्यजीकी उपमा देनेका भाव यह है कि रामचिरतसे सन्तोष उपजता है जिससे लोभ दूर हो जाता है, यथा—'जिमि लोभिह सोखइ संतोषा।' (४। १६) (ग) पंजाबीजी यह शंका उठाते हैं कि 'कुम्भज ऋषिने समुद्र पी लिया, पर वह अब भी प्रकट है तो इसी तरह लोभ भी रामनामसे निवृत्त होनेपर भी रहा तो अविद्या बनी रही?' और उसका समाधान यों करते हैं कि यहाँ दृष्टान्तका एक अंग लिया है। अथवा, जैसे समुद्र देखनेमें आता है परन्तु पीनेके कामका नहीं, क्योंकि उसका जल खारा हो गया है वैसे ही विवेकियोंमें व्यवहारमात्र

लोभका आभास होता है। वह जन्मान्तरोंका साधक नहीं अर्थात् जन्मान्तरोंपर उसका प्रभाव न पड़ेगा। [इस कथनका आशय यह है कि वस्तुत: लोभका तो नाश ही हो गया, परन्तु प्रारब्धानुसार कुछ व्यवहार ऐसा होता है कि जिससे अज्ञानी लोग उनमें लोभादिकी कल्पना कर लेते हैं। वह प्रारब्धकर्म केवल भोगका निमित्त हो सकता है, पुनर्जन्मका नहीं, जैसा भर्जित बीज। भुना हुआ अन्न केवल उदरपूर्ति आदिके काममें आ सकता है पर वह बीजके काममें नहीं आ सकता। गीतामें स्थिरबुद्धि पुरुषोंके विषयमें भी जो ऐसा ही कहा गया है, यथा—'आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वेः—(२। ७०)। (अर्थात् जैसे नाना नदियोंका जल समुद्रमें जाकर समा जाता है, उनसे समुद्र चलायमान नहीं होता वैसे ही स्थिरबुद्धि पुरुषके प्रति सम्पूर्ण भोग समाकर भी कोई विकार नहीं उत्पन्न करते;) वह दशा मानसके उपासकमात्रको सहज प्राप्त हो जाती है।

### काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के॥ ७॥

शब्दार्थ-करिगन=हाथियोंका समूह। केहरि=सिंह। सावक=बच्चा। जन=भक्त, दास।

अर्थ—भक्तजनोंके मनरूपी वनमें बसनेवाले कलियुगके विकाररूप काम, क्रोध हाथियोंके झुण्डके (नाश करनेके) लिये सिंहके बच्चेके समान हैं॥ ७॥

पं॰ रामकुमारजी—१ लोभ, काम और क्रोधको एकत्र कहा। क्योंकि ये तीनों नरकके द्वार हैं। यथा— 'काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ।'(५।३८) 'त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥' (गीता १६।३१) इन्हींके वश पाप होते हैं। इसीसे तीनोंके अन्तमें कलिमल कहा। कामादिसे पाप होते हैं और पापसे नरक होता है। इसलिये कार्य और कारण दोनोंका नाश कहा।

२—जिस वनमें सिंह रहता है वहाँ हाथी नहीं जाते। इसी तरह जिस जनके मनमें रामचिरित्र रहते हैं, वहाँ कामादि विकार नहीं रहते और यदि वहाँ गये तो रामचिरित्र उनका नाश कर देते हैं। **सावक**=िकशोर सिंह, यथा—'मनह मत्त गजगन निरिख सिंह किसोरिहं चोप।' (१। २६७)

नोट—१ 'केहिर सावक' इति। सिंहके बच्चेको हाथीके झुण्डको भगानेमें विशेष उत्साह होता है। अतः श्रीरामचिरतको 'सावक' बनाया। (सु॰ द्विवेदीजी) पुनः 'सावक' कहनेका भाव यह है कि बच्चा दिनोंदिन बढ़ता जाता है और काम-क्रोधादि किलमल तो क्षीण होते जाते हैं। अतएव रामचिरत्रपर इनका प्राबल्य नहीं होगा। सिंह और हाथीका स्वाभाविक वैर है, इसी तरह कामादिका रामचिरत्रसे स्वाभाविक वैर है। (पाँ॰) पुनः, चिरतको शावक कहकर श्रीरामजीको सिंह जनाया।

नोट—२ काम-क्रोधका क्रम यों है कि पहले मनमें कामना उठती है, उसकी पूर्ति न होनेसे क्रोध होता है और 'क्रोध पापकर मूल' है', यही कलिमल है।

### अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के॥ ८॥

शब्दार्थ—अतिथि=वह अभ्यागत या मेहमान जिसके आनेका समय निश्चित न हो या जो कभी न आया हो; यथा—'दूरागतं परिश्रान्तं वैश्वदेव उपस्थितम्। अतिथिं तं विजानीयान्नातिथिः पूर्वमागतः॥' अर्थात् जो दूरसे आया हो, थका हो और बलिवैश्वदेव कर्मके समय आ पहुँचे, वह 'अतिथि' कहा जाता है। परन्तु ऐसा होनेपर भी जो कभी पहले आ चुका हो वह 'अतिथि' नहीं है। द्वारि=दावाग्नि। वह आग जो वनमें आप-ही-आप लग जाती है। =दावानल। कामद=मनमाँगा देनेवाला।

अर्थ—१ श्रीरामचरित्र त्रिपुर दैत्यके शत्रु शिवजीको अतिथिसम पूज्य और अतिप्रिय (एवं प्रियतम पूज्य अतिथिसम) हैं। दरिद्रतारूपी दावानल (को बुझाने)-के लिये कामना पूर्ण करनेवाले मेघके समान हैं॥ ८॥

नोट—१ 'पूज्य प्रियतम' इति। (क) 'पूज्यका भाव यह है कि अतिथिका किसी अवस्थामें त्याग नहीं होता है, वह सदा वन्द्य है, उसकी पूजा न करनेसे दोष होता है। यथा—'अतिथिर्यस्य भग्नाशो गेहात्प्रतिनिवर्तते। स दत्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छित॥ सत्यं तथा तपोऽधीतं दत्तिमध्यं शतं समाः। तस्य सर्विमिदं नष्टमितिथं यो न पूजयेत्॥ दूरादितथयो यस्य गृहमायान्ति निर्वृताः। स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च गृहरिक्षणः॥' (स्कन्दपु० ना० उ० १७६। ४—६) अर्थात् जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जो अतिथिका आदर नहीं करता उसके सौ वर्षोंके सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घरपर दूरसे प्रसन्ततापूर्वक अतिथि आते हैं, वही गृहस्थ कहा गया है। शेष सब लोग तो गृहके रक्षकमात्र हैं। (ख) अतिथिलक्षण मनुजीने यह कहा है—'एकरात्रं तु निवसन्नितिथिज्ञांह्राणः स्मृतः। अनित्यं हि स्थितो यस्मान्तस्मादितिथिकच्यते॥' (३।१०२) अर्थात् ब्राह्मण यदि एक रात्रि दूसरेके घरपर रहे तो वह अतिथि कहलायेगा। उसका रहना नियत नहीं है, इसीसे उसको अतिथि कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि सम्मान्य पुरुषको भी अतिथि पूजनीय है तब मर्यादापुरुष श्रीशंकरजीको 'प्रियतम' क्यों न होगा? (सू० प्र० मिश्र) (ग) 'प्रतिक्षण श्रीरामजीके नये—नये चिरत्रोंको हृदयमें अति प्रेमसे स्मरण करनेसे गुणग्राम श्रीमहादेवजीका प्रियतम पूज्य हुआ।' (सु० द्विवेदी) पुनः, (घ)—सभी अतिथि पूज्य होते हैं। उनमें जो ज्ञान-वयोवृद्ध होते हैं वे तो परम पूज्य हैं। प्रियतम (अतिशय प्रिय) कहकर जीवनधन होना जनाया। (ङ) बैजनाथजी कहते हैं कि रूप अतिथि है, नाम पूज्य है और लीला प्रियतम है। (परन्तु यहाँ तीनों विशेषण चिरतहीके लिये आये हैं।)

अर्थ—२ श्रीत्रिपुरारिजीको श्रीरामचरित अतिथि, पूज्य और प्रियतम हैं। भाव यह कि मनसे प्रियतम है, कर्मसे पूज्य है और वचनसे अतिथिरूप है। (बै०)

नोट—२ 'कामद घन दारिदः—' इति। (क) 'कामद' कहनेका भाव कि श्रीरामचरित्रसे फिर कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। दिरिद्री सब सम्पत्तिका आगार हो जाता है। (ख)—'कामद घन' का भाव कि जिस समय जो सुख दिरद्र चाहता है वह उसी समय देते हैं। यथा—'मागें बारिद देहिं जल रामचंद्र के राज।' (७। २३)

पं० रामकुमारजी—सामान्य जनोंको कहकर अब विशेष जनोंको कहते हैं। 'शिवजी रामचिरतकी पूजा करते हैं और उसे प्राण-प्रिय मानते हैं। उससे कुछ कामना नहीं करते। इसलिये शिवजीके प्रति कुछ देना नहीं लिखा, औरोंको देते हैं सो आगे कहते हैं कि दारिद-दवारिके कामद घन हैं, सुकृतमेघरूप होकर सुखरूपी जल बरसाते हैं जिससे दारिद्रच बुझता है।'

### मंत्र महामिन बिषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के॥ ९॥

अर्थ—श्रीरामचिरत विषयरूपी सर्प (का विष उतारने)-के लिये मन्त्र और महामणि हैं। ललाटपर लिखे हुए कठिन बुरे अंकों अर्थात् दुर्भाग्यके मिटा देनेवाले हैं॥ ९॥

नोट—१ 'मंत्र महामिन—' इति। (क) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'यहाँ मन्त्र और महामिण दो की उपमा दीं। क्योंकि मन्त्रके सुननेसे या मिणके ग्रहण करनेसे विष दूर होता है। इसी तरह रामचिरत दूसरेसे सुने अथवा आप धारण करे तो विषय-विष दूर हो जाता है। दो भाव दिखानेके लिये दो उपमाएँ दीं।'

मा० मा० कारका मत है कि 'शाबरमन्त्रका धर्म है कि गारुड़ी-मन्त्र जाननेवाला दूसरेको झाड़कर अच्छा कर सकता है, पर स्वयं अपनेको उस मन्त्रसे नहीं अच्छा कर सकता और महामणिका धर्म है कि जिसके पास हो उसको प्रथम तो सर्प उसता ही नहीं और उस भी ले तो उसे धोकर पीनेसे विष उतर जाता है, पर उस मणिसे वह दूसरेको अच्छा नहीं कर सकता। यहाँ दो उपमाएँ देकर जनाया कि वक्ताके लिये मणिवत् है और श्रोताओंके लिये मन्त्रवत् है। चिरित्र सुनाना मन्त्रसे झाड़ना है और उसका 'आराधन, नेमयुक्त पाठ, नवाह, सम्पुट नवाह प्रायोगिक पाठ' करना मणिको स्वयं धोकर पीना है।' वे० भूषणजी इसपर कहते हैं कि 'परन्तु शास्त्रोंका कहना है कि मणि सबको अच्छा कर देती

है, यह नहीं कि जिसके पास हो उसीको प्रत्युत जिस किसी विषव्याप्य शरीरसे उसका स्पर्श हो जाय उसीका विष वह हरण कर ले। मानसमें भी कहा है—'*हरइ गरल दुख दारिद दहई।*' (२। १८४)

- (ख) 'महा' पद दीपदेहलीन्यायसे मन्त्र और मणि दोनोंके साथ है। (पं०)
- (ग) रामायण-परिचर्याकार लिखते हैं कि 'विष हरनेवाले तीन हैं—मन्त्र, महौषधि और मणि। मन्त्रसे झाड़नेसे या मन्त्र-जपसे, महौषधिके लगाने या सेवनसे और मणिके स्पर्शसे सर्पका विष दूर होता है। यहाँ ये तीनों सूचित किये हैं।' (यहाँ 'महा' से वे महौषधिका ग्रहण समझते हैं।) इसी प्रकार रामचरित्र विषयसर्पका विष उतारनेके लिये तीनों प्रकारसे उत्तम है।' (यह भाव बैजनाथजीके आधारपर लिया हुआ जान पड़ता है।)
- (घ) 'मिणि'—यह जहर-मुहरा कहलाता है, इसको घावपर औषधिरूपसे लगानेसे विष दूर होता है। सर्पमिणिसे विष दूर होता है। यथा—'अहि अघ अवगुन निहं मिन गहई। हरइ गरल दुख दारिद दहई॥'(२।१८४)
- (ङ)—दूसरा भाव महामणिका यह है कि सर्पका विष तो मणिहीसे उतर जाता है और रामचिरत तो महामणि है। इनके ग्रहणसे विष चढ़ने ही नहीं पाता। और पहलेका चढ़ा हुआ हो तो वह भी उतर जाता है।

नोट—२ बैजनाथजी विषय-सर्पका रूपक यों देते हैं कि 'विषयमें मनका लगना सर्पका डसना है, कामना विष है, काममें हानि होनेसे क्रोध होता है। यही विष चढ़नेकी गर्मी है। क्रोधसे मोह होता है। यह मूर्छा (लहर) है, मोहमें आत्मस्वरूप भूल जाता है। यही मृत्यु है। श्रीरामगुणग्राम मन्त्र है, महौषधि है और मणि है। मन्त्रके प्रभावसे सर्प नहीं काट सकता और जिसको सर्पने डसा हो उसे मन्त्रसे झाड़कर फूँक डालनेसे विष उतर जाता है। श्रीरामनाम महामन्त्र है। इसके स्मरणसे विषय लगता ही नहीं और जो पूर्वका लगा है वह छूट जाता है। पुन:, घृत, मधु, मक्खन, पीपल छोटी, अदरक, मिर्च, सेंधानमक इन सबको मिलाकर औषधि बनाकर खानेसे भी विष उतर जाता है। यहाँ प्रभुकी लीला औषधि है जिसके श्रवणमात्रसे विषका नाश हो जाता है। पुन:, मिण, हीरा आदिके स्पर्शसे भी विष नहीं व्यापता। यहाँ श्रीरामरूप-मिण है। श्रीरामरूपके प्रभावसे विषय व्यापता ही नहीं।'

नोट—३ (क) 'विषय-सेवनसे भालमें कुअंक पड़ते हैं। इसलिये प्रथम विषयका नाश कहा तब भालके कुअंक मेटना'। (ख) 'किंठन कुअंक' अर्थात् जो मिट न सकें। कठिन कहा, क्योंकि विधिके लिखे अंक कोई नहीं मिटा सकता। यथा—'कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार॥' (१।६८) 'बिधि कर लिखा को मेटनिहारा', 'तुम्ह ते मिटिहि कि बिधि के अंका' इत्यादि। श्रीरामचिरत ऐसे कठिन कर्मबन्धनको भी मिटा देता है। शुकदेवजीने भी यही कहा है; यथा—'पुरुषो रामचिरतं श्रवणैरुपधारयन्। आनृशंस्यपरो राजन्कर्मबन्धैर्विमुच्यते॥' (भा० ९। ११। २३) पुनः, 'कठिन कुअंक'= पूर्व जन्मोंके बुरे कर्मोंकी फलस्वरूप ललाटरेखाएँ। इन अंकोंके मिटानेका भाव विनयपित्रकाके—'भाग है अभागेहूको' (पद ६९) और 'बाम बिधि भाल हू न करमदाग दागिहै॥' (७०) से मिलता है। पुनः, देखिये चरवारिके ठाकुरकी कन्याको रामचिरतमानससे ही पुत्र बनाया गया था, मृतकको जिलाया गया था। गोस्वामीजीकी जीवनीसे स्पष्ट है।

### हरन मोह तम दिनकर-कर से। सेवक-सालि-पाल जलधर से॥ १०॥

अर्थ—मोह-अन्धकारके हरनेको सूर्य-किरणके समान हैं। सेवकरूपी धानके पालन करनेको मेघ-समान हैं॥ १०॥

टिप्पणी—मोहके नाशमें बड़ा परिश्रम करे तो भी वह नहीं छूटता, यथा—'माधव! मोह-फाँस क्यों टूटै।' (वि॰ ११५) रामचरित सुननेसे बिना परिश्रम ही अज्ञानका नाश होता है, यथा—'उएउ भानु बिनु श्रम तम नासा।' (१। २३९) सूर्य-िकरणमें जल है; यथा—'आदित्याज्जायते वृष्टिः'। सेवक-शालिको मेघकी

नाईं पालते हैं, शालि मेघके जलसे पलता है, नहीं तो सूख जाता है। वह स्थावर है। इसी तरह सेवक रामचिरतसे जीते हैं, रामचिरतके भरोसे हैं। पुन:, जैसे मेघ और भी अन्नोंको लाभकारी है पर 'शालि' का तो यही जीवन है (भाव यह कि और अन्न तो अन्य जलसे भी हो जाते हैं) वैसे ही जो सेवक नहीं हैं रामचिरत उनका भी कल्याण करता है पर सेवकका तो जीवन ही है। ('सेवक' को शालि कहनेके भाव 'तुलसी सालि सुदास' दोहा १९में देखिये।)

# अभिमत दानि देव तरु बर से । सेवत सुलभ सुखद हरिहर से॥ ११॥

शब्दार्थ—अभिमत=मनमाँगा, मनमें चाही हुई वस्तु, वांछित पदार्थ। देवतरु=कल्पवृक्ष। यह वृक्ष क्षीरसागर मथनेपर निकला था, चौदह रत्नोंमेंसे एक यह भी है। यह वृक्ष देवताओंके राजा इन्द्रको दिया गया था। इस वृक्षके नीचे जानेसे जो मनमें इच्छा उठती है वह तत्काल पूरी होती है। यथा—'देव देवतरु सिरस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समन सब सोच। माँगत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच॥'(अ० २६७) 'रामनाम कामतरु जोइ जोइ माँगिहै। तुलिसदास स्वारथ परमारथ न खाँगिहै॥'(विनय० ७०) यह अर्थ, धर्म और कामका देनेवाला है। इसका नाश कल्पान्ततक नहीं होता। इसी प्रकारका एक पेड़ मुसलमानोंके स्वर्गमें भी है जिसे 'तूबा' कहते हैं। कल्पवृक्षके फूल सफेद होते हैं।

अर्थ—(श्रीरामचिरत) वांछित फल देनेमें श्रेष्ठ कल्पवृक्षके समान हैं। और सेवा करनेसे हरिहरके समान सुलभ और सुखद हैं॥ ११॥

नोट—१ रामचिरतको श्रेष्ठ कल्पवृक्ष सम कहा। क्योंकि कल्पवृक्षके नीचे यदि बुरी वस्तुकी चाह हो तो बुरी ही मिलेगी। एक कथा है कि एक मनुष्यने जाकर सोचा कि यहाँ पलंग होता, बिछौना आदि होता तो लेटते, भोजन करते, भोग-विलास करते। यह सब इच्छा करते ही उसको मिला। इतनेहीमें उसके विचारमें आया कि कहीं यहाँ सिंह न आ जाय और हमें खा न डाले। विचारके उठते ही सिंह वहाँ पहुँचा और उसे निगल गया। रामचिरतमें वह अवगुण नहीं है, इसीलिये यहाँ 'बर' पद दिया है। पुनः कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म और काम तीन ही फल दे सकता है, मोक्ष नहीं। और रामचिरत चारों फल देते हैं; अतएव इन्हें 'देव तरु बर' कहा।

टिप्पणी—१ ऊपर चौपाईमें सेवकको शालिकी उपमा दी। धान स्थावर है। इससे रामचिरतको मेघकी उपमा दी कि सेवकके पास जाकर उसको सुख दें। अब रामचिरतको वृक्षकी उपमा दी, वृक्ष स्थावर है। इसिलये सेवकका वहाँ जाकर सेवन करना कहा। दोनों तरहकी उपमा देकर सूचित किया है कि श्रीरामचिरत दोनों तरहसे सेवकको सुख देते हैं।

नोट—२ 'सुलभ सुखद हरिहर से' इति। भगवान् स्मरण करते ही दुःख हरते हैं। द्रौपदी, गजेन्द्र आदि इसके उदाहरण हैं। 'हरि' पद भी यही सूचित करता है। पुनः, सुलभता देखिये कि सम्मुख होते ही, प्रणाम करते ही, अपना लेते हैं। यथा—'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासिंह तबहीं॥' (सुं० ४४) 'उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा॥' (अ० २४०) ऐसे सुलभ। पुनः, हरिहरसे सुखद हैं अर्थात् मुक्ति-भुक्तिके देनेवाले हैं। ऐसे ही सुलभ भगवान् शंकर हैं, यथा—'सेवा, सुमिरन, पूजिबौ, पात आखत थोरे।'—(वि० ८), 'औढर-दानि द्रवत पुनि थोरें। सकत न देखि दीन करजोरे॥' (वि० ६) अश्वरीरामचिरतमें सुलभता यह है कि चौपाई–दोहा पढ़नेमें परिश्रम नहीं। (ख) 'हरिहर' की ही उपमा दी और किसी देवताओंकी नहीं। इसका भाव बैजनाथजी यह लिखते हैं कि अन्य देवताओंकी सेवामें विघ्न और बाधाएँ होती हैं और वे विशेष सुख भी नहीं दे सकते। हरिहर लोक-परलोक दोनोंका सुख देते हैं। यहाँ 'सपन्ति' प्रयोजन है। 'सुखद हरिहर से'—हरि और हर दोनों शब्दोंका अर्थ एक है सम्पूर्ण क्लेशों वा पापोंको हरनेवाला। 'हरित अशेषक्लेशानि दुरितानि वेति हरिहरी वा।'

'जबतक पाप व क्लेश रहते हैं तबतक सुख नहीं मिल सकता। अत: कहा कि 'सेवत सुलभ सुखद हरिहर से।' मा॰ पत्रिका—'जो वस्तु सुगमतासे मिलती है उसका आदर थोड़ा होता है; पर रामचरितमें यह विशेषता है कि इसकी प्राप्ति सत्संगतिद्वारा सुगमतासे होती है। यह फल देनेमें शिव और विष्णुसम है।'

सुधाकर द्विवेदीजी—हरिहर थोड़ी ही सेवामें शीघ्र मिल जाते हैं, वैसे ही गुणग्राम भी शीघ्र सन्तजनोंकी कृपासे प्राप्त होकर सुख देने लगता है।

# सुकिब सरद नभ मन उडगन से। राम भगत जन जीवन धन से॥ १२॥

अर्थ—(श्रीरामचरित) सुकविरूपी शरद्-ऋतुके मनरूपी आकाश (को सुशोभित करने)-के लिये तारागण-समान हैं। रामभक्तोंके तो जीवन-धन (अथवा जीवन और धनके)सदृश ही हैं॥ १२॥

नोट—१ (क) 'सरद नभ मन' इति। शरद्-ऋतुकी रातमें आकाश निर्मल रहता है, इसिलये उस समय छोटे-बड़े सभी तारागण देख पड़ते हैं, उनके उदय होनेसे आकाशकी बड़ी शोभा हो जाती है। इसी तरह जिन किवयोंके मन स्वच्छ हैं उनके मनमें छोटे-बड़े सभी निर्मल रामचिरत उदय होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। (ख)—'तारागणकी उपमा देकर रामचिरतका अनन्त और अनादि होना जनाया। पुनः, यह भी सूचित किया है कि रामचिरत किवयोंके बनाये नहीं हैं, उनके हृदयमें आते हैं, जैसे तारागण आकाशके बनाये नहीं होते, केवल वहाँ उदय होते हैं।' यथा—'हर हिय रामचिरत सब आए।' (१। १११) (ग)—'सुकिब' से परमेश्वरके चिरत्र गानेवाले किव यहाँ समिझये। (पं० रा० कु०) वा, भगवान्के यशके कथनमें प्रेम होनेसे इनको 'सुकिब' कहा और परमभक्त न होनेसे इन्हें तारागणकी उपमा दी, नहीं तो पूर्णचन्द्रकी उपमा देते। (मा० मा०)

### सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जगहित निरुपधि साधु लोग से॥ १३॥

अर्थ—(श्रीरामचरित) सारे पुण्योंके फलके भोगसमूहके समान हैं। जगत्का एकरस हित करनेमें सन्तोंके समान हैं॥ १३॥

टिप्पणी—'**सकल सुकृत'** का फल भी भारी ही होना चाहिये। इसीसे कहते हैं कि फल बड़ा है। उसी फलके भोग-सम हैं। [ये '**भूरि'** को फलका विशेषण मानते हैं। करुणासिन्धुजी भी ऐसा ही अर्थ करते हैं।]

नोट—१ 'भूरि' पद 'फल' और 'भोग' के बीचमें है, इससे वह दीपदेहलीन्यायसे दोनोंमें लगाया जा सकता है। भाव यह है कि जो फल समस्त पुण्योंके एकत्र होनेसे भोगनेको मिल सकता है वह केवल रामचिरतसे प्राप्त हो जाता है। समस्त सुकृतोंका फल श्रीरामप्रेम है, यथा—'सकल सुकृत फल रामसनेहू।' (१। २७) अतः यह भी भाव निकलता है कि इससे भरपूर श्रीरामस्नेह होता है। (ख)— ऊपर चौपाइयोंमें अपने जनको हितकर होना कहा, अब कहते हैं कि इससे जगन्मात्रका हित है। (ग) 'निरुपिध' (निरुपाधि)=निर्बाध, एकरस।' (१। १५। ४) देखिये।

मा॰ पित्रका—जितने अच्छे काम हैं उनका सबसे अधिक फलभोग स्वर्गसुखभोग है, उससे भी अधिक फल रामचिरित्र-श्रवण-मनन है। अधिक इससे है कि पुण्य क्षीण होनेपर स्वर्गसुखका नाश होकर पुनः मर्त्यलोकमें आना पड़ता है और रामचिरित्रके श्रवण-मननसे अक्षयलोककी प्राप्ति होती है 'जहँ ते निह फिरे।'

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'निरुपिध' इससे कहा कि रामचरित पढ़नेका अधिकार सबको है। नोट—२ 'साधु लोग से' इति। अर्थात् निस्स्वार्थ कृपा करते हैं, यथा—'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥' चाहे लोग उनकी सेवा-पूजा करें वा न करें, एक बार भी उनका संग, स्पर्श, दर्शन आदि होनेसे उनका कल्याण हो जाता है।

# सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से॥ १४॥

अर्थ—(श्रीरामचिरत) सेवकके मनरूपी मानस-सरोवरके लिये हंसके समान हैं। पवित्र करनेमें गंगाजीकी लहरोंके समूहके समान हैं॥१४॥

पिलान कीजिये—'किब कोबिद रघुबर चिरित मानस मंजु मराल।' (१। १४) से। हंस मानसमें रहते हैं, विहार करते हैं, यथा—'जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल।' (अ० २८१) 'सुरसर सुभग बनज बनचारी। डाबर जोगु कि हंसकुमारी॥' (अ० ६०) मरालकी उपमा देकर सेवकका रामचरित्रसे नित्य सम्बन्ध दिखाया। दोनोंकी एक-दूसरेसे शोभा है। चिरित इनके मनको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते।

नोट—१ पंजाबीजी लिखते हैं कि गंगाजीकी सब तरंगें पावन हैं, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीके सब चिरत्र पावन हैं। २—पं० रामकुमारजी कहते हैं कि जैसे गंगाकी तरंगें अमित हैं वैसे ही रामचिरत अनन्त हैं। पुन:, जैसे गंगासे तरंग वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीसे रामचिरत और जैसे 'गंग तरंग' अभेद वैसे ही राम और रामचिरतमें अभेद सूचित किया।

# दोहा—कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड। दहन रामगुनग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड॥३२(क)॥

शब्दार्थ—कुपथ=कुमार्ग=वेदोंने जो मार्ग बतलाये हैं उनको छोड़ अन्य मार्ग, यथा—'चलत कुपंथ बेदमग छाँड़े॥' (१। १२) कुचालि=बुरा चाल-चलन जैसे जुआ खेलना, चोरी करना।=खोटे कर्म करना। कुतरक (कुतर्क)=व्यर्थ या बेढंगी दलीलें करना, जैसे 'राम' परमेश्वर होते तो घर बैठे ही रावणको मार डालते, अवतारकी क्या जरूरत थी। परलोक किसने देखा है, इत्यादि। तर्क—'आगमस्याविरोधेन ऊहनं तर्क उच्यते।' (अमृतनादोपनिषद् १७) अर्थात् वेदसे अविरुद्ध (शास्त्रानुकूल) जो ऊहापोह (शंका-समाधान) किया जाता है उसे 'तर्क' कहते हैं। पुनः, तर्क=अपूर्व उत्प्रेक्षा। यथा—'अपूर्वोत्प्रेक्षणं तर्कः' (अमर०, विवेक-टीका १।५।३) अर्थात् अपूर्व रीतिसे और वस्तुमें और कहना। कुतर्क—पवित्र पदार्थमें पाप निकालना, उत्तमको निकृष्ट करके दिखाना, युक्तिसे बड़ोंकी निन्दा करना, सत्कर्म करनेसे रोकना, इत्यादि सब कुतर्क है। (बै०) किल=कलियुग। मानस-परिचारिकाकार और पंजाबीजी इसका अर्थ यहाँ 'कलह' करते हैं।

अर्थ—कुमार्ग, बुरे तर्क, कुचाल और कलिके (वा, कलह एवं) कपट-दम्भ-पाखण्डरूपी ईंधनको जलानेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमृह प्रचण्ड अग्निके समान हैं॥ ३२ (क)॥

नोट—'कपट' 'दंभ' 'पाखंड' में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। (क) कपटमें ऊपरसे कुछ और भीतरसे कुछ और होता है। अपना कार्य साधनेके लिये हृदयकी बातको छिपाये रहना, ऊपरसे मीठा बोलना, भीतरसे छुरी चलानेकी सोचना इत्यादि कपट है। यथा—'कपट सनेह बढ़ाइ बहोरी। बोली बिहँसि नयन मुँह मोरी॥' (अ० २७) 'लखिहें न भूप कपट चतुराई।' (२। २७) 'जौं कछु कहौं कपट किर तोही। भामिन राम सपथ सत मोही॥' (२। २६) कपट हृदयसे होता है। (ख) औरोंके दिखानेके लिये झूठा आडम्बर धारण करना जिससे लोगोंमें आदर हो। इस ऊपरके दिखावके बनानेको 'दम्भ' कहते हैं। जैसे साधु हैं नहीं, पर ऊपरसे कण्ठी-माला-तिलक धारण कर लिया या मूँड़ मुड़ाय गेरुआ वस्त्र पहन लिया जिससे लोग वैरागी या संन्यासी समझकर पूजें, यथा—'नाना बेष बनाइ दिवस निसि पर बित जेहि तेहि जुगुति हरौं।' (वि० १४१) धार्मिक कार्योंमें अपनी प्रसिद्धि करना भी दम्भ है। 'दभ्यते अनेन दम्भः।' (ग)—'पाखण्डी'=दुष्ट तर्कों और युक्तियोंके बलसे विपरीत अथवा वेद-विरुद्ध मतके स्थापन करनेवाले। नास्तिकादि। यथा—'हरित भूमि तृन संकुल समुझि परिहं निहं पंथ। जिमि पाखंड बाद ते गुप्त होिहं सदग्रंथ॥' (कि० १४) (घ)—अथवा कपट मनसे, दम्भ कर्मसे और पाखण्ड वचनसे होता है, यह भेद है। प्रचंड=प्रज्वलित, जिससे खूब ज्वालाएँ निकलें।

# दोहा—रामचरित राकेसकर, सरिस सुखद सब काहु। सञ्जन कुमुद चकोर चित, हित बिसेषि बड़ लाहु॥ ३२ (ख)॥

शब्दार्थ—'कुमुद'=कुमुदिनी, कुँई, कोईं, कोकाबेली। 'चकोर'=एक प्रकारका बड़ा पहाड़ी तीतर जो नेपाल, नैनीताल आदि स्थानों तथा पंजाबके पहाड़ी जंगलोंमें बहुत मिलता है। इसके ऊपरका रंग काला होता है, इसकी चोंच और आँखें लाल होती हैं। यह पक्षी झुण्डोंमें रहता है और वैशाख-ज्येष्ठमें बारह-बारह अण्डे देता है। भारतवर्षमें बहुत कालसे प्रसिद्ध है कि यह चन्द्रमाका बड़ा भारी प्रेमी है और उसकी ओर एकटक देखा करता है, यहाँतक कि वह आगकी चिनगारियोंको चन्द्रमाकी किरणें समझकर खा जाता है। किव लोगोंने इस प्रेमका उल्लेख अपनी उक्तियोंमें बराबर किया है। (श० सा०)

अर्थ—श्रीरामचरित पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सब किसीको एक-सा सुख देनेवाले हैं। (परन्तु) सज्जनरूपी कोकाबेली और चकोरके चित्तको तो विशेष हितकारी और बडे लाभदायक हैं॥ ३२ (ख)॥

नोट—१ 'सिरिस' पद दीपदेहली है। 'चन्द्रिकरण सिरस' और 'सिरस सुखद' हैं। सबको सिरस सुखद है और सज्जन-कुमुद-चकोरको विशेष सुखद। चन्द्रमासे जगत्का हित है, यथा—'जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन' पर कुमुद और चकोरका विशेष हित है, वैसे ही यह चिरत सबको सुखदाता है, पर सज्जनोंको उससे विशेष सुख प्राप्त होता है।

टिप्पणी—१ सज्जनको कुमुद और चकोर दोनोंकी उपमा देकर सूचित करते हैं कि—(क) सज्जन दो प्रकारके हैं—एक कुमुदकी तरह स्थावर हैं अर्थात् प्रवृत्तिमार्गमें हैं, दूसरे चकोरकी तरह जंगम हैं अर्थात् निवृत्तिमार्गमें हैं अथवा (ख) बड़ा हित और बड़ा लाभ दो बातें दिखानेके लिये दो दृष्टान्त दिये। चन्द्रमासे सब ओषिथाँ सुखी होती हैं, रहा कुमुद सो उसको विशेष सुख है, उसमें उसका अत्यन्त विकास होता है, यह कुमुदका बड़ा हित है। चकोरको अमृतकी प्राप्तिका बड़ा लाभ है, चन्द्रमासे अमृतका लाभ सबको है, परन्तु इसे विशेषरूपसे है जैसा कहा है—'रामकथा सिस किरन समाना । संत चकोर करिं जेहि पाना॥' (१। ४७) सन्त इसे सदा अमृतकी तरह पान करते हैं, यथा—'नाथ तवानन सिस श्रवत कथा सुधा रघुबीर। श्रवन पुटन्हि मन पान किर निहं अघात मित धीर॥' (उ० ५२) इससे बड़ा लाभ यह है कि त्रिताप दूर होते हैं तथा मोह दूर होता है जिससे सुख प्राप्त होता है, यथा—'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥ रामसरूप जानि मोहिं परेऊ॥ नाथकृपा अब गयउ बिषादा। सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा॥' (बा० १२०)।

नोट—२ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'नवधा भिक्तवाले सज्जन कुमुद हैं। इनका विशेष हित यह है कि देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और प्रेमा-परा भिक्तवाले सज्जन चकोर हैं जो टकटकी लगाये देखते ही रह जाते हैं—'—िनमेष, न लाविहें' अथवा अन्तरंग और बहिरंग दो प्रकारके सज्जन सूचित किये।'

नोट—३ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'चकोरको बड़ा लाभ यह है कि वह अग्नि भक्षण कर लेता है, उसमें भी सुखी रहता है। इसी तरह ज्ञानवानोंको माया-अग्नि-अंगीकृत भी नहीं मोहती' यह महान् लाभ है।

टिप्पणी—२ रामकथा-माहात्म्यद्वारा ग्रन्थकार उपदेश दे रहे हैं कि कथामें मन, बुद्धि और चित्त लगावे अर्थात् (क) कथासे मनको प्रबोध करे, यथा—'मोरे मन प्रबोध जेहि होई।' (ख) बुद्धिके अनुसार कथा कहे। यथा—'जस कछु बुधि बिबेक बल मोरे। तस कहिहउँ हिय हिर के प्रेरे॥' (ग) कथामें चित्त लगावे, यथा—'राम कथा मंदािकनी चित्रकूट चित चारु।'

इसी तरह रामचरित-माहात्म्यमें श्रीगोस्वामीजीने दिखाया है कि यह भक्तके मन, बुद्धि और चित्तका उपकार करते हैं—(क) मनमें बसते हैं, यथा—'सेवक मन मानस मराल से।' (ख) बुद्धिको शोभित करते

हैं, यथा—'संत सुमित तिय सुभग सिंगारू।' (ग) चित्तको सुख देते हैं, यथा—'सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाह।'

टिप्पणी—३ यहाँ बताया है कि—(क) कथामें मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगते हैं, यथा—'थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मित मन चित लाई॥'(अ०१५) दार्शनिक दृष्टिसे ये तीनों भिन्न-भिन्न हैं। संकल्प-विकल्प करना मनका धर्म, निश्चय करना बुद्धिका और चिन्तन करना चित्तका धर्म है। (ख)—सज्जन ही इन तीनोंको कथामें लगाते हैं, इसीसे इन तीनोंके प्रसंगमें सज्जनहीको लिखा है, यथा—'सेवक मन मानस—।'संत सुमिति—'और 'सज्जन कुमुद चकोर चित—।'और, (ग)—रामकथा—माहात्म्य तथा रामचिरत—माहात्म्य दोनोंको चित्तहीके प्रसंगसे समाप्त किया है, यथा—'राम कथा मंदािकनी चित्रकूट चित—'और 'सज्जन कुमुद चकोर चित—।'क्योंकि कथा चित्तहीतक है। नोट—४ कोई-कोई महानुभाव (मा० प०, गा० मा०, नंगेपरमहंसजी, पाँ०) 'चकोर'को 'चित्त'की और 'कुमुद' को सन्तकी उपमा मानते हैं। इस प्रकार उत्तरार्धका अर्थ यह है—

अर्थ—२ सज्जनरूपी कुमुद और उनके चित्तरूपी चकोरको विशेष हितकर और बड़ा लाभदायक है। नोट—इस अर्थके अनुसार भाव यह है कि (क) जैसे चन्द्रदर्शनके बिना चकोरको शान्ति नहीं होती एवं रामचिरतके बिना 'जियकी जरिन' नहीं जाती है। जैसे चन्द्रदर्शनसे कुमुद प्रफुल्लित होता है वैसे ही रामचिरत्रद्वारा सन्तहृदय विकिसत होता है। (मा॰ प॰) (ख)—'चन्द्रिकरणसे कुमुद प्रफुल्लित और वृद्धिको प्राप्त होता है वैसे ही रामचिरत सज्जनोंको प्रफुल्लित और रामप्रेमकी वृद्धि करता है। चन्द्रिकरणें चकोरको नेत्रद्वारा पान करनेसे अन्तस्में शीतलता पहुँचाकर आनन्द देती हैं, उसी तरह सज्जनोंके चित्तको श्रीरामचिरत—श्रवणद्वारा पान करनेसे शीतलतारूप श्रीरामभिक्त प्रदान कर उनके उष्णरूप त्रितापको दूर करता है, उसी

श्रीनंगेपरमहंसजीने चित्त-चकोरका प्रमाण—'स्वाति सनेह सिलल सुख चाहत चित चातक सो पोतो' (विनय॰), यह दिया है और सज्जन-कुमुदका 'रघुबरिकंकर कुमुद चकोरा' यह प्रमाण दिया है। परन्तु चातकका अर्थ 'चकोर' नहीं है और दूसरा प्रमाण पं॰ रामकुमारजीके अर्थका ही पोषक है। सन्तकी उपमा चकोरसे अन्यत्र भी दी गयी है, यथा—'रामकथा सिस किरन समाना। संत चकोर करिहं जेहि पाना॥' (१। ४६)

अर्थ—३ सज्जनोंके चित्तरूपी कुमुद और चकोरके लिये विशेष हितः । (रा॰ प्र॰)

आनन्दमें सज्जनोंका चित्त चकोरकी तरह एकाग्र हो जाता है।' (नंगे परमहंसजी)

# श्रीरामनाम और श्रीरामचरितकी एकता

#### श्रीरामचरित

- ३१ (४) निज संदेह मोह भ्रम हरनी।
- ३१ (५) बुधिबस्नाम सकल जन रंजिन। रामकथा कलि कलुष बिभंजिन॥
- ३१ (६) रामकथा कलि पन्नग भरनी।

पुनि पावक बिवेक कहँ अरनी॥

- ३१ (७) रामकथा किल कामद गाई। सुजन सजीवन मूरि सुहाई॥
- ३१ (८) सोइ बसुधातल सुधातरंगिनि।

#### श्रीरामनाम

बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती॥२५॥ (७)
फिरत सनेह मगन सुख अपने॥२५॥ (८)
नाम सकल किल कलुष निकंदन॥२४॥ (८)
कालनेमि किल कपट निधानू।
नाम सुमित समरथ हनुमानू॥२७॥ (८)
हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥१९॥ (१)
रामनाम किल अभिमत दाता॥२७॥ (६)
कालकूट फल दीन्ह अमी को॥१९॥ (८)
स्वाद तोष सम सुगित सुधा के॥२०॥ (७)
नाम सुप्रेम पियूषहृद॥ २२, धन्यास्ते
कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्॥ (कि॰ मं० २)

- ३१ (९) भवभंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि।
- ३१ (९) साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि॥
- ३१ (१०) बिश्वभार भर अचल छमा सी।
- ३१ (११) जीवनमुक्ति हेतु जनु कासी।
- ३१ (१२) तुलिसदास हित हिय हुलसी सी।
- ३१ (१३) सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी।
- ३१ (१३) सकल सिद्धि सुख संपति रासी।
- ३१ (१४) रघुपति भगति प्रेम परमिति सी।
- ३२ (१) रामचरित चिन्तामनि चारू। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू॥
- ३२ (२) जग मंगल गुन ग्राम राम के।

दानि मुकुति धन धरम धाम के॥

- ३२ (३) बिबुध बैद भव भीम रोग के।
- ३२ (४) जननि जनक सियराम प्रेम के। बीज सकल ब्रत धरम नेम के॥
- ३२ (५) समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के॥
- ३२ (७) कामकोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के॥
- ३२ (८) अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के।
- ३२ (९) मंत्र महामनि बिषय ब्याल के।
- ३२ (१०) हरन मोहतम दिनकर कर से। सेवक सालिपाल जलधर से॥
- ३२ (११) अभिमत दानि देवतरुवर से॥
- '' सेवत सुलभ सुखद हरिहर से॥
- ३२ (१२) सुकबि सरदनभ मन उडगन से।
- ३२ (१३) सकल सुकृत फल भूरि भोग से। '' जगहित निरुपिध साधु लोग से॥
- ३२ (१४) पावन गंग तरंग माल से।

भवभय भंजन नाम प्रतापू ॥ २४॥ (६) सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसादः ॥ २६॥ (२) कमठ सेष सम धर बसुधा के ॥ २०॥ (७) कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ १९ ॥ (३) राम लखन सम प्रिय तुलसीके ॥ २० ॥ (३) नाम प्रभाउ जान सिव नीको ॥ १९ ॥ (८) होहिं सिद्ध अनिमादिक पाये॥ २२॥ (४) भगत होहिं मुद मंगल बासा ॥ २४॥ (२) सकल कामना हीन जे, रामभगति रस लीन। नाम सुप्रेम पियूष हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ २२ ॥ राम नाम मनि दीप धरुः ॥ २१ ॥ भगति सुतिय कल करन बिभूषन॥ २०॥ (६) मंगल भवन अमंगल हारी। नाम जपत मंगल दिसि दसहू ॥ २८ ॥ (१) भए मुकुत हरिनाम प्रभाऊ ॥ २६ ॥ (७) जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल॥ (उ० १२४) सुमिरिय नामः । आवत हृदय सनेह बिसेषे ॥ २१ ॥ (६) सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥ २७॥ (२) नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥ २५ ॥ (८) हित परलोक लोक पितु माता ॥ २७ ॥ (६) लोक लाहु परलोक निबाहू ॥ २० ॥ (२) रामनाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकाल। जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ ७ ॥ रामचरित सतकोटि महँ लिए महेस जिय जानि ॥ २५॥ महामंत्र जोइ जपत महेसू ॥ १९ ॥ जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा ॥ ११६ ॥ (४) बरषारितु रघुपतिभगति, तुलसी सालि सुदास। रामनाम बर बरन जुग सावन भादँव मास ॥ १९ ॥ रामनाम कलि अभिमत दाता ॥ २७॥ (६) नाम राम को कल्पतरु ॥ २६ ॥

सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू ॥ २० ॥ (२) अपर नाम उडगन बिमल बसहु भगत उर ब्योम॥ (आ० ४२)

सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥ २७॥ (२) जगहित हेतु बिमल बिधु पूषन ॥ २०॥ (६)

जनमन अमित नाम किए पावन॥ २४॥ (७)

कुपथ कुतर्क कुचालि किल कपट दंभ पाषंड। दहन रामगुनग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड॥ ३२॥ रामचरित राकेसकर॥३२॥

"सरिस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित बिसेषि बड़ लाहु॥३२॥

१०५ (३) रामचरित अति अमित मुनीसा।
किह न सकिहं सत कोटि अहीसा॥
७ (१०३) किलजुग केवल हरिगुनगाहा।

गावत नर पावहिं भव थाहा॥ (७। १०३) भवसागर चह पार जो पावा। राम कथा ताकहँ दृढ़ नावा॥' (७। ५३) ते भवनिधि गोपद इव तरहीं। (उ० १२९) तीरथ अमित कोटि सम पावन॥ (उ० ९२। २) जासु नाम पावक अघ तूला॥ जनम अनेक रचित अघ दहहीं (६। ११९) नाम अखिल अघ पूग नसावन (उ० ९।२२) 'राका रजनी भगति तब राम नाम सोइ सोम।' (अ० ४२)

जगपालक विसेषि जन त्राता॥२०॥ (५)

रामु न सकहिं नाम गुन गाई॥२६॥ (८)

निहं किल कर्म न भगित बिबेकू। रामनाम अवलंबन एकू॥२७॥ (७) नाम लेत भव सिंधु सुखाहीं ॥२५॥ (४) नाथ नाम तव सेतु नर चिढ़ भवसागर तरिहं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं।

### श्रीमद्रामचरित-माहात्म्य-वर्णन समाप्त हुआ।

# ''मानसका अवतार, कथाप्रबन्धका अथ''—प्रकरण कीन्हि प्रश्न जेहि भाँति भवानी। जेहिं बिधि संकर कहा बखानी॥१॥ स्रो सब हेतु कहब मैं गाई। कथा प्रबंध बिचित्र बनाई॥२॥

अर्थ—जिस तरहसे श्रीपार्वतीजीने प्रश्न किया और जिस रीतिसे श्रीशंकरजीने विस्तारसे कहा, वह सब कारण मैं कथाकी विचित्र रचना करके (अर्थात् छन्दोंमें) गाकर (=विस्तारसे) कहूँगा॥१-२॥

नोट—१ (क) 'कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी' यह प्रसंग दोहा (१०७। ७) 'बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी' से (१११। ६) 'प्रस्न उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥' तक है और फिर उत्तरकाण्ड दोहा (५३।७) 'हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा। सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा॥ तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागभसुंडि गरु प्रति गाई॥' से दोहा (५५। ५) 'कहहु कवन बिधि भा संबादा। तक है। (ख) जेहि बिधि संकर कहा बखानी' यह प्रसंग दोहा (१११। ६) 'प्रस्न उमा के ॥ हर हिय रामचरित सब आए। रधुपित चरित महेस तब हरिषत बरनै लीन्ह।' (१११) से चला है और 'उमा किहउँ सब कथा सुहाई।' (७। ५२। ६) तक है और फिर (७। ५५। ६) 'गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई॥'' से 'सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोली—।' (७। १२९। ७) तक है। (ग)'सो सब हेतु कहब मैं' इति। यह प्रसंग दोहा (४७। ८) 'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी॥ कहीं सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद। भएउ समय जेहि हेतु जेहि—।' (४७) से दोहा (१०७। २—६) 'पारबती भल अवसरु जानी। गई संभु पिहं मातु भवानी॥ कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह सैलकुमारी॥ 'हरह नाथ मम मित भ्रम भारी।' (१०८।४) तक है।

नोट—२ गोस्वामीजी कहते हैं कि जिस कारणसे भवानीने शिवजीसे पूछा और उन्होंने कहा वह कारण मैं गाकर कहूँगा। 'गाई' का प्रयोग जहाँ–तहाँ इस अर्थमें किया गया है कि विस्तारसे कहूँगा, यथा—'आपन चिरित कहा मैं गाई।' इसका तात्पर्य यह है कि प्रश्नके हेतुकी कथा शिवजीके मानसमें नहीं है, याज्ञवल्क्य–भरद्वाज–संवादमें इसकी कथा है, इसलिये उनका संवाद कहूँगा और महादेव–पार्वतीके संवादका हेतु उसीमें कहूँगा। याज्ञवल्क्य–भरद्वाज–संवाद गुसाईंजीको गुरुसे नहीं मिला; किन्तु अलौकिक घटनाद्वारा श्रीहनुमत्कृपासे मालूम हुआ जिसका प्रमाण आगे दिया गया है। ३५ (११) देखो।

नोट—३ मानसतत्त्विविवरणमें 'हेतु' का एक अर्थ यहाँ 'लिये' भी किया है अर्थात् सबके लिये कहूँगा। पुनः 'सब हेतु' का वे यह भाव देते हैं कि शिव-पार्वती-संवादका जो कारण है पूरा-पूरा देंगे, संक्षेपसे नहीं। सूर्यप्रसाद मिश्रजी—गानके दो भेद हैं। यन्त्र और गात्र। सितारा, वीणा, वंशी, शहनाई, फोनोग्राफ आदिकी गणना यन्त्रमें है। मुखसे जो गाया जाता है उनका नाम गात्र है। प्रमाण—'गीतं च द्विविधं प्रोक्तं यन्त्रगात्रविभागतः। यन्त्रं स्याद्वेणुवीणादि गात्रं तु मुखजं मतम्॥' चारों वेदोंसे गानका पूर्णरूप होता है। गानमाहात्म्य वेदतुल्य है। अतएव ग्रन्थकारने इस कथाको 'गाई' करके उल्लेखन किया।

नोट—४ 'कथा प्रबंध बिचित्र बनाई' इति। (क) प्रबंध=एक-दूसरेसे सम्बद्ध वाक्यरचनाका सविस्तार लेख या अनेक सम्बद्ध पद्योंमें पूरा होनेवाला काव्य। (ख) कोई-कोई महानुभाव 'बिचित्र' को कथाका विशेषण मानते हैं। कथा विचित्र है, यथा—'सुनतेउँ किमि हिर कथा सुहाई। अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई॥' (उ० ६९) और कोई उसे 'बनाई' के साथ लगाते हैं।

मानसतत्त्विववरणकार '**बिचित्र बनाई**' का भाव यह लिखते हैं कि—(१) 'बहुत अद्भुत रीतिसे कहेंगे अर्थात् जिस भावनाके जो भावुकजन होंगे उनको उनके भावके अनुकूल ही अक्षरोंसे सिद्ध होगा। (२) नानाकल्पका चिरत सूचित हो, पर अघटितघटनापटीयसी योगमायाकर्तृ एक ही कालकी लीला प्रकटा-प्रकटा है। क्योंकि परिपूर्णावतारमें लीलाके उद्योतनकी यही व्यवस्था है।'

सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'विचित्र' 'विभ्या' पक्षिभ्यां भुशुण्डिगरुडाभ्यां चित्रमिति विचित्रम्' इस विग्रहसे भुशुण्डि और गरुड़से चित्र जो कथाप्रबन्ध उसे बनाकर और गानकर मैं सब कारणोंको कहूँगा, ऐसे अर्थमें बड़ी रोचकता है।

सूर्यप्रसाद मिश्रजी—विचित्र शब्दसे अर्थ-विचित्र, शब्द-विचित्र और वर्ण-विचित्र तीनोंका ग्रहण है। इसमें मन न ऊबेगा, यह सूचित किया। बैजनाथकृत मानसभूषणटीकामें जो यह लिखा है कि 'बिचित्र तो वाको कही जो अर्थ के अन्तर अर्थ ताके अन्तर अर्थ जो काहूकी समुझिमें न आवे।' मेरी समझसे यह ग्रन्थकारका अभिप्रेत नहीं हो सकता।

बैजनाथजी कहते हैं कि चित्रकाव्य वह है कि जिसके अक्षरोंको विशेष क्रमसे लिखनेसे मनुष्य, पशु, वृक्षादि कोई विशेष चित्र बन जाता है। अथवा, 'जिसमें अन्तर्लापिका बहिर्लापिका गतागतादि अनेक हैं।' और विचित्र वह है जिसमें अर्थके अन्दर अर्थ हो और फिर उस अर्थके अन्दर अर्थ हो जो किसीकी समझमें न आवे। श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि कथाके प्रबन्धको विचित्र बनाकर कहनेका भाव यह है कि किसी प्रबन्धमें किसी प्रबन्धको कथा आ मिली है जैसे कि पृथ्वीके करुण-क्रन्दनके पश्चात् देवताओंका परस्पर कथनोपकथन परब्रह्मस्तुति 'जय जय सुरनायक' से 'यह सब रुचिर चिरत मैं भाषा। '' तकके बीचमें नारदशापावतारकी कथा आ मिली है।

श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि 'इसमें विचित्रता यह है कि प्रथम मानससरोवरका रूपक स्वयं रचेंगे। वह बड़ा ही विचित्र है, जिसमें चार घाटों, चार प्रकारके श्रोता-वक्ताओंके सम्बन्ध और उनके द्वारा काण्डत्रय एवं प्रपत्ति (शरणागित) की सँभाल रखते हुए, मुख्य उपासनारूपी ही कथा चलेगी। तब आगे हेतू कहेंगे। नोट—५ 'बिचित्र' के ये अर्थ होते हैं—(१) जिसके द्वारा मनमें किसी प्रकारका आश्चर्य हो।(२) जिसमें कई प्रकारके रंग हों।(३) जिसमें किसी प्रकारकी विलक्षणता हो। यहाँ मेरी समझमें ये सब अर्थ लगते हैं। कथा-प्रसंग जो इसमें आये हैं उनमेंसे बहुतेरी कथाएँ अलौकिक हैं, उनके प्रमाण बहुत खोजनेपर भी कठिनतासे मिलते हैं, अतः आश्चर्य होता है। जो आगे 'अलौकिक' कहा है वह भी 'बिचित्र' शब्दसे जना दिया है। फिर इसमें नवों रसोंयुक्त वर्णन ठौर-ठौरपर आया ही है, यही अनेक रंगोंका होना है। इस कथाके रूपक आदि तो सर्वथा विलक्षण हैं। कई कल्पोंकी कथाओंका एकहीमें सम्मिश्रण भी विलक्षण हैं जिसमें टीकाकारलोग मत्था-पच्ची किया करते हैं। इसके छन्द भी विलक्षण हैं, भाषाके होते हुए भी संस्कृतके जान पड़ते हैं।

मेरी समझमें गोस्वामीजीने मं० श्लो०७ में 'रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमितमञ्जुलमातनोति' यह जो प्रतिज्ञा की है, वह भी 'विचित्र' शब्दसे यहाँ पुन: की है। इस तरह, विचित्र=अति मंजुल। आगे जो 'करइ मनोहर मित अनुहारी।' (३६। २) कहा है, वह भी 'विचित्र' का ही अर्थ स्पष्ट किया गया है।

# जेहिं यह कथा सुनी निहं होई। जिन आचरज करै सुनि सोई॥ ३॥ कथा अलौकिक सुनिहं जे ज्ञानी। निहं आचरजु \* करिहं अस जानी॥ ४॥ रामकथा कै मिति जग नाहीं। अस प्रतीति तिन्ह के मन माहीं॥ ५॥

शब्दार्थ—**अलौकिक**=जो लोकमें पढ़ने-सुननेमें न आयी हो। अपूर्व, असाधारण, अद्भुत, विचित्र। **मिति**=संख्या, सीमा, इति, अन्त, हद, मान, नाप। **आचरज** (आश्चर्य)=अचम्भा।

अर्थ—जिन्होंने यह कथा और कहीं सुनी न हो, वे इसे सुनकर आश्चर्य न करें। (भाव यह कि यह कथा वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि रामायणोंकी कथासे विलक्षण है)॥३॥ जो ज्ञानी विचित्र कथाको सुनते हैं वे ऐसा जानकर आश्चर्य नहीं करते॥४॥ (कि) रामकथाकी हद्द संसारमें नहीं है। ऐसा विश्वास उनके मनमें है॥५॥

नोट—१ (क) चौपाई (३) में कहा कि आश्चर्य न करो। फिर (४-५) में ज्ञानियोंका प्रमाण देकर आश्चर्य न करनेका कारण बताते हैं। पुन:, (ख)—'ज्ञानी' शब्दमें यह भी ध्वनि है कि जो अज्ञानी हैं वे तो सन्देह करेंगे ही, इसमें हमारा क्या वश है?[मा॰ प्र॰]

नोट—२ यह 'कथा' कौन है जिसे सुनकर आश्चर्य न करनेको कहते हैं? सतीमोह-प्रकरण, भानुप्रतापका प्रसंग, मनु-शतरूपा, कश्यप-अदिति, नारदशापादि-सम्बन्धी लीलाएँ एक ही बारके अवतारमें सिद्ध हो जाना, इत्यादि 'अलौकिक' कथाएँ हैं।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'पशु हनुमान् आदिकी नर राम-लक्ष्मण-सीतासे बातचीत होना, पक्षी जटायुसे मनुष्य रामसे बातचीत करना इत्यादि साधारण मनुष्यके सामने असम्भव है। इसलिये दृढार्थ कहते हैं कि सुनकर आश्चर्य न करें क्योंकि परमेश्वरकी लीलामें कोई बात असम्भव नहीं है।'

सन्त श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैं कि 'भगवत्की नित्यलीला प्रकटा-अप्रकटा रीतिसे अनेक है। हर एकके परिकर भिन्न-भिन्न हैं। जब जिस लीलाका अवसर आ पड़ता है तब उस लीलाके परिकर प्रकट होकर उस लीलाको करते हैं, पर एककी दूसरेको खबर नहीं जैसा भागवतामृतकर्णिकामें कहा है—'स्वैः स्वैर्लीलापरिकरैर्जनैर्दृश्यामि नापरैः। तत्तल्लीलाद्यवसरे प्रादुर्भावोचितानि हि। आश्चर्यमेकं चैकत्र वर्तमानान्यिप ध्रुवम्। परस्परमसम्पृक्तं स्वरूपत्येव सर्वथा॥' ऐसी लीलाकी कथा अलौकिक है।'

वे॰ भू॰—आश्चर्यका कारण कथाकी अलौकिकता है। कारण एक जगह है और कार्य दूसरी जगह। 'और करै अपराध कोउ और पाव फल भोग।' जैसे कि नारद-शाप क्षीरशायीको इस लोक (एकपाद्विभूति) में और शापकी सफलता दिखायी राम अलौकिक (त्रिपाद्विभूति स्वामी) ने, वृन्दाका शाप एवं सनकादिका

<sup>\*</sup> आचरज—१६६१। यह लेखकका प्रमाद है। अन्यत्र सर्वत्र 'आचरजु' है।

शाप रमावैकुण्ठाधीश विष्णुसे सम्बन्ध रखता है और इसकी पूर्ति की श्रीरामजीने जो त्रिपाद्विभूतिस्थ हैं। सारांश यह कि दूसरे-दूसरे कारणोंसे भी श्रीरामजीका अवतीर्ण होकर चिरत्र करना कहा गया है—यही अलौकिकता है।

# नाना भाँति राम-अवतारा। रामायन सत-कोटि अपारा॥ ६॥ कलपभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ ७॥

शब्दार्थ—कल्प—कालका एक विभाग है जिसे ब्रह्माका एक दिन कहते हैं। इसमें चौदह मन्वन्तर और चौदह इन्द्र हो जाते हैं। यह हमारे वर्षके अनुसार चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षोंके बराबर होता है। इस एक दिनमें एक-एक हजार बार चारों युग बीत जाते हैं। यथा—'चतुर्युगसहस्त्राणि दिनमेकं पितामहः।' चारों युग जब इकहत्तर बारसे कुछ अधिक हो जाते हैं तब एक मन्वन्तर होता है।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके अवतार अनेक तरहसे हुए हैं, रामायण सौ करोड़ (श्लोकोंकी) किन्तु अपार है॥ ६॥ कल्पभेदसे सुन्दर हरिचरित मुनीशोंने अनेक तरहसे गाये हैं\*॥७॥

सूर्यप्रसाद मिश्रजी—'नाना भाँति<sup>—</sup>' इसमें क्रिया पद नहीं है उसका अध्याहार करना चाहिये। अध्याहार इस प्रकार होगा कि 'रामके अवतार कितने हो गये, कितने हैं और कितने होंगे' इसीलिये 'नाना भाँति' लिखा और शतकोटि रामायण भी लिखा भेदका कारण सातवीं चौपाईमें देते हैं।'

नोट—१-'सत कोटि अपारा' यथा—'रामचरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरनइ पारा॥' (उ० ५२) पुनः यथा—'चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्॥'

२—'रामायन सत-कोटि'—दोहा २५ 'रामचिरत सत कोटि महँ लिय महेस'''' 'में देखिये। लोगोंने इसका अर्थ 'सौ करोड़ रामायणें' लिखा है, पर वस्तुत: यह अर्थ उसका नहीं है। 'शतकोटि रामायण' नाम है उस रामायणका जो वाल्मीकिजीने अथवा कल्पभेदसे ब्रह्माजीने सौ करोड़ श्लोकोंमें बनायी थी और जिसका सारभूत वर्तमान चतुर्विंशति वाल्मीकीय है। 'शतकोटि' उसी तरह शतकोटिश्लोकबद्ध रामायणका नाम है जैसे अष्टाध्यायी, सप्तशती, उपदेश-साहस्री इत्यादि तदन्तर्गत अध्याय या श्लोकों आदिकी संख्याको लिक्षत करके नाम हुए हैं।

'रामायन सत-कोटि अपारा' कहनेका भाव यह है कि रामचरित तो अपार है, अनन्त है, तथापि अपने ज्ञानके लिये शतकोटि श्लोकोंमें कुछ रामचरितकी रचना की गयी। और अन्य उपलब्ध रामायणें तो इसी शतकोटिके कुछ-कुछ अंश लेकर ही बनायी गयी हैं। यथा—'अनन्तत्वेऽिप कोटीनां शतेनास्य प्रपञ्चनम्। रामायणस्य बुध्यर्थं कृतं तेन विजानता॥' (शिवसं० ७। १० हनु० प्रे० अयोध्या०)

नोट—३-श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि इन चौपाइयोंमें ज्ञानियोंके विश्वासका कारण बताया है। और पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि आश्चर्य न करनेका एक कारण ऊपर लिखा, अब दूसरा कारण लिखते हैं कि अनेक प्रकारसे या कारणोंसे रामावतार हुए हैं, प्रत्येक कल्पमें कुछ-न-कुछ भेद कथामें पड़ गया है। जिसकी जहाँतक बुद्धि दौड़ी वहाँतक उसने कहा। यथा—'चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। येषां वै यादृशी बुद्धिस्ते वदन्त्येव तादृशम्॥' (पद्मपु०), 'क्वचित् क्वचित्पुराणेषु विरोधो यदि दृश्यते। कल्पभेद-विधिस्तत्र व्यवस्था सद्भिरुच्यते।'

### करिअ न संसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रित मानी॥ ८॥

<sup>\*</sup> यथा—'एहि बिधि जनम करम हिर केरे। सुन्दर सुखद बिचित्र घनेरे॥ कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चिरत नाना बिधि करहीं॥ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई॥ बिबिध प्रसंग अनूप बखाने। करिहं न सुनि आचरज सयाने॥ हिर अनंत हिर कथा अनंता। कहिं सुनिहं बहु बिधि सब संता॥ रामचंद्रके चिरत सुहाए। कलप कोटि लिंग जािहं न गाए॥ (१४०। १—६) कल्प-कल्पमें अवतार होनेसे ब्रह्माकी आयुभरमें ही छत्तीस हजार बार अवतार हो जाता है।

अर्थ—ऐसा जीमें विचारकर सन्देह न कीजिये और कथाको आदरपूर्वक प्रेमसे सुनिये॥ ८॥ नोट—१ 'अस'=जैसा ऊपर समझा आये हैं कि कथाकी सीमा नहीं है, कल्पभेदसे तरह-तरहके चिरत्र हुए हैं और चिरत्र अपार हैं। संसय=संशय, सन्देह। सन्देह यह कि यहाँ ऐसा कहा, वहाँ ऐसा कहते हैं, अमुक ग्रन्थमें तो यहाँ ऐसी कथा है और यहाँ गोस्वामीजीने ऐसा कैसे लिख दिया? इत्यादि।

'सादर' अर्थात् एकाग्र भावसे प्रेमसे मन, चित्त और बुद्धिको कथामें लगाकर तथा श्रद्धापूर्वक, यथा—'सुनहु तात मित मन चित लाई।'(३।१५।१), 'भाव सिहत सो यह कथा करउ श्रवनपुट पान।'(७।१२८) निरादरसे सुननेका निषेध किया गया है, यथा—'यह न किहअ सठही हठसीलिहि। जो मन लाइ न सुन हिर लीलिहि॥'(७।१२८।३) मन न लगाना, कुतर्क आदि करना 'निरादर' से सुनना है। पूर्व दोहा (३२ ख) भी देखिये।

सूर्यप्रसाद मिश्रजी—'बैजनाथकृत मानस-भूषणमें जो अर्थ लिखा है कि 'प्रीतिसे आदरसिंहत सुनिये मनतें प्रीति वचन कर्मतें आदरसिंहत चन्दनाक्षत चढ़ाई बचनमें जय उच्चरिये' यह अर्थ प्रकरणसे विरुद्ध है क्योंकि इस चौपाईमें केवल कथा शब्दका उल्लेख है और 'सुनिय' भी लिखा है। कर्म वचनका तो नाम भी नहीं।'

# दोहा—राम अनंत अनंत गुन अमित कथा-बिस्तार। सुनि आचरजु न मानिहिंहं जिन्ह के बिमल बिचार॥ ३३॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाका विस्तार भी अमित है। जिनके विचार निर्मल हैं वे सुनकर आश्चर्य न करेंगे॥३३॥

टिप्पणी—१ (क) अब ग्रन्थकार तीसरी प्रकार समझाते हैं कि क्यों आश्चर्य न करें। पुनः, यह भी यहाँ बताते हैं कि किस-किस विषयमें सन्देह न करना चाहिये। वह यह कि राम अनन्त हैं इसिलये श्रीरामजीके विषयमें आश्चर्य न करें। प्रभुके गुण अनन्त हैं, यथा—'विष्णु कोटि सम पालन कर्ता।' (७।९२) उनकी कथा भी अगणित प्रकारसे है इसिलये इनमें सन्देह न करें। (ख)—'रामकथा कै मिति जग नाहीं' कहकर प्रथम कथाका सन्देह निवृत्त किया और अब कथाके विस्तारका सन्देह दूर करते हैं कि अमुक कथा अमुक पुराणमें तो इतनी ही है, यहाँ अधिक कहाँसे लिखी। (ग)—कौन आश्चर्य न करेंगे? इस विषयमें दो गिनाये—ज्ञानी और जिनके विवेक है। जो विचारहीन और अज्ञानी हैं, उनके मनमें आश्चर्य होता ही है। (घ) 'जिन्ह के बिमल बिचार'—ऐसा ही दूसरी ठौर भी कहा है, यथा—'सो बिचारि सुनिहिहं सुमिति जिन्ह के बिमल बिचेक।' (१।९)

# येहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर-पद-पंकज धूरी॥ १॥ पुनि सब ही बिनवौं कर जोरी। करत कथा जेहि लाग न खोरी॥ २॥

अर्थ—इस प्रकार सब सन्देहोंको दूर करके और श्रीगुरुपदकमलकी रज सिरपर धारण करके फिरसे सबकी विनती हाथ जोड़कर करता हूँ जिससे कथा करनेमें दोष न लगे॥ १-२॥

टिप्पणी—१ (क) 'सब संसय'—ये ऊपर कह आये हैं। अर्थात् कथा और कथाके विस्तारमें संशय; श्रीरामजी और उनके गुणोंमें संशय। और अब उन सबको यहाँ एकत्र करते हैं। (ख) 'सिर धिर'—अर्थात् माथेपर लगाकर, तिलक करके। ग्रन्थमें तीन बार रज-सेवन करना कहा है। आदिमें गुरुपदरजको नेत्रमें लगाकर 'विवेक-विलोचन' निर्मल किये, यथा—'गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिय दूग दोष बिभंजन॥ तेहि किर बिमल बिबेक बिलोचन। बरनउँ रामचिरत भव मोचन॥'(१।२) फिर यहाँ सिरपर धारण करना लिखा, क्योंकि ऐसा करनेसे सब वैभव वशमें हो जाते हैं, यथा—'जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल बिभव बस करहीं॥' (अ०३) आगे अयोध्याकाण्डमें रज-सेवनसे मन निर्मल करेंगे, यथा—'श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसुः—'(मं० दो०) तीनों जगह प्रयोजन भिन्न-भिन्न है।

टिप्पणी—२ 'पुनि सबही बिनवों' इति। दुबारा विनती क्यों की? इसका कारण भी यहाँ बताते हैं कि कथा रचनेमें कोई दोष उसमें न आ जावे अर्थात् कथा निर्दोष बने। पहिले जो विनती की थी वह इस अभिप्रायसे थी कि कोई दोष न दे, यथा—'समृद्धि बिबिधि बिधि बिनती मोरी। कोउ न कथा सुनि देइिह खोरी॥'(१।१२।७) यहाँ यद्यपि दोनों जगह दोष न लगना कहा तथापि पुनरुक्ति नहीं है। क्योंकि पहले कथा सुनकर सुननेवालोंका दोष न लगाना कहा था और यहाँ कहते हैं कि कथा रचनेमें कोई दोष न आ पड़े। अथवा, कथा बनानेमें दोष न दें और न सुनकर दें, ये दो बातें कहीं।

सुधाकर द्विवेदीजी—संशय दूर होनेमें गुरुको प्रधान समझकर फिर उनके पदरजको सिरपर रखा। भाषामें कथा करनेमें पहले कारण 'भाषाबद्ध करब मैं सोई। ''लेख आये हैं, उसे स्मरण करानेके लिये फिर सबसे विनय किया। नोट—श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि 'अब गोस्वामीजी वन्दनाकी तीसरी आवृत्ति करके वन्दनाको समाप्त करते हैं।

# सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरनौं बिसद रामगुनगाथा॥ ३॥

अर्थ—अब आदरपूर्वक श्रीशिवजीको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मल कथा कहता हूँ॥३॥ टिप्पणी—गोस्वामीजीने 'नाम, रूप, लीला और धाम' चारोंकी बड़ाई क्रमसे की है। (१) सबको माथा नवाकर नामकी बड़ाई की, यथा—'प्रनवउँ सबिहें धरिन धिर सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा॥'(१।१८।६) (२) श्रीरामचन्द्रजीको माथा नवाकर रूपकी बड़ाई की, यथा—'सुमिरि सो नाम रामगुन गाथा। करउँ नाइ रघुनाथिहें माथा॥' 'राम सुस्वामि—।' (१।२८।२) से 'तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान।' (१।२९) तक। (३) फिर सबको माथा नवाकर लीलाको बड़ाई की, यथा—'एहिं बिधि निज गुनदोष किह सबिह बहुरि सिरु नाइ। बरनउँ रघुबर बिसद जस सुनि किलकलुष नसाइ॥'(१।२९) से लेकर 'रामचिरित राकेस कर सिरस सुखद सब काह।'(१।३२) तक। और, (४) अब शिवजीको प्रणाम करके धामकी बड़ाई करते हैं।

नोट—श्रीशिवजीकी तीसरी बार वन्दना है। ये मानसके आचार्य हैं। इसलिये कथा प्रारम्भ करके फिर आचार्यको प्रथम प्रणाम करते हैं। गोस्वामीजीके 'मानस' गुरु भी यही हैं। इन्हींने रामचिरतमानस उनको स्वामी श्रीनरहर्यानन्दजीके द्वारा दिया।—'गुरु पितु मातु महेस भवानी'।

# संबत सोरह से एकतीसा। करउँ कथा हिर पद धिर सीसा॥ ४॥ नौमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरीं यह चिरत प्रकासा॥ ५॥

शब्दार्थ—भौम बार=मंगलवार। मधुमासा=चैत्र, —'स्याच्चैत्रे चैत्रिको मधुः।' (अमरकोश १। ४। १५) अर्थ—भगवान्के चरणोंपर सिर रखकर संवत् १६३१में कथा प्रारम्भ करता हूँ॥ ४॥ नवमी तिथि, मंगलवार, चैत्रके महीनेमें, श्रीअयोध्याजीमें यह चरित प्रकाशित हुआ॥ ५॥

नोट—१ यहाँसे गोस्वामीजी अब अपने हिन्दी-भाषा-निबन्ध श्रीरामचिरतमानसका जन्म, संवत्, महीना, दिन, पक्ष, तिथि, मुहुर्त, जन्मभूमि, नामकरण और नामका अर्थ और फल कह रहे हैं।

नोट—२ संवत् १६३१ में श्रीरामचिरतमानस लिखना प्रारम्भ करनेका कारण यह कहा जाता है कि उस संवत्में श्रीरामजन्मके सब योग, लग्न आदि एकत्र थे। इस तरह श्रीरामजन्म और श्रीरामकथाजन्ममें समानता हुई। मानसमयंकके तिलककार लिखते हैं कि 'स्वयं श्रीरामचन्द्रजी लोक-कल्याण-निमित्त काव्यरूप हो प्रकट हुए। दोनों सनातन और शुद्धपंचांगमय हैं। इससे दोनोंको एक जानो।'

महात्माओंसे एक भाव इस प्रकार सुना है कि श्रीरामचन्द्रजी १६ कलाके अवतार थे—'बालचरितमय चन्द्रमा यह सोरह-कला-निधान।' (गी॰ १। २२)। तो भी जब उन्होंने ३१ बाण जोड़कर रावणपर आघात किया तब उसका वध हुआ, यथा—'सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए॥ खैंचि सरासन

श्रवन लिंग छाड़े सर इकतीस। रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस।' (लं० १०२) इसी विचारसे ग्रन्थकारने १६में इकतीस लगानेसे जो संवत् बना उसमें रामचिरतमानसकथाका आरम्भ किया जिसमें मोहरूपी रावण इसके आघातसे न बच सके।

नोट—३ इन दो चौपाइयोंमें जन्मका संवत्, महीना, तिथि, दिन और (भूमि) स्थल बताये। 'मधुमास' पद देनेका भाव यह है कि भगवान्ने गीतामें श्रीमुखसे बताया है कि 'ऋतूनां कुसुमाकरः' अर्थात् ऋतुओंमें इसे अपना रूप कहा है।

### \* 'नौमी भौम बार "" यह चरित प्रकासा '\*

- (१) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'प्रकासा' पद देकर सूचित किया कि जैसे श्रीरामचन्द्रजी सनातन हैं वैसे ही उनका यह चिरत्र भी सनातन है, परन्तु उसका प्रकाश अब हुआ। दूसरे यह भी सूचित किया कि जैसे रामचन्द्रजी पूर्णचन्द्ररूप प्रकट हुए थे, यथा—'प्रगटेउ जहँ रघुपति सिस चारू।' (१। १६) वैसे ही उनके चिरत्र पूर्ण-चन्द्ररूपसे प्रकट हुए, यथा—'रामचिरत राकेस कर सिरस सुखद सब काहु।' (१। ३२) इस प्रकार श्रीरामजन्मकुण्डली और श्रीरामचिरतमानसजन्म-कुण्डलीका पूरा मिलान ग्रन्थकार यहाँसे करते हैं। जो आगे एकत्र करके दोहा (३५। ९) में दिया गया है।
- (२) श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि श्रीहनुमान्जीकी आज्ञासे श्रीअवधमें श्रीरामचिरतमानस प्रारम्भ किया गया। श्रीवेणीमाधवदासजी 'मूल-गोसाईंचरितमें लिखते हैं कि संवत् १६२८में गीतोंको एकत्रकर उसका नाम रामगीतावली रखा और फिर कृष्णगीतावली रची। दोनों हनुमान्जीको सुनाये तब उन्होंने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि तुम अवधपुर जाकर रहो। इष्टकी आज्ञा पाकर वे श्रीअवधको चले, बीचमें प्रयागराजमें मकर-स्नानके लिये ठहर गये, वहाँ भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-दर्शन और संवादकी अलौकिक घटना हुई; तब हिरप्रेरित आप काशीको चल दिये। जब कुछ दूर निकल गये तब श्रीहनुमान्जीकी आज्ञा स्मरण हो आयी, अब क्या करें? मनमें यह दृढ़ किया कि हरदर्शन करके तब श्रीअवधपुर जायँगे। काशी पहुँचकर संस्कृतभाषामें रामचिरत रचने लगे, पर जो दिनमें रचते वह रात्रिमें लुप्त हो जाता। सात दिनतक बराबर यह लोपिक्रया चलती रही, जिसने इन्हें बड़ा चिन्तित कर दिया। तब आठवें दिन भगवान् शंकरने इनको स्वप्न दिया और फिर प्रकट होकर इनको वही आज्ञा दी कि भाषामें काव्य रचो। 'सुरबानिके पीछे न तात पचो॥ सबकर हित होइ सोई किरये॥ अरु पूर्व प्रथा मत आचिरये। तुम जाइ अवधपुर बास करो॥ तहँई निज काव्य प्रकास करो। मम पुन्य प्रसाद सों काव्य कला॥ होइहै सम सामिरचा सफला॥ किह अस संभु भवानि अंतरधान भये तुरत॥ आपन भाग्य बषानि चले गोसाई अवधपुर॥'(सोरठा ९)

श्रीशिवाज्ञा पाकर आप श्रीअवध आये और बरगदिहा बागमें, जहाँ उस समय भी वटवृक्षोंकी पाँति-की-पाँति लगी थी, उहरे, जिसे आज 'तुलसीचौरा' कहते हैं यहाँ आप दृढ़ संयमसे रहने लगे। केवल दूध पीते और वह भी एक ही समय—'पय पान करैं सोउ एक समय। रघुबीर भरोस न काहुक भय॥ 'दुइ बत्सर बीते न वृत्ति डगो। इकतीसको संवत आइ लगो॥'

इस तरह श्रीहनुमान्जीकी और पुन: भगवान् शंकरकी भी आज्ञासे आप रामचिरतमानसकी रचनाके लिये श्रीअवध आये और दो वर्षके बाद संवत् १६३१में श्रीरामनवमीको रामचिरतमानसका आरम्भ हुआ। इस शुभ मुहूर्तके लिये दो वर्षसे अधिक यहाँ उन्हें रहना पड़ा तब—'रामजन्म तिथि बार सब जस त्रेता महँ भास। तस इकतीसा महँ जुरो जोग लग्न ग्रह रास॥'(३८) 'नवमी मंगलबार सुभ प्रात समय हनुमान। प्रगिट प्रथम अभिषेक किय करन जगत कल्यान॥'(३९)

सम्भवत: इसीके आधारपर टीकाकार सन्तोंने लिखा है कि उस दिन श्रीरामजन्मके सब योग थे। उस दिन ग्रन्थका आरम्भ हुआ और दो वर्ष सात मास छब्बीस दिनमें अर्थात् संवत् १६३३ अगहन सुदी ५ श्रीरामविवाहके दिन यह पूरा हुआ।—'एहि बिधि भा आरंभ रामचरितमानस बिमल। सुनत मिटत मद दंभ कामादिक संसय सकल॥' (सो॰ ११) 'दुइ बत्सर सातेक मास परे। दिन छब्बिस मांझ सो पूर करे॥ तैंतीसको संबत औ मगसर। सुभ द्योस सुराम बिबाहहिं पर॥ सुठि सप्त जहाज तयार भयो। भवसागर पार उतारनको॥'

'जब इतने दिनोंमें तैयार हुआ तब श्रीरामनवमी सं० १६३१को प्रकाशित होना कैसे कहा? प्रकाशित तो तैयार होनेपर कहा जाता है?' इस शंकाका उत्तर भी हमें इसी 'मूल-गोसाईंचरित' में ही मिलता है, अन्यत्र इसका समाधान कोई ठीक नहीं मिला। वस्तुत: यह ग्रन्थ उसी दिन पूरा भी हो गया था पर मनुष्यलेखनी उसको एक ही दिनमें लिखनेको समर्थ न थी; अतएव लिखनेमें इतना समय लगा।—'जेहि छिन यह आरंभ भो तेहि छिन पूरेउ पूर। निरबल मानव लेखनी खींचि लियो अति दूर॥'(४२) 'पाँच पात गनपित लिखे दिब्य लेखनी चाल। सत सिव नाग अरु द्यू दिसप लोक गये ततकाल॥'(४३) 'सबके मानसमें बसेउ मानस-राम-चरित्र। बंदन रिषि किब पद कमल मनक्रम बचन पिंबत्र॥'(४४)

इस अलौकिक गुप्त घटनाका परिचय 'यह चरित प्रकासा' का 'प्रकासा' शब्द दे रहा है। यहाँ 'प्रकासा' का अर्थ 'आरम्भ किया' मात्र नहीं है।

- (३) 'नौमी भौमबार' इति। सन्तसिंहजी पंजाबी तथा विनायकी टीकाकारने यहाँ यह शंका उठाकर कि—'नौमी तो रिक्ता तिथि है', पुन: मंगलवारको कोई-कोई दूषित समझते हैं, तो ऐसी तिथि और वारमें 'ग्रन्थका' आरम्भ क्यों किया गया? उसका उत्तर भी यों दिया है कि 'ईश्वरने उस दिन जन्म धारण किया, इसलिये वह तो सर्वश्रेष्ठ है।' और भी समाधान ये हैं—
- (१) 'मंगल परमभक्त हनुमान्जीका जन्मदिन है। (२) दिनके समय ग्रन्थ आरम्भ हुआ सो शुभ ही है' यथा— 'न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्यदैत्येज्यदिवाकराणाम्। दिवा शशांकार्कजभूसुतानां सर्वत्र निन्द्यो बुधवारदोषः॥' (बृहद्दैवज्ञरंजन वारप्रकरण श्लोक १९) अर्थात् शुक्र, गुरु और रिववारके दोष रात्रिमें नहीं लगते। चन्द्र, शिन और मंगलवारका दोष दिनमें नहीं लगता। बुधवार−दोष सर्वत्र निन्द्य है। (३) (पाँडेजी कहते हैं कि) 'नवमी तिथिसे शिक्तका आलम्ब, मंगलवारसे हनुमान्जीका आलम्ब और चैत्रमाससे श्रीरघुनाथजीका आलम्ब है। गोस्वामीजी इन तीनोंके उपासक हैं और श्रीरामजन्म नवमीको हुआ है। अतः उसी दिन ग्रन्थ प्रकाशित किया गया।' ब्लिस्मरण रहे कि किव पूर्व ही प्रतिज्ञापूर्वक श्रीरामचिरत्रके माहात्म्यमें कह चुके हैं कि कैसा ही कठिन कुयोग क्यों न उपस्थित हो श्रीरामचिरत नामगुणसे वह सुयोग हो जाता है—'मेटत कठिन कुअंक भाल के।'उस दिनका लिखा हुआ ग्रन्थ कैसा प्रसिद्ध हो रहा है!!!

सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि ज्योतिषफलग्रन्थोंमें लिखा है कि 'शिनभौमगता रिक्ता सर्वसिद्धि-प्रदायिनी।' इसीलिये उत्तम मुहूर्त होनेसे चैत्र शु॰ ९ भौमवारको ग्रन्थ आरम्भ किया। फलितके ज्योतिषी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशीको रिक्ता कहते हैं।

### जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं॥ ६॥

अर्थ—जिस दिन श्रीरामजन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ (श्रीअयोध्याजीमें) चलकर आते हैं॥६॥

नोट—१ 'जेहि दिन—' इति। नवमी, भौमवार और मधुमास ऊपर बताया, इनसे पक्षका निर्णय न हुआ; अत: 'जेहि दिन—' कहकर शुक्ला नवमी बतायी।

नोट—२ 'सकल' अर्थात् पृथ्वीभरके। 'चिल आविहें' का भाव यह है कि रूप धारण करके अपने पैरों-पैरों आते हैं। 'तीर्थ' के चलनेका भाव यह है कि इनके अधिष्ठाता देवता जो इनमें वास करते हैं वे आते हैं। ये सब इच्छारूप धारण कर लेते हैं। इसका प्रमाण इस ग्रन्थमें भी मिलता है, यथा—'बन सागर सब नदी तलावा। हिमगिरि सब कहँ नेवत पठावा॥' 'कामरूप सुंदर तनु धारी। सहित समाज सोह बर नारी॥' 'आए सकल हिमाचल गेहा। गाविहें मंगल सिहत सनेहा।' (१। ९३) № भारतवर्षमें रीति है कि जब कोई ग्राम, नगर इत्यादि प्रथम-प्रथम बसाये जाते हैं तो उनके कोई-न-कोई अधिष्ठाता देवता

भी स्थापित किये जाते हैं। 'सकल' और 'चिल आविहें' पद देकर श्रीरामनवमी और श्रीअवधपुरीका माहात्म्य दर्शित किया।

प्रयागराज तीर्थराज हैं, ये और कहीं नहीं जाते। दधीचि ऋषिके यज्ञके लिये नैमिषारण्यमें इनका भी आवाहन हुआ परन्तु ये न गये, तब ऋषियोंने वहाँ 'पंच-प्रयाग' स्थापित किया। सो वे तीर्थराज भी श्रीअवधमें उस दिन आते हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्यजीको प्रयागराजहीने श्रीअवधपुरीकी चारों दिशाओंकी सीमा बतायी थी। निर्मलीकुण्ड प्रयागराजकी सम्बन्धी कथाका परिचय देता है।

नोट—३ 'जोहि दिन' इति। श्रीरामजन्म-दिन विवादास्पद है। इसमें मतभेद है। कोई सोमवार, कोई रिववार और कोई बुधवार कहते हैं। इसी कारण जन्म-समय गोस्वामीजीने किसी दिनका नाम नहीं दिया। केवल इतना लिखा है कि—'नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकुलपच्छ अभिजित हरिग्रीता॥''मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्रामा॥' (१। १९१), 'जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल।' (१। १९०) यहाँ रामचिरतमानस-जन्मकुण्डलीके द्वारा राम-जन्म-दिन और जन्मभूमिको निश्चय करा दिया। ष्टिहमारे महाकिव पूज्यपाद श्रीमद्गोस्वामीजीकी प्राय: यह शैली है कि जिस वस्तुको दो या अधिक बार वर्णन करना पड़ेगा उसका कुछ वर्णन एक ठौर, कुछ दूसरी ठौर देकर उसे पूरा करते हैं। वैसा ही यहाँ जानिये। यहाँ तिथि, वार, मास, जन्मभूमि कह दिया और यह भी कह दिया कि 'जेहि दिन राम जनम' हुआ। और, श्रीरामजन्मपर 'नौमी तिथि मधुमास पुनीता—काल लोक बिश्रामा' ऐसा लिखा, जिसमें वार और भूमि नहीं दिये। अर्थ करनेमें शुक्लपक्ष अभिजित् नक्षत्र ३४ (५) में जोड़ लेना होगा और भौमवार तथा अवधपुरी दोहा १९०में जोड़ लेना होगा।

श्रीराम-जन्मका वार गीतावलीमें 'मंगल मोद निधान' की आड़में कह जनाया है। इस तरह गीतावलीसे श्रीरामजन्मदिन मंगल पाया जाता है, यथा—'चैत चारु नौमी तिथि सितपख, मध्य-गगन-गत भानु। नखत जोग ग्रह लगन भले दिन मंगल-मोद-निधान॥' (गी० बा० २) किवने इस युक्तिसे मंगलको जन्म होना लिखा जिसमें किसीके मतका प्रकटरूपसे खण्डन न हो।

नोट—४ अब दूसरी शंका लोग यह करते हैं कि वे ही सब योग-लग्न थे तो रामावतार होना चाहिये था। इसका उत्तर महात्मा यह देते हैं कि—'रामस्य नामरूपं च लीलाधाम परात्परम्। एवं चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्॥' (वसिष्ठसं०) अत: रूपसे अवतीर्ण न हुए, लीलाहीका प्रादुर्भाव हुआ।

## \* 'नौमी भौमबार', 'गोस्वामीजीका मत' \*

नागरीप्रचारिणीसभाके सभापित अपनी टीकामें प्रस्तावनाके पृष्ठ ६७में लिखते हैं कि 'गोसाईंजी स्मार्त- वैष्णव थे। जिस दिन उन्होंने रामायण आरम्भ की, उस दिन मंगलवारको उदयकालमें रामनवमी नहीं थी किन्तु मध्याह्नव्यापिनी थी, इसलिये स्मार्तवैष्णवोंहीके मतसे उस दिन रामनवमी होती है। स्मार्तवैष्णव सब देवताओंका पूजन-जप करते हैं, किसीसे विरोध नहीं करते। यही रीति तुलसीदासजीकी भी थी जो कि उनके प्रत्येक ग्रन्थसे स्पष्ट है।'<sup>१</sup>

हम उनकी इस सम्मितिसे सहमत नहीं हैं। गोस्वामीजी अनन्य वैष्णव रामोपासक<sup>र</sup> थे, यह बात

१-जान पड़ता है कि यह बात उन्होंने सुधाकर द्विवेदीजीकी गणना और मतके अनुसार लिखी है जो विस्तारपूर्वक डा॰ ग्रियर्सनने १८९३ ई॰के इण्डियन ऐन्टिक्वेरीमें Notes on Tulsidas लेखमें प्रकाशित किया है। सम्भव है कि किसी औरकी गणनामें कुछ और निकले।

२-ईसु न, गनेसु न, दिनेसु न, धनेसु न, सुरेसु सुर, गौरि गिरापित निह जपने। तुम्हरेई नामको भरोसो भव तिरिबेको, बैठें-उठें, जागत-बागत सोएँ सपनें॥ तुलसी है बावरो सो रावरोई रावरी सौं, रावरेऊ जानि जियँ कीजिए जु अपने। जानकीरमन मेरे! रावरें बदनु फेरें ठाउँ न समाउँ कहाँ, सकल निरपने॥' (क० उ० ७८) पुनश्च, 'रामकी सपथ सरबस मेरें रामनाम, कामधेनु-कामतरु मोसे छीन छाम को॥' (क० उ० १७८) पुनश्च 'संकर साखि जो राखि कहौं कछ तौ जिर जीह गरो। मेरे माय-बाप दोउ आखर हौं सिसुअरिन अस्त्रो' (विनय०) इत्यादि।

शपथ खाकर उन्होंने कही है। पाद-टिप्पणीमें दिये हुए पद इसके प्रमाण हैं। देवताओंकी वन्दनासे उनकी अनन्यतामें कोई बाधा नहीं पड़ सकती। यह भी याद रहे कि उन्होंने छ: ग्रन्थोंमें किसी देवताका मंगल नहीं किया। इस विषयमें कुछ विचार मं० श्लो० १ मं० और सो० १में दिये जा चुके हैं। वहीं देखिये। मानसमें उन्होंने स्मृति-प्रतिपादित धर्म एवं पंचदेवोपासनाको ही प्रश्रय दिया है क्योंकि यह ग्रन्थ सबके लिये है।

'नवमी' उस दिन थी और दूसरे दिन भी। पर दूसरे दिन उनके इष्ट हनुमान्जीका दिन न मिलता, नवमी तो जरूर मिलती। और उन्हें अपने तीनों इष्टोंका जन्मदिन मंगलवार होनेसे वह दिन उन्हें अतिप्रिय अवश्य होना ही चाहिये, उसे वे क्यों हाथसे जाने देते? अतएव ग्रन्थ रचनेके लिये मंगलवारको मध्याहनकालमें नवमी पाकर ग्रन्थ रचा। भेद केवल व्रतमें होता है। व्रत उस दिन करने या न करनेसे स्मार्त या वैष्णवमत सिद्ध हो सकता है, सो इसका तो कोई पता नहीं है। (एकादशीव्रतका उदाहरण लीजिये। वैष्णवोंमें ही मतभेद है। जो अर्द्धरात्रिसे दिनका प्रवेश मानते हैं वे रातको बारह बजकर एक पलपर एकादशी लगनेसे उस दिन सबेरे व्रत नहीं करेंगे, पर सबेरे जो तिथि होगी वह एकादशी ही कहलायेगी, व्रत अवश्य दूसरे दिन द्वादशीको होगा तो भी वे द्वादशीको भी व्रतके लिये एकादशी ही कहेंगे। पर तिथि लिखेंगे द्वादशी ही) और यह भी स्मरण रहे कि वे तो दो वर्ष पूर्वसे ही बराबर केवल एक समय दूध पीकर ही रहते रहे। जब नित्य फलाहार ही करते थे तब व्रत उसी दिन कैसे होना कहा जाय, दूसरे ही दिन क्यों न माना जाय? दूसरे, यह भी विचारणीय है कि उनके समयमें श्रीरामानन्दीय वैष्णवोंमें उत्सव उदया तिथिहीको मनाया जाता था या जिस दिन मध्याहनकालमें नवमी या कोई नक्षत्रविशेष होता था। जबतक यह निश्चय न हो तबतक यह कैसे मान लें कि वे स्मार्त-वैष्णव थे?

# असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करिहं रघुनायक सेवा॥ ७॥ जन्म महोत्सव रचिहं सुजाना। करिहं राम कल-कीरित गाना॥ ८॥

अर्थ—असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता आकर श्रीरघुनाथजीकी सेवा करते हैं॥७॥ सुजान लोग जन्मके महान् उत्सवकी रचना करते हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर कीर्ति गाते हैं॥८॥

टिप्पणी—१ (क) यहाँ 'असुर नाग खग' से इनमें जो रामोपासक हैं उन्हींको यहाँ समझना चाहिये। 'असुर' में प्रह्लाद, विभीषण आदि, नागसे अनन्त, वासुकी आदि और खगसे कागभुशुण्डि, गरुड़, जटायु आदि जानिये। नरसे ध्रुव, मनु, अम्बरीषादि, मुनिसे शुक-सनकादि, नारदादि और देवसे ब्रह्मादि, इन्द्रादि जानिये। यथा—'विमानैरागता द्रष्टुमयोध्यायां महोत्सवम्। ब्रह्मेन्द्रप्रमुखा देवा रुद्रादित्यमरुद्गणाः॥ वसवो लोकपालाश्च गन्धवांप्सरसोरगाः। अश्विनौ चारणाः सिद्धाः साध्याः किन्नरगुह्मकाः। ग्रहनक्षत्रयक्षाश्च विद्याधरमहोरगाः। सनकाद्याश्च योगीन्द्रा नारदाद्या महर्षयः॥' (संस्कृत खरेंसे) पुनः, (ख) 'असुर और नाग' पातालवासी हैं, 'नर खग मृनि' मृत्युलोकवासी हैं, और देवता स्वर्गवासी हैं। इन सबको कहकर यह जनाया कि तीनों लोकोंके हरिभक्त उस दिन आते हैं। पुनः, (ग) ऊपर कह आये हैं कि 'तीर्थ' आते हैं, तीर्थ स्थावर हैं। और, यहाँ असुर आदिका आना कहा जो जंगम हैं। इस तरह चराचरमात्रके हरिभक्तोंका आना सूचित किया।

टिप्पणी—२ 'आइ करिं इति। (क) साक्षात् रामजन्ममें देवता अयोध्याजी नहीं आये थे, उन्होंने आकाशहीसे सेवा की थी। यथा—'गगन बिमल संकुल सुरजूथा। गाविह गुन गंधर्ब बरुथा॥' 'बर्षिहं सुमन सुअंजुलि साजी। गहगह गगन दुंदुभी बाजी॥' 'अस्तुति करिह नाग मुनि देवा। बहु बिधि लाविह निज निज सेवा॥' महोत्सवकी रचना साक्षात् रामजन्म—समय पुरवािसयोंने ही की थी, देवता महोत्सव देखकर अपने भाग्यको सराहते हुए चले गये थे, यथा—'देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा॥' (१। १९६) और अब जब-जब जन्ममहोत्सव होता है तब-तब सब आकर महोत्सव रचनेमें सिम्मिलित होते हैं। इस भेदका कारण यह है कि जन्म—समय उनके आनेसे ऐश्वर्य खुलनेका भय था,

उस समय आनेका योग न था, जैसा भगवान् शिवके विचारमें भी साफ स्पष्ट है—'गुपुत रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ' और अब ऐश्वर्य खुलनेका भय नहीं है। इसीसे अब स्वयं आकर रचते हैं और यश गाते हैं। पहले अवधवासियोंने गाये और उन्होंने सुने, इन्होंने महोत्सव रचा, उन्होंने देखा और सराहा। देवताओंका गाना गीतावलीमें पाया जाता है, यथा—'उघटिहं छंद-प्रबंध, गीत-पद-राग-तान-बंधान। सुनि किन्नर गंधरब सराहत, विथके हैं, विबुध-बिमान॥'(गी० बा० २) (ख) श्रीरामजन्मसमय महोत्सवका वर्णन है, इसीसे रामचिरतमानसके जन्ममें जन्मोत्सवका वर्णन किया है। (ग)—'सुजाना' अर्थात् जो रचनेमें प्रवीण हैं। पुन: जो चतुर हैं, सज्जन हैं। [नोट—महोत्सव-रचना १९४ वें, १९५ वें दोहेमें है।]

# दोहा—मञ्जिहं सञ्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर। जपिहं राम धिर ध्यान उर सुंदर स्थाम सरीर॥ ३४॥

अर्थ—सज्जनोंके झुण्ड-के-झुण्ड पवित्र श्रीसरयूजलमें स्नान करते हैं और हृदयमें सुन्दर श्यामशरीरवाले रघुनाथजीका ध्यान धारण करके उनके राम-नामको जपते हैं॥ ३४॥

नोट—१ यहाँ बतलाते हैं कि उस दिन क्या करना चाहिये, श्रीरामोपासकोंको यह जानना जरूरी है। श्रीसरयूस्नान करके श्रीरामचन्द्रजीके श्यामशरीरका, जैसा ग्रन्थमें वर्णन किया गया है, ध्यान करते हुए उनके नामको जपना चाहिये।

टिप्पणी—१ (क) महोत्सवके पीछे स्नानको लिखा है जिसका भाव यह है कि अवभृथस्नान करते हैं [यज्ञमें दीक्षाके अन्तमें जो विधिपूर्वक स्नान होता है उसे 'अवभृथस्नान' कहते हैं—'दीक्षान्तोऽवभृथो यज्ञः।' (अमरकोष २।७।२७)] अथवा दिधकाँदव करके स्नान करते हैं। (ख)—'जपिह राम धिर ध्यान उर'इति। ''मुंदर स्याम सरीर'' का ध्यान करना लिखकर जनाया है कि योगियोंकी तरह ज्योति नहीं देखते। ध्यान धरकर नाम इसलिये जपा जाता है कि मूर्तिके संयोगसे 'नाम' अत्यन्त शीघ्र सिद्ध होता है, नहीं तो यदि रामनाम जपते समय प्रपंचमें मन लगा तो प्रपंचका सम्बन्ध होगा। इसीसे मन्त्र जल्द सिद्ध नहीं होता। भानुपीठका उदाहरण इस विषयमें उपयोगी है। भानुपीठ (सूर्यमुखी, आतशी शीशा) और भानुका जबतक ठीक मिलान नहीं होता तबतक आग नहीं निकलती, अच्छी तरह मिलान होनेहीपर आग प्रकट होती है। इसी तरह जब मूर्तिका अनुसन्धान करके मन्त्र जपा गया तब मन्त्र बहुत शीघ्र सिद्ध होता है। ऐसा करनेसे श्रीरामजीकी प्राप्ति होती है, श्रीरामजी हृदयमें आ जाते हैं। नाम-महाराज रूपको हृदयमें प्रकट कर देते हैं, यथा—'सृमिरिय नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदयँ सनेह बिसेखें॥'

नोट—२ 'जपिहं राम' कहकर 'राम-राम' अर्थात् रामनाम जपना कहा। रामनाम मन्त्र है; यथा—'महामन्त्र जोड़ जपत महेसू।' मन्त्र शब्दका अर्थ है 'जो मनन करनेसे जापकको तारता है।'—'मननात्त्राणनान्मन्त्रः' (रा० पू० ता० १। १२)। मनन मन्त्रके अर्थका (अर्थात् मन्त्रके देवताके रूप, गुण, ऐश्वर्य आदिका) होता है, क्योंकि मन्त्र वाचक होता है और अर्थ वाच्य है। यहाँ राम मन्त्र है, अतः श्रीरामजी उसके वाच्य हैं। जब मुखसे वाचक (रामनाम) का उच्चारण होगा और साथ ही वाच्य श्रीरामजीका ध्यान हृदयमें होगा तब वह शीघ्र फलप्रद होता है। यथा—'मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाच्यस्याद्योग एतयोः। फलदश्चैव सर्वेषां साधकानां न संशयः॥' (रा० पू० ता० ४।२) योगसूत्रमें भी जप करते समय उसके अर्थकी भावना करनेका भी उपदेश है, यथा—'तज्जपस्तदर्थभावनम्' (योगसूत्र १। १। २८)।

नोट—३ (क) यह जन्मका समय है, अत: यहाँ 'ध्यान' से बालरूपका ही ध्यान करना सूचित करते हैं। (करुणासिन्धुजी) (ख) गोस्वामीजीने प्राय: नील कमल, नील मिण, जलभरे हुए श्याममेघ, केिककण्ठ, तमाल और यमुनाके श्याम जलकी उपमा श्रीरामजीके शरीरके वर्णके सम्बन्धमें ग्रन्थभरमें दी है; परन्तु यहाँ 'स्याम सरीर' ही कहकर छोड़ दिया, कोई उपमा श्यामताकी यहाँ नहीं दी। कारण स्पष्ट है। भक्तोंके भाव, भक्तोंकी रुचि भिन्न-भिन्न होती है, अपनी-अपनी इष्टसिद्धिके लिये लोग भिन्न-भिन्न प्रकारका

ध्यान करते हैं। यहाँ त्रैलोक्यके भक्त एकत्र हैं। जो श्यामता जिसके रुचिके, इष्टके, भावके अनुकूल हो वह वैसा ही ध्यान करता है, इसीसे पूज्य कविने श्यामताकी कोई उपमा देकर उसको सीमित नहीं किया। सबके मतका, सबकी भावनाओंका परिपोषण किया है और साथ ही यह भी नहीं कहा है कि किस अवस्थाके रूपका ध्यान करते हैं।

### दरस परस मज्जन अरु पाना। हरै पाप कह बेद पुराना॥ १॥

अर्थ—वेद-पुराण कहते हैं कि (श्रीसरयूजीका) दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापको हरता है॥१॥ नोट—१ ग्रन्थकारने 'दरस, परस, मज्जन और पान' ये क्रमानुसार कहे हैं। पहले दूरसे दर्शन होते हैं, निकट पहुँचनेपर जलका स्पर्श होता है, भक्तजन उसे शीशपर चढ़ाते हैं, जलमें प्रवेश करके फिर स्नान किया जाता है, तत्पश्चात् जल पीते हैं—यह रीति है। यह सब क्रम स्नानके अन्तर है क्योंकि बिना दर्शन-स्पर्शके स्नान हो ही नहीं सकता। स्नानारम्भहीमें आचमनद्वारा पान भी हो जाता है। इसलिये प्रधान मज्जन उहरा। इसी कारण उत्तरकाण्डमें श्रीमुखसे कहा गया कि 'जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा।'

नोट—२—यहाँसे श्रीसरयू-माहात्म्य कहना प्रारम्भ किया। ३—उपर्युक्त चार (दरस, परस, मज्जन, पान) कर्मोंमेंसे किसी भी एक कर्मके होनेसे पापका क्षय होता है। ४—बैजनाथजी 'दरस'से श्रीस्वरूप वा श्रीसरयू-दर्शन, 'परस' से जन्मभूमिकी धूलिका स्पर्श और 'पान' से श्रीचरणामृत अथवा श्रीसरयूजलका पान—ऐसा अर्थ करते हैं, परन्तु मेरी समझमें यहाँ श्रीसरयूजीके ही दर्शन आदिका प्रसंग है।

# नदी पुनीत अमित महिमा अति।कहिन सकै सारदा बिमल मित॥ २॥

शब्दार्थ—**पुनीत**=पवित्र। अमित=जिसकी सीमा नहीं, अतोल। महिमा=माहात्म्य, प्रभाव।

अर्थ—यह नदी अमित पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है, (कि जिसे) निर्मल बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं॥२॥

नोट—१ 'किह न सकै सारदाः—' का भाव यह है कि शारदा सबकी जिह्वापर बैठकर, जो कुछ कहना होता है, कहलाती हैं, परन्तु जिस बातको वह स्वयं ही नहीं कह सकतीं, उसे दूसरा क्योंकर कह सकेगा? सरस्वती मिहमा नहीं कह सकती, इसमें प्रमाण सत्योपाख्यानका है। ब्रह्माजीका वचन सरस्वतीजीसे है—'सरख्वा मिहमानं को वेत्ति लोके च पण्डितः' इत्यादि (पू० १८। १०) इसकी मिहमा और स्थूल-सूक्ष्मभेदसे अयोध्याके दो स्वरूप सत्योपाख्यानमें लिखे हैं (सू० मिश्र)।

नोट—२ 'नदी पुनीत अमित मिहमा अति' इति। अयोध्याकाण्डमें इस बातके उदाहरण बहुत मिलते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके थोड़ी देरके संगसे सर-सिरता आदिकी मिहमा इतनी हुई कि देवता और देवनदियाँ इत्यादि भी उनको सराहती थीं। यथा—'जे सर सिरत राम अवगाहिं। तिन्हिं देव सर-सिरत सराहिं॥'(२।११३), 'सुरसिर सरसइ दिनकर कन्या। मेकलसुता गोदाविर धन्या॥', 'सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदािकिनि कर करिं बषाना॥' (२।१३८), 'मिहमा किहय कवन बिधि तासू। सुखसागर जहँ कीन्ह निवासू॥' (२।१३९) और श्रीसरयूजीमें तो आपका (श्रीरामचन्द्रजीका) नित्य स्नान होता था, तब फिर उसकी पुनीतता और मिहमाकी मिति कैसे हो सकती है? काशीमें हजार मन्वन्तरतक, प्रयागमें बारह माघोंपर और मथुरामें एक कल्प वास करनेका जो फल है उससे अधिक फल श्रीसरयूके दर्शनमात्रसे प्राप्त होता है। यथा—'मन्वन्तरसहस्रेषु काशीवासेन यत्फलम्।तत्फलं समवाजीति सरयूदर्शने कृते॥''प्रयागे यो नरो गत्वा माघानां द्वादशं वसेत्। तत्फलादिधकं प्रोक्तं सरयूदर्शने कृते॥' 'मथुरायां कल्पमेकं वसते मानवो यदि। तत्फलादिधकं प्रोक्तं सरयूदर्शने कृते॥' इसी भाव एवं प्रमाणसे 'अियत मिहमा अति' विशेषण दिया गया।

### रामधामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त बिदित अति<sup>१</sup> पावनि ॥ ३ ॥

१-अति—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ०। परन्तु रा० प० में 'जग' पाठ है। जगपावनी=जगत्को पवित्र करनेवाली।

शब्दार्थ-रामधामदा=रामधामकी देनेवाली। रामधाम=परधाम=साकेत।

अर्थ—यह सुन्दर पुरी रामधामको देनेवाली है। सब लोकोंमें प्रसिद्ध है। अत्यन्त पवित्र है॥३॥ टिप्पणी—१ 'पापीको रामधाम नहीं प्राप्त होता, इसिलये प्रथम पापका नाश होना कहा, यथा—'हरैं पाप कह बेद पुराना', पीछे रामधामकी प्राप्ति कही है।'

### \* 'रामधामदा पुरी०' इति \*

मानसपरिचारिकाके कर्ता यहाँ यह शंका करते हैं कि 'रामधाम तो अयोध्याजी ही हैं, वह रामधाम कौन है जिसको अयोध्याजी देती हैं?' और इसका समाधान यों करते हैं कि अयोध्याजीके दो स्वरूप हैं, एक नित्य दूसरा लीला। लीलास्वरूपसे प्रकृतिमण्डलमें रहती हैं, परन्तु उनको प्रकृतिका विकार नहीं लगता वरंच वे औरोंके प्रकृति–विकारको हरकर अपने नित्यस्वरूपको देती हैं। श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'श्रीअयोध्याजी दो हैं; एक भूतलपर, दूसरी ब्रह्माण्डसे परे। दोनों एक ही हैं, अखण्ड हैं, एकरस हैं। तत्त्व, स्वरूप, नाम और नित्यतामें अभेद हैं। भेद केवल माधुर्य और ऐश्वर्यलीलाका है, यथा—'भोगस्थानं परायोध्या लीलास्थानं प्रियं भुवि। भोगलीलापती रामो निरंकुशिवभूतिकः॥' (शिवसंहिता २।१८) ब्रह्माण्डमें सात लोकावरण हैं और सात तत्त्वावरण—यह जान लेना जरूरी है।'

वे प्रकृतिपार श्रीअयोध्याका वर्णन यों करते हैं कि 'भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक—ये सात लोक हैं। क्रमश: एकसे दूसरा दुगुना है और एकके ऊपर दूसरा है, दूसरेपर तीसरा इत्यादि।'

'पुनः, सदाशिवसंहिताके मतानुसार सत्यलोकके ऊपर क्रमसे कौमारलोक, उमालोक, शिवलोक हैं। भूलोंक, भुवलोंक, स्वलोंकको पृथ्वी मानकर शिवलोकतक सप्तावरण कहे जाते हैं, जिसकी देवलोक संज्ञा है।' 'सत्यलोकके उत्तर ऊद्ध्वं प्रमाणरहित रमा-वैकुण्ठलोक है।' 'गोलोक अनन्त योजन विस्तारका है, यह श्रीरामचन्द्रजीका देश है। जैसे नगरके मध्यमें राजाका महत् महल होता है, वैसे ही गोलोकके मध्यमें श्रीअयोध्याजी हैं। यह स्थिति निम्न नकशेसे समझमें आ जायगी—

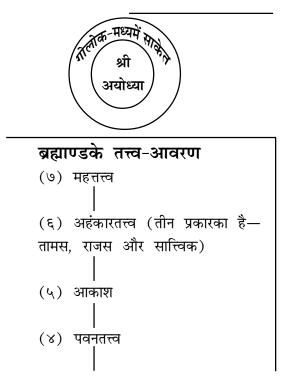

अनन्त योजन विस्तारका;

इसके मध्यमें साकेत

| वासुदेवलोक (चतुर्व्यूह
भगवान् रहते हैं यह
श्रीरामजीका घनीभूत तेज है।)

| महाशंभुलोक
(ज्योतिस्वरूप)
(श्रीरामजीके तनके तेजका स्वरूप
है जिसे योगी ध्यान करते हैं।)

| महाविष्णुलोक (विराट्)
(श्रीरामजीके अनन्त दिव्य
गुणोंकी मूर्ति है।)

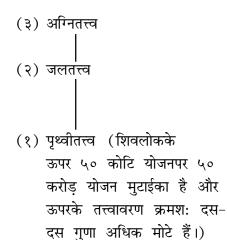

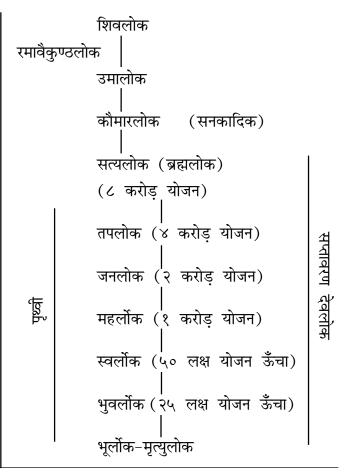

'इसमें दस आवरण हैं जिनके बाहर चारों दिशाओं में चार दरवाजे हैं, दरवाजों के अग्रभाग में परम दिव्य चार वन हैं। श्रीअयोध्याजी के उत्तर श्रीसरयूजी हैं, दिक्षणमें विरजा गंगा ने नामसे सरयूजी शोभित हैं। दिक्षण द्वारपर श्रीहनुमान्जी पार्षदों सहित विराजमान हैं। इसी तरह पिश्चममें विभीषणजी, उत्तरमें अंगदजी और पूर्व द्वारपर सुग्रीवजी विराजमान हैं।' 'नौ आवरणों में दासों और सखाओं के मन्दिर हैं और दसवें (भीतरके) आवरणमें सिखयों के मन्दिर हैं। इस दसवें आवरणके मध्यमें परम दिव्य ब्रह्मस्वरूप कल्पतरु है जो छत्राकार है। यह वृक्ष और इसके स्कन्ध, शाखा, पित्तयाँ, फूल, फल, सम्पूर्ण परम दिव्य श्रीरामरूपारूप हैं। इस छत्राकार तरुके नीचे ब्रह्ममय मण्डप है जिसके नीचे परम दिव्य रत्नमय वेदिका है जिसपर परम प्रकाशमान सिंहासन विराजमान है। सिंहासनपर रत्नमय सहस्रदल कमल है जिसमें दो या तीन मुद्राएँ हैं (अग्नि, चन्द्र वा सूर्य भी)। इनके मध्यमें श्रीसीतारामजी विराजमान हैं। श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और श्रीहनुमान्जी इत्यादि षोडश पार्षद छत्र, चमर, व्यजन इत्यादि लिये हैं।'

'परमानन्य उपायशून्य प्रपत्तिवाले सातों लोकों और सातों तत्त्वावरणोंको भेदकर महाविष्णु, महाशम्भु, वासुदेव, गोलोक होते हुए विरजा पार होकर श्रीहनुमान्जीके पास प्राप्त होते हैं। वे पार्षदोंसहित उनको श्रीसीतारामजीके पास ले जाते हैं।'—(करुणासिन्धुजी) 'रामधाम' पर उत्तरकाण्ड (दोहा ३से दोहा ४ तकमें) विशेष लिखा गया है। प्रेमी पाठक वहाँ देख लें।

नोट—उत्तरकाण्डमें श्रीमुखवचन है—'मम धामदा पुरी सुखरासी', 'मम समीप नर पाविह बासा'॥ ये वाक्य श्रीरामजीके हैं? यह धाम कहाँ है? यदि कहनेवाले (श्रीरामजी) का कोई अपना धाम विशेष है तब तो दूसरे रूपका धाम कहनेवालेका धाम (अर्थात् रामधाम वा मम धाम) नहीं हो सकता। और यदि वक्ताका कोई अपना धाम नहीं है, तब देखना होगा कि कहनेवालेका इस 'मम धाम'से क्या तात्पर्य हो सकता है।

श्रुतियों, पुराणों, संहिताओंसे श्रीरामजीका धाम 'अयोध्या' प्रमाणसिद्ध है। ब्रह्मचारी श्रीभगवदाचार्य वेदरत्नजी 'अथर्ववेदमें श्रीअयोध्या' शीर्षक लेखमें लिखते हैं कि—'अथर्ववेद (संहिताभाग) दशमकाण्ड, प्रथम अनुवाक, द्वितीय सूक्तके २८वें मन्त्रके उत्तरार्धसे श्रीअयोध्याजीका प्रकरण आरम्भ होता है'।—

'पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥ यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृते नावृतां पुरम्। तस्मै ब्रह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः॥ न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणोजरसः पुरा। पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥ अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥ तस्मिन् हिरण्मये कोशेत्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते। तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वतेद्वै ब्रह्मविदो विदुः॥ प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा सम्परीवृताम्। पुरं हिरण्मयीं ब्रह्माविवेशापराजिताम्॥'(२८—३३) 'इन मन्त्रोंका अर्थ देकर अन्तमें वे लिखते हैं कि—अथर्ववेदका प्रथम अनुवाक यहाँ ही पूर्ण हो जाता है। इस अनुवाकके अन्तमें इन साढ़े पाँच मन्त्रोंमें अत्यन्त स्पष्ट रूपमें श्रीअयोध्याजीका वर्णन किया गया है। इन मन्त्रोंके शब्दोंमें व्याख्याताओंको अपनी ओरसे कुछ मिलानेकी आवश्यकता ही नहीं है। श्रीअयोध्याजीके अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरीका इतना स्पष्ट और सुन्दर साम्प्रदायिक वर्णन मन्त्रसंहिताओंमें होनेका मुझे ध्यान नहीं है।'— (श्रीमद्रामप्रसादग्रन्थमालामणि ५से संक्षेपसे उद्धृत)

विशेष उत्तरकाण्ड ४ (४) 'अवधपुरी सम प्रिय निहं सोऊ', १४ (४) 'अंतकाल रघुपितपुर जाहीं' में देखिये। श्रीअयोध्याजी त्रिपाद्विभूति और लीलाविभूति दोनोंमें हैं। 'अयोध्या' नित्य है। नारदपांचरात्रान्तर्गत बृहद्ब्रह्मसंहिता द्वितीय पाद सप्तमाध्याय श्लोक २ तथा तृतीय पाद प्रथमाध्यायके अनेक श्लोक इसके प्रमाण हैं। दोहा १६ (१) भी देखिये। पांडेजी 'धाम' के दो अर्थ देते हैं—'शरीर' और 'घर'। रामधामदा='रामका धाम अर्थात् शरीर देनेवाली है, जहाँ सदैव श्रीरामजी अवतार लेते हैं। अथवा धाम अर्थात् घर देनेवाली है।' सम्भवतः उनका आशय है कि सारूप्य और सालोक्य मुक्ति देनेवाली है। अथवा यह भाव हो कि श्रीरामजीको शरीर देनेवाली है अर्थात् उनका यहाँ अवतार या जन्म होता है। परन्तु इस भावमें विशेष महत्त्व नहीं है। 'धाम' का अर्थ तेज भी है—'तेजो गृहं धाम' (अमरकोश)। रामधाम देती है अर्थात् श्रीरामजीके तेजमें मिला देती है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर देती है।

### चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजें तनु नहिं संसारा॥ ४॥

अर्थ—जगत्के अगणित जीवोंकी चार खानें (उत्पत्ति-स्थान) हैं, श्रीअयोध्याजीमें शरीर छूटनेसे फिर संसार नहीं रहता (अर्थात् इनमेंसे जिन जीवोंका शरीर श्रीअयोध्याजीमें छूटता है उनका जन्म फिर संसारमें नहीं होता, वे आवागमनके चक्रसे छूट जाते हैं। भवसागर उनके लिये अगम्य नहीं रह जाता।)॥४॥

### 'अवध तजें तनु नहिं संसारा'

ऊपरकी चौपाईमें जो कहा कि यह पुरी 'अति पावनि' है; उसीको यहाँ दृढ़ करते हैं कि कैसा भी जीव हो वह यहाँ मरनेसे भवसागर पार हो जाता है और रामधामको प्राप्त होता है। यथा—'अस्यां मृताश्च वैकुण्ठमूर्ध्वं गच्छन्ति मानवाः। कृमिकीटपतंगाश्च म्लेच्छाः संकीर्णजातयः॥ कौमोदकीकराः सर्वे प्रयान्ति गरुडासनाः। लोकं सान्तानिकं नाम दिव्यभोगसमन्वितम्॥ यद्गत्वा न पतन्त्यस्मिल्लोकं मृत्युमुखे नराः। माहात्म्यं चाधिकं स्वर्गात् साकेतं नगरं शुभम्॥'(सत्योपाख्यान पू० सर्ग १९। ३६—३८) अर्थात् कृमि, कीड़े, पतिंगे, म्लेच्छ आदि सब संकीर्ण जातिके प्राणी यहाँ मरनेपर गदाधारी हो गरुड़पर बैठकर ऊपर वैकुण्ठको जाते हैं। (वहाँसे) दिव्य भोगोंसे युक्त जो सान्तानिक लोक है उसमें प्राप्त होते हैं कि जहाँ जानेपर फिर मृत्युलोकमें मनुष्य नहीं आता। अतः इस शुभ नगर साकेतका माहात्म्य स्वर्गसे अधिक है।

श्रीकरुणासिन्धुजीके मतानुसार जो भजनानन्दी या सुकृती जीव हैं वे मुक्त हो जाते हैं और जो मनुष्य अयोध्याजीमें रहकर पाप करते हैं उनका शरीर छूटनेपर वे फिर यहीं कीट, पतंग आदि योनियोंमें पैदा होते हैं और यहाँ फिर शरीर छूटनेपर सालोक्य मुक्ति उनको मिलती है। आपका मत है कि यह अयोध्या प्रकृतिसे परे होनेके कारण यहाँ पुनर्जन्म होना भी संसारमें जन्म न होना ही है।

अस्तु जो हो। परन्तु इस अर्थकी संगित चौपाईसे नहीं लगती और न इसका कोई प्रमाण कहीं मिलता है। श्रीअयोध्याजीमें मृत्यु होनेसे रामधाम प्राप्त हुआ, यह सालोक्य मुक्ति हुई। यदि सरयू-स्नान भी जीवने किया है तो धाममें पहुँचनेपर समीपता भी प्राप्त होती है; यह सामीप्य मुक्ति है। उत्तरकाण्डमें श्रीमुखवचन है कि 'जा मज्जन ते बिनिह प्रयासा। मम समीप नर पार्वाह बासा॥'

करुणासिन्धुजी महाराजने जो लिखा है वह दासकी समझमें भयदर्शनार्थ है, जिससे लोग पाप कर्ममें प्रवृत्त न हो जायँ। यह विचार लोकिशिक्षार्थ बहुत ही उत्तम है। पर यह विचार श्रीअयोध्याजीके महत्त्वको छुपा देता है। दासकी समझमें तो जो यहाँ निवास कर रहे हैं उनमेंसे किसी-किसीमें जो पाप हमारी दृष्टिमें देख पड़ते हैं वह केवल पूर्वजन्मके अन्तिम समयकी भक्तके हृदयमें उठी हुई वासनाका भोगमात्र है, उस वासनाकी पूर्ति कराकर श्रीसीतारामजी उसे अपना नित्यधाम देते हैं। भक्तमालमें दी हुई 'अल्ह-कोल्ह' दोनों भाइयोंकी कथा प्रमाणमें ले सकते हैं।—विशेष लंकाकाण्डके 'जिमि तीरथके पाप।' (९६) में भी देखिये।

श्रीनंगे परमहंसजी—जैसे काशी-प्रयागका ऐश्वर्य है कि वहाँ शरीर छोड़नेसे पुन: संसारमें नहीं आता है वैसे ही श्रीअवधधामका ऐश्वर्य है। जब अण्डज, ऊष्मज, स्थावरके लिये मुक्ति लिखी गयी है तब मनुष्यके लिये क्यों संशय करना चाहिये, चाहे वह पापी ही क्यों न हो। 'यदि कोई शंका करे कि बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं (यथा) 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' यह विरोध होता है तो इसका समाधान इस प्रकार है कि 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' यह श्रृति सर्वदेशी है और काशी, प्रयाग, अयोध्यामें मुक्ति यह श्रृति एकदेशी है, तो सर्वदेशी और एकदेशीमें विरोध कैसे हो सकता है, क्योंकि सर्वदेशके लिये वह सत्य है और एकदेशमें वह भी सत्य है। विरोध उसमें होता है जो एकदेशमें श्रृति भिन्न-भिन्न बातोंको सूचित करती हों। अथवा, सर्वदेशकी दो श्रुतियाँ दो तरहकी बातें कहती हों। किन्तु सर्वदेशी वचन और एकदेशी वचनमें विरोध नहीं हो सकता है, जैसे दो बजे दिनको लालटेनकी जरूरत नहीं और दो बजे रातको उसकी जरूरत है। अब दोनों दो बजेके वचन हैं पर रात्रि और दिनके होनेकी वजहसे लालटेनका विरोध नहीं हो सकता है। अत: सर्वदेशकी और एकदेशकी श्रुतियोंका मेल करके शंका करना वृथा है। 'पुन:, यदि आप किहये कि काशी, प्रयाग, अयोध्या इन तीनोंमें जब केवल शरीरके त्याग करनेसे मुक्ति हो जाती है तब कर्म, उपासना और ज्ञानको करना वृथा है, तो इसका समाधान यह है कि इसमें दो भेद हैं। एक तो इन तीर्थोंके भरोसे रहनेसे इन तीर्थोंमें शरीर छूटे कि कहीं अन्यत्र छूटे' (यह निश्चय नहीं)। यदि अन्यत्र छूटा तो फिर चौरासीमें गया, यह भेद है। दूसरा भेद यह है कि ज्ञानादि वियोगोंसे मनुष्य शरीरके रहते ही जीवन्मुक्तसुखका भोक्ता हो जाता है और शरीरान्तपर मुक्त होनेका निश्चय रहता है और ज्ञानादि तीनों योगोंसे रहित मनुष्य शरीरपर्यन्त नाना प्रकारके दु:खोंसे दु:खी और भयभीत रहता है अत: इन दो भेदों करके काशी, प्रयाग और अयोध्या इन तीर्थोंमें रहते हुए भी ज्ञानादिकी जरूरत है।

कोई श्रीनंगे परमहंसजीके ही भाव अपने शब्दोंमें इस प्रकार कहते हैं कि धामसे भी मुक्ति होनेकी श्रुतियाँ हैं, यथा—'काश्यां मरणान्मुक्तिः' इत्यादि। 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' यह सामान्य रीतिसे सब जीवोंके प्रति है, अतः सर्वदेशीय एवं सामान्य है और 'काश्यां मरणान्मुक्तिः' यह एक काशीके लिये है, अतः विशेष है। विशेष (अपवाद) सामान्य (उत्सर्ग) की अपेक्षा बलवान होता है, यथा—'अपवाद इवोत्सर्गम्' (रघुवंश १५। ७)

इस कथनसे स्पष्ट है कि विशेषवचन (**काश्यां**) ने सामान्यवचन (ऋते) का बाध किया अर्थात् काशीमें मरनेसे बिना ज्ञान हुए ही मुक्ति होती है। परन्तु पं० अखिलेश्वरदासजी, पं० जानकीदासजी (श्रीहनुमान्गढ़ी) आदि विद्वान् महात्माओंका कथन है कि उपर्युक्त समाधानमें बाध्य-बाधक भावका स्वीकार

करना पड़ता है जिसका ग्रहण विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तमें अनुचित माना जाता है। इस मतमें श्रुतियोंका समन्वय ही किया जाता है और इसीसे इस सिद्धान्तका नाम समन्वयसिद्धान्त भी है।

यहाँ इस शंकाका समाधान इस प्रकार होगा कि उपर्युक्त दोनों वाक्योंमें हेत्वर्थ पंचमी है अर्थात् ज्ञान भी मुक्तिका कारण है और काशीमरण भी, परन्तु ज्ञान साक्षात् कारण है और काशीमरण परम्परया अर्थात् प्रयोजक कारण है। श्रीरामतापिनीयोपनिषद्के कथनानुसार काशीमें मृत्युसमय शिवजी तारक-मन्त्रका जीवोंको उपदेश करते हैं। उस उपदेशसे ज्ञान प्राप्त होता है और तब मुक्ति होती है। इस संगतिमें बाध्य-बाधक-भावको स्वीकार न करते हुए भी दोनों वाक्योंका समन्वय उचित ढंगसे हो जाता है।

यदि केवल काशीमरणसे मुक्ति होना स्वीकार करते हैं तो श्रीरामतापिनीयोपनिषद्के काशीवासी जीवोंकी मुक्तिके लिये शिवजीका वरदान माँगना और भगवान्का वरदान देना इत्यादि प्रसंगकी संगति कैसे होगी? [यह प्रसंग पूर्व दोहा १९ (३) 'कासी मुक्ति हेतु उपदेसू।' में उद्धृत किया गया है। वहीं देखिये।]

नोट—१ कुछ महात्माओंसे ऐसा सुना है कि नाम, रूप, लीला और धाममेंसे किसीका भी अवलम्ब ले लेनेसे अन्तसमय जिस ज्ञानकी, अन्तमें मुक्तिके लिये, जरूरत है वह उसी साधनद्वारा उस समय बिना परिश्रम स्वतः प्राप्त हो जाता है। हमारे प्राचीन ऋषियोंका सम्मत है कि नामजापक यदि अन्तसमय वात, पित्त, कफकी प्रबलताके कारण मुखसे नाम–उच्चारण न कर सके तो प्रभु स्वयं उसकी ओरसे नामजप करते हैं, यथा—'यदि वातादिदोषेण मद्भक्तो मां च न स्मरेत्। अहं स्मरामि तं भक्तं नयामि परमां गितम्॥' (विसष्ठरामायण। सी० रा० प्र० प्र०) और अन्तमें उसके जीवको गोदमें लेकर जिस द्वारसे, जिस नाड़ीसे, प्राण निकलनेसे मुक्ति होती है उसी द्वारसे उसको निकाल ले जाते हैं। उत्तरकाण्डके 'जा मज्जन ते बिनिहं प्रयासा' के 'जा मज्जन' का भाव स्पष्ट है कि कोई भी क्यों न हो, दुष्कृती या सुकृतीका भेद नहीं है। 'चारि खानि'—बा० ८ (१) में देखिये।

नोट—२ नाम, रूप, लीला और धाम चारों सिच्चिदानन्दरूप हैं। गोस्वामीजीने इन चारोंको क्रमसे लिखा है। सबका ऐश्वर्य, सबका माहात्म्य एक-सा दिखाया है—

नामवर्णन, यथा—'बंदउँ नाम राम रघुबर को' से 'नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ' तक। 'जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा॥'

रूपवर्णन, यथा—'करउँ नाइ रघुनाथिहं माथा' से 'तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलिनिधान' तक। 'राम सिरिस को दीन हितकारी। कीन्हें मुकुत निसाचर झारी॥'

लीलावर्णन, यथा—'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' से 'रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु' तक। 'मंत्र महामनि बिषय ब्यालके। मेटत कठिन कुअंक भाल के॥'

धामवर्णन, यथा—'अवधपुरी यह चिरत प्रकासा' से 'सब बिधि पुरी मनोहर जानी' तक।—(रा॰ प्र॰) श्रीअयोध्याजीकी विशेष मिहमा होनेका कारण यह है कि सातों पुरियोंमें यह आदिपुरी है। दूसरी बात यह है कि और सब पुरियाँ भगवान्के अंग-प्रत्यंग हैं और यह तो शिरोभाग है, यथा—'विष्णोः पाद अवन्तिका गुणवती मध्ये च कांचीपुरी नाभौ द्वारवती तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदा। ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासाग्रवाराणसीमेतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयोऽयोध्यापुरीं मस्तके॥'(पद्मपुराण)

# सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि-प्रद मंगल-खानी॥५॥ बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥६॥

अर्थ—अयोध्यापुरीको सब तरहसे मनोहर और सब सिद्धियोंकी देनेवाली तथा समस्त मंगलोंकी खान समझकर इस निर्मल कथाको मैंने (यहाँ) प्रारम्भ किया, जिसके सुननेसे काम, मद और दम्भका नाश हो जाता है॥ ५-६॥

नोट—१ (क) 'सब बिधि' इति। सब प्रकारसे, जैसा ऊपर कह आये हैं कि यहाँ ब्रह्मका अवतार

हुआ, सब तीर्थ यहाँ आते हैं, यहाँ रामजन्म-महोत्सव होता है जिसमें देवता आदि सब सिम्मिलित होते हैं, यह रामधामकी देनेवाली है, 'अति पाविन' है, सब सिद्धियों और मंगलोंकी देनेवाली है, यहाँ श्रीसरयूजी हैं जो सब पापोंका क्षय करके सामीप्य-मुक्तिकी देनेवाली हैं, यहाँ श्रीरामजन्मके सब योग हैं और यह रामचिरत है, इत्यादि भाँतिसे मनोहर है। (ख) ग्रन्थकारने उपर्युक्त कथनसे स्थानशुद्धि दिखलायी। इससे व्यंजित होता है कि उत्तम कामोंकी सिद्धिके लिये स्थानशुद्धिकी आवश्यकता है अर्थात् बिना स्थानशुद्धिके कोई कार्य कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिये ऐसे शुभ अवसर और उत्तम स्थलमें कथाका आरम्भ किया। आधी-आधी चौपाईमें दोनों (स्थल और कथा) का फल-माहात्म्य दिखलाया (सृ० मिश्र)।

टिप्पणी—१ ऊपरतक इस पुरीके प्रभावसे पापका क्षय होना और रामधामका प्राप्त होना कहा; अर्थात् परलोक बनना कहा और अब ('सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी' कहकर) इस लोकका सुख भी देना बताया।

टिप्पणी—२ 'बिमल' पद देकर यह सूचित किया कि कथा निर्मल है, इसलिये इसके अवतारके लिये 'बिमल' स्थान भी होना चाहिये था। अस्तु! यह पुरी मानसके अवतारके योग्य है। ३—काम, मद और दम्भ ये तीनों कथाके विरोधी हैं। इनमेंसे काम मुख्य है, यथा—'क्रोधिहि सम कामिहि हिर कथा। ऊसर बीज बये फल जथा।' (सुं॰ ५८) इसलिये कामको पहले कहा। श्रीरामचन्द्रजीने अवतार लेकर रावणको मारा और मानसका अवतार काम, मद, दम्भके नाशके लिये हुआ।

नोट—२ पाँड़ेजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीका अवतार रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद तीनके वधहेतु हुआ, वैसे ही कथाका भी आरम्भ तीनहींके वधार्थ हुआ। दम्भ रावण, मद कुम्भकर्ण और काम मेघनादका वध कथा करती है।

नोट-३ यहाँ रामचरितमानसका अवतार कहा, आगे नामकरण इत्यादि कहेंगे।

### रामचरित-मानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा॥ ७॥

अर्थ—इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कानोंसे सुनते ही विश्राम (शान्ति) मिलता है॥७॥ नोट—१ ग्रन्थका आविर्भाव कहकर अब नाम कहते हैं। श्रीरामचन्द्रजीका नामकरण-संस्कार श्रीविसिष्ठजी-द्वारा हुआ और मानसका शिवजीने नाम रखा, यथा—'धरेउ नाम हिय हेरि हरिष हर।' (चौ० १२)

नोट—२ 'सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा' इति। (क) अर्थात् सुनते ही कानोंको सुख मिलता है। वा, कानोंसे सुनते ही मनको विश्राम मिलता है, फिर मन कहीं नहीं भटकता। (ख) मानससरका स्नान कथाका श्रवण है, सर-स्नानसे मल छूटता है, कथा-श्रवणसे पाप मिटते हैं। स्नानसे श्रम दूर होता है, कथासे अनेक योनियोंमें भ्रमण करनेके कारण जीवको जो श्रम हुआ वह दूर होता है, विश्राम मिलता है। स्नानसे घामकी तपन दूर हुई, कथासे त्रिताप गये (बै०)। (ग)—श्रीरामचिरतमानसमें ही श्रीगोस्वामीजीने अपना, गरुड़जी और पार्वतीजीका इससे विश्राम पाना कहा है; यथा क्रमशः 'पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ।' (७। १३०), 'सुनेडँ पुनीत रामगुन ग्रामा। तुम्हरी कृपा लहेउँ विश्रामा॥' (७। ११५), 'हिर चिरत्र मानस तुम्ह गावा। सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा॥' (७। ५३) इसी तरह और लोग भी जो सुनेंगे उनको विश्राम मिलेगा।

नोट—३ गोस्वामीजीने अपने भाषा-प्रबन्धकी जो भूमिका की है वह ३२ वें दोहेपर ही समाप्त हो गयी है—'कीन्ह प्रश्न' से लेकर 'नसाहिं काम मद दंभा' तक इस कथा-प्रबन्धका 'अथ' है। रामचिरतमानसके नामसे इस कथाका आरम्भ है। जैसे कोई कहे 'अथ श्रीरामचिरतमानसं लिख्यते' उसी तरह 'रामचिरतमानस एहि नामा' यह कहा है।—[विशेष विस्तार 'रामचिरत सर कहेसि बखानी।' (उ०६४। ७—९) में देखिये] (गौड़जी)

मन-करि बिषय-अनल-बन जरई। होइ सुखी जौं येहिं सर परई॥ ८॥

अर्थ—मनरूपी हाथी विषयरूपी अग्निके जंगलमें (वा, विषयरूपी वनाग्निमें) जल रहा है। यदि वह इस तालाबमें आ पड़े तो सुखी हो जावे॥८॥

नोट-१ (क) भाव यह है कि यदि चरित्रमें मन लगे तो मनका ताप दूर हो जावे और यदि इस मानससरमें आकर पड़ ही जावे तो फिर इतना सुख मिले कि जो ब्रह्मसुखसे भी अधिक है, फिर तो सरसे बाहर निकलनेकी इच्छा ही न करेगा। यथा—'ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि पुनि तात करह गुन गानहिं॥ सनकादिक नारदिहं सराहिं। जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहिंहे॥ सुनि गुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनहिं परम अधिकारी॥ जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान।' (७। ४२) पुन:, यथा—'हर हियँ रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन्ह। रघुपति चरित महेस तब हर्षित बरनइ लीन्ह॥' (बा॰ १११) 'मम गुनग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥'(७। ४६) इत्यादि। (ख) 'परई' शब्द कैसा सार्थक है! इसे देकर बताते हैं कि हाथीकी तरह इसमें पड़ा ही रहे, बाहर न निकले, तब सुख प्राप्त होगा। (ग) मन विषयाग्निमें जल रहा है, इसीसे सरमें सुख पाना कहा। क्योंकि 'जो अति आतप ब्याकुल होई। तरु *छाया सुख जानइ सोई॥*'(७। ६९) भामिनीविलासमें इसी भावका यह श्लोक विनायकी टीकामें दिया है 'विशालविषयावलीवलयलग्नदावानलप्रसृत्वरशिखावलीकवलितं मदीयं मनः। अमन्दमिलदिन्दिरे निखिलमाधुरीमन्दिरे मुकुन्दमुखचन्दिरे चिरिमदं चकोरायताम्॥' अर्थात् विशाल विषयपंक्तिरूपी दावानलकी अत्यन्त लपटोंसे व्याप्त मेरा मन, जिसमें लक्ष्मीजी संश्लिष्ट हैं ऐसे निखिल माधुर्ययुक्त मुकुन्दभगवानुके मुखचन्द्रका, चिरकाल चकोर बने। पुनश्च यथा—'अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः। तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं न निष्क्रामित ब्रह्मसम्पन्नवन्नः॥' (भा० ४। ७। ३५) अर्थात् नाना प्रकारके क्लेशरूप दावानलसे दग्ध हुआ हमारा मनरूपी हाथी अति तृषित होकर आपकी कथारूपी निर्मल अमृतनदीमें घुसकर उसमें गोता लगाये बैठा है। वहाँ ब्रह्मानन्दमें लीन-सा हो जानेके कारण उसे न तो संसाररूप दावानलका ही स्मरण रहा है और न वह उस नदीसे बाहर ही निकलता है।

नोट—२ '*येहिं'* (अर्थात् इसी सरमें) कहकर अन्य उपायोंको सामान्य जनाया। भाव यह कि अन्य उपायोंसे काम नहीं चलनेका। (पां०)

नोट—३ श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'तीनों तापोंसे संयुक्त जो अनेक चिन्ताएँ हैं वही दावानल लग रहा है।' सूर्यप्रसाद मिश्रजीका मत है कि यहाँ संसारको वन, विषयको अग्नि कहा और अग्नि लगानेवाले कामादि किरात हैं। जैसे अग्नि लगा देनेसे उसमें रहनेवाले हाथी जल मरते हैं, क्योंकि भारी शरीर होनेके कारण बाहर निकल भी नहीं सकते, वैसे ही मन अनेक वासनारूप होनेके कारण स्थूलकायरूप इन्द्रियोंसे प्रेरित विषयसे मर रहा है।

पं० रामकुमारजी:—ऊपर चौपाई (७) 'सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा' से 'रामचिरतमानस मुनि भावन' तक दिखाया है कि यह मानस विषयी, मुमुक्षु और मुक्त तीनों प्रकारके जीवोंका हितकारी है। 'मन किर बिषय अनल बन जरई। होइ सुखी जौं एहिं सर परई।' से विषयी जीवोंका हित दर्शित किया, क्योंकि वे दिन-रात शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध आदि विषयोंमें आसक्त रहते हैं। विषयी जीवोंको क्या सुख मिलता है, यह उत्तरकाण्डमें दिखाया है। यथा—'बिषइन्ह कहँ पुनि हरिगुनग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा॥' (५३। ४) इनको दोनों सुख प्राप्त होते हैं—कानोंका सुख और मनको विश्राम वा आनन्द। इसीसे ऊपर पहले ही कह दिया कि 'सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा।' मुमुक्षु इसे सुनकर, पढ़कर प्रसन्न होते हैं क्योंकि 'सुनत नसाहिं काम मद दंभा' और 'सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा।' तथा आगे 'मुनि भावन' कहकर मुक्त जीवोंका हित बताया है। 'जीवन्मुक्त कुछ नहीं चाहते, वे इस ग्रन्थकी उपासना करते हैं'।

नोट—४ 'मानससर हिमालयपर है और हिमजलसे अग्निसे जले हुएका ताप नहीं रहता। इसीसे विषयाग्निसे जलते हुए मनको मानससरमें पड़े रहनेको कहा।' (मा॰ त॰ वि॰)

### रामचरितमानस मुनि-भावन । बिरचेउ संभु सुहावन पावन॥ ९॥

शब्दार्थ—भावन=भानेवाला, रुचिकर। बिरचेउ=अच्छी तरहसे रचा, निर्माण किया।

अर्थ—(इस) मुनियों (के मन) को भानेवाले सुहावने और पवित्र 'रामचरितमानस' की रचना श्रीशिवजीने की॥९॥

नोट—१ दोहा ३४ की चौपाई ४ 'संबत सोरह सै एकतीसा' से लेकर दोहा ३५ की चौपाई १२ 'धरेउ नाम हिय हेरि हरिष हर' तक श्रीरामचरितमानस और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंमें समता वा एकता दिखायी है।

नोट—२ 'मृनि-भावन' कहकर सूचित किया कि यह शान्तिरससे परिपूर्ण है। 'बिरचेड संभु' से ईश्वर-कोटिवालोंका रचा हुआ, 'सृहावन' से काव्यालंकार आदि गुणोंसे परिपूर्ण तथा दोषरिहत और 'पावन' से इसमें पिवत्र राम-यश-वर्णन होना जनाया है। पुनः 'सृहावन पावन' अपने स्वरूपसे है और सेवकके त्रिविध दोष एवं दुःखको नाश करता है।—देखिये ३५ (८)भी। पुनः, ३—'सृहावन' से मुमुक्षुको ज्ञानभक्तिसाधक और 'पावन से 'विषयी' अधम जीवोंको भगवत्में लगा देनेवाला जनाया। (सू० मिश्र) अथवा, 'सृहावन पावन' से शान्त और शृंगारयुक्त तथा 'मृनि भावन' से 'मुनियोंकी भावनासे शिवजीका इसे विशेष करके रचना जनाया। (पां०)

#### श्रीरामचन्द्रजी और श्रीरामचरितमानसका ऐक्य

#### श्रीरामचन्द्रजी

#### १ षोडशकलाका पूर्णावतार। पुनः, ३१ सर जोड़कर रावणका मरना।

- २ दोनोंका जन्म नवमी, मंगलवार, चैत्र शुक्लपक्ष।
- ३ रामावतार रावण, मेघनाद, कुम्भकर्ण और उनकी सेनाके वध करनेके लिये हुआ।
- ४ दैवसर्गके आदर्श श्रीरामजी, आसुरसर्गका आदर्श रावण।
- ५ रावण आदिके नाशसे देवता और मुनि सभी सुखी हुए।
- ६ श्रीरामचन्द्रजीका नामकरण-संस्कार श्रीवसिष्ठजीने किया। वसिष्ठजी ब्रह्माजीके पुत्र हैं।

#### श्रीरामचरितमानस

संवत् १६३१ में कथाका प्रारम्भ करना ही १६कलामें ३१ का जोड़ समझिये। इससे महामोहका नाश हुआ और होता रहेगा।

अभिजितनक्षत्र, मध्याह्नकाल श्रीअयोध्याजीमें हुआ। मानसका अवतार मोह, काम, मद, दम्भके नाशके लिये हुआ। ३५ (६)

दैवी सम्पत्तिका आदर्श श्रीरामचरित, आसुर सम्पत्तिके आदर्श मोह-मद आदि।

यहाँ विषयी, साधक, सिद्ध तीनोंको सुख मिलता है। ३५ (६—८)

'रामचिरतमानस' नाम शिवजीने रखा। श्रीमद्भागवतमें एक रुद्रका अवतार ब्रह्माजीसे होना कहा है। तथा—'वन्दे ब्रह्मकुलं कलंकशमनम्।'

#### त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन । किल कुचालि कुलि \* कलुष नसावन ॥ १०॥

शब्दार्थ—**त्रिबिध**=तीन प्रकारका। **दारिद**=दरिद्रता। **कुलि**=सब। **दावन**=दमन वा नाश करनेवाला, यथा— 'त्रिबिध ताप भवदाप दावनी' (उ॰), 'जातुधान दावन परावन को दुर्ग भयो' (हनुमानबाहुक)=दावानलके समान जला डालनेवाला।

<sup>\* &#</sup>x27;कुलि' का पाठान्तर 'कलि' भी है। पर प्रामाणिक सभी पोथियोंमें 'कुलि' ही पाठ है।

अर्थ—तीनों प्रकारके दोषों, दु:खों और दिरद्रताका दमन तथा कलिके सब कुचालों और पापोंका नाश करनेवाला है॥१०॥

नोट—१ 'त्रिबिध दोष दुख' इति। पापका फल दुःख है, यथा—'करिं पाप पाविं दुख—'। यह तीन प्रकारका है, यथा—'जे नाथ किर करुना बिलोकहु त्रिबिध दुख ते निर्बहे।' जन्म, जरा, मरण—ये तीन दुःख हैं, यथा—'जराजन्मदुःखौघतातप्यमानम्'। मन—कर्म—वचनसे किये हुए तीन प्रकारके दोष हैं। काशीखण्डके 'अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम्॥' 'पारुष्यमनृतं चैव पेशुन्यं चैव सर्वशः। असम्बद्धप्रलापश्च वाचिकं स्याच्चतुर्विधम्॥' 'परद्रव्येष्विभध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्। वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्॥' के अनुसार—जो किसीने हमको दिया नहीं है उसका ले लेना अर्थात् चोरी, अविहित हिंसा और परस्त्रीसेवन—ये तीन कायिक पाप (दोष) हैं। कठोर, झूठे, चुगली और परस्पर भेदनशीलतावाले, आपसमें फूट डालनेवाले और अव्यवस्थित—ये चार प्रकारके वचन, वाचिक पाप हैं। परद्रव्यका चिन्तन अर्थात् उसके प्राप्तिकी इच्छा करना, मनसे किसीका अनिष्ट सोचना, झूठा अभिमान (मिथ्याका आग्रह)—ये तीन मानसिक पाप हैं। विनायकी टीकाकार तन, जन और धनसम्बन्धी तीन प्रकारके दिरद्र और दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकारके दुःख लिखते हैं। और मानसपत्रिकाकार आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, वा कर्मणा, मनसा और वाचा ये तीन प्रकारके दुःख मानते हैं।

नोट—२ ग्रन्थके अन्तमें जो माहात्म्य कहा है—'श्रीमद्रामपदाब्जभिक्तमिनशं प्राप्त्यै तु रामायणम्। पण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभिक्तप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद्रामचिरत्रमानसिदं भक्त्यावगाहित ये ते संसारपतंगघोरिकरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः॥' वही यहाँ मुनिभावन, सुहावन, पावन, त्रिविध दोष दुःख दारिद दावन' और 'किल कुचालि कुलि कलुष नसावन' से कहा है। भिक्तको प्राप्त कर देने, कल्याण करने, विज्ञान और भिक्तको देनेवाला होनेसे 'मुनिभावन' है। अत्यन्त विमल, प्रेमाम्बुसे पूर्ण और पुण्य एवं शुभ होनेसे 'सुहावन' कहा और 'माया–मोह–मलापह' और 'पापहर' इत्यादि होनेसे 'त्रिविध-" कहा।

#### रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा॥ ११॥

अर्थ—श्रीमहादेवजीने (इसे) रचकर अपने हृदयमें रखा और अच्छा मौका (अवसर) पाकर श्रीपार्वतीजीसे कहा॥ ११॥

नोट-१ अब ग्रन्थके नामका हेत् कहते हैं।

नोट—२ श्रीगोस्वामीजी श्रीशिवजीका श्रीपार्वतीजीसे मानस-कथन करना पूर्व ही कह आये हैं, यथा—'बहुरि कृपा किर उमिहं सुनावा।'(३०।३), 'जेिह बिधि संकर कहा बखानी।'(३३।१) अब यहाँ तीसरी बार फिर कह रहे हैं कि 'पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा 'इसमें पुनरुक्ति नहीं है। तीन बार लिखना साभिप्राय है। प्रथम जो 'सुनावा' कहा वह संवादके साथ है, यथा—'जागबिलक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिवरिहं सुनाई॥ किहहउँ सोइ संबाद बखानी। सुनहुँ सकल सज्जन सुख मानी॥ संभु कीन्ह यह चिरत सुहावा। बहुरि कृपा किर उमिह सुनावा॥'(३०।१—३) अर्थात् में उस कथाका संवाद जैसा याज्ञवल्क्य-भरद्वाजमें हुआ, कहूँगा। जिस कारणसे प्रश्नोत्तर हुआ वह 'कीन्हि प्रस्न जेिह भाँति भवानी। जेिह बिधि संकर कहा बखानी॥ सो सब हेतु कहब मैं गाई।'(३३।१-२) से सूचित किया और तीसरी बार यहाँ जो कहा है उसमें समय और वर्णन करना सूचित किया। इन तीनोंको दोहा ४७ 'कहउँ सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद। भयउ समय जेिह हेतु जेिह सुनु मुनि मिटिहि बिषाद॥'में एकत्र करेंगे।

### चार संवादोंकी रचना

आषाढ़कृष्ण १० संवत् १५८९ को श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीको स्त्रीका उपदेश हुआ। बस घरसे चलकर तीर्थराजमें आपने गृहवेषका विसर्जन किया और वहाँसे श्रीअवधपुरी आकर चौमासेतक रहे। यहाँसे तीर्थयात्रा प्रारम्भ की। इस तीर्थयात्रामें ही भावी ग्रन्थकी रचनाकी बहुत सामग्री इन्हें प्राप्त हुई। मानसरोवर गये। यहाँसे दिव्य साहाय्य पाकर सुमेरु पहुँचे। वहाँ नीलाचलपर भुशुण्डिजीके दर्शन हुए। मानस-रचनाकी तैयारीके लिये ईश्वरीय प्रेरणासे ये सब अलौकिक संघटन हुए—'होनेवाला कोइ होता है जो कार। गैबसे होते हैं सामाँ आशकार॥'

श्रीरामगीतावली और श्रीकृष्णगीतावली रचनेके उपरान्त जब श्रीहनुमान्जीकी आज्ञासे आप श्रीअवधको चले तब कुछ दिन प्रयागराजमें ठहरे। उस समय भगवदीय प्रेरणासे आपको भरद्वाज, याज्ञवल्क्य इन दोनों महर्षियोंका दर्शन हुआ और दोनोंका संवाद सुननेको मिला। इन दोनों यात्राओंमें जो कुछ देखा-सुना था, उसीको अपने शब्दोंमें उन्होंने निबद्ध किया।

जो जिस कोटिकी आत्माएँ होती हैं उनके चिरत्र भी उसी कोटिके होते हैं। आर्षप्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि गोस्वामीजी आदिकवि वाल्मीकिजीके अवतार हैं, अतः वे एक विशिष्ट भगवदीय विभूति थे। उनके जीवनमें इस प्रकारकी अलौकिक घटनाओंका होना स्वाभाविक है।—और प्रायः सभी महात्मा और सिद्ध सन्तोंके चिरत्रोंमें कुछ-न-कुछ लोकोत्तर चमत्कार पाये जाते हैं।—जिस उद्देश्यसे उनका आविर्भाव हुआ था, उसकी पूर्तिके लिये उन्हें दिव्य सूत्रोंसे अलौकिक साहाय्य मिलना कोई विचित्र बात नहीं।

नोट—३(क) ३५ (९-१०-११) मानो तीन सूत्र हैं जिनकी व्याख्या दोहा ४७ से प्रारम्भ हुई है। (ख)—'निज मानस राखा' से कुछ महानुभाव यह भी ध्विन निकालते हैं कि शिवजी इसका मानसी अष्टयाम करते थे। मानसमयंककार लिखते हैं कि शिवजीने 'रामचिरतमानस' नाम रखनेके बारह हजार कल्प पहले ही इस ग्रन्थको रचकर हृदयमें लालित किया।

गौड़जी—भगवान् शंकरने उसकी रचना करके अपने मनमें रखा और जब अच्छा अवसर मिला तब पार्वतीजीसे कहा। भगवान् शंकरने रचना कब की? पार्वतीजीसे कहनेका वह सुअवसर कब आया? यह दो प्रश्न इस चौपाईके साथ ही उठते हैं। भगवान् शंकरने रामचिरतमानसकी रचना बहुत पहले कर रखी थी। कभी लोमश ऋषिसे कहा था। लोमशजीने कागभुशुण्डिसे तब कहा जब उनके ही शापसे वह कौआ हुए। कौआ हो जानेपर कथा सुनकर वह उत्तराखण्डमें रहने लगे। सत्ताईस कल्प बीतनेपर गरुड़जीको उन्होंने वही कथा सुनायी; यथा—'इहाँ बसत मोहिं सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा॥'

इस तरह मानसकी रचनाके सत्ताईस कल्पसे बहुत अधिक समय बीतनेपर गरुड़-भुशुण्डि-संवाद हुआ। इस संवादके पीछे किसी कल्पमें स्वायंभुव मनु और शतरूपाकी तपस्याके कारण रामावतार हुआ होगा; क्योंकि गरुड़-भुशुण्डि-संवादमें नारदमोहकी ही चर्चा है और नारदमोहवाली घटना मानसकी रचनासे भी पहलेकी है, क्योंकि भुशुण्डि इसी कथाकी चर्चा मानसकी कथा सुनानेमें करते हैं। मनुसंहितामें 'जो भुसुंडि मनमानस हंसा' कहकर भुशुण्डिके बादकी घटना सूचित होती है। प्रतापभानुवाली कथा भी सम्भवतः उसी स्वायंभुव मनुकी तपस्यावाले कल्पकी है, यद्यपि इस बातका स्पष्ट निर्देश नहीं है और पं० धनराज शास्त्रीका मत इसके अनुकूल नहीं है। परन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि मनुवाले हेतुसे जो रामावतार हुआ था, पार्वतीको मोहित करनेवाला था और उसीपर उनकी शंका हुई थी। अतः, पार्वतीजीने भगवान् शंकरसे जो रामायणकी कथा सुनी वह रचनाके कम-से-कम अट्टाईस कल्प बीत जानेपर सुनी थी। याज्ञवल्क्यजीकी कही कथा तो उसका अन्तिम संस्करण है।

नोट—४ अधिकांशका मत यही है कि प्रथम कागभुशुण्डिजीको मानस प्राप्त हुआ और कम-से-कम २७ कल्प बाद श्रीपार्वतीजीको वही सुनाया गया। किसी एक या दोका ही मत इसके विरुद्ध है पर उस मतको वे सिद्ध नहीं कर सके हैं। हाँ, 'मूल-गुसाईंचरित' से चाहे कोई सहायता उनको मिल सके क्योंकि उसमें 'मुनि दीन्ह भुसुंडिहि तत्त गोई' कहा है।

तातें रामचरितमानस बर। धरेउ नाम हियँ हेरि हरिष हर।। १२॥

अर्थ—इसलिये श्रीशिवजीने हृदयमें खूब सोच-विचारकर हर्षपूर्वक इसका सुन्दर 'रामचरितमानस' नाम रखा॥१२॥

नोट—१ 'तातें' अर्थात् रचकर अपने मानस (मन) में रखा था इससे, तथा जैसे वह (मानस) सर ब्रह्माने मनसे रचा और उसमें भगवान्के नेत्रोंसे निकला हुआ दिव्य जल रखा तबसे उसका नाम मानससर हुआ जो सुहावन, पावन आदि है, वैसे ही शिवजीने दिव्य श्रीरामचिरत रचकर अपने मनमें रखा जो सुहावन, पावन, इत्यादि है, इससे बर=श्रेष्ठ, उत्तम, सुन्दर। 'होरि'—यह शब्द कैसा सार्थक है। हेरना ढूँढ़नेको कहते हैं। हृदयमें हेरकर नाम रखा अर्थात् बहुत विचार किया तो और कोई नाम इससे बढ़कर न मिला।

टिप्पणी—'गोस्वामीजीने प्रथम इस ग्रन्थका जन्म कहा, यथा—'**बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा।**' फिर नामकरण कहा। इससे यह सन्देह होता है कि ग्रन्थका नाम भी उन्होंने रखा होगा। इस भ्रमके निवारणार्थ आप कहते हैं कि 'ग्रन्थका नाम शिवजीने रखा है, हमने नहीं'। रामचिरतमानस जिस तरह ग्रन्थकारके हृदयमें आया उसे कुछ पूर्व कह आये—'**निज गुर सन सुनी'।** और कुछ मानस–प्रकरणमें कहेंगे।

### कहौं कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥ १३॥

अर्थ—मैं उसी सुख देनेवाली और सुहावनी (रामचिरतमानस) कथाको कहता हूँ। हे सज्जनो आदरपूर्वक मन लगाकर सुनिये॥१३॥

नोट—१ 'गोस्वामीजीने यहाँ तीन संवादोंका बीज बोया है। वही अब क्रमसे कहते हैं। पहले श्रोता-वक्ताओंके नाम कहे, फिर उनके संवादके स्थान कहे'। इस चौपाईमें गोस्वामीजीके श्रोता और उनका संवादस्थान सूचित किया गया है। इस तरह चार संवाद इस ग्रन्थमें हैं।

नोट—२ 'सादर', यथा—'हेतुवादरतो मूर्खः स्त्रीजितः कृपणः शठः। अहंयुक्क्रोधनोऽसाधुः श्रोता न स्याद्वरानने॥' (गौरीसम्मोहनतन्त्र)—(पं॰ रा॰ कु॰) अर्थात् हे वरानने! जो भौतिक सुखोपायमें लगे रहते हैं, मूर्ख हैं, स्त्रीवश रहते हैं, सूम हैं, शठ हैं, अभिमानी हैं, क्रोधी हैं और असाधु हैं, वे श्रोता नहीं हैं।

नोट—३ 'मन लाई'; यथा—'लोकचिन्तां धनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च। कथाचित्तः शुद्धमितः स लभेत्फलमुत्तमम्॥' (पद्मपुराण) (पं० रा० कु०) अर्थात् जो लोक (मानापमान), धन, घर, स्त्री, पुत्रादिकी चिन्ता त्यागकर दत्त-चित्त हो और शुद्ध बुद्धिसे (तर्क-वितर्क छोड़कर) श्रद्धा-भिक्तसे कथा सुनता है वही यथार्थ रीतिसे उत्तम फलको पाता है।

# श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी विरचित चारों संवादोंके वक्ता-

#### श्रोता और उनके संवाद-स्थान

वक्ता-श्रोता

संवाद-स्थान

१—श्रीशिवजी, श्रीपार्वतीजी, कैलाश। यथा—'परम रम्य गिरिबर कैलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥<sup>---</sup>'(१। १०५-१०६)

२—श्रीकागभुशुण्डिजी,

नीलगिरि। यथा—'उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला।' तहँ रह कागभुसुंडि सुसीला। गयउ गरुड़ जहँ बसड़

श्रीगरुड़जी,

**भुसुंडा।**'(७। ६२—६३)

३—श्रीयाज्ञवल्क्यमुनि, श्रीभरद्वाजजी, प्रयाग। यथा—'भरद्वाज मुनि बसिंहं प्रयागा। 'जिन्हिंहं रामपद अति अनुरागा॥<sup>—</sup>माघ मकरगत रिब जब होई।' तीरथपतिहिं आव सब कोई॥ <sup>—</sup>जागबलिक मुनि परम बिबेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥'(बा॰ ४४-४५)

४—श्रीगोस्वामीजी, सज्जन। यथा—'होहु प्रसन्न श्रीअयोध्याजी। यथा—'सब बिधि पुरी मनोहर जानी। देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू॥' बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा— कहौं कथा सोइ सुखद 'सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी'(३०) सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥'

ध्विसुजन समाज सर्वत्र है—'संत समाज प्रयाग', 'जिमि जग जंगम तीरथराजू।' इसिलये दासकी समझमें इस संवादका स्थान सर्वत्र है, जहाँ भी इसे सज्जन पढें-सुनें। श्रीमहाराज हरिहरप्रसादजीके मतानुसार गोस्वामीजीका संवाद अपने मनसे है, क्योंकि जहाँ-तहाँ ग्रन्थमें मनको उपदेश देना पाया जाता है। नोट—४ 'सुखद' शब्द देकर सूचित करते हैं कि जो इसको सुननेमें सुख मानेंगे वे इसके अधिकारी हैं।

कथाका 'अथ' अर्थात् तदन्तर्गत श्रीअयोध्याधामका स्वरूप तथा श्रीरामचरितमानसका अवतार-जन्म-तिथि इत्यादि और फलवर्णन यहाँ समाप्त हुआ।

# मानस-प्रकरण

# दोहा—जस मानस जेहि बिधि भएउ जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोइ कहीं प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु॥ ३५॥

शब्दार्थ—**बृषकेतु-बृष**=बैल, नादिया, साँड़। **केतु**=ध्वजा, पताका। **बृषकेतु**=नादिया है ध्वजा जिनका=महादेवजी। 'वृष' का अर्थ 'चारों चरणसे पूर्ण धर्म' भी किया जाता है, इस तरह '**बृषकेतु**'=जो धर्मकी ध्वजा ही हैं। वा, जिनके केतुपर चतु:पाद धर्म विराजमान है, ऐसे सकल धर्मींके उपदेश करनेवाले श्रीशिवजी (रा० प्र०)।

अर्थ—१ मानस (का) जैसा (स्वरूप) है, जिस तरह मानस बना और जिस कारणसे जगत्में इसका प्रचार हुआ, वहीं सब प्रसंग अब श्रीपार्वती-महादेवजीका स्मरण करके कहता हूँ ॥३५॥

अर्थ—२ 'जैसा मानसका स्वरूप है, जिस प्रकार और जिस लिये जगमें उसका प्रचार हुआ।' (मा० त० वि०)

अर्थ—३ 'जिस प्रकार मानस-यश प्रकट हुआ और जिस कारण जगमें उसका प्रचार हुआ सो सब प्रसंग अब मैं कहता हूँ।' (अर्थात् 'जैसे श्रीमन्नारायणने करुणाजल ब्रह्माको दिया, जो मानससरमें स्थित हुआ, वैसे ही शिवजीने यशरूपी जल पार्वतीजीको दिया जो इस मानसमें पूरित है।' इस अर्थमें 'जस' का अर्थ 'यश' किया गया है।) (मा॰ म॰)

श्रीमन्नारायणसे रूपक मेरी समझमें यों घटेगा कि—श्रीमन्नारायण भगवान् शिव हैं । वहाँ भगवान्के नेत्रमें जल, यहाँ शिवजीके मानसमें रामयश। वहाँ करुणाद्वारा नेत्रसे जल निकला, यहाँ शिवजीकी कृपाद्वारा मुखसे रामयशजल प्रकट हुआ, यथा—'बहुरि कृपा किर उमिह सुनावा।' वहाँ ब्रह्माजीने अंजिलमें लिया, यहाँ पार्वतीजीने श्रवणपुटद्वारा (रामयशको) पान किया। वहाँ ब्रह्माजीने जलको मानसी सरोवरमें रखा, यहाँ उमा–महेश्वरकी कृपासे रामयश–जल तुलसी–मानसमें स्थित हुआ। —[मा० मा० का मत है कि नेत्रोंसे निकला हुआ करुणाजल ब्रह्माजीके करकमलोंपर होकर कैलासपर सुशोभित हुआ और यहाँ पार्वतीजीके कर्णमें प्राप्त होकर और वेदवेदान्तद्वारा गोस्वामीजीके हृदयमानसमें आया] वहाँ मानससे विसिष्ठजी लाये, यहाँ 'संभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी। रामचिरतमानस किब तुलसी॥ भएउ हृदय आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥ चली सुभग किबता सिरता सी।' अर्थात् गोस्वामीजीकी विमल बुद्धिद्वारा काव्यरूपमें रामचिरतमानस प्रकट हुआ। वहाँ श्रीसरयूजी अयोध्याजीके लिये आयीं, यहाँ कीर्ति–सरयू सन्तसमाजरूपी अनुपम अवधके लिये आयीं।

नोट—१ (क) दोहेमें 'जस मानस' अर्थात् मानसके स्वरूपके कथनकी प्रतिज्ञा प्रथम की, तब 'जेहि बिधि भएउ' की—परन्तु वर्णनमें 'जेहि बिधि भएउ' अर्थात् बननेकी विधि प्रथम कही गयी, स्वरूप पीछे कहा गया। कारण कि 'स्वरूपप्रदान ही बनना है, बनना समाप्त होते ही स्वरूप पूरा हो जाता है, अतः बननेकी विधि पहले कही। बन चुकनेके पश्चात् स्वरूपपर ही दृष्टि प्रथम जाती है, उसके बाद बननेकी विधिपर ध्यान जाता है, अतः प्रतिज्ञामें स्वरूपवर्णन प्रथम कहा, तत्पश्चात् 'जेहि बिधि भएउ' का उल्लेख किया।' (मानसप्रसंग)

- (ख) गोस्वामीजीने मानसके आदिमें तीन प्रतिज्ञाएँ कीं— 'जस मानस', 'जेहि बिधि भयेउ' और 'जग प्रचार जेहि हेतु'। ये बातें छन्दहेतु क्रम तोड़कर कही गयीं। कथनका क्रम यह है—प्रथम 'जेहिं बिधि भएउ' यह 'सुमित भूमि थल हृदय अगाधू।' (३६।३) से 'सुखद सीत रुचि चारु चिराना।' (३६।८) तक कहा। इसके पश्चात् 'जस मानस' अर्थात् मानसका स्वरूप 'अस मानस मानस चख चाही।' (३९।९) तक कहा। आगे 'भयउ हृदय आनंद उछाहू।' (३९।९०) से जग प्रचारका हेतु कहते हैं। (खर्रा)
  - (ग) आरोप्यमाण मानसकी विधि पूर्व कह आये। पर आरोप्य विषयभूत सभी मानसोंके बननेकी

विधि पृथक्-पृथक् है। भगवान् शंकर वेदस्वरूप हैं, यथा—'विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्।' अतः उन्होंने स्वयं रचा। भुशुण्डिजीको शिवजीने लोमशद्वारा दिया, याज्ञवल्क्यको भुशुण्डिजीसे मिला और तुलसीदासजीको गुरुद्वारा मिला। (मा॰ प्रसंग)

- (घ) 'जग प्रचार जेहि हेतु' इति। आरोप्यमाण मानसका प्रचार देशमें श्रीसरयूद्वारा हुआ जो उसीसे निकली हैं। उमा-शम्भु-संवाद एकान्तमें कैलासपर देववाणीमें हुआ, भुशुण्डि-गरुड़-संवाद नीलगिरिपर (जो इस वर्षखण्डमें नहीं है) पक्षी-भाषामें हुआ और याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद यद्यपि प्रयागराजमें हुआ पर माघ बीतनेपर फाल्गुनमें हुआ जब सब मुनि चले गये थे, यथा—'एक बार भिर माघ नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए।। अतएव उनका प्रचार अति विरल हुआ। 'श्रीरामचिरतमानस' (भाषाकाव्य) का प्रकाश श्रीरामनवमीके शुभ अवसरपर श्रीअयोध्याजीमें सन्तसमाजके बीचमें हिन्दीभाषामें हुआ। अतः इसका प्रचार साक्षात् रूपसे हिन्दी-संसारमें हुआ और परम्परासे समुद्रतक चला गया। (वि० त्रि०) जिस प्रकार जगत्में उसका प्रचार हुआ, यह बात 'भयेउ हृदय आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥' (१३९। १०) से लेकर 'सुमिरि भवानी संकरिह कह किब कथा सुहाइ।' (१। ४३) तक कही गयी है।
- (ङ) 'जेहि हेतु' अर्थात् जिस कारणसे प्रचार हुआ, यह प्रसंग काशिराजकी पोथी एवं रा० प० के अनुसार 'भरद्वाज जिमि प्रस्न किय जागबलिक मुनि पाइ। प्रथम मुख्य संवाद सोइ किहह हैतु बुझाइ॥' (१।४३) इत्यादिमें दरसाया है। परंतु अन्य प्राचीन पोथियोंमें यह दोहा नहीं है। अत: हमारे पाठानुसार यह प्रसंग 'अब रघुपित पद पंकरुह हियँ धिर पाइ प्रसाद। कह इँ जुगल मुनिबर्य कर मिलन सुभग संबाद॥'(१।४३) से प्रारम्भ होकर 'कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी।'(१।११२) वा 'तदिप असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥'(१।११३।१) तक है।

नोट—२ (क) 'अब' अर्थात् श्रीशिवजीकी रचनाका नामकरण, माहात्म्य और परम्परा कहकर अब। 'सोइ' अर्थात् जिसकी पूर्वार्द्धमें प्रतिज्ञा कर चुके हैं वही सब। (ख) 'सुमिरि उमा बृषकेतु' इति। —यहाँ श्रीशिव-पार्वती दोनोंका स्मरण किया। महानुभाव ऐसा करनेके अनेक भाव कहते हैं। एक यह कि दोनोंकी प्रसन्नता पा चुके हैं, यथा—'सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ।'(१।१५) दूसरे शिवजी रामतत्त्वके मुख्य वेता हैं और श्रीपार्वतीजी आपकी अर्द्धांगिनी हैं। तीसरे उमा पद शब्दग्राही है और शिव-पद अर्थग्राही है ऐसा वाराहपुराणमें कहा गया है। जैसे शब्द-अर्थ मिले हैं वैसे ही उमा-शिव एक ही हैं। यथा—'शब्दजातमशेषं तु धत्ते शर्वस्य वल्लभा। अर्थरूपं यदखिलं धत्ते मुग्धेन्द्रशेखरः।' (पं० रा० कु०) अर्थात् शिवजीकी वल्लभा पार्वतीजी अशेष शब्दसमूहको धारण करती हैं और सुन्दर बालेन्द्रको धारण करनेवाले शिवजी सकल अर्थको। चौथे, शिवजीने मानसकी रचना की और पार्वतीजीने उसे लोकहितके लिये प्रकट कराया। जैसा कहा है—'तुम्ह समान निहं कोउ उपकारी॥', 'पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पाविन गंगा॥', 'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी ॥'(बा॰ ११२) पाँचवें यह कि ये मुख्य वक्ता-श्रोता हैं (शुकदेवलाल) (ग) 'बृषकेतु' शब्द देकर जनाते हैं कि इनकी कृपासे यह ग्रन्थ भी धर्मका पोषक होगा। शिवजीका स्मरण करके जनाते हैं कि आप मानसके आचार्य हैं, अत: आप मानसके कथनमें तत्पर होकर मुझे पार लगावें और वक्ताओंको विश्वास और कथन तथा समझनेकी बुद्धि दें। श्रीउमाजीसे माँगते हैं कि श्रोताओंपर कृपा करके उनको कथा-श्रवणमें श्रद्धा और समझनेकी बुद्धि दें। श्रीशिवजीको विश्वासरूप और श्रीपार्वतीजीको श्रद्धारूपिणी प्रारम्भमें कह ही आये हैं। (मा॰ मा॰) (घ)—उमाके प्रसादसे वृषकेतुकी कृपा हुई, अत: पहले उमाका स्मरण किया और वृषकेतुकी कृपासे सुमितका उल्लास हुआ। अथवा, उमा सुमितिरूपा हैं, यथा—'या देवी सर्वभृतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता' और शिवजी बुद्धिके प्रेरक हैं, यथा—**'तुम्ह प्रेरक सबके हृदय सो मित रामिह देहु।**'(२ । ४४) और सुमित– भूमिकामें ही रामचरितमानसकी रचना हुई। अत: उमावृषकेतुका स्मरण प्रसंगकथनके प्रारम्भमें करते हैं। अथवा अभेद-दुष्टिसे शक्ति-शक्तिमानुका साथ ही स्मरण करते हैं जिसमें यथार्थ वर्णनकी शक्ति हो, यथा—'तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु' (वि॰ त्रि॰)। 🕬 यहाँसे लेकर दोहा ४३ तक आठ दोहोंमें 'मानस–प्रसंग' है।

## संभु प्रसाद सुमित हियँ हुलसी । राम-चरित-मानस किब तुलसी ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीशिवजीकी प्रसन्नतासे हृदयमें सुमितका उदय हुआ। जिससे मैं तुलसीदास रामचिरतमानसका कवि हुआ॥१॥

नोट—१ श्रीशुकदेवलालजी उत्तरार्द्धका अर्थ यों करते हैं कि 'नहीं तो कहाँ रामचिरतमानस और कहाँ मैं तुलसीदास लघुमितवाला उसका किव!'

टिप्पणी-१ 'संभु प्रसाद सुमित हियँ हुलसी' इति। (क)-संस्कृत रामचरितके कवि शिवजी हैं, उनके प्रसादसे भाषा रामचरितमानसके कवि 'तुलसी' हैं। (ख)—आपने पूर्व चराचरमात्रसे 'मित' माँगी है; यथा— 'आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नभ बासी।।—' जानि कृपाकर किंकर मोहु।—निज बुधि बल भरोस मोहिं नाहीं। ताते बिनय करउँ सब पाहीं।' (१।८) पुनः, कवियोंसे और श्रीजानकीजीसे भी इसीकी प्रार्थना की है। यथा—'करहु अनुग्रह अस जिय जानी।—', 'ताके जुग पद कमल मनावउँ। जासु कृपाँ निर्मल मित पावउँ॥' (१।१८) इन सबोंकी कृपा शिवजीके द्वारा प्रकट हुई, उसीका यहाँ वर्णन है। शम्भुप्रसादके प्रमाणमें 'सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ।' (१। १५) यह चौपाई है। (ग)—पूर्व कह चुके हैं कि 'लघु मित मोरि चरित अवगाहा  $11^{---}$ , 'मन मित रंक मनोरथ राऊ 11', 'मित अति नीचि ऊँचि रुचि आछी 1' (१।८) वही लघु रंक और अति नीच मित अब उनके प्रसादसे 'सुमिति' (सुन्दर मित) होकर हुलसी। (शम्भुके प्रसादसे अव्याहत गित होती है, यथा—'अब्याहत गति संभु प्रसादा।') (घ) 'सुमित हियँ हुलसी'इति। यथा—'प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनीं प्रतिभां विदुः । प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम् । भृशोत्पत्तिकृदभ्यास इत्यादि ।' (वाग्भट्टालंकार) 'शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं चैव धारणम्। ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः।' (कामन्दक) अर्थात् उत्तरोत्तर वृद्धि पानेवाली प्रतिभाका नाम प्रज्ञा है। अत: प्रज्ञाका कारण प्रतिभा है और व्युत्पत्ति उसका भूषण है। अभ्यास करनेसे उसका बारम्बार उदय होता है। सुननेकी इच्छा, सुननेकी शक्ति, ग्रहणकी इच्छा, धारणकी शक्ति, ऊह (तर्क), अपोह (मीमांसा वा विचार), अर्थज्ञान और तत्त्व (तात्पर्य) ज्ञान—ये आठ बुद्धिके गुण हैं।—(और भी किसीका वाक्य है कि—'प्रज्ञा नवनवोन्मेषा बुद्धिस्तात्कालिकी मता। मतिरागामिनी ज्ञेया प्रतिभा संस्कृता तु या।' अर्थात् उत्तरोत्तर नये-नये रूपसे वृद्धि पानेवाली विचारशक्ति 'प्रज्ञा' कही जाती है। समय पड़नेपर तुरन्त प्रस्फुटित होनेवाली विचारशक्तिकी 'बुद्धि' संज्ञा है। भविष्यके हिताहित सोचनेवाली विचारशक्तिका नाम 'मित' है और तीनोंके सुमार्जित रूपको प्रतिभा कहा गया है।)—[मेरी समझमें इन श्लोकोंके देनेका भाव यह है कि यहाँ 'सुमिति' से 'प्रतिभा' का अर्थ समझना चाहिये।]

वि० त्रि०—१ मित दो प्रकारकी है। एक सुमित दूसरी कुमित। यथा—'सुमित कुमित सब के उर रहई। नाथ पुरान निगम अस कहई॥', 'जहाँ सुमित तहँ संपित नाना।' सुमितकी अव्याहत गित होती है। वह प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बन्ध, मोक्षको यथावत् जानती है, यथा—'प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी॥' (गीता १८ । ३०) इसका उदाहरण यही मानस-प्रसंग है कुमितके दो भेद हैं, राजसी और तामसी, राजसीमें कार्याकार्य और धर्माधर्मका यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और तामसीमें विपरीत ज्ञान होता है। तामस बुद्धिवाला अधर्मको ही धर्म मान बैठता है। कुमितका उदाहरण अयोध्याकाण्डमें है। शम्भुके प्रसादसे रजोगुण और तमोगुणको पराभूत करके सात्त्विकी बुद्धि उल्लिसित हुई। ['हुलसी' शब्द इस बातको जनाता है कि पहले 'मित' नीची थी। पूर्व ग्रन्थकार अपनी मितका कदराना–सकुचाना भी कह आये हैं, यथा—'मित अति नीचि ऊँचि किच आछी।'(१।८), 'करत कथा मन अति कदराई।'(१।१२)]

टिप्पणी—२ 'रामचरितमानस' का भाव कि यह अपार है, इसको कहनेमें शारदा, शम्भु, ब्रह्मा और

वेदादि भी असमर्थ हैं, भगवान् शंकर इसके आदि किव हैं। सो उन्होंने भी मित-अनुसार कहा है, यथा— 'मैं सब कही मोरि मित जथा।' ऐसे रामचरितमानसका किव शम्भुप्रसादसे मैं हो गया; निर्मल मित होनेसे ही ऐसी किवता होती है।

नोट—२ सूर्यप्रसादजी लिखते हैं कि 'शम्भुकी प्रसन्तता न होती तो इनके हृदयमें सुमितका हुल्लास याने उमंग न आता। ग्रन्थकारका आशय यह है कि वास्तवमें मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे 'किव' कहना ही झूठ है। ग्रन्थकारने सर्वथा अपने अहंकारका त्याग ही किया।' मा० त० वि० का मत है कि यहाँ किव-पद अपनी ओर हास्ययुक्त ही नीचानुसन्धानसे है। देखिये, इस प्रसादके पहले गोस्वामीजीने अपनेको किव नहीं कहा, यथा—'किब न होउँ निहंंग।' (१।९) और अब यहाँसे प्रसन्तता हो जानेपर वे अपनेको किव कहते हैं। यथा—'राम-चिरत-मानस किब तुलसी ।' (१।३६), सुमिरि भवानी संकरिह कह किब कथा सुहाइ॥' (१।४३), सुकिब लखन मन की गित भनई।' (२।२४०), 'किबकुल कानि मानि सकुचानी।' (२।३०३), सुनि कठोर किब जानिहि लोगू।' (२।३१८), 'कुकिब कहाइ अजसु को लेई॥' (१।२४८)

नोट—३ 'किब तुलसी' इति। पूर्व ९ (८) और १२ (९) में कहा है कि 'किब न होउँ' तथा यहाँ और आगे भी अपनेको किव कहते हैं। इसीसे चौपाईके पूर्वार्द्धमें 'संभु प्रसाद' पद देकर पहले ही इस विरोधका निवारण कर दिया है। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'जैसे धनी पुरुषकी प्रसन्नतासे निर्धन भी धनी कहलाता है, वैसे ही शिवजी श्रीरामचिरतके धनी हैं, उनकी प्रसन्नतासे मैं जो काव्यधनहीन हूँ वह भी किव हो गया।'

विनायकी टीकाकार इस विरोधका समाधान यों करते हैं कि यहाँ और आगे 'कह किब कथा सुहाइ' में 'किब' शब्दका यथार्थ अभिप्राय ग्रन्थ बनानेवालेसे है, किवके सम्पूर्ण गुणोंसे पिरपूर्ण होनेका दावा करनेका नहीं है। इसके सिवा दोनों अन्तिम स्थानोंमें महादेव-पार्वतीजीके प्रसादसे अपनेको किव अर्थात् रचियता कहा है। जबतक उनकी कृपाका विश्वास उनके चित्तमें नहीं आया था तबतक अपनेको किव कहनेके योग्य उन्होंने नहीं समझा। जैसा अरण्यकाण्डमें सुतीक्ष्ण मुनिने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा था कि 'मैं बर कबहुँ न जाँचा।' परन्तु जब श्रीरामचन्द्रजीके प्रसादसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब कहने लगे कि 'प्रभु जो दीन्ह सो बर मैं पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा।'

मानसतत्त्विविवरणकार लिखते हैं कि 'संभु प्रसाद' पदसे उस घटनाको ग्रन्थकार सूचित करते हैं कि जिसमें शिवजीने परमहंसस्वरूपमें प्रकट होकर गोस्वामीजीका संस्कृतभाषामें रचा हुआ रामचिरतमानस देखनेके बहाने ले जाकर लुप्त कर दिया था और फिर स्वप्नमें इन्हें आज्ञा दी थी कि हिन्दीभाषामें इस ग्रन्थको रचो। यह प्रसाद पाकर हृदयमें आह्लाद बढ़ा, तब आप ग्रन्थारम्भमें प्रवृत्त हुए।—(इस घटनाका उल्लेख मं० श्लोक ७ तथा दोहा १५ में और अन्यत्र भी किया जा चुका है।)

# करइ मनोहर मित अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी॥ २॥

शब्दार्थ-सुचित=ध्यान देकर, सावधान होकर। सुन्दर शुद्ध चित्तसे।

अर्थ—अपनी बुद्धिके अनुसार (तुलसी) इसे मनोहर ही बनाता है। सज्जनो! सुन्दर चित्तसे सुनकर आप इसे सुधार लें॥२॥

नोट—१ मानसमयंककार और करुणासिन्धुजी इसका एक भाव यह लिखते हैं कि 'सुन्दर चित्तमें धारण कर लीजिये।' अर्थात् 'लें**ह सुधारी**'=अच्छी तरहसे धारण कर लो।

नोट—२ 'मनोहर मित अनुहारी' इति। (क) शिव-कृपासे मित सुन्दर हो गयी है। इसिलये इस सुमितिके अनुहरित कथाप्रबन्ध रचनेसे वह 'मनोहर' अवश्य होगी। (पं० रा० कु०) पुनः, 'मनोहर' अर्थात् काव्यालंकारयुक्त वा जिस रस और भावके जो भक्त हैं उनको वही भाव इसमें झलकेगा। (मा० त० वि०) (ख)—श्रीकरणासिन्धुजी, श्रीजानकीदासजी, श्रीबैजनाथजी और श्रीमहाराज हरिहरप्रसादजी 'मनोहर' को रामचिरतमानसका विशेषण मानते हैं इस भावसे कि वह तो स्वयं मनोहर है किसीके रचनेसे मनोहर नहीं

हो सकता। (ग) 'मित अनुहारी' इति। सुमित पानेपर भी 'मित अनुहारी' ही बनाना कहते हैं, क्योंकि मनुष्य कितना ही बुद्धिमान् क्यों न हो, चूकना उसका स्वभाव है—' To err is human', अचूक तो एक परमेश्वर ही हैं। (घ) वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'शब्द और अर्थको कविता–सरस्वतीका देह माना गया है, रीतिको अवयवसंस्थान, माधुर्यादिको गुण और दुःश्रवादिको दोष माना गया है। उपमादिको अलंकार कहा गया है और रस आत्मारूपसे वर्णित है। श्रीगोस्वामीजीका मत है कि इतना होनेपर भी कविता–सरस्वतीको साड़ी चाहिये जिसके बिना सब सुन्दरता, अलंकार तथा स्वयं जीवन भी मिट्टी है। यथा—'भिति बिचित्र सुकिबकृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥' से 'मधुकर सिरस संत गुन ग्राही' तक। बिना भगवन्नामकी साड़ी पहनाये सरस्वती दर्शनीया नहीं होती। गोस्वामीजीका अभिप्राय है कि मैं अपनी कविताका यथेष्ट शृंगार तो न कर सका पर मैंने उसे साड़ी तो पहना रखा है। अतः मेरी कविता–सरस्वती दर्शनीया है। 'मिति अनुहारी' में भाव यह है कि साहित्यके ग्रन्थोंमें कहीं साड़ी पहनानेकी आवश्यकता नहीं समझी गयी और न कहीं उसका उल्लेख है और मेरी समझमें साड़ीकी अनिवार्य आवश्यकता है। अन्य साहित्यसेवियोंके साथ ऐकमत्य न होनेसे 'मिति अनुहारी' कहा।'

नोट—३ 'सुजन सुचित—' इति। (क)—सु० द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कहींसे टूटने न पावे और नीचा-ऊँचा भी न हो, क्योंकि ऐसा होनेसे भक्त लोगोंको स्नान करनेमें कठिनता पड़ेगी, इसलिये ग्रन्थकार सज्जनोंसे प्रार्थना करता है कि आपलोग सुचित (सुन्दर 'चिति' चउतरे इत्यादिक मूल) अर्थात् कारीगर हैं इसे सुधार लेना।'—(परन्तु यह अर्थ क्लिष्ट कल्पना है।) (ख)—यह गोस्वामीजीका कार्पण्य है। जो बड़े होते हैं वे सदा औरोंको बड़ा मानते हैं और अपनेको छोटा, यह शिष्टाचार है। (मा० प्र०) (ग)—इसके श्रोता सज्जन ही हैं; अतः उन्हींसे सुनने और सुधारनेको कहते हैं। सुन्दर चित्तसे अर्थात् प्रेमसे सुख मानकर। दुर्जनसे सुनने—सुधारनेको नहीं कहते, क्योंकि वे सुनेंगे ही कब? वे तो परिहास करेंगे, यथा—'खल करिहाहें उपहास।' उपहास करनेवाले सुधारनेमें असमर्थ होते हैं। (वि० त्रि०) (घ)—सुधारनेका अर्थ यह नहीं है कि पाठ बदल दें, क्षेपक मिला दें, अपना मत पोषण करनेके लिये प्रसंगोंको क्षेपक कहकर निकाल दें, इत्यादि। ये सब बिगाड़नेवाले हैं। यहाँ 'सुधारने' का तात्पर्य है कि दु:ख-दोष दूर करके निर्मल यश दें। यथा—'काल सुभाउ करम बिरआई। भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई॥ सो सुधारि हिर जन जिमि लेहीं। दिल दुख दोष बिमल जसु देहीं॥'(वि० त्रि०) (ङ) मिलान कीजिये, यथा— 'यन्मदीयमुखनिर्गतमेतद्वर्णनं पदपदार्थविहीनं क्वािप चेद् भवित तद्बुधवृन्दैः शोधनीयमिदमत्र न दोषः।'(कीर्तिसंलापकाव्य) अर्थात् मेरे मुखसे जो वर्णन निकलता है वह यदि पदपदार्थरहित भी होगा तो भी कुछ हानि नहीं; क्योंकि पण्डितलोग तो परिशोधन कर ही लेंगे।

नोट—४ रामायणपरिचर्याकार लिखते हैं कि 'गोस्वामीजीने प्रथम शंकर-प्रसादका आलम्बन किया, अब यहाँ सुजन जनोंका आलम्बन करते हैं।' सूर्यप्रसाद मिश्रजी भी लिखते हैं कि 'यहाँ दो बातोंका निरूपण किया है। वह यह कि सुजन सावधान होकर सुनें फिर जो भूलचूक उसमें रह गयी हो उसे सुधार लें। इस प्रकार ग्रन्थकारने भीतर-बाहर दोनोंका अवलम्बन किया। भीतर शम्भु-प्रसाद, बाहर सुजन-प्रसाद। सुजन ही सावधान होकर सुनते हैं, दुर्जन नहीं। इसलिये सुजनोंसे ही सुधारनेकी प्रार्थना की है।'

# सुमित भूमि थल हृदय अगाधू। बेद पुरान उदिध घन साधू॥ ३॥

शब्दार्थ—'भूमि'=पृथ्वी। तालाबके चारों ओर ऊँची धरती होती है जिसपरसे बरसाती जल बहकर तालाबमें जाता है, भूमिसे यहाँ उसीका तात्पर्य है। 'थल=थाल्हा=तालाबके भीतर गहराईमें जो जमीन होती है, जिसपर पानी पहुँचकर ठहरता है। यथा—'जिमि थल बिनु जल रिह न सकाई। कोटि भाँति कोउ करइ उपाई॥' (उ० ११९)।=कुण्ड—(करु०)। उदिध=समुद्र।

अर्थ—सुमित भूमि है, अगाध हृदय ही गहरा थल है। वेदपुराण समुद्र हैं और साधु मेघ हैं॥३॥

नोट—१ कुछ महानुभाव 'भूमि थल' को एक मानकर यों अर्थ करते हैं कि 'सुमित भूमितल है और हृदय गहराई है'।

नोट-- २ जिस प्रकार यह मानस ग्रन्थकारके हृदयमें उत्पन्न हुआ सो कहते हैं। (मा० प्र०)

्राष्ट्रियहाँसे रामचरितमानसका रूपक मानससरसे बाँधकर तुल्यसावयव रूपकालंकारमें मानसका स्वरूप कहना प्रारम्भ करते हैं।

🖙 'रूपक' क्या है, यह जान लेना यहाँ आवश्यक है। पूर्णोपमालंकारमेंसे वाचक और धर्मको मिटाकर उपमेयपर ही उपमानका आरोप करे अर्थात् उपमेय और उपमानको एक ही मान लें, यही 'रूपक' अलंकार है। इसके प्रथम दो भेद—'तद्रूप' और 'अभेद' हैं। फिर प्रत्येकके तीन-तीन प्रकार 'अधिक', 'हीन' और 'सम' होते हैं। अर्थ-निर्णय, न्याय-शास्त्र और व्याकरणके अनुसार तो रूपकके यही छ: भेद हैं। परन्तु वर्णन-प्रणालीके अनुसार इन्हीं सब रूपकोंके केवल तीन प्रकार कहे जा सकते हैं। अर्थात् १ सांग, २ निरंग और ३ परम्परित। इनमेंसे 'सांगरूपक' वह कहलाता है, जिसमें कवि उपमानके समस्त अंगोंका आरोप उपमेयमें करता है।—यहाँ सांगरूपक है। इसी तरह लंकाकाण्डमें 'विजय-रथ' का रूपक, उत्तरकाण्डमें 'ज्ञान-दीपक' और 'मानसरोग' का सांगरूपक है। 'समस्त' का आशय यह नहीं है कि जितने भी अंग होते हैं वे सब दिये जायँ। तात्पर्य केवल इतना है कि उपमेयके जिस अंगका उल्लेख किया हो, उसके साथ उसके उपमानका भी उल्लेख किया गया हो। यदि किसी एकका उपमान देनेसे रह जाय तो वह सांगरूपक 'समस्त वस्तुविषयक' न होकर 'एकदेशविवर्ती रूपक' कहा जायगा। जैसे कि—'नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि बाट॥'(५।३०) में नाम, ध्यान और लोचनका रूपक पहरू, कपाट और यन्त्रसे किया गया, परन्तु प्राणका रूपक जो कैदीसे होना चाहिये था वह नहीं किया गया। अतः यह 'एकदेशविवर्ती सांगरूपक' हुआ। यदि प्राणका रूपक कैदीका भी उल्लेख इसमें होता तो यह भी 'समस्त वस्तुविषयक सांगरूपक' हो जाता। प्रमाण यथा—'रूपकं रूपितारोपो विषये निरपह्नवे। तत्परम्परितं सांगं निरंगमिति च त्रिधा।', '---अंगिनो यदि सांगस्य रूपणं सांगमेव तत्॥ समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति च। आरोप्याणामशेषाणां शब्दत्वे प्रथमं मतम्।' 'यत्र कस्यचिदर्थत्वमेकदेशविवर्ति तत्। ं (साहित्यदर्पण परिच्छेद १०। २८, ३०—३२)

नोट—३ 'सुमित भूमि' इति। जिस प्रकार भूमि चराचरकी योनि (उत्पत्तिस्थान) है, उसी भाँति सुमित भी गुणगणकी योनि है; इसीलिये सुमितमें भूमिका आरोप किया। यथा—'सोक कनकलोचन मित छोनी। हरी बिमल गुनगन जगजोनी॥', 'भरत बिबेक बराह बिसाला। अनायास उधरी तेहि काला॥' (२। २९७) अत: सुमित ही श्रीरामसुयशवरवारिकी धारणोपयोगी है; यथा—'रामचरित चिंतामिन चारू। संत सुमित तिय सुभग सिंगारू॥' (१। ३२) (वि० त्रि०) पुन:, 'सुमित भूमि'का भाव कि कुमित-भूमिपर श्रीरामयशकथन (रूपी वर्षाजल) बिगड़ जाता है, जैसे गढ़े आदिमें जल पड़नेसे बिगड़ जाता है। (खर्रा) 'सुमित भूमि'का विशेष रूपक इस प्रकार है—भूमिका उद्धार वराहभगवान्द्वारा हुआ, सुमितका उद्धार शम्भुप्रसादद्वारा हुआ। भूमिको हिरण्याक्षने हरण किया। सुमितको संसारने हरा। यथा—'कहँ मित मोरि निरत संसारा।' (वि० त्रि०) (ख)—'थल हृदय अगाधू' इति। मानससरकी भूमिको सुमित कहकर सज्जनोंके गम्भीर हृदयको थल अर्थात् जलका आधार कहा। सुमित-भूमिवाला हृदय गम्भीर होता ही है, यथा—'किह न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मित धीरा॥'(१। ५३) हृदयको आगे मानस कहा है, यथा—'करि न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मित धीरा॥'(१। ५३) हृदयको आगे मानस कहा है, यथा—'करि सुमानस सुथल थिराना।'(चौ० ९) साधु वेद-पुराणोंका सार लेकर इस मानसरूपी हृदयको भर देते हैं। (मा० प०) अथवा, 'रामयशकी इच्छा करनेवाली जो मेरी मित है वह मानसकी भूमि है, उसको धारण करनेवाले जो सज्जनोंके हृदय हैं वही अगाध सर हैं। गाम्भीर्य हृदयका लक्षण, यथा—'गूढाभिप्रायरूपत्वं कर्तव्येषु च कर्मसू। गाम्भीर्यं राम ते व्यक्तं व्यक्ताव्यक्तिनरूपकै:।' (भगवद्गुणदर्गण, मा० प०, वै०)

शंका—'हृदय अन्त:करणको कहते हैं। अन्त:करण चार हैं—मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस

तरह हृदय और बुद्धि तो एक ही हैं और भूमि और थल दो हुए। भूमिके रूपकमें बुद्धिको कह आये तब थलके रूपकमें बुद्धिको फिर कैसे कहा?' (मा० प्र०)

समाधान—१ 'बुद्धि' आठ प्रकारकी है। समुद्रतटपर श्रीहनुमान्जीने कहा है कि अंगद आठों बुद्धियोंसे युक्त हैं। वाल्मी० कि० सर्ग ५४ श्लोक २ की रामाभिरामी तथा शिरोमणि-टीकामें इनके नाम इस प्रकार हैं—'शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः॥' (इसका अर्थ ३६ (१) में आ चुका है)। इनमेंसे ग्रहणबुद्धि वह है जो सुनी हुई बातको कुछ कालतक याद रखती है, फिर भूल जाती है और धारणाबुद्धि वह है जो सुनी हुई बातको ग्रहण करके धारण कर लेती है कि फिर भूल न जाय। यहाँ ग्रहण-बुद्धि भूमि है और धारण-बुद्धि गहरा थल है। (मा० प्र०)

२-यहाँ 'हृदय' शब्द शुद्ध मनका उपलक्षण है, क्योंकि जिस हृदयको ऊपर सुमितका आधार कह आये, उसीको 'सुमित' का आधेय या सुमितका एकदेश नहीं कह सकते और आगे इसके लिये मन-शब्दका प्रयोग हुआ भी है—'भरेंड सुमानसः ।' कुमित-भूमिकावाले मनमें रामयशके लिये गहराई नहीं रहती। यथा—'रामचिरित जे सुनत अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥'

नोट—४ 'बेद पुरान उदिध' इति। (क) वेद चार हैं, अठारह पुराण हैं, उतने ही उपपुराण। इनकी उपमा समुद्रसे दी गयी है। सो समुद्र भी चार ही हैं, छोटे समुद्र, खाड़ियाँ पचासों होंगी। समुद्र ही जलराशि है। इसीका पानी नदी, नद, झील, तालाब, झरना, कुआँरूपसे संसारको मिलता है। उस पानीका एक बूँद भी नष्ट नहीं हो सकता और संसारभरका पानी समुद्रमें गिरता है। विचित्र व्यापार चल रहा है। तौलकर पानी इस भूमण्डलको मिला है। वह सदा उतना ही बना रहता है। तमाम संसारका काम उसीसे चलता है, फिर भी उसमेंसे न एक बूँद अधिक हो सके न कम। पृथ्वीके भीतर-बाहर मीठा, खारा, निर्मल, मलीन जितना जल है, सो सब समुद्रका ही जल है। इस भाँति जो कुछ ज्ञान इस संसारमें है। उसका खजाना वेद-पुराण है। वेद-पुराणसे ही ज्ञान संसारमें फैला है। चाहे जिस रूपसे, जिस देशमें, जिस प्रकार ज्ञान है, सबका मूल वेद-पुराण है। वेद-पुराणके ज्ञानमेंसे न एक बिन्दु घट सकता है, न बढ़ सकता है। चाहे रासायनिक, चाहे वैद्युत, चाहे इस लोकका, चाहे परलोकका, सबका मूल वेद-पुराण है। समुद्रसे जल लेकर संसारभरमें पहुँचाना मेघका काम है। जो जल नद-नदीमें बह रहा है, जो तालाब, झील और कुओंमें एकत्रित है, वह सब इन्हींका जूठा है। इसी भाँति वेद-पुराणके ज्ञानको, जहाँ-तहाँ सारे संसारमें फैलानेवाले साधु हैं। जो कुछ ज्ञान-विज्ञान संसारमें दिखायी पड़ता है, सो सब साधुओंका दिया हुआ है और सब वेद-पुराणोंसे निकला है। आकाशसे गिरता हुआ जल, पातालसे खोदकर निकाला हुआ जल समुद्रसे ही लाया गया है, यह बात आपाततः समझमें नहीं आती, इसी भाँति यूरोप-अमेरिकाका आविष्कृत ज्ञान भी परम्परया वेदसे ही निकाला गया है, यह बात भी एकाएक मनमें नहीं आती पर वस्तुस्थिति ऐसी ही है। (वि० त्रि०)

(ख) वेदादिको समुद्र और मेघको साधु कहनेका भाव यह है कि समुद्र एक ठौर स्थित है और उसमें अगाध जल भरा है, सबको नहीं मिल सकता, मेघ उसके जलको शुद्ध स्वरूपमें सर्वत्र पहुँचा देते हैं। इसी तरह वेद-पुराणमें सबका गम्य नहीं। साधुओंके द्वारा उसका निचोड़ (सार पदार्थ) सबको मिल जाता है, क्योंकि सन्त विचरते रहते हैं और परोपकारी होते हैं। मेघ समस्त परोपकारियोंमें सार्वभौम सम्राट् माने जाते हैं। यथा—'शैलेयेषु शिलातलेषु च गिरे: शृंगेषु गर्तेषु च श्रीखण्डेषु बिभीतकेषु च तथा पूर्णेषु रिक्तेषु च। स्निग्धेन ध्वनिनाऽखिलेऽपि जगती चक्रे समं वर्षतो वन्दे वारिद सार्वभौम भवतो विश्वोपकारिव्रतम्॥' (सु० र० भा० ५। ५९) अर्थात् सैन्धव और शिलाखण्डमें, पर्वतके शिखरों और गङ्ढोंमें, चन्दनमें और भिलावेमें, परिपूर्णमें और खाली (जलरहित जगह) में इत्यादि सारे भूमण्डलमें गम्भीर मधुर ध्वनिके साथ समान रूपसे वर्षा करनेवाले हे सार्वभौम (चक्रवर्ती राजा) मेघ! तुम्हारे इस विश्वोपकारी व्रतकी मैं वन्दना करता हूँ।—साधुको घन कहा, क्योंकि दोनों परोपकारके साधनेवाले हैं, दोनोंकी सबोंपर

समान दृष्टि रहती है। यथा—'**हेतु रिहत जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥**' (७। ४७) और साधुका अर्थ भी यही है, इसीसे 'साधु' शब्द दिया। 'साध्नोति पर कार्यमिति साधुः।' (पं० रामकुमार)

- (ग) वेद-पुराणकी उपमा समुद्रसे दी है, क्योंकि वे अखिल धर्मके मूल होनेसे काम्य धर्मके भी प्रतिपादक हैं, उनमें अर्थ-कामका भी यथेष्ट मात्रामें प्रतिपादन है, अत: वे सबके कामके न रह गये। साधारण श्रेणीके लोग तो काम्य-धर्मको ही मुख्य मान बैठेंगे। उनमें जो त्यागकी महिमा कही गयी है, उसे मुख्य न मानेंगे और यह अर्थ लगावेंगे कि यह त्याग कर्मके अनिधकारी पंगुके लिये है। परन्तु सिद्धान्त यह है कि 'सो सब करम धरम जिर जाऊ। जहँ न रामपद पंकज भाऊ॥' 'जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहँ निहं रामप्रेम परधानू॥' काम्य-धर्म-अर्थाद खारे जलके समान हैं। साधु इनको छोड़कर श्रीरामसुयशरूपी शुद्ध धर्म निकाल लेते हैं जो सबके कामका होता है। यथा— 'जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हिरगुन सुनिहं निरंतर तेऊ' से 'बिषइन्ह कहँ पुनि हिरगुन ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा॥' तक (वि० त्रि०)
- (घ) मा० प्र० और बै० के मतानुसार रूपक इस प्रकार है—किम्पुरुषखण्डमें मानससर है, श्रीरामरूप पूज्य हैं, श्रीहनुमान्जी पुजारी हैं। मानससरमें भूमि, थल, थलकी अगाधता। मेघ समुद्रसे मीठा जल लेकर वर्षा करते हैं। वैसे ही क्रमश: यहाँ तुलसीतन किम्पुरुषखण्ड, श्रीरामरूप पूज्य, श्रीहनुमान्जी पुजारी, सुमित भूमि, हृदय थल, हृदयकी गम्भीरता थलकी अगाधता, साधु मेघ, वेद-पुराण समुद्र, उपासना वा श्रीरामयश मीठा जल वेद-पुराणोंसे निकालकर साधु उसकी वर्षा करते हैं। (मा० प्र०, बै०)

शंका — 'गोस्वामीजी ऐसे दिव्य तालाबका रहना अपनी बुद्धिके आश्रय कहते हैं कि जिस तड़ागमें भगवत्की लीला और महिमा आदि अनेक दिव्य गुण भरे हैं, जहाँ मन और वाणी नहीं पहुँच सकते यह क्या बात है?' (पं॰ रा॰ कु॰)

समाधान—(क) गोस्वामीजी यहाँ केवल उस पदार्थका अपने उरमें आना कहते हैं जो सन्तोंके मुखसे सुना है। समस्त रघुपतिमहिमा तो वेद भी नहीं जानते। अथवा, (ख)—शंकर-प्रसादसे सुमित प्राप्त हुई है। ऐसी दिव्य बुद्धिमें सब आ सकता है, कुछ आश्चर्य नहीं है। (पं० रा० कु०)

शंका —गोस्वामीजीकी प्रतिज्ञा है कि शिवकृत रामचिरतमानसको हम भाषामें करते हैं किन्तु यहाँ 'बेद पुरान उदिध घन साधू''''' 'कहनेसे पाया जाता है कि सन्तोंसे वेद-पुराण सुनकर रामचिरत कहते हैं। और पूर्व कह आये हैं कि 'मुनिन्ह प्रथम हिर कीरित गाई। सोइ मगु चलत सुगम मोहि भाई॥'—यह सब कैसे बने? (पं० रा० कु०)

- समाधान—(१) ग्रन्थकार शिव-मानसकी कथामात्र कहते हैं, यथा—'कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई।' (बा॰ ३५) और सब विचित्रता और अनेक प्रसंग जो कहे हैं, वे सब वेद-पुराणों और मुनियोंके ग्रन्थोंके हैं। अथवा, (२) जिस तरह वर्षा होती है उसी तरह कहते हैं। जल प्रथम सूर्यिकरणोंद्वारा सूर्यमण्डलमें जाता है, फिर क्रमसे चन्द्रमण्डल, वायुमण्डल और मेघमण्डलमें होता हुआ भूमण्डलमें आता है। (१।७।१२) देखिये। इसी तरह रामयश प्रथम वेद-पुराणसे शिवजीके उरमें आया, यथा—'बरनहु रघुवर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि।' (१।१०९) क्रमशः भुशुण्डिजी, याज्ञवल्क्यजी, श्रीगुरुमहाराज और तत्पश्चात् अनेक सज्जनोंके उरमें आया। श्रीगुरुजीके द्वारा गोस्वामीजीकी मेधामें आया। गुरुको साधु कहा है, यथा—'परम साधु परमारथ बिंदक। संभु उपासक निहं हिर निंदक॥' (७।१०५) (पं॰ रा॰ कु॰)
- (३) 'सुने गुरू ते बीच शर संत बीच मन जान। परगट सतहत्तर परे ताते कहे चिरान॥'(मा॰ म॰) अर्थात् पाँच वर्षके लगभग गुरुसे कई आवृत्ति पढ़ी और फिर सन्तोंसे लगभग 'मन' (=४०) वर्षतक सुना। सतहत्तर वर्षकी अवस्था होनेके पश्चात् मानस-कथा प्रकाशित हुई। इससे यह भाव निकला कि सन्तोंसे जो सुना वह वेद-पुराणादि समुद्रसे निकला हुआ श्रीरामयश जल है जो शिवदत्त मानस-जलमें आकर मिला। (मा॰ म॰)

बरषिं रामसुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥ ४॥

अर्थ—(साधुरूपी मेघ) राम-सुयशरूपी उत्तम मीठे, मनोहर और मंगलकारी जलकी वर्षा करते हैं॥४॥ नोट—१ जैसे मेघ समुद्रसे जल खींचकर पृथ्वीपर बरसते हैं जो पृथ्वीपर बहता हुआ मानससरके गहरे थलमें जाकर जमा होता है, वैसे ही साधु वेदों-पुराणोंमेंसे राम-सुयश निकालकर सुमितवान्को सुनाते हैं जो उसे हृदयमें धारण कर लेते हैं।

नोट—२ 'वरषिहं' इति। समुद्रका जल तटवासियोंको ही सुलभ है, सबको नहीं, कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्मभर समुद्रका दर्शन भी नहीं हुआ। इसी भाँति अधिकारीका ही वेद-पुराणमें प्रवेश है, शेष जगत्ने तो वेद-पुराणका नाम-मात्र सुन रखा है और मेघ तो ऐसी वर्षा करते हैं कि प्रान्त-का-प्रान्त जलमय हो जाता है, इसी तरह साधुलोग रामसुयशकी ऐसी वर्षा करते हैं कि देश-का-देश यशसे प्लावित हो उठता है, इसीसे उन्हें 'जंगम तीर्थराज' कहा गया है। ये 'सबिह सुलभ सब दिन सब देसा' होनेसे सर्वोपकारी होते हैं। (वि० त्रि०)

टिप्पणी—'सुन्दर यश है इसीसे '**बर**' वारि कहा। समुद्रमें खारा जल है, वेद-पुराणमें रामयश मधुर जल है। कर्म, उपासना और ज्ञान सब श्रीरामजीहीके यश हैं। 'मधुर मनोहर मंगलकारी' अर्थात् पीनेमें मधुर है, देखनेमें मनोहर है और इसमें मंगलकारी गुण हैं। जलका रोगहारी, पुष्टिकारी इत्यादि होना मंगलकारी गुण है'। मनोहर=स्वच्छ।

मानस-पत्रिका—'जैसे मेघ जलको वर्षाकालका समय पाकर बरसता है वैसे ही सज्जन लोग राम-सुयश अर्थात् सगुण, निर्गुण दोनोंके यशको सत्संग पाकर फैलाते हैं।' यहाँ ग्रन्थकारने यह विशेष दिखाया है कि मानसरोवरका जल मेघोंके मुखसे गिरा, भूमिमें पड़ा, तदनन्तर सब गन्दी वस्तुओंसे मिला-जुला आता है, यहाँ तो यह बात नहीं है। 'मधुर स्वादु' अर्थात् पीनेमें मानसरोवरका जल मीठा एवं सुननेमें रामकथा माधुर्य आदि गुणविशिष्ट। मनोहर=सोहावन। कथापक्षमें, 'मनोहर'=श्रवणकटु आदि दोषरिहत। मंगलकारी=पापनाशक, आयुवर्द्धक। कथापक्षमें 'मंगलकारी'=जीवनको सफल करनेवाली।

शुकदेवलालजी—रामसुयशका सुनना, समझना और उससे लोक-परलोक बनना यही जलका पीनेमें मधुर, देखनेमें मनोहर और रोगहारक बलप्रद इत्यादि होना है।

वि॰ त्रिपाठीजी—मधुर आदि कहकर समुद्रके जलको खारा, भयंकर और दोषयुक्त जनाया। खारा, यथा—'लीलिह लाँघउँ जलिनिध खारा।' भयंकर, यथा—'संकुल मकर उरग झख जाती। अति अगाध दुस्तर सब भाँती॥' दोषयुक्त, यथा—'तव रिपुनारि रुदन जल धारा। भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा॥' कुछ विशेष अवसरोंके व्यतिरिक्त समुद्रका जलस्पर्श निषिद्ध है। इसी तरह वेद-पुराणसे सद्यः प्राप्त ज्ञान भी खारा, भयानक और दोषयुक्त-सा होता है। उदाहरण, यथा—'प्रौढ़ भए मोहि पिता पढ़ावा। समुझौं सुनौं गुनौं निह भावा॥' (यह खारा-सा हुआ)— मेघनाद मख करे अपावन। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा।' (यह भयानक-सा है); और 'श्रुति पुरान बहु कहे उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई॥' (यह दोषयुक्त-सा है) पर यही वेद-पुराणका ज्ञान साधुमुखच्युत होनेसे मधुर, मनोहर, मंगलकारी हो जाता है। यथा—'श्रवनवंत अस को जग माहीं। जिन्हिह न रघुपित कथा सुहाहीं॥' (यह मधुरता), 'सावधान मन किर पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर॥' (यह मनोहरता) और 'मंगलकरिन किलिमलहरिन तलसी कथा रघुनाथ की' (यह मंगलकारित्वगुण है।)

नोट—३ '*मधुर मनोहर मंगलकारी'* गुण जो यहाँ कहे हैं, वे पृथ्वीपर पड़नेके पहले जलमें होते हैं। भूमिपर पड़नेसे जलमें ये गुण नहीं रह जाते।

पं॰ रामकुमारजी—'वेद-पुराण श्रीरामजीके यश गाते हैं, यथा—'बंदउँ चारिउ बेद भवसागर बोहित सरिस। जिन्हिं न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद जस॥'(१।१४), 'जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥'(उ॰ १३) वेद सब कुछ कहते हैं।

परन्तु उनका सिद्धान्त तो रामयश ही है, यथा—'बंदडँ पद धरि धरिन सिरु बिनय करडँ कर जोरि। बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥' (१। १०९)

नोट—४ मानसमयंककार लिखते हैं कि इस चौपाईमें ध्विन यह है कि 'गुसाईंजीकी अगाध बुद्धिमें पहले ही यशरूपी जल भरा हुआ था और वेद-पुराणादि सिन्धुसे सन्तरूपी मेघद्वारा यशको पाकर परिपूर्ण हुआ जो आगे कहा है।'

श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि रामसुयशको 'मधुर मनोहर मंगलकारी' कहकर सूचित किया कि वेद-पुराणरूपी समुद्रका साधारण जल खारा है, देखनेमें अच्छा नहीं और उसके पी लेनेसे रोग पैदा हो जाते हैं। शंका—समुद्रका जल तो खारा होता है, वेद-पुराणमें खारापन कहाँ है?

समाधान—श्रीकरुणासिन्धुजी तथा श्रीजानकीदासजी इसका उत्तर यों देते हैं कि—'वेदमें कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासनाकाण्ड तीनों मिले हुए हैं। इनमेंसे उपासनाकाण्ड मीठा जल है और कर्मकाण्ड खारा जल है।' समुद्रका जल ऊपरसे देखनेसे खारा ही जान पड़ता है। जो भेदी हैं वे उसमेंसे भी मीठा जल भापद्वारा निकाल लेते हैं। यदि उसमें मीठा जल मिला न होता तो उसमेंसे ऐसा जल कैसे निकलता? मेघ सूर्यिकरणोंकी सहायतासे मीठा जल खींच लेते हैं, सबमें यह शक्ति नहीं होती। वैसे ही वेदों-पुराणोंमेंसे सन्तलोग अपने शुद्ध बोधसे मनन-निदिध्यासन करके श्रीरामसुयश निकाल लेते हैं। जो ऊपरसे देखनेवाले हैं उनको केवल कर्मरूपी खारा ही जल हाथ लगता है। [जो कर्म और ज्ञान भगवत्-सम्बन्धी हैं वे उपासनाहीके अंग हैं, वे खारे नहीं हैं; यथा—'सो सुखु कर्म धर्म जिर जाऊ। जह न रामपदणंकज भाऊ॥', 'जोग कुजोग ग्यान अग्यानू। जह निहं रामप्रेम परधानू॥' (अ० २९१)]

ा श्रीजानकीशरणजी भी श्रीकरुणासिन्धुजी तथा श्रीजानकीदासजीसे सहमत नहीं हैं। वे लिखते हैं कि कर्मकाण्ड रामयशसे पृथक् किसी प्रसंगमें नहीं है। देखिये सन्तसमाज प्रयागमें प्रथम ही कर्मरूपी यमुना हैं। भरद्वाजजी कर्मकाण्डी हैं, उन्होंने भी सन्तसभामें कर्म वर्णन किये हैं। यथा—'भगित निरूपन करम (?)' 'बिधि बरनिहं तत्व बिभाग'। श्रीलखनलालजीका कथन निषादराजके प्रति, यथा—'निज कृत करम भोग सब भाता'। पुनः संयम, नियम, जप-तप, योग-विरागादि ये सब जलचर चारु तड़ागमें वर्णित हैं और सन्तसभारूपी अमराईमें फूलका वर्णन होगा। अतएव कर्मको खारापन कहना परम असम्भव है।' उनका मत है कि 'समुद्रजल खारा और अमंगल है। अर्थात् पीनेमें स्वादहीन और रोगकारक है, धान आदि कृषिमें पड़े तो नोनासे कृषि बरबाद हो जाय; तथा रंगतमें निकम्मा है, यही अमनोहरता है। इसी तरह वेद-पुराणोंमें प्राकृत राजाओंकी कथा और पापियोंके उद्धार होनेकी कथा रामयशके साथ मिश्रित होनेसे रामयशजलमें मधुरता नहीं रहती— यही जलका खारापन है। रामचिरत्र दो प्रकारका है, एक मर्यादापूर्ण, दूसरा लीला-रसमय। वेद-पुराणादिमें लीलाचिरत्र विशेष करके कथन किया गया है; वह लीलायश परत्व भी प्राकृत राजाओंके तुल्य जहाँ-तहाँ है—यह वेद-पुराणवर्ती रामयशका मटियाला रंग है। यह लीला देख-सुनके सुकृतरूपी शालि सूखता है, इससे अमंगलकारी है। जब सन्त, गुरु (रूपी मेघ) बोध कराते हैं तब उससे वास्तविक बोध-लाभ होता है।' जब साधुरूपी मेघ श्रीरामयशरूपी जलको खींचकर अपने उदरमें रखते तब रामयशकी तीन उत्तम गतियाँ हो जाती हैं—'मधुर, मनोहर और मंगलकारी।'

पं० श्रीरामकुमारजीका मत है कि—पृथ्वीके योगसे वर्षाजल अपावन और मिलन हो जाता है, परन्तु यहाँ तो श्रीशंकरजीके प्रसादसे मिली हुई 'सुमित' भूमि है इसिलये यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ उपमाका एक देश लिया गया है। सु० द्विवेदी एवं सू० प्र० मिश्रका भी यही मत है। विशेष चौ० ३ के नोट ४ (ग) में वि० त्रि० जीके भाव देखिये।

प्रश्न-वर्षाके पहले गर्मी होती है, हवा रुक जाती है। यहाँ वह गर्मी क्या है?

उत्तर-रामगुणकथनके पूर्व आह्लाद और उत्साह होता है। यही गर्मी है। प्रेममें मग्न होना वायुका

रुकना है, यथा—'परमानंद अमित सुख पावा॥', 'मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह। रघुपितचिरित महेस तब हरिषत बरनै लीन्ह॥'(१। १११), 'हिय हरिष कामारि तबः ।'(१। १२०), 'भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहड़ रघुपित गुनगाहा॥'(उ० ६३) इत्यादि।

शार्ङ्गधरके 'गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुर्जनमुखे गुणा दोषायन्ते तिददमिप नो विस्मयपदम्। महामेघः क्षारं पिबति कुरुते वारि मधुरं फणी क्षीरं पीत्वा वमित गरलं दुःसहतरम्॥' इस श्लोकके अनुसार भाव यह होता है कि जैसे मेघ खारे जलको पीकर उसे मधुर बना देते हैं और सर्प दूध भी पीकर अत्यन्त दुःसह विष ही उगलता है, वैसे ही सज्जन दोषोंमेंसे गुण निकालकर दे देते हैं और दुर्जन गुणोंमें भी दोष ही दिखाते हैं। (संस्कृत खर्रा)

नोट—५ चौपाई ३ और ४ का अन्वय एक साथ यों किया जाता है—'वेद-पुराण अगाध उदिध, साधु घन, मधुर मनोहर मंगलकारी रामचरित बर बारि, सुमित भूमि, थल हृदय बरषिहं।'

अर्थ—वेद-पुराण अगाध समुद्रसे ग्रहणकर साधुरूपी मेघ जो मधुर-मनोहर-मंगलकारी रामचरितरूप उत्तम जल मेधारूपिणी भूमि और हृदयरूपी आशयमें बरसाते हैं।

# लीला सगुन जो कहिं बखानी । सोइ स्वच्छता करै मलहानी ॥ ५ ॥ प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—स्वच्छता=निर्मलता। मल=मैल। करै मलहानी=मैलको दूर करती है। प्रेम भगति=प्रेमलक्षणा भक्ति, वह भक्ति जो बड़े प्रेमसे की जाय।

अर्थ—सगुण लीला जो विस्तारसे कहते हैं वही (रामसुयश जलकी) निर्मलता है जो मलको दूर करती है॥५॥ प्रेमाभक्ति जिसका वर्णन नहीं हो सकता वह इसका मीठापन और सुशीतलता गुण है॥६॥

नोट-१ श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि-(क) सगुण लीला कहनेसे ही अर्थापत्ति होती है कि निर्गुण लीला भी है। वस्तुत: निर्गुण-सगुणमें कोई भेद नहीं है। शुद्ध ब्रह्मको निर्गुण और मायाशबल ब्रह्मको सगुण कहते हैं—[यह अद्वैतमत है। इस मतसे ब्रह्म गुणरहित माना जाता है और यावत् गुण हैं वे सब मायाके हैं, परन्तु माया स्वयं जड है, वह चेतन ब्रह्मके आश्रयसे सब कार्य करती है, अत: परमाश्रय होनेसे उस ब्रह्मपर सगुणत्वका आरोप किया जाता है। और, विशिष्टाद्वैतमतमें ब्रह्म दिव्य गुणोंसे युक्त माना जाता है, अत: उसकी लीला होना ठीक ही है। गोस्वामीजीके मतानुसार श्रीरघुवंशभूषण 'राम' शुद्ध सिच्चिदानन्द ब्रह्म हैं, यथा—'सुद्ध सिच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु। चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु॥'(२।८७) वे मायाशबल ब्रह्म नहीं हैं, यथा—'अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा।'(१।१८६),'ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद।सो अज प्रेमभगति बस कौसल्या के गोद॥' (१९८) इत्यादि। वे ही निर्गुण हैं, वे ही सगुण हैं और दोनोंसे परे अनुपम हैं, यथा—'अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर।' (६।११४ छंद) '*जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूपिसरोमने।*'इत्यादि। गोस्वामीजी निर्गुण और सगुणमें किंचित् भी भेद नहीं मानते, यथा— 'सगुनिह अगुनिह निहं कछु भेदा। गाविहं मुनि पुरान बुध बेदा।। अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।।'''''''(११६।१-२) 'जिन्हके अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहि कल्पित बचन अनेका।।' उन्होंने निर्गुण और सगुणकी व्याख्या यह की है—'एक दारुगत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू॥' (१। २३४)] सगुण ब्रह्मके भी सामान्यत: दो भेद माने जाते हैं, एक विश्वरूप, दूसरा लीला-विग्रह जो इच्छामय होनेसे विश्वरूपकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ब्रह्म सदा आप्तकाम है, चाहे वह निर्गुणरूप हो, चाहे सगुणरूप हो। उसे किसी प्रकारका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी दोनों रूपोंकी लीलाएँ होती हैं, निर्गुण ब्रह्म निरीह-निष्क्रिय है पर उसके सिन्नधानसे जड मायामें क्रिया उत्पन्न होती है और संसारका व्यापार चल पड़ता है, यही उसकी लीला है, सगुण ब्रह्मकी लीला दूसरे प्रकारकी है। जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है तब-तब साधुओंकी रक्षा और दृष्टोंके विनाशके लिये प्रभू अवतीर्ण हो लीला करते हैं। यथा—'**जब जब होइ धरम कै हानी।** " 'इत्यादि।

जो भुशुण्डिजीने 'प्रथमहिं अति अनुराग भवानी॥' (७।६४।७) से 'पुर बरनत नृपनीति अनेका।' (७। ६८।६) तक ८४ प्रसंगोंमें कहा है वही सब कथा सगुण लीला है। ८४ लक्षयोनियोंसे छुड़ानेवाली है। (ख) 'जो कहिह बखानी' इति। भाव यह कि निर्गुण लीला बखानकर नहीं कहते, क्योंकि उसीसे संसार फैला हुआ है। कितना भी अध्यारोप किया जाय पर अन्तमें उसका अपवाद ही करना है, अत: उसके विस्तारसे कोई प्रयोजन नहीं है। पर सगुण लीला विस्तारसे कही जाती है कि उसके गानसे लोग भवसागरके पार चले जायँ। रामतापनीय श्रुतिमें कहा है कि श्रीरामजी अपने चरितके द्वारा धर्मनामके द्वारा ज्ञान, ध्यानद्वारा वैराग्य और पूजनद्वारा ऐश्वर्य देते हैं। लीलावर्णनमें नाम-चरित्र, ध्यान और पूजन सभी आ जाते हैं और कर्म, उपासना, ज्ञान इन तीनों काण्डोंका फल सुलभ हो जाता है। अतः सगुण लीलाका वर्णन विस्तारसे करना ही प्राप्त है। (ग) 'सोइ स्वच्छता' इति। भगवान्के जन्म, कर्म दिव्य हैं, उनका शरीर भी भौतिक नहीं, उनके कर्म भी अलौकिक हैं और उनसे वह लिप्त नहीं होते। वे जो कुछ करते हैं, अभिनयकी भाँति करते हैं—'जथा अनेक बेष धरि नृत्य करड़ नट कोइ। जोड़ जोड़ भाव दिखावै आपुन होड़ न सोइ।' — जिस कथामें ऐसे दिव्य कर्मका निरूपण हो उसे दिव्य न कहना ही अनुचित है और जो दिव्य है वही स्वच्छ है, मनोहर है। जीव अविद्याके वश हो कर्म-फल-भोगके लिये जन्म पाता है और जन्म लेकर फिर कर्म करता है, जो उसके अनागत जन्मका कारण होता है, इसी भाँति कर्मजालमें फँसा हुआ वह दु:ख पाता है। भगवान्का कर्म, विपाक (फल) और आशय (संस्कार) से कोई सम्पर्क नहीं रहता, यथा—'कर्म सुभासुभ तुम्हिह न बाधा।' (१। १३७) भगवान् स्वतन्त्र हैं। वे जो कुछ करते हैं लोकोपकारार्थ करते हैं। रामयशजलमें सगुणलीलाका बखान है। जलकी शोभा निर्मल (स्वच्छ) होनेमें ही है, इसी भाँति रामयशकी शोभा सगुणलीलाके बखानमें है।

नोट—२ बैजनाथजी 'लीला सगुन' का अर्थ करते हैं—'गुण सहित लीला' अर्थात् कृपा, दया, उदारता, सुशीलता और माधुरी आदि जो परम दिव्य गुण हैं उनको प्रकट कर जो लीला की है वह 'सगुण लीला' है। जैसे अहल्योद्धारमें उदारता, धनुर्भंगमें बल, परशुरामगर्वहरणमें प्रताप, पुरवासियोंमें माधुर्य, निषादसे उदारता और सुशीलता, कोल–भीलोंसे सौलभ्य, गृध्रराज और शबरीजीसे अनुकम्पा, सुग्रीव–विभीषणसे शरणपालता और करुणा एवं राक्षसोंसे युद्धमें शौर्य, वीरता इत्यादि गुणोंसहित जो लीला विस्तारसे कहते हैं वह 'स्वच्छता' है। उज्ज्वलताके छः अंग हैं। 'औज्ज्वल्य जैसे चन्द्रमामें, नैर्मल्य जैसे शरद्में आकाश, स्वच्छत्व जैसे स्फटिक, शुद्धता जैसे गंगाजल, सुखमा और दीप्ति जैसे सूर्य। उदारता आदि गुणों–सिहत जो लीलाका वर्णन है वह उज्ज्वलताके छः अंगोंमेंसे स्फटिकमणिवत् स्वच्छता गुण है।'

नोट—३(क) 'करें मलहानी' इति। स्वच्छ जल ही मलको दूर कर सकता है, नहीं तो 'छूटइ मल कि मलिह के धोएँ।' (७। ४९) जब वर्षा होती है तब संसारका मल दूर हो जाता है। पर्वत, वृक्ष, पृथ्वी सब धुल जाते हैं। इसी भाँति जब श्रीरामयशकी वर्षा होती है तब सगुणलीलाके बखानसे अभ्यन्तर मल दूर हो जाता है। इस बातको सभी श्रोताओंने स्वीकार किया है। यथा—'गएउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपित चिरत।' (७। ६८) (गरुड़जी) तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह।' (७। ५२) (पार्वतीजी),'जैसे मिटइ मोह भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥' (१। ४७) (भरद्वाजजी) गोस्वामीजीने भी वही फल कहा है। यथा—'रघुबंसभूषन चिरत यह नर कहिंह सुनिहंं जे गावहीं। किलमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं॥' (७। १३०) (वि० त्रि०) (ख) 'स्वच्छता' के साथ 'करे मल हानी' पद देकर सूचित किया कि ऊपर जो 'मनोहरता' कही थी, वही 'स्वच्छता' है। सगुणलीलाके बखानको 'स्वच्छता' कहा, क्योंकि अवतार लेकर जो लीला प्रभुने की, उसके सुननेसे मनका विकार दूर हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है।

मानसपत्रिका—जल और लीला दोनोंसे शुद्धि होती है, जलसे बाहरकी और चरितसे भीतरकी (अर्थात्

मनकी) शुद्धि होती है। दूसरा भाव यह है कि वह सगुण लीला बखान करूँगा जिसमें निर्गुण ब्रह्मके भाव प्रति लीलामें प्रत्यक्षरूपसे दिखलायी पडेंगे।

नोट—४ 'करै मल हानी' इति। यह मल क्या है? जलके सम्बन्धसे मल शरीरका मैल है जो स्वच्छ जलसे दूर हो जाता है। वर्षा और भूमिके सम्बन्धसे पृथ्वीपर जल पड़ते ही भूमिकी रज आदि जो उस जलमें मिलकर जलको गंदा कर देते हैं वही जलका मल है। श्रीरामसुयश—सम्बन्धमें मोहसे उत्पन्न जो हृदयकी विस्मृित, भ्रम, संशय, विषयवासना, काम, क्रोध, लोभादि विकार हैं वे ही मल हैं। यथा—'मोहजनित मल लाग बिबिध बिध कोहु जतन न जाई। नयन मिलन परनारि निरिख, मन मिलन बिषय सँग लागे। हृदय मिलन बासना-मान-मद, जीव सहज सुख त्यागे। परिनंदा सुनि श्रवन मिलन भे, बचन दोष पर गाये। सब प्रकार मलभार लाग, निज नाथ-चरन बिसराये।।'(विनय० ८२) इस ग्रन्थमें श्रीभरद्वाजजी, श्रीपार्वतीजी और श्रीगरुड़जीके सन्देह, मोह और भ्रमकी निवृत्ति सगुण चिरत-द्वारा दिखायी गयी है। श्रीरामचिरत समस्त मलके हरनेवाले हैं, यथा—'निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करउँ कथा—।' (१।३१) 'काम कोह किलमल किरगन के। केहिर सावक जन मन बन के।' (१।३२) 'रघुबंसभूषन चिरत यह नर कहिं सुनिहंं जे गावहीं। किलमल मनोमल थोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं।' (७। १३०) इत्यादि।—सगुणलीलाके श्रवणसे भगवान्के गुणोंका प्रभाव श्रोताओंके हृदयपर पड़ता है। जिससे उनके हृदयका सूक्ष्म (अभ्यन्तर) मल नष्ट हो जाता है।

मा॰ प्र॰ कार लिखते हैं कि 'जब यह कहा गया कि श्रीरामजी बड़े उदार, शीलवान्, वाग्मी, धैर्यवान्, दीनदयालु, गरीबनिवाज, पतितपावन इत्यादि हैं, ऐसा वेद-पुराण कहते हैं', तब मनमें यह मैल रह गया कि 'कौन जाने ये गुण हैं कि नहीं?' जब उक्त गुणोंको रघुनाथजीके अवतारके साथ लीलामें दर्शाया गया तब मनका वह सन्देह (तथा जो मोहजनित मल हृदयमें लगा है वह) दूर हो जाता है और प्रभुमें प्रेम तथा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। यथा—'प्रभु तरुतर किप डार पर ते किय आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान॥'(१।२९) 'रहित न प्रभु चित चूक किए की। 🗝 जेहि अघ बधेउ ब्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली।। सोइ करतृति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियँ हेरी— $\mathbf{u}'(2 \mid 22)$  इत्यादि। 'गौतम नारि श्रापबस—' से 'अस प्रभु दीनबंधु हरि कारनरहित कृपाल' तक। (१। २११) 'रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सदय हृदय दुखु भयउ बिसेषी॥' 'करुनामय रघुनाथ गुसाईं। बेगि पाइअहि पीर पराईं॥ —सीलु सनेह छाँडि नहिं जाई।—।'(२।८५) बेदबचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुना ऐन। बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन॥' 'रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जानिनहारा।।---'(२।१३६) 'कंदमूल फल सुरस अति दिये राम कहुँ आनि। प्रेम सहित प्रभु खाये बारंबार बखानि॥' — जाति हीन अघ जनम मिह मुकुति कीन्हि असि नारि।' (आ० ३४, ३६) 'भजिहं जे मोहि तिज सकल भरोसा॥' 'करडँ सदा तिन्ह कै रखवारी। —कहहू कवन प्रभु कै असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती॥' (आ॰ ४३—४५) 'कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा। " भगतबछलता प्रभु कै देखी। उपजी मम उर प्रीति विसेषी॥' (७। ८३) इत्यादि रीतिसे सगुणयशका वर्णन होनेसे हृदय निर्मल हो जाता है। श्रीरामयशमें प्रेम होता है। यही 'रामयशका' मनोहरता गुण है।

मा॰ मा॰ का मत है कि श्रीरामयशमें जो व्याख्या होती है उसका यथार्थ बोध न होना 'मल' है। क्ष्यिसगुणलीलाका व्यवहार जगत्में घर-घरमें है—पुत्रजन्म, यज्ञोपवीत और विवाह आदि घर-घर होते ही रहते हैं। सबोंके हृदयोंमें इस लीला-व्यवहारका रास्ता बना हुआ है, अतएव सुनते ही वह हृदयमें प्रवेश कर जाती है। और, यह नित्य लीला है, भगवान्का यश है, अतः इसके श्रवणसे मलका नाश होता है।

नोट—५ अब यह प्रश्न उठता है कि 'रामसुयश' और 'सगुणलीला' तो दोनों एक ही बातें जान पड़ती हैं, तब दो बार क्यों कहा? उत्तर यह है कि रामसुयशमें सगुणलीला सम्मिलित है पर केवल सगुणलीला ही रामसुयश नहीं है। 'रामसुयश' में निर्गुण-सगुण दोनों ही लीलाएँ मिश्रित हैं, फिर उसमें प्रेमभक्ति भी है। इनमेंसे केवल 'सगुणलीला' का कथन 'स्वच्छता' है।

### 'प्रेमभगति जो बरनि न जाई। ----' इति।

१-ऊपर वर्षाजलमें 'मधुरता, मनोहरता और मंगलकारित्व' ये तीन गुण कहे हैं। अब यहाँ बतलाते हैं कि 'श्रीरामस्यश बर बारि' में ये गुण क्या हैं। स्वच्छता (मनोहरता) सगुण-लीलाका बखानकर कहना है, यह पिछले चरणोंमें बताया। वर्षाजल मीठा (स्वादिष्ट) होता है और वैद्यकमें उसे वात-पित्त-कफके लिये बहुत गुणदायक कहा है। यहाँ (श्रीस्यशके) प्रेमाभक्तिमें ये दोनों गुण हैं। जैसे बहुत मीठा खानेसे मुँह बँध जाता है, वैसे ही प्रेमाभक्तिमें मुखसे वचन नहीं निकलता। यही 'मधुरता' है। नारदभक्तिसूत्रमें भी कहा है—'अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः । सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च । यल्लब्ब्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यत्प्राप्य न किंचिद्वाञ्छति न शोचित न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति।' 'ॐ अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्'। (मा॰ प्र॰, वै॰, मा॰ मा॰) प्रेमाभक्तिमें देहकी सुध-बुध नहीं रह जाती, कण्ठ गद्गद हो जाता है, मुखसे वचन नहीं निकलता, रोमांच होता है। प्रेमी भक्त कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी रोता है, कभी हँसता है, कभी गाता है, कभी स्वरूपाकार वृत्तिको प्राप्त हो जाता है, इत्यादि ४१ दशाएँ प्रेमलक्षणा-भक्तिमें होती हैं। (भक्तमालकी भगवान् श्रीरूपकलाजीकृत 'भक्ति-सुधाबिन्दु' टीकामें देखिये।) सुतीक्ष्णजी, शबरीजी, श्रीहनुमानुजी, श्रीभरतजी, श्रीसनकादि ऋषि एवं श्रीसीताजीकी दशाएँ इसके उदाहरण हैं। यथा क्रमसे (१) सुतीक्ष्णजीकी दशा—'निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। <sup>....</sup>' 'अबिरल प्रेमभगति मुनि पाई। <sup>....</sup>मानहु चित्र माँझ लिखि काढ़ा।'(३।१०)(२) शबरीजीकी दशा—'सबरी परी चरन लपटाई॥ प्रेम मगन मुख बचन न आवा।' (३।३४) (३) हनुमान्जीकी दशा—'**प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥ पुलकित तन** मुख आव न बचना ॥ देखत रुचिर बेष कै रचना ॥'(४।२) (४) भरतजीकी दशा—'परे भूमि नहिं उठत उठाये। ····बूझत कृपानिधि कुसल भरतिहं बचन बेगि न आवई। सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई॥' (७।५) (५) सनकादि ऋषियोंकी दशा—'मुनि रघुपति छिब अतुल बिलोकी। भये मगन मन सके न रोकी॥', 'एकटक रहे निमेष न लावहिं। स्त्रवत नयन जल पुलक सरीरा।।—' (उ०। ३३) (६) स्वामिनी श्रीसीताजीकी दशा—'अधिक सनेह देह भइ भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी॥'(१।२३२) इत्यादि। ऊपर जो मंगलकारित्व गुण कहा था उसीको यहाँ 'सुसीतलताई' कहा है। क्योंकि प्रेमाभक्तिकी दशामें सुख-ही-सुख होता है; प्रेमके आँसू हृदयको शीतल और शान्त कर देते हैं, '*त्रिबिध ताप भवदाप*' नाशको प्राप्त होते हैं और कामक्रोधादि रोग दूर होते हैं। (म॰ प्र॰) त्रिपाठीजीके मतानुसार इस अर्धालीमें माधुर्य कहा, मंगलकारित्व गुण आगे 'सो जल सुकृत सालि हित होई ' ..... में कहेंगे।

२-कोई-कोई टीकाकार 'प्रेम और भक्ति' ऐसा अर्थ 'प्रेमभगिति' का करते हैं। परन्तु ऐसा करनेसे आगे पुनरुक्ति होती है। क्योंकि आगे भिक्तिको लता कहेंगे, यथा—'भगिति निरूपन बिबिध बिधाना। छमा दया हुम लता बिताना॥'(१।३७।१३) दूसरा दोष यह आवेगा कि यहाँ 'जो बरिन न जाई' यह विशेषण प्रेमभिक्तिका ही यथार्थ हो सकता है, केवल भिक्तिक लिये ये विशेषण नहीं दिये जा सकते। क्योंकि भिक्तिका वर्णन इसी ग्रन्थमें कई जगह किया गया है।

प्रेम-भक्ति (जिसे प्रेमलक्षणा-भक्ति भी कहते हैं) कही नहीं जा सकती। जैसे गूँगेका गुड़, वह स्वाद तो पाता है पर कह नहीं सकता। प्रेम-भक्तिमें जो ऊपरकी दशा होती है वही थोड़ी-बहुत भले ही कही जा सके। यथा—'सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई।' (उ० ५) 'किह न जाइ सो दसा भवानी।' (आ० १०। १०) कारण कि भक्तके प्रेमविभोर हो जानेसे उसके मनकी संकल्प-विकल्प आदि गित रुक जाती है, उसे तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारका विस्मरण हो जाता है। यथा—'कोड किछु कहइ न कोड किछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गित छूछा॥' (२। २४२) 'परमपेम

पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई॥ कहहु सुपेम प्रगट को करई।'(२।२४१) जहाँ-जहाँ प्रेमदशाके वर्णनमें किवने असमर्थता दिखायी है वहाँ प्रेम-भिक्तका आविर्भाव समझना चाहिये; जैसे कि अयोध्याकाण्डमें तापसप्रसंगमें 'सजल नयन तन पुलिक निज इष्टदेउ पहिचानि। परेउ दंड जिमि धरिन तल दसा न जाइ बखानि॥' (२।११०) अरण्यकाण्डमें सुतीक्ष्ण-प्रसंगमें 'हे बिधि दीनबंधु रघुराया।' (३।१०।३) से 'प्रेम मगन मुनिबर बड़भागी' तक जो प्रेमका वर्णन है उसके सम्बन्धमें शिवजी कहते हैं 'किह न जाइ सो दसा भवानी।' इसी तरह श्रीभरतजी और श्रीहनुमान्जी आदिके प्रेमभिक्तकी दशाएँ वर्णन न की जा सकीं। पुलकावली होना, नेत्रोंसे प्रेमाश्रुका प्रवाह चलना, गद्गद होना इत्यादि प्रेम-भिक्तकी दशाएँमात्र हैं। इन दशाओंको आगे रूपकमें कहा है, यथा—'पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु। माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु॥'(३७)

३ पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'प्रेम-भिक्त' में प्रेम और भिक्त दोनों पिरपूर्ण हैं। जैसे जलमें मधुरता और शीतलता रहती है वैसे ही श्रीरामजीके सब यशमें प्रेमभिक्त है। सब रामायणभरके प्रसंग प्रेमभिक्तसे भरे हैं। पृथक्से कहना चाहें तो कहते नहीं बनता। इसीसे 'बरिन न जाई' पद दिया। रामायणभरके प्रसंग प्रेम-भिक्तसे भरे हैं, इसको त्रिपाठीजीने विस्तारसे दिखाया है।

त्रिपाठीजी—राम-भक्तिके आनन्दमें लीन रहना और किसी प्रकारकी कामना न रखना ही 'प्रेमाभिक्त' कहलाती है। साधक-भेदसे इस भिक्तिके चौदह भेद ग्रन्थकारने माने हैं। भिक्ति, भक्त और भगवान्का निरपेक्ष निरूपण नहीं हो सकता। अतः भगवद्यशमें भिक्त और भक्तका वर्णन ओत-प्रोत है। सो सातों काण्डोंके पूर्वार्ध और उत्तरार्धमें एक-एक प्रकारके भक्तोंका वर्णन है। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थमें चौदह प्रकारके भक्तोंका वर्णन पाया जाता है। 'वाल्मीकि-प्रभु-मिलन'-प्रसंगमें इसकी कुंजी है।

- (१) बालकाण्डके पूर्वार्धमें रामचिरतके मुख्य श्रोता श्रीभरद्वाजजी और श्रीउमाजी प्रथम प्रकारके भक्त हैं। 'जाके श्रवन समुद्र समाना।''''(२।१२८।४-५) भरद्वाजजी कथामें ऐसे लीन हुए कि उन्होंने कहीं कोई प्रश्न भी नहीं पूछा और याज्ञवल्क्यजीके बारम्बार सम्बोधन करके सावधान करनेपर भी मुनिकी वृत्ति जैसी-की-तैसी रह गयी। इसीसे रावणजन्म कहनेके बाद याज्ञवल्क्यजीने सम्बोधन करना बन्द कर दिया। 'काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भएउ निसाचर सिहत समाजा॥'(१।१७६।१) अन्तिम सम्बोधन है। उमाकी भी तृप्ति कथासे नहीं हुई। यथा—'श्रवन पुटन्ह मन पान किर निह अधात मित धीर।' बालकाण्डके उत्तरार्धमें स्वायम्भू मनुशतरूपा, महाराज दशरथ, महाराज जनक, विदेहराजसमाज—ये सब दूसरे प्रकारके भक्त हैं जिनके विषयमें कहा है—'लोचन चातक जिन्ह किर राखे। रहिंह दरस जलधर अभिलाषे॥ निदरिंह सिरत सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होिहं सुखारी॥'(२।१२८।६-७) मनु-शतरूपाजीने दर्शनके लिये तप किया; यथा—'देखिंह हम सो रूप भिर लोचन' और बिधि हरि-हररूपी सिंधु-सरादिका उन्होंने निरादर भी किया। श्रीदशरथजी महाराजके लिये विख्यात है कि 'जिअत राम बिधु बदन निहारा। राम बिरह किर मरन सँवारा॥' जनकमहाराज स्वयं कहते हैं 'इन्हिंह देखि मन अति अनुरागा। बरबस बहासुखिंह मन त्यागा॥' पुरवासी भी कहते हैं कि 'जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी। कीन्हे स्वबस नगर नर नारी॥' (१।२२९) इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरार्ध ऐसे ही भक्तोंकी प्रेमकथासे परिपूर्ण है।
- (२) अयोध्याकाण्ड-पूर्वार्धमें अवधपुरवासी तीसरे प्रकारके भक्त हैं, जिनके सम्बन्धमें कहा—'जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु। मुकुताहल गुनगन चुनः।'(२। १२८) इस भिक्तका उत्तरकाण्डमें स्पष्ट उल्लेख है। यथा—'जहँ तहँ नर रघुपति गुन गाविहं। बैठि परस्पर इहै सिखाविहं॥'(७। ३०) से 'एहि बिधि नगर नारि नर करिहं राम गुन गान।'(३०) तक। उत्तरार्धमें 'प्रभुप्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सादर जासु लहइ नित नासा॥' 'तुम्हिह निवेदित भोजन करहीं। प्रभुप्रसाद पट भूषन धरहीं॥' 'सीस नविहं सुरगुरु द्विज देखी। प्रीति सिहत किर बिनय बिसेषी॥' 'कर नित करिहं रामपद पूजा। रामभरोस हृदय निहं दूजा॥ चरन रामतीरथ चिल जाहीं।'(२।१२९।१—५) भरतजीमें ये पाँचों लक्षण घटते हैं। क्रमसे, यथा—'तेहि पुर बसिहं भरत बिनु रागा। …',

'चलत पयादे खात फल पिता दीन्ह तिज राजु। जात मनावन रघुबरिहं भरत सिरस को आजु॥' (२। २२२) 'किर प्रनाम पूछिहं जेहिं तेहीं ', 'कतहुँ निमञ्जन कतहुँ प्रनामा।' (२। ३१२) 'नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदयँ समाति।' (२। ३२५) 'चले राम बन अटन पयादे।' (२। ३११। ३)

- (३) अरण्यकाण्डके पूर्वार्धमें ऋषिगण पाँचवें प्रकारके भक्त हैं जिनके नियम ये हैं कि—'मंत्रराज नित जपिंह तुम्हारा''पूजिंह तुम्हाह सिहत परिवारा।''तरपन होम करिंह बिधि नाना।''बिप्र जेवाइ देहिं बहु दाना।''तुम्ह तें अधिक गुरिह जिय जानी। सकल भाय सेविंह सनमानी॥' और 'सब किर मागिंह एक फलु रामचरन रित होड।'(२।१२९) ऋषियोंमें ये पाँचों लक्षण घटते हैं। क्रमसे उदाहरण; यथा—'राम अनुज समेत बैदेही। निसि दिनु देव जपत हहु जेही॥'(३।१२) (अगस्त्यजी), एवं 'जे राममंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनं।'(३।३२) (गृधराजजी); 'भजे सशिक्त सानुजं॥'(३।४) (अत्रिजी) एवं 'दिव्य बसन भूषन पहिराए। ''(३।५) (अनुसूयाजी), 'किरहिंह बिप्र होम मख सेवा।'(१।१६९) से स्पष्ट है कि ऋषियोंका यह नित्य कर्म है। 'अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं। तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं॥'(३।१२।३) (सुतीक्ष्णजी); 'जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा। प्रभु कहँ देइ भगित बर लीन्हा॥'(३।८) (शरभंगजी), अरण्यके उत्तरार्धमें छठे प्रकार, 'काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥''जिन्ह के कपट दंभ निहं माया।'(२।१३०) के भक्त नारदजी हैं। यथा—'काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी', 'भएउ न नारद मन कछु रोषा', 'मृषा होउ मम श्राप कृपाला' (इससे मदमानरिहत जनाया), 'साचेहु उन्हके मोह न माया', 'राम सकल नामन्ह ते अधिका। ''विंति अपने लाभकी बात न माँगी), 'मृनिगित देखि सुरेस डेराना' (क्षोभ नहीं हुआ), 'उदासीन धन धाम न जाया', 'तब बिबाह मैं चाहउँ कीन्हा। प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा॥' 'साचेहु उन्हके मोह न माया।'
- (४) किष्किन्धाकाण्डके पूर्वार्धमें सुग्रीवजी सातवें प्रकारके भक्त हैं जिनके लक्षण ये हैं—'सबके प्रिय' ? 'सबके हितकारी' २। 'दुख सुख सिरस' ३ प्रसंसा गारी॥' 'कहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी॥' तुम्हिं छाँड़ि गित दूसिर नाहीं।' (२। १३०। ३—५) सुग्रीवजीमें ये सब लक्षण हैं। यथा–'दीन्हेंड मोहि राज बिरआई', 'बालि परम हित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा॥' (शत्रुका भी हित चाहते हैं); 'सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ नाहीं॥', 'बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावर पसु किप अति कामी॥' (सत्य–सत्य कह दिया); 'सो सुग्रीव दास तव अहई', 'सुनु हनुमंत संग ले तारा। किर बिनती समुझाउ कुमारा॥' उत्तरार्धमें आठवें प्रकारके भक्त चौदहों सुभट हैं जो दिक्षण भेजे गये। इस प्रकारके भक्तोंके लक्षण ये हैं—'जननी सम जानिहं परनारी। धन पराव बिष तें बिष भारी॥' 'जे हरषिहं पर संपति देखी। दुखित होहिं पर बिपित बिसेषी॥' 'जिन्हिं राम तुम्ह प्रान पिआरे।' (२। १३०। ६—८) ये सब इन भटोंमें हैं, यथा—'मंदिर एक रुचिर तहँ बैठि नारि तप पुंज।' (२४) 'दूरि ते ताहि सबिह सिरु नावा।' 'तेहि तब कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना॥' 'धन्य जटायू सम कोउ नाहीं' 'अस किह लवनिसंधु तट जाई। बैठे किप सब दर्भ डसाई॥' 'रामकाज लवलीन मन बिसरा तन कर छोह।'
- (५) सुन्दरकाण्डके पूर्वार्धमें नवें प्रकारके अर्थात् 'स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्हके सब तुम्ह तात।' (२। १३०) भक्त श्रीहनुमान्जी हैं। यथा—'हरष हृदय निज नाथिह चीन्ही।' (४। २) एवं 'रामदूत मैं मातु जानकी', 'कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा', 'ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे', 'सेवक सुत पित मातु भरोसे' एवं 'सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं,' 'सो अनन्य जाके असि मित न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥' (४। ३) (यह उपदेश है। अतः गुरु हैं और मन्त्रराजकी परम्परासे भी गुरु हैं)। उत्तरार्धमें दसवें प्रकारके (अर्थात् 'अवगुन तिज सबके गुन गहहीं। बिप्र थेनु हित संकट सहहीं॥' 'नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका' इन लक्षणोंसे युक्त) भक्त श्रीविभीषणजी हैं। यथा—'जौं कृपाल पूँछेहु मोहि बाता। मित अनुरूप कहीं हित ताता॥' (५।३८) 'बिप्ररूप धिर बचन सुनाए। सुनत बिभीषन उठि तहँ आए॥' (५।६) 'मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती॥' (५।४६)

- (६) लंकाकाण्ड-पूर्वार्धमें समुद्र ग्यारहवें प्रकारका भक्त है जिसके लक्षण हैं—'गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा॥' 'रामभगत प्रिय लागिहं जेही।' (२। १३१। ३-४) समुद्रमें इन लक्षणोंके उदाहरण, यथा—'प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही', 'प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई। उत्तरिहि कटकु न मोरि बड़ाई॥' (५।५९) 'जलिनिधि रघुपित दूत बिचारी। तैं मैनाक होहि श्रमहारी॥' (५।१) उत्तरार्धमें बारहवें प्रकार (अर्थात् 'जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥' 'सब तिज तुम्हिह रहइ उर लाई।' (२।१३१।५-६) के भक्त वानर हैं। यथा—'मम हित लागि तजे इन्ह प्राना।' (६।११३) 'मम हित लागि जन्म इन्ह हारे।' (७।८) 'मम हित लागि भवन सुख त्यागे।' (७।१६) 'हिर मारग चितविहं मित धीरा।' (१।१८८)
- (७) 'सरगु नरकु अपबर्ग समाना। जहँ तहँ देख धरे धनु बाना॥' 'करम बचन मन राउर चेरा' ऐसे जो तेरहवें प्रकारके भक्त हैं वे उत्तरकाण्डके पूर्वार्धमें सनकादिजी हैं। यथा—'समदरसी मुनि बिगत बिभेदा॥' 'आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चिरत होइ तहँ सुनहीं॥'(७। ३२) चौदहवें प्रकारके भक्त 'जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेह।'(२। १३१) उत्तरार्धमें श्रीभुशुण्डिजी हैं। यथा—'मन तें सकल बासना भागी। केवल रामचरन लय लागी॥'(७। ११०)

नोट—६ 'सोइ मधुरता सुसीतलताई' इति। भिक्तको कथामृतकी मधुरता कहा गया है, यथा—'ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहिं। कथा सुधा मिथ काढ़िहं भगित मधुरता जािहं॥'(७।१२०) बैजनाथजीका मत है कि प्रेम मधुरता है और भिक्त राम–यशकी सुशीतलता है जिससे जीवकी चाहरूपी प्यास मिट जाती है, त्रिताप दूर होते हैं। मा॰ प्र॰ का मत है कि जिसे मंगलकारित्व गुण कहा था वही यहाँ 'सुशीतलता' कहा गया क्योंकि प्रेमाभिक्तकी दशामें सुख–ही–सुख है, प्रेमाश्रु हृदयको शीतल कर देते हैं, कामक्रोधादि रोग दूर हो जाते हैं। त्रिपाठीजीका मत है कि यहाँ केवल माधुर्यगुण कहा है। मंगलकारित्व गुण अगली अर्धालीमें 'सो जल सुकृत सालि हित होई' में कहेंगे।

वि॰ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि रामकथामें जो मिठास है वह प्रेमाभक्तिकी है। भक्ति-मिठासके उत्कर्ष- से ही जहाँ-तहाँ रामकथाको अमृत कहा गया है। 'सुसीतलताई' का भाव यह है कि जीव और संसारमें तप्य- तापक भाव-सम्बन्ध है। विचारशीलके लिये संसार दु:खरूप है, यथा—'काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप।' दु:खद होनेसे संसार तापक है, दु:ख पानेसे जीव तप्य है। तापको दु:ख और शीतलताको सुख माना गया है। 'सुसीतलताई' का अर्थ तरावट है। जल यदि अति शीतल हो तो दु:खद हो जाता है, अत: 'सुसीतलताई' कहा। रामयशमें मिठास और तरावट है। अर्थात् रामयश सुननेमें भी प्रिय लगता है और साथ-ही-साथ दु:खका भी नाशक है। यथा—'सुनतिह सीता कर दुख भागा' 'मन-किर बिषय अनल बन जरई। होइ सुखी जौं एहि सर परई॥'

टिप्पणी—प्रथम जलको मधुर कह आये हैं, यथा—'मधुर मनोहर मंगलकारी।' अब यहाँ पुन: 'मधुर' कहते हैं, यह क्यों? इसका समाधान यह है कि—(१) प्रथम जलको मधुर कहा, अब यह बताते हैं कि जलमें जो 'मधुरता' गुण है वह क्या वस्तु है, वह मधुरता प्रेमभिक्तको है। अथवा, (२) यों किहये कि पहले जलका मधुर होना कहा, अब कहते हैं कि जैसे जलमें मीठा घोल दें तो वह अधिक मीठा हो जाता है वैसे ही प्रेमभिक्त मिलनेसे रामयश-जल अधिक मधुर हो गया। (पं० रा० कृ०)

नोट—७ 'यहाँतक पृथ्वीपर गिरनेके पहलेके गुण कहे। आगे पृथ्वीपर गिरनेपरके गुण कहते हैं।

### सो जल सुकृत-सालि हित होई। रामभगत-जन जीवन सोई॥ ७॥

अर्थ—वह राम-सुयश-जल सुकृतरूपी धानको हितकर है और रामभक्तलोगोंका जीवन भी वहीं है॥७॥

नोट—१ 'सो जल सुकृत-सालि हित होई' इति। (क) सुकृत-(१।२७) (२) 'सकल सुकृत फल राम सनेहू' में देखिये। जप-तप-व्रत-पूजा आदि, विप्रसेवा, श्रवण-कीर्तन आदि सब सुकृत हैं। (वै०) (ख) शालि—दोहा १९ 'बर्षारितु रघुपित भगित तुलसी सालि—' में देखिये। (ग) भाव कि जैसे वर्षाजलसे शालि बढ़ता और पुष्ट होता है; वैसे ही रामसुयशके गानसे भक्तोंके सुकृत बढ़ते हैं। वही राम-सुयश-जल वा सुकृतकी वृद्धि भक्तोंका जीवन है, क्योंकि जल न होनेसे धान नहीं हो सकता, धानके बिना जीवन नहीं। इसी तरह बिना रामसुयशके सुकृत न बढ़ेंगे और 'सकल सुकृत फल राम सनेहूं' है, इनकी वृद्धिके बिना श्रीरामजीमें प्रेम नहीं होगा।—दोहावलीका दोहा ५६८ भी इसी आशयका है। यथा—'बीज राम-गुन-गन नयन जल अंकुर पुलकालि। सुकृती सुतन सुखेत बर बिलसत तुलसी सालि॥'

वि॰ त्रि॰-१ (क) यहाँ 'रामसुयश बर बारि' का मंगलकारित्व दिखाते हैं। वर्षाके जलसे धान उपजता है, यहाँ धान उपलक्षण है; सभी अन्न वर्षासे ही होते हैं पर धानमें विशेषता यह है कि इसे बड़ी प्यास होती है, इसे पानीकी बड़ी आवश्यकता होती है, पानी सूखा और धान गया। सुकृत, यथा—'तीर्थाटन साधन समुदाई' से 'जहँ लिंग साधन बेद बखानी।' (७। १२६। ४—७) तक सब सुकृतके अन्तर्गत है। सुकृतको शालिसे उपमा दी, क्योंकि सुकृतको श्रीरामयशजलकी प्यास होती है, जैसे शालिको वर्षाजलकी, दुष्कृत तो रामयशजलसे विमुख ही रहता है, यथा—'पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥'यहाँ खेत, किसान आदि क्या हैं यह 'तुलसी यह तन खेत हैं मन बच करम किसान। पाप पुन्य दुइ बीज हैं बवै सो लुनै निदान॥'में कहे हैं। (ख) 'सुकृत सालि हित होई 'कहकर कर्मकाण्डियोंको—प्रवृत्तिमार्गवालोंको भी श्रीरामसुयशकी अपरिहार्य आवश्यकता जनायी। बिना रामसुयशके जाने अति कष्टसे अनुष्ठित धर्म उत्साहपूर्वक भगवदर्पण नहीं किया जा सकता और 'हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा।' तथा 'बिद्या बिनु बिबेक उपजाएँ' श्रम फल पढ़े किएँ अरु पाएँ 'सब निष्फल हो जाता है।

नोट-२ (क) 'रामभगत जन' इति । अर्थात् आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों प्रकारके भक्त । ज्ञानीहीमें प्रेमी भक्त भी शामिल हैं।—विशेष २२ (७) तथा दोहा २२ में देखिये। त्रिपाठीजीका मत है कि इससे साधनभक्तिवाले चारों प्रकारके और सिद्धिभक्ति (प्रेमाभक्ति) के चौदह प्रकारके भक्तोंका ग्रहण है (जो चौदह स्थानोंके व्याजसे वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कहे हैं)। (ख) 'जीवन सोई' इति। श्रीराम-नामकी उपमा पूर्णचन्द्रसे दी है और चिरतकी चिन्द्रकासे। यथा—'राका रजनी भगित तव रामनाम सोइ सोम।' (३।४२) 'रामचिरत राकेस-कर सिरस सुखद सब काहु।' (१।३२) इस तरह नाम और चिरतका नित्य सम्बन्ध दिखाया। बिना चन्द्रके चिन्द्रकाका अस्तित्व नहीं होता एवं बिना चिरतके नाम निस्तेज है और बिना नामके चिरतको आधार ही नहीं रहता। सब प्रकारके भक्तोंका आधार नाम है; यथा, 'चहूँ चतुर कहँ नाम अधारा।' यहाँ प्रमाणित होता है कि बिना चिरतके नाम भी अर्किचित्कर है। अतः श्रीरामयशको भक्तोंका जीवन कहा। भावार्थ यह कि कर्मकाण्डके अनुयायियोंको तो रामयश 'हित' है पर उपासनाकाण्डवालोंका तो प्राण ही है। इससे रामयशका मंगलकारी होना वर्णन किया। (वि० त्रि०)

(ग) बैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ सुकृत शालि हैं और रामभक्तजन कृषिकार हैं। शालिका वर्षा-जलसे परिपूर्ण उपजना, सुकृतोंकी परिपूर्ण वृद्धि होना है। जलवृष्टिसे कृषिकारका जीवन, श्रीरामयश-श्रवणसे रामभक्तोंका जीवन अर्थात् आत्माको आनन्द। (घ) पाँडेजी 'रामभक्त' और 'रामभक्तजन' इस प्रकार अर्थ करके रामभक्तसे श्रीशंकर और श्रीयाज्ञवल्क्य आदि एवं रामभक्तजनसे श्रीपार्वती-भरद्वाजजी आदिका भाव होना लिखते हैं। श्रीरामयश ही भक्तोंका जीवन है तभी तो श्रीहनुमान्जीने श्रीरघुनाथजीसे यह वर माँगा था कि—हे वीर! जबतक पृथ्वीतलपर आपका चिरत्र रहे तबतक मेरे शरीरमें प्राण रहे और आपके दिव्य चिरत्ररूपी कथाको अप्सराएँ मुझे बराबर सुनाती रहें, यथा—'यावद्रामकथा वीर चिरध्यित महीतले। तावच्छरीरे वतस्यन्तु प्राणा मम न संशयः॥ यच्यैतच्यितिं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन। तन्ममाप्सरसो राम श्रावयेयुर्नर्र्षभ॥' (वाल्मी० ७। ४०। १७-१८) अप्सराएँ तथा गन्धर्व उनको बराबर श्रीरामचिरत सुनाया ही करते हैं। मं० श्लो० ४ 'सीतारामगुणग्राम—' में देखिये।

### मेधा महि गत सो जल पावन। सिकलि श्रवन मग चलेउ सुहावन॥ ८॥

शब्दार्थ—मेधा=अन्त:करणकी वह शक्ति जिससे जानी, देखी, सुनी या पढ़ी बातें मनमें दिन-रात बनी रहती हैं, भूलती नहीं। बातको स्मरण रखनेकी मानसिक शक्ति। धारणावाली बुद्धि।—'धीर्धारणावती मेधा।' (अमर० १। ५।२) पुन: 'मेधा' कानके उस भागको कहते हैं जो श्रवणद्वारपर होता है और जो बातको सुनकर ग्रहण करता है=ग्रहण-बुद्धि जो सदा कानके समीप ही खड़ी रहती है। सिकिलि=बटुरकर, एकत्र होकर, सिमिटकर।

अर्थ-(साधुरूपी मेघोंद्वारा बरसाया हुआ) वह पावन और सुहावन (श्रीरामयश) जल 'मेधा' (धारणा-शक्ति वा ग्रहण-बुद्धि) रूपिणी पृथ्वी (प्रान्तभूमि) पर प्राप्त हुआ और सिमिटकर श्रवणरूपी मार्गसे (भीतर हृदय थलकी ओर) चला॥८॥

त्रिपाठीजी—धारणा–शक्ति सुमित-भूमिमें अगाध हृदय (शुद्ध मन) की प्रान्तभूमि है। श्रवणरन्ध्रमें प्रवेश करनेके पहले ही जलका मेधामिहगत होना कहा है। कारण कि वेदान्तके मतसे पंच ज्ञानेन्द्रियोंमेंसे दो इन्द्रियाँ चक्षु और श्रोत्र ऐसी हैं जो बाहर जाकर विषयको ग्रहण करती हैं। न्यायशास्त्र श्रोत्रेन्द्रियको बाहर जानेवाली नहीं मानता। 'वेदान्तवेद्यं विभुम्' आदि पदोंके प्रयोगसे श्रीगोस्वामीजीकी अधिक श्रद्धा वेदान्तमें ही ज्ञात होती है, अतः श्रोत्रेन्द्रियका बाहर जाकर विषय ग्रहण करना ही गोस्वामीजीको इष्ट है। इन्द्रियके साथ वृत्ति भी बाहर जाती है और निस्सन्देह यह वृत्ति धारणाशक्तिवाली है, नहीं तो शब्दार्थका ग्रहण न होता। अतः रामयशरूप वारिका साधुमेघ मुखच्युत होनेपर पहले मेधामिहगत होना ही प्राप्त है। (इस तरह जहाँतकका जल मानससरमें बहकर आता है, वहाँतक मानससरकी प्रान्तभूमि हुई। इसी प्रकार जहाँतककी बात सुनायी दे वहाँतक मेधाकी प्रान्तभूमि है।)

नोट—१ मा० पत्रिकाकार कहते हैं कि जहाँतककी बात सुनायी दे, वहाँतक ग्रहण-बुद्धिकी पहुँच है। 'ग्रहण-बुद्धि ही श्रोत्रेन्द्रियद्वारा श्रीरामजीके सुयशरूप अक्षर और अर्थसमूहोंको धारणकर सुमितको पहुँचाती है।' इस तरह इनके मतानुसार मेधा ग्रहण-बुद्धि है।

मा० प्र० कारका मत है कि बुद्धि आठ प्रकारकी है, 'सुमित भूमि थल। (१।३६।३) देखिये वाल्मी० ४। ५४।२ पर भूषणटीकामें वे आठ प्रकार ये बताये गये हैं -'ग्रहणं धारणं चैव स्मरणं प्रतिपादनम्। ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः॥' मा० प्र० के मतानुसार सर्वधारणत्वगुण लेकर 'सुमित' को 'भूमि' कहा गया और चतुष्टय अन्तः करणमेंसे बुद्धिको ही हृदय कहा गया। भूमिके साथ ग्रहण–बुद्धिका और थलके साथ धारणबुद्धिका रूपक है। वे 'मेधा मिहगतः 'का अर्थ यह करते हैं कि साधुरूपी मेघोंने रामयश जल बरसा। वह मेधा ग्रहण-बुद्धि (जो पूर्व कह आये हैं अर्थात् सुमितभूमि) में प्राप्त हुआ तब सिमिटकर श्रवणबुद्धिके मार्ग होकर धारणबुद्धिरूप थल (हृदय) को चला। इस मतके अनुसार सुमितभूमि और मेधामिह एक जान पड़ते हैं।

नोट—२ (क) 'सो जल पावन' इति। महिगत होनेपर भी 'पावन' कहते हैं, यद्यपि वह प्रान्तभूमिकी मिट्टी आदिके योगसे गँदला हो गया है। कारण यह है कि यह दोष आगन्तुक है, जल तो स्वभावसे ही मधुर और शीतल है, जहाँ वह स्थिर हुआ तहाँ वह फिर स्वच्छ और शीतल हो जाता है। जो प्रारम्भमें स्वच्छ था और अन्तमें भी स्वच्छ ही होगा, वह वर्तमानमें आगन्तुक दोष आ जानेपर भी स्वच्छ ही है, अत: 'सो जल पावन' कहा। जैसे वर्षाजल पृथ्वीके दोषसे गँदला हो जाता है वैसे ही मेधामहिगत श्रीरामसुयश भी श्रोताके मेधाके दोषसे लिप्त हो जाता है। (वि० त्रि०) (ख) 'सिकिलि—' इति। शब्द होनेका देश विस्तृत है और श्रवण-प्रणालिका बड़ी संकीर्ण है; इससे श्रीरामयशजलका सिमिटकर आना कहा। सरकी प्रान्तभूमि बहुत दूरतक होती है। प्रान्तभूमिपर बरसा हुआ जल जब सिमिटकर चलता है तब एक संकीर्ण रास्ता–सा बन जाता है, उसी मार्गसे होकर वह सब जल बहता है और सरमें जाता है। यथा—'सिमिटि सिमिटि जल भरिंह तलावा।' (४। १४) इसी तरह मेधामहिगत श्रीरामयशजल सिमिटकर श्रवणरन्धद्वारा हृदयरूपी थलमें

गया। सुननेके बाद ही बात हृदयमें आती है। हृद्गत होनेका मार्ग श्रवणेन्द्रिय ही है, यथा—'मृतक जिआविन गिरा सुहाई। श्रवनरंध्र होइ उर जब आई॥'(१।१४५।७) अतः उसे 'श्रवन मग' कहा। 'सिकिलि' शब्द देकर सूचित किया कि जब बात समझमें आ जाती है तब वही श्रवण-बृद्धिमें आती है, नहीं तो सुना-न-सुना बराबर हो जाता है। (ग)—तालाबमें बिना प्रयत्नके दूरतकका जल आता है, वैसे ही अन्य स्थानोंमें वर्णित रामयशका समाचार परम्परासे रामयशरिसकके यहाँ अनायासेन आया ही करता है। 'सिकिलि' से यह भी जनाया कि सब चिरत्र एकाग्र होकर सुना। (वि० त्रि०) (घ) रामसुयशके सुननेमें बड़ा स्वाद है, अतः सुननेमें वह सुहावन है। यथा—'कहेउँ राम बन गवन सुहावा' 'उमा कहिउँ सब कथा सुहाई।'

खर्रा—इस स्थानमें बुद्धिके चार स्वरूप कहे हैं—एक जल रोपनेवाली, एक जल-कर्षण करनेवाली, एक जल-धारण करनेवाली और एक जलकी रक्षा करनेवाली।

# भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥ ९॥

शब्दार्थ—थिराना=स्थिर हो गया अर्थात् मैल-मिट्टी आदि नीचे बैठ गयी, जल साफ थिर हो गया। सीत (शीत)=शीतल।=शीतकाल, शरद्-ऋतु। (पां०) रुचि=रुचिकर, स्वादिष्ट।=मधुर (करु०, मा० प्र०)। चारु=सुन्दर, निर्मल, स्वच्छ।=पवित्र (मा० प०)। चिराना=चिरकालका हुआ, पुराना हुआ।=परिपक्व हुआ। अर्थ १—और (वह श्रवणमार्गसे चला हुआ श्रीरामयश-जल) सुन्दर मानसमें भरा और सुन्दर थल पाकर (वहाँ) स्थिर हुआ। फिर पुराना होकर सुन्दर, रुचिकारक और शीतल तथा सुखदायी हुआ॥९॥ अर्थ २—सुन्दर मानस भर उठा, अच्छे थलमें जल थिराया और सुखद, ठण्डा, सुन्दर, स्वादु और चिराना हुआ अर्थात् पक गया। (वि० त्रि०)

अर्थ ३—उस रामयश-जलसे सुन्दर मानसका सुन्दर थल भर गया और स्थिर हो गया तथा रुचिरूपी शरद्-ऋतु पाकर पुराना होकर सुखदायी हुआ। (पां०)

नोट—१ 'भरेड सुमानसः—' इति। (क) 'सुमानस' शिलष्ट है। वर्षाजल 'सुंदर मानस-सर' में भरा और श्रीरामयशजल किवके 'सुन्दर मन' में भरा। (ख) मानसके भरनेपर उसका 'सुमानस' नाम हुआ। पहले केवल 'मानस' नाम था। यथा—'जस मानस जेहिं बिधि भयड।' इसी तरह जल भर जानेपर 'थल' का नाम 'सुथल' पड़ा।— 'भरेड सुमानस सुथलः—'। (पं० रामकुमारजी) पुनः, भाव कि मन दो प्रकारका होता है, शुद्ध और अशुद्ध। यथा—'मनस्तु द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च। अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम्॥' कामसंकल्पवाला मन अशुद्ध है और कामविवर्जित मन शुद्ध है। कामनारहित मन 'सुमानस' है। इसीको अगाध हृदय कह आये हैं। कामसे भरा न होनेसे इसमें गहराई है। अब वह मन रामसुयशसे भर गया। उसमें किसी दूसरी वस्तुके लिये स्थान नहीं। (वि० त्रि०) (ग) 'सुथल' का भाव कि जल गहरे स्थानमें ही थिराता है। जहाँ लोगोंके आने—जानेका रास्ता रहता है, थल उथला है, वहाँ जल नहीं थिराता, यथा—'सदा मलीन पंथके जल ज्यों कबहुँ न हृदय थिरान्यो'(विनय०)। (घ)—यहाँ श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि कहे गये। 'सिकिलि श्रवन मग चलेड सुहावन' में श्रवण, 'भरेड सुमानस' से मनन (क्योंकि सुनी हुई बातको मनमें बिठाना ही 'मनन' है) और 'सुथल थिराना' से निदिध्यासन कहा। मनको थिर करना समाधि है। श्रीरामयशके विषयमें मनको एकाग्र किया, यह संप्रज्ञात—समाधि है। यथा—'हर हिय रामचिरत सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥' 'श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥' (कर०, वि० त्रि०)

नोट—२ 'श्विराना। चिराना' इति। (क) मा० दी० कार लिखते हैं कि 'चावल दो सालका होनेपर पुराना और तीन सालका पुराना होनेपर 'चिराना' कहा जाता है, वैसे ही वर्षाजल बरसातमें नया, शरद् (कुआर-कार्त्तिक) में स्थिर होनेपर पुराना और हिम तथा शिशिर-ऋतुमें 'चिराना' हुआ।' (बैजनाथजीके मतसे कुआरमें पुराना और कार्तिकमें 'चिराना' होता है।) (ख) मा० प्र०—कार कहते हैं कि पृथ्वीपर जल पड़नेसे गँदला हो जाता है। शरद्-ऋतुमें जब जलकी मिट्टी बैठ जाती है, गँदलापन दूर हो जाता है, जल थिरता है, तब

ऊपर-ऊपर सुन्दर शीतल निर्मल जल प्राप्त होता है और शरद्-ऋतुके बीतने और हिम-ऋतुके आनेपर जलमें पूर्व-गुण फिर आ जाते हैं। 'शीत, रुचि और चारु' ये जो तीन गुण यहाँ कहे हैं ये ही पूर्वके 'मंगलकारी, मधुर और मनोहर' गुण हैं। शीतल जल नीरोग (गुणकारी) होता है इसीसे शीतसे पूर्वका मंगलकारित्व गुण कहा। रुचि स्वादको कहते हैं इसीसे 'रुचि' से 'मधुर गुण' का ग्रहण हुआ और 'चारु' का अर्थ है 'दीप्तिमान् , सुन्दर', अत: इससे 'मनोहर गुण' लिया। (ग)—गोस्वामीजी अपनी रामायण-रचनाको *'चिरान*' कहते हैं। (श्रीरूपकलाजी) (घ) मा॰ म॰ कार लिखते हैं कि 'पढ़्यो गुरूते बीच शर संत बीच मन जान। गौरी शिव हनुमत कृपा तब मैं रची चिरान॥' अर्थात् गोस्वामीजी जगत्के कल्याणके लिये संवत् १५५४ में प्रकट हुए। पाँच वर्षकी अवस्थामें उन्होंने गुरुजीसे रामचरित श्रवण किया। फिर ४० (चालीस) वर्षकी अवस्थामें सन्तोंसे सुनकर उन्होंने उसे सैंतीस वर्ष मनन किया, तदनन्तर अठहत्तर वर्षकी अवस्था सं० १६३१ में रामचरितमानस प्रकट हुआ। इसी कारण श्रवण-मगसे चलकर थिराना और फिर चिराना कहा। (यह बात 'मूल गुसाईंचरित' से भी सिद्ध होती है। इस मतके अनुसार बालपनेमें जो सुना वह मानसमें पहलेहीसे था। फिर सन्तोंसे युवावस्थामें सुना, यही नया है। सैंतीस वर्ष मनन किया, यह 'थिराना' हुआ। ७८ वर्षकी अवस्थामें वह 'चिराना' अर्थात् परिपक्व हुआ।) (ङ) त्रिपाठीजीका मत है कि गुरुमुखसे जो रामयश बारम्बार सुना था उसीका मनन और निदिध्यासन किया तब उसके गुण प्रकट हुए, विषय अभ्रान्त हो गया, उसमें आनन्द आने लगा, दु:ख दूर हो गये। यही 'सुखद' होना है। प्रश्न— वर्षा, शरद् और हेमन्तमें जो जलका नया, पुराना और चिराना होना कहा है, वह रामसुयशमें क्या है?

उत्तर—सन्तोंके मुखसे सगुण-लीला-सिहत रामसुयश-जलकी वर्षा हुई तब वह सुयश सुमित-भूमिपर पड़कर मेधा-बुद्धिसे होकर श्रवणबुद्धिद्वारा हृदयरूपी थलपर जाकर टिका। यह नयापन है। मननद्वारा हृदयमें स्थिर होना पुराना होना है और जैसे मिट्टी आदि बैठ जानेके पश्चात् हेमन्त-ऋतुमें जल पूर्ववत् निर्मल, मधुर और गुणकारी हो जाता है, वैसे ही निदिध्यासनद्वारा श्रीरामसुयशके पूर्व-गुण सगुण-लीला-रूपी स्वच्छता, प्रेम-भक्तिरूपी मधुरता और शीतलता दिखायी देने लगे। यही उसका चिराना है। (म॰ प्र॰) प्रशन—वर्षाजल भिमपर पडनेपर गँदला हो जाता है। श्रीरामसयश सननेपर ग्रहण-बद्धिमें आया तो यहाँ

प्रश्न—वर्षाजल भूमिपर पड़नेपर गँदला हो जाता है। श्रीरामसुयश सुननेपर ग्रहण-बुद्धिमें आया तो यहाँ बुद्धिरूपी भूमिके संयोगसे इसमें क्या गँदलापन आ गया?

उत्तर—१ (क) संसारी जीवोंकी बुद्धि विषयासक्त होती है, त्रिगुणात्मिका मायामें लिप्त रहती है। उसमें राजस-तामस गुण बहुत रहता है जिससे मनमें अनेक संशय, भ्रम और कुतर्क आदि उठते रहते हैं। अतएव उसकी समझमें श्रीरामसुयश शीघ्र क्योंकर आ सकता है? जैसा कहा है—'किमि समुझों में जीव जड़ किलमल ग्रिसत विमूढ़।'(१।३०) इसको समझानेके लिये प्राकृत दृष्टान्तों, उदाहरणों और उपमाओं आदिका प्रयोग किया गया (जो उसके हृदयमें पूर्वसे थीं)। हृदय-थलमें श्रीरामसुयश इनके सिहत पहुँचा। बुद्धिके योगसे सब बात ग्रहण हुई। उपरकी सब बातें ही मिलनता व गँदलापन हैं। (मा० प्र०) (ख) 'सन्तोंने जब निर्मल यशकी वर्षा की तब श्रोता किवकी बुद्धिमें पड़नेसे बुद्धिका राजस गुण उसमें मिल गया, इसीसे यह ढाबर हो गया।' (करु०) (अर्थात् जैसे भूमिमें तो रज पूर्वसे ही थी, उसके मिल जानेसे वर्षाजल गँदला हो जाता है, वैसे ही प्राकृत बुद्धिमें जो राजस गुण है वही भूमिकी रज है, बुद्धिकी उत्पत्ति पृथिवी-तत्त्वसे है—'बुद्धिजांता क्षितेरिप'। यह राजस गुण ही मिलनता है) मनन करनेपर बुद्धिका राजस गुण और सन्तोंकी दी हुई प्राकृत दृष्टान्त आदि क्रमश: हटे। फिर निदिध्यासन (अच्छी तरह अभ्यास) करनेसे रामसुयश केवल निर्मल आनन्दरूप देख पड़ा, अन्त:करण शान्त हुआ और सबके लिये सुखदाता, शीतल और रुचिकर हो गया। (करु०)

२—बैजनाथजीका मत है कि—'श्रीराम-सुयशरूपजलमें, मेधारूपी भूमिका स्पर्श करते ही विषयसुखवासनारूप रज मिल गया जिससे वह ढाबर हो गया। जब वह सुन्दर मनरूप मानसमें भरा तब सुथलरूपी सुबुद्धि पाकर वह थिर हो गया अर्थात् बुद्धिके विचारसे कुतर्करूप मल नीचे बैठ गया, निर्मल यश रह गया। यहाँ भक्तिरूपी शरद् पाकर अर्थात् नवधा कुआरमें पुरान हुआ और प्रेमा कार्त्तिकमें चिरान हुआ। फिर राम-विरह आतप पाकर यशरूप जल औटकर सुन्दर हो गया, जीवको स्वच्छ देख पड़ा और मीठा लगा। पुन: सुखद हुआ अर्थात् कामादि रुजको हरनेवाला हुआ।'

मा० प०—जल चिरान अर्थात् पुराना होनेसे परिपक्व होकर सुखद, रुचिवर्द्धक और सुस्वाद हो जाता है। एवं सन्तोंके मुखसे वर्णित रामयशरूप जल मेधारूपी भूमिके स्पर्शसे सांसारिक विषयसुखवासनारूप रजसे जो अन्त:करण ढाबर हो गया था जब वह जल सुन्दर मनरूप मानसमें भरा तब सुबुद्धि पाकर स्थिर हुआ अर्थात् बुद्धि-विचारद्वारा कुतर्क-कुपन्थरूप मल नीचे बैठ गया और केवल प्रेम-ही-प्रेम रह गया, वह शरद्रूप नवधा भक्तिद्वारा परिपक्व होकर काम-क्रोधादिका नाशक हुआ। [यह सब बैजनाथजीका ही लिया हुआ है]

पं० रामकुमारजीके मतानुसार गँदलापन पृथ्वीके योगसे प्राकृत जलमें होता है; पर यहाँ 'सुमित' रूपी भूमि है और 'मेधा' मिह है। यहाँ गँदलापन नहीं है। फिर वहाँ प्राकृत मानससर और थल हैं और यहाँ 'सुमानस' और 'सुथल' हैं यहाँ रूपकके सब अंग नहीं लिये जायँगे।

# दोहा—सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। तेइ एहिं पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ ३६॥

शब्दार्थ-**सृठि** (सुष्टु)=अत्यन्त, बहुत ज्यादा, उत्तम। यथा—'**तृम्ह रीझहु सनेह सृठि थोरे।**' (१। ३४२) अर्थ—अत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर संवाद (जो) बुद्धिने विचारकर रचे हैं वे ही इस पवित्र सुन्दर तालाबके चार मनोहर घाट हैं॥ ३६॥

नोट १—'सुठि सुंदर संबाद बर' इति। 'सुठि सुन्दर' और 'बर' का भाव यह है कि—

१ (क) जब जिसको ही विचारने लगेंगे तब वह ही प्रधान जान पड़ेगा। अथवा, (ख) भरद्वाजयाज्ञवल्क्य-सत्संग होनेपर भरद्वाजका रामचिरत्र मूढ़ बनकर पूछना याज्ञवल्क्य मुनिको बहुत अच्छा लगा और
उन्होंने कहा—'चाहहु सुनै रामगुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा॥ तात सुनहु सादर मनु लाई। कहहुँ राम
कै कथा सुहाई॥' (१। ४७) इसीलिये इसको सुन्दर और वर कहा । पार्वतीजीका प्रश्न रामतत्त्वकी
प्राप्तिके लिये सहज सुन्दर छलिवहीन होनेसे शिवजीके मनको भाया। इसी तरह गरुड़जीका मोह जो
शिवादिसे न छूटा था वह भुशुण्डि-आश्रमके पास पहुँचते ही छूट गया और भुशुण्डिजीको भी परम उत्साह
हुआ, इसलिये ये दोनों संवाद भी श्रेष्ठ हुए। गोस्वामीजीका संवाद दीनतासे पूर्ण है। सज्जन सुख मानकर
सुनते हैं, इसलिये यह भी 'सुन्दर वर' है। पुनः, ये चारों घाट विचारद्वारा अनुभवसे रचे गये हैं; इसलिये
चारों वर और सुन्दर हैं। 'तस किहहउँ हिअँ हिरके प्रेरे' कहा ही है। भगवान् श्रीरामजी एवं श्रीहनुमान्जीको
प्रेरणासे बने हैं, अतः सुन्दर हुआ ही चाहें। (मा० त० वि०) अथवा, (ग) इन संवादोंके वक्ता-श्रोताओंको
श्रेष्ठताके सम्बन्धसे उनके संवादोंको भी 'सुन्दर बर' कहा। अथवा, संवादोंका विषय परम
मनोहर श्रीरामचिरत होनेसे उनको 'सुन्दर बर' कहा। अथवा,

२ (त्रिपाठीके मतानुसार)—(क) इन चारों संवादोंमें चार पृथक्-पृथक् कल्पोंकी कथाएँ हैं। श्रीरामावतार एक कल्पमें एक ही बार होता है। मानसमें चार कल्पोंकी कथाएँ हैं। भृशुण्डीजीने नारदशापवाले अवतार (कल्प) की कथा कही, यथा—'पुनि नारद कर मोह अपारा।' शंकरजीने मनु-शतरूपा-वरदानवाले कल्पकी कथा विस्तारसे कही। याज्ञवल्क्यजीने जलंधर-रावणवाले कल्पकी और गोस्वामीजीने जय-विजय, रावण-कुम्भकर्णवाले कल्पकी कथा कही। यथा—'महाबीर दिति-सुत संघारे।' चारों कल्पोंकी कथाएँ एक-सी हैं, अतः एक साथ कही गयीं। अतः संवादोंमें वैकुण्ठनाथ, नारायण तथा ब्रह्मके अवतारोंकी कथाएँ होनेसे उन्हें 'सुठि सुन्दर बर'कहा। पुनः, (ख) 'दूसरी बात यह है कि रामचरित्रको मणिमाणिक्य कहा है, यथा—'सूझिहं

रामचिरत मिन मानिक। गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥'(१।१) सो श्रीरामकथाकी भी यहाँ चार खानि कही गयी हैं। जिनके ऊपर गुरुकी कृपा होती है वे ही बतला सकते हैं कि यह कथा किस खानिकी है।' उनमेंसे शंकरजीकी कथा सर्पमणि (शंकररूपी सर्प 'गरलकण्ठ' से निकली), याज्ञवल्वयजीकी कथा माणिक्य और भुशुण्डीजीकी गजमुक्ता है; अतः मणि, माणिक्य, मुकावत् स्वभावसे ही 'सुठि सुंदर'है। इसपर ग्रन्थकारका और भी कहना है कि श्रीशंकरजी आदि सुकिव हैं और उनकी किवता मणि है। मणि आदिकी भाँति जहाँ उत्पन्न हुईं वहाँ वैसी शोभित नहीं हुईं जैसी कि मेरे विरचित संवादमें पड़कर शोभित हुईं। यथा— 'नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहिंह सकल सोभा अधिकाई॥'(१।११।१-३) यहाँ ज्ञान नृप है; यथा— 'सचिव बिराग बिबेक नरेसू'(२।२३५) कर्म मुकुट है, यथा— 'मुकुट न होिंह भूप गुन चारी॥साम दाम अरु दंड बिभेदा। नृप उर बसिंह नाथ कह बेदा॥'(६।३७) साम, दाम, दण्ड और विभेद—ये चारों कर्म हैं, उसे अपह्नुति—अलंकारद्वारा मुकुट कहा। उपासना तरुणी है, यथा— 'भगित सुतिय (कल करन बिभूषन)।'(१।२०) सो ये तीनों किवताएँ ग्रन्थकर्ताके ज्ञानघाट, कर्मघाट और उपासनाघाटपर आकर क्रमशः अत्यन्त शोभित हुईं। अतः 'सुठि सुंदर बर' कहा। रह गया तुलसी—सन्त—संवाद, उसे ग्रन्थकर्ता सीपीका मोती कहते हैं, यथा— 'हृदय सिंधु मित सीप समाना। स्वाति सारदा कहिंह सुजाना॥ जौं बरुषे बरु बारि बिचारू। होिंह किवित मुकुतामिन चारू॥ जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं रामचिरत बर ताग। पहिरिहं सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग॥'(१।११) यह संवाद भी सुठि सुन्दर है। इसकी शोभा भी सज्जनका उर पाकर अत्यन्त बढ़ गयी। अतः यह संवाद भी 'सुठि सुन्दर बर''है। अर्थात् चारों घाट रत्नमय हैं।

३—ग्रन्थके अन्तमें कहा है कि 'यह सुभ संभु उमा संबादा। सुख संपादन समन बिषादा॥ भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा॥' (७। १३०) मुख्य संवाद रामचिरतमानसका यही है। इसीसे समाप्तिमें 'संभु उमा संबादा' पद देकर तब उसका माहात्म्य वा फल कहा है। जो माहात्म्य यहाँ कहा, वह चारों संवादोंका माहात्म्य है; क्योंकि चारों संवाद एक-दूसरेमें गठे और गुँथे हुए हैं और सब मिलकर 'रामचिरतमानस' ग्रन्थ रचा गया। इसलिये चारों संवाद सुठि, सुन्दर और वर हुए।

४—सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि 'अब ग्रन्थकार चारों घाटोंका नामकरण दिखलाते हैं। कर्म, ज्ञान, उपासना और दैन्य। इनके बनानेवाले कारीगर बड़ोंकी बुद्धि और विचार हैं—'बिरचे बुद्धि बिचारि।' इन्हींके द्वारा इन घाटोंकी रचना है। इनकी सामग्री 'सुठि सुंदर संबाद बर' है, इसके दो अर्थ हैं—(१) अपनी उत्तम बुद्धिसे जो श्रेष्ठ संवाद है। (२) सुठि=कर्मकाण्ड। सुन्दर=ज्ञानकाण्ड। संबाद=उपासनाकाण्ड। बर=दैन्यघाट। यह अर्थ ग्रन्थकारहीके लेखसे व्यंजित होता है। साफ-साफ ग्रन्थकारने घाटके चार विशेषण लिखे हैं, यदि यह अर्थ अभिप्रेत न होता तो चार विशेषण क्यों लिखते?'

नोट—२ ग्रन्थकारने 'सुठि सुंदर संबाद बर' जो यहाँ कहा है उसे अन्ततक निबाहा है। भुशुण्डि–गरुड़-संवादके विषयमें शिवजी कहते हैं— 'सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब।'(१२०) पुनः, 'गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन।'(१२५) इसमें वक्ता और श्रोता दोनोंको बड़ा आनन्द मिला था। शिव-पार्वती-संवादके विषयमें याज्ञवल्क्यजीका वचन है कि 'यह सुभ संभु उमा संबादा। सुख संपादन समन बिषादा॥ भवभंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा॥'(१३०) श्रीशिवजी प्रश्नोंको सुनकर बहुत सुखी हुए थे। यथा— 'परमानंद अमित सुख पावा।' (१११) और पार्वतीजीको तो कथा सुनकर परम विश्राम ही हुआ। गोस्वामीजीने याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवादके विषयमें भी 'सुभग'पद दिया है, यथा— कहउँ जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद।'(१।४३) और देखिये, दोनों मुनियोंको इस समागमसे कितना आनन्द हुआ, यथा— 'सुनु मुनि आजु समागम तोरें। किह न जाइ जस सुख मन मोरें॥' (१।१०५) 'भरद्वाज मुनि अति सुख पावा।'(१।१०४) अब रहा, तुलसी-सन्त-संवाद। इसको अपने मुखसे कैसे कहें? 'सुनहु सकल सज्जन सुख मानी', 'साधु-समाज भनित सनमानू' से स्पष्ट है और नित्य देखनेमें आ ही रहा है कि आपके इस कथासे सज्जनोंको कैसा सुख मिल रहा है। उपर्युक्त कारणोंसे 'सुठि सुंदर बर' पद दिया गया।

#### \*'संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि' \*

१—'संबाद' का अर्थ बातचीत है। 'संवाद' शब्दसे श्रोता और वक्ता दोनोंका समीप होना और आपसमें बात करना, शंका-समाधान करना पाया जाता है। गोस्वामीजी ग्रन्थमें चार संवाद बुद्धिसे रचे हुए लिखते हैं। गोस्वामीजीका संवाद सज्जनोंसे है। आप रामचिरतमानस उनको सुनाते हैं, यथा—'रामचिरतमानस मुनिभावन। बिरचेउ संभु सुहावन पावन॥ कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥ (१।३५) प्रथम भूमिका बाँधकर मानसका स्वरूप और उसके प्रचारका हेतु इत्यादि कहकर आप सज्जनोंसे कहते हैं कि यही कथा श्रीयाज्ञवल्क्य मुनिने श्रीभरद्वाज मुनिसे कही थी। हम आपको उन्हींका पूरा संवाद सुना देते हैं।

कवियों और वक्ताओंकी यह शैली है कि जब वे कोई बात कहते हैं तो प्रथम उसकी भूमिका बाँधते हैं। वैसे ही यहाँ संवादके पहले ग्रन्थकार यह बता देते हैं कि इन दोनों मुनियोंका समागम कब और क्यों हुआ और कथा कहनेका क्या कारण था। 'अब रघुपतिपदपंकरुह हिय धरि पाइ प्रसाद। कहउँ जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद॥'(१।४३) यहाँसे लेकर 'किर पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी॥'(१।४५।६) तक 'मिलन' कहा। इसके आगे 'नाथ एक संसउ बड़ मोरें। करगत बेद तत्व सब तोरें।।<sup>---'</sup> (१। ४५। ७) से भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवादका आरम्भ हुआ। ये वाक्य भरद्वाज मुनिके हैं। याज्ञवल्क्य मुनिका उत्तर '*जागबलिक बोले मुसुकाई।*' (१। ४७। २) से शुरू होता है। भरद्वाजजीकी प्रशंसा करके श्रीरामकथाका कुछ महत्त्व कहकर आप बोले कि श्रीपार्वतीजीने भी ऐसा ही सन्देह किया था तब महादेवजीने विस्तारसे उनको समझाया था। हम तुमसे वही संवाद कहे देते हैं, तुम्हारा सन्देह दूर हो जायगा। यथा—'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी।। कहउँ सो मित अनुहारि अब उमा संभू संबाद।'(४७) और उस संवादके पूर्व उस संवादका समय और कारण भरद्वाजजीको कह सुनाया। यथा—'भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि बिषाद।'(४७) एक बार त्रेताजुग माहीं। संभु गये कुंभज रिषि पाहीं।।---' से लेकर 'बैठीं सिव समीप हरषाई। पूरुब जन्म कथा चित आई।। पित हिय हेत् अधिक अनुमानी। बिहाँसि उमा बोली प्रिय बानी॥ कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी॥' (१०७। ६) तक यह प्रसंग है। इसके आगे श्रीपार्वतीमहेश्वर-संवाद है। श्रीपार्वतीजी पूछेंगी और शिवजी कहेंगे। 'बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥' (१०७। ७) से यह संवाद शुरू होता है। आपके वचन सुनकर शिवजीने 'परमानंद अमित सुख' पाया और फिर 'रघुपतिचरित महेस तब हरिषत बरनै लीन्ह।' (१। १११) आपने श्रीरामकथा तथा श्रीरामनाम और श्रीरामरूपका परत्व आदि कहा, जिसमें प्रथम प्रश्नका उत्तर भी आ गया और श्रीपार्वतीजीका संशय भी दूर हुआ। तब उन्होंने यह प्रश्न किया कि 'राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्बरहित सब-उर-पुरबासी॥ नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू—' (१। १२०) इसपर शिवजीने उनकी प्रशंसा की और कहा कि हम तुमको रामचिरतमानसकथा सुनाते हैं जो भुशुण्डिजीने गरुड़जीसे कही थी। यथा—'सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल। कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़।। सो संबाद उदार जेहिं बिधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ।। हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित। मैं निज मित अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु॥' (१।१२०) शिवजीने कथा कहना शुरू किया और यह कह दिया कि भुशुण्डि-गरुड़-संवाद जिस तरह हुआ यह पीछे कहेंगे। यह संवाद उत्तरकाण्डमें है—'*ऐसिअ प्रस्न बिहंगपित कीन्हि काग सन जाइ। सो सब सादर* किहहउँ सुनहु उमा मन लाइ॥'(उ०।५५) 'मधुर बचन तब बोलेउ कागा॥ नाथ कृतारथ भयउँ मैं तव दरसन खगराज। आयसु देहु सो करडँ अब प्रभु आयहु केहि काज॥'(६३) सुनहु तात जेहि कारन आयडँ। सो सब भयउ दरस तव पायउँ॥<sup>....'</sup>(७। ६४। १) से यह संवाद शुरू होता है।

ऊपरके लेखसे यह स्पष्ट हो गया कि तुलसी-सन्त-संवादके अन्तर्गत याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद है, जिसके अन्तर्गत शिव-पार्वतीसंवाद है और इस संवादके अन्तर्गत भृशृण्डि-गरुड-संवाद है।

२-ाॐ संवादोंका वृत्तान्त कैसे गुसाईंजीको प्राप्त हुआ, यह ३४ (११) में लिखा जा चुका है।

३-अब यह देखना है कि कौन संवाद कहाँ समाप्त किया गया है। सबके पीछे भुशुण्डि-गरुड़-संवाद है। इसिलये जरूरी है कि उसके वक्ता शिवजी उस संवादकी इति लगाकर तब अपना संवाद समाप्त करें। इसी तरह शिव-पार्वती-संवादकी इति लगानेपर उसके वक्ता याज्ञवल्क्यजी अपने संवादको समाप्त करेंगे; जिसके पीछे ग्रन्थके मुख्य वक्ता अपने कथनको समाप्त करेंगे। यही कारण है कि इति विलोमसे लगायी गयी है अर्थात् जो क्रम प्रारम्भका है उसका उलटा समाप्तिमें है।

| संवाद                         |   | इति कहाँ हुई                                                  |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| श्रीभुशुण्डि-गरुड़-संवाद      | १ | 'तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित  मतिधीर। गयउ गरुड़  बैकुंठ  |
|                               |   | तब हृदय राखि रघुबीर॥' (७।१२५)                                 |
| श्रीशिव-पार्वती-संवाद         | २ | 'मैं कृतकृत्य भइडँ अब तव प्रसाद बिस्वेस। उपजी राम भगति  दूढ़  |
|                               |   | <i>बीते सकल कलेस ॥'</i> (७।१२९)                               |
| श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद | 3 | 'यह सुभ संभु उमा संबादा।सुख संपादन समन बिषादा॥ भव भंजन        |
|                               |   | गंजन संदेहा। जन रंजन सञ्जन प्रिय एहा।। राम उपासक जे जग माहीं। |
|                               |   | <b>एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं॥</b> ' (७।१३०)             |
| श्रीतुलसी-संत-संवाद           | ४ | 'रघुपति कृपा जथा मति गावा। मैं यह पावन चरित सुहावा॥' से 'ते   |
|                               |   | संसारपतंगघोरिकरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः' (ग्रन्थके अन्तमें)।    |

प्रश्न—संवादोंमें '*विलोम इति*' लगानेका क्या भाव है?

उत्तर—'विलोम इति' का भाव यह है कि गोस्वामीजी ग्रन्थकार हैं। यदि ग्रन्थकर्ता आदि-अन्तमें न रहे तो ग्रन्थको आरम्भ और समाप्त कौन करे? इसीसे आदि-अन्तमें आप ही रहे हैं। प्रारम्भ और इति, चारोंकी पृथक्-पृथक् कही हैं, बीचमें मुनि-संवाद और शिवपार्वती-संवाद मिलाये हैं। (पं० रामकुमारजी)

नोट—३ गोस्वामीजीने अपना संवाद याज्ञवल्क्यजीके संवादमें मिलाया। यथा—'कहौं जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद।'(१।४३) याज्ञवल्क्यजीने अपना संवाद शिवजीके संवादमें मिलाया। यथा—'कहउँ सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद।'(१।४७) शिवजीने अपना संवाद भुशुण्डिजीके संवादमें मिलाया। यथा—'सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब।'(१।१२०) इसी तरह तालाबके घाट मिलाये जाते हैं।

नोट—४-गोस्वामीजीने अन्तमें मनहीको उपदेश देकर ग्रन्थको समाप्त किया है और आदिसे अन्ततक स्थान-स्थानपर मनहीको उपदेश दिया है। इसका कारण केवल उनका कार्पण्य है। कथा सज्जनोंसे कह रहे हैं, सज्जनोंको भला कैसे उपदेश देते? उपदेश तो कुटिल जीवोंको दिया जाता है, सन्तमें कुटिलता कहाँ? इसिलये मनकी ओटमें 'कुटिल जीव निस्तार हित' उपदेश देते आये। पर आपका संवाद सज्जनोंहीसे है। 'मन' को बारम्बार उपदेश करनेके कारण कुछ महानुभावोंने गोस्वामीजीका संवाद अपने मनहीसे होना माना है और किसी-किसीने आपका संवाद अपने गुरु एवं अपने प्रेमियोंसे माना है।

#### 'बिरचे बृद्धि बिचारि' इति।

१—बैजनाथजी लिखते हैं कि 'मानस-सरमें पाषाण-मिण-चित्रित चार घाट हैं। यहाँ प्रथम संवाद गोस्वामीजीका जो 'भाषा बद्ध करव मैं सोई' है वह दैन्यतारूप श्वेतपाषाणरचित है। इस संवादमें धाम मणिवत् चित्रित है क्योंकि यह अयोध्यापुरीमें प्रारम्भ हुआ और उसीके प्रभावसे ग्रन्थका माहात्म्य माना है। यथा— 'सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी॥ बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥—'(१।३५) दूसरा संवाद भरद्वाज-याज्ञवल्क्यका कर्मकाण्डरूप हरित-पाषाण रचित है। इसमें 'लीला' मणिवत् चित्रित है। यथा—'महामोह महिषेस बिसाला। रामकथा कालिका कराला॥ रामकथा सिस किरन समाना। संत चकोर करिंह जेहि पाना॥'(१।४७।६-७) तीसरा संवाद शिव-पार्वतीजीका ज्ञानरूप स्फटिकपाषाणरचित है। इसमें 'नाम' मणिवत् चित्रित है। यथा—'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करउँ बिसोकी॥' (१।११९।१) चौथा संवाद भुशुण्डि-गरुड़का उपासनारूप लालपाषाण-रचित है। इसमें प्रभुका रूप मणिवत् चित्रित है। यथा—'परम प्रकास रूप दिन राती। निहं कछु चिहुअ दिआ घृत बाती॥' (७।१२०)

२-त्रिपाठीजी—पहले ग्रन्थकारने कहा था कि 'मुनिन्ह प्रथम हिर कीरित गाई। तेहिं मग चलत सुगम मोहि भाई॥' (१। १३। १०) पर संवादकी रचनामें इन्होंने किसीका अनुकरण नहीं किया। चार-चार कल्पकी कथाओंका एक साथ कथन कहीं भी नहीं पाया जाता। सभीने किसी-न-किसी कल्पविशेषके रामावतारकी कथा कही है, यथा—'कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चिरत नाना बिधि करहीं॥ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। यहाँपर ग्रन्थकारने अपनी बुद्धिसे काम लिया है, किसीका अनुकरण नहीं किया, इसीलिये कहते हैं कि 'बिरचे बुद्धि बिचारि।' कर्मकाण्डी, ज्ञानी, उपासक और दीन सर्वसाधनहीन सब प्रकारके अधिकारियोंका काम एक ही रामचरितमानससे चल जाय, इस बातको बुद्धिसे विचारकर ग्रन्थकर्ताने चारों संवादोंकी, अपने रामचरितमानसके लिये रचना की।

३-श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं—'लोकमें घाटकी जब विशेष रचना होती है तब मिण-माणिक्य आदि भी लगाये जाते हैं। वैसे ही रचना इन घाटोंमें भी है। श्रीरामचिरतको भी मिण-माणिक्यके समान कहा है; यथा—'सूझिहं रामचिरत मिन मानिक। गुपुत प्रगट जहँ जो जेिह खानिक॥'(दो० १) यहाँ चार संवादरूप खानोंके चिरत्र चार प्रकारके रत्न हैं। श्रीशिवजी गरलकण्ठ हैं, अतः इनकी किवता सर्पमिण है। याज्ञवल्क्यकी कथा माणिक्य है, क्योंकि यह 'पावन पर्वत बेद पुराना।'(७। ११९) से निकलती है। यही बात 'करगत बेद तत्त्व सब तोरे।' (१। ४४) से सूचित की गयी है। भुशुण्डिजीकी कथा गजमुक्ता है, क्योंकि जैसे हाथीके खानेके दाँत और तथा दिखानेके और होते हैं, वैसे ये देखनेमें काक हैं पर बोलते मधुर हैं; यथा—'मधुर बचन बोलेंड तब कागा।' (७। ६२) अतः यह कथा मिण-माणिक्य मुक्तारूप होनेसे 'सुठि सुंदर' है, क्योंकि यह सुकवियोंद्वारा निर्मित है पर इनकी किवताएँ जहाँ उत्पन्न हुईं वहाँपर शोभित नहीं हुईं, जैसे मेरे संवादमें पड़कर हुई; यथा—'मिन मानिक मुकुता छिब जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी॥ नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहिहं सकल सोभा अधिकाई॥ तैसेहिं सुकिब किवत बुध कहहीं। उपजिहं अनत अनत छिब लहहीं॥—'(दो० १०)। (यह पूरा लेख त्रिपाठीजीका है जो उन्होंने 'सुठि सुंदर बर' पर लिखा है। केवल प्रारम्भमें कुछ शब्द बढ़ाकर उसे अपने तिलकमें दिया और ग्रन्थभरमें उनका नाम कहीं भी नहीं दिया है।)

४—पं० रूपनारायण मिश्रजी कहते हैं कि श्रीपण्डितजीने इस मानस महारूपकको विशेष सुशोभित करनेका प्रयत्न किया है। ढंग बहुत सुन्दर है परन्तु इसमें कितपय त्रुटियाँ जान पड़ती हैं, उनको दूर करनेसे वह और सुन्दर होगा। टीकाकार, कथावाचक आदिको सदा सावधान रहना चाहिये कि किवके भाव आदिमें विरोध हो ऐसी कोई कल्पना आदि न होने पावे। यहाँ चार संवादोंको खानें कहा है, परन्तु गोस्वामीजीने संवादोंको घाट कहा है। अपि च, चार खानोंकी यहाँ आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि सर्पमणि और गजमुक्ता खानोंमें नहीं होतीं। अब यद्यपि पूर्व प्रसंगमें रामचिरतको मिण–माणिक्य कहा है, तथापि इस प्रसंगमें उसको जल कहा है; यथा—'बरषिहं राम सुजस बर बारी।' यद्यपि सूक्ष्मिवचार करनेसे चिरत्र और सुयशमें कुछ भेद हो सकता है, तथापि 'सूझाहं रामचिरतः ।'

यहाँपर रामचिरतसे रामसुयश ही अभीष्ट है, जिसको इस प्रसंगमें जल कहा है। रामचिरतशब्दसे सुयश तथा किवता अर्थात् दोहा, चौपाई आदि छन्द, अर्थ, भाव, ध्विन, अवरेव, रस आदि अंगोंका ग्रहण होता है। परन्तु प्राय: इन सबोंका रूपक आगे अलग-अलग बताया है। अत: रामचिरतशब्दसे यहाँ क्या लिया जाय कि जिसे रत्न समझा जाय, यह सन्देह रह जाता है। 'हाथींके दाँत खानेंके और तथा दिखानेंके और होते हैं' यह कथन प्राय: कपटके दृष्टान्तमें कहा जाता है। इसके बदले यों कहना ठीक होगा कि जैसे हाथी रंगरूपसे बेडौल दीखता है परन्तु अन्दर मुक्ता धारण करता है, वैसे—। तथा उपर्युक्त उद्धरणमें 'किवता' शब्द आया है और उसपर कुछ विशेष भाव भी कहा गया; परन्तु यहाँ 'किवता' शब्दसे क्या अभीष्ट है यह सन्देह हो जाता है; क्योंकि यहाँकी सब किवताएँ श्रीगोस्वामीजीकी बनायी हुई हैं अन्य वक्ताओंकी नहीं। मेरी तुच्छ बुद्धिमें इस विषयमें ऐसा आता है कि श्रीगोस्वामीजी, श्रीयाज्ञवल्क्यजी, श्रीशिवजी और श्रीभुशुण्डिजींके संवादोंमें क्रमशः दैन्य, कर्म, ज्ञान और उपासनाकी प्रधानता महानुभावोंने मानी है। जैसे रत्नोंसे घाटकी शोभा होती है वैसे ही दैन्य आदिसे उन संवादोंकी शोभा है। अतः इन्हीं दैन्यादि चारोंको रत्न मानना ठींक होगा। यद्यपि आगे ज्ञानको मराल, धर्म (कर्म) को जलचर और भिक्तिनरूपणको दुम कहा है तथापि वहाँ यह समाधान हो सकता है कि इन महात्माओंके निजी खास वचनोंमें जो ये विषय प्रतिपादित हैं उनको रत्न माना जाय और जो दूसरोंके भाषणमें आये हैं उनको मराल आदि कहा जाय। इस प्रकार 'बिरचे बुद्धि बिचारि' के 'वि' उपसर्गको लिक्षत करके जो भाव पण्डितजींने कहे हैं वे प्राय: सब लग जाते हैं।

यह जो उन्होंने लिखा है कि 'चार-चार कल्पोंकी कथाएँ एक साथ कहीं नहीं पायी जातीं। इसीसे 'बिरचे बुद्धि बिचारि' लिखा है अर्थात् अपनी ही बुद्धिसे काम लिया है'—यह कहाँतक ठीक होगा यह विचारणीय है। चार कल्पोंकी कथाएँ तो शिवजीने कही हैं, इसमें गोस्वामीजीने कोई रद्दोबदल (फेर-फार) नहीं किया है। यदि इसको उनकी बुद्धिका विलास माना जायगा तब तो इतिहासकी सत्यता ही न रह जायगी। हाँ, संवादको जो घाटरूपकी कल्पना दी गयी वह कविकी है।

टिप्पणी—१'तेइ एहि पावन सुभग सर"" इति। ऊपर (१। ३६। ८) में जलको पावन और सुहावन कहा है, इसीसे यहाँ तालाबको भी पावन और सुभग कहा। कहनेका तात्पर्य यह है कि पृथ्वीके योगसे जल अपावन और मिलन हो जाता है सो बात इसमें नहीं हुई, क्योंकि शिवजीकी दी हुई सुमित है। अथवा, (ख)—संवाद अत्यन्त सुन्दर है इससे घाटको मनोहर कहा, रामयशसे पूर्ण है इससे सरको सुभग कहा—('मनोहर' का अर्थ यह भी है कि चारों ही श्रोताओंका मन हर लेते हैं, जिस घाटमें उतरे उसीमें रामयश मिलता है। अर्थात् सब घाट रामयशमय हैं।)

त्रिपाठीजी—(क) मलके दूर करनेवाली वस्तुएँ 'पावन' कहलाती हैं और मनको आकर्षण करनेवाली 'सुंदर' कहलाती हैं। मन स्वभावसे ही विषयकी ओर आकृष्ट होता है। अत: पावन और सुन्दर दोनों गुणोंका एकत्र होना दुर्लभ है परन्तु यह सर पावन भी है और सुन्दर भी। पावन इसिलये है कि वेदान्तवेद्य पुरुषका इसमें वर्णन किया गया है। यथा—'जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥' और सुन्दर इसिलये है कि विषयी जीवोंके चित्तको भी आकर्षित करता है। यथा—'बिषइन्ह कहँ पुनि हरिगुन ग्रामा। स्ववन सुखद अरु मन अभिरामा॥' (७। ५३) (ख) संवादपक्षमें 'सुठि सुंदर' और घाटके पक्षमें 'मनोहर' कहा है, इससे सिद्ध होता है कि 'सुठि सुंदर' ही 'मनोहर' है। यद्यपि सुन्दरता और मनोहरतामें वस्तुभेद नहीं है, तथापि सुन्दरताके उत्कर्षमें मनोहरता आती है। यथा—'तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर॥'

टिप्पणी—२ (क) 'मानससरमें चार घाट हैं, यहाँ चार संवाद हैं, समता केवल इतनेहीमें है। यदि कोई कहे कि 'घाटसे जलकी प्राप्ति होती है तो शिव-मानसमें घाट कहाँ है, और अन्य ग्रन्थोंमें घाट कहाँ है, रामयश सबको प्राप्त होता है', तो उसपर कहते हैं कि गोस्वामीजी रूपक कह रहे हैं, चार

संवाद कहकर उन्होंने अपने ग्रन्थमें चार घाट बनाये और सब रामयश आपहीने कहा है। यदि घाट न बनाते, केवल रामयश कहते तो क्या लोगोंको न प्राप्त होता?' अवश्य प्राप्त होता। पुनः, (ख) घाटके द्वारा जलकी प्राप्ति होती है, यहाँ वक्तालोग रामयश कह गये हैं, इसीसे सब लोगोंको प्राप्त हुआ।

#### 'घाट मनोहर चारि' इति।

गोस्वामीजीने संवादको घाट कहा, घाटको मनोहर कहा और यह लिखते हैं कि बुद्धिने इन्हें विचारपूर्वक रचा है। रचा ही नहीं बल्क 'बिरचे' अर्थात् विशेष रीतिसे रचा है। मानस-परिचारिकाकार लिखते हैं कि 'इन शब्दोंसे प्रतीत होता है कि इन घाटोंमें कुछ-न-कुछ विचित्रता, विलक्षणता अवश्य है। ये चारों एक समान न होंगे। तभी तो चार घाट कहे हैं, नहीं तो घाटका कौन नियम?' इसी विचारसे प्राय: सभी प्रसिद्ध टीकाकारोंने अपनी-अपनी बुद्धि घाटके रूपकको पूरा निबाह देनेमें लगायी है।

१—पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सरमें चार घाट होते हैं। इसलिये उसकी जोड़में यहाँ चार संवाद कहे। केवल इतनेहीमें समता है।' (मानसपरिचारिका, मानसतत्त्वविवरण और बैजनाथजीके तिलक इत्यादिमें घाटोंका रूपक पूरा-पूरा दिखाया गया है।)

२—प्रायः तालाबमें चार घाट हुआ करते हैं। ग्रन्थकारने पम्पासरके वर्णनमें भी यह बात कही है। यथा—'पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपानाम सुभग गंभीरा॥ संत हृदय जस निर्मल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी॥' (आ॰ ३९) चारों घाट एक-से नहीं होते। घाटोंमेंसे एक घाट सपाट होता है, जिसमें लँगड़े-लूले और पशु सुगमतासे जलतक पहुँचकर स्नान-पान कर सकते हैं। लौकिक तालाबोंमें प्रायः इस घाटको 'गऊघाट' कहते हैं। यह घाट आजकलके तालाबोंमें प्रायः 'पूर्व' दिशामें होता है। दूसरा घाट 'पंचायतीघाट' कहलाता है, जिसमें सर्वसाधारण लोग बेरोक-टोक स्नान-पान करते हैं। यह प्रायः 'दक्षिण' दिशामें होता है। तीसरा घाट 'राजघाट' कहलाता है, जिसमें केवल उत्तम वर्णके अथवा बड़े लोग स्नान-पान करते हैं। यह घाट प्रायः 'पश्चिम' दिशामें होता है। चौथा घाट 'पनघट एवं स्त्रीघाट' कहलाता है। यहाँ पुरुषोंको जानेका अधिकार नहीं, क्योंकि यहाँ सती साध्वी स्त्रियाँ पीनेको जल भरती हैं तथा स्नान करती हैं। अच्छे सरमें यह घाट झँझरीदार होता है कि बाहरसे भी कोई देख न सके। यथा—'पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करिंह अस्नाना॥'(७। २८) यह घाट प्रायः 'उत्तर' दिशामें होता है।

३—अब यह प्रश्न होता है कि 'ग्रन्थकारने जो चार संवाद चार घाट कहे हैं तो कौन संवाद कौन घाट है और क्यों?' या यों किहये कि 'इन घाटोंके कारीगरोंके नाम और काम क्या-क्या हैं?' और इसका उत्तर यह दिया जाता है कि—

(क) तुलसी-सन्त-संवाद 'गोघाट' के समान है। कारण यह है कि यह संवाद दीनतासे पिरपूर्ण है। गोस्वामीजीने आदिके ३५ दोहोंमें विशेषकर और ग्रन्थमें स्थान-स्थानपर दीनता दर्शायी है। यथा— 'सूझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मित रंक मनोरथ राऊ॥' 'लघु मित मोरि चरित अवगाहा।' (१। ८) इत्यादि। अपनेको लूला-लँगड़ा वा छोटी चींटी-सम कहा है—'अति अपार जे सरित बर जौं नृप सेतु कराहिं। चिढ़ि पिपीलिकउ परम लघु बिनु श्रम पारिह जाहिं॥' (१। १३) ष्टिजो सकल साधनरूपी अंगसे हीन हैं वे इस घाटमें आकर राम-सुयश-जलको प्राप्त करके भव पार होंगे। यह घाट अति सरल है, इसमें सबका निर्वाह है। (मा० प्र०)

ाज्य दीनतासे परिपूर्ण होनेके कारण इस संवादका 'दैन्यघाट' नाम रखा गया है। गोस्वामीजीका मत दोहावलीके 'तुलसी त्रिपथ बिहाइ गो राम दुआरे दीन।' इस दोहेमें स्पष्ट है। वे कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों मार्गोंको छोड़ एकमात्र दैन्यभावको ग्रहण किये हुए हैं। पाँडेजी इसे 'प्रपत्ति' घाट कहते हैं। त्रिपाठीजी दैन्यप्रधान कहनेका कारण यह लिखते हैं कि इनसे कोई पूछता नहीं है (प्रश्न नहीं करता है), पर 'करन

पुनीत हेतु निज बानी' वे स्वयं अति उत्सुक हैं, किवसमाजमें वरदान माँगते हैं कि 'साधुसमाज भिनिति सनमानू' हो। जानते हैं कि मुझसे कहते न बनेगा, पर अपनी रुचिसे लाचार हैं। अतः कहते हैं—'मिति अति नीचि ऊँचि रुचि आछी।' (१।८।६,९) 'निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं। तातें बिनय करौं सब पाही॥' (१।८।४)

(ख) याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद 'पंचायतीघाट' के समान है। इसे 'कर्मकाण्डघाट' भी कहते हैं। कारण कि इस संवादमें कर्मकाण्डकी प्रधानता है।

श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि 'कर्मकाण्डका यह स्वरूप है कि प्रथम गौरी, गणेश, महेशका मंगल करें, याज्ञवल्क्यजीने यही किया है। देखिये, याज्ञवल्क्यजीने प्रथम कहा है कि 'तात सुनहु सादर मन लाई। कहहुँ राम कै कथा सुहाई॥'(४७) परन्तु 'रामकथा' न कहकर वे प्रथम शिव, शिक्त और गणेश आदिका चिरत और महत्त्व कहने लगे। ऐसा करनेमें याज्ञवल्क्यजीका अभिप्राय यह है कि शैव, शाक्त, गाणपत्य इत्यादिको भी इस मानसमें स्नान कराना चाहिये। वे लोग अपने-अपने इष्टका महत्त्व इसमें सुनकर इस ग्रन्थको पढ़ेंगे।' तीनोंके महत्त्वका लक्ष्य; यथा—'संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥'(१।५०) 'सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ शिव कृपानिकेता॥ पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥'(१।८८) इत्यादि शिवमहत्त्वके वाक्य हैं। 'मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी॥ अजा अनादि सिक्त अबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि॥ जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥' (१।९८)—इत्यादि शिक्तमहत्त्वके सूचक वाक्य हैं। और, 'मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि। कोउ सुनि संसय करै जिन सुर अनादि जिय जानि॥' (१।१००) इत्यादि गणेश-महत्त्वके लक्ष्य हैं। इस प्रकार याज्ञवल्क्यजीने कर्मपूर्वक तीनोंका महत्त्व कहकर तब श्रीरामकथा कही जिसमें अन्य देवोंके उपासक भी अपने-अपने इष्टकी उपासनासहित श्रीरामचरितमानस सरमें स्नान करें।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि प्रश्नकर्ता भरद्वाजजीका कर्मविषयक ही प्रश्न हुआ। 'एक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चिरत बिदित संसारा॥ नारि बिरह दुख लहेड अपारा। भयउ रोष रन रावन मारा॥'—ये दोनों कर्म मानो प्रश्नकर्ताको पसन्द नहीं आये। कर्मविषयक प्रश्न करनेसे ही याज्ञवल्क्यजीने 'मनहु अति मूढा' कहा है; फिर भी शील-गुणकी परीक्षा करके तब रामचिरत्र कहा है।

इसके प्रवर्तक श्रीयाज्ञवल्क्यजी और श्रीभरद्वाजजी हैं। वक्ताके वचनोंमें प्राय: कर्महीका प्रतिपादन पाया जाता है। यथा—'भरद्वाज सुनु जाहि जब, होत बिधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम॥'(१।१७५) 'यह इतिहास पुनीत अति उमिह कही बृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु॥'(१।१५२) 'सो मैं तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ। रामकथा कलिमल हरिन मंगल करिन सुहाइ॥'(१।१४१) इत्यादि।

इनके प्रसंगोंका उपक्रम और उपसंहार कर्महीपर जहाँ-तहाँ मिलता है। उनमेंसे कहीं-कहीं प्रसंगसे श्रीरामपरत्व भी कहा गया है। मकर-स्नान, गणपित, शिव और शक्तिकी पूजा एवं महत्त्व वर्णनके पीछे मुख्य देवका आराधन है। ब्लिकर्मपूर्वक संवाद होनेके कारण इस संवादका 'कर्मकाण्डघाट' नाम रखा गया।

(ग) उमा-शम्भु-संवाद राजघाटतुल्य है। यह संवाद ज्ञानमय है। यथा—'झूठेउ सत्य जाहिं बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥'(१।११२) 'जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥'(१।११७) 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा।'(१।११६।४) से 'राम सो परमातमा भवानी।'(११९।५) तक, इत्यादि ज्ञानप्रतिपादक वचनोंसे शिवजीका कथन प्रारम्भ हुआ है। पं० रामकुमारजीका मत है कि ज्ञानका यही स्वरूप है कि परमेश्वर सत्य है, जगत्का प्रपंच असत्य है। यथा—'सत हरिभजन जगत सब सपना', 'रजत सीप महं भास जिमि०' इत्यादि।

प्रवर्तक श्रीशिव-पार्वतीजी हैं।

श्रीपार्वतीजीको ज्ञानिवषयक सन्देह हुआ। उनके प्रथम प्रश्न ब्रह्मविषयक ही हैं। यथा-'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥'(१।११०।४) 'प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥''' राम सो अवधनृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगित कोई॥ जो नृप तनय त ब्रह्म िकिम नारि बिरह मिति भोरि।'(१०८) सती-तनमें भी उनको यही शंका हुई थी कि 'ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नृप जाहि न जानत बेद॥'(५०) इसीसे शंकरजीने प्रथम ब्रह्मनिरूपण ही किया। प्रथम ही वचनमें ज्ञान भरा है। ज्ञान अगम्य है। यह संवाद दुर्गम है। इसके अधिकारी ज्ञानी हैं। यह सबके समझमें जल्द नहीं आ सकता। इसीसे इसका 'ज्ञानकाण्डघाट' नाम रखा गया है और इसके

(घ) भुशुण्डि-गरुड़-संवाद 'पनघट' घाटके तुल्य है। जैसे सती स्त्री अपने पतिको छोड़ दूसरे पितपर दृष्टि नहीं डालती, वैसे ही ये अनन्य उपासक हैं, अपने प्रभु और उनके चिरत्रको छोड़ दूसरेकी बात भी नहीं करते। किसीका मंगलतक नहीं करते। यथा—'प्रथमिं अति अनुराग भवानी। रामचिरितसर कहेसि बखानी॥' (७। ६४। ७) इस संवादमें उपासनाहीकी प्रधानता है, यथा—'सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तिरय उरगारि।' (उ० ११९) से 'जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल। सो कृपालु मोहिं तोहि पर सदा रहउ अनुकूल॥' (७। १२४) तक। इसीसे इसका 'उपासनाकाण्डघाट' नाम रखा गया है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'इस संवादमें ऐश्वर्यविषयक सन्देह है। यथा—'सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं॥ भवबंधन ते छूटिं नर जिप जाकर नाम। खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम॥'(७। ५८) भगवान्में समग्र ऐश्वर्य है। अनन्य उपासक अपने भगवान् (इष्ट) के ऐश्वर्यका अपकर्ष सह नहीं सकता, अतः (गरुड़को) 'उपजा हृदय प्रचंड बिषादा।'(७। ५८) गरुड़के कहनेपर कि 'मोहि भयउ अति मोह प्रभुवंधन रन महुँ निरिख। चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन॥'(७। ६८) 'देखि चिरत अति नर अनुहारी। भयउ हृदय मम संसय भारी॥' श्रीभुशुण्डिजी ऐश्वर्यका वर्णन करते हैं। गरुड़-ऐसे उपासकको पाकर अत्यन्त गोप्य रहस्य कहते हैं। जैसा शिवजीके 'पाइ उमा अति गोप्यमिप सञ्जन करिं प्रकास।' (७। ६९) से स्पष्ट है। इस संवादका सम्बन्ध रहस्य-विभागसे है, इसीसे यहाँ श्रीरामभिक्त एवं परत्वके अतिरिक्त अन्य चर्चा ही नहीं। यहाँ भिक्तरहित व्यक्तिका प्रवेश नहीं है। यहाँ तो 'भजिंहं जे मोहि तिज सकल भरोसा' उन्हींका प्रवेश है।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'इसका सम्बन्ध रहस्यविभागसे है, इसीलिये यहाँके श्रोता-वक्ता पक्षी रखे गये हैं। यह घाट अन्य सभी घाटोंसे पृथक् है, क्योंकि किसी घाटसे इसमें रास्ता नहीं है। यथा—'यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानै कोइ। जो जानै रघुपित कृपा सपनेहु मोह न होइ॥'(७। ११६) अत: इसकी कथा चौरासी प्रसंगोंमें अलग उत्तरकाण्डमें कही गयी।'

नोट—५ (क) श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका मत उपर्युक्त दिये हुए घाटों, संवादों और उनके प्रवर्तकोंके नामोंसे कुछ भिन्न ही है । हम उनके शब्दोंको ही यहाँ उद्धृत किये देते हैं—'यदि चारों ओरसे ऐसा पक्का घाट बना हो जो टूटे नहीं तो बाहरके मैले सरोवरमें नहीं आ सकते। इसलिये याज्ञवल्क्य-भरद्वाज, भुशुण्डि-गरुड़, महादेव-पार्वती और नारद-वाल्मीिकके संवादरूप चारों घाट ऐसे मजबूत बने हैं जो कभी टूटनेवाले नहीं । ये घाट आप सुन्दर और साफ हीरेके हैं, सर्वदा मानसको निर्मल रखनेवाले हैं। महादेव-पार्वती-संवाद राजघाट, भुशुण्डि-गरुड़-संवाद गोघाट जहाँ पशु-पक्षी सब सुखसे स्नान-पान करें। नारद-वाल्मीिक-संवाद द्विजघाट जहाँ ऊँची-जातिके लोग स्नान कर सकते हैं और याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद रामघाट है जहाँ सुखसे सर्वजातिके लोग स्नान करते हैं।'

(ख) मा० त० वि० कारका मत है कि—'बुद्धिके विचारद्वारा अनुभवात्मक रचा गया है, यथा—'समुझि परी कछु मित अनुसारा।' (१। ३१) 'जस कछु बुधि बिबेक बल मोरें। तस कहिहौं हिय हरिके प्रेरें॥' (१। ३१) अतएव यह 'बुद्धि-विचार' नाम-घाट है। अथवा जिन-जिन रामायण आदिमें रामचिरत इन चारके संवादानुसार है, उन-उनका ही भाव लेकर विरचा है; अतः उन्हीं-उन्हींके सम्बन्धसे घाटोंकी संज्ञा है। इस प्रकार महारामायण-अध्यात्मादिके तत्त्व-सम्बन्धसे शंकरघाट, भुशुण्डि रामायणादिके तत्त्व-सम्बन्धसे भुशुण्डिघाट, श्रीरामतापिनी उत्तरार्ध इत्यादिके तत्त्व-सम्बन्धसे याज्ञवल्क्य वा भरद्वाजघाट और सत्योपाख्यान, अग्निवेश, वाल्मीकीय, बहुधा उपनिषद्-संहिता, स्मृति-श्रुति सम्मित, सद्गुरु उपदेश, स्वानुभव-सम्मित तथा यत्र-तत्र उल्थाके अनुसार जिसमें रचना की गयी वह 'बुद्धिविचार' घाट है। अथवा कर्म, उपासना, ज्ञान, दैन्य। अथवा बिहः अन्तर धन इति प्रज्ञ त्रिधा, चौथा मिश्रित ये चतुर्धा बुद्धिविचार नाम मनोहर चार घाट हैं।'

नोट—६ 'पूर्व आदि दिशाओंका विचार किस प्रकार किया गया? तुलसी-संत-घाटको पूर्विदशाका घाट क्यों कहा गया? इत्यादि शंकाएँ भी यहाँ उठ सकती हैं। इनका समाधान इस प्रकार हो सकता है कि—दिशाओंकी गिनती पूर्वसे प्रारम्भ होती है और यहाँ सर्व प्रथम संवाद श्रीतुलसीदासजी ग्रन्थकर्ता और संतका है। दूसरे, लोकमें लँगड़े-लूलों, पशु-पिक्षयों आदिके जल पीनेके लिये सपाट-घाट होता है। वह भी प्रायः पूर्विदशामें ही होता है, अतः तुलसी-संत-संवाद पूर्वघाट हुआ। परिक्रमा पूज्यस्थानों, सर, मन्दिर आदिकी दिक्षणावर्त होती है। दिक्षणावर्त प्रदिक्षणा करते चलें तो पूर्वके पश्चात् क्रमशः दिक्षण, पश्चिम और उत्तर दिशाएँ पड़ेंगी। श्रीरामचिरतमानसमें क्रमशः तुलसी-सन्त-संवादके अन्तर्गत याज्ञवल्क्य-भरद्वाज, शिव-पार्वती और भुशुण्डि-गरुड़-संवाद आते हैं। अतएव इनको क्रमसे दिक्षण, पश्चिम और उत्तरके घाट कहे गये। ये ही क्रमसे दैन्य वा प्रपत्त (गौघाट), कर्म (सर्वसाधारण स्मार्त आदि सब मतवालोंका 'पंचायती' घाट), ज्ञान (राजघाट) और उपासना वा पनघट घाट हैं। जैसे तुलसी-सन्तके अन्तर्गत शेष तीनों संवाद वैसे ही प्रपत्तिके अन्तर्गत कर्म, ज्ञान और उपासना सब हैं।'

त्रिपाठीजी—एक ही तालाबमें चारों घाट हैं। अतः चारों एक होनेपर भी दिशाभेद (दृष्टिकोणभेद) से पृथक् हैं। दैन्य घाटके सम्मुख पड़ता है; कर्म, उपासना बायें-दाहिने पड़ते हैं; इस भाँति ज्ञानघाट-कर्मघाटके सम्मुख उपासनाघाट पड़ता है, दैन्य और ज्ञान दाहिने-बायें हैं। भाव यह कि 'ज्ञानमार्गं तु नामतः' अर्थात् नामसे ज्ञानमार्गकी प्राप्ति होती है। दैन्यमार्गवालेको केवल नाम-बल हैं, अतः ज्ञान उसके सम्मुख पड़ता है। कर्म और उपासनाका समुच्चय विहित है;—'विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। अविद्यया मृत्युं तीत्वां विद्ययामृतमश्नुते॥' कर्म और उपासनाका जो एक साथ सेवन करता है वह कर्मसे मृत्युको तरकर उपासनासे अमृतका भोग करता है। अतः कर्मघाटको उपासनाके सम्मुख कहा। दायें-बायेंवाले। (पार्श्ववर्ती) का भी प्रभाव पड़ता ही है, पर वे साक्षात् सम्मुख नहीं हैं।

नोट—७ 'जो रामचिरतमानस शिवजीने ही रचा वही तो सबने कहा, उसमें कर्म, ज्ञान, उपासना आदि कहाँसे आये? वहाँ तो जो एकका सिद्धान्त है वही सबका चाहिये?' यदि कोई यह शंका करे तो उसका उत्तर यह है कि सबका सिद्धान्त एक रामचिरतमानस ही है। चारों वक्ता श्रीरामजीके उपासक हैं परन्तु श्रीरामचिरतमानसमें चार प्रकारके घाट बँधे हैं। कारण यह है कि श्रीशिवजीने जो मानस रचा है वह अत्यन्त दुर्गम है, जैसा ग्रन्थके अन्तमें कहा गया है—'यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्' वह समस्त जीवोंको सुगमतासे प्राप्त हो जाय, यह सोचकर किवने भगवान् शंकरकी दी हुई सुन्दर बुद्धिसे विचारकर इसमें चार प्रकारके संवादरूपी चार घाट रचे, जो ज्ञानी हैं वे ज्ञानघाट होकर श्रीरामयश-जल प्राप्त करें, उपासक उपासनाघाट होकर, कर्मकाण्डी, स्मार्त पंचायती, भक्त कर्मघाट होकर और सर्व-कर्म-धर्मसे पंगु सर्वसाधनहीन दैन्य वा प्रपत्तिघाट होकर उसी श्रीरामयशजलको प्राप्त करें। श्रीरामचिरतमानस एक ही है, पर उसके आश्रित कर्म, ज्ञान, उपासना, दीनता सभी हैं।—ये सब भाव 'विरचे बुद्धि बिचारि' इन शब्दोंकी ही व्याख्या है। (मा० प्र०)

वि॰ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीरामचिरतमानसके चारों वक्ताओंके मानसोंमें भी कुछ सूक्ष्म भेद हुए हैं, फिर भी गोस्वामीजीने अपने मानसमें चार घाट बनाकर प्रत्येक घाटके लिये वक्ता और श्रोता नियत कर दिये हैं जिसमें रास्ता अलग-अलग होनेपर भी प्राप्य स्थान एक ही रहे। रूपकमें जहाँ कहीं भेद पड़ता है, उसे किसी-न-किसी जगह व्यक्त कर दिया है। यथा—'जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं।' इससे पता चलता है कि श्रीशिवजीके 'मानससर' में सरकारके चरण ही कमल हैं। पर गोस्वामीजी स्पष्ट कहते हैं कि 'छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा॥' (३७। ५) मेरे मानसमें तो छन्द-सोरठा-दोहारूपी कमल हैं, मैं सरकारके चरणोंको मानसका कमल न बना सका। 'जो भुसुंडि मन मानस हंसा।' (१। १४६) 'हर हिंद मानस बाल मरालं।' (३। ११) इन पदोंसे पता चलता है कि भुशुण्डिजी तथा शंकरजीके मानससरमें स्वयं सरकार हंसरूप थे, पर गोसाईजी कहते हैं कि इतना सौभाग्य मेरा नहीं, मेरे मानसमें तो 'ज्ञान बिराग बिचार मराला' हैं। रूपकके शेष अंग सबके मानसोंमें समान मालूम होते हैं।

🗠 संवादका रूपक घाटसे बाँधा गया। यह रूपक आगे दिये हुए नकशोंसे सुगमतासे समझमें आ जायगा।

| चार मुख्य<br>संवाद             | श्रीतुलसी-सन्त                                                                                                                                                                                 | श्रीयाज्ञवल्क्य-<br>भरद्वाज                                                                                                         | श्रीशिव-पार्वती                                                                                                                           | श्रीभुशुण्डि-गरुड़                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १-संवादोंकी<br>भूमिका          | 'वर्णानामर्थसंघानां<br>रसानां छन्द-<br>सामिप'मं०<br>श्लोक १ से                                                                                                                                 | 'भरद्वाज मुनि<br>बसिंहं प्रयागा।'''<br>(१।४४।१) से<br>'किरि पूजा मुनि<br>सुजस बखानी।<br>बोले अति पुनीत<br>मृदु बानी॥'<br>(४५।६) तक। | 'कहउँ सो मित<br>अनुहारि अब<br>उमा संभु-संबाद॥'<br>(४७) से<br>'कथा जो सकल<br>लोक हितकारी।<br>सोइ पूछन चह<br>सैल कुमारी॥'<br>(१०७।६)<br>तक। | 'ऐसिअ प्रश्न<br>बिहंगपित कीन्हि<br>काग सन जाइ।<br>सो सब सादर<br>किहहउँ सुनहु<br>उमा मन लाइ॥'<br>(उ०।५५) से<br>'मधुर बचन तब<br>बोलेउ कागा।'<br>(उ०६३।८) तक)। |
| २-संवाद कहाँसे<br>प्रारम्भ हुआ | 'बरनडँ रघुबर<br>बिसद जसु सुनि<br>किल कलुष नसाइ<br>(२९) जागबिलक<br>जो कथा सुहाई।<br>भरद्वाज मुनिबरिह<br>सुनाई॥किहहउँ<br>सोइ संबाद बखानी।<br>सुनहु सकल सज्जन<br>सुख मानी॥'(बा०<br>२९।३०) से'कहउँ | 'नाथ एक संसउ<br>बड़ मोरे। करगत<br>वेद तत्त्व सब<br>तोरे॥'(४५।७)<br>से                                                               | 'बिस्वनाथ मम<br>नाथ पुरारी।<br>त्रिभुवन महिमा<br>बिदित तुम्हारी॥'<br>(१०७।७) से                                                           | 'आयसु देहु सो<br>करडँ अब प्रभु<br>आयहु केहि<br>काज॥'(उ० ६३)<br>से                                                                                           |

| चार मुख्य<br>संवाद                             | श्रीतुलसी–सन्त                                                                                                                 | श्रीयाज्ञवल्क्य-<br>भरद्वाज                                                                                                      | श्रीशिव-पार्वती                                                                                                           | श्रीभुशुण्डि-गरुड्                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद।'(४३) तक। वस्तुतः सारा राम- चिरतमानस तुलसी- संत-संवाद है। सब संवाद तुलसी- दासजीने सुनाये हैं। |                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                             |
| ३-संवादोंकी<br>इति कहाँ<br>लगायी गयी*          | 'रघुपति कृपा जथा<br>मति गावा।मैं यह<br>पावन चरित सुहावा॥'<br>(१।१३०।४)<br>(पं० रा० कु०)                                        | 'यह सुभ संभु उमा<br>संबादा।सुख संपादन<br>समन बिषादा॥'<br>(उ०१३०)<br>(पं० रा० कु०)                                                | 'रामकथा गिरिजा<br>मैं बरनी। कलि-<br>मल समन मनो-<br>मल हरनी॥'<br>(उ० १२९)<br>(पं० रा०कु०)<br>'मैं कृतकृत्य भइडँ<br>अबःःः।' | 'तासु चरन सिर<br>नाइ किर प्रेम<br>सिहत मित धीर।<br>गयउ गरुड़ बैकुंठ<br>तब हृदय राखि<br>रघुबीर॥' (उ०<br>१२५) |
| ४-घाटके रूपक-<br>में कौन संवाद<br>कौन घाट है   | दैन्यघाट (यह<br>संवाद दीनता और<br>कार्पण्यसे परिपूर्ण<br>है)                                                                   | कर्मकाण्डघाट (इसमें कर्मकाण्डकी विशेषता है। मकर- स्नान, गौरी-गणेश- महेशकी पूजा, महत्त्व आदिका वर्णन करके तब मुख्य देवकी कथा है)। | ज्ञानघाट यह ज्ञान<br>और अनुभवपूर्ण<br>संवाद है। ज्ञानमय<br>वचनोंसे ही<br>इसका प्रारम्भ<br>हुआ है।                         | उपासनाघाट<br>इसमें अनन्य<br>उपासनाकी रीति<br>आद्योपान्त भरी<br>है।                                          |
| ५-लौकिक सरके<br>किस घाटके<br>तुल्य ये घाट हैं। | गऊघाट<br>( जहँ जल पिअहिं<br>बाजि गज ठाटा )                                                                                     | पंचायतीघाट<br>( मञ्जहिं तहाँ<br>बरन चारिउ नर )                                                                                   | राजघाट<br>( राजघाट सब<br>बिधि सुंदर बर )                                                                                  | पनघट<br>( तहाँ न पुरुष<br>करहिं असनाना )                                                                    |

<sup>\*</sup> मयंककार प्रथम तीन संवादोंकी इति यों लगाते हैं। तुलसी-सन्त—'वर्णानामर्थसंघानाम्' से 'बोले अति पुनीत मृदु बानी' तक याज्ञवल्क्य-भरद्वाज—'बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥' तक शिव-पार्वती—'बहु बिधि उमहिं प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान' तक।

\* श्रीसीताराम \*

# ॥ श्रीरामचरितमानस-सर॥

#### उत्तर-दिशा

'नाथ कृतारथ भयउँ मैं तव दरसन खगराज। आयसु देहु सो करउँ अब प्रभु आयहु केहि काज॥ सदा कृतारथरूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस। जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेस॥'

इत्यादि।

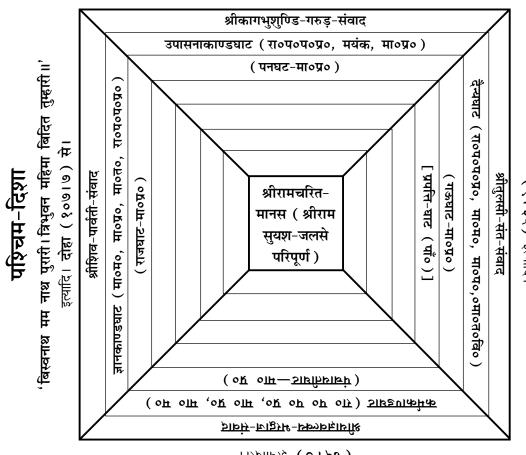

कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई।सादर सुनहु सुजन मन लाई॥' \*(१।३५) इत्यादि।

। भिन्नाभ्द्र (७। ४४)

'गार्था एक संसउ बड़ मोरे।करगत बेदतत्त्व सब तोरे॥'

#### गष्ट्री-गिश्रीइ

<sup>\*</sup> मयंककारके मतानुसार यह संवाद 'वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामिप' से प्रारम्भ हुआ है और 'किर पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी॥' पर समाप्त हुआ। संवाद और घाटक्रम अधिक मतके अनुसार यहाँ सरमें दिखाया गया है। भिन्न-भिन्न मतोंका उल्लेख पूर्व पृष्ठोंमें किया जा चुका है।

#### सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥ १ ॥

शब्दार्थ—**प्रबंध**—यह शब्द 'प्रबन्धकल्पना' से लिया गया है जिसका अर्थ है—वाक्यविस्तारकी रचना, काण्ड। सोपान=सीढ़ी। निरखत=देखते ही। मन माना=मन रमता है, प्रसन्न होता है; मान लेता है अर्थात् उसको प्रतीति हो जाती है। यथा—'कौसिक कहेउ मोर मन माना', 'मन माना कछु तुम्हिंहं निहारी।'

अर्थ—सात सुन्दरकाण्ड ही इस मानसकी सुन्दर (सात) सीढ़ियाँ हैं। ज्ञानरूपी नेत्रसे देखते ही मन प्रसन्न होता है॥ १॥

नोट—१ (क) घाट बँधनेपर भी सीढ़ीके बिना जलका मिलना अति कठिन जानकर ग्रन्थकार स्वयं ही सीढ़ीका निर्माण करते हैं। घाटमें सीढ़ियाँ होती हैं। ऊपर चार संवादोंको चार घाट कहा है। अब बताते हैं कि वहाँ मानस-सरमें सीढ़ियाँ हैं, यहाँ रामचिरतमानस-सरमें सप्त प्रबन्ध सात काण्ड ही सात सीढ़ियाँ हैं। ['यह शंका न करनी चाहिये कि लोगोंने पीछेसे वाल्मीकीय आदिके आधारपर सातों प्रबन्धोंके बाल, अयोध्या आदि नाम रख दिये, क्योंकि बिना इनके माने काम नहीं चलता। ग्रन्थभरमें कहीं किष्किन्धाका नाम नहीं आया है। यदि चौथे प्रबन्धका नाम किष्किन्धा न मानिये तो 'मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साईं' अथवा 'अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा' इन अर्धालियोंके 'पुर' का पता ही न चलेगा कि वह कौन-सा पुर था, जिसका हाल कह रहे हैं'। (वि० त्रि०) परन्तु उत्तरकाण्डमें उन्हींका मत इसके विरुद्ध है—(मा० सं०)।] आगे कहेंगे कि इन सातों सीढ़ियोंपर रामसुयश—जल पिरपूर्ण भरा है, इन्हीं सीढ़ियोंपरसे होकर किवता—सरजू बहेगी। (ख) अब यह प्रश्न हो सकता है कि 'जब सातों सीढ़ियोंपर जल भरा है तो सब सीढ़ियाँ दिखायी कैसे देती हैं?' उसीका समाधान दूसरे चरणमें करते हैं कि 'ज्ञान नयन निरखत मन माना' अर्थात् साधारण नेत्रोंसे ये नहीं दिखायी दे सकतीं, इनके देखनेके लिये ज्ञान—नयन चाहिये। उनसे देखनेसे प्रतीित होगी कि हम यथार्थ ही कह रहे हैं।

श्रीकाष्ठजिह्वास्वामीजीका एक पद ज्ञान-नयनपर है—'कई तरहकी ते आँखियाँ नर चितवत जिन आँखिन से। ई आँखियाँ तो इतर जननकी काम एक ताकन से।। वेद आँखियन ते ब्राह्मण देखें भूप चार-वाकन से। रिसया रस अनुभवसे देखे पशु पक्षी नाकन से।। नारी गितसे बैद बिलोकिहं जोतिषि ग्रह आँकन से। ध्यानकलासे जोगी देखे चतुर चाल डाकन से।। बड़े अमीर अमीरी किसमत परख लेत साकन ते। देव अंश अंतरगत परखिंहं बदन नयन झाँकन ते। कई तरहकी ते आँखियाँ०।'

टिप्पणी—१ 'सातों सीढ़ियोंमें जल होना कैसे कहा? ऊपरकी सीढ़ी तो जल-रहित होगी और यिंद ऊपरकी सीढ़ीमें जल नहीं है तो ऊपरवाला सोपान (काण्ड) भी रामयश-जलसे रहित होना चाहिये। पुनः यिंद सातों जलमें डूबी हैं तो नीचेकी सीढ़ीका जल मिलना दुर्लभ है क्योंकि जल अगाध है?'—इस शंकाका समाधान यह है कि 'यहाँ रूपक है, साक्षात् सीढ़ियाँ नहीं हैं और न साक्षात् जल ही है। रामयश सातों काण्डोंमें भरा है और लोगोंको प्राप्त भी होता है; इतने ही देशमें उपमा है। सात जो प्रबन्ध हैं सोई सुन्दर सोपानका प्रबन्ध अर्थात् प्रकर्ष करके बाँधना है, इसीसे 'प्रबन्ध' पद यहाँ दिया है।'—[समाधान यों भी हो सकता है कि—यहाँ इन्हीं शंकाओंके निराकरणके लिये किवने प्रथम ही 'विरचे बुद्धि बिचारि' कहा और यहाँ 'ज्ञान नयन निरखत मन माना' कहा है। भाव यह है कि यहाँ प्रथम सीढ़ीसे लेकर अन्ततक सभी सीढ़ियोंमें जल भरा है; परन्तु जिनको ज्ञान-नयन नहीं हैं उनको तो अन्तिम सीढ़ीपर भी उनका अभाव ही देख पड़ेगा और ज्ञानदृष्टिसे देखनेवालेको तो प्रथम सीढ़ीपर भी अगाध जल ही मिलेगा।]

टिप्पणी—२ (क) 'सुभग' कहकर सूचित किया है कि सब सोपान रामयशसे परिपूर्ण हैं। (ख) मानसके भरनेपर उसका 'सुमानस' और 'थल' का 'सुथल' नाम पड़ा; यथा—'भरेड सुमानस सुथल थिराना।' इसी तरह जब ग्रन्थकारके मनमें वेद-पुराणकी सब बातें आ गयीं, तब घाट-सीढ़ी इत्यादिकी रचनाका

विचार हुआ। बालकाण्डसे उत्तरकाण्डतक क्रमसे सीढ़ियाँ कहीं। इन सबोंमें रामयश भरा है और इनको उ० १२९ में 'रघुपति भगति केर पंथाना' कहा है; इन्हीं कारणोंसे सोपानको 'सुभग' कहा। घाटको 'मनोहर' कह ही आये, तब उसकी सीढ़ियाँ क्यों न सुन्दर हों? (ग) 'मन माना' कहनेका भाव यह है कि मनका स्वभाव यह है कि प्रत्यक्ष देखनेहीसे मानता है। उसपर कहते हैं कि यहाँ यह बात नहीं है,यह बाहरके नेत्रोंसे नहीं देख पड़ता, ज्ञाननेत्रसे देख पड़ता, ज्ञाननेत्रसे देख पड़ता, ज्ञाननेत्रसे देखनेपर मन प्रसन्न हो जाता है।

नोट—२ पुराने खरेंमें लिखा है कि सुभगसे जनाया कि 'वह घाट मिणयोंसे रचा गया है, वैसे ही यहाँके घाट 'रामचिरत चिंतामिन चारू' मय है। शृंगारादि नवों रसोंमें प्रवेश किये हुए जो रामचिरतमानस है वही अनेक रंगोंकी मिणयाँ हैं।' परन्तु यहाँ रामचिरतको मिण और नवों रसोंको अनेक रंग माननेसे पूर्वापरिवरोध होता है; क्योंकि इस रूपकमें रामयशको जल और रसोंको जलचर कहा गया है (दोहा ३६ में पं० रूपनारायणजीकी टिप्पणी देखिये)। सम्भवतः इसी कारणसे पं० रामकुमारजीने साफ खरोंमें इस भावको निकाल दिया।

सू० प्र० मिश्र—१(क) सुभग=सुन्दर=अपूर्व। भाव यह है कि सातों काण्डोंकी कथा श्रुति, स्मृति, महाभारत, पुराण आदिकोंसे अपूर्व है। इसकी अपूर्वता यह है कि ज्ञानकी परम अवधिक पहुँचे बिना भी रामचिरित्रका सुननेवाला जन परमपदका भागी हो जाता है। 'भजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यिद'। सीढ़ीको सुन्दर माननेका भाव यह है कि और सीढ़ियोंके समान न इनमें काई लगती है, न ये पुरानी होकर बिगड़ जाती हैं और न इनपरसे चलनेवालेको कोई भय रह जाता है। सातों काण्डोंकी कथाको सीढ़ी माननेका भाव यह है कि सीढ़ीद्वारा लँगड़ा, लूला, अन्धा, कमजोर सभी अनायास चढ़ सकते हैं और बड़े-बड़े कठिन रास्तोंको पार कर सकते हैं, चढ़नेकी सारी कठिनता जाती रहती है और अगम राह सुगम हो जाती है। अब यह स्पष्ट हो गया कि रामचिरित्रके अधिकारी सभी हैं और हो सकते हैं; इस राहमें किसी विशेष पाण्डित्य आदिकी कोई किसीकी भी आवश्यकता नहीं है। यह राजमार्ग है। सभी इसके द्वारा मुक्तिके अधिकारी हो सकते हैं। इसीलिये ग्रन्थकारने आगे 'ग्यान नयन निरखत मन माना' कहा अर्थात् ये बातें बिना ज्ञानके समझमें नहीं आवेंगी। (ख) 'मन माना' शब्दमें यह ध्विन है कि फिर किसी बातकी कुछ भी कमी रह ही नहीं जाती और अवश्य मनुष्य परमपदका अधिकारी हो जाता है। 'मन माना' के और भी अर्थ ये हैं—एक 'जो बातें मनमें माने उनको देख सकता है।' दूसरे, अवश्य मन मान जाय अर्थात् सुखी हो जाय।' दूसरा भाव यह है कि समुद्र सात हैं, जिनमेंसे अन्तिम मधुर जलका है, बिना मधुर जलके तृप्ति नहीं होती। वैसे ही श्रीरामजीका साम्राज्य बिना देखे आनन्द नहीं प्राप्त होता।

त्रिपाठीजी—श्रीरामचिरतके साथ-साथ प्रत्येक काण्डमें दो-दो प्रकारके भक्तोंकी कथाएँ हैं। इस भाँति सातों काण्डोंमें वाल्मीिकजीकी कही हुई चौदह प्रकारकी भिक्तयोंका निरूपण है—यह पूर्व कहा जा चुका है। इनमेंसे किसी प्रकारका आश्रयण करनेसे परम कल्याण है, फिर भी ये परस्पर असम्बद्ध नहीं हैं, किसीका आश्रयण करनेसे अन्यमें विचरणकी शिक्त आप-से-आप हो जाती है। अतः ये प्रबन्ध पृथक्-पृथक् होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध हैं; क्योंकि सभी भिक्तके प्रतिपादक हैं, यथा—'एहि महँ किस सप्त सोपाना। रघुपित भगित केर पंथाना॥' (७। १२९) और मुक्ति भिक्तको छोड़कर कहीं रह नहीं सकती; यथा—'राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं। अनइच्छित आवइ बिरआईं॥' (७। ११९)

नोट—३ 'रघुपित भगित केर पंथाना' से सूचित होता है कि ये सातों सोपान श्रीरामजीकी उत्तरोत्तर भक्तिके मार्ग हैं। प्रत्येक काण्डकी जो फलश्रुति वा माहात्म्य कहा गया है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है।

प्रथम सोपान—'उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्बदा सुखु पावहीं।। सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गाविहं सुनिहं। तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु॥' द्वितीय सोपान—'किलमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। सादर सुनिह जे तिन्ह पर राम रहिं अनुकूल॥'(३।६)

तृतीय सोपान—'राम भगति दृढ़ पाविहें बिनु बिराग जप जोग॥'

चतुर्थ सोपान—'भव भेषज रघुनाथ जसु सुनिहं जे नर अरु नारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करिहं त्रिसिरारि॥'

पंचम सोपान—'सुख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना।<sup>...</sup> सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान। सादर सुनहिं ते तरिहं भव सिंधु बिना जलजान॥'

षष्ठ सोपान—'यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रितप्रद सदा। कामादिहर बिज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गाविह मुदा॥'

'समर बिजय रघुबीर के चिरित जे सुनिहं सुजान। बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हिह देहिं भगवान॥' सप्तम सोपान—'रघुबंस भूषन चिरित यह नर कहिहं सुनिहं जे गावहीं। किल मल मनोमल थोइ बिनु श्रम राम थाम सिधावहीं॥'

संवत् १६६१वाले बालकाण्डकी 'इति' इस प्रकार है—'श्रीरामचिरतमानसे (स) कलकिलकलुषविध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः।' राजापुरके अयोध्याकाण्डमें 'इति' नहीं है। श्रीपंजाबीजी, रामायणपिरचर्याकार, श्रीबैजनाथजी, बाबा हरिदासजी, श्रीभागवतदासजी, वीरकिवजी आदिने सोपानोंके नाम भी 'इति' में दिये हैं। इन नामोंमें भेद है। इससे सन्देह होता है कि गोस्वामीजीने नाम दिये हों। सम्भव है कि पीछे फलश्रुतिके अनुकूल 'इति' में महानुभावोंने नाम भी रख दिये हों। उदाहरणार्थ कुछ पुस्तकोंमें दी हुई इतियाँ लिखी जाती हैं—

|             | प्रथमसोपान  | द्वितीयसोपान | तृतीयसोपान   | चतुर्थसोपान  | पंचम०       | षष्ठम०    | सप्तम०    |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| भा० दा० छ०  | सुखसम्पादनो | ×            | विमलवैराग्य  | विशुद्धसंतोष | ज्ञानसम्पा- | विमल      | अविरल     |
| रा० बा० दा० | नाम प्रथम:  |              | सम्पादनो नाम | सम्पादनो     | दनो नाम     | विज्ञान   | हरिभक्ति  |
|             | सोपान:      |              | तृतीय:सोपान: | नाम          | ,,          | सम्पादनोः | सम्पादनो० |
| रा० प०      | विमलसंतोष   |              |              | ,,           |             | ,,        | ,,        |
|             | सम्पादनो    |              | ,, ,,        |              |             |           |           |
|             |             | ×            |              |              |             |           |           |
| पं०         | अविरलभक्ति  |              | ,, ,,        | ज्ञानवैराग्य | विमल        | विमल      | अविरल     |
|             | सम्पादनो    |              |              | सम्पादनोः    | विज्ञान     | विज्ञान   | हरिभक्ति  |
| वीरकवि      | विमलसंतोष   | विमलविज्ञान  |              | विशुद्धसंतोष | ज्ञान       | विशुद्ध   | अविरल     |
|             | सम्पादनो    | वैराग्य      | ,, ,,        | सम्पादनो०    | सम्पादनो    | संतोष     | हरिभक्ति  |
|             |             |              |              |              |             | सम्पादनो० | सम्पादनो  |

श्रीबैजनाथजीमें प्रथम छ: काण्डोंकी इति एक ही है 'विमलवैराग्यसम्पादनो' सातवेंमें इति नहीं दी है। विचार करनेसे श्रीभागवतदासजीके नाम विशेष उपयुक्त जान पड़ते हैं। रा० प० मेंकी इतियाँ (केवल प्रथम सोपानको छोड़कर) सब वही हैं, जो भा० दा० में हैं। विमल सन्तोष चतुर्थमें आया है, इसिलये प्रथम सोपानमें भी वही नहीं होना चाहिये। दूसरे प्रथम सोपानमें 'सर्वदा सुख' की प्राप्ति कही है, अतः उसका नाम 'सुख सम्पादन' ठीक है। दूसरे सोपानमें इति नहीं है, उसकी इति अरण्यकाण्ड दोहा ६ में है; तथापि काण्डके अन्तमें भरतचरितश्रवणका माहात्म्य कहा गया है। उसके अनुसार उस सोपानको 'प्रेम एवं भवरसविरति' नाम दे सकते हैं। सुखभोगके पश्चात् उससे वैराग्य और श्रीरामजीमें प्रेम होता है जिससे श्रीरामजीकी अनुकूलता होती है।

पं० रामकुमारजी (किष्किन्धाकाण्डके अन्तमें) लिखते हैं कि प्रत्येक काण्डके अन्तमें जो फलश्रुति है, वहीं सोपानका नाम है। जैसे कि—(१)बालकाण्डकी फलश्रुतिमें व्रतबन्ध और विवाह आदिका वर्णन है। यह सब कर्म है और कर्मका फल सुख है। इसीसे बालकाण्ड 'सुखसम्पादन' नामका सोपान है। (२) अयोध्याकाण्डकी फलश्रुतिमें 'प्रेम और विरति' का वर्णन है, अत: वह 'प्रेम-वैराग्यसम्पादन' नामका काण्ड है। (३) अरण्यकाण्डकी फलश्रुतिमें वैराग्य है, इसलिये वह 'विमल-वैराग्य-सम्पादन' नामका सोपान है। [तीसरा सोपान 'दृढ़भक्ति-सम्पादन' है— 'रामभगित दृढ़ पाविहें। " 'परन्तु इसे 'विमल वैराग्यसम्पादन' नाम दिया गया, जिसका कारण सम्भवत: यह है कि माहात्म्यके पश्चात् इसमें कविने मनको उपदेश किया है कि '*दीप* सिखा सम जुबति तन मन जिन होसि पतंग। भजिहं राम तिज काम मद करिहं सदा सत संग॥'] (४) चौथेको 'सकल मनोरथ' सिद्ध करनेवाला कहा है। मनोरथसिद्धिसे सन्तोष होता है, इसीसे इसका 'विशुद्ध-सन्तोष-सम्पादन' नाम है। (५) पाँचवें सोपानको 'सकल-सुमंगलदायक' कहा है। सुमंगल ज्ञानका नाम है। इसीसे वह 'ज्ञान-सम्पादन' नामका सोपान है। (६) छठे को *'विज्ञानकर'* कहा है, अत: इसका 'विज्ञानसम्पादन' नाम है। और (७) सातवें सोपानमें 'अबिरल हरिभक्ति' का वर्णन है। यथा—'कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥' इसीसे वह 'अविरल-हरिभक्तिसम्पादन' नामका सोपान है। 🔊 सारांश यह है कि जैसा क्रम सातों सोपानोंकी फलश्रुतिमें है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, सन्तोष, ज्ञान, विज्ञान और हरिभक्तिकी प्राप्तिका क्रम है। अर्थात् धर्मका फल वैराग्य, वैराग्यका संतोष, सन्तोषका ज्ञान, ज्ञानका विज्ञान और विज्ञानका फल हरिभक्ति एवं रामधामप्राप्ति है।

- नोट—४ 'ज्ञान नयन निरखत' इति। 'ज्ञाननयनसे क्या देखे?' के उत्तरमें महानुभावोंने यह लिखा है—
  (१) मानसदीपक तथा रा० प्र० एवं मानसपित्रकाकार लिखते हैं कि शास्त्रजन्य ज्ञानसे इन सीढ़ियोंको देखना चाहिये। इस तरहसे कि बालकाण्ड प्रथम सोपानमें श्रीसीतारामसंयोग बना; इसिलये यह सोपान 'सांख्यशास्त्र' है। अयोध्याकाण्ड दूसरा सोपान वैशेषिक अर्थात् वैराग्यशास्त्र है, क्योंकि इससे वैराग्यका उपदेश मिलता है। अरण्यकाण्ड तीसरा सोपान मीमांसाशास्त्र है, क्योंकि इसमें क्षित्रयका परमधर्म दुष्टिनग्रह और सज्जनपालनताका वर्णन है। इसी तरह, किष्किन्धाकाण्ड चौथा सोपान योगशास्त्र है। सुन्दरकाण्ड पाँचवाँ सोपान न्यायशास्त्र है। लंका वेदान्त है और उत्तर साम्राज्य-शास्त्र है।—(अधिक देखना हो तो रामायण-परिचर्या और मानसपित्रका देखिये)
- (२) बैजनाथजी—ज्ञान-नयनसे क्या देखे? यह कि—बाल सांख्यशास्त्र है, अयोध्या वैशेषिक, अरण्य मीमांसा, किष्किन्धा योग, सुन्दर न्याय, लंका वेदान्त और उत्तर साम्राज्य है। अथवा ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ हैं वे ही सप्त सोपान हैं। अथवा, नवधा-भिक्तकी नौ सीढ़ियोंमेंसे श्रवण-कीर्तन ये बाहरसे चढ़नेकी दो सीढ़ियाँ हैं और शेष सात भीतरकी सात सीढ़ियाँ हैं।—(यह भाव 'एिह महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपित भगित केर पंथाना॥' इस चौपाईके आधारपर कहा गया जान पड़ता है।) अथवा, ज्ञानसे यह विचार करना चाहिये कि यहाँ चार संवाद चार घाट हैं। शिवकृत मानससरमें चार घाट कौन हैं; विचारनेसे जान पड़ेगा कि नाम, रूप, लीला और धाम ही चार घाट थे। उन्होंके अवलम्बपर चारों संवाद हैं। इन संवादोंके अन्तर्गत धाम आदिका वर्णन सात-सात ठौर जो ग्रन्थमें है वही सातों प्रबन्ध सातों सुन्दर सीढ़ियाँ हैं।—रामचिरत जलरूप है। उसके प्रारम्भमें जो प्रथम सीढ़ी है वह देखनेमात्र खुली है, अन्य छ: सीढ़ियाँ जलसे डूबी हैं। प्रारम्भ समय जो अवधप्रभाव वर्णन किया—'रामधामदा पुरी सुहाविन। लोक समस्त बिदित अति पाविन॥'(१।३५।३) इत्यादि प्रथम सोपान है फिर श्रीरामजन्मसमय जो वर्णन किया—'अवधपुरी सोहइ एहि भाँती।'(१।१९५) इत्यादि दूसरा सोपान है। फिर विवाहसमय, वनसे लौटनेपर, राज्याभिषेक होनेपर, भुशुण्डि—प्रसंगमें तथा शिववचनमें जो धामका वर्णन है, यथा—'जदापि अवध सदैव सुहाविन।' (१।२९६) 'जन्मभूमि मम पुरी सुहाविनः'।'(७।४) 'देखत पुरी अखिल अघ भागा।'(७।२९) 'अवध प्रभाव जान तब प्रानी।'(७।९७) 'पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। ' (७।१०९)।—ये शेष पाँच सीढियाँ धाम-सप्त-प्रबन्ध

दैन्यघाटमें हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद लीला-अवलम्ब कर्मघाटमें सप्तप्रबन्ध लीला सोपान हैं। यथा—'तेहि अवसर भंजन मिह भारा। हिर रघुबंस लीन्ह अवतारा॥'(१।४८) 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचिरत पुनि कहहु उदारा॥'(१।११०) 'जब जब होड़ धरम के हानी। तब तब प्रभु धिर बिबिध सरीरा। हरिंह कृपानिधि—।'(१।१२४) 'एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥——'(१।१२३) 'तहाँ जलंधर रावन भयऊ। रन हिति—।'(१।१२४) 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा॥—— एक कलप एिह हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।'(१।१२४—१३९) 'प्रभु अवतार कथा पुनि गाई।——'(७।६४) से ६८ (७) तक। इसी तरह शिव-पार्वती-संवाद ज्ञानघाट नामावलम्ब नामके सात प्रबन्ध हैं, यथा—'रामनाम कर अमित प्रभावा।' इत्यादि 'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम——॥ बिबसहु जासु नाम नर कहहीं। जन्म अनेक रचित अघ दहहीं॥' (१।११९) 'जासु नाम सुमिरत एक बारा।—'(२।१०१) 'राम राम किह जे जमुहाहीं।—'(२।१९४) 'राका रजनी भगित तब राम नाम सोइ ——।'(३।४२) 'रामनाम बिनु गिरा न सोहा।'(५।२३) 'तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघपूग नसावन॥'(७।९२) तथा भुशुण्ड-गरुड़-संवाद उपासनाघाटरूपावलम्ब रूपके सात प्रबन्ध हैं, यथा—'नील सरोरुह नील मिन नील नीरधर स्याम।'(समग्ररूप वर्णन।१।१४६) 'काम कोटि छिब स्याम सरीरा।—' इत्यादि। (१।१९९) 'पीत बसन परिकर कटि भाथा।—' इत्यादि। (१।२१९) 'सोभासींव सुभग दोउ बीरा।—' (१।२३३) 'सहज मनोहर मूरित दोऊ।—'(१।२४३) 'केकिकंठ द्यित स्यामल अंगा।—' (१।३१६) 'मरकत मृदुल कलेवर स्यामा।—' (७।७६–७७)

- (३) सूर्यप्रसाद मिश्रजी—भाव यह कि इसमें भीतर षट् शास्त्रोंके तत्त्व भरे हैं। (क) सांख्यमें प्रकृति-पुरुषका विचार है, इसका काम तीनों दु:खोंसे रहित होना है। इसमें २५ तत्त्वोंकी उत्पत्ति मायासे कही है जिनके विवेकसे दु:ख निवृत्त होता है। रामजीमें प्रथम कुछ इच्छा न थी, पर जब श्रीजानकीजीका फुलवारीमें संयोग हुआ तब इन्द्रियोंके कार्य उनमें होने लगे। मायाके सब कार्य बालकाण्डमें हैं। यह भी दिखता है कि प्रकृति पुरुषके अधीन है। (ख) वैशेषिकका विषय पदार्थविवेचनपूर्वक वस्तुवैराग्य है। इसमें ६ पदार्थ माने गये हैं, इनके ज्ञानसे विरक्ति होती है। अयोध्याकाण्डमें रामजीका विशेष धर्मपर आरूढ होना दिखाया है। (ग) मीमांसाका सिद्धान्त है कि वेदविहित कर्मके अनुष्ठानद्वारा परम पुरुषार्थ लाभ होता है। अरण्यकाण्डमें सब बातें राजधर्म अनुष्ठानहीकी हैं। धर्मसे स्वर्गकी प्राप्ति है, मोक्ष नहीं, मोक्षके लिये योगयुक्त धर्मानुष्ठान चाहिये, इसीलिये किष्किन्धाका आरम्भ है। (घ) योगका विषय चित्तवृत्तिनिरोध है, इसका काम शान्ति है। अपने निरुपाधिस्वरूपको जानना इसका सिद्धान्त है। इन बातोंका ज्ञान बिना तर्कशास्त्रके नहीं होता, अत: सुन्दरकाण्डका प्रारम्भ है। (ङ) न्यायका विषय १३ पदार्थोंका जानना है। इनमेंसे ५ इन काण्डोंमें पूर्ण रीतिसे हैं—प्रतिज्ञा समुद्रबन्धनकी, इसका 'हेत्' रामबाण, 'उपनयन' समुद्रबन्धन, 'निगमन' पार जाना, 'उदाहरण' रामबाणका '*संधानेउ धनुः'''।* न्याययुक्त योगसे मोक्ष नहीं, इसलिये वेदान्तस्वरूप लंकाकाण्डका आरम्भ है। (च) वेदान्तका स्वरूप ब्रह्म-जीवका ऐक्य है। जीवरूप विभीषण-वैराग्यने भ्रातुसुखत्यागपूर्वक, रामसे बढकर कुछ नहीं, इस विवेकसहित, महामोहरावणके नाशकी इच्छासे परब्रह्म राम-जानकीका दर्शन-लाभ किया। (छ) यद्यपि उपर्युक्त बातें ब्रह्मानन्दप्रापक हैं तथापि यह आनन्द क्षणिक है, रामजीकी साम्राज्यलक्ष्मीकी शोभा बिना और किसीमें सामर्थ्य नहीं है कि मनको स्थिर रखे, इसलिये साम्राज्यस्वरूप उत्तरकाण्डका आरम्भ है। इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगुणसम्पन्न जीवका रामभक्ति बिना सब साधन व्यर्थ है। (परन्तु ये सब क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं।)
- (४) सूर्यप्रसाद मिश्रजी—बैजनाथजीने जो लिखा है वह ठीक नहीं है। सात प्रबन्ध सात ठिकाने वर्णन 'रामधामदा पुरी सुहाविन' इत्यादि, ये बातें उनकी ठीक होतीं यदि ग्रन्थकार सात स्थलोंको जो मानसभूषणकारने लिखी हैं छोड़कर अयोध्याके विषयमें और कुछ कहीं न लिखते, पर ग्रन्थकारने और भी स्थलोंमें अयोध्याका माहात्म्य कहा है। इसी तरह और भी तीनों घाट जो लिखे हैं वे भी निर्मुल हैं।

- (५) त्रिपाठीजी—'ग्यान नयने माना।'भाव कि गुरुपदसे प्राप्त दिव्य ज्ञानदृष्टिद्वारा देखनेसे सातों सोपान मणि— माणिक्य-मुक्ताके बने हुए दिव्य तेजोमय दिखायी पड़ते हैं। ज्ञानघाटके सोपान मणिमय, कर्मघाटके माणिक्यमय, उपासनाके गजमुक्तामय और दैन्यके मुक्तामय दिखायी पड़ते हैं। भावार्थ यह है कि वेदराशिकी भाँति ये तेजोमय हैं। भरद्वाजजीको जब इन्द्रदेवने वेदराशिका दर्शन कराया, तो वे उन्हें तेजके पहाड़ोंकी भाँति दिखायी पड़े। इसी भाँति दिव्यदृष्टि पानेसे ये वेदावतार सातों सोपान तेजोमय दृष्टिगोचर होते हैं। प्रकाशावरण क्षीण करनेमें समर्थ होनेसे तेजोमय कहा।
- (६) सु॰ द्विवेदीजी—'सातों काण्ड इस मानसकी सात सीढ़ियाँ। इनपर क्रम-क्रमसे मन चढ़ता और ज्ञानदृष्टिसे देखता जाय अर्थात् ऐसा न हो कि पहली सीढ़ी बालकी बिना पूरी किये दूसरी सीढ़ी अयोध्या-पर पैर रखे, ऐसा करनेसे पहली सीढ़ीमें कहाँ-कहाँपर कैसे-कैसे चित्र उरेहे हैं, यह देखनेमें न आयेगा और पहलीको छोड़कर दूसरीपर पैर रखनेमें सम्भव है कि पैर फिसल जाय। चित्रके सब अंग साफ-साफ देख पड़ें इसलिये ज्ञाननयन कहा। भू:, भुव:, स्व:, मह:, जन:, तप:, 'सत्यम्' इन सातों लोकरूप सीढ़ीपर चढ़ जानेसे अन्तमें सत्यलोकमें ईश्वरसे भेंट होती है, इसी तरह यहाँ भी उत्तरके अन्तमें ईश्वरप्राप्ति है।'
- (७) त्रिपाठीजी—ये सप्त प्रबन्ध सप्त पुरियोंकी भाँति मुक्तिके प्रापक हैं। बालकाण्ड अयोध्यापुरी है क्योंकि श्रीरामजन्मभूमि होनेसे बालचिरत आदि इसीमें हुए। अयोध्याकाण्ड मथुरा है क्योंकि जैसे श्रीकृष्णजीके मथुरागमनसे गोपिकाओंको तीव्रातितीव्र विरह हुई वैसे ही श्रीरामवनवाससे अवधवासियोंकी वही गित हुई। दूसरे मथुरामें अवतार होनेका बीज इसी काण्डमें है। भगवान्ने ऋषियोंसे कहा था कि कृष्णावतारमें तुम्हारे मनोरथ पूरे करेंगे, जैसा श्रीकृष्णोपनिषद्में स्पष्ट है। अरण्यकाण्डमें तो मायाका काग, खर-दूषणादिकी माया, मायापितकी मायासे खरादिका वध, मायाका संन्यासी, मायाका मृग, मायाकी सीता सब माया-ही-माया है और महामाया सतीको मोह भी इसीमें हुआ। अतः इसे 'माया' पुरी कहा। किष्किन्धाको 'काशी' कहा क्योंकि 'सो कासी सेइय कस न'प्रारम्भमें ही कहा है। काशीमें ही श्रीराममन्त्रके अनुष्ठानसे भगवान् शंकरको श्रीरामजी मिले, वैसे ही इस काण्डमें रुद्रावतार श्रीहनुमान्से श्रीरामजीकी भेंट हुई। सुन्दरकाण्ड कांचीपुरी है, क्योंकि यह पुरी साझेकी है। आधी शिवकांची है, आधी विष्णुकांची। इसी प्रकार यहाँ पूर्वाधमें हनुमत्-चिरत्र है और उत्तरार्धमें रामचिरत। लंका अवन्तिका है, क्योंकि यहाँ महाकालका लिंग है और लंकाकाण्डमें शिवलिंगकी स्थापना है। उत्तरकाण्ड द्वारावती है, क्योंकि श्रीकृष्णजीने राज्यभोग किया और पुरीको ले गये, वैसे ही श्रीरामजीने 'गुनातीत अरु भोग पुरंदर'होकर राज्य किया और प्रजासहित अपने धामको गये। अतः सबको सुभग कहा, ज्ञानदृष्टिसे ही यह समझ पड़ता है।

मा० प्र०—सीढ़ी नीचेसे बँधती है। नीचे और ऊपरकी सीढ़ियाँ बड़ी होती हैं और बीचकी छोटी होती हैं। वैसे ही यहाँ श्रीरामचिरतमानससरमें, बालकाण्डसे प्रारम्भ होकर उत्तरकाण्डपर समाप्ति है। नीचेकी दो सीढ़ियाँ बाल और अयोध्या हैं जो बड़ी हैं, लंका और उत्तरकी दो सीढ़ियाँ हैं, यह भी बड़ी हैं। अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर बीचकी सीढ़ियाँ हैं अत: ये छोटी हैं।

नोट—५ पं॰ रामकुमारजीका मत है कि सीढ़ियाँ ऊपरसे बनी हैं। हमारी समझमें इनका मत ठीक है। पहाड़ोंपर तालाबके घाटकी सीढ़ियाँ ऊपरसे काट-काटकर बनायी जाती हैं। दूसरे ऐसा माननेसे प्राकृत तालाबके साथ जैसा लोगोंका व्यवहार होता है इससे उसकी प्राय: समता आ जाती है। जैसे तालाबकी ऊपरवाली सीढ़ी प्रथम मानी जाती है, उसका आरम्भ भी यहींसे होता है, यहाँ आकर तब दूसरी, तीसरी इत्यादि सीढ़ियोंपर जाते हैं, इत्यादि; वैसे ही यहाँ भी गोस्वामीजीने प्रथम सोपान बालकाण्ड माना है; यहींसे इसका प्रारम्भ भी है, अनुष्ठान-पाठ आदि भी प्राय: यहींसे प्रारम्भ होता है, इत्यादि।

नोट—६ नीचेकी सीढ़ी दाबकर ऊपरकी सीढ़ी बनायी जाती है। यहाँ एक काण्डकी फलश्रुतिका दूसरे काण्डके मंगलाचरणसे संयोग होना ही 'दाबना' है। काण्डोंका सम्बन्ध मिलाना सीढ़ियोंका जोड़ना है। (मा० प्र०) जोड और दाबना निम्न नकशेसे स्पष्ट हो जायँगे।

१-प्रथम सोपान (बालकाण्ड) के अन्तमें 'आए ब्याहि राम घर जब तें। बसे अनंद अवध सब तब तें॥' (१। ३६१। ५) है। इसका जोड़ द्वितीय सोपान अयोध्याकाण्डके आदिके 'जब तें राम ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए॥'(२।१।१) से है।

२-अयोध्याकाण्डके अन्तमें 'भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनिहं।' (२।३२६) का सम्बन्ध तृतीय सोपान (अरण्यकाण्ड) के आदिके 'पुरनर भरत प्रीति मैं गाई।'(३।१।१) से है। यही जोड़ है।

३-अरण्यकाण्डके अन्तके 'सिर नाइ बारिहं बार चरनिह ब्रह्मपुर नारद गए।' (३। ४६) (म॰ प्र॰) अथवा 'देखी सुंदर तरुबर छाया। बैठे अनुज सिहत रघुराया॥' (३। ४१। २) इसका सम्बन्ध चतुर्थ सोपान (किष्किन्धाकाण्ड) के आदिके 'आगे चले बहुरि रघुराया।' (४। १। १) से है।

४-चतुर्थ सोपानके अन्तके 'जामवंत मैं पूछउँ तोही'(४।३०।१०) का जोड़ पंचम सोपान (सुन्दर) के आदिके 'जामवंत के बचन सुहाये।' (५।१।१) से है।

५-सुन्दरकाण्डके अन्तके 'निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहिं यह मत भायऊ।' (५। ६०) का सम्बन्ध षष्ठ सोपान (लंकाकाण्ड) के आदिके 'सिंधु बचन सुनि राम<sup>....</sup>' लं० मं० सोरठासे मिलाया गया।

६-लंकाकाण्डके अन्तके 'प्रभु हनुमंतिह कहा बुझाई। त्तरत पवनसुत गवनत भयऊ।' (६।१२०।१—३) का सम्बन्ध सप्तम सोपानके आदिके 'राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत। बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत॥' (७।१) से मिलाया गया।

नोट ७—'त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'अन्य वक्ताओंने सात काण्डोंकी कल्पना तो की, पर सोपान नहीं बनाया; इसिलये अल्प-पुरुषार्थ व्यक्तियोंके लिये दुर्गम था, पर ग्रन्थकारने इसमें प्रसंगरूप फलक (डण्डे) देकर इसे सोपान बना दिया। प्रत्येक प्रबन्धके प्रसंग ही उसमेंके फलक वा डण्डे हैं। सोपानोंके बीचमें विश्रामके लिये फर्श होता है, सातों काण्डोंके विश्रामस्थान सात फर्श हैं। मा० प्र० में जो जोड़ और दाबन कहे गये हैं, वही त्रिपाठीजीके फर्श हैं।

## रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनब सोइ बर बारि अगाधा॥ २॥

शब्दार्थ—**अगुन**=निर्गुण। सत्त्व, रज, तम गुणोंसे रहित। गुणातीत, अव्यक्त। **अबाधा**=बाधा या विघ्नरहित, एकरस। **बरनब**=वर्णन करूँगा, कहूँगा। वा, वर्णन या कथन करना। **अगाधा**=अथाह होना, गहराई, गम्भीरता।

जोड़की दोनों चौपाइयों (१। ३६१। ५) और (२।१।१) के बीचके 'प्रभु बिबाह जस भयउ उछाहू।' से 'सिय रघुबीर बिबाह जे सप्रेम गाविह सुनिहंं 'तक तथा फलश्रुति और—अ० मंगलाचरण ('यस्यांके च विभाति—', 'प्रसन्नतां या—', 'नीलाम्बुज' और 'श्रीगुरचरन—') यह सब दाबन है।

तृतीय सोपानका मंगलाचरण ('मूलं धर्मतरो-विंवेकजलधेः—', 'सान्द्रानन्दपयोद—' और 'उमा राम गुन गूढ़—') दाबन है।

अरण्यकाण्डके 'ते धन्य तुलसीदास' से अथवा 'तहँ पुनि सकल देव मुनि आए।' (३। ४१। ३) से 'भजिंह राम सतसंग।' (३। ४६) तक तथा फलश्रुति 'इति श्रीमद्रामचरितमानसे " और किष्किन्धाकाण्डका मंगलाचरण 'कुन्देन्दीवर " 'ब्रह्माम्भोधि " 'मुक्तिजन्म " से 'संकर सरिस' तक।

किष्किन्धाकाण्डके 'इतना करहु तात तुम्ह जाई।' (४। ३०। ११) से अन्ततक+ फलश्रुति+सुन्दरकाण्डका मंगलाचरण 'शान्तं---', 'नान्या स्पृहा---' 'अतुलित---'।

सुन्दरकाण्डकी पूर्ति अर्थात् 'यह चरित किलमल हर।—'(५।६०) से लं० मं० दोहा 'लव निमेष—' तक।

लं० १२०। ३ 'तब प्रभु भरद्वाज पहिं गयऊ।' से 'श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिंन आन अधार।' (६। १२०) तक+फलश्रुति+उत्तरकाण्डका मंगलाचरण 'केकीकंठाभनीलं—' 'कोसलेन्द्रपदकंज—', 'कुन्दइन्दु दर गौर', दोहा 'रहा एक दिन'' से 'राम बिरह सागर'— तक।

अर्थ—१ श्रीरघुनाथजीकी निर्गुण (रूपकी) एकरस महिमाका वर्णन ही उत्तम जलकी अगाधता है॥२॥ अर्थ—२ श्रीरघुनाथजीकी महिमा जो गुणातीत एकरस है उसको श्रेष्ठ जलकी अगाधता कहूँगा॥२॥ टिप्पणी—१ (क) सीढ़ीसे उतरनेपर गहराई देख पड़ती है। इसीसे प्रथम सीढ़ी लिखकर तब गहराई लिखते हैं। (खर्रा)। (ख) रघुपतिके दो रूप हैं; एक निर्गुण (अव्यक्त), दूसरा सगुण। (ग) रघुपतिके सगुणरूपकी लीलाका वर्णन जलकी स्वच्छता है और निर्गुणरूपकी महिमाका वर्णन अगाधता है। तात्पर्य यह है कि ऐश्वर्य-वर्णनसे यशकी गम्भीरता होती है, सगुणमें लीला है, निर्गुणमें महिमा।

टिप्पणी—२ (क) प्रथम थलको अगाध कहा, यथा—'सुमित भूमि थल हृदय अगाधू।' अब जलको अगाध कहते हैं, क्योंकि प्रथम थलको अगाधता है पीछे जलकी। जल थलपर टिकता है, इसीसे प्रथम थलको कहा। सगुणयश 'बर बारि' है, यथा—'बरसिहं रामसुजस बर बारी' और निर्गुण-महिमाका वर्णन जलकी अगाधता है।

(ख) 'अबाधा' का भाव यह है कि सगुणकी महिमा एकरस नहीं है, निर्गुणकी महिमामें बाधा नहीं है, यह एकरस है; इसी तरह अगाध जल बाधारहित है। इसीसे अगुणकी महिमाको 'अबाधा' कहा। सगुणकी महिमामें बाधा है, क्योंकि जब लीलामें विलाप किया, बाँधे गये, अज्ञानी बनकर विद्या पढ़ी, इत्यादि कर्म किये, तब ईश्वरकी महिमा क्या रह गयी?—['अगुण' से जनाया कि सगुणकी भी महिमा है। सगुणकी महिमा श्रीसतीजीने देखी (दोहा ५४ और ५५ में 'निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा।' से 'सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ' तक इसका उल्लेख है), श्रीकौसल्याजीने देखी (दोहा २०१, २०२ में देखिये) और श्रीभुशुण्डिजीने देखी 'तब मैं भागि चलेउँ उरगारी' (७। ७९) से (७। ८२) तक। 'रघुपति' शब्द देकर जनाया कि सगुण-अगुण दोनों श्रीरामजीकी ही महिमा हैं।]

नोट—१ 'अगुन अबाधा महिमा' के उदाहरण—(१) 'उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥ अगुन अनंत अखंड अनादी।— निजानंद निरुपाधि अनूपा।' (१४४। ३—७) (२) 'राम करडँ केहि भाँति प्रसंसा।— करिहं जोग जोगी जेहि लागी।—मिहमा निगमु नेति किह कहई। जो तिहुँ काल एकरस रहई॥' (१।३४१।६) तक; (३) 'राम ब्रह्म परमारथरूपा'—'किह नित नेति निरूपिहं बेदा' (२।९३) (४) 'मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी॥ तुम्हरेइ भजन प्रभाव अघारी। जानउँ मिहमा कछुक तुम्हारी॥ ऊमिर तरु बिसाल तव माया' से 'ते तुम्ह सकल लोकपित साईं—' तक (अ० १३।४—९) (५) 'जग कारन तारन भव भंजन धरनीभार' (कि० १) (६) 'सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचित माया॥' (सुं० २१।४) से 'जाके बल— (२१) तक; (७) 'काल कर्म जिव जाके हाथा।' (लं० ६) 'सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥' (लं० २२) 'जगदातमा प्रानपित रामा।— तृन ते कुलिस कुलिस तृन करई।' (लं० ३४।६—८) 'उमा काल मरु जाकी इच्छा।' (लं० १०१) (८) 'मिहमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥' (उ० ९१।३) से 'तिमि रघुपित मिहमा अवगाहा। तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा॥— प्रभु अगाध सतकोटि पताला।— राम अमित गुनसागर थाह कि पावइ कोइ—।' (९२) तक; (९) 'मसकिह करइ बिरंचि प्रभु अजिह मसक ते हीन।' (उ० १२२) 'मिहमा निगम नेति किर गाई' से 'जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल' (उ० १२४)तक, इत्यादि। (मा० प्र०)

नोट-२ 'मिहिमा अगुन अबाधा ' के और भाव—(क) अगुण अर्थात् बिना गुण (डोर) के और अबाधा अर्थात् बिना बाधाके हैं। यह मिहमारूप जल बिना डोर और बिना बाधाके सबको सुलभ है। इसिलये यह मिहमा श्रेष्ठ और अगाध जल है। रामकी मिहमाकी थाह नहीं। इसिलये अगाध कहना उचित है। वेद कहता है कि 'यतो वाचो निवर्तन्ते।'(सुधाकर द्विवेदीजी) (ख) जलकी थाह (गहराईका पता) गुण (डोर) हीसे मिलता है। यहाँ गुण है ही नहीं, तब थाह कैसे मिल सके। अत: 'अगाध' कहा।

(ग) सांख्यशास्त्रमें मायाके तीन गुण हैं, इससे जनाया कि रामजीकी महिमा मायिक गुणोंसे पृथक् है। मायाके गुणोंमें बाधा होती है, रामजीकी महिमामें मायाकी प्रबलता नहीं होती। अत: 'अबाधा' विशेषण दिया। (सू० प्र० मिश्र) (घ) अगुण अबाधा महिमाको अगाधता कहनेका भाव यह है कि रघुनाथजीके नाम, रूप, लीला और धाम इन चारोंका जो परात्परत्व वर्णन है वही प्रभुकी अगुण अगाध महिमा है। यथा— 'महामंत्र जोड़ जपत महेसू। कासी मुकृति हेतु उपदेसू॥' इति नाममहिमा, 'व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद॥' इति रूपमहिमा, 'जग पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हिर संभु नचाविन हारे॥ तेउ न जानिह मरम तुम्हारा। और तुम्हि को जानिहारा॥'(२।१२७) इति लीलापरत्व और 'रामधामदा पुरी सुहाविन।—' इति धामपरत्व। (ङ) 'निर्गुण परब्रह्मकी महिमा जो नित्य एकरस पूर्ण है, सोई मानस–कथारूपी जलकी सजलताका मूल है अर्थात् इसके प्रभावसे जल नहीं घटता, एकरस परिपूर्ण रहता, अतएव अगाधता है। जैसे परतमके यशकी थाह नहीं, वैसे ही मानस अथाह है।'(मा० म०) (च) अद्वैत मतके अनुसार सत्ता तीन प्रकारकी है। प्रातिभासिकी, व्यवहारिकी और पारमार्थिकी। प्रातिभासिकीका बाध व्यवहारिकीसे और व्यवहारिकीका पारमार्थिकीसे होता है। पारमार्थिकी सत्ता (अर्थात् निर्गुण ब्रह्म) का बाध नहीं होता, अतः अगुण महिमाको 'अबाध' कहा। जिस भाँति एक बृहदाकार शिलामें पुतली आदिके आकार विद्यमान हैं, शिल्पी पाषाणके उन भागोंको जो कि उन आकारोंको ढके हुए हैं, छीनीसे काटकर निकाल देता है, कुछ अपने पाससे कोई आकार लाकर उस शिलामें नहीं डाल देता, इसी भाँति निर्गुण निराकार ब्रह्म एक अनादि अनन्त शिला है, उसीमें सब गुण और सब आकार कल्पित हैं, अतः उसको अगाध कहा, उसकी थाह नहीं है। (वि० त्र०)

वि० त्रि०— 'बरनब सोइ' इति। वह निर्गुण ब्रह्म अपनी महिमामें ही प्रतिष्ठित है। अतः उसका साक्षात् वर्णन नहीं, उपमाद्वारा वर्णन करनेका निश्चय करते हैं। यद्यपि निरुपमकी उपमा भी नहीं दी जा सकती तथापि निषेधरूपसे प्रादेशमात्र दिखाया जा सकता है। वर्षाके जलमें गहराई इतनी थोड़ी होती है कि उसका वर्णन न करना ही पर्याप्त था। अगाध हृदयमें आकर रामसुयश भर गया तो उसमें अथाह गहराई भी आ गयी। उसी अथाह गहराईसे 'अगुन अबाधा' महिमाको उपमित किया है।

## राम-सीअ-जस सलिल सुधा सम। उपमा बीचि \* बिलास मनोरम॥ ३॥

शब्दार्थ—सिलल=जल। उपमा=एक वस्तुको दूसरेके समान कहनेकी क्रिया। बीचि=लहर। बिलास=आनन्द, शोभा। मनोरम=मनको रमाने खींच लेनेवाली। बीचि बिलास=तरंगका उठना। यथा—'सोभित लिख बिधु बढ़त जनु बारिध बीचि बिलास।'

अर्थ— श्रीसीतारामयश अमृतके समान जल है। जो उपमाएँ इसमें दी गयी हैं वे ही मनको रमानेवाली लहरोंके विलास हैं॥ ३॥

टिप्पणी—१ 'राम सीअ जस सिलल सुधा सम' का भाव यह है कि जब श्रीरामयशमें श्रीसीताजीका यश भी मिला तब माधुर्य और शृंगार दोनों एकत्रित हो गये। यह युगल यश भक्तोंको विशेष आह्राद देनेवाला है। इसीसे पुष्पवाटिका और विवाहप्रसंग श्रीरामचिरतमानसमें सर्वोत्तम और सारभूत माने गये हैं— [निर्मल, पावन और मधुर होनेसे यशको 'सिलल' कहा। श्रीरामसीयकी सरलताको देखकर स्वयं कैकेयीजीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ, यथा—'लिख सिय सिहत सरल दोउ भाई। कुटिल रानि पिछतानि अधाई॥' श्रीकौसल्याजी श्रीसुनयनाजीसे कहती हैं—'ईस प्रसाद असीस तुम्हारी। सृत सुतबधू देवसरिबारी॥' अतः इनके यशको भी सिललसे उपमित किया। (वि० त्रि०)]

राम सीययशके उदाहरण—१ अरण्यमें, यथा—'एक बार चुनि कुसुम सुहाए' से 'रघुपति चित्रकूट बिस नाना। चरित किये श्रुति सुधा समाना॥' तक, यह गुप्त रहस्य किया गया है इत्यादि। २-अयोध्याकाण्डमें,

<sup>\*</sup> बीच—१६६१। इस पाठका अर्थ होगा—'बीच-बीचमें जो उपमाएँ दी गयी हैं वे जलके विलास (कार्यवर्ग) अर्थात् लहर हैं।'

यथा—'चले ससीय मुदित दोउ भाई।'(२।११२) से 'एहि बिधि रघुकुल कमल रिब मग लोगन्ह सुख देत। जाहिं —'(२।१२३) तक पुन: दोहा १३८ से दो० १४१ तक और दो० २८५-२८६, इत्यादि। ३-बालकाण्डमें यथा—(क)'चहुँ दिसि चितइ पूछि मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन॥'(१।२२८।१) से 'हृदय सराहत सीय लुनाई।(२३७) तक।(ख) 'जगदंबा जानहु जिय सीता।'(२४६।२) से 'बर साँवरो जानकी जोगू'(२४९।६) तक।(ग) 'रामसीय सोभा अविध सुकृत अविध दोउ राज। जहँ तहँ पुरजन कहिंह अस मिलि नरनारि समाज॥'(३०९) 'हृदय बिचारहु धीर धिर सिय रघुबीर बिआहु—। एहि बिधि संभु सुरन्ह समुझावा।'(३१४।१—३) इत्यादि।

नोट—१ श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि रामसुयश-जलमें सगुण-लीला और प्रेमभिक्तको 'मधुर मनोहर मंगलकारी' गुण कह आये हैं, अब रामसीय दोनोंका मिश्रित यश यहाँ जलका अमरत्व गुण कहा गया है। अमृत मधुर, पुष्ट और आह्लादकारक होता है, मधुरता गुण पहले कह ही चुके हैं, इसिलये यहाँ 'सुधा सम' से पुष्ट और आह्लादकारक अर्थ लेना चाहिये। (मा० प्र०) यदि 'स्वाद मिष्टता' गुण अभिप्रेत होता तो पहले मधुरता गुण क्यों लिखते? (मा० प्र०) इस भावसे रा० प्र०, भावदीपिका, मानसभूषण आदिमें दिये हुए भावोंका खण्डन हो जाता है।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि मेघका जल एकत्रित होकर तालाबमें आनेपर उसके गुण तथा स्वादमें सूक्ष्म भेद पड़ जाता है, इसीसे ग्रन्थकारने साधुमुखच्युत रामयशका माधुर्य वर्णन करनेपर भी सरमें आनेसे फिर उसका माधुर्य वर्णन किया और उसकी अमृतसे उपमा दी। मेघके जलका रस अव्यक्त होता है, सरमें एकत्रित होनेपर शरद्-ऋतुमें इस जलका रस व्यक्त हो जाता है अत: माधुर्यातिशयसे सुधाकी उपमा दी गयी। 'प्रेमाभिक्तमें ही माधुर्य है' इस सिद्धान्तमें त्रुटि नहीं है। यहाँ श्रीरामजानकीमें प्रेमातिशय होनेसे ही उनके यशको सुधासम कहा। प्रेमातिशय ही सर्वत्र अभेदका कारण होता है।

पं० सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि 'उसी जलमें सुधासम गुण होते हैं जिसमें सूर्यप्रकाश और चन्द्रप्रकाश दोनों पड़ें। यही बात ग्रन्थकारने भी लिखी है कि यथा सूर्यसम रघुनाथजी और चन्द्रसम जानकीजी दोनोंके यशरूपी जल सुधासम हैं। कोषमें सुधा नाम 'मोक्ष' का है, ऐसा ही श्रीरामजानकी-यश है। पुनः, यशका अर्थ प्रेम भी है। श्रीराम-जानकीका-सा प्रेम किसीका न हुआ, न है और न होगा।'

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सुधा सम' का भाव यह है कि अमृतसमान पुष्टकर्ता, रोगहर्ता और सन्तोषकर्ता है। दोनोंके दर्शन होनेपर फिर किसी वस्तुकी चाह नहीं रह जाती, यही सन्तोषकारक गुणका भाव है। यथा—'नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥'

श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'महिमाको अगाध श्रेष्ठ जल अर्थात् क्षीरसागरका जल बनाया। उसमें श्रीसीतारामजीका यश अमृत जल अर्थात् चौदहों रत्नोंमें श्रेष्ठ अमृत है।'

वे॰ भू०— रामयशको सर्वत्र जल कह आये हैं। यथा— 'बरषिहं राम सुजस बर बारी।' 'राम बिमल जस जल भिरता सो।' वैसे ही यहाँ भी रामयशको जल ही कहा है। यहाँ राम और सीय दोनोंके यशका एक-एक विशेषण नाम-निर्देशक्रमसे है। अर्थात् रामयश सिलल सम और सीययश सुधासम है।

नोट—२ उपमा एक अर्थालंकार है जिसमें दो वस्तुओंके बीच भेद रहते हुए भी उनका समानधर्म बतलाया जाता है। (श॰ सा॰) जिस वस्तुका वर्णन किया जाता है उसे 'उपमेय' और जो समता दी जाती है उसे 'उपमान' कहते हैं। उपमा देनेमें जिमि, तिमि, सम इत्यादि पद समता देनेमें काम आते हैं, इनको 'वाचक' कहते हैं। उमपेय, उपमानमें जिस गुण–लक्षण–देशकी समानता दिखाते हैं उसे 'धर्म' कहते हैं। जब उपमामें चारों अंग (उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म) होते हैं तो उसे 'पूर्ण उपमा' कहते हैं। यदि इनमेंसे कोई अंग लुप्त हुआ तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। यहाँ 'उपमा' रूपक आदि अलंकारोंमात्रका उपलक्षण है अर्थात् रूपक आदि सभी अलंकार 'बीचि बिलास मनोरम' हैं। 'अलंकारों'

की संख्या तथा कहीं-कहीं लक्षणोंमें मतभेद है। अलंकार-ग्रन्थोंमें महाराज जसवन्तसिंहकृत 'भाषाभूषण' विशेष माननीय माना जाता है। अलंकारोंके नाम और लक्षण-प्रसंग आनेपर हमने इस टीकामें दिये हैं। 'उपमा' के कुछ उदाहरण ये हैं, यथा—'श्रीहत भये भूप धनु टूटे। जैसे दिवस दीप छिब छूटे॥ रामिहं लखन बिलोकत कैसे। सिसिहं चकोर किसोरक जैसे॥' (१। २६३) 'दािमिन दमक रह न घन माहीं।' (कि० १४। २) से 'सदगुरु मिलें जािहं जिमि संसय भ्रम समुदाइ।' (कि० १७) तक, इत्यादि।

मानसमें रूपक, प्रतीप, उल्लेख, तुल्ययोगिता, प्रतिवरत्तूपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अपह्रुति, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, परिकरांकुर, असंगति, विशेषोक्ति, असम्भव, भ्रम, सन्देह, स्मरण, अनन्वय, दीपक, दृष्टान्त, उदाहरण, श्लेष, अप्रस्तुत, व्याजस्तुति, व्याजिनन्दा, विभावना, आक्षेप, विरोधाभास, विषम, सम, पर्यायोक्ति, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, व्यतिरेक, निदर्शना, परिणाम, व्याघात, विशेष, यथासंख्य, मालादीपक, एकावली, पर्याय, समुच्चय, कारकदीपक, कारणमाला, प्रौढ़ोक्ति, सम्भावना, अर्थान्तरन्यास, लितत, काव्यार्थापत्ति, समाधि, प्रत्यनीक, प्रहर्षण, अनुज्ञा, अवज्ञा, तद्गुण, अतद्गुण, विपाद, उल्लास, अनुगुण, मीलित, उन्मीलित, विशेषक, चित्र, पिहित, व्याजोक्ति, गूढ़ोक्ति, युक्ति, लोकोक्ति, वक्रोक्ति, भाविक, स्वभावोक्ति, अत्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेध, विधि, हेतु, उदात्त, विवृतोक्ति, छेकोक्ति, सूक्ष्म, मुद्रा, लेश, रत्नावली इत्यादि अलंकार प्राय: आये हैं। जिस प्रकार जल ही रमणीय आकारमें व्यक्त होकर लहर हो जाता है, उसी भाँति अर्थ रमणीय आकारमें व्यक्त होकर अलंकाररूप हो जाता है।

नोट—३ पं० रामकुमारजीका पाठ 'उपमा बिमल बिलास मनोरम' है। अर्थात् विमल उपमा ही शोभाका विलास है। वे कहते हैं कि जल पुरइनसे ढका है उसमें तरंग कैसे होगी, दूसरी तरंग निरन्तर नहीं रहती, उपमा निरन्तर है। परन्तु यह पाठ और कहीं देखनेमें नहीं आता। सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि जैसे जलमें वायुकी प्रेरणासे लहरें उठती हैं एवं इस ग्रन्थमें काव्यकी उक्तिरूपी वायुसे उपमा आदि अलंकार मनोहर लहरें हैं। 'बीचि' का पाठान्तर 'बीच' भी मिलता है।

## पुरइनि सघन चारु चौपाईं। जुगुति मंजु-मनि-सीप सुहाईं॥ ४॥

शब्दार्थ—**पुरइनि**=कमलका पत्ता या बेल। **सघन**=खूब घना। **मंज्**=सुन्दर।

अर्थ—सुन्दर चौपाइयाँ ही घनी फैली हुई पुरइनें हैं और कविताकी युक्तियाँ उज्ज्वल मोतियोंकी सुन्दर सीपियाँ हैं॥४॥

मा॰ प्र॰—'अब तीन परिखा बाँधते हैं—एक तल्लीन, एक तद्गत और एक तदाश्रय। पहले उनको कहते हैं जो 'तल्लीन' हैं अर्थात् जो मानससे क्षणभर भी बाहर नहीं होते, किन्तु उसीमें मिले रहते हैं। जैसे मानससरमें पुरइन, सीप और मोती होते हैं' वैसे यहाँ श्रीरामचरितमानसमें सुन्दर सघन चौपाइयाँ और युक्तियाँ हैं।

नोट—१ 'पुरइनि सघन चारु चौपाई 'इति। इस रूपकमें समता केवल इतनी है कि जैसे जलपर पुरइन सघन, वैसे ही रामचिरतमानसमें चौपाइयाँ सघन हैं। पुनः, जैसे पुरइनकी आड़में जल है, वैसे ही चौपाइयोंकी आड़में रामयश है। भाव यह है कि जैसे खूब घनी पुरइनसे जल छिपा रहता है, ऊपरसे देखनेवाले (जो इस मर्मको नहीं जानते वे) पत्ते ही समझते हैं, जल नहीं पाते, यथा— 'पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मर्म। मायाछन्न न देखिए जैसे निर्गृन ब्रह्म ॥'(३।३९ क) वैसे ही यहाँ सम्पूर्ण रामचिरतमानस प्रायः चौपाइयोंमें कहा गया है, इसीसे इसे चौपइया–रामायण भी कहते हैं। इन सघन चौपाइयोंकी ओटमें श्रीरामयश गुप्त है, इसके मर्मी ही इस जलको प्राप्त करके मननरूपी पान करते हैं। जो मर्मी नहीं हैं वे ऊपरहीकी बातोंमें भटकते रहते हैं, काव्यगुणदोष आदिके विचारमें पड़े रहते हैं। कितने ही तो भाषा समझकर इसके पास नहीं आते कि भाषाकी चौपाई क्या पढें।

नोट—२ 'चौपाई' इति। जायसीने सं० १५२७ वि० में 'पद्मावत' ग्रन्थको रचा। उसमें सात-सात चौपाईपर दोहा रखा है। यही नियम उनके 'अखरावट' और 'आखिरी कलाम' में है। प्रोफे० पं० रामचन्द्र शुक्लजीने उन्हें चौपाई कहा है। व्रजवासीदासजीने व्रजविलासमें बारह-बारह चौपाइयोंपर दोहा रखा है और स्वयं ही प्रत्येक (दो चरणवाली पंक्ति) को चौपाई कहा है। बाबा रघुनाथदासजी रामसनेहीजीने विश्राम-सागरमें चौपाइयोंकी गणना प्रत्येक खण्डके अन्तमें दी है। उसके अनुसार प्रत्येक दो चरणको मिलाकर एक चौपाई माना गया है। आजकल ऐसी दो चौपाइयों अर्थात् चार चरणोंको चौपाई माना जाता है और दो चरणको अर्थाली कहा जाता है। अर्थाली नाम किसी पिंगलमें नहीं मिलता। पं० रामकुमारजी आदि प्राचीन टीकाकारोंने प्रत्येक दो चरणोंको मिलाकर 'चौपाई' माना है। आधुनिक कुछ टीकाकारोंने चार चरणोंको मिलाकर 'चौपाई' नाम दिया है। मानस-पीयूषमें प्रायः अर्थाली और चौपाई दोनों ही नाम दो चरणोंवाली पंक्तिके लिये आये हैं। वि० त्रिपाठीजीका मत है कि 'दो पादकी एक अर्थाली हुई एवं दो अर्थालियोंकी एक चौपाई हुई। जहाँ विषमसंख्यक अर्धालियोंके बाद ही दोहा, सोरठा या छन्द आ पड़ा है वहाँ अन्तिम अर्थालीको भी पूरी चौपाई माननी होगी। अर्थात् जहाँ ग्यारह अर्धालियाँ हैं वहाँ छः चौपाइयाँ मानना ही न्याय है, ग्यारह माननेसे छन्दशास्त्रका भारी विरोध होगा।' गौड़जीका मत था कि सम संख्यामें चार चरणकी चौपाई माननी चाहिये।

नोट—३ 'चारु' कहा क्योंकि कोई चार चरणकी चौपाई रकार-मकारसे खाली नहीं है। अर्धाली तो दो-एक रकार-मकाररहित मिल भी जाती हैं। (वि० त्रि०)

नोट—४ 'जुगुति मंजु मिन--' इति। क्रियासे कर्मको छिपा देनेको 'युक्ति' कहते हैं। यथा—'बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन लेहू॥''पुनि आउब इह बिरियाँ काली।' (१।२३४) और उदाहरण यथा—(२) 'मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेउँ खोजि लोक तिहुँ नाहीं॥ तातें अब लिग रहिउँ कुमारी। मन माना कछु तुम्हिह निहारी॥' (आ॰ १७) शूर्पणखा विधवा है, अपने विधवापनको इस युक्तिसे छिपाती है। (३) 'यह सुनि मन गुनि सपथ बिड बिहाँसि उठी मित मंद।'(आ० २६) 'ऐसिउ पीर बिहाँसि तेहि गोई॥'—हँसकर हृदयके मर्मको छिपाया। (४) 'स्नत श्रवन बारिध बंधाना। दसम्ख बोलि उठा अकुलाना।। बाँधेउ बननिधि नीरनिधि जलिध सिंधु बारीस। सत्य तोयनिधि कंपति उदिध पयोधि नदीस॥' (लं॰ ५) 'निज बिकलता बिचारि बहोरी। बिहँसि गयउ गृह किर भय भोरी॥' यहाँ डर और व्याकुलताके कारण घबड़ाकर दसों मुखोंसे बोल उठा, फिर यह सोचकर कि और सभा यह न समझ पावे कि मैं डर गया वह हँस दिया और भयके छिपानेहीके विचारसे महलको चला गया। अंगद-रावण-संवाद युक्तियोंसे भरा-पुरा है इत्यादि। (५) 'गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा॥'(१।१७२) यहाँ प्रतापभानुको निशाचर रानीके पास लिटा गया था, यह कर्म है। इसको छिपानेके लिये राजा '*मुनि महिमा मन मह अनुमानी। उठेउ गवहिं जेहि जान न रानी॥* कानन गयउ बाजि चढ़ि तेही। पुर नर नारि न जानेउ केही॥' और दिन चढ़नेपर घर आया जिससे रातका भेद कोई न जान पाया। (६) '*दलिक उठेउ सुनि हृदउ कठोरू। जनु छुड़ गयउ पाक बरतोरू॥ ऐसिउ पीर* बिहँसि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई॥ लखिहं न भूप कपट चतुराई। — कपट सनेहु बढ़ाइ बहोरी। बोली बिहाँसि नयन मुहु मोरी॥' (२। २७) 'राजु देन किह दीन्ह बन मोहि न सो दुख लेसु। तुम्ह बिनु भरतिह भूपतिहि प्रजिहं प्रचंड कलेसु॥' (२।५५) 'कोउ नृप होउ हमिहं का हानी। चेरि छाँड़ि अब होब कि रानी॥ जारै जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा॥'(२।१६) 'प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी।। तव रिपु नारि रुद्दन जलधारा। भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा।। सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी।'(६।१) 'गुलरि फल समान तव लंका। बसह मध्य तुम्ह जंतु असंका॥ मैं बानर फल खात न बारा। आयस् *दीन्ह न राम उदारा॥ जुगति सुनत रावन मुसुकाई।* (६। ३३) इत्यादि। (मा० प्र०)

त्रिपाठीजी—युक्ति उपायको कहते हैं। दु:साध्य कार्य भी युक्तिसे सुसाध्य हो जाता है। सुन्दर युक्ति वही है जिससे अल्पायासमें अर्थ सिद्ध भी हो और धर्ममें बाधा भी न पड़े। ऐसी युक्तियाँ मानसमें अनेक हैं। (क) नारदजीने जब पार्वतीजीका हाथ देखकर बताया कि जोगी, जटिल आदि लक्षणयुक्त पित इसका होगा, तब मैना और हिमवान् घबड़ा उठे। नारदजीने कहा 'तदिष एक मैं कहीं उपाई। जौ बिबाह संकर सन होई। दोषो गुन सम कह सबु कोई॥' (१।६९) विधिका लिखा भी हो और अपना काम बन जाय। यह युक्ति है। (ख) भरतजी श्रीरामजीको लौटाना चाहते हैं, यदि श्रीरामजी लौटते हैं तो पिताका वचन जाता है, नहीं लौटते तो अवधवासियोंका प्राणसंकट है। अतः भरतजी कहते हैं 'तिलक समाजु साजि सबु आना। करिअ सुफल प्रभु जौं मन माना॥ सानुज पठइअ मोहि बन ।' यह युक्ति है। आशय यह कि आप राज्य स्वीकार करें और मैं वन स्वीकार करता हूँ; इस तरह दोनों बातें बन जायँगी। इसी तरह (ग) 'इहाँ राम जिस जुगृति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई॥' (३।२३) (घ) 'का चुप सािध रहेउ बलवाना ।' (४।३०।३—६) (यह जाम्बवान्की युक्ति हनुमान्जीको बलका स्मरण दिलानेकी है) इत्यादि।

बैजनाथजी—इस मानसमें युक्ति यह है कि जब गोस्वामीजीने ग्रन्थ प्रारम्भ किया तब उन्होंने विचार किया कि विमुख जीव श्रीरघुपतिलीलामें अनेक तर्क निकालेंगे, इसिलये उन्होंने प्रथम भरद्वाजजीहीके प्रश्नमें सन्देह रख दिया। याज्ञवल्क्यजीके वचनोंसे सतीजीमें सन्देह और उसकी सजा दिखायी। फिर शिवजीके वचनोंसे गरुड़का सन्देह और सन्देहके कारण गरुड़की व्याकुलतारूपी सजा कही। इसमें युक्ति यह है कि श्रीरघुनाथजीमें सन्देह करनेसे श्रीशिवजीकी वामांगी और विष्णुवाहन गरुड़को भी सजा मिली, यह विचारकर और लोग सन्देह न करेंगे। युक्तिकी 'कहन्ति (कथन) सीप है, अन्तमें श्रीरामरूपमें विश्वास होना मुक्ता (मोती) है।

टिप्पणी—१ पुरइन कहकर कमल कहना चाहिये था, सो न कहकर बीचमें मणि-सीप कहा। इसका कारण यह है कि 'पुरइनके नीचे मणिवाली सीपियाँ आकर रहा करती हैं, इसी तरह चौपाईके भीतर अनेक युक्तियाँ हैं। सुन्दर युक्ति सुन्दर मणिसीपी है। इसलिये पुरइन और मणि-सीप कहकर तब कमल कहा है। तालाबमें सीपी रहती है, इसलिये यहाँ सीपहीका वर्णन है, मणिसे कोई प्रयोजन नहीं।'

२—युक्तिके भीतर जो बात है वही मोती है अर्थात् युक्तिके भीतरकी बात शोभित है, जैसे सीपके भीतर मोती। जैसे सीपमें मोती नहीं दिखायी पड़ता, वैसे ही ग्रन्थकारने भी मोती नहीं खोला।

मा० प्र०—युक्ति इस मानसका मोती है। युक्ति और मोतीकी तुल्यता इस प्रकार है कि जैसे मोती जलसे होता है (स्वातिबूँद जो सीपके मुखमें पड़ता है वही मोती हो जाता है) और सारहीन है, केवल पानीका बुल्ला है फिर भी बड़े मोलका होता है और उसकी बड़ी शोभा होती है, वैसे ही युक्ति उक्तिसे होती है, इसलिये सारहीन है; परन्तु सुननेमें अच्छी लगती है, अत: सुन्दर है। पुन:, युक्ति जिससे कही जाती है वह उससे प्रसन्न होता है यही युक्तिका बड़ा मूल्य है। 'सीपि सुहाई' से यहाँ 'सुबुद्धि' का ग्रहण है। पूर्व जो अष्ट प्रकारकी बुद्धि कही गयी है (दोहा ३६ चौ० ३ देखिये) उनमेंसे यह बारम्बार कथन-श्रवणरूपी 'पोहा' (आपोह) नामक बुद्धि है उसीमें युक्ति रहती है।

नोट—५ मा० प्र०, रा० प्र० और सू० मिश्र युक्तिको सीपका मोती और बुद्धिको 'सुहाई सीपी' मानते हैं। पं० रा० कु०, बै०, पाँ० आदि अमूल्य मोतीको उत्पन्न करनेवाली सीपीको 'युक्ति' मानते हैं। मा० प्र०-कारने जो समानता दिखायी है वह बहुत सुन्दर है, पर मेरी समझमें चौपाईका अर्थ वही ठीक है जो पं० रा० कु० जीने किया है। युक्तिके भीतरकी बात मोती है। मोती बड़े मोलका होता है, वैसे ही यहाँ युक्तिके भीतर बुद्धिकी चतुरता भरी है, जो आशय दूसरेको उन वचनोंसे जनाना चाहते हैं यदि वह समझ ले तो उससे अच्छा विनोद भी होता है और युक्ति तथा कहनेवालीकी चतुरता भी सफल हुई, यही मोतीका बहुमूल्य है। [पाँडेजीका मत है कि युक्ति तो थोड़े दामकी सीपी है, पर वह रामयश मोती ही प्रकट करती है जो अमूल्य है और सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि—'भगित सुतिय कलकरन बिभूषन' यह मंजुमिण रामनामरूप मुक्ताकी सीपी है। अर्थात् युक्तिके भीतर रामनामरूप मुक्ता

भरी है। त्रिपाठीजीका मत है कि भगवान्के गुण-गण ही सीपके मोती हैं, यथा—'जस तुम्हार मानसिवमल हंसिनि जीहा जासु। मुकताहल गुनगन चुनकृः ॥'(२।१२८)]

#### छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा॥ ५॥

अर्थ—इसमें जो सुन्दर छन्द, सोरठे और दोहे हैं वे ही बहुत रंगके कमलसमूह इसमें शोभित हैं॥ ५॥

नोट—१ छन्द—वह वाक्य जिसमें वर्ण वा मात्राकी गणनाके अनुसार विराम आदिका नियम हो। यह दो प्रकारका होता है—वर्णिक और मात्रिक। जिस छन्दके प्रतिपादमें अक्षरोंकी संख्या और लघु-गुरुका नियम होता है वह वर्णिक वा वर्णवृत्त और जिसमें अक्षरोंकी गणना और लघु गुरुके क्रमका विचार नहीं, केवल मात्राओंकी संख्याका विचार होता है वह मात्रिक छन्द कहलाता है। दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि मात्रिक छन्द हैं। (श० सा०) देखिये मं० श्लो० १ और बा० (९।९) दोहा, चौपाई, और सोरठाके अतिरिक्त जो छन्द इसमें आये हैं उन्हींको यहाँ 'छंद' नामसे अभिहित किया है। इस ग्रन्थमें प्राय: सोलह प्रकारके छन्द पाये जाते हैं—

- (१) अनुष्टुप् छन्द (वृत्त)—इसके प्रत्येक चरणमें आठ-आठ वर्ण होते हैं। चारों चरणोंमें पाँचवाँ वर्ण लघु और छठा गुरु होता है। दूसरे और चौथे चरणोंके सप्तम वर्ण भी लघु होते हैं। मानसमें इस वृत्तके सात श्लोक हैं। 'वर्णानामर्थसंघानां—' मं० श्लो० १ से 'उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्।—' (श्लो० ५) तक पाँच हैं। 'यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमि दुर्लभम्।—' (लं० मं० श्लो० ३) और 'रुद्राष्ट्रकिमदं प्रोक्तं—'। (७। १०८)
- (२) शार्दूलिवक्रीडितवृत्त—इसके प्रत्येक चरणमें उन्नीस वर्ण होते हैं जिसमेंसे अन्तिम वर्ण गुरु होता है। प्रत्येक चरणका स्वरूप यह है— मगण (ऽऽऽ), सगण (॥ऽ), जगण (।ऽ।) सगण (॥ऽ), तगण (ऽऽ।), तगण (ऽऽ।) ऽ। मानसमें ऐसे दस वृत्त आये हैं। 'यन्मायावशवर्तिविश्वमखिलं—' (मं० श्लो० ६), 'यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके।' (२. मं० श्लो० १)। 'मूलं धर्मतरोविंवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं—।' (३. मं० श्लो० १) 'सान्द्रानन्दपयोद—।' (३. मं० श्लो० २)। 'कुन्देन्दीवरसुन्दरावितबलौ—।' (४. मं० श्लो०, १, २) इत्यादि।
- (३) वसन्तितलका वृत्त—इसके प्रत्येक चरणमें चौदह-चौदह अक्षर होते हैं। चरणका स्वरूप यह है— तगण (ऽऽ।) भगण (ऽ॥) जगण (।ऽ।) जगण (।ऽ।) ऽऽ। मानसमें ऐसे दो वृत्त आये हैं।— 'नानापुराणनिगमागम—' (मं० श्लो० ७), 'नान्या स्पृहा रघुपते—'। (५. मं० श्लो० २)
- (४) **हरिगीतिका छन्द**—इसके प्रत्येक चरणमें अट्ठाईस मात्राएँ होती हैं। सोलहपर यित है, अन्तमें लघु और गुरु होता है। इसकी रचनाका क्रम यह है—२,३,४,३,४,६। (प्राय: प्रत्येक चरणमें १६-१२ मात्रापर विश्राम रहता है, पर मानसमें कहीं-कहीं इस छन्दमें १४-१४ पर विराम है।) किसी चौकलमें जगण (।ऽ।) न पड़ना चाहिये। मानसमें १४१ छन्द ऐसे आये हैं। 'मंगलकरिन किलमलहरिन तुलसी कथा रघुनाथ की।—'(१। १०) 'भरे भुवन घोर कठोर रव रिव बाजि तिज मारगु चले॥' (१। २६१) इत्यादि। श्रीसीयस्वयंवर और श्रीसियरघुवीरिववाह एवं उमा-शिविववाह प्रसंगोंमें प्राय: इसी छन्दका प्रयोग हुआ है।
- (५) चवपैया छन्द—इसके प्रत्येक चरणमें तीस-तीस मात्राएँ होती हैं और दस, आठ और बारह मात्राओंपर विराम होता है। चरणान्तमें एक यगण (।ऽऽ) वा एक सगण (॥ऽ) और एक गुरु रहता है। यह छन्द केवल बालकाण्डमें नौ आये हैं।—'जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनै दससीसा' 'जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता', 'भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।' इत्यादि।
- (६) **त्रिभंगी छन्द**—इसका प्रत्येक चरण बत्तीस मात्राओंका होता है। दस, आठ, आठ और छ: मात्राओंपर विश्राम होता है। चरणान्तका वर्ण गुरु होता है। इस छन्दके किसी भी विरामके भीतर जगण (।ऽ।) न आना चाहिये। ऐसे पाँच छन्द केवल बालकाण्डमें हैं 'ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै', 'परसत पद पावन सोक

नसावन प्रगट भई तपपुंज सही।' 'जो अति मन भावा सो बर पावा गै पतिलोक अनंद भरी।'तक चार छन्द हैं।

- (७) **इन्द्रवज़ा वृत्त**—इसके प्रत्येक चरणमें ग्यारह-ग्यारह वर्ण होते हैं। इसका स्वरूप यह है—'तगण (ऽऽ।) तगण (ऽऽ।) जगण (।ऽ।) ऽऽ'। मानसमें ऐसा छन्द एक ही है परन्तु उसका चौथा चरण उपेन्द्रवज़ाका है; क्योंकि उसके आदिमें जगण (।ऽ।) है। 'नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्॥' (२. मं० श्लो०३)
- (८) वंशस्थिवलम् वृत्त । इसके चारों चरणोंमें बारह-बारह वर्ण होते हैं। स्वरूप यह है—जगण (।ऽ।) तगण (ऽऽ।) जगण (।ऽ।) रगण (ऽ।ऽ)। यह वृत्त केवल अयोध्याकाण्डमें एक बार आया है। 'प्रसन्ततां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमंगलप्रदा॥' (मं० श्लो० २)
- (९) नगस्वरूपिणी वृत्त—इसका प्रत्येक चरण आठ वर्णोंका होता है। स्वरूप यह है—'जगण (।ऽ।) रगण (ऽ।ऽ) ।ऽ'। अर्थात् इसके दूसरे, चौथे, छठे और आठवें वर्ण गुरु हैं। क्रमसे लघु-गुरु वर्ण आते हैं। श्रीअत्रिजीकृत स्तुतिमें ऐसे बारह वृत्त हैं और उत्तरकाण्डमें एक है। 'नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमलं।' 'विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे॥'
- (१०) तोमर छन्द—इसके चारों चरण बारह-बारह मात्राके होते हैं, अन्तमें गुरु-लघु वर्ण रहते हैं। अरण्यकाण्डमें खर-दूषणयुद्धमें छ: (वा, ६॥) और लंकाकाण्डमें रावणयुद्धमें सोलह ऐसे छन्द हैं। 'तब चले बान कराल। फुंकरत जनु बहु ब्याल॥' 'जब कीन्ह तेहि पाखंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड॥' (६।१००) 'जय राम सोभाधाम। दायक प्रनत बिश्राम॥'(६।११२)
- (११) **मालिनी वृ**त्त—इसके प्रत्येक चरणमें पन्द्रह अक्षर होते हैं। स्वरूप यह है—दो नगण (।।।,।।।) एक मगण (ऽऽऽ) दो यगण (।ऽऽ,।ऽऽ)। यह केवल सुन्दरकाण्डमें एक आया है। 'अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्—।'
- (१२) स्त्रग्धरा वृत्त—इसके प्रत्येक चरण इक्कीस-इक्कीस अक्षरके होते हैं। चरणका स्वरूप यह है— मगण, रगण, भगण, नगण और तीन यगण। ऽऽऽ, ऽ।ऽ, ऽ॥, ॥।, ।ऽऽ, ।ऽऽ, ।ऽऽ। सात-सात अक्षरोंपर यित है। मानसमें ऐसे दो वृत्त हैं। 'रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभिसंहं—। (लं० मं० १) 'केकीकण्ठाभनीलं सुरवरिवलसिद्वप्रपादाब्जिचिह्नं।—' (उ० मं० १)
- (१३) **डिल्ला छन्द**—इसके चारों चरण सोलह मात्राके होते हैं। प्रत्येक चरणके अन्तमें भगण (ऽ॥) का रहना आवश्यक है। लंकाकाण्डमें श्रीशिवकृत स्तुति इस छन्दमें है। 'मामभिरक्षय रघुकुलनायक। धृत बर चाप रुचिर कर सायक।।——'(६।११४)
- (१४) तोटक वृत्त—इसका प्रत्येक चरण बारह अक्षरोंका होता है, चार सगण (॥ऽ) प्रत्येक चरणमें होते हैं। अर्थात् तीसरा, छठा, नवाँ और बारहवाँ वर्ण गुरु होते हैं। केवल लंकाकाण्डमें ब्रह्माकृत स्तुति और उत्तरकाण्डमें श्रीशिवकृत स्तुति इस वृत्तमें हैं। 'जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप धरे।—' (लं० ११०) 'जय राम रमारमनं समनं—।'(७।१४)
- (१५) रथोद्धता वृत्त—इसके चारों चरणोंमें ग्यारह-ग्यारह अक्षर होते हैं। स्वरूप यह है—'रगण (ऽ।ऽ) नगण (॥।) रगण (ऽ।ऽ) ।ऽ'। इसके दो वृत्त केवल उत्तरकाण्डमें आये हैं। 'कोसलेन्द्रपदकंजमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ।—'(मं० श्लो, २) 'कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं—। (मं० श्लो० ३)
- (१६) **भुजंगप्रयात वृत्त**—इसका प्रत्येक चरण बारह-बारह अक्षरका होता है। चरणमें चार यगण (।ऽऽ) होते हैं अर्थात् पहला, चौथा, सातवाँ और दसवाँ वर्ण लघु रहता है। विप्रकृत शिवस्तुति 'नमामीशमीशान निर्वाणरूपं—' में इसके आठ वृत्त आये हैं और कहीं नहीं।
  - नोट--२ 'सोरठा सुंदर दोहा' इति। (क) सोरठाके पहले और तीसरे चरणोंमें ग्यारह-ग्यारह तथा

दूसरे और चौथे चरणोंमें तेरह-तेरह मात्राएँ होती हैं। इसके दूसरे और चौथे चरणोंमें जगण ( 15 1) न आना चाहिये तथा इनके आदिमें त्रिकलके पश्चात् दो गुरु नहीं आते। सोरठाके चरणोंको उलटकर पढ़नेसे दोहा बन जाता है। अर्थात् दोहेके प्रथम और तृतीय चरणोंमें तेरह-तेरह और द्वितीय और चतुर्थ चरणोंमें ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ रहती हैं। (ख) 'सुन्दर' देहलीदीपकन्यायसे सोरठा और दोहा दोनोंके साथ है। सुन्दर सोरठा वह है जिसके द्वितीय और चतुर्थ चरणमें जगण ( 15 1) नहीं आता। जगणके आनेसे छन्दकी गित बिगड़ जाती है और वह अशुभ माना जाता है। सुन्दर दोहा वह है जिसके पहले और तीसरे चरणोंके आदिमें जगण न हो, नहीं तो उस दोहेकी चण्डालिनी संज्ञा हो जाती है जो अति निन्द्य है। यदि पूरे शब्दमें जगण पड़े तभी वह निन्द्य समझा जाता है। यदि पहला और दूसरा अक्षर मिलकर एक शब्द बन जाता हो और तीसरा अक्षर किसी दूसरे शब्दका अंग हो तो दोष नहीं पड़ता। यथा—'भलो भलाइहि पै लहै लहै निचाइहिं नीचु।'—यहाँ दो अक्षर मिलकर 'भलो' शब्द पृथक् है और 'भलाई' का प्रथमाक्षर भी मिलनेसे जगण हुआ। अतः इसमें दोष नहीं है। (ग) किहामारे धर्मग्रन्थोंमें अठारह संख्यासे अधिक काम लिया है। पुराणोंकी संख्या अठारह है, महाभारतमें अठारह पर्व हैं, गीतामें अठारह अध्याय हैं, अठारह अक्षौहिणी सेना है, अठारह दिन युद्ध होता है, श्रीगोस्वामीजीने भी श्रीरामचरितमानसमें अठारह प्रकारके छन्दोंसे ही काम लिया है। इस अठारह संख्याके रहस्यपर विद्वानोंको दृष्टिपात करना चाहिये। (वि० त्रि०) [दोहा और सोरठा भी छन्द हैं, पर गोस्वामीजीने इनको पृथक् रखा है]।

नोट—३ 'बहु रंग कमल' इति। (क) श्रीरामचिरतमानसमें चार प्रकारके कमलोंका वर्णन पाया जाता है। अरुण, श्वेत, नील और पीत। प्रमाण यथा—'सुभग सोन सरसीरह लोचन।' (१। २१९। ६) 'जह बिलोक मृग सावक नैनी। जनु तह बिरिस कमल सित श्रेनी॥'(१। २३२। २) 'नील पीत जलजाभ सरीरा।'(१। २३३। १) चारों रंगोंके कमलोंके प्रमाण 'मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पिच रचे सरोजा॥' (१। २८८। ४) इस एक ही चौपाईमें मिल जाते हैं। माणिक्य लाल, मर्कत नील, कुलिश श्वेत और पीरोजा पीले रंगका होता है। हिन्दी-शब्दसागरमें भी चार रंगके कमलोंका उल्लेख मिलता है। रक्त कमल भारतके प्राय: सभी प्रान्तोंमें मिलता है। इसे संस्कृतमें कोकनद, रक्तोत्पल, हल्लक इत्यादि कहते हैं। श्वेत कमल काशीके पास और संयुक्तप्रान्तके अन्य स्थानोंमें भी होता है। इसे शतपत्र, महापद्म, नल, सिताम्बुज इत्यादि कहते हैं। नील कमल विशेषकर काश्मीरके उत्तर तिब्बत और कहीं-कहीं चीनमें होता है। पीत कमल अमेरिका, साइबीरिया, उत्तर जर्मनी इत्यादि देशोंमें मिलता है। अधिकतर लाल, श्वेत और नील कमल देखे गये हैं। धि सम्भव है कि इसी विचारसे 'छन्द, सोरठा, दोहा तीन ही नाम स्पष्ट लिखे गये। दोहे सबसे अधिक हैं। अत: वे लाल हैं। सोरठे उनसे कम हैं अत: वे श्वेतकमल कहे जा सकते हैं और छन्द नील (वा, नील और पीत) कमल हैं।'

श्रीबैजनाथजी भी चार रंगके कमल मानकर लिखते हैं कि 'अहल्यास्तुतिमें त्रिभंगी ३२ मात्राकी, जन्मसमय चवपैया ३० मात्राकी, ब्याहसमय हरिगीतिका २८ मात्राकी, इत्यादि बड़े छन्द श्याम कमल हैं। वैद्यकमुनि (भुशुण्डीजीके गुरु) को भुजंगप्रयात, राज्याभिषेकसमय शिवजीका तोटक, अत्रिमुनिकी नगस्वरूपिणी इत्यादि श्वेत कमल हैं। खर-दूषणके युद्धका तोमर १२ मात्राका पीत कमल है। सोरठा और दोहा लाल वर्णके कमल हैं। बड़े-बड़े छन्द सहस्रदलवाले कमल हैं, मध्यवाले शतदलके और सोरठा, दोहा आदि छोटे कमल हैं।

सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि छन्द, सोरठा, दोहा तीन नामोंका उल्लेख करके कमलके तीन भेद सूचित किये। कोशोंमें श्वेत, रक्त और नील तीन ही भेद लिखे हैं। ग्रन्थकारने जो चौथे प्रकारका कमल लिखा है वह इससे कि पीतका अन्तर्भाव श्वेतमें है, इसीलिये लक्ष्मणजीकी उपमा पीतसे दी है। (परन्तु श० सा० से इसका विरोध होता है।)

बाबा जानकीदासजीका मत है कि छन्द, सोरठों और दोहोंको बहुरंगके कमल कहकर जनाया कि

इनका रंग त्रिगुणमय है। जो रजोगुणी वाणीमें हैं वे लाल रंगके कमल हैं। तमोगुण वाणीवाले श्याम हैं और जो सत्त्वगुणी वाणीमें हैं वे श्वेत कमल हैं। जितने छन्द, सोरठे और दोहे हैं वे त्रिगुणमय वाणीमें हैं। जो पीतकमल भी मानते हैं वे पीतरंगके कमलोंको गुणातीत मानते हैं। इस तरह विषयभेदसे छन्दादि सात्त्विक, राजस, तामस और गुणातीत माने गये हैं। यथा—'को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली।'(१।३।१८) 'पहिचान को केहि जान सबिह अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनंद मई॥'(१।३२१) 'लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली।'(१।३२४) इत्यादि सात्त्विक श्वेत रंगके हैं। रामराज्य प्रसंगके छन्दादि राजस लाल रंगके कमल हैं। यथा—'रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं॥'(७।२१) 'दंड जितन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्यसमाज।'(७।२२) 'मिनदीप राजिहं भवन भ्राजिहं देहरी बिदुम रची।—(७।२७) इत्यादि। खर-दूषण, मेघनाद, रावणके युद्धोंवाले छन्द तामसिक नीले रंगके कमल हैं। 'ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार ——।'(७।२५) 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप सिरोमने।—'(७।१३) 'जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन प्रेरक सही।—'(३।३२) इत्यादि जहाँ गुणातीतरूपका वर्णन है वे गुणातीत पीत रंगके कमल कहे जायँगे।

पाँडेजीका मत है कि 'बहुरंग कहकर जनाया कि अनेक रंगके रस उनमें भरे हुए हैं।' पं॰ राजकुमारजी एक खरेंमें लिखते हैं कि 'जिस रसके सम्बन्धमें जो छन्द, सोरठे, दोहे हैं वे उसी रंगके कमल हैं और जहाँ रसोंका मिलाप है वहाँ रंगका भी मिलाप जानिये। यथा—'आइ गए हनुमान जिमि करुना महँ बीररस', 'बध लायक निहं पुरुष अनूपा। ''रामिह चितै रहे भिर लोचन। रूप अपार ' इत्यादि। पुरइनके रंगसे छन्दादि कमलोंको रंगकी प्राप्ति है, मूल कारण पुरइन है। कारणके अनुकूल कार्य होता है। इसीसे पुरइनमें रंग न कहा।'

नोट—४ 'कमल कुल' इति। कुल=समुदाय, समूह, घराना, यथा—'भानु कमल कुल पोषनिहारा।' (२। १७) 'कमल कुल' कहकर जनाया कि प्रत्येक रंगके भी अनेक प्रकारके कमल होते हैं, जिनके भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। एक जाति और रंगके जितने कमल होंगे वे सब एक कुलके माने जायँगे। इसी तरह छन्द, सोरठा और दोहाके भी अनेक भेद हैं जिन्हें एक-एक 'कुल' कह सकते हैं।

रा० प्र० का मत है कि 'कुल' से शतपत्र, सहस्रपत्र आदि कमल जानना चाहिये। परन्तु सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि शतपत्र आदि कमलके भेद नहीं हैं, वे तो नामान्तर ही हैं। द्विवेदीजीका मत रा० प्र० से मिलता है वे लिखते हैं कि—'चौपाई पुरइनिसे भिन्न लिलत छन्द, सोरठे, दोहे, सहस्रपत्र, शतपत्र, पुण्डरीक, नील कमल, कोकनद इत्यादि ऐसे सोहते हैं। 'कुल' का लेखा वर्ण और मात्रासे है। मानसके कमल अष्टदलसे लेकर बत्तीस दलतकके हैं।'

नोट—५ चौपाईको पुरइन और छन्द, सोरठा, दोहाको कमल कहकर सूचित करते हैं कि—(क) सब पुरइनोंमें कमल नहीं होता, इसीसे इस ग्रन्थमें भी कहीं ८ पर, कहीं १०, ११, १३, इत्यादि चौपाइयों (अर्धालियों) पर दोहा, सोरठा या छन्द दिया गया है। (ख) दोहा, सोरठा और छन्द ये सब चौपाईसे निकलते हैं जैसे कमल पुरइनसे निकलते हैं। (ग) चौपाई सोलह मात्राओंकी होती है अत: वह पुरइन ठहरी। सोरठे–दोहे उससे बड़े (अर्थात् चौबीस मात्राओंके) होते हैं और छन्द उनसे भी बढ़े हुए हैं। उन्हें कमल कहा, क्योंकि ये पुरइनोंके ऊपर रहते हैं; चौपाइयोंके बीच–बीचमें छन्दादि होते हैं जैसे पुरइनोंके बीच–बीचमें कमल। (पाँ०) पुरइनसे कमलका और चौपाइयोंसे छन्दादिका निकलना इस प्रकार है। यथा—'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनिधीरा॥' इस चौपाईसे 'मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। (१। ५१) यह छन्द निकला। पुरइनका रंग इसमें आ गया 'मुनि धीर जेहि ध्यावहीं' और 'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।'

त्रिपाठीजी—१श्रीरामचिरतमानसका ठीक अर्थ लगानेके लिये, प्रत्येक पुरइन और कमलका हाल जानना

होगा। दोनोंका पूरा पता लगाये बिना अर्थ नहीं लगेगा। यथा—'तीनि अवस्था तीन गुन तेहि कपास ते काढ़ि।' इस कमलकी पुरइनका पता लगाये बिना शंका बनी रहती है कि 'केहि कपास ते काढ़ि?' क्योंकि यहाँ कपासका उपमेय कहा ही नहीं गया। यह कमल तो खिला उत्तरकाण्डमें और पुरइनका पता लगा बालकाण्डमें 'साधुचरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू॥' अब अर्थ खुल गया कि साधुचरित ही कपासका गुनमय फल है। पुनश्च यथा—'सुनि भूपाल भरत व्यवहारू। सोन सुगंध सुधा सिस सारू॥' यह पुरइन है। यहाँ भरत—व्यवहारको सोना कह रहे हैं और उसमें सुगन्ध और स्वाद भी बतला रहे हैं, पर यह न जान पड़ा कि 'व्यवहारमें क्या सुवर्ण है और क्या सुगन्ध एवं स्वाद? इस पुरइनका सम्बन्ध किन-किन पुरइनों और कमलोंसे है यह पता लगाये बिना अर्थ नहीं खुलता। 'सोन' का सम्बन्ध 'कनकिहिं बान चढ़ड़ जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें॥'तथा 'कसें कनक मिन पारिख पाएँ।' से है। अर्थ स्पष्ट हो गया कि नेमिन्विह ही 'सोना' है। 'सुगंध' का सम्बन्ध 'भायप भिल चहुँ बंधु की जल माधुरी सुबास' इस कमलसे है। अर्थ स्पष्ट हो गया कि भरतजीका भायप ही सोनेमें सुगन्ध है। इसी तरह 'सुधा सिस सारू का सम्बन्ध 'परम पुनीत भरत आचरनू।— राम सनेह सुधाकर सारू।' (२। ३२६) से है। अर्थ स्पष्ट हो गया कि भरतजीका आचरण ही 'सुधाकर सार' अर्थात् स्वाद है। तालाबमें जो पुरइनें होती हैं उनके फैलनेका कोई नियम नहीं है, कोई किधर जाती है, कोई किधर जाती है। इसी भाँति छन्द, सोरठा, दोहा और चौपाइयोंका भी कोई नियम नहीं है।

🖙 ऐसी पुरइनें बहुत हैं जिनसे फूल नहीं निकले हैं, पर ऐसे कमल नहीं हैं जिनमें पुरइन न हो। इनके कुछ नियम जो हाथ लगे हैं वे ये हैं—(क) कहीं फुले हुए कमल हैं, यथा—'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख —— ' (५।४) यह 'तात मोर अति पुन्य बहुता ——" (५।८) पुरइनका कमल है। दूतके दर्शनमात्रके सुखकी विशद व्याख्या है। (ख) कहीं कली विकसित हो रही है, आगे उसीका विकास हो रहा है यथा—'**कनककोट कर** *परम प्रकासा* ' का विकास '*कनककोट बिचित्र मनिकृत* ं में है। (ग) कहीं एक पुरइनमें एकाधिक कमल फूले हैं। यथा—'करि मञ्जन पूजिहं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी।। रमारमन पद बंदि बहोरी। ' (२।२७३) इन पुरइनोंसे चार कमल बालकाण्डके मं० सोरठारूपमें निकले। प्रथम चारों सोरठोंमें '*बंदौ* 'पद नहीं आया, क्योंकि पुरइनमें आ चुका है। (घ) कहीं अनेक स्थानोंकी पुरइनें इकट्ठी होकर फूली हुई हैं, जिनसे फूलोंका गुच्छा बन गया है। तीन दोहोंके बाद तीन सोरठा और फिर एक दोहा आया है, इस भाँति कमलोंका गुच्छा बन गया है और उन सबोंकी पुरइनें सब एक जगहकी नहीं हैं। यथा—'सरल कबित कीरित ं (१। १४) इन दोनों कमलोंमें पुरइन है 'कीरित भिनित भूति भिल सोई। " ' और इसके आगेवाले दोहे 'किब कोबिद रघुबर चरित (१।१४) की पुरइन 'कबि कोबिद अस हृदय बिचारी। (१।११।६) है जो कुछ दूरसे आयी है।—दोहा १४ में चार दोहे और तीन सोरठे एकत्र आये हैं, इनसे सम्बद्ध चौपाई दूर-दूरसे आयी है। (ङ) कहीं जहाँ-की-तहाँ पुरइनें फूली हुई हैं। उदाहरण '(क)' में आ गया है। (च)—कहीं बहुत दूर जाकर पुरइन फूल देती है, यथा—'भिर लोचन छिब सिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी॥' (१।५०।२) यह पुरइन जाकर लंकाकाण्डमें 'देखि सुअवसर प्रभु पिह आए संभु सुजान। (६।१४) में फूली। (छ)—कहीं एक पुरइन दूसरेसे सम्बद्ध है। यथा—'बार बार रघुबीर सँभारी।——'(५।१।६) का सम्बन्ध 'हन्मत जन्म सफल करि माना। चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना॥'(४।२३) से है। हन्मान्जी 'कृपानिधान' को धारण करके चले थे, इसीलिये उन्हें सँभाल रहे हैं।

वि॰ त्रि॰—२ 'सोहा' इति। (क) कमलोंके फूलनेसे ही सरोवरकी शोभा होती है, यथा—' फूले कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसा॥' इसी भाँति छन्द, सोरठा, सुन्दर दोहासे श्रीरामचिरमानसकी शोभा है। अत: जहाँ शोभातिशयका प्रकरण आ गया है, वहाँ छन्दोंकी भी भरमार है। श्रीशंकरभगवान्के ब्याहमें चार-चार चौपाईके बाद एक छन्द और एक सोरठा या एक दोहा है। इस भाँति ग्यारह (रुद्र

संख्यक) छन्द इकट्ठे आये हैं, श्रीरामजीके ब्याहमें इसी भाँति बारह (आदित्य संख्यक) छन्द इकट्ठे आये हैं, श्रीराम-रावण युद्धमें इसी भाँति सत्ताईस (नक्षत्र संख्यक) छन्द इकट्ठे आये हैं। ये संख्याएँ भी सप्रयोजन हैं। (ख) जिन देशोंके दृश्यसे साम्यकी शोभा है, वहाँके चिरत्रमें पुरइन और कमलोंके क्रम और संख्यामें भी समता है, यथा—बालकाण्डमें प्रायेण चार चौपाइयोंके बाद दोहा आता गया है, अयोध्याकाण्डमें तो चार चौपाइयोंके बाद एक दोहा और २४ दोहोंके बाद पचीसवाँ एक छन्द और सोरठा बराबर आता है, फिर भी सरोवरके पुरइन और कमलसे उपित होनेके कारण किसी क्रमको पूरी तरहसे निबहने नहीं दिया है। (ग) जिन देशोंमें दृश्यवैषम्यकी शोभा है, वहाँ कमल भी उसी रीतिसे फूले हैं। कहीं एक पुरइनके बाद भी कमल है और कहीं १७ पुरइनतक कमलका पता नहीं है।

# अरथ अनूप सुभाव सुभासा।सोइ पराग मकरंद सुबासा॥६॥

अर्थ—उपमारिहत अर्थ, सुन्दर भाव और सुन्दर भाषा ही पराग, मकरन्द (पुष्परस जो परागके नीचे होता है) और सुगन्ध हैं॥ ६॥

त्रिपाठीजी—ग्रन्थकारका कहना है कि इस ग्रन्थमें उपमारिहत अर्थ हैं। 'यह समझनेकी बात है कि इतने बड़े विनम्र होते हुए ग्रन्थकार रघुवंश, नैषध, किरात, माघादिके विद्यमान रहनेपर भी अपनी किवताके अर्थको अनूप कहनेका दावा क्यों करते हैं? क्या अभिधा, लक्षणा और व्यंजनाके अतिरिक्त कोई चौथा रास्ता है?' बात यह है कि ग्रन्थकारने मानसमें स्नानका फल 'महाघोर त्रयताप न जरई' यह बताया है। अतः यह ग्रन्थ इस दृष्टिसे रचा गया है कि इसके आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीन प्रकारके अर्थ हों। आधिभौतिक अर्थसे भौतिक, आधिदैविकसे दैविक और आध्यात्मिक अर्थसे आध्यात्मिक ताप नष्ट होते हैं।—यही अर्थकी अनुपता अपूर्वता है।

आधिभौतिक अर्थ वह है जिसे आज-कलके ऐतिहासिक सत्य कहते हैं। वही माधुर्यलीला आधिभौतिक अर्थ है। भुशुण्डीजीके मूल रामचिरतमानससे यदि पहला, दूसरा और अस्सीवाँ प्रसंग हटा दिये जावें तो आधिभौतिक रामचिरतमानसका एक्यासी सूत्रों (प्रसंगों) में पूरा वर्णन आ जाता है। यह संसारके बड़े कामका है।

आधिदैविक अर्थ—जैसे नाटकमें हिरश्चन्द्रका खेल देखकर साधारण दर्शकोंको भी आनन्द होता है और उससे शिक्षा भी मिलती है। पर नाटकके रिसकोंको उतनेहीसे तृप्ति नहीं होती, उन्हें उन पात्रोंकी भी खोज होती है जिन्होंने अभिनय किया था। इसी भाँति आधिदैविक चिरत्र सम्पूर्ण जगत्के लिये हैं, पर भक्तोंका तो यह सर्वस्व है। यदि इस जगत्का कोई नियामक है तो यह भी आवश्यक है कि कभी वह इस संसारमें अवतीर्ण हो। इस संसार-नाट्यशालामें इसके सूत्रधार स्वयं रंगमंचपर आ भी जाते हैं। महर्षि वाल्मीिक, अगस्त्य, शरभंग आदि जानकार लोग उन्हें उसी समय पहचान भी लेते हैं। आधिभौतिक और आधिदैविक दोनों चिरत्र साथ-साथ चलते हैं, फिर भी ग्रन्थकारने १। १११ से १। १८६ तक पचहत्तर दोहोंमें शुद्ध आधिदैविक चिरत्र ही कहा है। आधिभौतिकसे शिक्षामात्र मिलती है, पर संसार-सागर-सन्तरण तो आधिदैविक माहात्म्यके साथ यशोगानसे ही होता है।

आध्यात्मिक अर्थ भी इसमें है। जैसे ब्रह्माण्डके कल्याणके लिये श्रीरामावतार होता है वैसे ही जीवके इस पिण्डमें नामावतार होता है। दु:ख, दोष, किलमल और मोहमें पड़ा हुआ जीव अत्यन्त सन्तप्त हो रहा है, उसके उद्धारका उपाय यह है कि इस पिण्डमें श्रीरामजीके नामका अवतार हो। नामावतारसे जीवका कल्याण होता है। यह आध्यात्मिक अर्थ है। श्रीरामचिरित्रका जाननेवाला स्पष्ट अपने शरीरमें देख सकता है कि इस समय कौन-सा राक्षस उत्पात कर रहा है और नामके प्रयोगसे उससे छुटकारा पा सकता है। सम्पूर्ण कथामें ये तीनों अर्थ अनवरत चले जाते हैं। यही यहाँ अर्थकी अपूर्वता है।

नोट—१ 'सुभाव' इति। चित्त द्रव्य लाखकी भाँति स्वभावसे ही कठिन होता है, तापक विषयके योगसे वह पिघल उठता है। काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, शोक और दयादिक चित्तके लिये तापक हैं।

इन्होंके योगसे वह पिघलता है और इनके शान्त हो जानेपर फिर कठिन हो जाता है। चित्तकी पिघली हुई दशामें जिस बातका रंग उसमें चढ़ जाता है, उसी रंगको संस्कार, वासना, भावना या भाव कहते हैं। यह भाव यदि रसके अनुकूल हो तो उसे 'सुभाव' कहते हैं। (वि० त्रि०) अन्य लोगोंने 'सुन्दर भाव' अर्थ किया है।

नोट—२ 'सुभाषा' इति। संस्कृतमें सबका अधिकार नहीं है, भाषामें आ-पामर सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः रामयशवर्णनके लिये लोकोपकार-दृष्ट्या लोकभाषा ही सुभाषा है। यथा—'कीरित भिनित भिनित भिनि भिनि सोई। सुर सिर सम सब कहँ हित होई॥' पर लोकभाषाके अवान्तर अगणित भेद हैं। अवधनरेश भगवान् मर्यादापुरुषोत्तमके चिरत्रवर्णनमें गोस्वामीजीने अवधी-भाषाका प्रयोग किया। पुनः, मानसमें श्रुति कटु, भाषाहीन, क्लिष्ट, अश्लीलादि शब्ददोष, प्रतिकूलाक्षर, व्याहत, पुनरुक्ति, दुष्क्रम आदि अर्थदोष तथा अंगवर्णन अंगीविस्मरणादि रस दोषके न होनेसे 'सुभाषा' कहा। अथवा अलंकृत शब्द होनेसे 'सुभाषा' कहा। (वि० त्रि०)

नोट—३ ऊपर कमल बताया, कमलमें पराग, मकरन्द और सुगन्ध होती है। अब यहाँ बताते हैं कि इस मानसमें वे क्या हैं। 'अर्थ भाव और भाषा' की 'पराग, मकरन्द और सुवास' से क्या समता है? यह महानुभावोंने इस प्रकार दिखाया है कि (क) शब्दके भीतर अर्थ होता है, वैसे ही पराग फूलकी पाखुरी (पंखुड़ी) से मिला हुआ भीतरकी ओर पहले ही दिखायी देता है। मकरन्द परागके नीचे रहता है जो साधारणत: दिखायी नहीं देता, इसी तरह शब्दोंके भीतर अर्थके अभ्यन्तर सुन्दर भाव भरे होते हैं। जैसे फूलकी सुगन्धका फैलाव दूरतक होता है, वैसे ही इसमें भाषा दूर-दूरकी है और दूर-दूरके देशोंमें भी इसका प्रचार हो रहा है, इसकी प्रशंसा हो रही है। इसमें पंजाबी, बंगाली, फारसी, अर्बी, अवधी, बघेलखण्डी, ब्रज, बुँदेलखण्डी, मराठी, बैसवारी, भोजपुरी इत्यादि अनेक देशोंकी भाषाओंके भी शब्द आये हैं, यद्यपि यह ग्रन्थ अवधी भाषाका ही है। (ख) जब भ्रमर कमलपर बैठता है तब कमलसे पराग उड़ता है, मकरन्द झड़ता (वा टपकता) है और सुवास फैलती है, वैसे ही जब सुकृती पुरुषोंके चित्त-भ्रमर छन्दादि कमलोंपर बैठते हैं तब अर्थ परागका विकास होता है, भाव-मकरन्दकी झड़न होती है और सुभाषासुगन्ध (सिन्नकट श्रोताओंके अंगमें) बिध जाती है। (मा० प्र०, रा० प्र०, खर्रा) 'सुभाषा' का भाव कि इसमें भाषालालित्य है।

(ग)—अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्तियोंसे अर्थ होता है। शक्तियोंके भेदसे अर्थ भी वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य तीन प्रकारके होते हैं। वे तीनों प्रकार अर्थके अन्तर्गत हैं। इसी भाँति परागमें तीन गुण हैं—सौन्दर्य, सौगन्ध्य और सारस्य। यथा— 'बंदउँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा॥' यहाँ वाच्यको सुगन्ध कहा है, क्योंकि पृथक्-पृथक् शब्दके पृथक्-पृथक् अर्थ उसी भाँति नियत हैं जिस भाँति भिन्न-भिन्न पृष्पोंके भिन्न-भिन्न गन्ध नियत हैं। एवं लक्ष्यार्थको सौन्दर्य कहा क्योंकि वाच्यार्थसे जब अन्वय या तात्पर्यकी उत्पत्ति नहीं होती, तो उसे छोड़कर सुन्दर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जिसमें अन्वय और तात्पर्य बन जायाँ। व्यंग्य तो काव्यका प्राण ही है, इसीलिये उसे सारस्य कहा। सुभाव मकरन्द (पृष्परस) है, क्योंकि आनन्द तो सुन्दर भावसे ही होता है। यथा— 'मातु बचन सुनि अति अनुकूला। जनु सनेह सुरतरु के फूला॥ सुख मकरंद भरे श्रियमूला।' (२।५३) पराग स्पष्ट रहता है और मकरन्द अन्तर्गत होता है, भौरेंको ही मिलता है। अर्थ और भाव अलग रखा रहे, सुकविकी भाषामें ही ऐसा प्रभाव है कि उसके सुननेमात्रसे श्रोताको आनन्द आ जाता है। यथा— 'सरल किवत कीरित बिमल सोइ आदरिहं सुजान। सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करिहं बखान॥', 'तया किवतया किं वा विनतया तथा। पादिनिक्षेपमात्रेण यथा न हरते मनः॥' (वि० त्रि०)

(घ)—मा॰ मा॰ कारका मत है कि 'यथासंख्यसे अर्थ करनेसे भाव बिगड़ जाता है, क्योंकि भावको

मकरन्द और सुभाषाको सुवास माननेसे यह अर्थ करना पड़ेगा कि भावोंके अभ्यन्तर भाषाएँ हैं (क्योंकि मकरन्दके अभ्यन्तर सुवास होता है न कि सुवासके अभ्यन्तर मकरन्द) तो भाषा ऊपर नजर आवेगी या भावादि निकालनेपर भाषापर दृष्टि पड़ेगी। इससे यहाँ क्रम-विपर्यय-अलंकारसे अर्थ करनेपर संगति ठीक बैठती है।'

भाषाएँ प्रथम ही दिखायी देती हैं अत: वे पराग हैं, परागके मध्य मकरन्द 'वैसे ही भाषाके मध्य अर्थ, अत: मकरन्द अर्थका रूपक है। और मकरन्दके अभ्यन्तर सुगन्ध, वैसे ही अर्थके भीतर सुन्दर भाव हैं जो मानसरामायणका सार है जिसका फैलाव दूर-दूरतक है। यद्यपि अनेकों ग्रन्थ मौजूद हैं तथापि मानसके भावोंके सामने सब तुच्छ हैं।'

नोट—४ अनुपम अर्थ और सुन्दर भावके उदाहरण श्रीसुधाकर द्विवेदीजी इस प्रकार देते हैं। (क) 'भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।' इस छन्दमें कृपालासे दिखलाया कि भूमि और देवताओंपर कृपा करके प्रकट हुए। केवल माताको अपना विष्णुरूप दिखलाया। यद्यपि दशरथने इनके वियोगमें प्राण-त्याग किया तथापि पहले वैवस्वतमनुरूपके समयमें जिस रूपका दर्शन किया था उस रूपमें रामको कभी नहीं देखा, इसलिये 'कौसल्या हितकारी' कहनेका भाव बहुत ही रोचक है।' (ख) 'मुक्ति जन्म महि जानि—— सो कासी सेइय कस न।' में 'सो कासी' एक पद करनेसे जो सोक (जन्ममरणदु:ख) के काटनेके लिये तलवार है, इसलिये इसे क्यों न सेइये' यह 'अनुपम' अर्थ होता है। (ग) 'प्रभृहिं चितइ पृनि चितव महि राजत लोचन लोल—।' इसमें बार-बार रामको देखकर फिर संकोचसे माताको देखना, यह सब अनुपम अर्थ और भाव हैं।

वे लिखते हैं कि 'यहाँ भावसे ग्रन्थकारके अभिप्रायको लेना चाहिये। जिस भावको साहित्यदर्पण-में 'निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया' लिखते हैं। और जिसका उदाहरण—'स एव सुरिभः कालः स एव मलयानिलः। सैवेयमबला किन्तु मनोऽन्यदिव दृश्यते ॥ यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपास्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः। सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोधिस वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते।' यह देते हैं। उस भावके हाव, हेला इत्यादि ३३ भेद हैं। तुलसीदासजीने भी भावके उदाहरण 'तासु बचन अति सियिहं सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने॥', 'जासु बिलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन छोभा॥' इत्यादि दिखाये हैं।'

## सुकृत-पुंज मंजुल अलि-माला। ज्ञान बिराग बिचार मराला॥ ७॥

शब्दार्थ-अलि माला=अलि+माला=भौंरोंका समूह वा पंक्ति। मराला=हंस। सुकृत पुंज=पुण्यसमूह |=सुकृती लोग जिनके पुण्योंका समूह एकत्र हो गया है। यथा—'ते पुनि पुन्य पुंज हम लेखे। जे देखिंह देखिहिं जिन्ह देखे॥' (२। ११९) चित्रकूटके बिहँग मृग बेलि बिटप तृन जाति। पुन्य पुंज सब धन्य अस कहिं देव दिन राति॥' (२। १३८) 'हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हिंह राम जानत किर मोरे॥' (अ० २७४) 'हम सब सकल सुकृत के रासी। भए जग जनिम जनकपुर बासी॥ जिन्ह जानकी राम छिब देखी। को सुकृती हम सिरस बिसेषी॥' (१। ३१०) 'नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि बिहंग।' (१।४०) ब्रिइस ग्रन्थमें विप्रपदपूजा, परोपकार इत्यादि पुण्यकर्मोंका तथा पुण्य-पुरुषोंका ठौर-ठौर वर्णन है। पुन: 'सुकृत पुंज'=सुष्ठुकर्म करनेवालोंका समूह।

अर्थ—सुकृतपुंज सुन्दर भ्रमरोंकी पंक्ति है। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं॥ ७॥

नोट—१ देवतीर्थ स्वामीजी आदि कुछ महानुभाव 'ज्ञान-वैराग्यका विचार' ऐसा अर्थ करते हैं। काष्ठजिह्वा स्वामीजी कहते हैं कि 'इनका 'विचार' हंस है। दूध-पानी जुदा करनेसे हंस विचारी है।' सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'भक्तोंके ज्ञान और वैराग्यरूप विचार इस मानसके हंस हैं। भक्तिके चाहनेवाले तो फिर-फिर संसारमें जन्म लेकर भगवद्भक्तिमें लीन रहते हैं। जो ज्ञानी और विरागी हैं वे अपने ज्ञान-वैराग्य-

विचारसे इस मानसके द्वारसे मुक्ति पाते हैं। जैसे हंस अपने नीर-क्षीर-विवेकसे मानसमें मोती पाते हैं। मुक्तिके साम्यसे ज्ञान-विरागके विचारको हंस बनाना बहुत उचित है।'

नोट—२ कमलके स्नेही भ्रमर हैं। यथा—'मुनिमन मधुप रहत जहँ छाये।' अतएव कमल कहकर भ्रमरावली कही। मानसके 'छन्द-सोरठा-दोहा' रूपी कमलपुष्पोंपर सुकृतपुंज छाये रहते हैं, उनके भावरूप मकरन्द रसको पान करते हैं (अर्थात् भावरूपी मकरन्दकी प्राप्ति सुकृतियोंके ही भाग्यमें है, वे इसीसे पुष्ट होते हैं; यही उनका जीवन है। जहाँ सुकृत नहीं है वहाँ भावोंकी गुणग्राहकता कौन करे?) और परागरूपी अर्थमें लोटते–पोटते रहते हैं । सुकृतपुंज रामभक्त हैं; यथा—'राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥' (१। २२। ६)

टिप्पणी—कमल कहकर फिर हंस कहा क्योंकि हंस कमलका स्नेही है, कमलपर बैठता है; यथा—'हिय सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें मुख पंकज आई॥ बिमल बिबेक धरम नय साली। भरत भारती मंजु मराली॥' (२। २९७),'पुनि नभसर मम कर निकर कमलिन्ह पर किर बास। सोभत भयउ मराल इव संभु सिहत कैलास॥' (६। २२)

#### \*'ज्ञान बिराग बिचार मराला' इति।\*

१ विचार—यह सोचना कि शरीर और उसके सम्बन्ध एवं जगत्के सभी व्यवहार अनित्य हैं, एक आत्मा—परमात्मा ही नित्य है, यथा—'देखत ही कमनीय, कछू नाहिंन पुनि किये बिचार। ज्यों कदलीतरु मध्य निहारत, कबहुँ न निकसै सार॥'(वि० १८८) ब्लिविचारसे वैराग्य उत्पन्न होता है। श्रीस्वायम्भुव मनुके मनमें प्रथम विचार उठा कि 'होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हिर भगित बिनु॥' (१।१४२) तब 'नारि समेत गवन बन कीन्हा'—यह वैराग्य हुआ। बिराग=वैराग्य; विषयसे मनका हट जाना, उसमें आसक्त न होना। वैराग्यसे ज्ञान होता है, यथा—'ज्ञान कि होइ बिराग बिनु।'(७।८९) किसी प्रकारका मान हृदयमें न होना ज्ञानका लक्षण है, यथा—'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं।'(३।१५)

२—ज्ञान, वैराग्य विचार तीनको हंस कहा, क्योंकि हंस भी तीन प्रकारके होते हैं—हंस, कलहंस और राजहंस। (पं० रा० कु०, मा० दी०) यथा—'संत हंस गुन गहिंह पय परिहरि बारि बिकार।'(१।६), 'बोलत जलकुक्कुट कलहंसा॥'(३।४०), 'सखीं संग लै कुँअरि तब चिल जनु राजमराल।'(१।१३४) पुनः, दोनोंका रंग श्वेत है। (मा० दी०) पुनः, अमरकोशमें 'राजहंस, मिललकाक्ष और धार्तराष्ट्र' ये तीन भेद हंसोंके कहे हैं। यथा—'राजहंसास्तु ते चंचुचरणैलोंहितैः सिताः। मिलनैर्मिल्लकाक्षास्ते धार्तराष्ट्राः सितेतरैः॥'(२।५।२४) अतः यहाँ ज्ञान, विराग और विचार तीन कहे।

३ (क) ज्ञान, वैराग्य और विचारको हंस कहनेका कारण यह है कि जैसे हंस दूध-पानी अलग करके दूध पी लेता है, वैसे ही इनसे सत्-असत्का निर्णय होकर सत्का ग्रहण और असत्का त्याग किया जाता है। पुन:, (ख) राजहंसके गितकी भी प्रशंसा है, यथा—'चित जनु राजमराल'। कलहंसकी बोलीकी और हंसकी क्षीरनीर विवरणकी प्रशंसा है, यथा—'बोलत जलकुक्कुट कलहंसा।' (३। ४०। २) 'खीरनीर विवरण गित हंसी।' ज्ञानकी गित उत्तम (मोक्ष) है अत: यह राजहंस हुआ। विरागयुक्त वाणीकी शोभा है, यथा—'सृति विराग संजुत किप वानी। बोले विहाँस राम धनुपानी॥' अत: वैराग्य कलहंस है। विचार सत्-असत्का विवेक करता है, गुणदोषको अलग करता है, अत: यह हंस है। यथा—'भरत हंस रिवर्बंस तड़ागा। जनिम कीन्ह गुन दोष विभागा॥' मानसमें जहाँ—जहाँ ज्ञान—विराग—विचारका उल्लेख मिले वहाँ—वहाँ हंसोंका विहार समझ लेना चाहिये। (वि० त्रि०)

४ 'कमलमें भ्रमर और हंस विहार करते हैं, 'छन्द-सोरठा-दोहा' में 'सुकृत' और 'ज्ञान-विराग-

विचार' विहार करते हैं। अर्थात् इनके कहने-सुननेसे सुकृत होते हैं और 'ज्ञान-वैराग्य-विचार' हृदयमें आते हैं। जहाँ कमल होता है वहाँ ये सब रहते हैं।

५ यहाँ कमलके योगसे भ्रमर और हंसको 'तल्लीन' के साथ कहा गया, नहीं तो ये 'तद्गत' में आते हैं। (मा॰ प्र॰)

#### धुनि अबरेब कबित गुन जाती।मीन मनोहर ते बहु भाँती॥८॥

अर्थ—(श्रीरामचरितमानसमें) ध्वनि, अवरेव, गुण और जाति जो कविताके भेद हैं वे ही बहुत प्रकारकी सुन्दर मछलियाँ हैं॥ ८॥

नोट—१ 'धृनि अबरेब किवत गुन जाती' इति। १—'धृनि' (ध्विन)—जब शब्दोंके नियत अर्थोंका साधारणत: कुछ और अर्थ हो और उनमेंसे प्रसंगानुकूल मुख्य अर्थ कुछ और ही झलकता हो तो उसे 'ध्विन' कहते हैं। चाहे यह चमत्कार वाच्यार्थसे ही निकले, चाहे लक्षणार्थ वा व्यंगार्थसे। सीधे वचनोंमें टेढ़ा भाव होना यह इसका मुख्य चमत्कार है। ध्विनके एक लाख चार हजार पचपन भेद कहे जाते हैं। काव्यप्रकाशमें ध्विनके ४०८ भेद लिखे हैं। ध्विन भी व्यंग ही है। इनमें यह भेद कहा जाता है कि जिस अर्थका चमत्कार ऐसा हो कि उससे श्रोताको वांछित सिद्धिका आनन्द हो वह ध्विन है और जिस अर्थके चमत्कारसे सुननेवालेको अप्रसन्नता या लज्जा हो, वह व्यंग्य है। विशेष आगे २ (ज) में देखिये । उदाहरण, यथा—

- (क) 'पुनि आउब एहि बिरियाँ काली'—'कल फिर आवेंगी, कल फिर इनके दर्शन होंगे', इससे मन प्रसन्न होता है। यहाँ 'आना' कहकर 'चलना' जनाया। उसमें ध्विन यह है कि अब देर हो गयी, न चलोगी तो कल फिर क्या आने पाओगी, इत्यादि। विशेष (१। २३४) (६) में देखिये। यह ध्विन है। 'समर बालि सन किर जसु पावा' यह व्यंग्य है।
- (ख) '**बिप्र बंस कै असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हिहं डेराई॥**'(१। २८४) इसे सुनकर श्रोता प्रसन्न होगा, इसमें ध्विन यह है कि हम तुमसे नहीं डरते, ब्राह्मणत्वका विचार करते हैं कि मारनेसे पाप होगा। यह ध्विन है।
- (ग) 'जेहि बिधि होइहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार॥ कुपथ माँग रुज ब्याकुल रोगी। बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥ एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ॥' (१।१३२।३)।—यहाँ 'हित' कहकर मनोरथ-सिद्धि सूचित की और ध्विन यह कि अपना रूप तुमको न देंगे।
- (घ) 'हंस बंस दसरथु जनकु राम लखन से भाइ। जननी तू जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ॥' (२। १६१) यहाँ द्वितीय 'जननी, शब्दसे कैकेयीजीकी कठोरता व्यंग्य है। यह अर्थान्तर संक्रमित वाच्य भेद है। (वि॰ त्रि॰)
- (ङ) 'कुंदकली दाड़िम दामिनी। हरषे सकल पाइ जनु राजू।' (३। ११। १४) यहाँ कुन्दकली आदिकोंका हर्षित होना असम्भव है, तब वाचकने अपना अर्थ छोड़ा और साध्यावसानासे दशनादिका ग्रहण हुआ। अब उपमेयसे उपमानका अनादर पाना गूढ़ व्यंग्य हुआ और 'तुम्हारे वैरियोंका हर्ष मुझसे नहीं सहा जाता' यह ध्विन है। यहाँ अत्यन्त तिरस्कृत-वाच्य-भेद है। (वि० त्रि०)
- (च) 'पूछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत भुआल होहिं यह साँची॥'(२। २१)।—यहाँ गुणियोंके रेखा खींचनेकी सिद्धि 'भुआल' शब्दसे होती है। यहाँ पहले इसी अर्थकी प्रतीति होती है कि भरत राजा होंगे, पर ऐसा अर्थ करनेसे गुणी झूठे होंगे। अतः 'भुआल' शब्दकी शक्तिसे यह अर्थ निकला कि भरत पृथ्वीमें रहेंगे, यथा—'मिह खिन कुस साँथरी सँवारी' (वि० त्रि०) इत्यादि।

नोट—२ 'अबरेब'—(संस्कृत, अव=विरुद्ध+रेव=गित)। तिरछी या टेढ़ी चाल। (क) अधिकांश टीकाकारोंका मत है कि काव्यमें इसको 'खण्डान्वय' भी कहते हैं। जहाँ सीधे शब्द जैसे रखे हैं वैसे ही अर्थ करनेसे ठीक आशय नहीं निकलता, शब्दोंका उलट-फेर करनेहीसे ठीक अर्थ निकलता है, उस काव्यको 'अवरेव काव्य' कहते हैं। उदाहरण—'देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥' इसमें 'ललचाने लोचन' ऐसा रखकर अर्थ सिद्ध होता है अर्थात् जो लोचन ललचाये हुए थे। (मा० प्र०, करु०, मा० दी०) 'इहाँ हरी निसचर बैदेही। बिप्र फिरिहं हम खोजत तेही॥'— इसमें 'इहाँ' शब्द 'खोजत' के साथ जायगा। इत्यादि । पंजाबीजी इसे 'व्यंग्य' और रा० प्र० कार 'अन्वय' कहते हैं। (ख)— शब्दसागर इसीको 'वक्रोक्ति' 'काकूक्ति' कहता है। वक्रोक्तिके दो भेदोंमेंसे एक 'काकु' भी है जिसमें शब्दोंके अन्यार्थ या अनेकार्थसे नहीं बल्कि ध्वनिहीसे दूसरा अभिप्राय ग्रहण किया जाय। जैसे 'क्या वह इतनेपर भी न आवेगा?' अर्थात् आवेगा।—[वक्रोक्तिके उदाहरण अंगद-रावण-संवादमें बहुत हैं।]

(ग) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'अवरेव वह है जहाँ दूषण भी किसी कारणसे भूषण हो जाता है। यथा— 'श्यामतन सोनित कनी।' रक्तकनी देहकी शोभा नहीं है, सो भी रणभूमिक प्रसंगसे शोभा है। पुनः सौभागिनीको तापसवेष अशोभित, सो श्रीकिशोरीजीमें पित-संग वनवाससे शोभित। अथवा हितमें अहित— जैसे कैकेयीका मनोरथ, हनुमान्जीकी पूँछका जलाना, चित्रकूटमें अवधवासियोंपर देवमाया इत्यादि। यह अर्थ 'अवरेव' हुआ। शब्द-अवरेव वह है जिसमें आदि-अन्तके शब्द मिलाकर अर्थ करना होता है।'

पं० सूर्यप्रसाद मिश्रने मानसपिरचारिका, करुणासिन्धुजी, रा० प्र०, पंजाबीजी, बैजनाथजी, रामेश्वर भट्ट इत्यादिके दिये हुए 'अवरेव' के अर्थोंका खण्डन किया है। वे लिखते हैं कि ये सब अर्थ निर्मूल हैं क्योंकि किसीने कुछ भी प्रमाण नहीं लिखा है। ध्वनिके साथ 'अवरेव' के लिखनेसे दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता, जब होगा तब काव्यभेद ही हो सकता है। वे लिखते हैं कि काव्यके तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम, अधम। ध्वनिकाव्य उत्तम है। ग्रन्थकारने मध्यमका उल्लेख ही नहीं किया। रह गया अधमकाव्य सो कैसे कहें क्योंकि स्वयं कह चुके हैं कि 'एहि महँ रघुपति नाम उदारा' इसलिये अधम (अवर) नहीं कहा, अवरेव (=अवर+इव) कहा अर्थात् अधमके समान। अवरेवमें दो शब्द हैं—'अवर' और 'इव'। 'अवर' का अर्थ अधम–काव्य है यथा काव्यप्रकाशमें कहा है—'शब्दिचत्रं वाच्यचित्रमव्यंगं त्ववरं स्मृतम्' इसका अर्थ यह है कि गुण और अलंकारके रहनेपर भी ध्वनिके न होनेसे अवरकाव्य होता है। यथा—'तात जनकतनया यह सोई। धनुष जग्य जेहि कारन होई॥' इत्यादि, अनेक हैं। ऐसे अर्थका प्रमाण ग्रन्थकारहीने स्वयं लिखा है। यथा—'रामकथा' 'अवरेव सुधारी' इसका अर्थ हुआ कि इस काव्यमें जो अधमकाव्यके समान भी लक्षण आवें वह भी रामकथा होनेसे शुद्ध हो जावेगी। अवरेव अर्थात् अधमपना जाता रहा। [परन्तु शुद्ध पाठ है 'रामकृपा'।'रामकथा' पाठ हमें कहीं नहीं मिला।]

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'बहुतोंके मतसे 'अवर इव' दो पद हैं, जिनकी व्याख्या पं॰ सूर्यप्रसादने की है पर मेरी समझमें यह फारसी शब्द है। जिसका अर्थ टेढ़ा या फेरफार है, अर्थात् जहाँ कोई बात फेरफार से कही जाय वही 'अवरेव' है। इसीको साहित्यमें 'पर्यायोक्ति' कहते हैं जैसे—'बहुिर गौरि कर ध्यान करेहू। भूपिकसोर देखि किन लेहू॥'(२३४।२) यहाँ सीधा 'राम' के स्थानमें फेरफारसे कविने भूपिकशोर कहा इसिलये पर्यायोक्ति (अवरेव) हुआ। ऐसे ही सूरदासके 'तोयाके सृत ता सृत के सृत ता सृतभखबदनी' में सीधा चन्द्रवदनी न कहकर अवरेवसे जलके पुत्र (ब्रह्मा) के पुत्र (कश्यप) के पुत्र (राहु) के भक्षण चन्द्र कहा।'

(घ) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थसे उत्तम न हो अर्थात् समान या न्यून हो उसे गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। यहाँ 'अवरेव' शब्द इसीके लिये आया है। टेढ़ी काटको अवरेव कहते हैं। अथवा, 'अवर इव' अवरेव हुआ। व्यंग्य-सिहत बोलनेवालेको कहा भी जाता है कि 'अवरेव' के साथ बात करते हैं। 'अवरेव' शब्द टेढ़ी चालके अर्थमें आया भी है। यथा—'रामकृपा अवरेब सुधारी' टेढ़ी ही बातमें व्यंग्य होता है। यहाँ 'धुनि अवरेब किवत' कहा है, सो काव्यके दो भेद हैं—ध्विन और गुणीभूत व्यंग्य। अत: 'अवरेव' से गुणीभृत व्यंग्य ही अभिप्रेत है।

मा॰ मा॰ कारके मतानुसार 'अवरेव व्यंजनाको कहते हैं। जिस शक्तिद्वारा शब्दोंका व्यंगभाव प्रकट हो उसे व्यंजना कहते हैं।'

(ङ) श्रीरूपनारायण मिश्रजी— यहाँ 'अवरेव' शब्दार्थमें टीकाकारोंका वैमत्य है। श्रीसूर्यप्रसाद मिश्रजीने ध्विनसे उत्तम काव्य और 'अवरेव' से 'अवर इव' ऐसा पदच्छेद करके 'अवर (अधम काव्य) के सदृश' अर्थ किया है। परन्तु सूक्ष्मेक्षिकया विचार करनेपर 'अवर+इव' से 'अवरेव' शब्द बन नहीं सकता। क्योंकि 'इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च' इस वार्तिकसे समास होनेपर 'अवर' शब्दके आगे आयी हुई विभक्तिका लोप नहीं हो सकता और विभक्तिके रहते हुए सिन्ध नहीं हो सकती, तथा केवल प्रातिपदिक असाधु है और शास्त्र साधु शब्दोंमें ही प्रवृत्त होते हैं।

कुछ लोगोंने 'अवरेव' से पर्य्यायोक्ति अलंकार लिया है, किन्तु स्थालीपुलाक न्यायसे 'उपमा बीचि विलास मनोरम' अर्धांश चौपाईमें 'उपमा' शब्दसे अर्थालंकारोंके बीजभूत उपमालंकारसे सभी अलंकारोंको गोस्वामीजी 'तरंग' का रूपक स्वीकार कर चुके हैं। अतः एक 'पर्य्यायोक्ति अलंकार' को मीनका रूपक देना अनुचित मालूम पड़ रहा है।

रामायणरूपी काव्यका सरोवरके साथ जब रूपकका तात्पर्य है तब उत्तम काव्य और मध्यमकाव्यको मीनका रूपक मानना अत्यन्त असंगत है। अतः ध्विनसे व्यंजनावृत्ति और फारसी शब्द 'अवरेव' (जिसका अर्थ है—ितरछा, टेढ़ा, पेचीदा) के अनुसार 'अवरेव' से 'लक्षणावृत्ति' लेना चाहिये , क्योंकि वाच्यार्थसे सम्बद्ध ही अर्थ लक्षणावृत्तिसे जाना जाता है। जैसे कि 'इनका घर गंगामें है'—इसमें गंगा वाच्यार्थका तटके साथ सामीप्य सम्बन्ध होनेसे लक्षणावृत्तिद्वारा गंगा पदका 'तट' ही अर्थ होगा' पर्वत (नदी) नहीं। अनन्त सम्बन्धोंमें वैपरीत्य भी एक सम्बन्ध है। जैसे महान् अपकारीसे कहा जाय िक आपने मेरा बड़ा उपकार किया। यहाँ 'उपकार' का लक्षणावृत्तिद्वारा वैपरीत्य सम्बन्धसे सम्बद्ध (विपरीत अर्थ) 'अपकार' समझा जायगा। फारसी कोशमें 'अवरेव' का अर्थ 'पेचीदा, टेढ़ा, तिरछा' है और लक्षणासे भी पेचीदा अर्थात् विपरीत अर्थ लिया जाता है, अतः अवरेव और लक्षणाका अर्थ साम्य बन जाता है। तथा ध्विनसे व्यंजनावृत्तिका ग्रहण आवश्यक है, क्योंकि व्यंजनावृत्तिका आधार काव्य हुआ और मीनका आधार सरोवर हुआ। इसिलये ध्विन और मीनका सादृश्य होनेसे ठीक रूपकालंकार भासित हुआ। यदि ध्विनसे काव्यका ग्रहण किया जाय तो मीनके साथ रूपक हो नहीं सकता, क्योंकि काव्यका सरोवरके साथ सांगरूपक बनानेके उद्देश्यसे ही अन्य रूपकोंका चित्रण गोस्वामीजीने किया है। यदि ध्विनकाव्यका मीनके साथ रूपकका तात्पर्य माना जाय तो सरके साथ नहीं हो सकता। जब ध्विनसे व्यंजनाका ग्रहण किया तब 'अवरेव' से लक्षणावृत्तिका ग्रहण करनेपर प्रकरणकी संगित भी बन जाती है।

समस्त चौपाईका अर्थ इस प्रकार होना चाहिये—'कवित (काव्यकी), ध्विन (व्यंजना), अवरेव (लक्षणा) और गुणजाती (अर्थात् माधुर्यादि गुणसमूह) मनोहर मछिलियाँ हैं।'

नोट—३ 'गुण'=जिससे चित्तको आनन्द होता है। यह रसका मित्र है, रसकी उत्कर्षता रचता है। 'किबत दोष गुन बिबिध प्रकारा॥' (१।९।१०) देखिये। काव्यगुण कई प्रकारके होते हैं। इनमेंसे 'माधुर्य', 'ओज' और 'प्रसाद' मुख्य हैं। 'माधुर्यगुण' वह है जिसके सुनते ही चित्त द्रवीभूत होता है। अत्यन्त आनन्द होता है। प्रायः शान्त, करुण और शृंगार रसमें यह गुण होता है। माधुर्य पद्यकी रचना रत्नाकरके 'अनुस्वारयुत वर्णमृदु सुगम रीति अति स्वच्छ। तिज टवर्ग अरु यमक-पद सो माधुर्य प्रतच्छ॥'इस दोहेके अनुसार होती है। जिसमें कटु अक्षर न हों, टवर्ग-रहित, अनुस्वारयुक्त कोमल वर्ण पड़ें। यथा—'कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लषन सन राम हृदय गुनि॥ — '(१।२३०), 'उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग।' (१।२५४)

'ओज गुण' वह है जिसमें उद्धत शब्द और संयोगी वर्ण हों और बड़ा समास हो। पुन:, सवर्ग, कवर्ग और टवर्गकी अधिकता हो। इसमें 'जो, सो, को, किर, लिये, ते, ए, में' नहीं होते। किसीने

यों कहा है कि—'चित्त बढ़ावै तेज किर ओज बीर रस वास। बहुत रौद्र बीभत्स मिहं ताको बरन निवास॥ संयोगी ट ठ ड ढ ण-युत उद्धत रचना रूप। रेफ जोग स ष बढ़ै पद बरनौं ओज अनूप॥' उदाहरण यथा—'चिक्करिंह मरकट भालु छलबल करिंह जेहि खल छीजहों', 'पुनि दसकंध कुद्ध है छाँड़ी सिक्त प्रचंड', 'ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मिह सिंधु भूधर डगमगे' (लं० ८५), 'धिंग धरमध्वजः—' (१। १२), 'कटकटिह जंबुक भूत प्रेत पिसाच खप्पर संचहीं॥' (३। २०), 'धिर कुधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ़पर डारहीं। झपटिंह चरन गिह पटिंक मिह भज चलत बहुरि प्रचारहीं॥' (६। ४०) इत्यादि।

'प्रसाद'-जहाँ सुनते ही अर्थ जाना जाय, कोमल पद और सुरुचि वर्ण पड़ें। किसीने 'प्रसादगुण' के लक्षण इस प्रकार लिखे हैं-'सब रस सब रचनानमें सब बरनन को भूप। अरथ सुनत ही पाइये यह प्रसादको रूप॥' ब्लिंग्य ह सब रसों और सब गुणोंमें पाया जाता है। यथा—'ज्ञानी तापस सूर किब कोबिद गुन आगार। केहि कै लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार॥' (७।७०), 'सतानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुर पिंह जाइ। चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ॥' (१।२३९), 'खंजन मंजु तिरीछे नयनि। निज पित कहेउ तिन्हिंह सिय सयनि॥'(२।११७) 'भव भव बिभव पराभव कारिनि।'(१।२३५), 'बिटप बिसाल लता अरुझानी। बिबिध बितान दिये जनु तानी॥ कदिल ताल बर धुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका॥'(३।३८), 'लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगित सिच्चिदानंदु॥'(२।२३९), 'कुस कंटक काँकरी कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥'(२।३११) इत्यादि।

ा माधुर्यगुण उपनागरिका वाणीमें होता है, प्रसादगुण कोमलामें और ओजगुण परुषा वाणीमें होता है, यथा—'त्रिविध वृत्य माधुर्यगुण उपनागरिका होइ। मिलि प्रसाद पुनि कोमला परुषा ओज समोइ॥' (तुलसीभूषण) (मा० प्र०)

नोट—४ 'जाति'—जाति-काव्यमें पदका अर्थ स्पष्ट देख पड़ता है। जैसा जिसका स्वरूप, गुण, स्वभाव हो वैसा ही जातिकाव्यमें वर्णन किया जाता है। जातिको वृत्त या मात्रिक छन्द भी कहते हैं। इसमें आठ, दस, बारह, चौदह अक्षर होते हैं। जातिकाव्य (वृत्त) चार प्रकारका होता है—कौशिकी, भारती, आरभटी और सातिकी। यथा— 'किहये केशोदास जह करुण हास शृंगार। सरस बरन शुभ भाव जह सो कौशिकी बिचार॥'(१) 'बरनिये जामह बीररस भय अरु अद्भुत हास। कह केशव शुभ अर्थ जह सो भारती प्रकाश॥'(२) 'केशव जामह रौद्ररस भय बीभत्सक जान। आरभटी आरंभ यह पद-पद जमक बखान॥'(३) 'अद्भुत रुद्र सुबीर रस समरस बरन समान। सुनतिह समुझत भाव मन सो सातकी सुजान॥'(४) इनके उदाहरण ये हैं; यथा—'नखिसख देखि राम कै सोभा। सुमिरि पिता पन मन अति छोभा॥'(१।२३४) (कौशिकी) 'कही जनक जिस अनुचित बानी। बिद्यमान रघुकुल मिन जानी॥—'(१।२५३) (भारती)। 'भये कुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपित श्रोनसायक कसमसे।' इत्यादि (आरभटी) 'देव दनुज भूपित भट नाना। सम बल अधिक होउ बलवाना॥'(१।२८४)।—(सातिकी)। पुनः, यथा—'खायउँ फल प्रभु लागी भूखा। किप सुभाव तें तोरेउँ रूखा। सब के देह परम प्रिय स्वामी।—जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे॥' (५।२२), 'साखामृग कै बिड़ मनुसाई। साखा ते साखा पर जाई॥', 'राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय सुभाय कछु पूछत डरहीं॥ स्वामिनि अबिनय छमबि हमारी। बिलगु न मानब जानि गँवारी॥ कोटि मनोज लजाविनहारे। सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे॥'(२।११६-११७)

टिप्पणी—ध्विन, अवरेव, किवतगुण और किवतजाति—इन चारोंको मीन कहा। क्योंिक मछली चार जातिकी होती हैं, जिनमेंसे प्रत्येक जातिमें अनेक प्रकारकी मछिलियाँ होती हैं। अरण्यकाण्डमें भी मीन चार प्रकारकी कही हैं, यथा—'बुधि बल सील सत्य सब मीना।' (३। ४४) मछली जलके भीतर रहती हैं; इसी तरह ध्विन आदि सब किवतके भीतर रहते हैं। [मत्स्यके बिना सरकी शोभा नहीं, अत: उसे लिखा। (मा० प०) मीन चार प्रकारकी हैं। १ पाठीन, २ बामी, ३ सहरी या सिधरी और ४ चेल्हवा। ध्विन आदि और मीनमें समानता इस प्रकार है कि—'पाठीन' जिसे पिढना, बुराई, रोह भी कहते हैं,

यह बिना सेहरेकी मछली है, जो सर और समुद्र सभी स्थानोंमें पायी जाती है। इसका पेट लम्बा और मुख काला होता है और इसके कण्ठमें मंजरी होती है। यह सरमें सबसे बड़ी होती है और जलके भीतर रहती है, भेदी ही जानते हैं। ध्विन भी शब्दोंके भीतर होती है, यह समता है। 'बामी' मीन जो मुख और पूँछ मिलाकर चलती है। बाम नामक मछली देखनेमें साँप-सी पतली, गोल और लंबी होती है। और 'अवरेव' में आगे-पीछेके शब्दोंको मिलानेसे अर्थ सिद्ध होता है। यह दोनोंमें समानता है। 'सहरी, सिधरी, सौरी या शफरी' मीन छोटी होती है और दस-बीस मिलकर चलती हैं। गुणकाव्यमें दो-दो, तीन-तीन अक्षरोंका पद होता है और पद-पदमें यमक, अनुप्रासकी आवृत्ति होती है, दो-चार पद मिलकर चलना यह समता है। 'चेल्हवा मीन' एक प्रकारकी छोटी और पतली मछली होती है जो बहुत चमकती है और पृथक रहती है। जातिकाव्यमें अर्थ शब्दोंसे चमकता है। यह समता है। (मा॰ प्र॰)]

नोट—५ *पुरइन सघन चारु चौपाई।*' (३७।४) में कहा था कि यहाँसे तल्लीन, तद्गत और तदाश्रय तीन परिखाओं में से तल्लीनवालों को कहते हैं जो सरसे बाहर एक क्षण भी नहीं रह सकते, उनको यहाँ तक पाँच चौपाइयों (अर्धालियों) में कहा। आगे तद्गतवालों को कहते हैं। ये भी सरके आश्रित हैं, उसी में रहते हैं पर कुछ देरके लिये बाहर भी आ जाते हैं। (म० प्र०)

## अरथ धरम कामादिक चारी। कहब ज्ञान बिज्ञान बिचारी॥ ९ ॥ नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ १०॥

अर्थ—अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों और ज्ञान तथा विज्ञानका विचार करके कहना\* तथा नवों रसों, जप, तप, योग और वैराग्य (का कथन) ये सब इस सुन्दर तालाबके जलचर हैं॥ ९-१०॥

नोट—१ ज्ञानको तो हंस कह आये, अब उसीको जलचर कैसे कहते हैं? यह शंका उठाकर महानुभावोंने ये समाधान किये हैं—(क) ज्ञानके स्वरूपको हंस कहा है और ज्ञानके कथनको जलचर। ज्ञान-विज्ञानको विचारकर कहना जलचर है। (पं० रा० कु०) (ख) 'इनका वर्णन ग्रन्थमें बहुत स्थानोंमें आया है, जहाँ विस्तारसे कहा है वहाँ मरालकी उपमा दी और जहाँ संकोचसे कहा वहाँ जलचरकी, क्योंकि जलचर गुप्त रहते हैं।' (पं०) स्वतन्त्र प्रसंग विस्तारसे है, आनुषंगिक संकोचसे है।

टिप्पणी—१ 'अरथ धरमः' 'इति। यहाँ 'काम' स्त्रीभोगका वाचक है, क्योंकि चार पदार्थोंमें कामकी भी गिनती है, यथा—'गुरुसंगित गुरु होइ सो लघु संगित लघु नाम। चारि पदारथमें गने नरकद्वारह काम॥' (दो०)

टिप्पणी—२—'ध्विन, अवरेव, किवत-गुण-जाति ये सब काव्यमें लगते हैं और काव्यसे अर्थ, धर्मादिक होते हैं, इसीसे उनके पीछे इनको कहा। धर्मसे यश होता है, यथा—'**पावन जस कि पुन्य बिनु होई**' मोक्षका साधन ज्ञान है, इससे अर्थ, धर्म, काम, मोक्षके पीछे ज्ञानको कहा।'

नोट २—यहाँ अर्थ, धर्म आदि १९ (अर्थादिक ४+ज्ञान विज्ञान २+रस, ९+जप, तप, योग, विराग ४) वस्तुओंको जलचरकी उपमा दी। यह शंका की जाती है कि 'मीन' भी तो जलचर है सो उसको तो ऊपर 'ध्विन अवरेब—' में कह आये, अब फिरसे जलचर कहनेका क्या भाव है?

समाधान—(क) ऊपर 'पुरइनि सघन चारु चौपाई—'। से 'धुनि अबरेब किवत गुन जाती—।' तक जो उपमाएँ जलचरोंमेंसे दीं वह तल्लीन जलचरोंकी हैं। अर्थात् जो सरसे बाहर क्षणभर भी नहीं रह सकते। ध्विन आदि शब्दोंमें ही रहती हैं और मीन जलहीमें। और अब मगर, घिड़याल, कछुआ इत्यादि जलचरोंकी उपमा देते हैं जो तद्गत रहते हैं, अर्थात् जिनका जलसे नित्य सम्बन्ध नहीं है, जो जलके बाहर भी आ जाते हैं। पूर्व मीन और अब जलचर कहकर दोनोंको पृथक् किया है। (मा० प्र०)

(ख) मीन आदि जाल या वंशी बिना नहीं देख पड़तीं, इसी तरह ध्विन आदि बिना विचारके

<sup>\*</sup> सूर्यप्रसाद मिश्र अर्थ करते हैं कि 'अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इनको शास्त्र (ज्ञान) जनित अनुभव (विज्ञान) के विचारसे कहूँगा'। वे कहते हैं कि ज्ञान-विज्ञान ये दोनों पृथक्-पृथक् नहीं हैं।

नहीं समझ पड़ते और स्थूल जलचर मगर, घड़ियाल इत्यादि बिना जालके भी स्पष्ट देख पड़ते हैं। (पाँडेजी) यहाँ स्थूल जलचर कहे गये। (पाँ०)

(ग) खरेंमें लिखा है कि 'रामयश-जलके निकट अर्थ-धर्म-कामादिका कुछ प्रयोजन नहीं है, इसीसे 'जलके आलम्ब करके (अर्थात् जलका अवलम्ब लेकर) अंगोंको छिपाये पड़े रहते।'

नोट—३ अर्थ, धर्म इत्यादि १९ वस्तुओंका कथन इस ग्रन्थमें बहुत जगह है। उसमेंसे कुछ लिखे जाते हैं (१) अर्थ=धन, धाम, ऐश्वर्य। जहाँ—जहाँ धन, धाम, ऐश्वर्यके सम्बन्धसे उपदेश तथा इनकी सिद्धिकी चर्चा आयी है वे सब इसके उदाहरण हैं। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शास्त्रकारोंने अर्थ-शुद्धिको ही शुद्धि माना है और उसके जो छ: उपाय भिक्षा, सेवा, कृषि, विद्या, कुसीद (सूद) और वाणिज्य—अर्थशास्त्रने बताये हैं, उनका भी उल्लेख मानसमें है। यथा—'अब सुख सोवत सोचु निहं भीख माँगि भव खाहिं।', 'बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी। आजु दीन्हि बिधि बनि भिल भूरी॥', 'कृषी निराविहें चतुर किसाना।', 'बिद्यानिधि कहँ बिद्या दीन्ही।', 'दिन चिल गए ब्याज बहु बाढ़ा।', 'फिरेड बनिक जिमि मूर गँवाई।'

श्रीमद्भागवत (६।११।२५) 'न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समंजस त्वा विरहय्य कांक्षे॥' के अनुसार स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलका साम्राज्य, रसातलका आधिपत्य, योगसिद्धि और मोक्ष ये छहों अर्थ हैं जो भक्त नहीं चाहते। मोक्षको भी नहीं चाहते; क्योंकि यह भी दोषयुक्त है। इसमें पुरुष परमानन्दका अनुभव नहीं कर सकता। भक्तका 'अर्थ' स्वयं भगवान् हैं, वह सकलार्थरूप श्रीरामको ही चाहता है। इसीसे कहा है—'मुकृति निरादर भगित लुभाने।'

- (२) धर्म=वह कर्म जिसका करना किसी सम्बन्ध या गुणिवशेषके विचारसे उचित और आवश्यक हो। वेद-विहित यज्ञादिक कर्म, वर्णाश्रमधर्म, माता-पिता, पुत्र, स्त्रीके धर्म इत्यादि। यथा—'बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग।—', 'परम धरम श्रुति बिदित अहिंसा', इत्यादि। सत्य और अहिंसा सार्वविर्णिक धर्म हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे विशेष धर्म हैं, जिनके न पालन करनेसे मनुष्य शोचनीय हो जाता है। यथा—'सोचिय बिप्र जो बेद बिहीना।' (२।१७२।३) से 'सोचनीय सबहीं बिधि सोई। जो न छाँड़ि छल हरिजन होई॥'(१७३।४) तक। जिस भाँति विहितका अनुष्ठान धर्म है, उसी भाँति निषेधका वर्जन भी धर्म है। यथा—'जे अघ मातु पिता सुत मारे।'(२।१६७।५) से 'तिन्ह के गित मोहि संकर देऊ।—'(१६८।८) तक। इत्यादि, जहाँ जहाँ सामान्यधर्म, विशेषधर्म, विहितधर्म, निषेधवर्जित धर्मों एवं साधनोंका वर्णन है वह सब 'धर्म' के उदाहरण हैं। अहल्याको पितकी पुन: प्राप्ति हुई, उसका धर्म सिद्ध हुआ।
- (३ क) काम=कामनाएँ। महाराज दशरथजी, सतीजी, पार्वतीजी, विश्वामित्रजी, जनकपुरवासियों, श्रीशबरीजी, सुग्रीवजी, दण्डकारण्यके ऋषिगण, विभीषणजी आदिकी कामनाओंकी सिद्धिका इसमें वर्णन है। यथा— 'सृंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा।।—सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा॥'(१।१८९।५—७), 'तौ मैं बिनय करौं कर जोरी। छूटौ बेगि देह यह मोरी॥—तौ सबदरसी सुनिय प्रभु करौ सो बेगि उपाइ। होइ मरनु जेहि बिनिह श्रम दुसह बिपित्त बिहाइ॥'(१।५९), '—सतीं मरत हिर सन बरु मागा। जनम जनम सिवपद अनुरागा॥ तेहि कारन हिमिगिरि गृह जाई।'—(६५), 'उपजेउ सिव पद कमल सनेहू।—'(६८), '—ित्त नव चरन उपज अनुरागा।—।''भएउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारि।'(७४), 'गाधितनय मन चिंता ब्यापी। हिर बिनु मरिहं न निसिचर पापी॥ तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन मिह भारा॥—बहु बिधि करत मनोरथ जात लागि निहं बार—'(१।२०६), '—पुरुषसिंह दोउ बीर हरिष चले मुनिभय हरन।'(२०८), '—मारि असुर द्विज निर्भय कारी।'(२१०।६) तक। जनकपुरवासियोंका प्रसंग तो श्रीरामजीके नगरमें पहुँचनेके समयसे लेकर बारातकी विदाईके समयतक बारम्बार आया है—'जाइ देखि आवहु नगर सुख निधान दोउ भाइ। करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ॥'(२९८), '—जौ बिधिबस अस बनै सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू॥ सिख हमरें आरित अित तातें। कबहुँक ए आविहं एिह नातें॥ नाहिं त हम कहुँ सुनहु सिख इन्ह कर दरसन दूरि।'(२२२), '—नज निज रुच सब लेहिं बोलाई। सिहत सनेह

जाहिं दोउ भाई॥—किह बातें मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बिरआई॥'(२२५), 'मोर मनोरथ जानहु नीके।
—सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी—॥' (२३६), 'सुकृत जाइ जौ पन परिहरऊँ। कुआँरि कुआँरि रहउ का करऊँ॥—'(२५२),—सखिन्ह सिहत हरषी अति रानी। सूखत धान परा जनु पानी॥ जनक लहेउ सुख सोच बिहाई। पैरत थकेथाह जनु पाई॥ सीय सुखिह बरनिय केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जलु स्वाती॥—' (२६३),'—मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहु भाई॥' (२८६), 'पुरनारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं। ब्याहिअहु चारिउ भाइ एहि पुर हम सुमंगल गावहीं॥'(३११),'—मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। जनु पाए महिपालमिन क्रियन्ह सिहत फल चारि॥'(३२५)—इत्यादि। इसी तरह शबरीजीका प्रसंग (३। ३४। ५) 'सबरी के आश्रम पगु धारा' से 'जाति हीन अघ जन्म मिह मुक्त कीन्हि असि नारि।'(३६) तक; सुग्रीवजीका प्रसंग अरण्यकाण्डके प्रारम्भ अतिऋषिसे, शरभंगजी, सुतीक्ष्णजी, अगस्त्यजीतक लगातार है—'सकल मुनिन्ह के आश्रमिन्ह जाइ जाइ सुख दीन्ह॥'(३। ९) और विभीषणजीका प्रसंग सुन्दरकाण्ड दोहा (४२। १) से 'सोइ संपदा बिभीषनिहं सकुचि दीन्हि रघुनाथ॥'(४९) तक है।

- ारतम्यसे कामसुखकी मात्रामें भी तारतम्य होता है। यह सब होते हुए भी काम धर्म और अर्थका विरोधी न हो, नहीं तो उससे लोक-परलोक सभीका नाश होता है। यथा—'काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरकके पंथ।'वस्तुतः धर्मात्मा इन्द्रियजयी पुरुष ही वैषयिक सुखभोग करनेमें भी समर्थ हो जाता है। यथा—'श्रुति पथ पालक धरम धुरंधर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर॥'इन्यादि उपदेशों तथा प्रसंगोंको 'धर्म' के उदाहरण समझना चाहिये। (वि० त्रि०)
- (४) 'कामादिक चारी' कहकर मोक्षका भी ग्रहण किया। यहाँ कामके साथ मोक्ष कहनेका यह तात्पर्य है कि काम और मोक्ष साध्य हैं और धर्म तथा अर्थ साधन हैं। (वि० त्रि०) मोक्ष=जन्म-मरणसे छुटकारा हो जाना। गृधराज जटायु, खरदूषणादि, विराध, शरभंगजी, शबरीजी तथा निशाचरोंकी मुक्तिके प्रसंग मानसमें आये हैं। यथा—'तनु तजि तात जाहु मम धामा।'(३।३२),'—गीध अधम खग आमिष भोगी। गित दीन्हीं जो जाचत जोगी॥'(३।३३।२)। तक, 'राम राम किह तनु तर्जिहं पाविहं पद निर्बान।' (३।२०), 'मिला असुर बिराध मग जाता। आवत ही रघुबीर निपाता॥ तुरतिह रुचिर रूप तेहि पावा। देखि दुखी निज धाम पठावा॥'(३।७) 'अस किह जोग अगिनि तनु जारा। रामकृपा बैकुंठ सिधारा॥'(३।९।१),'जातिहीन—मुक्त कीन्हि असि नारि।' (३।३६), 'महा महा मुखिया जे पाविहं। ते पद गिह प्रभु पास चलाविहं॥ कहड़ बिभीषन तिन्ह के नामा। देहिं राम तिन्हहू निज धामा॥—'(६।४४), 'निसिचर अधम मलाकर तािह दीन्ह निज धाम।'(६।७०), 'राम सिरस को दीन हितकारी। कीन्हे मुकुत निसाचर झारी॥'(६।११४) कैवल्य मुक्तिका वर्णन ज्ञान–दीपक–प्रसंगमें है। यथा—'जो निर्बिघ्न पंथ निर्बहर्ड। सो कैवल्य परम पद लहर्ड॥—राम भजत सोड़ मुकुति गोसाईं। अनइच्छित आवड़ बिरिआईं॥'(७।११९) मोक्षके साधन जहाँ–जहाँ कहे हैं वे भी 'मोक्ष' के उदाहरण हैं।
- (५, ६) ज्ञान, विज्ञान। यथा—'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥'(३।१५),'ज्ञान बिराग जोग बिज्ञाना।' (७।११५।१५) से ११९ तक। 'भगित ज्ञान बैराग्य जनु सोहत धरें सरीर॥' (२।३२) देखिये। 'वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ' मं० श्लो० ४ देखिये। तथा 'तब बिज्ञान रूपिनी बुद्धि ॥ एहि बिधि लेसै दीप तेज रासि बिज्ञान मय।' (११७),'—सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा। तबहिं दीप बिज्ञान बुझाई।—।' (७।११८) तक इत्यादि। मं० श्लोक ४ 'वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ' देखिये। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ 'ज्ञान' से अपरोक्ष ज्ञान अभिप्रेत है, जिसका साधन दीपकके रूपकमें उत्तरकाण्डमें कहा गया है, और जड-चेतनकी जो ग्रन्थि हृदयमें पड़ी हुई है, उसका छूटना 'विज्ञान' है। (७) नव रस—देखिये मं० श्लो० १। इसपर शृंगाररसमालामें यह श्लोक कहा जाता है। 'शृंगारो

जनकालये रघुवराद्धासः कृतो वैवशात्। कारुण्योऽनुजरोदने खरवधे रौद्रोऽद्भुतः काकके॥ वैभत्स्यं हरिबंधने भयकरः सेतौ रणे वीरहा। शान्तः श्रीभुवनेश्वरो भवहराद्रामाद्रसोऽभून्नव॥'

- (क) शृंगार—'नारि बिलोकिहं हरिष हिय निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धिर मूरित परम अनूप॥' (१। २४१), 'छिब सिंगारु मनहुँ एक ठोरी।' (१। २६५। ७), 'जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धिरि मिले बर सुखमा लही।' (७। ५) भी देखिये। श्रीजनकपुरमें श्रीरामजीके रहनेपर कई प्रसंगोंमें इस रसका वर्णन है। शृंगार-रस दो प्रकारका होता है—एक वियोग, दूसरा संयोग। 'एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥ सीतिह पिहराए प्रभु सादर। बैठे फिटिक सिला पर सुंदर॥' (३। १) संयोग शृंगारका उदाहरण है। वियोग शृंगारका उत्तम उदाहरण गोपियोंके प्रेममें देखा जाता है।
- (ख) हास्य—'**नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा॥'**(६। ११७) पुन: शूर्पणखाका प्रसंग, इत्यादि।
- (ग) रौद्र—'जौ सत संकर करिंहं सहाई। तदिप हतौं रघुबीर दोहाई॥' (७। ७४) खरदूषणका प्रसंग, लक्ष्मणक्रोध इत्यदि इसके उदाहरण हैं।
- (घ) वीर—'उठि कर जोरि रजायसु माँगा।मनहु बीररस सोवत जागा।। बाँधि जटा सिर किस किट भाथा।साजि सरासनु सायकु हाथा।।'(२।२३०।१-२), 'सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरिक उठीं दोउ भुजा बिसाला।।'(४।६)
- (ङ) भयानक—'हाहाकार करत सुर भागे', 'बाँध्यो बननिधि नीरनिधि जलिध सिंधु बारीस। सत्य तोय निधि कंपति उदिध पयोधि नदीस॥'(६।५), 'डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी॥'(१।२४१।६)
  - (च) बीभत्स—'ब्यालपास बस भए खरारी।' (६। ७३) 'बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा।' (६। ४५। ११)
- (छ) अद्भुत—'सती दीख कौतुक मग जाता।' से 'नयन मूँदि बैठीं<sup>™</sup>' तक (१। ५४। ४-५५। ५), 'जो निहं देखा निहं सुना जो मनहूँ न समाइ। सो सब अद्भुत देखेउँ बरिन कविन बिधि जाइ॥' (७। ८०) श्रीकौसल्याजी और श्रीभुशुण्डीजीको विराट्दर्शन (१। २०१-२०२, ७। ७९—८१)।
- (ज) शान्त—'कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा।।—बैठे सोह कामिरपु कैसे। धरें सरीर सांतरस जैसे॥' (१। १०६। ६–१०७। १) [मा० प्र० का मत है कि जिसमें मोक्षका अधिकार हो वहाँ शान्तरस जानो, रामराज्यमें सब मोक्षके अधिकारी हुए, यथा—'रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुिह नािहं॥' (७। २१) 'राम भगित रत नर अरु नारी। सकल परम गितके अधिकारी॥' (७। २१। ४) इत्यादि। अतः रामराज्य शान्तरसका उदाहरण है।]
- (झ) करुण—'नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी। जो जहँ सुनइ धुनइ सिरु सोई। बड़ बिषादु निहं धीरज होई॥ मुख सुखािहं लोचन स्रविहं सोकु न हृदय समाइ। मनहु करुनरस कटकई उतरी अवध बजाइ॥' (२। ४६), 'अवगािह सोक समुद्र सोचिहं नािर नर व्याकुल महा। (२। २७५-२७६) लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर श्रीरामजीका विलाप, यथा—'राम उठाइ अनुज उर लायउ॥'(६। ६०। २) से 'प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर। आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महँ बीर रस॥' (६०) तक। इत्यादि।
- (८) 'जय' इति। जप अनेक प्रकारके हैं। यथा—'मनः संहृत्य विषयान् मन्त्रार्थगतमानसाः। जिह्लोष्ठ-चेष्टारिहतो मानसो जप उच्यते॥ जिह्लोष्ठौ चालयेत्किञ्चिद्देवतागत मानसः। किंचिद् श्रवणयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः॥ मंत्रमुच्चारयेद्वाचा स जपो वाचिकः स्मृतः। उपांशुर्वाचिकाच्छ्रेयांस्तस्मादिप च मानसः॥' (९२—९४) (दुर्गाकल्पद्रुमशास्त्रार्थपरिच्छेदान्तर्गत जपविषयक विचार पृष्ठ २३)। अर्थात् विषयोंसे मनको हटाकर, मन्त्रार्थचिन्तनपूर्वक जिह्ला और ओष्ठके हिले बिना जो जप किया जाता है उसे मानस-जप कहते हैं। जिह्ला और ओष्ठ जिसमें किंचित् चले, जिससे किंचित् श्रवण हो सके और देवताके ध्यानपूर्वक जो जप हो वह 'उपांशु जप' है॥ बैखरीसे जिसका स्पष्ट उच्चारण हो वह 'वाचिक-जप' है। वाचिकसे उपांशु

श्रेष्ठ है और उपांशुसे मानस। (९२—९४।—१। ८४। ७-८) भी देखिये। (ख) 'जप' के लक्ष्य, यथा— 'अस किह लगे जपन हरिनामा।' (१। ५२। ८), 'जपिंह सदा रघुनायक नामा।' (१। ७५। ८), 'जपिंह जाइ संकर सत नामा।' (१। १३८। ५), 'द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपिंह सिहत अनुराग।' (१। १४३) 'जीह नाम जप लोचन नीरू।' (२। ३२६। १), 'राम राम रघुपित जपत स्त्रवत नयन जलजात।' (७। १), 'जपउँ मंत्र सिव मंदिर जाई।' (७। १०५। ८) इत्यादि। (मा० प्र०)

- (९) 'तप' इति। तपस्याके अनेकों स्वरूप हैं पर उनमेंसे निराहार रहनेसे बढ़कर कोई 'तप' नहीं है। तपको जगत्का मूल कारण भी कहा गया है। विशेष 'तापस सम दम दया निधाना।' (१। ४४। २) में देखिये। तपके उदाहरण, यथा—'उर धिर उमा प्रानपित चरना। जाइ बिपिन लागी तपु करना॥ अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पितपद सुमिरि तजेउ सब भोगू॥ नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपिह मनु लागा॥ संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गवाँए॥ कछु दिन भोजन बारि बतासा। किए किठन कछु दिन उपवासा॥ बेलपाती मिह परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥ पुनि पिरहरेउ सुखानेउ परना। उमिह नामु तब भयउ अपरना॥ देखि उमिह तप खीन सरीरा।—'(१। ७४) 'पुनि हिर हेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥—एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर अधार॥'(१। १४४) 'बरस सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥ बिधि-हिर हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥—अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा।' इत्यादि। रावण आदिका तप।
- (१०) '*योग* इति। योग=अष्टांग योग। योगकी क्रियाओंके आठ भेद ये हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। श्रीशिवजीकी ध्यानसमाधि और श्रीनारदजीकी समाधिकी कथा बालकाण्डमें है।
- (११) 'बिराग' इति। (क) बिराग=बिगत राग। उदाहरण, यथा—'जानिअ तबिह जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास बिरागा॥' (२। ९३। ४) 'किहअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥'(३। १५। ८) (ख) वैराग्य क्रमसे चार प्रकारका होता है। विषयोंमें प्रवृत्ति न हो इसिलये प्रयत्नका प्रारम्भ करना ''यतमान वैराग्य' है। यथा—'अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सब तिज भजन करौं दिन राती॥' दूसरे, प्रयत्न प्रारम्भ करनेपर संतुष्ट होकर पके हुए दोषोंको त्याग करनेको 'व्यितरेक वैराग्य' कहते हैं। यथा—'बरबस राज सुतिह तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥' दोषोंके परिपक्व होनेसे इन्द्रिय प्रवृत्त होनेमें असमर्थ हैं पर मनमें उत्सुकतामात्र होनेको 'एकेन्द्रिय-संज्ञा वैराग्य' कहते हैं। यथा—'उर कछु प्रथम बासना रही।' उत्सुकतामात्रकी भी निवृत्ति हो जानेपर उपर्युक्त तीनों अवस्थाओंसे परे दिव्यादिव्य विषयोंमें उपेक्षा 'बुद्धि-वशीकारसंज्ञा-वैराग्य' है। यथा—'मन ते सकल बासना भागी।' ये तीनों 'अपर वैराग्य' कहलाते हैं। अपर वैराग्य पर-वैराग्यका कारण है।—'कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥', 'अर्थ न धर्म न काम रुच्चि गिति न चहीं निरबान।' (वि० त्रि०)

## सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल-बिहँग समाना॥ ११॥

अर्थ—सुकृती लोगों, साधुओं और रामनामके गुणोंका गान ये विचित्र जल पिक्षयोंके समान हैं।\* (जो मानसके सीयरामयशजलमें विहार करते हैं)॥११॥

नोट १—यहाँ 'गुनगाना' सुकृती, साधु और नाम तीनोंके साथ है। पूर्व 'सुकृतपुंज' को भ्रमरकी उपमा दे आये हैं। अब 'सुकृतीके गुण-गान' को जल-पक्षीकी उपमा देते हैं। मानसमें श्रीरामयशके साथ

<sup>\*</sup> कोई-कोई महानुभाव यह अर्थ करते हैं कि—(१) सुकृती साधुओंके द्वारा नामका गुण-गान होना रंग- विरंगके जलपक्षी हैं। (२) सुकृती साधु जो नाम-गुण-गान करते हैं वा सुतीक्ष्णादि सुकृती साधुओंके नाम और गुणोंका गान, विचित्र जल-विहंगके समान है। (रा० प्र०, पंजाबी) (३) 'धर्मात्माओं और साधुओंके नाम-गुण-गान---'—[मानस पत्रिका] और पांडेजीका मत है कि 'जो सुकृती कर्मकाण्डी साधु हैं, उनके नाम-गुणका कथन अनेक रंग-बूटोंवाले जलपक्षी हैं'।

सुकृतियोंका भी गुन-गान किया गया है।

पं॰ रामकुमारजी—१ सुकृतसे साधु मिलते हैं, यथा—'**पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता।**'(७।४५) इसलिये सुकृतीको प्रथम कहा। साधु बिना नाम-गुण-गान कौन करे? इससे साधुके पश्चात् 'नाम गुन गाना' कहा। गुणगानके उदाहरण—(क) सुकृती-गुण-गान, यथा—'सुनि बोले गुर अति सुख पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई।। तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेवी। तिस पुनीत कौसल्या देवी।। सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं॥ तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम सरिस सुत जाकें।। नुम्ह कहँ सर्वकाल कल्याना॥' (१।२९४), 'रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। जहँ तहँ पुरजन कहिंह अस मिलि नर नारि समाज॥' (१।३०९), 'जनक सुकृत मूरित बैदेही। दसरथ सुकृत राम धरें देही॥ इन्ह सम काहुँ न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाधे॥ इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं। है निहं कतहुँ होनेउ नाहीं॥ हम सब सकल सुकृत कै रासी। भए जग जनमि जनकपुर बासी॥ जिन्ह जानकी राम छिब देखी। को सुकृती हम सरिस बिसेषी॥'(१।३१०), 'जे पुर गाँव बसिंह मग माहीं। तिन्हिंह नाग सुर नगर सिहाहीं॥ केहि सुकृती केहि घरी बसाए। धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ पुन्य पुंज मग निकट निवासी। तिन्हिहं सराहिहं सुर पुर बासी॥' (२। ११३) इत्यादि। (ख) 'साधु-गुण-गान', यथा—'सुजन समाज सकल गुन खानी। करौं प्रनाम सप्रेम सुबानी॥'(१।२।४) से 'अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥'(१।३) तक, 'सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहउँ॥' (३।४५।६) से 'मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते॥'(४६।८) तक। 'संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता।' (७। ३७। ६) से 'ते सञ्जन मम प्रानिप्रय गुनमंदिर सुखपुंज॥'(७। ३८) तक, तथा—'संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ संत सहिंहं दुख परिहत लागी । च्यूर्जतरू सम संत कृपाला। पर हित नित सह बिपित बिसाला ॥', 'संत उदय संतत सुखकारी। बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी॥'(७। १२१) इत्यादि। [स्मरण रहे कि गोस्वामीजीने वेषको साधुका लक्षण नहीं माना है, क्योंकि कपटी, पापी, दुष्ट भी साधुवेषका आश्रयण कर लेते हैं और साधु भी पूजासे बचनेके लिये कहीं-कहीं तामिसकोंका वेष धारण किये हुए मिलते हैं। दुष्ट लोग साधुकी सब नकल उतार लेते हैं, पर एक नकल उनकी उतारी नहीं उतरती। वह है—'मंद करत जो करै भलाई।'यह लक्षण सिवाय संतके और किसीमें नहीं आ सकता। उपकार ही साधुका अव्यभिचारी लक्षण है। (वि० त्रि०) (ग) नाम-गुन-गान; यथा—'बंदौं नाम राम रघुबर को।'(१।१९।१) से 'भाय कुभाय अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल *दिसि दसहँ ॥'* (१। २८। १) तक। अयोध्याकाण्डमें जगह-जगहपर नाम-गुण-गान है जैसे कि भरत-निषाद-भेंटपर, विसष्ठ-निषाद-भेंटपर चित्रकूटमें, इत्यादि। अरण्यकाण्डमें '*जद्यपि प्रभुके नाम अनेका। श्रुति कह अधिक* एक ते एका।। राम सकल नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अघ खग गन बधिका।। राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम। अपर नाम उडगन बिमल बसह भगत उर ब्योम॥'(४२)—इसी तरह सभी काण्डोंमें जहाँ–तहाँ है। पूर्व भी कुछ उद्धरण दिये गये हैं।

नोट २—यहाँतक जलमें जलचर, थलचर और नभचर तीनों कहे हैं, यथा—(क) 'पुरइनि सघन चारु चौपाई'—पुरइन थलचर है, क्योंकि यह बिना थलके नहीं रह सकती। तीन चौपाइयोंमें थलचरकी व्याख्या है। (ख)—'सुकृतपुंज मंजुल अलिमाला। ज्ञान बिराग बिचार मराला॥ सुकृती साधु नाम गुनगाना। ते बिचित्र जल बिहँग समाना॥' ये नभचर हुए। और (ग)—'धुनि अबरेब किवत गुन जाती। " तीन चौपाइयोंमें जलचर कहे।

त्रिपाठीजी—(क) 'गुनगाना'—श्रीरामचिरतमानसमें राम-गुण-गान है, तथा सुकृती, साधु और नामका गुणगान है। रामगुणगानरूपी जलसे तो रामचिरतमानस भरा पड़ा है पर सुकृतीगुणगान, साधु-गुणगान और नाम-गुणगानकी भी मात्रा अल्प नहीं है। (ख) 'ते बिचित्र'—यहाँ 'विचित्र' शब्द देहली-दीपक न्यायसे 'ते' के साथ भी अन्वित होगा, और जलबिहंगके साथ भी अन्वित होगा। सुकृती, साधु और नामके गुणगान विचित्र हैं क्योंकि इनका विषय विचित्र है कहीं नरनारीका गुणगान है, तो कहीं बेलि-विटपका

गुणगान है। कहीं देवताका गुणगान है तो कहीं राक्षसका भी गुणगान है। कहीं मुनियोंका गुणगान है तो कहीं कोल-किरातका गुणगान है। कहीं बिहग-मृगका गुणगान है तो कहीं बन्दर-भालुका गुणगान है। इसी भाँति कहीं राम, रघुवीर, हिर, दीनदयालादि नामोंका गुणगान है तो कहीं गई बहोरि, गरीबनेवाज, साहिब आदि नामोंका गुणगान है। (ग) 'जल-बिहँग' और जलका साथ है, ये जलसे बहुत दूर नहीं रहते। इसी तरह सुकृती साधु-नाम-गुणगानका और रामयशका साथ है। ये गान रामयशसे दूर नहीं जाते, रामयश ही इनका निवासस्थल है।

## संतसभा चहुँ दिसि अँबराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ १२॥

शब्दार्थ—**अँबराई**=आमके बाग। **श्रद्धा**—मं० श्लो० २ देखिये।

अर्थ—सन्तसभा (ही सरके) चारों दिशाओंकी अँवराई है। (सन्तोंकी) श्रद्धा वसन्त-ऋतुके समान कही गयी है॥ १२॥ नोट १—सन्तसभा और अँवराई दोनों ही परोपकारी हैं। यह समता है। जैसे वसन्तसे अँवराईकी शोभा वैसे ही श्रद्धासे सन्तसभाकी। श्रद्धा स्त्रीलिंग है। ग्रन्थकारने 'वसन्तरितु' को भी स्त्रीलिंग माना है, यथा— 'जहँ बसंतरितु रही लुभाई' इसीसे स्त्रीकी स्त्रीसे उपमा दी। जहाँ-जहाँ ग्रन्थकारने बागका वर्णन किया है वहाँ-वहाँ प्राय: वसन्तका भी वर्णन किया है। जैसे कि जनकपुष्पवाटिका तथा अवधकी वाटिकाओं और उपवनों (उ० २८), इत्यादिमें। अत: अँवराई कहकर वसन्त-ऋतु कहा।

टिप्पणी—सन्तगुणगानको विहंग कहा, अब सन्तसभाको अँवराई कहते हैं। यहाँ 'चहुँ दिसि' क्या है? (उत्तर) चारों संवाद चार घाट हैं। चारों संवादोंमें जो सन्तसभा है (जो कथा सुननेके लिये बैठी है) वही चहुँ दिशिकी अँवराई है। अब चारों संवादोंमें जो सन्तसभा है उसको सुनिये—

- (१) 'कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥' यह गोस्वामीजी और सुजन-संवादमें सुजनकी सभा है। यह पूर्विदशामें है।
- (२) 'भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिबर मन भावन॥ तहाँ होड़ मुनि रिषय समाजा। जाहिं जे मञ्जन तीरथ राजा॥' (१। ४४। ६-७) यह याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवादमें सन्तसभा है जो दक्षिण दिशामें है।
- (३) *'सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिबृंद। बसिंह तहाँ सुकृती सकल सेविह सिव सुखकंद॥'* (१। १०५) शिवकथामें इनकी सभा थी और मुख्य श्रोता तो श्रीपार्वतीजी ही हैं। यह पश्चिम दिशामें है।
- (४) '**बृद्ध बृद्ध बिहंग तहँ आए। सुनइ राम के चरित सुहाए॥**' (७। ६३। ४) यह भुशुण्डिजीकी कथामें सभा है जो उत्तर दिशामें है।

नोट—२ 'चहुँ दिसि' कहकर सूचित किया कि चारों घाटोंकी चार सभाएँ ही चारों दिशाकी अँवराई हैं, जैसे चारों वक्ताओंके पास सन्तसभा, वैसे ही चारों घाटोंके पास अमराई है।

नोट—३ चारों दिशाओं में इस मानसकी सन्तसभा है। कौन दिशामें कौन सन्त हैं? संत उन्मनी टीकाकारका मत है कि— (क) 'सन्त चार प्रकारके हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन्हींकी सभा चारों ओर है। (ख) पिपीलिकामार्गके सन्त पिश्चम दिशाकी अमराई हैं क्योंकि मेरुकी ओर होकर रामतत्त्व और चिरत्रका अनुभव करते हैं। विहंगमार्गवाले सन्त पूर्व-दिशाकी अमराई हैं, क्योंकि 'नासाग्रपूर्वतो दिशि' उत्तर गीता। सोई आधार अनुभवके प्रारम्भका है। किपमार्गवाले सन्त दक्षिण दिशाकी अमराई हैं क्योंकि दक्षिण दिशाके नाड़ीके अनुसार प्राणायामका इनके प्रारम्भ है। मीनमार्गवाले सन्त उत्तर अमराई हैं क्योंकि वाम स्वरमें प्रारम्भकी उत्तम रीति है।' मा॰ मा॰ कारका मत है कि—उपासना काण्डवाले सन्तोंकी सभा उत्तरघाटमें है, ज्ञानकी पिश्चममें, कर्मकाण्डकी दक्षिणमें और शरणागित भाववाले केवल नामावलिम्बयोंकी सभा पूर्वघाटमें है।

नोट—४ मा० प्र० कार कहते हैं कि—'तल्लीन, तद्गत और तदाश्रयमेंसे 'मीन मनोहर ते बहु भाँती' तक 'तल्लीन' का वर्णन हुआ, फिर 'ते बिचित्र जल बिहग समाना' तक तद्गतस्वरूपका उल्लेख हुआ, अब यहाँसे 'तदाश्रय' कहते हैं अर्थात जो सरके बाहर हैं पर उसके आश्रित हैं। 'यहाँसे सरके बाहरका वर्णन

हो रहा, इसीसे इनके उदाहरण ग्रन्थसे नहीं दिये जाते, कहीं-कहीं प्रसंग पाकर प्रमाण देंगे।'

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि—'चारों संवादोंके मध्यमें जहाँ-जहाँ संतसभाओंका वर्णन है, उनमें विश्राम करनेसे मानससरमञ्जनका आनन्द आता है। अभिप्राय यह है कि श्रोता-वक्ताके सिवा संतसभा जो वर्णित है वही अँवराई है।'

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'संतोंकी सभा जहाँ श्रीरामचिरतका श्रवण-कीर्तन सदा होता है वही चारों दिशाओंकी अमराई है।'

इस तरह मा० प्र०, वै० और मा० मा० का एक मत है कि यह संतसभा चार संवादवाले वक्ता श्रोता नहीं हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त जो संतसभा है वह अमराई है। संवाद तो घाटमें आ गये।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि—(क) सन्तोंकी उपमा वृक्षोंसे दी गयी। इनमें भी आम अत्यन्त सुस्वाद होता है, इसीसे रसाल कहलाता है। जिन सन्तोंका हृदय रामस्नेह से सरस है वे ही श्रीरामचिरतमानसके आश्रित हैं, उन्हींकी सभाको यहाँ अँवराई कहा है, यथा—'राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभा बड़ आदर तासू॥' दैन्य, ज्ञान, कर्म और उपासनाघाटकी संतसभाके उदाहरण, यथा—'धेनुरूप धिर हृदय बिचारी। गई तहाँ जह सुर मुनि झारी॥'(१।१८४।७) से 'बैठे सुर सब करिंह बिचारा॥'(१८५।१) तक, 'लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु। ग्यानसभा जनु तनु धरे भगित सिच्चदानंदु॥'(२।२३९) 'तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा। जाहिं जे मञ्जन तीरथराजा॥— ब्रह्मिन्छपन धर्मिबिध बरनिंह तत्विभाग।—'(१।४४) 'मुनिसमूह महँ बैठे सनमुख सबकी ओर। सरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर॥'(३।१२) (ख) श्रद्धाके बिना कर्म, ज्ञान और उपासना कोई भी सम्भव नहीं। यथा—'श्रद्धा बिना धर्म निंह होई।', 'सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जौ हिर कृपा हृदय बस आई॥', 'श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया॥' यहाँ श्रद्धासे सात्त्विकी श्रद्धा अभिप्रेत है। (ग) 'सम गाई' इति। ऊपर कह आये हैं 'सुकृती साधु नाम गुन गाना।' और यहाँ 'श्रद्धा रितु बसंत सम गाई' कहा। भावार्थ यह कि जिस भाँति सुकृती, साधु तथा नाम–गुण–गान अनेक स्थलोंमें है उसी भाँति वसन्तका भी गुण–गान अनेक स्थलोंमें है; अथवा, जैसे वसन्त आनेपर वनबागकी शोभाका गान होता है, वैसे ही श्रद्धाके उदयसे साधुसभाकी शोभाका गान अभिप्रेत है। [श्रद्धा—मं० श्लोक २ देखिये।]

## भगति निरूपन बिबिध बिधाना । छमा दया द्रुम<sup>१</sup> लता बिताना ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—बिधान=प्रकारकी, प्रकारसे। निरूपन=यथार्थ वर्णन। सर्वांग वर्णन।

अर्थ—अनेक प्रकारसे एवं अनेक प्रकारकी भक्तियोंका निरूपण (जो सन्तसभामें होता है) वृक्ष हैं और क्षमा, दया, लता और वितान हैं<sup>२</sup>॥१३॥

नोट—१ ऊपर वसन्त-ऋतु कहा था, अब उसका धर्म कहते हैं—लताका फैलना, वृक्षोंका फूलना व फलना। किव जहाँ वनबागका वर्णन करते हैं वहाँ लता—वितान भी कहते हैं, यह ग्रन्थकारकी शैली है, यथा—'लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना॥' (१। २२७। ४) 'फूलिहं फरिहं बिटप

१- रा॰ प, पं॰, प्र॰, मा॰ त॰ वि॰ में और भी जहाँ-तहाँ इसका पाठान्तर 'दम' मिलता है। इस पाठका अर्थ—'भक्तिके विविध रीतियोंके निरूपण और (तत्सम्बन्धी) क्षमा, दया, दम (गुणोंका वर्णन) लताके वितान हैं। भाव यह कि ये सब सन्तरूपी अमराईपर लपटी हैं—(रा॰ प्र॰)।

दम—१७२१, १७६२, छ०। १६६१ में 'द्रुम' था। '—', का चिह्न अबतक है। हरताल नहीं है। स्याही चाहे उड़ गयी हो, चाहे मिटायी गयी हो। ना० प्र० सभाने भी इसे द्रुम ही पढ़ा और देखा है। १७०४ में भी 'द्रुम' है।

२- मा० प०—कार यह अर्थ करते हैं—'लताओंके चँदोये हैं जिनकी शरणमें प्राणी सुखसे विश्राम करते हैं, खलोंके वचन-आतप इनके भीतर नहीं पहुँच सकते।'

बिधि नाना। मंजु बिटप बर बेलि बिताना॥'(२।१३७।६) 'बिटप बिसाल लता अरुझानी। बिबिध बितान दिए जन् तानी॥'(३।३८।१) इत्यादि।

नोट—२ वृक्षके आधारपर लताएँ और उनका मण्डप होता है, वैसे ही भिक्तके आश्रित क्षमा, दया हैं। अमराईमें वृक्ष होते हैं जिनपर बेलें लपटी रहती हैं। सन्तसभामें भिक्तका निरूपण वृक्ष है, क्षमा—दया लता–वितान हैं। भाव यह है कि भिक्तहीं के कारण क्षमा और दया, गुण इनमें रहते हैं। सामर्थ्य रहते अपराधीं को दण्ड न देना 'क्षमा' है, जैसे परशुरामजीं के कटु वचनों पर रामजीं ने क्षमा की। सुन्दरकाण्डमें लक्ष्मणजीं शुकसारणकों छोड़वा देना 'दया' है,—'दया लागि हँसि दीन्हि छुड़ाई', 'दया लागि कोमल चित संता।' इत्यादि। लता–वितानसे वृक्षों शोभा, वैसे ही क्षमा–दयासे भक्तों शोभा।

नोट—३ 'बिबिध बिधाना' इति। श्रीरामचन्द्रजीने नवधा भक्ति श्रीलक्ष्मणजीसे और श्रीमती शबरीजीसे कही है। लक्ष्मणजीने पूछा है कि 'कहहु ज्ञान बिराग अरु माया। कहहु सो भगित करहु जेहि दाया॥' (३। १४। ८) भिक्तसम्बन्धी उत्तर—'जाते बेगि द्रवडँ मैं भाई। सो मम भगित भगत सुखदाई॥' (३। १६। २) से 'तिन्ह के हृदय कमल महुँ कर उँ सदा बिश्राम।' (१६) तक है। इसमें भी श्रीरामजीने श्रीमुखसे कहे हैं। अरण्यकाण्डमें 'नवधा भगित कह उँ तोहि पाहीं।' (३५। ७) से 'मम भरोस हियँ हरष न दीना।' (३६। ५) तक। श्रीरामजीने श्रीमुखसे श्रीशबरीजीसे नवधा भिक्त कही है। वाल्मीकिजीने १४ स्थान उहरनेके बताये हैं, ये भी भिक्तके मार्ग हैं।—(२।१२८।४) से दोहा १३१ तक देखिये) किष्किन्धाकाण्डमें पुनः लक्ष्मणजीसे भिक्त, वैराग्य, नीति और ज्ञान विविध प्रकारसे कहा है, यथा—'कहत अनुज सन कथा अनेका। भगिति बिरित नय नीति बिवेका॥' (दोहा १३। ७ से दोहा १७ तक)। उत्तरकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजीने पुरवासियोंसे और भुशुण्डिजीने गरुड़जीसे भिक्त कही है। (देखो ७। ४५-४६ और ७। ११४—१२०) इत्यादि, भिक्तका अनेक प्रकारसे निरूपण है।—(परन्तु इनमेंसे जो-जो प्रसंग संतसभामें आये हैं, प्रायः वे ही यहाँ अभिप्रेत हैं, यथा—'कहिं भगित भगवंत के संयुत ज्ञान बिराग।' (१। ४४) इत्यादि । मा० मा० कार कहते हैं कि भिक्त-निरूपण 'आम्रवृक्ष है तहाँ रामनाम कल्पवृक्ष है, मानससर देवसर है, मानसके चारों ओर देवबाग हैं, देवबागहीमें कल्पतर रहता है, अतएव रामनाम कल्पवृक्षका वहाँ रहना उचित है।)

त्रिपाठीजी—१ प्रयोजन तथा अधिकारी भेदसे भिक्तके अनेक विधान हैं। विषाद-नाशके लिये भिक्त-विधान, भगवत्कृपासंपादनके लिये भिक्तयोग, जन्मफल-प्राप्तिके लिये भिक्तमार्ग, सर्व-साधारणके लिये नवधा भिक्तः; जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्तके लिये गौणी भिक्त, इत्यादि। श्रीलक्ष्मणजीने जो भिक्त निषादराजसे कही वह विषादनाशके लिये थी। यह 'काहु न कोउ सुख दुख कर दाता।—"(२।९२।४) से 'सखा समुझ अस परिहरि मोहू। सिय रघुबीर चरन रत होहू॥'(९४।१) तक है। अरण्यकाण्ड दोहा १६-१७ वाली भिक्त तथा उत्तरकाण्ड दोहा ४५।१ 'जौं परलोक इहाँ सुख चहहूँ 'से दोहा ४६ तक भिक्तयोग है। (नवधा भिक्त ऊपर आ चुकी है)। ज्ञानी, जिज्ञासु आदिके लिये भिक्तका विधान नाम-वन्दनाके 'नाम जीह जिप जागिहं जोगी।' इत्यादिमें है।

२-'लता बिताना' इति। गुण गुणीके आश्रयसे रहते हैं। भक्तिके विविध विधान, क्षमा आदि जो लता स्थानीय माने गये हैं, इन्हीं संत-विटपके आश्रयमें हैं, अर्थात् ये गुण संतोंमें इसी प्रकार लिपटे हुए हैं जैसे लताएँ वृक्षोंमें। संतसमाजमें बारबार गुणोंका आदान-प्रदान हुआ करता है, अतः वहाँ ये गुण छाये रहते हैं।

# सम<sup>१</sup> जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रति<sup>२</sup>रस बेद बखाना॥ १४॥

१—संयम नियम-को॰ रा॰। संयम, यथा — 'अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयार्जवम्। क्षमा धृतिः मिताहारः शुचिश्च संयमा दश॥'

२—रित रस—१७२१, १७६२, छ०। रस बर-१७०४। १६६१में 'ित र' हाशियेकी लकीरसे मिले हुए बाहर बनाये गये हैं। 'वेद के नीचे लकीरें हैं, उनपर हरताल है। हाशियेपर 'बन' (बर) बना है। सब पुरानी स्याहीका है। जान

शब्दार्थ—सम=शम।=अन्त:करण तथा अन्तर-इन्द्रियोंको वशमें करना। मनोनिग्रह। जम=चित्तको धर्ममें स्थिर रखनेवाले कर्मोंका साधन। मनुके अनुसार शरीर-साधनके साथ-साथ इनका पालन नित्यकर्त्तव्य है। मनुने अहिंसा, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य, अकल्पता और अस्तेय ये पाँच यम कहे हैं। पर पारस्करगृह्मसूत्रमें तथा और भी दोएक ग्रन्थोंमें इनकी संख्या दस कही गयी है और नाम इस प्रकार दिये गये हैं। ब्रह्मचर्य, दया, क्षान्ति, ध्यान, सत्य, अकल्पता, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य और यम। यम योगके आठ अंगोंमेंसे पहला अंग है। (श० सा०) उत्तरकाण्ड ज्ञानदीपक प्रसंगमें इनका विशेष उल्लेख किया गया है। नियम=शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय इत्यादि क्रियाओंका पालन करना और उनको ईश्वरार्पण कर देना। (श० सा०) याज्ञवल्क्यस्मृतिमें यम और नियम दस-दस प्रकारके कहे गये हैं। यथा—'ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिदानं सत्यमकल्कता। अहिंसास्तेयमाधुर्ये दमश्चेति यमाः समृताः॥ स्नानं मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थिनग्रहाः नियमा गुरुशुश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादता॥'(३१२-३१३) और भागवतमें बारह कहे हैं, यथा—'अहिंसा सत्यमस्तेयमसंगो हीरसंचयः। आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैयं क्षमाभयम्॥ शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्। तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्॥'(३३-३४) 'एते यमाः सनियमा उभयोद्वांदश स्मृताः॥' (११। १९) गायत्रीभाष्यमें दस नियम इस प्रकार हैं—'शौचेज्या च तपो दानं स्वाध्यायोपस्थिनग्रहम्। व्रतोपवासमौनानि स्नानं च नियमा दश॥'

अर्थ—शम, यम, नियम (इस अमराईके) फूल हैं, ज्ञान फल है। हरिपदमें प्रीति होना फलका रस है (ऐसा) वेदोंने कहा है॥ १४॥

ां धिक्रभा० दा० ने 'संजम' पाठ दिया है, उसीके अनुसार पं० रामकुमारजीने भाव कहे हैं। सुधाकर द्विवेदीजीने 'सम जम' पाठ दिया है।

नोट—१ (क) अमराई कहकर उसके वृक्ष, लता और वितान कहे। पेड़ों और लताओंमें फूल-फल होते हैं। अब बताते हैं कि रामचिरतमानस-सरके संतसभारूपी अमराईमें फूल-फल क्या हैं। (ख) उधर वसन्तमें आममें बौर लगता है और आम फलता है। यहाँ संतोंमें श्रद्धासे संयम (सम, यम), नियम और ज्ञान होते हैं। फलमें रस होता है, यहाँ हिरपदमें प्रीति होना यह ज्ञानका रस है—'सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानू।'(२। २७७) (ग)—जैसे फूलसे फल लगे तब फूलकी शोभा है, फल न लगा तो फूल व्यर्थ हुआ, वैसे ही शम, यम, नियम करनेपर यदि ज्ञान न हुआ तो वह यम-नियम आदि व्यर्थ हैं। फूलमें फल भी लगा पर वह पिरपक्व न होने पाया, सूख गया, उसमें रस न हुआ, तो वह फल भी व्यर्थ गया। इसी तरह ज्ञान होनेपर श्रीरामपदमें प्रेम न हुआ तो वह ज्ञान भी व्यर्थ है, उस ज्ञानकी शोभा नहीं। (घ) यम, नियम योगके अंग हैं। योगसे ज्ञान होता है, यथा—'होइ बिबेकु मोह ध्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥'(२। ९३। ४) इसीसे यम, नियम, ज्ञान और हिरपदरित क्रमसे लिखे गये। (ङ) शम, यम, नियमको फूल इसिलये माना कि इन्होंसे संतसभाकी शोभा है। पुष्पके बिना फल नहीं होता, वैसे ही शम-यमादि-बिना ज्ञान नहीं होता। फलके साधन पुष्प होते हैं और ज्ञानके साधन शम, यम, नियम हैं। रस उस भागका नाम है जिसके द्वारा स्वाद लेनेकी योग्यता होती है। (सू० मिश्र)

नोट—२ ऊपर चौपाई १० 'नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥' में योगको जलचर कहा और यहाँ योगके अंगको फूल और योगकी सिद्धिको ज्ञान कहते हैं। ज्ञानका रस भिक्त है, इसपर वेदकी साक्षी देते हैं। यहाँ जनाते हैं कि कर्म, ज्ञान और उपासना क्रमसे होते हैं।—यह विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त है।

नोट—३ '*हरिपदरित रस*' कहनेका भाव यह है कि जिस ज्ञानमें हरिभक्ति नहीं, वह ज्ञान व्यर्थ है। वह फल रसरिहत सारहीन है। यथा—'*सोह न रामप्रेम बिनु ग्यानू'*, 'जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जह नहिं पड़ता है कि 'रस बेद' के बीचका 'बर' शब्द छूट गया था वह V चिहन देकर हाशियेपर बनाया गया था। 'ति र' की स्याही उससे कुछ फीकी है।

राम प्रेम परधानू॥'(२। २९१) म्ङिमिलान कीजिये—'ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षिति। समः सर्वेषु भृतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्॥' (गीता)

नोट ४—'बेद बखाना,' यथा—'निगमकल्पतरोर्गिलतं फलं शुक्रमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रिसका भुवि भावुकाः॥' (श्रीमद्भागवत १। १। ३) अर्थात् अहो भावुक रिसकगण! वेदरूप कल्पवृक्षका यह अमृतरससे पिरपूर्ण भागवतरूप फल शुक्रके मुखसे पृथ्वीपर गिरा है, इसके भगवत्कथारूप अमृतरसका आपलोग मरणपर्यन्त बार-बार पान करते रहें।

ज्ञानको फल और '*हरिपदरित'* को उसका रस कहा; यह विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त है। अद्वैत-सिद्धान्त भक्तिको ज्ञानका साधन मानता है। गोस्वामीजीका मत विशिष्टाद्वैतके अनुकूल है।

### औरौ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा॥ १५॥

शब्दार्थ-प्रसंगा (प्रसंग)=मेल, सम्बन्ध, संगति। विषय, बातें।

अर्थ—और भी अनेक कथाएँ और अनेक प्रसंग (वा, कथाओंके अनेक प्रसंग जो इस मानसमें आये हैं) ही तोता, कोकिल आदि बहुत रंगके पक्षी हैं॥ १५॥

अर्थान्तर—२ 'प्रसंग पाकर जो कथाएँ कही गयी हैं—'। (पाँ०)

३—'और बीच-बीचमें प्रसंगवश जो कथा, जैसे कि पार्वतीविवाह, भानुप्रतापकथा, नारद-अभिमानभंजनके लिये स्वयंवरकी रचना इत्यादि आ गयी हैं वे ही बरन-बरनके शुक, पिक हैं जो ऋतुविशेषमें कभी-कभी देख पड़ते हैं।' (सु॰ द्विवेदी)

मा० प्र०—मानससरकी अमराईमें बाहरके पक्षी भी आते हैं, जल पीते हैं, अमराईमें कुछ देर ठहरते हैं, फिर उडकर चले जाते हैं।

टिप्पणी—रामचिरतमानसमें अनेक कथाएँ और अनेक प्रसंग हैं; इन्होंको संत विस्तारसे कहते हैं। कथाएँ जैसे कि सती-मोह, शिवविवाह आदि। प्रसंग, यथा—'तेहि सब आपि कथा सुनाई। मैं अब जाब जहाँ रघुराई॥' (४।२५), 'कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा।बालि महाबल अति रनधीरा॥ दुंदुिभ अस्थि ताल देखराए॥'(४।७), 'इहाँ साप बस आवत नाहीं।'(कि॰ ६) 'सबरी देखि राम गृह आये। मुनि के बचन समुझि जिय भाये॥'(३।३४), 'दंडकबन पुनीत प्रभु करहू। उग्रसाप मुनिबर कर हरहू॥'(३।१३), 'भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भए रिषि दुरबासा॥' (३।२), 'सिस गुरु तिय गामी नहुष चढ़ेउ भूमिसुर जान। लोक बेद ते बिमुख भा अधम न बेन समान॥', 'सहसबाहु सुरनाथ त्रिसंकू। केहि न राजमद दीन्ह कलंकू॥'(२।२२८-२२९) 'परसुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मातु लोक सब साखी॥ तनय जजातिहि जौबन दयऊ। पितु अज्ञा अघ अजसु न भयऊ॥'(अ०१७४), 'सिबि दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ रंतिदेव बिल भूप सुजाना॥'(२।९५) इत्यादि प्रसंग हैं जो कथामें उदाहरणरूपसे या प्रसंगवश लिख भर दिये गये। इन प्रसंगोंकी कथाएँ अन्य ग्रन्थोंसे कही जाती हैं, जहाँकी वे हैं। मानसमें इनकी कथाएँ नहीं हैं।—[दूसरा भाव यह है कि बहुत-सी कथाएँ श्रीमद्भागवतकी हैं, श्रीमद्भागवतको शुकजीने कहा है। अतः उन कथाओंको 'शुक' कहा। कुछ कथाएँ वाल्मीकीयकी हैं, यथा— 'गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसिर महि आई॥', 'तेहि सब आपनि कथा सुनाई। मैं अब जाब जहाँ रघुराई॥'वाल्मीकिजीको कोकिल कहा ही है, यथा— 'कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य किवताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥' अतः इनकी कथाको 'पिक' कहा। और कुछ कथाएँ महाभारतादिकी हैं, उन्हें 'बहु बरन बिहंगा' कहा। (वि॰ त्रि॰)]

नोट—१ मानसपरिचारिकाके मतानुसार 'कथा प्रसंगा' से उन कथाओंका तात्पर्य है जो रामचरितमानस कहते समय प्रसंग पाकर संत लोग दृष्टान्तके लिये या प्रमाणपुष्टि वा प्रकरणपुष्टिके लिये देते हैं। ये कथाएँ मानससरके वह पक्षी हैं जो बाहरसे आकर अमराईमें कुछ समय ठहरकर उड़ जाते हैं। वैसे ही कथाका प्रसंग थोड़े समयका होता है। प्रसंगकी कथा समाप्त हुई, फिर रामचरितमानसकी कथा होने लगी। प्रसंगका

आना और उसकी कथाका समाप्त होना ही पक्षियोंका थोड़े समय विश्राम लेकर उड़ जाना है। उदाहरण वहीं हैं जो ऊपर 'प्रसंग' के दिये गये हैं।

मा० मा० कार इस मतका विरोध करते हुए लिखते हैं कि 'यह भाव मुझे उत्तम नहीं जँचता, क्योंकि मूलहीमें वर्णन है कि 'औरौ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा॥' अर्थात् रामयश, सुकृती लोगोंका यश और साधुओंके यशके सिवा और भी अनेक कथाका प्रसंग मानसमें वर्णन है, वही अनेक रंगके पक्षी हैं, ये संतसभा अमराईके स्थायी पिक्षगण हैं। जैसे प्रथम ज्ञान-विरागादि हंस, सुकृती-साधु-यशगान जलविहंग मानसहीमें दिखाया गया, उसी प्रकार संतसभा अमराईमें अन्य कथा-प्रसंगरूपी पिक्षयोंको दिखलाना चाहिये। यदि मानसकी कथा नहीं कही जाय, केवल मूलका पाठ किया तब तो अन्य कथा-प्रसंग पक्षीका आगमन नहीं हुआ?'—कथनका तात्पर्य यह कि कथाओंके प्रसंग चहुँ दिशि अमराईके स्थायी पिक्षी हैं।

नोट—२ ब्लिविवेकी पाठक यहाँ विचार कर लें कि इस दोहेमें पक्षी वा विहंगका प्रयोग किन चार स्थितियोंमें किया गया है। चार बार विहंगोंकी उपमा इस दोहेमें दी गयी है, यथा—१ 'सुकृत पुंज मंजुल अिल माला। ज्ञान बिराग बिचार मराला॥' (१। ३६। ७) २—'सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल बिहग समाना॥' (१। ३६। ११)—'औरौ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा।' (१। ३६। १५)—'पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु।' (दो० ३७)

# दोहा—पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु। माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु॥ ३७॥

शब्दार्थ-**पुलक**=रोमांच होना, आनन्दमें रोमका खड़ा होना। सुमन=सु+मन=सुन्दर मन।

अर्थ—(संतसभामें कथासे) रोमांच (पुलक) होना फुलवारी, बाग और वन है। (जो) सुख (होता है वही) सुन्दर पिक्षयोंका विहार है। निर्मल मन माली है जो स्नेहरूपी जलसे सुन्दर नेत्र (रूपी घड़ोंके) द्वारा उनको सींचता है॥३७॥

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—कथाओंके सुनने और अनुभव करनेसे जो थोड़ा, कुछ अधिक और अत्यन्त रोमांच हो जाते हैं वे इस मानसके आसपास सन्त-सुखरूप पिक्षयोंके विहार करनेके लिये वाटिका, बाग और उपवन हैं तिन्हें संतोंके सुन्दर मनमाली स्नेहजलसे दोनों आँखोंरूप हजारेसे सींचा करते हैं। इस सिंचनसे वे वाटिका, बाग और वन सदा प्रफुल्लित रहते हैं।

### \* 'पुलक बाटिका बाग बन' इति \*

१—वाटिकासे बाग बड़ा होता है और बागसे वन। वाटिका, बाग और वन क्रमसे कहे, इससे जान पड़ा कि सरके चारों ओर अमराई है, जिसके चारों ओर वाटिका है, फिर बाग, फिर वन। यही क्रम जनकपुरमें भी दिखाया गया है; यथा—'सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास॥' (१। २१२)

२—वनमें कोई माली नहीं रहता, यहाँ वनके लिये भी माली कहा है। मानसतत्त्वविवरणमें इसका समाधान यह किया है कि वृन्दावन, प्रमोदवन इत्यादि विहार स्थलोंमें वृन्दासखी इत्यादि मालिनें हैं, उन्हींकी अपेक्षासे यहाँ भी माली कहा है।

३—पुलकावली जो संत-सभामें होती है उसको यहाँ वाटिका, बाग और वनकी उपमा दी है। इससे यहाँ पाया जाता है कि पुलकावली भी तीन प्रकारकी हैं।

ा श्रीकरुणासिन्धुजी, सन्त श्रीगुरुसहायलालजी, महाराज श्रीहरिहरप्रसादजी, श्रीबैजनाथजी, श्रीजानकीदासजी इत्यादि प्रसिद्ध टीकाकारोंने अपने-अपने विचार इस विषयमें जो प्रकट किये हैं वह नक़शेमें लिखे जाते हैं—

| वन      | 'जो चिरकालसे समाजमें रहते<br>हैं, आनन्दमें भरे हैं, इनकी पुलकावली<br>वन है। वन सदा हरा भरा रहता है।'<br>'कर्मकाण्डयुक्त उपासकोंकी<br>पुलकावली वन है, क्योंकि वनकी<br>शोभा फुलवारी और बागसे बहुत<br>कम होती है।' (रा० प्र०)<br>संत उन्मनी टीका—'वनमें<br>अनेक प्रकारके फल और कर्मकाण्डमें            | रहती है।'  निकृष्ट पुलकावली वन है। वन दैवयोगसे सींचा जाता है इससे निकृष्ट है। 'कर्मकाण्डकी पुलकावली वन है जैसे वनका सींचना दैवाधीन वैसे ही कर्मकाण्डकी पुलकावली दैवाधीन है।'  यथा—'मुनि पुलके लिख                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बाग     | 'जो थोड़े दिनोंसे सभामें आने<br>लगे हैं उनकी पुलकावली बाग<br>है, बागमें वृक्ष वाटिकासे अधिक<br>होते और घाम भी कुछ अधिक सह<br>सकते हैं।<br>ऐश्वर्योपासकोंकी पुलकावली बाग<br>है क्योंकि बाग कम सुन्दर होते हैं।'<br>सा० त० वि०—'बागमें रसाल<br>फल अधिक, उसी तरह हानीको                                | ब्रह्मानन्दरूप फलकी पुलकावली है<br>सोई बाग है।'<br>मध्यम पुलकावली बाग है।<br>केवल ज्ञानकी पुलकावली बाग<br>है। जैसे बागमें चार-छः महीनेमें जल<br>दिया जाता है, वैसे ही ज्ञानकाण्डमें<br>पुलकावली थोड़ी है। ज्ञानी भक्तोंको<br>सदा पुलकावली नहीं होती। यथा—<br>'जाना राम प्रभाव तब पुलक<br>प्रकृतिल्लत गात'।            |
| वाटिका  | (क) 'जो प्रथम दिन समाजमें आते हैं उनको थोड़ा रोमांच होता है, जैसे वाटिकामें थोड़े वृक्ष होते हैं जो थोड़ा ही घाम पाकर कुम्हला जाते हैं।' (ख) 'माध्ये-रसमें जो छके हुए हैं उनकी पुलकावली पुष्पवादिका है। वाटिका अति रमणीय होती है और उसमें पुष्प नाना भौतिके होते हैं वैसे ही ये अनेकानन्दयुक्त है।' | (ग) 'कथन-श्रवणसे जो उत्तम<br>पुलकावली होती है वह वाटिका है।'<br>'भक्तिकी पुलकावलीमें बार-बार<br>अश्रुपात होते हैं और वाटिकामें सब<br>दिन जलकी नहर लगी रहती है और<br>कभी पुष्पोंका अभाव नहीं होता। जिससे<br>पुलकवाटिका बारह मास फूली रहती है।'<br>यहाँ पुलकावली अश्रुपातादिकी तुलना<br>पुष्पोंसे है। यथा—'पुल्गिकत गात |
| टीकाकार | १—बाबा हरिहरप्रसादजी<br>(रा०प्र०)                                                                                                                                                                                                                                                                   | २—बाबा हरिदास<br>३—श्रीजानकीदासजी<br>(मा०प्र०, रा०प्र०, वि०त्रि०)                                                                                                                                                                                                                                                     |

| टीकाकार                              | वाटिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | আন                                                                                                                                                                                                                                                | वन                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४—करु०, मा० प्र०, मा०<br>पत्रिका     | प्रेमी भक्त पुलकावलीशून्य नहीं।<br>वाटिकामें पुष्प अनेक, यहाँ रोमकूप<br>अनेक। पुष्पमें रस जिसके ग्राही भ्रमरादि<br>जन्तु, पुलकावलीमें ही सीतारामजीके<br>गुणस्वरूप माधुर्यादिक रसस्थानापन हैं<br>और उसमें जो स्वभावानुकूल सुख है<br>वही रयमुनिया आदि विहंग हैं जो<br>विहारपूर्वक माधुरीरसको पान करते<br>हैं। प्रेमीमें आत्भक्तका भी अन्तभाव<br>है। | ज्ञानी बाग हैं। इनकी पुलकावली<br>सदा नहीं रहती, क्योंकि कभी-कभी<br>इनकी समाधि बड़ी गहरी लग जाती<br>है। इस बागका फल जीवन्मुक्ति है<br>जिसमें ब्रह्मानन्दरूप रस है। स्वबुद्धि<br>अनुकूल आनन्द शुकादि पक्षी हैं जो<br>ब्रह्मानन्दमें विहार करते हैं। | कर्मपदारूढ़ साधनावस्थाके भक्तोंकी पुलकावली दैवाधीन है कभी हुई तो अच्छा, नहीं तो नहीं है ही। कर्मकाण्डमें अर्थ, धर्म, काम, उत्तम, मध्यम, अधम फल हैं। इसका जो अहंकारपूर्वक सुख है वही उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकारके पक्षी हैं। जो उनके भोगरूप रसको लेते हैं। |
| ५—मा० प०<br>६—संत श्रीगुरुसहाय लालजी | पुष्पवाटिकामें सुगन्थ बहुत, प्रेमी<br>भक्तका आदर बहुत।<br>'निष्काम भक्तोंकी पुलकावली<br>वाटिका है, वाटिकामें पुष्पोंकी अधिकता<br>और इनमें आकांक्षाकी व्यवस्था।'                                                                                                                                                                                   | बाग बड़ा और ज्ञानी भक्त भी<br>बड़े गिने जाते हैं।<br>'सकाम भक्तोंकी पुलकावली बाग<br>है, क्योंकि नित्य अपकर्मके समय<br>कर्मनिवेदन भी करते हैं, पर कामनाके<br>लिये प्रार्थना वा सम्मटादि भगवत्सम्बन्धी                                              | मनुष्यशाक्तक बाहर, कमकाण्डाका<br>दशा भी वैसी ही है; क्योंकि<br>कर्मकाण्डके सारे प्रकरणोंका पता<br>लगाना और उनपर चलना शक्तिसे<br>बाहर है।<br>६ 'ज्ञानियोंका रोमांच वन है;<br>क्योंकि इनकी केवल मुक्तिमात्र                                                   |
| ७— श्रीवेजनाथजी                      | 'मुग्धा भक्तोंमें थोड़ा प्रेम होता<br>है। इसीसे पुलकावली थोड़ी और<br>वाटिका देखनेमें छोटी।'                                                                                                                                                                                                                                                       | भी कर लेते हैं।'<br>मध्या भक्तोंका पुलक बाग है जो<br>वाटिकासे बड़ा होता है। मुग्धा भक्तोंसे<br>मध्यमकी पुलकावली बड़ी है।                                                                                                                          | फलकी अपेक्षा रहती है।'<br>७ प्रौढ़ भक्तोंका पुलक एकरस<br>सदा वन-समान बड़ा है। वनबागसे<br>भी बड़ा, वैसे ही इनका पुलक<br>सबसे अधिक ।                                                                                                                          |
| ८—पाँडेजी                            | हर्षसे फूल उठना वाटिका है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | फूलनेसे जो उनका सुनना सुफल<br>हुआ वह बाग है।                                                                                                                                                                                                      | आनन्दमें अपनेको भूल जाना<br>वन है।                                                                                                                                                                                                                          |

ाञ्चित्रास्वामीजीने मानसके रूपकमें 'कमल, पुरइन, अमराई, वन, बाग' आदिका वर्णन किया है। परन्तु कुछ यात्रियोंका कहना है कि वहाँ कुछ छोटे-छोटे पौधे और कुछ पहाड़ी घासके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। विशेष कालतक तो वह बर्फसे ही ढका रहता है। इस प्रकार इस रूपकमें काव्यका 'ख्यातिविरुद्धता दोष' आ जाता है?

इस शंकाका समाधान यह है कि लोकमें अप्रसिद्ध होनेपर भी किव-समयमें यदि यह बात प्रसिद्ध वा संगृहीत है तो उसका वर्णन-दोष नहीं किन्तु गुण है। यथा—'कवीनां समये ख्याते गुण: ख्यातिविरुद्धता' (साहित्यदर्पण ७। २२)। 'समय' का अर्थ है सम्प्रदाय वा पद्धति। यह तीन प्रकारका है—'असतोऽिष निबन्धेन सतामप्यनिबन्धनात्। नियमस्य पुरस्कारात् सम्प्रदायित्रधा कवेः॥' (सा० द० टीका) अर्थात्—१ जो बात है ही नहीं उसको कहना। जैसे कि जहाँ भी छोटा—मोटा जलाशय है वहाँ हंस आदिका वर्णन, नदी और आकाश आदिमें कमलका वर्णन, आकाश नदीमें हाथीका वर्णन, कीर्ति और पुण्यको शुक्ल, अकीर्ति और पापको कृष्णवर्ण वर्णन और चकोरका चन्द्रिकरणभक्षण इत्यादि। यथा—'रत्नानि यत्र तत्रादौ हंसाद्यल्पजलाशये। जलेभाद्ये नभो नद्यामम्भोजाद्यं नदीष्विष्।" शुक्लत्वं कीर्तिपुण्यादौ काष्यं चाकीर्त्यंघादिषु। ज्योत्स्नापानं चकोराणां शैवालं सर्ववारिषु।' (सा० द० टीका) २—जो विद्यमान है उसका अभाववर्णन अर्थात् उसको कहना कि नहीं होता। जैसे कि वसन्तमें मालतीपुष्प, चन्दनमें फूल—फल, स्त्रियोंमें श्यामता इत्यादि वे कभी नहीं वर्णन करते। यथा—'वसन्ते मालती पुष्पं फले पुष्पे च चन्दने नारीणां श्यामता नि कुछ उनके अपने विशेष बँधे हुए नियम। जैसे कि भोजपत्र हिमालयहीपर, चन्दन मलयिगिरिहीपर और कमल हेमन्त और शिशिरऋतु छोड़ सब ऋतुओंमें होता है। यथा—'हिमवत्येव भूर्जत्वक् चन्दनं मलये परम्। हेमन्तिशिशिरौ त्यक्त्वा सर्वदा कमलस्थितिः।' (सा० द० टीका)

उपर्युक्त श्लोक कुछ हेर-फेरसे 'काव्यकल्पलतावृत्ति' के प्रतान १ स्तवक ५ में (श्लोक ९४ से अंततक) हैं और उसीमें 'सरमें किवयोंको क्या-क्या वर्णन करना चाहिये' यह भी लिखा है। यथा— 'सरस्यम्भोलहर्यम्भोगजाद्यम्बुजषट्पदाः। हंसचक्रादयस्तीरोद्यानस्त्रीपान्थकेलयः॥'(६५) अर्थात् तालाबमें जल, लहर, जलहस्ती, कमल, भ्रमर, हंसादि पक्षी, तीरमें बाग़-बगीचा, स्त्रियों और पिथकोंकी जलक्रीड़ा—इनका वर्णन प्रायः होता है।

काव्यके इस नियमके अनुसार सत्किव जलाशयों, नदी, समुद्र, तालाब आदिमें कमल और हंस आदिका वर्णन किया करते हैं। यथा—'मालिन्यं व्योग्नि पापे यशिस धवलता वर्ण्यते हासकीत्यों रक्तौ च क्रोधरागौ सिरदुदिधगतं पंकजेन्दीवरादि। तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरित च मरालादिकः पिक्षसंघो ज्योत्स्ना पेया चकोरैर्जलधरसमये मानसं यान्ति हंसाः॥' अह्ल्यम्भोजं निशायां विकसित कुमुदं चिन्द्रका शुक्लपक्षे मेघध्वानेषु नृत्यं भवित च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात्। न स्यात् जाती वसन्ते न च कुसुमफले गंधसारहुमाणामित्याद्युन्नेयमन्यत् किवसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धेः॥' (सा० द० ७। २३, २५) अर्थात् आकाश और पापमें मालिन्य यश, हास्य और कीर्तिमें शुक्लता, क्रोध और रागमें रक्तता, नदी और समुद्रमें कमलादि, समस्त जलाशयोंमें हंसादि पक्षी, चकोरका चन्द्रिकरणभक्षण, वर्षासमयमें हंसोंका मानससरको चले जाना, दिनमें कमलका और रात्रिमें कुमुदका खिलना, शुक्लपक्षमें ही चंद्रिका, मयूरका मेघध्विन होनेपर नृत्य करना, अशोकमें फलका अभाव, वसन्तमें जातीपुष्पका और चन्दनमें फूल-फलका अभाव—इत्यादि कविसम्प्रदायकी बातोंको सत्कवियोंके काव्योंसे निर्णीत कर लेना चाहिये।

सत्किवयोंके इस नियमानुसार मानसकिवने यहाँ मानस-सरके रूपकमें कमल, हंस, वन, बाग और पक्षी आदिका वर्णन किया है।

नोट—१ सात्त्विक भाव होनेसे ही पुलक होता है, सात्त्विक भावमें सुख है। अतः 'सुख' को 'सुबिहंग बिहारु' कहा। भयादिकोंमें भी रोमांच होता है, अतः उसके व्यावर्तनके लिये 'सुबिहंग' कहा, क्योंकि यहाँ सुमितका प्रसंग चल रहा है। कुबिहंग कुमितके प्रसंगमें कहा गया है, यथा—'कुमित कुबिहँग कुलह जनु खोली।'(२।२८।८) जहाँ-जहाँ पुलक है वहाँ आनन्दसे पुलक है। यहाँ सुखरूपी विहंग मानससरके वासी हैं, ये बाहरसे नहीं आये हैं, अत: यहाँ विहार करते हैं। (वि० त्रि०)

पुलकांगकी दशामें जो सुख है वही सुविहंगविहार है। पाँडेजी कहते हैं कि 'इस दशामें जो सुख हुआ वहीं सुन्दर पक्षी होकर विहार कर रहा है।' वह सुख क्या है? किसका सुख कौन पक्षी है?

उत्तर-१ मानसमयंककार लिखते हैं कि—'उपासना, ज्ञान और कर्मका समाज मानो क्रमसे पुष्प-वाटिका, बाग और वन हैं और तीनों समाजोंको सुखकी प्राप्ति, अर्थात् क्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्ति ब्रह्मकी प्राप्ति और शुभ-प्राप्ति, ये तीनों सुख मानों मधुकर, शुक और लावक आदि विहंग-विहार है। इन तीनों (वाटिका, बाग और वन) का माली सुष्ठु मन है। यदि मन सुष्ठु रहा तो सब हरा-भरा रहा नहीं तो सब सूख जाते हैं, अतएव मालीकी सुष्ठुता बिना केवल परिश्रम ही है।'—[मा॰ मा॰ कार इसीको इस प्रकार लिखते हैं—'भक्तोंको श्रीरामचन्द्रजीके सनातन चतुष्टय (नाम, रूप, लीला, धाम) द्वारा जो सुख होता है वही मधुकर पक्षी होकर वाटिकामें विहार करता है, ज्ञानियोंको ब्रह्मसुख अनुभव होनेपर उस दशाका सुख पक्षी होकर बागमें शुकवत् विहार करता है और कर्मकाण्डियोंको शुभप्राप्तिका सुख लावादिक पक्षी होकर वनमें विहार करता है।]

(२) करुणासिंधुजी तथा श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि 'भिक्तकाण्डमें अपने-अपने भावानुकूल जो सुख होता है वह रयमुनिया आदिक विहंग हैं। ज्ञानकाण्डमें अपनी बुद्धि-अनुकूल जो सुख होता है, वह शुकादि विहंग हैं जो ब्रह्मानन्दमें विहरे हैं। कर्मकाण्डमें अहंकारपूर्वक जो सुख होता है वह उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीन भाँतिके विहंग हैं जो अर्थ, धर्म, काम फलोंके भोगरूप रसको ग्रहण करते हैं।'

नोट-२ स्नेहसे आँसू निकलते हैं?, रोमांच होता है, इसीसे उसको जल कहा। नेत्र घड़ा है। घड़ेसे जल सींचा जाता है और यहाँ पुलकमें नेत्रोंसे अश्रुपात होते हैं। मालीको सुमन कहा, क्योंकि मालीसे वाटिका उदास नहीं होने पाती, इसी तरह सुन्दर मनसे पुलकावली नहीं मिटने पाती। पुनः मनके ही द्रवीभूत होनेसे रोमांच होता है, अतः पुलककी स्थिति मनपर ही निर्भर है। पुलकरूपी वाटिका आदिका सिंचन नेत्रोंके प्रेमाश्रुद्वारा ही होता है। यथा—'मम गुन गावत पुलक सरीरा। गद गद गिरा नयन बह नीरा॥'

## जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ येहि ताल चतुर रखवारे॥ १॥

शब्दार्थ-**सँभारे**=सँभालकर; चौकसीसे; सावधानतापूर्वक। '**सँभारना**' शब्द ग्रन्थमें स्मरण करनेके अर्थमें भी आया है, यथा—'बार बार रघुबीर सँभारी। तरकेड पवन तनय बल भारी॥' (५।१) 'तब मारुतसृत प्रभु सँभारेड।' (लं० ९४)

अर्थ—जो लोग रामचिरतमानसको सँभालकर (सावधानीसे) गाते (कहते) हैं वे इस सरके चतुर रखवाले हैं॥१॥

नोट-१ पं० रामकुमारजी—दोहा ३७ तक सरका वर्णन हुआ। अब यहाँसे उसके बाहरका वर्णन है। सर तो अपने स्वरूपहीसे सुन्दर है, वह नहीं बिगड़ता। सरपर जो रक्षक (पहरेवाले) रहते हैं, वे बाहरकी खराबियों और न्यूनताओंसे सरकी रक्षा करते हैं। यहाँ यह बतलाते हैं कि रामचरितमानसमें रखवाले कौन हैं? [मानससरमें देवताओंकी ओरसे प्रवीण रक्षक रहते हैं कि कोई जल न बिगाड़े, उसमें थूके, खखारे नहीं। (मा० प्र०)]

नोट-२ 'जे *गावहिं*' इति। इसके मुख्य श्रोता सज्जन हैं। गोस्वामीजी तो सज्जनोंहीसे कह रहे हैं सो ये तो घाटहीमें हैं। इनके अतिरिक्त और जो कोई वर्णन करें वे रखवाले हैं।—[गानमें सबका अधिकार बताया। अपने समाजमें सभीको अधिकार है। पक्षिसमाजमें भुशुण्डीजी कहते और गरुड़जी सुनते हैं। देवसमाजमें शंकरजी, मुनिसमाजमें याज्ञवल्क्यजी और नरसमाजमें गोस्वामीजी वक्ता हैं। यहाँ 'गान' का अर्थ प्रेम और आदरसे बखान करना है। इसी अर्थमें इस शब्दका बारम्बार प्रयोग हुआ है। यथा— 'रिपु कर रूप सकल तैं गावा।' (लं०), 'हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा', 'रघुपित कृपा जथा मित गावा।' इत्यादि वि० त्रि०]

नोट-३ 'सँभारे', 'चत्र रखवारे' इति। (क) रखवालोंका काम यह है कि पुरुषके घाटमें स्त्री, स्त्री-के घाटमें पुरुष न जावें, कोई सरमें थूके-खखारे नहीं, कोई निषिद्ध वस्तु इसमें न पड़े, इत्यादि। रामचिरतमानसके पढ़नेमें स्त्रीलिंगकी जगह पुँल्लिंग और पुँल्लिंगकी जगह स्त्रीलिंग शब्द पढ़ना पनघटमें पुरुषका और पुरुषोंके घाटमें स्त्रीका जाना है। पाठका बदलना, क्षेपक मिलाना, अशुद्ध पढ़ना इत्यादि ही थूकना, खखारना, निषिद्ध वस्तुका डाल देना है। (मा॰ प्र॰) (ख) 'सँभारे' पद देकर सूचित किया कि सँभालकर गाना सबसे नहीं बनता। सँभालकर गाना यह है कि स्मरण और विचारपूर्वक पढ़े, पाठ शुद्ध हो, दोष बचाते हुए, अर्थ समझते हुए औरोंकी अशुद्धियोंको प्रसंग-अनुकुल ठीक करके पढना 'सँभारकर गाना' है। 'चतुर' अर्थात् होशियार, अचुक। (ग) सू॰ मिश्रका मत है कि '*सँभारे'* का भाव यह है कि जो ग्रन्थकारने कहा है कि 'नानापुराणनिगमागमसम्मतम्' मं० श्लो० ७, उसीके अनुसार वेदमत-लोकमत और पूर्वापर सम्बन्ध या पूर्वापर विरोध और काव्यदोष, विचारपूर्वक विचार और उसीके अनुकूल अर्थ विचारकर कहना। बिना प्रेमके गाना नहीं हो सकता। जिसका जिसमें प्रेम होता है वही उसकी रक्षा करता है। इस तरह ग्रन्थकारने बताया है कि इस ग्रन्थके प्रेमी ही इसके रक्षक हैं और होंगे।' और पाँडेजी श्रीशिवजी, भुशुण्डीजी, याज्ञवक्त्यजी और गोस्वामीजीके गुरुको रखवाले कहते हैं (पर इस मतसे हम सहमत नहीं हैं)। (घ) 'रखवारे' का तात्पर्य यह है कि जहाँ जो रस प्रधान हो वहाँ वहीं कहा जाय और रसाभास न हो। (पाँ०) पुन:, इस मानसके रखवालोंका काम है कि यदि कोई एक चौपाई या दोहा लेकर औरका और अर्थ करे तो वह उसकी वाणीका पूर्वापर प्रसंगसे खण्डन कर दें। (मा० प्र०) 'चत्र रखवारे' कहकर यह भी जनाया कि चरितके गान करनेवाले 'रखवाले' हैं, गान करनेसे मानस बना रहेगा, नहीं तो लुप्त हो जायगा। और सँभालकर गानेवाले 'चतुर रखवाले' हैं।

## सदा सुनिहं सादर नर नारी। तेइ सुरबर मानस अधिकारी॥ २॥

अर्थ—जो स्त्री-पुरुष इसे सदा (नियमपूर्वक) आदरसिंहत सुनते हैं वे ही सुन्दर मानसके उत्तम अधिकारी, श्रेष्ठ देवता हैं॥ २॥

नोट—१ मानस–सरके रक्षक ऋषि एवं देवता हैं और देवता एवं ऋषि ही उसके स्नान–पानके अधिकारी हैं। रामचिरतमानसके अधिकारी कौन हैं यह यहाँ बताते हैं। ऊपर चौपाईमें गानेवालों अर्थात् वक्ताओंको बताया, उनके श्रोता होने चाहिये सो यहाँ कहते हैं।

नोट—२ यहाँतक तदाश्रय कहकर अब यहाँसे अधिकारी, अनिधकारी, मार्गकी कठिनाइयाँ और उनका निवारण यह सब कहते हैं—'सदा सुनिहं सादर', 'नर नारी', 'सुरबर मानस अधिकारी।' (मा॰ प्र॰)

नोट—३ यहाँ दो बातें अधिकारी होनेके लिये जरूरी बतायीं—सदा सुनना और सादर सुनना। सुनना स्नान है, सदा सुनना सदा स्नान करना है। 'सदा' शब्द देकर जनाया कि इसमें प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि अनध्यायका नियम नहीं है। यह धारणा न हो कि इसे कई बार सुन चुके हैं। इसका रस नित्य सुननेसे ही मिलेगा। 'रामचिरत जे सुनत अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥' (वि० त्रि०) (ख) 'सादर'=आदरपूर्वक—अर्थात् मन, चित्त और बुद्धि लगाकर। यथा—'सुनहु तात मित मन चित लाई।' (३। १५। १) (ग) कि गोस्वामीजीने यह शब्द उत्तम श्रोताओंके लिये प्राय: सभी स्थानपर दिया है, यथा—'सादर सुनि रघुपित गुन पुनि आयेउँ कैलास।' (उ० ५७), 'सादर सुनु गिरिराज कुमारी।' (१। १४४। २), 'तात सुनहु सादर मन लाई। कहहुँ राम कै कथा सुहाई॥' (१। ४७), 'कहाँ रामगुनगाथ

भरद्वाज सादर सुनहु।' (१। १२४) इत्यादि। सर्वत्र सादर सुननेको कहा गया है। (१। ३५। १३) देखिये। (घ) पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'मानस' तीर्थ है। यहाँ यह जनाया है कि तीर्थमें स्नान आदरपूर्वक करना चाहिये तभी फल होता है, यथा—'सादर मज्जन पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिये तें॥' (१। ४३। ६), 'सोइ सादर सर मज्जन करई। महाघोर त्रयताप न जरई॥' (१। ३९। ६) (ङ) 'नर नारी' पदका भाव यह है कि इसके अधिकारी स्त्री-पुरुष सभी हैं, जाति, वर्ण या स्त्री-पुरुषका कोई भेद वा नियम नहीं है।

नोट—४ (क) 'बर' 'मानस' और अधिकारी' दोनोंके साथ है। क्योंकि इस मानसमें सुन्दर रामयश जल है और इसके अधिकारी देवताओंसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि देवता अपने ऐश्वर्यमें भूले रहते हैं। यथा—'हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ रत प्रभु भगित बिसारी॥ भव प्रबाह संतत हम परे॥' (६। १०९) अधिकारी=अधिकार पानेके योग्य, सेवा करनेके लायक। (ख) 'ते सुरबर' कहकर जनाया कि आसुरी सम्पत्तिवाले इसमें स्नान नहीं कर सकते। सादर श्रवण दैवी सम्पत्तिवालोंके लिये ही सम्भव है। (वि० त्रि०) (ग) यहाँ वक्तासे अधिक महत्त्व श्रोताका कहा। वक्ता तो पहरेदार है, उसका सारा समारम्भ तो श्रोताके लिये ही है। यद्यपि यात्रियोंको पहरेदारका आदेश मानना पड़ता है तो भी प्राधान्य यात्रियोंका ही है। इसीसे श्रोताको 'अधिकारी' कहा। (वि० त्रि०) (घ) सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि अमृतपानके सुखसे भी बढ़कर इसकी कथाका स्वाद जिनके कर्णमें जान पड़ता है वे ही इसके अधिकारी हैं। जैसे देवता अमृत पीते–पीते उकताकर मानसके जलको अधिक स्वादिष्ट समझ पीते हैं वैसे ही जो अनुरागी नारी–नर सब कथाओंसे बढ़कर इस मानसकथाको समझते हैं वे ही इसके सच्चे अधिकारी देवता हैं।

# अति खल जे बिषई बग कागा। एहिं सर निकट न जाहिं अभागा॥ ३॥

अर्थ—जो बहुत ही दुष्ट और विषयी हैं, वे बगुले और कौवे हैं। वे अभागे इस सरके पास नहीं जाते ॥३॥

नोट-१ ऊपर मानसके अधिकारी कहे अब उसके अनिधकारी कहते हैं।

नोट—२ 'अति खल जे बिषई बग कागा' इति। (क) खलोंके लक्षण दोहा ४, ५ में कहे गये हैं। खल और कामी सत्संग करते हैं और सुधर जाते हैं जैसा वहाँ कह आये हैं, यथा—'खलड करिहं भल पाइ सुसंगू।' (१। ७। ४), 'मज्जन फल पेखिय तत काला। काक होिहं पिक बकड मराला॥' (१। ३। १) और पुन: आगे कहा है कि 'बिषइन्ह कहँ पुनि हिर गुन ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा॥' (७। ५३। ४) इसीसे यहाँ 'अति खल बिषई' कहा क्योंकि ये सत्संगसे भागते हैं। इसीसे भाग्यहीन भी कहा। ये 'अति खल' हैं, 'अति बिषई' हैं। 'बिषई' का अन्वय कागाके साथ होनेका कारण यह है कि काग मिलन वस्तु (विष्ठा) खाता है और विषयी भी स्त्रीलम्पट आदि कुत्सित-भोगी होता है। 'काक, बक' के स्वभाव पूर्व दिये जा चुके हैं—'काक होिहं पिक बकउ मराला।' (१। ३। १) इत्यादिमें देखिये। पुन:, मा० मा० का मत है कि—'अतिखल बकवत् हैं, क्योंकि परम विश्वासघाती 'खल' कहाता है—'खलो विश्वासघातकः।' काग गवादिकोंपर बैठकर उनके मांसको भक्षण करता है, उसको रंचक दया नहीं लगती। उसी प्रकार विषयी मांस–भक्षक और परदाराओंके धर्मको बिगाड़नेवाला है।' मा० प्र० का मत है कि 'अतिखल' काक हैं और विषयी (जो विषयमें अत्यन्त आसक्त हैं) बक हैं। पाँडेजीका मत है कि वे खल काक हैं जो कथाके समय बकते हैं और विषयी–बगुला वे हैं जिनका मन मछली–मेघामें रहता है पर देखनेमें साधु बने बैठे हैं। पाँडेजीका आशय 'कथाके समय' से यह समझमें आता है कि कथासे दूर अन्यत्र वा उसी समय अन्य विषयवार्ताकी बक लगाये रहते

हैं, कथाके निकट नहीं जाते। बैजनाथजीका मत है कि हरिविमुख जो सत्पदार्थमें भेद लगानेवाले हैं वे ही 'अति खल' काक हैं।

(ख)—आगे चौ॰ ५ में केवल 'कामी' शब्द दिया है—'कामी काक बलाक बिचारे।' इससे कोई-कोई 'अति खल जे बिषई' का अर्थ यों भी कर लेते हैं कि 'जो विषयी अत्यन्त दुष्ट हैं'। पर प्रायः सभीने उपर्युक्त ही अर्थ ठीक माना है। समाधान यों हो जाता है कि गोस्वामीजीने 'खल जे बिषई' में-से अन्तिम पद 'कामी' (बिषई) देकर उसके पहलेका शब्द भी सूचित कर दिया है।

नोट—३ अभागा=भाग्यहीन, यथा—'सुनहु उमा ते लोग अभागी।हिर तिज होहिं बिषय अनुरागी॥'(३।३३।३), 'अज्ञ अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन लागी॥ लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहु संतसभा निहं देखी॥' (१।११५) विषय-सेवन करने एवं सत्संगमें न जानेसे 'अभागा' कहा। पुनः, 'अभागा' पद देकर न जानेका कारण बताया कि 'उनका भाग्य ही नहीं कि वे यहाँ आवें'। (मा० प०) भाग्यवान् ही श्रीरामयश सुनते हैं, यथा—'अति हिरकृपा जाहि पर होई। पाँउ देइ एहि मारग सोई॥'(७।१२९) पुनः, यहाँ 'अभागा'शब्दमें 'भाग' शब्द शिलष्ट है।अतः दूसरा अर्थ यह होगा कि उनका 'भाग' अर्थात् विषय-चर्चारूपी संबुक-भेकादि यहाँ नहीं हैं। इस अर्थमें 'निदर्शना अलंकार' होता है।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि विषयी, साधक और सिद्ध तीनों प्रकारके जीव रामचिरतके ग्राहक हैं। इनमें विषयियोंमें ही खल होते हैं और उन खलोंमें भी अति खल होते हैं। दोनों प्रकारके खलोंकी वन्दना गोस्वामीजीने की है। सामान्य खलोंको 'खलगन' कहा है और 'अति खल' को 'खल' कहकर वन्दना की है। सामान्य खल हिरयशके निकट राकेशके लिये राहुकी भाँति कभी–कभी भजनमें भंग करनेके लिये आते हैं पर 'अति खल' इसिलये भी निकट नहीं आते। अति खल विषयियोंकी उपमा बक और कागसे दी। यद्यपि काग शकुनाधम सब भाँति अपावन, छली, मिलन, अविश्वासी, मूढ़ और मंद-मित है तथापि बककी गणना प्रथम है क्योंकि यह हंस-सा रूप धारण किये हुए ध्यानका नाट्य करता हुआ हिंसामें रत है। 'अभागा' का भाव कि भाग्यका निर्णय सांसारिक सम्पदासे नहीं होता। जब जीवनका ही कुछ ठिकाना नहीं तो सम्पदा लेकर क्या होगा? इसीलिये कहा है कि यदि सर्वेश्वर्य हुआ और श्रीरामचरणानुराग न हुआ तो वह व्यर्थ है। अतः जो रघुवीरचरणानुरागी हैं, वे ही बड़भागी हैं और जो 'भवभंजन पद विमुख' हैं वही अभागे हैं। इसिलये अतिखल विषयी बक–काग को 'अभागा' कहा।

# संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न बिषय-कथा-रस नाना॥ ४॥ तेहि कारन आवत हियँ हारे। कामी काक बलाक बिचारे॥ ५॥

शब्दार्थ—(संबुक)=घोंघा। भेक=मेंढक, दादुर। सेवार (शैवाल)=पानीमें मिट्टीके संगसे जो हरी-हरी काईके समान घास जमती है, जो बालोंके लच्छोंकी तरह पानीमें फैलनेवाली होती है और जिसमें जलके छोटे-छोटे जीव आकर फँस जाते हैं। इससे हलवाई चीनी (शक्कर) साफ करते हैं। काक-बक सेवारके जीवोंको खाते हैं। बलाक=बगुला। आवत=आनेमें।=आते हुए। आते हैं।

अर्थ—(क्योंकि यहाँ) घोंघा, मेंढक और सेवारके समान अनेक प्रकारकी विषयरसकी कथाएँ नहीं हैं॥४॥ इसी कारण वे बेचारे काक-बकरूपी कामी लोग यहाँ आनेमें हृदयसे हार मान लेते हैं [वा, हिम्मत हारे हुए आते हैं। (वि॰ त्रि॰)]॥ ५॥

नोट—१ यहाँ यह बताकर कि 'अति खल बिषई' किस वस्तुके अधिकारी हैं, उनके यहाँ न आनेका कारण कहते हैं। अभागे विषय-रसकी कथा सुनते हैं और भाग्यवान् रामयश सुनते हैं।

नोट—२ जितने सातिशय सुख हैं उन सबमें तीन प्रकार होते हैं।—उच्च कोटि, मध्यम और सामान्य कोटि। काक-बकके लिये शंबुक उच्चकोटिका भोज्य है, मेंढक मध्यम कोटिका और सेवारगत जन्तु सामान्य कोटिके भोज्य हैं। इसी भाँति रसोत्कर्षवाली विषय कथा अति खल विषयियोंके लिये उच्च कोटिका भोग्य है, उससे कम उत्कर्षवाली मध्यम कोटिका और सामान्य कथा सामान्य कोटिका भोग्य है। (वि० त्रि०)

नोट—३ (क) 'इहाँ न'—मानस बड़ा निर्मल और गंभीर है, वहाँ शंबुकादि नहीं हैं। ये सामान्य तलैयों या नदीके किनारे जहाँ पानी रुका रहता है, पाये जाते हैं। (ख) 'बिषय कथा'से लौकिक नायक-नायिकाकी कथा ही अभिप्रेत है। शृंगाररसके आलम्बन नायक और नायिका हैं। (ग) 'रस नाना'—रसके भेद अपार हैं, यथा—'भाव भेद रस भेद अपारा'। एक शृंगाररसके ही चुम्बन—आलिंगनादि अनेक भेद हैं। तत्सम्बन्धी कथाएँ ही नाना रसकी विषय—कथाएँ हैं जिनके सुननेमें विषयी पुरुषोंको बड़ा आनन्द होता है। इन्हीं कथाओंको संबुक, भेक, सेवार कहा है। (वि० त्रि०)

नोट-४ 'बिचारे' शब्द बड़े चमत्कारका है। साधारण अर्थ इसका 'गरीब, दीन' है। ध्विन यह है कि ये यहाँ 'बेचारे' हैं; इनका चारा (भक्ष्य) यहाँ नहीं मिलता। शंबुक, सिवार और भेक ही इनका चारा है। इन्हें छोड़ ये और कुछ खाते नहीं, सो भी यहाँ नहीं मिलता, तो फिर यहाँ आकर क्या करें? पुन:, किसीकी दशापर जब तरस आता है तब भी देखने-सुननेवाले 'बिचारे' शब्दका प्रयोग करते हैं। इससे संकटापन्न मनुष्यके विषयमें उनकी आत्मीयता प्रकट होती है। कामीको ज्ञान-वैराग्यरूपी धनसे रहित और इनकी प्राप्तिके साधनरूप रामचरितमानससे विमुख होनेसे उनके भावी कष्टोंको जानकर किव दयापूर्वक उनसे अपनी आत्मीयता प्रकट करते हुए 'बिचारे' शब्दका प्रयोग कर रहे हैं।

नोट-५ 'हियँ हारे' का भाव यह है कि कथा सुननेको मन नहीं चलता, यथा—'क्रोधिहि सम कामिहि हिरिकथा। ऊसर बीज बएँ फल जथा।'(५।५८।४) 'हियँ' हार जानेमें 'बिचारे' ही हेतु है। हरिकथा उनका 'चारा' नहीं है। यद्यपि इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति, लोक और वेद, दोनों मार्गों और मतोंका वर्णन है, तथापि उनकी प्रवृत्ति तो दोनों मार्गों और मतोंसे बाह्य है, अतः यह कथा उनको क्यों भली लगने लगी? पुनः, 'हियँ हारे' से सूचित होता है कि देखा–देखी जानेका यदि कुछ मन हो भी जाता है तो दुर्बुद्धिको जीतने नहीं पाते, इसलिये हारकर बैठ जाते हैं। (पं० रू० ना० मिश्र)

वीरकवि—विषयी प्राणियोंको मानसके समीप न आ सकनेमें हेतुसूचक दिखाकर अर्थ समर्थन करना 'काव्यलिंग अलंकार' है। निदर्शना और काव्यलिंगकी संसृष्टि है। 'कामी काक<sup>—</sup>' में रूपक है।

नोट-६ 'आवत हियँ हारें 'का दूसरा अर्थ लेनेमें भाव यह है कि 'अति खल बिना विषयकथा-श्रवणके रह ही नहीं सकते; अतः कहते हैं—'तेहि कारन आवत हियँ हारे।'निष्कारणकी हैरानी किसे नहीं दुःखद होती, अतः हिम्मत छोड़े हुए आते हैं। भाव कि जहाँ रामचिरतमानस होता हो, उन्हें वहाँतक जाना कठिन मालूम होता है। जो 'अति खल बिषई बक काक' हैं वे तो मानसके निकट ही नहीं जाते, परंतु जिनमें खलताकी अतिशयता नहीं है, वे जाते हैं पर हिम्मत हारे हुए जाते हैं, इसलिये उन्हें 'कामी काक बलाक 'ही कहा 'बिचारे' में भाव यह है कि लाचार (बेबस) होनेपर ही जाते हैं, जैसे स्वामी जाय तो साथ जाना ही पड़ेगा। (वि० त्रि०)

### आवत येहिं सर अति कठिनाई।राम-कृपा बिनु आइ न जाई॥६॥

अर्थ-इस (रामचिरतमानस)सरमें आनेमें बहुत ही कठिनाइयाँ हैं। बिना श्रीरामजीकी कृपाके (यहाँ) आना नहीं हो सकता॥६॥

नोट-१ (क) मानससरके जानेमें बहुत कठिनाइयाँ हैं। यह सर तिब्बतराज्यमें ६० मीलकी परिधिमें पहाड़ोंसे घिरा हुआ कैलासके पास है। कठिनाइयोंका वर्णन आगे किव स्वयं कर रहे हैं। वाचिक, कायिक और मानसिक तीनों प्रकारकी कठिनाइयाँ किव दिखाते हैं। (ख) 'अति कठिनाई' एवं 'येहिं सर' का भाव कि सर तो बहुत हैं पर औरोंमें इतनी कठिनाइयाँ नहीं हैं जितनी यहाँ हैं। यहाँकी यात्रा अत्यन्त विकट है। पुन: भाव कि देव-मानससरमें कठिनाइयाँ हैं और इस (रामचिरतमानस) सरमें 'अति कठिनाइयाँ' हैं।

नोट-२ (क) 'रामकृपा बिनु आइ<sup>---'</sup> इति। आनेमें मुख्य रामकृपा है, यथा-'अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँउ देइ एहि मारग सोई॥' (७।१२९) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'गुरुकृपा, शास्त्रकृपा और आत्मकृपा होनेपर भी यहाँ काम नहीं चलता। गुरुकृपा और शास्त्रकृपासे माहात्म्य जानकर यात्राकी रुचि होती है। आत्मकृपासे इतने बड़े आयासको जीव स्वीकार करता है। पर विघ्नोंका नाश परमेश्वरीय कृपासे ही सम्भव है। यथा—'सकल बिघ्न ब्यापिंह निंह तेही। राम सुकृपा बिलोकिंह जेही॥'(३९।५), 'मूक होइ बाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन। जासु कृपाः—'(मं० सो०)। गुरुकी कृपासे भी ये कठिनाइयाँ दूर होती हैं, यदि गुरुमें नररूप हरिका भाव हो। आचार्याभिमानका बड़ा भारी गौरव है। (ख) कृपा क्योंकर हो? कृपाका साधन 'मन क्रम बचन छाँड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहिंह रघुराई॥'(१।२००।६) में किवने स्वयं बताया है। (घ) यहाँ 'विनोक्ति अलंकार' है। (वीर)

नोट—३ इस प्रसंगमें गोस्वामीजीने चार कोटियाँ कहीं। एक सामान्य खल, दूसरे अति खल, एक अधिकारी, दूसरे अति अधिकारी। चारोंके लक्ष्य क्रमशः, यथा—'जौ किर कष्ट जाइ पुनि कोई।' (३९।१), 'एहिं सर निकट न जाहिं अभागा।' (३८।३), 'सोइ सादर सर मज्जनु करई।' (३९।६) और 'ते नर यह सर तजिहें न काऊ।' (३९।७)। (खर्रा)

नोट—(४) पूर्व चौपाई (३) में 'अति खल बिषई 'का इस मानसमें जाना कठिन कहा और यहाँ इस मानसमें आना भी कठिन बताया । (करु०) वहाँ जाना और यहाँ आना कहा, यथा—'येहिं सर निकट न जाहिं अभागा॥', 'आवत येहिं सर अति कठिनाई ॥'यहाँसे पाठक इन शब्दोंपर विचार करते चलें। इसका भाव ३९ (९) में लिखा जायगा।

### कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला॥ ७॥

अर्थ—घोर कुसंग ही कठिन (भयंकर) बुरे रास्ते हैं। उन कुसंगियोंके वचन बाघ, सिंह और सर्प (एवं दुष्ट हाथी) हैं॥७॥

नोट-१ (क) कुसंग कुपंथ हैं तो सुसंग सुपंथ हुए। कठिन कुसंग कराल कुपंथ अर्थात् भय उत्पन्न करनेवाले बुरे रास्ते हैं कि जिनपर तिनक भी पैर नहीं धरा जाता। श्रीरामचिरतके सम्बन्धमें कठिन कुपंथ क्या है (यह क॰ उ॰ २९-३०) में यों कहे हैं—'सृत दार अगार सखा परिवार बिलोक महा कुसमाजिह रे। सबकी ममता तिज कै, समता सिज, संतसभा न बिराजिह रे।। जिन डोलिह लोलुप कुकर ज्यों तुलसी भजु कौसलराजिह रे।'(३०) 'करु संग सुसील सुसंतन सो तिज कुर कुपंथ कुसाथिह रे ॥'(२९) (ख) पाँडेजी कहते हैं कि 'कठिन कुसंग वह है जो छूटनेयोग्य नहीं है, जैसे कि विद्यागुरु, माता-पिता, भ्राता, स्त्री, पुत्र आदिका होता है। और यही कुसंग अर्थात् परवश होना कठिन कुपंथ है'। स्मरण रहे कि यदि 'सृत दार सखा परिवार' आदि श्रीरामचरणानुरागी हों, भगवद्भक्त हों, तो वे कुसंगी नहीं हैं; वे तो परम धर्ममें सहायक होते हैं पर जो हरिविमुख हैं वे ही कठिन कुसंगी हैं, ऐसोंहीका त्याग कहा गया है। यथा—'**जाके प्रिय न राम बैदेही। तजिये ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही॥** तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषन बंधु, भरत महतारी। हरि हित गुरु बलि, पित ब्रजबनितन्हि सो भये मुद्रमंगलकारी॥ नाते नेह रामिह के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौं।' (विनय० १७४) (ग) 'कुपंथ कराला' इति। वहाँ मानससरमें भयंकर ऊँचा-नीचा, काँटे-कंकडयुक्त ऊबड-खाबड रास्ता, यहाँ कथामें स्त्री, पुत्र, घर, सखा, परिवारकी ममता (जैसे कि स्त्री घरमें अकेली है, बच्चा मुहँ लगा है जाने नहीं देता, घरमें कोई नहीं है ताला न टूट जाय; मित्र आ गये हैं इनके साथ न बैठें तो नहीं बनता, परिवारमें अमुक भाई दु:खी है—इत्यादि), खल और कामी पुरुषोंके संग जो स्वयं नहीं जाते और दूसरोंको भी नहीं जाने देते। (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि) 'मानससरोवरकी यात्रामें एक मार्ग पड़ता है जिसे निरपनियाँ कहते हैं, यह करालकुपंथ है। ऊपर दृष्टि कीजिये तो भयंकर पहाड़ोंकी चट्टानें डराती हैं, नीचे हजारों फीट गहरी खाई है, यात्रीकी दृष्टि पाँव और रास्तेपर ही रहती है। तनिक-सी चूकमें यात्री कालके गालमें जा रहते हैं। 'सृत दार अगार सखा परिवार।'निरपनियाँकी घाटी है।'

नोट—२ 'तिन्ह के बचन बाध—'इति। (क) कठिन कुसंगी तो कठिन कुपंथ हैं और उन कुसंगियोंके वचन 'बाघ हिर ब्याल' हैं। (ख) यहाँ 'वचन'के लिये तीन उपमाएँ बाघ, सिंह और सर्पकी दी हैं। बराबरवालों (जैसे भाई-सखा) के वचन बाघ (व्याघ्र) हैं, पिता-माता और अन्य गुरुजनों—बडोंके कुवचन

सिंह हैं, स्त्री, पुत्र और छोटोंके वचन सर्प हैं। (ग) भाई ईर्ष्या करते, सखा कहते कि वहाँ स्त्रियोंको घूरने जाते हैं, वहाँ जानेसे तो पाप लगेगा, अभी तो अनजानमें पाप होता है जो क्षम्य है। इनके वचन श्रद्धाको नष्ट करते हैं। छोटोंके वचन सर्प हैं। ये प्रत्यक्ष कहते नहीं, धीरेसे फुफकार छोड़ते हैं। हिरहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'इनका मधुर बोलना उसना है।' बड़ोंके वचनोंको सिंह कहा, क्योंकि इनकी डाँट-फटकार कड़ी दृष्टिमात्र ही हृदयको दहला देते हैं फिर कथामें जानेका साहस नहीं पड़ सकता। जायँ तब तो वे निगल ही जायँ, दण्ड दें, इत्यादि। बैजनाथजी लिखते हैं कि सिंह हाथी छोड़ और जीवोंपर चोट नहीं करता परन्तु उसका भय तो सभीको रहता है। उसी प्रकार गुरु, माता-पिता आदि चाहे स्पष्ट रोकें नहीं परन्तु उनकी दुष्ट प्रकृति विचारकर उनके अन्यथा वचनका भय सभीको रहता है। (घ) 'ब्याल' का अर्थ 'दुष्ट या पाजी हाथी' भी होता है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि स्त्रीका वचन सर्प है, पुत्रका वचन दुष्ट हाथी है जो व्याघ्रसे भी अधिक घातक है। व्याघ्रसिंह तो कभी बगल भी दे जाते हैं पर दुष्ट हस्ती तो सच्चा वैरी होता है, प्राण लेकर ही मानता है। (ङ) इन्हीं लोगोंके विषयमें कहा है—'जरउ सो संपति सदन सुख़ सुहृद मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो राम पद करें न सहस सहाइ॥' (२। १८५)

🗠 यहाँ वाचिक कठिनाइयाँ दिखायीं कि वचनोंकी मारके मारे नहीं जा सकते।

## गृहकारज नाना जंजाला। तेइ अति दुर्गम सैल बिसाला॥८॥

अर्थ—घरके काम-काज और फँसाववाले अनेक झंझट-बखेडे ही अति कठिन ऊँचे बडे-बडे पर्वत हैं॥८॥ नोट-१ (क) पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'कराल कुपन्थसे भारी पहाड अधिक (कठिन), उससे वन, वनसे नदी। इसी तरह कठिन कुसंगसे गृहकार्य, उससे मोह-मद-मान और इनसे कृतर्क अधिक (कठिन) हैं।' इसी क्रमसे यहाँ कहते हैं। (ख) वहाँ रास्तेमें बड़े-बड़े पहाड़ एकके पीछे एक उनका ताँता टूटने ही नहीं पाता, चढाई कठिन, रास्ता समाप्त होनेमें ही नहीं आता। यहाँ घरके कार्य समाप्त नहीं होते, एकसे छुट्टी मिली तो दूसरा माथेपर है। आज मुँडन तो कल उपवीत, फिर वर्षगाँठ, विवाह इत्यादि। पर्वत दुर्गम, विशाल हैं उनका उल्लंघन कठिन, यहाँ गृहासक्त दु:खरूपको गृहकार्य जंजालसे अवकाश कहाँ जो कथा पढें-सुनें। (१। ४३।८) भी देखिये। (ग) मा॰ प्र॰ कार 'गृहकारज नाना जंजाला' का 'नाना गृहकार्यका जंजाल' और मिश्रजी 'गृहके काम जो अनेक जंजाल हैं' ऐसा अर्थ करते हैं। 'गृहकार्यके अनेक जंजाल' ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। 'जंजाल'का अर्थ है प्रपंच, झंझट, बखेडा, उलझन, फँसाव, बन्धन। 'गृहकारज जंजाल' हीसे 'गृहासक्त दुखरूप' उत्तरकाण्डमें कहा है। (घ) पाँडेजी 'जंजाल' का अर्थ 'जंगम (चलता हुआ) जाल' करते हैं। अर्थात् चाहे जहाँ हो वहींसे ये जाल खींच लाते हैं। मा० पत्रिकामें 'जालसे भरा' अर्थ किया है। हरिहरप्रसादजी गृहकारजका 'शास्त्रोक्त गृहकार्य' (उपवीत,व्याह, श्राद्ध आदि) और बैजनाथजी 'जीविकाके व्यापार' अर्थ करते हैं। और 'नाना जंजाला' का 'अनेक उपाधियाँ' मनकी चिन्ताएँ जो जीवोंको बन्धनमें डाले रहती हैं, अर्थ किया है। सूर्य प्रसादजी लिखते हैं कि गृहकारजका यह अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्रोक्त कार्य करनेसे गृहस्थको मुक्ति मिलती है, शास्त्रमर्यादा छोडकर चलनेवाले नरकगामी होते हैं। (ङ) गृहस्थी चलानेमें अनेक बखेडोंका सामना करना पड़ता है। वह एक छोटे राज्यके समान है जो बखेडे राज्य चलानेमें सामने आते हैं वैसे ही गृहस्थोंमें होते हैं। (वि०त्रि०)

🖙 यहाँ कायिक कठिनाइयाँ दिखायी। गृहकार्य शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं।

# बन बहु बिषम मोह मद माना। नदीं कुतर्क भयंकर नाना॥ ९॥

शब्दार्थ-**बिषम**=कठिन, घना कि जिसमें चलना दुर्गम है।=बीहड़। **मोह**=अन्यथाको यथार्थ समझना, जीका उसमें अटकना, ममत्व। **मान**=अभिमान, आत्मगौरव। **मद**=गर्व। अपने समान किसीको न समझना। विद्या, रूप, यौवन, जाति और महत्त्व—ये पाँच प्रकारके मद कहे गये हैं।

अर्थ—मोह, मद, मान ही (इस मानसके) बहुत-से बीहड़ वन हैं और अनेक भयंकर कुतर्क ही अनेक भयंकर निदयाँ हैं॥ ९॥

नोट-१ 'बन बहु बिषम—' इति। (क) अब पहाड़का वन कहते हैं। गृहकारजमें जो मोह-मद-मान हैं वही बहुत-से वन हैं। सामान्य वनमें लोग चले जाते हैं। विषम वनमें नहीं जा सकते, वैसे ही सामान्य मोह-मद-मानवाले लोग तो कथामें चले भी जाते हैं परन्तु विषम मोह-मद-मानवाले नहीं जा सकते, इसिलये 'बिषम' कहा। पुनः, 'बिषम' पदसे सूचित किया कि वन दो प्रकारके कहे हैं। 'पुलक बाटिका बाग बन—' में जो वन कहा वह लिलत है। जो मानससरसे पासका वन है और यहाँ जो वन कहा वह रास्तेका है और भयदायक है। यहाँ 'वृत्यनुप्रास अलंकार' है। (पं॰ रा॰ कु॰) (ख) भाव यह है कि गृहकार्य आदिसे चाहे छुटकारा भी मिल जाय पर मोह-मद-मान बड़े ही कठिन हैं। 'मोह' और 'अज्ञान' पर्याय हैं। मोह जैसे कि कथा उन्हींकी तो है जो स्त्रीके लिये विलाप करते थे, उसके सुननेसे क्या परमार्थ लाभ होगा? परिवारकी ममता आदि भी मोह है। उदाहरण चौपाई ७ नोट १ (ग) में देखिये। वक्ता कलका छोकड़ा है; वह क्या कथा कहेगा? उससे अधिक तो हम जानते हैं। वक्ता साधारण आदमी है, वह व्यासासनपर बैठेगा, मैं नीचे कैसे बैठूँगा? इत्यादि मद है। मद पाँच प्रकारका है, यथा-'जाति विद्या महत्त्वं च रूपयौवनमेव च। यत्नेन वै परित्याज्यं पञ्चेते भित्तकण्टकाः॥' अर्थात् हम जातिके बड़े हैं, हम विद्वान् हैं, हमारा बड़ा मान है। रूप और युवा होनेका भी मद होता है। उदाहरण आगे 'कुतर्क' में देखिये। (ग) 'मीयते अनेन इति मानम्', जिससे नापा-जोखा जाय उसे मान कहते हैं। अर्थात् विषमता मान है। यह समदृष्टिका विरोधी है। (वि॰ त्रि॰)

त्रिपाठीजी—मोह-मद-मानको विषम वन कहा, क्योंकि इसीके अन्तर्गत कुपंथरूपी कुसंग, 'गृहकार्य नाना जंजाल' रूपी शैल और कुतर्करूपिणी निदयाँ हैं। बीहड़ वन अनेक भय, विषाद और पिरतापके कारण होते हैं। वनकी विपित्तयोंका वर्णन अयोध्याकाण्ड दोहा ६२,६३में 'कानन कितन भयंकर भारी' से 'डरपिहं धीर गहन सुधि आए' तक देखिये। इसी तरह मोह-मद-मान भी अनेक भय, विषाद और पिरतापके कारण हैं।

टिप्पणी—'नदी कुतर्कः" इति। ग्रन्थकार पर्वतसे नदीका निकलकर चलना कहा करते हैं। यथा— 'भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरषिं सुख बारी॥ रिधि सिधि संपित नदीं सुहाई। उमिग अवध अँबुधि कहुँ आई॥' (२।१।२-३) 'अस किह कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहु रोष तरंगिनि बाढ़ी॥ पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥' (२।३४।१-२) 'बूँद अघात सहिंह गिरि कैसे। खल के बचन संत सहैं जैसे॥ छुद्र नदीं भिर चलीं तोराई।' (४।१४।४-५) 'रघुपित कोपि बान झिर लाई। घायल भे निसचर समुदाई॥ स्वविंह सैल जनु निर्झर भारी। सोनित सिर कादर भयकारी॥' (६।८६।८—१०) वैसे ही यहाँ 'गृहकारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सैल बिसाला॥' से 'नदी कुतर्क भयंकर नाना' का निकलना कहा। वनमें पर्वतोंसे निकली हुई अनेक तीव्र भयंकर वेगवाली निदयाँ बहती हैं।

नोट—२ (क) कुतर्क—गृहकार्यवाले अपने गृहकार्य सुधारनेके लिये लड़कोंको भय देते हैं कि रामायण सुननेसे दिरद्रता आ जाती है, रामायण साधुओंके लिये है, गृहस्थको पढ़ना-सुनना उचित नहीं, उससे फिर गृहस्थीके कामका नहीं रह जाता, वैराग्य हो जाता है। देखो, अमुकने बाँचा-सुना तो उसका वंश ही नाश हो गया और अमुक दिरद्र हो गया। मूलरिहत तर्क कुतर्क है। पुनः, वक्ता तो लोभसे कथा कहते हैं, वहाँ जानेसे किसको लाभ हुआ। शूद्रके मुखसे क्या सुनना? वक्ता अभिमानी है। वहाँ हमारा मान हो या न हो (मा० प्र०) कौन जाने परलोक किसीने देखा है? कथाके श्रोतामेंसे किसीको विमान आते नहीं देखा। परलोकसे किसीका पत्र नहीं आया इत्यादि 'कुतर्क' हैं। (पं० शुकदेवलालजी) (ख) कुतर्कके प्रमाण, 'मिटि गै सब कुतरक कै रचना।' (१। ११९। ७), 'दुखद लहिर कुतर्क बहु ब्राता।' (७। ९३।६)

सतीजी और गरुड़जीके संशय कुतर्क हैं। (ग) 'बैजनाथजी कुतर्कका' रूपक इस प्रकार देते हैं कि वहाँ मार्गमें अनेकों निदयाँ हैं, यहाँ सत् पदार्थमें असत् विचारना इत्यादि कुतर्कणा ही अनेक प्रकारकी भयंकर निदयाँ हैं। पापतर्कणा मगर-घिड़याल हैं, बुद्धिका भ्रम विषम आवर्त और असत् वासना तीक्ष्णधार है जिसमें उपदेशरूपी नाव नहीं चलती। (घ) कुतर्क मनका विषय है। अत: 'नदी कुतर्क भयंकर नाना' से मानसिक किठनाई दिखायी। इस तरह यहाँतक तीन प्रकारकी किठनाइयोंमेंसे एक वाचिक तो दूसरोंके द्वारा आ पड़ी और दो कायिक और मानसिक अपने ही कारण हुईं।

# दोहा — जे श्रद्धा-संबल-रिहत निहं संतन्ह कर साथ। तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हिहं न प्रिय रघुनाथ॥ ३८॥

शब्दार्थ—संबल=राहका खर्च। श्रद्धा—मं० श्लोक २ देखिये। अगम=कठिन।

अर्थ—जिनके पास श्रद्धारूपी राह-खर्च नहीं है, न संतोंका साथ है और न जिनको श्रीरघुनाथजी प्रिय हैं उनको यह मानस अत्यन्त कठिन है॥ ३८॥

मा० प०—'अति खल जे बिषई बग कागा' से दोहेतकका कथाभाग 'प्रभूतवीरुत्तृणगुल्मगह्वरे कठोर-दंशैर्मशकैरुपद्गतः। क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यित क्वचित्त्वविच्चाशुरयोल्मुकग्रहम्॥ निवासतोयद्रविणात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावित भो अटव्याम्। क्वचिच्च वात्योत्थितपांसुधूमा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः॥ अदृश्यिझल्लीस्वनकर्णशूल उल्कवाग्भिर्व्यितान्तरात्मा। अपुण्यवृक्षान् श्रयते क्षुधार्दितो मरीचितोयान्यभिधावित क्वचित्॥ क्वचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति परस्परं चालषते निरन्धः। आसाद्य दावं क्वचिद्गिनतप्तो निर्विद्यते क्व च यक्षैर्हृतासुः॥'(भा० ५।१३। ३—६) इत्यादिसे मिलता है। वहाँ भी उपसंहारमें भगवत्–कृपा बिना आनन्द न होना कहा है।

नोट—१ यहाँतक मानसका रूपक कहा। अब इसके अधिकारी-अनिधकारीको इसकी प्राप्तिमें जो किठनाई वा सुगमता है वह आगे कहते हैं। यह रूपकमें नहीं है ऐसा किसीका मत है पर हमारी समझमें रूपक बराबर चला जा रहा है।

नोट—२ यहाँतक बताया है कि मानस सब प्रकार अगम है। पर तीन प्रकारसे सुगम हो जाता है— श्रद्धा हो, संतोंका संग करे एवं श्रीरामचरणमें प्रेम हो। भाव यह है कि यदि तीर्थमें प्रेम हो, खर्च पास हो या धनीके साथ जाना हो तो भी रास्तेकी कठिनाइयाँ जान नहीं पड़तीं और तीर्थमें मनुष्य पहुँच सकता है। वैसे ही रामचरितमानसतक पहुँचना तभी हो सकता है जब इसके अभिमानी देवता श्रीरघुनाथजीमें प्रेम हो, कथामें श्रद्धा हो एवं संतोंका साथ हो। प्रेममें फिर भूख, प्यास, काँटे, कंकड़, वन कुछ भी नहीं व्यापते। गोस्वामीजी तथा बिल्वमंगल, सूरदासजी स्वयं इसके उदाहरण हैं।

पं० रामकुमारजी—'अति अगम' कहनेका भाव यह है कि अगम तो और सब बातोंसे है ही। अर्थात् (१) 'कुसंग' से, (२) कुसंगियोंके 'वचन' से, (३) 'गृहकारज' से, (४) 'नाना जंजाल' से, (५) 'मोह, मद, मान' से और (६) 'कुतर्क' से भी मानसके निकट पहुँचना अगम है। परन्तु श्रद्धाहीन, संत-संगरिहत और श्रीरघुनाथजीमें स्नेहरिहत मनुष्योंको तो 'अति अगम' है। तात्पर्य यह है कि ये विघ्न सबसे अधिक हैं। इसीसे उपक्रममें कहा था कि 'आवत येहिं सर अति किठनाई। रामकृपा बिनु आइ न जाई॥'(३८।६) और यहाँ उपसंहारमें लिखा कि 'तिन्ह कहँ मानस अगम अति—।'

त्रिपाठीजी—श्रद्धा, सत्संग और श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम, ये तीनों आवश्यक हैं। जबतक ऐसी श्रद्धा न होगी कि जो कुछ श्रीरामचरितमानसमें लिखा है वह अक्षर-अक्षर ठीक है, यदि मेरे समझमें नहीं आता तो मेरा अभाग्य है, तबतक उसमें श्रीरामचरितमानसके समझनेकी पात्रता नहीं आती। यदि श्रद्धा बनी रही तो एक-न-एक दिन संदेह दूर हुए बिना नहीं रहता। अतः निश्चय श्रद्धा श्रीरामचरितमानसपथके लिये पाथेय है। संतसंग बिना विषयके पर्यवसानका पता नहीं चलता। इस ग्रन्थमें सब विषयोंका पर्यवसान

भिक्तमें ही हुआ है। ग्रन्थकी बारीकीतक सत्संगीकी ही पहुँच हो सकती है, नहीं तो संदेह होगा कि वाल्मीिक, व्यास, तुलसीदासादि सभीने उर्मिलाके साथ अन्याय किया। सत्संगसे ही यह भावना होती है कि वे महात्मा किसीपर अन्याय करनेवाले नहीं। लक्ष्मणजी बन गये तो सही, पर श्रीरामजीकी सेवाके लिये अपनी इच्छासे गये, उन्हें वनवास मिला नहीं था। यदि उन्हें वनवास मिला होता तो उर्मिलाजी भगवती जनकनिन्दिनीकी भाँति किसीके रोके न रुकतीं, दूसरी बात यह कि किवका कहीं चुप रह जाना हजार बोलनेसे बढ़कर काम करता है। किवने यहाँपर चुप रहकर दिखलाया कि उर्मिला भगवतीने पितके सेवाधर्ममें बाधा पहुँचनेके भयसे श्वासतक न ली। उनका इतना बड़ा त्याग श्रीजनकनिन्दिनीके अनुरागसे कम नहीं है। हजार लक्ष्मण-उर्मिला-संवाद लिखनेपर भी इस बूँदसे भेंट नहीं हो सकती। संतसंगसे ही मनुष्य गितन-अभिमान होकर ग्रन्थकारकी बारीकीको देख सकता है। अतः श्रीरामचिरतमानसका पथप्रदर्शक संतसंग ही है। भगवच्चरणमें प्रेम न रहनेसे इस चिरतका आनन्द ही जाता रहता है। उसे पदे-पदे भगवद्-मिहमा प्रतिपादन खटकता है, भावना उठती है कि ग्रन्थकारको इस बातकी बड़ी चिन्ता रहती है कि कहीं कोई रामजीको आदमी न समझ ले। ठीक है इसिलये तो यह ग्रन्थ ही बना है, इसकी फिक्र रहना क्या बेजा है? जिस चिरत्रसे सतीको मोह हुआ, गरुड़को मोह हुआ, उस मोहसे श्रोताकी रक्षाके लिये ग्रन्थकारकी चिन्ता अत्यन्त उपादेय है।

नोट—३ श्रद्धामें संबलका आरोप है, अतः यह रूपक है। इस दोहेमें एकदेशिववर्ती सांगरूपक है, क्योंकि यहाँ श्रद्धा संबलका आरोप शब्दतः है तथा संतोंमें यात्रियों या पर्वतीय साथियोंका और रघुवीरमें गम्यस्थानस्थित प्रिय वस्तुका आरोप आर्थिक है। इस प्रकार अगम्य होनेका हेतुप्रदर्शन होनेसे यहाँ 'काव्यिलंग अलंकार' भी है। अतः दोनो अलंकारोंकी सृष्टि है। (पं० रू० ना० मि०) वीरकविजीका मत है कि यहाँ दो असम वाक्योंकी समता होनेसे 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है।

## जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातिहं नींद जुड़ाई होई॥१॥

शब्दार्थ—जुड़ाई=जूड़ी=जाड़ा देकर ज्वर आना। ठंड, शीतज्वर।

अर्थ—जो कोई मनुष्य फिर भी कष्ट उठाकर वहाँ पहुँच जाय तो उसे नींदरूपी जूड़ी जाते ही आ जाती है॥१॥

नोट—१ (क) 'जौं संदिग्ध पद है, उसके जानेमें संदेह है। (ख) 'किर कप्ट' इति। अर्थात् जिन किठिनाइयोंको ऊपर कहा है उन्हें झेलकर। (ग) 'पुनि' का भाव कि प्रथम तो श्रद्धाहीन, संतसंगरिहत तथा श्रीरामपदप्रेमिवहीन मनुष्यका पूर्वकथित प्रतिबन्धकोंके कारण जाना हो ही नहीं सकता, तथापि यदि दैवयोगसे वहाँतक पहुँच भी जाय तो भी स्नान–पान न कर सकेगा, जाना व्यर्थ होगा। अथवा, 'पुनि' शब्द बिना अर्थका है। बुन्देलखण्डमें 'मैं पुनि', 'तुम्ह पुनि' केवल 'मैं' और 'तुम' की जगह बोले जाते हैं। (घ) 'कोई'—ऊपर बतलाया है कि श्रद्धा, सत्संग और हरि-पद-प्रीति हो तो रामचिरतमानसतक पहुँच सकता है। यहाँ कष्ट करके जाना उनका कहा है कि जो श्रद्धा–संबल–रहित हैं और जिनकी हरिपदमें प्रीति नहीं है, जो केवल ईर्ष्यासे या किसीके संकोचसे जावें। ईर्ष्या आदिसे जाना ही कष्ट करके जाना है। 'अति खल जे विषई वक कागा'तो पास जा ही नहीं सकते, इससे पृथक् जो और कोई जावें उन्हींसे यहाँ तात्पर्य है। (पं० रा० कु०) अश्रद्धालुओंमेंसे कोई ही वहाँ पहुँच पाते हैं पर वहाँ जाकर वे छिपते नहीं, स्पष्ट पहचाने जाते हैं। ग्रन्थकार उनके लक्षण कहते हैं। (वि० त्रि०)

टिप्पणी—१ (क) 'जातिह' का भाव कि पहुँचनेके कुछ देर पीछे जूड़ी आवे तो स्नान कर ही लेता, वैसे ही कथामें पहुँचनेके कुछ देर पीछे नींद आवे तो रामचिरतमानस कुछ-न-कुछ सुन ही ले इसीसे जाते ही नींद आ जाती है कि एक अक्षर भी नहीं सुनने पाता। (ख) यहाँ जाड़ा क्या है? जड़ता ही जाड़ा है; यथा—'जड़ता जाड़ बिषम उर लागा।'(ग) 'जुड़ाई होई' इति। नींदकी उपमा जूड़ीसे देकर यह दिखलाया कि कोई यह नहीं चाहता कि मुझे जुड़ी आवे, पर जुड़ी बलपूर्वक आती है, वैसे ही श्रोतारूपसे उपस्थित

वह अश्रद्धालु पुरुष यह चाह नहीं सकता कि उसे नींद आवे, पर नींद बलात् आती है। (वि० त्रि०) (घ) 'वहाँ सरकी शीतलतासे जूड़ी यहाँ स्थिरतारूप शीतलतासे निद्रारूपी जूड़ी।' (बै०)

# जड़ता जाड़ बिषम उर लागा। गएहुँ न मञ्जन पाव अभागा॥ २॥

अर्थ—(तीक्ष्ण) जडतारूपी कठिन जाड़ा हृदयमें लगा। (इससे वह) अभागा जानेपर भी स्नान करने न पाया॥२॥

नोट—१ जडताको जाड़ा कहा। क्योंकि जूड़ी आनेमें विषम जाड़ा स्वाभाविक है, वैसे ही नींद आनेमें विषम जडता स्वाभाविक है। विषम जाड़ेसे मानसरोवरके अद्भुत सौन्दर्यका दर्शनतक नहीं हो सकता और विषम जडतासे उनीदे श्रोताको रामचिरतकी अद्भुत मनोहरताका अनुभव नहीं हो सकता। दोनोंसे इन्द्रियाँ और मन पराभूत हो जाते हैं। वहाँ कम्प होने लगता है, यहाँ श्रोता ऊँघ-ऊँघकर गिरने लगता है। (वि० त्रि०) मूर्खतावश कथापर ध्यान न देना जाड़ा लगना है, ध्यान न देनेसे नींद आ गयी, जैसे वहाँ जूड़ी आ जानेसे स्नान न कर सका। शीतज्वरकी गणना विषमज्वरमें है। इसका जाड़ा हृदयमें समाकर उसे कँपा देता है। अत: यहाँ 'विषम' पद दिया।

टिप्पणी—१ 'बिषम उर लागा' इति। (क) बिषम=कठिन, अर्थात् जो छूटने योग्य न हो, जो किसी उपायसे न छूटे। (ख) 'उर लागा' कहनेका भाव यह है कि जो ऊपरसे जाड़ा लगा होता तो आग तापनेसे दूर हो जाता और इसके हृदयहीमें जाड़ा लगा है तो उसमें ये कोई उपाय काम नहीं देते। पुनः, जड़ता भी हृदयहीसे होती है, इससे दोनोंकी समता दिखलानेके लिये 'उर लागा' कहा। [रामचिरतपक्षमें उनीदे श्रोताको बाँह पकड़कर हिलाना, कड़ी बातें कहना इत्यादि प्रकारसे सावधान करनेकी चेष्टाएँ आग तपाना, रूईभरे वस्त्र लिहाफ और कम्बल आदि उढ़ाना इत्यादि हैं। (ग) 'गएहूँ'=जानेपर भी। इस शब्दको देकर जनाया कि दुर्भाग्य तो इसके साथ प्रारम्भसे ही है। पहले तो पास ही न आने देता था और अन्तमें भी उसे परिश्रम और कष्ट ही हाथ लगा। पुनः, भाव कि श्रद्धा और रघुपतिपदप्रेम मनके धर्म हैं। जड़ता–जाड़ उरमें लगा है, अतः श्रद्धा और श्रीराम-पदप्रेमसे रहित है। रह गया सन्तसंगसे, सन्तोंके कहने–सुननेसे अथवा और भी किसी कारणसे कथामें पहुँच भी गये तो श्रद्धा–प्रेमविहीन होनेसे बैठते ही नींद आ गयी। (घ) 'न मज्जन पाव'—कथाके सम्बन्धमें सुनकर समझना स्नान है; यथा—'सुनि समुझिहं जन मुदित मन मज्जिहं अति अनुराग ।'(१) ?)]

टिप्पणी—२ 'अभागा' इति। 'अभागा' पद दो जगह दिया है, एक तो यहाँ, दूसरे 'अति खल जे बिषईं बग कागा। एहिं सर निकट न जाहिं अभागा॥' (१।३८) में। इससे सूचित किया कि जो सरके निकट न गये और जो निकट गये पर स्नान न कर पाये, उन दोनोंकी एकहीमें गणना है। तात्पर्य यह है कि जो कथामें नहीं जाते, अथवा जो जाकर सो जाते हैं, दोनों अभागे हैं। अबतक नींद न थी, कथामें बैठते ही नींद आ गयी, इसीसे जाना गया कि अभागा है। [प्रयत्न करनेपर जब उसमें फल लगे तो उस फलको भोगनेमें उस समय सामर्थ्याभाव हो जाना पूरा अभाग्य है। यहाँ पूर्व जन्मका दुष्कृत ही बाधक हुआ। इस जन्ममें तो वह प्रयत्न करके फलतक पहुँच चुका था। पर अभाग्यने फलभोगसे वंचित कर दिया। अभाग्य प्रारम्भसे ही साथ है। अतः 'अभागा' से उपक्रम कर 'अभागा' से ही उपसंहार किया। भाव कि कथामें जाकर भी जो सो जाय, उसके विषयमें समझ लेना चाहिये कि श्रीरामचरित-श्रवण उसके भाग्यमें नहीं है, इससे बढ़कर अभाग्य क्या होगा? (वि० त्रि०)]

### करि न जाइ सर मज्जन पाना। फिरि आवै समेत अभिमाना॥ ३॥

अर्थ—सरमें स्नान-पान तो किया नहीं जाता और अभिमानसहित लौट आता है॥३॥

पं॰ रामकुमारजी—'किर न जाइ'=न करते बना। भाव यह है कि सरतक आना तो बिना श्रीरामकृपाके हो ही नहीं सकता; यथा—'रामकृपा बिन आइ न जाई।' जो आ भी जाय तो मज्जन-पान नहीं करते बनता। मानस-सरमें जाड़ेके कारण न नहाते ही बना, न जलपान किया, शरीरका मैल और प्यास ज्यों-की-त्यों बनी रही। जलमें स्नान करनेसे बाहरका मैल छूट जाता, पीनेसे अन्त:करण शुद्ध होता, प्यास बुझती। कथाका सुनना और धारण करना ही स्नान-पान हैं, इनसे अभिमान और आशा दूर होती हैं। अभिमान ही मैल है; यथा—'आस पियास मनोमलहारी।' (१।४३) कथामें स्नान-पान होता तो अभिमान रह ही न जाता। स्नान न होनेसे अभिमान बना रह गया।

त्रिपाठीजी—'मञ्जन पाना' इति। मञ्जनसे पुण्यके अतिरिक्त थकावट मिटती है। जल-पान करनेसे मन प्रसन्न होता है। यथा—'मञ्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सृचि जल पियत मृदित मन भयऊ॥'

नोट—१ (क) 'मज्जन पाना' इति। मानससरकी यात्रा मज्जन-पानके लिये ही होती है। जो स्नान नहीं कर पाते, वे आचमन तो अवश्य ही कर लेते हैं। आचमनसे भी पुण्य होता है, यथा—'मज्जन पान पाप हर एका।' स्नानसे श्रम दूर होता है, और सुख होता है, जल-पान करनेसे मन प्रसन्न होता है; यथा—'मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ।' (१५८), 'गै श्रम सकल सुखी नृप भएऊ।', 'मज्जन कीन्ह परम सुख पावा।' (३। ४१), 'मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गएऊ। सुचि जल पिअत मुदित मन भएऊ॥' इसी तरह श्रीरामचरितमानस सुननेसे पाप, त्रिताप और अज्ञान नष्ट होते हैं, यथा—'सादर मज्जन पान किए तें। मिटिह पाप परिताप हिए तें॥' (१।४३), 'सोइ सादर सर मज्जन करई। महा घोर त्रयताप न जरई॥' (१।३९), 'कहत सुनत एक हर अबिबेका।' वह जूड़ीसे आचमन भी नहीं कर पाता और यह निद्रासे ऐसा जडीभूत हो जाता है कि कुछ सुन नहीं पाता, यदि कानमें दो चार शब्द पड़ भी जायँ तो उसे एक अक्षर समझमें नहीं आता। (वि० त्रि०)

(ख) 'समेत अभिमाना' से जनाया कि उसे पश्चात्ताप नहीं होता कि मेरा भाग्य ऐसा खोटा है कि मैं यात्राके फलसे वंचित रहा, इसी तरह उनीदे श्रोताको अपनी निद्रा और जडतापर पश्चात्ताप नहीं होता। (वि॰ त्रि॰) पुन: भाव कि संसारमें कहनेको हो गया कि मानसरोवर हो आये, ऐसे ही कथा सुनी-न-सुनी, कहनेको तो हो गया कि कथामें हो आये। (सू॰ प्र॰ मिश्र)

## जौं बहोरि कोउ पूछन आवा।सर निंदा करि ताहि बुझावा॥४॥

अर्थ—फिर जो कोई पूछने आया तो सरकी निन्दा करके उसे समझा-बुझा दिया॥ ४॥

नोट—१ लोकरीति है कि जब कोई किसी तीर्थसे लौटता है तब उसके भाई-बन्धु, मित्र आदि उससे मिलने आते हैं और तीर्थका हाल पूछते हैं। वैसे ही यहाँ पूछने आये। २ बहोरि=बहोर=पुन: फिर दूसरी बार (लौटनेपर)। ३ ॐ गोस्वामीजीने 'बुझावा' पद यहाँ कैसा अभिप्रायगिभत दिया है! भाव यह है कि जैसे अग्निपर जल डालनेसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही जो इनसे किसीने आकर पूछा कि वहाँका हाल कहो तो इन्होंने उससे कह दिया कि वहाँ क्या जाड़ों मरना है, पुरइन बहुत है, जल जैसे वहाँका वैसे यहाँका इत्यादि। इसी तरह इस मानसमें जानेसे क्या, वहाँ यही चौपाई–दोहे तो हैं सो हम घरहीमें बाँच लेते हैं, इत्यादि रीतिसे कथाकी निन्दा कर दी, जिससे श्रद्धारूपी अग्नि जो उसके हृदयमें उठी थी, उसको भी ठण्डी कर दी। निन्दा करना ही जल डालना है। [३९ (३-४) में अतद्गुण अलंकारकी ध्विन है। (वीर)]

### सकल बिघ्न ब्यापिहं निहं तेही। राम सुकृपा बिलोकिहं जेही॥ ५॥

अर्थ—ये कोई भी विघ्न उसको बाधक नहीं होते जिसे श्रीरामचन्द्रजी अतिशय कृपादृष्टिसे देखते हैं॥५॥

नोट—१ (क) ३९ (३) तक यह बताया कि बिना रामकृपाके कैसी स्थिति होती है और अब कहते हैं कि जिनपर रामकृपा है उनका क्या हाल है। जितने विघ्न ऊपर कह आये इनमेंसे कोई भी इसको नहीं होते। अर्थात् हृदयसे हार मानना बड़ी-बड़ी बिभीषिकाएँ, दुर्लङ्घ्य पर्वत, घोर वन, भयंकर निदयाँ, संबलका अभाव, संतसंगका अभाव और जूड़ी ये श्रीरामकृपाश्रितको नहीं होते। (ख) 'ब्यापिहं

निहंं का भाव कि ये विघ्न औरोंको व्यापते हैं। विघ्न तो बने ही हैं पर श्रीरामकृपाश्रितको वह व्यापते नहीं। (ग) कथाके सम्बन्धके विघ्न ये हैं—सुननेको जी नहीं चाहता, जाना चाहें तो कठिन कुसंगियोंके कटु वाक्य नहीं जाने देते, गृहकार्य, नाना जंजाल, मोह-मद-मान, कुतर्क, अश्रद्धा, सत्संगका अभाव, निद्रा ये श्रीरामकृपाश्रितके ऊपर अपना प्रभाव जमा नहीं पाते; उपस्थित तो उनके सामने भी होते हैं।

नोट—२ 'राम सुकृपा बिलोकिहें' इति। 'सुकृपा' का भाव यह है कि (क) जब कोई पदार्थ देना होता है तो कृपावलोकन होती ही है, परन्तु रामचरितमानससरमें स्नान तभी मिलता है जब सुकृपा करके देखते हैं। साधारण कृपासे इस सरमें जाना नहीं हो सकता; यथा—'अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देइ एहि मारग सोई॥' (७। १२९) (पं॰ रामकुमारजी) (ख) श्रीरामजीकी साधारण एक-सी कृपा तो जीवमात्रपर है; यथा—'सब पर मोहि बराबिर दाया।' (७। ८७), 'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभु:। इति सामर्थ्यसंधानं कृपा सा पारमेश्वरी॥' (भ० गु० द०) पर उस कृपासे काम नहीं चलता। (ग) अहैतुकी कृपाकटाक्ष; यथा—'पंगुं लङ्गयते गिरिम्।' जिनपर ऐसी कृपा होती है वे ही समस्त विघ्नों और विघ्नकारकोंके सिरपर पाँव धरकर नि:शंक चले जाते हैं। (शुकदेवलालजी) (घ) श्रीरामजीको कृपादृष्टि हो सर्वविघ्नविनाशिनी है, यथा—'मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा निहं कृपाँ अघाती॥' (१।२८।३),'अतिसय प्रबल देव तव माया। छूटइ राम करहु जौं दाया॥ बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी।<sup>...</sup> यह गुन साधन ते निहं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥' (४। २१। २—६) (अर्थात् मोह, मद, मान आदिका छूटना कृपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं। अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रभुकी कृपाकी चाह करता रहे), 'जापर नाथ करहु तुम्ह दाया॥ ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥ सोइ *बिजई बिनई गुन सागर। तासु सुजस त्रैलोक उजागर॥ प्रभु की कृपा भयउ सब काजू।*'(५।३०) (सुरसा, सिंहिका, लंकिनी इत्यादि सभी विघ्नोंका नाश हुआ। अग्नि भी शीतल हो गयी), 'देखी राम सकल किप सैना। चितइ कृपा करि राजिवनैना।। राम कृपा बल पाइ कपिंदा। भए पच्छजुत मनहु गिरिंदा।।' (५।३५), 'राम कृपा करि चितवा सबही। भए बिगत श्रम बानर तबही॥'(६।४७),'अब मोहि भा भरोस हुनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता॥'(५।७),'राम कृपा करि जुगल निहारे। भए बिगत श्रम परम सुखारे॥'(६।४५), 'कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके। भए प्रबल रन रहिंह न रोके॥ कृपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए सुर बुंद।'(६।१०२)

### सोइ सादर सर\* मज्जन करई। महा घोर त्रयताप न जरई॥ ६॥

अर्थ—वही इस सरमें आदरपूर्वक स्नान करता है, महाघोर त्रितापसे नहीं जलता॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'सोइ' अर्थात् जिसपर श्रीरामजी अतिशय कृपादृष्टिसे देखते हैं। 'सोइ' कहकर अन्यका व्यावर्तन किया। (ख) 'सादर' अर्थात् श्रद्धापूर्वक, मन, बुद्धि, चित्त लगाकर बिना श्रद्धाके धर्म निष्फल जाते हैं, इसी तरह कथामें बैठनेपर मनमें और बातें सोचता रहा तो भी फल नहीं होता। ऐसे लोगोंपर समझना चाहिये कि श्रीरामजीकी सुकृपा–दृष्टि नहीं हुई। (ग) सरमें स्नान करनेका विधान है, उसका जल गरम करके स्नान करनेका नहीं। वैसे ही कथामें जाकर वक्ताकी कही हुई बातोंके सुननेका विधान है, उसका कोई अंश लेकर मनमें तर्क-वितर्क उठा देनेसे कथाका सम्यक् श्रवण नहीं होता, अतः वह कथाके फलसे वंचित रह जाता है। यथा—'बारंबार सकोप मुनि करै निरूपन ग्यान। मैं अपने मन बैठि तब करउँ बिबिध अनुमान॥' (७।१११), '—मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ।' (वि० त्रि०) (घ)—'त्रयताप'=तीनों ताप, अर्थात् दैहिक, दैविक, भौतिक। यथा—'दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज निहं काहुिहं ब्यापा॥' (उ० २१) शरीरमें फोड़ा–फुन्सी–ज्वरादिक रोगोंसे पीड़ा होना दैहिक ताप है। साँप, बिच्छू इत्यादिसे दु:ख भौतिक ताप है और ग्रहका अरिष्ट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इत्यादिसे दु:ख होना दैविक है। (ङ) 'न जरई'। यथा—'श्रीमद्रामचिरत्रमानसिदं भक्त्यावगाहिन्त ये। ते संसारपतंगघोरिकरणैर्द्छान्ति नो मानवाः॥' (उ० १३०) के पश्चात्।

<sup>\*</sup> मज्जन सर—१७२१, १७६२, छ०। सरमज्जन-१६६१, १७०४, को० रा०।

नोट—१ (क) यहाँ सूचित किया कि ताप तब दूर होगा जब सादर मज्जन करेगा; यथा—'सादर मज्जन पान किए तें। मिटिहं पाप परिताप हिए तें॥' (१।४३) रामराज्यमें तीनों तापोंसे लोगोंकी रक्षा थी। (ख) मानस—सरोवरका स्नान रामराज्य—सा सुखकर है, इसी भाँति श्रीरामचिरतमानस—श्रवण भी रामराज्यमें प्रवेश है। इसके आधिभौतिक अर्थसे भौतिक ताप, आधिदैविक अर्थसे दैविक और आध्यात्मिक अर्थसे आध्यात्मिक ताप दूर होते हैं। इसीसे महात्मा लोग श्रीरामकथा श्रवणसे अघाते नहीं—'भरिहं निरंतर होहिं न पूरे।' (वि० त्रि०) (ग) [मज्जनसे ताप दूर होता है, कथाश्रवणसे त्रिताप। (मा० पी० प्र० सं०)]

# ते नर यह सर तजिहं न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ । ।। जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करौ मन लाई॥८॥

शब्दार्थ—**काऊ**=कभी भी। भाऊ=प्रीति। भल=भलीभाँति, पूर्ण। लाई=लगाकर।

अर्थ—जिनका श्रीरामचरणमें पक्का प्रेम है वे इस सरको कभी भी नहीं छोड़ते॥ ७॥ हे भाई! जो इस सरमें स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे॥८॥

टिप्पणी—१ 'जे श्रद्धा संबल रहित निहं संतन्ह कर साथ। तिन्ह कह मानस अगम अति जिन्हिहं न प्रिय रघुनाथ॥' इस दोहेमें श्रद्धा-सत्संग-रामपदप्रेम-रहित जनोंको रामचिरतमानस अगम दिखाया। फिर यहाँतक तीन चौपाइयोंमें इन्हीं तीनोंके होनेसे सुगमता दिखाते हैं। (क) जब श्रीरामजीकी कृपादृष्टि होती है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। 'सोइ सादर सर मज्जन करई' से श्रद्धाको सूचित किया। आदरसे मज्जन करना श्रद्धा है। (ख) 'जो नहाइ चह एहि सर भाई। सो सतसंग करौ मन लाई॥' में सत्संगसे सुगमता जनाई। (ग) 'ते नर यह सर तजिहं न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ॥' से रामपदप्रेमसे भी सुलभ होना दिखाया।

नोट—१'जे श्रद्धा संबल रहित—।'(३८) से यहाँके 'सो सतसंग करों मन लाई।' तक अन्वय-व्यतिरेकसे श्रद्धा, भगवत्प्रेम और सत्संग ये तीन मानसकी प्राप्तिके हेतु हैं, यह बताया। 'यत्सन्त्वे यत्सन्त्वम् अन्वयः, यदभावो यदभावः व्यतिरेकः।' अर्थात् एकके रहनेसे दूसरेका अवश्य होना 'अन्वय' कहलाता है और एकके न रहनेसे दूसरेका न रहना 'व्यतिरेक' है। दोहेमें व्यतिरेकसे बताया कि श्रद्धा आदि जिनमें नहीं हैं उनको मानस अगम्य है और चौपाइयोंमें अन्वयसे बताया कि जिनमें श्रीरामचरणप्रेम, सत्संग और ('मन लाई' अर्थात्) श्रद्धा है उनको मानस प्राप्त है। दूसरे, इसमें यह भी बताया कि श्रीरामपदप्रेम और श्रद्धा मनुष्यके वशकी बात नहीं हैं, अतः उनके लिये वह साधन बताते हैं जो वे कर सकते हैं अर्थात् सत्संग। (पं० रू० ना० मिश्र)

टिप्पणी—२ 'तजिह न' से सूचित किया कि सदा इस सरपर ही रहते हैं, उसको कभी नहीं छोड़ते, लौटना तो कोसों दूर। जिनपर कृपा नहीं है उनका कथासे लौटना कहा था; यथा—'फिरि आवइ समेत अभिमाना।' लौटकर वे दूसरोंकी श्रद्धा मिटा देते हैं तो स्वयं मानसके निकट फिर कैसे जा सकते? और जिनपर कृपा है वे कभी नहीं छोड़ते। यथा—'आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं। रघुपित चिरित होइ तहँ सुनहीं॥' (श्रीसनकादिकजी) 'फिरि आवइ' की जोड़में यहाँ 'तजिह न काऊ' कहा।

टिप्पणी—३ 'जो नहाइ चहां ।' (क) श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीरामचिरतमानसमें स्नान करनेका प्रधान साधन यहाँ कहते हैं। अर्थात् सत्संग करो। ऐसा ही उत्तरकाण्डमें भी कहा है; यथा—'बिनु सतसंग न हिर कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग॥'(७।६१) [यहाँ प्रथम और चतुर्थ निदर्शना अलंकारका सम्मेलन है। (वीरकिव)] (ख) 'भाई '—सजातियोंसे 'भाई 'सम्बोधन किया जाता है। गोस्वामीजीने मानसमें स्नान किया है; यथा—'भइ किब बुद्धि बिमल अवगाही।'(१।३९) इसीसे अन्य स्नान करनेवालोंको 'भाई 'कहते हैं। (खर्रा) और साधारण बोली तो है ही। (ग) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'भाई 'कहकर श्रीग्रन्थकर्ता मनुष्यमात्रको सम्बोधन करते हैं, पुकारकर कहते हैं कि 'एहिं सर' जिसकी उपमा मानसरोवरसे दी गयी है, बड़ा उत्तम है। इसका जल मधुर मनोहर मंगलकारी है।

कमल फूले हैं, भौंरे गुंजार कर रहे हैं, इत्यादि—ऐसे सरमें स्नान करनेकी इच्छा न होना ही आश्चर्य है। (वि० त्रि०) 'भाई' के और भाव पूर्व आ चुके हैं। (१।८।१३ देखिये) 'जो नहाइ चह' का भाव कि जिनको इच्छा ही नहीं है, उनसे हम नहीं कहते। जिनको इच्छा हो, उनसे कहते हैं कि यद्यपि कथामें जाना और सादर श्रवण करना श्रीरामकृपासाध्य है, पर वह श्रीरामकृपा मनुष्य चाहे तो प्राप्त कर सकता है। उसका साधन हम बताये देते हैं कि सन्त सर्वत्र मिलते हैं, उनका संग करो।

नोट—२ गोस्वामीजी मन लगाकर सत्संग करनेको कहते हैं, जिसका भाव यह है कि बिना सत्संगके भ्रम—संशय दूर नहीं होते। यही बात शिवजीने गरुड़जीसे कही है; यथा—'तबिह होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल किरअ सतसंगा॥'' (७। ६१। ४) मानसतत्त्विवरणकार 'सतसंग करों' का एक भाव यह भी देते हैं कि 'इसके सत्–तत्त्वका संग करे अर्थात् सत्–मतकी जिज्ञासा रखे हुए इसके वचनोंमें चित्त दे।' मन लगानेका भाव कि पास बैठकर उनकी बातें सुने और समझे तो उसमें मौलिक परिवर्तन हो सकता है। अनिच्छुक काक, बक भी कोकिल हंस हो जाते हैं। मन न लगानेवालोंका स्वभाव नहीं छूटता।

### मानस-सर और रामचरित-मानसका मिलान

#### मानस-सर

- १— समुद्रसे मेघ सूर्यद्वारा मीठा जल खींचकर पृथ्वीपर बरसते हैं जो सिमिटकर थलमें जमा होता है।
- २—वर्षाजलसे धान होता है जिससे जीवोंकी रक्षा होती है—'सो जल सुकृत सालि हित होई।'
- ३—वर्षाजल पृथ्वीपर पड़नेके पूर्व मधुर, मनोहर और गुणकारी होता है।—'बरषिहं रामसुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥'
- ४—वर्षाजल भूमिके योगसे गँदला हो जाता है, शरद्-ऋतुमें थिर होकर पुराना होता है तब उसमें फिर पूर्व गुण आ जाते हैं।—'भरेउ सुमानस सुथल थिराना।'
- ५—यहाँ चार घाट—गऊघाट—पंचायतीघाट, राजघाट और पनघट।—'ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि।'
- ६—सात सीढ़ियाँ घाटोंमें।
- ७—सरमें जल अथाह है।—'सोइ बरनब बर बारि अगाधा।'
- ८—जल सुधा-सम।

#### रामचरित्र-मानस

वेद-पुराणसे साधु अपने विवेकद्वारा रामसुयश लेकर सुन्दर बुद्धिवालोंसे कहते हैं जिसे सुनकर ये हृदयमें धारण करते हैं।

रामसुयशसे सुकृत बढ़ते हैं, जिससे भक्तोंका जीवन है।—'राम भगत जन जीवन सोई।'

रामसुयशमें प्रेमलक्षणा भक्ति मधुरता और सुशीतलता अर्थात् मंगलकारी गुण है और सगुण लीलाका वर्णन करना मनोहरता (स्वच्छता) है। 'लीला सगुन जो कहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मल हानी॥ प्रेमभगित जो बरिन न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई॥'

मायिक उपमाओं, दृष्टान्तों इत्यादिका मिलना गँदलापन है। मनन-निदिध्यासन ही शीत पाकर चिराना होना है। वा, शरद्में पुराना होकर शीतल रुचिकर और सुखद होना है—'सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥'

यहाँ चार संवाद तुलसी-संत-संवाद, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद, शिव-पार्वती-संवाद, काकभुशुण्डि-गरुड़-संवाद। 'सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि'[चार्ट (नकशा) दोहा ३६ में देखिये]

सात सोपान वा काण्ड—'सप्त प्रबंध सुभग सोपाना।' यहाँ श्रीरघुनाथजीकी अगुण और बाधारहित महिमा अगाध है। 'रघुपति महिमा अगुन अबाधा।'

श्रीसीतारामजीका मिश्रित यश पुष्ट और आह्लादकारी।—'रामसीय जस सलिल सुधा सम'।

#### मानस-सर

९-लहरोंका विलास।

१०-पुरइन घनी जलपर फैली हैं।-'पुरइन """

११—पुरइनके नीचे सरमें सीपियाँ हैं जिनसे उत्तम मणि उत्पन्न होते हैं।

१२—यहाँ चार रंगके अनेक कमल—'सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा।'

१३—कमलमें पराग, मकरंद, सुगंध—'सोइ पराग मकरंद सुबासा।'

१४-यहाँ सुन्दर भ्रमर और हंस।

१५—मानस-सरके जलके आश्रित तीन प्रकारके जलचर हैं—एककी तल्लीन संज्ञा है जो जलके बाहर जीते–जी जा ही नहीं सकते; दूसरे तद्गत हैं जैसे मगर, घड़ियाल, कछुए आदि जो जलसे बाहर भी कुछ देर रह जाते हैं और तीसरे तदाश्रय जलपक्षी हैं।

१६—सरके बाहर चारों ओर आमके बाग।

१७—वसन्त ऋतु।

१८—बागमें आमके और-और भी जामुन, कटहल इत्यादि वृक्ष हैं जिनपर बेलें छायी हैं।

१९-वृक्षोंमें फूल, फल, रस।

२०—वृक्षोंकी छायामें या फूल-फल, रसका आनन्द लेने पक्षी आते हैं।

२१—अमराईके बाद चारों ओर क्रमसे फुलवारी, बाग और वन हैं जिनमें पिक्षयोंका विहार होता है। माली घड़ेमें जल लेकर सींचता है।

२२ — सरमें पहरा चतुर रक्षकोंका।

२३—इसके अधिकारी देवता हैं।

२४—यहाँ घोंघा, मेढक, सिवार नहीं होते, इसीसे कौए-बगुले नहीं जाते।

#### रामचरित-मानस

उपमाएँ—'**उपमा बीचि बिलास मनोरम।**'

यहाँ चौपाइयाँ हैं जिनके अभ्यन्तर श्रीरामसुयशजल छिपा है।—'सघन चारु चौपाई।'

यहाँ रामचरितमानसमें चौपाइयोंके अभ्यन्तर काव्यकी युक्तियाँ हैं जिनमें बड़े मोलकी चमत्कारियाँ हैं।—[देखिये ३७ (४)]—'जुगृति मंजु मिन सीप सुहाई।'

यहाँ सुन्दर छन्द, सोरठे, दोहे-'छन्द सोरठा सुन्दर दोहा।'

यहाँ छन्दादिमें अनुपम अर्थ, अनेक भाव और सुन्दर सब देशोंकी भाषा 'अर्थ अनूप सुभाव सुभासा।'

यहाँ सुकृती और सुकृत-समूह और ज्ञान-विराग विचार।

यहाँ—'धृनि अबरेब किबत गुन जाती' ही 'मीन मनोहर' बहुत भाँतिकी हैं; 'अर्थ धर्म कामादिक चारी। कहब ग्यान बिग्यान बिचारी॥ नवरस जप तप जोग बिरागा।' ये तद्गत जलचर हैं; और 'सुकृती साधु नाम गुन गाना' तदाश्रय हैं। [देखिये (३७।८—११)]

> रामचरितमानसके चारों ओर संतसभा। श्रद्धा।

सन्तसभामें भिक्तका अनेक प्रकारसे निरूपण होता है, जिसके आश्रित क्षमा-दया रहते हैं।

यहाँ भिक्तमें शम, यम, नियम फूल हैं। इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह फल है, हरिपदमें प्रेम होना रस है।

यहाँ रामचरितमानसमें संतसभामें अनेक कथाएँ और कथाओंके प्रसंग आते हैं।

संतसभामें रोमांच है। (देखिये ३७) रोमांचसे सुख प्राप्त होना पिक्षयोंका विहार है, सुन्दर मन माली है, स्नेह जल है, नेत्र घट हैं। पुलक कायम रखनेको निर्मल मन चाहिये, प्रेम चाहिये सो यहाँ दिखाये हैं।

यहाँ रामचरितमानसको सँभालकर गाना।

इसके अधिकारी सभी स्त्री-पुरुष हैं जो इसे सादर सुनते हैं।

विषयकी रसीली कथाएँ इसमें नहीं हैं, इससे अत्यन्त खल और विषयी लोग कथाके पास नहीं फटकते।

### सरमें पहुँचनेके लिये मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ और विपत्ति हैं। अब उनको बताते हैं।—(३८।७—१४)

#### मानस-सर

- २५—(१) कॅंकरीले, पथरीले, कॉंटेदार कठिन भयंकर मार्गमें बाघ, सिंह, सर्प।
  - (२) बड़े ऊँचे पर्वत।
  - (३) घोर गहन वन और नदियाँ।
- २६—जिनके पास राहखर्च नहीं, जिनका मानस-तीर्थमें प्रेम नहीं और जिनको यात्री-संतोंका साथ नहीं प्राप्त है और न मानस-तीर्थ-स्नान-जन्य पुण्यमें प्रीति है, उनको यह अत्यन्त कठिन है।
- २७—जो कठिनता झेलकर पहुँच भी जायँ तो वहाँ जाड़ा देकर ज्वर आ जाता है। हृदयतक जाड़ेसे काँप उठता है, इससे वह स्नान नहीं कर पाता।
- २८—तीर्थ-स्नान न होनेसे भीतर-बाहरका मैल बना ही रहा। लौटनेपर जो कोई तीर्थका हाल पूछने आया तो तीर्थकी निन्दा करता है।

### रामचरित-मानस

- (१) दुष्टोंका संग, कुसंग और उसमें कुसंगियोंके टेढ़े वचन।
  - (२) गृह-कार्य और अनेक झगड़े।
  - (३) मोह, मद, मान और अनेक दुष्ट तर्कें।

यहाँ जिनको श्रद्धा नहीं, श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें जिनका प्रेम नहीं और न सत्संग ही जिनको नसीब हुआ उनको यह कथा अत्यन्त कठिन है।

यहाँ जाते ही नींद आ जाती है, क्योंकि इसके हृदयमें तो मूर्खता भरी है, इससे वह रामयश सुनता– समझता ही नहीं। नींद तुरत आनेसे कथा कुछ भी न सुन सका।

कथा सुनता तो अभिमान दूर होता। न सुना इससे अभिमान बना रहा। यहाँ कथा और वक्ताकी निन्दा करके पूछनेवालेकी श्रद्धाको बुझा देता है।

इसमें कौन स्नान करते हैं अब उनका वर्णन करते हैं। (३९।५—८) २९—'सकल बिघ्न ब्यापिहं निहं तेही। राम सुकृपा बिलोकिहं जेही॥' 'सोइ सादर सर मज्जन करई। महा घोर त्रयताप न जरई॥' ३०—'ते नर यह सर तर्जाहं न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ॥' ३१—'जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करौ मन लाई॥'

अर्थात् श्रद्धा, श्रीरामपद-प्रेम या सतसंग जिनमें हो।

'मानस-सर' का 'पंपा-सर' से मिलान

#### मानस-सर

रामचिरतमानस एहि नामा भरेड सुमानस सुथल थिराना ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनब सोइ बर बारि अगाधा॥ पुरइनि सघन चारु चौपाई ज्ञान नयन निरखत मन माना छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा॥ सुकृत पुंज मंजुल अलि माला।

#### पंपा-सर

- १ पंपा नाम सुभग गंभीरा
- २ संत हृदय जस निर्मल बारी
- ३ बाँधे घाट मनोहर चारी
- ४ अति अगाध जल माहिं
- ५ पुरइनि सघन ओट जल
- ६ देखि राम अति रुचिर तलावा। परम सुख पावा
- ७ बिकसे सरसिज नाना रंगा
- ८ मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा

मानस-सर

पंपा-सर

ज्ञान बिराग बिचार मराला॥ धुनि अबरेब कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाँती॥ सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल बिहँग समाना॥ सदा सुनहिं सादर नर नारी। तेइ सुरवर मानस अधिकारी॥ संत सभा चहुँ दिसि अँबराई। सम जम नियम फूल फल ग्याना॥ अउरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा॥ पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग किल खल अघ अवगुन कथन ते जल मल बग काग । १७ चक्र बाक बक खग समुदाई। देखत बनै

९ बोलत जल कुक्कुट कलहंसा १० सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माँहि ११ सुंदर खग गन गिरा सोहाई। जात पथिकः ॥ १२ ताल समीप मुनिन्ह गृह छाये— १३ चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला॥ १४ नव पल्लव कुसुमित तरु नाना फल भारन

१५ कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रवः... १६ चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाये।

## अस मानस मानस-चख चाही। भइ किब बुद्धि बिमल अवगाही॥ ९॥

शब्दार्थ—किब बुद्धि=वह बुद्धि जो उस (रामयश) को प्रबन्धरूपमें लानेको उद्यत है। (मा० त० वि०) चाही=देखकर; यथा—'सीय चिकत चित रामहिं चाहा।' मानस-चख=हृदयके नेत्र=ज्ञानदृष्टि।

अर्थ—ऐसे मानसको हृदयके नेत्रोंसे देखकर किवकी बुद्धि उसमें गोता लगाकर निर्मल हो गयी \*॥९॥ नोट—१ (क) 'अस मानस' इति। यहाँ मानसका स्वरूप सम्पुट किया। 'जस मानस जेहि बिधि भयउ' उपक्रम है और 'अस मानस 'उपसंहार है। 'अस मानस '=ऐसा मानस अर्थात् जैसा ऊपर 'जस मानस जेहि बिधि भयेडः । '३५ से ३९ (८), वा 'जे श्रद्धा संबल रहित (३८) तक [मा० प्र० के मतानुसार 'सुठि सुंदर संबाद । '(३६) से 'जे गावहिं यह चरित सँभारे।'----(३८।१) तक] कह आये।यहाँ मानस शब्द दो बार भिन्न-भिन्न अर्थोंमें आया है।यहाँ यमक और अनुप्रास दोनोंकी संसुष्टि है। (ख) जो बुद्धि पहले 'अति नीचि' होनेसे कदराती थी वह शम्भुप्रसादसे 'हुलसी' और सुमित हुई। फिर जब उसने मानसको देखा और उसमें गोता लगाया तब वह निर्मल हो गयी। (मा० प्र॰) (ग) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि जो बुद्धि अब गोता लगाकर निर्मल हुई है वह 'शक्ति-व्युत्पत्ति-अभ्यासमय कविकी बुद्धि है जो काव्यकी कारण है।' ग्रन्थकारने पहले मेधा नाम महिका निरूपण किया, वह बुद्धिस्थ पदार्थको धारण करनेवाली है। पुन: सुमितमानसके अन्तरकी भूमिका निरूपण किया जो रामतत्त्वका निर्णय निरूपण करनेवाली है। अब वहीं बुद्धि गोता मारकर विमल हो गयी, वहीं अब रामगुणगानमें प्रवृत्त हुई है।

त्रिपाठीजी—मनमें ही यह मानसतीर्थ साधुवनकी वर्षासे महात्माओंके कथा-श्रवणसे बना। जिस भाँति मानसरोवरके दृश्योंकी पर्यालोचना स्थूलनेत्रोंसे की जाती है, उसी भाँति इस रामचिरतमानसकी पर्यालोचना कविने मानसचक्षुसे की। भावार्थ यह कि पहले भलीभाँति गुरुमुख तथा साधुमुखसे श्रवण किया, तत्पश्चात् आद्योपान्त मनन किया। मनन करनेसे ही यह सर सांगोपांग सुन्दर तथा उपयोगी हो गया। मनन, निर्दिध्यासन ही नहीं किन्तु विद्याको उपयुक्ता करनेके लिये प्रवचन भी किया। तत्पश्चात् कविकी बुद्धिने उस सरमें स्नान भी किया। भाव कि श्रवण-मननके बाद निर्दिध्यासन भी किया। मनन करते ही बुद्धि समाहित हो गयी। समाधिमें ही डूबाडूबकी अवस्था होती है। उस अवस्थाको यहाँ 'अवगाहि' कहकर अभिहित किया

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—१ 'देखनेसे बुद्धि कवि हो गयी (अर्थात् कविता करनेयोग्य हुई, जो रूप देखा है, उसकी वक्ता हो गयी) और उसमें गोता लगानेसे बुद्धि निर्मल हुई।' (पाँ०, रा० प्र०)

२—सुधाकर द्विवेदीजी 'चष'का अर्थ 'प्याला' करते हैं। वे लिखते हैं कि 'संस्कृतमें चष या चषक प्यालेको कहते हैं जिसमें किसी रसको रखकर पीते हैं। हृदयरूप पात्रहीमें रखनेसे इस मानसका सीयरामयश अमृतरस नहीं बिगड़ता, दूसरे पात्रमें रखनेसे बिगड़ जाता है। ऐसे पात्रमें रखकर रस पीनेसे और रससे अवगाहन अर्थात् स्नान करनेसे कविकी बुद्धि विमल हुई।

है। मनकी धारणासे ही ध्यान और समाधि होती है। जबतक समाहितावस्था न आयी तबतक बुद्धिमें रज और तमका अनुवेध बना ही रहा। सात्त्विकी बुद्धि भी पूर्ण निर्मल समाधिसे ही होती है। कथाके प्रारम्भमें वक्ताके समाहित होनेका विधान है, यथा—'हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥' जब समाधिमें बुद्धि निर्मल हो जाती है तो देशकालका आवरण दूर हो जाता है और प्रज्ञालोकसे जीते-जागते चिरित्रका हृदयमें प्रादुर्भाव होता है।

टिप्पणी—दोहा ३८ में 'जे गाविहें यह चिरत सँभारे' से 'रामकृपा बिनु' तक 'यह', 'एहि', 'इहाँ', 'आवत' इत्यादि पद दिये। दोहा ३९ में 'जौं किर कष्ट जाइ पुनि कोई' से 'जौं बहोरि कोउ पूछन आवा' तक 'जाइ', 'जातिह', 'गएहुँ' इत्यादि पद दिये और फिर 'ते नर यह सर तजिहें न काऊ' से 'यह', 'अस' पद दिये हैं। इसका क्या भाव है?' उत्तर यह है कि—(क) दोहा ३८ (१—६) में तड़ाग और तड़ागके समीपका वर्णन किया है, इसीसे वहाँ समीपवाची शब्द 'यह' 'एहि' इत्यादि दिये। दोहा ३९ (१—४) में तड़ागसे दूरका वर्णन किया, इससे वहाँ दूरवाची पद 'जाइ', 'गएहुँ' इत्यादि दिये। अब फिर समीपवाची पद देते हैं। इसके तीन हेतु हैं—रामपदप्रीति, ज्ञाननयन और सत्संग—इन तीनोंके होनेसे रामचिरत समीप हो जाता है; यथा—'ते नर यह सर तजिहें न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ॥', 'जो नहाइ चह एहि सर भाई। सो सतसंग करउ मन लाई॥', 'अस मानस मानस चष चाही।' अथवा, (ख) दूरका वर्णन करके किवकी बुद्धि पुनः सरके समीप गयी, इससे पुनः समीपवाची शब्द दिये। (ग) [यह मानस श्रीगोस्वामीजीके हृदयमें है, अतः यात्रियोंके लिये 'आवत' शब्दका प्रयोग करते हैं, 'जात' नहीं कहते। (वि० त्रि०)]

नोट—२ इस चौपाईसे कवितासरयूका रूपक चला है। रूपकके लिये श्रीसरयूजीके जन्मकी कथा जान लेना आवश्यक है जो इस प्रकार है—

- (१) आनन्दरामायणके यात्राकाण्ड सर्ग ४ में श्रीसरयू-अवतारकी कथा इस प्रकार है कि रघुनाथजी मुद्गलऋषिके पुराने आश्रमपर पहुँचे तब मालूम हुआ कि वे इस आश्रमको छोड़कर दूसरे स्थानपर रहते हैं। मृद्गलजीके दर्शन होनेपर श्रीरामजीने इस आश्रमके त्यागका कारण विस्तारसे पूछा—'त्वयायमाश्रमस्त्यक्त: किमर्थं मुनिसत्तम। तत्त्वं वद महाभाग यथावच्च सविस्तरम्॥' (६४) उसके उत्तरमें कारण वे बताते हैं कि—'सान्निध्यं नात्र गंगायाः सरय्वा अपि नात्र वै। इति मत्वा मया त्यक्तश्चाश्रमोऽयं महत्तमः॥ अत्र सिद्धिं गताः पूर्वं शतशोऽथ सहस्त्रशः । मुनीश्वरा मयाप्यत्र तपस्तप्तं कियद्दिनम् ॥' (६८-६९) अर्थात् गंगा-सरयूका संग प्राप्त करनेके लिये इस आश्रमको छोड़कर दूसरी जगह चला गया जहाँ दोनों प्राप्त हैं। फिर रघुनाथजीने पूछा कि यदि दोनों यहाँ प्राप्त हो जायँ तो इस आश्रममें आप निवास करेंगे? उनके इस बातके अंगीकार करनेपर रघुनाथजीने और भी प्रश्न किये और यह भी पूछा कि सरयूजी क्यों श्रेष्ठ हैं और क्यों धरातलपर प्राप्त हुईं ? 'किमर्थं सरयू: श्रेष्ठा कुत: प्राप्ता धरातलम्॥' (७४) ऋषिका उत्तर इस प्रकार है कि जब शंखासुर वेदोंको चुरा ले गया और आपने मत्स्यरूप धरकर उसे मारकर वेदोंको ला दिया और फिर अपना पूर्वरूप हर्षपूर्वक धारण किया उस समय हर्षके कारण आपके नेत्रमें अशुबूँद निकल पड़ा—'तदा हर्षेण नेत्रात्ते पतिताश्चाशुबिन्दवः। हिमालये ततो जाता नदी पुण्या शुभोदका॥ साक्षान्नारायणस्यैव आनन्दाश्रुसमुद्भवा। शनैर्बिन्दुसरः प्राप तस्माच्य मानसं ययौ॥ एतस्मिन्नतरे राम पूर्वजस्ते महत्तमः। वैवस्वतो मनुर्यष्टुमुद्युक्तो गुरुमब्रवीत्।। अनादिसिद्धायोध्येयं विशेषेणापि वै मया। रचिता निजवासार्थमत्र यज्ञं करोम्यहम्॥' (७९—८२) उन अश्रुओंसे हिमालयमें एक प्रेमनदी उत्पन्न हुई और मानससरोवरमें वे प्रेमबिन्दु प्राप्त हुए। उसी समय वैवस्वत मनुजीने एक यज्ञ करना चाहा और गुरुसे आज्ञा माँगी। गुरुने कहा कि यदि यहाँ यज्ञकी इच्छा है तो परमपावनी सरयूजीको मानससे यहाँ ले आओ। यह सुनकर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा बाण चलाया जो मानस-सरको बेधकर श्रीअयोध्याजीमें ले आया। आगे-आगे बाण पीछे-पीछे सरयूजी आयीं इसीसे शरयू नाम हुआ वा सरोवरसे आयीं इससे सरयू नाम पड़ा।
  - (२) सत्योपाख्यान पू० अध्याय ३७ में कथा इस प्रकार है कि राजा दशरथजीने सरयू-अष्टक बनाकर

श्रीसरयूजीकी स्तुति की जिसे सुनकर उन्होंने प्रकट होकर श्रीदशरथ महाराजको पुत्रोंसहित दर्शन दिया। फिर श्रीरामचन्द्रजीको गोदमें बिठाकर आशीर्वाद दिया और राजासे बोलीं कि हमारे वचन सुनो। ये बालक ब्रह्माण्डभरके इष्ट और प्रिय मेरे कोखमें सदैव विराजमान रहते हैं—'इमे च बालका इष्टाः सर्वेषामण्डगोलके॥ वसन्ति मम कुक्षौ हि पश्यतां ज्ञानचक्षुषा।' (१५-१६) ये ज्ञाननेत्रसे देखे जा सकते हैं, ऐसा कहकर अपनी कुक्षिमें श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया। राजा देखकर बड़े आश्चर्यको प्राप्त हुए और प्रणाम करके कहा कि मैं आपके मुखारविन्दसे आपकी उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ; (हमें यों मालूम है कि) स्वायम्भुव मनुके समय विसष्टजी आपको लाये। उसी समयसे हमारे पुत्रोंको आप उदरमें धारण किये हैं और वासिष्ठी कहलाती हैं।

श्रीसरयूजीने अपनी उत्पत्ति कही जो श्लोक २१ से ४१ तकमें इस प्रकार है—'सृष्टिके आदिमें जब ब्रह्माजी पद्मनाभभगवान्से उत्पन्न हुए, तब उनको तपकी आज्ञा हुई। ब्रह्माजीने दिव्य हजार वर्षतक कुम्भकको चढ़ाकर भगवदाराधन किया। अपनी आज्ञामें वर्तमान देख कमलापितभगवान् वहाँ आये। इनको भक्तिमें तत्पर देख उनके नेत्रोंसे करुणाजल निकल चला— 'तं तदा तादुशं दुष्ट्वा निजभक्तिपरायणम्। कृपया सम्परीतस्तु नेत्राज्जलं मुमोच ह॥' (२५) ब्रह्माजीने नेत्र खोल भगवान् लोकनाथ जगत्पतिको देखकर दण्डवत् प्रणाम किया। और उस दिव्य जलको हाथमें ले लिया—'पतितं विष्णुनेत्राच्य जलं जग्राह पाणिना। कमण्डलौ स्थापयामास प्रेम्णा तत्र पितामहः॥' फिर बड़े प्रेमसे उसे कमण्डलुमें रख लिया। भगवान्के अन्तर्धान होनेपर ब्रह्माजीने यह विचारकर कि यह ब्रह्मद्रव साक्षात् ब्रह्मरूप अप्राकृत जल है। इसे स्थापित करनेको मनसे एक मानस-सर रचा और उसमें इस ब्रह्मद्रवको स्थापित किया—'ब्रह्मापि तज्जलं ज्ञात्वा ब्रह्मद्राविमदं शुभम्।। मनसा रचयामास मानसं सर एव सः। जले तु सरसस्तस्मिश्चक्रे न्यासं च पद्मजः॥' (३०-३१) बहुत काल बीतनेपर तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु राजाकी प्रार्थनासे विसष्ठजी मानस-सरपर गये और मंजुकेशि ऋषि (जो इस जलकी रक्षाके लिये नियुक्त किये गये थे) की स्तुति की। ऋषिने प्रसन्न होकर कहा कि वर माँगो। तब उन्होंने नदी माँगी—'वब्ने मुनिर्नदीं तस्मात्तेन वृत्तं न नेत्रजम्। जलं यन्मानसे न्यस्तं ब्रह्मणा ब्रह्मयोनिना॥' (३५) ऋषिने ले जानेकी आज्ञा दी, तब उस सरसे हम नदीरूप होकर निकलीं। वसिष्ठजी आगे-आगे अयोध्यामें आकर प्राप्त हुए और हम उनके पीछे-पीछे।—'नदीरूपेण साहं वै सरसस्तु विनिर्गता। प्रापायोध्यां वसिष्ठस्तु पश्चादहं तु तस्य वै॥' (३६)

यह उत्पत्तिकी कथा कहकर फिर उन्होंने इसका कारण बताया कि 'श्रीरामचन्द्रजीको क्यों सदैव उदरमें धारण किये रहती हैं।—'विष्णुनेत्रसमुत्पना विष्णुं कुक्षौ बिभर्म्यहम्। ये ध्यायन्ति सदा रामं मम कुक्षिगतं नराः॥ तेषां भक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः। रामं विद्धि परं ब्रह्म सिच्चिदानन्दमद्वयम्॥ भक्तानां रक्षणार्थाय दुष्टानां हि वधाय च। जातस्तव गृहे राजन् तपसा तोषितस्त्वया॥' (३७—३९) हम इनके नेत्रसे उत्पन्न हुई हैं, इसलिये हम इन्हें अपनी कुक्षिमें धारण किये हैं। जो सदा इन रामजीके ध्यान करनेवाले हैं उनको भक्ति–मुक्ति मिलती है। ये पूर्णब्रह्म सिच्चदानन्द हैं, तुम्हारे तपसे प्रसन्न हो तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए हैं।'

प्रायः इस कथाके आधारपर टीकाकारोंने कवितासरयूके रूपकको विस्तृतरूपसे लिखा है।

- (क) बैजनाथजी लिखते हैं कि शिवजी ब्रह्मा हैं, हरि-करुणानेत्रसे चिरत-जल प्राप्त करके अपने मनमानसमें रखे रहे, किवका मन इक्ष्वाकु है, मनोरथ विसष्ठ हैं, जो काव्यरूप सरयूको सन्तसमाजरूपी अयोध्याको लाये। मानससे सरयूजी नदीरूप होकर निकलीं, इसी तरह हृदय-मानसमें जो रामयश-जल भरा था वह किवतारूपी नदी होकर निकला जिसका नाम 'कीर्ति-सरयू' हुआ।
- (ख) सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'शिवजीकी कृपादृष्टिसे पतन होकर, मेरे (गोस्वामीजीके) प्रबन्धारम्भसंकल्परूप कमण्डलुमें सम्प्राप्त हैं। कवि-बुद्धि जो रामयशजलको प्रबन्धकी रीतिमें लानेको उद्यत है वही ब्रह्मा है। बुद्धि-ब्रह्माने मानसमें प्रथम स्नान किया—'ब्रह्मापि तज्जलं स्नात्वा ब्रह्मद्राविमदं शुभम्।' मनन-

निदिध्यासन कवि-बुद्धिका स्नान करना है, गोता लगाना चित्तकी समस्त वृत्तियोंका उसमें लय होना है, जिसमें केवल मानस-रामायणके तत्त्वकथनमात्र संस्कारका ग्रहण शेष रह जाता है।'

- (ग) मयंककार कहते हैं कि 'जिस प्रकार मानससरमें विसष्टजीने स्नान किया और निकलकर चले तब उनके पीछे सरयू नदी चली, वैसे ही गोस्वामीजीकी बुद्धि मानसको बारम्बार थाह करके अर्थात् विचार तथा मनन करके निकली और चली, उसके पीछे यह रामकथास्रोतरूपी सरयू उक्त मानससरसे प्रकट होकर चली।'
- (घ) श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'मानससरके अधिष्ठाता शिवजीने विसष्ठजीसे कहा कि आप प्रथम मानससरमें स्नान करें। फिर जिस घाटसे निकलियेगा उसी ओरसे श्रीसरयूनाम्नी नदी चलेगी। वैसे ही हुआ। विसष्ठजी स्नान करके दक्षिण घाटसे निकले तब मानससरसे उनके पीछे लगी हुई सरयू चलीं जो अयोध्या होते हुए छपराके पूरब गंगामें मिली हैं।'—(यह कथा किस ग्रन्थमें है यह उन्होंने नहीं लिखा। सत्योपाख्यान अ० ३७ में तो ऐसा है नहीं और इसी ग्रन्थका उन्होंने नाम दिया है।) इसीके आधारपर यह भाव कहते हैं कि 'गोस्वामीजीके मनमें जो गुरुद्वारा प्राप्त शंकररिचत मानस था उस मनरूपी मानसमें बुद्धरूपी विसष्ठने अवगाहन किया तब पवित्र होकर निकली! उसके पीछे-पीछे काव्यरूपी सरयू प्रकट हुई और भिक्तरूपी गंगामें शोभित हुई।'

# भयउ हृदय आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥ १०॥ चली सुभग कबिता सरिता सो<sup>१</sup>। रामबिमल जस जल भरिता सो<sup>२</sup>॥ ११॥

अर्थ—हृदयमें आनन्द और उत्साह भर गया, (जिससे) प्रेम और आह्लादका प्रवाह उमड़ आया॥१०॥ और कवितारूपी सुन्दर नदी हो बह निकली कि जिसमें (वही) निर्मल रामयश जल भरा हुआ है॥११॥<sup>२</sup>

नोट—१ (क) 'भइ कि बुद्धि बिमल अवगाही।'(३९।८) में और यहाँ 'भयउ हृदयँ आनंद उछाहू' में स्नानके गुण दिखाये कि बुद्धि निर्मल हुई और हृदयमें आनन्द और उत्साह हुआ। (ख) जैसे यहाँ किवके हृदयमें 'प्रेम-प्रमोद' उमगा और प्रवाह चला वैसे ही श्रीशिवजी और श्रीभुशुण्डिजीके प्रसंगोंमें भी प्रेम-प्रमोद और प्रवाहका वर्णन है। यथा—'हर हिय रामचिरत सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ श्रीरघुनाथरूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥ मगन ध्यानरस दंड जुग——'(१११) यह प्रेम-प्रमोद हुआ। 'रघुपित चिरत महेस तब हरिषत बरनै लीन्ह।'(१११) यह प्रवाह है। इसी तरह 'भयउ तासु मन परम उछाहा' यह प्रेम-प्रमोद है और 'लाग कहै रघुपित गुन गाहा।'(७।६४) यह प्रवाह है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्यजीके प्रसंगमें—'सुनु मुनि आज समागम तोरें। किह न जाइ जस सुख मन मोरें।'(१।१०५।२) यह प्रेम-प्रमोद है और 'राम चिरत अति अमित मुनीसा।' से 'बरनउँ बिसद तासु गुन गाथा॥' तक प्रवाह है। (ग) एक यहाँसे सरयू और किवता वा कीर्ति-सरयूका अभेद-रूपकालंकारमें वर्णन है। (घ) यहाँ गोघाट पशु-पंगु-अन्धादिके सुविधाके लिये ढालुआ बना है, अत: इधरसे ही सीयरामयशरूपी जल उमगकर बाहर चला। (वि० त्रि०)

नोट—२ 'जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु' में जगत्में प्रचारका हेतु जो बतानेको कहा था वह यहाँ बताया कि उत्साह-आनन्द इतना बढ़ा कि प्रवाहरूप हो निकल पड़ा अर्थात् यह कविता

१- नागरीप्रचारिणी सभाकी प्रतिका पाठ 'सी' है। काशिराज, पं० रामकुमारजी, मा० त० वि०, व्यासजी, और १६६१ की पोथीका पाठ 'सो' है। दोनों पाठोंका अर्थ एक ही है। सो=वह। सो=समान। सी=समान। १७२१, १७६२, छ०, १७०४ में भी 'सो' है। को० रा० में 'सी' है।

२- (१) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी इस प्रकार अर्थ लिखते हैं—'हृदयमें आनन्द-उत्साहके साथ वह (सीयरामयशसुधा) रस बढ़ा, फिर भगवत्प्रेमके संयोगसे ऐसा बढ़ गया कि वहाँसे उमगकर एक प्रमोदकी धारा निकली जिससे कवितारूपी नदी उत्पन्न हुई।' (२) श्रीनंगे परमहंसजी यह अर्थ करते हैं—'सुन्दर कविता सरिता ऐसी रामजीके विमल यशरूप जल तिससे भरिके चली।'

आपके प्रेम-प्रमोदहीकी मूर्ति है। मिलान कीजिये—'यत्र सा सरयूर्नित्या प्रेमवारिप्रवाहिनी। यस्या अंशेन सम्भूता विरजाद्या सरिद्वराः॥' (विसष्ठसं०) अर्थात् जहाँपर वह प्रेमरूपी जल बहनेवाली नित्या सरयू हैं कि जिनके अंशसे विरजा आदि श्रेष्ठ निदयाँ उत्पन्न हुई हैं।

सूर्यप्रसाद मिश्रजी—स्नान करनेसे आलस्य छूट जाता है और उत्साह आ ही जाता है; इसीलिये ग्रन्थकारने लिखा 'भयउ हृदय आनंद उछाहू।' यहाँ उछाहका अर्थ 'काव्य करनेकी शक्ति' समझना चाहिये। अब पाठकोंको ध्यान देकर सोचना चाहिये कि अन्तःकरणसे आनन्दकी धारा, बुद्धिसे उत्साहकी धारा और मनसे प्रेमकी धारा तीनों ओरसे धारा, उमगकर मानसकी ओर चली पर वह मानसमें समा न सकी। तब बृहदूपसे उमड़ती हुई अन्तःकरणका जो चतुर्थ भाग काव्य करनेवाली शक्ति है उसीपर होकर बहने लगी। यह अर्थ 'ग्रेम प्रमोद प्रबाहू' से व्यंजित होता है।

टिप्पणी—१ 'भयउ हृदय आनंद उछाहू——' चली सुभग किवता सिरता सो।' में रामचिरतमानस-सरयूकी उत्पत्ति कही। जन्मस्थान बताकर 'सरयू नाम——'में नामकरण सूचित किया। सरजू=सरसे जो उत्पन्न हुई। सरयू मानस-सर (=मानसरोवर) से निकलीं, किवता हृदयसे निकलीं, हृदय और मानस (=मन) एक ही हैं। दोनों ही 'सुमानस-निन्दनी' हैं।

टिप्पणी—२ 'जो निदयाँ मानससे उत्पन्न हैं, पहाड़को उनका मूल कहनेका कोई प्रयोजन नहीं, इसलिये यहाँ पहाड़को नहीं कहा। करुणानदी मानस (मन) से उत्पन्न होती है। जैसे करुणानदीके प्रसंगमें किवने पहाड़का वर्णन नहीं किया है, यथा—'सेन मनहुँ करुना सिरत लिएँ जाहिं रघुनाथ।'(अ० २७५) वैसे ही यहाँ भी नहीं कहा।

वि॰ त्रि॰—'चली सुभग किवता सिरता' इति। प्रेम-प्रमोदका प्रवाह ही किवतारूप हो गया, अतः 'सुभग' कहा। 'सुभग' से 'सरल' अभिप्रेत है जिसे सुनकर वैरी भी वैर भुलाकर सराहने लगते हैं। 'सिरता चली' कहनेका भाव कि जैसे नदी आप-से-आप बह चलती है, वैसे ही किवताका प्रवाह चला, लिखना किठन हो गया, यह मधुमती भूमिकाका वर्णन हो रहा है, जहाँ पहुँचनेपर भारतादि काव्योंकी रचना सरल-सी बात हो जाती है। उसे फिर गणेशजी-से लेखककी आवश्यकता आ पड़ती है, जो बोलनेके साथ ही लिखता चला जाय। यह सोचनेकी आवश्यकता नहीं कि कहाँ ध्विन रखना चाहिये, कहाँ अलंकार रखना चाहिये। नदी जान-बूझकर लहर, भँवर आदि नहीं उठाती, वे आप ही उठते रहते हैं।

प्रश्न—वह कविता किस रामसुयश की है—जो गुरुसे सुना था या जो साधुओंने बरसाया था? उत्तर—मानसमें वर्षा होनेके पहले भी जल भरा था। जब वर्षाका जल उसमें आ मिला तब जो जल पहलेसे उसमें था वह भी उमड़कर बह निकला। उसी तरह यहाँ हृदयमें श्रीगुरुमहाराजसे जो रामचिरतमानस पूर्व सुना था सो भरा हुआ था, फिर और सन्तोंसे जो सुना वह भी हृदयमें पहुँचा।

प्रश्न—वर्षा-जलसे जलमें मिलनता आ जाती है; वह मिलनता यहाँ क्या है?

उत्तर—गुरुसे सुने हुए और सन्तोंसे सुने हुएमें जहाँ-तहाँ व्यितक्रम वा भेद जो जान पड़ा, उससे मानस मिलन हुआ। यह भेद ही मिलनता है। जब उसमें डुब्बी लगायी अर्थात् दोनोंको मनन किया तो मानसका यथार्थ स्वरूप वही देख पड़ा जो गुरुसे सुना था, बुद्धि निर्मल हो गयी, आनन्द-उत्साह इतना बढ़ा कि वही रामयश कवितारूपमें निकला। और भी ३६ (९) में देखिये। (मा॰ प्र॰, पं॰)

वि॰ टी॰—गुरुसे सुनी हुई कथासे गोस्वामीजीका मानस कुछ भर गया था। सन्तोंसे जो कई प्रकारसे सुना वहीं मानो वर्षाका बहुत-सा नवीन जल आकर भर गया और जब उन्होंने इसपर विशेष विचार किया तब उनका हृदय इस रामकथा-जलसे इतना पिरपूर्ण हो गया कि वह रामायणरूपी किवता-नदीद्वारा बह निकला। उत्तररामचिरतमें लिखा है कि 'पूरोत्यीडे तडागस्य पिरवाह: प्रतिक्रिया' अर्थात् जलस्थान यदि पानीसे विशेष भर जाय तो उसे बहा देना ही उत्तम उपाय है। सारांश यह है कि शिक्षा और सन्तकथनको सुनकर विचारपूर्वक गोस्वामीजीने रामायणग्रन्थका निर्माण किया।

मा॰ त॰ वि॰—'राम बिमल जस जल भिरता सो' इति। (क) नदीको रामयशजलसे भरा हुआ कहा। कारण यह है कि सत्योपाख्यान अध्याय ३७ में वर्णन है कि सरयूजीने अपने उदरमें श्रीरामचन्द्रजीको विराजमान दिखलाया था।— वैसे ही रामयशरूप सिच्चदानन्दिवग्रह इस किवतारूपिणी नदीमें प्राप्त है। अर्थात् शब्द-चित्र, अर्थ-चित्र, शब्दार्थ-चित्र जैसा कि भक्तमालके पाद-टिप्पणीमें 'रची किवताई रूपप्ट अर्थ करनेमें लिखा। ['रची किवताई' यह नाभाजीकृत भक्तमालका, प्रियदासजीकृत भिक्तरसबोधिनीटीकाका किवत्त है।]

वि० त्रि०—'राम बिमल जस जल भिरता सो' कहकर इसे महाकाव्य कहा। महाकाव्यके विषयमें साहित्यदर्पणकार लिखते हैं, कि—(१) महाकाव्यका नायक कोई देवता या सत्कुलोत्पन्न धीरोदात्त-गुणयुक्त क्षत्रिय
होना चाहिये<sup>१</sup> या बहुत-से सत्कुलप्रसूत राजा भी हो सकते हैं। (२) शृंगार, वीर और शान्त रसोंमेंसे एक अंगी
और सब रसोंको अंगभूत होकर रहना चाहिये और नाटककी सब सिन्ध्याँ रहनी चाहिये। (३) इतिहासकी
कोई कथा या किसी सज्जनका वृत्त होना चाहिये। (४) उसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों हों, पर फल
सबका एक ही हो। (५) आरम्भमें उसके वन्दना, आशीर्वाद या वस्तुनिर्देश रहे। (६) कहीं-कहीं खलोंकी
निन्दा और सज्जनोंका गुणकीर्तन रहे। (७) उसमें ८ से अधिक सर्ग रहें जो न बहुत छोटे हों न बहुत बड़े
और प्रत्येक सर्गमें एक वृत्तमय पद्य हो तथा समाप्ति उनकी अन्य वृत्तसे हो और सर्गान्तमें भावी सर्गकी कथाकी
सूचना रहे। (८) उसमें संध्या, सूर्य, चन्द्र, प्रदोष, अँधेरा, दिन, प्रात:काल, मध्याहन, मृगया, शैल, ऋतु, वन,
सागर, सम्भोग, विप्रलम्भ, रण, प्रयाण, उपयम, मन्त्र, पुत्र और उदयका सांगोपांग यथायोग्य वर्णन हो और
(९) सर्गका नाम, कविके वृत्त, नायकके वृत्त या सर्गके उपादेय कथाका सम्बन्धी होना चाहिये। सांगोपांगसे
जलकेलि मधुपानादिका ग्रहण है। ये सब लक्षण श्रीरामचरितमानसमें घटते हैं। १

वीरकवि—यहाँ कविताप्रवाहपर सरयूका आरोपकर उसकी परिपूर्णताके लिये रामयशमें जलका आरोपण करना 'परम्परितरूपक' है। उपमान सरयूका सर्वांग उपमेय कविता नदीपर आगे क्रमश: आरोप करनेमें 'सांगरूपकालंकार' है।

# सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक-बेद-मत मंजुल कूला॥ १२॥

अर्थ—(इस कवितारूपिणी नदीका) नाम सरयू है जो (समस्त) सुन्दर मंगलोंकी जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दोनों सुन्दर तट वा किनारे हैं॥ १२॥

पं० रामकुमारजी—१ (क) सुमंगल मूला' यथा—'सरजू सिर किल किलुष नसाविन।' (१।१६), 'जा मज्जन ते बिनिह प्रयासा। मम समीप नर पाविह बासा॥' (७।४) किलिक पापोंका नाश करने और श्रीरामसामीप्य प्राप्त कर देनेवाली होनेसे 'सुमंगल मूला' कहा। (ख) लोकमत वह है जहाँ लोकरीतिका वर्णन है; यथा—'लोक रीति जननी करिह बर दुलिहिन सकुचािहं।' (१।३५०) 'प्रात काल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुर नाविह माथा। आयसु माँगि करिह पुरकाजा। देखि चरित हरषइ मन राजा॥' (१।२०५), 'बंदि बिप्र सुर गुर पितृ माता। पाइ असीस मृदित सब भ्राता॥' (१।३५८) इत्यादि। वेदमत वह है जहाँ

१- श्रीरामचन्द्रजी देवाधिदेव भी हैं और भौतिक दृष्टिसे सत्कुलोत्पन्न क्षत्रिय भी हैं। ये धीरोदात्त नायक हैं। जो अविकत्थन, क्षमावान्, अति गम्भीर, महासत्त्व-निगृढुमान और दृढ़व्रत हो उसे धीरोदात्त कहते हैं।

२-(२) रघुवीरचिरत होनेसे इसमें वीररस प्रधान है, शेष अंगभूत होकर आये हैं। नाटकमें पाँच सन्धियाँ होती हैं—मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निबर्हण। (३) महाभारत और वाल्मीकीय इतिहासोंमें श्रीरामकथा है ही। (४) 'सब कर फल हिर भगित भवानी' कहा ही है। (७) रामायणपरम्पराका अनुसरण करते हुए किवने इसमें सात ही काण्ड माने हैं। यह चौपाई-छन्दोंमें कहा गया है। पर काण्डकी समाप्ति छन्द, सोरठा, दोहा या श्लोकसे की गयी है। काण्डके अन्तमें भावी काण्डका सूत्रपात भी है। (९) नायकके वृत्तके अनुसार बाल और उत्तरकाण्ड नाम रखे गये। शेष काण्डोंके नाम कथावृत्तके अनुसार हैं।

प्रभुका ऐश्वर्य, परब्रह्म होना, ज्ञान, उपासना इत्यादि परमार्थकी बातें वर्णित हैं; यथा—'एक अनीह अरूप अनामा। अज सिच्चिदानंद परधामा। ब्यापक बिस्वरूप भगवाना।।'(१।१३), 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ज्ञान-गुन-धामू॥ ""(१।११७) इत्यादि। गोस्वामीजीका काव्य लोक-वेदमय है। यथा—'करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि।'(२।२५८), 'लोक बेद बुध संमत दोऊ।'(२।२०७।१), 'लोकहु बेद बिदित किब कहहीं।'(२।२५२।७), 'लोकहु बेद सुसाहिब रीती । बिनय सुनत पहिचानत प्रीती॥'(१।२८।५), 'करि लोक-बेद बिधानु कन्या दान नृप भूषन किये। " "(१।३२४), 'करि कुल रीति बेद बिधि राऊ।'(१।३२४), 'हत्यादि।

२ लोकमत और वेदमत दोनोंको किवता-सरयूके सुन्दर किनारे कहे; इन दोनोंके भीतर यह नदी बहती है। अर्थात् रामचिरतमानसमें दोनों मतोंका प्रतिपादन है, लौकिक और परमार्थिक दोनों व्यवहारोंका पूर्णतया निरूपण है। [इन दोनों मतोंका उल्लंघन उसमें नहीं है। यदि है भी तो राक्षसोंके अत्याचाररूपी अतिवृष्टिकी बाढ़ समझनी चाहिये। वि० टी०] म्ङिकिसीके मतानुसार लोकमत मंजुल नहीं है और कोई वेदमतका खण्डन करते हैं। गोस्वामीजी दोनों मतोंको मंजुल कहते हैं, जिसका भाव यह है कि रामचिरतने दोनों मतोंको 'मंजुल' कर दिया है, इससे लोक और वेद दोनोंको बड़ाई मिली है। दोनों मतोंको लेते हुए रामचिरित्र कहेंगे। लोकमत-वेदमत दोनोंमें जल है।

नोट—१ श्रीकबीरजीने लोकमत और वेदमतका भी जहाँ-तहाँ खण्डन किया है। श्रीनाभास्वामीजी उनके सम्बन्धमें लिखते हैं कि—'कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षट्दर्शनी।' कबीरजी अपने 'राम' को 'सबसे न्यारा' कहते हैं। गोस्वामीजीने कर्म, ज्ञान, उपासना और दैन्य चार घाट बनाकर लोक और वेद दोनों मतोंका उल्लेख किया। जो जिस घाटकी वस्तु है वह उस घाटमें दिखायी गयी, कर्मकाण्डका सिद्धान्त कर्मकाण्डघाटमें, उपासनाका उपासनाघाटमें, इत्यादि। इसीसे उनके कथन जहाँ जो हैं, वहाँ वे पूरे सत्य हैं; कोई विरोध नहीं है।

नोट २—नदीके दो किनारोंमेंसे एक किनारे जल गहरा रहता है और दूसरेपर उथला, एक किनारा खड़ा और दूसरा प्राय: ढालू। नदीका बहाव (धारा) जिधर होता है वह किनारा गहरा होता है। यहाँ किवता-सरयू वेदमत-किनारे लगकर चलती है जहाँ श्रीरामयश-जल सदा गहरा रहता है। लोकमत-किनारा उथला किनारा है। वेदमतके उदाहरण; यथा—'किर आरित नेवछाविर करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं॥'(१। १९४। ५), 'जो आनंदिसिंधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥ सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥' (१। १९७। ५-६), 'जे मृग रामबान के मारे। ते तनु तिज सुरलोक सिधारे॥' (१। २०५) 'सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये।' (१। ३२१)—(इसमें अन्तर्यामित्वगुण प्रकट होनेसे वह वेदमत ही है।), इत्यादि। लोकमत, यथा—'कौतुक बिनोद प्रमोदु प्रेमु न जाइ किह जानिहं अलीं।' (१। ३२७), 'लोकरीति जननी करिं बरदुलिहिनि सकुचािं। मोदु बिनोदु बिलोिक बड़ रामु मनिह मुसुकािं।' (१। ३५०) इत्यादि, ग्रन्थभर दोनोंके प्रमाणोंसे ओत-प्रोत है। (मा० प्र०) त्रिपाठीजीका मत है कि लोकमत दक्षिणकूल है और वेदमत वामकूल है।

### नदी पुनीत सुमानस-नंदिनि। कलिमल त्रिन-तरुमूल-निकंदिनि॥ १३॥

अर्थ—यह सुमानस नन्दिनी (जो सुन्दर मानससे उत्पन्न हुई, सुमानसकी पुत्री) नदी पवित्र है और कलिके पापरूपी तिनकों और वृक्षोंको जड़से उखाड़ फेकनेवाली है॥१३॥

नोट—१ (क) श्रीसरयू मानससरसे निकलीं जिसमें भगवान्के नेत्रका जल भरा है। कवितासरयू किवके हृदयसे निकली\* जिसमें श्रीरामसुयश-जल भरा है। इसीसे दोनोंको 'सुमानस' की पुत्री कहा और दोनों इसीसे पुनीत भी कही गयीं। (पं० रा० कु०, मा० प्र०) (ख) महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'और

<sup>\*</sup> सू० प्र० मिश्र—यह मानसरामायण शिवमानससे निकला।

निदयाँ पर्वत, भूमि, वृक्ष आदिसे निकली हैं और इनकी उत्पत्ति शिवजीके मानससे है, और निदयाँ जलसे भरी हैं और यह रामयशसे, इसीसे मानसनिन्दनीको सबसे पुनीत कहा। (ग) श्रीसरयूजीकी पुनीतताके सम्बन्धमें गोस्वामीजी स्वयं कहते हैं—'नदी पुनीत अमित मिहमा अति। किह न सकै सारदा बिमल मित॥' (१। ३५। २) (घ) 'निदिनि' कहकर जनाया कि यह अपनी माता मानसतीर्थको आनन्ददायिनी है, क्योंकि इसके द्वारा उसका नाम भी जगत्में विख्यात हुआ। बेटीमें कुछ गुण माताके–से होते हैं और कुछ नहीं भी। मानस ६० मीलकी परिधिमें और कोई २६४ फीट गहरा है, पर सरयू कई प्रान्तोंमें फैली हुई हैं। और गहराई ४० फीटसे अधिक न होगी। अत: काव्यद्वारा जिस कथाका प्रचार संसारमें हुआ उसमें मूलकी अपेक्षा बहुत कम गहराई होना स्वाभाविक ही है। (वि० त्रि०)

टिप्पणी—१ 'किलिमल त्रिन—" 'इति। (क) किलिमल छोटे और बड़े दो प्रकारके हैं—पातक और उपपातक; यथा—'जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन भव किब कहहीं॥' (२। १६७) पातक बड़े हैं और उपपातक छोटे। उपपातक तृण हैं, पातक तरु हैं। (ख) 'मूल निकंदिनि' का भाव यह है कि पापका मूल मन, वचन और कर्म हैं। यह प्रथम मनको पिवत्र करती है क्योंकि मानसनिन्दिनी है, उत्पत्ति—स्थान इसका मन ही है, मनमें आते ही मन पिवत्र हुआ। मनसे उमगकर वचनमें आयी तो वचन पिवत्र हुआ, तब कर्म पिवत्र हुए। इस तरह यह मन, वचन और कर्म तीनोंको पिवत्र कर देती है। यथा—'मन क्रम बचन जित अघ जाई। सुनिह जे कथा अवन मन लाई॥'(७। १२६। ३) अथवा, क्रोध और अभिमान इत्यादि पापके मूल हैं। प्रमाण, यथा—'कुद्धः पापं न कुर्यात्कः कुद्धो हन्याद् गुरूनिए। कुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनिधिक्षिपेत्।' (वाल्मी ० ५। ५५। ४) अर्थात् (श्रीहनुमान्जी लंकादहनके पश्चात् सोच कर रहे हैं कि) क्रोधी पुरुष कौन—सा पाप नहीं कर सकता है? वह गुरुको भी मार सकता है तथा कठोर वाणीद्वारा महात्माओंका तिरस्कार भी कर सकता है। पुनः यथा—'लखन कहेउ हाँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करिं चरिंह बिस्व प्रतिकूल॥'(१। २७७), 'दया धर्म को मूल है पापमूल अभिमान।' इन सबोंका नाश करती है। यथा—'काम कोह किलिमल किरगन के। केहिर सावक जन-मन-बन के॥'(१। ३२। ७)

टिप्पणी—२ (क) ये तृण और तरु कूलके हैं। यहाँ लोकमत और वेदमत दो कूल हैं। लोकमतसे जो पाप हैं और वेदमतसे जो पाप हैं दोनोंको यह नाश करती है। पुनः, [श्रीसरयूजी तो बुरे-भले सभी वृक्षोंको उखाड़ डालती हैं, पर सुकीर्ति-सरयू दुर्बुद्धि आदि कुत्सित वृक्षोंको ही उखाड़ती हैं, यह विशेषता है; इसीसे तो 'सुमानस नन्दिनी' है। (ख) जब नदीके वेगसे किनारा फटकर गिरता है तब उसीके साथ भूमिमें प्रविष्ट वृक्षका मूल भी उखड़कर बह जाता है एवं पापका उत्पत्तिस्थान बुद्धि है, मानसरामायणके श्रवण-मनन-कीर्तनमें प्रवृत्त होनेपर जब पुलकांग होता है एवं पापबुद्धि समूल उखड़कर कथाप्रवाहरूपी वेगमें बह जाती है। कथाको नदीकी समता देनेका भाव कि नदीका प्रवाह और कथाकी वाणी दोनों प्राचीन कालसे चली आती हैं। पुनः जैसे नदी ऊँचेसे नीचेकी ओर जाती है, वैसे ही कथा भी बड़ोंके मुखसे निकलकर छोटोंको पवित्र करती है। पुनः एक समुद्रमें, दूसरी ईश्वर (रामरूप समुद्र) में लीन होती है। इत्यादि। (बै॰, सू॰ मिश्र)]

टिप्पणी—३ उत्तमता और अधमता चार प्रकारसे देखी जाती है। अर्थात् जन्म-स्थानसे, संगसे, स्वभावसे और तनसे। विभीषणजी जब शरणमें आये तब उन्होंने अपना अधम होना चारों प्रकारसे कहा है 'निस्चिर बंस जनम सुरत्राता' से जन्म दूषित दिखाया, 'नाथ दसानन कर मैं भ्राता' से अधम रावणका संग-दोष कहा, 'सहज पाप प्रिय' से स्वभाव-दोष कहा और 'तामस देहा' कहकर तनकी अधमता कही। इसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने चन्द्रमाके प्रति चारों बातें कही हैं, यथा—'जनम सिंधु पुनि बंधु बिष दिन मलीन सकलंकु। सियमुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंकु॥' (१।२३७), 'घटइ बढ़इ बिरिहिनि-दुख-दाई। ग्रसइ राहु निज संधिहि पाई॥ कोक सोक प्रद पंकज द्रोही।'—'जन्म सिंधु' (यह जन्म-दोष), 'बंधु विष' (यह संगदोष) 'दिन मलीन' और 'कोक सोक प्रद पंकज द्रोही' (यह स्वभावदोष) और 'घटइ बढ़इ बढ़इ क्लाल्या (यह तनदोष है)।

ा इसी तरह श्रीसरयूजीकी उत्तमता गोस्वामीजीने चारों प्रकारसे दिखायी है। 'सुमानस निन्दिनि' से जन्म-स्थानकी पिवत्रता कही, 'नदी पुनीत' से तन पिवत्र जनाया, 'राम भगित सुरसरितिह जाई। मिली से उत्तम संग और 'सुकीरित सरजु सुहाई' से स्वभावसे उत्तम दिखाया। दोहा ४० (५) भी देखिये।

# दोहा — श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल। संत-सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल॥ ३९॥

अर्थ—तीन प्रकारके श्रोताओंका समाज इसके दोनों किनारोंके पुरवे, गाँव और नगर हैं। सुमंगलमूल सन्त-सभा उपमा-रहित और सब सुन्दर मंगलोंकी जड़ श्रीअयोध्याजी हैं॥ ३९॥

नोट—१ 'श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर' इति। श्रोता तीन प्रकारके हैं। वह तीन कौन हैं इसमें मतभेद है—

१—इस ग्रन्थमें मुक्त, मुमुक्षु और विषयी तीन प्रकारके श्रोताओंका प्रमाण मिलता है; यथा—'सुनिहंं बिमुक्त बिरत अरु बिषई। लहिंह भगित गित संपित नई॥' (७।१५)। (पाँ०, पं० रा० कु०, सन्त उन्मनी-टीका) तुलसीसतसईमें भी कहा है—'मुक्त, मुमुक्षु बर बिषई श्रोता त्रिबिध प्रकार। ग्राम नगर पुर जुग सुतट तुलसी कहिंह बिचार॥' मुक्त मुमुक्षु और विषयी जीवोंके श्रोता होनेके प्रमाण और भी हैं—'जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हिरगुन सुनिहं निरंतर तेऊ॥' (उ० ५३), 'जे सकाम नर सुनिहं जे गाविहं। सुख संपित नाना बिधि पाविहं॥ सुर दुर्लभ सुख किर जग माहीं। अंतकाल रघुपित पुर जाहीं। ——बिरित बिबेक भगित दृढ़ करनी।' (७।१५), 'बिषइन्ह कहं पुनि हिरगुनग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा॥' (७।५३) यहाँ, 'बिरत'=मुमुक्षु=जो अभी साधन-अवस्थामें हैं। कथाका रस पूर्णरीतिसे जिनको नहीं मिला है।

२—श्रीबैजनाथजी तथा काष्ठजिह्वास्वामीजीके मतानुसार उत्तम, मध्यम और निकृष्ट—ये तीन प्रकारके श्रोता होते हैं।

बैजनाथजी लिखते हैं कि जो वक्ताके मुखपर दृष्टि, उसकी वाणीमें श्रवण, अर्थमें मन लगाये हुए बुद्धिसे विचारकर उसे चित्तमें धर लेता है वह उत्तम श्रोता है। जो सुनते तो हैं पर न विचारते हैं और न मनमें धरते हैं वे मध्यम हैं। जो सुनते हैं, पर जिनका मन नहीं लगता वे नीच श्रोता हैं। जैसे ग्राम आदिमें सरयूजीका माहात्म्य श्रीअयोध्याजी-जैसा नहीं है वैसे ही श्रीकीर्ति-सरयूका माहात्म्य जैसा सन्त-समाज—अवधमें है वैसा अन्यत्र नहीं है।

देवतीर्थ काष्ठजिह्वास्वामीजी कहते हैं कि 'उत्तम श्रोता सूपकी तरह सारग्राही हैं, मध्यम चलनीकी नाईं असारग्राही हैं और निकृष्ट खेतके पनारीके समान, गीली हो जाय पर जल न रखे, सुनते हैं पर धारण नहीं करते।' सूर्यप्रसाद मिश्रने इसीकी नकल कर दी है और कुछ विस्तार कर दिया है। वे लिखते हैं कि 'जो प्रेमपूर्वक सुनकर हृदयमें रखे हैं वे नगरके समान हैं। असारग्राही चलनीके समान हैं अर्थात् हरिकथाको अपनी बड़ाईके लिये सुनने जाते हैं, न विचारपूर्वक सुनें न धारण करें। इन्हें ग्रामसमान जानो। निकृष्ट 'पत्थरकी नालीके समान हैं, ये कथा सुनते हैं पर कथाका प्रभाव इनपर कुछ नहीं होता।' सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि 'प्रेमसे सुननेवाले', 'कुछ प्रश्न करनेवाले' और 'किसी कारणसे दुखिया हो मन:शान्तिके लिये कुछ काल सुननेवाले'— ये तीन प्रकारके श्रोता हैं। इनका अन्तर्भाव ऊपर दिये हुए श्रोताके प्रकारोंमें हो जाता है।

इन दोनोंपर विचार करनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि—(क) 'मुक्त' और 'उत्तम' एक ही श्रेणीके हैं, ये कथा सादर सुनते हैं और निरन्तर धारण किये रहते हैं। जिज्ञासु रामतत्त्व जाननेके अभिप्रायसे सुनते हैं। इससे वे भी निरन्तर सुनते हैं। ये भी इसी श्रेणीमें आ सकते हैं। (ख) 'मुमुक्षु' और 'मध्यम' एक श्रेणीके हैं। इन्हींको अर्थार्थी भी कह सकते हैं। ये निरन्तर नहीं सुनते, क्योंकि 'रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥' (उ० ५३) और, (ग) 'बिषयी' और 'निकृष्ट' एक श्रेणीके हैं। ये इधर सुने उधर भूले।

सुननेमें इनका मन नहीं लगता। सुनते समय सुख हुआ। फिर कुछ नहीं। आर्त श्रोता भी इसी श्रेणीके हैं, दु:ख पड़ता है तब कथामें आ जाते हैं, दु:ख दूर होनेपर कथाका नाम नहीं लेते।

३—त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'तटवासीको ही सदा अवगाहनका सौभाग्य प्राप्त है, अतः उनसे नित्यके श्रोताओंको उपिमत किया है। कोई इस काव्यसे लौकिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और कोई वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोनों प्रकारके श्रोता होनेसे उन्हें यथाक्रम दोनों किनारोंका निवासी कहा। तामस, राजस और सात्त्विक भेदसे भी श्रोतासमाजका भेद हुआ।

४—श्रीजानकीदासजी एवं करुणासिन्धुजीके मतानुसार 'आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु' ये तीन प्रकारके श्रोता हैं। वे लिखते हैं कि 'आर्त—सुत, वित, लोक, बड़ाई, शरीररक्षा इत्यादि अपने आर्तिनिवृत्तिके लिये कथा सुनते हैं। ये पुर हैं। क्योंिक दु:ख दूर होते ही कथा सुनना छोड़ देते हैं। लोक-आर्त लोकमतके और परलोक-आर्त वेदमतके तटपर बसे हैं। अर्थार्थी श्रोता सिद्धियोंकी या किसी अन्य अर्थकी प्राप्तिके लिये वेद, पुराण इत्यादि कथा सुनकर फिर मन्त्र-यन्त्र, देवाराधन आदि अन्य साधनोंमें लग जाते हैं। ये ग्राम हैं। लोकार्थी जो अन्न-वस्त्रादि लोक-पदार्थोंकी चाह करते हैं, वे लोकमतके किनारे और परलोक स्वार्गादिके अर्थी वेदमतके किनारे बसे हैं। और जिज्ञासु केवल ज्ञान, वैराग्य आदि ग्रहण करनेके लिये, वस्तु जाननेके लिये कथा सुनते हैं, जिससे मुक्ति मिले—ये नगर हैं। ये सब दिन सुनते हैं, जो लोक-चतुराई सीखनेके हेतु सुनते हैं। वे लोकमतके और जो रामतत्त्व जाननेके हेतु सुनते हैं, वे वेदमतके तटपर बसे हैं और 'जो केवल ज्ञानी भक्त हैं, भगवद्यश सुनते हैं, अपने स्वस्वरूपमें सदा आरूढ़ रहते हैं और श्रीरामचन्द्रजीके माधुर्य स्वरूप-नाम-धाम-लीलारूपी रसको पान करते हैं, ऐसे निष्काम सन्तोंकी समाज श्रीअयोध्याजी हैं।' (करु०)—ये ज्ञानी संत त्रिविध श्रोताओंमें नहीं हैं, इन्हें कोई चाह नहीं है। ये केवल रामयशकी चाह रखते और उसीको सुनते हैं। ये सर्वकाल यहाँ बने रहते हैं; कोटि विघ्न उपस्थित होनेपर भी वे कथा नहीं छोड़ते। ये सदा वेदतटपर 'सन्तसभारूपी अनुपम अयोध्याजीमें वास करते हैं।' (मा० प्र०)

श्रीकरुणासिंधुजी एवं बाबा जानकीदासजीके मतमें एक विशेषता यह है कि अन्य महात्माओंने जो त्रिविध श्रोता माने हैं उनमें फिर 'अवध' के लिये कोई अविशष्ट नहीं रह जाते, क्योंकि उत्तम, मध्यम और निकृष्ट अथवा विमुक्त, मुमुक्षु और विषयी तीन ही श्रेणियाँ होती हैं, इनको त्रिविध माननेसे ये तीनों श्रेणियाँ ग्राम, पुर और नगरमें ही समाप्त हो जाती हैं, निष्काम भक्त भी उत्तम या विमुक्तमें आ जाते हैं। अन्य स्थलोंमें जहाँ त्रिविध श्रोताओंकी चर्चा आयी है वहाँ चौथेकी चर्चा नहीं है। चौथा भी उन्हींमें आ जाता है। चार प्रकारके भक्त आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानीमें-से प्रथम तीनको त्रिविध श्रोतामें लेनेसे चौथा ज्ञानी, जिसमें निष्कामका भी ग्रहण किया गया है, अवधके लिये शेष रह जाता है।

नोट—२ श्रोताओंको 'पुर, ग्राम, नगर' किस भावसे कहा है, अब इसपर विचार करना है। पुर, ग्राम और नगरकी व्याख्यामें भी मतभेद है।

१—प्राय: सब मतोंका सारांश यह है कि नगर बड़ा होता है, ग्राम छोटा और पुर जिसे पुरवा या खेरा भी कहते हैं बहुत छोटा होता है। पुरवा जल्द कट वा उजड़ जाता है, ग्राम उससे अधिक दृढ़ होता है और देरमें कटता वा उजड़ता है और नगर बहुत दृढ़ होता है। इसके उजड़नेका भय बहुत कम होता है। त्रिविध श्रोताओं में से कौन पुर हैं; कौन ग्राम और कौन नगर? अब इसे देखें—

(क) मुक्त, मुमुक्षु और विषयीमेंसे जीवन्मुक्त नगर हैं, क्योंकि 'हिरगुन सुनिहं निरंतर तेऊ', मुमुक्षु ग्राम हैं, क्योंकि ये कामनापूर्ण होनेपर फिर नहीं सुनते—'रामचरित जे सुनत अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥' और विषयी पुर हैं जो भूले-भटके कभी पहुँच जाते हैं। अब 'आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु' वा 'निकृष्ट, मध्यम और उत्तम श्रोताओंको लें। पुर नदीसे शीघ्र कटता है' इसी तरह आर्त अथवा निकृष्ट श्रोता बहुत शीघ्र कथासे हट जाते हैं। दु:ख दूर हुआ और कथा छूटी। अर्थार्थी वा मध्यम श्रोता कुछ अधिक दिन टहरते हैं और जिज्ञासु अपने बसभर सदा सुनते हैं, क्योंकि वे वस्तु जाननेके लिये सुनते

हैं। ये नगर हैं, दैवयोगहीसे कटें तो कटें। (मा० प्र०) पाण्डेयजीके मतानुसार 'विषयी जिनकी बाहुल्यता है सो नगर हैं, उनसे कमतर मुमुक्षु पुर हैं और बहुत थोड़े जो मुक्त हैं सो ग्राम हैं। सन्तसभा सकल शुभ मंगल रामजन्मभूमि है।'

अथवा, (ख) यों कहें कि जैसे नदीके तटपर नगर कहीं-कहीं और वह भी बहुत कम होते हैं, ग्राम उससे अधिक और पुरवे बहुत होते हैं वैसे ही 'श्रोता बक्ता ज्ञाननिधि कथा राम के गूढ़।' ऐसे विमुक्त, जिज्ञासु या उत्तम श्रोता भी बहुत कम होते हैं, मुमुक्षु, अर्थार्थी या मध्यम श्रेणीके श्रोता इनसे अधिक होते हैं और विषयी, आर्त वा निकृष्ट श्रोता ही प्राय: बहुत होते हैं।

- (ग) सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'पुर, ग्राम और नगर' इस ग्रन्थभरमें पर्याय शब्द जान पड़ते हैं, परन्तु बस्तियोंके अन्त कहीं पुर, कहीं ग्राम, कहीं नगर पद पाया जाता है। जैसे—'जन पुर नगर गाउँ गन खेरे', 'पुर न जाऊँ दसचारि बरीसा', 'पिता बचन मैं नगर न आवउँ'' शृंगवेरपुर' एवं 'ग्राम बास निहं उचित—', 'पहुँचे दूत रामपुर पावन', एवं निन्दिग्राम, रामनगर इत्यादि। सभी कथा श्रवण करनेवाले श्रोता ही हैं पर कोई विषयी, कोई मुमुक्षु, कोई मुक्त कहलाते हैं। इसीसे कहा कि तीनों प्रकारके जो श्रोतासमाज हैं वे ही पुर, ग्राम, नगरसंज्ञक आबादी हैं। (मा॰ त॰ वि॰)
- (घ) सूर्यप्रसादिमश्रजीका मत है कि 'पुर' राजधानीका नाम है। प्रमाणमें उन्होंने श्रीधरस्वामीकी भा० स्क०१ अ० ६ श्लोक ११ की व्याख्या दी है—'तत्र पुराणि राज्यधान्यः।' ग्रामलक्षण जो उन्होंने दिया है वह मानसके अनुकूल नहीं है, इससे उसे यहाँ नहीं उद्धृत करता। इस मतके अनुसार उत्तम पुर हैं, मध्यम नगर और निकृष्ट ग्राम हैं।

मयंककार कहते हैं कि 'पहले मानसका समाज कहा है (संत सभा चहुँ दिसि अँबराई।) कि चारों ओर सन्तोंका समाज जो है वही मानो अँबराई है और वाटिका, बाग, वन इत्यादि जो कहा है वही समाज जो मानसमें रहनेपर था प्रकट होनेपर वही सरयूके किनारे सुशोभित हुआ। सन्तसभारूपी अवध वाटिका, बाग, वन और पुरादिक किनारे-किनारे सुशोभित हुए।'

(ङ) सुधाकरद्विवेदीजी—'इस नदीके दोनों किनारोंपर किसी कारणसे सुननेवाले पुर, भगवत्प्रीति बढ़नेके लिये प्रश्न करनेवाले गाँव और अचल प्रेमसे सुननेवाले शहर हैं। सब सुमंगलकी मूल संतसभा अनुपम अवध है जहाँ सदा यह नदी अमृतमय धारासे बहा करती है।'

#### \*'संत सभा अनुपम अवध' इति\*

टिप्पणी १—'मुक्त, मुमुक्षु, विषयी—इन तीनोंसे पृथक् सन्त (सन्तसभा) हैं। [ये निष्काम रामानन्य अनुरागी हैं—'सकल-कामना-हीन जे रामभगित रस लीन।' इन्हींके लिये कहा है कि 'एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं॥' (उ० १३०) 'संत-समाज-पयोधि रमा सी 'और 'संत-सुमित-तिय सुभग सिंगारू॥' (१।३१) इत्यादि। 'आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं। रघुपितचिरत होइ तहँ सुनहीं।' (७।३२) 'सुनि गुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनिहें परम अधिकारी॥ जीवनमुक्त ब्रह्मपर चिरत सुनिहें तिज ध्यान।' (७।४२)] इसी तरह 'पुर, ग्राम और नगर' से पृथक् अवध है। अवधके निमित्त सरयूजी आयीं, इसीसे अवध पहुँचनेपर फिर 'ग्राम, पुर, नगर' का मिलना नहीं कहा है।

खर्रा—१ 'मुक्त वेदमतकूलमें टिके हैं, विषयी लोकमतकूलमें टिके हैं और मुमुक्षु आधे-आधे दोनों ओर हैं, इसीसे बराबर हैं। इनसे पृथक् चौथी कोटिमें सन्त हैं जो न मुक्त हैं, न मुमुक्षु और न विषयी, यथा—'अर्थ न धर्म न काम रुचि गित न चहौं निरबान।'—ये ही अवध हैं। ग्राम, पुर और नगरसे भिन्न साकेत रामरूप है। २ 'सकल सुमंगलमूल' सबको सुमंगलमूल है अर्थात् मुक्तको मुक्तिरूप है, मुमुक्षुको साधनरूप और बिषयीको आनन्दभोगरूप है।'

(नोट—पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ 'सकल सुमंगल मूल' कहकर श्रीअवध-सरयूमें समता दिखायी। यथा—'अवध सकल सुमंगल मूल' तथा 'सरजू नाम सुमंगल मूला।' अवध-वाससे जीव श्रीरघुनाथजीको प्रिय हो जाते हैं; यथा—'अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी'और सरयू-स्नानसे 'सामीप्य मुक्ति' मिलती है, यथा—'रामधामदा पुरी सुहाविन' तथा 'जा मञ्जन तें बिनहिं प्रयासा। मम समीप नर पाविहं बासा॥')

टिप्पणी—२ सन्तसमाज और श्रीअयोध्याजीमें समता यह है कि—(क) दोनों अनुपम हैं। शारदा-शेषादि इनकी महिमा नहीं कह सकते यथा—'बिधि हरि हर कि कोबिद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी॥' (१।३।११),'किह न सकत सारद श्रुति तेते।'(३।४६।८) तथा—'जद्यिप सब बैकुंठ बखाना। अवधपुरी सम प्रिय निहं सोऊ।' (७।४), 'रमानाथ जह राजा सो पुर बरिन िक जाइ।' (७।२९) (ख) दोनों 'सुमंगलमूल' हैं। यथा—'मुद मंगलमय संतसमाजू।' (१।३), 'सत्संगित मुदमंगल मूला।' (१।३) तथा 'अवध सुमंगलमूल' (यहाँ), 'सकल सिद्धप्रद मंगलखानी।' (१।३५) (ग) दोनों ही श्रीसीतारामजीके विहार-स्थल हैं। यथा—'संतसमाज पयोधि रमा सी'और 'रामकथा मंदािकनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु॥' (३१) (देखिये १।३१ (१०) और दोहा ३१) श्रीअवध तो लीलास्थल प्रसिद्ध ही है, यह जन्मभूमि ही है। सन्तसमाजमें कथारूपसे विहार होता है। (घ) वह 'कोित्त सरयू' सन्तसमाजके लिये रची गयी यथा—'होहु प्रसन्त देहु बरदानू। साधु समाज भिनित सनमानू॥' (१।१४।७) वैसे ही विसष्टजी सरयूजीको अयोध्याजीहीके लिये लाये। (मा० प्र०) (ङ) रामकथाका महत्त्व जैसा सन्तसमाजमें है वैसा अन्यत्र नहीं और सरयूजीका माहात्म्य जैसा अवधमें है वैसा और कहीं नहीं । पुन: जैसे सन्तसभाकी शोभा रामकथासे और कथाकी सन्तसमाजसे है, वैसे ही श्रीअवध—सरयूकी शोभा एक—दूसरेसे है। 'साधु इस (कथा) समाजमें शोभा देते हैं और जैसी शोभा एवं महत्त्व इसका साधुसमाजमें है वैसी अन्यत्र नहीं तथा इसीसे साधुसमाज भी शोभित हैं; ये दोनों (रामकथा और साधुसमाज) ऐसे परस्पर मिले हुए हैं।' (मा० प्र०)

# रामभगति सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरित सरजु सुहाई॥ १॥

अर्थ—सुकीर्तिरूपी सुन्दर सरयू राम-भक्ति-गंगामें जाकर मिली॥ १॥

नोट—१ 'सुकीर्तिरूपिणी सरयू रामभक्ति-सुरसिरमें जाकर मिली, इस कथनका तात्पर्य यह है कि सुकीर्तिके आनेसे रामभक्तिकी प्राप्ति है। कीर्ति सुन्दर है। उस सुकीर्तिको सरयू कहा, अतएव सरयूको सुहाई कहा।' (पं॰ रामकुमारजी)

(२) श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि 'यहाँ अब यह बात समझनेकी अपेक्षा हुई कि 'रामयशजलका क्या स्वरूप है और उसी यशकी कीर्ति-नदी चली तो इस नदीका क्या स्वरूप है?' कैलासप्रकरणके चार दोहोंमें रामयशका स्वरूप कहा गया है। अर्थात् 'सगुनिह अगुनिह निहं कछु भेदा। गाविह मुनि पुरान बुध बेदा॥' (१।११६।१) से 'सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गइ सब कुतर्क के रचना॥' (११९।७) तक। जो कुछ सरके प्रकरणमें कह आये वह सब इसीके भीतर जानो। [नोट—िकसीने यों कहा है कि यह 'सुकीर्ति—सरयू शिवजीके मानसमें स्थित थी; यथा—'मानस मूल मिली सुरसिहीं, जो पार्वतीजीके प्रश्नसे उमगी और निकल पड़ी। शिवजी जो प्रसंग ले चले यही सुकीर्ति—सरयूका मानससे चलना है।'—दोनों पिवत्र निदयोंका संगम दूना पिवत्र हुआ।]—यह रामयश उमगा और कीर्तिरूपी प्रवाह चला। यह धारा 'सुनु गिरिजा हिर चिरित सुहाए। बिपुल बिसद निगमागम गाए॥' (१२१।१) से चली और मनुशतरूपाजीकी अनन्य रामभिकरूपी गंगामें जा मिली।

जैसे श्रीसरयूजी थोड़ी दूर चलकर तब छपरा (जिला सारन) के पास गंगामें मिलीं, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्तिका वर्णन शिवजीने पार्वतीजीके प्रश्नके उत्तरसे उठाया, बीचमें क्षीरशायी, वैकुण्ठभगवान् इत्यादिकी रामावतारकी कथाएँ कहते हुए पूर्णब्रह्म श्रीसाकेतविहारीके अवतारकी कथा प्रारम्भ की। यथा—'अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहउँ बिचित्र कथा बिस्तारी॥ जेहि कारन अज अगुन अनूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥'

<sup>\*</sup> श्रीमहाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'इसका भाव यह है कि सरयूजी और जगह अकेली हो जाती हैं और यहाँ अवधपुरीमें पुरीसहित दूनी रहती हैं' (रा० प्र०)।

(१। १४१) इस कथामें अनन्य रामभिक्तका वर्णन मनुशतरूपाजीके तपमें दिखाया गया है; यथा—'**बिध**-हिरिहर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा। माँगहु बर बहु भाँति लुभाये। परम धीर निहं चलिहं चलाये॥'(१। १४४। २-३) ब्रह्मा, विष्णु, महेश जगत्के उत्पन्न, पालन, संहारकर्ताओंकी ओर ताका भी नहीं—ऐसे अनन्य रामभक्त! इन्होंने सब देवताओंकी भिक्तका निराकरण करके रामभिक्तहीको दृढ़ माना\*।

यहाँ राम-भक्ति-गंगामें कीर्ति-सरयू जाकर मिलीं इसीसे 'जाई' शब्द यहाँ दिया। अभिप्रायदीपककार लिखते हैं कि 'मन मानस ते चिल धसी लसी जाहनवी बीच। बसी राम उर उदिध महँ लसी उपासक बीच॥' (४८) जिसका भाव यह है कि जैसे मानससरसे श्रीसरयूजी प्रकट होकर गंगाजीमें सुशोभित हुईं वैसे ही गोस्वामीजीके मन-मानसमें जो गुरुदत्त शंकररचित मानस था वही काव्यरूप होकर निकला। अब जो कोई भी उसका आश्रय लेंगे वे राम-भिक्त प्राप्त करेंगे।—यही कविता-सरयूका राम-भिक्त-गंगामें मिलना है। 'जैसे गंगाजी सरयूजीको अपने हृदयमें लेकर सहस्रों धारासमेत समुद्रमें मिल गयीं, उसी प्रकार भिक्तगंगा अनेकों उपासकोंके अनुभवसे अनेकों रूप होकर एक रामरूपहीमें अचल हो जाती है।'

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'इससे ज्ञात होता है कि गंगाकी स्थिति सरयूसे पहलेकी है'—(परन्तु ऐतिहासिक ग्रन्थों, पुराणों, रामायणोंसे इस मतका विरोध होता है। गंगाजी बहुत पीछे पृथ्वीपर आयी हैं)। सरयूजी पुर, ग्राम, नगरोंसे दोनों ओर संयुक्त होती हुई अवध पहुँचीं और वहाँसे श्रीगंगाजीमें जा मिलीं और सरयू नाम छोड़कर गंगा ही हो गयीं। इसी भाँति कविता–सिरता भी अनेक तामस, राजस और सात्त्विक श्रोतृसमाजोंमेंसे होती हुई सन्तसभामें जा पहुँची और वहाँ जाकर भिक्तसे मिल गयी। अर्थात् यह कविता–सिरता भिक्तकी प्रापिका है।

नोट—२ रामभिक्तिको गंगाजीकी उपमा और भी जहाँ-तहाँ दी गयी है; यथा—'राम भिक्त जहाँ सुरसिर धारा।' दोनोंकी समता दोहा २(८—११) में देखिये। वहीं भिक्तिकी उपमा गंगासे देनेके कारण देखिये। ब्हिं स्मरण रहे कि मानस-प्रकरण दोहा ३५ से प्रारम्भ होकर दोहा ४३ तक गया है। इसमें समस्त रामचिरितमानसका रूपक है। इसीसे प्रत्येक दोहे-चौपाईमें इस ग्रन्थका प्रसंग दिया गया है।

#### 'सुरसरितहिं जाई।' इति।

'यहाँपर ग्रन्थान्तरोंमें मतभेद है। श्रीसरयूजीका आविर्भाव सृष्टिके आदिमें हुआ। इक्ष्वाकु महाराजके समयमें श्रीअवधके लिये श्रीसरयूजीका आना पाया जाता है और गंगाजीको इनके बहुत पीछे उन्नीसवीं पीढ़ीमें भगीरथजी लाये तो सरयूका गंगामें मिलना कैसे कहा गया? उचित तो यह था कि गंगाका सरयूजीमें जा मिलना कहा जाता पर ऐसा कहा नहीं गया?'—इस विषयपर बहुत महानुभाव जुट पड़े हैं।

सन्त-उन्मनी-टीकाकार तथा पं० शिवलालजी कहते हैं कि 'यह कथा भक्ति-सिद्धान्त-सिम्मिलित है, इससे भिक्त प्राप्त होती है जिससे फिर रामस्वरूपकी प्राप्त होती है। सुकीर्तिसरयूका राम-भिक्त-गंगामें मिलना कहनेमें केवल इतना ही तात्पर्य है। आद्यन्त इतना ही दिखलाना है कि भिक्त हो तो ऐसी हो जैसी मनुशतरूपाजीकी; यथा— 'माँगहु बर बहु भाँति लुभाए। परम धीर निहं चलिहं चलाए॥'या जैसी भरतजीमें थी कि 'तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा॥'इत्यादि, वा, जैसी भुशुण्डिजीमें थी कि 'भिक्तिपक्ष हठ निहं सठताई।'

सूर्यप्रसादिमश्रजी लिखते हैं कि ग्रन्थकारका यह आशय नहीं है कि सरयू गंगाजीमें मिलीं या गंगाजी सरयूजीमें मिलीं, उनको तो यही अभिप्रेत है कि रामभिक्त रामकीर्तिसे भी बढ़कर है और रामजीका प्रादुर्भाव भी महाराज भगीरथजीके बहुत बादका है। ग्रन्थकार भी रामजीहीके उपासक हैं, जो बातें उनको वर्तमानमें दिखायी पडीं उन्हींको लिखा है।

<sup>\*</sup> सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'और भी भक्तिहीके लिये रामजीका प्रादुर्भाव हुआ, सब काण्डोंमें भक्तिरूप गंगा वर्तमान हैं—अयोध्यामें भरतकी, अरण्यमें सुतीक्ष्णकी, किष्किन्धामें सुग्रीव-हनुमान्की, सुन्दरमें विभीषणकी, लंकामें रावणादिका हरिमें लीन होना और उत्तरमें तो सब भक्ति-ही-भक्ति है।' (यह भाव बैजनाथजीका है।)

- नोट—३ यहाँ 'सुरसिरतिहें' शब्दसे स्पष्ट है कि गंगाजीहीमें सरयूजीका मिलना कहते हैं न कि गंगाजीका सरयूजीमें। वर्तमान कालमें सरयूजीहीका गंगाजीमें मिलना कहा और देखा जाता है। इसीके अनुसार ग्रन्थकारने लिखा है। अथवा, अन्य कारणोंसे जो आगे दिये जाते हैं वा कल्पान्तर भेदसे।—
- (१) कहा जाता है कि गंगाजीने ब्रह्माजीसे वर माँग लिया था कि कोई भी नदी क्यों न हो जिससे हमारा संगम हो वह हमारे संगमसे आगे हमारे ही नामसे प्रसिद्ध हो इस कारणसे भी सरयूमें संगम होनेपर सरयूका नाम गंगा ही ख्यात हुआ। इसका प्रमाण आनन्दरामायण, यात्राकाण्ड सर्ग ४ के श्लोक 'वरदानात्कलौ शम्भोगंगा ख्यातिं गमिष्यति। अग्रे सागरपर्यन्तमेनां गंगां वदन्ति हि॥ तव पादसमुद्भूता या विश्वं पाति जाह्नवी। इयं तु नेत्रसम्भूता किमद्याग्रे वदाम्यहम्॥ कोटिवर्षसहस्त्रेश्च कोटिवर्षशतैरिष। मिहमा सरयूनद्याः कोऽिष वक्तं न वै क्षमः॥'(९१—९३) में मिलता है। इस वरदानका कारण यह कहा जाता है कि सरयू–सागर–संगमसे कुछ दूरपर किपलजीका आश्रम था। सरयूजीसे कहा गया कि आप अपनी धारा वहाँ ले जाकर सगरपुत्रोंको मुक्त करें, पर उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमारा आविर्भाव अयोध्याजीके निमित्त था, हम अपनी मर्यादा–उल्लंघन न करेंगी। गंगाजीने इस शर्तपर कि सरयू–गंगा–संगमसे हमारा ही नाम पड़े तो हम सहस्रधारी होकर सगरपुत्रोंको कृतार्थ करें। अतएव यह वर उनको मिला कि किलयुगमें संगमसे तुम्हारा ही नाम ख्यात होगा। सरयूजीने इसे स्वीकार कर लिया।
- (२) अथवा, गुरु-आज्ञासे, भगीरथजी गंगाजीको लाये, सगरके पुत्रोंका उससे उद्धार हुआ। इससे गंगाका माहात्म्य लोकमें प्रसिद्ध हुआ तथा कालान्तरके कारणसे सरयुका नाम संगमसे गंगा ही प्रसिद्ध हो गया।
- (३) श्रीसरयूजी गुरु विसष्ठकी कन्या हैं अर्थात् विसष्ठजी सरयूजीको अयोध्याजीमें लाये और गंगाजी राजाकी कन्या हैं। अर्थात् राजा भगीरथ गंगाजीको पृथ्वीपर लाये। जैसे गुरुकी कन्याको देखकर राजकन्या उसे आदरपूर्वक गोदमें ले लेती है इसी भाँति दोनोंका मिलना जानिये। मानो सरयूजीको गंगाजीने गोदमें ले लिया।
- (४) सरयूजी नेत्रजा हैं अर्थात् भगवान्के नेत्रसे निकली हैं और गंगाजी भगवान्के चरणसे निकली हैं। जो जल नेत्रसे चलेगा वह चरणकी ओर जावेगा। इसीसे सरयूजीका गंगामें मिलकर फिर 'गंगा' ही नामसे बहना कहा।
- (५) मा० त० वि० कार लिखते हैं कि 'शतकोटिरामायणमें वैवस्वत मनुका वचन है कि मुद्गल ऋषिके लिये बद्रीक्षेत्रमें श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे लक्ष्मणजी बाणद्वारा सरयूजीको सुरसिरमें ले आये।' आनन्दरामायण यात्राकाण्डमें भी यह कथा है श्लोक ९५ से ९८ तक।

नोट—४ स्कन्दपुराण रेवाखण्डमें लिखा है कि एक बार मनु महाराजने त्रिपुरी तीर्थमें जाकर नर्मदातटपर यज्ञ किया। यज्ञकी समाप्तिपर नर्मदाकी स्तुति की और उनके प्रसन्न होनेपर वर माँगा कि देवलोकमें जो गंगा आदि अनेक नदियाँ हैं वे अयोध्या प्रदेशमें प्रकट हो जायँ। नर्मदाने वर दिया कि त्रेताके प्रथम भागमें भगीरथ गंगाको इस लोकमें लावेंगे। द्वितीय भागमें यमुना, सरस्वती, सरयू तथा गण्डकी आदि नदियाँ प्रकट होंगी—इस कथाके अनुसार पहले गंगा आयीं तब सरयू—इससे शंका नहीं रह जाती।

## सानुज राम समर जसु पावन। मिलेउ महानदु सोन सुहावन॥ २॥

शब्दार्थ—**महानदु**=बड़ी नदी। अथवा, पुराणानुसार एक नदका नाम है। पं० शिवलाल पाठकजी महानदसे गण्डकी नदीका अर्थ करते हैं।

अर्थ—भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र यश जो युद्धमें हुआ वही मानो सुन्दर महानद सोन उसमें (गंगामें) मिला है॥२॥

#### \* 'सानुज राम समर'\*

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सानुज राम समर' मारीच-सुबाहुका हुआ और कोई समर सानुज नहीं हुआ। विराधको श्रीरामजीने अकेले मारा; यथा—'मिला असुर बिराध मगु जाता। आवत ही रघुबीर निपाता॥' खर-दूषण, कबन्ध और बालिको भी श्रीरामजीने अकेले मारा। लंकामें जो समर हुआ 'केवल सानुज राम' समर नहीं है। अर्थात् वहाँ वानर-रीछ भी समरमें इनके साथ रहे, ऐसा कोई समर वहाँ नहीं हुआ जिसमें केवल श्रीराम-लक्ष्मण ही हों। सिद्धाश्रममें ही श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंने साथ ही यज्ञकी रक्षामें निशाचरोंका संहार किया था; यथा—'रामु लखनु दोउ बंधुबर रूप सील बल धाम। मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम॥' (१। २१६) समरको महानद कहकर जनाया कि महासंग्राम हुआ।

नोट—१ '*सानुज'* से यहाँ केवल श्रीलक्ष्मणजीका ग्रहण होगा, क्योंकि समरमें और कोई भाई साथ न थे।

नोट—२ मानसमयंककार कहते हैं कि 'लक्ष्मणजीका वन–चरित सोन है और श्रीरामचन्द्रजीका यश महानद (गण्डकी) है।' वे 'सानुज राम समर' का अर्थ 'रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी दोनोंका एक साथ जहाँ समरयश है' ऐसा नहीं करते। इसका कारण वे यह कहते हैं कि 'यहाँ मूलमें उपमेय दो यश कहा—एक लक्ष्मणका, दूसरा रामका और उपमान एक सोन कहनेसे साहित्यानुसार विरोध पड़ता है। पुन: सोन और महानद आमने—सामनेसे आकर गंगामें मिले हैं।' मा० त० वि० कार और शुकदेवलालजीका भी यही मत है।

नोट—३ 'समर जसु पावन' इति। 'समर-यश' और फिर 'पावन' यह कैसे? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर लोगोंने इस प्रकार दिया है कि—(क) 'पावन' कहनेका भाव यह है कि छल करके नहीं मारा, संग्राममें मारा, (पं० रा० कु०) इस समरमें कहनेके लिये भी कोई स्वार्थ न था। (ख) निशाचरोंके वधसे अधर्म होना बन्द हो गया, धर्मका प्रचार हुआ। भक्तों, मुनियों, सन्तों, देवताओं एवं समस्त लोकोंको इस समरसे सुख प्राप्त हुआ। सन्त, भक्त, ऋषि, मुनि निष्कण्टक हो भजनमें लगे, देवता बन्दीखानेसे छूटे और फिरसे सुबस बसे, इत्यादि कारणोंसे समर-यशको पावन कहा। (मा० प्र०) (ग) निशाचरोंकी अधम देह छूटकर उनकी मुक्ति हुई, इसलिये पावन कहा। यथा—'निर्बानदायक क्रोध जाकर भगित अबसिंह बस करी॥'(३। २६),'एकिह बान प्रान हिर लीन्हा। दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा॥' (बा० २०९) (घ) रामयश तो सभी पावन है। समरयशमें जीवहिंसा होनेके कारण सन्देह किया जाता है कि वह पावन कैसे? पर यह यश तो और भी पावन समझना चाहिये; क्योंकि इसीसे तो सर्व धर्मोंका निर्वाह और प्रतिपालन हुआ। ऋषि स्वच्छन्द होकर यज्ञादि कर सके, नहीं तो मारीचादिके भयसे विश्वामित्र ऐसे महामुनि भी यज्ञ न कर पाते थे। (मा० प्र०)

नोट—४ 'मिलेड महानद सोन—'' इति (क) सोन एक प्रसिद्ध महानद है जो मध्यप्रदेशके अमरकण्टककी अधित्यका भूमिसे, नर्मदाके उद्गमस्थानसे दो-ढाई मील पूर्वसे निकला है और उत्तरमें मध्यप्रदेश तथा बुन्देलखण्डमें होता हुआ पूर्वकी ओर प्रवाहित हुआ है और बिहारमें दानापुरसे दस मील उत्तर गंगामें मिला है। बिहारमें इस नदका पाट कोई ढाई-तीन मील लम्बा है। वर्षा-ऋतुमें समुद्र-सा जान पड़ता है। इसमें कई शाखा नदियाँ मिलती हैं जिनमें कोइल प्रधान है। गर्मीमें इस नदमें पानी बहुत कम हो जाता है। इसका नाम 'मागध' भी हो गया है।

गण्डकी नदी नैपालमें हिमालयसे निकलकर बहुत-सी छोटी नदियोंको लेती हुई पटनेके पास गंगामें गिरती है। इसमें काले रंगके गोल-गोल पत्थर निकलते हैं, जो शालग्राम कहलाते हैं।

- (ख) 'महानद सोन'— वीरताके पावन यशको, अति उदात्त होनेसे, नदी न कहकर महानद शोणसे उपिमत करते हैं। शोण महानद दक्षिण ऋक्षवान्से आकर गंगाजीसे मिला है, इसी भाँति यह पावन समरयश भी दक्षिण सिद्धाश्रमसे आकर रामभक्तिके अन्तर्गत हो गया। अतः दोनों भाइयोंके पावन यशको महानद शोण कहा। (वि० त्रि०)
- (ग) जब सरयूकाव्य रामसुयशसे भरा हुआ आकर भक्ति भागीरथीसे मिल ही चुका था, फिर समर-यशको उससे अत्यन्त पृथक् करके शोणसे उपमित करनेका कारण यह है कि इसमें वैरभावसे भजन

करनेवालोंकी (निशाचरोंकी) कथा है। इसका भी मेल रामभक्तिसे हुआ, पर यह उस रामयशसे एकदम पृथक् है, जिससे प्रेमसे भजन करनेवालोंको आनन्द-ही-आनन्द है और वैरसे भजन करनेवालोंको यावज्जीवन प्रेमका आनन्द नहीं होता बल्कि द्वेषसे जला करते हैं, अतः दोनोंको अलग-अलग कहना पड़ा। (वि० त्रि०) वैरभावसे भजनेवालोंका वध ही किया जाता है।

- (घ) सुधाकरिंद्ववेदीजी इस प्रकार अर्थ करते हैं कि 'उसमें लक्ष्मणरामका रणयश कुछ क्रोध होनेसे लाल वर्णका शोण महानद मिल जानेसे महापिवत्र स्थान हरिहरक्षेत्रसे भी अधिक पुनीत हो गया। युद्धमें रक्तकी धारा चलती है, संग्राम-सरिताका रक्त नदीसे रूपक दिया ही जाता है।
- (ङ) मा॰ प्र॰—सोनकी धारा बड़ी तीव्र है, भयावनी लगती है, वैसे ही समर बड़ा भयावन है। जैसे सोन नदीसे मगह-सी अपवित्र भूमि पवित्र हो गयी वैसे ही यद्यपि समर देखनेमें बड़ा भयावन है तथापि इस समरमें राक्षसोंकी मुक्ति हुई। इस तरह शोणभद्र और समरयशकी एकता हुई।

ण्डि ऐसा जान पड़ता है कि मानस-परिचारिकाकार तथा पं० रामकुमारजी महानदको 'सोन' का विशेषण मानते हैं। इसमें मानसमयंककारकी शंकाकी जगह भी नहीं रहती। इसीसे आगे भी सरयू और शोणभद्रके बीचमें गंगाका शोभित होना कहा। दूसरे, 'सानुज राम' कथनसे अनुजका यश पृथक् नहीं कहा गया। तीसरे, महानद और सोनभद्रसे यदि दो नद अभिप्रेत होते तो 'मिलेड' एकवचनसूचक क्रिया न देते। चौथे, परम्परागतके पढ़े हुए मा० मा० कार एवं श्रीनंगे परमहंसजीने भी महानदको शोणका विशेषण माना है। पाँचवें, महानद पुँक्लिंग है, गण्डकी स्त्रीलिंग है। गण्डकी अभिप्रेत होता तो 'महानदि' लिखते अथवा 'गण्डकी' प्रसिद्ध शब्द ही रख देते। 'महानद' की जगह 'गण्डकी' बैठ भी जाता है। स्मरण रहे कि नद (पुरुष) सात माने गये हैं, शेष सब स्त्रीलिंग माने गये हैं। यथा—'शोणसिन्धुहिरण्याख्याः कोकलोहितघर्घराः। शतद्वश्च नदाः सप्त पावनाः परिकीर्तिताः॥' (देवलवाक्य, निर्णयसिन्धु परिच्छेद २ श्रावण प्रकरण) शोणभद्र, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, झेलम, घाघरा और व्यास ये सात नद हैं। पुनश्च यथा—'गण्डकः पुंसि खड्गे स्यात् संख्याविद्याप्रभेदयोः। अवच्छेदेऽन्तराये च गण्डकी सरिदन्तरे।' इति विश्वमेदिन्योः (अमरकोश २। ५। ४)।

# जुग बिच भगति देवधुनि-धारा। सोहति सहित सुबिरति बिचारा॥ ३॥

शब्दार्थ—देवधुनि—देव+धुनि (=नदी। यह संस्कृत शब्द है)=देवनदी=गंगाजी।

अर्थ—(शोण और सरयू) दोनोंके बीचमें गंगाजीकी धारा कैसी सुहावनी लगती है, जैसे ज्ञान और सुष्ठु वैराग्यके सहित भक्ति (शोभित हो)॥ ३॥

टिप्पणी—१ 'यहाँ विचार ज्ञानका वाचक है। सरयू विरित है; सोनभद्र ज्ञान है, गंगा भिक्त है। जैसे सरयू और सोनभद्रके बीचमें गंगा, वैसे ही ज्ञान और वैराग्यके बीचमें भिक्त है। ऐसा कहनेका भाव यह है कि कीर्तिके सुननेसे वैराग्य होता है, समरयश सुननेसे ज्ञान होता है; अतएव लंकाकाण्ड 'विज्ञानसम्पादिनी नाम सोपान है।' ज्ञान–वैराग्यसे भिक्तकी शोभा है। इसीसे तीनोंको जहाँ–तहाँ साथ कहा है। यथा—'कहिं भगित भगवंत कै संजुत ज्ञान बिराग।'(१।४४), 'श्रुति संमत हिरभगित पथ संजुत बिरित बिबेक।'(७।१००)

नोट—१ त्रिपाठीजी अर्थ करते हैं—'दोनोंके बीचमें गंगाजीकी धारा सुविरित और विचारके साथ शोभित है।' वे लिखते हैं कि—(क) यहाँ कार्यसे कारणका ग्रहण किया। 'बिरित' से कर्मकाण्ड कहा, यथा—'धर्म ते बिरित' और 'बिचार' से ब्रह्मविचारका ग्रहण किया। सन्तसमाजप्रयागमें जाकर भिक्त, कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड (ब्रह्मविचार) से योग होता है। ब्रह्मविचारका सरस्वतीकी भाँति अन्त:प्रवाह रहता है और कर्म तथा भिक्त प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। प्रयागसे होती हुई गंगाजी जब बहुत आगे बढ़ जाती हैं तब जाकर सरयूका संगम होता है। अत: यहाँ भिक्त गंगाका विरित यमुना और ब्रह्मविचार सरस्वतीके साथ वर्णन करना पूर्णत: उपयुक्त है।

(ख)—'जुग बिच' इति। एक ओर तो उत्तरसे दक्षिण बहती हुई सरयू आयीं, दूसरी ओर दक्षिणसे उत्तर बहता हुआ महानद शोण आया। बीचमें यमुना और सरस्वतीसे मिली हुई गंगाजीके पश्चिमसे पूर्वके प्रवाहकी अद्भुत शोभा है। इसी भाँति एक ओरसे माधुर्यगुणयुक्त रामसुयश बह रहा है, दूसरी ओरसे ऐश्वर्यगुणयुक्त समरयशका प्रवाह आ रहा है, बीचमें वैराग्य और ब्रह्मविचारके साथ भिक्तकी अविच्छिन्न धाराकी अद्भुत शोभा है।

नोट—२ 'यहाँ भिक्तमें विरित और विचार क्या है?' यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर श्रीजानकीदासजी यह देते हैं कि श्रीमनुजीने पहले विचार किया कि 'होइ न विषय बिराग भवन बसत भा चौथ पन। हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हिरिभगित बिनु॥' (बा० १४२)—यह जो हृदयमें सोचा यही 'विचार' है और तत्पश्चात् जो 'बरबस राज सुतिह तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥'—यह वैराग्य है। पहले विचार किया तब वैराग्य हुआ तब भिक्त। (यही मत श्रीबैजनाथजीका है) बाबा जानकीदासजीके मतानुसार यह अर्थ हुआ कि 'जैसे सरयू और शोणके बीचमें गंगा शोभित हैं वैसे ही सुन्दर वैराग्य और विचारके सिहत भिक्त शोभित है। कीर्तिरूपा कविता–सरयू और समरयशरूप शोणके बीचमें भिक्तगंगा।'

नोट—३ करुणासिन्धुजी 'सुबिरित बिचारा' का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि—'सुबिरित=सुष्ठु वैराग्य। (सु) बिचार= सुष्ठु विचार। असत्का त्याग सुष्ठु वैराग्य है और सत्का ग्रहण सुष्ठु विचार है। बिना इनके भक्तिकी शोभा नहीं।'

नोट—४ मा० म० 'जुग' से महानद गण्डकी और शोणका अर्थ करते हैं। अर्थात् इन दोनोंके मध्य सुविरित और विचारसिहत भिक्त-गंगा शोभित हैं। शोण दिक्षणसे आकर शेरपुरके पास मिला और महानद उत्तरसे आकर रामचौराके बायें गंगामें मिला।—परम्पराके पढ़े हुए मा० मा० कारने इस अर्थको 'अथवा' में रखा और मा० म० के भावको इस तरह निर्वाह करनेकी चेष्टा की है कि 'काव्य-सरयूको भिक्त-गंगा निज उदरमें लेकर लखनलालके समरयशशोण और श्रीराघवसमरयश शालग्रामी ये दोनोंके बीचमें दोनोंकी मर्यादाकी रक्षा करती हुई सनातन राजती है। न तो भिक्तने रामसमरयशको दबाया और न लखनलालके समरयशको ही दबाया। चारों एकमें भिन्न-भिन्न होकर शोभा देतीं और साथ ही समुद्रमें मिलती हैं अर्थात् रामरूपमें प्राप्त होती हैं।'

#### त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। रामसरूप सिंधु समुहानी॥ ४॥

शब्दार्थ—**तिमुहानी**=तीन मुखवाली।=वह स्थान जहाँ तीन ओरसे नदियाँ आकर मिली हों। तीन नदियोंका संगम होनेसे गंगाको तिमुहानी कहा। गंगामें पहले सरयू मिलीं फिर शोण।

अर्थ—तीनों तापोंको त्रास देनेवाली यह तिमुहानी-गंगा रामस्वरूप सिन्धुकी ओर चली॥४॥

- नोट—१ 'त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी' इति। (क) जैसे तीन मुँहवाले मनुष्यको देखनेसे डर लगता है वैसे ही तीन निदयोंके संगमपर तीव्र धारा भयावन लगती है। इसीसे 'त्रासक' कहा। त्रिबिध=तीन प्रकारका अर्थात् दैहिक, दैविक और भौतिक। यथा—'दैहिक दैविक भौतिक तापा।' (७। २१। १) शारीरिक कष्ट जैसे ज्वर, खाँसी, फोड़ा, फुन्सी इत्यादि रोग तथा काम, क्रोधादि मानसरोग दैहिक ताप हैं। देवताओं अर्थात् प्राकृतिक शक्तियों ग्रहादिद्वारा जो क्लेश होता है उसे दैविक ताप कहते हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, पाला इत्यादि। सर्प, बिच्छू, पशु इत्यादिद्वारा जो दु:ख हो वह भौतिक ताप है। इन्हींका दूसरा नाम आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक है।
- (ख) रघुवंश सर्ग ८ में श्रीसरयूगंगासंगमके प्रभावका उल्लेख मिलता है। उस प्रसंगकी कथा इस प्रकार है—'श्रीदशरथजी महाराजकी माता इन्दुमती थीं जिनको 'अज' महाराज स्वयंवरमें जीतकर लाये थे। राजा दशरथकी बाल्यावस्थामें एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते हुए आकाशमार्गसे निकले, वीणापरसे एक पुष्पमाला खिसकी और श्रीइन्दुमतीजीके हृदयपर गिरी, जिससे उनके प्राण निकल गये। अज महाराज

बहुत शोकातुर हुए तब विसिष्ठजीने शिष्यद्वारा उनको उपदेश कहला भेजा और बताया कि रानी इन्दुमती पूर्व जन्मकी अप्सरा है जो तृणिबन्दुऋषिका तपोभंग करनेको गयी थी। ऋषिने मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेका शाप दिया और प्रार्थना करनेपर देवपुष्पदर्शनतक शापकी अविध नियुक्त कर दी। देवपुष्पके दर्शनसे उसका शाप समाप्त हुआ। उस समय दशरथजी बहुत छोटे थे। आठ वर्षके पश्चात् श्रीदशरथजीको राज्यपर बिठाकर राजा अज उसी शोकसे व्याकुल श्रीसरयू-गंगा-संगमपर आये और वहाँ प्रायोपवेशन करके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। स्वर्गमें पहुँचनेपर इन्दुमतीकी वहाँ प्राप्ति हुई जो पूर्वसे अब अधिक सुन्दर थी। 'तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहनुकन्यासरव्योदेंहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः। पूर्वाकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयासौ लीलागारेष्वरमत पुनर्नन्दनाभ्यन्तरेषु॥' (९५) इस तीर्थका महात्म्य स्कन्दपुराणमें यह लिखा है कि इस तीर्थमें किसी प्रकार भी जो देहत्याग करता है उसको अपने इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है और आत्मघातका दोष नहीं लगता। यथा— 'यथाकथंचित्तीर्थेऽस्मिन्देहत्यागं करोति यः। तस्यात्मघातदोषो न प्राप्न्यादीप्सितान्यि॥' (मिल्लनाथटीकासे)

त्रिपाठीजी—जैसे कोई राजमार्ग पश्चिमसे पूर्वको जा रहा हो, उसमें एक मार्ग उत्तरसे आकर मिल जाय और एक दक्षिणसे आकर मिल जाय तो उन संगमोंके बीचके स्थलको तिमुहानी कहते हैं। इसी भाँति माधुर्य गुणोंके अनुध्यानसे भी भक्तिकी प्राप्ति होती है, तथा ऐश्वर्य गुणोंके अनुध्यानसे भी भक्तिकी ही प्राप्ति होती है; अत: रामसुयश तथा 'सानुज रामसमरयश' दोनोंका भक्तिरूपी राजपथमें ही मिलना कहा। माधुर्य और ऐश्वर्यका विराग विचारयुक्त भक्तिमें मिल जानेसे यहाँ भी तिमुहानी हो गयी।

यहाँपर श्रीगोस्वामीजीने हिन्दी-संसारकी सीमा भी दिखला दी। हिन्दी-भाषा-भाषी संसारके पश्चिमकी सीमा यमुना नदी है, पूर्वकी सीमा गंगाशोणसंगम है। उत्तरकी सीमा सरयूनदी और दक्षिणकी सीमा शोण है। इन्हीं प्रान्तोंमें हिन्दी बोली जाती है। अतः इतनेमें ही श्रीगोस्वामीजीने अपने काव्यका रूपक बाँधा है। टिप्पणी—१ (क) गंगा-सरयू-सोनका संगम 'तिमुहानी' है। त्रिविध तापको त्रास करनेवाली तीनों निदयाँ हैं। जब ये तीनों त्रिमुहानी हुईं तब रामस्वरूप सिन्धुके सम्मुख चलीं। भाव यह है कि जैसे इनका संगम होनेपर समुद्रकी प्राप्त होती है, वैसे ही ज्ञान, वैराग्य और भिक्त होनेसे श्रीरामजी मिलते हैं। (ख) 'सिंधु' कहनेका भाव यह है कि तीनों निदयोंका पर्यवसान समुद्र है और ज्ञान, वैराग्य, भिक्तके पर्यवसान श्रीरामजी हैं। (ग) गंगाजीमें सोन और सरयूका संगम कहकर तब समुद्रके सम्मुख चलना कहा अर्थात् दोनोंको लेकर गंगाजी समुद्रमें मिलीं। समुद्रके मिलनेमें गंगाजी मुख्य हैं, इसी तरह ज्ञान-वैराग्य-सिहत श्रीरामजीकी प्राप्त करनेमें भिक्त मख्य है।

नोट—२ (क) श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि 'सरयू, सोन और गंगा तीनों मिलकर समुद्रको चलीं। जहाँ समुद्रमें मिलीं वहाँ तिमुहानी गंगाकी धारा कुछ दूर समुद्रके भीतरतक चली गयी है। वैसे ही यहाँ कैलास-प्रकरण दोहा ११५ से कीर्ति-सरयू चलकर मनुशतरूपाजीकी अनन्य रामभिक्तमें मिली, फिर इसमें सानुज-राम-समर-यश (जो मारीच-सुबाहुके समरमें हुआ) रूपी शोण मिला। ये तीनों श्रीरामचन्द्रके राजिसंहासनपर विराजमान स्वरूपके सम्मुख चलीं और मिलीं। इसके पश्चात् जो चिरत 'प्रथम तिलक बिसिष्ठ मृनि कीन्हा।' (उ० १२) से लेकर शीतल अमराईके प्रसंग दोहा ५१ तक वर्णित है, वह नित्य चिरतका है। यह नित्य चिरत्रका वर्णन स्वरूप-सिन्धुमें पहुँचकर धाराका कुछ दूरतक चला जाना है'। (मा० प्र०) (ख) समुद्रके समीप गंगाका चलना कहकर अर्थात् पहले सरयू-शोण-गंगाका संगम कहकर फिर समुद्रकी ओर चलना कहा और संगमका फल कहा। अब केवल सरयूका वर्णन करेंगे—(मा० द०)।

वीरकिव—यहाँ '**उक्तिविषयागम्यवस्तूत्प्रेक्षा**' है क्योंकि बिना वाचक पदके उत्प्रेक्षा की गयी है। यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और रूपक तीनोंकी संसृष्टि है।

मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥५॥

अर्थ—इस कीर्ति-सरयूका मूल (उत्पत्तिस्थान) मानस है और यह गंगाजीमें मिली है। (इसलिये) इसके सुननेसे सुजनोंका मन पवित्र होगा॥५॥

नोट—१ यहाँसे सिंहावलोकन-न्याय काव्यरचना है अर्थात् जैसे सिंह चलकर फिर खड़ा होकर अगल-बगल दृष्टि डालता है वैसे ही ऊपर राजितलक-प्रसंग कहकर फिर पीछेका प्रसंग मानस, गंगा और सरयूका वर्णन उठाया और बीचके प्रसंग कहेंगे। समुद्र-संगम और संगमका माहात्म्य दो० ४० (४) में कहा, अब फिर सरयूका वर्णन करते हैं और माहात्म्य कहते हैं। यहाँसे आगे सरयूजी और कीर्ति-सरयूका रूपक चला।

टिप्पणी—१(क) नदी कहकर अब नदीका मूल कहते हैं। इसका मूल मानस है। (ख) नदीका संगम समुद्रसे कहना चाहिये। जैसे, अन्य-अन्य स्थानोंमें कहा है। यथा—(क) 'रिधि सिधि संपित नदी सुहाई। उमिंग अवध अंबुधि कहँ आई॥'(२।१) (ख) 'ढाहत भूप रूप तरु मूला। चली बिपित बारिधि अनुकूला॥'(२।३४) तथा यहाँ भी समुद्रमें मिलना कहा, यथा—'त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। रामसरूप सिंधु समुहानी॥'(ग) मूल और संगम कहकर इस कीर्ति-नदीका आदि और अन्त दोनों शुद्ध बताये, \* सुनते ही सुजन बना देती है और मनको पावन करती है। अथवा यहाँ यह दिखाया कि श्रोता सुजन हैं इससे सुजनके मनको पवित्र करती है, आप पवित्र हैं और अपने श्रोताको पवित्र करती हैं। मनकी मिलनता विषय है; यथा—'काई बिषय मुकुर मन लागी।'(१।११५) सुजनके मनको भी विषय मिलन करता है; यथा—'बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पाँवर पसु किप अतिकामी॥'(कि॰ २१) (घ) 'पावन करिही' कहनेका भाव यह है कि अभी तो चली है, आगे पावन करेगी।

नोट—२ पाण्डेजी भी यही भाव कहते हैं अर्थात् 'सुननेवालेको सुजन और उसके मनको पावन करेगी'। 'सुजन= अपने जन=सुन्दर जन।' इस अर्धालीमें 'अधिक अभेदरूपक' का भाव है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीके दो श्रोता हैं—एक सुजन, दूसरा मन। अतः यहाँ 'सुजन और मन' दोनोंका ग्रहण है।

## बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा। जनु सरि तीर तीर बनु बागा॥ ६॥

शब्दार्थ-बिभाग=प्रकरण, प्रसंग।

अर्थ—इस कीर्ति-सरयूके बीच-बीच जो विचित्र कथाओंके प्रकरण अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रकारकी विचित्र कथाएँ कही गयी हैं वे ही मानो नदीके किनारेके आस-पासके वन-बाग हैं॥ ६॥

टिप्पणी—१(क) बीच-बीचमें कथाके जो विभाग हैं वे मानो सिरके तीर-तीर वन-बाग हैं। बड़ी कथा वन है, छोटी कथा बाग है। (ख) यहाँ वाटिका क्यों न लिखी? क्योंिक नदीके तीर वाटिका नहीं होती, मानस-सरके तीर वाटिका है; इसलिये वहाँ वाटिका भी दिखायी थी; यथा—'पुलक बाटिका बाग बन ।' (ग) वृक्षोंका दो बार वर्णन किया गया, एक तो 'किलमलतृन तरु मूल निकंदिनि' में और दूसरे यहाँ वन-बागमें भी तरु हैं। दो बार इससे लिखा कि 'किलमलतृन तरु 'से करारके वृक्ष सूचित किये और यहाँ करारके ऊपर जो बाग-वनमें वृक्ष लगे हैं उनको जनाया। पहलेवालोंको उखाड़ती हैं और वन-बागको लिलत करती हैं।

वि॰ त्रि॰—'**बिचित्र बिभागा**' इति। कथाका विभाग एक–सा नहीं है। 'सतीं मरत हिर सन बर माँगा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥' इसलिये सतीका पर्वतराजके घर जन्म हुआ और उन्होंने सर्वज्ञ नारदके उपदेशसे तपस्या की। नारद-मोहकी कथा इससे बिलकुल नहीं मिलती। नारदजीको कामजयका अभिमान

<sup>\*</sup> उत्तररामचिरतमें कहा है कि जिसकी उत्पत्ति ही पवित्र है, उसे और कोई क्या पवित्र करेगा? जैसे तीर्थोंके जल और अग्निको पवित्र करनेवाला दूसरा नहीं है, यथा—'उत्पत्तिः परिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः। तीर्थोदकं च विह्नश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः॥'

हुआ, अतः भगवान्से प्रेरित मायामयी मूर्ति विश्वमोहिनीपर वे मोहित हो गये। भानुप्रतापकी कथा इन दोनोंसे विलक्षण है। ये कपटी मुनिपर श्रद्धा करनेसे मारे गये। अतः 'विचित्र विभाग' कहा ।

नोट—१ (क) 'सिर तीर तीर' पद देकर सूचित करते हैं कि ये कथाएँ रामचिरतमानसकी नहीं हैं किन्तु रामसुयशके प्रसंगसे कुछ दूरका सम्बन्ध रखे हैं 'तीर' शब्द नदीसे अलग बाहर होना सूचित करता है। (ख) यहाँसे कीर्ति-सरयू और साक्षात् सरयूका रूपक कहते हैं। सरयूके तीर-तीर कुछ जलका स्पर्श किये हुए वन-बाग हैं, वैसे ही कीर्ति-सरयूके लोकमत, वेदमत दोनों तटोंपर बीच-बीचमें विचित्र भाग-विभागकी कथाएँ हैं। वन-बागसे नदीकी शोभा, विचित्र कथा-विभागसे कीर्ति शोभित। (मा॰ प्र॰) (ग) सरयूतटपर पुर, ग्राम, नगर ही नहीं हैं; किंतु वन और बाग भी हैं, वैसे ही कीर्ति-सरयूके दोनों तटोंपर श्रोताओंके अतिरिक्त बीच-बीचमें विचित्र कथाएँ भी हैं।

प्रश्न—श्रीरामचिरतमानसमें ये कथाएँ कहाँ वर्णन की गयी हैं, उनमें कौन वन-बाग हैं और क्यों? उत्तर—(१) कीर्ति-सरयूका प्रसंग शिवजीने उठाकर जलन्धरकी कथा, नारद-मोह, भानुप्रतापकी कथा, रावणका जन्म, दिग्विजय इत्यादि कथाएँ कहीं, वे ही ये कथाएँ हैं। सातों काण्डोंमें जहाँ-जहाँ मुख्य रामचिरतका प्रसंग छोड़कर दूसरी कथाका प्रसंग आया और उसकी समाप्तिपर फिर मुख्य प्रसंग चला वे सब 'बीच' की कथाएँ हैं। जलन्धरकी कथा तथा नारद-मोह-प्रसंग क्रमशः छोटा और बड़ा बाग हैं। भानुप्रताप-कथा-प्रसंग वन है। रावणका जन्म, दिग्विजय, देवताओंके विचार—ये वेद-मत-तीरके वन-बाग हैं। शिव-विवाहके उपरान्त जेवनार इत्यादि सब लोकमत तीरके वन-बाग हैं। इसी तरह सारे प्रसंगोंकी योजना कर लें, लौकिक प्रसंग लोकमततीरके और वैदिक प्रसंग वेदमततीरके वन-बाग समझ लें। (मा॰ प्र॰)

- (२) मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि सतीमोह, सतीतनत्याग, नारदमोह, प्रतापभानु, रावणजन्म और दिग्विजय—ये कथाएँ विषम वनरूप हैं; क्योंकि दु:खदायी हैं। याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद, पार्वती-जन्म, तप और शिवजीसे विवाह, शिव-पार्वती-संवाद, मन-शतरूपाकी कथाएँ बागरूप हैं, फलको देनेवाली हैं। ये सब मिलकर बारह कथाएँ रामचिरतके बाहरकी हैं। (पाण्डेजी)—(परन्तु संवादको सरका घाट कह आये हैं?)
- (३) 'जैसे वन-बागसे पथिकोंको आनन्द होता है वैसे ही हर-एक विषयकी कथासे हर-एक भावके लोगोंको आनन्द होता है।' (मा॰ त॰ वि॰)
- (४) वनमें लोग भटक जाते हैं। सतीजी, नारदजी, भानुप्रताप आदि भी अपना रास्ता भूलकर भटक गये। श्रीगिरिजाजन्म और स्वायम्भुवमनु-शतरूपाकी कथाओंमें कार्त्तिकेय-जन्म, रामचिरतमानसकी कथा और ब्रह्मका अवतार आदि फल हैं, जिनसे संसारका कल्याण हुआ। यहाँ सुख-ही-सुख है।

#### उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती॥७॥

शब्दार्थ—**बरात** (सं॰ वरयात्रा)=विवाहके समय वरके साथ कन्यापक्षवालोंके यहाँ जानेवाले लोगोंका समूह जिसमें शोभाके लिये बाजे, हाथी, घोड़े, ऊँट या फुलवारी आदि भी रहती हैं। जो लोग बरातमें जाते हैं वे बराती कहलाते हैं।

अर्थ—श्रीपार्वती-महादेवजीके विवाहके बराती ही (कीर्ति-सरयूके) बहुत भाँतिके अगणित (अनिगनती) जलचर हैं॥७॥

नोट—१ 'जलचर बहु भाँती' इति। नदीमें बहुत प्रकारके रंग-विरंगके बहुत-से जलचर होते हैं। कोई-कोई भयानक होते हैं और कोई-कोई सुन्दर भी, किसीका मुख बड़ा किसीका पेट, किसीका सिर पेटके भीतर इत्यादि। शिव-गण भयानक हैं; यथा—'कोड मुखहीन बिपुल-मुख काहू' से 'देखत अति बिपरीत बोलिहें बचन बिचित्र बिधि॥' (१। ९३। ६ से ९३ तक) ये भयावने जलचर हैं। विष्णु, ब्रह्मा आदि सुन्दर जलचर हैं। बराती बहुत भाँतिके हैं और बहुत हैं, सुन्दर भी हैं और भयावने भी, यह समता है।

वि० त्रि०—१ सात्त्विक लोग देवताओंका यजन करते हैं, राजसिक लोग यक्ष-राक्षसोंकी पूजा करते हैं और तामिसक लोग भूत-प्रेतोंकी पूजा करते हैं। सो इस बरातमें सभी देवता हैं, सभी मुख्य-मुख्य यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत हैं। अतः बरात क्या है, त्रैलोक्यके लिये इष्टदेवोंका समाज है। जल-जन्तुओंसे उपमा देकर यह भी दिखलाया है कि इस कविता-सिरमें मज्जन करनेवालोंको इनसे बचकर रहना चाहिये, नहीं तो ये उदरस्थ कर लेंगे। अर्थात् इन्हें इष्टदेव मान लेनेसे इन्हींकी गित होगी, फिर श्रीरामपदकी प्राप्ति न हो सकेगी। यथा— 'देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामिप' (गीता), 'जे पिरहिर हिर हर चरन भजिह भूतगन घोर। तिन्ह कइ गिति मोहि देउ विधि प्राप्ति हैं, इनके भजन करनेके फेरमें न पड़े, नहीं तो श्रीरामभिक्तसे दूर निकल जायगा।

मानससरमें 'नवरस जप तप जोग बिरागा' जलचर थे और यहाँ महादेवजीके विवाहके बरातीको जलचर बता रहे हैं। बात यह है कि यशके प्रचारके साथ-साथ गूढ़ विषय नहीं चल सकते। सरयू-सिर तो श्रीमानसका प्रचारमात्र है। श्रीगोस्वामीजीके पहले श्रीरामयशका प्रचार इतना अधिक नहीं था। यह तो उनके काव्य श्रीरामचिरतमानसके प्रचारका ही प्रभाव है कि श्रीरामकथाके विस्तारसे सभी पिरचित हो गये हैं, अतः काव्यके प्रचारसे जिस भाँति रामयशका विस्तार होगा उसी भाँति उसमें वर्णित गूढ़ विषयोंका प्रचार नहीं हो सकता, अतः प्रचाररूपिणी सरयू-सिरके रूपकमें श्रीरामचिरतमानसमें वर्णित अन्य विषयोंको छोड़कर केवल कथा-भागसे ही काम लिया है।

# रघुबर जनम अनंद बधाई। भवँर तरंग मनोहरताई॥ ८॥

अर्थ— रघुवर-जन्मपर जो आनन्द और बधाइयाँ हुईं वे (कीर्ति-सरयूके) भँवर और तरंगोंकी मन हर लेनेवाली शोभा हैं॥८॥

नोट—१ यहाँ 'रघुबर' पदसे ग्रन्थकारकी सावधानी और चतुरता झलक रही है। यह शब्द देकर उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके साथ-ही-साथ उनके तीन भ्राताओंको भी सूचित किया है। श्रीमद्गोस्वामीजीने इस शब्दको और भाइयोंके लिये भी दो-तीन जगह दिया है। जैसे—'बरनउँ रघुबर बिमल जसु।' (अ० मं०) में रघुबर केवल श्रीभरतजी, अथवा श्रीरामचन्द्रजी और श्रीभरतजी दोनोंके लिये प्रयुक्त हुआ है। फिर 'मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ।' (कि० मं०) में श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंको 'रघुबर' कहा है। 'बाजत अवध गहगहे आनंद बधाए। नाम करन रघुबरिन के नृप सुदिन सोधाए।' (गी० १।६।१) में भी आनन्द-बधाईके समय चारों भाइयोंके लिये 'रघुबर' शब्द आया है। पुनश्च यथा—'नेकु बिलोकि धौं रघुबरिन। चारि फल त्रिपुरारि तोको दिए कर नृपघरिन॥ परस्पर खेलिन अजिर उठि चलिन गिरि-गिरि परिन॥' (गी० १।२५।१-२)

नोट—२ (क) आनन्द और बधाईको क्रमसे भँवर और तरंग कहा है। यहाँ यथासंख्य अलंकार है। आनन्द भँवर है क्योंकि मन जब आनन्दमें मग्न हो जाता है तब कुछ सुध–बुध नहीं रह जाती, आनन्द मनको अपनेमें डुबा लेता है जैसे भँवरके चक्करमें पड़ जानेसे बाहर निकलना किठन होता है। श्रीदशरथजी आनन्दमें डूब गये— 'दसरथ पुत्र जनम सुनि काना। मानहुँ ब्रह्मानंद समाना॥' (१।१९३) इत्यादि। भँवरमें पड़नेवाला एक ही स्थानमें चक्कर खाता रहता है। सूर्यभगवान्की यही दशा हुई थी; यथा—'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। रथ समेत रिब थाकेउ निसा कवन बिधि होइ॥'(१।१९५) जब देवताओंका यह हाल हुआ तब मनुष्योंकी क्या कही जाय।

(ख) मा॰ मा॰ कारका मत है कि 'भँबर' के उपर्युक्त भावमें विरोध पड़ता है। भँवरके चक्करमें डूबना दु:खद है और यहाँ सुखद दृश्यसे उपमा है, पर इस दीनकी समझमें यहाँ मनके मग्न हो जानेमें समता है, अन्य अंगोंमें नहीं। सम्भवत: इसी भावसे पाण्डेजीने लिखा है कि 'आनन्दको भँवर इसिलये कहा है कि वह मनको अपनेमें डुबा लेता है।' देखिये,—'किलमल तृन तरु मूल निकंदिनि' में वृक्षोंका उखाड़ना दोष है, परन्तु किलमलका उखाड़ना गुण है।

(ग) 'बधाई' तरंग है, क्योंकि लोग गाते-बजाते-नाचते हुए मंगल द्रव्य लेकर चलते हैं। (खर्रा) 'बधाई' में भी आनन्दकी लहरें, विशेषकर सात्त्विक भावकी तरंगें उठती हैं। पुन:, बधाई बजती है, वैसे ही तरंगके उठनेमें शब्द होता है। पुन:, बधाईको तरंग कहा, क्योंकि वह बाहर-बाहर रहती है। जैसे तरंगमें पड़ा हुआ मनुष्य ऊपर-ही-ऊपर बहता है। बधाईका लक्ष्य, यथा—'कहा बुलाइ बजावहु बाजा।' (१। १९३) 'गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुखमाकंद। हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर बृंद॥' (१। १९४) इत्यादि। (पाँ०)

ाङ जन्म–आनन्द–बधाईका प्रसंग '*अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ।*' (१। १८८। ७) से '*अनुपम बालक* देखेन्हि जाई ।' (१। १९३। ८) तक है।

नोट—३ जन्मके आनन्द-बधाईकी उपमा 'भँवरतरंगकी मनोहरता' से दी है। इस तरह 'जन्मके आनन्दोत्सवकी बधाई' ऐसा अर्थ अधिक संगत जान पड़ता है। आनन्दोत्सव भँवरतरंगके विलासके समान सोह रहे हैं। पर प्राय: सभी टीकाकारोंने ऊपर दिया हुआ ही अर्थ किया है।

# दोहा—बालचरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहु रंग। नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारि बिहंग॥४०॥

अर्थ—चारों भाइयों (श्रीरामचन्द्रजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीशत्रुघ्नजी) के बालचरित इस (कीर्ति-सरयू) में (खिले हुए) बहुत रंगके बहुत-से कमल हैं। महाराज दशरथजी तथा रानियोंके सुकृत (उन कमलोंपरके) भ्रमर हैं और कुटुम्बियोंके सुकृत जल-पक्षी हैं॥ ४०॥

नोट—१ ॎ बालचरित-प्रकरण 'मुनि धन जन सरबस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहि सुख माना॥' (१। १९८। २) से प्रारम्भ होकर 'यह सब चरित कहा मैं गाई।' (१। २०६। १) पर समाप्त हुआ।

नोट—२ 'बनज बिपुल बहुरंग' इति। बनज (वनज)=वन+ज=जलसे उत्पन्न=जलज, जलजात, कमल; यथा—'जय रघुबंस-बनज-बन भानू।'(१।२८५) वन जलको कहते हैं। यथा—'बाँधेउ बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस।'(६।५) कमल चार रंगके होते हैं। 'सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा।'(१।३७।५) देखिये।यहाँ बन्धु भी चार हैं। 'कौन चरित किस रंगका कमल है?' इसपर कुछ टीकाकारोंने अपने-अपने विचार लिखे हैं।

- (क) मानसदीपिकाकार बालचरितमेंसे इन चारों रंगोंके कमलोंके उदाहरण इस प्रकार लिखते हैं कि— (१) **'बेद पुरान सुनहिं मन लाई। आपु कहिं अनुजन्ह समुझाई॥'** (१। २०५। ६) श्वेत रंगके कमल हैं।
- (२) **'देखरावा मातिहं निज अद्भुत रूप अखंड।** " (२०१ से २०२) तकका चरित पीत रंगका कमल है। (३) **'आयसु माँगि करिहं पुर काजा।**" (१। २०५) अरुण कमल है। (४) **'पावन मृग मारिहं जिय** जानी।" (१। २०५। २) यह नील कमल है।
- (ख) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'हास्यरसमय बालचिरत श्वेत कमल हैं, वीररसमय चिरत पीत, रौद्ररसके चिरत अरुण और रूप-माधुरी-वर्णनवाले प्रसंग शृंगाररसके चिरत नीलकमल हैं। इनके उदाहरण क्रमसे ये दिये हैं—'भाजि चले किलकत मुख।' (१। २०३), 'खेलिह खेल सकल नृपलीला। करतल बान धनुष अति सोहा।' (१। २०४) 'बन मृगया नित खेलिह जाई।' (१। २०५), 'जिन्ह बीथिन्ह बिहरिह सब भाई। थिकत होह सब लोग लुगाई॥' (१। २०४) इत्यादिसे विवाहपर्यन्त जो रूपकी माधुरी विणित है।
- (ग) खरेंमें पं० रामकुमारजीने ये श्लोक दिये हैं—'श्वेतं पीतं तथा नीलं रक्तं चैव चतुर्विधम्। बाल्यं वैवाहिकं युद्धं राज्यं चैव चतुर्विधम्। एतल्लीलाप्रमाणं तु कथयन्ति मनीषिणः।' 'माधुर्येशवर्यवात्सल्यं कारुण्यं च चतुर्विधम्। लीलाब्जं च रामस्य कथयन्ति मनीषिणः।' अर्थात् पण्डित लोग कहते हैं कि बाल्य, विवाह, युद्ध और राज्यके चरित क्रमशः श्वेत, पीत, नील और रक्त कमल हैं। अथवा माधुर्य, ऐश्वर्य, वात्सल्य और कारुण्य—ये चार भाव चार प्रकारके कमल हैं। परन्तु ये प्रत्येक भाव बाल, विवाह, युद्ध और राज्य चारोंमें आ सकते हैं।

- (घ) त्रिपाठीजी सात्त्विक, राजसिक, तामिसक और गुणातीत चार प्रकारके चिरतको चार प्रकारके कमल (श्वेत, रक्त, नील और पीत) मानते हैं। उदाहरण क्रमसे; यथा—'तन की द्युति स्थाम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताइ हरैं ——।' (क० १), 'किलकत मोहि धरन जब धाविहें। चलउँ भागि तब पूप देखाविहें॥ आवत निकट हँसिहें प्रभु भाजत रुदन करािहें। ——॥' (७।७७), 'आजु अनरसे हैं भोर के पय पियत न नीके। रहत न बैठे ठाढ़े पालने झुलावतहू ——' (गीतावली), 'देखरावा मातिहें निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोिट कोिट ब्रह्मंड।' (२०१) से 'देखी भगित जो छोरै ताही।' (२०२। ४) तक। मानसमेंसे साित्विकका उदाहरण, यथा—'बेद पुरान सुनिहं मन लाई। आपु कहिं अनुजन्ह समुझाई॥ प्रातकाल उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नाविहं माथा॥' (१।२०५) तामसका, यथा—'बन मृगया नित खेलिहं जाई।' राजसके और उदाहरण, यथा—'खेलिहं खेल सकल नृप लीला।' (१।२०४) इत्यादि।
- (ङ) मानसपरिचारिकाकार तीन ही प्रकारके कमल मानकर लिखते हैं कि 'यहाँ 'बहुरंग' पद दास्य, सख्य, वात्सल्य इन तीन रसोंके विचारसे दिया गया है। इनमेंसे दास्य धूम्र रंगका, सख्य पीत रंगका और वात्सल्य चित्र रंगका कमल है। इनके उदाहरणमें एक-एक चौपाई सुनिये। 'बाल चरित हिर बहु बिधि कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहँ दीन्हा॥' (१। २०३) यह दास्य रसका चरित धूम्र रंगका है। 'बंधु सखा सँग लेहि बोलाई। बन मृगया नित खेलाहिं जाई॥' (१।२०५) यह सख्य रसका चरित पीत रंगका कमल है। और,'भोजन करत बोल जब राजा। निहं आवत तिज बाल समाजा॥' (१।२०३) यह वात्सल्यरस चित्र रंगका कमल है।'
- (च) मा॰ मा॰ ने मा॰ प्र॰ के ही भाव दिये हैं, भेद केवल इतना है कि दास्य, वात्सल्य और सख्य रसमय चिरत्रोंको इन्होंने क्रमसे रक्त (क्योंकि ये बहुत हैं), पीत और नील कमल (जो सबसे कम हैं) कहा है।
- नोट—३ 'नृप रानी परिजन सुकृत' इति। (क) बालचरितरूपी कमलोंको कहकर अब जिनके पुण्योंका यह फलभोग है उनको कहते हैं। 'नृप' से यहाँ श्रीदशरथजी महाराज और रानीसे उनकी कौसल्यादि रानियाँ अभिप्रेत हैं क्योंकि बालचरितका रसास्वादन इन्हींको मिला। (ख) इसमें यथासंख्य अलंकार है अर्थात् नृप रानी और परिजनके सुकृत क्रमसे मधुकर और पक्षी हैं। नृप-रानीके सुकृत मधुकर और परिजनके सुकृत जल पक्षी हैं।\*
- नोट—४ 'सुकृत मधुकर " इति। (क) सुकृतको भ्रमर कहा क्योंकि यह पुण्यहीका फल है कि वात्सल्य रसमें पगे हुए राजा-रानी चारों भाइयोंका लालन-पालन-पोषण, मुखचुम्बन इत्यादिका आनन्द लूट रहे हैं। जैसे भ्रमर कमलका स्पर्श करता है, रस चूसता है, इत्यादि यथा—'कर पद मुख चषु कमल लसत लिख लोचन भ्रमर भुलावउँ।' (गी०।१।१८।१), 'पुन्य फल अनुभवित सुतिह बिलोिक दसरथघरिन।' (गी० १।२७।६), 'दसरथ सुकृत मनोहर बिरविन रूप-करह जनु लाग।' (गी० १।२९।२), 'दसरथ सुकृत राम धरे देही।' (१।३१०), 'जनु पाए महिपाल मिन क्रियन्ह सहित फल चारि।' (१।३२५),

<sup>\*</sup> प्राय: समस्त टीकाकारोंने 'सुकृत' को ही 'मधुकर' और बारिबिहंग' माना है। पर श्रीनंगे परमहंसजी इस मतका खण्डन करते हैं। वे लिखते हैं कि 'ऐसा अर्थ करनेसे कई दोष उपस्थित हो जाते हैं।' प्रथम यह कि जैसे कमल भोग है और मधुकर भोक्ता, वैसे ही बालचिरत भोग है और राजा-रानी भोक्ता हैं न कि उनके शुभ कर्म। कर्म भोक्ता हो ही नहीं सकता, कर्मींका कर्ता भोक्ता होता है, यथा—'करै जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई॥' अत: सुकृतको भौंरा बनाना वेदिवरुद्ध है। पुन: जब बालचिरत कमल है तो उसका सुख अनुभव करनेवाले माता-पिता भ्रमर हैं, यह सुख दम्पितको हो रहा है न कि उनके सुकृतको।' इसी प्रकार 'पिरजन सुकृत' का अर्थ पिरजनके सुकृत करनेसे भावविरोध उपस्थित हो जाता है। इसका अर्थ है 'सुकृती पिरजन।'—इस प्रकार उत्तरार्धका अर्थ हुआ—'राजा-रानी मधुकर हैं और सुकृती पिरजन जलपक्षी हैं।'

'सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं।। तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके। राजन राम सरिस सुत जाके।'(१।२९४)

(ख) भ्रमर कमलका अधिक स्नेही है, कमलके मकरन्दका अधिक पान यही करता है। राजा-रानीको बालचिरतका विशेष सुख हुआ, अतः इनके सुकृतको मधुकर कहा। माता-पिताकी अपेक्षा परिजनका सुकृत और सुख थोड़ा है, इसीसे इसको जलपक्षीकी उपमा दी। (सू॰ प्र॰ मिश्र) दम्पितको जन्मसे ही सुख मिल सकता है और पिरजनको बड़े होनेपर सुख मिलता है; यथा—'बड़े भये पिरजन सुखदाई।' अतः एकको मधुकर और दूसरेको जलपक्षी कहा।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'भ्रमर कमलका आलिंगन करता है, राजा-रानी भाइयोंको गोद लेते हैं, मुखचुम्बन करते हैं। जलपक्षी कमलको देखकर सुखी होते हैं। वैसे ही परिजन बालचिरत देख सुखी होते हैं। दोनों बालचिरतके सुखरूपी मकरन्दका पान करते हैं। सुख ही मकरन्द है, यथा—'सुख मकरंद भरे श्रिय मूला।' (२।५३) नृप-रानी और परिजन आदिके सुखके उदाहरण; यथा—'भोजन करत बोल जब राजा'से 'भाजि चले किलकत मुख दिध ओदन लपटाइ।' (बा० २०३) तक, 'अनुज सखा सँग भोजन करहीं'से 'देखि चरित हरषइ मन राजा।'तक (२०५।४—८) 'जेहि बिधि सुखी होहिं पुर लोगा। करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा॥' (२०५।५) परिजनके सुखका वर्णन; यथा—'कछुक काल बीते सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई॥' (२०३।२ से दोहा २०३ तक) दशरथ-अजिर घरके भीतरके सब चिरत परिजन-सुखदायी हैं।

मानसतत्त्व-विवरणकार लिखते हैं कि 'कमलमें सुगन्ध और मकरन्दरस होता है। यहाँ 'व्यापक अकल अनीह अज निर्गृन नाम न रूप। भगत हेतु नाना बिधि करत चिरत्र अनूप॥'(१।२०५) यही सुगन्ध है। 'मृनि धन जन सरबस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहिं सुख माना॥'(१।१९८) यह रस है। मा० प्र० का मत है कि लालन-पालन-आलिंगन आदि रस पान करना है और परिजनसुकृतरूपी विहंगोंका अनेक प्रकारके चिरत्रोंका देखना ही सुगन्ध लेना है। पाण्डेजीके मतानुसार 'मुख-चुम्बनको देख आनन्द प्राप्त होना कमलोंमेंसे रसका टपकना है।'

#### सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई॥ १॥

अर्थ—श्रीसीताजीके स्वयंवरकी जो सुन्दर कथा है वह इस सुहावनी नदीकी सुन्दर छिब है जो उसमें छा रही है॥१॥

नोट—१ 'सीय स्वयंबर क्यां इति। कुछ लोग यह शंका करते हैं कि 'स्वयंवर तो वह है जिसमें कन्या अपनी रुचि–अनुकूल वर कर ले, और यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ; तब इसे स्वयंवर क्यों कहा?' इस विषयमें यह जान लेना चाहिये कि स्वयंवर कई प्रकारका होता है। देवीभागवत तृतीय स्कन्धमें लिखा है कि 'स्वयंवर केवल राजाओंके विवाहके लिये होता है, अन्यके लिये नहीं और वह तीन प्रकारका है—इच्छा–स्वयंवर, पण–स्वयंवर और शौर्य–शुल्क–स्वयंवर। यथा—'स्वयंवरस्तु त्रिविधो विद्वद्भिः परिकीर्तितः। राज्ञां विवाहयोग्यो वै नान्येषां किथतः किल॥ (४१) इच्छास्वयंवरश्चैको द्वितीयश्च पणाभिधः। यथा रामेण भग्नं वै त्र्यम्बकस्य शरासनम्॥ (४२) तृतीयः शौर्यशुल्कश्च शूराणां परिकीर्तितः।' शौर्य–शुल्क–स्वयंवरके उदाहरणमें हम भीष्मपितामहने जो काशिराजकी तीन कन्याओं—अम्बा, अम्बालिका और अम्बिकाको अपने भाइयोंके लिये स्वयंवरमें अपने पराक्रमसे सब राजाओंको जीतकर प्राप्त किया था, इसे दे सकते हैं।

स्वयंवर उसी कन्याका होता है जिसके रूप-लावण्यादि गुणोंकी ख्याति संसारमें फैल जाती है और अनेक राजा उसको ब्याहनेके लिये उत्सुक हो उठते हैं। अतः बहुत बड़े विनाशकारी युद्धके बचानेके लिये यह किया जाता है। इच्छास्वयंवर वह है जिसमें कन्या अपने इच्छानुकूल जिसको चाहे जयमाल डालकर ब्याह ले। जयमाल तो इच्छास्वयंवर और पणस्वयंवर दोनोंमें ही पहनाया जाता है। जयमाल-स्वयंवर अलग कोई स्वयंवर नहीं है। दमयन्ती-नल-विवाह और राजा शीलनिधिकी कन्या विश्वमोहिनी-का विवाह (जिसपर नारदजी मोहित हो गये थे) 'इच्छास्वयंवर' के उदाहरण हैं। पण (प्रतिज्ञा) स्वयंवर

वह है जिसमें विवाह किसी प्रतिज्ञाके पूर्ण होनेहीसे होता है, जैसे राजा द्रुपदने श्रीद्रौपदीजीका पराक्रम-प्रतिज्ञा-स्वयंवर किया। इसी प्रकार श्रीजनकमहाराजने श्रीसीताजीके लिये पणस्वयंवर रचा था। यथा—'पन विदेह कर कहिंह हम भुजा उठाइ विसाल।' (१। २४९), '——सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आज जोइ तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही। विनिहं विचार वरइ हिंठ तेही॥' श्रीरामजीने धनुषको तोड़कर उन्हें व्याहा। यथा—'रहा विवाह चाप आधीना। टूटतही धनु भएउ विवाहू।'(१। २८६) कुछ महानुभाव इसके पूर्व पुष्पवाटिका-प्रसंगके 'निज अनुरूप सुभग वर माँगा' एवं 'चली राखि उर स्यामल मूरित' इन वाक्योंसे यहाँ इच्छा-स्वयंवर होना भी कहते हैं। परन्तु इसकी पूर्ति 'प्रतिज्ञाकी पूर्ति' पर ही सम्भव थी, इसलिये इसे पण-स्वयंवर ही कहेंगे। शिवधनुषके तोड़नेपर ही जयमाल पहनाया गया।

नोट—२ 'कथा सुहाई' इति। अन्य स्वयंवरोंकी कथासे इसमें विशेषता है। यह केवल धनुषभंगकी ही कथा नहीं है किन्तु इसमें एक दिन पहले पुष्पवाटिकामें परस्पर प्रेमावलोकनादि भी है और फिर दूसरे ही दिन उन्हींके हाथों धनुभँगका होना वक्ता-श्रोता-दर्शक सभीके आनन्दको अनन्तगुणित कर देता है, सब जय-जय-कार कर उठते हैं—'राम बरी सिय भंजेउ चापा'; अतः 'सुहाई' कहा। दूसरे, श्रीरामकथाको 'सुहाई' कह आये हैं; यथा—'कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई' अब श्रीसीताजीकी कथाको 'सुहाई' कहा। सीयस्वयंवरकथा वस्तुतः श्रीसीताजीको कथा है। (वि० त्रि०) तीसरे, ऊपर 'रघुवरजन्म' कहा और यहाँ 'सीय स्वयंवर' कहा, क्योंकि पुत्रका जन्म सुखदायी होता है और कन्याका विवाह। लोकमें जन्मसे विवाह कहीं सुन्दर माना जाता है, इससे 'सीय स्वयंवर कथा' को 'सुहाई' कहा। (रा० प्र०)

नोट—३ 'सो छिब छाई' का भाव यह है कि सीयस्वयंवरकथासे ही रामयशसे भरी हुई इस किवताकी शोभा है; यथा—'बिस्व बिजय जसु जानिक पाई।' सीयस्वयंवरकथामें युगलमूर्तिका छिबवर्णन भरा पड़ा है, बीसों बार 'छिबि' शब्दकी आवृत्ति है। यहींकी झाँकीमें 'महाछिब' शब्दका प्रयोग हुआ है। यथा—'नख सिख मंजु महाछिब छाए।' (१।२४४), 'छिबिगन मध्य महाछिब जैसे।'(१।२६४) ग्रन्थकार कहते हैं कि छिबका सार भाग यहीं है। यथा—'दूलह राम सीय दुलही री—सुषमा सुरिभ सिंगार छीर दुिह मयन अमियमय कियो है दही री।मिथ माखन सियराम सँवारे सकल भुवन छिब मनहुँ मही री।'(गी०१।१०६) अतः किवतासरित् की छिब सीयस्वयंवर ही है। (वि० त्रि०)

नोट—४ पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सिरत सुहाविन' कहनेका भाव यह है कि कीर्ति-नदी तो स्वयं सुहावनी है, कुछ 'सीय-स्वयंवर' की कथाके कारण सुहावनी नहीं हुई। उस कथासे कुछ उसकी शोभा नहीं हुई। स्वयंवरकी कथा ऐसी है कि जैसे कोई स्वरूपवती स्त्री शृंगार करे, वैसे ही इस सुहावनी नदीकी छिब है। स्वयंवरकथा कीर्ति-नदीका शृंगार है।

ाक्क नोट—५ (क) 'सीय-स्वयंवर'—प्रकरण कहाँसे कहाँतक है इसमें मतभेद है। किसीका मत है कि 'तब मुनि सादर कहा बुझाई। चिरित एक प्रभु देखिय जाई॥ धनुषजग्य सुनि रघुकुलनाथा।' (१।२१०।९) से यह प्रकरण प्रारम्भ हुआ, और किसीके मतानुसार 'सीय स्वयंबर देखिय जाई॥' (१।२४०।१) से तथा किसीके मतसे 'यह सब चिरित कहा मैं गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥' (१।२०६।१) से हुआ है। (ख)—पं० रामकुमारजीके मतानुसार स्वयंवर-प्रसंग 'तदिष जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहारु।' (१।२८६) तक है और कुछ महानुभावोंके मतानुसार 'रघुबर उर जयमाल─।' (२६४) अथवा, 'गौतम तिय गित सुरिति───।' (२६५) पर यह प्रकरण समाप्त हुआ है। (मा० प्र०) (ग) मेरी समझमें 'आगिलि कथा सुनहु मन लाई। (१।२०६।१)' से अथवा महर्षि विश्वामित्रजीके साथ श्रीअयोध्याजीसे जानेके समयसे अर्थात् 'पुरुषसिंह दोउ बीर चले संग मुनि भय हरन।' (१।२०८) से 'सीय-स्वयंवर' की भूमिका समझनी चाहिये। (घ) मा० प्र० कार कहते हैं कि 'दस दोहा पुष्पवाटिका-प्रकरणकी कथा मानस-सरके प्रकरणमें 'राम सीय जस सिलल सुधा सम।' के साथ है और किंचित् किंचित् जल-गुणके साथ कहेंगे। यह गुण तो जलके साथ ही रहता है।' श्रीपाण्डेजीका मत है कि फुलवारीकी

कथा ही श्रीजानकीजीके स्वयंवरकी कथा है (क्योंकि स्वयंवर ढूँढ़कर हृदयमें उसे पितरूपसे रखना यहाँ ही पाया जाता है और आगे तो प्रतिज्ञा एवं जयमालस्वयंवर है। केवल 'सीय-स्वयंवर' यही है) जो इस नदीकी शोभित छिब है। इसे छिब कहकर जनाया कि किवता-सिरतामें पुष्पवाटिकाकी कथा सर्वोपिर है, इसीसे इसे नदीका शृंगार कहा। (खर्रा)

बैजनाथजी—श्रीअयोध्याजीमें श्रीसरयूजीकी विशेष शोभा है। तीरपर संतोंके निवासाश्रम, तुलसी पुष्पादिके वृक्ष, ठाकुरद्वारा, पत्थरके बुर्ज, साफ सीढ़ियाँ और उनपर निर्मल जलकी तरंगें इत्यादि छिब छा रही हैं। वैसे ही श्रीिकशोरीजीके स्वयंवरकी कथा—जनकपुरवर्णन, धवलधाम, 'मणि-पुरट-पटादि' तीरके मन्दिर हैं, प्रेमीजन साधु हैं, रंगभूमि दिव्य घाट हैं, प्रभुकी सब लीला जल है, किशोरीजीकी लीला जलकी अमलता है, फुलवारी रंगभूमिमें परस्पर प्रेमावलोकन अगाधता है, उपमा तरंगें हैं, स्त्री-पुरुष-तुलसी-पुष्प-वृक्ष, इत्यादि—कीर्ति=सरिताकी सुहावनी छिब छा रही है।

सुधाकरद्विवेदीजी—स्वयंवरकथानदी रामबाहुबलसागरमें मिलनेसे पतिसंयोगसे तृप्त हुई। वह सागर भी अपनी प्रियाके मिलनेकी लालसासे ऐसा लहराया कि धनुषरूप बड़े जहाजको भी तोड़ डाला। इसीपर २६१ वाँ दोहा कहा है—'संकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। ——"

## नदी नाव पटु प्रस्न अनेका। केवट कुसल उतर सिबबेका॥२॥

शब्दार्थ—पटु=विचारपूर्वक ।='विचारवानोंक'।=चतुर, कुशल, प्रवीण। अथवा, पटु=सुन्दर, मनोहर; यथा— 'रघुपति पटु पालकी मँगाई', 'पौढ़ाये पटु पालने सिसु निरिख मगन मन मोद।'पुन:, पटु=स्फुट, प्रकाशित। पं० रा० कु० के पुराने खरेंमें 'पटु'का अर्थ 'छलरिहत' दिया है, यथा—'प्रस्न उमा के सहज सुहाई। छलिबिहीन सुनि——', 'लिछिमन बचन कहे छलहीना—।''पटु' संस्कृत शब्द है। कुशल=अच्छा, समर्थ, प्रवीण, चतुर, यथा—'पर उपदेस कुसल बहुतेरे।' अर्थ—अनेक 'पटु' प्रश्न इस सुकीर्ति–सरयू–नदीकी नावें हैं और उनके विवेकसहित पूर्ण रीतिसे उत्तर नावके चतुर केवट हैं॥ २॥

नोट—१ पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि अनेक प्रश्न हैं, अनेक नावें हैं, अनेक केवट हैं। जैसा प्रश्न वैसी नाव और वैसे ही कुशल उत्तररूपी केवट। 'कुसल' कहनेका भाव यह है कि सब प्रश्नोंके उत्तर रामायणमें पूरे उतरे हैं। उत्तर न देते बनना ही नावका डूबना है सो यहाँ सब उत्तर पार हो गये हैं, कोई नाव नहीं डूबी। श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि —'पटु' से उन चतुर स्त्रियोंसे तात्पर्य है जो मिथिलापुरके झरोखेमें बैठी हुई रघुनाथजीका वृत्तान्त पूछ रही हैं। इनके प्रश्न नाव हैं। उत्तर देनेमें जो युवतियाँ कुशल हैं, जिन्होंने विवेकसंयुक्त मुनिवधू–उधारनादि प्रभाव सुनाकर निस्सन्देह किया, उनके उत्तर केवट हैं।' पं० रामकुमारजीका मत है कि 'यहाँ प्रश्नोत्तर स्वयंवरका प्रकरण नहीं है; क्योंकि इस प्रकरणमें तो किसीका प्रश्नोत्तर नहीं है। [नोट—जहाँ उत्तर नहीं बन पड़ा है, वह प्रसंग 'कुशल केवट' नहीं है और न वह यहाँ अभिप्रेत है।]

प्रश्न और उनके उत्तरोंके उदाहरण—(१) 'कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक। मुनिकुलितलक कि नृपकुलपालक॥' (१। २१६। १) इत्यादि। इस प्रश्नका कुशल उत्तर 'कह मुनि बिहिस कहेहु नृप नीका। बचन तुम्हार न होइ अलीका॥' से 'मख राखेउ सब साखि जग —।' (२१६) तक (२) 'कोटि मनोज लजाविन हारे। सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे॥' (२। ११७। १) ग्रामवासिनियोंके इस प्रश्नका उत्तर 'तिन्हिहंं बिलोकि बिलोकित धरनी। दुहुँ सकोच सकुचित बरबरनी॥ —सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे॥ बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी। पिय तन चितइ भौंह किर बाँकी॥ खंजन मंजु तिरीछे नयनि। निज पित कहेउ तिन्हिहंं सिय सयनि॥"—िकतना कुशल और पूर्ण है कि सुनकर 'भईं मुदित सब ग्राम बधूटीं। रंकन्ह राय रासि जनु लूटीं॥ अति सप्रेम सिय पायँ परि—।' (११७) (३) 'अब जहँ राउर आयसु होई। मुनि उदबेगु न पावै कोई॥ —अस जिय जानि कहिय सोइ ठाऊँ। सिय सौमित्रि सिहत जहँ जाऊँ॥ तहँ रिच रुचर परन तृन साला। बासु करउँ कछु काल कृपाला॥' (२। १२६। २—६)—श्रीरामजीके इस

प्रश्नका उत्तर महर्षि वाल्मीकिजीने क्या सुन्दर दिया है, प्रथम तो उत्तरकी भूमिका ही सुन्दर है—'साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी 'से 'जस काछिअ तस चाहिअ नाचा।'(२।१२७।८) तक; फिर 'पूँछेहु मोहि कि रहीं कहँ मैं पूँछत सकुचाउँ। जहँ न होउ तहँ देह किह तुम्हिहं देखावौं ठाउँ॥' (१२७) से 'बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु।' (१३१) तक, फिर 'कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक' से 'चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ।'(१३२) तक। उत्तर कितना सुन्दर है कि प्रश्नकर्ता प्रसन्न हो गया—'बचन सप्रेम राम मन भाए।' (४) श्रीभरद्वाजजीसे श्रीरामजीका प्रश्न—'नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं।' (२।१०९।१) और उसका उत्तर 'मुनि मन बिहिस राम सन कहहीं। सुगम सकल मग तुम्ह कहँ अहहीं॥' कितना सुन्दर और पूर्ण है। (५) अरण्यकाण्डमें श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्न और श्रीरामजीका उत्तर जो 'श्रीरामगीता' नामसे प्रसिद्ध है; (३।१४।५) 'मैं पूछ**ँ निज प्रभु की नाईं।** 'से 'भगति जोग सुनि अति सुख पावा।'(१७।१) तक यह प्रसंग है। (६) श्रीशबरीजीसे प्रश्न—'जनकसुता कइ सुधि भामिनी। जानहि कहु करिबर गामिनी।' और उसका कुशल उत्तर'पंपासरिह जाह रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥ सो सब कहिहि देव रघुबीरा। जानतहँ पुछह मित धीरा॥ बार **बार प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सिहत सब कथा सुनाई॥'**(३।३६।१०—१४) (७) श्रीनारदजीके प्रश्न—'राम जबिहें प्रेरेउ निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया॥ तब बिबाह मैं चाहउँ कीन्हा। प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा॥' (३।४३।२-३) तथा 'संतन्ह के लच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भव भंजन भीरा॥'(३।४५।५) और उनके उत्तर 'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा।' (३।४३।४) से 'ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं<sup>---</sup>'(४४) तक, यथा—'सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ।'(४५।६ से ४६।८) तक। उत्तर सुनकर 'मुनि तन पुलक नयन भरि आए।'(४५।१) और 'नारद सुनत पद पंकज गहे।'(४६) (९) किष्किन्धामें श्रीहनुमान्जीका प्रश्न श्रीरामजीसे 'को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। ""। (४।१।७) से दोहा तक और उसका उत्तर 'कोसलेस दसरथ के जाए।' से 'आपन चरित कहा हम गाई।'और साथ ही प्रश्न—'कहह विप्र निज कथा बुझाई॥'और हनुमान्जीका कुशल उत्तर। सुग्रीवजीसे श्रीरामजीका प्रश्न और उनका उत्तर—'कारन कवन बसह बन मोहि कहह सुग्रीव।' (४। ५) से 'तदिप सभीत रहउँ मन माहीं' तक। बालीका प्रश्न—'अवगुन कवन नाथ मोहि मारा' और उसका उत्तर। (४४। ९। ५—१०) जाम्बवान्जीसे हनुमान्जीका प्रश्न—'जामवंत मैं पृछउँ तोही। उचित सिखावनु दीजहु मोही॥' और उसका उत्तर 'एतना करहु तात तुम्ह जाई' से 'परम पद नर पावई' तक (४। ३०) में। (१४)—सुन्दरमें श्रीविभीषणजीका प्रश्न और हनुमान्जीका उत्तर 'विप्र कहह निज कथा बुझाई।' (५।६।६) से दोहा ७ तक। श्रीसीताजीके प्रश्न—'नर बानरिहं संग कहु कैसे', 'किप केहि हेतु धरी निठुराई''हैं सुत किप सब तुम्हिह समाना।<sup>…</sup>'और हनुमान्जीके उत्तर। हनुमान्-रावण-संवाद भी रावणके प्रश्नसे प्रारम्भ होता है। सबके उत्तर पूरे-पूरे हनुमान्जीने दिये। श्रीरामजीके प्रश्न श्रीहनुमान्जीसे—'कहह तात केहि भाँति जानकी।'(५। ३०।८) 'कहु किप रावन पालित लंका। केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका॥' (३३।५) और उनके उत्तर। इसी तरह लंकाकाण्डमें सुवेलपर्वतपर श्रीरामजीके प्रश्न और सुग्रीवादि सबोंके उत्तर। अंगद-रावण-संवादमें रावणके प्रश्नोंके कुशल उत्तर अंगदने जो दिये हैं। विभीषणका प्रश्न—'नाथ न रथ निहं तन पद त्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना॥' और उसके उत्तरमें 'विजय धर्मरथ' का प्रसंग। दोहा ७९ में और उत्तरकाण्डमें श्रीभरतजीके प्रश्न हनुमान्जीसे—'को तुम्ह तात कहाँ ते आए' इत्यादि, 'कहु किप कबहुँ कृपाल गोसाईं। सुमिरिहं मोहि दास की नाईं॥' और उनके उत्तर दोहा २ में। श्रीभरतजीका प्रश्न—'संत असंत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई॥' और श्रीरामजीका उत्तर दोहा ३७ (५) से ४१ तक।

इसी तरह जहाँ जहाँ प्रश्न हैं और उनके कुशल उत्तर हैं वे ही प्रसंग यहाँ नाव और केवट हैं। त्रिपाठीजी—यात्रियोंके सुभीतेके लिये निदयोंमें अनेक सुन्दर-सुन्दर बड़ी-बड़ी नौकाएँ होती हैं। (१) कुछ ऐसी होती हैं जो इस पार और उस पार आया-जाया करती हैं। (२) कुछ ऐसी होती हैं, जो निश्चित स्थानोंपर जानेके लिये छूटती हैं। (३) कुछ ऐसी होती हैं जो सहायक स्रोतोंसे आ जाती हैं (४) और, कुछ छोटी ऐसी होती हैं, जो कार्य-विशेषके लिये छूटा करती हैं। कहना नहीं होगा कि चौथे प्रकारकी नाव असंख्य होती हैं। जिस प्रकार नदीमें नाव होती है, इसी प्रकारसे इस कवितासिरत्में प्रश्न ही नाव है, उसी प्रश्नका सहारा लेकर ही निर्दिष्ट स्थानकी प्राप्ति होती है—विषयविशेषका ज्ञान होता है। इस कविता एवं सिरतमें भी उपर्युक्त चारों प्रकारोंकी नावें हैं। दो प्रश्न भारद्वाजके, बारह प्रश्न उमाके और बारह प्रश्न गरुड़के हैं। कुल चौबीस प्रधान प्रश्न हैं। छोटे-छोटे प्रश्न प्रसंगोंमें अनेक आये हैं उनकी संख्याकी आवश्यकता भी नहीं है।

भरद्वाजजीके मुख्य प्रश्न 'रामु कवन प्रभु पूछों तोही। — भयेउ रोषु रन रावनु मारा॥ प्रभु सोइ रामु कि अपर कोउ — ।' (१। ४६) और 'जैसे मिटै मोह भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥' ये हैं। इनमेंसे पहली नाव पहले प्रकारकी है अर्थात् लोक और वेद दोनों कूलोंमें बिचरती है और दूसरी नाव दूसरे प्रकारकी है अर्थात् नदीके उद्गमसे लेकर मुहानेतक इसका संचार है।

उमाने आठ प्रार्थनाएँ की हैं। इनके उत्तरमें शिवजीने समझाया है। ये भी एक प्रकारके प्रश्नोत्तर कहे जा सकते हैं। उन्हें पहले प्रकारका प्रश्न समझिये। फिर उनके आठ प्रश्न 'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी।' (११०।४) से 'प्रजा सिहत रघुबंसमिन किमि गवने निज धाम।' (११०) तक दूसरे प्रकारकी नावें हैं और शेष चार तीसरे प्रकारकी हैं। फिर उमाके छ: प्रश्न 'सो हिरभगित काग किमि पाई।' (७।५४।८) से 'तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा — ।' (७।५५।४ तक), गरुड़जीके चार प्रश्न—'कारन कवन देह यह पाई।' (७।९४।३) से 'कारन कवन सो नाथ सब कहहु सिहत अनुराग।' (९४)' तक एवं 'ज्ञानिह भगितिहि अंतर केता — ।' (७।११५)—ये सब प्रश्न तीसरे प्रकारकी नावें हैं। गरुड़जीके अन्तिम सप्त प्रश्न 'सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी। (७।१२१।२—७) चौथे प्रकारकी नावें हैं।

'उतर सिबबेका' इति। इससे जनाया कि सब प्रश्नोंके उत्तर विवेकसिहत दिये गये हैं। जहाँ विवेक-सिहत न मालूम हो वहाँ समझना चाहिये कि भाव ठीक तरहसे समझमें नहीं आया।

नोट-२ मा० मा० कार इसपर लिखते हैं कि-'परन्तु क्रमसे चरित्रका वर्णन हो रहा है। इसपर विचार करना चाहिये। जन्म, बालचरित, स्वयंवर, इसके बाद समस्त रामायणमें जो प्रश्न हैं और उनके उत्तरका उदाहरण देना असम्बन्धित है, क्योंकि आगेकी चौपाईमें वर्णन है कि उन प्रश्नोत्तरोंको सुनकर उसका कथन करना ही उन नावोंपर चढ़कर पथिकगण जानेवाले हैं। उसके पश्चात् परशुरामजीका क्रोधित होना नावोंका घोर धारामें पड़ना है, परन्तु उस घोर धारामें नावें बचकर घाटमें लग गयीं, यहाँ श्रीरामजीका वचन उसे घाटमें लगाना है। इस प्रकारसे प्रकरणका मिलान क्रमश: विवाहहीके समयका हो सकता है।' प्रश्नोत्तरके उदाहरण ये हैं—(क) महारानी सुनयनाका कथन सिखयोंसे—'रामिह प्रेम समेत लिख सिखन्ह समीप बुलाइ। सीतामातु सनेह बस बचन कहै बिलखाइ॥'(१।२५५) से 'भूप सयानप सकल सिरानी।'(२५६।५) तक प्रश्न है, इसका उत्तर 'बोली चतुर सखी मृदु बानी' से 'सखी बचन सुनि भइ परतीती।'(२५७।३) तक है। (ख) धनुष टूटनेके प्रथम राजाओंका वचन—'तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा। बिनु तोरे को कुआँर बिआहा॥' (२४५। ६) से '*एक बार कालहु किन होऊ* 'तक प्रश्न है; जिसका उत्तर 'यह सुनि अपर भूप मुसुकाने' के बाद 'सीय बिआहबि राम -----।'(२४५) से 'करहु जाइ जा कहँ जोइ भावा' तक उत्तर है और, (ग) धनुर्भंगके बाद 'लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ।' (२६६। ३) से 'जीतह समर सहित दोउ भाई' तक प्रश्न है, जिसका उत्तर 'साधु भूप बोले *सुनि बानी'* से '*तस तुम्हार लालच नरनाहा।*' (२६७। ४) तक है। 🖾 पं० रामकुमारजी आदिका मत ऊपर दिया गया कि सीय-स्वयंवर-प्रकरणमें किसीका प्रश्नोत्तर नहीं है। पाठक स्वतन्त्ररूपसे विचार कर लें कि इन उद्धरणोंकी 'प्रश्न' और 'उत्तर' संज्ञा हो सकती है या नहीं।

नोट—३ प्रश्नकर्ताका 'प्रश्न करना, नावपर चढ़ना है, उसका समाधान पार उतरना है और सुयश उतराई है।'—(वै० रा० प्र०)

#### सुनि अनुकथन परसपर होई। पथिक-समाज सोह सरि सोई॥३॥

शब्दार्थ—अनुकथन (अनु+कथन)=पीछेसे कहना। कथा सुनकर तत्पश्चात् दस-पाँच वा कुछ श्रोता मिलकर सुनी हुई कथाको आपसमें स्मरण रखनेके लिये कहते हैं, प्रश्नोत्तर-विवादसहित उसका पाठ लगाते हैं— इसीको 'अनुकथन' कहते हैं= बार-बार कथन वा उसकी चर्चा।= कथोपकथन, परस्पर बातचीत। (श० सा०) 'अनु'—जिस शब्दके पहले यह उपसर्ग लगता है उसमें इन अर्थोंका संयोग करता है—१ पीछे। जैसे अनुगामी, अनुकरण। २ सदृश। जैसे अनुरूप, अनुगुण। ३ साथ। जैसे 'अनुकम्पा, अनुपान'। ४ प्रत्येक। जैसे अनुदिन। ५ बारम्बार। जैसे अनुगुणन, अनुशीलन। पिथक=मार्ग चलनेवाले, मुसाफिर, नदीके उत्तरनेवाले।

अर्थ—सुनकर आपसमें फिरसे उसका कथन करना ही इस कीर्ति-सरयूमें यात्रियोंका समाज है जो नदी-तटपर शोभा दे रहा है॥३॥

नोट—१ (क) पूरे काव्यके श्रोतृसमाजको पुर, ग्राम और नगर कह आये हैं, अब विशेष-विशेष प्रसंगके श्रोताओंके विषयमें कहते हैं। बहुतेरे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें प्रसंग विशेष प्रिय है। कोई सीय-स्वयंवर सुनना चाहता है, कोई परशुरामसंवाद तो कोई अंगदरावणसंवाद ही सुनना चाहता है। (ख) नाव और केवट निष्प्रयोजन नहीं होते। जब नाव और केवटका वर्णन किया तो उस पिथकसमाजका भी वर्णन प्राप्त है, जो उन नावों और केवटोंसे काम लेते हैं। अतः सुननेके बाद जो आपसमें चर्चा होती है वही इन नाव और केवटोंसे काम लेनेवाला पिथक-समाज हुआ। ऐसे चर्चा करनेवालोंका निर्दिष्ट स्थान है, जहाँपर वे प्रश्न प्रतिवचनद्वारा पहुँचना चाहते हैं। जिन्होंने चर्चा नहीं की उन्हें कहीं जाना–आना नहीं है, अतः वे नाव और केवटसे काम नहीं लेते, यों ही घूमते–घामते उधर आ निकले थे। यहाँ यह भी जनाया कि बिना अनुकथन वा मननके श्रवण अिकंचित्कर है, यह परस्परका अनुकथन उसी मन्त्रका व्यक्त रूप है। (वि० त्रि०) (ग) स्थलसे यात्रा करनेसे जल (नाव) द्वारा यात्रा करना विशेष मनोरम तथा आयासरिहत होता है, इसी भाँति किसी विषयके समझनेसे विषय–निरूपण प्रश्न–प्रतिवचनरूपमें होनेसे विशेष मनोरम हो जाता है और शीघ्र समझमें आता है। सुननेके बाद आपसमें चर्चा करना उस प्रश्न–प्रतिवचनसे लाभ उठाना और उक्त काव्यकी प्रतिष्ठा करना है। (वि० त्रि०)

पं० रामकुमारजी—परस्पर अनुकथन करनेवालोंकी शोभा रामचिरतसे है। सिरकी शोभा उनसे नहीं कहते; क्योंकि सिरकी शोभा पहले ही कह चुके हैं; यथा—'सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सिरत सुहाविन सो छिब छाई॥'

नोट—२ मानसपरिचारिकाकार लिखते हैं कि 'जैसे उस नावपर चढ़े पथिकोंका समाज शोभा देता है पर वह समाज है नदीके बाहरका, वैसे ही अनेक प्रकारके प्रश्नोत्तरोंको सुनकर जो परस्पर अनुकथन करते हैं, कहते हैं कि क्या प्रश्नका उत्तर निबहा है, यही पथिकोंका समाज कीर्तिसिरमें शोभा देता है। पूर्व जो श्रोताओंका त्रिविध समाज कह आये हैं उन्हींमें दो कोटि किये, एक जो सुनते भर हैं ये पुर, ग्राम, नगर हैं और दूसरे वह हैं जो सुनकर पीछे परस्पर अनुकथन करते हैं।

बैजनाथजीका मत है कि वक्ताकी वाणी सुनकर और लोग जो परस्पर वार्ता करके वक्ताके वचनको समझते हैं वे नदी पार जानेवाले पथिकोंका समाज है, जो नदीतटपर शोभित है। बोधित (जो वक्ताकी वाणी समझ गये हैं) पार हो गये और अबोधित पार जानेवाले हैं।

## घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध \* राम बर बानी॥४॥

अर्थ—(इस कथारूपिणी नदीमें जो) परशुरामजीका क्रोध (वर्णित है वही नदीकी) घोर धारा है और श्रीरामचन्द्रजीकी श्रेष्ठ (क्रोधको शान्त करनेवाली) वाणी ही सुन्दर दृढ़ बँधा हुआ घाट है॥ ४॥

टिप्पणी—१ घोर (भयानक, तीक्ष्ण, तेज) धारा देखकर भय प्राप्त होता है। भृगुनाथ (परशुराम) की रिस भय देनेवाली है, जिसे देखकर जनक-ऐसे महाज्ञानी एवं सुर-मुनि-नागदेवतक डर गये, इतर जनोंकी क्या गिनती? यथा—'अति डर उतर देत नृप नाहीं।'(१। २७०), 'सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचिहिं सकल त्रास उर भारी॥', 'भृगुपित कर सुभाव सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता॥'(१। २७०। ६, ८), 'देखत भृगुपित बेष कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला॥'(१। २६९। १)

ाॐ नोट—१ 'सीस जटा सिस बदन सुहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ आवा॥' (२६८। ५) से भृगुनाथकी रिसानीरूप घोर धारा चली और 'सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपित के। उघरे पटल परसुधर मित के॥' (२८४। ६) पर शान्त हो गयी।

नोट—२ 'घोर धार' के और भाव—(क) घोर धार जिधर घूमती है उधरहीके करारोंको काटती चली जाती है; वैसे ही परशुरामजीकी रिस लौकिक अथवा वैदिक जिस कूलकी ओर घूमी उसीको काटती गयी। लौकिक कूलका काटना, यथा—'निपटिहं द्विज किर जानिहं मोहीं। मैं जस बिप्र सुनावौं तोहीं॥ चाप सुवा सर आहुति जानू। कोप मोर अति घोर कृसानू॥ सिमिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई॥ मैं एहि परसु काटि बिल दीन्हे। समरजग्य जप कोटिन्ह कीन्हे॥' (१। २८३) वैदिक कूलका काटना, यथा—'गर्भन्ह के अर्थक दलन परसु मोर अति घोर।'(१। २७२) (वि० त्रि०)

(ख) घोर धारासे साधारण घाट भी कट जाते हैं। परशुरामजीने क्रोधमें आकर पृथ्वीको नि:क्षत्रिय करनेका विचार ठान लिया था। उन्होंने २१ बार क्षत्रियकुलका नाश किया। सहस्रबाहु-से वीर इनके क्रोधके शिकार हो गये। उन्होंने स्वयं कहा है 'परसु मोर अति घोर', 'किह प्रताप बल रोष हमारा', 'बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बिस्व बिदित छित्रिय कुल द्रोही॥' इत्यादि।

नोट—३ 'भृगुनाथ' इति। परशुराम प्रसिद्ध नाम न देकर यहाँ भृगुनाथ नाम दिया है। कारण इसका यह है कि श्रीरामचिरतमानस-कथा-भागमें धनुषभंगके पश्चात् परशुरामजीका आगमन 'भृगु' शब्दसे उठाया और इसी शब्दसे परशुराम राम-संवाद-प्रसंगको सम्पुट किया गया है। 'तेहि अवसर सुनि सिवधनु भंगा। आयउ भृगुकुल कमल पतंगा॥'(१। २६८। २) आदिमें और 'भृगुपित गए बनिहं—।'(१। २८५। ७) अन्तमें दिया है तथा जब सभामें ये पहुँचे और सबकी दृष्टि इनपर पड़ी तब प्रथम ही 'भृगुपित' शब्दका प्रयोग महाकविने किया है, 'पित' और 'नाथ' पर्याय शब्द हैं।—'देखत भृगुपित बेषु कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला॥' (१। २६९।१) इन्हीं कारणोंसे यहाँ उस नामका बीज बो दिया है। विशेष दोहा २६८ चौपाई २ में देखिये।

ा स्मरण रहे कि 'भृगुनाथ', 'भृगुपित', 'भृगुसुत', 'भृगुनायक' ये सब परशुरामजीके नाम हैं। ये उन्हीं भृगुजीके वंशज हैं जिन्होंने ब्रह्मा और शिवजीपर भी अपना क्रोध प्रकट किया था। पिता और भ्राता दोनोंका अपमान किया था तथा भगवान्की छातीपर लात मारी थी। वैसे ही परशुरामजीने अपनी

<sup>\*</sup> पं० छक्कनलालजीकी प्रतिमें 'सुबंध' पाठ है। पं० रामवल्लभाशरणजी तथा भागवतदासजीका 'सुबंधु' पाठ है अर्थात् लक्ष्मणसहित रामजीके वचन। मानसपिरचारिकामें 'सुबंधु' पाठ है। मानसपित्रकामें 'सुबंधु' पाठ है। सूर्यप्रसाद मिश्रजीने जो भाव और अर्थ दिये हैं वह 'सबंधु' पाठके हैं। मानसपिरचारिकाके भावोंको उन्होंने अपने शब्दोंमें उतार तो दिया है (और उस टीकाका नाम भी यहाँ नहीं लिया) पर यह ध्यान न रखा कि अपना पाठ वह नहीं है। १६६१ वाली पोथीमें 'सुबद्ध' पाठ है। 'घाट सुबंधु राम बर बानी' पाठका अर्थ यह होगा कि 'लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीकी श्रेष्ठ वाणी घाट है'। 'सुबंधु'= सुन्दर भाई। लक्ष्मणजीको सुबन्धु कहा है क्योंकि 'बारहिं ते निज हित पित जानी। लिछमन रामचरन रित मानी॥' (१। १९७) पुन:, अयोध्याकाण्ड ७२ में कहा है कि 'गुरु पितु मातु न जानउँ काहू। कहउँ सुभाव नाथ पितयाहू॥ करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन बिनीत। "

माता और भ्राताओंका सिर काटा और भगवान् श्रीरामजीको भी कटु वचन कहे तो क्या आश्चर्य? इनके योग्य ही है। भगवानुने भृगुको क्षमा ही किया; वैसे ही श्रीरामजीने इनको क्षमा किया।

नोट—४ 'घोर धारासे घाट, ग्राम, नगर आदिके कटनेकी सम्भावना रहती है। और यहाँ इस प्रसंगमें परशुरामजी राजा जनकका राज्य ही पलट देनेकी धमकी दे रहे हैं। यथा—'*उलटउँ महि जहँ लिह तव राजू।*' (१। २७०। ४) अत: रक्षाके लिये सुदृढ़ बँधे घाट चाहिये; वही दूसरे चरणमें कहते हैं।

नोट—५ 'घाट सुबद्ध' ''''ं' इति। (क) यात्रियोंके उतरने, स्नान करने, जल भरने और धारासे नगर आदिकी रक्षा इत्यादिके लिये पक्के दृढ़ घाट बनाये जाते हैं। परशुरामजीके क्रोधयुक्त कठोर वचन सुनकर 'सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचिह सकल त्रास उर भारी॥' कि अब रक्षा कैसे होगी, इस तीक्ष्ण क्रोधसे सचमुच ही नगरको ये उलट न दें। सुर-मुनि–नाग यात्री हैं। इन यात्रियों तथा नगरिनवासियोंकी क्रोधरूपी घोर धारसे रक्षाके लिये श्रीरामजीकी श्रेष्ठ मधुर शीतल वाणी 'सुबद्ध घाट' सम है। प्रथम ही 'उलटउँ मिह जह लिह तव राजू।' इससे 'सभय बिलोके लोग सब बोले श्रीरघुबीर।' (२७०) फिर जब लक्ष्मणजीके कटु वचनोंको सुनकर रिस बहुत बढ़ी और 'हाय हाय सब लोग पुकारा' तथा—'अनुचित कहि सब लोग पुकारे' तब 'लखन उतर आहुति सिरस भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु॥' (२७६)।—' तब 'राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने।' फिर लक्ष्मणजीकी वाणीसे जब परशुरामजीका रिससे तन जलने लगा और 'थर थर काँपिह पुर नर नारी' तब 'अति बिनीत मृदु सीतल बानी। बोले रामु जोरि जुग पानी॥' (२७९। १) तब फिर कुछ शान्त हुए—'कह मुनि राम जाइ रिस कैसें। अजहुँ अनुज तव चितव अनैसे॥' फिर जब वे श्रीरामजीपर ही क्रोध जताने लगे तब उन्होंने 'मृदु गूढ़ वचन' कहे जिन्हें सुनकर 'उघरे पटल परसुधर मित के' और उन्होंने अपना धनुष देकर श्रीरामजीकी स्तुति कर दोनों भाइयोंसे क्षमा माँगी और वनको चल दिये। इस सुदृढ़ पक्के घाटपर उनके क्रोध–प्रवाहका कुछ जोर न चला और धारा यहाँसे लौट पड़ी।

- (ख) '**घाट सुबद्ध'** से यह भी जनाया कि जबतक घाट न बँधे थे, तबतक लोग इनकी घोर क्रोधरूपी धारामें कट जाते थे, बह जाते थे; यथा—'जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े नृप अगनित बहु बारा॥'(६। २६) घाट बँधनेसे जीवोंकी अति रक्षा हुई, परशुरामकी रिस मन्द पड़ गयी; यथा—'भृगुपित गए बनिहं तप हेतू।'
- (ग) घोर धारा अत्यन्त दृढ़ बँधे हुए घाटपर भी अपना बड़ा जोर लगाती है, पर टक्कर खा-खाकर सुदृढ़ बँधे हुए घाटसे उसे घूम जाना ही पड़ता है। वैसे ही श्रीरामजीकी श्रेष्ठ वाणी यहाँ 'सुबद्ध घाट' है। भृगुनाथिरसानीरूपिणी घोर धारा यहाँ आयी तो बड़े तीव्र वेगसे थी; यथा—'बेगि देखाउ मूढ़ नत आजू। उलटउँ मिह जहाँ लिह तव राजू॥' (१। २७०। ४) संघर्ष भी खूब हुआ, चौदह टक्कर खाकर धारा पलट गयी। (वि० त्रि०) पुनः भाव कि (ख) लक्ष्मणजीके वचनसे क्रोध बढ़ता जाता था, उसे श्रीरामजीने अपनी मधुर श्रेष्ठ वाणीसे ठंडा किया। यथा—'लखन उतर आहुति सिरस भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु॥' (१। २७६) (पं० रामकुमारजी)

नोट—६ 'घाट सुबंधु' पाठ भी कई प्राचीन पोथियोंमें है। अतः उस पाठका भाव जो मा० प्र० कारने लिखा है वह यहाँ हम देते हैं। यह भाव 'सुबद्ध' पाठमें भी दो-एक टीकाकारोंने लगाया है। मा० प्र० कार लिखते हैं कि घाट बनानेंमें धाराका जोर रोकनेके लिये बारम्बार कोठियाँ गलायी जाती हैं। बहुधा ऐसा होता है कि तीक्ष्ण धारा कोठियोंको उखाड़ डालती है, जमने नहीं देती, इससे पुनः-पुनः गच्च-पर-गच्च देकर कोठियाँ गलानी पड़ती हैं जिससे धाराका वेग कम हो जाता है। अथवा, धाराका मुँह फिर जाता है, तब कोठी जमती है और घाट बँधता है। ऐसे ही जब प्रथम भृगुनाथ बोले—'कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा' तब यह घोर धारा देख रघुनाथजीने प्रथम गोला गलाया—'नाथ संभु धनु भंजिनहारा —ा' यह कहकर परशुरामजीको शान्त करना चाहा था; परन्तु वे शान्त न हुए, किन्तु 'सुनि

रिसाइ बोले मुनि कोही।'यह मानो गोलेका न थँभना वा कोठीका टूटना है। फिर लक्ष्मणजीने कहा कि—'बहु धनुही तोरी लिरकाई व्यहि धनु पर ममता केहि हेतू।' इनमेंसे एक ही बातका उत्तर परशुरामजीने दिया—सुनि रिसाइ—। धनुही सम त्रिपुरारि धनु —।' मानो दो कोठियोंमेंसे एक तो जमी। आगे जब उत्तर न देते बना तब विश्वामित्रजी, विदेहजी इत्यादिका निहोरा लिया कि इसे हटा दो, यथा—'तुम्ह हटकहु जौं चहहु उबारा।', 'केवल कौसिक सील तुम्हारे' इत्यादि। यही मानो धाराका फिर जाना है। फिर श्रीरामजीकी अन्तिम वाणीने उनको शान्त कर दिया, उनकी आँखें खुल गयीं, वे अपना धनुष सौंपकर क्षमा माँगकर चले गये, यही मानो घाटका बँध जाना है।

नोट—७ श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि—'सरयूजीकी घोर धारामें अनेकों नावें टूट गयी हैं, उसी प्रकार यहाँ अर्थात् जनकपुर-स्वयंवर-भूमिमें उपस्थित सभासद् प्रश्नोत्तरको सुनकर अनुकथन कर ही रहे थे कि परशुरामजी आकर क्रोधयुक्त बोलने लगे। श्रीरामजीकी श्रेष्ठ वाणीने उनको शान्त किया; यह 'बर बानी' बँधी हुई घाट हुई। अर्थात् नाव घोर धारमें टूटी नहीं, बँधी हुई घाटमें लग गयी।'

—[पर 'नाव' तो प्रश्न हैं। प्रश्न टूटे नहीं, घाटमें लग गये। इसका क्या आशय है, यह समझमें नहीं आता। जयमालके पश्चात् पूर्वके प्रश्नोत्तरोंका आपसमें फिरसे कथन कौन-सा है? सम्भवत: 'रानिन्ह सिहत सोच बस सीया। अब धौं बिधिहि काह करनीया।' (१। २६७। ७) और 'खरभरु देखि बिकल नर नारी। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी॥' (२६८। १) यही अनुकथन उनके मतसे हो। यह भी देखना है कि राजाओंके वचन सब परशुरामजीके दर्शनके साथ ही बन्द हो गये, यथा—'देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवा लुकाने॥' (२६८। ३)—यह नावका डूबना हुआ या घाट लगना या क्या? प्रश्नको पटु और सविवेक उत्तरको कुशल केवट कहनेका महत्त्व इस पक्षमें मेरी समझमें नहीं रह जाता।]

## सानुज राम बिबाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥५॥

अर्थ—भाइयोंसहित श्रीराम-विवाहोत्सव इस कविता-सरयूकी शुभ (सुख, मंगल और कल्याणकारी) बाढ़ है जो सबहीको सुख देनेवाली है॥ ५॥

नोट—१ (क) 'सानुज राम समर जस पावन' में अनुजसे केवल श्रीलक्ष्मणजीका ग्रहण है; क्योंकि और भाई साथ न थे, परन्तु यहाँ 'सानुज राम बिबाह' में अनुजसे चारों भाइयोंका ग्रहण है; क्योंकि सब भाइयोंका विवाह साथ हुआ। (पं० रामकुमारजी) (ख) धनुष टूटते ही सारे संसारमें उछाह भर गया; यथा— 'भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर बिआहू॥' (१। २९६। ३) समाचार पाते ही बारात चल पड़ी। उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि ग्रन्थकार सगुनका भी नाचना वर्णन करते हैं— 'सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे॥' (१। ३०४)। बारातके पहुँचनेपर अगवानीके समयका आनन्द किव यों वर्णन करते हैं— 'जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल।'(१। ३०५) श्रीरामचरितमानस–भरमें सबसे बड़ा 'उछाह' श्रीरामविवाहोत्सव ही हुआ। राज्याभिषेकमें होना सम्भव था, पर उस समय महाराज दशरथका न होना सबको खला, यहाँतक कि अवधपुरमें बाजातक न बजा। बरात तो चली केवल श्रीरामजीके विवाहके लिये और लौटी चार बहुएँ लेकर। यह उत्साहकी पराकाष्ठा है। (वि० त्रि०)

नोट—२ श्रीरामिववाहमें 'उछाह' बहुत बढ़ा, यही नदीकी बाढ़ है। नदीकी बाढ़ अशुद्ध होती है, पर यह शुभ है। नदीकी बाढ़में लोगोंका अकाज होता है, परन्तु उछाहकी वृद्धिमें किसीका अकाज नहीं है। (पं० रामकुमारजी) मा० प्र० का मत है कि सरयूजीकी उमग शुभ है, सबको सुखद है, वैसे ही सानुज-राम-विवाह शुभ और सबको सुखद है। 'सब सुखद' से यह भी जनाया कि नदीकी बाढ़ चाहे किसीको शुभ और सुखद न भी हो पर कीर्त्त-नदीके सानुज-रामविवाहका उत्साह तो सबको शुभ एवं सुखद है।

श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'गर्मीके तपनमें जब श्रीसरयूजीमें ज्येष्ठमें बर्फ गलनेसे जलकी बाढ़ होती है तो वह सुखदायी होती है। इसी प्रकार जनकपुरवासी राजा जनकके प्रतिज्ञारूपी परितापसे और अवधपुरवासी प्रभुके वियोगसे तप्त थे। यहाँ विवाह-आनन्दरूपी बाढ़से दोनों सुखी हुए। किसीका मत है कि शुभ इससे कहा कि श्रीसरयूजीकी बाढ़से दूर रहनेवालोंको भी स्नान सुलभ हो जाता है। पुन: माँझावालोंको खेतीके लिये बाढ़ उपकारक होती है। और विवाहोत्सव सबहीको सुखद और मंगलकारी है, यथा—'उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्बदा सुखु पावहीं॥ सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गाविह सुनिहं। तिन्ह कहुँ सदा उछाह मंगलायतन रामजस॥' (१। ३६१)

नोट—३ नदी उमगकर दोनों कूलोंको प्लावित करती चलती है और यह कविता-सिरता उमगकर आनन्दसे लोक-वेद-विधियोंको प्लावित करती चली है। लोकविधिका प्लावन; यथा—'पिहचान को केहि जान सबिह अपान सुधि भोरी भई। आनंदकंद बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनँदमई॥' (१। ३२१) वेद-विधिका प्लावन, यथा—'होम समय तनु धिर अनलु अतिसुख आहुति लेहिं। बिप्र बेष धिर बेद सब किह बिबाह बिधि देहिं॥' (१। ३२३) (वि॰ त्रि॰)

नोट—४ 'सीय-स्वयंवर कथाका प्रकरण 'रहा बिबाह चाप आधीना॥ टूटत ही धनु भएउ बिबाहू। सुर नर नाग बिदित सब काहू॥ तदिप जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहार ।' (१। २८६) पर समाप्त हो गया। यहींसे अब विवाह प्रकरणका आरम्भ समझना चाहिये। यहाँसे विवाह प्रसंगकी भूमिका है, विवाहकी तैयारियाँ आदि हैं, बारात आदि सब विवाहके ही सम्बन्धकी बातें हैं। 'सानुज राम बिबाह उछाहू' यह शुद्ध प्रसंग (१। ३१२) 'धेनु धूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल॥' से 'प्रभु बिबाह जस भयउ उछाहू।' (१। ३६१।६) तक है। मा० प्र० के मतानुसार यह प्रकरण 'रामचंद्र मुखचंद्र छिबा।' (१। ३२१) से (१। ३६१) तक है।

नोट—५ 'सब काहू' से यह भी भाव ले सकते हैं कि विवाहमें दिदहाल, निनहाल, ससुराल' इत्यादि सभीके सम्बन्धी उपस्थित थे, पिता भी जीवित थे, (राज्याभिषेकमें पिता न थे) अत: यहाँ 'सब काहू' कहा।

#### कहत सुनत हरषिं पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥६॥

शब्दार्थ— **पुलकाहीं**=रोमांचित होते हैं। **मुदित**=प्रसन्नतापूर्वक। **सुकृती**=पुण्यात्मा, धर्मात्मा। अर्थ—(इस कथाके) कहते-सुनते जिनको हर्ष और रोमांच होता है वे ही इस कीर्त्ति-सरयूमें प्रसन्न मनसे नहानेवाले सुकृती हैं॥६॥

टिप्पणी—१ (क) कहते और सुनतेमें हर्ष और पुलक होना ही मुदित मनसे नहाना है। बिना मुदितमन हुए तीर्थका फल नहीं मिलता है, उत्साह-भंगसे धन-धर्मकी हानि होती है। इसलिये उत्साहपूर्वक स्नान करना चाहिये। यथा—'मज्जिहं प्रात समेत उछाहा।'(१।४३।८) 'सुनि समुझिहं जन मुदित मन मज्जिहं अति अनुराग।'(१।२), 'मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा। पूजि जथा बिधि तीरथ देवा॥' तथा यहाँ 'कहत सुनत हरषिहं पुलकाहीं—।' कहने–सुननेमें हर्ष और पुलकावली बड़े सुकृतसे होती है। कीर्ति-नदीमें सुकृती नहाते हैं, पापीको स्नान दुष्प्राप्य है; यथा—'पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥' (ख) 'कहत सुनत' इति । अर्थात् श्रोता पाकर कहनेमें और वक्ता पाकर सुननेमें। अथवा, परस्पर एक-दूसरेसे कहने–सुननेमें। यथा—'कहत सुनत रघुपित गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥' (१।४८।५), 'बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए॥' 'कहत सुनत' 'कहना सुनना' मुहावरा है।

नोट—१ 'हरषिं पुलकाहीं' इति। श्रीजानकीदासजी 'कहत हर्षिहें' और 'सुनत पुलकाहीं' ऐसा अर्थ करते हैं। यथा—'सुने न पुलिक तन कहे न मुदित मन किये जे चिरित रघुबंसराय।' (वि० ८३) 'रघुपित चिरित महेस तब हरिषत बरनइ लीन्ह।' (१। १११) (मा० प्र०) इस तरह यथासंख्य अलंकार होगा, पर इस ग्रन्थमें कहने—सुनने दोनोंमें हर्ष और पुलकका प्रमाण मिलता है; यथा—'सुनि सुभ कथा उमा हरषानी।' (७। ५२), 'सुनि हरि चिरित न जो हरषाती।' (१। ११३) इत्यादि। कहनेके उदाहरण ऊपर दे ही चुके हैं।

नोट—२ 'ते सुकृती' इति। भाव कि— (क) श्रीसरयूजीमें प्रसन्न मनसे स्नान बड़े सुकृतसे प्राप्त होता है, क्योंकि 'जा मज्जन ते बिनिह प्रयासा। मम समीप नर पाविह बासा॥' वैसे ही जब बहुत और बड़े सुकृत उदय होते हैं तब रामचिरत कहने-सुननेमें मन लगता है, हर्ष और पुलक होता है; यथा—'अति हिर्कृपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एहि मारग सोई॥'(७। १२९) 'सोइ सुकृती सोइ परम सयाना। जो तिज कपट करइ गुन गाना॥'(ख) जो सुकृती नहीं हैं, सरयू-स्नान उनको दुर्लभ है, वे तो श्रीसरयूजीको साधारण जलकी नदी ही समझेंगे, वे क्या जानें कि ये ब्रह्मद्रव ही हैं, इनका जल चिदानन्दमय है, भगवान्के नेत्रोंका दिव्य करुणाजल है। इसी तरह जो सुकृती नहीं हैं, वे इस कीर्त्तिसरिताको एक साधारण काव्य ही समझेंगे। उनके भाग्यमें स्नान कहाँ? हर्ष और पुलक तो कोसों दूर है। पापीको स्नान दुष्प्राप्य है, यथा—'पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥'

त्रिपाठीजी—मानसके अधिकारी श्रोताओंको 'सुरबर' कहा था; यथा—'तेड़ सुरबर मानस अधिकारी॥' (१।३८।२) और इस कवितासिरताके प्रचारके श्रोताको 'सुकृती' कहा। कारण यह है कि इस श्रीरामचिरतमानसकी कथा ही दो प्रकारकी है। एक तो वह कथा है, जिसमें चारों घाटोंकी कथाओंका सँभार है, रस, अलंकार, लक्षणा, व्यंजना, ध्विन आदिका विचार है, वैधीभिक्त, रागानुगाभिक्त, वैराग्य, ज्ञान-विज्ञानादिका विवरण है, शम, यम, नियम, योगादिका विवेचन है, वही कथा 'मानस' के नामसे विख्यात है। उसके वक्ता दुर्लभ हैं और श्रोता अत्यन्त ही दुर्लभ हैं। दूसरी वह कथा है, जो सर्वसाधारणमें प्रचलित है, जिसमें सीधा-सीधा कथाका आनन्द है, उपर्युक्त बातोंपर वक्ता-श्रोता दृष्टिपात नहीं करते, क्योंकि उन विषयोंमें उनका प्रवेश भी नहीं है। कहना नहीं होगा कि प्रचार दूसरी प्रकारकी कथाका ही विशेष है, क्योंकि इसके वक्ता-श्रोता बहुतायतसे मिलते हैं। इसी प्रचारवाली कथाको श्रीग्रन्थकारने सरयूसे उपित किया है, क्योंकि सरयूजीमें 'मानस' का ही जल है और सरयूजी सुलभ हैं, गृहस्थीमें रहते भी अवगाहन हो सकता है। मानसका अवगाहन दुर्घट है। बिना गृहस्थीके प्रेमके शिथिल किये उसका अवगाहन नहीं हो सकता, अत: 'मानस' के अवगाहन करनेवालेको 'सुरुती कहा।

नोट—३ 'कहत सुनत' हर्ष और पुलक होना जो यहाँ कहा गया वह किस कथाके लिये? इसपर टीकाकारोंने कोई प्रकाश नहीं डाला है। इस कथाके 'कहने-सुनने' या 'कहते-सुनते' इतना ही लोगोंने लिखा है। 'इस कथा' से समस्त रामचिरतमानसका भी ग्रहण हो सकता है और अंशका भी। श्रीजानकीशरणजीका मत है कि चिरित्रका वर्णन यहाँ क्रमसे हो रहा है। आगेकी चौपाईमें अयोध्याकाण्डका प्रकरण आयेगा। इससे यहाँ विवाहचिरित्रके कहने-सुननेवालोंसे ही यहाँ रूपक समझना चाहिये। उदाहरण, यथा—'सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गाविहं सुनिहं ।'(१।३६१)

# राम-तिलक-हित मंगल-साजा। परब जोग जनु जुरे समाजा॥ ७॥

शब्दार्थ—साजा=सामान, सामग्री। परब=अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, अर्धोदय, संक्रान्ति, महोदय, वारुणी, गोविन्दद्वादशी, श्रीरामनवमी, श्रीजानकीनवमी इत्यादि। पर्व-योग=पर्वकी प्राप्तिपर, पर्वके दिन, पर्वका योग होनेपर प्रिप्तिपर चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और संक्रान्ति ये सब पर्व हैं। पर्वके दिन स्त्री-प्रसंग करना अथवा मांस-मछली आदि खाना निषिद्ध है। जो ये सब काम करता है, कहते हैं, वह विण्मूत्रभोजन नामक नरकमें जाता है। पर्वके दिन उपवास, नदी-स्नान, श्राद्ध, दान और जप आदि करना चाहिये। यथा—'चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा। पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रिवसंक्रान्तिरेव च॥' [विष्णुपु०। मूहूर्तिचन्तामणि पीयूषधाराटीकासे उद्धृत] 'चतुर्दश्यष्टमी कृष्णा त्वमावास्या च पूर्णिमा। पुण्यानि पंचपर्वाणि संक्रान्तिर्दिनस्य च॥' [विसष्ठवचन। पीयूषधारा] 'स्त्रीसेवनं पर्वसु पक्षमध्ये पलं च षष्ठीषु च सर्वतैलम्। नृणां विनाशाय चतुर्दशीषु क्षरिक्रया स्यादसकृत्तदाशु॥' (विसष्ठसं०)

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके तिलकके लिये जो मंगलसाज सजाया गया वही मानो इस कीर्त्त-नदीपर पर्व-योगपर (योगी, यती, उदासी, वैष्णव, स्मार्त, विरक्त, गृहस्थ इत्यादि) यात्रियोंका समाज जुटा है॥ ७॥ नोट—१ पर्वयोग होनेपर श्रीसरयूजीपर बहुत भीड़ होती है। कीर्त्ति-सरयूमें श्रीरामराज्याभिषेकसहित मंगलसाज सजाया जाना पर्वका समाज है।

सु॰ द्विवेदीजीका मत है कि 'जब अमावास्याको सोमवार हो और अमावास्या तीन प्रहर भोग करे तदनन्तर चौथे प्रहर प्रतिपदा प्रवेश करे तो ऐसे योगमें रिवको राहु भोगता है अर्थात् ग्रहण होता है। यहाँ राज्याभिषेकके दिन तीन प्रहरतक मानों अमावास्या रही और जब कैकेयीने चौथे प्रहर अभिषेक-समाचारको सुनकर विघ्न आरम्भ किया, वही मानो प्रतिपदाका संचार हुआ। ऐसे योगमें राजितलकमें बाधा पड़ी, मानो ग्रहण हुआ।'

बैजनाथजीका मत है कि यहाँ श्रीरामजी निष्कलंक चन्द्रमाके समान और कैकेयीके वरदान राहुसमान हैं। (इनके मतानुसार पूर्णिमाका पर्व लेना होगा)

त्रिपाठीजी कहते हैं कि यद्यपि 'पर्व' शब्दसे किसी भी पर्वका ग्रहण हो सकता है फिर भी श्रीरामाभिषेक पुष्यके योगमें ही होनेवाला था और गोविन्दद्वादशी भी पुष्ययोगमें ही बहुत दिनोंपर कभी आती है, अत: वही ग्रन्थकारकी लक्षभूता प्रतीत होती है।

नोट—२ 'जुरे समाजा' इति। अभिषेकके लिये 'लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि॥' (२।८) 'प्रमुदित पुर नर नारि सब सजिह सुमंगल चार। एक प्रबिसिह एक निर्गमिह भीर भूप दरबार॥' (२।२३) यही कीर्त्ति-नदीपर रामराज्याभिषेकरूपी पर्वके अवसरकी भीड़ है। श्रीसरयूजीमें, श्रीअयोध्याजीमें पर्व-विशेषपर कई दिन पूर्वसे भीड एकत्र होने लगती ही है।

नोट—३ (क) 'तिलक हित मंगल साजा' का प्रसंग, 'सबके उर अभिलाषु अस कहिं मनाइ महेसु। आपु अछत जुबराजपद रामिहं देउ नरेसु॥'(२।१) से प्रारम्भ होता और 'सकल कहिं कब होइिहं काली।'(२।११।६) पर, अथवा, मानसपरिचारिकाके मतानुसार 'नाम मंथरा मंदमित चेरी कैकइ केरि।' (२।१२) पर समाप्त होता है। (ख) पर्वयोग दुर्लभ है। वैसे ही रामराज्य दुर्लभ। लोग मनाते हैं कि रामराज हो। (पं० रा० कु०) (ग) यहाँ उक्तविषयावस्तूत्प्रेक्षा अलंकार है। पर्वपर समाज जुटता ही है।

# काई कुमित केकई केरी। परी जासु फलु बिपित घनेरी॥ ८॥ शब्दार्थ—घनेरी=एक साथ ही बहत-सी, घोर।

अर्थ—कैकेयीकी दुर्बुद्धि (इस कीर्ति-नदीमेंकी) काई है जिसका फल (परिणाम) 'घनेरी' बिपित्त पड़ी है ॥ ८ ॥ नोट—१ अक्ट 'काई कुमिति चनेरी'—यह प्रसंग 'नामु मंथरा मंदमित चेरी कैकइ केरि।' (२ । १२) से 'सिज बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत। बंदि बिप्र गुरु चरन प्रभु चले किर सबिह अचेत॥' (२ । ७९) तक और फिर सुमन्त्रजीके लौट आनेसे 'पितु हित भरत कीन्ह जिस करनी' तक है । (मा॰ प्र०) मा॰ म॰ के मतसे 'भावी बस प्रतीति उर आई' से 'अस बिचारि सोइ करह जो भावा' तक यह प्रसंग है ।

नोट—२ 'बिपित घनेरी' का प्रसंग—'नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी।' (२। ४६।६) से 'अति बिषाद बस लोग लोगाईं।' (२। ५१।७) तथा 'सिज बन साजसमाज—' तक। पुनः, 'चलत रामु लिख अवध अनाथा।' (२। ८३।३) से 'बिषम बियोग न जाइ बखाना।' (२। ८६।८) तक। पुनः, 'मंत्री बिकल बिलोकि निषादू।' (२। १४२।६) से 'पितु हित भरत कीन्ह जिस करनी।' (अयो० १७१।१) तक; वस्तुतः वनसे पुनः अवध लौट आनेतक सब विपत्ति है; पर प्रकरण-क्रमसे यहींतक यह प्रसंग होगा।

नोट—३ 🖙 गोस्वामीजी सारी विपत्तिका दोष कैकेयी-कुमित बताते हैं और यही अयोध्याकाण्डमें दर्शाया गया है। यथा—'कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भइ रघुबंस बेनु बन आगी—॥ सुख महँ सोक ठाटु धरि ठाटा॥ ——' (४७) बरु बिचारि निह कुमितिह दीन्हा' तक, 'भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी।

कुमित कीन्ह सब बिस्व दुखारी॥' (२। ९२) 'कैकयनंदिनि मंदमित कठिन कुटिलपनु कीन्ह। जेहि रघुनंदन जानिकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह॥' (२। ९१) इत्यादि।

टिप्पणी—१ (क) काईका होना उत्पात है, कुमितका फल विपित्त है। यथा—'जहाँ कुमित तहँ बिपित निदाना।' (५। ४०) (कुमित आनेपर लोग मित्रको शत्रु और शत्रुको मित्र मान लेते हैं; यथा—'तव उर कुमित बसी बिपरीता। हित अनिहत मानहु रिपु प्रीता॥' (५। ४०) वैसे ही कैकेयीने मन्थराको हित मान लिया; यथा—'तोहिं सम हित न मोर संसारा। बहे जात कइ भइसि अधारा॥' (२। २३) और 'बिप्रबधू कुल मान्य जठेरी। जे प्रिय परम कैकई केरी॥' उनके वचन उसको बाण सम लगे, वे सब अहित जान पड़े)। पक्का घाट पहले कह आये हैं; यथा—'घाट सुबद्ध राम बर बानी।' नदीमें पक्के घाटपर काई लगा करती है इसिलये घाट कहकर फिर काई कहा। (ख) एक उत्पातका फल अमित विपित्त हुई—रामराजमें विघ्न, वन-गमन, दशरथ-मरण, रानियोंका वैधव्य, प्रजाको शोक, भरतजीको क्लेश, इत्यादि। (ग) काईसे फिसलकर लोग गिर पड़ते हैं, यहाँ बहुत-सी विपित्त आकर गिरी है—(पाँडेजी) (घ) कैकेयीके हृदयमें मन्थराकी बात अच्छी लगना काईका लगना है।

नोट—४ काई घाटपर जलकी रुकावट और कीचड़के संयोगसे हो जाया करती है। यहाँ मन्थरा कीचड़ है, जिसके संयोगसे कैकेयीमें कुमितरूपी काई जमी। (बैजनाथजी लिखते हैं कि नदीतीरमें जहाँ भूमिकी विषमतासे जल रुका रहता है वहाँ मैले पदार्थका योग पाकर काई पड़ जाती है। यहाँ देवप्रेरित सरस्वतीद्वारा मैला–संयोग पानेपर कैकेयीकी मितकी कुमित प्रकट हुई। यही काई है।)—काईमें बेधड़क चलनेसे फिसलकर गिरना होता है, यहाँ महाराज दशरथजी न जानते थे कि काई जम आयी है, वे बेधड़क वचन दे बैठे (यही कुमित काईपर चलना है) जिससे ऐसे गिरे कि फिर न उठे। 'परी' शब्द कैसा चोखा है। यह स्वयं ही जना देता है कि यह विपत्ति पूर्णतया फिर न हटी, पड़ी ही रही। केवल कुछ अंशमें कम हो गयी। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'जैसे कोई धर्मात्मा आ जाता है तो काईको घाटपरसे निकलवा देता है तब वह काई सूख जाती है। यहाँ भरतजीने माताका त्याग किया, फिर कभी कैकेयीको माता न कहा। यही काईका निकाल फेंकना है, विधवापन सूख जाना है।'

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि मानसमें काईका वर्णन नहीं है, क्योंकि वहाँ आधिभौतिक अर्थके साथ-ही-साथ आध्यात्मिक तथा आधिदैविक अर्थ भी चलते हैं और उन अर्थींपर ध्यान देनेसे कैकेयी भगवतीमें कुमतिका आरोप नहीं हो सकता; यथा—'तात कैकड़िह दोष निहं गई गिरा मित धूति।'अत: मानससरमें काई नहीं कहा।

## दोहा—समन अमित उतपात सब भरत चरित जप-जाग। कलि अघ \* खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग॥ ४१॥

शब्दार्थ—**उतपात** (उत्पात)=विपत्ति, आपत्ति, उपद्रव। **जप-जाग**=जपयज्ञ।

अर्थ—सभी असीम उपद्रवोंको शान्त करनेवाला श्रीभरतजीका चरित जपयज्ञ है। कलिके पापों और खलोंके अवगुणोंके वर्णन इस नदीके मल बगुले और कौए हैं॥४१॥

नोट—१'समन अमित उतपात सब' इति। (क) 'जैसे काई लगनेसे जल बिगड़ता है, तब महात्मा लोग काईको निकलवाते हैं और जप, पुरश्चरण तथा यज्ञ करके विघ्नोंको शान्त करते हैं, वैसे ही कीर्ति-सरयूमें जो कैकेयीकी कुमतिरूपी काई लगनेसे उत्पात हुए उनकी शान्तिके लिये श्रीभरतजीका चिरत जपयज्ञ है। (मा० प्र०) (ख) श्रीभरतजीका फिर जीते-जी कैकेयीको माता न कहना, उनका सदाके लिये त्याग करना, यही काईका निकाल फेंकना है। प्रभुकी चरणपादुका सिंहासनपर पधराना और स्वयं भूमि खोदकर निन्दग्राममें अवधिभर रहना यह सब प्रायश्चित्त है। (ग) श्रीभरतजीके इस चित्रत्रसे कैकेयीकी

<sup>\*</sup> किल अघ खल अवगुन—१६६१, पॉॅंड्रेजी, वै०,

कुमित जाती रही, उसे पिरपूर्ण पश्चात्ताप हुआ। यथा—'लिख सिय सिहत सरल दोउ भाई। कुटिल रानि पिछतानि अधाई॥ अविन जमिह जाचित कैकेई। मिह न बीचु बिधि मीचु न देई॥'(२।२५२) 'गरइ गलानि कुटिल कैकेई। कािह कहड़ केिह दूषनु देई॥'(२।२७३।१) और भरतजीके ही चिरितका प्रभाव है कि अवध फिर सुन्दर रीतिसे 'सुबस' बसा, 'रामदरस लिंग लोग सब करत नेम उपबास। तिज तिज भूषन भोग सुख जिअत अविध की आस॥'(३२२) और भगवान् श्रीरामजीका राज्याभिषेक हुआ। सब उत्पात शान्त हुए।

नोट—२ बैजनाथजी लिखते हैं कि—'काई, मैला आदि यावत् उत्पात जलमें होता है वह सब वर्षाका प्रवाह आनेपर बह जाता है, यहाँ कैकेयी—कुमित आदि यावत् पूर्व उत्पातरूप काई और मैल रहा उस सबको शमन करनेके लिये जो जपयज्ञमय भरतचिरत है वही वर्षाका प्रवाह हैं जिससे सब विकार बह गया।'

नोट—३ यज्ञ प्रायश्चित्त आदिके लिये किया जाता है, वैसे ही कैकेयीजीके पापका प्रायश्चित्त श्रीभरतचरितसे हुआ। यथा—'दृढभिक्तरिति ज्येष्ठे राजतृष्णापराङ्मुखः। मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्॥' (रघुवंश २।१९) अर्थात् ज्येष्ठ भ्रातामें भरतजीकी दृढ़भिक्त थी, अतः राज्यतृष्णासे उनको पराङ्मुख होना मानों माताके पापका प्रायश्चित्त ही है।

नोट—४ (क) 'भरतचिरत' प्रसंग 'सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत ब्याकुल भए। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए॥ सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबिह सुधि देह की। (२। १७६) से 'भरत चिरत किर नेमु तुलसी जो सादर सुनिहं।'(२। ३२६) तक है। बीच-बीचमें स्वभावका वर्णन है, उसे जल-गुणके साथ दोहा (४२।८) में सुशीतलता कहा है। (मा० प्र०) (ख) 'भरतचिरत' सब उत्पातोंका नाशक है; यथा—'मिटिहिहं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार॥'(२।२६३)—यह श्रीरामजीका आशीर्वाद है। देखिये, किवने स्वयं भरतवचनको 'सबीजमन्त्र' की उपमा दी है। यथा—'भरत बचन सब कहँ प्रिय लागे। राम सनेह सुधा जनु पागे॥ लोग बियोग बिषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥'(२। १८४)

पं० रामकुमारजी—१(क) भरतचिरतको जपयज्ञ कहा क्योंकि जपयज्ञ सब यज्ञोंसे श्रेष्ठ है; यथा— 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि।' (गीता। १०। २५) (ख) जपयज्ञसे अमित उत्पात नाशको प्राप्त होते हैं, यहाँ तो एक ही उत्पात है। भरतचिरित्रसे श्रीसीता—राम—लक्ष्मण तीनों प्रसन्न हुए, सब प्रजा सुखी हुई, स्वर्गमें राजा प्रसन्न हुए। (ग) पुनः, जैसे जपयज्ञका माहात्म्य है वैसे ही भरतचिरतका माहात्म्य गोस्वामीजीने कहा है; यथा—'परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करनू॥ हरन किठन किल कलुष कलेसू। महामोह निसि दलन दिनेसू॥ पापपुंज कुंजर मृगराजू। समन सकल संताप समाजू॥ जनरंजन भंजन भवभारू। रामसनेह सुधाकर सारू॥' (२। ३२६)

#### \* 'किल अघ खल अवगुन कथन', 'जलमल बक काग'\*

(१) श्रीजानकीदासजीके मतानुसार 'किल अध कथन, बक है, खल अवगुन कथन' काग है। जैसे—सरयूजीके एक देशमें देशभूमिके योगसे घोंघी-सिवाररूप मल रहता है, जिसके साफ करनेको काग-बक रहते हैं, वैसे ही कीर्ति-नदीमें किवताके संयोगसे कहीं-कहीं एक देशमें प्राकृत दृष्टान्त दिये गये हैं, वही घोंघी सिवाररूपी जलमल हैं जिनके साफ (दूर) करनेको उत्तरकाण्डमेंका किल-अधवर्णन बक है और खल-अवगुण वर्णन काग है। ये वर्णन प्राकृत दृष्टान्तादि मलको साफ कर देते हैं। इस तरह कि इन दृष्टान्तोंको बहुत लोग पढ़ या सुनकर वैसा ही बुरा कर्म करने लगते हैं। 'कदू बिनतिह दीन्ह दुख' इत्यादि दृष्टान्तका उदाहरण लोग देते हैं और कहते हैं कि देवकोटिवाले ऐसा करते थे, हम क्यों न करें—यही मलका जमा होना है। वे यह नहीं समझते कि यह तो काव्यका अंग है। परन्तु किलके अघ और खलके अवगुणका वर्णन जो रामायणमें है, इसको जब वे लोग सुनते हैं तब उनको ग्लानि होती है कि जो कर्म हम करते रहे

सो तो दुष्टोंके कर्म हैं। ऐसा विचार होनेपर वे कुकर्मोंको त्याग देते हैं; यही मलका साफ होना है। यथा—'बुध जुगधर्म जानि मन माहीं। तिज अधर्म रित धर्म कराहीं॥'(७। १०४) इसीसे अघ अवगुण कथनको बक और काग कहा। इनका वर्णन आवश्यक अंग है, क्योंकि 'संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने।'

- (२) पं॰ श्रीरामकुमारजी लिखते हैं कि 'कलिका वर्णन जलमल है, खल-अघ बक है, खल-अवगुण काग है।' अथवा, कलिका अघ जलमल है और खल-अघ-अवगुन-कथन बक और काग हैं।
- (३) बैजनाथजीका मत है कि 'किल मल ग्रसे धर्म सब।' (७। ९७) इत्यादि किलका वर्णन जलमल है। अघ-वर्णन; यथा—'जे अघ मातु पिता सुत मारें।' (२। १६७। ५) इत्यादि बक है। खल-अवगुण-कथन काक है। यहाँ यथासंख्यालंकार है।

टिप्पणी—१ (क) जब मानसका वर्णन किया था तब खल और कामीको बक-काग कहा था; यथा— 'अति खल जे बिषई बक कागा', 'कामी काक बलाक बिचारे।' यहाँ खलके अघ-अवगुण-कथनको बक-काग कहा। मानसमें 'जलमल बक काग' नहीं कहा, यहाँ सरयूमें कहा है। कारण यह है कि मानस देवलोकमें है जो दिव्य है; इससे वहाँ 'जलमल बक काग' नहीं हैं; यथा—'अति खल जे बिषई बक कागा। एहिं सर निकट न जाहिं अभागा॥ संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न बिषय कथा रस नाना॥ (१।३८।३-४) और सरयूजी नरलोकमें आयीं, इससे यहाँ ये सब हुए। इसी प्रकार जबतक मानस कविके स्वच्छ हृदयमें रहा तबतक ये वहाँ न थे, जब कथा वर्णन करने लगे तब कथामें तो खलकी कथा, किलयुगकी कथा, सभी कुछ कहना ही चाहिये, इससे यहाँ 'जलमल बक काग' कहे। अथवा, यों किहये कि जैसे मानसमें बक-काग नहीं वैसे ही गोस्वामीजीके मानसमें जबतक कविताके अंग नहीं थे, तबतक बक-कागका रूपक भी न था। बक-काग मर्त्यलोकमें हैं, सरयू मर्त्यलोकमें आयीं इससे यहाँ सब हैं। इसी तरह जब कविके हृदयसे निकलकर कथाका रूपक बाँधा गया तब बक-कागका भी कथामें वर्णन हुआ।

नोट—१(क) कि किलि-अघ वा किलिका वर्णन उत्तरकाण्डमें है, यथा—'किलिमल ग्रसे धर्म सब—' से 'सुनु ब्यालारि काल किल मल अवगुन आगार' तक (उ० ९७ से १०२ तक) (मा० प्र०)। (ख) 'खल अघ अवगुन' का वर्णन बालकाण्डके आदि और उत्तरकाण्डके मध्यमें है; यथा—'बहुरि बंदि खलगन सितभाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहुँ बाएँ॥' से 'खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदिध अवगाहा॥' तक। (१।४।१) से (१।६।१) तक, 'सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ' से 'स्वारथ रत परलोक नसाना।' (७।३९।१) से (७।४१।४) तक है। फिर दोहा १२१ में भी कुछ है—'पर दुख हेतु असंत अभागी। सन इव खल परबंधन करई। खाल कढ़ाइ बिपित सिह मरई।।' से 'जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू।' तक (७।१२१।१५—२०) इत्यादि। इनमेंसे उत्तरकाण्डमें जो वर्णन है वह 'खल—अवगुन—कथन' यहाँ अभिप्रेत है; यह मत मा० प्र० का है और यही ठीक जान पड़ता है। बैजनाथजी तथा और भी एक—दो टीकाकार 'खल अघ अगुन—' इत्यादि जो बालकाण्डमें है उसे 'खल—अवगुन—कथन' में लेते हैं। मा० मा० कार इसपर लिखते हैं कि पूर्वसे वर्णन क्रमसे हो रहा है, इसिलये फिर लौटकर बालकाण्डमें जाना प्रसंग—विरुद्ध जान पड़ता है। साथ ही एक बड़ा दोष इसमें यह है कि यह प्रसंग कीर्ति—सरयूका नहीं है, यह तो किवके वन्दना—प्रकरणका एक अंश है।

# कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी॥ १॥

शब्दार्थ—*रितु* (ऋतु)—प्राकृतिक अवस्थाओंके अनुसार वर्षके दो-दो महीनेके छ: विभाग। ये छ: हैं। इनके नाम मुं० गुरुसहायलालके टिप्पणमें आये हैं और आगे अर्धालियोंमें कविने स्वयं दिये हैं। क्र**री**=(सं० रुढा। क्र**ढ**=प्रशस्त)=सुन्दर, पक्की। **भूरी**=बहुत। अर्थ—यह कीर्तिनदी छहों ऋतुओंमें सुन्दर है। सब समय (वा, समय-समयपर) बहुत ही सुहावनी और पावनी है॥१॥\*

टिप्पणी—१ (क) 'छहूँ रितु करी' इति । भाव यह है कि जिस ऋतुका जो धर्म है वही उसकी शोभा है। यहाँ सब ऋतु अपने-अपने धर्मके सिहत हैं। इसीसे यह नदी सब समयमें सुहावनी है। (ख) यहाँ कीर्तिनदीका छहों ऋतुओंमें सुन्दर होना कहा है (और आगे इन ऋतुओंका वर्णन किया है)। अर्थात् (१) श्रीपार्वती-महादेविववाह सुन्दर, (२) प्रभुजन्मोत्सव सुन्दर, (३) श्रीरामिववाह-समाज सुन्दर, (४) श्रीराम-वन-गमन सुन्दर, यथा—'कहेउँ राम बन गवन सुहावा।' (२। १४२। ४) (५) 'निशाचर रारी' (अर्थात् निशाचरोंसे संग्राम) सुन्दर—इसके सुन्दर होनेका हेतु भी बता दिया है। वह यह कि 'सुरकुल सालि सुमंगलकारी' है और, (६) श्रीरामराज सुन्दर और विशद है।

नोट—१ 'छहूँ रितु करी' कहकर कीर्तिनदीकी सब दिन बड़ाई दिखायी। और निदयाँ तो काल और देश पाकर पिवत्र होती हैं—'देशे देशे तद्गुणाः सिवशेषाः' पर यह सदा सुन्दर है। इसकी शोभा नित्य नवीन बनी रहती है, कभी घटती नहीं। (सू० मिश्र) पुनः, यह भी जनाया कि परिवर्तन तो होता है, पर वह उसे नित्य नव-नवायमान बनाये रखनेमें सहायक होता है। अतः परिवर्तन भी शोभाके उत्कर्षका कारण है। (वि० त्रि०)

नोट—२ 'समय सुहावनि ' के भाव—(क) 'जैसे श्रीसरयूजी सब ऋतुओंमें सुन्दर हैं, पर समय-समयपर अति सुहावनी और अति पावनी हो जाती हैं (जैसे कार्तिक, श्रीरामनवमी आदिपर), वैसे ही कीर्तिनदी सब ऋतुओंमें सुन्दर है, पर समय-समयपर यह भी बहुत सुहावनी और पावनी है।' (मा॰ प्र॰) (ख) जिस कथाभागको जिस ऋतुसे उपमित किया गया, उससे उस ऋतुकी शोभा पायी जायगी। किस भागसे किस ऋतुकी शोभा है, यह किव आगे स्वयं कह रहे हैं। (वि॰ त्रि॰)

सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'श्रुति-वाक्य है कि वसन्त-ऋतुके चैत्र-वैशाख मासमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं; वनस्पित पकती हैं; इसी कारण उन (मासों) के नाम मधु और माधव हैं। ग्रीष्मके ज्येष्ठ-आषाढ़ मासमें सूर्य अधिक तपते हैं, इसीसे उन्हें शुक्र और शुचि कहते हैं। वर्षाके श्रावण-भाद्रपद मासमें आकाशसे वर्षा होती है, इसीसे उनका नाम नभ और नभस्य है। शरद्-ऋतुके आश्विन-कार्तिक मासमें रसवान् ओषधियाँ पकती हैं, इसीसे उन्हें इष् और ऊर्ज कहते हैं। हेमन्त-ऋतुके अग्रहण और पौष मासमें प्रजा शीतवश हो जाती है, इसीसे उन्हें सह और सहस्य कहते हैं। शिशिर-ऋतुमें माघ-फाल्गुन मासमें सूर्यका तेज अधिक होता है; इस कारण उनका नाम तप और तपस्य है। इससे इस चौपाईका भाव यह हुआ कि 'कीर्तिनदी छहों ऋतुओंमें सुन्दर है और पावन तथा सुहावन समय तो यहाँ भूरी अर्थात् बहुत ही है। तात्पर्य यह है कि अन्य तीर्थोंमें कभी-कभी स्नान-क्रियामें विशेष फल होते हैं और यहाँ तो सर्वदा ही। पुन:, मेला इत्यादिमें बहुतेरे सुहावन होते हैं और यह समाजियोंद्वारा सदा ही सुहावन है।'

महात्मा हरिहरप्रसादजी दोनों भाव देते हैं। वे किसी-किसी समयमें बड़ी शोभा और पवित्रताका उदाहरण यह देते हैं कि 'जैसे वन-गमन आदि लीलाएँ तारनेमें समर्थ हैं; पर जन्म, विवाह आदि लीलाएँ अति सुहावनी-पावनी हैं।

नोट—३ 'पाविन भूरी' अर्थात् बहुत पिवत्र। 'पाविन भूरी' कहा, क्योंकि यह कीर्ति श्रीरामजीकी है। छहों कथाविभागोंकी पावनताके प्रमाण—उमाशम्भुविवाहरूपी हेमन्त-ऋतुकी पावनता, यथा—'कल्यान काज बिबाह मंगल सर्बदा सुख पावहीं।'(१। १०३) प्रभुजन्मोत्सव-शिशिरकी पावनता, यथा—'यह चिरत जे गाविहं हिरपद पाविहं ते न परिहं भवकूपा।'(१। १९२) श्रीरामिववाह-समाज ऋतुराजकी, यथा—'तिन कहुँ सदा उछाहु।'(१। ३६१) श्रीरामवन-गमन ग्रीष्मकी, यथा—'अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ। बसहुँ

<sup>\*</sup> मा॰ पत्रिकामें अर्थ इस प्रकार किया है—'इस रामकथा-नदीमें समय (समय) पर सोहावनी, पवित्र और बहुत (अनेक लोगोंकी) कीर्ति (कथा) जो हैं, वे छहों ऋतु हैं।'

लखनु सियरामु बटाऊ॥ रामधामपथ पाइहि सोई।' (२। १२४) निशाचररारि वर्षाकी, यथा—'बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हिंहं देहिं भगवान।' (६। १२०) और श्रीरामराज्यसुखादि शरद्-ऋतुकी पावनता, यथा—'सुर दुर्लभ सुख किर जग माहीं। अंतकाल रघुपतिपुर जाहीं॥ — ' (७। १५)

नोट—४ (क)—यहाँ ऋतुप्रकरण उठानेका कारण मानस-परिचारिकाकार यह लिखते हैं कि 'नदीका रूपक कहने लगे सो नदीमें जितनी सहायत्व रही वह अयोध्याकाण्डभरमें हो गयी, किंचित् उत्तरकाण्डमें पाया। आगे अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर और लंकाकाण्डमें ये न मिले, इसिलये ऋतुप्रकरण उठाया। और त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीगोस्वामीजी नदीका रूपक यहीं समाप्त करते हैं। उन्होंने अयोध्याकाण्डतक ही मुख्य रामचरित माना। शंकर-पार्वतीका ब्याह तथा अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, लंका और ५१ दोहे-तक उत्तरकाण्डकी कथाओंको उसी कीर्तिसरितकी विशेष-विशेष अवस्थाओंके शोभारूपमें स्वीकार किया है। यही कारण है कि जिस भाँति बाल और अयोध्या विस्तारके साथ लिखे गये, उस भाँति दूसरे काण्ड नहीं लिखे गये। वस्तुत: श्रीरामजीके मुख्य गुणग्रामोंका परिचय इन्हीं दो काण्डोंमें हो जाता है, शेष ग्रन्थमें उन्हीं गुणग्रामोंकी शोभामात्रका वर्णन है।'

(ख) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'कीर्ति–सरितमें छ: ऋतु कहनेका हेतु यह है कि छ: ही ऋतुओंमें सब दिन बीतते हैं। इसलिये जो इनको गावेंगे, सुनेंगे उनपर ऋतुओंके दोष न व्याप्त होंगे। अर्थात् कालके गुण न व्यापेंगे।'

शंका—'शास्त्रोंमें तो वर्षा-ऋतुमें निदयाँ अपिवत्र कही गयी हैं; उनका रजस्वला होना कहा जाता है; यथा— 'सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वला:।तासु स्नानं न कुर्वन्ति वर्जियत्वा समुद्रगा:।।'तब सरयूको छहों ऋतुओंमें रूरी और पावनी कैसे कहा?'

समाधान—(१) रजोधर्म बाल्य और वृद्धा-अवस्थाओं में नहीं होता। गंगा-यमुना-सरयू आदि वृद्धा-अवस्थाकी कही जाती हैं। ये जगज्जननी कही जाती हैं और सदैव पिवत्र हैं। इसीसे सदा रूरी, सुहावनी और पावनी हैं। (२) शंकामें दिये हुए प्रमाणसे भी यह दोष श्रीसरयूजीमें नहीं लग सकता; क्योंकि ये 'समुद्रगा' हैं। (३) उपमाका केवल एक देश ही यहाँ लिया गया है, अत: यह शंका नहीं रह जाती। (४) श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि 'साथ ही यह भी लिखा है—'नदीसु मातृतुल्यासु रजोदोषों न विद्यते' (कृत्यशिरोमणि), 'न दुष्येत्तीरवासिनम्' (निगम)।'

## हिम हिमसैलसुता सिव ब्याहू। सिसिर सुखद प्रभु-जनम उछाहू॥ २॥

शब्दार्थ—**हिम**=हेमन्त-ऋतु। **हिमसैलसुता**=हिमाचलराजको पुत्री श्रीपार्वतीजी। **सिसिर**=शिशिर।

अर्थ—श्रीशिवपार्वती-विवाह हेमन्त-ऋतु है। श्रीरामजन्म-महोत्सव सुखदायी शिशिर-ऋतु है॥ २॥

नोट—१ यहाँसे कथाका ऋतुके धर्मसे मिलान वर्णन किया जा रहा है। या, यों किहये कि कीर्त्त-नदीके ऋतुओंके पृथक्-पृथक् स्वरूपोंका निरूपण यहाँसे चला और सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि 'इस मानसमें जो बहुत लोगोंकी कीर्तिरूपी छ: ऋतुएँ हैं, उनमें संशय न हो इसलिये अलग-अलग कहते हैं। ऋतुवर्णनके व्याजसे गोसाईंजीने रामायणका पूरा-पूरा स्वरूप दिखलाया है।'

नोट—२ प्राचीन कालमें किसी समयमें संवत्सरका प्रारम्भ मार्गशीर्षमास अर्थात् हेमन्त-ऋतुसे होता था। अमरकोशमें मार्गशीर्षका नाम आग्रहायणिक मिलता है। जिसकी व्याख्या सिद्धान्तकौमुदीमें 'आग्रहायणयश्वत्थात् ठक्।' (४। २। २२) इस सूत्रपर इस प्रकार की गयी है—'अग्रेहायनमस्या इत्याग्रहायणी। आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन् सः आग्रहायणिकोः मासः।।' अर्थात् जिसका संवत्सर आगे है, वह आग्रहायणी और आग्रहायणी पूर्णमासी जिस मासमें है उसका नाम आग्रहायणिक है।

सिद्धान्तकौमुदीकारके पुत्रने अमरकोशके इस शब्दकी व्याख्यामें यह लिखा है कि 'ज्योत्स्नादित्वात्' (वा॰ ५। २। १०३) अणि 'आग्रहायणः' अपीति पुरुषोत्तमः॥' अर्थात् श्रीपुरुषोत्तमजीके मतसे 'आग्रहायण' ऐसा भी शब्द होता है। (इसीका अपभ्रंश हिन्दीभाषामें 'अगहन' है)

उपर्युक्त व्याख्यासे स्पष्ट है कि अगहनकी पूर्णिमा संवत्सरकी पहली पूर्णिमा है अर्थात् संवत्सरका प्रारम्भ अगहनसे होता है।

अमरकोशके कालवर्गमें मासोंके नामोंकी गणना मार्गशीर्षसे और ऋतुओंके नामोंकी गणना हेमन्तसे की गयी है एवं ऋतुगणनाके अन्तमें कहा गया है कि मार्गादि मासोंके दो-दो मासोंका एक-एक ऋतु होता है। यथा—'षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगैः क्रमात्।' (२०) और प्रारम्भमें 'द्वौ द्वौ मार्गादिमासौ स्यादृतुः।' (१। ४। १३) यह भी कहा है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि अमरकोशकारके समयमें अगहन माससे संवत्सरका आरम्भ होता था।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका भी यही मत है। हिन्दी-शब्दसागरकार भी लिखते हैं कि 'प्राचीन वैदिक कर्मके अनुसार अगहन (आग्रहायण) वर्षका पहला महीना है। गुजरात आदिमें यह क्रम अभीतक प्रचलित है।'

अतः गोस्वामीजीने ऋतुका रूपक बाँधनेमें इसी ऋतुसे प्रारम्भ किया है।

इसपर यह प्रश्न होता है कि 'कम-से-कम गोस्वामीजीके समय तो उत्तरीय भारतमें मार्गशीर्षसे संवत्सरके आरम्भकी परम्परा वा व्यवहारका प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किन्तु वसन्त (चैत्र) से ही वर्षका आरम्भ सुना जाता है तब वसन्तको छोड़कर हिम-ऋतुसे प्रारम्भ करनेका क्या हेतु है?'

समाधान यह है कि गोस्वामीजी श्रीरामराज्यको शरद्-ऋतुसे उपिमत करना चाहते हैं, क्योंकि शरद्-ऋतु विशद, सुखद और सुहावनी है। यदि वर्तमान प्रथाके अनुसार वसन्तसे प्रारम्भ करते तो अन्तमें शिशिर-ऋतु पड़ती जो सबको उतना सुखद नहीं होता जितना शरद्।

श्रीशुकदेवलालजी लिखते हैं कि प्रथम हिम-ऋतु कहा; क्योंकि हिम-ऋतुका प्रारम्भ मार्गशीर्ष प्रथम माससे है, इस क्रमसे कि नारायण अपने केशवादि द्वादश नामोंसे द्वादश महीनोंके स्वामी और पूज्य द्वादश मासोंके माहात्म्योंमें प्रसिद्ध हैं, यथा—(१) केशव मार्गशीर्ष, (२) नारायण पौष, (३) माधव माघ, (४) गोविन्द फाल्गुन, (५) विष्णु चैत्र, (६) मधुसूदन वैशाख, (७) त्रिविक्रम ज्येष्ठ, (८) वामन आषाढ़, (९) श्रीधर श्रावण, (१०) हषीकेश भाद्रपद, (११) पद्मनाभ आश्विन और (१२) दामोदर कार्तिक—ये हिमसे शरद्पर्यन्तके महीने हैं।

मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'प्रथम हिम-ऋतु-वर्णन करनेका आशय यह है कि हिम-ऋतु और शंकर-पार्वती-विवाहका एक क्रम है। वह यह कि इस विवाहमें त्रिलोकी कम्पायमान हो गया—'भयउ कोप कंपेउ त्रयलोका', 'कहिं बचन सिसु कंपित गाता' ऐसे ही हिममें सब काँपते हैं।

प्रश्न—२ कीर्ति-सरयूके ऋतु-प्रसंगको उमा-शम्भु-विवाहसे ही क्यों प्रारम्भ किया?

उत्तर—(क) मानसप्रकरण इस श्रीरामचिरतमानसग्रन्थमें मूलरामायण-सरीखा है। गोस्वामीजीने श्रीराम-चिरतमानसकथाके प्रारम्भमें यह दिखाया है कि किस हेतुसे और किस प्रकार मानसका जगत्में प्रचार हुआ, ऐसा करनेमें प्रथम शिव-पार्वती-विवाहका वर्णन किया है, तब राम-जन्मोत्सवका। इसी कारण यहाँ भी वहीं क्रम रखना उचित ही था।

- (ख) शिव-पार्वती-विवाहका कथन-श्रवण कल्याणकारी है; यथा—'यह उमा संभु विवाह जे नर नारि कहिं जे गावहीं। कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं।।'(१।१०३) अतएव आदिमें इसको कहा।
  - (ग) महादेव-पार्वती इस कथाके प्रचारके प्रथम आचार्य हैं। अत: उन्हींसे प्रारम्भ किया।

नोट—३ उमा-शम्भु-विवाह-प्रसंगको हेमन्त-ऋतुसे उपिमत करनेके भाव कि—(क) हेमन्त-ऋतुमें हिम (बर्फ, पाला) बहुत पड़ता है और उमाजी हिमशैलसुता हैं जो शिवजीको अत्यन्त प्रिय हैं। इसिलये इस कीर्ति-सरयूमें हिमके स्थानपर हिमशैलसुताविवाह बहुत ही उपयुक्त है। (ख) हिम-ऋतुमें दो मास मार्गशीर्ष और पौष, वैसे ही हिमशैलसुता शिव-ब्याहमें भी दो चरित (उमाचरित तथा शिवचरित) हैं।

यथा—'उमाचरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा।' (१। ७५। ६) (वि० त्रि०) (ग) जाड़ा अमीरोंको सुखदायी और गरीबोंको दु:खदायी होता है, वैसे ही यह विवाह देवताओंको सुखदायी हुआ। यथा—'तारक असुर भयउ तेहि काला॥' (१। ८२। ५) से 'एहि बिधि भलेहि देव हित होई।' (१। ८३) तक । गरीब स्थानमें मेना-अम्बा आदि हैं। इन्हें भय और दु:ख हुआ, यथा—'*बिकट बेष रुद्रहिं जब देखा।* अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा॥' (१।९६) से 'बहु भाँति बिधिहि लगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहीं।' (१।९७) तक। (घ) सरयूमें हिम-ऋतु आनेपर जाड़ा होता है, लोग काँप उठते हैं, परन्तु उससे भोजन पच जाता है, इससे बड़े लोग प्रसन्न रहते हैं। वैसे ही कीर्ति-सरयू उमाशम्भुविवाहरूप हिम-ऋतुमें श्रीमेनाजी आदिको प्रथम दु:खरूप जाड़ा लगा। सब देवता अपना-अपना स्थान पाकर खुश हुए—यही भोजनका पचाना है। (मा॰ प्र॰) (ङ) हिम-ऋतुमें बिना अग्निके जाड़ेका नाश नहीं होता, सो शंकर और पार्वतीके ब्याहके उपक्रममें ही जाड़ा और आगका सामना पड़ा। कामको जाड़ा (हिम) से और शंकरजीको अग्निसे उपित किया ही गया है; यथा—'तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ निह काऊ॥ गएँ समीप सो अविस नसाई। असि मन्मथ महेस कै नाई॥'(१।९०) हिम-ऋतु कामियोंको अति सुखद है और नित्य-कृत्यमें महाविष्नप्रद है, इस भाँति भी जाड़ेका कामसे साधर्म्य मिलता है। कामरूपी जाड़ेका प्रकोप शंकररूपी अग्निपर हुआ जिसका वर्णन 'तब आपन प्रभाउ बिस्तारा।' (१।८४।५) से 'धरी न काह धीर, (८५) तक है। जाड़ारूपी कामका यह पुरुषार्थ त्रैलोक्यको कम्पायमान करनेमें समर्थ तो हुआ, परन्तु कालाग्निके समान रुद्रभगवानुको देखते ही संकृचित हो गया। (उसने फिर अपना प्रभाव दिखाया) 'तब सिव तीसर नयन उघारा। चितवत कामु भयउ जिर छारा।' (१। ८७) यह तो हुई मार्गशीर्षकी बात, पौषमें तो अग्निदेव भी मन्दे पड़ गये, कारण कि भगवती हिमगिरिनन्दिनीके साथ ब्याह हो गया। (वि० त्रि०)

प्रश्न—श्रीशिवपार्वतीब्याह रामचिरतके अन्तर्गत कैसे है?

उत्तर—श्रीरामचिरतका बीज उमाशम्भु-विवाहप्रसंगमें विदित है। सतीतनमें जो व्यामोह हुआ था उसकी निवृत्तिके लिये श्रीरामचिरतका प्रादुर्भाव यह विवाह होनेसे ही हुआ। अतः उसे रामचिरतके अन्तर्गत मानना अनुचित नहीं है। दूसरे, यह विवाह वस्तुतः रामचिरत ही है। भगवान् शंकरने सतीका पिरत्याग किया। समय पाकर सतीका हिमाचलके यहाँ जन्म हुआ। पर ब्याह कैसे हो? अतः अब रामचिरत सुनिये—'नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अविचल हृदय भगित के रेखा॥ प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला॥'(१।७६। ४-५) से 'संकर सोइ मूरित उर राखी।'(७७। ७) तक। श्रीरामजीके अनुरोधसे यह ब्याह हुआ। अतः इसका श्रीरामचिरतके अन्तर्गत होना सभी विधिसे प्राप्त है। (वि० त्रि०)

नोट—४ उमाशम्भु-विवाहप्रसंग मा० प्र० के मतानुसार 'कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरिह हरषानी।' (१। ९६। ३) से और किसीके (सम्भवत: पं० रामकुमारजीके) मतसे 'सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई।' (१। ९१। ४) से 'यह उमा संभू बिबाह जे नर नारि कहिहं जे गावहीं।' (१०३) तक है।

नोट—५ 'सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू' इति। श्रीरामिववाहोत्सवको शिशिरकी उपमा दी, क्योंकि—(क) दोनों सुखद हैं।(ख) माघमें मकरसंक्रान्तिके स्नानके लिये तीर्थमें यात्रियोंका समाज जुटता है और फाल्गुनमें होली होती है, जिसमें अबीर, गुलाल, रंगकी बहार देखनेमें आती है। यहाँ कीर्ति-सरयूमें श्रीरामजन्मोत्सव-समय देव, ऋषि, गन्धर्व, मनुष्य इत्यादिका समाज, गान-तान-नृत्य और उसपर 'ध्वज पताक तोरन पुर छावा॥ मृग मद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा॥ अगर धूप बहु जनु अधियारी। उड़इ अबीर मनहु अरुनारी॥'(१।१९४-१९५) यह होली हुई।(मा० प्र०)(ग) शिशिर-ऋतुका गुण है कि काँपनेको कम करता है और आनन्द देनेवाले वसन्तके आगमनकी सूचना देता है।(पाँ०)(घ)—शिशिरमें जाड़ेकी सर्वथा निवृत्ति तो नहीं होती पर आशा हो जाती है कि अब जाड़ा गया। रामजन्मसे साम्य यह है कि श्रीरामजन्ममात्रसे रावण तो मरा

नहीं, पर उसके वधकी आशा सबको हो गयी। (मा॰ प॰) (ङ) माघमें जाड़ेकी अधिकता रहती है वही राक्षसोंकी अनीति है। फाल्गुनमें नाच-गाना-होलीका अनेक उत्सव होता है, वही श्रीरामजीके प्रकट होनेका आनन्द है, शीतस्वरूप राक्षसोंका प्रताप कम होने लगा और रामप्रताप-घाम बढ़ने लगा।' (बै॰) (च) शिशिरमें जाड़ेसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी महाराज दशरथजीके 'परम प्रेम मन पुलक सरीरा।' (सु॰ द्विवेदीजी)

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ''प्रभु-जन्म माघ है और उछाह फाल्गुन। श्रीरामकथामें होलीका आनन्द लीजिये। श्रीगोस्वामीजी कहते हैं, 'त्रिविध ताप होली जलै खेलिय अस फाग' (विनय०) सो त्रिविधतापकी होली तो प्रभुके जन्म लेते ही जल गयी; यथा—'आनँद मगन सकल पुरबासी।'—'परमानंद पूरि मन राजा', 'ब्रह्मानंद मगन सब लोई।' (१। १९३-१९४) होलीमें लोग ढोल बजाते, रंग, अबीर, गुलाल खेलते-उड़ाते हैं, वैसे ही श्रीरामजन्मपर 'लै लै ढोर प्रजा प्रमुदित चले भाँति-भाँति भिर भार—। कुंकुम अगर अरगजा छिरकहिं॥ भिरिहें गुलाल अबीर।—' (गीतावली) होलीकी उमंगमें बहुत-सी अनुचित बातें भी उचित-सी मान ली जाती हैं, इसी भाँति छोटी-मोटी चोरी भी हास-परिहासमें ही परिगणित होती है। लड़के उछाहभरे स्वाँग बनाये फिरते हैं। यहाँ बड़े-बूढ़ोंकी चोरी देखिये। 'औरो एक कहीं निज चोरी।' (१९६। ३) से 'बीधिन्ह फिरहिं मगन मन भूले' तक। इस महोत्सवमें सभी सिम्मिलित हुए। ऐसे आनन्दके समय यदि अभिसारिका भी अपने प्रियतमसे होलीकी कसक मिटाने चले, तो आश्चर्य क्या? यहाँ रात्रिदेवी अभिसारिका होकर अपने प्रियतम प्राणधन प्रभुसे मिलने चली—'प्रभुहिं मिलन आई जनु राती।'

नोट—६ 'प्रभु जनम उछाहू' यह प्रसंग 'सुनि सिसुरुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चिल आईं सब रानी॥ हरिषत जहँ तहँ धाईं दासी। आनँदमगन सकल पुरबासी॥' (१। १९३। १) से–(मा० प्र० के मतानुसार 'नन्दीमुख सराध करिः—' से)—'धरे नाम गुर हृदय बिचारी।' (१९८। १) तक है।

#### बरनब राम बिबाह समाजू। सो मुद मंगल मय रितु राजू॥ ३॥

अर्थ—श्रीराम-विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मंगलमय वसन्त है॥ ३॥

पं० रामकुमारजी—सानुज रामके विवाहका उत्सव नदीकी बाढ़ है। 'राम-विवाह' बाकी रहा सो सीता स्वयंवरकी कथामें गया। इन दोनों ठौरोंसे विवाहका ग्रहण नहीं है, क्योंकि यदि ग्रन्थकार विवाह-वर्णन करते तो समाजको उछाहसे पृथक् कहते, जैसे श्रीशिवपार्वतीजीके विवाहको विवाह-समाजसे पृथक् कहा है; यथा—'हिम हिमसैल-सुता-सिव ब्याहू' यह विवाह है और 'उमामहेस-बिबाह-बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती॥' यह समाज है; यथा—'बिहँसे सिव समाज निज देखी।'

नोट—१ विवाह-समाजको वसन्त-ऋतुकी उपमा दी है। दोनोंमें समानता यह है कि—(क) दोनों 'मुद-मंगलमय' हैं। (ख) मुं॰ रोशनलालजी लिखते हैं कि 'वसन्तका गुण है कि पुराने पत्तोंको झाड़कर फूल-फलसहित कर देता है। इसी भाँति विवाहमें लोग पुराने भूषण-वस्त्र उतारकर नये रंग-विरंगके भूषण-वस्त्र पहनते हैं।' (पाँडेज़ी) (ग) जैसे वसन्तमें सब वृक्ष पल्लव-पुष्पोंसे नाना रंगके शोभित होते हैं वैसे ही रामविवाहका समाज है। मण्डपकी रचना, बरातका बनाव, हाथी-घोड़े-रथोंकी सजावट, नाना रंगके भूषण-वस्त्र पहने हुए पैदल, इत्यादि विवाह-समाज है, जो वसन्तकी शोभा बन रही है। वसन्त ऋतुराज, वैसे ही रामविवाहसमाज समस्त लीलाका राजा। (मा॰ प्र॰) (घ) वसन्तकी महिमा स्कन्दपुराणमें लिखी है। यह भी लिखा है कि ब्रह्मादिको बनाकर भगवान् लक्ष्मणसिहत इस ऋतुमें अपने भक्तोंको वरदान देने आये हैं। ऐसा ही उत्सव रामविवाहमें भी हुआ। (सू॰ मिश्र) (ङ) विवाहमें तरह-तरहके फूलके ऐसे देश विदेशसे टाट-बाटके साथ राजालोग आये, मिथलाकी नारियाँ कोयल-से भी बढ़कर पंचम स्वरसे मंगल गाने लगीं 'सकल सुमंगल अंग बनाए। करिंग गन कलकंठ लजाए॥' इसिलये इसे ऋतुराज बनाय। (सु॰ द्विवेदीजी) (च) वसन्तके चैत्र और वैशाख दोनों महीनोंके नाम 'मधु' और 'माधव' हैं। रामविवाहसमाजमें

महाराज दशरथ और जनकजीकी प्रधानता है। गोस्वामीजीने इनको मधु-माधव कहा है। यथा—'मधु माधव दसरथ जनक मिलब राज रितु-राज।' (रामाज्ञा-प्रश्न १। ३१) इन दोनों राजाओंका समाज ही ऋतुराज है। अयोध्याजीकी बड़े ठाट-बाटकी बारात और उसके स्वागतकी तैयारीसे बड़ी चहल-पहल मच गयी, मानों वन-उपवनमें साक्षात् ऋतुराजका आगमन हो गया। वसन्तोत्सवमें नगरोंमें बड़ी तैयारी होती है, प्रजावर्ग महोत्सव मनाते हैं। अयोध्या और जनकपुरमें भी बड़ी तैयारी है और प्रजावर्ग आनन्दमें विभोर हैं। यथा—'जद्यिप अवध सदैव सुहाविनः बीथीं सीचीं चतुर सम चौकें चारु पुराइ।' (२९६)रचे रुचिर बर बंदिनवारे।' से 'तेहि लघु लगिहें भुवन दस-चारी।' (८९। ७) तक। (वि० त्रि०)

#### ग्रीषम दुसह राम-बन-गवनू।पंथ-कथा खर आतप पवनू॥४॥

शब्दार्थ—ग्रीषम (ग्रीष्म)—गर्मीके महीने, ज्येष्ठ-आषाढ़। दुसह (दु:सह)=जो सहा न जा सके, असह्य, किठन। 'दुसह' का प्रयोग पद्यहीमें होता है। आतप=तपन। खर=तीक्ष्ण, तेज, कड़ी। यथा—'तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्वत्' (अमर० १। ३। ३५)।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीका दु:सह वन-गमन ग्रीष्म-ऋतु है और (वनके) मार्गकी कथाएँ कड़ी धूप (घाम) और लू हैं॥ ४॥

टिप्पणी—१'ग्रीषम दुसह राम बन गवनू' इति। (क) 'ग्रीष्म और वनगवन दोनों दु:सह हैं, यह समता है। रामवनगमन दु:ख (रूप) है सो ग्रीष्म है।' [ग्रीष्मके दिन बड़े होते हैं और दु:खके दिन भी बड़े होते हैं, यथा— 'निसिहिं सिसिहि निंदित बहु भाँती। जुग सम भई सिराति न राती॥', 'अति परिताप सीय मन माहीं। लव निमेष जुग सय सम जाहीं॥'(१।२५८।८) 'देखि परम बिरहाकुल सीता।सो छन कपिहि कलपसम बीता॥(५।१२।१२) 'भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता। अर्थ निमेष कलप सम बीता॥'(१।२७०।८) इत्यादि। सुखके दिन छोटे होते हैं; यथा— 'मासदिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ।''कछुक दिवस बीते एहिं भाँती।जात न जानिय दिन अरु राती॥'(१। १९७।१) '*सुख समेत संबत दुइ साता। पलसम होहिं न जिनयहि जाता।।*'(२।२८०।८) इत्यादि] (ख) ['उमामहेश– विवाह सुखरूप है, सो हिम-ऋतु है। राम-जन्म-उत्साहमें बड़ा सुख है सो शिशिर है। रामराज शरद् है, रामविवाह-समाज वसन्त है, ये सब सुखके दिन हैं सो छोटे हैं। लडाई वर्षा है, सुरकुलशालिकी पोषणहारी है; इसके दिन भी ग्रीष्मके दिनसे छोटे होते हैं।'(ग) 'जैसे वसन्तके दिये हुए ऐश्वर्यको तीक्ष्ण घाम और पवन नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वनगमनकथाने विवाहोत्सव और समाजको नष्ट कर दिया।' (पाँ०) (घ) रामवनगमनसे सब लोग सूख गये। श्रीरामजीकी शीतल बातोंसे भी कौशल्याजी सूख गर्यों। यथा—'सहिम सूखि सुनि सीतल बानी।''राखि न सकइ न किह सक जाहू। दृहू भाँति उर दारुन दाहू।।' सुखा देना और दाह पैदा करना—यह ग्रीष्मका धर्म है, अत: इसे ग्रीष्म कहा। (सु० द्विवेदीजी) (ङ) ग्रीष्ममें सन्तापके कारण सूर्य हैं और रामवनगमनमें सन्तापका कारण श्रीरघुपति-वियोगविरह है; यथा—'नारि कुमुदिनीं अवध सर रघुपति-बिरह दिनेस।'(७।९) सरकारके विरह-दिनेशके उदयसे संसार सन्तप्त हो उठा। यथा—'राम-गवनु-बन अनरथ मूला। जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला।'(२।२०७) 'नगर नारि नर निपट *दुखारी।* (२। १५८) (च) ग्रीष्ममें सूर्यके प्रखर किरणोंसे जलके सूखनेसे मछली व्याकुल होती है और यहाँ रघुपतिविरह-दिनेशके प्रखर प्रतापसे प्रिय परिजन परम व्याकुल हो गये। परिजन मीन हैं; यथा—'अवधि-अंबु प्रिय परिजन मीना।'(२।५७) 'मिन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना।मम जीवन तिमि तुम्हिहं अथीना।।'(१।१५१) ऐसा वरदान माँगनेवाले राजा दशरथने तो अल्प जलमें पड़े हुए मत्स्यराजकी भाँति अपने शरीरका ही विसर्जन कर दिया। (वि० त्रि०)]

नोट—१ (क) 'दुसह', यथा—'राम चलत अति भयउ बिषादू। सुनि न जाइ पुर आरत नादू।' (२।८१) 'सिंह न सके रघुबर-बिरहागी। चले लोग सब ब्याकुल भागी॥'(२।८४।४) 'सूत बचन सुनतिह नरनाहू। परेड धरिन उर दारुन दाहूः...। महा-बिपित किमि जाइ बखानी॥ सुनि बिलाप दुखहू दुख लागा। धीरजहू कर धीरज भागा॥', 'राम राम कहि—सुरधाम।' (२। १५२—१५५) तक इत्यादि। (ख) 'बन-गवनू' प्रसंग—'सिज बन साज समाज सब बिनता बंधु समेत। बंदि बिप्र गुरु-चरन प्रभु चले किर सबिह अचेत॥' (२। ७९) से 'रमेड राम मन —।' (२। १३६) 'कहेडँ राम बन गवनु सुहावा।' (२।१४२। ४) तक (मा॰ प्र॰ के मतसे 'बैठि बिटपतर दिवसु गँवावा।' (२। १४७। ४) तक) है। और फिर अरण्यकाण्डमें 'जहँ जहँ जाहिं देव रघुराया। करिंह मेघ नभ तहँ तहँ छाया॥' इतना।

नोट—२ 'पंथकथा खर आतप पवनू' इति। (क) किवतावलीमें पन्थकथाका द्रावक वर्णन है। यथा— 'पुर तें निकसी रघुबीरबधू धिर धीर दये मगमें डग द्वै। झलकीं भिर भाल कनी जलकी पुट सूखि गए मधुराधर वै॥ फिर बूझित हैं चलनो अब केतिक पर्नकुटी किरहौ कित है॥ तियकी लिख आतुरता पियकी अँखियाँ अति चारु चली जल च्वै॥'(क॰ अयो॰ ११) 'जल को गए लक्खनु हैं लिरका परिखौ पियौ छाँह घरीक है ठाढ़े। पोंछि पसेड बयारि करौं अरु पाय पखारिहौं भूभिर डाढ़े॥ तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानि के बैठि बिलंब लौं कंटक काढ़े। जानकीं नाहको नेहु लख्यो पुलको तनु बारि बिलोचन बाढ़े।' (क॰ अयो॰ १२) 'ठाढ़े हैं नौ दुमडार गहें धनु काँधें धरे कर सायकु लै। "श्रम सीकर साँविर देह लसै मनो रासि महा तम तारकमै।' (१३)

(ख) यह तीक्ष्ण लू निषादराजको भी लगी; यथा—'ग्राम-बास निहं उचित सुनि गुहिह भएउ दुखु भारु।' (२। ८८) मार्गमें नंगे पैर पैदल जाते जो भी देखता है उसे यह लू लग जाती है, वह व्याकुल हो जाता है। यथा—'सुनि सिबधाद सकल पिछताहीं।' (२। ११०) 'होंहि सनेह-बिकल नर नारी।' (२। १११) कोई पहुँचानेको तैयार हो जाता है तो कोई जल भरनेको, कोई ज्योतिषशास्त्रको झूठा कहने लगता है, कोई विधिको कोसता है और कोई राजा—रानीको दोष लगाता है। जो जितना ही मृदु था उसे लूने उतना ही अधिक कष्ट दिया। अन्तमें श्रीरामभक्ताग्रगण्य मारुतिजी मिलते हैं और प्रश्न करते हैं—'किठन भूमि कोमल-पद-गामी। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी॥ मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता॥' (४। १) बस यहींसे लू बंद हो गयी। महारुद्रावतार पवनकुमारने अब यहाँसे भगवान्को पैदल नहीं चलने दिया—'लिए दुऔ जन पीठि चढ़ाई।' (४। ४) पन्थकथासे तीन काण्ड भरे हुए हैं। (वि० त्रि०) सु० द्विवेदीजीका मत है कि सीताहरण, जटायुमरण इत्यादि तेज घाम और लू हैं।

नोट—३ ग्रीष्ममें जहाँ इतने दोष हैं वहाँ एक गुण भी है। 'ग्रीष्म है तो गर्म पर सरयूमें उस समय शीतलता हो जाती है। पुनः, ग्रीष्म जितना तपता है उतनी ही अच्छी वर्षाका वह आगम जनाता है। इसी तरह रामवनगमन और पन्थ-कथा है तो विरहरूपी ताप देनेवाली सही, परन्तु श्रीराम-कीर्ति-सरयूके साथसे त्रितापको हर लेती है, इसिलये शीतल है और राक्षसोंके युद्धरूपी वर्षाका आगम है, जिससे सबको सुख होगा।' यथा—'रावनारि-जसु पावन गाविहं सुनिहं जे लोग। रामभगित दृढ़ पाविहं बिनु बिराग जप जोग॥'(३। ४६) 'भव-भेषज रघुनाथ-जसु सुनिहं जे नर अरु नारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करिं त्रिसिरारि॥'(४। ३०) 'अजहुँ जासु उर सपनेहु काऊ। बसहुँ लखन-सियराम बटाऊ॥ रामधामपथ पाइहि सोई।'(२। १२४। १-२)

## बरषा घोर निसाचर रारी।सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥५॥

शब्दार्थ—रारी=संग्राम, युद्ध, झगड़ा।

अर्थ—घोर निशाचरोंके साथ घोर विरोध और लड़ाई घोर वर्षा है। जो देवसमाजरूपी धानोंको अत्यन्त मंगलकारी है॥५॥

#### \* वर्षा और निशाचरोंकी लड़ाईमें समता\*

१—(क) घोर वर्षा और निशाचर (रारि) दोनों भयानक हैं।

(ख) वर्षासे धानका पोषण होता है, निशाचर-रारि सुरपोषण करनेवाली है। ज्यों-ज्यों राक्षस मरते हैं, देवता सुखी होते हैं। खरदूषणादिका वध होनेपर 'हरिषत बरषिंह सुमन सुर बार्जीहं गगन निसान। अस्तुति किर किर सब चले सोभित बिबिध बिमान॥' (३। २०) पुनः, मारीचके मरनेपर 'बिपुल सुमन सुर बरषिहं गाविहं प्रभु गुनगाथ। निजपद दीन्ह असुर कहँ दीनबंधु रघुनाथ॥' (अ० २७) पुनः, कुम्भिकर्ण-वधपर 'सुर दुंदुभीं बजाविहं हरषिहं। अस्तुति करिहं सुमन बहु बरषिहं॥' (६। ७०) पुनः, मेघनाद-वधपर 'बरिष सुमन दुंदुभीं बजाविहं। श्रीरघुनाथ बिमल जसु गाविहं॥' 'तासु मरन सुनि सुर गंधर्बा। चिह्न बिमान आये सुर सर्बा॥' (६। ७६) पुनः रावण-वधपर 'बरषिहं सुमन देव मुनि बृंदा। जय कृपाल जय जयित मुकुंदा॥' (६। १०२) (पं० रामकुमारजी)

(ग) वर्षा-ऋतुमें दो मास श्रावण-भादों वैसे ही यहाँ भी पहले सेनापितयोंका युद्ध फिर कुम्भकर्ण, मेघनाद और रावणका घोर युद्ध इस प्रकार दो विभाग हैं (त्रिपाठीजीके मतानुसार रावणयुद्ध भादों है और उसके पूर्वका श्रावण)।

२—वर्षाऋतु सावन-भादोंमें होती है। जैसे इन महीनोंमें वर्षाकी झड़ी लग जाती है, वैसे ही निशाचर-संग्राममें वाणादिकी वृष्टि हुई। दोनों दल मेघ हैं। मेघ गरजते हैं, बिजली चमकती है, वैसे ही यहाँ तलवार आदि अस्त्र-शस्त्र चमकते हैं और बाणके लगनेसे राक्षस गरजते हैं, पर्वतोंके प्रहार वज्रपात हैं, बाण बूँदें हैं। किपलंगूल इन्द्रधनुष है इत्यादि। यथा—(खरदूषण-संग्राममें) 'लागे बरषन राम पर अस्त्र सस्त्र बहु भाँति' से 'किर उपाय रिपु मारे छन महँ कृपानिधान' तक (अ० १९-२०), (कुम्भकर्णके युद्धमें) 'सत्यसंध छाँड़े सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा। —लागत बान जलद जिमि गाजिहें—। (६। ६७) तथा पुनः (रावण-संग्राममें) 'एही बीच निसाचर-अनी। कसमसात आई अति घनी॥ देखि चले सनमुख किप भट्टा। प्रलय काल के जनु घन घट्टा॥ बहु कृपान तरवारि चमंकिहिं। जनु दहँ दिसि दािमनीं दमंकिहिं॥ गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जिहें मनहुँ बलाहक घोरा॥ किप लंगूर बिपुल नभ छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ उठइ धूरि मानहुँ जलधारा। बान बुंद भइ बृष्टि अपारा॥ दुहुँ दिसि पर्बत करिहं प्रहारा॥ बन्नपात जनु बारिहं बारा॥ रघुपित कोिप बान झिर लाई।—' इत्यादि (६। ८६) अशिरामरावण-संग्राममें वर्षाका पूरा रूपक है। (पं० रामकुमारजी)

३—प्रथम पुरवाई चलती है तब मेघ एकत्र होते हैं। 'मिला असुर बिराध मग जाता। आवत ही रघुबीर निपाता॥' (३। ७। ६) इस विराध-वध एवं कबन्ध-वधको प्रथम पुरवैयाका चलना और मेघका आना समझो। 'तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई। जातुधान सुनि सेन बनाई॥' (अ० १८।३) से 'धुआँ देखि खरदूषन केरा।' (३। २१।५) तक बड़ा भारी दवंगरा है। (ग्रीष्म-ऋतुके आषाढ़मासमें ही पहला पानी पड़ता है। उसीको दवंगरा कहते हैं) वानरोंका कर्तव्य 'प्रान लेहिं एक एक चपेटा।' (४। २४।१) और श्रीहनुमान्जीका कर्तव्य जो सुन्दरकाण्डमें है वह दूसरा दवंगरा है। (मा० प्र०) इन सबोंको धानमें अंकुर जमनेके समान समझिये, क्योंकि इनसे देवताओंको भरोसा हुआ कि श्रीरामचन्द्रजी हमारा दुःख अवश्य हरेंगे। मेघनाद-युद्ध मघा-नक्षत्रकी वर्षा है जो वर्षाके मध्यमें होती है; यथा 'डारइ परसु परिघ पाषाना। लागेउ बृष्टि करइ बहु बाना॥ दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहु मघा मेघ झिर लाई॥' (६। ७२) मघाकी उपमा मघाके समयमें ही दी गयी। आगे चलकर भी बाण-वर्षा बहुत है पर मघासे उपमा नहीं दी गयी। मेघनाद-वधके साथ श्रावण समाप्त हो जाता है, रक्षापूर्णिमा हो जाती है। मेघनाद-वधके साथ ही लंका जेय हो गयी, फलत: देवताओंकी रक्षा हुई। 'जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्ह निस्तारा॥' (६। ७६) कुम्भकर्ण, मेघनाद और रावण-युद्ध घोर वर्षा है, क्योंकि इनमें वर्षाका भारी रूपक है।

४—मा० प्र० का मत है कि 'एही बीच निसाचर अनी। जनु नाविर खेलिह सिर माहीं॥'(६।८७।६) तक 'घोर निसाचर रािर' (घोर वर्षा) है, इसके आगे रावणके युद्धभर कुआरी वर्षा है। सम्भवत: इसका आशय यह है (जैसा त्रिपाठीजी लिखते हैं) कि वर्षाघोर समाप्त हो जाय परन्तु बिना आश्विनमें हस्त-नक्षत्रका जल पाये शालिका पूरा मंगल नहीं होता। अत: हस्तकी वृष्टि भी चाहिये।

त्रिपाठीजीका मत है कि '**वर्षाधोर निसाचर रारी**' लंकाकाण्ड दोहा १०१ 'सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए।' पर समाप्त हुई और 'कृपादृष्टि किर बृष्टि प्रभु अभय किए सुर बृंद।<sup>....</sup>' १०२। हस्तकी वृष्टि है।

वि० त्रि०—सात-दोहोंमें चारों फाटकोंकी लड़ाई है, ७ दोहोंमें कुम्भकर्ण लड़ा है और मेघनादकी तीन लड़ाइयाँ ८ दोहोंमें कही गयी हैं। अत: ७+७+८=२२ दोहे हुए और २२ दोहोंमें केवल राम-रावण युद्ध हुआ। पहली घटा सावनकी उठी। लंकाके शहर-पनाहके बुर्जींपर निशाचरी सेना आ डटी। जो ऐसी जान पड़ती थी कि 'मेरु के सृंगिन्ह जनु घन बैसे।' तोपोंका दगना और वीरोंका सिंहनाद ही मेघोंका गर्जन है।—'जनु गर्जत प्रलय के बादले'। श्रावण समाप्त होते-न-होते मघा लग गया। मेघनाद-युद्ध मघाकी वर्षा है। भाद्रपदमें राम-रावणसंग्राम है। शास्त्रोंमें भाद्रकृष्ण चतुर्दशीके दिनकी नदीके बाढ़को प्रमाण माना है; अत: यहाँ भादोंमें ही शोणित नदीकी बाढ़ कही है। इस स्थलपर वर्षाका पूरा रूपक है। यथा—'देख चले सनमुख किप भट्टा' से 'बीर परिहं जनु तीर तरु ।' (८६) तक। इतना ही नहीं, नदीमें बाढ़ आनेपर इन्द्रद्युम्न नहाने लगता है। कहीं नदीके आधे तटपर मुर्दे रखे जाते हैं, कहीं मछलीका शिकार होता है, कहीं स्त्रियाँ नावर खेलती हैं, कहीं कजली होने लगती है। रुधिरसरिताके सम्बन्धमें भी सभी कुछ दिखलाया गया है। यथा—'मज्जिह भूत पिसाच बेताला।' (६। ८७। १) से 'चामुंडा नाना बिधि गाविहें।' (८७। ८) तक। भाद्रपदकी अन्तिम वर्षा रावण-वध है।

नोट—जैसे वर्षासे नदीमें बाढ़ आती है, करारें कटते हैं, इत्यादि। वैसे ही यहाँ कीर्ति-नदीमें, 'दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त्त बहति भयावनी।' (लं॰ ८६) यह बाढ़ आदि है।

# राम राज सुख बिनय बड़ाई । बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ ६ ॥

अर्थ—१ रामराजका सुख और विशेष नीतिकी बड़ाई ही उज्ज्वल, सुख देनेवाली और सुन्दर शरद्-ऋतु है॥६॥ (पं० रा० कु०, पाँ०)

टिप्पणी—१ 'रामराज सुख बिनय बड़ाई' इति। भाव कि राजा जितनी ही नीतिसे चले उतना ही उसको तथा प्रजाको सुख होता है। 'बिनय बड़ाई' में भाव यह है कि श्रीरामराज्यमें विशेष नीति है; इसीसे नीतिकी बड़ाई है। नीति विशेष होनेका कारण यह है कि श्रीरामजी नीतिके विशेष जाननेवाले हैं। यथा—'नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ॥' (२। २५४)

#### \* 'रामराज सुख----' और शरद्-ऋतुमें समानता\*

१ 'रामराज सुखद, शरद् सुखद, नीति उज्ज्वल, शरद् उज्ज्वल, यह समता है। निर्मल नीतिसे और प्रजाको सुख देनेसे कीर्तिकी शोभा है '**इति भावः'।** (पं॰ रामकुमार)।

२ शरद्में दो मास होते हैं, एक आश्विन, दूसरा कार्तिक। इसी भाँित रामराज्यमें भी दो विभाग हैं—एक राज्याभिषेक और दूसरा राज्यका सुख, विनय और बड़ाई। आश्विनके प्रथम पक्षमें, जिसे पितृपक्ष कहते हैं, लोग पितरोंकी अक्षय तृप्तिके लिये श्राद्ध करते हैं। यहाँ भी पितृतृप्तिहेतु वनवासव्रत, जो श्रीरामजीने चौदह वर्षके लिये धारण किया था, पूरा हुआ और उसके उपलक्ष्यमें भक्तमौलिमणि भरतलालजी तथा प्रजावर्गने जो व्रत धारण किया था उसकी भी पूर्णाहुति हुई। भगवान्ने जटायुसे कहा था कि 'सीता हरन तात जिन कहेहु पिता सन जाइ। जौं मैं राम त कुलसहित कहिहि दसानन आइ॥' उसकी भी सिविध पूर्ति हुई। दशाननने जाकर कहा, महाराजको बड़ी तृप्ति हुई। वे 'सीता-रघुपित-मिलन-बहोरी' के पश्चात् स्वयं आये और हर्षित होकर सुरधामको लौट गये। पितृपक्ष समाप्त हुआ। अब अवधमें जगदम्बाके आगमनकी अत्यन्त उत्कण्ठा है। अयोध्यामें धवलिगिरिके ले जाते समय हनुमान्जीद्वारा सीताहरणका समाचार आ चुका है। अतः जगदम्बासहित सरकारके लौटनेकी प्रतीक्षा हो रही है। हनुमानजीने विप्रवेषसे भरतजीके समीप जाकर उन्हें समाचार दिया कि 'सीता अनुज सिहत प्रभु आवत।' फिर भगवतीका सरकारके साथ

आगमन हुआ। प्रेमानन्दका स्वागत हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ। इस भाँति नवरात्रमें जगदम्बाका आगमन और विजयादशमीका उत्सव कहा है। तत्पश्चात् श्रीरामराज्यके सुख, विनय और बड़ाईका वर्णन है। अब दीपावली आयी। नगरकी कायापलट हो गयी। राजधानी जगमगा उठी। यथा—'जातरूप मिन रचित अटारी। (७। २७। ३) से 'पुर सोभा कछु बरिन न जाई।' (२९। ७) तक। कार्तिकस्नान, तुलसीपूजन और राधा–दामोदरकी उपासना भी हो रही है। यथा—'अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥' (२९) जहाँ तहाँ नर रघुपित गुन गाविहं। बैठि परसपर इहइ सिखाविहं॥ जनकसुता समेत रघुबीरिह। कस न भजहु भंजन-भव भीरिह॥'—इस भाँति श्रीरामचिरतमानसमें रामराज्यकी समता शरदसे दी गयी है। (वि० त्रि०)

३ श्रीरामराज्यतक मुख्य रामायण-कथा है, आगे उत्तर-चिरत्र है, यही हेतु समझकर वाल्मीिकजीने राजगद्दीपर रामायण समाप्त की और उसी भावसे गोस्वामीजीने हिम-ऋतुसे प्रारम्भ करके शरद्में षट्-ऋतुओंकी समाप्ति की। (मा० दीपक) जैसे रामचिरतकी समाप्ति रामराज्यसे मानी गयी है, वैसे ही वर्षकी समाप्ति भी प्राचीनकालमें शरद्से ही की जाती थी। (जैसा पूर्व ४२। २ में लिखा जा चुका है) वैदिक-साहित्यमें वर्षके स्थानमें 'शरत्' शब्दका ही प्रयोग होता है। सम्भवतः रामराज्यको शरद्से उपित करनेका यह भी एक कारण हो सकता है। (वि० त्रि०)

अर्थ—२ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका सुख, विशेष नीति और बड़ाई (कीर्ति-नदीमें) उज्ज्वल, सुखदायक और सुहावना शरद्-ऋतु है। (मा॰ प्र॰)

नोट—१ यहाँ यथासंख्य-अलंकारसे रामराज्यका सुखत्व गुण शरद्की उज्ज्वलता है, विशेष नीति शरद्का 'सुखद' गुण है और बड़ाई 'सुहाई' गुण है। शरद् 'सुहाई' है, यथा—'बर्षा बिगत सरद रितु आई। लिछिमन देखह परम सोहाई।।' (४। १६। १)

नोट—२ 'रामराज सुख बिनय बड़ाई' का वर्णन इस कवितामें 'राम राज बैठे त्रैलोका। हरिषत भये गए सब सोका॥' से 'एहिं बिधि नगर नारि नर करिं रामगुन गाना—।' (उ० २०।७) से ३० तक है। मा० प्र० के मतानुसार 'रामराज नभगेस सुनु—' उ० २१ तक यह प्रसंग है।

नोट—३ मा० प्र० कार लिखते हैं कि 'रामराज्य ऐसा उज्ज्वल, स्वच्छ और शोभायमान है कि ब्रह्माण्ड-भर सातों द्वीप ऐसे उज्ज्वल हुए कि श्रीमन्नारायण क्षीरसमुद्र ढूँढते हैं, महादेवजी कैलाश, इन्द्र ऐरावत, राहु चन्द्रमा और ब्रह्मा हंसको ढूँढते हैं। प्रमाणमें यह श्लोक हनुमन्नाटकका कहकर देते हैं— 'महाराज श्रीमंजगित यशसा ते धविलते पयः पारावारं परमपुरुषोऽयं मृगयते। कपद्दीं कैलासं कुलिशभृद्भौमं किरिवरं कलानाथं राहुः कमलभवनो हंसमधुना॥' [हनुमन्नाटकमें अन्तमें कीर्तिपर श्लोक कई हैं पर वहाँ तो यह श्लोक नहीं मिला। सम्भव है कि किसी दूसरे हनुमन्नाटकमें हो। सु० र० भा० प्रकरण ३ कीर्तिवर्णन २९में भी यह श्लोक है]।

नोट—४ मा० प०कार '*बिनय बड़ाई'* का अर्थ 'नम्रता और प्रशंसा' करते हैं।

## सती-सिरोमनि-सिय-गुन-गाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा॥ ७॥

अर्थ—सती-शिरोमणि (पतिव्रताओंकी सिरमौर) श्रीसीताजीके गुणोंकी कथा इस उपमारहित जलका अनुपम निर्मलता गुण है॥ ७॥

नोट—१ (क) 'सती-शिरोमणि', यथा—'पितदेवता सुतीय पिन सीयः ।' (२।१९९) श्रीपार्वतीजी भी सतीशिरोमणि हैं परन्तु वे श्रीसीताजीके अंशहीसे हैं, यथा—'जासु अंस उपजिहें गुन खानी। अगिनत लिच्छ उमा ब्रह्मानी॥' (१।१४८।३) (ख) 'सती-शिरोमणि' कहकर श्रीसीताजीके पातिव्रत्य गुणोंकी गाथा यहाँ सूचित की। लंकामें उन्होंने अपने पातिव्रत्यकी सत्यतासे अग्निक तेजको नष्ट कर दिया। यथा—'श्रीखण्ड सम पावक प्रबेस कियो।' (६।१०८) श्रीहनुमान्जीकी पूँछमें भी जो अग्नि लगायी

गयी थी वह श्रीसीताजीके सतीत्वके प्रभावसे ही उनको शीतल हो गयी थी। यह वाल्मीकीयमें स्पष्ट कहा है। रावणका नाश भी इन्हींके सतीत्वके कारण हुआ। जनकलाड़िली जिसने कभी कठोर पृथ्वीपर पैर न रखा था, न जिसको वनवास ही दिया गया था, वह सुकुमारी पितके समझानेपर भी पितका साथ न छोड़ सकी, पितके साथ वनवासिनी होनेमें ही उसने सुख माना। यथा—'बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिषाद पिरताप घनेरे॥ प्रभु बियोग लवलेस समाना। सब मिलि होहिं न कृपानिधाना॥' (२। ६६) फिर सुमन्त्रके दशरथमहाराजका सन्देश सुनानेपर भी वे यही कहती हैं कि 'आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लिग नात।' (२। ९७) 'बिनु रघुपित पद पदुम परागा। मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा॥—' अयोध्याकाण्डमें तो स्थान–स्थानपर इनके गुण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सभी काण्डोंमें इनके गुणोंकी गाथा है। श्रीअनुसूयाजी आपको पातिव्रत्यधर्म सुनाकर कहती हैं—'सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पितब्रत करिं। तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित।' (३। ५) उत्तरकाण्डमें 'सियगुन गाथा' का लक्ष्य, यथा—'पित अनुकृल सदा रह सीता। (७। २३। ३) से 'रामपदारबिंद रित करित सुभाविहं खोइ।' (२४) तक।

नोट—२ 'सोइ गुन अमल अनूपम पाथा' इति। (क) शरद् कहकर अब यहाँसे जलके गुण कहते हैं, कारण कि जलके निर्मल, शीतल और मधुर इत्यादि गुण शरद्में ही होते हैं। यथा—'कार्तिके मार्गशीर्षे च जलमात्रं प्रशस्यते' (इति वृद्धसुश्रुत)। 'गुण अमल—' यथा—'पानीयं श्रमनाशनं क्लमहरं मूर्छापिपासापहं तन्द्राछर्दिविनाशनं बलकरं निद्राहरं तर्पणम्। हृद्धं गुप्तरसं ह्यजीर्णशमनं नित्यं हितं शीतलं लघ्वच्छं रसकारणं निगदितं पीयूषवज्जीवनम् ॥' (इति भावप्रकाश वारिवर्ग श्लोक २)। अर्थात् जल श्रम, ग्लानि, मूर्च्छा, प्यास, तन्द्रा, उबान्तका हरण करनेवाला है, बलकी वृद्धि करनेवाला, निद्रा हरनेवाला, तृप्त करनेवाला, हृदयको लाभदायक है। उसका माधुर्य गुप्त है। वह अजीर्णनाशक, नित्य हितकारी, शीतल, हलका, स्वच्छ, रसोंका कारण और अमृततुल्य है। (पं० रामकुमारजी)

- (ख) 'अनूपम पाथा' इति। रामसुयशजल निर्मल है, क्योंकि श्रीरामजी स्वयं निरुपम हैं। यथा— 'केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ।' (७। १२४) 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने।' (७। १२) 'उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ किब कोबिद कहैं। बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहैं।।' (१। ३११) 'जिन्ह के जस प्रताप के आगे। सिस मलीन रिब सीतल लागे।।' (१। २९२) अर्थात् इनके रूप, बल, विनय, यश आदि गुण अनुपम हैं। जिस भाँति जलकी अनूपता उसके निर्मल दिव्य गुणोंपर ही निर्भर है, इसी भाँति श्रीरामजीके यशकी अनूपताका कारण सीताजीके दिव्य गुण हैं। गुण और गुणीमें अभेद सम्बन्ध होता है। (वि० त्रि०) 'अनूपम' कहकर जनाया कि श्रीरामसुयशजल अत्यन्त निर्मल है, इसकी कोई उपमा नहीं है। श्रीसीताजीकी गुणगाथा ऐसे अनुपम जलकी निर्मलता है। तात्पर्य यह कि श्रीसीताजीके पातिव्रत्यगुणसे श्रीरामजीकी कीर्ति निर्मल है। 'सिय-गुन-गाथा' अमल है, यथा—'पृत्रि पवित्र किये कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सब कोऊ।। जिति सुरसिर कीरित सिर तोरी। गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी॥ गंग अविन थल तीनि बड़ेरे। एहिं किय साधु समाज घनेरे।। पितु कह सत्य सनेह सुबानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी।।' (२। २८७। २—५)
- (ग) इसपर अब यह शंका उठती है कि—'निर्मलता गुण तो मानसके स्वरूपमें 'सगुण-लीला' को कह चुके हैं; यथा—'लीला सगुन जो कहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मलहानी॥' (१। ३६) अब उसी गुणको 'सिय-गुन-गाथा' कैसे कहा?' समाधान यह है कि—(१) दोहा १८ में दिखाया है कि 'सीता' और 'राम' दो नामरूप कहने-सुननेमात्रके हैं, वस्तुत: दोनों एक ही हैं। इसी कारण 'राम सुजस बर बारी' और 'सिय-गुन-गाथा' दोनोंको निर्मल कहा। विचारनेसे सगुणलीला और सियगुणगाथा एक

ही हैं। \* (पं० रामकुमारजी) (२)—मा० प्र० कार एक और समाधान इस प्रकार करते हैं कि—'निर्मलता गुण प्रथम तो साधुरूप मेघके मुखसे जब छूटा तब कहा, फिर जब बुद्धिरूप भूमिमें पड़ा तब वही गुण कुछ बुद्धिके गुण लिये कहे, फिर जब वही किवतारूपी नदीमें आया तब कुछ किवताके गुण लिये हुए कहे।'—इसीको कुछ विस्तार करके मा० मा० कारने यों लिखा है कि—'मानसर-जलके वर्णनमें स्वच्छता दो बार कही, जिसमेंसे दूसरी बार वर्षाजलके मिश्रित होनेसे जो जल गँदला हो गया था, वह 'सुखद सीत किच चारु चिराना।' अर्थात् शरद्-ऋतु पाकर स्वच्छ और सुखद हो गया। वैसे ही कीर्ति-सरयूमें रामचिरत सगुण-यश-जल 'राक्षसोंके घोर संग्रामरूपी वर्षाकाल' में गंदा हो गया था अर्थात् राक्षसोंका चिरत भी उसमें शामिल हो गया था, इससे रामचिरतकी स्वच्छता जाती रही। शरद्रूपी रामराज्यके आनेपर फिर जल स्वच्छ हो गया।' (३)—श्रीरामजीकी सगुणलीलामें श्रीसीताजीकी ही प्रधानता है—'काव्यं रामायणं कृत्सनं सीतायाशचिरतं महत्।' (वाल्मी० १। ४। ७) इन्हींकी प्रार्थना, इच्छा और प्रेरणासे यह लीला हुई।

इसपर फिर यह शंका होती है कि—'जब दोनों एक ही हैं तब श्रीसीताजीका श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करना कैसे कहा?' इसका समाधान यह है कि यहाँ दोनों माधुर्यमें नर-नाट्य कर रहे हैं और अपने चिरतसे जगन्मात्रको उपदेश दे रहे हैं। इसिलये पित-पत्नीभाव ग्रहण किये हैं। माधुर्यमें सेवा न करनेसे पातिव्रत्य धर्मको हानि पहुँचती, जगत्को बुरी शिक्षा होती, सेवा करना ही रामयशको निर्मल कर रहा है। सेवा न करनेसे शोभा न होती। दूसरे यह कि प्रभु भी उनको जुगवते रहते हैं; यथा—'जोगविह प्रभु सिय लषनिह कैसें। पलक बिलोचन गोलक जैसें।।' (२। १४२)

श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि शरद्में पृथ्वीका पानी निर्मल और गुणद होता है। यहाँ भी पृथ्वीसे उत्पन्न सती सीताने पित–आज्ञासे वनमें जाकर भी अपने अनुपम निर्मल गुणको त्यागा नहीं, सदा पितके ध्यानमें अपनी आयु समाप्त की। अत: 'सिय-गुन-गाथा' को अमल कहा ।

### भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई॥८॥

अर्थ—श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है जो सदा एक-सी रहती है और जो वर्णन नहीं की जा सकती॥८॥

पं० रामकुमारजी—'सुन्दर शीतलता' कहनेका भाव यह है कि ऐसा शीतल नहीं है कि स्पर्शसे ही काँप उठे वरं च सुखद है; यथा—'प्रेमभगित जो बरिन न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई॥', 'सिस सतकोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास।' श्रीभरतजीके स्वभावको जलकी सुशीतलता कहा। भरतस्वभाव वर्णन नहीं किया जा सकता, यथा—'भरत सुभाउ न सुगम निगमहू। लघुमित चापलता किब छमहू।।' (२। ३०४) इसीसे जलकी शीतलताको भी 'बरिन न जाई' कहा। अर्थात् 'भरत सुभाउ' और जलकी 'सुसीतलताई' दोनों विलक्षण हैं। पुन: भाव कि 'भरत सुभाव' में शीतलता सदैव बनी रहती है, कभी गर्मी नहीं आती।

नोट—१ भरतस्वभाव वर्णन नहीं हो सकता तो अयोध्याकाण्डमें वर्णन कैसे किया? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि 'सुभाउ' का वर्णन नहीं किया गया, उनके स्वभावसे जो दशा उनकी देखनेमें आयी, केवल उस दशाका ठौर–ठौर किंचित् वर्णन है; यथा—'सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत ब्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नये॥ सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबिह सुधि देह की।' (२। १७६) इत्यादि श्रीअयोध्यामें भरतागमनसे लेकर अयोध्याकाण्डभरमें जहाँ–तहाँ आपकी दशाका वर्णन मिलता है। भरतस्वभावके और उदाहरण; यथा—(१) 'भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। ——संपति

<sup>\*</sup> सू॰ प्र॰ मिश्र—'अमलका अर्थ मधुर है। ग्रन्थकार जलगुण मधुर लिख आये हैं—'बरषिंह रामसुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥' दूसरे, आगे भरतस्वभावको रामयशजलका शीतल गुण कहा है, इसिलये यहाँ मधुर कहना उचित है, क्योंकि जलके मधुर और शीतल दोनों गुण हैं। यथा मुक्तावलीमें 'जले मधुरशीतलौ।'

सब रघुपित कै आही। करइ स्वामि हित सेवक सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई॥' (अ० १८५) (२)'राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतिर उमगत अनुरागा॥' (२। १९३) (३) 'जानहुँ राम कुटिल किर मोही। लोग कहउ गुरु साहिब द्रोही॥ सीताराम चरन रित मोरे। अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरे॥' इत्यादि। (२। २०५) (४)'संपित चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार। ''''' (अ० २१५) (५) 'सुनहु लखन भल भरत सरीसा' से 'कहत भरत गुन सील सुभाऊ।' (२। २३१। ८) से (२३२। ८) तक। श्रीरामजी गुण, स्वभाव कहते कहते प्रेममें डूब गये, फिर न कह सके। (६) 'प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी।' (२। २९८। १) से 'भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ।' (३०१। ८) तक। यहाँ स्वभावका उनके चिरतमें, वाणीमें देखना कहा है। देखकर ही सारा समाज स्नेहसे शिथिल हो गया इत्यादि।

श्रीभरतजीका चिरत उनके स्वभावका उदाहरण है। इनके चिरतसे इनका स्वभाव मनमें आते ही जब श्रीविसिष्ठादि महर्षिगण, श्रीजनक आदि ज्ञानी भक्त और श्रीरामजी प्रेममें निमग्न हो जाते हैं, वे ही स्वभावका वर्णन नहीं कर सकते, तब और कौन समर्थ है जो कह सके? (मा० प्र०) (नोट—मा० प्र० कार 'सुभाउ' का अर्थ 'सुन्दर भाव' करते हैं और कहते हैं कि भावकी दशा देखकर भाव अकथ्य हो गया है)।

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'रामराज्य, सियगुणगाथा क्रमसे वर्णन किये गये, वैसे ही भरत-स्वभाव-वर्णनमें उत्तरकाण्डका प्रसंग लागू होगा, फिर अवधकाण्डका उदाहरण लौटकर देना असंगत प्रतीत होता है। अवधकाण्डमें समस्त भरत-चिरतका रूपक तो पूर्व ही हो चुका है—'जप-याग' से। यथा—'समन अमित उतपात सब भरत-चिरत जप जाग।' वे 'भरत सुभाउ' का उदाहरण यह देते हैं—'भरत सनुहन दोनउ भाई। सिहत पवनसुत उपबन जाई॥ बूझाई बैठि रामगुन गाहा।' (७। २६। ४-५) 'सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारित हरना॥ —— ' (३६) '——संतन्ह कै मिहमा रघुराई। सुना चहउँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन।' उत्तरकाण्डके प्रारम्भमें जो भरतचिरत है जिसे देख श्रीहनुमान्जी '—अति हरषेउ। पुलक गात लोचन जल बरषेउ॥' इत्यादि भी उदाहरण ले सकते हैं। [सम्भवत: इसपर यह कहा जाय कि पूर्व 'भरत–चिरत' कहा गया, अब 'भरत–सुभाउ'।]

नोट—२ भरतस्वभाव भी रामयशका अंग कहा गया। कारण कि श्रीरामजीमें और भरतजीमें अन्तर नहीं है, यथा—'भरतिह जानि राम परिछाही' (अ०), 'भरतिह मोहि कछु अंतर काऊ।' (७। ३६) भरतजीके स्वभावका प्रभाव सम्पूर्ण रामचिरतमें चमकता है। उनके संकोचसे श्रीरामजी पिताका वचन छोड़नेको तैयार हो गये, परन्तु भरतजीने स्वामीको संकोचमें डालना उचित न समझा। (वि० त्रि०)

नोट—३ 'सदा एकरस' इति। (क) भाव कि इनके स्वभावमें कभी अन्तर नहीं पड़ता। कैसा ही दु:ख हो, सुख हो, जो हो, श्रीभरतलालजीकी वृत्ति एक-सी-ही रहती है। (वि० त्रि०) (ख) सु० द्विवेदीजी लिखते हैं कि शरद्के जलमें तो कभी-कभी स्वाद बदल जाता है और शीतलतामें भी भेद हो जाता है पर इस शरद्में तो सदा भरतकी सुयशशीतलतासे मनुष्यका जीवन तृप्त हो जाता है और जानकीजीकी गुणकथा-जल भी सदा एकरस रहता है।

# दोहा—अवलोकिन बोलिन मिलिन प्रीति परसपर हास। भायप भिल चहुँ बंधु की जल माधुरी सुबास॥४२॥

अर्थ—चारों भाइयों (श्रीराम-भरत-लक्ष्मण-शत्रुघ्नजी) का आपसमें देखना, बोलना, मिलना, परस्पर प्रेम और हास्य तथा सुन्दर भाईपना (भाईपनका सच्चा निर्वाह) इस जलकी मिठास और सुगन्ध है॥४२॥

नोट—१ (क) 'अवलोकिन' इति। सब भाई प्रभुका मुखकमल देखते रहते हैं कि प्रभु हमें कृपा करके कुछ आज्ञा दें और जब प्रभु उनकी ओर देखते हैं तब सब नीचे देखने लगते हैं। यथा—'प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं।<sup>—</sup>' 'महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन। दरसन तृपित न आजु लिंग प्रेम पिआसे नैन।।' (२। २६०) उधर प्रभु भाइयोंके मनको जुगवते रहते हैं। यथा—'राम अनुज

मन की गति जानी। भगत बछलता हिय हुलसानी॥ "" '(१।२१८।४—६) 'अंतरजामी प्रभु सब जाना। बूझत कहहु काह हनुमाना॥'(७।३६।४) से 'प्रश्न करत मन सकुचत अहहीं।'(६) तक (ख) 'बोलनि'—बोलनेकी यह गति है कि जबतक भरतजी हैं, तबतक मानो लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी हैं ही नहीं। प्रभु जब चित्रकूट गये, लक्ष्मणजी साथ थे, अवसर पड़नेपर बिना पूछे ही बोलते थे, वही लक्ष्मणजी भरतजीके आनेपर एकदम मौन हैं। बड़े लोग एकत्रित हैं, जैसा उचित समझेंगे करेंगे, मैं तो दोनोंका सेवक ठहरा, यही भाव न बोलनेमें है। शत्रुघ्नजी सबसे छोटे हैं। जब भरत-लक्ष्मण न रहें तब इन्हें बोलनेका अवसर मिले। (ग) '*मिलनि'*— मिलनका आनन्द दो स्थानोंपर विशेषरूपसे देख पड़ता है, एक चित्रकूटमें और दूसरा वनसे लौटनेपर अवधमें। (२। २४०) से दोहा २४१ तक, (७।५) से 'भरतानुज लिछमन पुनि भेंटे।'(७।६।१) तकके। (घ) 'प्रीति *परसपर* 'ऐसी कि भरतजीके लिये प्रभु पिताका वचन छोड़नेको तैयार, उधर भरत प्रभुको संकोच देनेको अनुचित मानते हैं। लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर श्रीरामजी यही कहते हैं कि यह वियोग जानता तो वन आता ही नहीं। श्रीभरत-लक्ष्मण और शत्रुघ्नजीका प्रेम भी इतनी उच्च कोटिका है कि यदि प्रभु लौट जायँ तो तीनों भाई जन्मभर वनवासके लिये प्रस्तुत हैं। यथा—'नतरु जाहिं बन तीनिउ भाई।'----'' (ङ) 'हास'—यद्यपि चारों भाई परम संकोची हैं, फिर भी समय-समयपर हँसी भी हो जाया करती है। रावणकी बहन शूर्पणखा ब्याहका प्रस्ताव लेकर रामजीके सम्मुख उपस्थित है, सरकार सीताजीकी ओर इंगित करके उसे बतलाते हैं कि 'अहै कुमार मोर लघु भ्राता।' लखनलालजी उसे समझा-बुझाकर फिर सरकारके पास लौटा देते हैं कि मैं सेवक ठहरा, मुझसे ब्याह करनेमें कौन सुख है। मैं एकके ही पालनमें असमर्थ हूँ—और सरकार अयोध्याके राजा हैं—चाहे जितने ब्याह करें; यथा— 'प्रभु समरथ कोसलपुर राजा। जो कछु करिह उन्हिह सब छाजा॥'इस भाँति भाइयोंमें कभी-कभी हँसी भी हो जाया करती थी। गीतावलीमें वसन्तोत्सवके समयमें लिखते हैं—'नर-नारि परस्पर गारि देत। सुनि हँसत राम भ्रातन्ह समेत॥' (वि० त्रि०) विशेष नोट २में देखिये। 'भायप'—२ (ङ) में देखिये।

नोट--२ 'जल माधुरी सुबास' इति। पं० रामकुमारजीके मतानुसार 'अन्तर इन्द्रियोंका व्यवहार जो 'भाईपना और प्रीति' है, सो जलमाधुरी है। क्योंकि जलमाधुरी जलके अन्दर रहती है। बाह्य-इन्द्रियोंके व्यवहार जो 'अवलोकिन बोलिन मिलिन हास' हैं वे जलका सुबास हैं, क्योंकि सुगन्ध जलके बाहर फैलती है। यह समता है।' और श्रीजानकीदासजीके मतानुसार 'अवलोकिन बोलिन पिलिन प्रीति हास' ये जलकी माधुरी (=िमष्ट गुण) हैं और भायप सुगन्धतागुण है। (यही मत त्रिपाठीजीका है। 'अवलोकिन बोलिन *मिलिन प्रीति परसपर हास*' को अति सन्निकटवर्त्ती ही जान सकते हैं। मिठासको चखनेवाला ही जानता है, इसी भाँति उपर्युक्त बातोंको देखनेवाले ही जानते हैं। अत: उनकी उपमा मिठाससे दी। सुबास दूरतक फैलता है एवं भायप भी संसारमें प्रसिद्ध है। अतः भायपकी उपमा सुगन्धसे दी।) और इसी क्रमसे उन्होंने सबका लक्ष्य भी दिया है। यथा—(क) 'अनुरूप बर दुलहिनि परसपर लखि सकुचि हिय हरषहीं।' (१।३२५) यहाँ '*लिख*' से अवलोकिन और '*सकुच*' से हास्य सूचित किया। श्रीउर्मिलाजी और श्रीश्रुतिकोर्तिजी श्याम हैं। श्रीसीताजी और श्रीमाण्डवीजी गौर वर्ण हैं। श्रीरामजी और श्रीभरतजी श्याम हैं, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी गौर हैं। इस तरह चार जोड़ गौर-श्यामके मिले। बड़ेको छोटेके और छोटेको बड़ेके सामने पत्नीसहित बैठे होनेसे '*सकुच*' है। ध्वनिसे हास्य और अवलोकन पाया जाता है।—(मा॰प्र॰) (ख) '**बंधु सखा सँग लेहिं बोलाई।', 'आपु कहिंहं अनुजन्ह समुझाई'**—(१।२०५) इत्यादि बोलनि है। (ग) 'बरबस लिये उठाइ उर लाये कृपानिधान। भरत रामकी मिलनि लिख बिसरे सबिह अपान।।' (२।२४०) मिलिन प्रीति किमि जाइ बखानी।', 'भेंटेउ लखन ललिक लघु भाई।' (२। २४२। १) 'मिलि सप्रेम रिपुसूदनिह----1'(२ | २४१) 'भूरि भाय भेंटे भरत लिंछमन करत प्रनाम 1'(2 | २४१) 'भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिये उठाइ लाइ उर रामा॥ हरषे लखन देखि दोउ भ्राता। मिले प्रेम परि पुरित गाता॥' (१। ३०८)

'गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। परे भूमि निह उठत उठाए। बर किर कृपासिंधु उर लाए॥ श्यामल गात रोम भए ठाढे। नव राजीव नयन जल बाढे॥' से 'लिछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ।' (७।५) तक— यह 'मिलनि' है। (घ) 'उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा॥ मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी।'(२। २४०-२४१) इसमें प्रेम और मिलन दोनों हैं। 'बंधु सनेह सरस एहि ओरा। इत साहिब सेवा बरजोरा॥'(२।२४०।४) (में श्रीलक्ष्मणजीकी), 'भरत सत्रुहन दूनउ भाई। प्रभु सेवक जिस प्रीति बड़ाई॥' (१। १९८) 'राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती।', 'सेविहं सानुकृल सब भाई।' (उ० २५) इत्यादि 'परस्पर प्रीति' है, (ङ) 'अनुज सखा संग भोजन करहीं।' (१। २०५)'चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु' से 'भायप भगति भरत आचरनू' तक (२। २२२-२२३) श्रीरामजीका भायप; यथा—'गुरु सिख देइ राय पिहं गयऊ। राम हृदय अस बिसमय भयऊ।। जनमे एक संग सब भाई' से 'प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई।' (२।१०) तक। पिता युवराजपद कल देंगे। प्रजा, परिवार, सखा आदि सब समाचार पाकर आनन्द-मंगल मना रहे हैं पर श्रीरामजी सोचमें पड़े हैं, भरतजीका स्मरण भी कर रहे हैं। कैकेयीजी वरदान माँगती हैं, राजा प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, जिससे राज्याभिषेकके बदले वनवास होता है। अब भरतका 'भायप' देखिये। वे राज्य नहीं लेते, चित्रकूट पैदल जाते हैं, मनमें यही सोच है कि 'केहि बिधि होइ राम अभिषेकू'। अयोध्याकाण्ड उत्तरार्धभर और लंकाकाण्ड तथा उत्तरमें उनका 'भायप' ही तो है। लक्ष्मणजीका भायप रामचरितभरमें जगमगा रहा है। शत्रुघ्नजी सबके आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेका समाचार पा माता सुमित्राजी उनको श्रीरामजीकी सेवाके लिये जानेको कहती हैं और वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। यथा— 'सुनि रन घायल लखन परे हैं। रघुनन्दन बिनु बंधु कुअवसर जद्यपि धनु दूसरे हैं। तात जाहु कपि सँग रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे हैं।' (गीतावली ६। १३) इत्यादि परस्परका 'भायप' है।

नोट—३ श्रीजानकीशरणजीके मतानुसार इस प्रसंगके उदाहरण उत्तरकाण्डसे ही लेना चाहिये। अतः उदाहरण क्रमसे ये होंगे—'प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं। कबहुँ कृपाल हमिंह कछु कहहीं॥'(७।२५।३) 'सनकादिक बिधि लोक सिधाए। भ्रातन्ह रामचरन सिरु नाए॥ पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं। चितविहं सब मारुतसुत पाहीं॥'(७।३६) इत्यादिमें 'बोलिन मिलिन'; 'अनुजन्ह संयुत भोजन करहीं।'(७।२६) 'भ्रातन्ह सिहत राम एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा॥ सुंदर उपबन देखन गए॥'(७।३२) यह परस्पर प्रीति; और 'सेविहं सानुकूल सब भाई', 'राम करिहं भ्रातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखाविहं नीती।।'(७।२५) यह भायप है।

सू० प्र० मिश्र—यहाँ जलके दो गुण कहे—माधुर्य और सुगन्ध। माधुर्य तो ठीक ही है 'जले मधुरशीतलों'। जलमें सुगन्ध गुण तो किसीने भी नहीं कहा, वृद्धसुश्रुतमें प्रशस्त जल-लक्षणमें सुगन्धका नाम भी नहीं तब ग्रन्थकारने कैसे लिखा? उत्तर यह है कि दूषित जलकी शुद्धिके लिये सुगन्ध द्रव्यकी आवश्यकता पड़ती है, यथा—वृद्धसुश्रुतमें—'कर्पूरजातिपुन्नागपाटलादिसुवासितम्। शुचिसान्द्रपटस्रावैः (साफ मोटे वस्त्रसे छानना) क्षुद्रजन्तुविवर्जितम्। गोमयेन च वस्त्रेण कुर्यादम्बुप्रसादनम्॥' भाइयोंके गुणोंसे कलिकालजन्य कथारूपी जलके दोष निकल गये, अब केवल गुण-ही-गुण रह गये। कलिकालजनित दोष दूर करनेके ये ही उपाय हैं, जो ऊपर कहे गये।—(नोट—यद्यपि सुवास जलका प्राकृतिक गुण नहीं है, अतः उपर्युक्त उद्धरणमें उसका ग्रहण नहीं है तथापि, जैसे वायुके वर्णनमें सुगन्धका उल्लेख प्रायः किया जाता है यद्यपि सुगन्ध वायुका प्राकृतिक गुण नहीं है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये)।

नोट—४ साधुमुखच्युत रामयशवारिमें प्रेमभिक्तको मधुरता और शीतलता दोनों कहा था, पर यहाँ किवतासिरतिके रामयशवारिमें भरत-सुभावको शीतलता और चारों भाईके व्यवहार तथा प्रेमको मधुरता कहा। भाव यह है कि भिक्तका माधुर्य सबमें बराबर है, पर भरतजीमें स्वभावकी शीतलता अधिक है। मन्थराको दण्ड देना भी भरतलालसे न देखा गया। यथा—'भरत दयानिधि दीन्ह छोडाई।' (वि० त्रि०)

## आरित बिनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारि न थोरी<sup>१</sup>॥१॥

शब्दार्थ—आरित=आर्त्ति=दु:ख, क्लेश। **बिनय**=विनती=प्रार्थना, निवेदन, विशेष नम्रतासे कोई बात कहना। **दीनता**=नम्रता, विनीतभाव, गरीबी, कातरता। **लघुता**=हलकापन।

अर्थ—मेरी आर्त्ति, विनती और दीनता इस सुन्दर उत्तम जलका हलकापन है, जो ललित है और थोड़ा नहीं है अर्थात् बहुत है॥१॥<sup>२</sup>

नोट—१ ग्रन्थके आदिसे ३५वें दोहेतक 'आरित बिनय दीनता' का वर्णन बहुत है। बीच-बीचमें और भी प्रसंग हैं। आर्ति, यथा—'सुमिरि सहम मोहि अपडर अपने'। विनय यथा—'बालिबनय सुनि किर कृपा रामचरन रित देहु', 'बालिबनय सुनि सुरुचि लिख मोपर होहु कृपाल', 'छिमिहिहं सञ्जन मोरि ढिठाई। सुनिहिहं बालबचन मन लाई॥' दीनता, यथा—'सुनि अघ नरकहु नाक सिकोरी', 'चिहिय अमिय जग जुरइ न छाछी', 'किवत बिवेक एक निहं मोरे।' (मा० प्र०)

मा॰ मा॰ के मतानुसार केवल उत्तरकाण्डके उदाहरण लेने होंगे। यथा—'मितमंद तुलसीदासहू', 'अस बिचारि रघुबंसमिन हरहु बिषम भवभीर', कामिहि नारि पियारि जिमि'; तथा 'मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर' क्रमसे आर्त्ति, विनय और दीनताके उदाहरण हैं।

नोट—२'*आरितः मोरी'* इति। (क) 'मोरी' का भाव कि इस ग्रन्थमें 'विनय, दीनता' औरोंकी भी बहुत है (जैसे कि ब्रह्मादि देवताओंकी आर्ति, विनय और दीनता बालकाण्डमें; देवताओंकी सरस्वती और देवगुरु आदिसे; भरतजीकी आर्ति आदि; इसी तरह सब काण्डोंमें है) पर वह आर्ति, विनय, दीनता रामसुयशसरिताकी 'लघुता' नहीं है, किन्तु मेरी ही जो आर्ति आदि है, वही इस जलकी 'लघुता' है। (पं॰ रामकुमारजी) पुन: भाव कि जैसे श्रीसीताजीके गुणगाथ, श्रीभरतजीका स्वभाव, चारों भाइयोंका बरताव, प्रेम और भाईपन (इसमें) सम्मिलित है, उसी भाँति मेरी आर्ति, विनय और दीनता भी सम्मिलित है। (ख) स्थूलरूपसे वन्दनामें तीन विभाग हैं—समष्टिवन्दना, कविसमाजवन्दना और परिकरोंसहित श्रीरामजीकी वन्दना। इन तीनोंके सामने गोस्वामीजीने आर्ति, विनय और दीनता दिखलायी है। (१) समष्टिके सामने— आर्ति, यथा—'**करन चहों रघुपति गुन गाहा।**' (इत्यादि। १। ८। ५—८) विनय, यथा— **जानि कृपाकर किंकर** मोह्र। सब मिलि करहु छाँड़ि छल छोह्र॥' (१।८।३-४) दीनता, यथा—'किब न होउँ निहं बचन प्रबीन्।' (१।९।८—११) (२) कविसमाजके सामने—आर्ति, यथा—'राम सुकीरित भनिति भदेसाः—।' इत्यादि । (१। १४। १०-११) विनय, यथा—'*होहु प्रसन्न देहु बरदानूः*।' (१। १४। ७) दीनता, यथा—'*सो न होइ* बिनु बिमल मित मोहि मित बल अति थोर। करह कृपा हरिजस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर।।' (१। १४) (३) श्रीरामजीके सामने—आर्ति, यथा—'राम सुस्वामि कुसेवक मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो॥' (१।२८।४) विनय, यथा 'मोरि सुधारिहि सो सब भाँती<sup>....</sup>।' (३) दीनता, यथा—'रीझत राम सनेह निसोतें "।' (१।२८। ११) सम्पूर्ण ग्रन्थमें इस आर्ति आदिकी झलक दिखायी देती है (वि० त्रि०)

नोट--३ 'लघुता लिलत सुबारि न थोरी' इति। (क) लघुता तो दोष है, उसपर कहते हैं कि

१- खोरी—१७०४, १७२१, १७६२, छ०। थोरी—१६६१, पं०, मा० प्र०, वै०, को० रा०।

<sup>&#</sup>x27;न खोरी' का भाव त्रिपाठीजी यह कहते हैं कि जलके लिये हलकापन गुण है पर रामयशको हलका कैसे कहा जाय और जब जलके साथ रूपक बाँधा है तो हलकापन कहना ही चाहिये, अतः कहते हैं 'सुबारि न खोरी' अर्थात् वह हलकापन मेरा है। मेरी आर्त्ति आदिका योग जो इस रामयश-पूरितकवितासरितासे हुआ वही इस जलका हलकापन है, नहीं तो इस रामयशमें दोष नहीं है।

२- सू॰ प्र॰ मिश्र—'यहाँ ऐसा भी विवेक हो सकता है कि आरित जलकी लघुता, विनय जलकी लितता और दीनता जलकी शुद्धता है।'

वीरकवि—हलकापन और निर्दोष भी, इसमें विरोधाभास है।

जलमें लघुत्व होना दोष नहीं, किन्तु गुण है, लालित्य है।—[प्रशस्त जलके लक्षणमें निदानकारोंने 'लघुत्व' को भी लिखा है, यथा—'स्वच्छं लघुं च हृद्धं च तोयं गुणवदुच्यते' (भावप्रकाश-वारिवर्ग)। अपने मुखसे अपनी लघुता कहना गुण है। औरोंकी विनय, दीनता अपने अर्थके निमित्त है और गोस्वामीजीकी 'आरित विनय दीनता' रामयश कहनेके निमित्त हैं, इसीलिये इन्हींकी 'आरित' जलकी लघुता है औरोंकी नहीं। और इसीसे यह कीर्तिसरितामें सम्मिलित हैं। (ख) महाराज जानकीदासजी लिखते हैं कि 'हलकापन सुवारिमें लालित्य है, अर्थात् कुछ अशोभित नहीं है। क्योंकि यदि जलमें और सब गुण हों और हलकापन न हो तो वह बादी होता है (और अन्य सब गुण इस एक गुणके न होनेसे व्यर्थ हो जाते हैं) यदि गोस्वामीजी इतनी दीनता ग्रन्थके आदिमें न करते तो ऐसा निष्पक्ष एकांगी ग्रन्थ चलना अशक्य था, यही बादी–तुल्य हुआ। जब उनकी आर्ति, विनय, दीनता सुनी तब सबने सराहना करके धारण किया।

## अदभुत सलिल सुनत गुनकारी \*। आस पियास मनोमल-हारी ॥ २॥

अर्थ—यह जल बड़ा अनोखा है, सुनते ही गुण करता है। आशारूपी प्यासको और मनके मैलको दूर करता है॥२॥

टिप्पणी—१ ऊपर चौपाई (१) तक जलके स्वरूपमें जो गुण हैं वे कहे गये, अब दूसरोंके द्वारा जलके गुण दिखाते हैं। आगे जो वर्णन है वह सब जलकी अद्भुतता है।

टिप्पणी—२ 'सुनत गुनकारी' का भाव यह है कि इसका पान श्रवणसे है, यथा—'रामचरन रित जो चह अथवा पद निर्बान। भावसहित सो यह कथा करउ श्रवनपुट पान॥' (उ० १२८) वह जल प्यासको हरता है, यह आशारूपी प्यासको हरता है कि जो (आशा) प्रभुके विश्वासका नाश करती है, यथा—'मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा॥' (७। ४६। ३) 'तुलसी अदभुत देवता आसा देवी नाम। सेए सोक समरपई बिमुख भये अभिराम॥' (दोहावली २५८)—देखिये (१। २४। ४-५) [पुन: भाव कि सभी प्रकारके जल पीनेपर ही अपना गुण दिखलाते हैं तभी पिपासा, ग्लानि आदि दूर होती है; पर यह जल ऐसा है कि केवल कानमें पड़ जानेसे लाभ पहुँचाता है—(वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ (क) मनका मल विषय है; यथा—'काई बिषय मुकुर मन लागी।'(१।११५।१) 'मोह-जिनत मल लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई मन मिलन बिषय संग लागे ।' (विनय ८२) (ख)'मनोमल-हारी' का भाव यह है कि आशाकी उत्पत्ति मिलन मनसे है, रामयश जल है, प्यास जलहीसे बुझती है। (ग) 'श्रीगुरुपदरजवन्दनामें 'अिमय मूरि मय चूरन चारू। समन सकल भवरुज-परिवारू॥'—चूर्णका स्वरूप कहा था। 'राम-सुयश जल' उसका अनुपान है। अनुपानका स्वरूप यहाँ दिया (रा० प्र०) थोड़ा-थोड़ा जल पीनेसे जठराग्नि बढ़ती है—'तस्मान्नरो बिह्मिववर्धनाय मुहुर्मुहुर्वारि पिबेदभूरि'—(मा० प०) (घ) 'आस पियास मनोमल-हारी' से तात्पर्य यह निकला कि अन्य देवी, देवता, मनुष्यादिकी आशा छुड़ाकर और विषयोंसे वैराग्य कराकर यह मनुष्यको श्रीरामजीका अनन्य उपासक बना देता है, उन्हींमें दृढ़ विश्वास करा देता है। पुन:, (ङ) जैसे मृग मरुमरीचिकाके पीछे इस आशासे कि अब जल मिलता है, अब जल मिलता है, दौड़ते-दौड़ते श्रान्त हो जाता है, इसी भाँति मन भी सुखके लिये चेष्टा करते-करते ग्लानियुक्त हो गया है। यही मनोमल है (वि० त्रि०)

वि॰ त्रि॰—यहाँ तीन गुण कहे— गुणकारी, आस-पियास-हारी और मनोमल-हारी और सत्रह गुण अगली चौपाइयोंमें कहेंगे। कुल बीस गुण कहे। चिरतसिरतको भी बीस अंशोंमें वर्णन किया और ये

<sup>\*</sup> पाठान्तर—१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०, रामायणीजी, सरयूदासजी, जानकीदासजीकी प्रतियों, काशिराजकी रा० प० और पंजाबीजीका पाठ 'गुनकारी' है। गौड़जी तथा ना० प्र० की प्रतियोंमें 'सुखकारी' पाठ दिया है। परन्तु टीकामें बाबू श्यामसुन्दरदासने 'गुण' ही अर्थ किया है। १७०४ में 'सुखकारी' है।

बीसों गुण क्रमश: इन्हीं बीसों अंशोंके हैं। इन्हीं बीसों अंशोंको ही लक्ष्यमें रखकर श्रीगोस्वामीजीने बीस बार गिनकर कथा कहनेकी प्रतिज्ञा की है। यथा—(१) भाषानिबन्धमितमंजुलमातनोति। (२) बरनउँ रामचरित भवमोचन।(३) तेहि बल मैं रघुपति गुनगाथा। कहिहउँ नाइ रामपद माथा।।(४) एहि प्रकार बल मनहि देखाई। करिहौं रघुपति कथा सुहाई।।(५) करहु कृपा हरि जस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर।(६) सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनौं रामचरित चित चाऊ।। (७) सुमिरि सो नाम रामगुनगाथा। करौं नाइ रघुनाथिह माथा॥ (८) बरनउँ रघुबर बिसद जस सुनि कलिकलुष नसाइ।(९) किहहौं सोइ संबाद बखानी।(१०) भाषाबद्ध करब मैं सोई।(११) तस किहहौं हिय हरि के प्रेरे।(१२) करडँ कथा भवसरिता तरनी।(१३) सो सब हेतु कहब मैं गाई।(१४) बरनौं बिसद रामगुनगाथा।(१५) करौं कथा हरिपद धरि सीसा।(१६) कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। (१७) अब सोइ कहौं प्रसंग सब '' (१८) करइ मनोहर मित अनुहारी।(१९) सुमिरि भवानी-संकरिह कह किब कथा सुहाइ।(२०) कहौं जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद।अब अंश और गुण सुनिये। 'उमा महेस बिबाह *बराती* । (बारातकी अद्भुतता) और विवाहका कल्याणकारी होना पूर्व कहा गया है। दूसरा अंश है 'रघुबर जनम अनंद बधाई---।' इसका माहात्म्य है 'आस पियास हारी'; चक्रवर्ती महाराज आदि आशा लगाये हुए थे सो उनकी आशा जन्ममें बधाई बजते ही पूरी हो गयी। यथा— 'घर घर बाज बधाव सुभ प्रगटेउ सुखमाकंद। हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर बृंद।।' तीसरा अंश है '**बालचरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहुरंग**ः ।'इसका माहात्म्य है '**मनोमल-हारी।**'बाल-चरित अत्यन्त सरल है, अतः मनोमलहारी है। शेष अंश आगे चौपाइयोंमें क्रमशः दिये गये हैं।

## राम सुप्रेमहि \* पोषत पानी । हरत सकल कलि-कलुष-गलानी ॥ ३ ॥

अर्थ—यह जल सुन्दर रामप्रेम (श्रीरामचन्द्रसम्बन्धी सुन्दर निष्काम प्रेम) को बढ़ाता और पुष्ट करता है और किलयुगके समस्त पापोंकी ग्लानि (वा, किल एवं किलके पापों और पापोंसे उत्पन्न ग्लानि) को दूर करता है॥३॥ नोट—१ **पानी**=पानीय अर्थात् पीनेवाली वस्तु। इसीसे जलका नाम पानीय है, उसीका प्राकृत रूप पानी है। यहाँ 'पानी' शब्दके प्रयोगसे रामयशके श्रवणका ही प्रसंग द्योतित किया। (वि० त्रि०)

टिप्पणी—१ (क) अब यहाँसे जलका 'परिहतकारी' गुण कहते हैं। जल शरीरको पुष्ट करता है, यह रामप्रेमको पुष्ट करता है, यथा—'जनि जनक सिय-राम प्रेम के।' (१। ३२। ४) (ख) 'पोषत' से पहले उत्पन्न होना सूचित होता है, क्योंकि जब जन्म होगा तभी पालन-पोषण हो सकेगा। प्रेमका उत्पन्न होना 'जनि जनक सिय-राम-प्रेम के।' (३२। ४) में कह आये; क्योंकि माता-पिताहीसे बच्चा उत्पन्न होता है। श्रीरामचिरतने माता-पितारूप होकर प्रेम उत्पन्न किया और श्रीरामसुयशजलसे प्रेमका पोषण हुआ। रामचिरत और राम-स्यश एक ही हैं। 'सुप्रेम' अर्थात् निष्काम प्रेम।

नोट—२ 'किल-कलुष-गलानी'। इति। किलके पापोंकी जो ग्लानि मनमें होती है, यथा—'सकुचत हों अति राम कृपानिधि क्यों किर बिनय सुनावउँ । जौं करनी आपनी बिचारों तौ कि सरन हौं आवौं (वि० १४२) बाप आपने करत मेरी घिन घिट गईं । (वि० २५२) 'जनम गयो बादिहि बर बीति ' (वि० २३४) इत्यादि। यह ग्लानि इससे दूर हो जाती है; क्योंकि इसमें संतों, भक्तों तथा स्वयं श्रीरामजीके वाक्योंसे हमें उनकी दयालुतामें विश्वास हो जाता है, यथा—'आपन जानि न त्यागिहहि 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ।।' (७१) 'कोटि बिप्र बध लागिह जाहू। आए सरन तजउँ निहं ताहू।।' (५। ४४) इत्यादि। ज्यों ही यह सुयश स्मरण हो आता है, ग्लानि दूर हो जाती है।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि वह जल ग्लानिमात्रको हरता है; यथा—'सुचि जल पियत मुदित

<sup>\*</sup> सुप्रेमहि—१६६१, १७०४, रा॰ प्र॰, श्रीअयोध्याजीके मानसिवज्ञोंकी छपाई प्रतियों, वि॰ टी॰, पंजाबी और बैजनाथजीकी प्रतियोंमें है। ना॰ प्र॰ तथा गौड़जीका 'सुपेमहि' पाठ है।

मन भएऊ।' और यह जल कलिको हरता है, यथा—'रामकथा-किल पन्नग भरनी', किलसे उत्पन्न कलुषको हरता है, यथा—'रामकथा किलकलुष विभंजिन।' और कलुषसे जो ग्लानि उत्पन्न होती है उसको भी हरता है, यथा—'समन पाप संताप सोक के।' तात्पर्य यह है कि कार्य और कारण दोनोंका नाश करता है।

वि॰ त्रि॰—यहाँ तीन गुण कहे—'राम सुप्रेमिहं पोषत पानी', 'हरत सकल किल कलुष' और 'हरत गलानी'। ये माहात्म्य क्रमसे प्राप्त 'सीय स्वयंबर कथा सुहाई—।' 'नदी नाव पटु प्रस्न अनेका—।' और 'सुनि अनुकथन परसपर होई——' इन चौथे, पाँचवें और छठे अंशोंके हैं। सीयस्वयंवरमें श्रीरामजीको विश्व-विजय-यश और श्रीजानकीजी दोनोंकी प्राप्ति हुई। इष्टदेवके उत्कर्षश्रवणसे प्रेम बढ़ता ही है। प्रश्नोत्तरमें एक प्रकारसे सभी रामचरितमानस आ जाता है; अत: 'सकल किल कलुष हरन' इसका गुण होना ठीक ही है॥ अनुकथनमें विश्राम अधिक होता है, अत: उसे ग्लानिका हरण करनेवाला कहा।

## भव श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ ४॥

अर्थ—संसारके (आवागमन) श्रमको सोख लेनेवाला, सन्तोषको भी सन्तुष्ट करनेवाला और पाप एवं पापसे उत्पन्न दु:ख, दरिद्रता और दोषोंको दूर करनेवाला है॥ ४॥

पं० रामकुमारजी:—१ (क) 'भव श्रम सोषक' इति। यहाँ भव समुद्र है, श्रम जल है, इसीसे सोखना कहा। अनेक योनियोंमें बारम्बार जन्म लेना और मरना यही परिश्रम है। यथा—'भव पंथ श्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुनि भरे।' (७। १३)'आकर चारि लाख चौरासी। जोनि श्रमत यह जिव अबिनासी।।' फिरतः— (७। ४४) (ख) 'तोषक तोषा' अर्थात् वह जल संतोष देता है और श्रीरामसुयशजल जगत्को तृप्त करनेवाले मूर्तिमान् सन्तोषको भी तृप्त कर देता है। यथा—'सुंदरता कहुँ सुंदर करई', 'धीरजहू कर धीरज भागा', सुनि बिषाद दुखहू दुख लागा', तनु धिर सोचु लाग जनु सोचन।' (२। २९) इत्यादि, तथा यहाँ 'तोषक तोषा' कहा। अथवा, दूसरा भाव यह है कि सन्तोंको सन्तोष प्राप्त है तो भी वे रामचिरतिके भूखे हैं उनको भी सन्तोष देता है। (ग) दुरित=पाप। दु:ख, दिरद्रता और दोष ये सब पापके फल हैं, यथा—'करिं पाप पाविहं दु:ख भय रुज सोक बियोग।' (उ० १००) यह जल पाप और उसके फलको नाश करता है। दोष=अवगुण, यथा—'कहउ सुताके दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि।' वह जल अवगुणको नाश करता है, यह मानसरोगको।

नोट—यहाँ 'दुख दारिद दोषा' तीनोंका नाश कहा है। अयोध्याकाण्डमें भी इन तीनोंका मिटना कहा है। यथा—'मिटे दोष दुख दारिद दावा।' (अ० १०२) 'दु:ख-दिरद्ररूपी (अथवा दु:खदिरद्रके) दोषों', ऐसा अर्थ बाबू श्यामसुन्दरदास और विनायकी-टीकाकारने किया है।

वि० त्रि०—यहाँ श्रीरामयशजलके छ: गुण कहे—'भवश्रम सोषक'(१), 'तोषक तोषा'(२), 'समन दुरित (३), दुख (४), दारिद (५), दोषा (६) ये क्रमसे प्राप्त 'घोर धार भृगुनाथ रिसानी', 'घाटसुबद्ध राम बर बानी', 'सानुज राम बिबाह उछाहू— ।' 'कहत सुनत हरषिं पुलकाहीं— ।' 'रामितलक हित मंगल साजा' और 'काई कुमित कैकई केरी— ।' इन सातवेंसे लेकर बारहवें अंशोंके माहात्म्य हैं। भृगुनाथकी रिसानी भी श्रौताग्निकी भाँति पिवत्र है। ये कर्मयोगी थे। इनका क्रोध युद्ध-यज्ञके लिये ही था, यथा—'चाप श्रुवा सर आहुति जानू— ।' इत्यादि। अतः इनको भवश्रम नहीं होता, अतः इनकी रिसानीको भवश्रमशोषक कहा। श्रीरामजीकी वाणीसे परशुरामजीका मोह जाता रहा; यथा—'उघरे पटल परसुधर मित के'। अतः 'तोषक तोषा' गुण कहा। सानुज राम बिबाह उछाहू 'पुण्यमय ही है, अतः इसे दुरितशमन कहा। रामिववाहमें माताओंको अतिसय आनन्द हुआ। यथा—'पावा परमतत्व जनु जोगी' से लेकर 'एहि सुख तें सतकोटि गुन पाविह मातु अनंदु।' तक। अतः 'कहत सुनत—' इस अंशको दुःखशमन कहा। वास्तविक दिरद्र मोह है, यथा—'मोह दिरद्र निकट निह आवा।' 'प्रसन्ततां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री— ' इस कारणसे अथवा अनेक विघ्न उपस्थित

होनेपर भी अन्तमें राज्यलक्ष्मीने उनका वरण किया ही, अत: 'राम-तिलक-हित-मंगल साजा' को दारिद्रचनाशक कहा। श्रीकैकेयीजी ऐसी दशरथ महाराजकी प्रेयसी और परम साधु भरतजीकी माताको दुष्टा मन्थराके संगदोषसे कुमित उत्पन्न हुई। अत: 'काई कुमिति---' इस अंशसे शिक्षा ग्रहण करनेवालेका दोष नष्ट हो जाता है।

#### काम कोह मद मोह नसावन। बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन॥५॥

अर्थ—काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला है। निर्मल ज्ञान और वैराग्यको बढ़ानेवाला है॥५॥ टिप्पणी—१(क) कथाका बाधक काम है; यथा—'क्रोधिहि सम कामिहि हिर कथा। ऊसर बीज बयें फल जथा।' (५। ५८। ४) इसलिये प्रथम कामको नाश करता है। काम, क्रोध, मद और मोह—ये सब मानसरोग हैं। इनके नाश होनेपर विवेक और वैराग्य बढ़ते हैं। इसीसे प्रथम कामादिका नाश कहकर तब विवेक और वैराग्यका बढ़ना कहा है। (ख) 'बिमल' विशेषण देनेका भाव यह है कि विवेक और वैराग्य तो और भी क्रियाओं–साधनोंसे बढ़ते हैं; यथा—'धर्म ते बिरित जोग ते ज्ञाना॥' (३। १६।१) और रामचिरत विमल 'विवेक वैराग्य' को बढ़ाता है।

नोट—१'**बिमल बिबेक बिराग'** इति। जब मानसरोग दूर हो जाते हैं, विषय-वासना जाती रहती है, तब 'विराग-विवेक' निर्मल कहे जाते हैं। यथा—'जानिय तब मन बिरुज गुसाईं। जब उर बल बिराग अधिकाईं॥ सुमित छुधा बाढ़इ नित नई। विषय आस दुर्बलता गई॥ बिमल ग्यानजल जब सो नहाई।' (७। १२२। ९, १०)

नोट—२ 'काम, कोह, मोह' ये क्रमसे कहे, यही क्रम गीतामें है। यथा 'ध्यायतो विषयान्युंसः संगस्तेषूपजायते। संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।। क्रोधाद्भवित सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यित।' (२। ६२-६३) विषयसंगसे कामना, कामना न पूर्ण होनेसे क्रोध और क्रोधसे मोह होता है, जिससे बुद्धि नष्ट होकर प्राणीका नाश होता है। अतः तीनोंका नाश कहा। मोहके नाशसे संसार असार दीखने लगता है उससे वैराग्य होता है।

ां इन सद्गुणोंकी उत्पत्ति पहले कह आये हैं, यथा—'सदगुन सुरगन अंब अदिति सी।' (३२।३) उन्हीं सद्गुणोंका बढना 'बढावन' पद देकर यहाँ कहा। विमल विवेक वैराग्य सद्गुण हैं।

वि० त्रि०—यहाँ छ: गुण कहे। काम १, क्रोध २, मद ३, मोहनसावन ४, विमल विवेक ५, विराग बढ़ावन ६, जो क्रमसे प्राप्त 'समन अमित उतपात सब भरत चिरत जप जाग।' 'किल अघ खल अवगुन कथन ते जल मल बक काग' 'हिम हिमसैलसुता सिव ब्याहू' 'सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू' 'बरनब राम बिबाह समाजू' और 'ग्रीषम दुसह राम बन गवनू' इन तेरहवेंसे लेकर अठारहवें अंशोंके माहात्म्य हैं। भरत ऐसे निष्काम भक्तशिरोमणि कि जो अवध ऐसे राज्यमें भी 'चंचरीक जिमि चंपक बागा' रहते थे, उनके चिरतसे काम नष्ट होता है। जो किलके अघ और खलोंके अवगुणका श्रवण-मनन करेगा, वह समझ जायगा कि विरोध होना किलका स्वभाव है, अतः वह विरोधीपर भी क्रोध न करेगा। उमा-शम्भुविवाह-प्रसंगमें कामने मदमें आकर संसारभरको पीड़ित किया। अतः उसका पराभव हुआ। अतः इस कथासे शिक्षा ग्रहण करनेवालेका मद नष्ट हो जाता है। प्रभु जन्मके उछाहमें सब लोग ब्रह्मानन्दमें मगन हो गये— 'ब्रह्मानंद मगन सब लोई।' अतः इस चिरतको मोहनाशक कहा। 'बरनब राम बिबाह समाजू' इस अंशमें वेदके चारों तत्त्व जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीयके विभवोंका अपनी-अपनी अवस्थाओंके साथ वर्णन है। यहाँ उत्प्रेक्षाके व्याजसे श्रीगोस्वामीजीने वेदके रहस्यका उद्घाटन कर दिया। अन्यत्र स्पष्ट भी कहा है; यथा 'तुरीयमेव केवलम्'। अतः इस अंशका फल 'बिमल बिबेक बढ़ावन' कहा। रामवनगमन प्रसंगसे शिक्षा ग्रहण करनेवालेका निश्चय वैराग्य बढ़ेगा।

मुं० रोशनलाल—ये छः चौपाइयाँ वैद्यक पर्याय हैं। मलके हरनेसे रोगीका शरीर पुष्ट होता है। यह जल-मनोमलको पहले हर लेता है, फिर उससे रामप्रेम पुष्ट होता है। रोगीको अपने रोगकी ग्लानि होती है जिससे उसका शरीर मिलन हो जाता है, सो इसने भवरोगके रोगीके मनसे किलके पापोंकी ग्लानिको हर लिया है। पुनः, रोगीको चलनेमें श्रम होता है, सो यहाँ सांसारिक वासनाओंका रोगी जो जन्ममरणभवश्रमसे थका हुआ है उसके उस श्रमको सोख लेता है और जैसे रोगीको भोजनमें सन्तुष्टता होती है वैसे ही भवरोग रोगीको सांसारिक व्यवहारोंसे सन्तोष देता है और दुरितकी चाह, दोष, दिरद्र, दुःख इन सबके दोषोंको हर लेता है। (पाँड़ेजी)

#### सादर मञ्जन पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥ ६॥

अर्थ—आदर-पूर्वक स्नान-पान करनेसे हृदयसे पाप-परिताप दूर हो जाते हैं॥ ६॥

पं० रामकुमारजी—१ (क) यहाँ यथासंख्य अलंकार है। अर्थात् स्नानसे पाप मिटते हैं और पीनेसे हृदयके परिताप दूर होते हैं। वह जल शरीरके तापको हरता है, राम-सुयश-जल हृदयके तापको हरता है। (ख) परिताप=मानसी व्यथा। पापका फल भोग ही परिताप है। श्रीरामयशके सम्बन्धमें कहना-सुनना ही 'मज्जन-पान' है, यथा—'मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका॥' (१।१५) 'मिटिहिं पाप०', यथा—'सकृदुच्चरितं येन रामायणमनुत्तमम्। भस्मीभवन्ति पापौधा हृदि रामस्तु तद्रवात्॥' (शिव वाक्य इति) (मानस-परिचारिकाके मतानुसार सुनना स्नान है और धारण-ग्रहण-मनन पान है। एकाग्रभावसे मनको कथामें डुबा देना स्नान है। गुणानुवादको सदा कानसे सुनते रहना पान है।) (ग) 'सादर' कहनेका भाव यह है कि कथा आदरपूर्वक कहे-सुने, निरादरसे नहीं। यथा—'सोइ सादर सर मज्जन करई। महाधोर त्रयताप न जरई।।' (१।३९।६) 'सादर मज्जिहं सकल त्रिबेनी।' (१।४४।४) पूर्व इसके भाव लिखे गये हैं।

२ प्रिं पापका नाश होना इस प्रसंगमें तीन बार लिखा गया है; यथा—(१) 'हरत सकल किल कलुष-गलानी।'(२) 'समन दुरित दुख दारिद दोषा'।(३) 'मिटिह पाप परिताप हिए तें।' इसका कारण यह है कि पाप तीन प्रकारके हैं। यथा—'जे पातक उपपातक अहहीं। करम-बचन-मन-भव किब कहहीं॥'(२।१६७।७) तीन बार कहकर सूचित किया कि इन तीनोंका नाश होता है।

वि० त्रि०—१ यहाँ दो गुण कहे—'मिटिहं पाप' और 'मिटिहं पिरताप'। ये क्रमसे प्राप्त 'बरषा घोर निसाचर रारी' और 'राम राज सुख बिनय बड़ाई' इन उन्नीसवें और बीसवें अंशोंके माहात्म्य हैं। भगवान्से वैर करनेवालोंको भी परम गित मिलती है। इस अंशसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभुसे कोई-न-कोई सम्बन्ध अवश्य बना रखे। पाप मिटनेका यह अचूक उपाय है। अतः यह कथाभाग पाप मिटानेवाला है। श्रीरामवनवाससे सबको परिताप था—'अविध आस सब राखिहं प्राना।' श्रीरामराज्यसे सब परिताप मिट गया। अतः जिन लोगोंने रामराज्यसे शिक्षा ग्रहण की, निश्चय उनके हृदयका परिताप मिटेगा।

नोट-१ यहाँतक सम्मुखका फल कहा, आगे विमुखका फल कहते हैं। (पं॰ रामकुमार)

नोट—२ 'पहले ग्रन्थके आदिमें श्रीगुरुपदरजको भवरोगनाशक चूर्ण कहा, फिर उसका अनुपान 'राम सुयश जल'दोहा ४२ में कहा। रोगके दूर होनेपर रोगीको स्नान कराया जाता है, इसलिये यहाँ स्नान करना कहा (रा० प्र०)। वीरकवि—४३ (३—६) में सहोक्ति और अनुप्रासकी संसृष्टि है।

#### जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए॥ ७॥

अर्थ—जिन्होंने इस (राम-सुयश) जलसे अपने मनको नहीं धोया उन कादरोंको कलिकालने ठग लिया और नष्ट कर डाला है॥ ७॥

नोट—१ (क) '*एहिं बारि'* अर्थात् जिसमें ऐसे गुण हैं। '*मानस धोए'*—जैसे देहपर मिट्टी लगी हो तो धोनेसे वह छूट जाती है, वैसे ही मनके विकार रामयश कहने-सुनने-समझनेसे दूर

हो जाते हैं। यथा—'जनम अनेक किये नाना बिधि करम कीच चित सानेड। होइ न बिमल बिबेक नीर बिनु बेद पुरान बखानेड॥' (वि॰ ८८) ''मोह-जित मल लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई। रामचंद्र अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पावै।' (वि॰ ८२) 'आस पिआस मनोमल हारी'। श्रीरामयशसे मनका मैल साफ हो जाता है। (श्रवण करके समझना तथा धारण करना मनका धोना है। मा॰ मा॰) (ख) 'कायर'=कादर, जैसे, मयन=मदन। 'बिगोए' (सं॰ विगोपन)=नष्ट किया, ठग लिया, बिगाड़ डाला, भ्रममें डाल दिया। यथा—'प्रथम मोह मोहिं बहुत बिगोवा।' (७। ९६। ६) 'राज करत निज कुमति बिगोई।' (२। २३। ७) 'स्वारथ परमारथ कहा, किल कुटिल बिगोयो बीच'। (वि॰ १९२) पुनः, 'बिगोए'=वि+गोए=विशेषकर छिपाये वा गुप्त किये गये।=नाश किये गये। कायर कहनेका भाव यह है कि बहुत लोग स्नान करनेसे डरते हैं, इससे स्नान नहीं करते। अथवा, इसमें मानसका धोना किलकालसे युद्ध करना है, जो मानसको धो लेते हैं उन्होंने किलकालको जीत लिया। जिन्होंने न धोया वे मानो किलकालके संग्राममें रणभूमिसे भागे, इसीसे कादर कहलाये। अथवा, वे आलसी हैं, भाग्य-भाग्य चिल्लाते हैं कि हमें अवकाश ही नहीं मिलता; उनसे पुरुषार्थ भी किया नहीं होता।

नोट—२ 'बिगोये'—नरतन पाकर भी विषयमें लगना यही ठगा जाना या नष्ट होना है, यथा—'हानि कि जग एहि सम कछु भाई। भजिय न रामिहं नर तन पाई॥' (७। ११२। ९) इत्यादि। (पं० रामकुमारजी) पुनः भाव कि रामचिरत पढ़ने या सुननेसे क्या होगा? माहात्म्य तो सभी अपने काव्यका लिखते हैं, कथा पढ़-सुनकर किसीको स्वर्ग जाते नहीं देखा, इत्यादि बुद्धि उनकी हो गयी है। यह विपरीत बुद्धि किलकालके कारण हो गयी है, अतः 'किल काल बिगोए' कहा। पाँड़ेजी 'कायर' का अर्थ 'जो जानकर अन्याय करे' कहते हैं। मा० प० में 'किलकाल बिगोए' का अर्थ किया है कि 'किलकाल उन्हींको अपनी आड़में छिपाये है; भाव यह कि अभी तो सेठ-साहूकार, महाराज-पण्डित सभी हैं, पर वह नहीं जानते कि मरनेपर क्या दशा होगी, किस योनिमें जायँगे।'

#### तृषित निरखि रबिकर-भव-बारी। फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी॥८॥

अर्थ—वे (कलिसे विगोये हुए) जीव, प्यासे हिरनकी नाईं, जो सूर्यिकरणसे उत्पन्न हुए जलको देखकर मारा-मारा फिरता है, प्यासे भ्रमते रहेंगे और दु:खी होंगे॥ ८॥

नोट—इस अर्धालीमें बताते हैं कि कलिने उन्हें क्योंकर ठगा है।

पं० रामकुमारजी—१ (क) 'फिरिहहिं' से मृग-जलकी ओर दौड़ना सूचित होता है। आशा ही प्यास है, यथा—'आस पियास मनोमल हारी।' आशाके पूर्ण न होनेसे जीव दु:खी रहते हैं, सबके पीछे दौड़ते—फिरते हैं। (ख) आशा मानसिक विकार है। यह रामचिरत सुननेसे दूर हो जाती है, अन्य किसी उपायसे नहीं। अन्य सब उपाय मृगजल हैं, यथा—'जे लोलुप भये दास आस के ते सबही के चेरे। प्रभु बिस्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हिर केरे॥' (ग) मज्जन करनेसे मनके पाप-पिरताप मिटते हैं और मज्जन न करनेवालोंको सजा मिलती है। क्या दण्ड मिलता है सो 'जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए। ते कायर किल काल बिगोए॥' में कहा। (घ) यहाँ आशा नदी है, मनोरथ जल है और तृष्णा तरंगावली है।

नोट—'रिबकर-भव-बारी' इति। कर=िकरण। भव=उत्पन्न। बारी=वारि=जल। रेतपर या ऊसर मैदानोंमें तीक्ष्ण सूर्यिकरणोंके पड़नेसे दूरसे प्यासे हिरनको उसमें जल वा जलकी लहरोंका धोखा होता है। उसी जल-भ्रमको 'सूर्यिकरणसे उत्पन्न हुआ जल, कहा है। ब्रिगमींके दिनोंमें जब वायुकी तहोंका घनत्व उष्णताके कारण असमान होता है, तब पृथ्वीके निकटकी वायु अधिक उष्ण होकर ऊपरको उठना चाहती है; परन्तु ऊपरकी तहें उसे उठने नहीं देतीं, इससे उस वायुकी लहरें पृथ्वीके समानान्तर बहने लगती हैं। यही लहरें दूरसे देखनेमें जलकी धारा-सी दिखायी देती हैं। मृग इससे प्रायः धोखा खाते हैं, इसीसे इसे 'मृगतृष्णा',

'मृगजल' आदि कहते हैं। प्यासे फिरना क्या है? इसे भी विनयके पद ८८ से मिलान कीजिये—'कबहूँ मन बिश्राम न मान्यो। निसिदिन भ्रमत बिसारि सहज सुख जहँ तहँ इंद्रिन्ह तान्यो॥ जदिप विषय सँग सह्यो दुसह दुख बिषम जाल अरुझान्यो। तदिप न तजत मूढ़ ममता बस जानत हूँ निहं जान्यो॥ जनम अनेक किये नाना बिधि करम-कीच चित सान्यो। होइ न बिमल बिबेक-नीर-बिनु बेद पुरान बखान्यो॥ निज हित नाथ पिता गुर हिर सो हरिष हृदय निहं आन्यो। तुलिसिदास कब तृषा जाइ सर खनतिहं जनम सिरान्यो॥' ब्लिजीवके सम्बन्धमें मृगजल क्या है यह विनयमें स्पष्ट दिखाया है; यथा—'ब्रह्मिपयूष मधुर सीतल जों पै मन सो रस पावै। तौ कत मृगजलरूप बिषय कारन निसिबासर धावै॥' (११६) 'जिव जब तें हिर ते बिलगानेउ। तब तें देह गेह निज जानेउ॥ मायाबस सरूप बिसरायो। तेहिं भ्रमते दारुन दुख पायो— आनंदिसंधु मध्य तव बासा। बिनु जाने कस मरिस पियासा। मृग-भ्रम-बारि सत्य जल जानी। तहँ तू मगन भयउ सुख मानी॥—' (पद १३६) 'जो पै रामचरन रित होती—ा तौ कत बिषय बिलोकि झूँठ जल मन कुरंग ज्यों धावै॥' (१६८) 'महामोह मृगजल-सिरता महँ बोरेउँ हीं बारिहं बार।' (१८८) ब्लिइन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि विषय, सांसारिक सुख, महामोह एवं राम और रामयश छोड़ अन्य सब कुछ मृगजल है। यह सुखमय प्रतीत होता है, पर इसमें सुख कहाँ।

वीरकवि—पहले एक साधारण बात कही कि मनुष्य विषयसुखकी प्यास बुझानेके लिये संसारमें दौड़ेंगे; किन्तु हरियश छोड़कर अन्यत्र सुख कहाँ है जो उन्हें मिलेगा? इसकी विशेषसे समता दिखाना कि वे ऐसे दु:खी होंगे जैसे मिथ्या-जलको सत्य-जल मानकर हरिण दौड़ते-दौड़ते प्राण खो देता है, पर उसे पानी नहीं मिलता। 'उदाहरण अलंकार' है।

### दोहा—मित अनुहारि सुबारि गुन-गन गिन मन अन्हवाइ। सुमिरि भवानी-संकरिह कह किब कथा सुहाइ॥४३ (क)॥

अर्थ—अपनी बुद्धिके अनुसार इस उत्तम जलके गुणसमूहको विचारकर और उसमें मनको स्नान कराके श्रीभवानीशंकरका स्मरणकर कवि सुन्दर कथाको कहता है।। ४३॥

पं॰ रामकुमारजी—१ 'मित अनुहारि' और 'गुनगन' से सूचित किया कि श्रीरामचरितमें तो गुण अमित हैं, अनन्त हैं, परन्तु मैंने मित-अनुसार कुछ गुण कहे।

२—'गुन गन-गिन मन अन्हवाइ' कहकर तीर्थमें स्नानकी विधि सूचित की है। प्रथम तीर्थका माहात्म्य कहे या सुने तब स्नान करे, यह बिधि है। यथा—(क) 'सबिहं सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥ अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ सुनि समुझिहं जन मुदित मन मर्जाहं अति अनुराग।' (१।२) (ख) 'गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसिर मिह आई॥ तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए।' (१।२१२) (ग) 'सचिविहं अनुजिहं प्रियिहं सुनाई। बिबुध नदी मिहमा अधिकाई॥ मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ।' (२।८७) (घ) 'किह सिय लषनिह सखिहं सुनाई। श्रीमुख तीरथराज बड़ाई॥ मृदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा।' (२।१०६) (ङ) 'चित्रकूट मिहमा अमित कही महामुनि गाइ। आइ नहाये सित बर सिय समेत दोउ भाइ॥'(२।१३२) तथा यहाँ 'मित अनुहारि सुबारि गुन-गन-गनि—' कहा।

३—पूर्व श्रीमद्गोस्वामीजीने मन और मित दोनोंको रंक कहा था। इसिलये दोनोंको राम-सुयशजलमें नहलाया। मितको मानसमें स्नान कराया। यथा—'अस मानस मानस चष चाही। भइ किबबुद्धि विमल अवगाही॥' (१। ३९। ९) और मनको कीर्ति-सरयूमें नहलाया, यथा—'गुनगन गिन मन अन्हवाइ।' इस प्रकार दोनोंको निर्मल करके तब श्रीरामयश कहते हैं। रामयशमें स्नानकी विधि बतायी कि पहले गुण-गणोंको सुने, विचारे, तब स्नान सम्भव है।

नोट—१ मानस-प्रकरण दोहा ३५ से उठाया गया और यहाँ समाप्त हुआ। इस प्रकरणको भवानी-शंकरका स्मरण करके प्रारम्भ किया और उन्हींके स्मरणपर प्रसंगको सम्पुटित किया। इसलिये भिक्तपूर्वक इनका पाठ करनेसे अनेक मनोकामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं। मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'गोस्वामीजी– ने मानसके इन नौ दोहोंको गौरी-शंकरके नामसे सम्पुटित कर दिया है, क्योंकि ये दोहे रामायणके बीज हैं। इसलिये श्रीशंकरपार्वतीजीकी रक्षामें रहें। यह तात्पर्य ग्रन्थकारका है।'

नोट—२ श्रीभवानीशंकरकी वन्दना और बारम्बार स्मरणके भाव पूर्व आ चुके हैं कि ये मानसके आचार्य हैं, इन्हींकी कृपासे ग्रन्थकारको मानस प्राप्त हुआ और इन्हींने वस्तुत: उनका पालन-पोषण किया। मं० श्लो० एवं 'गुर पितु मातु महेस भवानी।' (१।१५।३) देखिये। उन्हींके प्रसादसे ये रामचिरतमानसके किव हुए और उसका माहात्म्य जगमगा रहा है।' 'साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा' (१।१५।५) देखिये।

नोट—३ 'कह किब' इति। 'संभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी। रामचरितमानस किब तुलसी॥ करइ मनोहरू ।'(१।३६।१-२) उपक्रममें कहा है, इसीसे यहाँ 'कह किब' कहा। अर्थात् अपनेको किव कहा।

नोट—४ पहले रामचिरतमानसका रूपक मानस-सरसे बाँधकर मानसका स्वरूप दोहा ३५ 'जस मानसः' से 'अस मानस' तक कहा, फिर 'चली सुभग किबता सिरता सो' से रामचिरतमानस काव्यका रूपक सरयूनदीसे बाँधकर कहा। इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है—

#### रामचरितमानस-सर

तालाबका माहात्म्य कहा, यथा—'सोइ सादर सर मञ्जन करई। महाघोर त्रयताप न जरई॥' बर्षीहें रामसुजस बर बारी॥""मेधा महिगत सो जल पावन।

घाट मनोहर चारि। लीला सगुन जो कहहिं बखानी। सोइ स्वच्छता

प्रेम भगति सोइ मधुरता सुसीतलताई
सो जल सुकृतसालि हित होई
रामभगतजन जीवन सोई
उपमा बीचि बिलास मनोरम
छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल'''''
सुकृतपुंज मंजुल अलिमाला। सुकृती साधु''''
'धुनि अबरेब से 'ते सब जलचर चारु तड़ागा' तक
पुलक बाटिका बाग बन
सदा सुनिई सादर नरनारी। ते सुरबर मानस अधिकारी॥
सोइ सादर सर मज्जन करई। महाघोर त्रय ताप न जरई॥
अतिखल जे बिषई बक कागा। एहि सर निकट न जाहिं०
रामचिरतमानस एहि नामा
सोइ स्वच्छता करै मलहानी
उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू
रामचिरितमानस मुनिभावन

#### कीर्ति-सरयू

१-नदीका माहात्म्य कहा, यथा—'नदी पुनीत सुमानसनंदिनि। कलिमल तृन तरु मूल निकंदिनि॥'

२-चली सुभग कबिता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो॥

३-घाट सुबद्ध राम बर बानी।

४-सती सिरोमनि सिय गुनगाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा॥

५-'भरत सुभाउ सुसीतलताई''भायपः जल माधुरी सुबास'

६-राम सुप्रेमहि पोषत पानी

७-सुनत सुजन मन पावन करिही

८-सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सरित सुहाविन सो छिब छाई॥

९-बालचरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहुरंग।

१०-नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि बिहंग।

११-उमा-महेस-बिबाह बराती। ते जलचर अगनित.....

१२-बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा। जनु सर तीर तीर बन बागा॥

१३-कहत सुनत हरषिहं पुलकाहीं। ते सुकृती मनमुदित नहाहीं॥

१४-सादर मञ्जन पान किये ते। मिटहिं पाप परिताप हिये ते॥

१५-कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बक काग

१६-सरजू नाम सुमंगलमूला।

१७-कलिमल तृन तरु मूल निकंदिनि।

१८-सो सुभ उमग सुखद सब काहू।

१९-कीरति सरित छहूँ रितु रूरी।

#### रामचरितमानस-सर

भइ किबबुद्धि बिमल अवगाही संतसभा चहुँ दिसि अँवराई त्रिविध दोष दुख दारिद दावन

#### कीर्ति-सरयू

२०-गुनगन गनि मन अन्हवाय। २१-संतसभा अनुपम अवध। २२-समन दुरित दुख दारिद दोषा।

नोट—५ ष्ॐमानस-प्रकरण यहाँ सम्पुटित हुआ। दोहा ३५ का 'सुमिरि उमा बृषकेतु' तथा ३६ (१) का 'संभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी। रामचिरितमानस किब तुलसी॥' उपक्रम है। 'मित अनुहारि सुबारि गुन─ं', 'सुमिरि भवानी संकरिह', 'कह किब कथा' दोहा ४३ उपसंहार है।

नोट—६ जलके गुण तीन बार कहे। एक तो ३६ (४—७) में पृथ्वीपर पड़नेके पहलेके। दूसरे, ३६ (९) से ३७ (३) तक सरमें आनेपरके। और तीसरे, ४१ (७) से ४२ (४) तक नदीमें आनेके पीछेके।

नोट—७ 'जस मानस', 'जेहि बिधि भयउ' और 'जग प्रचार जेहि हेतु' तीनों प्रसंग, जिनकी दोहा ३५ में कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यहाँ समाप्त किये। आगे संवादोंकी कथा कहते हैं।

मानस-प्रकरण (मानस-सरयू-सांगरूपक) समाप्त हुआ। बालकाण्ड प्रथम भाग (वन्दना तथा मानस-प्रकरण) समाप्त हुआ। श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। श्रीसद्गुरुभगवच्चरणौ शरणं मम। जय जय श्रीसीतारामजीकी।